# TEXT PROBLEM WITHIN THE BOOK ONLY

fly within the book only

text cross

DRENCHED BOOK

# UNIVERSAL LIBRARY OU\_176599 AWYOUNT AW

# महाराष्ट्र शब्दकोश

# विमाग दुसरा

## ओ-ख

कोशमंडबातील व बाहेरील अनेक साहाय्यकांच्या मदतीने तयार केलेला.

प्रकाशक—महाराष्ट्र कोशमंद्रक किमिटेड, पुणें; तफें मॅनेजिंग डायरेक्टर यशवंत रामकृष्ण <u>वाते, ४९५</u> शनिवार, पुणे २. सुद्रक—यशवंत रामकृष्ण दाते, महाराष्ट्र कोशमंडळाचा शारदा प्रेस, ४९५ शनिवार, पुणें २

किंमत १० रुपये

### संपादकमंडळ.

श्रीः यश्चंत रामऋष्ण दाते, बीः एः एल्रस्टः बीः (प्रमुख ) श्रीः चिंतामण गणेश कर्ने, बीः एः श्रीः आवा चांदोरकर, श्रीः चिंतामण शंकर दातारः

### प्रमुख शाखा-साहाय्यक संस्था

विदर्भसाहित्यसंघ (वन्हाडी बोली); गोमंतकसाहित्यसेवकमंडळ (गोमंतकी); वाङ्गयचर्चामंडळ (कर्नाटकी. बेळगांव); शारदोपासकमंडळ (कॉकणी. मालवण); महागष्ट्र शब्दकोशमंडळ (कुडाळी. पेडणें); पुणें भाषाशास्त्रमंडळ (व्युत्पत्ति); शारदाश्रम (महानुभावी. यवतमाळ); हेटकरी भंडारीमंडळ (दादर); साहित्यसेवामंडळ (कन्हाड). इ. इ.

### संपादकीय निवेदन

### शब्दाम्बोधिर्यतोनंतो । कुताब्याख्या प्रवर्तते ॥ -धनंत्रय

प्रस्तुत विभाग, पिहल्या विभागाच्या प्रकाशनानंत्रर अकरा महिन्यांनी बाहेर पष्टन आहे. दर मद्दा महिन्यानी एक एक विभाग बाहेर पडेल अशी मागच्या संपादकीय निवेदनांत व्यक्त केठेत्री आगा यात्रे हो फड्यू आली नाहीं. या गोष्टीम अनेक कारण पहुन आली तथापि चालू मालचा पुण्यातील प्रेन हें एक त्यांनील बलदत्तर कारण होया. शब्द हो हाची छताई हेंच अत्यक्त किचकट काम आहे व त्यामुळे छापण्याचे काम जितके जबद होईल अशी अपेशा होती तिनकें तही के शक्त नाहीं. तथापि पुढीक विभाग यापेक्षां लवकर प्रसिद्ध करण्याची खट्यट चालली आहे. यश येण आमच्या एक व्याच्याच हातीं नाहीं.

शब्दकोशाची रचना पूर्वी टरिविलेल्या घोरणासच अनुपहन चालू ठेन ही आहे व पूर्वी अमिलेलल्या शब्दसंबद्दांति सधून सधून किचत आढळणाऱ्या शब्दाची भर घालण्याचे काम चालू आहे. तसन पूर्वी निनंदलेल्या अन्तरणांपेक्षां अधि ह चांगलीं अव-तरण मिळालीं तर पहार्वी या दश्रोनें प्रयंताचन व अनतरणांची निवड करण्याचे कामि सुह आहे. प्रयम विभागामध्ये मराठीतीक हत इंग्रजी शब्द जरा जास्त घेतले गेले असा कांहीं सुविय वाच हांचा अभिन्नाय दिवृत आल्यामुळें त्यामध्ये योडी फार काटाकाट केली आहे. बाकीचे घोरण पूर्वी यो अल्याप्रमाणेंच चालू आहे.

प्रस्तुत प्रयप्नकाशनाचा ज्यांनी विशेष आस्थेने व आयुलकीने पुरस्कार केळा व ज्या श्रीमंत सयाजीरावमहाराजसाहेब गायकवाड यांस ही इति अर्पण केली आहे त्याचे दृश्य स्वरूप म्हणून गेल्या मार्चमन्ये श्रीमंत महाराजांची स्वारी वेथे आली होती त्यावेळी प्रयम विभाग त्यांस रीप्यमजुषेमध्ये पुणे येथील सार्वजनिक संस्थांनी त्यांचा टिळकस्मारकमंदिरांत सार्वजनिक सत्कारसमारंभ केला तथा समारंभांत अर्पण करण्यांत आला. महाराजानींडि सम्शोचित शब्दांत या कार्याचा गौरव केला.

पहिल्या विभागाचा महाराष्ट्रीय जनतेकहृत मत्यादराने स्वीकार होजन त्यावर अनेक चांगले व उत्तेजनपर अभि-प्रायिह प्रसिद्ध साले. यामुळं संपादकांना आनंद बादून आपर्या श्रमाचा मोजदला निजाल्यासारखें वाटमें स्वामाविक आहे. तथापि अधाप योजिलेले चार विभाग निघावयाचे आहेत; ते पुढील दोन वर्गन व्यवस्थितपम प्रसिद्ध होजन,

हा ग्रंथसागर येव्ह्टा। उतारोनि पेलांकडा ॥ कार्तिविजयाचा थेंडा। नाचे जो का॥ -हानेश्वरी १८.१७८० असे ब्रानेश्वरांत्रमाण म्हणण्याचे भाग्य आपणाला लाभेल का १ अशी तळमळ अखेरपर्यंत राहणारच. असो.

या विभागाच्या प्रकाशनाने एकनृतीयांश ऋगातृन मुक्त होत आहीं. राहिकेठ दोनतृतीयांश ऋग लहकर फिटण्यासाठीं अधिक सकिय सहानुमृतीची आवश्यकता आहे. ती आपल्या कृपेने मिळेल अशी आशा करण्यास हरकत नाहीं.

प्रस्तुत कार्यामध्य ज्या भनेक सहाय्यकाँ आम्हांत सहाय्य होत आहे त्यांचे आम्ही कृतज्ञनापूर्वक आभार मानतों ब एकंदर कार्यांचे उद्यापन होईपर्यंत त्यांच्या ऋणांतच राहण्यास आम्हास आनंद ब.टा आहे.

यशवंत रामकृष्ण दाते

### प्रस्तावना

### भाषाशास्त्र व जगांतील भाषा

ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम । ऋ. १.१६४.३५.

भाषेचा अभ्यास--प्रत्येक मनुष्यास व्यवहाराकरितां भाषेचा अभ्यास हा करावाच लागतो व शिक्षणामध्ये भाषेच्या अस्यासासहि बरंच महत्त्व दिले जाते. बालपणात प्रत्येक व्यक्ति आपली मातृभाषा आषोआपचे शिकते. परंतु पुढें त्याच भाषेचा विशेष अस्यास करण्यांत येतो, व केव्हा केव्हां त्या बरोबर दुस-याहि प्रचलित अथवा सत भाषांचा अस्यास भाषणांस करावा लागतो. भाषेचा व्यवहारापरता अस्यास करावयाचा स्हणजे आपल्या देनिक आयुष्यक्रमांत तिचा आपणांस उप-योग करतां येण्यापुरसा करावयाचा असता. आपली भाषा बोलतां, बाचतां व लिहितां आली म्हणजे आपली व्यावहारिक गरज भागत या दर्शने प्रत्येक विद्यार्थी कमीजास्त प्रमाणात आपल्या भाषेची उच्चारपद्धति, शब्दसपत्ति व रचना ह्यांचा अभ्यास करतो व कचिन् इतरहि भाषांचा याच पद्धनीने अभ्याम करतो यावेळी तो भाषेची घटना, शब्दांची निरनिराळी रूपे तयार करणे व त्यांची वाक्यांमध्यें माडणी करणे ह शिकतो. या दृष्टीने ज्या भाषेचे तो अध्ययन करतो ती भाषा त्यास एका स्थिर स्वरूपा-मध्येच काहीं व्याकरणाचे नियम व अपवाद यांनी बद अशी आढळते. तिच्या स्वरूपामध्ये पूर्वी कथीं बदल झाला असेल ही कल्पना त्यास नसते, किंवा पुढें कांहीं बदल होतील हीहि भावना त्यास नसते. बहुना तो वाड्मयीन अथवा अभिजात भाषेच्या अस्यासाकडेच विशेष लक्ष पुरवितो व त्यामुळ भाषा ही स्थिर व अविकारी आहे अशीच त्याची समजूत होते. भाषेतील नियमांची कारणे त्यास त्यानेळी विचारतां येत नाहींत. व अव्यापकाने दिलेल्या स्पष्टीकरणावर त्यास विश्वासन रहावें लागतें. विशिष्ट नियमास विशिष्ट अपवाद का करण्यांत येतो ह्यांचे कारण जाणण्याची जिज्ञासा त्याच्या ठिकाणी जागृत होऊं देण्यांत यत नाहीं व संस्कृत भापतील विशिष्ट संधिनियम हा वेदकालीन किया तदत्तर मस्कृत बोलगाऱ्या लोकांनी उच्चारमुलभतेकरितां केला होता ह्या किया अशा गोष्टींचा त्यास सुगावाहि लागु दण्यात यत नाहीं. यामध्ये आपणांस सध्यांच्या भाषाशिक्षणपद्धतीवर टीका करावयाची नाहीं: तर आम्हांस मुख्यतः ही गांष्ट नजरम आणून वावयाची आहे की, कोणत्याहि भाषेचा व्यावहारिक अस्यास व ऐतिहासिक अस्यास यांमध्ये अगरी दोन भिन्न दर्श अमनात व व्यावहारिक अस्याग करणाऱ्या विद्यार्थ्याम ऐतिहासिक दृष्टि व पदित भाषाशिक्षणाच्या आचावस्थेमध्ये परिचित करून देशे अतिशय अवयड असत आता. भाषेचा ऐतिहासिक अस्यास करणाऱ्याची दृष्टि व व्याव-हारिक अभ्यास करणाऱ्याची दृष्टि यांमध्ये महदतर अमते. एकाग जी आपण लेखात वापरतों व वाडमयांत पाहतों तीच वास्त-विक व शुद्ध भाषा होय असे वाटते तर दूसऱ्यास भाषा ही मुख्यतः बोलण्याची व ऐकण्याची आहे ही गोष्ट जास्त सहस्वाची वाटते व लेखनकला जणुं कांहीं अस्तित्वातच नाहीं अस यहन चालावयाचे असतें. तमेच एकाम व्याकरणाचे नियम वेदवाक्याप्रमाणे मानून आपल्या भाषेची रचना करावयास शिकावयाचे असत तर दुसरा म्हणतो की, व्याकरणकारास अमुक शुद्ध अगर अमुक अशुद्ध असे म्हणण्याचा मुळीच अधिकार नाहीं. त्याने फक्त लाकाचा भाषेमवंशीचा व्यवहार नमूद करावयाचा आहे व ही गोष्ट्र तो जितक्या सत्यतेने करील तितका तो चागला किंवा वाईट व्याकरणकार ठरेल. तसेंच प्रत्येक अपवादास कांहीं तरी कारण असते या गोष्टीस एतिहासिक अभ्यासक अधिक महत्त्व देती व ते शोधण्याचा तो प्रयत्न करतो.

भाषेचा इतिहास—भाषेचा इतिहास म्हणजं विशिष्ट भाषेची बाढ कसकशी होत गेली, तिच्या पोटभाषा कसकशा बनत व वाढत गेल्या व लामध्ये प्रारंभाषासून कसकसे फरक पडत गेले यांचे ज्ञान करून घेऊन त्यांची सुसंगत करून टेबलेली नोंद होय. ह्या दर्शने कोणत्याहि भाषेचे संशोधन करावयाचे म्हणजे विशिष्ट भाषेमध्ये निरिनराळथा कालांत फरक क्सकसे होत जातात व प्राप्त कोणतीं कारणें असतात यांची माहिती करून घेण अवश्य आहे. अर्थात आपणांस भाषेच्या प्रचलित स्वक्षाच्या पूर्वीच्या स्वरूपाचा अभ्यास करावयाचा झाल्यास तो त्या भाषेतील लेखांवरून करतां येईल. परंतु वास्तविक आपला अभ्यास करावयाचा झाल्यास तो त्या भाषेतील लेखांवरून कसत व ती बोलताना त्यांची मन-स्वरूपाचा विषय विशिष्ट भाषा कशी लिहिली जात असे हा नस्त्र लोक ती कशी बोलत असत व ती बोलताना त्यांची मन-स्विति व कल्पना कोणस्या असत हा आहे. आपले उद्घार हे आपल्या कांही विशिष्ट सेवेदनांचे शोतक आहेत. आपल्या मनातील

भाव अथवा संवेदना आपणांस कांडी डावभाव, खुणा, चित्रे किंवा मूर्ति यांवहतहि व्यक्त करता येणे शक्य आहे. व भाषा डाहि भावन्यक्तीचा एक प्रकार आहे. मात्र ख़णा. चित्रं वंगरे यांस जसा स्वतःच काहीं विशिष्ट अर्थ असतो तसा भाषेतील चिन्हें जे शब्द त्यांस स्वतःचा अर्थ नसन एकाच कल्पनेशीं विशिष्ट ध्वनीची सांगड घाळण्याची संवय ज्या एका जनसमहामध्ये झाळेळी असते त्या जनसमुद्रांतील व्यक्तींसच फक्त त्या चिन्हांचा अर्थ समजतो व लिखितभाषा ही पुन्हां या उच्चारित चिन्हांची ठराविक चिन्हें कल्पन त्यांवर बसविंछली असते. तेव्हां लिहिलेखीं अक्षरें उच्चारल्याखेरीज म्हणजे त्यांचे शब्दांत ह्रपांतर केल्याखेरीज त्यांचा अर्थबोध होत नाहीं व त्यांस भाषेचे स्वरूप येत नाहीं. भाषा हा शब्दहि भाष=बोलेंग या धातपासन निघाला आहे. जरी आपणांस एखाद्या भाषेतील अक्षर म्हणजे लिपी वाचतां आली तरी त्या भाषेतील त्या विशिष्ट अक्षरांचा जो टगविक अर्थ त्या समाजांत होतो तो माहीत असल्याखेरीज आपणांस त्या अक्षरांपासन कांहींहि बोध व्हावयाचा नाहीं. उदा. आपण देवनागरी लिपीमध्यें जर अरबी किंवा तकी भाषेतील कांहीं शब्द लिहिले तर जरी ते आपणांस नागरी लिपीच्या ज्ञानामळ वाचतां आले तरी त्यांपासन आपणांस कांहींहि अर्थबोध व्हावयाचा नाहीं. तर विशिष्ट अक्षरसमञ्चयापासन विशिष्ट गोष्टीचा अथवा कल्पनेचा बोध होतो असा जो संकेत ती विशिष्ट भाषा बोलणाऱ्या लोकांमध्ये असतो तो ज्यास ठाऊक असेल त्यासच त्या लेखनाचे भाषा म्हणून महत्त्व वाटेल. इतरांस ती अक्षरें माहीत असनिह त्यांच्या दृष्टीनें त्यांस भाषेचें स्वरूप येत नाहीं याच गोष्टीचें वर्णन ऋगेवदांत पुढील ऋचेंत केलें आहे. ' उतत्वः पश्यत्र दर्शवाचमुतत्वःशण्वत्र शणोत्येनाम।' (ऋ. १०. ७१, ४.) 'तो बाणीला पहात असनिह ती त्याला दिसत नाहीं व एक येत असनिह ऐकत नाहीं है अज्ञानी मनुष्याचे वर्णन आहे महणजे आप णांस अभ्यास करावयाचा म्हणजे कोणत्याहि समाजामध्यें जे विशिष्ट ध्वनी उच्चारले जाऊन त्यांपासन विशिष्ट अर्थ किंवा मनां-तील भाव न्यक्त करावयाची प्रथा पडलेली असत तिचा अभ्यास केला पाहिजे व कालांतराने या प्रथेमध्येहि जो फरक पडत गेला असेल त्याचाहि आपणांस अभ्यास केला पाहिजे. यामुळे अलीकडे भाषाशास्त्रीय अभ्यासांत ध्वनीच्या उच्चाराणपद्धतीकडे हार लक्ष दिलें जाते व आधुनिक भाषाशास्त्री या ध्वनीचा अथवा शब्दोच्चारांचा अतिशय सुक्ष्म रीतीने अभ्यास करीत असतात.

भावना व त्यांचे व्यक्तीकरण—भाषच्या अभ्यासामध्ये किंवा तिच्या स्वल्पामध्ये आपणांस दोन बाजू असलेल्या दिसून येतात—एक मनुष्याचे भाषेच्या द्वारे व्यक्त करावयाचे विशिष्ट भाव अथवा त्याच्या मानसिक किया या होत. ह्या बाजूचा अभ्यास मानसशास्त्रीय दृष्ट्या केला पाहिजे व हे भाव व्यक्त करण्याचे साधन जें शब्दोच्चार अथवा ध्वनींचे उच्चारण व तद्मुपंगिक त्याच्या वार्गिद्वियाचे चलनवलन या गोष्टी इंद्रियशास्त्रदृष्ट्या व ध्वनिशास्त्रदृष्ट्या अभ्यासिल्या पाहिजेत. अर्थात् हा अभ्यास करा-वयाचा महणजे निरनिराळ्या ध्वनींचे सूक्ष्म पृथकरण कहन प्रत्येक ध्वनींचे आपणांस विनचुक श्रवण करता थेईल व तो पुन्हां उच्चारता थेईल अशा तन्हेचे शिक्षण पणे होय. अलीकडच्या भाषाशास्त्रीय अभ्यासांत या शिक्षणास फार महत्त्व दिले जाते.

भाषाज्ञास्त्राचा उगम--भाषाशास्त्रविषयक अभ्यासाची सहवात प्रथमतः मन्ध्याच्या मनांत जन्हां सर्वत्र लोक एकच भाषा कशी बोलत नाहींत ? आपण जे शब्द बोलतों ते प्रथम कसे उत्पन्न झाले असावे ? वस्तु व तिचे नांव गांचा परस्पर सबंध काय ? अमक पदार्थाला किया अमुक व्यक्तीला विशिष्ट शब्दानेच का संबोधार्वे ? अशा तन्हेचे प्रश्न उत्पन्न झाले असतील तेव्हां झाली असावी. या प्रश्नांची प्राथमिक अवस्थेतील उत्तरं जगांतील इतर गुढ प्रश्नांच्या उत्तरांप्रमाणेच असावीं. ईश्वराने प्रथम भाषा उत्पन्न केल्या. ईश्वराने निरनिराळ्या वस्तुना नार्वे दिली वगेरे उत्तरें संस्कृतीच्या प्राथमिक अवस्थतील लोक अन्ना प्रशांस देत असत. खिस्ती लोकांच्या जन्या करारामध्यें भाषांच्या विविधतेचें असे स्पष्टीकरण दिलें आहे की. ईश्वराने मन-ह्याच्या पापाबहरू व औद्धत्याबहरू त्यास प्रायिक्त महणून भाषांमध्ये असे वैचित्रच उत्पन्न केले ( उ. ११.७ ) भाषेसंबंधी निर-निराळे महत्त्वाचे प्रश्न त्या वेळच्या लोकांच्या मनांत येत असत. उदा. निरनिराळ्या वस्तुंच्या नांवांची व्यत्पत्ति जेव्हां सहज उलगढण्यासारखी नसेल तेव्हां त्या देळचे यहदी तत्त्ववेत्ते कांहीं तरी काल्पनिक स्पष्टीकरण देत असत. त्यानंतरच्या श्रीक व लॅटिन श्रंथकारांच्या प्रयांतिह केवळ ध्वनिसाहर्यावसन कल्पिलेल्या अनेक चमत्कारिक व्यत्पत्ती आपणाला पहावयास सांप्रस्तात. तथापि प्रीक तस्ववेरयांनी व्यत्पनीखेरीज आणखीहि कांहीं गोष्टींचा विचार केलेला आपणांस आढळन येतो. विशिष्ट शब्दानें डयक्त होणारी कल्पना हाच त्याचा स्वाभाविक अर्थ आहे काय ? किवा हा केवळ सांकेतिक व कल्पनेने बसविकेला आहे ? इसऱ्या कोणत्याहि ध्वनिसमुख्ययाने तो अर्थ स्पष्टपणे व्यक्त होऊं शकला असता की नाहीं ? याबहल त्यांक्यांत मोठमोठे बादविवाद चालकेले आपणांस आढळून येतात. परंतु या बादविवादांपासून कांहींच फलनिष्पत्ति होत नसे हें आपणांस प्लेटोच्या कॅटिलस नांबाच्या संबादाबह्न दिसून येतें. भारतीय तत्त्ववेत्यांतिह शब्द व त्याचा अर्थ यांचा संबंध शब्दाचें नित्यत्व, त्याचे अर्थ ब्यक्त करण्याचे सामध्ये इत्यादि विषयांबहल दर्शनप्रधांत, पातंजल भाष्यांत व साहित्य प्रयांत चर्चा केलेली आढळते. स्फोट बाद हा या चर्चेंचेच फल भाहे. पण त्यावेळी केवळ एकाच भाषेचा अभ्यास करणे शक्य असल्यामळे यापेक्षां अधिक फलनिस्पन्ति

होणें शक्य नम्हतें. आज एक शतकभर तौलिनक व्युत्पत्तिशाक्षाचा अभ्यास चाल असुनिह हा प्रश्न युटला नाहीं. शब्द व अर्थ यांतील संबंध नसिंगिक आहे किंवा सांकेतिक आहे असे मानणारे दोन पक्ष तत्कालीन तत्त्वज्ञान्यांत व वैय्याकरणांत पडलेके दिसून येतात. व सांकेटिससारखा तत्त्ववेत्ताहि शब्द व त्याचा अर्थ यांमध्य नसिंगिक संबंध कांहीहि नाहीं असे म्हणत असतांहि अशी एखादी उत्कृष्ट भाषा आपणांस बनवितां येण शक्य आहे वीं जीमध्यें शब्द व अर्थ यांचा संबंध नैसिंगिक राहील असे प्रतिपादित असे व हेंच मत आपणांला पुढे विशय विलिकनसारखे अर्वाचीन तात्त्विक भाषेचे पुरस्करें प्रतिपादितांना आढळतात.

घेदाभ्यास--वरील प्रकारच्या कल्पनेला शास्त्र असं म्हणतां येणार नाहीं. कारण शास्त्र म्हरले म्हणेज त्याला पद्धतन् शीर निरीक्षण व वर्गीकरण आवश्यक असने व तसे प्रीक प्रंथकारांमध्यं आढळून येत नाहीं. मात्र अशा तन्हेचा पद्धतशीर अभ्यास आपणांस भारतीय वंश्याकरणांमध्यं आढळून येतो. भारतीयांची पवित्र वेदभाषा ही बहुनेक ल्रुप्त झाली होती; परंतु तिच्या धार्मिक वचेस्वामुळें त्यांतील प्रत्येक अक्षरास महत्त्व येऊन धार्मिक स्वतांचे परण व उच्चारण, त्यांत अल्पिह फरक न होतां झालें पाहिजे असा दंबक असल्यामुळें प्रत्येक ध्वनीचे व उच्चाराचें सूक्ष्म पृथकरण करून त्यांच निरितराळीं पारिभाषिक नांवें वंजन त्यांची व्यवस्थित व्याकरणविष्यक व भाषाविष्यक मांडणी करण्यांत आली होती. त्यांची पद्धत पाश्चात्यांहुन अगरीं भिन्न होती. व त्यामुळें पाणिनीचे व्याकरण जेव्हां प्रथम यूरोपीय अभ्यासकांच्या नजरेस पढळें तेव्हां त्याचा पाश्चात्य अभ्यासकांवर अतिशय परिणाम होऊन त्यांतील अनेक संज्ञा आजहि भाषाशास्त्रांत हुट होऊन बसल्या आहेत.

र्जाक्ष्म —वेदसंहितेचे परण शद व्हावे याकरितां प्रत्येक शाखेस उपप्रंथ जोडलेले असत. त्यांपैकी शब्दाभ्यासाच्या दृष्टीनें महत्त्वाचे प्रंथ म्हणजे प्रातिशाख्ये हीं होत तथापि संहितांचे पठण योग्य प्रकारें कसें करावें हें सांगणारें शीक्षा महणूनहि एक बेदांग आहे. यामध्ये वर्णाची उत्पत्ति कशी होते हें सांगितरें असून मुख्यतः उदात्तानुदात्तादि स्वरांचे उच्चारण कसें करावें याकडे लक्ष दिलेल आढळते. (पा.शी. ६-१४) यामध्ये स्वर व्यंजनांचा क्रम व ध्वनीची उत्पत्ति कशी होते व त्यांचे शुद्ध व स्पष्ट उच्चार कसे करावे हें सांगितलेलें आहे व शब्दोच्चार करतांना दोष घडल्यास त्याचा विपरीत अर्थ कसा होतो हैंहि इंद्रशत यांतील स्वराघात चुकल्यामुळ तत्पुरुष समासा ऐवर्जी बहुबीहि समास होऊन इंदास मारणारा असा अर्थ होण्याच्या ऐवर्जी इंदा-कडून मारला जाणारा असा भर्थ कसा झाला व कुत्र हा इंदास मारण्याऐवर्जी इंदाकडून कसा मृत्यु पावला ही प्रसिद्ध कथा देउन दास्रविरुं आहे. त्याबद्दलचा श्लोक पुढीलप्रमाण आहे-मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेद्रशत्रुः स्वरतोपराधात् (पा.शी. ५२). तमेच शब्दांचा उच्चार किती काळजीपूर्वक करावा हे पुढील क्षोकांत धनित केलें आहे:-व्याघी यथा हरेत्युत्रान्देध्यास्यां नच पीडयेत्। भीता पतनभेदास्यां तद्वर्णो प्रयोजयेत्। (पा.शी. २५.) तसेंच 'यथा सौराष्ट्रिका नारी तर्क इत्यभिभाषते । एवं रंगाः प्रयोक्तव्याः खेअरा इति खेदया ।' (पा.शी. २६. ). हे शीक्षा-प्रंथ प्रत्येक शाखेस जोडले असून त्यामध्यें बहुधा हेच विवेचन बहुतेक त्याच श्लोकांत आले आहे. सामवेदाच्या शीक्षाप्रंथामध्ये सामवेद हा गेय असल्यामुळे त्यांतील स्वराचे अधिक विवेचन संगीताच्या दृष्टीने केल आहे. उदा. नारदीय शिक्षेमध्ये आपणांस पुढील श्लोक आढळतात:- ' यः सामगानां प्रथमो स विगोमेध्यमः स्वरः । यो द्वितीयः स गांधारस्ततीयस्त्वृषभःस्मतः ॥ चतुर्थः षड्ज इत्याहः पंचमो धेवतो भवेत् । पष्टो निपादो विज्ञेयः सप्तमः ५चमः स्मृतः ॥ ' ( ना.शी. ४.१.२. ) याप्रमाणे लीकिक गायनातील सात स्वर व सामांतील सात स्वर यांचा मेळ घातला आहे. तसंच पड्ज वदित म रूरो गावो रंभतिचर्षभः अजाविके तु गांधारं कोंचो बदति मध्यमं । पुष्प साधारणे काले कोकिला बदति पंचमं अश्वस्तु धवतं बक्ति निषादो बदति कुंजर: । ( ना. शी. ४.२४. ) याप्रमाणे निरनिराळ्या सामगायनांतील स्वरांचे निरनिराळ्या प्राण्यांच्या आवाजाशी तलनात्मक साम्य दाखविल आहे. तथापि शीक्षाप्रथाच्या स्वरूपाकडे पाइतां जरी तैत्तिरीय भारण्यामध्य शिक्षाप्रकरणाचा उद्घेखन आढळतो. ['ॐ शीक्षां व्याख्या-स्यामः । वर्णः स्वरः । मात्रा बलम् । सामसंतानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः । ' (त. उप. १.२) ] तरी ऋग्वेदीय शीक्षाप्रय पाणि-नीच्या नांवावर मोडतो यावरून हे बरेच अर्वाचीन असन भाषाशास्त्रीयरूप्या शीक्षायंयांपक्षा प्रातिशाख्यें अधिक महत्त्वाची आहेत.

प्रातिशाख्यें—-हीं प्रातिशाख्यें वेदांच्या चारिह संहितांस जोडलेली आढळतात. त्यांतील ऋग्वेद व अथर्ववेद संहितांचीं प्रातिशाख्यें शौनकप्रणीत म्हणून मानलीं जातात; पण तिल्तरीय संहितेच्या व वाजसनेथी संहितेच्या प्रातिशाख्यांस विशिष्ट भाचार्योचीं नांवें जोडलेलीं भाढळत नाहींत. तथापि आपणांस जीं प्रातिशाख्यें आढळतात त्यांमध्यें त्यांच्याहि पूर्वीच्या आचार्यांचीं नांवें व त्यांचीं मिन्न मतें नमूद केलेलीं आढळतात. यावहन यापूर्वीहि भिन्न आचार्यांचे प्रातिशाख्यांय उपलब्ध होते असे दिसतें. ऋक्संहितेच्या प्रातिशाख्यांत च्यांडि, अथवा व्यालि, शाकल्य, शाकल्यपिता, मांह्क्य, शाकटायन, गाग्ये, बाभ्रव्य इ. भाचार्यांचीं नांवें उल्लिखत आहेत. तसेंच तैलिरीयप्रातिशाख्यांत आभिवेश्य (९.४), आभिवेश्यायन (१४.३२), आन्रेय

(५.३१), उक्य (८.२२), उत्तमोत्तरीय (८.२०), काण्डमायन (९.१), कौण्डिन्य (५.३८), कौहलीपुत्र (५.४०), गौतम ( ५.३८ ), पौडकरसादि ( ५.३७ ), प्राक्षायण ( ९.६ ), प्राक्षि ( ५.३८ ), बाडभीकार ( १४.१३ ), भारद्वाज (१७.३), माचाकीय (मायिकाय) (१०.२२), वात्सप्र (१०.२३), वाल्मीकि (५.३६), शाङ्खायन (१५.७), शैत्यायन (५.४०), सांकृत्य (८.२१) आणि हारीत (१४.१८) इ. नांवाचा उल्लेख असून या खेरीज आचार्याः स्हणून सामान्यत्वे काहीं ठिकाणीं उस्तेल कलेला आहे. या प्रातिशाख्यांत आपणांस वर्णराधिकमः त्यांतील न्हस्व-दीर्घ. स्वरव्यजनादि भेद, त्यांची उच्चारस्थाने व व्यंजनांचे स्पर्श, अधोष, घोष, जिह्वामूलीय इ. वर्गीकरण दिलेले आढळते. तसेच स्वर व व्यंजन यांच्या संधीचे नियम व खांचे अपवाद नमूद केलेले आढळतात. तसच उदातानुदात्तादि स्वराघात व त्यासंबंधी नियम, संहितेची परें पाडण्या-संबंधीं व पदांचे क्रम वर्गरे व्यवस्थेने परण करण्यासंबंधीं अनेक नियम दिलेले आढळतात. तमेच शब्दांचे वर्गीकरण पुढे दिल्या-प्रमाणें केलेलें भावळते. 'नामाख्यातमुपसर्गो निपातश्वरवार्याहः पदजातानिशाब्दाः ॥ १७ ॥ तन्नामथेनाभिदधाति सत्त्वं ॥ १८ ॥ तदाख्यातं येनभावं सधातु ॥ १९ ॥ प्राभ्यापरानिर्दरतुत्युपाप संपरिप्रतिन्यत्यधिसदवापि । उपसर्गाविशतिरथवाचकाः सहत-सम्यां ॥ २० ॥ इतरेनिपाताः ॥ २१ ॥ ( ऋ. प्रा. १२. १७-२१ ). हेंच वर्गीकरण पुढें निरुक्तामध्ये आपल्याला त्याच स्वस्पांत भाडळतें. त्याचप्रमाणें निरनिराळणा वर्णीचा उच्चार कसा होतो यासवधीहि विवेचन केटेल आढळते. उदा. ' वाय प्राणः कोष्ठयमनुप्रदानं कण्टस्य से विवृते संवृते वा। आपचते श्वासतां नादतां वा वत्कीहायां।' याप्रमाणे उदरांतील प्राणवाय कंठाच्या पोक-ळीत येकन त्याच्यावर कमजास्त पडणाऱ्या दाबामुळे तो संकुचित किंवा प्रस्त होऊन त्याप्रमाणे निरनिराळे थास, नाद वगेरे **आवाज कसे** उत्पन्न करतो व त्याला त्याच्या उच्चनीचतेवह्न व निरनिराळवा स्थानांपासन निरनिराळी नांवें कशी प्राप्त होतात याचे बर्गन केलें आहे व त्याप्रमाणें अक्षरांच्या मात्रा ठरविकेल्या आहेत. यानंतर वेदांतील निरनिराळचा छंदांची लक्षणे व त्यांतील अक्षरसंख्या यांचे विवेचन केले आहे. याप्रमाण वदाच्या ग्रुद्ध अध्ययनास अवस्य तेवडी अंगे तत्कालीन भाषाशास्त्रज्ञांनी अभ्या सिलीं होतीं.

वाजसनेयी प्रातिशाक्ष्यावरील भाष्यांत उवट स्हणतो, 'बृद्धिमः शास्त्रमन्यानिशास्त्राण्यपेक्ष्य । शिक्षाविहितं व्याकरण विहितं चास्मिन् शास्त्र उभयं यतः प्रक्रियते । ' (वा. प्रा. उवटभाष्य १.१६९ ).

प्रातिशाख्यें हीं ज्याकरणाची पूर्वगामी म्हणता येतील. या प्रातिशाख्यांची बाढ व विकास ह्य ह्य होत असावा हैं बरील अनेक आचार्योच्या परंपरेवरून दिस्त गेहीं तसेच सर्व शाखांचीं प्रातिशाख्यें एकाच वेळीं रचलीं गेलीं असंहि दिस्त नाहीं व त्यांतील विषयहि सर्व प्रातिशाख्यात एकाच स्वरूपाचे नाहींत. उत्तरकालीन प्रातिशाख्यात ज्याकरणविषयक भाग अधिक अधिक येत गेला आहे. अर्थवप्रात्शाख्य हें आपणांस सर्वात अर्वाचीन म्हणतां येहल. यामध्ये प्रारंभींचा उपोद्धातास्मक भाग नाहीं. वर्णीचीं स्थान, वर्णीत्पित, वर्णराशी, ध्वनि, संधि वंगरे नियम नाहींत; तसेंच इतर आचार्योचा उल्लेखिह आढळत नाहीं. यांत ज्याकरणविषयक भाग बराच आला आहे.

प्रातिशाख्ये व त्याकरण--प्रव्रह, संधि व स्वर यांचा विचार हा प्रातिशाख्ये व व्याकरण यांस जोहणारा दुवा आहे. उदाहरणाथे, प्रप्रहाचे विवेचन पाहिल असता निर्शनराळ्या प्रातिशाख्यांत व पुढं व्याकरणांत या विचाराचा विकास कसा होत गेला हे स्पष्ट दिसते. ऋक्प्रातिशाख्यांत 'ओकार आमंत्रितजः प्रयुद्धः' असे एका सुत्रांत योडक्यांत विवचन केलेल आहे. तर तिचिरीय प्रातिशाख्यांत चवथ एक संपूर्ण प्रकरण या विवचनास खर्च कल आहे. वाजसनेयी प्रातिशाख्यांत यांचे वर्गवार विवेचन आढळते (वा. प्रा. १.९२-९८) तर अथवप्रातिशाख्यांत अथवा शौनकीय चतुराध्यार्थीत यापेक्षां अधिक निश्चित स्वरूपांचे विवेचन आपणांस पहावयास सांपडते. तसेच पुढे दिलेली प्रातिशाख्यांत आढळताती सूत्रं जशींच्यातशीच पाणिनीय अष्टाध्यार्थीत आढळतात. १ उर्च्चेक्दातः । नीचरनुदातः (पा. १.२.२९-३०. ते. प्रा. १.१८-३९. वा. प्रा. १.१०८-९. च. अ. १.९४-१५.) २ समाहारः स्वरितः (पा. १.२.३१. ते. प्रा. १.४०. वा. प्रा. १.९९०. ) ३ तस्मित्रिति निर्दिष्टे पूर्वस्य । (पा. १.१९६. वा. प्रा. १.११४.) ४ षष्टीस्याने योगा । (पा. १.१.४९. वा. प्रा. १.१६.) ५ आधन्तवच्च । (ते. प्रा. १.५५. लाखन्तवच्च । (ते. प्रा. १.५५. लाखन्तवच्च । (ते. प्रा. १.५५. लाखन्तवच्च । पा. १.१९.) ५ हं हेत्रतेच सप्तम्यर्थे (प. २.१९४.) अ त्रात्राहत्त्रप्रस्यावेः (वा. प्रा १.११५. लावेच कांही परिभाषाविषयक अन्यासाची प्रातिशाख्यापासून व्याकरणाक्के भाषाविषयक अन्यासाची प्राति कशी होत होती हे दिसून येते. उदाहरणाये, (१) कांही परिभाषिक संज्ञा प्रतिशाख्ये व पाणिनी या दोहीतिह वादरल्या असून व्यांच्या व्याख्या दोहीतिह आढळत नाहीत. म्हणजे या संज्ञा दोष्ठानिह पूर्ण परिचित

व पूर्वी हृढ असलेल्या असल्या पाहिजेत-व्यवाय ( Intervention ), उपभंग ( Preposition ), समास (Compound), बहुलम् (Optionally), आमन्त्रित (Vocative), निपात (Indeclinable), मत् (प) (Possession). (२) कांहीं सज्ञा प्रातिशाख्ये व पाणिनी या दोहोंतिह आढळतात पण त्यांच्या व्याख्या प्रातिशाख्ये मात्र देतात— आफ्रे-हित ( Repetition ), द्विहक्तमाभ्रेडितम् पदम् ( वा. प्रा. १४६ ). यावह्न ही संज्ञा पाणिनीकालीं सामान्य झाली होती व तिच्या व्याख्येची त्या काळीं जरूर नव्हती. (३) कांहीं संज्ञा प्रातिशाख्ये व पाणिनी दोहोंतिह वापरल्या असन त्यांच्या ब्याख्याहि दोहोंत आढळतात-उपघा (Penultimate ), अपृक्त (Monosyllabic एकाक्षरपद ). प्रयुख (Uncombinable final ) म्हणजे या संज्ञा रूढ होत्या पण अभ्यासकांस त्यांच्या च्याख्याची जरूर होती. ( ४ ) कांहीं संज्ञा दोहोंतिह आढळतात पण फक्त पाणिनी व्याख्या करतो (सार्वधातुक [अ. प्रा. २.४.२], अस्यास च. अ. २.९१). म्हणजे या संज्ञा जरी प्राति-शास्यकार्ली परिचित होत्या तरी स्वतःच्या पद्धतीत वापरावयाच्या असल्यामुळे पाणिनीला त्यांच्या व्याख्या देण्याची पुन्हां जरूर वाटली. (५) कांही सज्ञा फक्त पाणिनी वापरतो व त्यांच्या व्याख्याहि देतो- सम्बध्ध (Vocative singular), प्रातिपदिक ( Nominal base ) या संज्ञा प्रातिशाख्यांस परिचित नाहींत. ती आमंत्रित, पद, नाम इत्यादि खुनीच परिभाषा यांचेऐवर्जी वापरतात. म्हणंज सदरह सज्जा पाणिनीकाली नवीन प्रचारांत आल्या. (६) कांहीं संज्ञा फक्तप्रातिशाख्यांत आढळतात पण त्यांच्या व्याख्या मात्र आढळत नाहींत-परोक्षा (Perfect च. अ. ४.८४), नगमी लेट ( Vedic subjunctive अ. प्रा. २.३.२१), प्रेपणी (Imperative or Potential mood अ. प्रा. २.१.११.). यावरून या संज्ञा प्रातिशाख्यकाली सामान्य व रूढ होत्या परंतु पृढे त्या मागे पडल्या यावरून प्रातिशाख्ये व पाणिनी यांतील संबंध आपल्या लक्षांत धेईल. या-बहुल बनैलने आपल्या ऋकंत्र व्याकरणांत असे म्हटलें आहे कीं, पाणिनीने आपली पद्धति प्रचारांत आणण्यापूर्वी जी पद्धति प्रचलित होती तीमध्यें या सर्व प्रातिशाख्याचा अंतर्भाव होतो.

ज्याप्रमाणे प्रातिशाख्यांत वेदपठणास महस्व वेउन पाठशुद्धीकहे लक्ष पुरविलेले आढळते त्याप्रमाणे निरुक्तामध्यें वेदाच्या अधिक्षानास महस्व देउन त्याचे साथ अध्ययन व्हावे यासंवर्धी आवश्यक तेवढी मदत अभ्यासकास देण्याची प्रकृति दिसते. प्रातिशाख्यामध्ये ध्वनि अथवा शब्दोच्वारास विशेष महस्व दिलेले आहे तर निरुक्तामध्ये व्युत्पत्ति व अर्थ यांस अधिक महस्व दिलेले आहे. तथापि वेदास धार्मिक महस्व पिलेले आढळते, आणि त्यामुळे अभ्यासामध्ये आपणांस चिकित्सा अथवा ऐतिहा-सिक विकास यापेक्षां पूर्वपरपरेसच अधिक महस्व दिलेले आढळते, आणि त्यामुळे अभ्यासाचे स्वरूप एकदेशीय झाले आहे.

निरुक्त--आज आपणांम निरुक्तावरील जो प्रंय उपलब्ध आहे तो यास्काचार्याचा होय. यास्क संबंधी कांही विवेचन पहिल्या भागाच्या प्रस्तावनेमध्ये केलेच आहे त्याने शब्दाचा अर्थ जाणण्याच्या कार्मी व्युत्पत्तीस किनी महस्व दिले पाहिले ह्यासंबधी जे विवेचन केले आहे त्याचा उल्लेख त्या ठिकाणी केलेलाच आहे. त्याने लिहिलेले वैदिक निषण्द्वरील भाष्य मथवा निरुक्त हा आपणांस उपलब्ध अमलेल्या प्रथातील अगर्दी प्राचीन पद्धत्यीर प्रयत्न होय. याने अनेक पूर्वीच्या प्रथकारांचा उल्लेख आपल्या प्रयां केला आहे, तसेंच त्याने तत्कालीन व्युत्पत्त्तिसाल्झ, वयाकरण, याझिक, ऐतिहासिक, नेदान वरीरे अनेक विचार-प्रवर्तक पंथांचा उल्लेख केला अमृत पूर्वीच्या निरुक्तकाराच्या मतांचाहि परामर्थ घेतला आहे. यावहन यास्कापुर्वीदि भाषाशान्त्रीय अभ्यासाम किती महस्व मिळाल होते व त्याचा किती अनेक अंगानी अभ्यास होत होता हैं दिसुन येते. तसेंच त्याने उल्लेखिलल्या प्रातिशाख्यावहन च्वनि किंवा शब्दोचाखासाहासाहि त्या काली किती महस्व दिलेजात होते हैं आपण वर पाहिलेच आहे. प्रातिशाख्यावहन च्वनि किंवा शब्दोचा तथार आले होते व यास्कानेहि व्युत्पत्तिशाखाचा चागला अभ्यास केला होता ही गोष्ट आपणांस त्याच्या प्रयोवहनहि हरीस पदते.

राब्दाच्या जाती—यास्क सर्व शब्दांचे चार विभाग पाडतो ( नि. १.१); ते म्हणंज ( १ ) नाम ( २ ) आख्यात ( ३ ) उपसर्ग ( ४ ) निपात हे होत. नामाची व्याख्या तो सस्वप्रधान व आख्याताची भावप्रधान अशी करतो, तसेंच यास्क हा शब्द ह केवळ ईटियनित्य आहेत म्हणंज ते क्षणिक असून उच्चारल्याबरोबर ते नाश पावतात हैं औदुंबरायणांचे म्हणणें खोहून काढतो. कारण तसें असतें तर शब्दांची चार प्रकारांत विभागणी होऊं शकणार नाहीं व एकामागून एक उच्चारल्या ब्याप्य क्रत्यावर संबंध राहणार नाहीं. व शब्द हे तर निर्तनराळे पदार्थ व जगांतील निर्तनराळे व्यापार दाखविण्याकरितां त्यांच्या व्याप-कत्वावरून व लघुत्वामुळे योजले जातात. भावांचे वार्ध्यायणींने आठ प्रकार विणिले लाहेत. उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, उपक्षय आणि विनाश. व हे यास्कान मान्य केले असून इतर विकार यांपासून होतात असे भ्हटलें लाहें. ( नि. १.२ ) हीच गोष्ट आपणांस बृहदेवर्तेत आढळतें. 'भावप्रधानमाख्यातं षड्विकारा भवन्तिते । जन्मास्तित्वं परीमाणो बृध्दिहीनं विनाशनम्। ' वृ. दे. २.१२१०

उपसर्ग हे स्वतंत्रतः निरथंक असून नाम व आख्यात यांचे कर्मोपसंयोग दाखितात, असं शाकटायनाचें मत यास्कानें नमृद केलें आहे (नि. १.३). गाग्ये यानें उपसर्गास अर्थ असतात असें जो विधान केलें आहे त्याचा अर्थ आपल्या अर्थानीं ते नाम व आख्यात यांच्या अर्थामध्य विकार करतात असें सांगून त्याची संगित यास्कानें लावली आहे, व कांहीं उपसर्गीचें प्रातिलोम्य, आभिमुख्य इ० अर्थ दिले आहेत. निर्पात हे उपमा, कर्मोपसंप्रह, परपूरण इ० अर्थानीं योजलेले असतात असे म्हणून त्यानें कांहीं उदाहरणहि दिलीं आहेत (नि. १.४). यास्कानें उपसर्ग अथवा शब्दयोगी अन्ययें यांची स्वतंत्र जात कल्पिली आहे. परंतु कियाविशेषणास त्यानें स्वतंत्र स्थान दिले नाहीं हें पाहून आध्ये वाटतें. परंतु संस्कृत भाषेमध्ये उपसर्गीचा उपयोग विभक्तीचें कांये करण्याकरितां क्राच्तूच करण्यांत येतो व बहुतेक तीं क्रियाविशेषणाचेंच कार्य करण्याकरितां क्राच्तूच करण्यांत येतो व बहुतेक तीं क्रियाविशेषणाचेंच कार्य करण्याकरितां क्राच्तूच करण्यांत येतो व बहुतेक तीं क्रियाविशेषणाचेंच कार्य करण्यासरेख आहेत. त्यांने ऑस्टिटाटल्नें अशीच शब्दांची विभागणी केली होती असें म्हट्लें आहे. थिओडेक्टवनें व ॲस्टिटाटल्नें शब्दांची तीन विभागतं प्रयमतः विभागणी केली होती ते म्हणजे (१) नाम (१) क्रियापद (३) संयोजक. त्यानंतरच्या स्टाईक तत्त्वज्ञांनी संयोजक व उपपद यांची विभागणी करून चार विभाग कल्पिलें. ( Literary Composition, Cha iii, Roberts Ed. P. 71) ऑस्टिटाटल्च्या मताप्रमाणें एकंदर लेखनाचे विभाग पुढील प्रमाणें करतां येतीलः—(१) वणे. (२) अक्षर. (३) संयोजक अथवा उभयान्वयी अव्यय. (४) उपपद. (५) नाम. (६) क्रियापद. (७) विभक्ति. (८) भाषण (Poetics-Bywater P. 57). तसंच क्रियायांची व्याख्या करतांना ऑस्टिटाटल क्रियेकडे दुलेक्ष करून कालावर अधिक जोर देतो. उल्ट यास्क हा भाव अथवा किया यांस अधिक महत्त्व देतो.

ŧ

व्यत्पत्तिमहत्त्व—यास्क व्यत्पत्तीस अतिशय महत्त्व दंतो, सर्व शब्द अखेरीस धातुपासन व्यत्पादितां येतील असे म्हणतो व यात्रमाणे ज्या ज्या ठिकाणीं स्वरसंस्कार व प्रादेशिक विकार स्पष्ट असतील तेथे सरळ व्युपित वावी असे म्हणतो. तसे नसेल तेथे अर्थावहन ब्युत्पत्ति वावी व वृत्तिसामान्यावहन म्हणजे सादृश्यावहन ब्युत्पत्ति वेण्याचा प्रयत्न करावा. जेथे असे सामान्य नसेल तेथे अक्षरवर्ण सामान्यावह्न न्युत्पत्ति धावी. परंतु न्युत्पत्ति दिल्याशिवाय कथीहि राहुं नये. न्याकरण किंवा संस्कार यास फारसे महत्व देऊं नये. कारण न्याकरणनियम हे अपवादयुक्त असतात. अर्थाप्रमाणे विभक्तीस वळण यावे. कारण शब्दाच्या मूळधातुमध्ये व अखरच्या रूपामध्ये अनेकदां आपणांस विसादश्य आढळते. उदा. कांही ठिकाणी आदिलोप होतो ( अस्-स्तः, सन्ति ); कांहीं ठिकाणीं अंतलोप होतो ( गम्-गत्वा, गतम् ); कोठें कोठें उपधालोप ( Syncope ) होतो (गम्-जम्मतः, जम्मः ); कित्येकदां उपधाविकार होतो ( राजन्-राजा, दण्डिन्-दण्डी ); क्वचित वर्णलीप होतो ( तत्वायाचामि-तत्वा-यामि ); कचित द्विवणिलोपिह (Haplology) होतो (त्रि+ऋच्=त्च); केव्हा अविशिष्यंयिह होता ( यु-ज्योतिः ); कचित् आधंतिवपर्ययहि ( Metathesis ) होता ( श्वत-स्तोक; सज्-रज्जु, कृत तर्क ) (नि. २.१). केव्हां केव्हा अंतव्यापत्ति होते-(बह-ओघ, मिह-मेघ; गाह-गाध, बह-बधु: ); कांहीं ठिकाणी वर्णोपजन (Anaptyxis) होतो (अस=[फेकणे] आस्यतु; व=[झाकर्णे ] द्वार). जेथ धात्रमध्ये स्वराजवळ अर्थस्वर अथवा अंतस्य असतो तथ दोन निरनिराळश त=हेचे धातु बनतात. अशा ठिकाणी जर आपणांस विशिष्ट रूप एका धातुपासून ब्युन्पादितां येत नसेल तर दुसऱ्या धातुपासून ब्युत्पादण्याचा प्रयत्न करावा ( अब-ऊतिः, मृद्-मृद्, प्रथ्-पृथुः ६० ). कांही वेदिक नामें ठौकिक संस्कृत भाषेतील धातुपासून व्युत्पादिलेली आढळतात. (दमनाः, क्षेत्रसाधाः) उलट काहीं लौकिक भाषेंतील नामे विदिक धातृपासन व्युत्पादलेली भाढळतात. (उप-उष्ण,प-घत ), कांहीं ठोकांमध्यें प्रकृतिरूप शब्द रूढ असतात. तर कांहीं ठोकांमध्ये त्यांच्या केवळ विकृतीच रूढ असतात. उदा. शवित हें गत्यर्थक कियापद क्वेंज लोकांतच रूढ भाहे तर त्याचा विकार शव हा आर्थ लोकांत आढळतो. कार्पणे या अर्थी 'दा'हा घात किंवा 'दाति' पद प्राच्य लोकांत रूढ आहे तर उत्तरीय लोकांत त्यापासून झालेला 'दान्न म्हणजे विका हा शब्द रूढ आहे. अशा सन्देनें कांहीं कांहीं शब्दांची व्यत्पांत लावावी. तदित सामासिक शब्दांमध्यें जे निरनिराळे अवयव असतील त्यांची प्रथक प्रथक न्युत्पत्ति लावावी ( नि २. २ ), एकाकी पदाची न्युत्पत्ति लावूं नये. तसेच ज्यास न्याकरण माहीत नाहीं, जो शिष्य आपल्या अबळ नित्य रहात नाहीं व जो समजण्यास असमर्थ आहे अशा मनुष्यास व्यत्पत्ति सांग्रं नये. तर जो मेधावी, तपस्वी किंवा नित्य अवळ राहणारा असेल त्यासच व्युत्पत्तीचा बोध करावा (नि. २.३).

वरील यास्कांनी घालून दिलेल्या नियमांचा आपणांस तौलनिक न्युत्पत्तिशास्त्राच्या अभ्यासास फार उपयोग होतो. मूळ धातू व प्रचलित रूप यांमध्ये कधीं क्षशि अतिशय विसादश्य असर्ते ही गोष्ट आपणांस अनेक ठिकाणी आदळून येते. उदा. १ इंडोयुरो. पेंक, सं. पंच, झेंद पंच, प्री. पेंटे. लॅ. किंक. फ्र. सँक. लिथ. पेंके. गो. फिंफ. जर्मन फंफ. प्रा. हं. फिंफ हं फ्रास्क्हू. दे हैं. यू, लॅ. ओव्हिस्, दे हं. फोर, जर्मन विहुअर, घी. तेत्तरेस. ४ इंडोयु. घंस, सं. हंस, घी. क्सीन, लॅ. अन्सेर, ज. गन्स, प्रा. हं. गुंज, ह. गुंज, परंतु अशा त=हेनें ब्युत्पित्त लावण्यांत पुष्कळदां चुका होण्याचा संभव आहे ही गोष्ठ ओळखून यास्कानें संदर्भाक्षित्र वाय एकाकी शब्दाची ब्युत्पित्त लावं नेथ असा निर्वय पातला आहे, व अर्थाकडे लक्ष दंऊन त्याप्रमाणें ब्युत्पित्त लावण्याचा प्रयत्न करावा या गोष्टीस ल्यानें विशेष महत्त्व दिले आहे. यास्कानें सारख्या अर्थाच्या शब्दांची ब्युत्पित्त एकच असते व निरिनराळ्या अर्थी अर्थाप्रमाणें ब्युत्पित्त करावी अर्मे म्हटलें आहे (तानचेत् समान कर्माणि समाननिर्वेच्चानि नाना कर्माणित्त नाना निवचनानि यथार्थ निवक्तव्याचा। नि. २.७) हें अगरीं यथार्थ आहे. कारण काहीं शब्दांची क्पेनर-निराळ्या धातृपासून उत्पन्न होजनिह अर्थरीं सारखीं असतात. उदा. १ सं. अज्—अक्त=हांकलेलें, अंज—अक्त=लेप केलेलें. १ अज्—अक्त=हांकणारा, अ+जन्त न जनमलेला, ३ अनिष्ट—अन्+ह्य(—हप्)=न इच्छिलेलें, (—यज्)=यज्ञ न केलेलें. ४ अनुदार—अन्+उतार=कृषण, अनु+दार=पत्नीनें अनुसरलेला, ३ अनिष्ट—अन्+ह्य(चिश्वणा अर्थाप्रमाणें लावल्यासच बरोबर होईल. परंतु काहीं काहीं ठिक्रणीं एकाच धातृपासून ब्युत्पिति लेखना श्रायाचा व्युत्पित्त अर्थाप्रमाणें लावल्यासच बरोबर होईल. परंतु काहीं काहीं ठिक्रणीं एकाच धातृपासून ब्युत्पित्त लिखना विदेक व लोकिक या संस्कृत भाषेच्या दोग्डी स्वल्यामध्ये असलेला भेद लक्षांत ठेवला होता व लोकिक भाषा ही वैदिक भाषेचेच काळातरानें बनलेले रूप होय ही गोष्ठ ओळखली होती हेंहि महस्वाचे आहे. यासारखाच प्रकार प्रीक्रमधल्या आयोनिक व लेटिन या भाषांचा होता. परंतु लेटिन भाषा ही आयॉनिक भाषेचेच उत्तरकालीन स्वस्त्य आहे. श्रायरखाच प्रकार प्रीक्रमधल्या आयोनिक व लेटिन या भाषांचा होता. परंतु लेटिन भाषा ही आयॉनिक भाषेचेच उत्तरकालीन स्वस्त्र आहे. होय लेटिन भाषा ही आयॉनिक भाषेचेच उत्तरकालीन स्वस्त्र आहे. विरार परंतु लेटिन भाषा ही आयॉनिक भाषेचेच उत्तरकालीन स्वस्त्र परंतु लेटिन भाषा ही आयॉनिक आयॉनिक अर्वेटी अर्थेटी, १ यू. १ ५०००

नामांची धातुपासून ब्युत्पत्ति--यास्क हा नामें धातुपासून बनली आहेत असे नैठकाचे व शाकटायनाचे सत नमूद करतो व त्याला येणारे आक्षेप खोडून काढण्याचा प्रयत्न करतो (नि.१.१२-१४), उदा. गार्थे व वैध्याकरण हे सर्व नामें धातुपासून बनली आहेत असे म्हणण्यास तथार नाहींत. तर जेवडी नामें स्वरंगस्कार व प्रादेशिक विकार तथाच्या स्वांमध्ये स्वष्ठ दिसतात तेवडींच धानूपासून बनर्जी आहेत अमें मानतात. उलट गी, अश्व, पुरुष, इस्ती इ० शब्द अब्युत्पन्न असून केवळ संकेतानें बनलेले भाहेत असे त्याचे म्हणणे आहे. एवडेच नव्हे तर महाभाष्यांत ' नामच धातुज माहनिरुक्ते व्याकरणे शकटस्यच तोकम् ' भर्से म्हणून व्याकरणकार कोणी तमें मनीत नाहीं अने पतंत्रतीने महटें आहे ( ३.३.१ ). यासंवंधी यास्काचे पूर्व-उत्तर पक्ष असे आहेत-जर सर्व नामें धानुपासन बनलेली असतीं तर एक विशिष्ट किया जी जी न्यक्ति करील त्या त्या विशिष्ट न्यक्तीस तेच नांव प्राप्त होईल, उदा, जो जो रस्त्यावहरून धावण्याचे काम करील लाग्न भव ही संज्ञा मिळेल व ती केवळ विशिष्ट प्राण्याशींच संबद्ध राहणार नाहीं. तसेच जे जे टोचेल त्यास तुण ही संज्ञा शाप्त होईल. तसेच एखाया वस्तुकडून जर अनेक किया होत असतील तर तितकी नांवें त्या वस्तुम अथवा नामास प्राप्त होतील. उदा. एखाचा खाबास सरळ उमें राहण्यावरून 'स्थूणा ' अमें नांब मिळेल तर खड़बयांत पुरलेला म्हणून 'दरशया' असे नांव मिळेल, किंवा तुळयांत जोडलेला म्हणून 'संजनी' असेंहि नांव मिळेल. याप्रमाणें एकाच वस्तुस तीन नाव प्राप्त होतील. वस्तूना तर अमंदिग्ध व विनचुक नाव व व्याकरणविषयक रूप प्राप्त होणे अवश्य आहे. तसेच कांहीं लोक कांहीं शब्दांच्या प्रचलित अर्थाबहल ज्या शंका काडतात तशाहि काढण्यास जागा राहं नये. उदा० प्रथ=पसर्णे यापासन जर पृथ्वी हें नांव प्राप्त होतें तर या पृथ्वीला कोणी पसरली किया तिला आधार काय अशी शंका विचारण्यांत येते. तसेच शाकटायन शब्दांतील निरनिरालया अवयवांवरून निरनिरालया व्युत्पत्ती त्यामध्ये अन्वय नसताहि करतांना आढळतो. तसेंच किया ही कत्यांवर अवलंबन असते तेन्द्रां आधीं अस्तित्वांत असणाऱ्या कत्यांस क्रियेपासून नांव मिळणें संभवनीय वाटत नाहीं. यास्कानें अमें उत्तर दिलें आहे कीं, जेंय स्वरसंस्कार व न्याकरणिकार स्पष्ट व नियमबद्ध असतील व मूळ धात स्पष्ट दिसत असेल तेथे त्या धातपासन तें नांव निघालें आहे ही गोष्ट स्पष्टच आहे. आतां एकच किया जेव्हां निरनिराळे लोक करतास तेव्हां सर्वीनाच आपण तेच नांव देतों अमें नाहीं. उदा. सर्वेच लांकड कापणाऱ्या लोकांस आपण 'तक्षा' महणतों असे नाहीं. तसेच सर्वच भटकणाच्या लोकांना आपण 'परिवाजक' असे न म्हणतां फक्त संन्याशालाच तो शब्द लावतो. यामध्ये आपण ती किया ज्या ब्यक्तीमध्यें अनेक कियांमध्यें विशेषस्पानें आढळते त्यावस्त्वच त्या व्यक्तीस आपण तें नांव देतों, हैं स्पष्ट आहे. तसेंच वर्तति. जागहरू इ. शब्द व्युत्पत्तिहृश्या व अर्थहृश्याहि एकच पदार्थ दाखिवतात व ते सर्वच नियमबद्ध आहेत. तिसरे अनेक कियाकारक पदार्थीनां उत्तरकालीं होणाऱ्या कियवहून नांवें प्राप्त झालेली आपणांस आढळतात. तसेच पसरल्यामुळ पृथ्वी हें नांव मिळण्या-बहुल जी शंका काढण्यांत येते त्यास एवढेंच उत्तर सांगण्यांन येईल की पृथ्वी ही पसरलेली दिसते म्हणून तीस पृथ्वी असे सयुक्ति-कपणें म्हणतां येईल. आतां जो शब्दांची अवयवांवहत अनियमित रीतीनें व्युत्पत्ति लावतो त्यांत शाकाचा रोष नसून त्या इयक्तीचा दोव शाहे. तथापि सर्वच नामें धातुंपासन झालीं शाहेत असे शातां कोणी मानीत नाहीं.

अनुकरणात्मक राब्द:---यास्काने अनुकरणात्मक शब्दांसंबंधीहि चर्च केली आहे ( नि. इ.१८ ). काक हा शब्द शब्दानुकृतीने उत्पन्न झाला आहे व असे पश्चांच्या नांबांत पुष्कळ शब्द आहेत. औपमन्यव अशी शब्दानुकृति मान्य करीत नाहीं, तर काक हा हांकृन वाबयाचा ( अपकालियतच्यः ), तित्तीर हा तरतो म्हणून किंवा विश्वविचित्र असतो म्हणून (तरणातृ तिलमात्र चित्र), किंपिजल (किंपवत् जीर्ण किंवा किंपिश्व जवते किंवा हैयत् पिंगलो वा कमनीयं शब्दं पिजयति वा); अशा प्रकारें था, सिह, व्याप्र, इ. शब्दांची व्युत्पत्ति निराळ्या प्रकारेंहि लावता येते असे त्यानें म्हटलं आहे. त्यापि यास्क किंतव ( किं तब अस्तीति शब्दानुकृतिः १,२२), दुंदुभि (दुंदुभि रिति शब्दानुकरणम् ९,१२), विश्वा, कृकवाकु इ. शब्द शब्दानुकरणाने झाल आहेत असेच विवेचन करतो. तथापि एकंदर भाषतील शब्द वनविण्याच्या कार्मी शब्दानुकृतीस तो फारसें महत्त्व देत नाहीं.

यास्क उपमा शब्दाची व्याख्या देतो (३.१३) आणि तिचे कर्मोपमा, भूनोपमा, स्रपोपमा, सिद्धोपमा, लुप्तोपमा, अथवा अर्थोपमा इ० भेद दाखितो (३ १५-१८). तथापि मुळ निरुक्तामध्य वारंबार पडेळळी विशेषतः वैकल्पिक ब्युत्पत्तींची भर व सर्व शब्दांची कांहीं तरी करून ब्युत्पत्ति लावाबयाची हा आप्रह यामुळे चिकित्सक १९६१ने त्यांत कांहीं दोष आढळतात. यानंतर आपणांस भाषाशास्त्रविषयक सामान्यकल्पना दशैने व व्याकरणप्रंथ यांमध्ये शब्दानत्यतः, शब्द शब्दाधसंबंय इत्यादि बाबतीत व साहित्यप्रयांत स्फोट, अभिधा, रुक्षणा, व्यंजना वगरेचे विवेचन करतांना व्यक्त केळेल्या आढळतात. त्यांचे विस्तृत विवेचन करण्यास येथे अवकाश नाहीं.

भाषाद्वास्त्राचा पश्चिमंत उद्य--- युरोपमध्य य्रोस आणि रोम येथे ह्यू ह्यू व्याकरणशास्त्राची परिणति होत होती. ॲरिस्टॉटल याने शब्दांच्या जाती आणि विभन्तीची कल्पना प्रथम प्रचारात आणली. त्यानंतर स्टाइक तत्त्वंवस्थांनी त्याची परंपरा पुढें चालविली व त्यांनी योजिलेल्या काहीं व्याकरणविषयक पारिभाषिक संज्ञा आजिह प्रचलित आहेत. अर्थात् त्यांतील काहींचें लॅटिनमध्ये येतांना विचित्र स्पांतर झालेलें आहे. यानंतर अलेक्सांड्रा हें संस्कृतीच, तसेच भाषाशास्त्रविषयक अभ्यासाचें केंद्र होतें. येथील अभ्यासकांनीं मुख्यतः जुन्या काव्यांचा अभ्यास चालविला होता. तथाषि त्याच्या अभ्यासानें भाषेच्या स्वक्-पाचें क्वान किंवा व्युत्पत्तिशास्त्र या विषयांत फारशी प्रगति झाली नाहीं व त्यानंतर येणाऱ्यांनी या वावतींत फारसे कार्य केंद्र नाहीं.

मध्ययुगातिह आपणांस हीच स्थिति आढ-दून थेते. त्यावेळीं धार्मिक भाषा म्हणून लॅटिन भाषेचा अभ्यास करण्यांत येत असे परंतु तोहि शास्त्रीय पद्धतीने होत नसे आणि त्यावेळच्या लोकभाषा—ज्यांतृन पुढें आजकालच्या वाड्मयीन भाषा निवाल्या—त्यांचाहि अभ्यास यथातथाच चालत असे.

वियेच्या पुनक्जीवनाच्या काळांत विशेषतः ग्रीक भाषेच्या अभ्यासाला महत्त्व येखन त्यांबळच्या लोकांची दृष्टि विकसित झाली. तसेच लॅटिन भाषा ही तिच्या अभजात व शुद्ध स्वरूपांत लिहिली व अभ्यामली जावी या गोष्टीला महत्त्व आल्यामुळ व्याकरणाच्या अभ्यामकहे जास्त लक्ष जांक लागले. त्यांवळी सिसरोसारखें लॅटिन लिहिणे हेच विद्वानांचे ध्येय असे. यांवेळी दळणवळणाची साधने व आंतरराष्ट्रीय व्यवहार जास्त वाढल्यामुळें व दशी भाषेतील वाड्मयासिह जास्त महत्त्व आल्यामुळें देशी भाषेतील वाड्मयासिह जास्त महत्त्व आल्यामुळें देशी भाषेच्या अभ्यासाकडेहि अधिकाधिक लक्ष जांक लागल्याचे पुढील शतकांत आपणास आढळ्न येतें. त्या अभ्यासाला प्रवर्तक अशी विशेष महत्त्वाची गोष्ट महणजे छापण्याच्या कलेचा शोध ही होय. या मुद्रणकलेच्या साहाव्यामुळें परकीय भाषेचे अध्ययन करणे अधिक सुलभ झाले. तसेच यांवळी जुन्या कराराची भाषा महणून हिट्यू भाषेला धार्मिक भाषेत महत्त्वाचे स्थान मिळाल्यामुळें त्या भाषेचे झानहि विद्वान मनुष्यांस आवश्यक होऊन वसले.

युरोपमध्ये प्रचित असकेल्या भाषांहून सवैतः भिन्न असकेल्या या भाषशी झालेल्या परिचयामुळ भाषाशासीय अभ्यासाला चालना मिळाली. परंतु त्यामुळ त्यांत अनेक दोष शिरण्यालाहि वाव मिळाला. कारण सेमिटिक वंशाचे भाषाशास्त्रां तील स्थान त्यावेळीं निश्चितपणें माहीत नसल्यामुळें व हिन्यू ही पॅरेडाइज मधील भाषा अशी समजूत असल्यामुळें हीच सवै भाषांची मृळ प्रकृतिहत भाषां अशी समजूत झाली आणि त्यामुळें हिन्यू व तत्कालिन यूरोपीय भाषा यामध्यें आढळणारीं अनेक विचित्र व काल्पनिक साम्यें या वरील समजूतीस आधार म्हणून देण्यांत येऊं लगलीं. विशेषतः हिन्यू भाषा ही उजवीकहन डावीकडे लिहिली जात असल्यामुळ ज्या दोन शब्दांच्या अर्थात कांहीं साम्य दिसेल त्या दोन शब्दांतील अक्षरें त्यांतील साहश्य दास्विण्याकरितां वाटेल तशीं फिरविण्याकडे प्रवृत्ति होऊं लगली; तथापि यामुळें जरी अनेक चुकीच्या व्युत्वत्ती पुढें करण्यांत आल्या तथापि यांतुनच चिकित्सक धृत्तीच्या अभ्यासकांना अधिक व्यवस्थित व पद्धतशीर अभ्यास करण्यास साधन मिळालें.

गॉथॉनिक भाषेत प्रसिद्ध झालेल्या कांहीं पुस्तकांमध्ये व विशेषतः बुल्फिलाचे 'बायबल 'चे गॉथिक भाषेतील भाषांतर प्रसिद्ध झाल्यामुळे या भाषांच्या सतराच्या व अठराच्या शतकांतील स्वरूपाचा ऐतिहासिक अभ्यास करण्यास साधन मिळालें.

तथापि या वेळच्या भाषाशास्त्राच्या अभ्यासाची एका भाषेच्या निरिनिराळपा शतकांतील स्वस्ताचा अभ्यास करून तिचा इतिहास शोधण्यापेक्षां तत्कालीन अनेक प्रचलित भाषांची तुल्ना करण्याकहे अधिक प्रशृति दिसून येते. उदा. लिब्निन्स या तत्क्वेत्त्यान 'पीटर दि प्रेट' यास आपण्या साम्राज्यांतील निरिनिराळणा भाषांचे नमुने व शब्दमंग्रह जमविण्यासाठीं प्रशृत केले. या लिब्निन्सच्या प्रयत्नामुळे व दुसरी कॅथेराइन या राणीने या बावतींत दाखिवलेल्या उत्साहामुळे आपणांस तत्कालीन भाषांतील पॅलंस, हर संस व अंदेलेण यांचे शब्दसंग्रह उपलब्ध झाले आहेत. या संग्रहांत जरी कांहीं उणीवा असल्या व व्याकरणापेक्षां कोशाच्या दृष्टीनेच त्यांचे महत्त्व अधिक असलें तरी एकोणिसाच्या शतकांतील भाषाशास्त्रीय अभ्यासाचा पाया या ग्रंगांनीच घातला आहे असे म्हण्ण्यास हरकत नाहीं व तसेंच दोन भाषांतील नातें शोधावयांचे असल्यास त्यांतील शब्दसंग्रहापेक्षां व्याकरणविषयक साम्यच अधिक महत्त्वांचे आहे ही गोष्ट हरवेंस यानेंच प्रथम निदर्शनास आणली.

ळंटिन भाषेचा अभ्यास--तौलिक भाषाशास्त्राच्या अभ्यासा सुरवात होण्यापूर्वी तत्कालीन भाषाशिक्षणा-संबंधींच्या कल्पनांचे व पद्धतींचे थोडेंसे निरीक्षण केळ असतां आपगांस असे आढळून येते कीं, त्यावेळीं सुख्यतः लॅठिन भाषा शिकविली जात असे व व्याकरणाचा अभ्यासिंह फक्त लॅटिन भाषेतृनच केला जात असे. त्यासुळें लॅटिन व्याकरणास विशेष महत्त्व आले होतें; एवढेंच नवें तर सामान्यतः दुय्यम शाळेला व्याकरणशाळा (इंग्लंड) किंवा लॅटिनशाळा (इंन्माके) असे संबो-धित असता. त्यासुळें तत्कालीन लोकभाषांतृन जे व्याकरणविशेष वास्तविक आडळत नसत ते सुद्धां लॅटिन भाषेच्या वर्षस्वासुळें त्यांवर लादले जात असत व ही प्रवृत्ति अनुतिह आपगांस दृष्टीस पहते. आजिह आपगांला लॅटिन भाषेचा ज्यावर परिणाम झालेला नाहीं असे कोणत्याहिभाषेचे एकहि व्याकरण आढळणार नाहीं.

ठेटिन भाषा ही निरिनराळ्या देशांत कशी बोलली जात असे इकडे लक्ष न देतां ती लिहिली कशी का त असे व कशी िलिहिली पाहिने याच गोटीकडे लक्ष देजन तिचा अभ्यास होत अते. त्यामुळे धनीपेक्षां अक्षरांसच अधिक महत्व दिल जात असे. भाषा ही प्रथम बोलली जाते व नंतर लिहिली जाते या गोटीकडे दुलेश केले जात असे आणि यामुळे अनेक ब्युत्पतिशासीय नियमांकडे दुलेश होत असे. याचा एकंदर भाषाशास्त्रीय अभ्यासावर बराच परिणाम झालेला आपणांस दिस्त येतो. त्याचप्रमाण लिटिन भाषेचा अभ्यास हा विद्वान लोकांम एकमेकांशी दळणवळण टेवण्याचा मागे म्हणून केला जात असे आणि त्यामुळे लिटिन भाषेच्या व्याकरणाचा अभ्यास वर्णनात्मक असण्यापेक्षां विधानात्मक स्वरूपाचा असे; म्हणेज, अमुक अमुक पद्मतीने लिहिल असतां ते शुद्ध व इतर अशुद्ध अशा तन्हेचे आदेश व्याकरणापासून मिळत असत. त्यामुळे तत्कालीन व्याकरणाची व्याक्या म्हणेज शुद्ध कसे बोलावे व शुद्ध कसे लिहावें हे समजण्याची कला, ही होती. जे. सी. स्कॅलिणर याने व्याकरण शिक्तांनाहि अनुमरली गेली. शब्दनंमद्वाकडेहि पाइण्याची दिल अशीव होती हे आपणांस त्यावळच्या फेंच व इटालियन विधापीठांनीं प्रसिद्ध केलल्या कोशांवरून दिस्त थेते. हे कोश सर्वशब्द संप्राहकस्वरूपाचे नस्त अभिजात शब्द दशैकस्वरूपाचे होते ही गोष्ट पहिल्या खेडाच्या परतावहन दिस्त थेते. हे कोश सर्वशब्द संप्राहकस्वरूपाचे नस्त अभिजात शब्द दशैकस्वरूपाचे होते ही गोष्ट पहिल्या खेडाच्या परतावहन दिस्त थेते. हे कोश सर्वशब्द संप्राहकस्वरूपाचे नस्त अभिजात शब्द दशैकस्वरूपाचे होते ही गोष्ट पहिल्या खेडाच्या परतावलेल दाखविलीच आहे.

त्याप्रमाणिन भाषेतील वाकप्रचार अथवा शब्दांचीं रूपें जिथे भिन्न भिन्न स्वरूपाची भाढळतील तेथें कोणत्या तरी एकास महश्व दंउन बाकीची अगुद्ध ठरविण्याकडे प्रवृत्ति असून या बाबतीत कांहीं कांहीं वेळीं बुद्धीस न पठणारे किचकट नियम देण्यांत येत असत. यामुळे एखाद्या प्रयोगाची व्याकरणगुद्धता ठरविणें झाल्यास अनेकदी त्यांतील तर्कगुद्धता ही लॅटिन शब्दप्रयोगाशीं साम्याच्या आधारावरच अवलंबुन ठेविलेजी आपल्या दशीस पडते आणि त्या मुळें जिवंत भाषांच्या वाढीस अडयळा झोलेला दिसन येतो.

भाषेच्या उत्यक्तीविषयीं करणना— अठराज्या शतकांत भाषेची नैसर्गिक उत्पत्ति कशी झाली असावी यासंवंधीं कांहीं तर्ववर्यांनीं विचार केळेला आपगांस आडळतो. रूसो याची अशी करपना होती कीं, आरंभीज्या मनुष्यांनीं मुद्दाम एकत्र बसून आपसांत संकेत ठरवृण्याकरतां तरी एकमेकांच मनोगत या मनुष्यांनीं एकमेकांच सनोगत या मनुष्यांनीं एकमेकांस कसे कळविले असावें हा प्रश्न उत्पन्न होतोच. कॉडिलेकच्या मतें, प्रथम भाषा अवगत नसलेल्या कीयुक्यांनीं कांहीं स्वाभाविक उद्गार काढून किंवा खुगांनीं आपल्या तीन भावना ज्यक्त केल्या असाव्या व विशिष्ट वस्तु कांहीं भावाज व खुणा यांच्या द्वारें दिश्वरितित करून विशिष्ट अर्थ त्याच त्याच खुगेची पुनक्ति करून तीस जोडला असावा व या ज्यक्तींची मनोगत ज्यक्त करण्याची शक्ति जरी मर्यादित अमली तरी त्यांच्या मुजंच्या बार्गीत तिची वाळ झाली असावी व याप्रमाण भाषेची प्रगति झाली असावी. जोहान गाँटफेड हुधैर याने आपल्या 'भाषेची उत्पत्ति' या निवंधांत प्रथम भाषा ही ईश्वरप्राप्त काहे हे दुस्मलक वगैरे जुन्या लोकांचे मत खोडून काढून भाषा ही मनुष्यप्रणितच आहे असं प्रतिपादन केलें. याचें एक कारण त्यानें

असे दिलें आहे कीं, भाषा ही जर ईश्वरप्रणीत असेल तर ती पूर्णपणें तर्कशुद्ध असली पाहिजे. परंतु सध्यांच्या भाषेत इतकी अन्य-बस्या व घोटाळा आढळतो भी. ती ईश्वरप्रणीत असीं शक्यच नाहीं. त्याप्रमाणेच भाषा ही मन्ध्याने एखाया शास्त्रीय सिद्धांता-प्रमाण शोधून काढली हेहि मत हुईरने त्याज्य ठरविलें आहे. भाषा ही हेतुपुरस्तर बनविलेली नसन ती मनुष्याच्या गरजेप्रमाणेच बनत गेली आहे व मनुष्याच्या गर्भाची जनमण्याकरितां घडपड चाललेली असते त्याप्रमाणेच भाषा ही मनुष्याच्या स्वाभाविक प्रेरणेनें उत्पन्न झाठी अप्तठी पाहिजे व तिचें मूळ मनुष्याच्या निर्मिराळ्या भावनांचे व विकारांचे व्यक्तीकरण हेंच होय. परंत एवढ्यानेंच केवळ भाषेतील सर्व शब्दांची व प्रयोगांची उपपत्ति लागत नाहीं. स्वाभाविक भावना व्यक्त करेंग एवढाच व्यापार मानव करीत नसुन पशुपेक्षां त्याचे व्यापार अनेकविध प्रकारचे असतात व त्याचे निरीक्षणहि विविध असर्ते व कांहीं गोष्टी पाहुन त्यांचा तो सुक्ष्म विचार करतांना आढळतो. उदा. व व करणारे वकरें त्यांने ऐकले म्हणजे त्याचा आवाज त्याच्या लक्षांत राहन पुन्हां जेव्हां तो प्राणी त्याच्या नजरेस पडतो तेव्हां हा वं वं करणारा प्राणी आहे हें ओळखून कांहीं दिवसांनी तो त्यास बकरें हें नांव देतो. याप्रमाण कियापदांची उत्पत्ति होऊन पुढे त्याप्रमाणेच नामांची उत्पत्ति होते. याचे उलट जर भाषा ही ईश्वर-निर्मित असती तर याच्या उलट पदतीने म्हणजे नामापासन ती तयार झाली असती, कारण तीच पद्धति अधिक तर्कशुद्ध आहे. तर्सेच प्राथमिक अवस्थेतील मनुष्यास आपल्या मनांतील निरनिराळ्या भावनांचे सक्ष्म भेद वर्णन करण्यास फार कठिण पडतें व तें अप्रत्यक्ष रीतीनें व कांही उपमा किया रूपक देऊन करावें लागतें. याप्रमाणें एका बाजूस शब्दांचे दुर्भिक्ष आढळतें तर उलट एकच पदार्थास अनेक समानार्थक शब्द किंवा नार्वे अचलित असल्यामुळे काही बावतीत शब्दांचे वेपुल्य आढळते. इ. स. १७९४ मध्ये बर्टिन ॲर्ऊडमीन पूर्ण परिपक भाषेचे ध्येय व त्याप्रमाणे युरोपातील मुख्य भाषांची तुलना या विषयावर निवंध मागविले होते. या चढाओढींत डी. जेनिश याच्या निवंधास बक्षीस मिळाले. या निवंधांत जेनिश याने मुख्यतः असे दाखविले की. भाषेच्या स्वरूपा बहुत मनुष्याच्या स्वभावाचे बौद्धिक व नैतिक ज्ञान होते व पूर्ण भाषेमध्य विशेषतः पुढील गोष्टी असर्णे आवश्यक आहे-(१) शब्दवैयुल्य, (२) सामर्थ्य किंवा जोर, (३) स्पष्टता व (४) गौरव. जेनिश यानें त्यावेळच्या भाषांची तुलना मोठ्या विद्वत्वपूर्ण हट्टीने केली आहे. या निबंधाचा त्यावेळच्या विद्वनांनी फारसा परामर्प घेतलेला आढळत नाहीं व लेफमन याने तर हा निबंध लिहिणारा किवा तो लिहिण्यास सांगणारा यांपैकी अधिक मुखै कोण हैं ठरविगेंच अधिक कठिण आहे असा त्यावर शेरा मारला आहे. तथापि निरनिराळया भाषांच्या तौलनिक अभ्यासाच्या दृष्टीने हा निवंध महस्याचा आहे.

संस्कृत भाषेशी परिचय--एकोणिसान्या शतकान्या आरंभी आपणांस अभ्यासामध्ये ऐतिहासिक दृष्टि प्रथमान उत्पन्न झालेली दिसते. यामुळे भाषाशास्त्राच्या अभ्यासातिह फरक पडलेला आपणांस दिम्न येतो आणि भाषेचा ऐतिहासिक दृष्टीन अभ्यास सुरू झाल्यावरोवर मानवशास्त्र व मनुष्येतिहास योकडेहि अभ्यासकोचे स्वश्न वेधल्याचे आपल्या दृष्टीस पढते. आच वेळेला युरोपीय लोकांना संस्कृत मापेचे प्रथम ज्ञान झाल्यामुळे भाषाशास्त्रीय अभ्यासाला नवीन चालना व दृष्टि प्राप्त झाले. कुडों नांवाच्या एका फ्रेंच जेसुस्ट मिशनरीने १०६० मध्ये फ्रेंच इन्स्ट्रिय्यला एक निवंध पाटवृत त्यांत अनेक संस्कृत व लेटिन कान्दांतील सामय नजरेस आणेले. परंतु त्याकडे त्यावेळच्या अभ्यासकाचे फारसे लक्ष गेले नाहीं. ६० स. १०९६ मध्ये स्व विलयम जोन्स याने असे प्रसिद्ध केले की संस्कृत मापेची रचना अत्यंत आश्चर्यकारक असून ती प्रीक भाषेपक्षा अधिक पूर्ण व लेटिन माणेपेक्षा अधिक समुद्ध आणि दोहोंपेक्षांद्वि अधिक सुसंस्कृत अशी असून त्या दोन्दी भाषांधीं तिच धातु व अयाकरणविशेष यामध्ये अतिशय सामय दृष्टीस पडते व ते इतके स्वय अनेक्ष माचेपास्त निवाल्या असान्या असे वाटल्यावाचृत सास्त्रास या तीनिह भाषा मूळ एकाच परंतु सत्यां अस्तत्वांत नसलेल्या भाषेपासून निवाल्या असान्या असे वाटल्यावाचृत राष्ट्रणार नाहीं. तसेच गायिक व केल्टिक भाषा यांचाहि संबंध संस्कृत भाषेशाँच निकटचा असुन जुनी कारसी भाषाहि त्याध वंशांत मोडते. तथापि सर विल्यम जोन्स याने या भाषांची तुलना करून पुढे अधिक निष्कर्ष काढण्याचे काम कारसे केले नाहीं व ती गोष्ट पुढील तक्षण अभ्यासकांच्या वाटल्यावाच्या भाषांची तुलना करून पुढे अधिक निष्कर्ष काढण्याचे काम कारसे केले नाहीं व ती गोष्ट पुढील तक्षण अभ्यासकांच्या वाटल्यास आली.

तौळिनिक ब्याकरण---यानंतर आपणांस फे. व्हॉ. श्लेगेल याने प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकामध्य संस्कृत व जर्मन, प्रीक भाणि लिलि विवास प्राप्तिक शब्दांची तुलना केलेली आहळते. याने संस्कृत मापेचा पॅरिसमध्य अभ्यास केला होता व संस्कृत भाषेचया व भारतीय धर्माच्या अभ्यासापासून यूरोपीय विचारपरंपरंवर विधापुनरज्जीवनापेक्षांहि अधिक परिणाम होईल असे त्याचे म्हणो होते. याने वरील भाषांमध्ये केवळ शाब्दिक साम्य नसून व्याकरणग्चनेमध्येहि या भाषांत वरेंच साम्य आहे ही गोष्ट निद्दांनास आणली व तौलनिक व्याकरणाचा पाया चातला. याने जगांतील भाषांचे मुख्य दोन वर्ग केले-एक संस्कृत व सत्संबध्द भाषा आणि दुसरा इतर सबे भाषा. भाषेच्या उत्पत्तीसंबंधाने श्लेगेल याचे असे मत होते की, निरनिराळ्या भाषांच्या

११ प्रस्तावना

रचेतमध्ये जेथे फरक आढळूत येतो तेथे त्या भाषांची उत्पत्ति भिन्न असली पाहिज. उदा. मांचू भाषेसारख्या भाषांमध्ये अनु-करणात्मक शब्द इतके आढळतात कीं, ती भाषा बनतांना निसगीतील निरिनराळ्या धर्नीचे अनुकरण याय महत्त्व दिलें गेलें भसावें. उलट संस्कृतसारख्या प्रत्यययुक्त भाषांमध्ये ध्वनींच्या अनुकरणास नितकें महत्त्व नसावें. याने केल्ल्या द्विवर्गीय वर्गीकरणा-मध्येंच पुढच्या त्रिवर्गात्मक वर्गीकरणाचें मूळ आपणांस सांपडतें व याचा भाज एं. डक्ट्यू. ऋगेल याने या त्रिवर्गात्मक वर्गी-करणास स्पष्ट स्वरूप दिलें, तें असें—(१) एकाक्षरी शब्दांच्या भाषा, (२) प्रत्ययी भाषा, व (३) विकरणात्मक भाषा. योतील विकरणात्मक भाषा तो सर्वीत थेष्ठ समजतो.

यानंतर रासमस रास्क याने आइल्छिडिक भाषेचा अभ्यास कहन व प्राचीन नीस भाषांच्या उत्प रीवर निवंध छिहून भाषातास्त्रीय अभ्यासा चालना दिली. या निवंधांत त्याने गाँथॉनिक, स्कॅंडरॉनिंछ, लिखुअनिअन, लॅटिन व प्रीके या भाषांनील क्षेत्रेक शब्दांच्या साम्यावहन या भाषांचे एक तुलनात्मक व्याकरण दिले आहे. यास आहीयांतील भाषांची विशेषसे ज्ञान नसल्यामुळे याने फक्त फारसी व भारतीय भाषा यांचा संवंध प्रीक भाषांमित आइल्डेडिक भाषांची आला असावा एवडेंड ध्वनित केलें आहे. याने गाँथॉनिक भाषांची पूर्वज प्रीक भाषा असावी असे म्हटलें आहे. परंतु त्या बाबतींत किंचित अनिधितता दाख्याच्या सवैच भाषा एखाद्या अज्ञात व सध्यां मृताबस्थत असलेल्या भाषेपासून निवाल्या अताव्या असे सुचित केलें आहे. याने आपल्या एका पत्रांत या भाषांवंशांचे पुढीलप्रमाण वर्गीकरण दिले आहे: भारतीय (दिल्खनी, हिंदुस्थानी), इराणी (फारसी, क्यामिनियम, आंसिटकं); श्रेश्वअन (श्रीक, लॅटिन), सरमेंशिअन (लेटिक, स्लॅटॉनिक); गाँथिक (जर्मानिक, स्कॅडिनेव्हि ह्यन); केल्टिक (ब्रिटेनिक, गेलिक). याच वेळी त्याने फिनोडिविअन भाषांवंशाचेहि वर्गीकरण दिले आहे व ते आजिह कांहीं अर्वाचीन वर्गीकरणापेक्षां अधिक चांगळे आहे असे बुइल्डेम थामसेन आणि एमिल सेटाला यांसारख्या भाषाशास्त्रज्ञांनी म्हटळें आहे. याने केंद स्थान ओळखून भारतीय व फारसी भाषांचे निरीक्षण कहन त्यावर एक निवंध लिहिला होता; तसेंच द्राविड भाषा या संस्कृत भाषेपासून सर्वतः भिन्न आहेत ही गोष्टिह यानेंच प्रथम निद्शिनाय लालती. याने स्वीडन, फिनलेंड, रिशिया, कॉकेशस, इराण व हिंदुस्थान यांमधून श्वास कहन अनेक भाषांचे ज्ञान प्रथम सिळविल होते व अनेक भाषांचीं व्याकरणे लिहिलीं होतीं. तीं पश्चतशीर व शुध्द असून त्या तथा भाषांचे स्वस्थ सम्बद्ध सम्बद्धीत आहेत.

श्चिमचं भू-जेक्ब श्रिम याने लोककथा व लोकगीते यांचा संग्रह कहन लोककथाशास्त्राचा पाया घातला. प्रथम भाषा-शास्त्राकहे याचे विशेष लक्ष नव्हते. तथापि करोल याच्या टीकांमळे व रास याचे उदाहरण समीर असल्यामुळे याने भाषाशा. खाचा—विशेषतः प्राचीन जर्मन भाषा व तत्संबध्द भाषांचा—पश्रतशीर अभ्यास सुरू केळा. त्याचे मत असे होते कीं, प्रत्येक लहान-सहान पोटभाषांना व बोलीना सुध्दां स्वतंत्र स्थान देऊन त्यांचा प्रथकपण अस्थास करणे इष्ट असन सारखेच महत्त्वाचे आहे. यामुळे उपभाषांसिंह आजपर्यंत जे महत्त्व मिळत नव्हते ते यापुडे मिळ्लांगले. श्टेंगल याने असे म्हेटले आहे की, श्रिम बंधनी जुने राष्ट्रीय वाडमय व लोकिक परंपरागत कथावाडमय यांसहि व्युत्पत्तिशाखाऱ्या श्रीक, लॅटिन किया वायवल यांच्या भाषां-इतकेच महत्त्व दिरें व त्यामुळे त्यांनी न्युत्पत्तिशास्त्राचे क्षेत्र बरेंचे विस्तृत केठें. आजपर्यंत न्युत्पत्तिशास्त्रत अलिखित लोककथा, गीतें, दंतकथा यांना जो कमीपणा देत असत तो काहून टाकून त्यानें न्युत्यित्तिशास्त्राच्या अस्यासाम सञ्दीय व लोकप्रिय असें स्वरूप देऊन पथ्यीवरील सर्व राष्ट्रें व मनुष्यजातीचा मानसिक आयुष्यकम यांचा तीलनिक व शास्त्रीयदृश्या अस्यास करपे किती इष्ट आहे व त्या मानाने लिखित वाइमय हा ह्या क्षेत्राचा किती अल्प अंश आहे हैं दाखतून दिले. याने ऐतिहासिक व तौलिनक ब्यापक स्वरूपाचे जर्मन ब्याकरण लिहन जर्मन भाषेची वाढ कसकशी होत गेली याचे स्पर्शकरण केंटे. याने आपल्या ब्याकरणांत कोणतेहि निर्वध घालण्याच्या ऐवजी भाषेचे स्वस्त स्वाभाविकपणे कसे बदलत गेले आहे हे दाखविले. त्याने असे प्रतिपादिले **भाहे कीं, 'न्याकरणामध्यें केवळ तर्कपध्यति अनुसर्णे याच्या मी विदध्य आहें कारण त्यामुळें जरी निरनिराळ्या संज्ञांच्या** व्याख्या निश्चित करतां आल्या तरी त्यामुळे निरीक्षणाचे क्षेत्र मर्यादित होतें आणि ऐतिहासिक स्वरूपनिरीक्षण हाच बास्तविक भाषाशास्त्राचा आत्मा होय. माश्री दृष्टि आपल्या भाषेचे स्वरूप व स्थल कालमानाप्रमाणे करें बदलत गेले आहे हें पाडण्याची असल्यामळें निरनिराळ्या पोटभापांकडे व आपल्या भाषेशीं संबध्द असलेल्या परकीय भाषांकडेटि मला कमाकमाने दृष्टि देणे जहर पहते. ' याप्रमाणे आपणांस भाषाशास्त्राच्या ऐतिहासिक अभ्यासाचे स्पष्ट स्वरूप या ठिकाणी दशीस पडते व याच दशीस भाषा-शास्त्रांत यापुढें विशेष महत्व प्राप्त मालें. प्रिमच्या अभ्यासावर रास्क याच्या लेखनाचाहि विशेष परिणाम झालेला आढळतो. प्रिमचें सुत्र म्हणून पुढें प्रसिधिदीस आलेला भाषाविषयक सिदांत यानेच प्रथम पुढें मांडला. त्याच्या व्याकरणाच्या चौध्या भागामध्ये त्याची विद्वत्ता, सक्ष्म निरीक्षणशक्ति आणि ऐतिहासिकपष्टति आपणांस स्पष्टपणे दिसन येते.

फ्रांझ बॉप--अर्बाचीन भाषाशास्त्राचा पाया बालणाऱ्यांपंत्री तिसश महत्त्वाचा मनुष्य फ्रॅन्झ बॉप हा होय. याने संस्कृत, प्रीक, लॅटिन व टयटॉनिक भाषांचा तौलिनक अभ्यास कहन प्रथरचना केली. याची दृष्टि व्याकरणांतील निर्निराळ्या ह्रपांचा उगम शोधण्याकडे होती. याने असे म्हटलें आहे की प्रीक, लॅटिन किंवा युरोपीय भाषा, आज ज्या स्वरूपांत आपणांस संस्कृत भाषा प्रयातन लिहिलेली आढळते त्या स्वरूपांतील संस्कृत भाषेपासन निषालेल्या नसन या सर्व एका मूळ भाषेच्या विकृती असाव्या. मात्र त्या मुळ भाषेचे स्वरूप संस्कृत भाषेमध्ये अधिक स्पष्टपणें कायम राहिलें असावें, व ज्याप्रमाणें आपणांस प्रीक ब लॅटिन भाषेतील शब्दांची मूळ हुएँ शोधन काढण्यास ग्रेन्कन भाषेचा उपयोग होतो त्याप्रमाण संस्कृत व्याकरण स्पष्ट करण्या सहि या भाषांचा उपयोग होतो. याने संरक्षत प्रीक वंगेरे भाषांतील शब्दांची सारखी दिसणारी हुए एकत्र कहन त्यांपैकी सर्वोत जनीं हुए कोणतीं असावीं हे पाइन त्यावरून या सर्व रूपांचें मळ शोधन काढण्याचा प्रयतन केळा. परंतु या प्रयतनात त्याने प्रचलित व्याकरणापेक्षां तात्त्विक व्याकरणावरच अधिक भर दिला होता. गॉटफेड हमेन याने तार्किक पद्धतीस अनुसहन अत्येक बाक्याचे तीन मुलभाग असतात असे म्हटलें ते असे-१ उद्देश्य, २ विधेय व ३ संयोजक. ज्या अर्थी कियापद हेंच उद्देश्य व विधेय यांस जोडण्याचे कार्य करते. त्याभर्यी वास्तविक फक्त 'असरें ' हे एकच कियापर असं शकते. बॉपया अध्यापक सिल्व्हेस्य संसी याचेंद्रि असेच म्हणणे होते व बॉपनेंहि त्याचाच पुनहच्चार केला. तो म्हणतो क्रियापद याचा बास्तविक अर्थ कर्त्यास तत्संबद्ध विधानाशीं जोडण्याचे कार्य करणारा शब्द हा होय. आणि त्यामुळे एकाच कियापदाचे अस्तित्व शक्य आहे आणि तें म्हणजे 'असर्णे' हें होय. प्रीक, लॅटिन वैगेरे सारखी रचना असलेल्या भाषा एकाच कियापदानें कोणतेहि तर्कशस्य विधान कर्स शकतात व त्यामुळे संस्कृत भाषेंतील 'अस्' आणि 'भू' हे अस्तिवाचक धात प्रत्येक कियापदान्या स्पाच्या मुळाशी आहेत असे त्याचे म्हणणे **आहे. तरेंच आज जे आपणांस प्रत्यय म्हणून दिसतात ते पुर्वी स्वतंत्र शब्द होते ही गोष्टहि त्यांने पुर्वे मांडली आहे. अर्थात हॉने** हक यानें ही गोष्ट प्रवीन दिग्दर्शित केली होती. तसेंच त्यानें संस्कृत व तत्संबध्द भागांतील धात आणि सेमिटिस धान यांतील फरक दाखबून दिला आहे. कियापदांच्या शेवटी असलेले पुरुषवाचक प्रत्यय हे पूर्वीची सर्वनाम असावी ही गोष्ट शिडिअस आणि रास्क यांनींच प्रथम नजरेज आणठी होती. बॉपनेंहि तेंच मत प्राह्म धरलें आहे. बॉपनें निरिनराळ्या भाषांतील नात्यांचा अभ्यास सस्कच्या इतका सुक्ष्मपणाने केलेला आढळत नाहीं, त्यामुळे त्याने फारसी भाषा ही संस्कृत भाषेपेक्षां जर्मन भाषेस अधिक जवळची आहे असे विधान केले आहे व त्याने मलायो-पॉलिनेशियन भाषा व इंडो-युरोपीय भाषा यांचा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि एकंदरीत त्याने व्युत्पत्तिशास्त्र व तोस्रानिक व्याकरण यांच्या अभ्यासांत फारच मोटी भर टाकरी व आपल्या पध्दतीतिह पुढे पुष्कळ सुधारणा केल्या ही गोष्ट स्पष्ट आहे. त्यानें नवीन नवीन समस्वरूपी भाषा विचारांत घेळन आपळे निरीक्षणक्षेत्र पुष्कळच विस्तृत केंस्र व केल्टिक भाषांचें स्थान निश्चित केलें व एकंदरींत तीलनिक व्याकरणाच्या अस्यासाची पुष्कळांस गोडी लावली. यानें भाषांचें तीन वर्गामध्यें मुख्यतः वर्गीकरण केलें आहे-(१) अधातुभाषा. उदा. चिनी वर्गरे. (१) एकाक्षरधातुभाषा. उदा. इडो-युरोपीय बगैरे. (३) द्व्यक्षरधातुभाषा. उदा. सेभिटिक. बॉपर्चे असे मत होते की, भाषांच्या स्वरूपाची बाढ पूर्णपण होऊन गेली असन अर्बाचीन काळीं त्यांची अवनती होत चालली आहे. जरी रचनेच्या दशीनें त्यांची प्रगति होत असली तरी व्याकरणदृष्ट्या त्यांची अवनतीच होत आहे व पूर्वी व्याकरणदृष्ट्या भाषेची रचना पूर्ण स्वरूपाची असन वाक्यांतील प्रत्येक शब्दाचा इतर शब्दांशी संबंध निश्चित स्वरूपाचा असून निरिनराळधा शब्दांच्या ह्रपांचा मूळच्या रूपांशी संबंध स्पष्ट असे. हंबोल्ट व श्लेपेर यांनीहि असेच विचार प्रदर्शित केले आहेत. थोडक्यांत सांगावयाचे म्हणजे बॉपने शब्दांच्या रूपविकृतींचा अभ्यास सुरू केला व तौलनिक ब्याकरणाची स्थापना व वाढ केली आणि हें त्यानें संस्कृत भाषेच्या अभ्यासाच्या साहाय्यानें केलें. रास्क यानें तीच गोष्ट संस्कृत भाषेच्या अभ्यासाशिवाय साध्य केली होती. पण तितक्या स्पष्ट स्वरूपांत ती मांडली गेली नव्हती तें काम बॉपनें केलें.

भाषेची अस्थिरता—यानंतरना भाषाशास्त्रीय भन्यासक बुइल्हेल्म हंम्बोल्ट हा होय. यानें जावांतील किव भाषेवर प्रंथ लिहिला आहे. यानें महणणें असे कीं, भाषेची पूर्ण वाढ मशी कधींच होत नस्न तिच्याकहे एखादी पूर्णपणें तयार झालेली वस्तु अशा दृष्टीनें न पाहतां एक सतत चालू राहाणारी किया या रृष्टीनें पाहिलें पाहिजें. भाषेमध्य कोणतीहि गोष्ट स्थिर नस्न प्रत्येक क्षणीं तिचं स्वरूप बदलत असतें व लेखनांतिह तिला स्थिरता कधींहि प्र.स होत नाहीं व ती जिनंत राहण्याकरितां ती बोलली व समजली गेली पाहिजे. यानें भाषांकहे पूर्ण व कभी पूर्ण याच दृष्टीनें पाहण्याची दृष्ट देविली. याच्या मतें एखाया रानटी टोळीच्याहि भाषेस कभी महत्त्व देजन तिच्याकहे दुलेक्ष करूं नये कारण असंस्कृत भाषेवरून आपणांस भाषा तयार करावयाच्या मूळ प्रकृतीनें चित्र किवा स्वरूप पहावयास सांपहेल. चिनी भाषा ही त्यांतील कल्पनांस प्राधान्य दिल्यासुळें व इतर आनुशंगिक

गोधींचा त्याग केल्यामुळे महत्त्वाची आहे, तर मल्यु या भाषेचे साधे स्वरूप व सरळ रचनेमुळे महत्त्व आहे. पण सेमिटिक भाषांना त्यांतील निरनिराळ्या स्वरभेदांबरून अर्थामध्ये जो फरक दाखविष्यांत येतो त्यांतील कौशल्यामूळे महत्त्व आहे. बास्क भाषेला त्यांतील संक्षिप्तता व जोरदारपणा यामुळ महत्त्व आहे. तर दिलावेअर वर्गरे अमेरिकन इंडियन लोकांच्या भाषांत ज्या गोष्टीकरितां भाषण अनेक शब्द बापरतों त्या गोष्टी एकाच शब्दांत ब्यक्त करण्याचे सामध्ये आहे. याप्रमाणे हंबोल्ड याने निरनिराळचा भाषांचे महत्त्व दिग्दर्शित केलें आहे व लहानसहान पोटभाषांकडेहि-त्या जणुं कांहीं इतरांपासन स्वतंत्र असन पूर्ण घटक आहेत या दृष्टीनें व निर्दाराळ्या राष्ट्रांच्या मनोव्यापारांचं दिग्दर्शन करण्यांचे साधन म्हणून त्यांकडे पाहिले व राष्ट्रस्वभावदरीक म्हणून त्यांस मानलें पाहिजे असे त्याने प्रतिपादिले आहे. यान भाषेच्या वाढीचे आणि स्वरूपाचे वर्णन असे केल आहे की, प्रथम भाषे मध्य फश्त निर्निराळ्या वस्तुंचे दिश्दर्शन केले जाते व त्यांतील संबंध समजावन घेण्याचे काम ऐकणाराचे असते. कालांतराने वाक्यांतील शब्दांचा कम निश्चित उत्तुन काही शब्दांचे स्वतंत्रतेने अस्तित्व नाहींसे होऊन त्यांच्याकडे या शब्दांच्या कमाप्रमाण संबंधिद्ग्दर्शनाचे काम येते व यांचेच पूढे प्रत्यय बनतात. तथापि प्राथमिक स्वक्षपात हे संबंधदर्शक दुवे स्पष्टपणे दशीस पहतात. यानंतरच्या स्थितीमध्ये निरनिराळ्या शब्दांतील संबंध व्यक्त करण्याचे काम त्या शब्दांतील विकारांबहन व प्रत्ययांबहन होते आणि शब्दांचे निर्दानराळे वर्ग पहन प्रत्येक शब्द विशिष्ट वर्गामध्यें अंतर्भूत होऊन संबंधदर्शक शब्दांचा स्वतंत्र अर्थ नाहींसा होतो. यार्ने भाषांचे वर्गाकरण चार प्रकारांत केल आहे-१ चिनीसारख्या व्याकरणविषयक रूपभेद नसलेल्या भाषाः (२) रूपविकारी भाषा; ३ चिकटणा अथवा संश्विष्ट भाषा; ४ समावेशक भाषा. या शेवटच्या भाषांत तो मेक्सिकन वर्गेरे ज्या अमेरिकन भाषांत कर्माचा कियापदाच्या रूपांतच समावेश होतो त्या भाषांचा अंतर्भाव करतो. तथापि या निरनिराळ्या प्रकारांत तितका वेगळेपणा नमन आपण संस्कृत व चिनी या दोन भाषांस विरुद्ध टोकांस बसविंठ तर बाकीच्या सर्व भाषा यांच्या दरम्यान कोठेंतरी बसुं शकतात असे त्याने म्हटले आहे.

प्रगति की परागति--त्रिमने भाषा ही परमेश्वराने उत्पन्न केन्नेती असर्ण शक्य नाहीं असे म्इटलें आहे. कारण भार्षेतील अनेक अपूर्णता व वरचेवर तिच्या स्वकृतांत होणारा फरक या गोष्टीच तिच्या देवी संभवाच्या विकद आहेत. भाषेची वाढ ह्यू ह्यू होत जात असून ती मनुष्यानेच घडवून आणहेली आहे आणि या बाबतीत मनुष्य आणि इतर प्राण्यांचे आवाज ब गाणीं यांत आपणांस स्पष्ट फरक दियन येतो. परमेश्वराने प्रथम स्त्री व पुरुष यांस निर्माण केले व तेहि एकच दंपत्य निर्माण न करतां अनेक देपत्यें निर्माण केलीं असावीं. कारण एकाच दंपत्यास कदाचित सर्व पुत्रच किंवा केवळ कन्याच होण्याचा संभव होता. या दंपत्यांच्या मुलांपामन पुढील मानवसृष्टि निर्माण झाली असली पाहिजे. ही प्रथम उत्पन्न केलेली मनुष्ये भाषा प्रचारांत येण्या-पूर्वी एकमेकांस आपले विचार कसे व्यक्त करीत असावीं यासंबंधीं त्रिमनें कांहीं सांगितलें नाहीं. परंतु शहर व त्यांचे अये यांतील संबंध हा प्रथम केवळ स्वर असला पारिजे. भाषेच्या प्राथमिक अवस्थेचे वर्णन त्याने असे केलें आहे की प्रथम केवळ अ. इ. उ हे तीनच स्वर अस्तित्वांत असन कांहीं व्यंजनांचे पंज असावे. पहिले सर्व शब्द एकाक्षरी असन अमूर्त कल्पनावाचक शब्द प्रथम अस्तित्वांत नव्हते. शब्दांच्या स्वरूपांत पुर्लिंग व स्नीलिंगदर्शक जो भेद भाढळतो तो समाजातील स्नियांच्या प्रभावासुळे असावा व सबै नामें हीं धातुंपामन उत्पन्न झालीं असावीं. भाषेच्या वाढीमध्यें तो तीन अवस्थांची कल्पना करतो. प्रथमावस्थेत फक्त धातु आणि शब्द उत्पन्न झाले असाबे. दुसऱ्या अवस्थेत या शब्दांच्या स्वरूपांत अर्थानुसार विकार होत गेळे असाबे व तिसऱ्या अवस्थेमध्य विचारांची बाढ होऊन शब्दांतील विकारांस पुन्हां त्याज्य ठरविंल असावें; परंतु ही अवस्था अजून पूर्णत्वा**स पोंच**ली नाहीं, भाषेचे सौदये तिच्या प्राथमिक अवस्थेत नमन आपणांस दुस-या अवस्थेत आढळते व तिस-या **अवस्थेत आपणांस** तिच फळ प्राप्त होणार आहे. प्राथमिक अवस्थेमध्ये भाषा कर्णमधुर परंतु विस्कळित स्वरूपाची असावी. मध्यावस्थेत ती काव्य-मय व जोरदार असन सांत्रत अवस्थेत तिच जरी सोंदर्भ कमी झाले असले तरी तिच्यामध्ये सुसंगतपणा व परिणामकारकता अधिक उत्पन्न झाली आहे. प्रिमने भाषांची दिवसान्दिवस अवनतीच होत चालली आहे असे प्रतिपादिल आहे. सध्यांच्या भाषांच्या जुन्या स्वरूपांत आपणांस संपन्नता व पूर्णता अधिक दिसत असन त्यांचें मौतिक व आध्यात्मिक स्वरूप त्यावेळी पूर्णपणे एक-मेकांत मिसळेलेल होतें व ती ससंगति आतां इलहल गए झाली आहे व शब्शंतील स्वरूपविकारांचे स्थान आतां काहीं अशीं साहाय्यक शब्दांनी घेतल आहे. एकंदरींत भाषेच्या इतिहासावहून पूर्णतेपासून तिची परागतीच होत आहे हीच गोष्ट आपणांस इतरहि भाषाशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केलेली आढळते. परंतु त्रिमने एका ठिकाणी असिहि म्हटलें आहे कीं, 'जरी मानवी भाषेची आपणांस बाह्यतः कांहीं बाबतीत परागति होत असलेली दिसते तथापि सर्व बाजूंनी विचार केला असतां तिची प्रगतीच होत असून तिच्यां-तील अंतर्गत शक्ति सारखी वाढत आहे.' या बाबतींत त्याने इंग्रजी भाषेचे उदाहरण दिलें आहे. या भाषेने शब्दांतील रूपविकारांचा त्याग करून सर्व ध्वनिशालाचे नियम झुगालन दिले आहेत. तथापि इतर कोणलाहि भाषेपेक्षां या भाषेमध्यें सामर्थ्य व जोर अधिक बाढलेला आहे. तिची रचना युरोपमथील दोन मोटमोटवा भाषांच्या संयोगापासून झाली असून अर्वाचीन काळांतील महान कवींचे विचार व्यक्त करण्यास तिला योग्य असे स्वरूप प्राप्त झाले आहे व जागतिक भाषेच स्थान तिला प्राप्त झाले असून इंग्रज लोकांप्रमाणच जगांतील अनेक भागांवर तिचे वचस्व चाल राहील असा अंदाज दिसत आहे. परंतु केपर या जमेन पंडितान अगरी त्याच्या उत्तर अभिन्नाय व्यक्त केला आहे. त्यान इतिहास व वाइमय या दोनहीहि दशींनी महत्त्वाच्या अशा राष्ट्राची भाषा ही किती त्वरित अवनित पावं शकते याचे उदाहरण महणून इंग्रजी भाषेकडे बोट दाखविले आहे.

भाषांचा बांशिक संबंध--वाप व प्रिम यांनी भाषाशास्त्रीय अभ्यासावर व संशोधनावर बराच परिणाम केला आहे. त्यांनी बालून दिलेल्या दिशेन पुढील अभ्यासकांनी संशोधन चालू ठेवून या शास्त्रांत पुष्कळ वाढ केली. भाषाशास्त्रीय प्रश्नां-बर स्यांनी बराच प्रकाश पाडला व न्युत्पत्तिगास्त्र जे पूर्वी अनिर्वेद रीतीने विकास पावत होते त्याची स्थिर पायावर उभारणी होक्त त्यास नियमबद्धता प्राप्त झाली. याचे मुख्यतः कारण युरोपांतील बन्याचशा भाषा व आशियांतील कांहीं महत्त्वाच्या भाषा या मुळ एकाच वंशांतील आहेत ही गोष्ट स्पष्ट होऊन पुत्रीची लॅटिन व श्रीक भाषांतील शब्दांचा हिब्द्य भाषेतील शब्दांशी संबंध जोडण्याची प्रवृक्ति मार्गे पडली. या भाषावंशाला रास्क याने प्रथम 'युरोपीय' व नंतर 'सारमॅटिक' आणि अखेरीस ' जॅफेटिक' (सेमिटिक आणि हॅमिटिक यांच्याशीं प्रतियोगी म्हणून) असे नांव दिखें आहे. बॉप यानें ' इंडोयुरोपीय ' या नांबास प्राधान्य दिले आहे व हेंच फ्रान्स, इंग्लंड व स्कॅडिनेव्हिया या देशांत मान्यता पावलें आहे. तथापि जर्मनीमध्ये हँबोल्ट थानें 'सांस्कृतिक ' व नंतर ' इंडो-जर्मानिक ' हें नांव पसंत केंलें आहे. या भाषावंशांतील पूर्व व पश्चिम या दोन विरुद्ध दिशांच्या टोंकांस असलेल्या भाषांवरून 'इंडो-केल्टिक 'हॅ नांव कांहींनी पुचविल आहे. तथापि ही संयुक्त नांवें किल्छ वाटतात. त्यापेक्षां 'आर्यन् 'भाषा हैं नांव अधिक सुरसुटित आहे व हैंच नांव सर्वात विशेषतः प्राच्य भाषांमध्ये खुने आहे. या कालच्या भाषा-शास्त्रीय अभ्यासामध्ये संस्कृत भाषेस विशेष महत्त्र दिल जात असे. मॅक्समुद्धरने तुलनात्मक भाषाशास्त्राचा संस्कृत हाच स्थिर असा पाया असून हीच भाषा आपणांस मार्गदर्शक आहे व संस्कृत भाषेच ज्ञान नसलेला तौलिनिक भाषाशास्त्र हा गणिताचे ज्ञान नसकेल्या ज्योतिपशास्त्रज्ञाप्रमाणें होय असे म्हटलें अहि परंतु पुढेंपुढे भरकृत भाषेच महत्त्व त्या मानानें कमी झालें व अवीचीन भाषाशास्त्रज्ञांची प्रवृत्ति एलिसच्या शब्दांत सांगावयाची म्हणजे अशी आहे भी, 'भाषाशास्त्राचा अभ्यास संस्कृत भाषेच्या अभ्या-सापासन सुरू करावयाचा म्हणजे उलट टोकास सुरुवात करण्यासारखें आहे. अर्थात संकृत भाषेचे ज्ञान युरोपांत झालें नसते तर आपले भाषाशास्त्राचे ज्ञान अगरींच बाल्यावस्थत राहिले असते व ज्यांनी या भाषेचा संबंध यूरेपीय भाषांशी आहे हें दाखवन दिलें खांचे भाषाशास्त्रावर फार उपकर झाले. तथापि संस्कृत भाषेच्या अभ्यासापासन भाषाशास्त्राचा अभ्यास सह करणें म्हणजे प्राणिशास्त्राचा अभ्यास प्रस्तारावशेषशास्त्रापासन सुरू काण्यासारखे आहे किंवा जिवंत मनुष्याचा अभ्यास त्याच्या अस्यीपासन सुरू करण्यासारखें आहे. ' त्याप्रमाणेच या काळांत निरनिराळचा भाषांतील साम्य शोधून काढण्याकडे अविक प्रहति असरयामुळ अभ्यासास एकदेशीपणा प्राप्त झाला होता व प्रत्येक भाषच्या विशिष्ट्याकडे दुरुक्ष होत होते. ही गोष्ट विशेषतः पाँट याने नजरेस आणली व त्याने तौलनिक भाषाशास्त्रावरीवर विशिष्ट भाषांचाहि अभ्यास करणे जरूर आहे असे प्रतिपादिल व सध्यां याच गोष्टीकडे विशेष लक्ष्य दिलें जातें. तसेच या काळीं भाषाशास्त्रज्ञाचें लक्ष मृत भाषांकडेच विशेष असे. उदा. प्रिमच्या इयाकरणांत गाॅथिक, प्राचीन उच्च जर्मन, प्राचीन नाॅर्स इ. भाषांचे बिवेचन विस्तृततेंने केल असून त्यांच्या अर्वाचीन वाढीकडे स्या मानाने कमी लक्ष्य दिलें आहे. तसेच बॉपच्या तौलनिक व्याकरणांत अभिजात श्रीक व लॅटिन भाषांचे विवेचन काळजीपूर्वक केलें असन अर्वाचीन ग्रीक किंवा रोभँटिक भाषांचा निर्देशिंह केला नाहीं. भाषांच्या अर्वाचीन स्वरूपाचा अस्यास हा तौलनिक भाषाशास्त्राच्या बक्षेबाहरचा समजला जात असून त्यांचा अभ्यास केवल या विशिष्ट भाषांच्या अभ्यासकांनी करावा अशी त्या-वेळची समगृत दिसते. अर्थात् भाषांच्या जुन्या स्वरूपांचे ज्ञान केवळ लिखित वाड्मयापासून होत असल्यामुळे या आधभाषाः शास्त्रांचे लक्ष व्यनीपेक्षां अक्षराकडे अधिक असे; परंतु यामुळे त्यांच्या अभ्यासास वैगुण्य प्राप्त होत असे. तसेच बॉप, प्रिम, पाँट किंवा बेन्फे यांच्या प्रयांत आपणांस त्या भाषांचा केवळ वाड्मियक अभ्यास केलेला असून प्रत्यक्ष अभ्यास केलेला दिसत नाहीं. परंतु रास्क याने या भाषांचा अभ्यास त्यांच्या जिवंत व प्रत्यक्ष स्वरूपांत केला असल्यामुळे त्याच्या अभ्यासामध्ये आप-णांस अधिक गाढपणा दिसून येतो. तसेंच तेव्हां पोटभाषांचा किंवा बोलींचा अभ्यास करतांना त्यांतील आर्थस्वरूपाच्या वैशिष्ट्याकडे अधिक रुक्ष दिलें जात असे व प्रचलित बोलल्या जाणाऱ्या भाषतील जुनी रूपें, जुने धनी, निवहन काहून त्यां **ढडेच अधिक** उत्साहपूर्वक लक्ष देण्यांत येत असे व सामान्यतः अशी समजूत असे की लैकिकमाणा या सुशिक्षित लोकांच्या भाषेपेक्षां अधिक प्राचीन स्वह्मपाच्या असतात. वस्तुस्थिति याच्या अगरीं विरुद्ध आहे व लोकभाषांमध्यें जरी कांहीं प्राचीन काळचे अवशेष असले तरी त्यांची वाढ अभिजात भाषेपेक्षां अधिक झालेली असते. कारण अभिजात भाषेस परंपरा व वाङ्मय यांगुळे अधिक स्थैये आलेल असतें.

बोलींच्या अभ्यासाचे महस्य -- विमर्ने निर्शनराळ्या बोलींच्या अभ्यासास जै महस्य दिले होते ते भाषांच्या प्राचीन स्वस्त्याचे ज्ञान ब्हावें या दृष्टीनेच होते व त्यांतील ध्वनींच्या फरकांकडे तितकें लक्ष देखं नये असे त्याचे म्हणणें होतें. कारण भाषेच्या इतिहासावर त्याचा विशेष परिणाम होत नसे. या दृष्टीने के. एम. रॅप याने प्रीक, लॅटिन. गाँथिक या भाषांतील शब्दीच्चारांचा अभ्यास कहन त्यावहन पुढे या उच्चारपदतीत मध्ययुगांत बायझन्टाइन प्रीक, प्राचीन प्रॉब्डेन्सल. प्राचीन फेंच, प्राचीन नॉसे, प्राचीन उच्य जमेन वंगरे भाषांत कसा फरक होत गेला व अर्वाचीन ग्रीक, इटॅलीयन, स्पॅनिश भाषांतील शब्दोच्यार कसे बनत गेले व आजच्या नीच व उच जर्मन भाषेत व निरनिराळघा बोलींत ते कोणस्या स्वरूपांत भाढळतात याचे दिग्दरीन करणारा एक प्रंय लिहिला. या प्रंयाकरितां त्याने निरनिराळ्या भाषांचे अध्ययन व प्रचलित भाषांचे सक्ष्म निरीक्षणिह पुष्कळ केले होते. त्याने असे म्हटले आहे की भाषेच्या ऐतिहासिक स्वरूपाच्या अभ्यासावहन आपणांस तिच्या एका अंगाचे ज्ञान होते तर तिच्या निर्निराळ्या शाखांच्या प्रचलित व केव्हाहि छेखनिविश्व न झालेल्या बोलीतील स्वरूपा-वहन तितक्याच महत्त्वाच्या दुसऱ्या अंगांचे ज्ञान होते, व त्यांचेहि संशोधन अत्यंत आवश्यक आहे.' परंतु त्यावेळी लेखनिविष्ट भाषांच्याच अभ्यासाक्रहे जास्त प्रवृत्ति असल्यामुळे त्याच्या लेखनांतील अनेक दोष दाखद्वन जर्मन भाषाशास्त्रक्षांनी त्यांतील मह-स्वाच्या व सत्यांशाकहे कानाडोळा केला आहे. तथापि त्याने उच्चारविषयक व ध्वनिविषक काढेलेली अनुमाने महत्त्वाची असन हरूवार व लेखन यांमधील संबंधाचे प्रहण करण्यास उपयक्त आहेत, व याच दशीने त्याने प्रचलित व मृत दोनहि भाषांतील साम्यस्यले दिग्दर्शित करतांना उच्चारानुमार लेखनगढ्कति अवलविली आहे व याच पदतीने वास्तविक कोणत्याहि भाषच्या उच्चार दिवा ध्वनिपद्धतीचे स्पष्ट ब्रान होणे शक्य आहे. ही गोष्ट त्यावेळीं तितकीशी मान्य झाली नव्हती. रॅपची कल्पना सामान्यतः करी मान्य झाली असती तरी भाषाद्यास्त्राची बाह यापेक्षां अधिक अपादयाने झाली असती.

भाषित होत जाणारे फरक--याववेळों जे. एच. ब्रेड्सड्रांफे या डॅनिश विद्वानाने एक प्रेय लिट्टून भाषेमध्ये फरक कसा व का पडत जातो याचे विवेचन केल आहे. वॉप किवा धीम यांनी भाषेच्या स्वस्पात फरक का होतो या प्रश्नाकडे केन्द्रांच लक्षा दिले नाहीं. संस्कृत व लिट्टून किवा लिट्टिन व फेंच या भाषांमध्ये एवं अंतर कसे पडत गेले हैं वास्तविक भाषाशास्त्रहांनी पाहुण अवस्य होते ब्रेड्सड्रांफेन या फरकांस पुढील कारण दिली आहेत व त्यांची निवडक उदाहरणेहि दाखल केली आहेत-१ ऐकण्या-मध्ये किंवा समजण्यामध्ये होणारी चूक, २ स्पृतिदोष, ३ अंगरोष, ४ आलस किवा खुलभता; या कारणामुळे नक दशांश फरक होतात असे त्यांच महण्णे आहे. ५ साम्य किंवा साहदश्य, ६ स्वय उच्चार करण्याची इच्छा, ७ नवीन कल्पना व्यक्त करण्याची आवश्यकता. या खेरीज परकीय भाषा व परकीय राष्ट्राचा संसर्ग यांमुळेहि भाषेमध्ये बदल होत जातात असे त्यांचे दाखविले आहे. रेप व ब्रेड्सड्रांफ यांच्या कल्पना तत्कालिन भाषाशास्त्रहांच्या मानाने पुष्कळच पुढे गेलेल्या होत्या परंतु इतर त्या बेळचे विद्वान अदापि क्रिम व वॉप यांच्याच कल्पना सल्पनास अनुसरत होते.

केषेर — यानंतरचा या कालंतिल भाषाशासीय अभ्यासीत भर टाकणारा पंडित ऑगस्ट खेवेर हा होय. यानं स्वतःक्या समेन भाषेखेरीज स्टॅब्हॉनिक, लिथु अंनियन, प्रशियन व चेक या भाषांचा अभ्यास प्रत्यक्षतः केला होता, व जर्मन भाषेतील निर्तिराळ्या बोलींचाहि अभ्यास कहन त्यांतील गाण्यांचाहि संप्रद् केला होता. लहानपार्गी दोन भाषा बोल्ल्याची संवय असल्यास परकीय भाषा शिकणे अधिक सुल्भ जाते असे त्यांने आपल्या प्रंथाच्या प्रस्तावनेत स्हटें अहि. हा हेगेलच्या तस्यक्षक्य तीचा अव्यायी होता. लहानपार्गी कोन भाषा बोल्ल्याची संवय असल्यास परकीय भाषा शिकणे असे होते की भाषा ही सनुष्याच्या में वृची रचना व वार्द्दियाची घटना यावर अवल्या तस्यक्षक्य तीचा अवृयायी होता. याचे स्हणणे असे होते की भाषा हो सें तृच्या रचनेतील हच्याची भाषाशास्त्राचा अभ्यासिह इतर भौतिक शासांच्या अभ्यासप्रमाणेच करणे अवश्य आहे. कारण भाषा हो सें तृच्या रचनेतील हच्याची बार्यत्र के तोंड यांतील अस्थि, स्नायु व सञ्जातंत्र यावर जी किया होते तिचेच आपणांस अवल्यारा प्रतीत होणारें स्वकर होय. परंतु भिन्न भाषा, उदा. फेन किया जर्मन बोलणाच्या लोकांच्या सेंद्रमध्ये किया इंद्रियरचनेमध्ये कांहीं फरक असतो असे शारीरशास्त्रक्षांनी अद्यापर्यत दास्वविलेलें नाहीं. तसेच एकच सर्वतः भिन्न असणाच्या दोन भाषा पूर्णपणे अवगत कर्त शकतो ही गोष्टहि वरील खेपेरच्या विभागास अपवादक आवळते परंतु खेलेर या अपवादाचे असे खंडन करतो की एका मतुष्यास सवैतः भिन्न अशा दोन भाषा पूर्णपणे आत्मसात करणेच शक्य माहीं. परकीय भाषा पूर्णपणे शिकणे केवळ बालपणांतच मातृभाषा सोहन तिचे अध्ययम केले अस्ता शक्य होते व तसे झाल्यास ती व्यक्ति अर्थात्रच विनते वाले विनती वाले

निराळ्या तन्हेने होते. एखादा मनुष्य जर्मन, इंप्रजी व फेंच या तिन्ही भाषांत सारखाच निवृण आहे असे कोणी म्हटल्यास श्लेषर यास प्रथम या विधानाच्या सत्यतेबद्दल संशय वाटनो, व वास्तविक तमें असल्यास तो मनुष्य एकाच वेळी या तिन्ही राष्ट्राचाहि घटक म्हणून मानतां येईल. कारण या तिन्ही भाषा एकाच वंशांतील असन एकाच भूळ भाषेपासन उत्पन्न झालेल्या आहेत. परंतु एखाद्या मनुष्याला चिनी आणि जर्मन किंवा अरबी आणि हॉटेन्टॉट या भित्र भाषा एकाचवेळी अवगत होणे शक्य नाहीं असे त्यानें म्हटलें आहे. परंतु आपणांस याचे उलट फिनलंडमच्यें स्वीडिश व फिनिश भाषा बोलणारे किंवा जावामध्ये डच व मलाई भाषा दोन्ही उत्तम तन्हेंने जाणणारे लोक आढळतात त्याची बाट काय? अर्थात अवेर यास ही गोष्ट कबूल आहे की आपली इंद्रियें ही परिस्थित्यनुरूप संस्कारक्षम असन जे न्यापार त्यांस प्रथम करता येत नार्टीत तेढि कालांतराने त्यांस साध्य होऊं शक-तात. तथापि कांहीं विशिष्ठ भाषारचना फक्त स्वाभाविक असं शकतात, व त्यामुळे एखाचा मनुष्यास परकीय भाषा चांगली अव-गत होऊं शकली म्हणून भाषा ही मेंदुच्या व वाणिद्रियाच्या रचनेवर अवलंबून आहे या विधानास बाध येत नाहीं अर्से त्याने प्रतिपादिलें साहे. जरी आपगांस श्रेवेरचे विधान मान्य झालें की दोन भाषा जाणणाऱ्या मनुब्यासिह एक भाषा दुसरीपेक्षां अधिक स्वाभाविकपूर्णे अवगत असते तरी या दोन भाषांसंवर्धी त्याच्या ब्रानामध्ये किंवा प्राविण्यामध्ये फक्त कांहीं प्रमाणाचा फरक असेल. त्यास तात्त्विक फरक म्हणणें ही वास्तविक अतिहायोक्ति करण्यासारखें आहे. व एकदां एका आपेची संवय झाल्यावर दुसरी आपा तितक्या पूर्णतेने शिक्षेच अशक्य आहे हें त्याचे अनुमान तर अगरीच चुकीचे दिसते. कारण एखाद्यास सतार चांगली बाजवितां येऊं हागल्यावर त्यास सारंगी तितक्या चांगल्या रीतीने वाजवितांच येणार नाहीं, कारण त्याच्या मेंद्रची रचना एका गोष्टीस पूर्णपण अनुकुलतेने बनून गेकेली असते असे म्हणणे आपणांस प्राप्त होईल. परंत्र या बाबतीत केवल संवयीने प्राप्त होणारे कीशल्य हैंच अभिभेत असन एका गोष्टीत तें स्वाभाविक असेल तर दस-या गोष्टीत प्रयत्नाने मिळालेले असेल एवढेच ? किंवा एका बाबतींत मनःयाची अधिक स्वाभाविक प्रवृत्ति असेल एवँढच.

क्रेषेरचे भाषावर्गीकरण-- छेषेरचे आणखी एक असे म्हणणे होते की, मनुष्यजातीचे वर्गीकरण त्याच्या डोक्याची कबटी किंबा केंस अशा बाह्य लक्षणावहन करण्याच्या ऐवर्जी तिच्या भाषेबहन करण्यांत यावें, व ही वर्गीकरण पद्धति अधिक स्वाभाविक होय, कारण या पद्धतीने सर्वे तुर्क लोक एकाच वर्गात मोडतील व सन्यांच्या पद्धतीश्रमाणे उस्मानशल्ली तुर्क कॉकेशन वंशांत व तार्वर तुर्क मंगोलियन वंशांत यात्रमाण होणार नाही. परंतु ही गोष्ट दित्तकी पटण्यासारखी नाही, कारण एखाद्या मनुष्याचा मुलगा जर अगर्दी परकीय माषा बोल् लागला, उदा. एखादा बास्क मनुष्याचा मुलगा जर फेंच किंवा स्पॅनिश भाषाच बोलं लागला तर त्या बापलेकांचे वर्गीकरण भिन्न वंशांत करावयाचे की काय ! असो. तथापि आपणांस या विषयासंबंधी येथे यापेक्षां जास्त विवेचन करावयाचे नाही. क्षेपेरने भाषांचे वर्गीकरण त्रिवर्गात्मक पद्धतीने केळ आहे: १ एकाकी भाषा, यामध्ये शब्दांतील फक्त ध्वनीनेच अर्थ ब्यक्त होऊन तथा शब्दाचा इतर शब्दांशी संयथ तथा तथा स्थानावस्त्र निश्चित होतो. २ चिकटण भाषा, या मध्यें शब्दाच्या ध्वनीने त्याचा अर्थ व इतर शब्दांशी संबंध ही दोन्हीहि व्यक्त होतात. परंतु संबंधदर्शक शब्द केवळ शेजारी ठेव-छेले असतात. ३ विकरणात्मक किंवा सपविकारी भाषा, यांमण्ये शब्दाचा अर्थ व इतर शब्दांशी संबंध हा त्याच्या स्वस्पानसन व त्यांत होणाऱ्या विकारांवह्न जाणला जातो. व त्यांतील मूळ शब्द त्याच्या स्वह्मपातील विकारांवह्न किवा लागणाऱ्या प्रत्ययां-बहुन ओळखतां येण्यासारखा असतो. रेखेरचे असे म्हणणे होते की,आपणांस हे तीनहि भाषांच प्रकार आज प्रचलित स्थितीत आढळतात एवर्डेच नकेंद्र तर भाषेच्या बाढीतील या तीन अवस्था होत व त्यांतील ह्रपविकारी अवस्था ही सर्वीत पूर्ण अवस्था होय व त्या पूर्वी प्रत्येक भाषा या पूर्वीच्या दोन अवस्थांम रून जात असते. श्लेषेरने जी वर वर्गीकरणपद्धति दिली आहे तिला मॅक्समहर ब **व्हिट**ने यासार**के अनुयायी मिळून ती बरीच लोक**त्रिय झाली व तिचे वर्चस्व भाषाशास्त्रामध्ये विशेष स्थापन झालें. **कारण** ती सुलभ अपन नियमित व बुद्धीस परण्यासारली दिसते. तसेव त्यावेळच्या सुसंस्कृत राष्ट्रांच्या ज्या आर्थन व सेमाइट भाषा त्यांना या वर्गीकरणात उत्तरथाम दिलेल आहे. आणि यामळे अमेरिकेंतील समावेशक भाषा यामध्ये विकरणातमक भाषांचे वैशिष्ट्य अधिक स्पष्टपण व अधिक परिणतह्मपांत दिसन थेते असे जरी पाँउने विवेचन केले आहे तरी त्यांस या वर्गीकरणामध्ये मळींच थारा दिकेला नाहीं. कारण अमेरिकन इंडियन लोकांच्या भाषांना संस्कृत किंवा श्रीक भाषेपेक्षां महत्त्वाचें स्थान भिळणें शक्य नाहीं. तसेव भाजस्या प्रवित्त भाषांचें स्वरूप पाहिलें म्हणेज पूर्वीच्या अभिजात भाषांपेक्षां त्या अवनत स्वरूपात आहेत ही गोष्टिह स्पष्ट होते. कारण अर्वाचीन युरोपमधील कोणत्याहि भाषेचे हलीं पूर्वीप्रमाणे विकरणात्मक स्वह्नप राहिलेले नाही. फक्त लिथुअनियन भाषेमध्यें हें विकरणात्मक स्वरूप व संस्कृत भाषेची व्याकरणपद्धति जवळजवळत्याच स्वरूपांत आपणांस दिसन येते. वरंत यावरून भाषणांस असे म्हणतां यावयाचे नाही की भाजचा लिथुॲनियन शेतकरी हा शेकस्पिअरपेक्षां अधिक ससंस्कृत आहे. १७ प्रस्तावना

संस्कृति व भाषा यांचे मापन निश्निराळवा मापांनी केले पाढिने व त्यांचे महत्त्वि निश्निराळवा हुनीने आपगांस प्रतीत होते. या वर दिलेल्या वर्गीकरणपश्दतीवरहि कांहीं आक्षेत्र चेतां येण्यामारखे आहेत. कारण या पश्वतीवर्ध्ये पहिल्या वर्गात फक्त चिनी व इनर पूर्व हडील भाषांचा समावेश हातो तर तिमन्या वर्णात दोनच भाषांचशाचा अंतमाव हातो. परंत दसन्या वर्णात शिकडी भित्र भित्र स्वह्न्याच्या व एक्सेकांशी कोणताहि संबध नसलेल्या भाषांस घ्यडन देण्यात आले आहे. या वर्णतील भाषांस कोणतिह सामान्य तक्त्र लावता येत नाहीं: उदा फिनिश या भाषे । नहमी चिकरी किया मेलिस भाषा महणण्यांत येत. परंत त्या भाषे-तीलिंड कांडी शब्द विया बाबर्तीत आपणास सर्पवकार झोलेले आढळतात. आफ्रिकेनील कांगो भाषांपैकी कीशोचे भाषेमध्ये करणे. आणों इत्यादि वाचक कियापदांचे भूनकाल इमजी भाषेनल्याप्रमाणे धातृतील स्वरांत विद्वार करून साथलेले आढळतात. अशा तन्हेक्या उदाहरणांवहन सपविकरण हैं फक्त आर्यन व सेमाइट भाषांतच आढळते असे नव्हे तर ते इतरहि भाषांत आपणांस **भाइत्यन ये**ते अन स्पष्ट होते. तमेच कांही भाषाशाख्वांनी जेव्हां अने ह भाषाची वर्णने क्लिटी आहळतात तेव्हां त्यांनी या त्रिव र्गात्मक पदतीचा अवलंब केल्याचे आपणांस आढळत नाही. उदा ० स्ट्रायाल याने कोणतीच विशिष्ट वर्धी क्रणपण्यति न अतु-सरतां कचित् भौगोलिक व कचित् रचनात्मक पण्यतीस अनुमहन भाषाचे वर्णन आपल्या प्रयात केळ आहे. फेडरिक मूलर याने तर मानसशास्त्रीय किंवा रचनात्मक वर्गीकरणपण्डति बाजुम ठेवून मानववंशाप्रमाण सुमारे शंभराहन अधिक भाषांचे बारा जातीं-मध्ये वर्गी हरण केले आहे. मिस्टेली यार्ने भाषांचे सहा प्रकार विभिन्ने आहेत-१ समावशक, २ धानुप्रधान, ३ मुलशब्दप्रधान, ४ प्रत्ययी, ५ चिक्टी, व ६ विकरणात्मक; व यांचे पुन्हां त्यांने चार वर्गात वर्गीकरण केले आहे. पहिल्या वर्गात तो वाक्यरूपी शब्दांच्या भाषांस म्हणजे वरील पहिल्या वर्गाच्या भाषांस स्थान देतो. दुसऱ्या वर्गीत शब्द नसणाऱ्या भाषा म्हणजे वरील दोन, तीन, चार या वर्गातील भाषास स्थान देतो. तिसऱ्या वर्गात वरील ५ व्या वर्गातील म्हणजे बाह्यतः शब्द असणाऱ्या भाषांची तो गणना करतो व चौथ्या वर्गात वरील ६ व्या वर्गातील म्हणेज वास्तविक शब्द असलेल्या भाषांची गणना करतो. परंतु ही दुसरी वर्गी धरणप्रदित प्रथम शब्द दशास म्हणावें हें निश्चितपणे टरल्याशिवाय स्वीकारतां येण्यासारखी नाहीं. म्हणून ती जरी बाजला ठेव ी तरी बरीलप्रमाणे अने रू वर्गी स्रणपञ्चति आपणांस निरनिराळ्या भाषाशास्त्रज्ञांनी अनुपरेल्ल्या दिसन येतात. तसेंच केपेरने दिखें वर्गी दरण हे खरोखर प्रत्येक भाषेच्या विकासातील निर्निराळ्या तीन अवस्था दाखवित आणि आज हे वर्गीकरण सर्वमान्य झाले आहे असे नाहीं.

मूळ आर्यन् भाषा — छेपेरने वास्तविक भाषाशास्त्रीय अभ्यासामर्य टाकलेली महत्त्राची भर म्हणजे त्यांने मूळ बार्यन भाषेवी रचना कशी असावी यामंवर्यी संशोधन व दिग्दर्शन करण्याचा केलेला प्रयत्न हैं होय. ही मूळ आर्यन भाषा संस्कृत, प्रीक्ष, लॅटिन, गाँधिक या सब भाषाच्या मुलाशी असलेली भाषा होय व आजचा इटेलियन, स्पॅनिश, फेंच इ० भाषांचा जो मूळ लॅटिन भाषेशी संबध आहे तोच या वरील भाषाचा मूळच्या आर्यन भाषेशी होता व या हटीने प्रयत्न कहन त्यांने मूळच्या आर्यन भाषेचे स्वहण कसे अनावें यासवर्थी सो शहरण विकेचन केले आह व या विक्रचनामर्थ्य निरिन्तराळ्या भाषांचा विकास कपकसा होते गेला याचा इतिहास आपणांस पहावयास सांपडतो. अशा रीतीने लेलेपले मूळ आर्यन भाषेचा नमुना म्हणून एका कथेचे त्या भाषेत ह्यातरहि दिले आह. आतां अशा तन्हमें मूळ भाषेच स्वहण आपणांस त्यांचर शोधून काढतां येईल काय हा प्रश्न आहे व याच उत्तर ही गोष्ट केवळ कांहीं अंशानच संभवनीय आह असच आपणांस त्यांच लगेगल.

तौलिन क अभ्यास—प्राग युनिन्द्सिटीतील लेप्यंचा यहाध्यापक जॉर्ज कर्टिशस हाहि त्या वेळचा एक महत्त्राचा भाषाशाक्षक होजन गेला. याने मीक भाषचा अभ्यास केला होता व श्रीक ब्युत्पत्ति गालात याने बरीचशी स्थारणा केली. अभिजात भाषा व जमेन भाषा यांच्या व्युत्पत्तीमधील दुवा जोडण्यासिह याने बरेच साहाय्य केले. याच सुमारास होजन गेलेला जोहान निकोल्लाय मंडित याने युरोपियन अभिजात भाषांचा विशेषतः चांगला अभ्यास केला होता. याने भाषाशास्त्रांतील मंदिग्यता व गूवणा या गोष्टीस विरोध कहन त्यांतील तत्त्व सामान्य तकेश्चरतेस पटतील अशा तन्हेन विषद करण्याचा प्रयत्त केला. विशेषतः स्थाने असे प्रतिपारिले की, आजकालच्या लोकांग्रमाणच प्राचीन कालच्या लोकांचि विद्या समजतील अशा रीतीने मांडणे एक्टाच होता व त्यामुळे स्व भाषांचून आपणांस पदतशीरपणांचा अभाव आढळून येतो. परंतु भाषा तयार करण्याची कला आजज्या-प्रमाण पूर्वीच्याहि लोकांना सबैकाली अवगत होती. मंडितग याने ध्वनिविषयक व व्युत्पत्तिविषयक संशोधनाला महत्त्व वाजवी-पक्षा कमी दिले होते. तथापि एकंदरीत स्थाचे सिद्धांत इतर तत्कालीन कोही विद्वानांपेक्षा अधिक पायाञ्चव होते. परंतु तथाने आविष्ठ सिद्धां कीला प्रतिल सिद्धांत हाते रावा सिद्धांत हाते लिखा कार्या अधिक भाषांत लिखिल्या केला सिद्धांत हाते रावा सिद्धांत हाते तथा सिद्धांत हाते सिद्धांत कार्या अधिक भाषांत लिखिल्या स्व होते. परंतु तथाने आविष्ठ सिद्धां कीला सिद्धांत हाते रावा सिद्धांत हाते सिद्धांत हाते सिद्धांन प्रतिचारिका अधिक पायाञ्च होते. परंतु तथाने स्व सिद्धांत हाते सिद्धांत हाते सिद्धांत हाते सिद्धांत हाते सिद्धांत हाते सिद्धांत सिद्धांत हाते सिद्धांत हाते सिद्धांत हाते सिद्धांत हाते सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत हाते सिद्धांत हाते सिद्धांत हाते सिद्धांत हाते सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत हाते सिद्धांत कार्या सिद्धांत सि

प्रस्तावना १८

गोष्टी निहटने बंगैरेसारक्या इंप्रजीत लिहिणाऱ्या भाषाशास्त्रक्षांनी स्वतंत्रतेने पुढे मांडल्यामुळे त्यांस अधिक महत्त्व मिळाले. याच-बेळी तौलनिक व ऐतिहासिक भाषाशास्त्राची वाढ वरीच झाली. निरिनराळ्या भाषांचा तौलिनक अभ्यास करणारे बरेच पंडित पुढे आले. उदा० संस्कृत भाषेमच्ये वेस्टर्डगार्ड आणि बेनफे; स्ठेव्हॉनिक भाषांत मिक्लॉमिश आणि क्षेपेर; व केल्टिक भाषेत सूस वंगेरे. गॉथॉनिक अथवा जर्मानिक भाषांचा अभ्यास करणारे प्रिमेच बरेच अनुयायी होते व फ्रेडरिक डिझ व त्याचे शिष्टय हे रोमेनिक व्युत्पत्तिशास्त्रामध्ये प्रगति करीत होते व याच बेळीं भाषाशास्त्राचा पद्धतशीर व धनि, रूपे, शब्दरचना व वाक्य-रचना या सर्वे अगांनी अभ्यास चालला होता व त्यांचा एकमेकांशीं संबंधित शोधण्यांत येत होता.

मॅक्समलर च लिट्रने-याच समारास १८६१ साली मॅक्समळ्खने भाषाशास्त्रावर व्याख्याने दिली: त्यांत त्याने विशेषतः क्षेप्रेच्या प्रमुख कल्पनांचा पुरस्कार केला व भाषाशास्त्र हे एक भौतिकशास्त्र असन ऐतिहागिक पद्धतीवर रचलेल्या **व्यत्पत्तिशास्त्राचा याशीं कांहीं संबंध नाहीं अर्मे त्याने प्रतिपादन के**ळे. परंत त्याने प्रत्येक्ष ज्या गोष्टीचे विवेचन आपल्या **्याख्यानांत के**ळे. त्यांवहन भाषाशास्त्राच्या भौतिकत्वाच्या विरुद्धच अनुमान निष्यं, व अखेरीस भौतिकशास्त्राची जी आ**पण ब्याख्या ठरवं त्यावर ही गोष्ट अंबलंबन आहे अमें महणून त्याने आपली साइबण्**क करून घेतली आहे. तथापि ऋषेर किंबा मॅक्समहर योंच्या भाषा है एक भौ तिकशास्त्र आहे या उ ।१सास विशय अनुवाया मिळाले नाहीत व उलट कटिअस, मॅडविग व व्हिटने यांनी या गोष्टीस विरोधच केला तथापि या भौतिकदृष्टीचा भाषाशास्त्राच्या वाढीवर व इतिहास वर वराच परिणास **क्षाला. विशेषतः तत्कालीन भाषाशास्त्रज्ञांनी जे प्रश्न मशोधनाक**ितां आपल्यापुढ घेतले व त्यांचे ज्या पढताने सशोधन केल त्यांमध्ये आपणांत ही दृष्टि आद्धद्रन येते. ब्रिमपासन पॉट, क्षेपर व त्याचे अनुयायी या महद्यीनी ध्वनिमुलक अथवा उच्चारमुलक सादश्यावह्न निरनिराळ्या भाषांची तुलना केली व निरनिराळे ध्वनिशास्त्रीय नियम बनविले व ते लावन व्युत्पत्तिशास्त्रीय संशोधनाम अधिक निधित स्वरूप दिले. परंतु या ध्वनिशास्त्री र अभ्यामास प्रत्यक्ष उच्चाराच्या संशोधनाचे पाठबळ नसल्यामळें हे व्युत्वत्तिशास्त्रीय संशोधन केव रु निर्जीव व यांत्रिक स्वरूपाचे झाँछे. त्याला आत्मिक पाठबळ मञ्दर्ते. कोठले तरी शब्द, स्वर किंवा व्यवने किंवा शब्दांची रूपे घेऊन त्यांची कोठल्या तरी रूपार्शी तलना करण्यांत येत असे व त्यामुँ प्रत्यक्ष ती भाषा बोलगारे लोक अथवा व्यक्ति यांचा विसर पहल्यासारख दिसन असे व कित्यकरां ह्या भाषाशास्त्रज्ञास भनेक भाषांतील व्यनिविषयक अथवा उच्चारविषयक नियमांचे किंवा व्याकरणांतील ह्याचे ब्रान असे परंत प्रत्यक्ष त्या भ षाचे विशेषमें हु:न नमे: निदान फारसा प्रत्यक्ष परिचय याचा त्या भाषांशी झालेला नसे. ऋषेर यास ही गोष्ट कटन चक्ली होती व त्याने मरणापवी लिहिलेल्या आपल्या क्षेत्रटच्या पुस्तकांत अने महत्रले आहे की, निर्मनराळवा भाषांच्या च्याकरणाबरोबर त्या भाषांचे प्रत्यक्ष ज्ञान असर्णे ही गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यामुके तौलनिक व्याकरणाम निर्धानगळ्या भाषांच्या प्रत्यक्ष नमन्यांची अत्यत आवश्यक्ता आहे. नाही तर तौ अनिक न्याकरणांत निर्मिराळ्या एकभाषामभव भाषामध्ये असलेल्या सारश्या-बरच विशेष भर देण्यांत येसी व त्यांतील प्रत्येक भाषेच्या विशिष्ट्याकडे दुलेक्ष होते. दूसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की ज्याकरणा-मध्ये आपणांस फक्त विशिष्ट बाजर्चे ज्ञान होते. परंत त्या भाषच्या स्वरूपांचे यथार्थ ज्ञान व्हावयाम त्या भाषेतील कांही तरी लिखाणाचा अभ्यास करणे अवस्य अपन त्यांतील निर्निराळी रूपे इतर संबद्ध भाषांशी कशी सहश असतात किंवा त्यांचा काय संबध असतो हैं पाहिले पाहिजे. त्यावेळीं जरी ऐतिहासिक व तौलिन ह ध्वनिसादश्यावरच विशेष भर दिला जात हाता तरी काहीं भाषा-शास्त्रज्ञ निराळ्या दृष्टीने अभ्यास करीत असलेले आपणांस आढळतात. उदा० हेमन स्टेन्यॉल याने भाषच्या मानसशास्त्रीय विके चनावर प्रयस्का केटी परंत त्याच्या प्रयाच्या दर्बोधनेम्ठे त्याकडे फार्स कोणाचे टक्ष गेठे नाहीं. भाषातास्त्राचे सर्वसामान्य विवेचन करणारा क्षेत्रेरनंतरचा महत्त्वाचा प्रंपकार म्हटला म्हणजे लुइल्यम डिवट ब्हिटने हा अमेरिकन प्रयकार होय. याच्या प्रयाची (भाषेचा अभ्यास, भाषेचे आयुष्य व वृद्धि ) अनेक भाषांत भाषांत भाषांत हाली व त्याचा प्रतिस्पर्धी संक्समुल्लर याच्या इतकेच ते लो श्रियहि झाले. मॅक्समूलर व यामध्यें मुख्य मतभेद म्हरला म्हणजे हा होता कीं. व्हिटनेच्या मताने भाषा ही सन-ड्याने एकमेकांचे विचार समजण्याकरितां उत्पन्न केली असन शब्द हीं केवळ सांकेतिक चिन्हें आहेत व त्यांत कोणत्याहि तन्हेचा गृहपणा नाहीं. अर्थात विशिष्ट शब्दांना जो विशिष्ट अर्थ प्राप्त झाला तो केव्हांहि मनुख्यांनी एके ठिकाणी जमन चर्चा करून ठर-विला असे नन्हे तर एकमकांच्या समजुर्तीवरून व संवयीवरून तो निश्चित झाला असला पाहिज. या दोन भाषाशास्त्रकांतील किर-कोळ मतभेद बाजुला ठेवले तर हे दीचेहि विसाव्या शतकांतील महत्याचे भाषाशास्त्रज्ञ होत व त्यांनी गेल्या पन्नास वर्षात झालेल्या भाषाबास्त्रीय शोषांचे आपल्या प्रयांत उत्कृष्ट दिग्दर्शन केल व विशेषतः आर्यन भाषेतील शब्द व हृप यांचे अधिक स्पष्टीकरण **ढरू**न तत्कालीन भाषाशास्त्रीय उपपत्तीचें स्पष्टपणें आविष्करण केलें. अर्थात आज त्यांच्या सर्वेच उपपत्ती प्राह्य *भानस्या* जातात असे नक्डे तर त्यांतील कांहीं केन्हांच सोहन देण्यांत आलेल्या आहेत.

संस्कृत व इनर भाषा—परंतु वरील भाषाशास्त्रज्ञांनी, मूळ आयेन भाषेतील शब्दांनी हुए संस्कृत भाषेत कावम राहिली असून प्रीक, लॅटिन वगरे युगोपीय भाषा ह्या संस्कृत भाषेपे सां मूळ भाषेपासून अधिक दूरच्या आहेत असे जे तत्त्व प्रति-पादन केले होते ते तितक्या पूर्णतेने पुढे टिकाव घरीत नाहींसे झाले. ताल्ल्य नियमावक्त संस्कृतिक्षां प्रीक भाषाच्या काहीं वावतींत काव्यां हुए मूळच्या भाषेशी अधिक जवळ्चों आहेत अमें दिसन आल्यामुळे या भाषावंशांतील भाषांच्या परस्पर संवेधाबहलच्या पूर्वीच्या उपपत्तीम बराच धक्का मिळाला व किटेशसने म्ह्युल्याप्रमाणे संस्कृत भाषा म्हणजे भाषाशास्त्राची जी अगरी वंशता म्हणून मानण्यात येत असे व तिच्यावर जी अंत्रश्रद्धा ठेवण्यात येत असे ती आतां मांग पडत आहे. याच सुमारास काले व्हर्णर याचे प्राचीन गाँगीनिक भाषामध्ये जी व्यंजनप्रक्रिया होत असे ती त्यांतील स्वराधातास अवल्येन असे ब या स्वराधाताचे स्वकृत भाषा संस्कृत भाषाच्या प्राचीन स्वकृतांतच अवशिष्ट राहिलेखें आढळते आणि अर्वाचीन गाँथानिक भाषामध्ये ते अगरी बदलून गेले आहे ही गोष्ट निद्वानास आणली व यामुळ शहरांच्या एकवचनांतल्या एका व्यंजनाबहल अनेक वचनांत दुमरच व्यंजन जे येते ते त्यांतील स्वराधात बदलल्यामुळे होय ही गोष्ट स्वर्ण झाली. (उदा. इंग्रजीतील एकवचनी वाज याचे अनेकवचन वेअर होत याचे कारण पहिल्या शब्दांत स्वराधात अर्वाचीत स्वराधात आरंभी अमतो तर दुमच्या शदांत तो अर्वाचीस असतो.) अशा तन्हेच्या शोष मुळे भ पाण स्वरीय नियम इनर शास्त्रीय नियमाध्यमाणे अवाधित आहेत ही गोष्ट अधिक निद्शानास आली.

नर्धान व्याकर गरास्त्रज --यानंतर येणाऱ्या नवीन तहम व्याहरणशास्त्रज्ञांनी ध्वनिविषयक नियमांस पुष्कळच महरूव देऊन त्यास सुठीच अपवाद असणे शक्य नाहीं असं प्रतिपादन करण्यास सरवात केली. यामध्ये प्रथम आपणांस लेस्किन याच नांव अव्हळते. त्यानंतर बृगमन, डेलब्रह, ऑस्यॉफ, पॉल वगरे खेतात ऑस्यॉफ असे पतिपादीत असे की ध्वनिविषयह फरक है शब्शवेश अंगभूत अमृन संदृश्यविषयक फरक हे मानसिक कियेचे द्योतक होत. अर्थात है त्याचे स्टर्णणे खरें नव्हतें. तथः पि ध्वनिविषयक व मादश्यम का अञा तन्हेचे दोन विकार शब्दाच्या स्पामध्ये होतात ही महत्त्वाची गोध्ट याने निदर्शनास आणली. जे फरक ध्वनिविषयक नियमात्रमाण होत नसत त्यांचे कारण शोधन काढणे या शास्त्रज्ञांना भागच होते. व त्यामुळे हे फरक माइरयमलक होत ही गोष्ट त्यांनी पढ़ें मांडली. परंतु प्रारंभी अशा तन्हेंचे फरक हे आमक साइरयामुळें होतात अशी सम-जूत होती परंतु साटश्यमलक विकार हे आंपमध्यें उत्तरकाळी आले नसून आंपच्या वाढीमध्ये ते एक महत्त्वाचे अंग आहे ही गोष्ट या नवीन तहण शाह कोनी पूर्व मांडली. या नवीन हुशीने विचार करण्यास प्रथम हरमन पॉल याने सरवात केली. त्याचे म्हणणं अमें होते की अगरी मूळवी इंडो-जम्योनिक भाषची तिच्या शाखा पडण्यापवीची स्थिति घेतली तरीसुद्धां तीमध्ये भाषगांस धानु, प्रत्यय बंगर न आढ ठतां प्रत्यक्ष शब्दच दृष्टीस पडनील ही गोष्ट विसरतों कामा नये, व अशा शब्दांच्या संप्रहा-बरच प्रतिक मनुष्याला बोलण्याकरितां अवलवन राहावें लागतें. प्रत्येक वेळी मळ शब्द घेऊन त्यास प्रत्यय लावन त्याचे योग्य तें हुए बनिविष्याची किया बोलणारा मनुष्य करीत असों शक्य नाहीं. अर्थात् प्रत्येक शब्दाची सर्व हुए त्याला तोंडए'ठ यत असर्गेहि शक्य नाहीं. कारण अशीं सर्व क्ष्पें ध्यानांत ठेवर्णे अशक्य आहे. परंतु प्रत्येक नामाचे किया कियापदाचें पर्वी कथीं न ऐकिलेलिहि रूप योग्य प्रसंगी बनविण्याचे मनुष्याला हान असते. अर्थात हे रूप बनवितांना दुसन्या शन्दांची तशी निरनिराळी हप त्याला ठाऊक अमतात त्यावहन तो बनवीत असतो. अशी निरनिराळी हपें वरचेवर बनत असतात व त्यांचे व्याकाणांतील प्रकारांप्रमाणे निर्निराळे वर्गहि तयार होतात. परंतु त्याचे व्याकरणमलक ज्ञान अथवा स्थान व्याकरणाचे शिक्षण मिळाल्याशिवाय निश्चित होत नाही. परंतु अशा तन्हेचे निरिनराळे वर्ग बनवण्यामुळें ते लक्षांत ठेवण्यास व योग्य प्रसंगी त्यांचा उपयोग करण्यास मदत होते आणि याचेच नांव साहरय. यावह्न प्रत्येक मनुष्य बोलतांना शब्दांचीं साहरयुमलक निरनिरालीं हपें बनवीत असतो ही गोष्टस्पष्ट होते. या कियेची स्मरणपूर्वक उपस्थिति व सहाचर्यमलक नवीन उत्पत्ति ही दोन मुख्य अंगे आहेत. एकाद्या व्याकरणा-मध्ये किंवा कोशामध्ये भाषेतील सबै शक्य तिनके शब्द अथवा हपे आलेली आहेत असे मानणे चुकीचे होईल. प्रत्यक्ष भाषा ही व्यक्तिगत असते व शास्त्रीय संशोधनामध्येहि भाषची व्यक्तीपासन फारकत करता येणार नाही. आपणांपुढे एखाद्या शब्दाचे विशिष्ट रूप आले अमतां ते प्रचलित भाषेमध्य आढळते. किंवा नाही किंवा त्या भाषेच्या व्याकरणाच्या नियमांत्रमाणे ते बनते किंबा नाहीं या प्रश्नापेक्षां तें विशिष्ट रूप त्या बोलणाऱ्या व्यक्तीने आपल्या स्मरणशक्तीमुळें उच्चारलें असेल काय किंबा तें स्वतःच बनवृन त्याने त्याचा प्रथमच उपयोग केला असेल काय व तसे असेल तर कोणत्या साहश्यामुळें १ हे प्रश्न विचारणेंच प्रत्येक शब्दाच्या निरनिराळ्या रूपांचे वास्तविक झान होण्यास आवश्यक आहे. जेव्हां एखादा मनुष्य मेंढरें असा शब्द उच्चारतो तेच्छां तो शब्द त्याने दूस-या कोणःपासन ऐकलेला असणें शक्य आहे किंवा त्यास मेंदरूं हा ए ध्वचनी शब्द ठाऊक असन कोंकहं. वासंह ६० शब्दांच्या अनेक वचनाप्रमाणे त्यास त्याचे 'मेंढरें' असे अनेकवचन सुचले असण्याचा संभव आहे. परंतु त्याची स्मृति

अभेषट असन जर बं.सरें, केंकरें या शब्दांशी मेंडरें या शब्दाचें त्याच्या मनीत साहचर्य नसतें तर तो विसहनिह जाण्याचा संभव आहे. व वरील साहचर्य हें त्यास शब्दाचे स्मरण करण्यास उपयोगी पडतें. तेव्हां प्रत्येक शब्दाच्या बाबतींत स्मरणशक्ति व साहचर्य यांचें कार्य किती अंशांनी असते हें स्मर्थण करीण आहे

अर्थार्चान रहि--याप्रमाणे भाषाशास्त्राचा मुख्य विषय ती भाषा बोलगारा व्यक्तिसमह हा बनला व भाषाशास्त्रहांचे बिशेष लक्ष भाषेमध्ये फरक पडण्याचीं कारणे कोणतीं व ते कमकसे होत जातात व त्यांचे बर्गीकरण कसे करावे या प्रश्नाक बेबळे. या प्रश्लांबर अनेक भाषाशास्त्रज्ञांनी आपले विचार प्रष्ट केले. परंत यांगध्ये हरमन पॉल याने या प्रश्लाचे विवचन अधिक पूर्णतेने केलेले भाढळते. याने लिहिल्लया प्रयाच्या अनेक स्वाहन वाढवलेल्या आवत्तो निवाल्या व या प्रयाचा भाषाबास्त्रीय विचारावर फार महत्राचा परिणाम घडला. तसेच याने बॉप व रेखप्र यांनी दुर्लक्ष केलेला व्याकरणांतील बाक्यरचना या भागाकडे विशेष लक्ष दिले व त्यावेळच्या भाषाशास्त्रज्ञांनां भाषेच्या ऐतिहासिक व तौलनिक पदातीच्या अभ्यासाने भाषेच्या बाह्यस्वरूपाप्रमाणे तिच्यांतील वाक्यरचनेवरिंह बराच प्रकाश पडतो अमें दाखबून दिले. या कालचे भाषात्रास्त्रज्ञ या द्वास्त्रांतील नव्या मह-स्वाच्या प्रश्नांकहे जमें तक्ष वंत होते तमेच पूर्वीच्या भाषाशास्त्रज्ञांनी विशेष महत्त्वाच्या मानलेल्या कांही प्रश्नांकहे त्यांनी अगदी दुर्लक्ष केल होते असे आपणांस आढळून येते. उदा० व्याकरणातील निरनिराळगा प्रत्ययाने मळ काय किंबा भाषेची प्रयम उत्पत्ति क्शी झाली असेल इ० प्रश्नांचा उत्तरकालीन भाषाशास्त्रज्ञानी विचारच करण्याचे सोहन दिले असल्याचे आपगांस दिसन घेते या काळीं भाषाशास्त्रीय संशोधन विशेष जोगने चालु असलेले आढळते. त्यामध्ये ध्वनिशास्त्रीय संशोधनास विशेष प्राधान्य दिलेळे आढळतं. त्यांतिह ध्वनि किंवा उच्चार पदतीचा अथवा वाििद्रियपध्तीचा विचार अधिक केलेला आपणांस आढळन येतो. त्येंच भाषेच्या बाह्यस्वरूपाच्या त्यांतील वाक्यरचना पध्रतीच्या व शब्दाधृशास्त्र.च्या अभ्यासाकहेहि विशेष रक्ष दिल्याचे दिसते व शब्दांचा एकाकी स्वरूपांत अभ्यास न करतां ते वाक्यांच अथवा सन्ध्य भाषणांचे अवयव आहेत अशा दृशीने त्यांचे संशोधन करण्याची प्रवत्ति अधिक दिसन यते. ध्वनिविषयक अभ्यासांतिह संधिनियम व एकंदर वाक्याचा उच्चार यांस महत्त्व दिल्याचे आढळते. तसेच स्वरावात याचिहि योग्य महत्त्व मानण्यांत आल्याचे दिसन येत. तपेच शब्दांची निरनिराळी रूप व बाक्यांतील स्यांचा उपयोग व त्यांच कार्य म्हणंज एकंदरीत वाक्यरचना या गोध्टीसिंह या अभ्यासांत योग्य स्थान दिलेले दिसन येते व हाब्दांचा परस्परांशी असलेला संबंध निश्चित करण्याच्या पध्रतीमधूनच अलीकृडील शब्दार्थशास्त्राची उत्पत्ति झालेली आपणांस **भाडळते.** अर्थात या सर्व गोष्टी निरनिराळ्या भाषांतील प्रयांचे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करून घेतल्याशिवाय साध्य होणे शक्य नव्हते. बामुळे सामान्य भाषाशास्त्रज्ञ व विशिष्ट भाषेच्या व्युत्वत चा अभ्यासक यांमध्ये पूर्वी जो आपणांम विरोध आढदान यत होता तो हळहळू नष्ट झाला व अनेक विद्वानांनी भाषाशाखाच्या विशेष शाखेबर व तत्वेषध् व्यत्तिशास्त्र यावर एकाच वेळी प्रयस्वना केलेली आपणांस भाडळन येते व यामळे या दोन्होहि शाल्या।खाचा फायदा झालेला आहे. तर्नेच अलीकडे जिवंत भाषांचा अभ्यास करण्याकडेहि अधिक प्रवृत्ति होत असल्याच दिसन येत आहे ध्वनिशास्त्र व भाषाविषयक मानसश स्त्र यांचा अस्यास करण्यास प्रचलित भाषांचे निरोक्षण व अभ्यास याची आवश्यकता आहे ही गोष्ट अधिक स्वष्टपण निदर्शनाम आणली गेली. बिक्रेवतः हेन्से स्वीट याने ही गोष्ट प्रामुख्याने पुढे मांडली व आनां कोणनाहि भाषाद्यास्त्रीय निष्दांत मांडावयाचा झारयास त्याला प्रचलित भाषेचा आधार असला पाहिने ही गोष्ट स्पष्ट झाली असन त्यामुळे प्रचलित भाषांचे झानहि अधिक बाहत आहे. गेल्या चाळीस वर्षीत अनेक विदानानी भाषाशास्त्राच्या क्षेत्रामध्ये परिश्रम केल आहेत. त्यांतील नांवे ध्यावयाची झाल्याम प्रतील देतां येतील-ऑज व्ही. डी. गॅबेलेडस, बुइल्हेल्स बुद, बॅली, कोर्टने, ब्लुमफिल्ड, हेलबुक, ब्हॉन गिनकेन, हेल, हेन्सी, हुई, अंहेक्स कॉक, मेल्ट मेरिंगेर, नॉरिन, ओअर्टेल, पेडरसन, संडफिल्ड, शशार्ट, सेकेडाय, स्टीटबर्ग, स्टर्टव्हॉन, सटर्लिन, स्वीट, उहलेनबेक, बॉसलर, वेशस्लर, इ०.

बरील विवेचनावरून आपणांस असे दिस्न येईल की प्रांभीच्या भाषाशास्त्रांनी भाषांचे वर्गीकरण वंगरेसारक्या मोठमोठषा प्रश्नांचा विचार करून सामान्य सिद्धांत शोधून काढण्याकहे दृष्टि ठेवली होती. परंतु अर्वाचीन भाषाशास्त्रक्षांची दृष्टि निरिनराठे शब्द, त्यांची रूप व ध्विन यांची विस्तृत प्रमाणावर तुलना करून त्यांचे स्पष्टीकरण करण्याकहे असते व त्यांची उत्पत्ति किंद्या भाषापद्धतीचा विकास किंद्या भाषेची रचना अशासारक्या प्रश्नांस ते बाजूला टाकतात तेव्हां यांपेकी अधिक महत्त्वाची गोष्ट कोणती असा प्रश्न आपल्यापुठें उभा राहातो. अर्वाचीन शास्त्रक्ष भाषाविषयक सर्वसामान्य सिद्धांत प्रतिपादन करणें धोक्यांचे आहे असे महणतात परंतु शास्त्रांचे ध्येय स्पेन्सरच्या शब्दांत सांगावयांचे महणजे ज्ञानांचे एकीकरण करणें हे आहे. आणि त्यासुळे मोठमोटषा प्रश्नांचा विचार करून सामान्य सिद्धांत शोधण आवश्यक होय व अर्वाचीन अभ्यासांत या गोष्टीकडे दुरुक्ष झाल्यासुळे

रयास ब्झता प्राप्त झाली आहे तमेंच त्यामध्य ब्यापक रष्टीहि आढळत नाहीं व त्यांनी भाषांचे तौलिक महण्यमापन करण्या-कहेडि स्था दिले नाहीं. तसेच विशिष्ट शब्द दिवा त्याचे विशिष्ट रूप यांस प्रापान्य देण्याचे कारण काय ? किंवा भाषेतील शुद्ध-अग्रद कशास महणावें. तसेच भाषेत होत जाणारे फरक इध्य आहेत की अनिब्द आहेत. तमेच ण्यादी सर्व राष्ट्राम बोल्ता व ममजतां येईल अशी मावराष्ट्रीय भाषा बनचिता येणेशास्य आहे काय इ प्रश्निह खरोखा महण्याचे आहेत व त्यांचे शास्त्रीय रष्टिन मशोध्यन झाले पाहिजे. परंतु अर्वाचीन शास्त्रीय अशा कल्यनांना वेडणळ रावितात किंवा त्यांची टवाळीहि करितात. परंतु या प्रश्नांकडे बळण्यापूर्वी आपण भाषेची वाढ प्रथम कशी होत जाते ह पाह.

भ.षेची उत्पत्ति — सापेवी उत्पति प्रथम कशी माली अमावी यायंवधी आतापेत अनेक अस्थामहांनी हानेक मतें व्यक्त केलेली आहळतात यासवधींची प्राथमिक कल्पना स्हणजे ईप्याने भाषा निर्माण केली ही होय. ईप्याने सर्व हस्तृ निर्माण केल्या व त्यांय नांव देविली. हीच कल्पना ऋषंवांत 'वृहस्पत प्रथम वाची अग्र यत् प्रस्त नामधेयं देधानाः।' (ऋ. १०.७३ १)या ऋपेत व्यक्त केलेली आह हते वायवलाति होच कल्पना आह हते परंतु चिन्त्यक अस्यामकाम ही बल्पना मान्य होण शक्य नाही तेव्हां तो अपच आधिमीतिक कारण शाधू लागतो. मृशीमच्ये आपा असणारा स्हणजे शब्दोकचार कर्णारा एक्टा मनुष्यप्राणीच आहे असे नाहीं, तर इतरि काहीं प्राणी शब्द करनांना आहळतात. पत्री, माकहासारंव सस्तन प्राणी है शब्दांनी व सुर्यापारंखे प्राणी काही विश्वाप्र अवयाच चलन्वलन करून आपल्या मनातील इतित व्यक्त करण्यास समर्थ अस्तात. पण या बावतीत माष्यगण्याची रचना अधिक माईस्वर भाई. त्याम दान पायाचर चालता येत असल्यामुळ खाचे हात मोकळे राहतात व हातान आझ घे अन शब्द करावयाम त्याच तीं साकळे राहते त्याल अपण स्वण केवळ कुञ्यामारंख तींहाने चाचून करावयाचे नमते, तमेच त्याम उरस्वरणामि गाईमारखा पुष्ठ कच्चा सावा लागन नाहीं त्यामुळे त्यास तोंहाने चाचून करावयाचे नमते, तमेच त्याम उरस्वरणामि गाईमारखा पुष्ठ कच्चा सावा लागन नाहीं त्यामुळे त्यास तोंहाने चाचून करावयाचे समते अधिक सुलभ अपते. पण या शब्द करण्यापासून भाषा कशी उत्पत्र होते हा प्रश्न आह. याचीं उत्तर निर्वात्यचा अस्थासकानी निर्मत्राळी दिली आहेत.

अनु हरणामूळ हता—माथा इतर प्राण्यांच्या शहरांच्या अनु हरणाने उत्यन्न झाली अमे एक मत आहे. पक्ष्यांची ब काहीं प्राण्यांची नांवें त्याच्या शहरांचकन पहली आहेत ही गाष्ट स्पष्ट आहं को किळ हा शहर अनेक भाषात जबळ अबळ याच हपांत आहळतो. उदा. सं को हिला, ब्रो को कहा रहें कु हुलपः फ कु हु, इटें. कु क हु कु हु रों: प्र जुनी फें को गुनः प्रा नी. अमं कु कु हु; उ. नी. अमें कु कहु; इच दो एको एक: ऑ सं. गांक. डॅ गिऑग, स्वा गोक; आहर डिंक गौक, प्रा. उ जमें की चुं ई. कु कु: प्रा. को इल, हि. को एल; का को गिळे. इ. यास्का नेहि पिशना में इल्इः तुकरणा बहन पडली आहेत ही गाष्ट निक्तात नमूद केली आहे. तमेंच नादाचा संबंध असणारे वाद्यवाचक शब्द किया फडफ हों। धडपडणे हे शब्द असल्या नादम ब्राह्म किया क्राह्म अनु हरणाने लागत नाहीं ही हि गोष्ट खरी. तथा सताची 'बीवी मत' म्हणून में क्समाल ने चेष्टा केली आहे.

उद्गार मुलकता—मनुष्य निरिनराले विकार व्यक्त करण्याकरितां भाहा ! छी ! वा ! अगाई ! अववव ! असले जे उद्गार काढतो त्यांवकन भाषेची उत्पत्ति झाली अने एक मन आहे आता आश्चेत् भय वगरे प्रसंशी मनुष्याच्या तोंहन आं! सारखे अवनी निषतात हे खरे, पण बहुतेक उद्गारवाचक शब्द एका वि व तुरक स्वक्तःचे असून भाषेतील अनेक प्रकारचे कब्द बनविण्याच्या किंवा त्यातील संबंध जाडण्याच्या कामी ते समर्थ हाणे शक्य नहीं. या मताम 'कु ! कु: ! मत' असे स्हणतात.

नार्मूलकता—प्रत्येक बस्तृम आधात झाला असतां नाद उत्पन्न होतो व प्रत्येक वस्तृम एक विशिष्ट नाद असतो. यावकन शब्दाचा विशिष्ट नाद व त्याचा अर्थ यांचा काहीं तरी मूल सबध असावा व व्यामुळे मनुष्याच्या विशिष्ट भावनाचे व्यक्तीकरण विशिष्ट नादाने होत असते असे हें मत आहे. यासच डिंगडॉग मत'असे नाव असून हे संक्समुहरने पुढ आणलें होतें पण स्वकरच तें टाकुन दिलें.

निःश्वासमूलकता -- जेश्हां मनुष्य एखारें श्रमाचे काम करीत असतो तेश्हां तो विशिष्ट तन्हेंने श्वास बाहेर टाकतो व मनुन मधून तो श्वास विशिष्ट आवाजयुक्त अयवा शब्रयुक्त असतो. ओझे उचलणार लोक किया श्रमाचे काम करणारे लोक तें काम करीत असनांना कांही तालवश्द उद्वार काहताना अथवा गाणे म्हणतांना आपणांला आढळतात. त्या विशिष्ट उद्वरांकत साहचर्यामुळे तत्तिक्रयाबोधक शब्द निषाके असावे असे एक मत आहे. यास 'यो हे हो 'असे नाव असून याचा पुरस्कर्ता नॉयर हा आहे.

प्रेमोद्वारमुलकता—तथापि या वरील कोणत्याहि एका विशिष्ट मताचा अंगीकार केला अमतां भाषेतील सर्व प्रकारच्या शब्दांची उपपत्ति लागत नाहीं, तर या सर्वाचा थोडाफर आश्रय घे उनच प्रत्येक भाषचा इतिहास अभ्यासून भाषेच्या उत्पत्तीची मीमांसा लाबिली पाहिजे अशा तन्हेंने विचार करून जेस्परमन यानें भाषा ही प्राथमिक अवस्थेतील मनुष्यप्राणी आपल्या उनकट भावना व विश्वतः प्रमिवप्यक भावना व्यक्त करण्याकरतां जी गाणों वंगरे महणत असे किंवा अभ्यास व नाद्युक्त शब्द उच्चारीत असे त्यावरून व गली असावी असे मत नमद केले आहे.

भावनाच्यक्तिमूळकता—-तथापि वरील मतांचा परामप घेतां असे दिसतें कीं, मनुष्याच्या मनामध्य कांहीं करूपना उत्पन्न झाली, त्याने एखादी आध्येकारक गोध्य पाहि ी, त्यास अतिशय आनंदरायक अशी गोध्य घडली किंता त्याने एखादें पराक्रमाचें कृत्य केल किंवा पाहिल म्हणजे त्याच्या मनांत जे विकार उत्पन्न होतात—ज्या भावना उसळतात—त्या व्यक्त करण्याची त्यास उत्कट इच्छा उत्पन्न होते. एखादा पुंदर दखावा पाहिला की आपल्या सहचराचे त्याक व्यक्त व्याच असे त्यास बाटतें, पुराक्रमाचें कृत्य पाहिल्यास त्यास शावासकी धावीशी वाटते. याप्रमाण भावनांची उत्कटता उद्वारक्षानें बाहर पडते. य भावना प्रमावव यक, वोरस्मात्मक, हर्षात्मक, शांकपूर्ण बंगरे अनेक प्रकारच्या असुं शकतील व त्या प्रमाणे निर्शनराळे उद्वार मनुष्याच्या तोंहन बाहेर पडतील व प्रवंगसाहच्यांनें त्या उद्वारित निरनिराळे अथे उत्पन्न हो-िल याप्रमाणे अनुकरण, भावनिद्देशन वगरेपासून शब्दाची व नंतर भाषेची उत्पत्त झाली असली पाहिले.

प्राथमिक व प्रगत भाषा—-भातां या प्राथमिक भाषेच प्रथमिक अवस्थेतील स्वहण कसे असाव हे आपणांस ऐतिहासिकहृष्ट्या भाषांचा अभ्यास करीत मार्ग मार्ग गेले असतां कळण्यासारख आहं अमा तन्हन ऐतिहासिक हृणंने भाषेचा अभ्यास कहं लागल्यास आपणास असे तिसून येतं की, मनुष्याची प्रवृत्ति भाषतील शब्दांचे उच्चार अधिकाधिक सुलभ व साथे करण्याकहे असते मूळ आर्यन भाषतील शब्दा उच्चारावयास वरेन अवन्द असून सस्कृत नंतर श्रक्तामध्ये ते अधिक सुलभ, तर आज त्याहुनहि सुलभ झाले आहेत. तमेंच शब्दातील स्वराधात नाहींस होत चालला आहे. आपण आपले विकार प्रदर्शन करण्याच्या कार्मी अलंकहे पुटकळच सयम वापरतों पांतु अभेन्कन लोक तेच विकार फारच क्षुवातेने प्रकट करतात. तसेच दिवसेदिवस शब्द आखू करण्याकहे प्रवृत्ति आबळते. प्रधामक भाषतील शब्द लां , उच्चारावयास अववड, ओहाक्षरपुक्त व नावयुक्त असावत. अर्वाचीन भाषायेक्षां श्राचीन भाषांत व्याकरणिव्यक स्पृति अधिक आढळते. उदाहरणार्थ क्र्यंदामध्ये तुवन्त अथवा हेत्वथेक रूप करण्याचे १६ प्रकार आढळतात. [ अर्नेल्ड ऐतिहासिक वेदिक व्याकरण पृ ११० ] तसच शब्दाच्या स्पांत विकार करण्याचेची अलीकहे सहायक शब्द अथवा अवया यापण्याची प्रवृत्ति अधिक आढळते. पूर्वीच्या भाषा अधिक क्रिक्ळ तर अलीकहील सुटसुटीत विसतात. भाषची प्रमति अधिक अधिक प्रथक्तातात्मक होण्याकहे आढळते. पूर्वीच्या भाषांक व्याकरणविषयक अपवाद, अनियमितपणा वंगरे गोष्टी अधिक आढळतात तर अलीकहे साधारणतः सवेसामान्य नियमांकहे प्रवृत्ति लोकाव्या भाषांकहे पाहिल असतां वरील गोष्टीची सत्यता पटते. ही भाष्ट देसह याने अंदमानी भाषा, मीनांक याने आफ्रिकतील भाषा, थांम्सन याने सताळ भाषा, कर याने आस्ट्रेलियन भाषा, यासंवधी केलेल्या विधानांवरून स्वष्ट हाते.

यावरून विहटने याच्या मताश्रमाण प्राचीन भाषा अधिक साध्या व मुटसुटीत असण्याऐवर्जी त्याच्या अगर्दी उल्लट स्थित आढळते पूर्वीच्या भाषांतील वाक्य व शब्दरचना अधिक विल्लट व अववह असून अनेक अपवाद, अनियमितपणा वंगरे भानगडी त्यांभध्य अमत. तसच प्राचीन भाषांमध्य अमूर्तेकल्पनावाचक शब्द कमी असून मूर्तकल्पनावाचक शब्द कार अपत. उदाहुंगार्थ टॅस्मानियामधील भाषेत आंवा, पेरू, फणम यासार्ख्या निरिनराळ्या जार्तीच्या झाडास शब्द आहेत पण सबैसामान्य वृक्षवाचक शब्दच नाहीं. तसेच सुदु, कठोर, शीत, दीध इत्यादि कल्पना त्यांस व्यक्त करतां येत नाहींत. झुनुभाषेत निरिनराळ्या रंगांच्या गाई दर्शविणारे स्वतंत्र शब्द आहेत पण गाय अशा अर्थी सामान्य शब्द आढळत नाही. ब्राह्मलमधील बकैरी भाषेत असेच निरिनराळ्या रंगांच्या पोपटांस स्वतंत्र शब्द आहेत पण पोपट असा जातिवाचक शब्द नाहीं. परंतु याच प्राथमिक भाषात एकच पदार्थास अनेक शब्द वापरलेल आपणांस आढळतील. उदाहरणार्थ निघट्मच्य प्रथिवीवाचक २१ शब्द दिले आहेत. कदाचित पूर्वी या प्रत्येक शब्दास स्वतंत्र अर्थकक्षा असेल पण आज त्यांतील फरक नाहींसा होकन ते सर्वसामान्यार्थानेच वापरले जातात. अर्थात एकाच वस्तुमधील थोडाफार फरक दाखिवण्यास स्वतंत्र शब्द असणे चांगले व आजच्याहि भाषांत असे शब्द साहुच्या अहेंहर, पोल, वसू, पाडा, वद्ध इत्यादि निरिनराळे शब्द आहेत.

पण त्यांच्या अर्थीत आपणांस योडाफार मेर करना येतो व भेर करण्याची प्रवृत्ति व प्रत्येक शब्दास स्वतंत्र अर्थेकक्षा निश्चित करण्याची प्रवित्त अर्थाचीन भाषांत दिस्न येते. परंतु बलांचा तांडा, लांडरयांची टोली, माशांचा यवा, हरणांचा किंवा मेंढयांचा कळप, माणसांची झुंड इत्यादि समह या एकाच कल्पनचे वाचक अने क शब्द आपणांस आढळतात. ही गांच्य प्राचीन भाषांत अधिक आढळते पण मनुष्याच्या सामान्य व्यवहारावाहरूच्या अने क कल्पना व्यक्त करण्याम त्या भाषान शब्द आढळत नाहींत.

तसँच पूर्वी व्या भाषा अधिक काव्यमय असून शास्त्रापेक्षां काव्याची उत्पत्ति अधिक जुनी असन भाषेची प्रवृत्ति अधिक अधिक वस्तुनिद्देशिक व गयम्य होण्याकहे अ ढळते. तसँच विचारापेक्षां विकाराचा प्रादुर्भाव लवकर होतो त्यामुळे पूर्वीची भाषा मानवी विकार दिविण्याम अधिक समर्थ असून निरिनराळ्या विचाराची वाढ कमी झाली असल्यामुळे ते व्यक्त करण्यास कमी समर्थ होती. भाषेचा उगम गय वाक्य अथवा विचारयुक्त कल्पनापेक्षां मनातील निरिनराळ्या भावनांचा उद्रेक, उत्कट विकार च लांचे प्रदर्शन करण्यां काव्य यामध्य च आपगांच शोषला पा हेजे. मनुत्रय आपन विचार गयामध्य व्यक्त करण्यापूर्वीच आपल्या कल्पना अथवा विकाराचे काव्याप्त कर्पना अथवा विकाराचे काव्याप्त कर्पना अथवा विकारचे अथवा गाणे म्हणजे आधुनिक संगीताच्या स्वरूपोंचे नतुन गूणगूणयाच्या किंवा लावण्या न्यावाड्याच्या क्रपाचे असं.

मनुष्यास जेव्हों आप र विचार दूष-याम कळवांव व ते त्यास समजावे अशी इच्छा झाली असेल त्या वेळीं लाड्या उद्गरांस भाष वे स्वव्य प्राप्त झाले असले पाहिजे व येथे पद्याऐवर्जी गद्याचा त्याने उपयोग केला असला पाहिजे. अशा वेळीं विशिष्ट ध्वनींची विशिष्ठ अर्थाशी सांगड घालण्यांत आली असली पाहिजे व या बाबतींत प्रथम अनुकर्णात्मक शब्दांस प्राधान्य मिळाले असले पाहिजे. यावेळी चिविचिव करणारी ती चिमगी, कावकाव करणारा तो कावळा असे शब्द ताबडतीब विशिष्ट पदार्थ-वाचक बनले असले पाहिजेत; पण सबैच शब्द अशा रीताने बनणे शक्य नाहीं. बाकीचे शब्द हे बऱ्याच किया होऊन बळणा-बळणाने सध्याचे स्वक्य पावले असले पाहिजेत.

तसेच प्राथमिक भाषेतील शब्द बहुनेक मूर्त कल्पना अथवा पदार्थ किंवा वस्तुवाचक असले पाहिजेत. या प्रकारचे प्रथमचे शब्द स्हणजे विशेषनामें होत व हीहि विशिष्ट मनुष्याच्या काहीं ध्वनिषयक लक्ष्मी, किंवा विशिष्ट ध्वनी अनेकवार उच्चारण्याची संवय वर्गरवस्त पहली असावीं. त्यानतर सामान्यनामें बनली असावीं काहीं विशेषनामांचीं सामान्यनामें बनण्याची किया आपल्या भाषेत आजिह बालू असलली आपणांस दिसते. जमदिम (रागीट मनुष्य), पृतराष्ट्र (आंधळा), विदुर (संकरज) इत्यादि नांचे सामान्यनामांचे स्वरूप पावरी आहत. तसेच प्रथम काहीं तरी एकामायून एक अशा प्रकार उच्चारलेल्या ध्वनींस ऐकणाराकडून अनुस्य प्रतिकिथेचे उत्तर मिळाल्याम त्याच ध्वनींच्या पुनरुच्यामायून के तीच किया पुन्हां पुन्हा उत्तरादाखल घडल्यास त्या ध्वनी समुज्याम उच्चारणारा व एकणारा याच्या मनात विशिष्ट अर्थ प्राप्त होता. अशा तन्हने प्रथम विशिष्ठ कियावाधक अगर वाक्य-स्वरूपी ध्वनीस अर्थ प्राप्त झाला असावा व त्यानंतर त्याच पृष्करण होऊन निर्मराके शब्द बनले असावे अर्थ एक मत आहे.

एकंदरीत भाषा प्रथम अर्थवट नादबद्ध ध्वनीच्या वयिक्तक व विशिष्ट प्रसर्गीच्या उच्चागपासून उदय पावृन अर्थवट बाक्यखंड अथवा शब्दाच्या स्पाने प्रगट होत गेली असावी. आरंभीचे तिच स्वरूप विलष्ट व बाजड असून मनुष्याच्या वयिक्तक लहरावर अवल्यून अमावे परंतु प्रथमपासन तीमन्य इन्चू हन्चू कमी अधिक गतीने पण सारखी प्रगति होत असन तिचे स्वरूप अधिकाधिक स्पट, नियमबद्ध, सुलभ व मापें होत चालठ आहे अटापि काणतीहि भाषा पूर्णत्वाप्रत पेंचली नाहीं परिपूर्ण भाषेत प्रत्येक बाव एकाच शब्दाने, व सारख्या बावी सारख्या शब्दानी व्यक्त होत जाऊन सर्व विकल्प वगर नाहीं होतील, ध्वनि व अर्थ यांचा पूर्ण मिलाक असेल व अर्थातील निर्मानराळ्या छटा स्पष्टपणं व्यक्त करतां येतील, तसेच गय व पय, सौंदर्य व सत्य, विचार व भावना, यांस व्यक्त करण्यास यांग्य शब्द असून व्यक्तीस आपले विचार व्यक्त करण्यास स्वातंत्र्य, सुलभता व बाहता यांची कथीं वाण प्रणार नाहीं.

मुलां वी भाषा —ही भाषमध्ये प्रगति कमकही होत गेली अमेल हें पाहण्यास आपण आतां लहान मुलांच्या भाषे-पासून आरंभ करू. लहान मुलाच्या भाषेच्या बाढीमध्ये तीन काल असतात. (१) ओरडण्याचा काल, (१) बोबडे बोलण्याचा काल व (१) व्यावहारिक भाषा बोलण्याचा काल. हा होबटचा काल बराच दीचे असुन त्याचे पुन्हां दोन भाग पाडतां येतील— (१) बालभाषेचा काल, व (२) जनभाषेचा काल. पहिल्या कालामध्ये तो आपली वैयक्तिक भाषा बोलत असतो व दुसऱ्या कालांत सामान्य समाजाची भाषा बोलूं लागतो. सामान्यतः म, ब, प हीं अक्षरें त्यास प्रथम यकं लागतात, असे अनेकाचे मत लाहे. व यानंतर हलु हजू इतर अक्षरें ते मूल बोलूं लागते व र वगरेसारखी व्यंजने यावयास त्यास दीचे शल लागतो प्रथम प्रथम मुले एका बेळी एक एकच अक्षराचा उच्चार करतात व अनेक अक्षरांचे पुनकच्यारण करतात. त्यासुळे त्यांच्या आपत दावा,

पापा, नाना अत्रा पुनवन्तारित अञ्चराचे शब्द बरेच अपतात. जी ब्यंत्रने त्यांस प्रथम येत नाहीत त्यांबहल ती दुसरी ब्यंजने उपयागतात. ( उ० साफवहल मूल आऊ म्हणताना बहुधा आहळून यते. ) ती येऊ लागत्यावरांवर हवेत्र बुद्धीची व्यत्रने काहून श्रद्ध शब्द अब्बारण्याकडे त्यांची प्रकृति असते. भाषेच ज्ञान ब्हावयास केवळ त्या भाषेतील बऱ्याचशा शब्दाचे ज्ञान होजन भागत नाहीं तर ते शब्द एकमेकाशी कांही विविध्यत नियमांनी जाडले गेले पाहिजत म्हणजे त्या भाषेचे ब्याकरण माहीत माले पाहिजे. प्रथम प्रथम मुलास व्याकरणा नंबंधी काहीदि माहिती नसते व ती बालताना निरिन्साठ्या शब्दांचा संबंध दाखविण्याच्या किया ते एकमेकाशी ओडण्याच्या भानगडीत पडन नाहीत. तर ती तुमत निर्निराळे शब्द स्वतंत्राणे एकापुढे एक माइन ठेवतात व काही बळा एकाच शब्दावहन सर्व वाक्याचा बोध करित त. उदा. 'बर एवढाच शब्द उच्चाहन मला उचलून घ असे मुले सांग-तात. तर 'टापी ' दिवा ' आगरवा एवडवाच शब्दावह्नन त्या वस्तु आपणास घालावयास पाहिजेत असे दर्शवितात. दिवा "बाहर ' ( भूर ) या शब्दावसन फिरावयास जावयाचे आहे ही गोष्ट ब्यक्त करितात. कालातरान एक शब्दच उच्चारणारे मूल काही अधिक शब्द परंतु अनिर्धेय रीतीने जोडलले असे उन्चारू लागते व याप्रमाणे खाची हुत हुन्द नियमबद वाक्य उन्चारण्याक्डे प्रवृत्त हात जाते. या बाबतीत एका गार्शकी त्याम फार महत होते व ती म्हणजे अनुकरण दिवा पुनवच्चारण ही होय. आपण लहान मुलाजवळ जे शब्द किया ज बाक्य उच्चारती त्याचा त पुनहव्यार करी व अशा रीतीन त्याचे शब्दाचे व बाक्याचे झान बाहत जातें. जेव्हा आपगास एखादी परकीय भाषा शिकावयाची अंगल तब्हां अशा रीतींन ती भाषा चालणाऱ्या मनुख्याने उच्चारले हो बाज्ये किया शब्द याचा पुनहच्चार करणे हे फार फायशाच हाते. कारण त्यामुळे ती चागल्या तन्हेंने स्मरणांत राह्न बंदेवर त्यांचा पुन्हां उपयोग करता यता. लहान मुलास प्रशायिक व निषेपायी बाक्यें अजादर येतात असहि कांही भाषा-शास्त्रहाचें मत आहे. शब्दयोगी अव्यये यावयान मुलास फार वेळ लागतो अन स्टर्न याने कांही आंकडे दऊन दाखिनले आहे, ब प्रथम प्रथम मुले निरनिराके शब्द मधल्या संयाजक शब्दाशिवायच बालनाना भाढळतात. तसेच ल्हान मुले भाषा शिक्ष्त असताना परकीय भाषा शिकतांना ज्या आपल्या चुका होतात तशाच प्रकारच्या चुका करतानाहि आढळतात.

मातुभाषा शिक्ते स्लभ कां ? -- अपनाम आपठी मातृनाषा इतका चानली हशी शिक्त यत यासंबंधी अने हांनी अने ह कारों व मत निद्धित करों भाहेत. (१) लहानपणी आपरें वाणि द्रय अधिक चलनपुलम असतें तितक तें मोटेपणी रहात नाहीं. पग लढ़ान मुठे लढ़ानरगां उचारात फार चुका करतात. (२) लड़ान मुलाचे श्रवगेदिय अधिक तीक्ष्ण व सस्कारक्षम असते. पण त्यासीह शिक्षण अवस्य आहे (३) लहान मुलास पूर्वीच्या काणत्याहि भवयी जडरल्या नसतात व त्यामुळे काही दोष टाळण्याच त्यास श्रम पहत नाहीत अर्थे काहीचे म्हणाँ आहे. परत त्यासिह काही चुका मुद्दाम टाळाच्या लागतात. (४) स्वीटने एक कारण असे दिले आहे की, ल्हानपणी मुलास कोणतच काम करावयाचे नसल्यामुळे त्याला आपली भाषा शिकण्यास परिस्थित अत्यत अनुकृत असत ( ५ ) काहींचे म्हणमें असे आहे की, आनुवंशिक सरकारामके लक्षान मुलाच्या मेंदूची रचना व वाढ अशी झालला असन की, त्यामुळे त्यास आपली भाषा शिक्षणे आतिशय सापे जाते. परतु एखारे मूल आईबापांस परकीय असलेली भाषाहि त्या दशात राहित्यास पुलभातने शिकते. (६) जस्पासनच्या मत या गोष्टीचे कारण त्या मुलामध्येच व त्याच्या सभौवती असरेल्या लोकाच्या त्याजवाशी असरेल्या वतणुशीमध्येच आढळल. उदा, मातुभाषा शिकः ण्याचा काल आयुष्यातील अगरी प्रथमची वर्षे हा अनल्यामुळे अतिगय साइंब्कर असतो. त्यावळी प्रदणशक्ति अति-शय तीव अपते व ती पुरे हुयू हुयू कमी हात जात. तसेच लहानप नी परिस्थिताशी अनुस्य होण्याची पात्रता मनुष्याच्या अंगी श्रविक असते. दूसरी गोष्ट लहान मुजास त्याची मातुभाषा जितकी सातत्याने एकावयास निळते तितकी एखाद्या मनुष्यास पत्की भाषा उत्तरवयात शिकावयाची असता मिळत नाही. तसेच लहानपणी मुलाची आई अथवा दाई तेच तेच शब्द पुन्हां पुन्हां उच्चाहर मुलाच्या मनावर ते पक्षेपणीं ठशविण्याचा प्रयत्न करीत असतात. तसच लहान मुलास मातृमापेचे धडे सर्व काल मिळत असतात. परंतु उत्तरवयांत एखादी भाषा शिकावयाची असता आपणास कांही नियमित वेळां व तेहि इतर अनेकां-बरोबर धंडे मिळं शकतात. तसेच लहान मुलास जी भाषा शिकावयाची असते ती प्रत्यक्षतः ज्या परिस्थितीसंबर्धी शिकावयाची असत ती परिस्थित समार पहात असता व समोर दिसत असता शिकावयास मिळते. तरेंच बोलताना होत असलेल्या हावभावा-बह्मनिह त्यास भाषेचे निश्चित झान हात असते. उलट परशीय भाषा शिक्तांना आपण ती अशाली, भल्त्याच परिस्थितीत ब इतिम मार्गाने शिकत असतों. यात्रमाणेच ज्याचा प्रत्यक्ष संबंध नाहीं अशाहि अनेक गोब्टीसबंधीचे भाषण मुलास ऐकावयास मिळत व त्याचा त्याच्या मेदवर परिणाम होऊन त्याच्या स्मरणांत राहण्यास मदत होते. तो जें जे वाही ऐकतो त्याचा स्याच्या मनावर परिणाम होउन तो ते उक्षांत देवतो व जरूर तेन्द्रा स्थाचा उपयोग करतो. तसेच मुले आपली भाषा ज्या २५ प्रस्तावना

मनुष्यांपासुन शिकतात तीं त्यांचे शिक्षक नमतांहि शिक्षकांचे किये किरितात त्यामुळे शिक्षकाबहरू वाटणारा संकोच त्या व्यक्तीच्या बाबतींत त्या मुळांस वाधक होत नाहीं. तसेच ही माणसे म्हणजे त्याची आई, बहीण वंगरे अगरीं निकटचे आस असल्यामुळें तीं हें शिकविण्याचे काम अतिशय सहानुस्तिपूर्वक करतात व त्याच्या स्वाभाविक चुकाकडे दुंज्य करून व त्यास उनेजन देखन त्याची भाषा शुद्ध होण्याचा प्रयत्न करतात. बोळावयास शिकण्याच्या बाबतींत मुळांपेसां मुळी अधिक पुढं अमतात व त्या अधिक शुद्ध बोळतात आणि त्यांच्या उच्चारामध्ये मुळांपेसां कमी दोष असतात असे दिसते,

येथं मानुभाषा म्हणजे आईची भाषा नम्न बालपणांतील सभों वारच्या समाजाची भाषा अस समजले पाहिजे. भाषेच्या बाबतींत मातेषेत्रां पित्याच्या भाषेचा परिणाम मुलांबर त्यांपन्नांहि कमी होनो जर कोणाचा विशेष परिणाम मुलांच्या भाषेचर होत असेल तर ज्या व्यक्तींशीं त्या मुलाचा त्याच्या बयाच्या तिमऱ्या वर्षानंतर संवय येनो त्यांचा होय. आपणांस काहीं मुले आपल्या घरच्या नौकरांच्या बोलण्यांतील काहीं लक्ष्यी उचलतांना आढळतात व त्या त्यांना कायमच्या जडलेल्याहि दृष्टीस पहत्तात. परंतु मुलाच्या भाषेचर विशेष परिणाम त्याच्या समयम्ब किंवा योज्या नेयोज भशा सवयव्या होतो. कारण त्यांच्या संगतींत तें मुल वारंवार असते व त्याचे शब्द-ज्यावेळी त्याची वृद्धि अत्यंत संस्कारक्षम असते अशा वेळी-त्याच्या कानांत सारखे गुणगुणत राहतात. शीनलंडमधील डॅनिश आईबापांची मुले डॅनिश भाषेचेत्रां एक्षिकमो भाषा अधिक लबकर शिकतात ही गोष्ट प्रख्यात आहे. तमेच जमेनीच्या आफ्रिकेतील वसाहतींतील जमेन मुले जमेन भाषेचेत्रा आफ्रिकेन भाषा लवकर शिकतात असे मिनहाँकन महत्रले आहे.

मुलांच्या स्वांत्र भाषा— आषणांम लहान मुलें केव्हां केव्हां काहीं विश्वित्र शब्द किया आपल्या लहानमा स्वतंत्र भाषाह तथार करताना आढळतात. परंतु तथानी फारशी वाढ होत नाहीं वत्थार तितके महत्विह राहात नाहीं मुलांच्या खेळां-तील काहीं गुन भाषाहि आपणांस आढळतात. तथांनी लस्कारी किया चकारी भाषा आपल्या इक्षेड हिटीस पडतात. या भाषांत प्रत्येक शब्दास आरंभी किया मध्ये सकार किया चकार जोडलेले आढळतात. तसेंच प्रत्येक शब्दाने स्वस्य विकृत करूनहि एक नवीनच भाषा मुलें तथार करतांना आढळतात, किया विश्वेचत्यास वरून नवीन शब्द वनिवेलेलेहि आपणांम हिटीस पडतात. उदा. 'धाबरोचा वामणलां 'किया 'स्वाराजांची महारी आली पसरंजी सतरा.' असे प्रकार लहान मुलें खळत असतां करतांना आपणांस आढळतात. प्रोडणणामध्येहि मताक्षरा किया महानुभावांच्या सांकेतिक लिपि हीं अशा तन्हेच्या भाषांची उदाहरणें महणून देतां वितील. किरयेकदां लहान मुलें जर यराच काल निरान्नित राहिलीं तर आपली एक नवीनच भाषा वनिवतात. अशा तन्हेच्या भाषांची उदाहरणें होरशिशों हेल या अमेरिकन मानवशास्त्रज्ञाने आपल्या एका अहवालात गमुद केली आहत. अशा तन्हेच्या भाषांची उदाहरणें होरशिशों हेल या अमेरिकन मानवशास्त्रज्ञाने आपल्या एका अहवालात गमुद केली आहत. अशा तन्हेच्या कामा नये, व हीच स्विति त्यांची पूर्ण वाढ हो जन त्यांची स्वतंत्र कुरुंचे हो उन त्यांस आपली भाषा पुढच्या पिटीस देण्याकरितां प्रजाहि उत्पन्न होण्यास्वेदि तशी असर्ग संभवनीय आहे. त्यांने अशा पांच नवीन मापाची उदाहरणें दिलीं आहात. अशा तन्हेची आह्मलंड व स्वीडनमध्येहि तशी असर्ग संभवनीय आहे. त्यांने अशा पांच नवीन मापाची उदाहरणें परा पार च तृद्वंती आहालता. यरनु अशा तन्हेची वनविलेली भाषा फारच तृद्वंती आहालता. व्यव्येवत असल्या स्वतंत्र भाषा आढळतात

बालमार्पेतील विशिष्ट शब्द--ल्हान मुछे अगर्दी बाल्यावस्थेत जे तींडातून निर्श्वक ध्वनी काढतात त्यांसच त्यांच्या माता अथवा दांई किंवा भीवतालची मंडली कांही तरी अर्थ जोडून शब्दाचे स्वरूप देतांना आपणास आडलतात. अशा तन्हेचे शब्द म्ह्टले म्हणजे मा, अस्मा, बाबा, दादा, तात्या, आबा ६० होत. वास्तिविक मुल हे वणे केवल चाला म्हणून तींडांतून उच्चारते व पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे म, व, प हे ओष्ठय वणे लहान मुलांस प्रयमत. उच्चारावयाम ये अ लागत्यामुळे तोंडांतून वरील ध्वनी निष्यं लागतात व त्यांस विशिष्ट अर्थ प्राप्त होजन मानुधिनृत्वाचक व निकटचे आसवाचक शब्द त्यार होतात ही गोष्ट आपणांस जगांतील सर्व भाषांमध्ये जे मानुधिनृत्वाचक मा, ममा, बाबा, अवा, पणा वंगरे शब्द आहेत त्यांवहन स्पष्ट दिसून येते.

भाषा व स्त्रिया --भाषेच्या वाढीमध्ये व तिच्या स्वस्त्यांत निर्मराह्या कार्ळी पडणाऱ्या यदलामध्ये स्त्रियांचेहि अंग प्रामुख्यांने असते. कित्येक समाजांत आपणांस पुरुष व स्त्रिया अगर्दी स्वतंत्र निर्मिराळ्या बोलीमध्ये बोलगांना आढळतात. अशा तन्हेचे उदाहरण केरियियन लोकांबहल रॉशफर्ड याने दिले आहे. या लोकांत पुरुष केरिबयन तर लिया अरावांकन भाषा बोलतात. व पुरुषांनीच स्नियांच्या भाषेचे अनुकरण केलें आहे. आपणांकडे इरश! मेल्या! यासारखे उद्गार पुरुष काढणार नाहीं. परंतु प्रस्तावना २६

या लोकांच्या भाषेचीहि करान तपासणी केल्यास आपणांस असे आहळते कीं, वास्तविक ह्या समाजांतील पुरुष व किया अगरीं प्रथक भशा भाषा किंवा बोली बोलतात असे नसन त्या समाजामन्ये कांडी विशिष्ट शब्द केवळ ख्रियांतच व कांडी विशिष्ट शब्द केवळ पुरुषांतच बापरेळ जातात एवढेंच दिसन येते. व त्या भाषेचे व्याकरणहि सर्व लोकांस सामान्य असेच आहे. परंत ही गोध भाषणांस सुसंस्कृत समाजांतिह भाढळून येते. उदा. कांहीं समाजामध्यें श्रिया नव-याचे नांव उच्चारीत नाहींत व विशिष्ट शब्द विशिष्ट परिस्थितीमध्ये योजणे स्नियांस योग्य मानले जात नाहीं. अशा ठिकाणी त्या शब्दाचे कार्य दूसरे शब्द योजन अप्रत्य-क्षपणें कहन ध्यावें लागतें ( न्हाव्याबहल 'बाहेरचा 'तसेंच बाहेर बसणें, चूळ भहन येणें इ० ). अशा वेळीं आपणांस स्ती व पुरुष ही स्वतंत्र भाषा बोरुतात असे म्हणता यावयाचे नाही. परंतु काही ठिहाणी उदा, संस्कृत भाषातील नाटकामध्ये आपणांख असे आढळते की, पुरुषवर्ग सामान्यतः गुद्ध संस्कृत भाषा वापरतो व श्चिया प्राकृत भाषेमण्ये संभाषण करतांना आढळतात. परंत या ठिकाणी या दोन भाषा बोलणाऱ्या वर्गीमध्ये वास्तविक स्त्री-पुरुष हा भेद नसन वर्गभेद किंवा सांस्कृतिक भेद आहे. कारण संस्कृत भाषा ही राजे, मंत्री, बाह्मण, बंगरे उच्चवर्गीय लोकांची असून कनिष्ठ वर्गातील उदा∙ वाणी, उदमी, कोळी, शिपाई वगैरे वर्गीतील पुरुषिह प्राकृत भाषाच बोलतात. या ठिकाणी या दोन भाषांतील फरक एकाच भाषेच्या दोन निरनि-राळ्या अवस्था दाखवितो. एक ग्रुलभ, स्वाभाविक व परिचित असन दूसरी अधिक आर्थ, कठिंग व प्रौढ अशी आहे. व आजि भाषणांस एखाद्या न्यायाधीशाच्या व सामान्य मनुष्याच्या भाषेमध्ये हा फरक आढळून येईल. आजहि आपणांस शहरांतील सुसंस्कृत वर्गाची भाषा व खेडवळवर्गाची प्राम्य भाषा याम<sup>ुर्गे</sup> बराच फरक आढळतो. परंतु या दोन स्वतंत्र भाषा नसुन **डा भेद एका भाषेवरील उच्च संस्कार मात्र दाखवितो. वास्तविक स्त्रिया आपली परंपरागत, भाषा कायम ठेवण्याच्या, बाबतीत** पुरुषांपेक्षां अधिक स्थिर स्वरूपाच्या असतात: त्यांस घरावाहेरील वातावरणाचा व व्यवहाराचा तितका संपर्क होत नसल्यामळे पुरुषांद्रतक्या अमेक बाह्य गोष्टीचा त्यांच्या बोलण्यावर परिणाम होत नाहीं. त्यामुळे पुरुषवर्गाची भाषा जितकी चंचल असते तितकी जियांची असत नाहीं, तंजावराकडील महाराष्ट्रीय लोकांत आज आपणांस वियांमध्येंच मराठीची परंपरा अधिक स्थिर राहिलेली हृष्टीस पहले. आतं खियांच्या बोलण्यामळें भाषेमच्ये कांहीं ध्वनिविषयक फरक होतात ही गोष्ट खरी आहे. परंत एकंदर भाषेतील फरकांच्या मानाने ते तितके फारसे महत्वाचे नाहींत. परंत शब्दांच्या बावतीत मात्र वियांकहन कांही विशिष्ट शब्द भाषेमध्ये विशेष कढ झाल्याचे किंवा विशिष्ट शब्दांस विशिष्ट अर्थ प्राप्त झाल्याचे आढळून यते. उदा. लिया श्रीराच्या विशिष्ट अवयववाचक शब्दांचा उच्चार करण्यास लाजतात, आणि त्यामुळे अशा शब्दांबद्दल त्या इतर समानार्थक अथवा अप्र-स्यक्ष अर्थबोधक शब्द वापरतात. व अशा शब्दासहि कांहीं काळाने पुन्हां तेच विशिष्ट शरीरावयववाचक अर्थ प्राप्त होजन पुन्हां स्याबहरू दूसरे अप्रत्यक्ष शब्द योजावे लागतात. तसेच किया असम्य व प्राप्त्य शब्द सहसा उच्चारीत नसल्यामुळे त्या बाध-तीत भाषेच्या स्वरूपामध्ये त्या बराच बदल घडवन आणितात. तसेच अपशब्द टाळण्याचेहि लिया प्रयत्न करतात. व शपशेचे प्रकारहि त्यांस वर्ज्य भसतात.

स्त्रियांची दाब्द्संपित्त--िल्यांची शब्दंसपत्ति मर्यादित असते. कारण त्यांचे कार्यक्षेत्र मर्यादित असल्यामुळें त्यांस कांहीं विशिष्ट व्यापारांतीलच शब्द परिचित होतात. उलट पुरुपाचें कार्यक्षेत्र व संचार अधिक विस्तृत असल्यामुळें तो नब्या नव्या करपना व विशय वाचक शब्द नेहमीं तयार करीत असतो. सामान्यतः श्रियांच्या मनांत कोणत्या कल्पना विशेष वागत असतात व पुरुपांच्या मनांत कोणत्या कल्पना विशेष वागत असतात व पुरुपांच्या मनांत कोणते विचार चालेळले असतात यांसंबंधानें अनुमान काडावयांचें आल्यास पुढील उदाहरण बोधप्रद होहैंहः-आस्ट्रो या अमेरिकन प्रोफेतरानें केलला एक प्रयोग आपणांस मनोरजक वाटेल. त्यांनें एकाच विश्वविद्यालयांतील एकाच वार्यतील एकाच वार्यातील २५ विद्याच्या अवल ५००० शब्द लिहून आले. त्यांतील बरेचसे शब्द अर्थात् पुनरुक्त होते. परंतु क्रियांनीं लिहू-लेल्या शब्दांत विचारांचें क्षेत्र अधिक मर्यादित व समब्याप्त होते. पुरुपविद्यांनी १२०५ निरनिराक्रे शब्द लिहूले तर क्रियांनीं कक्त ११२३ च लिहिले. एकदांच लिहिल्या गेलेल्या १२६६ शब्दांची श्रीवार्यांनीं १२०५ निरनिराक्रे शब्द लिहिले होते व समब्वाच काव्य प्रयांनी लिहिले होते पर क्रियांनी लिहिले होते पर्यांनी लिहिले होते पर्यांनी कित्र केलि ५३ लिहिले तर क्रियांनी १०५ लिहिले होते तर क्रियांनी विहिलेल्या शब्दांत सामान्यतः सभीवतालची परिस्थिति, पूर्ण वस्तुवोधक, अलंबारिक, वैयक्तिक व मूर्वस्वरूप शब्द अधिक होते तर पुरुपांनी लिहिलेल्या शब्दांत अधिक द्रर्पे, विधा-यक, उपयुक्त व सामान्य स्वरूपोचे व भाववाचक शब्द अधिक होते. अनुप्रासयुक्त शब्द श्रियांपेक्षां पुरुपांनी अधिक लिहिले स्वरूपची काव्यतील ध्वति क्रियांचर काव्या करण्याची

प्रवृत्ति अधिक असते असे भाषणांस आढळते व आपणांस लियांमध्ये भाषात्रास्त्राचा अध्यास केहेल्या स्त्रिया कमी का आढळ-तात हैं यावहन स्पष्ट होतें. वास्तविक स्त्रिया कोणतीहि गोष्ट पुरुषांपेक्षां अधिक त्वकर शिकतात, अधिक त्वकर ऐकतात व अधिक ल्बकर प्रत्युत्तरहि देतात. पुरुष हा या बाबतीत स्त्रीपेक्षां अधिक धिम्मा आहे. तो एखादी गोष्ट ऐकल्यावर तिच्यावर विचार करतो. नंतर आपल्या शब्दांची निवड करतो आणि नंतर योग्य शब्दांची निवड केल्यावर उत्तर देतो. खियांमध्ये 'हें ' 'असे ' अशा तन्हेचे सामान्यार्थक शब्द घालण्याची प्रवृत्ति अधिक आढळते. याचे कारण त्यांच्यामध्ये कित्येक वाक्ये अर्धवट सोडन देण्याची प्रवृत्ति असते. कारण त्या आपणांस काय बोलावयाचे याचा पूर्णपूर्ण विचार करण्यापूर्वीच बोलावयास प्रारंभ करतात. तसेच त्यांच्या शब्दांमध्य उद्गारवाची शब्दांचा व वाक्यखंडांचा भरणाहि अधिक असतो. ब्रियांची प्राहकशक्तीहि पुरुषांपेक्षां अधिक असते ही गोष्ट दिसून आलेली आहे. एकच पॅरिप्राफ ब्रियांनी व पुरुषांनी सारखाच वेळ अवलोकन केल्यास त्याचे पुनरुच्चा-रण अथवा साराशकथन पुरुषांपेक्षां स्त्रिया अधिक चागलें कर्ल शकनात. स्त्रिया प्रत्युत्तर देण्यास किंवा बोलण्यास पुरुषांपेक्षां अधिक तत्पर भवतात, ही गोष्ट जरी खरी असली तरी त्यांची शब्दमंपत्ति मर्यादित क्षेत्रापुरतीच व संख्येनेहि मर्यादित असते व स्था विचाराच्या बाबतीत मुक्ष्मपणापेक्षां सरासरीकडे अधिक झुकलेल्या दिमतात. हॅवेलॉक एलीस याने असे दाखविले आहे कीं, ज्या-प्रमाणे अत्यंत बुद्धिमान् व्यक्ती पुरुषांमध्ये अधिक होतात त्याप्रमाणे वेडचार्चेहि प्रमाण खियांपेक्षां पुरुषांमध्ये अधिक असते व ही गोष्ट आपणांस भाषेच्या वाबर्तीतिह आढळून येते. जगांतील अत्यंत मोठमोठे वक्ते किया प्रथकार हे पुरुषच **होऊन गेळे** आहेत. तसेच अज्ञानी लोकांची लोकसंख्याहि पुरुषांमध्येच अधिक नियंल. परंतु मरासरीने बुदीचे प्रमाण स्त्रियांमध्ये अधिक आढ-केल. याचे कारणहि शोधण्यास फार दूर जावयास नको. याचे मूळ आपल्या कुदबातील श्रमविभागणीमध्ये आहे. आज पिढणातु-पिडणा मनुष्यास अशा तन्हेंचे काम पहत आहे की, त्यास आपठा सबे उत्साह फार थोडवा बेळेपुरता एकन्न करावा लागतो व ती वेळ म्हणजे जगांतील कलह, उदा. युध्द व पार्ध हे प्रमंग होत. अशा वेळों त्यास बोलण्याचे प्रमंग योडेच असतात. हें श्रमाचे काम साल्याबरोबर मनुष्य लागलाच शियिल होऊन आळमामच्ये आपला वेळ घालविण्यास प्रवृत्त होतो. उलट स्नियांच्या वांटणीस जे घरकाम येते त्यामध्य असा तात्पुता विशेष जोराचा उत्साह दाखविण्याचे प्रसंग येत नसतात. तरी सतत श्रमाचे प्रसंग तिज्यावर नेहमींच येतात. उदा. तिला मुलांची काळजी घेणे, स्वयंपाक करणे, शिवणे, टिपणे, धूणे वगैरे काम करावीं लाग-तात. या कामांत तिला फारसा खोल विचार करावा लागत नाहीं, व हीं कामें इतरांच्या सहवासांतिह करतां येण्यासारखीं अस-ल्यामुळे सामान्यतः काम करतांनाहि तोंड चालु ठेवण्याची प्रवृत्ति त्यांच्या ठिकाणी जास्त भाढळून येते, व हीच घटना थोडया-बहुत फरकाने आपणांस आजहि चालू असलेली आढळून येते.

परकीयांचा संपर्क--भाषच्या बाढीमध्य एखाद्या राष्ट्राचा परकीय राष्ट्राची संबंध भारयास फार महत्त्वाचा परिणाम होतो. दोन भिन्न भिन्न राष्ट्रांचा सनिकर्ष पुढे दिलेल्या निरनिराळ्या प्रकारांनी होऊं शकतो असे हेम्पल याने दाखविल आहे. (१) जेत्यांची संख्या लहान असन जरी ते राज्यकर्ते असले तरी त्यांची संख्या देशाच्या भाषे-बर परिणाम करण्यासारखी नसते. अशा वेळी त्यांचे वंशज देश्यभाषेचाच स्वीकार करतात व त्यांची मुळ भाषा नश्र होते. परंत त्यांतील शासनसंस्था, सैन्य वंगेर बावतींतील शब्द देश्यभाषेमध्यं मिसळतात. (२) जेत्यांची संख्या पुष्कळ असून ते स्वतःची कुटुंबें घेऊन येतात व त्यांचा प्रवाह दीर्घकालपूर्यत चाल राहतो. अशा वेळी जेत्यांचा वर्ग हा वच्च व मध्यमवर्ग बनन त्यांच्या-पैकीं कांहीं खालच्या वर्गातिह अंतर्भत होतात. देश्य लोक दूर निघन जातात किया दास बनतात व त्यांची भाषा दासभाषा होते व ती जवळ जवळ नाहींशी होऊन फक्त त्यांनी उचललेल्या कांही हलक्या धंशांमध्ये मात्र शिक्षक राहते. (३) जित कोकांना जेते आपल्या साम्राज्यांत सामील करून त्यांचा एक प्रांत बनवन त्यावर आपले सरदार व सन्य पाठवन राज्य करतात व कांहीं व्यापारी व वसाहती लोकहि त्यांवरोबर येतात. हे लोक जित राष्ट्रांतील उच्च व वजनदार मध्यम बर्गाचे बनतात. ही किया जर दीर्घकाल चालली तर जित राष्ट्रांतील लोक जेत्यांच्या भाषेच व राहणीचे अनुकरण करतात. (४) कांहीं लोक पर-कीय देशामध्य लहान लहान टोळथांनी निरनिराळथा वेळी वसाहत करण्यास येतात व तेथे नोकरी-चावरी कहन किंवा लहान सहान धंदे कहन राहतात. अशा वेळीं ते देश्य लोकांशीं मिसळण्याचा व त्यांची भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करतात व आपके पूर्वदेशीय वैशिष्ट्य टाकून देउन देव्य लोकांशी एकजीव होण्याची घडपड करीत असतात. असे लोक हळ हळ देव्य लोकांतच अंतर्भृत होतात व त्यांच्या मुळ भाषेचा देश्य भाषेवर कांहीहि परिणाम होत नाहीं. वरील प्रकारांमध्ये आपणांस असे **आढळू**न बेईल कीं, पहिल्या व चौथ्या प्रकारामध्ये दश्य भाषांस प्रामुख्य मिळते आणि दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रकारामध्ये जेत्यांच्या भाषांस महत्त्व प्राप्त होते व तिसऱ्या प्रकाराशिवाय बाकीच्या सर्व प्रकारांत वहसंख्य लोकांची भाषा ही सामान्य भाषा अनतेः प्रस्तावना २८

वरील प्रकारांत आपणांस चौथ्या प्रकारामध्य वसाहतवाल्यांच्या मूळ भाषेतील कांहीं वर्ण देश्यभाषेतील कांहीं वर्णावहल योज-लेले आढळून येतील. परंतु ही किया जोंपर्यंत ते मूळ भाषेतील लक्ष्वी अजीवात टाक्न्न देतील व त्यामुळ न्यांच्या परकीय-पासून जर देश्य भाषा शिक्षतील तर तीं भाषल्या मूळ भाषेतील लक्ष्वी अजीवात टाक्न्न देतील व त्यामुळ न्यांच्या परकीय-पणाचा देश्य भाषेवर कांहींच परिणाम होणार नाहीं. परंतु तिसन्या वर्णामध्ये जेन्हां एखाया राष्ट्रांतील सर्वच लोक दीर्घ काला-मध्ये स्वतःची भाषा टाक्न्न राज्यकर्त्यांची भाषा स्वीकारण्याचा प्रयत्न करतील तेन्हां त्यांच्या भाषेमध्ये वर्णन्यत्यासाची अनेक उदाहर्गे आपणांस आढळून येतील व त्याचा त्या प्रवेशांतील एकंदर भाषेवर महत्वाचा परिणाम होहेल.

शस्त्रांची देवचेव -- अशा तन्हेंने जेव्हां दोन भाषा बोलणारे लोक एकत्र येतील तेव्हां त्या दोन भाषांतील काहीं शब्दांची देवचेव होणे मात्र अपरिहार्य आहे. अशा तन्हेने शब्दांची देवचेव कीणत्या प्रकारच्या शब्दांत होत असते हैं आपण पाहं. जेव्हां दोन भाषांचा संबंध येतो तेव्हां जर एक राष्ट्र दस-या राष्ट्राची भाषा शिकत असल तर त्या परकीय राष्ट्राच्या भाषेपेक्षां त्या राष्ट्राच्या देश्यभापेवरच त्याचा परिणाम अधिक होतो. जेव्हां आपण एखादी परकीय भाषा बोलतों तेव्हां बोलण्या-मध्यें आपण स्वभाषेतील एकहि शब्द न आणण्याचा प्रयत्न करतों. परंत स्वतःची भाषा बोलत असतांना मात्र आपण तितकी काळजी घेत नाहीं. फेडरिक दि ग्रेट हा आपणांस फेंच भाषा फार उत्तम येते म्हणून अभिमान बाळगीत असे, व त्याच्या फेंच भाषेतील लेखनांत एकहि जर्मन शब्द आढळत नसे. परंतु त्यांचे जर्मन भाषेतील लेखन मात्र अनेक फेंच शब्द व वाक्प्रचार यांनी भरेलेल आढलते. कित्येकदां वक्ता परकीय भाषतील शब्द आपणे त्या भाषेच्या ज्ञानाचे प्रदर्शन करण्याकरितां घालीत असतो. आपणांकडील फारसा इंग्रजीचा गंध नमलेले हरिदामिंह मधून मधून इंग्रजी शब्द कीतैनांत उचारतांना आपणांस आढळ-तात. जेथे असे परकीय शब्द एखाया देश्य भाषेत गेळेळ आडळतात तेथं त्या बाबतीपरता तरी परकीय भाषेचा त्या देश्य भाषेवरील श्रेष्ठपणा व्यक्त होतो. आतां अशी परकीय शब्दांची संख्या देश्य भाषेमध्य नेहर्मीच पत्कल आढलते असे नाहीं. कित्येकदां ती फारच थोडी व कांहीं विशिष्ट बाबीपुरतीच आपणांस आढळून येईल. उदा. एखादा जिन्नस एका देशांत मुळींच तयार होत नसेल व तो परकीय देशांतून आणावा लागेल तर त्या पटार्थाचा वाचक शब्द त्या पदार्थावरोवर त्या देशांत येईल. उदा. आपणांस शर्करा हा शब्द जगांतील अनेक भाषांत गेलेला आढळून यईल. सं. शर्करा; फा. शक्रर, अर. सक्रर, आसक्रर, ग्री. सख्खर; लॅ. सॅक्कॅरम; इटा झुकेरो; जर्म. त्सुकर; जु फें. सुक; फें सकर; इं. शुगर; हिं. शकर; का. शकरं, सख्लरे; सिं. शकर. तसेंच कांहीं वनस्पती व प्राणी नवीनच एखाद्या देशांत प्रवेश करतांना आपलीं नांवें आपल्या वरीवर घेऊन येतात व तीं देश्य भाषांतुन रूढ होतात. अननस, पपई, बांबु, कांगरू, जिराफ इत्यादि शब्द या प्रकारचे होत. जव्हां एखाद्या राष्ट्राची सस्कृति दुसऱ्या राष्ट्रापेक्षां अधिक प्रगत असते तेव्हां त्या संस्कृतीबताबर त्या भापेतील शब्दहि त्या हीन संस्कृतीच्या देशांत प्रवेश करतात. गणित, ज्योतिष वंगरे शास्त्रांतील पारिभाषिक शब्दाचे उदाहरण आपणांस या वावतीत देतां येईल परकीय भाषेतील शब्द घेणें कित्येकदां खरोखरीच जहर असते. परंतु कांहीं प्रसर्गी तित ही जहरी नसतांहि परकीय शब्द देश्य भाषेत घुसलेले भाषणांस आढळतात. या गोष्टीस कारण म्हटलें म्हणजे प्रिकीय भाषेतील शब्द योजून आपण फार शिष्ट आहों असे दाखविण्याची प्रवृत्ति किवा परकीय भाषेतूनच विचार करण्याची प्रवृत्ति हैं होय. तमेच कित्येकटा एखादी कल्पना अगर वस्तु प्रथम परकीय भाषेच्या द्वारे आपणांस ज्ञात झाल्यास स्वभाषेतील योग्य शब्दांत ती व्यक्त करण्याचे परिश्रम न घेता केवळ भाळसामुळेंच परकीय शब्दांतच ती व्यक्त करण्याची प्रवृत्ति कित्येक लोकांत भाढळून येते. या गोष्टीस कित्येकदां भाषांतरकारहि जवायदार असतात. भाषाद्रपणाचे कारण अनेकदां वांशिक संस्काराच्या ऐवर्जी संस्कृतिसंस्कार हेंच अधिक प्रभावशाली असते. तथापि भाषणांस हीहि गोष्ट विसरून चालणार नाहीं कीं, परकीय शब्द घेतल्याने भाषा अधिक समृष्द होते व विचारांतील निर-निराळ्या छटा दाखविण्यास ती अधिक पात्र होते. यामुळे भाषाग्रुष्ट्रीबहल गवगवा करणाऱ्या लोकांचे म्हणणे आपणांस केन्ह्रांहि सर्वच मान्य करता येणार नाहीं. आतां कोणत्या तन्हेचे परकीय शब्द सामान्यतः देश्य भाषेत प्रवेश कर-तात हें पाहुं:- सामान्यतः नार्मे, विशेषणे किंवा कियापरें अशा तन्हेचे मुख्य शब्दच परकीय भाषांतृन घेण्याकडे प्रकृत्ति दिसते. सर्वनामें, शब्दयोगी अव्ययें, साहाय्यक कियापदें इत्यादि दुय्यम दर्जाचे शब्द बहुधा स्वीकारले जात नाहींत. संख्या-बाचक शब्द क्वचितच परकी भाषेत्न घेतले जातात, व अमे घेतले गेलेच तर ते एखाद्या खेळासंबंधी तदनुषंगाने आलेले आढळ-तात. उदा. इटिदांहुच्या खेळांतील वकट, लेंड, मुंड इत्यादि शब्द १,२,३ या संख्यांचे वाचक असून ते तेलगू भाषेतृन मरा-ठीत आहे आहेत. तमेच सांकेतिक अथवा ग्रप्त भाषेकरितां म्हणून कांही परकी भाषेतील संख्यावाचक शब्द व्यवहारांत आप-णांस आढळतात. उदा. आवार (२), उदात (३) इत्यादि नंद भाषेतील शब्द व्यापारी लोकांत रूढ आहेत. शब्दयोगी अव्ययं व उभयान्वयी अन्ययं वैगरे कवितय परकीय भाषेतील घेतलीं जातात. व अशी घेतलीं गेल्यास आपणांस त्या दोन भाषांचा संवंध विद्याप आपणां स्या दोन भाषांचा संवंध विद्याप आपणां असला पाहिजे असे म्हणतां येईल. उदा. मराठी भाषेत व, आणि, कीं, ही फारसी भाषेतील आलेलीं अन्ययं होत. परकीय भाषेतील शब्दांचा देश्य भाषेच्या न्याकरणावर कांहीं परिणाम होतो काय असा प्रश्न विचारला असलां निहटने याने त्यास जोराचे नकारायीं उत्तर दिलें आहे व सामान्यतः परकीय भाषेतील शब्द घेतांना त्यांचे विद्याप सेतल वेतलें जाते व त्याचे न्याकरण सामान्यतः देश्य भाषेप्रमाणें होतें. तथापि आपणांस देश्य भाषेचे न्याकरण परकीय भाषेपासून सर्वस्वी अविकृत राहतें असे म्हणतां यावयाचे नाहीं; तर आपणांम कित्येक ठिकाणीं वाक्यरचनेवर परकीय भाषेचा परिणाम झालेला आढळतो व कित्येक वाक्पत्रवारि परकीय भाषेवहन देश्य भाषेमध्ये उत्पत्न होतात. सध्यांच्या उंपनी दिवलेल्या लेखकांच्या मराठी लिखाणांत आपणांस ही गाष्ट प्रत्यहीं आढळते. कित्येक शाव परकीय भाषेतिल शाव प्रवास होतात. हातकमाल, आमारात ठेवणें, अभिनंदन करणें, ठराव मताय टाकणें क्ष्यादि उदाहरणें या प्रकारचीं होत. याखेरीज उद्दे, पिजन इंग्लिश, चिनक जागेन, किश्मेल, विद्यलेमार इत्यादि प्रकारच्या मित्र भाषादि भिन्न लोकांच्या न्यवहारा मुळें उत्पन्न होतात.

भाषेचे बदलणारे स्वरूप-एखाया राष्ट्रामध्ये एकच भाषा दीविकालपर्यत प्रचलित असली तरी। तिच्या स्वरूपान मध्यें कालांतराने बदल होत चाललेला आपगाम आहळन येनो. उदाहरणाये, आये लोक भरतलहामध्ये आले त्यांबळीं जी संस्कृत भाषा बोलत होते तीस आर्थ अथवा विदक्ष असे नाव आहे. तिच्यामध्ये व रामायणमहाभारतकाळीन संस्कृत भाषमध्ये आप-णांस फरक आढळतो तसेच कालिदासादिकांच्या काव्यंत्रयांच्या गंस्कृत सायेचे रूपित आपणांस योडेंस सिन्न आढळते ब त्या-मंतर तर त्याच ठोकाचे वंशन प्राक्तन तर भठीकडे देश्य भाषा बोर्ड लगले आहत हैं। आपण पहातों, इंग्रजी ही एकच भाषा दीर्पकालपर्यंत बोलणाच्या इंग्रज लोकाच्या भाषेत्रहि प्राचीन, मध्यकालीन व अर्वाचीन अर्शी तिची निन्न स्वरूपे आपणांस आढळ-तात. ज्ञानेश्वरकालीन मराठी व आजर्चे मराठी यांतिह आपणांस किती तरी फरक पडलेला दिसतो. एवहॅच नव्हे तर सं. धुम. थी. थ्युमस्, लॅ. फ्युमस्, प्रा. स्लॅब्हा. दायुम्यु, गी. दीस, प्रा. ई. ५स्ट-इस्ट-इस्ट या शब्दांमध्ये कोही सामय असेल अशी आप-णास प्रथम कल्पना यावयाची नाहीं. परंत तीर्लनक भाषाशास्त्रामध्ये जर काहीं अर्थ असल तर हे मूर्व शब्द एकाच मळ शब्दा-मध्ये उच्चारभेद उत्पन्न होऊन तयार झालेले आहेत. हे उच्चारांतील फरक प्रत्येक समाजामध्ये बरचेवर होत असतात. भाषेमध्ये जर कांहीं स्थिर गोष्ट असेल तर तींतील मानसिक किया अथवा स्मृतिचित्रे ही होया या कियेचा ऐतिहासिक अभ्यास करणे शक्य नाहीं. परंत याच स्मृतिचित्राम आपण में ध्वनिरूपाने व्यक्त स्वरूप देती त्यामध्ये मात्र कालांतराने सारखा फरक पडत असतो. यावहन ध्वनीतील फरक अथवा उच्चारभेद म्हणजे या स्पृतिचित्राना व्यक्त स्वह्मप्रदेण्याच्या बावतीत होणारा फरक होय. व असा फरक समाजातील निरनिरालया व्यक्तीमध्ये हळ इळ इतका पड़त जातो की, एकाच शब्दाव्या उच्चारांतील ध्वनीमध्ये कांहीं पिढयांच्या अंतराने पुष्कळच फरक पडतो व ज्याअथी आपणांप असा फरक आढळतो त्याअथी तो शब्द उच्चारतांना त्या समान जांतील व्यक्ति आपल्या वार्गिद्रियाची रचना दोन्ही बेळी निर्सन्सळ्या प्रकाराने करीत असली पाहिचे, विशिष्ट उच्चार कराव-याच्या वेळची जी वागिद्रियाची रचना तीसच वाक्पद्रति असे म्हणतात व उच्चारभेदाची मीमासा कराव्याची महणजे. विशिष्ट समाजाच्या या वाक्पद्वतीचीच मीमामा करणे होय. प्रत्येक च्यक्तीच्या वार्गिद्वियाची रचना स्वाभाविक्तःच अस्थिर अस-ल्यामुळॅ त्या व्यक्तीने केळेल्या उच्चारामध्ये थोडा बदल होण्याची संभवनीयता नेहर्मीच असते व हत्य हळ् हे बदल कायमचे होतात. अशा तन्हेने व्यक्तीच्या उच्चारामध्ये बदल होणेही गोष्ट स्वाभाविक व न टाठतां येणारी आहे व त्यामळे विशिष्ट वाक्पद्धति बदलत असते आणि त्याबरोबर उच्चारभेद होत जातो.

ध्वनिनियम अथवा उच्चार भेदनियम—हं भेद कांही विशिष्ट नियमांस अनुसहन होतात त्यांसच 'उच्चार-भेदनियम' किंवा स्वरंगियम किंवा ध्वनिनियम असे नांव देण्यांत येंत, व आधुनिक भाषाशास्त्रामध्ये यास फार महस्व देण्यांत येंत. याँच योडक्यांत स्वरूप सांगावयायें म्हणजे असे सांगता यहंज कीं, विशिष्ट भाषेच्या विशिष्ट कार्ळी उच्चारण्याच्या पद्धतीचें निरीक्षण करून केलेल विधान म्हणजे ध्वनिनयम होय तसँच विशिष्ट परिस्थितीमध्ये विशिष्ट शब्दाचा विशिष्ट उच्चार कसा होतो हेंहि आपणांस अशा ध्वनिनयमाने सांगता येंत. उदा. पुढ जोडाक्षर आले असता मांगील व्हस्व स्वरास ग्रुहत्व येतें. किंवा त्यावर जोर पहतो. जसँ-सत्ता येथें स तींल अवर जोर येतो. तमंच ध्वनिनयमाने आपणांस एकाच शब्दाची दोन निर्निराळ्या काळाची हर्षे विशिष्ट तव्हेची असतात असे सांगता येतें. उदा. ज्ञानेश्वरकालीन औ च्या ऐवजी सध्यां उ वापरण्याचा प्रधात आहे. उदा. म्हणौनी-म्हणून, विवरीनियां-विवरूनियां, सांडीनि-सांहृत इ. तसंच निर्तिराळ्या भाषातीलशब्दाची तुलना कह्निह आपणांस विशिष्ट ध्वनिनियम तयार करतां येतात उदा. सं. शतं, असांतम्, भी. हेक्तोन, लं. केंद्रम, गां. हुंड, लिधु सितस् म्हणजे शंभर, यावहून आपणांस असा नियम काढतां येईल कीं, मूळ एका ध्वनीस संस्कृतमध्यें श, प्रीकमध्यें क, लेटिनमध्यें क

जमैनमध्यें ह, लिथु अॅनिअनमध्यें स असे रूप प्राप्त होतें. अशा तन्हेनें विशिष्ट ध्वनीमध्यें निरिनिराळ्या तन्हेने फरक कसे पहत जातात हैं पाहणें ही भाषाशास्त्रांतील एक महत्त्वाची गोष्ट होय, व या संशोधनास ऐतिहासिक व तौलिनक अशा दोन बाजू आहेत. व भाषाशास्त्राचें मूळ या ध्वनिविषयक संशोधनामध्येच आहे, व अशा तन्हेचे बदल होण्याची निरिनिराळ्या भाषांतील प्रवृत्ति जर आपणांस निश्चितपणें माहीत होणार नाहीं तर एकाच शब्दास भिन्न भान्न कालांत व भिन्न भाषेत जी निरिनिराळीं स्वरूप प्राप्त होतात त्यांतील साहश्य आपणांस निश्चितपणें सांगतां येणार नाहीं. आपणांस वैदिक सोम व अवेस्ती होम हे शब्द एकच आहेत ही गोष्ट 'ह' हा विशिष्ट परिस्थितीत 'स 'चाच उच्चारभेद आहे हा नियम ठाऊक असल्याशिवाय माहीत होणें शक्य नाहीं.

**६३ निनियमांचे निरपदादित्व--**भाषेतील फरक न कळत होत असतात ही गोष्ट वर सांगितलीच आहे. बोलणारी **ब्यक्ति शब्दा**च्या उच्चारामच्ये ऐकणाराच्या किंवा स्वतःच्याहि फारसे लक्षांत येणार नाहीं इतका किंचित फरक करूं शकते. म्हणजे प्रत्येक बोलणारा विशिष्ट अक्षराच्या प्रमाण मानलेल्या उच्चाराच्या जवळवास कोठें तरी उच्चार करण्याचा प्रयत्न करीत **भसतो व प्रत्येक वेळीं ते अक्षर उच्चारतांना तो तसाच उच्चार करण्याचा जाणूनबुजुन प्रयत्न करतो. आतां निरनिराळचा** वेळच्या उच्चारांमध्ये कदाचित किचित फरक भामण्याचा संभव आहे. परंत तो इतकी काळजी घेतो की. त्या विशिष्ट उच्चारा-**बक्र**न प्रमाण उच्चाराचा बोध ब्हाबा. एवढी गोष्ट लक्षांत ठेवन आपणांस असे सामान्यतः विधान करतां येईल कीं. प्रत्येक मनुष्य विशिष्ट अक्षराचा एकच उच्चार करतो व ही गोष्ट जशी व्यक्तीच्या बावतीत लागू पहते तशीच समाजाच्याहि बाबतीत खरी **भाहे. म्हणजे विशिष्ट समाज एका गृहीत धरलेल्या काली विशिष्ट उच्चार त्याच परिस्थितीत त्याच पद्धतीने करीत असतो** यासच लेक्किन, ब्रुगमन, ऑस्टॉफ, पॉल, सीब्हर्स वगैरे भाषशास्त्रज्ञांच्या पंथाने ध्वनिनियमास अपवाद नसतो असे म्हटलें आहे. आतां ज्या ठिकाणीं आपणांस वारंवार अपवाद दिसन येतात त्या ठिकाणीं तसे दिसण्यास पुढील कारणांचा संभव असतो. (१) त्या ध्वनीवर त्याच शब्दांतील इतर शब्द, वाक्य अथवा आधात यांचा परिणाम झालेला असतो. किंवा (२) एखाया शब्दामध्यं भाषणांस तो ध्वनि असल्यासारखा वाटतो तेथं वास्तविक तो निराळयाच वर्गीतील असन त्याची उपपत्तीहि भिन्न असते. (३) तो शब्द निराळवाच भाषेतील उसना घेतलेला असुन त्याचा उच्चार भाषेतील सामान्य उच्चारापेक्षां भिन्न असतो. (४) तो अपवादात्मक ध्वनि सामान्य ध्वनिनियमावहन बनलेला नसन दसन्याच एखाद्या वर्गातील ध्वनीवहन केवळ साहरयावहन बनलेला असतो. वरील अपवाद सोडले असता एका भाषतील अमुक अमुक ध्वनीस विशिष्ट काली दुसऱ्या भाषत अमुक स्वह्नप प्राप्त होतें अशा तन्हेंचें विधान करणें समर्थनीय ठरतें इतक्या गोटी लक्षांत टेवून ध्वनिनियम हे अबाधित अस-तात असे म्हणतां येईल व असे नसेल तर ध्वनीतील फरक जर कोणाच्याहि लहरीकरितां होते जातील तर भाषाशास्त्र हैं शास्त्र या पदवीसच प्राप्त होणार नाहीं ध्वनिनियम हे भौतिक शास्त्रांतील नियमासारखे नाहींत. कारण त्यांची व्याप्ति सार्वत्रिक नसते, तर केवळ विशिष्ट भाषेपुरतीच मर्यादित असते. ध्वनिनियम हे केवळ एका विशिष्ट परिस्थितीबद्दलचे विधान अथवा विधान-परंपरा असन त्यांस यापेक्षां अधिक व्यापक स्वरूप नसतें.

भाषित फरक पडण्याचीं कारणें——या उच्चारमेदाचीं कारणें शोधावयाचीं असल्यास आपणांस विशिष्ट समाजाची वाक्पद्धति विशिष्ट वेळीं कशी बनत असते याचा विचार केळा पाहिजे. पूर्वी सर्व उच्चारमेदांचें कारण मनुष्याचा स्वाभाविक आळस किंवा उच्चारसोळम्य हें आहे अस समजण्यांत येत असे (२लेपर, व्हिटने). परंतु सुलमता व काठिण्य ह्या गोष्टी सापेक्ष आहत. जी गोष्ट आपणांस एका वेळीं किंवा विशिष्ट परिस्थितीमध्य कठिण वाटते तीच दुसऱ्या वेळीं वाट-णार नाहीं. व संवयीनें कांहीं कठिण उच्चारहि आपण सहज काढ़ शकतों व अपरिचित उच्चार आपणांस कठिण वाटतात, व कांहीं उच्चारभेद तर आपणांस सुलभतेपेक्षां काठिण्याकडेच झुकंग्लेल आढळतात. कांहीं अधकारांनीं कर्णमाधुर्य किंवा नादबद्धता है एक उच्चारभेदाचें कारण दिले लाहे ( वॉप, शेरर ). परंतु वोळणा-याकह्वन जे शब्दोच्चारामध्ये फरक होता ते बहुतकरून सुद्धया केलेले नस्न नकळत होत असते तर ती गोष्ट निर्मिराळ्या व्यक्तींच्या लहरीवर अवलंद स्वतंच्या उच्चारामध्ये अगणित फरक होत जाउन समाजामध्ये अनवस्या प्राप्त साली असती. कांहींनीं हवामान है एक उच्चारभेदांचे कारण दिले आहे ( ऑस्टॉफ ). अर्थात हवामानाचा सामान्यतः राहणीवर, आयुक्यावर व संवयीवर परिणाम घढतो ही गोष्ट आपणांस मान्य केली पाहिजे. परंतु एकाच हवामानामध्ये राहणाच्या समाजाच्या मापेमध्येहि आपणांस कालांतरानें फरक पडलेले दिसतात. त्यामुळे हें कारण आपणांस निश्चतरणे विशिष्ट तन्हेच्या उच्चारभेदास म्हणून देता यावयाचें नाहीं. कांहीं भाषाशास्त्र्यांनीं उच्चारभेदाचं कारण लहान मुले भाषा शिकत असतांना विश्व- छंचाप्तिन ती ऐकृन पुन्हां उच्चार करतांना ज्वा चुका करतात ते होय असे प्रतिपादिलें आहे, ( डामेस्टेटर, पॅसी ). ही गोष्ट खरी

मानली तरी असे म्हणावें लागेल कीं, लहान मुलांना आपल्या समाजाची भाषा पूर्णपण केव्हांहि शिकतां येत नाहीं. परंतु **भाषणांस ह्याच्या उ**लट अनुभव येतो, कारण लड़ान मुलांनी केलेल्या डोवळ चुका लवकरच दुरुस्त करता येतात व साधारणतः मुलें ७१८ वर्षीचीं होईपर्यंत आपल्या भाषेतील शब्दांचे निर्दाराळे सर्व उचचार व ध्वनी पूर्णपण अवगत करून घेतात तसेच एका पिढींतील सर्वेच मुरुँ एकाच प्रकारच्या चुका कशा करतील ? परकीय लोकांशीं संबंध हें हि उच्चारभेदाचे एक कारण देण्यांत येतें ( इटे, वेश्लर ). यासंबंधी बरेंचसे विवेचन आपण पूर्वी केलच आहे. एकाच मानववंशाची वाक्यद्वित सामान्यतः एकाच स्वरू पाची असते व भिन्न वंशांमण्ये जितकें अधिक अंतर असेल तितका त्यांत फरक अधिक असेल. वरील मत अर्थात भाषेतील निरनिराळ्या शाखांमध्ये- उदा० लॅटिन भाषेच्या निरनिराळ्या इटॅलियन, स्पॅनिश, फ्रेंच, प्रॉव्हेन्सल इ० पोटश।खांमध्ये-जे फरक पडले आहेत त्यांची उपपन्ति लावण्यास संयुक्तिक दिसते व परकीयांचा संनिकषे हें एक भाषेंतील फरकांस बलवतर कारण आहे ही गोष्ट अलीकडील बहतेक शास्त्रकारांस मान्य झाली आहे. परंतु जेथे असा परकीयांचा संबंध येत नाहीं अशा भाषेमध्येहि- उदा. इंग्रजी भाषेमध्ये-निर्तिराळ्या काळांत जे अनेक फरक पडत गेले त्याचे स्परीकरण या उपपत्तीने होत नाही. अशा तन्हेचे फरक पडण्यास मनुष्याचा व्यवसाय अथवा धंदा हे एक कारण पुढे करण्यांत येते. विशिष्ट व्यवसायांतील मनुष्य नेहमीं भाषल्या शरीराच्या विशिष्ट अवयवांचा उपयोग वारंबार विशिष्ट तन्हेंने करीत असतो. त्यामुळ त्याच्या अवर यवांची रचना व त्याच्या शारीरिक संवयी यांस एक विशिष्ट वळण लागते. ह्या संवयींचा त्याच्या वार्गिदियावरिह परिणाम होत असला पाहिजे व त्यामुळे त्याची वाक्यदतीहि विशिष्ट प्रकारची बनत असली पाहिजे. एखाया मनुष्यास आपल्या धंयाच्या निमित्ताने एकसारखे मोठ्याने ओरडावें लागत असल्याम त्याच्या आवाजावर त्या ओरडण्याचा परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाहीं. तसेंच पुष्कळ गोंगाट असलेल्या ठिकाणी काम करावयाचं असल्यास किया नेहमी दर अंतरावहन दूस-पांशी बोलावयाचा प्रगंस आल्यास सामान्यतः हळू होत जाणारे उच्चार या व्यक्तींच्या बाबतींत ऐक न आल्यामुळं जरा मोठे होतात व स्वरांस-विशेषतः ज्यावर भाषात आहे अशा अक्षरांतील स्वरांस-या लोकांच्या भाषेत प्रामुख्य मिळते व त्यामुळे त्यांच्या सामान्य वाक्पद्धतीवरहि त्याचा परिणाम होतो. तसेंच देशामध्ये युद्ध वंगरेमाग्खी एखादी मोठी खळवळ झाली किंवा सामान जिक अगर धार्मिक क्रांति झाली, दृष्काळ वंगरेसारखी आपत्ति आली तर समाजाच्या आयुष्यक्रमांत जो गोंधळ होतो व विस्क-क्रितपणा उत्पन्न होतो तोहि या उच्चारभेदास कारण होतो. एकंदरींत पाहतां वंश, हवामान, व्यवसाय, वार्गिदियाची रचना, **व्यक्तिगत उच्चारभिन्नता,** ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परिस्थिति, उच्चारमुलभतेकडे प्रवृत्ति, मानवस्यभाव, अनुकरणियवा, **परकी**-यांचा सहवास, भावुंगीशक संस्कार, यांत पुन्हां ( अ ) बाह्यस्वरूपविषयक अथवा भिन्न प्रकृतिसलक, (आ) अंतःप्रवृत्तिसलक-हवा-मान, रोग, अनितिक आचरण इ. पासून होणारे, (ई) जातिसंकरज इत्यादि. यामुळे भाषेमध्ये फेरबदल नेहर्मी घडुन येत असतात. यांपैकी प्रत्येक व सर्वोचाच मनुष्याच्या व समाजाच्या राहाणीवर व संवयीवर व त्यामुळ भाषेवर थोडाबहुत परिणाम होतो ही गोब्ट आपणांस मान्य केली पाहिजे.

उच्चारभेदांचे प्रकार—हे ध्वनिविषयक फरक दोन प्रकारने असतात, निरपेक्ष व सापेक्ष. उदा (१) शब्दाचा उचार करण्याची निरिनेताळ्या लोकांतील भिन्न पद्धित अथवा वाकपद्धतितिल भेद यामुळ होणारे फरक. उदा. मराटीमध्ये आपण व आणि व ही अक्षरें निरिनेताळ्या तन्हेंने उच्चारतों पण यगालीमध्ये दोहोंचाहि उच्चार व प्रमाणंच करतात. किंवा अचा उच्चार ऑसारखा करतात. (२) आधातांतील फरक. यामुळें तर फारच महत्त्वाचे व निरिनेताळ्या प्रकारचे फरक होतात. प्रत्येक वर्णाच्या उच्चाराच्या इतिहासामध्ये त्यावर आधात असेल किंवा नेसेल त्या मानांने त्याच्या प्रपांतराची दिशा अगरीं भिन्न भिन्न असते. प्रसिद्ध व्हर्नरचा नियम या आधातवेशिष्ट्याचेच उदाहरण आहे. तसंच दंप्रजी भाषतील भाष् चीं स्वरभेदानें होणारीं निरिनेताळ्या काळचीं हपे (सिंग, सँग, सँग) हीं आधातभेदामुळंच होतात. या आधातभेदामुळं अनेक प्रकारचे फरक होतात. त्यांचे येथे विस्तृत विवेचन करण्यास जागा नाहीं, पण निर्देश करतों— (अ) स्वरद्वेतीकरण (अपांत्रभेदान), (अ) दृंद्धस्वरैकीकरण (मानाभ्याँगायक्षेशन), (इ) स्वरलोप, (ई) द्वित्तीकरण, (उ) वर्णनिमञ्जन, (ऊ) विभिन्नीकरण, (ऋ) वर्णलोप, (ऋ) कर्णाम वगैरे. हे फरक निरपेक्ष असतात. यांखरीज प्रत्येक भाषत उच्चाराच्या बावतीत काहीं सापेक्ष फरक होत असतात. स्वरणंच एका वर्णाशेजारीं दुसरा वर्ण आला असतां काहीं परिस्थितीत त्या वर्णात फरक होतो. (१) ग्रुण, वृध्वेद व संप्रसारण हे संस्कृत शब्दामध्ये आपणांस दिसतात, (२) अन्त्यलोप— यावत्—जों, कटक—कर्डे, (३)स्वरलोप— गम्—जग्धः, (४)साप्रध्य परिणाम—पुनथवेण; (५) स्वरागम— स्त्री—अस्तुरी, (६) स्वरभक्ति— स्वतः—सवता; —प्रास तरास; वर्ष-वरीस; इन्द्र-इन्दर, (७) अवयवलोप—सुक्ते केळे—सुकेळे, (८) वर्णलोप— जीवन—जिलां, (९) वर्णव्यत्यास— मशहूर-महसूरः लघ्च-हर्खः हस्यादि.

प्रिमचं सुत्र हाहि एक महत्त्वाचा ध्विनित्यम आहे. त्यामच्यं इंडोयूरोपीय अथवा मूळ आर्थन् भाषेतील वर्णीचं प्रीक्तमधून गांथिक भाषेत व नंतर जमेन भाषेत जातांना रूपांतर कम हमें होत जाते तें दाखिंकें आहे. उदा. इंडोयूरोपीय भाषां-तील प, त (ट), क या वर्णीवहल गांथिक अथवा प्राचीन भाषांत अनुक्रमें फ, थ, ह ह वंग येतात व नंतर त्यांचे जागीं उच्च जमेन भाषेत ब, द, ग हे वर्ण यतात. यांतच पुढें थोडी दुक्टती कहन व्हिनेरने अगें दाखिंकें की संस्कृत भाषेतील प, त, क या वर्णीपूर्वी असेलेक्या वर्णावर जर आधात नसेल तर त्याचे हपांतर फ, थ, ह मच्ये होजन लागलीच क, द, ग मध्ये होतें. तसेंच संस्कृत किंवा आर्थन् भाषेतील यूरोपीय एसहश अपूर्वी येणाऱ्या कण्ठ्य वर्णावहल तालव्यवर्ण येतात. हा तालव्य नियमिंह महत्त्वाचा आहे.

साहदयमुळक भेद--ध्विनिवयक नियमांप्रमाणेच साहदय हैहि ध्विनिविषयक फरक घडवन आणण्यास कारण होते. भाषण शब्दांतील उच्चारांमध्ये फरक झालेली अशीं दोन उदाहरणे घेतलीं की एकामध्ये ध्वनीबरोबरच अर्थामध्ये फरक झालेला आहे ष दुसऱ्यामध्यें केवळ ध्वनीतच फरक झाला असून अर्थ कायम राहिला भाहे. तर आपगांस असे आढळून येईल कीं, दुसऱ्या उदा. हरणांत ध्वनिविषयक नियम हे फरकाचे कारण असन पहिल्या उदाहरणांत साइत्य हे कारण असण्याचा संभव आहे. ज्या भाषेचे भाषणांस साधारण ज्ञान आहे त्या भाषेमध्ये बोळत असतांना आपल्या मनांतीळ निरनिराळ्या तन्हेचे विचार व्यक्त कर-तांना शब्दांची निरनिराळी रूपे आपणांस सहज बनवितां यतात. परंत अशा त-३ने विशेषणांची कियाविशेषणे बनविणे. किया पदाचीं निरनिराळीं हुएँ बनविंग किंवा नामांची लिंग-न्वचन-विभक्तीप्रमाणे निरनिराळीं हुएँ वनविंग ही गोष्ट आपणांस केवळ स्मरणशक्तीच्या साहाय्याने विनचक रीतीने करता येते असे म्हणणे बरोबर होणार नाहीं, कोणाच्याहि स्मरणामध्ये सर्व तन्हेचीं ह्मं राहणे शक्य नाहीं. हीच गोष्ट भाषतील सर्व शब्दांच्या ज्ञानाच्या अशस्यनेवदल पतंत्रलीने सांगितली आहे. 'बहस्पतिरिद्वाय दिव्यं वर्षसङ्खं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम । ' (पा. महा. १.१.१). या गांष्टीची तिंतकी जहरहि नाहीं, कारण मनुष्य बोलतांना शब्दाची योग्य तीं रूपें बनविण्याची प्रवृत्ति त्यास स्वामाविकच होऊन त्याच्या समरणांत नसलेली ह्रपेंडि तो बापरतो. ही बनवितांना तो कांही प्रत्ययहि योजतो. यावळी जर प्रत्येक वेळी त्याम स्मरणशक्तीचा उपयोग करणे जहर पहेल तर त्यास न चाचपडतां बोलतांच येणार नाहीं. वस्त्रस्थित अशी असते कीं. आपस्या स्मरणांत फारच थोडी शब्दांची रूपें तथार असतात. परंत तथांवरून आपणांस सर्वसामान्य रीतीने जरूर ती शब्दांची रूपें बनवितां येतात. याच क्रियेस साहरय हैं नांव आहे. आपल्या बोलण्यामध्ये विशिष्ट कार्य करणारे कांहीं प्रत्यय असतात व वेळवर विचारावरोवरच त्यांची उपस्थिति मनामध्ये होऊन आपल्या भाषणांत आषण त्याची योजना करतां. यावरून आपल्या भाषणांत व्यवहारामध्ये भाषण स्मरणशक्तीपेक्षां सादश्य या गोष्टीचाच वास्तविक अधिक उपयोग करती. अशा तन्हेने बनविलेली बहतेक ह्रपे शुद्ध अस-तात परंत किलेकदां मनावर कांहीं विशिष्ट संस्कार होऊन एकाच पिटीनें वापरंठरया रूपांमध्ये व दमन्या पिटीने वापरंठरया ह्मपांमध्ये फाक पडण्याचा मंत्रत अमतो. विशिष्ट इप हे शुद्ध किंता अशुद्ध टरविणे हे त्या वेळच्या त्या समाजाच्या इदीवर अवलं धन असते. जी रूपे रूढ आहेत ती शद समजण्यांत येतात व रूढ नसल्ली अशद समज री जातात. परंत दोन्हीही रूपे एकाच पद्धतीने बनविकेली असतात. विशिष्ट व्यक्तीने वापरलेले विशिष्ट शब्दाचे ह्य रूड रूपापेक्षां भिन्न किंत्रा अग्रद्ध असण्याचे कारण त्याच्या मनांतील त्या ह्याच्या कल्पनेशी इतर गोष्टीचे असलेल साहचये व इतर समाजाच्या मनांतील साहचये यामध्य असलेला फरक हैं होया. अशा तन्हेंचे कलपनासाहचर्यावरून बनलेले निरनिराळे शब्द किंवा रूपें आपणांस प्रत्येक भाषेच्या इतिहासांत निर-निराळ्या काळी निरनिराळ्या तन्हेने बनलेली आढळतात. आपल्या मनामध्ये विशिष्ट शब्दांचे निरनिराळ्या वर्गांची कल्पनासह-चर्य असरों. उदा. (१) त्या शब्दाचा अर्थ, (२) त्याचें व्याकरणविषयक कार्य, (३) स्वस्तपताम्य इ. जेव्हां विशिष्ट शब्दाच्या रूपामध्ये एकापेक्षां अधिक गोर्डीच साहचर्य असेल तेन्द्रां त्याचे रूप अद्भ बनण्याचा अधिक संभव असतो. यांतील अर्थविषयक साहचर्य पढीलप्रमाण निरनिराळचा तन्हेचे असे शकेलः- (१) आप्तसंबंध- पिता, माता, बंध, रखा इ (२) ऋतमानविष-यक- उन्हाळा, पावसाळा, हिंबाळा इ. ( ३ ) प्राण्यांची नावें- (अ) जंगळी- सिंह, बाघ वंगरे, (आ) पाळीव-अत्रा, मांजर वगेरे. याप्रमाणें आपण शब्दांच्या निरनिराळ्या विभक्ती, क्रियापदांचें कार्य वंगेरेंचे गट कल्पून आपल्या स्मरणांत टेवतों व अशा तन्हेंने बोलणाऱ्याच्या मनांत भाषतील प्रत्येक शब्द कोणला तरी विशिष्ट गटांत अंतर्भंत असतो व ल्याचा अर्थ त्याशी संबद्ध असतो. या आपल्या गटांस आपण साहचर्यसंघ म्हणूं. दुसऱ्या तन्हेचा साहचर्यसंघ व्याकरणविषयक किंवा वाक्यांतील कार्य यांवरून बनलेला असेल. याच्या साहाय्याने आपण नामांची अनेकवचने, विशेषणांची क्रियाविशेषणे वरीरे बनविती. अशाच तन्हेच्या कालविषयक साहचर्यसंघावलन आपण क्रियापदांच्या निरनिराळ्या काळांची कपे बनवितों. उदा, धरणे-धरलें, भरणें-भरलें, परंतु आपणांस कित्येकदां जी अगुद्ध रूपें बनलेशी आढळतात तीहि बास्तविक याच पदतीने बनविकेली असतात. आपण अगुद्ध ह्मपांस सदीपसादृश्याने बनविकेशी असे म्हणनी परतु ती बनविणारा आपल्या दृष्टीने शुद्ध म्हणूनच बनवीत असतो. परंतु परिणाम मात्र आपणांस निराळाच आलेला अ.ढळतो. उदा. मर्गे यावे भतकालदाचक मेला हे स्वप पाइन त्यावरून एखादाने चर्गे याचे जर बेला अस रूप केले तर त्यास अशुद्ध महर्य. परंतु त्यांत त्याच्या पदतीचा दोष नशुन त्यास चरणे याचे चरला, सर्णे याचे सरला अशा तन्हेर्जी रूप बनतात व मर्ग व चर्ग ही दोन कियाप र एहा गटातील नधुन भित्र गटांतील आहेत ही गोष्ट मादीत नमते व त्यामुठे मादीत असळ्या : रूपावरून व माद्दरपावरून ता भळतेच रूप वनविना ए रहेच, अशा तन्हेने जेव्हां आप णांम एखाडा मनुष्य अगुद्ध अथवा भलतेचे रूप बापरताना आढळता. तेन्द्रां त्यास'ह बास्तांव ह कांहीं कारण असते व ते कारण शोधून क उमें स्हमज त्याच्या मनातील कल्पनानाहृत्य शाबून काउमें ही गोष्ट माठी मनोरजक आहे. जर हे साहच्ये आपल्या मनातील साहबयापे मां भित्र असल तर साहश्याम् ठेव तो मनुष्य निराठेच रूप बनवील ही गोष्ट उपड आहे. आता विशिष्ट्रशब्दाचे हत शह को गत है तथा शब्दाशी सबध अमेलेल्या शब्दाच्या गटोवरन किवा ते हत आधेमध्य वारंबार बापरले जाण्यावर अवलेन बुन अपते. स्वीट याने असे दृखान र आहे की, शब्धानी जो अपवादातम र हमें भाषमध्ये हर असनात ती बहुना अतिशय सामान्य अथवा नेहर्मी व पत्या जाणाऱ्या शब्दांचींच शिक्षक राहातात. क्रांचन आढळगारी रूपे हळु हन्द्र सामान्य शब्दाच्या कत्रत येण्याचा संभव अधिक अमतो. एकाच बाक्यवारात आढळणाऱ्या शब्दामव्योह अशीच साहच्याची कल्पना उद्गत हाते. एकाच ध तुरापुन बनलेल्या शब्दावी कारी परिस्थितीमध्ये इनकी भित्र क्षये होतात की, त्याचे मुळ एकच अमेल असे बादेनास होते. अशा व ही तो शब्द आपल्या महत्र्या गरापुन निघुत दुवन्याच गरांत सामील हातो. कित्यहदां अपे प्रतिपादण्यांत येते की. ध्वनिविषय ६ फरकाच्या नियमांमर्ज्य साहर्याम् ४ घाटाळा हाण्याचा संभव असतो. परंत बास्तविक असे असते की ष्यांनीवययक नियम अत्येष्ठ काय नियासत्यां करीतच अत्यात. परंतु काहाँ बाबतीत कल्यनामाहच्याचा जोर इतका असतो कीं, त्याम् ४ वि बार शब्दाचे तशाच तन्द्रच्या स्वातर न पावेरेल्या शब्दाच्या साह्दयासुङ पुन्दा मूळ स्वाकडे परावर्तन होते. अशा वेळी ह्मपांतर पावकला व मूळ ह्मपातील अमे दानही शबर भाषेमध्ये हुढ होतात व कित्यहरा त विवित् भित्र अर्थानी वापरके जातात ब त्याच्या स्वामध्ये जिनके अंतर अधिक अनल तितक त्याच्या अयांमध्ये अविक अंतर राहण्याचा संमव असतो. ही साहहय-मलह रूपें बनण्याची किया प्रत्यक भाषच्या इतिहासामध्ये आपणास सर्व कालात आढळून यत व त्यासूठ भाषेसस्य कांद्रीसें ह्येये आणण्याचे कार्य व त्यावरावरच नवान नवान साहचर्यनघ बनवून त्यापासन नवान नवान प्रकार बनिवरयाच कार्य प्रत्येक जिवंत भाषेमुख्ये चालु असत. ही नवान साहच्ये प्रथम एखाद्या व्यक्ताच्या मनात उत्पन्न हातात व त्याचा एकंदर समाजाच्या मनावर जिनक्या मानाने परिणाम हाईल त्यावर तनमूलक शब्दकां भाषेत कायम राह्णे अगर न राह्णे हे अवलबुन असते. जर इयक्तिविषयक साहचपैकल्पनेचा समाजावर कार्शेचपरिगाम गलानार्शे तरतन्मुलक स्थ समाजातील व्यवहारामध्ये लग्न होतात. तमेच इयाप्र गांगे एहा समाजामध्ये व्यक्तिवयुयक फरक पडण्याची विशिष्ट प्रवृत्ति आढळते तथाप्रमाणे या कल्पनासाहचर्याची व साइश्यमलह हो बनविष्याची पदति विशिष्ट समाजामध्ये भिन्न भिन्न असत. व त्या त्या प्रमाणे त्याच्या बोटी अथवा पोटभाषा बनत अमनात जेव्हां आपणाम अशा भित्र साहचयकत्यना अमलत्या लाकाच्या बालीतील काही निराली शब्दक्षे बनलेली भारतसात तेन्द्रां भाषण त्याम अगुद्र किया व्याहरण हुए स्हणतीं, परनु आपण त्याचे श्री अशा तन्हने शव शव्या हपाची श्रद्धता टर्सवण्याम बास्तविक कार्यतेच प्रमाण नमते हो गात्र विमरतो विकार बोजीनवर्य विकार साहचेयकल्पना प्रचलित अस्तात. ब त्या सर्व समाजास मामान्य अवनात. त्यापुँठ तन्तुलक बनलेशी की त्या भाषे पुरती शुद असतात. त्यामुँठ एखावा समा-जाची भाषा शह रीताने बालगे महणते तथा समाजांताल या साहची करपनाचे पूर्णपणे प्रहण कर्गे होय. कोणत्याहि भाषेच्या इतिहामाचा अभ्यास करताना आपगास या तन्हची ध्वाननियनापक्षा साइस्यमलक स्वेप बनलेली बारबार आढळतात व अशा बेळी आपल काम त्या साहवी करानाचा संव शायुन काढण हेंचे हाय. ह संबहि वारवार बदलत असून निरिनराळ्या काळी निरिनर राके सप बनण्याची प्रकृत्ति असते व ही किया प्राचीन आर्यकालापासन आजतागायत चालुच आहे.

साक्यविषय क व अर्थः वषय क फरक--धानि वष्य क पहत्तरीर फरक हा प्रथम निर्निराळ्या वैयक्तिक अनुभवां-बहन हात होता. परंतु अज्ञा तन्द्रने आपणास त्याची अनेक उदाहरणावरून एकदा जाणीव झाळी म्हणजे समाजात तो नियमित-पणे हुढ झाळळा आपणांस आढयून यतो. व हा प्रकार आपणास केवळ ध्वनीम येच आढळतो असे नव्द तर स्वराघात, उक्वनीवरव, न्द्रस्वरीयेत्व व सद्पुहत्व इत्यादि गार्थीतिह आढळतो तेव्हा हा ध्वनिविषयक फरक केवळ शब्दाच्या उक्चारा-सब्येच होत असेळ व त्याचा अयांवर परिणाम होत नतेळ तेव्हा त्यास आपण केवळ ध्वनिविषयक फरक असं म्हणतो. उदा.

करौनि-करून, इंडणौनि-म्हणून, दिधला-दिला, इत्यादि फरक अर्थभेदास कारण होत नाहींत. परंतु जेव्हां स्वरंभदावरोवर अर्थ-भेदढि होत असेल तेब्हां त्यास केवळ ध्वनिविषयक फरक असे म्हणतां येणार नाहीं. याप्रमाण शब्दाच्या उच्चारभेदावरोबर अर्थभेद झाल्याची उदाहरणे आपणांस अनेक देतां येतील. कथीं कथीं एकाच शब्दाच्या उच्चारभेदामळे त्याच्या दोन स्वरूपांत अर्थभेदिह **झा**लेला आपणांस आढळून येतो. उदा. टाळ ( राब ), टाहळा (पल्लव), फाळ (नांगराचा) फाळा (परी) कित्येकदां वाक्यरचनेच्या बाबतीतहि कालांतराने आपणांस फरक झालेला दृष्टीस पडतो. अर्थभदाच्या बाबतीत आपणांस एक गोष्ट लक्षांत घेतली पाढिने की, जरी विशिष्ट शब्दास एखाद्या भाषेमध्य विशिष्ट काली विशिष्ट अर्थ रूढ असला तरी तया शब्दाच्या स्वरूपामध्ये व अर्थामध्ये स्वाभाविक किंवा अंतिस्थित असा कांहींच संबध नसतो. यामुळे शब्दाच्या स्वरूपांत बदल हाण्याचे व अर्थात बदल होण्याचे कार्य स्वतंत्र रीतीनेंडि होत असण्याचा संभव आहे. कित्येकदां शब्दांच्या स्वरूपात बदल होईल पण अर्थ जनाच कायम राहील. व या दोन फरकांमध्ये परस्परसंबंध कोणताच नसेल. व अज्ञा तन्हेंने बाब्द व त्याचा अर्थ ही इतकी निगडित नसतात ही गोष्ट आपणांस आपेचा ऐतिहासिक अभ्यास केला असतां दिसन येईल व यामुळेच आपगांस जेथे शब्शच्या स्वह्नपामध्ये बदल होंगे किंवा न होंगे यावर **भवलंबुन नसलेला अर्थामध्ये बदल झालेला आ**ढळतो तेव्हां त्यास आपण अर्थभेद असे नांव देतां. याप्रमाणे जरी आपण भाषें-तील फरकांचे ध्वनिविषयक, स्वरूपविषयक, वाक्यविषयक व अर्थविषयक असे वर्गी करण केले तरी हे एकमेकांशी इतके संबद्ध किंवा मिश्र असतात कीं, त्यांची एकमेकांबरील व्याप्ति आपणांस टाळतां येण शक्य नसतें. उदा. आपणांस कांहीं शब्द असे आढळतात की. ज्यांचा उच्चार व अर्थहि जवळ जवळ सारखेच असतात व त्यामळे आपण त्यांचा एकमेकांशी सबंध जोडतीं. परंत त्यांमध्ये कोणत्याहि तन्हेचा ऐतिहासिक संबंध नसतो. उदा. इं. स्पॅरोप्रास व ॲस्परागस. या प्रकारास छौकिक व्यत्पत्ति असे नाव देतात. या लौकिक व्यत्पत्तीमध्ये ध्वनिविषयक, अर्थविषयक किंदा ध्वनि व अर्थविषयक अशा कोणत्या तरी एका प्रकारचे साहश्य मुळाशी असते. मनुष्याची प्रवृत्ति मनामध्यें निरनिराळ्या शब्दाचे गट अथवा संघ बनविण्याकडे असते व एकाकी शब्द त्यास भागगडीचे बाटतात. त्यामुळ आकस्मिक साहश्यामुळ काही शब्द भलत्याच गटामध्ये अंतर्भत केले जातात. ही गोष्ट विशेषतः परकीय भाषेतुन घेतलेल्या शब्दांच्या बाबतीत आपणांस आढळून यते. तथापि ज्या शब्दांची व्युत्पत्ति माहीत नाहीं व जे फारसे प्रचारांत नसतात अशा स्वभापतील शब्दांच्याहि बाबतीत घडन येते. अशा तन्हेची लेकिक व्यत्पत्तीची उदा-हरणें सर्व भाषांतन कमीजास्त प्रमाणांत आढळून येतात. अशा तन्हेच्या लौकिक च्युत्पत्तीचे वर्गीकरण करणे कठिण आहे. तथापि त्यांचे पढें दिल्याप्रमाणें तीन प्रकार करता यतील, (१)ध्वनि व अर्थविषयक साटक्यमूलक, (२) केवळ ध्वनिविषयक साटक्यमूलक, (३) केवळ अर्थसादश्यमलक.

गौरवोक्ति अथवा पर्यायक्ति—या लोकिक व्युत्पत्तींसारखाच ओचित्य, भीति, सभ्यपण इलादिबह्लक्यां भापस्या मनांत ज्या कल्पना भसतात त्यामुळे इक्ट्रांच्या अर्थीत फरक षड्न यतो. ज्या इक्ट्रांचा अर्थ अपवित्र, विप्रकारक अभिय, श्रासदायक, अथामिक इ. प्रकारचा असेल तेथे त्याच्या स्वरूपामध्ये फरक पडण्याची प्रवृत्ति आढळते. यास सदुक्ति श्राम्यतापरिहार, किंवा गौरवोक्ति असे नांव देता येईल. ही प्रवृत्ति आपणांस सुमंस्कृत व अमंस्कृत सवच लोकांत आढळते. व याचे कारण त्या शब्दाचा त्या प्रत्यक्ष वस्तूर्शी संबंध जोडण्यांत येकन त्या वस्तूचे अभियत्व त्या शब्दासिह जोडण्यांत येते हे होय. या प्रकारामुळे शब्दामध्ये पृढील तन्देचे फरक षड्न येतात. (१) ध्वानिविषयक भेद, उ. परसाकडे-परशुराम पाटलाकडे, लघवी,— लघुशंका, (१) समानार्थक शब्दप्रयोग विल-गाईचे प्राणनाथ; घेनुवह्नम; लश्च-स्थूल (१) नास्त्यर्थक शब्दप्रयोग दिखी— निव्हांचन, विटाळ—अशुविता, अशीच इत्यादि.

अर्थमुलक दाब्द्स्वरूपभेद्- शब्दासम्ये ह्रपभेद ब्हावयाचे अनेक प्रकार महित. हे करतांना कर्याच्या मनंत शब्दाच्या स्वह्मपास्ये फरक करावयाचा ही गोष्ट प्रामुख्याने नसते, विशिष्ट शब्दाच्या अर्थामध्ये कालंतराने असा फरक प्रवती कीं, त्या शब्दाच्या मूळ स्वह्मपास्ये तो अर्थ व्यक्त करण्यांच पूर्ण सामर्थ्य नाहीं असे वाई लगते व ही उणीव भहन काढण्या-किता मनुष्य आपल्यामताने त्या शब्दाच्या स्वह्मपास्य व्यक्त करण्यास ते विशिष्ट स्वह्म आणतो. किवा शब्दाच्या मूळ स्वह्मपास्य कल्या काहीं कालंतराने वदलते व विशिष्ट अर्थ व्यक्त करण्यास ते विशिष्ट स्वहम् अयोग्य वाद्न त्यामध्ये फरक षडवून आणण्याची प्रवृत्ति होते. उदा. (१) कथीं कथीं मूळ शब्दातील काहीं भाग प्रत्ययहणी बाह अशी समजूत होते. व त्यामुळ मवीनच स्वहमंत एखादा नवीन शब्द त्या मूळ शब्दाणासून तयार करण्यांत येतो. उदा. अधुर-मुस्प, अदिती-दिती-दैत्य, (१) कित्येकदां प्रत्यय हाच मूळ शब्दांत सामील होतो व अशा तन्हेंने नवीनच शब्द वनविला जातो. तिळेल तेल; खोबरेल तेल; (१) कित्येदां काहीं स्वतंत्र शब्दांत सामील कालंगि प्रत्ययांच स्वहम् येते व त्यावहन अनेक शब्द बनविण्यांत येतात. वदा.

बाह=बाहन, घोडा बंगेरे मनुष्य किंवा सामान वाहणारा यावसन कार्यवाह (चिटणीम ), भारवाही (कुटुंबाचा पोषणकर्ता ). (४') कित्येकदां एखाया सामासिक शब्दाची रचना मूळ कशी झाळी आहे तें न समजतां निराळपाच तन्हेंने बनली असावी अशी कल्पना होजन त्यामुळ कांहीं शब्दांच्या स्वरूपांत बदल होतो. (उदा. इं. चाइल्डहुड, स्टेडफास्ट). कित्येकदां परकीय भाषेतील उपसँग किंवा प्रत्यय उसने घेतल्यानेहि शब्दामध्ये बदल झालेले आढळतात.

राज्यस्यात्रपा भेदांचा खाक्यराचनेवर परिणाम--अशा तन्हेंने शब्दाच्या स्वरूपांत बदल होत गेले म्हणजे ज्याप्रमाणे घ्विनिविवयक फरकासुके शब्दांमण्य स्वरूपविवयक फरक होतात तमे भाषेमण्ये वाक्यरचनेच्या बाबतींतिहि फरक होतात. उदा, द्विवचन व प्रयमेच एकवचन ही रूपे आतां मराठींनून अजिबात नाहीशीं झाठीं आहेत. किंवा विभक्तीचें कार्य शब्दयोगी अव्ययांकड्निह सम्यांच्या मराठी भाषेत होतें. तथापि व्वनिविषयक किंवा स्वरूपविषयक बदल होण्यापेक्षां बाक्य रचनाविषयक बदल होण्यापेक्षां कार्य असते.

शब्द व अधीरपत्ति-अपण वर पाहिलेंच आहे की, शब्दाब्या स्वरूपांतील ध्वनिविषयक फरक व त्याब्या अर्थी-तील फरक यांची गति भिन्न भिन्न असून त्यांचा परस्पगंशी संबंध असतोच अमें नाहीं. उदा. सं. प्रंथि, म. गांठ यामध्ये रूपभेद झाला अमला तरी अर्थभेद झालेला आपणांस दिसत नाहीं. विशिष्ट श**ब्**टाला विशिष्ट अर्थ कसा प्राप्त होतो यासंबंधीं सर्वसामान्य असा निश्चित नियम आपणांटा सांगतां येणार नाही. भाषा जेव्हां प्रथम तयार झाटी किंवा भाषा मळींच अस्तित्वांत नव्हती तो काल आपणांपासून अत्यंत दूर आहे. आपणास केवळ काहीं विशिष्ट करपनायोतक असे विशिष्ट ध्वनिसमुच्चय आपणांकहे परं-परागत आरेले आढळतात. व त्यांचा आपणांस फार तर तार्किक्ट्टया व मानसशास्त्रीयरृष्ट्या प्रथक्करण कहन अभ्यास करतां येणें शक्य आहे. जेव्हां आपल्या मनामध्यें एखादी कल्पना येते व नी व्यक्त करावी अशी आपणांस स्फूर्न होते तेव्हां आपणां-**षवळ** असलेल्या ध्वनिसमुच्चयाच्या साहाय्याने आपण ती व्यक्त करती व त्या विशिष्ट ध्वनिममुच्चयास तत्कल्पनाबोधक **अर्थ** प्राप्त होतो. हीच गोध्ट शंकराचार्योंनी आपल्या भाष्यांत व्यक्त केली आहे. 'प्रजापतेरपिख्नच्दः सुध्टे:पूर्वविदिकाश्राब्दा मनसि प्राद्वभेवः पश्चात्तदनुगतानर्थान् ससगर्जेतिगम्यते । स भूगितिन्याहुग्त् स भूमिमसुजत ' ( ते. ब्रा. २।२।४।२ ), हीच कल्पना वैद्यो-पिक सन्नात 'बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेदे 'या शब्दांनी व्यक्त केली आहे. [व. सू. ६.१.१] विशिष्ट कल्पना विशिष्ट ध्वनिससु-अवयाने व्यक्त करणे हें कार्यीह प्रत्येक व्यक्ति आपल्या पूर्वसंस्कारानुरूप करीत असते. यामळे प्रत्येक ध्वनिसमुच्चयाशी विशिष्ठ अर्थ परंपरेने निगडित होतो. शब्द आणि त्याचा अर्थ यांचा परस्पर संबंध काय यासंबधी भारतीय पंडितांनी फार मनोरजक चर्चा अनेक ठिकाणी केलेली आढळते. उदा, पतञ्चरीने महाभाष्यांत 'गौ रत्यत्र कः बावदः ' या प्रशास तो रूप, इब्य, किया, गुण, आकृति इत्यादि वाचक नसून 'कस्तर्दि शब्दः' म्हणून पुन्हा प्रश्न कहन 'येनोचचरितेन सारनालागुलककृदखुरविषाणिनां संप्रत्ययो भवति सराबः: । अथवा प्रतीत पदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्युब्यते ' अपे उत्तर दिले आहे व शेवरी ' तस्माद ध्वनिः शब्दः ' असा सिन्दान्त सांगितला आहे. तमेच शब्दातील वर्णापासून अधैवोध कसा होतो याबहुल थोडक्यांत श्रीशंकराचार्यानी बाद-रायणसत्र भाष्यात विवचन करें आहे. ' वयवडारे व्यक्तिकाणानन्तरं समस्त प्रत्यवम्क्षीन्यांबुव्दी तादशाएव प्रत्यवभासमाना-स्तंतम्थमभ्यभिनारेण प्रत्याययिष्यन्तीति विश्वादिना लघीयसी कल्पना । स्फोटवादिनस्तु रष्टद्वानिरस्यकल्पनाच वर्णाखे**मे कमेण** गृह्यमाणाः स्फोटं व्यक्षयन्ति स स्फोटोऽर्थे व्यनक्तीति गरीयसी कल्पना स्यात् । ( वन्दातसूत्रभाष्य १.३.२८) न्यायसुत्रांत 'आप्तो-पदेशसामध्यति शब्दादर्थमंत्रत्ययः ' [ न्यास. २-१-५२ ] व याचे पुढील ५६ व्या सुत्रावरील भाष्यांत वात्स्यायनाने शब्दार्थ-समयाचे 'कः पुनारयसमयः। अस्य शब्दस्येदमर्थजातमनिधेयमिति अभिधानाभिधेयनियमयोगः।' असे स्पर्शकरण केठे आहे. महाभाष्यांत 'कथं पुनर्ह्वायते सिभ्दः शब्दोर्थ संवधश्वेति । याचे 'होकतः' असेच उत्तर दिले आहे. (पा. म. १.१.१) 'अनेन शब्देनायनमधीबोद्धव्यः इति संकेतः ' याप्रमाणं समाजसंकतानं शब्दास अर्थ प्राप्त होतो. ही गोष्ट सर्वमान्य आहे व साहित्यशास्त्र-कारांनी साक्षात्संकेतज अर्थ तो अभिधा अथवा वाच्याथे अमेच म्हटतें आहे. आतां विशिष्ट भाषेतील अर्थविषयक विकास एका दिशेनें होत गेळे व ष्वनिविषयक विकास निराळ्याच दिशेनें होत गेला तर त्यामध्ये फरक होणे साहजिक आहे व अशा तन्हेंनें दोन्ही विकासांची प्रवृत्ति भिन्न असणिहि शक्य आहे. कारण विशिष्ट ध्वनिसमुच्चय तयार होणे व त्यास विशिष्ट अर्थ प्राप्त होंगें या दोन किया यांचे फल जरी एक असलें तरी त्या भिन्न भिन्न परिस्थितीत चालु असतात. आतां विशिष्ट अर्थामध्यें फरक पडला आहे ही गोष्ट आपणांस बिनवुक रीतीन कळण्यास शब्दांचे अर्थ व भाषा यांचा मनाशीं संबंध आहे ही गोष्ट ठाऊक असली पाहिजे. दोन ध्वनी एका होजारी ठेवल्याने जर त्यांवर मानसिक किया झाली नाहीं तर त्यांपासून अर्थनिष्पत्त होणें शक्य नाहीं. व ही मानसिक कियाहि जेव्हा बक्ता आणि श्रोता ह्या दोघांच्याहि मनांत एकाच स्वरूपांत होईल तेव्हां एकाचें भाषण

दुम-यास समजेल. विशिष्ट भाषा बोलणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या मनांत विशिष्ट तन्देव्या ध्वनीचें साह्यये, बिशिष्ट भाषना, उद्देश वंगरेशी निगदित असते व हा संबंध ती व्यक्ति ज्या समाजानध्ये वावरत असते त्या समाजातील लोकांच्या संबंधी अथवा प्रधात यांवर अवलयून अमतो व विशिष्ट चिन्हांना विशिष्ट अर्थ प्राप्त होउन तो स्मिर राहण्याच कारण अनेक व्यक्तीच्या मनामध्ये त्या विशिष्ट ध्वनिचिन्हांनी विशिष्ट मानसिक कार्य घडन येण हेच होय.

दाउदाच्या अर्थाप्रधी बदल-नेन्द्रां आपण विशिष्ट शब्दाचा अर्थ बदलता आहे अमें म्हणती तेन्द्रां त्या विशिष्ट ध्वनिसमुच्वयामध्य कांही फरक पडला आह असे नसन तफ अनित त्या समाजातील लोकांच्या मानसिक कियमध्ये मात्र काही फरक होऊन त्यांनी त्याच विशिष्ट ध्वनिसमञ्जयास निगळ्या कल्पनेशी निगहित केल आहे हे होय. यावरून आपणांस ही गोष्ट स्पष्ट होते की शब्दांच्या अर्थातील फरक ही एक सामाजिक मानियक किया असन त्या संबंधीचे नियम व िचे स्वरूप आप-णांस मनुष्याच्या मनःप्रश्रहोचे वयक्तिक व सामाजि ह्हुष्ट्या नियम व स्वरूप याची अभ्यास केल्याशिवाय समजणार नाहीं. प्रथम विशिष्ट शब्दास विशिष्ट अर्थ देण्याचे कार्य एका व्यक्तीव हुन घडते व तरेप्रैत तो अर्थवरक्तिक अगुनत्यास स्थ्यं प्राप्त झाललें नसते. परंत जेन्हां तेच ध्वनी त्याच अर्थाने अने हवार एख या समाजातील लोक आपल्या व्यवहारामध्य वापल लागतात तेन्हीं त्या ध्वनीस तो अर्थ निश्चितपण प्राप्त होता. तथापि या विशिष्ट अर्थावरहि मनुष्याचे मन त्याच्या साहचर्य, भेद, तादातम्य, प्रथकरण, संयोजन, उत्पादन, पनह-पादन इ शक्तीनों सारखं कार्य करीत असते व त्या त्या अर्थात कमीजास्त फेरबदल करून अधिक निश्चितता व्याणण्याचे कार्य करत व अशा र तीन त्यास सामान्यतः स्थितता प्राप्त होत. परंतु ब्यवहारातील भाषेमध्य या अर्थीमध्ये थोडाफार फरक होण साहाजिक असते व त्यामुळे बोलण्याचा व्यवहार हे अथविषयक बदल घडवून आणण्याचे कारण आहे. इतर सर्व कारणें त्या मानाने दृश्यम प्रतीची आहत व ज्या मानाने व्यवहारामध्ये बाक्यात उपयोग करतांना विशिष्ट शब्दास विशिष्ट अर्थ देण प्राप्त होईल त्या मानाने तथा शब्दाला विशिष्ट अर्थ प्राप्त होत अमता व अशा तरहेने वाक्यात दिवा उपब्रहारांत रूढ झाल्याखेरीज विशिष्ट हाब्दाच्या अर्थामध्ये पत्रे ला वंशक्तिक फरक सामान्यत्व व स्थिरत्व प हं शस्त माहीं. आतां हे अर्थविषयक फरक होण्याची निर्निराळी कारणे कोणती असतात हे पाह ( १ ) शब्दाच्या स्वरूप तील अथवा च्चनीतील फरक ( उदा. वाचाट=वडवड्या व चावट=चेटटलोर, वाश्रट, कलश=ताब्या, कळस=शिखराग्र पक्ष पख, वाजू पाख-ह्यपाची बाज ). (२) स्थानभिन्नता विवा भिन्नसाहचेशमुलक फरक. ( उदा. जस्ताच फुल, दगहफुल, तगरीच फूल, कर्णफूल ). ( ३ ) सांस्कृतिक फरक. यामुळ विशिष्ट शब्दाच्या मळ अर्थामध्ये बदल होऊन रूढ अर्थ निराळाच होतो. उदा मणि संस्कृत रतन, मराठी काचेचा मणि, किया संस्कृत कार्य, मराठी और्श्वेडिकः, फुलपः म्रा शीच इत्यादिः (४) परकीय भाषेतील उसन घत-लेले शब्द ( उदा. मिस्कल-फाग्सी-गरीब, मराठी-लबाड; औरत फारसी-गुश भाग मगठी-की ) ( ५ ) स्वराघातांत बदल. ख्दा. इंद्रशत्रु. (६) अलंकारिक उपयोग (उदा. पात्र, अंगवस्त्र, अर्थाग, गुरू, मामा, बर्गावण इत्यादि). वित्यकदा आपुणांस विशिष्ट शब्दाचा अर्थ अधिक व्यापक झाल्याचे आढदान यते. उदा. कारंबरी. वित्यवदा आपणास त्थाणेने एकाच शब्दाचे अनेक अर्थ झारले आढळतात. यामध्ये यौगिक अर्थ जरी एक असला तरी त्याच्या निरनिराळवा अंगाधमार्गे निर-निराक्षे लाक्षणिक भर्य उत्पन्न होऊन आपणांस एक शब्द अनेक गोणीचा बाचक झालेला आढळतो. उदा. होळा हा रम्ह्रिय अथवा दृष्टीचे साधन म्हणून आपणांस माहीत आहे परंतु त्याचाच अर्थ छिद्र असाहि लक्षणेन होतो. अभिलापयुद्धि असाहि एखाद्या गोष्टीवर डोळा टेवर्णे या बाबतीत होतो. किंवा जागरुकता हुग्हि अर्थ एखाद्याच्या इत्यावर होळा टेवर्णे या टिशाणी संभवतो. अशा प्रकारें तक्षणेने एकच शब्द अनेक कल्पना व्यवत करू शवतो. रक्षणा ही भादेमध्ये कब्दसंपाल बार्टाबणारी एक मोटी शक्ति आहे व तीळमुँ भाषेस सौंदर्याह प्राप्त होतें. साहित्यदर्पणकारानी रक्षणा ८० प्रकाराची अमते असे म्हटले आहे. जपमारूपहादि अलंकारानीहि लक्षणेवं कार्य होते तसेंच शब्दाची अभिधा व लक्षणेप्रमाणे अर्थ व्यक्ताकरण्याची जी क्यजना ही तिसरी शक्ति तीमुळेंहि शब्दांचे अनेक अर्थ संभवतात. 'सायंकाळ झाली 'या शब्दांवरून निरनिराळे अर्थ ध्वनित होतील. उदाहरणार्थ ब्राह्मणास सध्येची बेळ झाली असे सचित बरता यहेल, मजुराम काम बद वरण्याची बेळ झाली अमें बाटेस तर अभिनारिणीस प्रियकराकडे जाण्याची वेळ झाली असे मनांत येईल. शब्दांच अर्थविषयक फरक पहात असता आपण फक विशिष्ट अर्थानेच केवळ शब्दांच्या अर्थामध्ये पहलेल्या फरकांचा अभ्यास वस्ती. परंतु ज्या ज्या शब्दाला अर्थ म्हणून आहे तेयें तेथे तथा अर्थामध्ये फरक होणें संभवनीय आहे या दृष्टीने प्रत्ययहण पावलले काही शब्द उदा. दर दिवा करी हा किया-बाचक शब्द निरनिराख्या शब्दांशी योजला असतां त्याच्या अर्थात किती फरक होत जाती ह पाहणे फार मनोरजक आहे. खदा. देणेक्री, घेणेक्री, मधुक्री, बारक्री, गढक्री, मोलक्री, मोरक्री इ. तसेच कांही सामासिक शब्दांच्या अवदवामध्येहि भाषणांम असेच भिन्न भर्ष भिन्न वर्षानी समास केला असती झालेले आहळतात. अहा तन्दने शब्दामध्ये त्याच्या बाह्यातील स्थानांबरून, आधाताबरून, ध्वनीवरून, बगोर्ट्ड एक्ट झालेखा आपणांम टिकून वर्षेल तसेच द्विचनाचा लोप विभ-कीचा लोप इत्यादि गोर्ष्ट मध्येहि आपणांस भाषेमध्ये कसकस एक्ट पहत जात त ह टिसन येर्डल.

द्वाद्वां वा लोग-तम्ब आपणांप भाषेमध्ये काही शब्द अजीवात कालांगाने लुप प्रालेले आढळतात. परांतील वृद्ध माणमाने अथवा आजान उच्चारलेले शब्द माणमाने अथवा आजान उच्चारलेले शब्द माणमाने अथवा आजान उच्चारलेले शब्द नातवास अगदी अपरिचित होतात जुन प्रेय चाळीत असताना तर आपणास ही गोष्ट अधिक स्पष्ट दिसने, ज्ञानवच्या काळचे किती तरी शब्द आज भ पेतृन अजीवात नेले आढेत, विशेषतः समानायेक शब्दांतील अनक शब्दांचा लाप हाण्याची किया अगदी स्वाभाविक दिसत ही गोष्ट आपणाम विदक भाषेत एकच परायेबाचक अमलेली अनक नाम अभिजात संस्कृत म पत लुम झाली यावकन दिसन येते सामान्यतः जवळ जवळ सारखीच कल्पना व्यक्त करणारे दोन शब्द अमल्याम त्याच्या अर्थामध्ये थोडः फार फरक वरण्याची किया प्रत्यक समाजांत आढळते उदा पोथी व पुस्तक या दोन रुव्हांनी दोन निर्गनराल्या तन्त्रचे प्रय व्यक्त होतात अस जेथे होण र नाही तथ एक शब्द लोप पावतो. केव्हां केव्हां विशिष्ट शब्द समाजांतील एका विशिष्ट ग्रामध्येच लुम होतात व इतर समाजांत ते प्रचलित असतात

नर्यान दादर्ं जि उत्पादन — जेन्द्रा भाषा प्रथमच तयार हात असल तन्द्रा प्रत्येक इ.इ. नवीनच बनविण्याची किया प्रामुक्याने चाल असली पाहिज. निमित धवनी व किया यापासन प्रथम अनुभरण तमक, पुनहित्त सुनहित्त केलेच आह परंतु बग्चेन शहर भाषतून प्रचलित अमलेले धवनी व रूढ शहर यांच्या संयागापासन अथवा त्यांच्या स्वरूपात बदल करून बनविलेले असतात शास्त्रीय परिभाषा सामान्यतः पूर्वी न्या भिभात स्हणेज मेस्हुन, बाह लिटिन वंगरे आयातील धातदस्न बनविण्याची प्रवृत्ति असत्वर्ति असलेले शहर कार लायलचक होत असल्यास त्यामच्ये सक्षेप करण्याचीहि प्रवृत्ति दिसते विशेषतः सौकित भाषतेति धातदस्त बनविण्याची प्रवृत्ति असल्यते, व असे बनविलेले शहर कार लायलचक होत असल्यास त्यामच्ये सक्षेप करण्याचीहि प्रवृत्ति दिसते विशेषतः सौकित भाषतेति कारणास सिक्षा कप दिलेले आपणास आढळते अनेक शहरांच्या आयाक्षरावस्त्रीह नर्वान शब्द बनविल्याची आपणांस काही उराहरणे आढळतात उदा. सौकोनी (स्टेंडई ऑइल कंपनी ऑफ न्यू यॉर्क), बेस्ट (बाँच एक) किन्द्र सस्त्राय अंड ट्रॅम कपनी), एवसु (ई डी ससन) टामको (टाटा ऑइल मिल कंपनी), टावी ( टयुवन्वयु ॉमिम) इ. याशिवाय भाषतील शब्दसपत्तामध्ये भर पडण्याचा एक मार्ग महणेज परकीय आदेतील घेतलेले शबर होत. यासवधी विवचन पूर्वी केलेल आहे.

पोटभाषा कशा बनतात—आतां एकाच भाषेत्र्या स्वस्पामध्ये कालांतरानें फरक होतन निर्मतरात्रण पोटभाषा अथवा बोली कशा उत्पन्न हातात है आपण पाहु वःस्तविक मूळ भाषा व तिची बोली यामध्य मूलतः काहींच फरक नमता तर त्यामध्ये मूळ भाषेच्या स्वरूपत व प्रचलित स्वरूपतं किती प्रमाणांत फरक पढला आहे हे पाहुनच आपण एकीस भाषा व दुसरीस

बोली अमें नांव देतों भाषेभध्ये फरक पडण्याला प्रथम व्यक्ति कारण होते व अशा अनेक व्यक्तींमध्ये फरक पडला म्हणजे त्या समाजाच्या भाषेमध्ये फरक पडतो. आतां प्रत्येक व्यक्तीच्या भाषेमध्ये कांडी तरी वैशिष्ट्य असतेचः तरी एखाद्या समाजाची किंवा व्यक्तीची भाषा एका स्वह्मपाची आहे असे आपणास कसें म्हणतां येईल ? तेव्हां भाषेच्या हुष्टीनें ज्यास आपण समाज **म्हण**तों त्याची व्याख्या अशी करतां येइँल कीं, जो व्यक्तिसमृह सामाजिक दळणवळणामुळें एकाच त∹हेची भाषा उपयोगांत भागतो व त्या भाषतील वयक्तिक भेद इतके क्षत्रक अमतात की. त्यांस उपेक्षणीय म्हणतां येईल अशा त-हेचा व्यक्तिसमह होय. भातां एखाद्या राष्ट्रामध्य-जरी आपण त्यास एक राष्ट्र असे स्हणतों तरी-असे लहान लहान समाज बरेच असतात व जितका समाज लहान असेल तितका त्याच्यामध्ये परस्पर दळणबळण व लागाबाधा अधिक असतो. अशा तन्हेंने एखाचा प्रांतांत, जिल्ह्यांत किंवा शहरात एके क स्वतंत्र समाज असून ते इतर प्रांत, जिल्हा किंवा शहर यांपासून बरेचसे पृथक असतात व त्यांचा पर स्परांबर फारसा परिणाम होत नाहीं. अज्ञा लहानशा समाजांत आपमांतील दळणवळण व लागाबांबा इतर अज्ञाच तन्हेच्या दुन-या समाजापेक्षां अधिक अमतो. परंतु अशा तन्हेच्या प्रांत किया जिल्ह्यांतील समाजामध्येंहि त्यापेक्षां लहान व अधिक निग-डित असे खेडचात किंवा लहान वाड्यांत राहणारे दुसर लहान लहान समात्र असतात व अशा खंडचांत किंवा वाडींतिह निर निराळी कृदवे रहात असतात व अशा कर्रवामध्य कांहों व्यक्ती असतात. आता आपगांस एकमापिक समाज कोणास म्हणावे हा प्रश्न पडतो. सामान्यतः एक गांव अथवा खेडे हा एक एकमाधिक समाज होतो. मोठाल्या शहरामध्ये निरनिराळ्या दर्जीचे व धयातील लोकाचे एकमाधिक समाज बनतात व केव्हा केव्हा काहराच्या विशिष्ट भागात राहणारेहि लहानेस एकमाधिक समाज असतात. आतां अशा एकाच समाजांतील व्यक्तीमध्यहि आपणांस उच्चारभेद किंवा उच्चारभेदाची प्रवृत्ति आढळून येते. परंत्र ती इतकी अल्प असते कीं, ती त्या व्यक्तीच्या अथवा त्या समाजाच्याहि लक्षात यत नाहीं. हे भेद मानसिक व शारीरिक रचनेमुळ स्वभावत.च उत्पन्न झालेले अमतात. परंतु त्याची बाढ विशिष्ट मर्यादच्या पलीकंड कथीहि होत नाहीं. कारण व्यक्तीची प्रवृत्ति साधारणतः अर्पण ऐक्किलेल्या विशिष्ट शब्दाच्या उच्चाराप्रमाणे शक्य तितका शुद्ध उच्चार करण्याकडे अमते व सर्व समाज एकाच परिस्थितीत रहात असल्याम् ठंत्याची मानसिक व शारीरिक शत्तीहि एकाच तन्हची बनण्यास परिस्थिति अनुकूल असते व त्यामुळे या समाजाची एकच बाक्पदति व उच्चारभद्रप्रवित्त सर्व व्यक्तीमध्यें वसत असते. अर्थात एकाच व्यक्तीमध्ये उथा प्रवृत्ती असतील त्याच जर त्या समाजामध्ये असतील तर त्या प्रवृत्तीस बळकटी र्येइल व ज्या केवळ वयक्तिक असून समाजामध्ये नसतील त्या क्षीण होऊन लुम होतील यात्रमाण प्रत्येक समाजामध्यें त्यातील सर्व व्यक्तींस सामान्य अशा कांहीं प्रवृत्ती स्वाभा-विकतःच व न कछत वाम करीत असतात व त्यांम विरोध करण्याचीि प्रवित्त सामान्यतः आढळत नार्दी. याप्रमाणे वेयिन्तक भेद सोइन दिले तर समाजाची भाषा सामान्यनः एकरूप असते अस म्हणतां ग्रेडेल व तीतील फरकहि सामान्यतः एकाच दिशेने होत जातील असे महणावयास हरकत नाहीं आता समाजामध्ये अज्ञा तन्हेंचे भाषेचे एक स्वरूप राहण्यास एका विशिष्ट परिस्थितीचे अस्तित्व आपण ग्रुरोत घरल आहे. समजा, काहीं आकस्मिक कारणांपुळं सदर परिस्थितीत वदल झाला व त्या समाजातील ■यक्तीतील दळणवळण प्रवीहतकें कायम राहिल नाहीं किंवा त्याच्या आयुष्यक्रमात फरक होऊन निर्निरालया व्यक्तीची परिस्थिति भिन्न भिन्न बनत गेली तर आपणाम अशा तन्द्रेने भिन्न परिस्थितीत पडलेल्या निरिनराळवा व्यक्तींच्या समृहास एकच समाज म्हणून म्हणतां यावयाचे नाहीं. तर मळ परिस्थितीमध्ये जे निरनिराळवा तव्हेचे फरक झाठे असतील व त्या फरकांचे जेवढ्या लोकांत सामान्यत्व अमेल तेवढेच लहान लहान समाज एक्स्वरूपी राहतील व अशा तन्हेचे हे लहान समाज एकमेकांपासून पृथक्त पावतील व हे पृथकत्व त्यांमधील परस्पर दळणवळणास होणाः या प्रतिविधाच्या प्रमाणावर अवलवुन असेल व अशा तन्हेंचे या समाजामध्ये पृथक पृथक लहान समाज उत्पन्न झाल्यावर प्रत्येक ममाजातील प्रवृत्तींची स्वतंत्र बाढ होत राहील व काला-तराने त्यांमध्ये आपणांस पुष्कळ फरक पडलेला दिसन येईल. आतां यांतील कोणत्या प्रवृत्तीची बाढ विशेष होईल हे त्या समा-जाच्या एरंदर राहणीवर व स्वरूपावर अवलंबन असेल. याप्रमाणे पोटभाषा किंवा बोली बनण्याची किया ही अशा तन्हेचे प्रयकत्व पाबलेले निरनिराके लहान समाज व त्या समाजातील निर्निराळ्या प्रवृत्तीवर अवलक्षन आहे व दोन योलीतील फरक हा त्या बोलणाऱ्या समाजातील पथकत्वावर अवलंबन राहील.

पोटभाषा बनण्यानी कारणें।—आतां अमें पृथकत्व होण्याची कारणें कोणती ते आपण पाहुं:—याकरतां समाजाचे चढत्या प्रमाणांत भाग पाडावयाचे झाल्यास आपणांस असे पाडतां येतील, कांहीं व्यक्ती मिळून एक कुटुंब होते कांहीं कुटुंबे मिळून एक लहानशी बाडी होते कांही वाडयाचे एक खेडें होते व अशीं कांहीं खेडी मिळून तालुका—जिल्हा –प्रांत-प्रांतांचें राष्ट्र याप्रमाणें हा बाढता क्रम आहे. व राष्टामध्ये प्रांत, जिल्हे, तालुक, वाडया, कुटुंबें व व्यक्ती ही सर्व अतस्ति होतात. या

सबै विभागां पच्ये थोडे बहुत प्रथकत्व असतेच. एका कुटुंबातील ब्यक्तींतहि आपणांम वय, लिंग बगेरे बाबतींत भाषेच्या रष्टीनें भिन्नपणा आढळतो; परंतु तो इतका अल्प असतो की त्याकडे लक्ष दंण्याचे कारण नमत. कुट्ंबाकट्ये निश्निशाळे धंदे, वर्ग दिवा रहाणी इत्यादि सामाजिक कारणांमुळे फरक अमतो. निर्शनराळ्या गावात भौगोलिक फरक अमतो. उदा. त्यांच्या-मध्ये कमीजास्ती अंतर, पर्वत, नद्या, अरण्य, दलदली, तलीं वंगेर भिन्न भिन्न अमतात. तथाच राज्यपद्धतीमध्येहि निरनिगळ्या गोबांत किया प्रांतांत फरक पहलेला असतो. तयाच निरनिराळ्या राष्ट्रायध्येति भौगालिक व राज्यशासनीवयुगक भिन्नपणा आप-णांस आढळतो. याशिवायहि हवामान, जिमनीची सुपीकता, भायुष्यक्रमपद्गति, धर्म, वंश इत्यादि गोष्टीहि निर्गनशान्या प्रांतांत व राष्ट्रांत भित्रवणा आणण्याम कारणीभूत अमतात आपणातील मामाजिक भेद जितके तीत्र असतील तितका आपणामर्ज्य पुथकपणा अधिक आढळेल. तमेच एखायो समाजःची त्यांतील लोकसंख्यमळेच एवडी बाढ व विस्तार होणे शक्य आहे कीं, त्यातील . सरहद्दीवरचे लोक व मध्यवर्ती लाक याच्यामध्ये भौगालिक दृष्ट्या व हवामान, जमिनीची सुवीकता इत्यादि बाबतीतीह बराच फरक होण्याचा संभव आहे. त्यामळे त्याच्या आयुष्कमामध्येहि सर्वस्वी फरक होजन समाज रचनेमध्येहि भिन्नपणा येण साह-जिहच आहे व त्यांचा नवीन समाजाशी किंवा राष्ट्राशी संबंध युक्तन त्याच्यांत निर्रानराळे बदल पढण्याचा संभव आहे. किंवा एखादा समाज आपले मुलस्थान मोडन अगर्दी निराळ्याच भौगोलिक परिस्थितीत अमेलेल्या प्रांतात जाऊन राहिल्या**स** त्याच्यामध्ये योडयाच काळात अतिशय फरक पडण्याच्या संगव आहे. भाषेमध्ये फरक पडण्याच्या बावतीत भीगालिक परि-स्थिति हैं एक अत्यंत महत्वाचे कारण आहे. कारण नीमुळ समाजामध्ये प्रयक्षणा व दळणवळणास पूर्ण प्रतिबंध होणे शक्य असते व भौगोलिक परिस्थितीमच्य हवामान, जिमनीची सुपीकता वगरे गाष्ट्रीहि अंतर्भत असल्यामुळे मनुष्याच्या गारीरिक व मानसिक रचनेमध्ये व त्यामुळे त्याच्या वाक्यद्भतीमध्ये करक घडून येण स्वाभाविक अमते. एकाच परिस्थितीमध्ये राहुणाऱ्या मनुष्याच्याहि वाक्पद्धतीमध्यं फरक होण्याची प्रवृत्ति असते हे आपण पाहिरेच आहे तेव्हां जर समाज।च्या परिस्थितीमध्ये पर-देशगमन, भित्र हवामान किंवा शत्रपहवास इत्यादि गोधी घडन आल्या तर ही प्रवृति अधिक बळावंत एकाच मोठ्या शहरा-मध्ये निर्रानराळ्या सामाजिक वर्गीमध्ये बोलण्याच्या पद्धतीत किती फरक अनतो है आपणास मोठमोठे अधिकारी, ज्यापारी, धंदेवाले लोक, कसवी लोक व कंगाल लोक याच्या भाषेकडे पाहिले असतो दिसुन चेते. या निर्रानराळवा वर्गोमर्थ्ये सामाजिक पृथकत्व असने व ते कांही अंशी व्यवसायांतील फरक व काही अंशी निर्धनराळ्या समाजाव्या दर्जातील किंवा जातीतील **फरक** यावर अवलंबुन असते. तथापि सामान्यतः एकाच शहरातील भाषेचा विचार केल्याम आपगास ती एकाच स्वरूपाची बाटते **व** तिच्यामध्यं आणि इतर शहरांच्या भाषांत आपणास फरक रहीस पडतो. त्या मानाने अभिजात किंवा नागर भाषा ही मात्र भनेक निर्मिराळ्या वर्गाकडून एकाच स्वस्पात बोळ्टी जाते व याचे कारण पाठशाला व विद्यापीटे ही होत. त्याप्रमाणच िर-निराळे उत्सब, समा, सम्भेळनं, परिपदा, नाटकें, कीनेनें, विवाहादि समारंभ, जत्रा वर्गर ठिकाणोहि सर्व टॉकास, समजेल अशा तन्हेची भाषा वापरण जहर असल्यामुळे सापस एकहपता येण व विशिष्ट भाषेस प्रामुख्य मिळणे या किया होत असतात. या कियंत एक विधिष्ट भाषा ही इनर पोटभाषांवर आक्रमण करीत असून आपडे मार्वित्र कन्त्र प्रस्थापित करण्याचे कार्य धडवून भागते व भागगाडी, मोटार, चित्रपट, बालपट, टिल्फोन, वायरचम, रेडिओ इत्यादि दळणवळणाची सायने जसजशी वादत जातील तसतशी भाषेस एक स्वरूप येण्याची प्रवित्त अधिक वाढत जाईल.

दिाष्ट अग्रवा एकस्वरूपी भाषा--सध्याच्या सामाजिक व्यवस्थेमध्ये व दळणवळणाच्या साधन च्या सुलभ-तेमुळ भगरी लहान खंडयातील व्यक्ति गोइन दिली तर को गत्याहि इसमाम आपगास एका विशिष्ठ समाजाचा घटक म्हणून बंगळे काढता येणार नाहीं. कारण त्याच्या समाजातील स्थानामुळे त्याच्या व्यवसायामुळे व त्याच्या वस्तीस्थानामुळे त्याचा एकाच वेळी अनेक तन्देच्या समाजाशी निरिनराळ्या वर्णाच्या लेकिया लोकशी व देशातील निरिनराळ्या भागाशी एकाच वेळी संबंध येतो. याचा परिणाम असा होतो कीं, एखादी व्यक्ति भगरी एकांतवामात व जगाशी संबंध नसलेल्या लहानशा खेडपांतच राहात नमेल तर निवी भाषा कोणत्याहि एखाया विशिष्ठ समाजाची भाषा म्हणून राहगार नाही तर तीमध्य अनेक समाजांच्या भाषांचे अथवा बोलीचे सिधण सांपडेल. आपण एखाया मुंबईच्या श्रीमान व्यापा-यांचे उदाहरण घतल्यास आपणांस असे आढळेल कीं, तो आपला वराचमा काल शहरामच्ये आपल्या व्यवसायाकरता आपल्याशी शिक्षण व दर्जा या वाबस्तीत सारख्या अशा समव्यवसायी लोकति वालिवतो. तर काही वेळ त्याच ध्यामुळे अगरी निरिनगल्या दर्जाच्या च परि-हियतीतील लोकशी त्यास पालवावा लागतो. तसेव त्याचे प्रवादा कोळवाम व रावावी सुविधित लोकति वालिकता असतो. त्याचे प्रवादा प्रवादा व स्थाचे शिक्षण एखाया कोळवाम व प्रविविद्या सुविधित लोकतेत वालिकता असतो. त्याचे प्रवादा प्रवादा क्राव्या व स्थाचे स्थावा व प्रविविद्येत सालेक असतो. त्याचे प्रवादा अवसती व त्याच्या वंपवीमुळे त्यास मुवईवाहर एकाव्या

हवाशीर ठिकाणी बंगला वंगरे बंधून उपनगर किंवा खेळांतील अध्युरणकमाचाडि अनुभव घेता येती. आपला धेदा सांभाव्यन स्याला जा फरमतीचा बळ मिळता त्यांव ही त्याचा इनर ध्यातील विद्वान लोक, राजकारणी पुरुष, कौल्यिल से समासद किया इतर पुलाबम्ब लोक किंवा कामगार, मजूर वैगेरबीढि संबंध यतो. अशा मत्य्याम आवणाला क'णत्याहि नागरिक, खेडबळ, द्धानिक्षित बगरे एका विशिष्ट बर्गात घरलता येणार नाहीं कारण त्यामध्य या सबच घटकांचे थांडे बहुत गुण आढळतात व अशा संहचा मनुष्य बहुधा अभिजात भाषा व्यवहारात वापरता व अशा तन्हेंने बोलणःन्याच्या भाषेत्रर अनुक भाषाचा मिश्र परिणाम झालेला असती, तसच प्रतीक समाजाची अथवः प्राताची भाषा अभिजान भाषेत्र योद्याहार सस्कार पावलेली असते योद्यक्यांत मांगावयाचे म्हणेन कोणत्याहि सुमानिक व्यवस्थेमव्ये ती अगरी प्राथमिक स्वरूपची किंवा विशेष प्रात अशी नससी तेरी कोणताहि समाज इतर समाजाशी अगरी अलग अमा राहाँ शक्य नाहीं, आता प्राथमिक अवस्थेमध्ये विशिष्ट समाजातील अयक्तीचा बाह्य लोकांपक्षा स्वकीय लोकाशीच अधिक सबंध येग शक्य आह. तथावि सभौदनालक्या इनर समाजाच्या संपर्का-पासन कोणनाहि समाज अलिम राहणे शक्य न हों व त्याचा प्रत्यक्ष अगर अगत्यक्ष करही तरी परिणाम त्या समाजाच्या आपे• बर हातच अमनो. हा परिणाम तथा सम जातील निर्मनराळ्या ब्यक्तीवरहि निर्मनराळ्या प्रभाणांत हात असल्यास्ट कांडी **इ**यक्तीच पंकीशंच्या भाष वीदाध्याचे प्रदेण करनात त्यान्हें कोणन्य हि वर्कों कागत्याहि समाजाची भाषा पूर्णपण एकरप असरे शक्य हात नाहीं ही गाष्ट्र गृहीत धरन आपगास कोणन्याहि कालची उसा. प्राचान आर्थ लो गंची स्थित जामन लोकांची भाषा महणून विशिष्ट भाषेम संवाधिता येईल कारण परकीय भाषाचा नेप है प्राम एका कुट्बांत होऊन त्या इ.द्रवापासन त्याच्या जमातीमध्ये पमहत त्या जमातीचा इतर जमातीशी संबंध आला स्ट्रणजे त्यांमध्य पमहन ज परक आरंभी अन्य प्रमाणांत अमतःत तेच कालातराने बाहत जाऊन त्यात बरेच अतर पहत. सच्या जी आ गांप सर्वे प्रातनर भाषेचे एकच हबहुए बनण्याकडे प्रव'ल िसून यत आह ती वास्तविक भाषेचा स्वाभाविक प्रवृत्ति नसून एक विशिष्ट भाषा इतर बोलीवर आक्र-क्षण करून तिचे स्वरूप इतरांस प्राप्त हाण्याची ती किया आहे. अथात ही किया किता अंशाने पूर्ण हाईल हे त्या विशिष्ट भाषेच्या प्रभावाबर अवलंबन राहील व तिच्यातील एकस्पता कायम राहणे हैं पुन्हां भौगालिक व सामाजिक पुणकृत्व कमी कमी हात जाण्यावर अव जुन राहील तथापि अशा एकस्वस्य समाजाच्या भाषेमञ्चिति सुक्ष्म निरीक्षण करणारास थाडकार स्थानिक फरक भाढळस्याशिवाय राहणार नाहीत.

राष्ट्रभाषा — -शताचा ब्यवहार सुलभनेने ब्हाबा म्हणून ज्याप्रमाण एखादि प्रतिक बोली श्रांतीय शिष्ट भाषा बनते तिश्वीच शांकूब्य वह राक्षित्रा राष्ट्रीय भाषेचा अवश्यकत उत्पन्न हात व एखादी भातिक भाषा राष्ट्रभाषा बनते. ही गांध्दिह राजसता व विशिष्ट भाषेने क्यापलले क्षेत्र अथवा लोक्संक्या यावर भवलेचून अस्ते मराटश हीत मराटीचा प्रमार कानडां व हिनी भाषाच्याहि क्षेत्रात वराच झाला होता पण आज भाषणांग दिरी ही राष्ट्रभाषा करण सुलभ आहे अस आपण मानतीं. नेदरल्यमध्य एक् काळी केवळ बोली असलेली हालंडातील पश्चिम नीच फ्रेंकानियन भाषा हो कालातराने साहित्यक दिना व इम्यान स्वरूप प वृत्व बच लाकानी तिला आपल्या राष्ट्रभाषेचे स्वरूप होते. हिने त्या दशातील निरित्राळ्या प्रातातील अनक बालीवर आपले व वेस्व स्थापित केले आहे व त्या त्या प्रांतत प्रवेश कला आहे. नेदरलंड व कमेनी या दशाच्या राष्ट्रीय भाषातील फरक स्थ्य अस्त त्यापणाम आहळत माही. तशीच गाष्ट्रफेड व कमेनी या दशाच्या राष्ट्रीय भाषातील फरक स्थ्य अस्त त्यापणाम आहळत माही. तशीच गाष्ट्रफेड व कमेनी या दशाच्या राष्ट्रीय भाषातील फरक स्थ्य अस्त त्यापणाम आहळत माही. तशीच गाष्ट्रफेड व कमेनी या दशाच्या राष्ट्रीय भाषातील करक स्थ्य अस्त व्यापणाम आहळत माही. तशीच गाष्ट्रफेड व कमेनी या दशाच्या राष्ट्रीय भाषातील करेत स्थापि सामान्यतः आपणाम अस म्हणना येद्रिज की, जय दोन शिष्ट भाषाचा सब येता तथे एशीचा शेवट काउँ ह तो व दुसरीचा बारम कोठे होतो हे नक्षी सामेच किल्ल अभव या दोन भाषाच्या क्षेत्रमध्ये अशी एक लहानशी पृशे असते की जिच्यामध्ये खा दानहीहि भाषातील विशेष मिनळलेले आपणाम आहळतील. उदा, आपणास निश्वतप्र खालता येणार नहीं. तीच गाष्ट गुजराधी व मराटीच याचा जेथे संवेष्ठ येता तथा होते याची मर्यादा रेखा आपणास निश्वतप्र खालता येणार नहीं. तीच गाष्ट गुजराधी व मराटीच याचा जेथे संवेष्ठ येता तथा होते याची मर्यादा रेखा आपणास निश्वतप्र खालता येणार नहीं. तीच गाष्ट गुजराधी व मराटीच याचा जेथे संवेष्ठ येता तथा होते सही स्वर्ट सहलता येहिल.

सार्चराष्ट्राय अथवा जागितक भाषा--सर्व जगाम सुक्रमतेने बोळता येईल मशी एकभाषा प्रचलित होणे शक्य माहे काय यानेवर्धा अलीकहे बरीच चर्ना कन्यांत येते व एस्वरँटा नांवाची भाषा बोळणारे लोक युरोपमध्ये हुजारों व सर्वत्र प्रसरलले आढ उतात. तथापि ही हत्रिम भाषा जर जगातील युनेस्कृत वशांत रूढ होऊन कायम राहिली तर तिक्यांतील उक्चार व रचना या बावनीतील एक्ष्यता, फ:रशी दीवेकाल टिक्लार नाहीं व त्यामुटे तिचे मूळ उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. सध्या त्या भाषेतील शब्दांची उक्चारपदित सामान्यतः बहुतेक देशांतील लोकांस सुलभतेने शिक्तां येते. परंत

भाषां ने वर्गीकरण — आपणास जर वर्गीकरणाच्या दर्शने सध्याच्या केवळ अभिजात अथवा राष्ट्रीय भाषांचाच विचार कराव यावा अभेळ तर आपणे काम वर्रव मुठम होइठ. परतु तमें वर्गीकरण अशाहशीय होईळ, याकरिता आपणांस भाषच्या क्षेत्राच्या मर्यादा निश्चित करों अवश्य आहे. परतु या बाबनौत आपणांम जिये दोन भाषांचा सीमात प्रदेश येतो तेथे निश्चित मर्यादा बालणे किळण जाते. तमेच काहीं वालीन भाषेचे स्वहत शाहत्रीयहरूशीने प्राप्त झालेळे नसते व काहीं नवीनव तयार होत असलेक्या आढळून येतात. तसेच आतापर्यंत किती भाषा नध्य होऊन गेल्या याचीहि आपणांम पूर्ण खबर नसते. तथामुळे आतापर्यंत होऊन गेल्ल्या सर्व भाषांची यादी तयार करणे हैं जार किळण काम आहे. फिक याने आपल्या पुस्तकांत दोन हजाराच्या वर भाषांची नावे नमूद केळी आहत. तसेच पुन्हा केवळ भाषांची संख्या देण्यांपेक्षा त्यांच गटवार वर्गीकरण करणे ही गाष्ट त्याहुनहि किळण आहे. अशा तन्हेंचे वर्गीकरण करण्याकरतां को गते तस्व स्वाकारायं हा मोठा प्रश्न पडता. व अशा तन्हेंचे तस्व आपण लाई म्हटळे तरी आपण्ठे अनेक भाषांचे झान इनके मर्यादित असले की, आपणाम त्याचे विश्वाय तस्वाच या हष्टीनेहि वर्गीकरण करणे निर्देष होईळ अशी अपेक्षा करणे बरोबर बोळावयामच नकी. तथामुळे भाषांचे कोण्याच तन्हेंने वर्गीकरण केळे तरी ते अगरी निर्दोष होईळ अशी अपेक्षा करणे बरोबर होणार नाही. तथापुळे भाषांचे आपणे या वाबनौत आजपर्यंत झोळेळ प्रयत्न मनारिक असन तथामुळे भाषाशास्त्रीय सशोधनाळाढि अनेक दिशानी चाळना मिळाळी आहे.

बाह्य स्वरूपमूलक वर्गीकरण--भाय वर्गीकरण करण्याची एक पर्दात निर्दानराख्या भाषांचे बाह्य स्वरूप अवलोकन करून त्यावहन बसांवल्ली आहे. या वर्गीकरणात भाषेतील काणनेहि वाक्य हे पूर्ण करूपना व्यक्त करणारे सर्वात लहान मूलमान धक्त त्याक्या स्वरूपामध्ये निर्दानराळ्या भाषांत ज भेद आढळतात त्यास अनुसहन निर्दानराळ्या भाषांचे वर्ग पाढलेले आहत उदा. 'सुतार लाकूड तासतों 'यामध्ये आपणास एक करूपना पूर्णिया व्यक्त झालेली दिसते. तेन्हां हा एक भाषेचा पूर्ण घटक समजावयास हरकत नाहीं. यास आपण वाक्य असे म्हणतों. आता यामव्य सुनार, लाकूड आणि तासणे या तीन गोष्टीतील कल्पनाचे एकत्र प्रथम करून आपणास विशिष्ट गोष्टीचा बोध होतो. यात आपण वाक्यां युतार, लाकूड आणि तासणे या निरितराळ्या भागामध्ये प्रथकरण करतों. व त्या कल्पनेचा पूर्ण अये होण्याकरता त्याचे पुन्हा एकत्र प्रथम करून आपण वाक्यांथे करून घतों. याप्रमाणे पृथकरण व संप्रथन या दोनहि किया आपणांस या टिकाणी दिसतात. यांतील सुतार किंवा तासणे या दोनहींपकी कोणत्याहि एका गोष्टीस प्रामुख्य देकत दुसरीस गोण अथवा तत्संबद्ध मानता येईल यांतील सुतार हे नाम असन तासणे ही किया आहे. याप्रमाणे काही भाषात नामास प्रामुख्य असते तर काहीं भाषात कियस प्रामुख्य असते. आणि त्यामुळे काही भाषास नामत्रधान भाषा व काहीस कियाप्रधान भाषा असे आपणांस म्हणता येईल. संस्कृत किंवा मराठी या कियाप्रधान भाषा आहेत तर प्रीनलेडिक ही भाषा नामप्रधान आहे. उदा. संस्कृतमञ्जे आपण जर 'अहं परयासि ' असं महर्गु तर प्रीनलेडिक भाषेमध्ये तीच करूपना 'देशन तस्य मम' अहा रीतीन व्यक्त केली जाईल. संस्कृतमधील 'अहं ते हिन्स' याचे प्रीनलेडिक भाषेमध्ये तीच करूपना 'देशन तस्य मम' अहा रीतीन व्यक्त केली जाईल. संस्कृतमधील 'कहं ते हिन्स' याचे प्रीनलेडिक भाषेमध्ये तेते.

रूपारमक स अरूपारमक भाषा— आता पृथकरण अथवा संमथन हैं वर आपण वाक्याम क्यें केलेलें पाहतों. परंतु ही किया भाषेच्या कोणत्याहि अवस्थेत हाण्यासारखी आहे. उदा. वाक्यांतील निरिनराळे शब्द बनविण्याच्या कामीहि आपण या क्रियेचा उपयोग कित्यकदां करतों. ह्या तत्त्वावहतिह भाषेचें वर्गीकरण आपणांस करतां येण शक्य आहे. उदा. कांहीं भाषांस ह्यात्मक भाषा व कांहींस अरूपात्मक भाषा असे म्हणण्याची एक प्रथा आहे. हंस्कृत वर्गरे भाषांमध्ये नामांस आपण निरिनराळे प्रत्यय लावुन ह्ये बनवितों. परंतु चिनी भाषेमध्यें अशा तन्हेचा शब्द च्या इपात मुळीच फरक पडत नाहीं. परंतु हैं वर्गीकरण अलीकडे कोणी मान्य करीत नाहीं.

**एथकरणात्मक व संयोगात्मक भाषा--**वरील पृथकरण व संप्रथन हें तत्त्व जर आपण वाक्यरचनेस न लावतां वाक्यांचे भाग जे निरनिराळे शब्द त्यांस लावलें तर आपणांस एक नवीनच वर्शकरणांचे तत्त्व प्राप्त होईल. अशा दृशीने ज्या भाषतील शब्द केवळ स्वतंत्र नसून त्यांमध्ये एखादा मूलघटक अथवा धातु व प्रत्यय इ. गीण अवयव असनात अशा भाषेत ही संप्रथनाची किया आपणांस दिसून येते. उदा. 'त्याच्या मुलास खेळावयास आवडते.' येथे वाक्यांतील प्रत्येक शब्दांत सल शब्द व इतर प्रत्ययादि गौण घटक आढळतात व हे घटक मळ शब्दाशी जोडलेले दिसतात. परंतु चिनीसारख्या भाषेत वाक्यांतील प्रत्येक शब्द निरनिराळा ठेवलेला असतो व त्यामध्ये ही जोडणी आपणांस दिसत नाहीं. अशा प्रकार मळ शब्दास निरनिराळीं कार्य दाखविणारे घटक जोडण्याची किया काहीं भाषांत अधिक परिणत स्थितीस गेलेली असते तर कांहीं भाषांत ती फक्त कांही अंघानींच दृशीस पहते. कांही भाषांत तर एकाच शब्दानें सबे वाक्याचा बोध हो जं शकतो. उदा. सं. गच्छति. या शब्दानें जाणारी व्यक्ति, जाण्याची किया, तिचा काल, वचन वगैरे सर्व गोर्शीचा बोध पूर्ण होतो. व यास वाक्यात्मक शब्द असे म्हणता येईल, कांहीं भाषांत तर अनेक मिश्र कल्पनादरीक वाक्यें हि एका शब्दांत व्यक्त करता येतात. अशा प्रकारच्या अमेरिकेतील मळच्या रहिवाशांत कांहीं भाषा आहेत. त्यांना अनेकसंधायक ( पॉलिसियेटिक ) असे म्हणतात. अशा तन्हेचे एक उदाहरण फिक याने प्रीनलंडिक भाषेमधील दिल आहे. यांत भी मासे पढ्डण्यास योग्य अशी वस्तु मिळविण्याचा प्रयत्न करतों, इतक्या कल्पना 'औल्सि-उत्-इसर-सि-निअर्प-न्ग 'या एका शब्दांत व्यक्त होतात. यांत औल्सि=मासे धरण्याचे साधन, इसक=योग्य, सिवन्ग=मिळविणें इ. घटक आहेत. अशा भाषांमध्यें मळ शब्द व घटक हे ज्या पदतीने एकमेकांस जोडले जातात तीवकन भाषांचे वर्गीकरण करण्यास साधन प्राप्त होते. दयाद्यपणा, दुकानदारी, गृहरचना या ठिकाणी प्रत्येक शब्दांतील अवयव एकापुढ़ें एक ठेवकेले असून ते सहज वेगळे करतां येण्यासारखें आहेत व त्यांतील एक अवयव दुसऱ्या शब्दांशों जोडन निराळा शब्द सहज बनवितां येण्यासारखा आहे. या जोडणीस संश्लेषण भथवा चिकटणें म्हणतात व यावरून कांहीं भाषांस बिकट्या अथवा संश्विष्ट असे नांव मिळाले आहे. अशा भाषांची कांही उदाहरणे म्हणजे तुर्की, फिनोउपी. बंट व मलायापोलिजेशन भाषासंघ हे होत. उदा. तुर्कीमध्यें मक-करणें हा शब्द निरनिराळणा शब्दांस जोडून विशिष्ट कृति करण्याचा बोध करतां येतो. चढा. सेवमेक-प्रेम करणे. यझमक=केखन करणें इ. यासच ईस हा परस्परदर्शक शब्द जोडला तर सेवइसमेक=परस्पर प्रेम करणें किया 'दिर'हा प्रयोजक शब्द जोडला तर सेवदिरमेक=प्रेम करावयास लावण असे शब्द तयार होतात. जितके या दुरुयम शब्दांचे अथबा प्रत्ययांचे अर्थ निश्चित असतील तितका या नाषेचा चिकटपणा अधिक स्पष्ट होईल. जेव्हां मळ शब्द व घटक यांच्या संयोगामुळे मूळ शब्दांत किंवा घटकांत फरक होऊन तो ओळखणे कठिण जाते तेन्हां आपणांस एक निराळाच प्रकार आढळतो. यास मीलन ( प्युजन ) असे म्हणतां यहेल. उदा. उपेक्षा यांतील उप्+हंक्ष याचे पूर्ण मीलन झालें आहे तमेंच 'धार्थ ' येथेहि षडलें आहे तसेंच इंप्रजीतील सिग-संग-संग यांतील किंवा माऊस व माइस यांतील विकरण ओळखण्यास अधिक कठिण असतें. अशा त-हेचा विकार विशेष रीतीने सेमिटिक भाषांमध्ये भाढळतो. त्या भाषांत शब्दांतील व्यंजने हे मुळ शब्द असन स्वर हे फरक घडविणारे घटक असतात. त्यांतील मूळ व्यंजनांचा स्वरांशिवाय कांहीच अर्थ होत नाहीं. परंतु निरनिराळ्या स्वरांची योजना केली असतां मात्र निरनिराळे अर्थ प्राप्त होतात. उदा. अरबी भाषेतील क्तूब हा धातु अथवा मूळ शब्द घतला तर 'कतब' याचा अर्थ 'त्याने लिहिलें ' असा होतो. पण त्यांत निरनिराळवा स्वरांची योजना केली असतां पुढे दिल्याप्रमाणें निरनिराळे अर्थ प्राप्त होतात. (१) कत्य=लेखन, (१) कातिय=लेखक, (३) किताय=पुस्तक, (४) कितायत्=शिलालेख, (५) मक्तूय=लिहिलेले (६) तक्तीब=लिहावयास लावण, (७) मुकातबत्=पत्र व्यवहार, (८) इक्ताब=लिहावयास सांगण, (९) तकातुब=एकमेकांस लिहिणें, (१०) मुरुकातीब-पत्रव्यवहार ठेवणारा, (११) मक्तब-लेखनशाला. अशा भाषांत विशिष्ट प्रत्ययांस विशिष्ट अध असन तो जोडला असतां मुळ शब्दाच्या अर्थात तेवढी अर पडत जाते. परंतु वर दिलेल्या उदाहरणांत जेथे प्रत्ययामुळे शब्दाच्या स्वरूपांत फरक पढतो तेथे अर्थामध्येंहि संक्षिप्तता येण्याचा संभव असतो. या चिकटेपणाचाच केव्हां केव्हां प्रत्ययाशी भिष्मपणा दाखिवण्यांत येत असतो. परंतु प्रत्यय ही संज्ञा इंडो—युरोपीय भाषांतील प्राचीन भाषामध्ये ने विकार होतात ते दाख-विण्याकरितां योजिकेली होती. 'करिष्यामि' यांतील प्रत्यय लागल्यामुळ मळ धातुमध्ये नो अधिक अर्थ उत्पन्न होतो किंवा 'नृपाणाम्' येथे जी विभक्तिप्रत्ययामुळें अर्थात भर पहते ती वास्तविक त्या विशिष्ट शब्दाचें वाक्यांतील इतर शब्दांशीं ने नातें किंवा संबंध असतो तो दाखविण्यामुळें पहते म्हणून तिचा वास्तविक संबंध मूळ शब्दाकहे येण्याएवजी वाक्यरचनेकहे जातो. परंतु चौर— चौर्य या शब्दांमध्ये केवळ अर्थदशैकच फरक झालेला असुन विभक्तिदर्शक फरक नाहीं. प्रत्ययी भाषांमध्ये प्रत्ययमीलन व वाक्य-रचनेंतील फरक या दोहोंचेंहि निश्रण असतें.

एकाकी भाषा—भाषांतील प्रत्ययांवह्न त्यांचे स्वह्म संश्लेषणात्मक म्हणजे चिकटेषणाचे किंवा विभक्तप्रत्ययांचे किंवा पृथक्पणाचे आहे यावहन निरनिराळणा भाषांत भेद दर्शविण्यांत यतो व ज्या भाषांतील शब्द केन्ह्रांच विकरण पावत नाहीं ( उदा. चिनी ) त्यांना एकाकी भाषा म्हणतात. तसेंच त्यांतील शब्द जर सामान्यतः एकाक्षरीच असतील तर त्यांस एकाक्षरी भाषा असेंहि नांव वेतात. अशा प्रकारची चिनी ही नमुनदार एकाक्षरी भाषा म्हणतां येईल. तथापि त्या भाषेतहि कचित समास आढळतो.

समावेदाक किया अंतर्गाही भाषा—भाषेच्या स्वरूपावरून आणखीह एक प्रकार पावता येतो. त्यास अंतर्गाही (इन्कारपोरेटिंग) भाषा असे नाव देनां येईल. या भाषांचा कभी कभी अनेकसंधायक भाषांची घोँटाळा करण्यांत येतो. यांच्या नांवावरून या भाषांमध्ये शब्दाच्या पोटांत प्रत्ययात्मक अगर गोण घटक शब्द घेण्याची किया होत असते. हा नवीन अंतर्भूत होणारा भाग प्रत्यक्ष सळ शब्दाच्या पोटांतच गेळा पाहिजे असे नसून मूळ शब्द व प्रत्यय किया होत असते. हा नवीन अंतर्भूत होणारा भाग प्रत्यक्ष सळ शब्दाच्या पोटांतच गेळा पाहिजे असे नसून मूळ शब्द व प्रत्यय किया होत अत्यय यांच्यासघ्येहि आठा तरी चाळतो. वर दिळेळ तुकी भाषचे सेवसेक=प्रीति करणें व सेवहसमेक्=परस्पर प्रीति करणें व सेवहसदिरसेक्=परस्परावर्र प्रीति करावयास ळावणें. ही अशा तन्हचीं अंतप्रहणाचीं उदाहरणें म्हणून देतां येतील. संस्कृतमघ्यें परस्वापहार, परदारापहार, परदारापहार, परदारापदार प्रातीनें पर आणि अपहार यामध्यें स्व, धन, दारा, इ. शब्द अंतर्भूत झाळेळे आपणांस दिस्न येतील. संक्ष्मकोतील इंडियन लोकांच्या भाषेत '' नि नका का=मी मांस खातों, नि तळा का=मी कांहीतरी खातों.'' अशा रीतीनें मी आणि खातों यामध्यें खाण्याच्या पदार्थाचे नांव अंतर्भूत केळेळे आपणांस दिस्न येईल. अशा तन्हेने अंतर्भृत झाळेल्या शब्दाच्या स्वपामध्यें कथीं कथीं सक्षेप करण्याचीहि प्रवृत्ति आकळने येते.

एकाकी व इतर भाषा—एकाकी व एकाकी नसलेल्या भाषांमध्ये एक महत्वाचा 'फरक हा आहे कीं, एकाकी भाषेतील शब्द स्वतः स्वतंत्र असून स्वयंपूर्ण असतात परंतु त्यांचा अथे वाक्यांतील त्यांच्या विशिष्ट स्थानावर अवलंबून असतो व स्थानांतराबरोबर अर्थातरिह होते. उदा. चिनी भाषेमध्ये 'वो त नी'=मी तुला मारतों. पण ' नी त वो'=तूं मला मारतोस.' तसेंच 'त्स ऐ जेन'=समयं मनुष्य. परंतु 'जेन त्स ऐ'=मनुष्यसामध्ये. 'हो जेन'=चांगला मनुष्य. पण ' जेन हो ' ≈मनुष्याचा चांगुलपणा अथे अथे होतात. तेंच मराठीमध्ये 'तूं मला मारतोस' यासारच्या वाक्यांत 'मला तूं मारतोस' किंवा 'मला मारतोस तूं' किंवा ' मारतोस मला तूं.' अशा रीतीने शब्दांचे स्थान कसेंहि बदललें तरी अर्थबदल होत नाहीं. याप्रमाणे प्रत्ययी माषांमध्ये वाक्यांतील शब्दांच्या स्थानावर त्याचा अथे अवलंबून नसतो, व त्यांतील प्रत्ययांचक्कन त्याचा व वाक्यांतील इतर शब्दांचा संबंध व तदनुषणिक अर्थ हे निश्चित होतात.

या एक्ट्रतीचे प्राह्माझाहात्व--वाह्मस्वद्यविषयक पद्धतीप्रमाणे भाषांचं (१) एकाकी, (२) विकटणा, (३) प्रत्ययी अथवा विकरणात्मक, (४) समावेशक, (५) अनेकसंधायक व (६) प्रवक्षरणात्मक असे सहा वंगे पहतात. ही पद्धति अलीकंड त्याज्य समजण्यांत येते. वास्तविक एकांकित्व, संिक्ष्यत्व किंवा विकारित्व या भाषेच्या वाहीमणील निरिनराळणा अवस्था आहेत. शिवाय यामण्यें वाक्यरचना व शब्दरचना ह्यांचा घोटाळा होतो. तसंच या तिन्ही प्रकारची रचना आपणांस एकाच भाषत व एकाच वेळीहि आढळेते. आतां कित्येक भाषांत विशिष्ट प्रश्वतीवरच जोर दिलेळा आढळतो. व इतर पद्धतीकंड त्या मानाने दुल्क्ष झालेळे आढळते. चिनी भाषेमण्यें एकांकित्व व प्रयक्षरण या गोष्टीस प्राधान्य देउन संयोगीकरणांकडे दुलेक्ष केळे आढळते. तथापि चिनी भाषेमण्यें हि तिला एकांकी स्वरूप येण्यापूर्वी प्रत्यय होते असे एक मत आहे (विन्हार्ड कालेप्रन. पूर्वचिनीप्रत्यययुक्त भाषा, जनेल एशियाटिक १५, २०५-३२). तसंच भाषेचे स्वरूपि सर्व काल एकाच प्रकारचे राह्ते असे नाही. केव्हां केव्हां भाषेच्या इतिहासांत आपणांस भाषेची प्रवृत्ति एका दिशेक्डन अगरीं विकद दिशेक्ड गेल्याचींहि उदाहरणें आढळतात. तेव्हां अशा तत्वावर केळेल वर्गीकरण हें कारमचें टिकणारें न होतां वरवेवर वदलण्याची पाळी येर्डल, व

यामुळे ज्या भाषांचा परस्परांशीं कांहीं संबंध नाहीं अशाहि भाषा आपण एकाच वर्गात षालण्याचा संभव आहे. याकरितां अलीकडे या वर्गीकरणपद्धतावर कोणी फारसा भर देत नाहीं.

मानवयंशमूलक वर्गीकरण--भाषावर्गीकरणाची दूसरी पदत म्हटली म्हणजे ती ज्या मानवसमाजांत रूढ आहे त्या मानवसमाजास अनुलक्षुन निर्निराळ्या भाषांचे वर्गीकरण करणे होय. ही पद्धति फ्रेडरिक मूलर याने सुचिवली भाहे. याने प्रथम बारा निरनिराळे मानववंश अस्तित्वांत होते अशी कल्पना केली आहे व त्यांचेहि पन्हां भाषेची बाढ होईपर्येत छुमारें शंभर मानवशास्त्रष्ट्या निर्निराळे गट कल्पिले आहेत व याश्रमाणे सुमारें निर्निराळ्या मूळ शंभर प्रकरच्या भाषा होत्या अशी त्याने कल्पना केली आहे व त्यांपासून पूर्वे अनेक भाषा निवाल्या अशी त्याची समजूत आहे. हें मानववंशाचे वर्गीकरण त्याने मनुष्यांच्या केसांच्या रचनेवहन करळे. सडक, अशा त=हेने केळेळे आहे. परंत भाषाशास्त्रशांनी या वर्गीकरणपद्धतीस फारसें महत्व दिलें नाहीं. याचे कारण मनुष्य प्रथम अनेक मूळ वंशांपायन उत्पन्न झाला हे मानणे अशा-स्त्रीय भाहे. कारण मनुष्यजातीची उत्पत्ति कशी झाली याबद्दल अवापि एकवाक्यता झालली नाही व याबद्दल ऐतिहासिक पुरावा मुळींच उपलब्ध नाहीं. मानववंशशास्त्रज्ञांसहि आपल्या विचारपद्धतीमध्यें मधन मधन मोठमोठाले खंड पडलेले आहळतात. **वर पथ्वीच्या पाठीवर निरनिराळ्या ठिकाणी स्वतत्रतेने निरनिराळ्या मानवसमाजांची उत्पत्ति झाली अमेल तर**्यामध्य निर-निराळ्या तन्हेन्या भाषा उत्पन्न होणे स्वाभाविक आहे. तथापि पुढे अशा भाषाचे मित्रण झाल असतां त्या मित्रित भाषेची उत्पत्ति शोधन काढणे साधनांच्या अभाषी अशक्य आहे. कोणतीहि भाषा अगरी तिच्यांत फरक केव्हांहि होणार नाहीं अशा तन्हेंने सीलबर असं शकत नाहीं, ह आपणांस प्रत्येक भाषेच्या इतिहासावहन कळून थेतें. आजची मगठी ही इडो-युगेषियन किया आर्थन भाषेपासन निवाली आहे ही गोष्ट जरी खरी असली तरी हा सबध जोडण्याम आवणास मन्यंतरी पुष्ठळच दुवे जोडावे समतात, तसेच निरनिराळ्या गानववशांविषयीहि विचार करीत असतांना आपणाम (कोणतिह तुरुनेच प्रमाण लावले तरी ) सर्वस्वी शुद्ध व एक्रकाची मशी मानवजाति आज जगांत कोठेंडि आढळत नाहीं. एखादा जगानी मनुष्य जर इंग्लंडांत जनमून इंग्लंडांतच बाढला तर त्याची मातुभाषा इंग्रजी होऊन तीतील ध्वनी व उच्चारण्याची पद्रति तो इतकी आत्ममात् करील की, त्यास एखाबा इंग्रज मनुष्याइतकेच जपानी भाषा शिकीं कठिण जाईल. अभेरिकेमध्ये आज युरोपानील भर्व निर्गनराळचा वंशांच्या लोकांनीं ( जर्मन, हच, फ्रंच, इटालियन, पोल, जपानी, नीप्रो, यांनी ) आपली मळ भाषा मोइन दंऊन दंग्रजी भाषेचा स्वीकार केलेला आहे व थोड्या पिट्यांमध्य त्यांनी ती आत्मसात केलेली आहे. इग्लंडमध्यिह आज ज निर्माताक्या वंशांचे मिश्रण झालेलें आपणांस आढळतें व त्या प्रत्येक वंश ने आपत्या भाषेचे विशेष इंग्रजी भाषेमध्ये कायम देवत्याचे आढळते. त्यावस्तिहि मानववंशाचा भाषेशी तितका निकट संबंध नाही ही गोष्ट आपल्या ध्यानांत येत. यावस्त मानववंशांची प्रगति व भाषेची प्रगति ही एकाच दिशेनें चाललेली नसते ही गोष्ट आपल्या लक्षांत येईल. यामुळें वंशनंकर झाला अनता जरी त्याचा भाषेवर थोडा फार परिणाम होतो ही गोष्ट खरी असली तरी ती भाषेच्या वर्गी हरणाम पुरेमें साधन मानता येणार नाहीं स्टेन्यॉल ब मिस्टेली यांच्या वर्गीकरणांचा उहेख पूर्वी केलाच आहे.

भाषावंद्यानुसारी वर्गीकरण - भाषावर्गीकरणाची आणसी एक पद्धति म्हण भाषावंद्यानुमारी वर्गीकरण होय. ही पद्धति अनेकांनी मान्य केलेली आहे. या पद्धतिम वास्तिक ऐतिहासिक वर्गीकरण हैं नांव अधिक सार्थ हाईल, कारण भाषांचा वस अथवा विस्तार ही कल्पना तितकी अन्वर्थक नार्शी. जेन्हां आपण भाषांचे वंश कल्पून भाषांची कुठे व भाषांचा मातृकन्याम्यंय अथवा स्वसुसंबंध आहे असे म्हणतों तेन्हां आपण ते केवळ अलंकारिक पद्धनीनेंच बोलतों अम म्हरले पाहिजे. एका भाषपामृत दुसरी भाषा उत्पन्न होत नसून भाषा ही वास्तिक मनुष्यापासून उत्पन्न होते. भाषा ही एक मानवी व सामाजिक स्वरूपाची किया आहे व मनुष्याच्या मानसिक व न्यावहारिक प्रगतीवरोंबर भाषेचीहि प्रगति व तिच्या स्वरूपात बदल होत असतो. ज्या-प्रमाण एखाचा एक वर्षाच्या मुलाचें कांहीं वर्षानी ऐशी वर्षाच्या म्हातान्यांत रूपांतर होते पंतु मुल्डी न्यक्ति तीच असते त्याप्रमाण प्राकृत किंवा वेद्य भाषा या वेदिक किंवा संस्कृत भाषांचींच रूपांतरें आहेत. परंतु आज आपल्या दृशीला निरिनराळ्या वेदय भाषा ह्या स्वर्तात्र व नवीन भाषा आहेत असे दिसतें. कारण त्यांच्या संवर्णतें करक कारच मोठा अमून त्या एकमेकांसि अपरिचित साल्या आहेत. हा करक पडण्याचें कारण त्या भाषांच्या अंगी नसून ती बोलणान्या समाजाच्या व त्याच्या इति हासाच्या ठिकाणीं आहेत. तेन्हां निरिनराळ्या प्राकृत भाषा ह्या आपणांस सहश भाषा किंवा स्वरूपाधा आहेत अम म्हणता वेदेल. कारण त्या एकाच मुल संस्कृत भाषेपासून बनल्या आहेत. परंतु ही परिभाषा केवळ अलंकारिक आहे हे आपणांस विस्कृत चालणार नाहीं. याप्रमाणें जर आपणांस प्रत्येक भाषेच्या इतिहासांचे क्कान घेतां आले व त्यांचा उगम अथवा त्यांस

बेगळें स्वरूप केव्हां प्राप्त झालें हें निश्चितपणें माहीत करून घेतां आलें तर आपणांस त्यांच्या उच्चारपण्यतीचा, स्वरूपाचा किया बाक्यरचनापध्दतीचा तौलिनक अभ्यास करण्याचे कारण नाहीं व अशा रीतीने ऐग्तहासिक अभ्यास हीच सरळ व अत्यंत सरक्षित अशी पद्धति होय. याप्रमाणे आपणांस भरतखडांतील निर्निराळ्या बंगाली, हिंदी, गुजरायी, मराठी इ दश्य भाषांचा पेतिहासिक अस्यास कहून त्यांचे नार्ते अथवा परस्पर संबंध त्यांच्या स्वहृपाचा तौलनिक अस्यास केल्याखरीजिह जाणता यहल. **भा**पण या निरनिराळ्या भाषांतील लेखांचा अभ्यास केला अगतां प्रत्यक भाषा विशिष्ट प्र कृतपासन व ती विशिष्ट प्राकृत संस्कृत पासन निघाली आहे हैं कछन चेईल व जॉपर्यंत विशिष्ट प्रांतांतील लोक आपली परंपरागत भाषा वापरीत आहत तोंपर्यंत या देश्य भाषामध्ये परस्परांत कितीदि फरक पडन गेला तरी त्यांचे मूळ हडकून काढण्याम आपणास कठिण जाणार नाहीं व त्यांचे परस्परांशी अमलेले नात कायम राहील. अशा पन्दतीने अभ्यान केला अमता आपगांस असे दिसन ये ने की, या निरनिराळ्या भाषात घटनाविषयक, शब्दसंपत्तिविषयक किंवा बाक्यरचनात्मक जंसाइश्य भार ते त्यांच्या या बारिक संबंधा-मुळे असन त त्याचे कारणनमन परिणाम आहे. अनेक शतकामध्ये घडुन येणाऱ्या फरकामुळे दोन भाषातील साम्य अगदी नाहींसे होऊन त्यास पर्गरंगे निराळचे स्वस्तप प्राप्त होणे सभवनीय आहे. व अज्ञा वेळी परस्पराच्या साक्षात् तुलनेन त्यांतील बाम्य अ दक्षन यणे अशक्य आहे आज जर बल्गेरियन व इपजी यांची न्याच्या अर्बाचीन स्वह्रपात तुलना कह लागलों तर त्या दोन्ही इंडो-युरोपीयन भाषेपःसनच निपाल्या भाहतही गोष्ट जर भाषणाम इंडो-युरोपियन भाषेची काही विशिष्ट्य ठाऊक नमतील तर सिद्ध करणे कठिण जाईल तेन्द्रां दोन भाषांचे मळ जर एकच अमेल तर आजन्या त्याच्या स्वरूपांत किताहि बदल झाला अमला तरी ऐतिहासिक अस्यासाने त्यांस एकत्र जाडणे आपणास कठिण नाहीं अगा तन्हेचा एतिहासिक अस्यास जेव्हां एखाद्या आपेतील निरनिराळणा काळचे लेख आपगांम उपरव्य असतील तेव्हांच त्यांची तुलना कदन करता येणे शक्य आहे. तमेच हे लख जेथे शब्दाचे ध्वनिरुख अमतील तेथेंच त्याची तुलना करणे शक्य होईल. परंतु चिनी भाषेमारख्या भाषेच्या लेखत जेथे ध्वनि. चिन्हाच्या ऐवर्जी कल्पनाचित्र असनात तेय त्याची तुलना कहन ऐतिहासिक अस्यास करणे शक्य नसते व यासलेच चिनी आपे-मध्यें जरी फार मोठे वाडमय उपरु•्र भोहे तरी त्याचा ऐतिहासिक अस्याम करणें फ र अवघड पडते. अजा तन्हेने निरिन्गळ्या भाषांच वाशिक सबय जांडण्यास पूरील निर्धारणी साधने सुवविण्यात आली आहेत. ( १ )भौगोलिकस्यान-जेव्हां एकमेकांशी संबंध नमके या, दोन निर्निराळ्या ठिकाणी अमकेल्या दोन भाषात पुष्कळमे शबः सामान्य अपतात तेव्हा त्यामध्ये बांशिक संबंध अमावा अशी कल्पना करण्यात यते, जर ऐतिहासिक कालामध्य या दोन स्थानातील लोकाचे दळणवळण असल्याचे दिसन भारते नार्ही व तय, मृत्य शब्दाची दवयेद झाले ी नमल तर त्यातील माम्य वंशमलकच असरे पादिने परंत ज्या लोकाच्या भाषे-तील लेख उपरच्य नमतील त्याचा इतिहास आपणाम इतका अल्प माहीत असती की, त्याच्या निर्रानगळ्या समजातील घटकामध्ये परस्पर दळणवण होते को नव्हत है भिद्ध करण कठिण जाते. कारण इतिहासामधी आपणाम निर्गतगळ्या भाषाच्या भौगालिक स्थानामध्य पुष्कळच फरक पडकला कार्दो बाबतीत आढदन यतो. केव्हा कव्हा एख दा समाजच आपली भाषा बरोबर घेऊन स्यानत्याग करतो ( उदा० दक्षिण आफ्रिन्तील इच ), केव्हां केव्हा परिस्थितीम है एहा बोलीचा पणडा दसऱ्या बालीवर पडन तीस प्रमुखत्व मिळते व दूसरी अजीवात नप्र होते. आणि त्यामुळे त्या जेत्या बोलीचा संबय निर ळ्या शेजारच्या भाषांशी चेतो ( उदा, पूर्व जर्मनातील गाँचिक बरोबरीच्या बाली ). केव्हा केव्हा विशिष्ट बाली बोलणारे लहान लहान समाज पहाडामच्य किंवा समुद्रक्तिरों जाउन राहतात व त्यामुळे त्यांच्या भाषाधदशास लहान लहान बेशवे स्वरूप यत ( उदा. ब्राहई, बास्क, हंगेरियन वगरे ) ( २ )कोणी कोणी भाषेची सामान्य घटना ध्वनिविषयक, स्वरूपविषयक किवा वा≉यरचनात्मक ही बाशिक सबध जोडण्यास प्रेशीं कारण आहेत अस मानतात, तथापि भाषाशास्त्रीयदृश्या या गार्शम कितीदि सदृश्य असठे तरी वंशसब्ध जोडण्यास त्या परेता नाहीत. भाषेचे स्वरूप प्रत्ययी, िकटी, एकावी वंगरे कोणत्याह प्रकारचे असले तरी अशा स्वरूपाच्या दोन भाषामध्ये सबध असेटच असे मानतां ग्रेणार नाहीं, ही गोष्ट आपण वर दार्खावलीच आहे ह्या गोष्टी भाषेच्या प्रगत'मध्यें कमी-अधिक प्रमाणात नेहमींच चालु असतात, आणि हे परिणाम जगाच्या निरनिराळ्या भाषामध्ये निरनिराळ्या गोष्ट्रीपासन उत्पन्न होतात. (३) एकाच व्हापासन उत्पन्न झालेल्या भाषामध्ये कांही शब्द सामान्य असण साहजिकच आहे. परंतु है दोन शब्दातील साम्य अधिक सक्ष्म हुरीने तपासण जरूर आहे. वर वर सारख्या दिसणाऱ्या एकाच मळ शब्दापासन उत्पन्न झालेले अशा भासणाऱ्या शब्शचाहि केव्हा केव्हा परस्परसंबध अगदीच नसल्याचे आढळून येत. उदा. प्री. थिऑस, लें. बास किवा ज. प्यूपर, फें प्यू यांचा एकमेकाशीं काहीं सबय नाहीं. उलट फे व्हानर व किक हे ई कम्, व फाइन्ड या शब्दाशीं संबद्ध आहेत. एका भाषतील शब्द दुसऱ्या भाषत जाण्याची किया इतकी सहज घट्टन यत असते की त्यावहन त्यांचा संबंध जोडणें अवघड होतें. कोणत्याहि भाषेमध्ये अमिश्र अशी शब्दसंपत्ति आढळत नाहीं. कांहीं भाषांतुन तर परकीय शब्द धेण्याची प्रवृत्ति अतिशय आढळून येते. याचे कारण शब्द हा भाषतील एक स्वतंत्र घटक असन तो दुसऱ्या भाषेच्या श्याकरणा-मध्यें फरक केल्याशिवाय सहज आपला प्रवेश करून घेऊं शकतो. विशेषतः ज्या भाषतील शब्दांची व्युत्पत्ति फारशी भानगढीची नसते तींत ही किया अधिक पुलभ असते. जेथे भाषेतील लेखपरंपरा अन्नटित उपलब्ध असते तेथे विशिष्ट परकीय शब्दांनी त्या भाषेत केन्द्रां प्रवेश केला हैं आपणांस निश्चितपण सांगतां यते. परंत ज्या भावेतील लेख दीर्घकालपर्यतचे उपलब्ध नसतात तेथे ही गोष्ट कठिण होते. जेव्हां दोन भाषांत एकच शब्द आढळतो तेव्हां तो कोणत्या भाषपासन कोणत्या भाषेने उसना घेतला है ठर-विण पुन्हां अधिक कठिण असतें. केव्हां केव्हां तो तिस-याच एका भाषतून दोहीनीहि उचलला असण्याचा संभव असतो. किंवा त्यांतील साम्य त्यांची निरनिराळ्या तन्हेने परिणति झाल्यामुळेहि उत्पन्न झालेलं अमण्याचा संभव असतो. यासुळे अज्ञा वेळीं केबळ शब्दसाम्यावरून दोन भाषांच नाते जोडण कठिण असते. तथापि सामान्य शब्दसंपत्ति हें एक दोन भाषांतील संबंध जोड-**ण्यास महत्त्वांच कारण आहे ही गोष्ट आपणांस अमान्य करतां येणार नाहीं. इान्द्रांचे स्वरुप जितकें सामान्य तितका तो परकीय** भसण्याचा संभव क्रमी व जितके अमर्त अथवा नवकल्पनादर्शक तितका तो जमना घेतलेला असण्याचा संभव जास्ती. जर दोन भाषांमध्य तुलनेन सामान्य बस्तुवाचक ( उदा, प्राणी, शरीरावयव, तारे, पंचमहाभूते, खाणे, पिणे, निजण इ० परिचित किया, पुरुषवाचक-सर्वनाम, संख्यावाचक विशेष्णे. अव्ययें इ० ) शब्द बरेचमे सामान्य आढळतील तर त्या दोन भाषांत वांशिक संबंध आहे अमें म्हणण्यास बरीच जागा आहे असे समजण्यास हरकत नाहीं. (४) दोन भाषांतील बांशिक संबंध सिद्ध करण्यास त्यांतील ध्वनि-विषयक आणि स्वरूपविषयक साम्य हे महत्त्वाचे आहे. वास्तविक ह्या दोन गोष्टीत इतका एकसारखा फरक पडत असतो कीं, त्यावरून बांशिक साम्याची कल्पना करणें बरोबर होणार नाहीं असे आपणांस प्रथमदर्शनी वाटतें. परंतु आपेच्या प्रगतीच्या विशिष्ट अवस्थेमध्ये तिची ध्वनिपद्धति निश्चित असन ती बोलणाऱ्या समाजाच्या बाक्पद्धतीशी निगरित असते. व तत्संबद्ध कांही मानसिक कियाहि निश्चित स्वरूपाच्या असतात. ही वाक्पद्धति आणि ह्या मानसिक प्रवत्ती विशिष्ट समाजाच्या ध्वनिपद्धतीस इतरांपेक्षां निराळे असे निश्चित स्वरूप देतात. व त्यांचे विशिष्टय इतके निश्चित असते की एका भाषेतील विशिष्ट ध्वनीचे अनुकरण इसऱ्या भाषत कचितच केलें जाते. व ह्या ध्वनींमध्यें जो कालांतरानें फरक पडत जातो तो त्या विशिष्ट वाकपद्धतीमध्ये व मानसिक प्रवत्तीमध्ये होणाऱ्या बदलास अनुसङ्ग असाच होत्त असतो. जेव्हां कांहीं अनपेक्षित कारणांमुळे एखादा निराळाच ध्वनि एखादा भाषेमध्ये प्रवेश करतो तेव्हां तो त्या पढील एखाया कालामध्ये पुन्हां टाकून दिलेलाहि कथीं कथीं आढळतो. इंग्रजी भाषेमध्ये भनेक परकीय भाषांतन शब्द घेतले गेले आहेत परंत त्यांचा उच्चार त्या भाषेतील विशिष्ट ध्वनिपद्धतीस अनुसस्न *बदलण्यां*त भालेला आहे तसंच भाषेमध्यें जे निर्निराळे उच्चार करण्यात येतात ते विशिष्ट मूळ <sup>इ</sup>वनींच्या निर्निराळया प्रकारच्या संयोगा-पासन बनविण्यांत येतात. तेश्हां एखादा परकीय ध्वनि भाषेत आल्यास त्याने अनेक प्रकारचे संयोगिंह त्या भाषेत येण्याचा संभव असतो व ही गोष्ट भाषेच्या प्रगतीच्या विरुद्ध असते. प्रत्येक भाषतील ध्वनीची वाढ अंतः प्रवत्तीने होत असन त्यामध्ये बाहेरची भर पडत नसते. तेव्हां ज्या ठिकाणी आपणास दोन भाषांमध्ये ध्वनिधिषयक नियमांचे साहर्य आढळून येईल तेव्हां खा दोन भाषांत वांशिक संबंध आहे असे गृहीत धरण्यास हरकत नाहीं. ( ५ ) भाषांचा वांशिक संबंध जोडण्याम भाषांचे स्वरूप हेंहि एक गमक आहे. भाषेचे स्वह्मप म्हणजे केवळ ती प्रत्ययी आहे वैगेरे प्रकारचे नमन भाषेतील विशिष्ट शब्दाची प्रचलित रूपे सारखी असर्गे जरूर आहे. उदा. कियापदाची निर्निराळी रूपे नाम व सर्वनामाची निर्निराळी रूपें ही ज्या दोन भाषांत सारखी अस-तील त्यांमध्य स्वरूपविषयक व अर्थात वाशिक संबंध आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. विशेषतः जेये अपवादात्मक रूपें सारखीं असतील तेथे ते एक भाषेच्या प्राचीन स्वरूपांतील गमक म्हणन त्यास अधिक महत्त्व आहे. वरील विवेचनावरून आपणांस असे दिसन येईल कीं, भाषांचा वांशिक संबंध जोडणें ही गोष्ट कांहीं सोपी नव्हे. कित्येक भाषाच्या बाबतींत जन्या लेखांच्या अभावा-मुळे किंवा त्यांच्या स्वरूपांत आमुलाग्र बदल झाल्यामुळे त्यांचा ऐतिहासिक अभ्यास करणे कठिण असते. यामुळे सर्व भाषांचे पूर्ण बर्गीकरण करणे हे ध्येय साध्ये करणे नेहमी दरच राहील. तथापि आताप्रधतच्या संशोधनावरून कांही भाषांवंश निश्चितपूर्ण मान्य करण्यांत आहे आहेत. त्यामध्ये इंडो-युरोपिय हा सर्वोत महत्त्वाचा असन समिटिक, फिनोउप्रिक, बंटु, मलाया, पोछे-नेशिअन, कॉकेशन, द्राविड यांचेहि स्थान निश्चित झाले आहे. ज्या भाषांत लेख किंवा वाडमय उपलब्ध आहे त्या भाषांचा अभ्यास अलीकडे बराच झालेला असन ज्या भाषांच्या पूर्वस्वरूपाबहल फारशी माहिती मिळते नाहीं त्या भाषांचा अभ्यास अजुन न्हावयाचा आहे व तो अधिक कठिण आहे.

आर्यन् भाषावंदा—सध्यां पश्चिम व दक्षिण आशियांतील आणि युरोपांतील बहुतेक देशांमध्ये प्रचलित असलेल्या भाषेला आतांपर्यंत इंडो-युरोपीय, इंडो-जर्मानिक व आर्यन् अशीं नीव निरनिराळया भाषाशास्त्रहांनी दिलीं आहेत. त्यांपैकीं इंडोजर्मानिक हें नांव विशेषतः जर्मन भाषाशास्त्रकांत हत आहे तर लॅटिन देशांतील भाषाशास्त्रक्ष विशेषतः इंडो-युरोपियन हें नांव अधिक प्रसंत करतात. पहिल्या नांवांत या भाषेने या दोन लोकांनी न्यापलेल्या भाषा येतात तर इसच्यांत दोन प्रदेश येतात. इंप्रज भाषाशास्त्रह दोन्हीहि शब्द वापरतात व कांही भाषाशास्त्रह आर्यन हें नांवच अधिक पसंत करतात. ही आर्यन भाषा बोलगारे लोक मळ कोठें होते याबहुल निरनिरार्की मते प्रदर्शित झाली आहेत. काहींच्या मते त्याचे मलस्यान मध्य आशिया है होतें तर कांहींच्या मते स्कॅडिनेव्हिया, डॅन्यब नदीकांठ, जर्मनी किंबा कॉकशस पर्वत अमें होते. लो. टिळकाच्या मते वेदभाषी आयीचे पूर्वज पूर्वी उत्तरध्वाजवळ राहात होते. या भाषेचे मूळ स्वरूप कर्से होते याचे आपणास निश्चित झान नाहीं तथापि तिची बाढ दीर्घकालपर्यंत झालेली असन ती पूर्ण प्रत्ययी भाषा होती व तिचे स्वह्नप बरेंच गंतागंतीचे होते अने मानतात. या इंडो-यगोपियन भाषांच्या बाबतीत आपणास शास्त्रीयदृष्ट्या अमें दाखवितां येते की, या सर्व मळ एका भाषेपासूनच निवायस्या आहेत. परंतु त्या बोलणाऱ्या लोकाचा काही वाधिक सबंध आहे असे निश्चितपणे म्हणता यत नाहीं. असे प्राफर्व मत आहे. कारण ही आर्थन भाषा बोलणार मळचे ठोक जेव्हां निर्रान्सळ्या प्रदेशामध्ये गेले तेव्हा त्यांच्यामध्ये अंनक प्रकारचे वांशिक मित्रण होणे स्वाभाविकच होते व अनेक प्रदेशातील लोकांनी आपली मळची भाषा टाकन तिच्या एवजी या भाषचा स्वीकार केला असणे संभवनीय आहे. अशा तन्हेंचे स्वतःची भाषा मोद्धन निर्निराळ्या भाषा स्वीकारल्याचे प्रकार ऐतिहासिक काळांतिह आपणांस आढळतात ब यामुळेच भाषणास ज्या टोकांनी या आर्थन भाषचा स्वीकार केटा नाहीं असे काही ब्राहड भाषा बोल्लाच्या लोकाप्रमाणे बेटां-सारख प्रदेश भावळतात. व हीच गोष्ट भाषणांस वशत: भेद नसंखेळे इस्योनियन लोक फिनोउपिक भाषा व ेल्ट हे भार्यन भाषा बोलतात यांत दिसते. भाज आपणांस शुद्ध आर्थवंशाचे स्वह्मप यरोपांतील कोणत्याहि प्रदेशांत पाहावयास मिळणे कठिण आहे. आर्यन भाषेचे सर्वीत जुने स्वरूप आपणांस वेदांमध्ये पहावयाम सांपडते. या भाषेचे खिस्तपूर्व कालांतील स्वरूप आपणांस दुसऱ्या फक्त तीन भाषात आढळून येंत त्या म्हणजे (१) इंडो-इराणी अथवा अवेस्ता, (२) प्रीक, (३) लॅटिन भाषासंघ. यांतील इंडो-इराणी भाषेचे स्वरूप मळच्या भाषेशी अधिक जवळ आहे. जर्मानिक भाषांतील लेख सिस्ती शकाच्या आरंभ-कालापुत्री आढळत नाहीत. व या वेळी त्या भाषेमध्ये ध्वनिविषयक व स्वह्मपविषयक पुष्कळच फरक पहला होता. हा फरक पडण्याची कारणेहि ह्या भाषेने व्याप्रदेत्या निरनिराळ्या क्षेत्रांत निरनिराळ्या प्रकारची होती. ज्या भाषेमध्ये वास्तविक अधिक अर्वाचीन लेख उपलब्ध आहेत त्यांमध्येहि कोही प्राचीन आर्य प्रयोग आपल्या हीस पहतात. तर कोही भाषांतील अरुयंत जुन्या लेखांति अधिक बदल झालेले भाडळून येतात. स्टॅब्हॉनिक ब लिथ्ऑनिअन भाषामध्ये हे फरक पडण्याची किया जमीनिक भाषां-पेक्षां फारच मद गतीने चारुंठठी आढळते. या दशीने आपणांस ह्या आर्यनवंदासंभव भाषामध्ये निर्रानराळ्या प्रकारची नार्ती दास्त्रवितां येतील.

मळर्ची आर्यन भाषा--आपणास जरी आज मळच्या आर्यन भाषेचे स्वस्य कमें होते हैं प्रत्यक्ष आढळत नाहीं तरी काळजीपूर्वक तौळिनिक पदाति स्वीकारत्यास आपणांस तिच्या स्वरूपाचे कांहीमें झान करून घेतां येणे शक्य **भाहे.** उदा प या ध्वनीबहल भाजच्या या वंशांतील भाषांत पुढें दिल्याप्रमाणें निरनिराळे ध्वनी आपणांस भाढळतात. इंडो-इ. प, त्री. प, ले. प, मळ जर्मन फ-ब, लिथ्. प, स्ले. प, आर्मे. ह, व. या साटहयावहरून आपणास असे म्हणता येईल की. या सर्वे ध्वनींस अनुरूप असा मळ आर्थन, भाषेत एखादा ध्वनि असला पाहिज, व अशी या सर्वे भाषांनीलनिरनिराळी साहश्यें एकत्र केल्यास त्यांतून आपणास प्रत्येक साहश्यास एक असे मळ आर्यन् भाषेंतील सर्वे ध्वनी शोधून काढतां येतील. अर्थात् ही गोष्ट जितकी आपणांस वाटते तितकी सोपी नाहीं. परंतु त्याबहन मूळ भाषा शोधून काढण्याची पद्धति आपणांस दिसून येते. ब जी गोष्ट आपण ध्यनीस लावतो तीच शब्दाची रूपे व वाक्यरचना यांसहि लावता येणे शक्य आहे असे गृहीत धरण्यास आप-णांस काहीं इरकत नाहीं. अशा रीतीने मूळ आर्यन भाषेचे ज्ञान आपणांस कहन घेता येणे शक्य आहे. अर्थात अशा रीतीने भाषण करपनेने जुळविकेरया विशिष्ट ह्रपामध्ये जसजसे नवीन नवीन शोध लागत जातील तसतसा परक करणे जहर पडेल. उदा. १८७६ पर्यंत आर्थन भाषमध्यें फक्त अ.इ. उ हे तीन स्वरच होते अशी कल्पना होती परंतु मागाइन असे ह्यीस पडलें कीं, जेव्हां आर्थन भाषेतील 'अ' यास सहश यूरोपियन भाषात 'ए' हा स्वर असतो तेव्हां आर्थन् भाषेतील कण्ड्य वर्णाचे तालव्यांत स्पांतर होते व जेव्हां आर्यन, आर्पेतील 'अ' वें यरोपियन आर्पेतील 'अ' अथवा 'ओ'बरोबर साहश्य व्यस्ते तेव्हां याप्रमाणे फरक होत माहीं. (यास तालम्य नियम असे म्हणतात). यावरून आर्थन आर्थतील 'अ' हा युरोपियन भाषेतील 'अ', 'ए' व 'ओ' या तिन्ही स्वरांचें कार्य करतो असे दिसन आले. यात्रमाणे नवीन नवीन शोध जसजसे लागत जातील तसतसे आपल्या कल्पित मुळ आर्यन् भाषेन्या स्वरूपामध्ये फरक पढलेला आपणांस दिसन येईल. म्हणजे सध्यां आपणांस केवळ तिचे एक काल्पनिक स्वरूप फार झालें तर बनवितां येईल. परंत ते भाजच्या जिवंत भाषांच्या मानाने फारच भाऊंचित स्वरूपाचे भसेल.

चाँदिक संबंधाचे झान—वाँशिक वर्गीकरण हैं ऐतिहासिक सत्यावर अवलंबून अवलयामुळ अधिक स्थिर स्वस्पाचें व वर्याक्तक कल्पनाविष्ण्यावर अवलंबून नसळेलें असतें. ऐतिहासिक सत्य हैं स्थिर स्वस्पाचें असून त्थाचे महत्त्व बदलत नाहीं आणि ऐतिहासिक विवचनपद्धतीने संशोधन केलें असतों आपणांस दोन भाषांमध्यें वाशिक संबंध एक आहे तरी अधवा नाहीं तरी अशा तन्हेंचे स्पष्ट झान होतें. व ज्या पद्धतीने आपणांस देम ना ही आधिन कुलातील भाषा आहे ही गोष्ट स्पष्ट होते त्याच पद्धतीने संस्कृत व लिथु अनियन या भाषाहि आदेन कुलातील आहेत ही गोष्ट स्पष्ट होते. अधीत त्यांमधील परस्पर सबधाचें प्रमाण निर्मताल असेल एवटेच दोन भाषांच्या आजन्या स्वस्पात आपणांम दितीह फरक दिसत असला तरी त्यांचे मूळ वांशिक स्वस्प कधीह बदलत नाहीं. उदा. अवांचीन फारसीमध्यें विभाक्तप्रत्ययांचा बहुतक लोप झालेला चहे, तर अवांचीन जर्मनमध्यें विभावितप्रत्यय बरच होते होते स्वतर याखरीज अनेक कारणांचर व परिस्थितीवर अवल्या व याखरीज अधिन व शालिल होते साम्य अधवा विराध कमीजास्त प्रमाणांत का आढळतो या प्रश्नाच विचार करण महत्वांचे आहे.

क्रेवंरची स्तम्बमामांसा--लेपर या भाषाशास्त्रहार्ने आपल्या 'स्तंबं' उपपत्तीमध्ये विशिष्ट भाषेचे मळ आर्थन भाषेपासन अंतर, एवढीच गष्ट रक्षांत घतली हाती. त्याच्या मताने मूळच्या आर्थन भाषच्या प्रथम दोन शासा माल्या-( १ ) हेरॅंड्स जर्मानंक, ( २ ) आर्थी-प्राकी-इटॅला-कल्टिक. पहिल्या शाखन्या पुन्हा हरॅंड्डा-लियु मॅनियन आणि अमानिक अशा दान उपशासा साल्या. व दुस-या शास्त्रच्या आयेन आणि प्राक्षा-इटला-काल्टक अशा दोन उपशास्त्रा बनल्या ब त्या शाखांच्या पुढे निरानराळवा पाटशाखा तयार सारया. त्याच्या मताने मळ आर्थन् लाकाची वस्ती मण्य आशियांत होती आणि त्यामुळे त्या मुळ प्रदशानासून विशिष्ट मानेचा प्रदेश नितका दूर असल तितकी ती मूळ भाषेपासन लीकर प्रयक्त झाली असली पाहिज व तिचे प्राचीन अथवा आवेस्वरूप कमी प्रती असले पाहिज, यामुळ पश्चिमकडील दूरच्या भाषा ह्या मूळ भाषे-पासन कीकर अलग झालेल्या व तथा मानाने कमी आर्थ स्वह्मपाच्या व पृचकशील भाषा तथा मानान नतर अलग झालेल्या व अधिक आर्थ स्वरूपाच्या असल्या पादिनेत असे त्याचे मत हाते. परंतु वस्तुस्थिति त्याच्या सिद्धातास पावक अशी आढळेना. खदा. स्टॅंब्हानिक भाषेच स्वलप आयों-प्राक्षा-इटॅंठा-काल्टक भाषासवापक्षा वास्तविक जर स्ठंब्हा-जमानिक शाखा मुळ भार्थन भाषपासन लीकर अलग झाला असल तर आधक अवाचीन तन्हेच अलावयास पाहिजे. परंतु स्लॅब्हा-लिथु ऑनियन भाषांचे इंडो-इर्गाणयन भाषांशी तर इतके साम्य आहे की, त्यांत कंटम कंषाएवजी सातम सवामध्ये वालण्यात यते ऋषेर याने ही गोष्ट केवळ आपासतः घडला आहे अस याचे स्पराकरण दण्याचा प्रयत्न कला. परंतु भवाचीन संशाधनामुळे असे सिद्ध झाले आहे की, इटालिक व काल्टक भाषांचे जमानिक भाषाशी स्टब्हा-िल्युनिनयन भाषापक्षा अधिक साम्य आहे. व यामुटे स्टब्हो. अमोनिक म्हणून एक मुख्य शाखा हाती ही उपपात प्राह्म मानली तर ज्या दोन शाखा मळज्या भाषेपासन साक्षात निघाल्या भाहेत खांच्या प्रदेशामध्य स्पष्ट भशी मयादारेषा भाढळणार नाढी, तर सीमातक्षेत्रात एक मिश्र स्वरूप भाढळले पाहिजे. समें या दान भाषाच्या बाबतीत आपणास दिसन येत नाहीं.

दिमटचा लहरामीमासा—-बराल विराधाचा परिहार करण्याकरता जोहानीस दिमट याने पुढील उपपिस पुढें आणली. त्याने अस युचीवल का, मूळच्या आधेन् भाषेमध्ये जा फरक पहत गला तो एकदम एका भाषेपासून दुसरी भाषा उत्पन्न झाली अहात तन्देचा नसून ज्याप्रमाणे एका परातीताल पाण्यात एखादी वस्तु टाकली असता निर्नितालया लाटा उत्पन्न होतात व त्या एकमेकात सिसद्न जुन्या माहून नव्या लाटा पुन्हा तथार होत असतात तहा तन्देने निर्नितालों व्यापक अहीं भाषाक्षेत्रे उत्पन्न होजन त्यांच्या सिप्रणाने पुढे नवीन भाषा उत्पन्न झाल्या असाव्या. ब यामुळे एका भाषतील कांहीं गोष्टीचे दुसन्या एका शाखशों साम्य आढळते, तर दुसन्या कांहीं गाष्टीचे तिसन्याच एका भाषेशी साम्य आढळते. उदा. केल्टिक भाषेतील कांहीं विश्वय हथालिक भाषेशी, तर कांही अर्मानिक भाषेशी सहश आहत. अलीक पाटनाषासवंधी अभ्यास होजन जी उपपाल वसविव्यात आली आह तिच्याशों वरील उपपत्ति विसंगत दिसते. या पाटभाषाच्या अभ्यासावस्त्र असे दिस्न आले आहे की, पाटभाषाची उप्तत्ति ही एकापासून दुसरी अशी सरळ रेषेत होत नसून निर्निरालया पाटभाषामध्ये कांहीं गोष्टीत साम्य आढळते. उदा. 'अ' पाटभाषाचील कांहीं गोष्टी तथात पाटभाषाची सरश्च असतात पर्ते 'अ' पाटभाषाची सरश्च असतात पर्ते 'अ' भाषेशी नसतात तर 'च' भाषेतील कांहीं गोष्टी क्षेत्र 'क' माषेशी नसतात तर 'च' भाषेतील कांहीं गोष्टी सं 'क' माषेशी सरश्च असतात पण 'अ' भाषेशी नसतात व अस्तात परंतु 'च' भाषेशी कांही कांहीं लागे परिणत हात असतात. व त्याचा इतराशी संबंध नसतो. अशा तन्हेने आपण प्रलेक भाषाविद्याचा कांही कांही लागे अनेक वक्ष रेषा तथार होतील. यांस समभाषाविद्येषवक्ष भाषाविद्याचा वरतात वर होतील. यांस समभाषाविद्येषवक्ष भाषाविद्याची वरतात वर होतील. यांस समभाषाविद्येषवक्ष भाषाविद्याचा वरता होतील. यांस समभाषाविद्येषवक्ष भाषाविद्याच वरते होतील. यांस समभाषाविद्येषवक्य

( शायसोफोन्स ) असं म्हणतात. जर या भाषांत स्वरूपविषयक, शब्दसंपत्तिविषयक अथवा वाक्यरचनाविषयक साम्यअसेल तर हे वक समस्वदूपी असतील. जेथें आपणांस रोन पोटभाषा शेजारी शेजारी असून त्यांमध्यें मिश्र प्रदेश आढळणार
नाहीं तेथें एका पोटभाषेने आपले विध्व दुमन्या पोटभाषेकर पूर्णपण बसिकिंत आहे असे समजावें. ही गोष्टिह आपणांस
वस्तुत्थितीस अनुनक्त दिसते. परंतु या लहरीमीमांममध्यें एक दोष असा दिसून येतो कीं, मूळ आधेन, भाषा ज्या प्रदेशांत
बोलली जात होती तो प्रदेश भीगोलिक दृष्ट्या तिच्या स्वरूपांत फरक पडण्यास अतिशय अनुकूल होता ही गोष्ट गृहीत धरण्यांत
वेते. याकरितां आयेन भाषेचा प्रमार कसा होत गेला, या गोष्टीचा एनिहासिक अभ्यास अलीकडे चाल आहे. जेब्हां एक
भाषा दुसन्या भाषेचें सर्वस्वी अतिक्रमण कहन तिचें स्थान आपण घेत व निला नामशेष करते तेव्हां मूळच्या भाषेच कोही
विशेष नवीन भाषेमध्ये शिरणें अपरिहार्थ अमतें व ही क्रिया मूळ आर्थन भाषेच्या स्वरूपामध्ये निरिनराळ्या क्षेत्रांत निरिनराळे
फरक षडवून आणण्याम कारण आली असावी. आर्थन भाषाभाषी लोकानी जवातील अत्यंत वस्तृत अमें क्षेत्र व्याच्या भाषेते अनेक निरिनराळ्या भाषांत्री मिश्रण आले आहे. जेथें ते अधिक काल स्थायिक होकन त्यांच्या भाषेत प्रसूप प्रवास असतील तेथें त्याच्या भाषत कार मेद गतीनं करक पडला अमेल. व त्यामुळे जुन्या भाषेत परक पान जिल्ला स्वर्ण अमेल. दक्षिण आफ्रिकेन बोअर लोकाचा पानुगीन, फेंच आफ्रिकन व अस्लो संक्सन इतक्या लोकाची थोडक्या कालत संब्ध आल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेन बोअर लोकाचा पानुगीन, फेंच आफ्रिकन व अस्लो संक्सन इतक्या लोकाची थोडक्या कालत संब्ध आल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेनील डच माषा हीम निराळेच स्वरूप आले आहे. उत्थ लिख अपिकेनीलयन भाषेन स्वरूप दिश्व लिया हित्सर राहिले आहे.

आर्यन् भाषेचे मूळ स्वस्त्य — ही मळ आर्यन् भाषा बोलणाऱ्या लोकाची सांस्कृतिक प्रगति बरीच झाली असल्यामुळें त्यांच्या भाषेस सुमंस्कृत स्वरूप प्राप्त झालें असावें परंतु तिचें मळचे स्वरूप कोणतें होतें व तिचा तत्कालीन इतर भाषांशीं काय संबंध होता है सांगण किल्ला आहे. आर्यन् भाषेमारख्याच समिटिक व फिनोउप्रिक या दोन भाषांचा व आर्यन् भाषेचा काहीं मंबध असावा है हमन मोलर (मिमिटिक आणि इंडो—जर्मानिक १९००) यानें दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु त्यावरून काहीं निध्यत अनुमान काहता येत नाहीं. अशापि या भाषांच्या मूळ स्वरूपाचा अभ्यास पुष्कळच ब्हावयाचा आहे. आशिया मायनरमावील बाणाप्र लिपीतील लेखाच्या वाचनामुळे हिटाइट या भाषेमध्ये आर्यन भाषेचे स्वरूप कायेत अस्मुन् तीत काहीं शब्दविषयक, ध्वनिविषयक व बाक्यरचनाविषयक इतर भाषांतील विशेष शिरले असावे असे दिसन येते. हिटाइट ही भाषा मूळच्या आर्यन भाषेची एक स्वरूप। अमावी अशीहि एक उपपत्ति पुटें करण्यात आर्थी आहे. तसे असल्यास हिटाइट भाषचा अभ्यास अधिक झान होण्याचा संभव आहे.

केटम व सानेम संघ--जरी मुळची आर्थन भाषा सामान्यतः एक स्वरूपाची होती असे म्हणण्यांत बेर्ते तरी ही गांव पूर्णाशाने सत्य मानून चालणार नाहीं. कारण बराचसा मोठा प्रदश व्यापणाऱ्या कोणत्याहि आपेचे स्बद्धव सबैज पर्भवने अभिन्न असर्गे शक्य नाहीं. तर त्यामध्ये बदल होण्याची प्रशन्त सबैज असन परिस्थितीप्रमाणे विशिष प्रवत्तीचा जोर होऊन एकाच भाषेमध्ये निरनिराळे फरक घडन येतात व या भेदप्रवत्तीमुळेच आर्थने भाषच्या कन्यारूप भाषा-मच्यें निर्मिताळे फरक उत्पन्न झाले आहेत. याचीं दोन उदाहरणे पुढें दिलीं आहेत-मूळ इंडो-युरोपियन भाषांतील दत्ततालव्य वर्णाबहल तिच्या कांहीं कन्याभाषांत 'स' कार व कांहीं भाषात 'क'कार आढळतो. उदा. मळ आयेन भाषतील 'कताम बहल ब्री. हेक्तान लॅ. केंट्रम, बेल्श केट, गॉ. हंड, उलट सं. शतम, झेंद सातेम, प्राची. स्लॅ. सुतो, लिल्यु मित्स, अशी ह्रपं आढळतात. तसेंच थी. ओडकॉस. बरोबर लॅ. विकस, गॉ. वहुम, तर उलट अलंबे. विस, सं. विशम, अद विसएम अशी क्षेप आढळतील. बरील फरकांमळे शंभरवाचक शतं शब्दावरून 'केंटम्' व 'सातेम्' भाषा म्हणून दोन भाषाकुर पृथक कल्पिली आहेत. केंटम् कलांत पश्चिमेकडील प्रीक, इटालिक, केल्टिक आणि जमानिक भाषा यतात, तर सातेम् बुलांत पूर्वेकडील इंशी-इराणी, स्ठॅव्ही-बाल्टिक. आर्मेनियन व अल्वंनियन भाषा मोडतात. परंतु अशा तन्हेनें केवळ एकाच भेदशवृत्तीवरून भाषांचें वर्गीकरण करणें अशास्त्रीय आहे अमें प्राफ म्हणतो, कारण अशा तरहेने दसर्याहि एखाया भेदप्रवृत्तीवरून आपणांस भाषांचे वर्गीकरण करतां येईछ: किंबा विशिष्ट भेदप्रवत्तीवरून वर्गीकरण करूं लागल्यास ती भेदप्रवृत्ति सर्वेच भाषांत सामान्य नसल्यास ते वर्गीकरण बरोबर होणार नाहीं. कारण एका भाषेपासन निवणाऱ्या सर्वच भाषांमध्ये विशिष्ट भेदप्रवृत्ति सामान्यत्वे असतेच असे नाहीं हे आपण वर दाख-विरुच बाहे. कांही भाषांस एक भदप्रवृत्ति सामान्य, तर दुसऱ्यांस निराळीच असते. एका भाषेत एक आढळळी तर दुसरीस तिचा संपर्केहि नसतो. तदा. इंडो-युरोपियन भाषांतील ब, द, ग या ध्वनींबद्दल जर्मन व आर्मेनियन या दोन्हीहि भाषांत प, त. क हे ब्बनी येतात. परंतु या दोन्ही भाषांमध्ये साक्षात् नार्ते कंहीि नार्ही. तसेच केंद्रम् व सतेम् भाषांसवाचे भौगोलिक क्षेत्रिह एक-संबद्ध नार्ही. मध्य आशियांतील तुखारी भाषा ही एक कटम् भाषा आहे. केंद्रम् आणि सातेम् हा फरकहि कदाचित मृळचा नसन मागाइन उद्दभृत झाला असण्याचा संभव आहे.

भाषांची मूळ स्वरूपे — ज्याप्रमाणे मूळक्या आर्थन भाषेचे स्वरूप शास्त्रीय व तौळिनिक पदतीने आपणांस माहीत कहन चेतां येईल स्याप्रमाणे मूळची जमीनिक, मूळची स्लॅब्हॉनिक, मूळची केल्टिक व मूळची श्रीक या भाषांचेहि स्वरूप आपणांस कदाचित बनवितां येईल. ही गोध्ट निरिन्ताळ्या एका कुटांतील भाषातील माम्ये एकत कमन करता येण्यासारखी आहे. तथापि आपणांस या भाषांचे निरिन्ताळ्या पोटभाषा बनण्यापूर्वीचे स्वरूप आजच्या स्थितीत अज्ञात आहे. आतां भाषांच्या निरिन्ताळ्या कुटांचा कुटांचा विचार करूं.

इंडो-इराणी:--या कुलांत भारतीय व इराणी या दोन भाषासंघांचा समावेश होतो.

भारतीयः — यांच्यामध्ये तीन कालिक भेद पाडण्यांत यतात—(१) प्राचीन भारतीय अथवा संस्कृतः हीत वेद हैिता, ब्राह्मणें, उपनिषदें यांतील भाषाचें स्वरूप अधिक प्राचीन असन रामायण व गहाभारत यांतील स्वरूप तदनतरंगे आहे. पाणिनि व इतर वैध्याकरणांनी संस्कृत अभिजात भाषेचे स्वरूप निश्चित केले व या भाषेमध्ये अवांचीन कालाति ध्रेयरचना होत आलेली आहे. (२) मध्यकालीन अथवा प्राकृत भाषा. यांमध्ये पाली, शौरसेनी, मागधी, अर्थमागधी, महाराष्ट्री व ंतरचे निर्शनराळे अपर्भंत्रा यांचा अंतर्भाव होतो. (३) अर्वाचीन कुलांतील मराठी, बंगाली, हिंदी, गुजरायी वंगर दश्यभाषा होत. भारतीय भाषांची माहिती पुढे स्वतंत्र परिशिष्टांत दिली आहे व यांचे विवचन मराठी भाषेच्या उत्पत्तिविषयी विवचन करताना यहेल.

प्राचीन इराणी:—दरायस पासून अर्ताझरिक्शमप्येतचे बाणाग्र लिपीतील लेख उपलब्ध आहेत त्यांत प्राचीन इराणी भाषा ही पाहाबयास सांपहते. त्या वेळच्याच दुसऱ्या भाषचे सर्वीत जुने स्वरूप अवस्ता, हें होय. झेर-अवस्ता या पाशीच्या धार्मिक ग्रंथांत आपणांस ह्या भाषतील वाहमय पहाबयास सांपहत. बास्तविक अवस्ता हा अरथुष्ट्राचा मूळ प्रथ असून झेर ही त्याबरील टीका होय परंतु सध्या दोहींसहि झेर्बिस्ता अमें म्हणतात. आपल्या वदाप्रमाणच झेर्बिस्ता इंग्रंथ अवस्ता भाषेतील छंद्रमंथ आहे. या प्रथाची परंपरा जरी प्राचीन असली तरी त्याच लेखन सासनिद कालांत (२०६-६०५) झालेल आहे. साप्रत झेर्बिस्ता हा शब्द प्राचीन इराणी अवस्ता भाषेस सामान्यतः लावतात. यांतील गाथांची भाषा ऋग्वरांतील भाषेमारखी असून काही विशिष्ट ध्वनिनियमांस अनुसल्त त्यांतील अक्षरात फरक कल्यास आपणांस त्याचे वेदिक भाषेमध्ये सुरुभतन रूपातर वरता येते.

मध्य इराणीः—या भाषचा काल सामान्यतः खिस्त (वं बोध्या शतकापःसन स्विस्तात्तर सातव्या शतकापर्यनचा आहे. परंतु हीतील लेख भाषणांस खिस्ती शकानंतरचच आढळतात. पहल्वी भाषेची उत्पत्ति प्राचीन बाणाप्र लिपीतील लेखातील भाषेपासन झाली असाबी. इतर मध्यकालीन इराणी लिखाणांत आपणास सोगदियन व शक ह्या पोटनाया आढळतात.

अर्वाचीम इराणी:—हिचा काल आठन्या शतकानंतरचा होय. हिची उत्पत्ति पेहरुवीपामनची आहे. या भाषेत विविध बाइम्य असून ही सर्व इराणांत चाल आहे. व तीमध्ये फारच थांडा फरक पडलेला आह मात्र तिने पुष्कळच अरबी भाषेतील काब्द उचलेले आहेत. हीसच फारसी असे म्हणतात. सुसलमानी राज्यकर्त्योवरीचर हिचा हिंदुस्थानांत पुष्कळच अवेश झालेला आहे. ह्या फारसी भाषेखेरीज इराणलगतच्या भागत अनेक भाषा प्रचारात आहेत त्यांतील मुख्य म्हणजे कास्पियन, कुरीश, बळुची, पामीर, अफगाण, यमोबी, ऑसटिक, ह्या होत. ही शेवटची भाषा बोलणारे फक्त सतरा हजार लोक असून ते कॉकेशस प्वतावर राहतात.

तुखारी—विसाब्या शतकाच्या आरंभी पूर्व तुर्कस्थानांत कांही प्रंथ सांपडले त्यांमध्ये दोन इंडो युरोपीय पोटभाषा आढळल्या. त्यांस तुखारी असे नाव देण्यांत येते त्या १० व्या शतकापूर्वी प्रचलित असाब्या असे म्हणतात. ह्यांचा अभ्यास अजन फारसा झाला नसन त्यांस कोणत्या भाषाशास्त्रेत घालांवे हे निश्चित ठरले नाही.

आर्मेनियन—ही भाषा बोळणा=याची संख्या सुमारे ४० लक्ष आहे व तिचा प्रदेश आशिया व युरोप यांचा सीमांतप्रदेश होय. तसेच मेसापार्टिमया, कॉकेशस पर्वताचा दक्षिण भाग व काळ्या समुद्राचा दक्षिण किनारा या प्रातांत ती बालते. आर्मानियन लोकांचे सेव निर्शनराळ्या प्रदेशात (इराण, हिर्स्थान, ईजिम, तुर्कस्तान, बल्गेरिया, ह्यानिया, संयुक्त संस्थान—अभेरिका) वसाहत करून राहिले असून आपली मानृनाषा बोलगात. या भाषेत अनक पार्वियन (फरानी) शब्द अस्वयामुळे ही भाषा इराणीची एक शःखा असावी अमे मानण्यात यत असे परतु ती एक इंडो युरोपीय भाषेची स्वतंत्र शास्ता आहे असे आतो निधित करले आहे. या भाषेत झालेले नवन्या शतकातील बायबलव एक भाषातर उपलब्ध आहे. परंतु त्याची

भाषा पांचव्या किंवा सहाव्या शतकांतील असावी अमें म्हणतात. या मापेंत अलीकडे ऐतिहासिक, धार्मिक, व इतर कांहीं बाङ्मय तयार झालें आहे. हिच्या स्वदपांत फारच थोडा फरक झालेला आहे. हिच्या निरिनराळ्या स्वतंत्र अनेक बोली तयार झाल्या आहेत. परंतु त्याम स्वतंत्र मानग्याइनका प्रयक्त गणा त्यांमण्ये आलेला नसुन त्यांच्या बाडमयीन भाषेचें स्वरूप एकच आहे.

है रेनिक--इंडा-युगेपियन भाषेचा प्रसार सध्याच्या ग्रीस देशात झाला तो एकाच देखी नसन निर्तिराखणा काली होत गेला व तो हात अमता तो भाषा बालणाऱ्या लाहाचा निर्गतराळ्या ठिकाणी निर्गतराळ्या लोकाशी **संबंध आला. त्या** लोकाची जरी आज आपणास माहिती नसली तरी सध्यां आपणांम जी घोक भाषा म्हणून परिचित आहे तिला कार प्राचीन काळींच बोलीच स्वरूप प्राप्त झाले होते. श्रीक भाषंत ल जन्यात जुने लेख ख्रिस्तपूर्व ७ व्या ८ व्या शतकांतील आहळतात व पांचध्या शतकापासन बरेच शिठाठात वर्गरे मिळतात. तसेच हामरूच काव्य व इनर अनेक प्रकारचे वाङ्मय मिळते. या लेखांतील भाषेत्रकत ब्रीक मापेस बोर्टीचे स्वक्षप आल्याचे स्पष्ट दिवते परंतु या निर्रानिराळ्या टेखांत आढळणाऱ्या बार्टीत **फारस फरक** भाढळत नगल्याम् हे त्यामध्ये वंग्चमें एक्य आढळतं व त्यांतील साम्यावक्त त्याचे निर्गनगळ येष पाडतां येतात. उदा. (१) भायोंनिक, ऑटके, एकियन, एओरिक, डास्कि वगरे या भाषांचे पुन्हा अनेक प्रकार झारेले आढळतात. तसेंच त्यांचा दर्जाहि निरनिताका भारकती. अंदित व अत्या नत्या साम एतिहासिक बाटनयानं सपत्र अगा आहकतात. व त्यांचा प्रसारहि बन्याच मोठ्या क्षेत्रावर जाला असावा असे दिसने व त्यामुळे एक सामान्य प्रकारची बोली त्या त्या प्रदेशात तयार आली असावी असे दिसते. या मामान्य बोलीम काइनेभाषा असे म्हणतात. व हिचे प्रातासणिक निर्माराळे प्रकार होते उदा. डोरिककोइने, ॲटिङकोडेने, ऑयानिककोडने वर्गरे कालानगर्ने (सुमारे खिस्तपूर्व चौथ्या शतकांत ) अधिककोडने या भाषेत आयोनि**क शब्द**-संपत्तीची भर पहन ती सर्व प्रांक टोकांची भाषा अप्ती व इतर सर्व पोटभाषा नाहींशा झाल्या. सञ्यां प्रीस देशांत चाल असेलल्या बोली या अंटिक भाषपासन निघायल्या असल्या तरी त्याचा पुर्वीच्या वोलीशी काही संबंध नाहीं. सध्यां प्रचलित असलेली अवीचीन प्र'क भाषा रोमेइक या नावानेंद्रि प्रसिद्ध आहे. व तिची अंटिक कोइनेपासन उत्पत्ति कशी आली यासंबंधींचा **इतिहास** अधेवट जात आह. ही सञ्यां प्रीम दश व आयांनिक आणि एजियन समदानील वेटें, एशिया मायनस्मधील कांद्री भाग, इजिल. इटली, उत्तरअमेरिका यातील श्रीक वसाइती यांत प्रचलित आहे. प्राचीन इतिहासामध्ये हेलेनिक प्रदशाच्या उत्तरभागांत ब्रेशियन, फ्यूजियन, मॅसिडोनियन वर्गरे भाषा प्रचलित असल्याचे आइळते. या इंडो यूरोपियन भाषा असून आर्मेनियन **आणि** ग्रीक यांमधील दृष्याच्या स्वस्तपाच्या असाव्या.

अन्वेनियन — अल्वेनियन म्हां भाषा अल्वेनिया व प्रीम, इटही सिमही, डालमेशिया, उत्तर अमेरिका येथील कोहीं वसाइतींमध्ये मुमारे पान तक्ष लाक बालनात. ही इडी-युरोपियन शास्त्रेच्या इलिरियन नावाच्या संवापासन 'नवाली असे कोहींचें मत अर्थ, या इलिरियन मापनी क कहीं शिकालक उपकर आहेत पण त्याये पुण वाचन अधार आलेल नाहीं, ही भाषा बहुधा प्रीक, व इटिहियन मापा यामयोल याक के अवस्या दासवर्गत असावी. अल्वेनि मन भाषेतील जुन्यांत जुन लख केवल सतराच्या शतकापासनीय उपरच्या आहेत व या मापनील लिटियन या सव मापानील शब्दाची भर पड़-लेली आहे अस दिसता या इलिरियन स्वात ईशान्य इटलीतील बे,नेटिक व दोलण इटलीतील भेसेंपिक या फारशा माहीत नसणाच्या दोन भाषा मोडतात.

इटाला -केल्टिक —-इटालो केल्टिक हा पूर्वी अतिशय सहश अशा पोटभाषांचा संघ असावा अमें वाटतें. परंतु आप. णांस त्याचे ज एतिहासिक ब्रान आहे त्यावस्त जरी इटेलिक व केल्टिक भाषात काहीं सास्य दिस्त आल तरी त्यांसध्ये इतका फरक आढळतो की त्यांस दोन स्वतंत्र शाखा सानग संयुक्तिक होईल.

इराठिक: —या मंघानील लॅटिन ही एकच भाषा जिवत राहिती आहे. हिच्यापामून पुढे रोमान्य भाषा निघान्या. परंतु लॅटिन भाषचा सब रोमन माम्राज्यात प्रसार हाण्यापुर्वी इतर काही इटॅिक बाली प्रचारात होत्या, त्यांतील काही पूर्णपणे नष्ट झाल्या असल्या पाहिनेत परंतु त्यापको काही बोलीच अवशेष आढळतात. उदा. सॅम्निनम, कॅम्पॅनिया, लुकॅनिया, ब्रुटिअम, ॲब्युया आणि मेमाना या प्राताताल कड अमरेली आहकन बाली हीतील काही शिलालेख उपलब्द आहेत व ती पहिल्या शतकापरंत जिवंत अमावी दुसरी एक उन्नियन ही बोली अपेनाइन्य व टायवर नरीच्या डाव्या तीरावर प्रचलित होती. या भाषेतील काही खिस्तापूर्वीच मत्र वगर उपलब्द आहेत हो केल्हां नट झाली हे कलत नाही.

लॅटिन:—लॅटिन ही पूर्वी रोम शहराची भाषा होती. या भाषेने सभीवतालच्या प्रदेशांतील व शहरांतील बोलींबर लबकरच वर्चस्व स्थापन कले. जोपर्यंत हिच क्षेत्र मर्यादित होते तोपर्यंत ही एकस्वरूपी होती, परतु तिचे क्षेत्र विस्तार पावन्यानंतर तिनें ऑस्कन, उंत्रियन बंगेरे इटालिक बोलींबर व इटलींतील इलिरियन आणि सिसिलींतील इतर केल्टिक बोलींबर आपलें वर्षेस्व स्थापन केलें. परंतु या निरिनराळया भाषांशीं संबंध आल्यामुळें लॅटिन भाषेच्या स्वरूपांतिहे पुष्कळच फरक पदत गेला. लॅटिन लेखनभापेस अभिजात स्वरूप प्राप्त होऊन तिच्यामध्यें महत्त्वाचें व समृद्ध असे वाड्मय तयार झालें. त्यामुळे लॅटिन बाङ्मयीन भाषा व बोली यांमध्यें इद्ध इद्ध अंतर पहत गेलें. लॅटिन लेखनभापेस अभिजात स्वरूप प्राप्त साम्राज्य नह साल्यानंतरिह अनेक इतर्के कायम राहिलें. कारण सर्व शास्त्रीय लेखन मण्ययुगीन कालानंतरिह याच भाषेत चाल असून प्रयुगेलकानिरितां हिचें नंतरिह पुन्हां पुनरुक्जीवन करण्यांत आलें. सांप्रतिह रोमन कथोलिक लोकांची धार्मिक व विधिविषयक भाषा हीच लंटिन आहे.

रोमान्स भाषाः--कालांतरानें इटलीच्या बाहेरील रोमन लोकांच्या वसाहतीत तेथील स्थानिक भाषांचें प्राबल्य बाढलें व जसजसा रोमन साम्राज्यांतील निनिराळ्या प्रांतांतील लोकांचा रोमशी व परस्परांशी मंबंध शिथल होत गेला व असे-रीस रानटी लोकांच्या स्वारीमुळे अजिवात नष्ट झाला तसतशी निरनिराळ्या वेशभाषांमध्येहि अराजक स्थिति निर्माण झाली व प्रत्येक भाषेची भिन्न भिन्न परिस्थितीमध्ये निरनिराळ्या तन्हंची बाढ होऊन रोमान्स भाषा नांबाच्या अगर्दी निरनिराळ्या भाषा तयार झाल्या. या संक्रमणावस्थेत कांहीं भाषा केवळ बोळी म्हणन शिलक राहिल्या तर कांहीं अजीवात नष्ट झाल्या. परंत त्यांतील कांहींनी आपलें क्षेत्र बाढवून आपणांस बाङ्मयीन व बौद्धिक दळणबळणास योग्य असे स्वरूप प्राप्त करून घतलें. त्यातील कांहीं भाषांस राष्ट्रीय स्वरूप शाप्त होकन त्यांचा पुष्कळ मोठ्या क्षेत्रावर प्रसार झाला. सध्या अस्तित्वांत असुवेहया रोमान्स भाषा पुढें दिल्याप्रमाण आहेतः-(१) इटॅलियन संध:-याचें क्षेत्र इटली, सिसिली, सार्डिनिया, कॉर्सिका हे प्रदेश असन त्यांत पुष्कळच बोलींचा अंतर्भाव होतो. फ्लॉरेन्स येथील टस्कन भाषेस राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त होऊन ती सध्यांच्या इटलीची वाडमयीन भाषा बनली आहे. या भाषेतील जुन्यांत जुना लेख खिस्त शक ९६४ चा आहे. (२) न्हिटो रोमनिक अथवा लेडिन संघ:-ही पूर्वीच्या न्हिटिया नांबाच्या रोमन प्रांताची भाषा होती. स**ण्यां** या संघातील तीन बोली स्वित्सरलंडांतील प्रिसन या भागांत व टिरोल भाणि फ्रौल या परगण्यांत चालु भाहेत. ( ३ ) रुमानियन संघ:-या संघांत रुमानिया, ट्रान्सिल्व्हानिया, प्रीसचा कांहीं भाग व हेस्टिया यांतील तीन किंवा चार वोली मोडतात. रुमानियन भाषेस सहाव्या शतकापासन साहित्यिक स्वरूप आले आहे. (४) प्रॉव्हेन्सल संघ:-रामध्ये प्रोव्हेन्सल, लॅग्विडॉक, ऑवेर्गेनॉट, लिमोसिन, गॅस्कन वगरे भाषा मोडतात. यांतील जन्यांत करें बाहमय अकराव्या शतकांतील आढळते. (५) फ्रेंच सघ:-यामध्ये पॉएतेविन, नॉर्मैन, पिकार्ड, वालून, लॉर्रेनिज, वर्गैडियन, कापेन्वा. इले-द-फांसे, डॉफिन्वा, वॉदवा, व्हॅलेसिए, सब्होयदे इ. भाषा यतात. इले-द-फांसे व विशेषत: पॅरिसमधील भाषा ही राष्ट्रीय स्वरूपाची व फ्रेंच लोकांची साहित्यिक भाषा आहे. हीतील जुन्यांत जुना लेख इ.स. ८४२ चा आहे. (६) केंट्रेस्टन संघः-यांतील जुन्यांत जुना लेख ११७१ सालचा आहे. (७) पोतुंगीज संघः-यामध्येच गॅलिशियन भाषा येतात. पोर्तगीज भाषेचे साहित्यिक स्वस्प ११९२ मधील एका सनदेत भाढळते. ( ८ ) स्पॅनिश संघः-यामध्ये ऑस्टिलियन, अंडाल्य-शिक्षन. ऑरागोनीज, लिओनीज या बोली यतात. यांतील कॅस्टिलियन भाषेस राष्ट्रीय व साहित्यिक महत्त्व आहे. हीतील प्रथम लेख १९४५ मधील आहे. स्पेन व पोर्तुगालमधील यहदी लोकांनी आपल्या स्पॅनिश नांवावरून मेफार्डिक किंवा सेफार्दिम नांबाची एक स्वतंत्र बोली बनविली आहे. हिंच व्याकरण व बराचसा शब्दसंप्रह स्पॅनिश आहे. तथापि तीमध्ये बरेच सेमिटिक विशेष भाढळतात. स्पेनमधून बाहेर जाणाऱ्या ज्यु वसाहतकारांनी जगाच्या अनेक भागांत-विशेषतः मोठमोठ्या शहरांत-या भाषेचा प्रवेश केला आहे. सोळाव्या शतकापासन अनेक रोमान्स भाषांनी जगाच्या निरनिराळणा भागांत प्रवेश केला आहे. पोर्तगीज ही ब्राझिलमध्यें, तर स्पॅनिश ही दक्षिण व मध्य अमेरिका, मेक्सिको, मोरोक्को आणि अल्जेरिया या भागांत. फ्रेंच ही हेबेक, उत्तर आफ्रिका व फेंच बसाहती यांमध्यें आणि इटालियन ही उत्तर अमेरिका, तसेंच अर्जेटाइनमधील आणि उत्तर-आफ्रिकेचा किनारा व इटलीच्या इतर वसाहतीत आढळते. या क्षेत्रांतन या भाषांचे निरिन्गुलणा स्थानिक असस्कत भाषांची मिश्रण होऊन त्या त्या ठिकाणीं मिश्र भाषा उत्पन्न झाल्या आहेत.

केल्टिक:— खिस्ती शकापूर्वी केल्टिक भाषा युरोपांतील बन्याच मोठ्या भागावर प्रचलित होती, परंतु इतर इंडो युरोपीय भाषांपुढें तिची पिछेहाट होजन तिचे थोडे अवशेष मात्र युरोपांत पहाबयास सांपडतात. परंतु आयर्लंड व प्रटिबटन या बेटांमध्ये या भाषतील कांहीं वाकप्रचार शिक्षक आहेत व कांहीं नष्ट झालेल्या पोटभाषांतील लेख उपलब्ध आहेत. या बेटांतील भाषांत मुख्य दोन संघ आढळतात-(१) ब्रिटन:—ही इंग्लंडचा बराचसा भाग व फ्रान्समधील ब्रिटनी या प्रांतांत पुढील निर्मित्राळचा नांबांच्या बोलींत आढळते. (अ) किमरिक अथवा वेल्श-ही वेल्स प्रांतात आठव्या शतकापासून इट आहे.

(आ) कॉर्निशः—या भाषेतील नवन्या धातकांतील लेख उपलब्ध आहेत. ही अठराव्या धातकांत नष्ट भाली. (इ) ब्रेटन अथवा आर्मोरिकनः—ही अद्यापि ब्रिटनमधील सुमारें दहा लक्ष लोक बोलतात. हिच्या काही पोटभाषा आहेत. (२) गेलिक ही पूर्वी आयर्लेडमध्ये प्रचलित होती. या भाषेतील लेख पांचन्या धातकापामून उपलब्ध आहेत. या भाषेमच आयरिश असे नांव अस्त हिच्यामध्ये आठन्या धातकापामूनचें फार मोठें वाड्मय मध्य युगामध्ये उपलब्ध होतें. अलीकडे तिला राष्ट्रीय स्वरूप देण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. पांचन्या धातकामध्ये कांहीं आयरिश वसाहतकारानों ही भाषा स्कॉटलंडमध्ये आणली. हिची येथे स्वतंत्र वाढ होजन कांहीं वाड्मयिह हिच्यामध्ये तयार झालें. सध्यां हीस गेलिक, स्कॉच किंवा एरसे स्हणतात. हिचेच एक स्वरूप मंक्स या नांवाने आहल ऑफ मनमध्ये प्रचलित आहे.

बाल्टाक्लंब्हॉनिक—क्लंब्हॉनिक व बाल्टक हे अलीकडे स्वतंत्र मेथ मानतात परंतु ते अलीकडेच स्वतंत्र झाले असून त्यांमध्यें बरंच साम्य आहे. या भाषत असलेल्या आपे विशेषावस्तन-विशेषतः यातील विभक्ति व शहरसप्रह यांवस्त्र भाषाशास्त्रीयरष्ट्या यांस फार महत्त्वाच्या मानतात. विशेषतः लिथुअनियन ही तीलिक भाषाभ्यासास अतिशय महत्त्वाच्यो आहे. हिंच अर्वाचीन स्वस्त्य तिच्या १६ व्या शतकातील स्वस्याहृत फारमें भिन्न नमन काटीमें गायिक भाषह्तकें प्राचीन स्वस्य तींत पहावयास सापडते.

बाल्टिकः—-या तीन भाषा आहेत. (१) जुनी प्रशियन ही सध्यां नष्ट असून तींतील १२ न्या व सोळान्या शतकांतील कांहीं लेख मात्र उपलब्ध आहेत (१) लिथु अनियनः—-ही अधाषि सुमारे पंचवीम लक्ष लोक पूर्व प्रशिया व लिथु अनियामध्य बोलतांना आढळतात. या देशास स्वातंत्र्य प्राप्त आल्यामुळ राष्ट्रीय भाषा म्हणून तिचें महत्त्व वाढण्याचा संभव आहे. हींतील खुने लेख १५४७ पासूनचे उपलब्ध आहेत. (३) लेटियः—-ही लटिया दशाची आता राष्ट्रीय भाषा झाली असून कूर्लंड व लिब्होनियाच्या दक्षिणेस सुमारे १० लक्ष लोक ही भाषा वापग्तात. हिचें स्वस्त लिथु अनियन भाषेपेक्षां थोडेस प्रगत आहे. हींतील लेख सोळाच्या शतकापासनचे आढळतात.

दक्षिण स्टब्हॉनिक:—या भाषात तीन संघ येतात. (१) दिलिण स्टब्हॉनिक ह्या भाषेम-तीत ९ वया शतकांत सायिख व मेथोडियस या दोन वंधूंनी बायबलेंने भाषातर केल्यामुळें-अनिशय थार्मिक महत्त्व प्राप्त आले आहे. व धार्मिक भाषा म्हणून तिचा प्रसार बराच झाला असून तिला जुनी चेन्स्टब्हॉनिक असे म्हणतात. याखेरीज या भाषेमध्ये पुढील तीन संघ येतात. (अ) स्लोब्हेनियन-ही सुमारे दहा लाख लोकांची भाषा असून हिनों माहिती १० व्या शतकापासूनची मिळते व हीतील बाड्मय आठव्या शतकापासूनचें उपलब्ध आहे. (आ) सर्वोक्षोण्शयन-ही युगोस्टब्रिक्टबंतील सर्व व काट मिळून सुमारे ९० लक्ष लोक बोलतात. हीतील बाड्मय १९ व्या शतकापासून आढळतं. (इ) बल्गास्यन-ही बल्गास्यामञ्च तीस लक्ष्त लोक बोलतात. १९ व्या शतकात हीस राष्ट्रीय स्वस्य प्राप्त आले.

पूर्व हलेंब्हॉनिक.—यामध्ये पूर्वी बाराज्या शतकात एकत्र असलेले पर्तु आतां विभक्त झालेल तीन निर्धनराले संघ आढळतात. ते सर्व रिश्यांत प्रचलित असुन त्यातांल जुन्यात जुन लिख ११ व्या शतकातील आढळतां (अ) लघुरशियन अधवा रधेनियन—हींत अनेक बोली असून हिचा प्रमार दक्षिण रशिया बुकांविना, पूर्व गीलिशिया, उत्तर हगरी या भागात आहे. लोकसंख्या तीन कोट. (आ) ध्वरशियन—ही धनरशियाच्या म्हणजे माणिलेल्ड, स्मालेस्क विटेब्स्क, मिन्स्क या प्रांतात वोली म्हणून प्रचल्ति आहे. (इ) महत् रशियन किंवा रशियन—ही मन्य व पश्चिम रशियामव्ये प्रचलित आहे. यापकी मास्का येथील भाषेस साहित्यिक स्वकृत प्राप्त झाले आहे. हिचा प्रसार राज्यसत्तमुळे बन्याच मोठ्या प्रदेशावर झाला आहे. सध्यां ही दहा कोटी लोक बोल्तात. हिचें सध्यांचे स्वरूप १८ व्या शतकांतील आहे.

पश्चिम स्टॅन्स्ॉनिक:—या भाषेचे चेकोस्टॉन्ड्रिकियन ही मुभारें ९ लाख लोकांत प्रचलित असलेली व तेराव्या शतकांतील लख ससलेली भाणि पोलिश ही मुमारें दोन कोट लोकांची भाषा है दोन प्रकार साहेत पोलिश भाषत बरेच वाड्मय असून तींतील प्रथमचे लेख १४ व्या शतकातील आहेत. यान्वराज या भाषेच्या मोर्रावयन अथवा विडिश आणि पोलिश या दोन बोली आहेत. कांहीं किरकोळ स्टॅन्ड्रॉनिफ बोली जर्मन भाषेत अंतर्भृत होऊन गेल्या आहेत.

जर्मानिक—वत्तरजर्मानिक अथवा स्कॅडेनेव्हियन. सर्वात जुने जर्मानिक शिलालेख स्कॅडेनेव्हियन भाषेत सुमारें ३ ते ८ व्या शतकांतील आहेत. यांतील भाषेस जुनी नॉसे किंवा जुनी स्कॅडिनेव्हिअन म्हणतात. ८ व्या शतकांतर या भाषेच्या अनेक शाखा झाल्या व अकराव्या शतकांत हिच्या पश्चिम स्कॅडेनेव्हियन (आइसलंडिक व नॉवंजियन)व पूर्व स्कॅडेनेव्हियन (स्वीडिश, डॅनिश) अशा दोन स्वतंत्र शाखा आढळतात. आइसलंडिक व नॉवंजियन या भाषा प्रथम एकस्वरूप होत्या परंतु नॉवंजियन लोकांनी ९ व्या

हातकांत जेव्हां आइसलंडमध्य प्रवेश केला तेव्हां तेयें त्यांच्या भाषेची वाढ तेथील परिस्थितीस अनुमसन झाली. मध्ययुगांत आइसलंडिक भाषा वाङ्मयममृद्ध होती व तींतील एड्डा नांवाच्या कथा वाङ्मयदृश्या महस्वाच्या आहत. नोंवेंत्रियन भाषेचाहि अध्ययुगापासनचा इतिहास उपलब्ध आहे. १४ व्या शतकांत नोंवेंवर हेन्मार्कवी सता स्थापन झाल्यामुळे तीवर डॅनिश भाषेचा पगडा बसला व १९ व्या शतकात तिला केवळ बोलीचे स्वक्त आल. १९ व्या शतकात डेन्मार्कपासून नोंवें स्वतंत्र झाल्यामुळे या भाषेची राष्ट्रभाषा म्हणून वाढ होत आहे. व तींत वाङ्मयहि तयार हात आहे. स्वीडिश व डॅनिश या भाषांची वाढ १४ व्या शतकापासून राष्ट्रीय व साहित्यक भाषा म्हणून चाल आहे. या दोहींवर नीच व उच्च जमेन या भाषाचा बराचसा परिणाम झालेला आहे.

पूर्व जर्मनिक:—अनेक पूर्व जर्मनिक बोली आतां नामशेष झाल्या आहेत. वर्गेडियन व व्हॅडाल लोकांच्या बोलीतील फक्त कांहीं विशेषनामें शिक्षक आहेत. या संवापंत्री गॉथिक भाषेतील लेख बरेच उपरुष्ट आहेत. गॉथ लोकानां तिमन्या शतकांत बाल्कन प्रदेशांत जें राज्य स्थापन केलें होतें त्याचे आस्ट्रा—गॉथ व विमीगांथ असे विभाग पडले त्यांपंत्रीं पहिल्या लोकांच्या भाषांवर उक्तरहर्टलीतील भाषांनी आक्रमण केल व दुमन्या लोकाच्या भाषांवर स्पॅनिश भाषेचे आक्रमण झाले. यांच्या भाषांव अवशेष उल्लिकलास नावाच्या एका चौथ्या शतकांतील विशापाने भाषांतर केलेन्या बायबलामध्ये सापहतात. बाल्कनमधील गॉथिक भाषा फार प्राचीन कालीच नष्ट झाली. किमियामधील गॉथिक भाषचे काहीं शब्दस्तर्पा अवशेष १६ व्या शतकांत जमविलेके आढळतात.

पश्चिम जर्मानिक:---या भाषेत पुढें दिलेले संघ आढळतात (१) अंग्लोफिजियन (अ) इंग्लिश-जर्मनीमधून जे अंगल्स, सॅक्सन, जुट व कदाचित फिजियन छोक पांचव्या व सह व्या शतकात ब्रिटनमध्य आहे त्यांनी आपछी भाषा केल्ट लाकांवर लादली आणि त्यांना डोंगराळ प्रदेशांत हाऋलुन दिलें. तथापि या नवीन भाषा सर्वस्वी एक स्वरूपाच्या नव्हत्या व बारकाईने पाहिल्यास त्यांचीं तीन स्वरूपे आढळून येतील (१) अंग्लिकन-उत्तर, मध्य प्रदेशात ( नांई त्रिया व मर्शिया ), (२) संक्सन-दक्षिणेत ( ससेक्स बेसक्स ), व ( ३ ) केटिश-नकुत्यम (केट ) यगेपशी संबंध तटल्यामूळ येथील भाषेची बाढ स्वतंत्रपणे झाली. पाचव्या शतका-पासन बाराव्या शतकापर्वत हीस अंग्लो सॅक्सन किवा जुनी इप्रजी अमें नांव हातें हीतील जुने लेख व वाख्मय (किडमॉन, साय-नेबुल्फ, बेशाबुल्फ वगरेंचें ) सातच्या शतकातील आढळते. या भाषेवर जुन्या केल्ट भाषेचा, खिस्ती धर्मामुळे लॅटिन भाषचा व नॉमन लोकाच्या व हेन व नार्वेजिअन लोकाच्या स्वाप्यामुळे त्याच्या भाषाचा व अखरीम फ्रेंच भाषेचा परिणाम होत गेला. तथापि तिचें मुळ जर्मीनिक स्वरूप नाहीस झाले नाहीं तिराज्या शतकापासन फ्रांच नाएंचा परिणाम कमी होत जाऊन पंघराज्या **शतकात** इंप्रजी भाषेस पुन्हां राजभाषेचे स्वरूप प्राप्त झालं मध्य इफिस्स, ---था भाषेचा काल ११ व्या शतकापासन १६ व्या शतकापर्यंत होता. या कालात तिला बरचमें एकस्वरूप प्राप्त झाल व तिचा प्रपार मवत्र हाऊन स्कॉटंड व आयर्ल्ड मन्यें हि तिचा प्रवेश साला व ती राष्ट्रीय भाषा हो उन नीमध्ये वाडमयहि पुष्कळ तथार होउन इतर वाली मार्ने पडल्या, अवस्थिन इंग्लिश:--खा भाषेच्या स्वरूपांत विशेष हा आह को ती अत्तराय साथी व प्रवक्ताणातमर आहे. तिये व्याररणाह साथ असन तिच्यामध्ये सर्वे संब्दातील शब्दाचा सम्रह कलला आहे. व तिचा प्रमारहि जगतील मर्व भागत झाला अमन जगतील व्यवहारास ब **ब्यापारास** तिचा उपयाग हात आहे. ही भाषा समारे वीस काटी लाक बोउतात. हिच्या प्रमारम्के हिच्यात ब्रिटिश अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कॅनेडिनियन असे स्यानिक भेद पडले आहत. तसच स्थानिक भाषाशी मिश्रम होऊन दिच्यापासनच पिजिन इंग्लिशसारख्या कांही मिश्र भाषा तयार झाल्या आहत.

फिजियन:—या भाषेच इंबर्जा भाषेशी बरेच साम्य आड. पूर्वफिजियन भाषेच नार्देश्वयन भाषेशी व पिथम फिजियन भाषेचे केटिश भाषेशी सादश्य आहे. मध्ययुगात फिजियन भाषा वायव्य जर्मनीमध्ये व नेररवेडातील किनाऱ्यावर मोठगा प्रदेशावर बोल्गी जात होती. परंतु अलीकड उच व नीचजमेन भाषाच्या प्रसारामुळे तिये क्षेत्र वरंच आकृष्वत झाले आहे. सांप्रत फिनलेड या उच प्रातात वेस्ट फिजियन व ओल्डेनवर्ग या जर्मन प्रातात ईस्ट फिजियन या भाषा चालू असून रूथिंग व जबल्यासच्या वेटात नीर्थ फिजियन ही प्रचरित आहे व त्यातील जुने वाड्मय तराव्या शतकातील असून तिला हॉलडमधील फिजियन लोकानी आपल्या लेखानी साहित्यक स्वस्य दृश्याचा प्रयत्न केला आहे.

जर्मन:--जर्मनभाषासंघातृन मुख्यतः दोन राष्ट्रीय भाषा निष्यत्या आहेत. (१) जर्मन व (२) इच. या दोन्हीहि बाड्मयममृद्द आहेत. जर्मनभाषाचे मुख्यतः दोन वग त्यातील विशिष्ट उच्च जर्मन व्यजनविकासवस्न करण्यात येतात ज्यां-सण्ये हा व्यंजनविकार होत नाही त्यास नीचजमन असे नाव त्या सखल प्रदेशात असल्यामुळ मिळाले आहे. या जर्मनीच्या उत्तरभागीत प्रचलित आहेत. दुमरा वर्ष अमेनीच्या दक्षिण भागीत अथवा डोंगराळ भागीत असन त्यास उच्चनमैन असे नोब आहे या दुमन्या वर्णमध्य हा वर्षजनिकार मातत्यान होत आला आहे या वर्णात (अ)वर्ष्णरेयन भाषा (बर्ष्णरेया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, मिरिया, टिरालचा भाग, रॅरियिया), (आ) व अलर्जनिक भाषा (म्बर्प्नरंख, वेडन, अल्मम खुर्धेवर्ग) हे दोन वर्ष येतात. यांस अपरामन असे नाव अहा मध्यज्ञमन भाषामध्ये पुढील विमाग पडतात (अ) श्रुणिजया (श्रुणिजया), (आ) अपर फ्रॅंक्सियन व (इ) पूर्वफ्रकानियन (ब्रियक्त, व्यवण). (ई) न्हेनिश्च लंक्सियन (मेन्स, फ्राक्क्ट्रे ऑन द मेन, वम्मे, स्पेयर, विमेनवर्ग), (अ) मध्य फ्रकानियन दिचाच प्रकार मोनल फ्रिकानियन (ट्रियर) आणि रिपुआरियन (कोलान). नीचजमेन भाषा इन्कके ते कोनिस्तवर्ग यास जोडणान्या रंपच्या उत्तरच्या बाजूस आहे, यामच्य संक्तन व नीच फ्रकानियन बोली मोडन्तात. परंतु अलीकडे नीच फ्रकानियन मोयेय नंदरवंडन गांव राष्ट्रीय मायन ये ल्यान आले अनल्यामुके मध्यां नीच जमैन हा शब्द त्यांतील फक्क संक्सन भाषामच, स्हणजे अर्थकड प्रवास नावान माहीन असणान्या भाषामच वापरतात.

उच्च जर्मन:—आठव्या शतकामधील जे लखे सायडतात त्यावहन उच्चजमेन व नीचजनन भाषामध्ये आढळणारा व्याजनिकाराताल फरक फारच स्पष्ट दिसता. अकराच्या शतकापासन साळाच्या शतकाच्या सध्यापर्यंत या भाषेस सध्यउच्चजमेन असे नांव वेत असत व यामच्ये बच्याच पाटनापाचा अतनाव हात असे. परतु त्या वेळच्या वाडमयात त्या सर्वास एकस्वरूप देण्याची किया चालू असल्याचे दर्शस पडते. या सब भाषाम एकस्वरूप प्राप्त आल्यानंतर तीस अवाचीन उच्च जमन असे नांव प्राप्त झाले. ही किया छेटिन भाषेच्याएवजो देश्य भाषा उपयोगात आण्मे, मुद्रणकळची वाढ व लुवरने केळे वायवलचे भाषात्तर इ. कारणांमुळे घडून आली तथापि या भाषमङ्गत पटनापांचर वचस्त्र मिळवून एकस्वरूप येण्यास बगच दीघे काललागला व उच्च तन्हेचे अभिजात वाइमयम या भाषमध्ये तथार आल्यामुळेच ही किया घडून आली. सध्या ही अर्वाचीन उच्चजमेन भाषा बोलणाऱ्या होकाची सख्या आठ काटा असन तिचा प्रसार सभीवारच्या पालंड, कोक्काची सख्या, ऑस्ट्रिया, स्वित्यर-लंड, फ्रान्स, बेल्जिअस, हॉलंड व होगी, हमानिया, रशिया, जतर व दक्षिण आफिका यांतील वसाहती योमध्य चालू आहे.

जुडो जर्मन अथवा थीडिशः—स्पेनमधील यहुदी लोकास संकार्टिम असे नाव होते तस जर्मनीमधील ज्यू लोकांस अदिकेनाक्षिम असे महणन असत. यांनी चौदान्या शतकापामून आपरी एक स्वतंत्र जुडा—जर्मन अथवा थीडिश नांवाची भाषा तयार केली आहे ही भाषा मुख्यतः सम्यजमनीमध्ये हिम्म, स्लॅन्डॉनिक व इतर काहीं भाषाच्या मिश्रणाने तयार झाली आहे. हिचा प्रसार सम्यां खुद जर्मनीमध्ये फारमा नाहीं. कारण तथील ज्यू लाकांनी जर्मन भाषमध्ये सहस्वाचे बाङ्मय लिहून काहून आपल्या समाजात थीडिश भाषाप्वां असन भाषा सह करी. परंतु जे लाक जननीतृत युरापच्या निर्माणक्या भागात वसाहत करण्यास गेले त्यांनी ही भाषा आपल्यावरावर नेली असून बाल्टिक समुद्रापासून काळ्या समुद्रापर्यंत ज्या यहुदा बमाहती आहेत त्यांमध्ये ही भाषा अपल्यावरावर वालालय काही लाक अभेरिकमध्ये वसाहत करून राहिल असून तथे थीडिश भाषा साधारण बन्या प्रमाणात वापर्शी जाता हिचाव एक प्रकार अल्यम व लीरनमधील काही जमातीत स्व आहे.

नीच जमनः——सर्वोत जुने नीचजमेन भाषेतील लिख ण म्हटले म्हणजे नवन्या शतकातील हेलियंड नांबाचे धार्मिक काव्य होय. या स्वस्पात या भाषम भोल्डसंक्सन ह नाव होने कालांतराने या भाषेने फिजियन, डॅनिश व स्लॅन्हॉनिक भाषांवर वचेस्व स्थापन करून बराच प्रदेश न्यापला परंतु उच्च जमन भाषेच्या वाल्मयीन व अभिजात स्वक्पामुळे ही भाषा मागे पहन आतो फक्त काही टिकाणी स्थानिक वोलीच्या रूपाने आढळते. १९ व्या शतकात हिने पुनहण्यांवन करण्याचा थोडा प्रयस्त करण्यांत आला होता.

हव:—नेदरलंडात सध्यां प्रचारांत असलेल्या निर्मागण्या भाषा स्हटत्या स्हणजे फिजियन (फिजिया), संक्सन (पूर्वभाग), वेस्ट लो फॅक्रोनियन (दिलण व पित्रम भाग), या होत प्राचीन डच भाषेनील लख उपलब्ध नाहीत. वहान्या शतकातील काही स्तोशिय भाषातर मात्र उपलब्ध भाहे. परंतु त्यांची भाषा डच भाषेची मुळ प्रकृति जी वेस्ट लो फॅक्रोनियन तिक्याहून थोडी निराली असून तिला ईस्ट लो फॅक्रोनियन स्हणता येईल पश्चिमेकडील भाषेतील पहिला लेख १२ व्या शतकातील भावलतो स्थानंतर या भाषेच्या वाहीतील मध्यवाल सोळाच्या शतकाच्या उत्तराधंपर्यतचा असून स्थानेली सास्कृतिक व भाषिक भम्मदीची केहे पलंडसंसच्ये होती व स्थानुले मध्यकालीन उच भाषेचे स्वक्ष्य आपणांस फेल्रीमश किंवा दक्षिण हच साधेमध्ये आवळते. यानतर या भाषेस अवाचीनडच असे नांव प्राप्त भाषे या वेळच्या उलाहालीमुळे या वेशाचे सास्कृतिक व भाषिक केह पलेमिश शहरांच्या ऐवर्जी अस्म्टार्डम, हेग, हालेम, लेडेन, वंगरे शहरांकडे गेले आणि त्यामुळे हॉलंडमधील भाषेस महुत्व मिळून त्या भाषेत धार्मिक वाक्मय व इतर साहिल्य तयार होजन तीस स्थानात स्वक्ष्य प्राप्त साले. तथापि इतर सावस मावस महुत्व मिळून तथा भाषेत धार्मिक वाक्मय व इतर साहिल्य तथार होजन तीस स्थानात स्वक्ष्य प्राप्त साले. तथापि इतर सावस

घरगुती व्यवहारांत कायम राहिल्या. बेल्जममधील परिस्थितीमुळें डच भाषेस आपलें वर्षस्य आपल्या प्रांताच्याबाहेर स्थापन करणें किल्ण झाल. तथापि सध्यां हॉलंड व फ्लंडमेंमध्यें एकच भाषा चालू आह असे म्हणतां येईल. युरोपबाहेर डच भाषा दक्षिण आफ्रिकेतील बोअर लोकांत व डच इंस्ट आणि वेस्ट इंडीजमध्यें आणि अमेरिकेतील डच वसाहतींत प्रचलित आहे. अर्थात तेथे तीस बरेंच मिश्र स्वरूप प्राप्त झालें आहे.

<u>आर्यनेतर भाषा—-पश्चिम आशियामध्ये अलीक्षेड जी संशोधनाची व निरनिराळचा ठिकाणी जमिनीतील अवशेष</u> क्षणून काढण्याची किया चालु आहे तीमुळे अनेक भाषांतील लेख अवराषक्षाने नजरेस येत आहेत. यापैकी कांही भाषा आर्यन् भाषेशी संबद्ध असरेरच्या आढळतात. एरतु कांहींचें स्थान अधापि निश्चित झालें नाहीं. याचे कारण ज्या लिपीत ते लेख लिहि-हैले असतात त्यांचे वाचन करणे व त्यांचे व्याकरण व इतर अर्थ लावणे हें काम अधापि नीटस झाले नाहीं. सी. आउट्टन याने या भाषांचे पढें दिल्याप्रमाणें तीन वर्ग पाडले आहेत. (१) युफ्टिस-तिमिस या नधांच्या प्रवंशांतील, (१) एशियामायनर व मेसापोटेमियाचा डोंगराळ प्रदेश यांतील व (३) भूमध्यसमुद्राताल. तथापि या भाषांच निरिनराळ्या तत्त्वावरहि संघ पाडण्यांत भाले आहेत. (१) समेरियन:-यांतील पहिला संघ समेरियन भाषांचा होय. यांतील **जु**न्यांत जुने लेख **किस्त**पूर्व चार **हजार** वर्षाचे आहेत. ही खिस्तपूर्व पांच हजार वर्षापासन युफेटिस नदीतीर, बाबिलोन, व इराणी आखात या प्रदेशात प्रचलित होती. ती स्वतः सेमिटिक संवातील नसली तरी तिने सेमिटिक भाषांवर बराच परिणाम केला आहे. यातील वाहमय सुमारे दोन हजार वर्षाद्वतक्या द्विषेकालावर पुसरलेले आहे. व जरी समेरियन भाषेवर पूर्वे अक्रुड भाषेचे वर्वस्व स्थापन झाल तरी सुमेरियन हीच लिडिण्याची व धार्मिक भाषा म्हणून खिस्तपूर्व ३०० पर्यंत चालु होती. हिची दोन कालांतील दोन भिन्न स्वरूपे आढळतात. (२) दसरा संघ एशियामायनर व मेसापाटमिया या प्रदेशातील होय. यांत पुटील भाषा येतात. (अ) मित्तनियन:-ही युफेटीस नदीच्या वरच्या बाजूस प्रचलित असून या भाषेंतील काहीं पत्रे व विशेषनामें मात्र उपलब्ध आहेत. (आ) कॉसियन:-ही झगरोस पर्वताच्या पूर्वेकडे अचलित होती. हीतील काही तुरळक शब्द राहिलले आहेत. (इ) वानिक:-ही वान सरोवराच्या सभीवती बोलली जात होती. या भाषेतील किस्तपूर्व ८ व्या ९ व्या शतकातील कांही शिलालेख उपलब्ध आहेत (ई) एलामाइट:-ही झगरोस पर्वताच्या दक्षिणेकडे प्रचलित असन या भाषतील शिलालेख खिस्तपव २६०० पर्यतचे उपलब्ध आहेत. ( उ ) हिटा-इट-कॅपेडोशियन भाषा या काळ्या समुद्राच्या दिक्षणेस कॅपेडोशियामध्ये प्रचलित असन यांतील बरेच बाणाप्र लिपीतील इष्टिका-लेख उपलब्ध आहेत. हिटाइट भाषेच्या अभ्यासावरून सेमिटिक, सुमेरियन, गिटनी, एलमाईट, कॉकेशियन, इटक्स्कन व आयेनू या भाषांमध्ये उच्चारविषयक व शब्दविषयक कांही साटस्य असाव असे दिसते. हिचे स्वरूप आर्थन, भाषांसारखे दिसते. हिचे बांशिक नातें अधापि निश्चित झालें नाहीं. परंतु तिचा पश्चिम आशियामायनरमधील सिलिशियन, कॅरियन, लिशियन, लिडियन वर्गरे अल्पनात भाषांशी संबंध असावा असे दिसते.

भूमण्यसमुद्र:--या संवामण्ये भूमण्य समुद्रालगत्व्या भागांत चाळ् असलेल्या प्राचीन आशियांतील भाषा मोडतात. यांतील महत्त्वाचा भाषा महटली म्हणजे इटलीतील इट्हिस्कन भाषा ही होय. ही पूर्वी फलोरेन्सपासून रोमपर्येत प्रचलित होती. व पुढे तिचा प्रसार या प्रांतीत अधिक झाला. या भाषेचा एशियामायनस्वश्राल भाषशीं काहीं तरी संबंध असावा ही गोष्ठ निश्चित आहे. परंतु तो संबंध कशा तन्हेचा होता यासवधीं अद्यापि निश्चित मत दतां येत नाहीं. या भाषशीं सदश अशा दुसन्या अनेक भाषा भूमण्यसमुद्रातील सायप्रस, कीट, लम्मांस वगरे बेटात चालु होत्या.

हॅमिटो—संमिटिक:——या संवात हॅमिटिक (नोव्हाचा दुसरा मुलगा हॅम याच्या नांवावहन) आणि सेमिटिक ( नोव्हाचा वहाल मुलगा सेम याच्या नांवावहन) हे दोन वन येतात. यांतील पहिल्या वगांतील भाषांमध्ये परस्पर संबंध फार घोडा आहे. परंतु दुसऱ्या वगांतील भाषा अधिक संबद्ध दिसतात. या भाषा उत्तर आफ्रिकेतील गोरे लोक व पश्चिम आशियांतील महत्त्वाच्या लोकांत हृढ आहेत. यांचा आर्थन् भाषेशीं किंवा मध्य आफ्रिकेतील बांदु भाषेशीं संबंध जोडण्याचा प्रयत्न हरण्यांत आला होता. परंतु त्यास विशेष फळ आले नाहीं. या भाषानीं न्यापलेल्या प्रदशांमध्ये अयापपर्यत कारसा फरक झालेला नाहीं. तथापि त्यांचा प्रसार व महत्व यांवर कालाचा वराच परिणाम झालेला आहे. ( अ ) सेमिटिक:——हिचे पूर्व सेमिटिक व पश्चिम सेमिटिक असे दोन वर्ग पाडतां येतात व पश्चिम सेमिटिकचे पुन्हां वायव्य व नर्ग्हत्य असे दोन पोटमेद मानतात. या भाषांचा विशेष म्हणजे त्यांतील मूळ शब्द तीन व्यंजनात्मक असून त्यांस जोडलेल्या निरनिराळ्या स्वरांबहन व स्वरांव्या स्थानांवहन निरनिराळे शब्द बनविण्यांत येतात. याचे उवाहरण पूर्वी अरबी कृत्व् या शब्दात दिले आहेच. ( आ ) पूर्व सेमिटिक:——यांपैकी अक्कडी भाषा मात्र ज्ञात आहे. ही प्राचीन बाबिलोनियन असिरिया यांसच्ये प्रचलित अवल्यामुळें तीस अपुरो—बाबिलोनियन

अर्सेहि स्हणतात. या भाषेतील लेख किस्तपूर्व ३६०० ते ३८०० वर्षांचे आढळतात. पग्तु वाविलोन सहराचा नाश झाल्यानंतर ( कि. पू. ५२६ ) या भाषेचे स्थान अगेमियन भाषेने चेतले व ही फक्त व्यस्ताच्या उदयापर्यंत धार्मिकभाषा स्हणून प्रचलित होती.

बायञ्य सेमिटिकः --या शाखेन कॅनेनेटिक व अरेमियन या भाषा येतात. यांपैकी पहिलीच्या पुन्हां फिनिशियन आणि हिल् या दोन शाखा असून जुनी कॅनेनेटिक स्टणून हिचे आणखी एक स्वस्प ख्रिस्तपृत्री १४०० च्या सुगारास शिलाकेखांत आढळते.

फिनिशियन:—ही भूमध्यसमुद्राच्या आशियाकडील किनाऱ्यावर प्रचलित अमून तिचे क्षेत्र उत्तर आफ़िकेतींल कार्येजपर्यंत पसरलेले होते. या भार्येतील शिलालेख खिस्तपूर्व नवस्या शतकापर्यंतचे उपलब्ध आहेत. परंतु त्या लेखांत स्वर-चिन्हें शाढळत नमस्यामुळं त्यांचा अर्थ लागत नाहीं. आशियामध्ये लिस्तपूर्व पहिल्या शतकात हिचे स्थान अर्थमियन भाषेते चेतले. तथापि ही कार्यजम-प्र्ये लिस्ताचन भाषेत प्युनिक अर्थ दुसरें नांव होते.

हिन्न:--ही भाषा पंछस्टाइनमध्ये प्रचितित असून यायबजमधील जुना करार हा चा भाषेगील मर्वात जुना छेख आहे. याचा काल िल. पू एक हजार वर्षाच्या पृतीचा जाहे असे मानितात. िल. पू. पावच्या शतकामध्ये या छेखाची पुन्हा नव्याने मांशणी करण्यांत आली. तथापि हिन्न ही बोलण्याची भाषा महणून हल्लु हृत्यू प्रचाशंतून नाहीशी होत चालली लि. पू. तिमच्या शतकातच्या भाषेचे मिश्रेटक हिन्नू या नांबाच एक नवीन स्वस्प तथार आलेळ आहळते. मध्ययुणपागून आंतापर्यंत अर्थमियन भाषा-मिश्र अशी एक हिन्नू भाषा यहारी धर्मोपदशक शिक्त असे छेळ आहळतात. सध्याची 'झायनिस्ट' चळवळ हिन्नूच्या पुनक्जनीवनास योडीशी कारण आली आहे. त्यातच सध्या जर्मनीमधून चालकेशी ज्यू लोकांची हृद्दारी या चळवळीम पोष हच होईल असे बाटने.

भरेमियनः —ही भाषा अनेक बोळींच्या स्वह्नपांत अकेडीयन भाषेच्या पूर्व दिशेस व हिन्नू व फिनिशियन भाषेच्या सभोंबतालच्या प्रदेशत चालू होती. हिचा विस्तार स्ति. पू. ३ ते ६ व्या शनकांत वराच झाला व त्या वेळी हिने अकडीयन, फिनिशियन, व हिन्न् या भाषांवर वर्षस्व स्थापन केळें सम्यां ही आजच्या स्वस्थांत निओ मेरेमिया, अथवा निओसिरियक या नांबाने सुभारे दोन लक्ष लोक बोळतात. बाकीचा निचा प्रदेश अरबी मापेने व्यापिला आहे.

निक्ष्य मेमिटिक: --अरबो: -उत्तर अरबस्तानंत पहिल्या व दुमन्या धानकांनील कांटी लेख अरबं। मापेशीं संबंध असलेल्या लिह्यानाइट नावाच्या भाषेत आहळतात, ही मध्य अरबस्नानांत प्रचलित होती. याच बेली एक अरबी साहित्यक भाषा इस्लामेतर काव्यामध्ये वापरलेली आहळते. परंतु ती अधाप लेखनिविष्ट आली नव्हती. या मापेमध्य खिन्ती शकाच्या सातव्या शतकात कुराण नांवाने महंमदानी धार्मिक बचने रोमतीन करण्यांत आली. कुराणांत ने अरबी नापेने स्वस्प आहळते ते साहित्यक अमृन प्रचार ती र थो तीचे स्वस्प त्यापेका थोडे निराले होते. परंतु या साहित्यक नापेन अनिजात स्वस्प प्राप्त होकन तिच्यामध्ये भरपूर व विषय प्रयस्चना माली. अधापिह लेखननापा महणून दिचे स्वस्प कायम आहे व इस्लामी धर्मा करोबर हिचा प्रसारहि पुष्कळ अलिला आहे. या वेळच्या प्रचारांतील वोलीवहल कारच थोडी माहिनी मिळते. सध्या आशिया व आफिश खंडांत ज्या भाषा प्रचारांत आहेत तथा परस्परांस सहज समजण्यासारख्या अमृन तथाचे निधित अमे नित्र प्रकार पडलेले नाहींत. सध्यांची वोलण्याची अरबी भाषा अतिशय साधी अमृन व्याकरणहरूषा प्रयक्करणहरूसपाची आहे. याच भाषशी संबद्ध असलेल्या दक्षिणअरबीमध्ये कि. पू ६ ते ८ व्या शतकामधील शिलालेख आहळतान या भाषेत इतर वाल्याय कारसं नसून सध्यां ही फक्त अरबस्तानव्या आग्रेशीकडील प्रदेशांत थोडी कार चाल आहे.

इिप्रजोषिक:--ही अविभिनियामध्ये प्रचलित असून दक्षिण अरबी व हॅमेटिक बोर्लीचे मिश्रण आहे. सध्याच्या अवि सिनियन खिस्ती लोकांची धार्मिक भाषा गीम या नांवाची आहे. सध्या प्रचलित असल्ल्या येथील भाषांमध्ये अस्टारिक ही विशेष महत्त्वाची असन तीमध्ये तराध्या शतकाषासन लेखन मुद्ध असन ती राजभाषा आहे.

हॅमिटिक — या शाखितील इजिन्शियन ही खि. प्. चार हजार वर्षीपासून प्रचित आहे. ही लि. शहाच्या ज्वा शतकांत जिवंत होती. या आपेच्या चित्रयुक्त लिपीमुळें ही फार महत्त्वाची असून प्राचीन संस्कृतीच्या अभ्यासाच्या दशीनेहि तिचें महत्त्व फार आहे. लि. शकाच्या ३ ऱ्या शतकामध्य नवीन कराराचें त्या वेळच्या ऑप्टिक आपेमध्यें आपांतर झांलें होते. ही १६ व्या शतकांत प्रचारांतृन गेली. तथापि तिला अजून ऑप्टिक पंथामध्यें धार्मिक महत्त्व आहे. इतर हॅमिटिक आपंबद्दल शालीय अशी फारच थोडी महिती मिळते. इजिप्त व अटलांटिक या दरम्यानच्या उत्तर आफिकेमध्यें लिबियन आणि बरवर या बोली विखुरकेल्या आढळतात. यांतील फारच थोडे लेख व धार्मिक प्रंथ उगलक्य आहेत. अरबी भाषेने सातव्या शतकामध्ये यांचे स्थान घेण्यापूर्वी उत्तर आफ्रिकेमध्ये लिबियन व बरवर या बोलण्याच्या भाषा असून प्युनिक व लॅटिन या लिहिण्याच्या भाषा होत्या.

कुशिटिक:--(हॅमचा वडील मुलगा कुश याच्या नांबावरून) ही हॅमिटिक भाषची शाखा आफ्रिकेच्या पूर्वेकडील कोप-यांत प्रचलित आहे. हींत निर्निराळ्या बोली असून त्या बोलणा-यांची संख्या सुमारें आठ लाख आहे. परंतु त्यांमध्यं वे।इमय उपलब्ध नाहीं. यांतील महत्त्वाच्या बोली म्हणजे बेऽजा, साहो, आफर, सोमाली, गल्ला, अगाव, सिरमा ह्या होत.

फितोउजिक आणि सामोयिदिक --- राच काल पर्यंत फितोउजिक अथवा उरल आणि सामोयिदिक या उरल अलताइक भाषासंपाची एक शाखा म्हणून मानीत असत. परंतु एका सामान्य उरेलियन भाषेपासून त्या निषालया असून त्यांचा एस्किमो-अल्युशियन भाषेशी संवेध आहे. फिनोउजिक ही प्रथम न्होंल्या नदीच्या मध्यभागाजवळ बोलली जात होती. पुढें तथील लोकांच्या परिश्रमणावरोवर तिच्या बऱ्याच शाखा झाल्या. त्या फिनिश व तत्संवद केरेलियन, ओलोनेशियन, न्देपसे, वोते, एस्थोनियन, लिक्होनियन, लॅप, मोडेंब्हिनयन, क्रेरिशियन, परिमयन, व तिच्या शाखा झिरियन व वोतियक, तसेंच वोगल, ओस्तियाक आणि मग्यार अथवा हंगिरियन या होत. यांतील फक्त एस्थोनियन (१०वंशतक), फिनिश (१२वंशतक), लेप व हंगिरियन (१०वंशतक), या चार साहित्यक भाषा आहेत. सामोथिदिक:--ह्या योली उरल पर्वताच्या उत्तरेपासून वेनिसीपर्यतच्या प्रदेशांत सुमारें अठरा हुजार लोक वोलतात.

तुर्की, मंगोली व तुंगुसी--यांस अल्तेइक भाषा असे म्हणतात. यांत परस्परांमध्ये बरेंच साम्य आहे. तथापि त्यांचा अजून वांशिक संबंध निश्चित झाला नाहीं.

तुर्दी:—या भाषेत सुमारें २८ वोली अस्न ही युरोप व आशियांतील बन्याच मोठ्या प्रदेशावर प्रचलित आहे. युरो-पमध्यें किमिया द्वीपकल्प, कॅस्पियन समुद्रकिनारा व्होल्गा आणि कामा या नयांचे तीर आणि तुर्कस्तान या भागांत ही प्रचलित अस्न आशियामध्यें आशियामायनर व चिनी तुर्कस्तानपास्न इराण, अफगाणिस्तान ते येनिसी नदीपर्यंत हिच्या बोली पसर लेल्या आहेत हिचीय याकृत नांवाची एक बोली सैबिरियामध्यें प्रचलित आहे. या भाषेचा प्रसार गुमारें चार कोटी लोकांत आहे. ऑहोमन भथवा उस्मानली हिला वास्तविक तुर्की म्हणून म्हणतात. ही युरोपमध्ये व आशियांतील तुर्कस्तानांत प्रचलित आहे. या एकंदर बोलींमध्ये याकृत व तुमरी व्होल्गा आणि कामा नयांच्या आसपास असलेली चुवाश या दोन योलींत विशेष फरक आढळून येतो. या भाषेतील लेख इ. सनाच्या आठव्या शतकंतील आढळतात. यांतील वाष्ट्रगय चौदाव्या शतकापर्यंत विशेषपण पुर्वे आलेलें नव्हतें व १९ व्या शतकापर्यंत या भाषेवर अरबी व फारसी भाषांचा पगडा बसलेला होता. परंतु अलीकडे युरोपियन भाषांचे वर्षस्व स्थापन होत आहे.

मंगोली:--तेराव्या शतकामव्ये चिमिश्रखान या मोंगल सरदाराने बराच मूप्रदेश आक्रमण केला होता. परंतु त्यापूर्वीचा या लोकांचा इतिहास मुर्ळीच उपलब्ध नाहीं. या भाषेचे सध्यां थोडेफार अवशेष कास्पियन समुदाच्या उत्तरेकडे व्होल्गा नदीच्या किनाऱ्यावर व उत्तर अफगाणिस्तानामध्ये आढळतात. सध्यां सुमारें तीस लक्ष लोक या वोली वापरतात. यांतील जुन्यांत जुने शिलालेख तेराव्या शतकांतील असून त्यानंतरचें कांहीं ऐतिहासिक व धार्मिक वाडमय उपलब्ध आहे.

तुंगुसी:--तुंगुनी व मांचु लोक आणि भाषा यांविषयींची पूर्वीची फारशी माहिती मिळत नाहीं. ही सध्यां भुमारें दहा लाख लोक वापरतात. चिनी भाषेच्या वधस्वामुळे ही लवकरच नष्ट होण्याचा संभव आहे. तथापि सतराज्या शतकापासून मांचु भाषेमध्ये भाषांतरें, ज्याकरणें व मोठमोठे कोश तयार झाले असून तिला निश्चित स्वरूप प्राप्त शाले होतें. मांचु भाषेतील पांच भाषांचा व ३६ भाग असलेला एक कोश ब्रिटिश स्युक्षियममध्ये उपलब्ध आहे. भाषाभ्यासाच्या दशीने या भाषेतील लेख कार महस्वाचे आहेत. या भाषेच्या बस्याच बोली आहेत.

जपानी—या भाषेचे वांशिक स्थान अजून निश्चित आलें नाहीं. हिचा कोरियन भाषेशीं निकटचा संवंध दिसतो परंतु कांहीं भाषाशास्त्रक तिला उरल अन्तेहक संघाशीं जोडतात. या भाषेतील लेखनपद्धित चिनी भाषशीं संबद्ध आहे. या भाषेतील बाइमय समृद्ध असून ८ न्या ९ न्या शतकापासून उपलब्ध आहे. सध्यांची जपानी भाषा टोकियो येथील बोलीवहन तयार झाली आहे. ही भाषा बोलणारे सहा कोटी लोक असून ते मुख्यतः जपानमध्ये परंतु थोडेकार कोरिया, अमेरिका व इतर वेटांत आढळतात. हिचें स्वहप संख्डि अथवा चिकटें आहे तथापि प्रत्ययप्रवृतीहि आढळते.

कोरियन -- ही जपानी भाषेशीं सहश व संबद्ध अशी एक चिकटी भाषा आहे. हिवी लोकसंख्या एक कोटि सत्तर लक्ष अपन ती कोरियामध्यें प्रचलित आहे. या भाषेत पुष्कळ चिनी शब्दांची भर पडलेली आहे. पंधराव्या शतकापर्यंत ही चिनी लिपीत लिहीत असत. त्या सुमारास संकृत भाषेवहन एक वर्णमाला तयार करण्यांत आली व स्वर आणि व्यंजनांची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यांत आली.

पे.नु--याच प्रदेशांतील दुसरी अवर्गीहत भाषा म्हटली म्हणजे साधालीन व इतर बेटांत सुमारें वीस हजार लोकांत प्रचलित असलेली ऐनु ही होय. हिचें स्वस्प चिकटें अमुन हिच्या तीन बोली आहेत हींत मुळींच वाड्मय नाहीं.

हायपरचोलियन अथवा पॅलिओ एशियाटिक भाषा—या भाषा संबंधी कारच थोडी माहिती असून यांमध्ये युकाधीर, बुकचे आणि कोर्याक (सायवेरियांतील ईशान्यभागांतील), कामचाडल (कामधाटकामधील) व गिलियांक (संधेलियन बेटांतील) या भाषा मोडतात. या लेखिनिविशिष्ट नगन त्यांच्यांतील परस्पर संधेध अनुन निधित नाहीं.

वारूक—-ही भाषा आर्यन् प्रदेशांत असून आर्येनेतर आहे. हिला बास्क लोक युस्कारा अथवा एस्स्वारा असे स्हणतात. स्पेनमन्ये उत्तरेकडील चार प्रांतात व फ्रान्समधील दोन जिल्ह्यांत ही प्रचलित आहे. हिचा संवंध निरिनराळ्या भाषांशीं जोडण्यांत येतो. कांहींच्या मते ही स्पेन व दक्षिण फ्रान्समध्ये पूर्वी प्रचलित असलेल्या आय्येरियन भाषेपासून निषाली असावी. तर कांहींच्या मते ती हॅमिटोसेमिटिक, कॉकशन, इ्ट्रिकन वंगरे भाषांशीं संबद्ध आहे. ही जरी फार लहानशा क्षेत्रांत प्रचलित आहे तरी तीमध्य अनेक पोटभाषा असून त्या पोटभाषांत पुन्हा अनेकप्रकारचें साहश्य असल्यामुळे परस्परांपासून त्यांचे भिन्नत्व दाख वितां येत नाहीं. यांतील जुन्यांत जुने अबशेष आठन्या शतकांतील असून तीं गांवांचीं गांवें आहेत. या भाषेतील पहिला प्रंय १५४५ मधील असून १९ व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत या भाषेतील वाडमय फक्त धार्मिक होते. परंतु अलीकडे बरीच नवीन प्रंयरचना झाली आहे. भाषाशास्त्रकृथा ही फार महत्वाची भाषा आहे. हिचे स्वरूप चिकटें आहे.

कॉकेरान भाषा—कास्पयन व काळ्या समुद्राच्या दरम्यान आपणांस आर्यनिह नन्दे व सिमिटिक किंवा उरल अल्ताइक नन्देत असे दोन भाषामंघ आढळतात. यांम उत्तर व दक्षिण कॉकेशन अशीं नांवें अमून यांची लोकसंख्या मुमारें वीस लक्ष आहे. कांहीं भाषाशाश्रज्ञ यांचें जाफेटिक भाषा म्हणून वर्गीकरण करतात, कॉकेशन भाषांचे पुन्हां पूर्व व पश्चिम असे दोन वर्ग पाडण्यांत येतात. यांनील पहिल्याम त्यांनील एका पोटभाषेवहन चेचेन असे नांव देतात. यांनील अवार नांवाच्या एका भाषेमध्य नामाच्या तीस विभक्ती आहेत. चेचन भाषेत नामांस सहा लिंगे असून त्यांनील चारांत फक्त ध्वनिविषयक फरक आहेत. व त्यामुळें अर्थोत कोणताहि बदल होत नाहीं. यांतील बहुतंक नाम व कियापर अनियमित रीतीन चालतात. परंतु पश्चिमेकडील संघामध्य इतका अनियमितपणा आढळत नाहीं. या संघांत तीन शाखा असून त्यांतील सकेशियन ही विशेष ज्ञात आहे. ह्या कोणत्याहि भाषेस स्वतंत्र लिपी अथवा वाड्मय नाहीं. दक्षिण कॉकेशन:—ही शाखा मध्य व पश्चिम कॉकेशसमध्य समारें पंचरा लक्ष लोकांत प्रचल्ति असून तीमध्य पांच निरनिराळया बोली आहेत. त्यांपैकी जॉकियन ही फार महत्वाची आहे. हिची स्वतंत्र लिपी असून तीमध्य १० व्या शतकापासून रिवन्दी वाड्मय उपलब्ध आहे. हिचे स्वहत्व प्रत्या आर्थन व चिकट्या तुकी भाषा यांच्यान मधलें आहे.

द्वाचिड--या भाषा दक्षिणहिंदुस्यानांतील सुमारे सात कोटी लोक बोस्तात. यांचा कांहीं लोक मुंडा भाषेशीं संबंध जोडतात. परंतु बरेच लोक तो मान्य करीत नाहींत. पूर्वी या भाषांचा प्रसार हिंदुस्थानाच्या बच्याच भागावर होता, असे मानावयास जागा आहे. बलुचिस्तानांत एकाकी असलेली बाहुइ भाषा हा तिचा उत्तरेकडील अवशेष होय. या भाषेतील लिंगभेद हिंदुस्थानांतील दुसन्या कोणत्याहि भाषांत आढळत नाहीं. मुंडा भाषेप्रमाण या भाषेत परसंप्राहक व परज्यावर्तक (आपण ककं, आम्ही ककं ) अशीं स्वतंत्र प्रथम पुरुषी सर्वनाम आहेत. तसेंच कांहींमध्य अकरणक्षी कियापद आढळतात. यांत पुढें दिलेल्या पोटभाषा आहेत. ( अ ) तामिळ--ही वाडमयसंपत्र भाषा आहे. साहित्यक तामिळ भाषेचें स्वरूप आप असून अक्षित्रित लोकांस तें समजत नाहीं. ( आ ) कानडी--ही पिथमेकडे पंथरा लाख लोक बोलतात. हीमध्ये पांचव्या शतकांतील शिलालेख उपलब्ध असून ९ व्या शतकापासून वाड्मय आढळतें. (इ) तेल्यू--ही पूर्व किनाऱ्यावर प्रचलित असून हींत अकराच्या शतकापासून वाड्मय आढळतें. ( ई ) मल्याळम्--हिला तामीळ भाषेचाच पोटभेद मानतात. हीमध्ये तेराच्या शतकापासूनचें वाड्मय उपलब्ध आहे. या भाषा आपल्या निकटवर्ती असल्यासुळें त्यांची संस्कृत भाषेशीं काल्डवेलने केलेली तुल्ना पुढें दिली आहे.

द्राविष्ठ च संस्कृत—द्राविष्ठ भाषा व संस्कृत यांमध्ये पुढील बाबतीत व्याकरणविषयक भेद आढळतात-(१) द्राविष्ठ भाषांत सर्व अचेतन वस्तुवाचक नामें नपुंसकलिंगी मानतात, पुलिंगी आणि स्त्रीलिंगी हा भेद फक्त पुढील बाबतीत आढळतो, **मस्तावना** ६०

(अ) तृतीयुपुरुषी सर्वनाम, (आ) सचेतन वस्तुंस लागणारी विशेषणे. यांस सार्वनामिक प्रत्यय लागतात. कियापदाची तृतीयपुरुषी कपें हींहि सार्वनामिक प्रत्यय लावून बनिवतात व त्यांची एकवचनी तीन रूपें व अनेकवचनी दोन रूपें तृतीयपुरुषीं सर्वनामा-प्रमाण बनवितात. इतर बावर्तीत जेव्हां लिगभेद दाखवावयाचा असेल तेव्हां स्त्रीपुरुषवाचक स्वतंत्र शब्द मार्गे जोडतात. पण या ठिकाणींहि त्या नामाचे लिंग नपुंत्रकच असन कियापदाचे रूपहि त्यास जुळणारे असेच बापरतात. हा विशेष आपणांस सिथियन भाषांत आढळतो. पण सर्व आर्थन भाषांत लिंगभेदाचे विशेष महत्त्व आहे. (२) द्राविड नामांची विभवतीची निरनिराळीं क्षें विभिक्तप्रत्ययांच्या ऐवजी निराळींच अच्ययें शेवटीं जोडून बनविण्यांत येतात. यांमध्यें एकवचनी व अनेकवचनी क्षें बन-वितांना असा भेद आढळतो की, एकवचनामध्ये विभिक्तप्रत्यय मूळ शब्दासच जोडतात तर अनेकवचनी प्रत्यय मूळ शब्दास जोडण्याऐवर्जी सिथियन भाषेप्रमाणें अनेकवचन करणाऱ्या प्रत्ययास जोडतात. मुळ शब्दास अनेकवचनी प्रत्येय जोडला म्हणजे सर्व नामें एकवचनाप्रमाणेंच अनेकवचनांत व तिन्ही लिंगांत चालतात. (३) द्राविड नपुंसकलिंगी नामाचे अनेकवचन क्कचितच होते व कियापदाच्या बाबतीत तर नपुंसकिरंगी अनेकवचन फारच क्वचित येते. (४) द्वाविड भाषांतील चतुर्थीचे प्रखय क. कि अथवा में यांचे संस्कृत अथवा इतर कोणत्याच आर्थन भाषेतील प्रत्ययांशी साइश्य आढळत नाहीं. तर उलट ते तुर्की भाषेतील चतुर्थीच्या प्रत्ययांसारखे अथवा बेहिन्तन शिलालेखांतील विथियन भाषेसारखे किंवा कांही फिनिश बंशां-तील भाषांसारखे दिसतात. आर्थन् भाषांमध्ये ज्या ठिकाणी उपसर्ग अथवा शब्दयोगी अव्ययं शब्दाच्या मागें जोडलेलीं आढळतात त्या ठिकाणीं द्राविड भाषेमध्यें निथियन भाषेत्रमाणे पश्चात्योगी शब्द जोडतात. या शब्दांस भाषेमध्यें स्वतंत्र स्थान नसन ते संबंधदरीक अथवा ग्राणदरीक नामें असन साहाय्यक शब्दाप्रमाणे त्यांचा उपयोग करतात. सर्व कियाविशेषणे हीं सामान्यनामें, धातुसाधितनामें, किंवा कियापदांची तुवंत किंवा हेत्वर्थक रूपे असन तीं त्यांचा संबंध असणाऱ्या किया-पदाच्या पूर्वी येतात. ( ५ ) संस्कृत व इतर भार्यन भाषांत विशेषणांची नामाप्रमाणें रूपे होतात. व ती तत्संबद्ध नामाप्रमाणें लिंग, बचन, विभक्ति यांस अनुसहन होतात. परंतु बाविड भाषांमध्ये सिथियन भाषांप्रमाणेच विशेषणांची हपे बदलत नाहीत. यांचे मळ स्वह्नप भाववाचक नामात्रमाणे असते. व जेव्हां ती भाववाचक नामें म्हणून वाक्यांत वापरली जातात तेव्हां त्यांवर नामां-प्रमाणेंच सर्व कार्यें होतात. परंतु जेव्हां नामाशीं गुणविशेषणें म्हणून उपयोग करण्यांत येतो तेव्हां त्यांच्या रूपांत कोणताहि बदल न होतां तीं फक्त नामांच्या पूर्वी योजतात (६) मंगोलियन, मांचू व कित्येक सिथियन भाषांप्रमाणे व इतर आर्थन भाषांच्या खलट द्वाविड भाषत विशेषणांच्या ऐवर्जी कियापदाची धातुसाधित हप योजतात व त्यामुळ जेव्हां गुणदर्शक नामांचा विशेषणां-प्रमाण उपयोग केला जातो तेव्हां धातुसाधिताचे प्रत्यय त्यांस जोडतात व त्यांस नामाच व कियापदाचे असे दोहोंचेहि स्वहप चेत. ( ७ ) ब्राविड भाषांचा इतर अनेक सिथियन भाषांप्रमाण हा एक विशेष आहे की. त्यांमध्ये प्रथमपुरुषी सर्वनामांची **अनेक**-वचनीं दोन हमें असतात. एकामध्यें द्वितीयपुरुशाचा अंतर्भाव होतो व एकांत होत नाहीं. (उदा. आपण, आम्ही) म्हणजे एक पर-संबाहक असते तर दूसरे परव्यावर्तक असते. ही गोष्ट भाषणांस संस्कृत किंवा इतर बार्यन भाषांत आढळत नाहीं. या दोन भाषांस सहज अज्ञा गोष्टी म्हटल्या म्हणजे दोहींतिह द्विवचन आढळते ही होय. (८) द्राविड भाषांत कमैक्तीर प्रयोग आढळत नाहीं. त्याऐवर्जी कांहीं सहाय्यक कियापरे वापरतात. ( ९ ) द्राविड भाषांमध्ये सिथियन भाषांप्रमाणे व आर्यन भाषांच्या उल्ट उभयान न्वयी अन्ययाच्या ऐव जी पूर्वकालवाचक धातुसाधित वापरण्याची अधिक प्रवृत्ति भावळते. ( १० ) द्राविह भाषांत करणह्रपी व अकरणह्नपी कियापदांचे स्वतंत्र प्रयोग असतात. याहि बाबतीत त्यांचे सिथियन भाषांशी साम्य व आर्थन भाषांशी विसादश्यं दियुन चेंत. ( ११ ) द्राविड भाषांमध्ये मंगोलियन, मांचू व कांहीं अंशाने सिथियन भाषांत आढळणारा एक विशेष म्हणजे संबंधी-सर्वनामांच्या ऐवजी संबंधीधादुसाधित वापरण्याची प्रवृत्ति आढळते. गोंड भाषेशिवाय कोणत्याहि दाविड भाषेत संबंधीसबै-नाम आढळत नाहीं. गोंड भाषेमध्यें संबंधी धातुसाधित नष्ट झालीं असून त्यांऐवजी हिंदी भाषेतील संबंधीसर्वनामें रूढ झालीं आहेत. द्वाविड भाषांत संबंधीसर्वनामांची जागा संबंधीधातुसाधितांनी घेतली असन हीं धातुसाधित कियापदाच्या वर्तमान, भूत व भविष्य काळाच्याच धातुसाधितांस प्रत्यय लादुन तयार करतात व हा प्रत्या व पृष्टीचा प्रत्य हे एकच होत. उदा॰ सं. ' पुरुषः य मागतः' या ऐवर्जी तामिळ भाषेत ' य आगतः पुरुषः ' ( वंद अ आळ ) असा बाक्प्रचार आढळतो, येथे वंदु-आगतः या भूतकालवाचक धातुसाधिताचे बन्द अ=यभागतः असे संबंधी धातुसाधित 'अ' हा पृष्ठीचा व विशेषणात्मक प्रत्येये लावून बन-वि॰यांत येते. (१३) द्राविड भाषांतील वाक्यरचनाहि सिथियन भाषांप्रमाणेच संस्कृत भाषेहन सर्वथा भिन्न आहे. संस्कृत भाषेत मुख्य शब्दाच्या पृत्री तत्संबद्ध शब्द योजतात. जसे 'रामस्य पुत्रः' परंतु द्राविड भाषेत मुख्य शब्द प्रथम येकन संबद्ध शब्द नंतर योजण्यांत येतो. यामुळं वाक्यरचनंत आरंभी नेहमीं कर्त्याचें स्थान असते व कियापद वाक्याच्या क्षेत्रहीं येतं. विक्रेषण विश्वेष्याच्या पूर्वी असते. कियाविश्वेषण कियापदाच्या पूर्वी असते. ज्या नामाचा कियापदाशीं संबंध असतो तें नाम तत्संबद्ध शब्दांसह कियापदाच्या पूर्वी येते. संबंधी धातुसाधित तत्संबद्ध नामाच्या पूर्वी येते. वाक्यांतील अकरणरूपी भाग करणरूपी भागाच्या पूर्वी येते. वाक्यांतील अकरणरूपी भागाच्या पूर्वी येते. वाक्यांतील व्यव्याच्या ऐवर्जी नंतर येतें व वाक्याच्या श्वेष्टी कियापद येते. या सर्व वावतीत दाविड भाषांचे सिथियन भाषांशीं साम्य आहे.

ष्ट्राचिड भाषा च संस्कृतसंभय भाषा—-द्राविड भाषा व उत्तरिंदुस्थानंतिल भाषा यंग्रध्यं पृढील बावतीत व्यावरणविषयक साम्य आढळतें—(१) नामांचे सामान्य रूप करून त्यास विभक्तिप्रत्यय जोडण्यांत येतात. (२) नामांस अनेकवचनाचा प्रत्यय लागल्यानंतर बहुधा एकवचनासारखेच प्रत्यय लावून त्यांची निरिनरालीं अनेकवचनी विभक्तीचीं रूप वनविण्यांत येतात. (३) प्रथमपुरुषी एकवचनी सर्वनामांचीं परसंप्राहक व परन्यावर्तक अशीं दोन रूप असतात. उदा. आपण करूं व आमहीं करूं. (४) पूर्वयोगी अन्ययांच्या ऐवर्जी पश्चात्योगी अन्ययें वापरतात. म्हणजे उपमर्ग पूर्वी जोडण्याच्या ऐवर्जी शब्दयोगी अन्ययें नेतर जोडण्यांत येतात. उदा. —अभिरामं—रामापुढं; उपगृहं— वराजवळ इत्यादि. (५) कियापदाचीं निरिनराळ्या काळातील रूपें घातुसाधिताच्या साहाण्यानें करतात. (६) मुख्य वाक्याच्या पूर्वी संवधी वाक्यें योजतात. जर तो आला तर मी येईन. (७) मुख्य शब्दानंतर संबद शब्द योजतात.

द्राविड भाषा व वेहिस्तून लेख भाषा--द्राविड भाषा व वेहिस्तून लेखांतील माषा यांच्यामध्ये पुढील साहरय भाढळतं-(१) ह्या दोन्ही भाषांत ट, ह, ण हीं मूर्धन्य व्यंजनें आढळतात. ही व्यंजनें संस्कृतमध्यें आढळत असलीं तरी तीं संस्कृत भाषेमध्ये द्राविड भाषेमधून आहेली आहेत. (२) तामिळ भाषा व या लेखांतील भाषा यांम-ये एकच व्यंजन शब्दाच्या प्रारंभी आलें तर त्याचा उच्चार कठोर करावयाचा व शब्दाच्या मध्ये आलें तर मृद्द करावयाचा व एकाकी असेल तर कठोर करावयाचा आणि द्वित्त अंसल तर मृद् करावयाचा हा नियम सामान्य आडळतो. (३) या लेखांतील भाषेत पशीचीं रूपें न, निन, व इत्र हे प्रत्यय लावून बनविलेली आढळतात यासारखोंच द्राविड भाषतील रूपे तेलगुमध्ये नी लावून गोंडी व ब्राह्ड्मध्ये न भयना अ लावून आणि तामिळमध्य इन हा प्रत्यय लावून होतात. (४) या लेखांतील चतुर्थीचा प्रत्यय इकी अथना इक असा आहे व द्राविड चतुर्थीचे प्रत्यय कु. कि. क इत्यादि आहेत. या प्रत्ययांच्या पूर्वी तामिळ व मल्याळीमध्ये उ व इ असे स्वर येतात. आणि त्यामुळ क चे द्वित्त होते. उदा. तुला या अथी कानडीमध्ये निन-अ-गे मल्याळीमध्ये निन-अ-क्क तर वेहस्त्रन लेखांत निन-इक्क अशों ह्रपें आढळतात. (५) बेहिस्तन लेखांत सर्वनामांची द्वितीयेची ह्रपें उन्, इन् अथवा न प्रत्यय लावुन केलेजी भाढळतात, याशीं तेलगुमधील नु अथवा नि आणि कानडीमधील अम्, अन्, क हे द्वितीयेचे प्रत्यय सहश दिसतात. (६) या लेखांत संख्यावाचक शब्द फरत 'किर' हा आढळतो. याचा र अथवा इरे या संख्यावाचक विशेषणाशी अथवा उपपराशी संबंध दिसतो. तेलगुमध्ये एक या अधी ओक असा शब्द असन नामिळमध्ये ओर असा शब्द आहे. खोंड भाषेत एक या अधी र हा शब्द आहे, तो तामिळमधील ओर शब्दाशीं किया विशेषतः वेहिस्तुन लेखांतील र अथवा इर शब्दाशीं सदश दिसतो. या लेखांतील क्रमवाचक संख्याविशेषणांच्या शेवटी इम् असे वर्ण येतात तर तामिळेभाषेतील याच संख्याविशेषणांच्या शेवटी आम् हे वर्ण येतात व सामोथिदीक भाषांमध्ये इम् असे येतात. (७) द्वितीयपुरुषवाचक सर्वनाम या लेखांत व द्राविड भाषांत नी असे एकच आढळते. याचें सामान्य हप निन् अस होते. व तेच द्वितीयेचेंढि हप आहे. या सर्वनामांचे अनेकवचनी रूप या लेखांत योजेलेल आढळत नाहीं. (८) या लखांच्या भाषेत द्रांविड भाषांप्रमाणेच संबंधीधातुसाधित योजलेल आढळते याखेरीज संबंधीसर्वनामहि आढळते. व हा विशेष सर्व सिथियन भाषावंशांत आढळतो. ( ९ ) या लेखांत अकरणात्मक आज्ञार्थी अथवा निषेधार्थक अन्यय इति असँ योजिलेलें आढळते. गोंड भाषेत आपणांस मिश्रि असे आढळते. बेहिस्तून शिलालेखांतील कियापर चालविण्याची पद्धत उमियन वंशांतील हंगेरियन किंवा मोदिन भाषांसारखी आढळते. परंतु दाविड भाषांपासन ती सर्वथा भिन्न आहे. द्राविड भाषां-तील कियापदांची रूपें धातूस कालवाचक अन्ययं जोड्डन बनविण्यांत येतात. व त्यांची निरनिराली पुरुषवाचक रूपें सार्वनामिक प्रत्यय जोडून बनविण्यांत येतात. हें विसादश्य लक्षांत घेतलें तरीसुद्धां या दोन भाषांमध्यें कांहीतरी निकटचा संबंध असावा ही गोष्ट सक्षांत येते. द्राविड भाषा ह्या सिथियन वंशांतील तुर्की, उन्नियन, मंगोली किंवा तुंगुसी भाषांशीं संबद्ध नसून त्या फिनिश किंवा उप्रियन-विशेषतः ओस्तियाक शाखेशी-संबद्ध असाव्यात असं काल्डवेलने म्डटले आहे.

द्वाविड भाषांत शिर छेछे आर्य विशेष--द्राविड भाषांत ज आर्थन भाषाविशेषांचे मिश्रण झालेले आहे तें पुढील बाबतीत होय-(१) एकापुढे एक येणाऱ्या दोन स्वरांचा संयोग होऊं नये म्हणून त्यामध्ये न वालण्याचा प्रीक अथवा संस्कृत भाषांत्रमाणे प्रधात. (२) तृतीयपुष्ववाचक सर्वनामें व कियापदें यामध्यें लिंगभेद, विशेषतः नपुंसकिलंगांचे अस्तित्व.

(३) दर्शकसर्वनामं अथवा तृतीयपुरुपवाचक सर्वनामं यांचे नपुंषक लिंग करीत असतांना 'द,' अथवा 'त,' हा आगम लावणें. (४) नपुंसकलिंगी शब्दाचे अमेकवचन लॅटिनप्रमाणें अकारान्त असणें. (५) दूरचा पदार्थ दाखिषण्याकरितां योजावयाच्या दर्शक सर्वनामांत 'अ' व जवळचा पदार्थ दाखिषण्याच्या दर्शक सर्वनामांत 'इ' हा स्वर असणें. (६) फारसी भाषेप्रमाणें भूतकाल-वाचक रूपें 'द जोहन करणें. (७) कांहीं भूतकालवाचक रूपें वर्णांची द्विकित अथवा अभ्यास करून करणें (८) घातुसाधित नामें अथवा तद्वपें कियापदांतील स्वर दीर्घ करून बनविण.

संस्कृत वा तामिळ—तामिळ भाषेवर संस्कृत भाषेच्या संसागेंने पुढील परिणाम झालेले दिसतात (१) लिंगायत भागम, शंकराचार्य व रामानुजाचार्य यांच्या प्रंथांनी आपल्या तत्वज्ञानाच्या प्रसारावरोवर ११ व्या शतकापासून १६ व्या शतकापर्यंत अनेक संस्कृत तत्सम शब्द तामिळ भाषेत अंतर्भत केले. (२) यापूर्वी ९ व्या शतकापासून १३ व्या शतकापर्यंत जैन प्रंथकारांनी अनेक संस्कृत तत्सित शब्द तामिळ भाषेत अंतर्भत कोश व व्याकरण लिंदली गेली. या तदित शब्दांत तामिळभाषाविशेषांनुसार बदल झालेला भाढिलतो. उदा. लोक या संस्कृत शब्दांच जलगु असं रूप झाले आहे. राजा याचे अरसु असं रूप झाले आहे. (३) यापूर्वीहि कांही संस्कृत तत्सम अथवा तत्भव शब्द तामिळ भाषेत प्रविष्ट झाले होते. हे प्राचीनकाळच्या ब्राह्मण, पंडित, ज्योतिषी, पुरोहित वगरे वर्णाच्या संसर्गापासून आले असावे. यांचे रूप वरील दोन्ही प्रकारच्या शब्दाण, पंडित, ज्योतिषी, पुरोहित वगरे वर्णाच्या संसर्गापासून आले असावे. यांचे रूप वरील दोन्ही प्रकारच्या शब्दाणसील तामिळमध्ये कम् असं रूप भाहे तरहा संसर्गीय प्रविद्यांचीं नांवे संस्कृत नांवांपासून वनलेली आढळतात. उदा. पूर्व आषाढ पासून पुराइं, पूर्व भाइन पदापासून पुरासी अशी रूप वनलेली आढळतात.

संस्फ़त भाषेतील मूर्थन्य वर्ण — संस्कृत भाषंतील मूर्थन्य वर्ण द्वाविड भाषंतृत आले असावे यास पुढील कारणें संभवतात (१) द्राविड भाषांत मूर्थन्य वर्ण हे अनेक घातंमध्यें लांचें इतर धातंशीं प्रथक्त दाखिवण्याकरितां अवश्य व मुख्य घटक म्हणून आढळतात तर संस्कृतमध्यें मूर्थन्य वर्ण हे तंत्यवर्णापासून संधिनियमाने बनलेल आढळतात. (२) संस्कृत भाषेशीं वांशिक संवध असलेलया प्रीक, लेटिन, गांथिक, केल्टिक, लिथु ऑनियन, स्लॅग्ड्रॉनिक, फारसी, झेंद यांपैकीं कोणलाहि भाषंत मूर्थन्य वर्ण आढळत नाहीत. व या भाषांचा संवध संस्कृत भाषा बोलणाऱ्या लोकांशी हिंदुस्थानांत त्यांचें आगमन होण्यापूर्वी होता. तर द्राविड भाषांशीं संवध त्यांचें हिंदुस्थानांत आगमन झाल्यावर आला. व सवै द्राविड भाषांत मूर्थन्य वर्ण आढळतात. तसेच या मूर्थन्य वर्णाचा प्रचार संस्कृतपेक्षांहि हिंदुस्थानामध्यें उत्पन्न झालेलया प्राकृत भाषांमध्यें अधिक आढळतो. (३) तामिळ भाषेमध्यें जे संस्कृत भाषेतील शब्द आले आहेत त्यांतील कटीण हपें तामिळ भाषेनें उच्चार मुल्म कहन घेतलीं आहेत. संस्कृत शब्दांतील महाप्राण व संस्कृत 'प' हा उच्चारण्यास कटिण असलेला वर्ण तामिळ भाषेनें गाळून टाकला आहे. किंवा त्यामध्यें वदल केला आहे. अर्थात या भाषेनें संस्कृतनाधील उच्चारास कटिण असलेला वर्ण तामिळ मापेनीं निकट असुनहि सूर्यन्य वर्णाचा उपयोग तेलगु भाषेपेक्षां तामिळ भाषेत अधिक आढळतो. या सर्व कारणांवहन मूर्थन्य वर्ण हे द्राविड भाषांनी संस्कृत भाषेत्व अधिक आढळतो. या सर्व कारणांवहन मूर्थन्य वर्ण हे द्राविड भाषांनी संस्कृत भाषेत्व हाविड भाषांमधून आले असावें हे अधिक संभवनीय दिसतें.

उत्तरद्राविडः--या हुन्न हुन्न नष्ट होत असन त्यांचे स्थान आर्थन् भाषा घेत आहेत. गोंडी ( मध्यहिंदुस्थान ), ब्राहुइ ( बजुचिस्थान ), कोरकु ( छोटानागपूर ), व माल्तो ( राजमहाल टेकड्या ) या भाषा या संघात मोडतात.

अंदमानी--अंदमान बेटांतील भाषांस अद्यापि कोणत्याहि विशिष्ट संघांत सामील केलेले नाहीं.

आस्ट्रो-आशियाटिक भाषा—या भाषा अनामपासुन छोटानागपुरपर्यंत विखुरल्या आहेत. यांमध्यें मुख्य तीन शाखा आहेत. पश्चिमेकडे मुंडा व कोल ( छोटा नागपुर ), पूर्वेकडे अनामी ( दक्षिण चिनी समुद्र ) आणि मॉनस्केर ( वरील दोहोंच्या दरम्यान ) यांतील शब्दसप्रह व व्याकरणविशेषांवहनच त्यांचा एक भाषासंघ समजण्यांत येतो. तथापि अजून यांचा वांशिक संबंध तितका निश्चित ठरला नाहीं, यांमध्ये संख्याविशेषणं, उपसर्ग वगेरे बाबतींत साम्य असले तरी रचनेच्या बाबतींत बरीच भिन्नता आढळते, उदा. मुंडा या चिकट्या भाषा असन अनामी एकाक्षरी आहेत.

मॅ(नरूमेर:--या संघात मॅान, रूमेर, चाम, या तीन धुसंस्कृत भाषा व अनामपासून आसामपर्यंत ते मलाया द्वीपकल्प पर्यंत पसरहेल्या अनेक असंस्कृत भाषा मोडतात. यांतील सयाम व इंडो चीनमधील रूमेर भाषासंघ फार महत्त्वाचा आहे. यांतील जुने शिलालेख इ. स. सातन्या शतकांतील आढळतात. या भाषांची न्याकरणपद्धति महत्त्वाची आहे. अनामी:—या भाषा टांकिनचा पूर्व किनारा इंडो-चीन व कोचीन चीन या प्रदेशात प्रचलित असून या तई व आस्ट्रो आशियाटिक यांमधील संक्रमणावस्या दाखिवतात. यांत अनामी ही सुसंस्कृत भाषा असून तिच्या अनेक बोली आहेत. या भाषतील पिहला प्रंय पंपराच्या शतकांतील चिनी लिपींत लिहिल्ला आढळतो. सतराच्या शतकापासून ही भाषा लंटिन लिपींत लिहिल्लाची पद्धत पडली आहे. ही भाषा कांहीं बाबतीत मॉनल्मेर भाषशीं सहश दिसते, तथापि चिनी व तई भाषांतीलहि कांहीं विशेष तीमध्यें आढळतात, ही चिनीसारखी एकाक्षरी, अप्रत्यां व प्रथक्षरणात्मक भाषा आहे.

मुंडा अथवा कोळ:---या भाषा हिमालयाच्या भोंवतीं व छोटानागपुर या दोन प्रदेशांत आढळतात. या भाषांचा तिबेटी व ब्रम्दी भाषांशीं संबंध जोडण्यांत येतो, प्राचीनकाळीं हिमालयापासून बंगालच्या उपसागरापर्यंत मुंडा भाषा प्रचलित असे, परंतु हुळ् हुळ् तिचें स्थान तिबेटी, मंगोलियन व आर्यन् भाषांनी घेतळ. हिचें अर्वाचीन स्वरूपच पाहण्यास सांपडतें, व तें चिकटें आहे.

चिनी, तियेटो-ब्रह्मी व तई--या भाषासंघास तिवेटो-चिनी अथना इंडो-चिनी अथेिद म्हणतात. तिवेटो-ब्रह्मी ही चिनी भाषेशी संबद्ध असावी. परंतु तई भाषा तिवेटो-ब्रह्मी व मॉनस्मिर ह्या दोन्हीशीहि संबद्ध आढळते. चिनी-तिवेटी-ब्रह्मी व ऑस्टो-आशियाटिक भाषा यांचा एक स्वतंत्र भाषासंघ असावा अशी एक कल्पना आहे. व तई ही भाषा ह्या दोन भाषांमधील दुवा असावा. या तिहींसिह एकाक्षरी समजण्यांत येतें. परंतु त्यांच्या अर्वाचीन स्वरूपांतिह त्यांस हं नांव पूर्णण लायू पडत नाहीं. तिवेटो-ब्रह्मी भाषांत उपसर्ग आढळतात. तिवेटी भाषेत तर कियापदाच्या स्वरूपांतिह कांही विकार झाळेले आढळतात. तिवेटी भाषेत तर कियापदाच्या स्वरूपांतिह कांही विकार झाळेले आढळतात. तसेंच प्राचीन काळीं चिनी भाषेतिह नामांच्या व धातूंच्या स्वांत विकार होत असावा असे दिसतें. परंतु त्यांच्या विशिष्ठ लेखन-पद्धतीमुळे त्यांतील मूळशब्द अथवा धातु प्रथक् करणे किटण असल्यानें यासंवंधी निश्चित मत देतां येत नाहीं. तथापि सामान्यतः या भाषांची एकाक्षरी स्वाकडे प्रहृति दिसून येत असल्यावस्त चिनी व तिवेटी या भाषांत तई भाषेपेक्षां अभिक साम्य आढळते.

तिबेटो-ब्रामी:—यामध्यें तिबेटी व ब्रम्ही हे दोन भाषासंघ व त्यांचे अनेक प्रकार येतात. यांची लोकसंख्या दोनकोटी आहे. तिबेटी भाषेतील लेख सातच्या शतकापासन, तर ब्रामी भाषेतील अकराज्या शतकापासन आढळतात.

चिनी:—या भार्षेतील लेख खि. पू. दोन हजार वर्षीपासूनचे आढळतात. परंतु या भाषेची लिहिण्याची तन्हा विचित्र असल्यामुळ यांतील लेख वाचण अतिहाय किटण आहे. व या भाषेत इतके प्रकार आहेत कीं, एका शाखेच्या लोकांस दुसन्या शाखेंतील लेख मुळीच वाचतां येत नाहींत. या भाषेत वर्णेलिपी नसून प्रत्येक शवाकरितां स्वतंत्र अक्षरं असतात, व तीं बहुतेक कल्पनाचित्रं असतात. त्यामुळे अशा अक्षरांची संख्या पुष्कळ मोटी असते. ही कमीत कमी चार हजार असून त्याचे त्यांतील सामान्य वर्णोवलन २१४ गट पाडण्यांत येतात व हे सामान्यवर्ण कोशामध्ये आधाक्षराप्रमाण वापरतात. ही भाषा वाङ्मयव संस्कृति-दृष्ट्या फार महस्वाची आहे. परंतु हिच्या लिहिण्याच्या विचित्र पदतीमुळे हिचा ध्वनिविषयक अथवा स्वस्त्विपयक ऐतिहासिक अभ्यास करतां येत नाहीं. हिचे आर्षकालीन (६ व शतक), प्राचीन (६–१० व शतक), मध्यकालीन (१०-१३ व शतक) व अर्वाचीन (१३ नंतर) असे कालख्ट्या विभाग पाडण्यांत येतात. प्राचीन चिनीचे स्वस्त्य अत्यत्त प्रयक्षरणात्मक होतें. परंतु आर्षविनीमध्ये उपसर्ग व प्रत्यपद्धित असावी असे दिसतें. हिची एक्षसरी स्यस्पाकडे स्पष्टपण प्रवृत्ति आढळते. सांप्रतची पेकिन शहराची भाषा हिलाच मंदारिन, कान, ह्या अथवा गौरयु अमें महणतात. ही सरकारीभाषा महणून सार्वित्रक वनत चालली आहे. चिनी भाषा वीलणारे लोक चाळीस कोटी असून ती भाषा भीवतालच्याहि अनेक देशांत पसरलेली आहे.

तई:--तई किंवा शान भाषा या सयाम, तिवेट, ब्रह्मदेश, चीन व इंडो-चीन यांच्या कांहीं भागांत प्रचलित आहेत. यांतील सयामी ही भाषा सुमंस्कृत असून वाड्मयसमृद्ध आहे. इतर निरिनराळ्या बोली चीनपासून हिंदुस्थानपर्यंतच्या निरिनराळ्या प्रदे-शांत पसरेल्या आहेत. सर्वोत जुने सयामी शिलालेख इ. स. १२९३ मधील आढळतात.

मलाई-पॉलोनेशियन अथवा ऑस्ट्रोनेशियन भाषा—या भाषा हिंदी व पॅसिफिक महासागरांतील मादागास्कर बेटापासून चिलीन्या पिथमेकडील ईस्टर वेटापर्यंत पसरल्या आहेत. यांची विभागणी साधारणतः भौगोलिक प्रदेशावरून करतात. परंतु ती भाषाशास्त्रष्ट्या तितकी बरोबर नाहीं. यांचे इंडोनेशियन, मेलानेशियन, मायकोनेशियन व पॉलिनेशियन असे संघ पाडलेले आहेत. यांची रचना व स्वरूप सामान्यतः एकरूपी असते पण शब्दांची बरीच भेसल आढलते. यांतील मूळ शब्द बहुधा रोन अक्षरांच आढलतात. परंतु पूर्वी त एकाक्षरी असावेत असे वाटते. या भाषांतील क्रियापदांस उपसर्प वंगरे लागतात. परंतु नामांस विभक्ति, लिंग अथवा वचन आढलत नाहीं. जरी या भाषांत परस्पर संबंध आहे असे ग्रहीत धरतात तरी तो अद्यापि कोणत्या स्वरूपाचा आहे हैं निधित क्षाले नाहीं. यांतील कांहींचा अभ्यास बराचसा झाला आहे. परंतु कांहींचे ज्ञान फारच अल्प आहे.

इंडोनेशियन:--ही भाषा बोलगार लोक पांच कोटी आहंत व तं उत्तरकडे फोर्मीसा बेटापर्यंत, पूर्वेकडे न्यू गिनी-पर्यत. तर पश्चिमेक्डे मादागास्करपर्यंत पसरलेले आहेत. हिच्या मुख्यत: आठ शाखा असन त्यांमध्ये अनेक पोटसाषा आहेत. ( १ ) फिलिपाईन फोर्मोसा संब:-यांतील फोर्मोसन ही फोर्मोसा बेटांत असन तगलोग, विसायन, विकील व बाँटॉक ह्या फिलि-पाईन बेटांत आढळतात. (२) सेलिबिससंघ:-यामध्ये बुगी आणि मकासर ह्या भाषा आहेत. (३) बोर्निओ संघ:-यांत डायक ही एकच भाषा आहे. ( ४ ) जावा-मदरा-बिल-संघ:-ह्यामध्ये कवि ही मृत भाषा व जावानी, सुन्दानी, मदरी व बिलनी या भाषा येतात. (५) समात्रासंब:--यामध्ये अचिनीज, बत्तक, रेजंग, लॅपॉग, मल्यु, मेन्तावे ह्या भाषा मोडतात. (६) मलाका संबामध्ये मलयु भाषा आहे. ( ७ ) मादागास्कर बेटांत मादागासी नांवाच्या बोली आढळतात. ( ८ ) बलि व सेलिबोस काणि न्यू गिनी या बेटांच्या दरम्यान लोंबॉक व पौलोहि या भाषा दिसतात. यांपकी जावानी भाषेचाच इतिहास काय तो १०-१२ शतकांचा आढळतो. कवि हे प्राचीन जावानी भाषेच नांव असन त्या भाषेत आठव्या शतकापासनचे लिखाण आढ-ळतें. या भाषत महाभारतादि अनेक संस्कृत प्रंयांचे भाषांतर, झालें असून अने ह संस्कृत, शब्द बुले बगैरे भावळतात. जावा बेटांत ही भाषा बोलगारे लोक प्वकडील भागांत सुमारें दोन कोटी असून पश्चिमेकडील भागांत सुमारें सत्तर लाख लोक सुन्दानी भाषा बोलतात व पर्वकडील भागांत आणि महरा वटांत सुमारें तीस लाख लोक महरी भाषा बोलतात. बिल बेटांत बली भाषा बोलणारे लोक सुमार तीस लाख आहेत. या चारहि भाषांत एक शिष्ट व एक प्राम्य अशीं दोन स्वरूपे आढळतात. जावानी भाषेतील शिष्ट भाषेस कोमो असे म्हणतात व प्राम्य भाषेस न्गोको असे भ्रहणतात. या भाषेत संस्कृत, अरबी. पोर्तगीझ. **हव, प**र्शियन, द्राविड, चिनी वंगरे अनेक भाषांतील शब्द पुष्कळ प्रमाणांत मिसळलेले आहेत. तसेंच द्वैभाषिक शब्दयमें या भाषांत कार आढळतात. उदा शपय-मंगु मंगु=शाप देण हें संस्कृत कवि शब्दयुग्म असुन जब्हारमा णिकं=रत्न हें कारसी-मल्यु (संस्कृत) शब्दयम्म आहे. संख्यापदाति दशमानात्मक आहे. अतिशयितता दाखविण्याकरिता शब्दाची द्विरुक्ति करण्याचा प्रवात आहे. उदा. मेतावे भाषेत इगि≕पुष्ठळ असा शब्द असन इगि इगि इगि इगि याचा अर्थ करपरेपेक्षांहि अतिशय असा होतो. या भाषांची संस्कृत, अरबी किंवा लॅटिन लिपी आढळते.

मेलानेशियन:— -या भाषा प्रामुख्याने सॉलोमन, सांताक्त्य, टॉरेस, वॅका, न्यू हेविडिज, लॉयल्टी आणि फिजी या बेटांत आढळतात. यांतील फिजी बेटांतील वोलींचा अभ्यास कांहींसा झालेळा आहे. परंतु त्यांत लेखनपद्धति हृढ नसल्यामुळे यांचे झान केवळ युरोपियन मिशन-यांनी आपल्या लिपींत लिहिलेल्या लेखांवह्न मिळते व हे मिशनरी भाषाशास्त्रझ्च नसल्यामुळे त्यांचे लिखाण भाषाशास्त्रीयदृष्ट्या विनव्क नसते. या भाषांचे विशेष म्हणजे द्विरुक्ति अथवा अभ्यास, एकाकी व सप्रत्यय पुरुष्ट्रभाचक सर्वनामें, द्विचनी, त्रिवचनी व परमाहक आणि परन्यावतेक हुएं, हें होत. कांडी वंटांत दशमानसंख्यापद्धति आढळते, तर कांहींत पंचमान, तर कांहींत विश्वतिमानपद्धति आढळते. लॉयल्टी बेटांत वीप ही संख्या मनुष्यवाचक शब्दाने दाखवितात. तर ४० ही संख्या दोन मनुष्ये या अर्थी शब्दाने दाखवितात.

मायकोनेशियन:—ही भाषा गिलबर्ट अथवा किंग्सिमलंबर्ट, मार्शल बेटं, कॅरोलीन बेटं. याप बेट व मरियाना बेटं यांमध्यें बाढळते. परंतु कॅरोलिन द्वीपसमूहांतील पेल्यू बेटांतील आणि सैपन बेटांतील चामोरा भाषा फिलिपाइन संघांतील आहेत. या भाषांचें स्वरूप व उच्चारपद्धति मेलानेशियन भाषांसारखीच आहेत. या सर्व भाषांत सर्वनामाच्या वावतीत आपणांस विचन्नय आढळतें. ब तें म्हणजे सर्वनामांत द्विवचन, त्रिवचन, चतुर्वचन असून परसंप्राहक व परच्यावतैकरूपें आढळतते.

पॉलिनेशियनः—या भाषा मेलानेशियनच्या पूर्वेकडे व दक्षिकडे आहेत. सामोआ अथवा निन्हिगेटर वेट, कुक अथवा हुवें वेट, सीसायटी वेटें, त्वामोत वेटें, तोंगा अथवा फेंडली वेटें, मैनियर वेटें, ईस्टर वेट, न्यू झीलंड, चंटहॅम वेट, मार्केसस वेटें, ह्वाई वेटें व कांहों मेलानेशियन संघांतील वेटांत या भाषा प्रचलित आहेत. या भाषांचा इंडोनेशियन भाषांशी निकटचा संबंध दिसतो. वरंतु यांकच्यें व्यंजनांचा लोप करण्याची प्रशृत्ति विशेष आढळते. उदा. मलाई भाषेत अकर हा शब्द मूळ या अथीं वापरतात, तर मंओरी (न्यू झीलंड ) मध्यें अक असा शब्द योजला जातो. पण हवाई मापेत त्याचें क्य अभ असे होते. या भाषांत जोडाक्षरें आढळत नाहींत. पण दिहित्ति अथवा अभ्यास आढळतो. यांतील उपपदास अनेकवचनीं क्य निराळें असते. हा विशेष इतर मलायापॅलिनेशियन भाषांत आढळत नाहीं. संक्यापदाति दशमान असून पुरुषवाचक सर्वनामास एकवचन, द्विवचन व अनेकवचनी क्यें आढळतात व परसंप्राहक व व्यावतैक क्यें असतात.

पाप्युअन—न्यू गिनी व आसपासची बेट यांतील भाषांचे अजून वर्गीकरण करण्याइतके ज्ञान झाँले नाहीं. या भाषां-संबंधीं निरनिराळया संशोधकांनी निरनिराळी व परस्परविरुद्ध माहिती दिलेली आढळते. न्यू गिनी बेटांतील कोहीं बोली महाया पॉलिनेशियन स्वरूपाच्या असाव्यात. परंतु पॉप्युअन या नांवानें ओळखत्या जागाऱ्या भाषांचा मलाया पॉलिनेशियन अयवा ऑस्ट्रेलियन लोकांच्या भाषेशीं संबंध दिसत नाहीं. यांतील कांहीं भाषा अत्यंत लहान क्षेत्रांत म्हणजे योड्याशा चौरस मेलांतच बावरत आहेत. पी. डब्ल्यू. हिमट यानें यांतील ध्वानिविशेष व व्याकरणविशेषांवरून त्यांचे वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु त्यास त्याने केवळ तात्युरतें असे म्हटलें आहे.

आस्ट्रेलियन देश्य भाषा — ऑस्ट्रेलिया खंडामध्ये प्रचलिन असलेल्या निरनिराळ्या भाषांचा परस्वरसंबंध अवापि निश्चित झाला नाहीं. ऑस्ट्रेलियांतील साठ लक्ष लोकमंख्येमध्ये फक्त साठ हजार देश्य लोक आहेत. व त्यांचीहि संख्या हुन्न हुन्न कमी होत चालली आहे. या भाषा मृत होण्याच्या पूर्वी त्यांचा शास्त्रीय पदलीने अभ्यास होणे फार अगत्याच आहे. त्यांच्यासंबंधीं जी तुटयुंजी माहिती मिळते तीवहन या सर्व भाषांचें मूळ स्वरूप पूर्वी एकच अस्न त्या परस्परांमध्ये निकट संबंध असावा असे दिसतें. श्रिमट याने त्यांचे उत्तर व दक्षिण असे दोन संव पाडले आहेत. त्यांतील दक्षिण संघांतील भाषांत कांहींसे साम्य आढळतें.

टॅस्मॅनियन--दी एक स्वतंत्र भाषा असून ती टॅस्मानिया वेटावर प्रचलित होती. परंतु आतां ती नष्ट झाली आहे.

अमेरिकन इंडियन भाषा--या वर्गीमध्ये युरोपियन लोक येण्यापूर्वी उत्तर व दक्षिण अमेरिकेंत ज्या देश्य भाषा प्रचलित होत्या त्यांस घालण्यांत येते. कोलंबसाच्या आगमनाच्या वेळी अमेरिकन लोकाची अधिकांत अधिक लोकसंख्या चार-साडेचार कोटी असावी अमें पी. रिवेट याने अनुमान केलें आहे. त्यांपैकी समारें पंथरा लाख मेक्सिकोच्या उत्तरेकडील भागांत असावे व त्या विस्तीण प्रदेशांत ते दूरवर तुरळक तुरळक पसरळेले असावे. व त्यामुळे त्यांच्यामध्ये भाषाविषयक फरक अतिशय पडले असावे. सांप्रत उत्तरअमेरिकमण्ये सुमारे पांच लक्ष इंडियन लोक आहेत तर मध्यअमेरिकेंत ६५ लक्ष व दक्षिण अमेरिकेंत ८५ लक्ष इंडियन लोक आढळतात. हं आंकडे अंदाजानें खरे मानले तर त्यांची लोकसंख्या पूर्वीच्या मानानें एकतृती-यांश पर्यंत घटली आहे. मानववंशशास्त्रदृष्ट्या विचार केला असतां अमेरिकन इंडियन लोकांची पूर्वी एक मूळ भाषा असन तिच्या पासन सध्यांच्या अनेक बोली निवाल्या असल्या पाहिजेत. परंतु भाषाशाखदृश्या तसा पुरावा आढळत नाहीं. या लोकांसध्य सध्य अमेरिकेंतील कांहीं थोडे समाज सोडले तर लेखनकला कधींच प्रचलित नव्हती. यांनी दगडावर, अस्थींवर किंवा लांकडावर विशेर काढलेली जी निरनिराळी चित्रं आढळतात त्यांचा अर्थ फक्त त्या त्या जमातीतील लोकांसच कळत अतला पाहिजे. परंत भाषा-शास्त्रदृष्ट्या त्यांचा फारसा उपयोग होत नाहीं. खरी लेखनपद्धति फक्त अस्ट्रक व त्यांच्या आसपासच्या कांहीं जमाती आणि मध्यभमिरिकेंतील मय लोकांत आढळते. यांतील बरेचसे लेख शाबूत असून नवीन नवीन उपलब्ध होत आहेत. परंत त्यांचाहि उपयोग मर्यादितच होतो. अङ्टेक लोक एका चित्रलिपीत हरणाच्या कातड्यावर किवा बुरणुपावर लिहीत असत व कांही ठिकाणी त्यांचे स्पॅनिश भापंत किंवा रोमन लिपीत रूपांतर केलेलिह भाढळते. तथापि या लेखाचा अप निश्चितपण लावतां येत नाहीं. मय लोकांतिह चित्रलिपीच प्रचारांत असन त्याचे लेख स्मारकांवर भाढळतात. या लिपीचा अधापि पूर्णपण उलगडा झाला नाहीं. तथापि संख्यावाचक शब्द व दिवस आणि महिने यांची नायें व त्यांची कालगणनापद्रति मादीत झाली आहे, याखेरीज मिश-नरी व संशोधकांनी जमविकेल्या कांहीं शब्दांच्या याद्या व अगर्शी अलीकडे लिहिकेले लेख व वनविलेली कांही ब्याकरीं आज पढावयास सांपडतात. सांप्रतच्या या अमेरिकन बोलींच्या स्वरूपांत इतका भिन्नपणा आढळतो की, त्यांमध्ये वांशिक संवंध जोडण अशक्य नमुले तरी अतिशय कठिण काम आहे. याच्या अभ्यासाची सामुप्री म्हणजे केवळ कांहीं शब्द एवढीच असल्यामुळें व त्यांचें स्वह्म अथवा ध्वनि किवा उच्चारपद्धतिविषयक कोणतेंहि साम्य या निरनिराळ्या भाषांत दाखविण्यांत येत नसल्यामळें त्यांचे तौलिनिक व्याकरण करण्याचा अधाप कोणीहि प्रयत्न केला नाहीं. या सर्वच बोर्लीत अंतर्प्राहकता अथवा समावेशकत्व आढळत नाहीं. उदा. मय भाषेची रचना अतिशय साधी आहे. हिचें स्वरूप संयोजक नसून प्रथकरणात्मक आहे. यांतील बहतेक मूळ राज्य अथवा धातु एकाक्षरी किंवा झक्षरी आहेत व त्यांची वाक्यरचनापद्धति इंग्रजी पद्धतीप्रमाणे आहे असे ब्रिटन याने दाखिवर्ते आहे. तसेच या निरनिराळ्या भाषांतील परस्परसंबंध दाखिवणाऱ्या कांहीं दुव्याच्या स्वरूपाच्या वोली अजीबात नष्ट शाल्या आहेत व कांहीं झपाटयाने नष्ट होत आहेत. यामुळें ज्यांचा एकमेकांशी कांही संबंध लागत नाहीं अशा बोलींची संख्या बरीच मोठी आहे. रिवेटच्या गणतीप्रमाणे ती १२३ आहे. एकट्या उत्तर अमेरिकेंत त्यांची संख्या उद्दलेनवेक याने ५४, तर रिवेट याने २६ दिली आहे. यांत एस्किमो भाषेचा अंतर्भाव करितात परंत्र ती फिनोउग्रिक किंवा उरलियन भाषेशीं संबद्ध असाबी असे मानतात. रेडिन याने उत्तर अमेरिकेंतील भाषांचे तीन कुळींमध्ये वर्गीकरण केलें आहे. परंतु त्यास एक केवळ धाष्ट्रर्याचा प्रयत्न असं मानतात. तथापि अर्वाचीन अभ्यासकांनी तौलनिक पद्धतीने पूर्वी ज्या भाषांस स्वतंत्र मानीत असत त्यांना एका बर्गीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. उदा. नादेनेसंघ यामण्यं अटलांटिक किना-यापासून उत्तर मेक्सिकोपर्यंत आणि पॅसि-फिक किनाऱ्यापासून हडसन उपसागरापर्यतच्या सर्व भाषांचा समावेश होतो. याच्या अथापास्क्रन, हेदा आणि तिल्लिनात था तीन शाखा आहेत. दुसरा युटो अक्टेड संव. यामच्ये शोशोनियन पायमासोनोरन आणि नहुआतल या तीन शाखा येतात. या उत्तर व मध्य अमेरिकेमध्ये विस्तीण प्रदेशावर पसरल्या आहेत. कथीं कथीं यांतील एखाया वोलीस महत्त्व प्राप्त होऊत तिचें आज्ञाजुच्या बोलीवर व संस्व स्थापन होत असे व त्याचें स्थान ती घेत असे. अशा तन्हें के कुअन अथवा इनासिनी ही दक्षिण अमेरिकेतील कोलंबसापूर्वीची थोडाकार संस्कार पावलेली माषा होती. ही ईका साम्राज्याची राजमाषा असुन स्पॅनिश लोकांच्या कारकीर्दीत खिस्ती मिशनन्यांनी तिचा धमेप्रसाराच्या कार्मी उपयोग केल्यामुळें तिचें क्षेत्र अधिकच बाढत गेले. हीच गोध्य दिएशवारानी नांवाच्या दुसन्या एका भाषाकुलाची आढळते. १६ व्या शतकाच्या आरमी ही भाषा पॅराग्वे व त्यामीवता-लच्या प्रवशांत वृद्ध होती. परंतु खिस्ती मिशनन्यांनी आपल्या प्रचाराकरितां तिचा उपयोग केल्यामुळें सवै ब्राझिल देशामध्ये स्थानिक भाषेवरोवरच तिचा स्वीकार सर्व लोकांनी करून बहुतेक लोक हैमाधिक बनेले. अशा तन्हेंचे एक विचित्र उदाहरण अंटिलिस या बेटात आढळते. या ठिकाणी पूर्वी दक्षिण अमेरिकेतील अरावाकन जातीचे लोक रहात असत परंतु कांहीं काळानें केरिब नांवाच्या दुसन्था एका टोळीन हे वेट जिङ्कन आरावाकी लोकांस घल्यून दिले किया माहत टाकले परंतु त्यांच्या बायकांस जिवत ठेवून त्यांच्यांशीं लों लक्ष्यी. तथाल कियाची भाषा बोलत तर पुरुष केरिब भाषा बोलत. व मुलांस जरी दोनही भाषा येत असत तथापि आरावाकी ही कियाची भाषा व केरित ही पुरुषाची भाषा म्हणून दीर्षकालपर्यत अस्तित्वांत राहिली व अयापिह ही स्थिति पूर्णपंत्र नह बाली नाहीं त्यांतल्यात्यात आरावाकी भाषेचच विशेष केरिव भाषेने उचलले आहेत याबहत स्वयंच्या भाषेच परिणाम पुरुषांच्या माषेवर अधिक झाला ही गोष्ट स्पष्ट होते. उत्तर भमेरिकेतील महत्वाच्या इंडियन भाषा महरून पाणेज परिलामों, अल्गोंकियन, होकन, हर्गोंकियन, नावंने, पेनुशियन, सिओवन, युटो अझ्टेक ह्या होत.

आफ्रिकेतील नाम्रो भाषा--अमेरिकेच्या उलट आफ्रिकेतील भाषा अधिक एकस्वरूपी आढळतात. उत्तरेकडील प्रदे-शांत प्रचित असे रेल्या हों मेटी सेमिटिक भाषा सोइन दिल्या व हॉटेंटॉट, बुशमेन, आणि पिरमीज या दक्षिगेतील भाषा वग-ळल्या तर बाकी राहणाऱ्या विस्तीणे प्रेशामण्यें या निरनिराळचा बोली आढळतात. त्यातील निकट संबंध स्पष्ट दिसून येतो, जरी आज महानी भाषांत बाट भाषेपेक्षां अधिक वैचित्रय शादकतें तथापि मारिस दला फाँसे याच्या मतानें त्या सर्वीत इतक्या महस्वाचीं साम्य आढळतात की त्या मुळच्या एका आफ्रिकन नीप्रो भाषपासन निघाल्या असाव्या असे म्हणण्यास हरकत नाहीं, परंत पी. अक्ट्य, किमर ही गोष्ट मान्य करीत नाहीं अमेरिकेतील इंडियन लोकांपेक्षां आफ्रिकन लोकांची वस्ती अधिक दार आहे. कदाचित हॉटटॉट, बहानेन व नेषिठो या लोकामध्ये प्रचलित असणाऱ्या भाषा य मुळच्या भाषे ने थोडेसे प्राथमिक रूप असन सहानी ब बांट या तिच थोडे ने अर्वाचीन स्वरूप दर्शनीत अमतील या भाषाने क्षेत्र व स्वरूप गेल्या आप शतकांत कायम राहिले आहे एवर्डेच नकेतर त्याच्या शब्दातिह फारमा बदल झालला नाही-ही गाष्ट महत्त्वाची आहे. पॅलिआ-आफिकन भाषांमध्ये हॉटेंटॉट ही अधिक परिचित आहे. तिचा बुशमन भाषेशी निकटचा संबंध दिसती जुशमेन भाषत मुळच्या भाषचे स्वरूप अधिक स्पष्ट दिसते तर हॉर्ट-ट्रॉट माधेवर हॅमिटिक भाषाचा काठीना परिणाम झालेला असावा. हॉटटॉट लोकानी पूर्वी फार मोठा प्रदेश व्यापला ससन एका काली ते हेमाइट लोकांचे होजारी असावे. हॅमिटिक भाषेचा परिणाम अध्यक्तन नीत्रा लोकांवर फार प्राचीन काळापासन झाला असावा नाईल नदीच्या वरच्या भागापासन कॅमेरून पर्यंतच्या प्रदेशात असणाऱ्या नीम्रा लोकांच्या बोलींबहल फारच घोडी माहिती उपलब्ध आहे हे खुने लोक अतिशय मद बुदीचे असन बहुत रू आपल्या क्षेत्राऱ्याच्या नीम्रा भाषा बोलतात. परंत मध-नच ते जे काहीं नीम्रोशबद वापरतात त्यांच्या उचारावरून त्यांची हॉटेंटॉट ब ब्रामेन भाषांशी संबद अशी एखादी स्वतःची भाषा असाबीसे बाटते. हॉटडॉट भाषांपर्की बहुतेक सर्व शब्द एकाक्षरी असतात. या भाषांत प्रथमपुरुषी दिवचन व बहुवचन असन पर संप्राहर व व्यावर्त र सर्वनाम आहत. व त्यातील कियापर अने र तन्हेंने व करणह्मपी व अरुरणह्मपी निर्निराळी चालतात. ह्या सर्वाता नीत्रो भाषा असे सामान्य नाव असऊँ तरी त्याचे वर्गीकरण करण्याचे काहीं प्रयत्न झाले आहेत. सामध्ये मख्यतः दोन जाखा आहेत. बांद शाखा ही मुनव्यरपे ज्या दक्षिणे कहे प्रचलित असनतीमध्यं अने कथोडा फार फरक असलेल्या परंत सामान्यतः एकाच स्वरूपाच्या बोली आहेत धुरानी शाखा ही भूमध्यरेषेच्या उत्तरेस असून हॅमिटो-सेमिटिक भाषांच्या दक्षिणेस आहे. या शास्त्रत परस्परापासून अनेक बाबतीत भिन्न परंतु स्वतः एकस्बह्या असे अनेक लहान लहान सब आहेत. परंतु त्यांतील मर्यादारेखा स्वष्ट काढता येत नाहींत. त्यांमध्य काहींत अरबी तर काहींत हामिटक विशेषाचे मिश्रण झालेले आहे. काहीं अर्धवट बांट स्वक्षपाच्या भाषा कांगाचा उत्तर भाग, गत्त्रन, कामेरून, पुदान आणि अटलांटिक किनारा या प्रदेशांत आढळतात. यांचा कांहीं लोक पश्चिम काफ़िकन स्हणून स्वतंत्र सघ मानतात. या भाषांचे स्वरूप अगरी साथे दिसते ही गोष्ट कदाचित परकीय भाषांची संबंध आल्या-मळे झाली असावी. ह्या मुख्य वर्गाच्यापुढे या भाषाचे वर्गीकरण करणे अतिशय कठिण आहे कारण द ला फॉसे याने उल्लेखिलेट्या समारें ४३५ सुदानी भाषा पैकी फक्त ५1६ च लेखनिविष्ट भाढळतात. त्या म्हटल्या म्हणजे (१) बाह (नायगेरो सेनेगॉली संघ)- हिची देश्य अक्षरी लेखनपद्धति आहे. (२) मीम अथवा बामन (नायगेरी क्षामेदन संघ)-हिची प्रथम कल्पनाचित्रिलपी होती परंत सध्यां ध्वनिकेखनपद्धति आहे. (३) कानुरी (नीलो चॅडियन मंघ). (४) होमा (नायगेरो चॅडियन संघ). (५) पेउल ( सेनेॉलो गिनियन संघ ),-ही अरबी लिपीमध्ये लिहितात आणि (६) न्युवियन (नीलो चॅडियन संघ) ही पूर्वी कॉप्टिक लिपीत ४ से ७ व्या शतकापर्यंत जिहीत परंतु अलीकडे मेमिटिक पद्धतीची अक्षरें वापग्तात. पेऊलव हौसा या भाषांत बरेच लिखाण आढळते. पांतु इतर ४२९ भाषामध्ये मूळींच लेख नसल्यामुळ वरील लेखांचा वर्गीकरण करण्याच्या कामी कांही एक उपयोग होत नाहीं. या इतर भाषांतील कांही शब्द, धार्मिक लख व भाषांतरें मिशनरी व प्रवासी लोकांनी मिळविली आहेत. परंत ती अनम्यासी लोकानी लिहिलीं असल्यामुळं त्यांचा शास्त्रीय बाबतींत पुराव्यादास्त्रल तितका उपयोग होत नाहीं. अलीकडे आफ्रिकन नीत्रो भाषांचा अभ्यास सुरू झाला असून कांहीं विश्वासाह ज्याकरण तयार होऊ लागली आहत मध्यां तरी या भाषांचे केवळ प्रावेशिक वर्गीकरण करणेंच अहर आहे. पुरानी व बाँद भाषांतील काहीं विशेष महश गोष्ट्री पुढें दिल्या आहेत बहुया नामाचे त्यांनी निर्दिष्ट होणाऱ्या बस्तवरून गर करण्यांत येतात. या नामाचे गर दाखविणारी श्वनिविषयक चिन्हें उपर्संग किंवा प्रत्ययस्वरूपाची असतात. कांही भाषांत हैं वर्गीकरण सर्रास रूढ आहे तर कांहींमध्ये ते मन्य प्रमाणांत असन कांहीत अजीवाद नष्ट झाल आहे. ज्या भाषांत असे नामांचे वर्गीकरण केळेले नसते त्यामध्य नाम व कियापद यांमध्य काहीच फरक नमतो. व ही गोष्ट शब्दाच्या स्थानांवहन निश्चित करावी लागते. या भाषांतील मळ शब्द व प्रत्यय यांमध्य सर्वत्र एकवाक्यता आढळते. व तमेच यामध्ये स्वरूपविशेषां-तिहै बरेचेंसे साम्य आढळते. द हा फांसे याने सदानी सर्वातील ४३५ भाषांच्या १६ शाखा पाडल्या आहेत. या भाषांत अधिक वैचित्र्य असल्यामुळ त्यांचे वर्गीकरण करणे शक्य नाहीं. परंतु बांद संवातील भाषात इतक साटश्य आढळते भी, त्यांच्या शाखा पाडणें कठिण आहे बांदु या शब्दाचा अर्थ मनुष्यप्राणी असा आहे. यातील मळ शब्द 'नत् ' असा अमून त्यास ' ब ' हा जिनंत प्राणिवासक उपसर्ग जोडण्यांत आला आहे. मन्तु याचा अर्थ एक मनुष्यप्राणी असा होतो. तर किन्तु याचा अर्थ वस्त असा होतो. या भाषांस बांटु हें नांव देण्याचे कारण हा शब्द बहुतेक सर्व भाषात आढळतो हें होये. झाझिबार व त्याच्या लगतच्या किना-यावर प्रचलित असलेली स्वाहिली भाषा अरबी लिपीमध्यें लिहितात. याखेरीज इतर लिखाण रोमन लिपीत लिहिकेल आढलते. पूर्वीच्या अरब लोकांनी उल्लेखिकेले कांहीं शब्द सोडल्यास मध्ययगापासन या भाषांची माहिती युरोपियन मिशनरी व प्रवासी यांच्या लेखावहनच मिळते. बांदु भाषेने हॉटेंटॉट व पिग्मी लोकांच्या भाषांवर वचस्व मिळवून त्यांचे स्थान पटकाविंठ असावे. परंतु तीवर इप्रजी व डच भाषांचा बराच परिणाम झाला आहे. बांटु भाषेतील ध्वनि नादबद्ध आढळतात. बहुतेक शब्द स्वरांत असन अक्षरांचा संयोग शिथिल असतो. त्यामुळे या भाषत व्यंजने कमी असन जोडाक्षरें फारशी आढळत नाडींत. परकीय भार्यतील घेतलेल्या शब्दावरहि ही किया होतेच त्यामूळ खिस्टम याचे किरिस्ती असे रूपांतर होते.

आफ़िकेतील युरोपियन लोकांच्या ब्यापारामुळे अनेक मिश्र स्वस्त्याच्या ब्यापारी भाषा अठलंटिक महासागराच्या किना-यावर तयार झाल्या आहेत. त्यांतील मुख्य नीम्रा पोर्तुगीझ, नीम्रा इंग्रजी नीम्रा फ़ेंच असून यांमध्ये शब्द युरोपियन भाषांतील पण ब्याकरणपद्धित नीम्रा भाषाची असा प्रकार आहळतो. तमेच आफ़क्तील होसा नावाची बोली नायगर नदीपसून लेक चंडपर्यतच्या विस्तीण प्रदेशापर्यत पसग्ली आहे. या भाषेचा हॅमिटिक, पुरानी व बाटु या भाषांशी काय सबध आहे या संबंधी बराच वादिवाद झालेला आहे. अरबी भाषा सोडल्यास होसा भाषेचा प्रसार आफ़क्तील बन्याच मोठ्या प्रदेशावर झालेला आहे. ब्यापारी बोली स्हणून हिचा पश्चिम व मध्य सुदानपासुन मूमध्यसमुदांतील बंदर पर्यंत प्रचार आहे.

स्तर्भग्रंथ — प्रस्तुत निवंध लिहिण्याच्या कार्मी अनेक प्रेथांचा उपयोग करण्यांत आला आहे त्यांतत्यात्यांत पुढें दिकेल्या प्रंथांचा विशेष उपयोग झाला असुन त्या प्रंथकर्त्यांचे आमही आभारी आहों. विशेषतः प्रि. राजवाहे यांनी भांडारकर् इन्स्टिट्य्यूटकरितां संपादन करीत असलेल्या निक्काची अमुद्रित प्रस्तावना आम्हांस पहावयास दिली याबद्दल त्यांचे विशेष आभार मानके पाहिजेत.

- १ निरुक्त-(१) Dr. Laxman Sarmp. (२) वै. का. राजवाडे (अमुदित).
- Ranguage-Otto Jesperson.
- 3 Language & Languages-Willem L. Graff. या पुस्तकांत सहाराज्यावर भाषाविषयक प्रयांची व इतर लेखांची फार उपयुक्त यादी दिली आहे.
  - v Historical Study of the Mother Tongue-H C. Wyld.
  - 4 Census Report-India-1931.
  - A comperative grmmer of Dravidian Languages-R. Caldwell.
- मराठी भाषा उद्गम व विकास—-रा. कृ. पां. कुळकर्णी. याखराज वदसंहिता, ब्राह्मण, शिक्षा. प्रतिशास्त्र्य, वशेषिक-सृत्र, न्यायसूत्र, पातंजल महाभाष्य वगरेचा उपयोगिह केला आहे. कांहीं प्रथाचा नामनिर्देश निवंधांतच केला आहे.

# परिशिष्ट

#### १ आर्यन अथवा इंडो-युरोपियन भाषावंश्च

जगांतील सर्वात महत्त्वाचा जो आर्थन् अथवा इंडोयुरोपीय भाषावंश त्याचा विस्तार पुढे दिला आहे. बाकीच्या वंशांचा विस्तार एवढा व्यापक व महत्त्वाचा नसल्यामळें त्यांचे वर्णन मळांत दिलें आहे ते येथे वक्षस्तानें दाखविलें नाहीं.

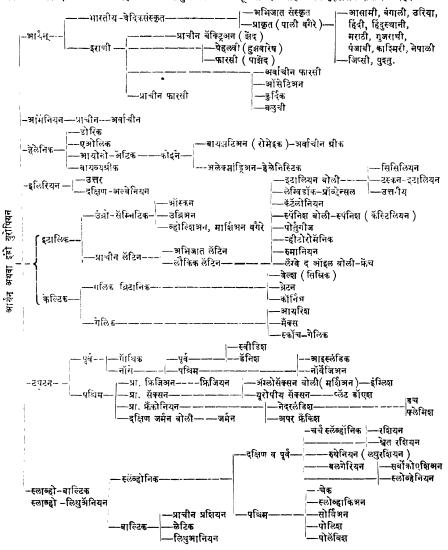

#### २ जगांतील मोठ्या भाषाः

| नांव         | लो <b>कसंख्या</b> । | नांव                    | लो <b>कसंख्या</b> |
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| चिनी         | ४० कोटी             | स्पॅनिश                 | v ,,              |
| इंग्रजी      | . ,                 | जपानी                   | ξĮΙ ,,            |
| रशियन        | ۹٧ ,,               | पोर्तुग <del>ीज</del>   | <b>4</b> ,,       |
| पश्चिम हिंदी | ۹۰ ,,               | <b>इ</b> टालिय <b>न</b> | ۷, ب              |
| जमेन         | ٠,, ٥               | वंगाली                  | ٧ ,,              |
| फेच          | : در ف              | मराठी                   | ٦ ,,              |

### ३ हिंदुस्थानांतील प्रचलित भाषांचें वंशवार वर्गीकरण.

| भाषा                         | लोकसंख्य <u>ाः</u>      | भाषा                                            | लोकसंख्या        |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| अ-हिंदुस्थानांतील देश्य भाषा | ३४,९८,८७,५२७ आ          | -आदिाया व आफ्रिका                               |                  |
| ऑस्ट्रिक भाषावंश             | ५३,४२,७०८               | यांतील देश्य भाषा                               | ३, <b>०२,३२४</b> |
| ऑस्ट्रीनेशियन पोटवंश         | ६,५४२                   | इंडो-युरोपियन वंश (आर्थन् पोटवंश                | ा) ३९,२२४        |
| ऑस्ट्रो आशियाटिक ,,          | ५३,३६,१६६               | तिवेटो-चिनी वंश (त <b>ई-</b> चिनी <b>पोटवंश</b> | ) १,८५,८२२       |
| तिबेटो-चिनी भाषावंश          | १,४०,१०,४९६             | सेमिटिक वश                                      | 49,948           |
| तिबेटो-ब्रह्मी पोटवंश        | 9,28,८२,८४०             | हॅमिटिक वंश                                     | ५,०३९            |
| तई–चिनी पोटवंश               | १०,२७,६५६               | र्मोगोलियन वंश                                  | ११,९४३           |
| करेण भाषावंदा                | 13, 41, 331             | मलायो-पालिनेशियन वंश                            | <b>३</b> ४२      |
| मान भाषावंश                  | <b>९</b> ४७ । <b>ड्</b> | युरोपियन भाषा                                   | ३,३९,७०६         |
| द्राविडी भाषावंश             | ७,७६,४४,७८७             | इंडो-युरोपियन वंश                               | ३,३९,६६०         |
| इंडो-युरोपीय भाषावंदा        | २५,७४,९२,८०५            | मंगोलियन वंश                                    | 93               |
| अवर्गीकृत भाषा               | ५४,४५३                  | युरोपियन भाषा ( अनिर्दिष्ट )                    | ₹ \$             |

## ४ हिंदुस्थानांतील प्रचलित देश्य भाषा व बोलणारांची लोक संख्या.

| भाषा                                         | लोकसंख्या    | भाषा                      | लोकसंख्या             |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| हिंदु <b>स्थानां</b> ती <b>ळ दे</b> श्य भाषा | ३४,९८,८७,५२७ | वा                        | २२, <b>१४२</b>        |
| ऑस्ट्रिक वंश                                 | ५३,४२,७०८    | दानाव                     | १,१५९                 |
| (अ) ऑस्ट्रोनेशियन पोटवंशः                    |              | खामुक                     | 999                   |
| इंडोनेशियन शाखा, मलाया वर्ग                  | ६,५४२        | यांग                      | ₹,949                 |
| मलायी                                        | ४,६३४        | यांगलाम                   | १०,७२५                |
| सालोन                                        | १,९०८        | पर्लौंग आणि पर्ले         | १,३९,६४४              |
| (आ) ऑस्ट्रोआशियाटिक पोटवंश                   | - ५३,३६,१६६  | खामी <b>व</b> र्ग-खासी    | २,३४,३८७              |
| मॉन्ख्मेर शाखा                               | ७,२६,५७८     | निकोबार वर्ग-निकोबारी     | 9,664                 |
| मॉनवरी-तर्लेग                                | ३,०५,२९४     | मुंडाशाखा                 | ४६,०९,५८८             |
| पलोंग-वा वर्ग                                | १,७७,०१२     | खेरबारी (संताळी, मन्दारी, | हो वर्गरे ) ४०,३१,९७० |

| 41(1418                 |                          |                             |                           |  |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| भाषा                    | लोकसंख्या                | भाषा                        | ला <b>कसंख्या</b>         |  |
| कोई                     | १,६९,७२८                 | राभा                        | २७,००८                    |  |
| खारिया                  | १,५२,०१८                 | चुटिया                      | ४,३१७                     |  |
| ज्वांग                  | १४,५८३                   | कूच                         | ९,५५२                     |  |
| सावारा                  | 4,88,880                 | बाराबोडो (कचारी)            | २,९१,३७६                  |  |
| गादावा                  | ४४,३७१                   | दिमासा (कचारी)              | १४,६८०                    |  |
| मुंडा ( अनिर्दिष्ट )    | 9,९७9                    | <b>ला</b> लुंग              | ९,०१७                     |  |
| अ) तिबेटो-चिनी वंश—     | १,४०,१०,४९६              | टिपरा ( मृंग )              | 9,९८,9२९                  |  |
| तेबेटो-ब्रह्मी पोटवंश   | १,२९,८२,८४०              | मिकिर                       | १,२६,४५७                  |  |
| तेषेटो-हिमालय शाखा      | <b>४</b> ,६८,४९ <b>९</b> | नागा वर्ग                   | <b>३</b> ,४९ <b>,१</b> ११ |  |
| तिबेटी वर्ग             | २,५२,०६३                 | नागाबोडो पोटवर्ग            | ४०,८६४                    |  |
| भोतिया ( तिबेटी )       | 5,099                    | काचानागा                    | ७,२८२                     |  |
| भोतिया (बाल्टी)         | 9,३७,९१४                 | <b>काबु</b> ई               | १८,४७५                    |  |
| भोतिया (लडखी)           | ४१,४४४                   | <b>₹</b> त₹                 | १५,१०७                    |  |
| भोतिया (शार्पा)         | ११,६७७                   | पश्चिम नागा पोटवरी          | ९३,३६९                    |  |
| भोतिया (भूतान)          | २,४१९                    | अंगामी                      | 83,666                    |  |
| भोतिया (सिक्कीम)        | 99,904                   | केझामा                      | 4,266                     |  |
| भोतिया (इतर)            | ३७,३०२                   | सेमा                        | ३८,१४६                    |  |
| सार्वनासिक हिमालयन वर्ग | १,१३,९५२                 | रंग्मा                      | ६,२६९                     |  |
| कनौरी                   | २६,१२२                   | मध्यनागा पोटवर्ग            | ५५,७३३                    |  |
| कानाशी                  | 386                      | <b>अ</b> ।ओ                 | <b>३३,</b> ११७            |  |
| <b>किरां</b> ती         | ८७,४८२                   | लोहटा                       | 96,248                    |  |
| अस:वैनामिक हिमालयन वर्ग | 9,02,868                 | संग्त <b>म</b>              | ४,३६२                     |  |
| गुरंग                   | ३,६०९                    | पूर्वनागा पोटवर्ग           | १,०२,८१५                  |  |
| मुरुमी                  | ४२,६७३                   | बोन्याक                     | 5,896                     |  |
| सुवार                   | 3,833                    | रंग्पंग                     | ११,०७२                    |  |
| मागारी                  | १७,४७८                   | इतर पूर्व-नागाभाषा          | ८२,२६५                    |  |
| नेवारी                  | ९,७६६                    | नागाकुकी पोटवर्ग            | ४८,४२९                    |  |
| रोंग अथवा लेपचा         | २५,१५१                   | मेमी (माओ)                  | २१,२८७                    |  |
| कामी                    | 9 ७५                     | तंगखुल                      | २७,१४२                    |  |
| मांझी                   | <b>२</b> ९९              | इतर अनिर्दिष्ट नागा भाषा    | ७,९०१                     |  |
| उत्तर आसाम शाखा         | १७,८४३                   | कुकीचीनवर्ग                 | ९,७२,८८६                  |  |
| भका                     | <b>₹</b> ₹               | मारिंग                      | ४,२५१                     |  |
| अबोर                    | १३,८८०                   | काथे(पौन्ना) मेइथि (मणिपुरी | ।<br>धरून) ३,९१,९०३       |  |
| दाफला                   | 9,488                    | जुनीकुकी पोटवर्ग            | ५३,२६१                    |  |
| मिशिम                   | ₹,₹८६                    | ऐमोल                        | 499                       |  |
| ब्रह्मीशाखा             | , , ,                    | अनाल                        | 3,398                     |  |
| आसामी ब्रम्ही शाखा      | १,२४,७८,६११              | चि <b>र</b>                 | 9,२६९                     |  |
| बोडो वर्ग               | 8,99,290                 | हलाम                        | 90,640                    |  |
| गारो                    | २,३०,६७४                 | कोल्रेंग (कोंड्रेंग)        | 429                       |  |

|                             | ৩ং              |                                | परिशिष्ट           |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| भाषा                        | लोकसंख्या       | भाषा                           | लो <b>कसं</b> ख्या |
| कोम                         | २,६६२           | ब्रद्मी वर्ग-                  | <b>९९,६०,३९४</b>   |
| म्हार                       | २१,५८३          | ब्रह्मी                        | ८८,५३,५३८          |
| रंगखोल                      | १,७४५           | भाराका <b>नी</b>               | ३,०८,५४४           |
| इतर                         | १०,७८९          | तांग्यो                        | २२,२६१             |
| उत्तरचिन पोटवर्ग            | १,२८,८०८        | इंथा                           | ५६,८२९             |
| पैते                        | १४,६७४          | दानू                           | ६०,९६६             |
| राल्ते                      | 94,943          | मारू                           | 90,880             |
| सियीन                       | ३,५०६           | तावोयान                        | 9,48,998           |
| सोक्ते                      | ३७,६४३          | चौंग्या                        | ३४,६१६             |
| थादो                        | ५६,८२२          | संग्था                         | 829                |
| मध्यचिन पोटवर्ग             | १,२७,३०९        | अत्सी                          | ५,२९५              |
| बांजोगी                     | 690             | याव                            | ۷۷٠                |
| ਲई                          | ३९,६४६          | गर <b>ग</b> ुनी                | 9,09,988           |
| <del>.</del><br>लाकेर       | <b>६,२५०</b>    | यां∍ये                         | 3, 24, 482         |
| खुशे <b>इ</b>               | ६०,४७१          | लाशी                           | 92,468             |
| धुन्न <b>र</b><br>पांखु     | ۲,۰۰۰           | लोलोमुह्शो <b>व</b> र्ग        | <b>\$</b> ₹,७३१    |
| नाञ्च<br>ताशोन              | २०,०४ <b>९</b>  | लाह्                           | २६,८ <b>६</b> ४    |
| तारान<br>दक्षिणचिन पोटवर्ग  | ६६,२८८          | <sup>स्त्र</sup> ह्व<br>उसाव   | १५,०५०<br>१९,६९८   |
| दादाणायम पाटनग<br>चिंबोक    | २ <i>०</i> ,१९५ |                                | १ ३, ५ ३ ७         |
| चित्रोन (शो)                | 90,266          | ह्पून<br>न्वृंग                | 909                |
|                             |                 | द्वा<br>की                     |                    |
| <b>क्</b> यांग ( कुमि )     | २,८२५           |                                | ३,८३९              |
| खामी                        | ३२,९९१          | <b>अ</b> खा                    | 40,800             |
| यिद्                        | \$              | <b>अ</b> को                    | १,३४३              |
| अवर्गीकृत चिनभाषा पोटवर्ग   | 65,996          | ियन                            | ۷۰۰                |
| भान्                        | <b>३</b>        | साक ( लुइ ) वर्ग               | ३४,२९९             |
| च्बाम्प्यी                  | ३२              | कदु                            | २०,३०५             |
| कौकादन                      | २९४             | गानान                          | ७,१४४              |
| लावतु                       | 9,006           | साक                            | 489                |
| केर                         | 9,495           | देग्नेत<br>! मरोवर्ग-मरो       | <i>६,१५९</i>       |
| <b>म</b> तु ू               | 948             | ( आ ) तईचिनी पोटवंश            | १७,८८७             |
| न्गोर्ने<br>रोग्द्र         | ५,८०८<br>१३,५४८ | ्तइ शाखा-तइ वर्ग               | १०,२७,६५६          |
| रा <b>न्द्र</b><br>सेंगबोंग | ८०३१            | ્રાથ <b>વાલા તર વ</b> ા<br>હાઓ | ७,१६३              |
| राजाग<br>शन्तांग            | ७,३२४           | સ્                             | 30,039             |
| सित्                        | <b>४,</b> २८२   | खुन                            | ३१,२३४             |
| तमान                        | ९,२०८           | दाये                           | <b>49</b> 6        |
| यो                          | १,३६५           | <b>खाम</b> ती                  | ४,२९५              |
| योतुन                       | ८,९८५           | शांगाळे                        | ९,१४,३८९           |
| इतर चिन पोटवर्ग-            | 1,29,938        | शानतयोक                        | 96,200             |
| इतरे कुकी पोटवर्ग-          | ९,९३५           | शानवामा<br>सान (अविधित्र)      | ७,७३५<br>४ ५०३     |
| काचीन वर्ग-काचीन            | <b>५,५६,९८०</b> | शान ( अनिर्दिष्ट )             | ४,५०३              |

| सवामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भाषा                      | लोक <b>सं</b> ख्या | भाषा                | लोकसंख्या    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| स्रोशेला १,३६६ द्वार्ण भाषा ६,०८८ सोलेला १,३६६ द्वार्ण भाषा ६,०८८ सोलेला १,३६६ द्वार्ण भाषा १,४८८,९३१ सेलेला १,४८८,९३१ सेलेला १,४८८,९३१ सेलेला १,४८८,९३१ सेलेला १८८,९४८ सेविंग १८८,४८८,९४९ सेविंग १८८,४८८,९४८ सेविंग १८८,४८८,९४८ सेविंग १८८,४८८,९४८ सेविंग १८८,४८८,८४८ सेविंग १८८,४८८,८८८ सेविंग १८८,४८८,८८८ सेविंग १८८,४८८,८८८ सेविंग १८८,४८८,८८८ सेविंग १८८,४८८,८८८ सेवेंग १८८,४८८ सेवेंग १८८,४८८,८८८ सेवेंग १८८,४८८,८८८ सेवेंग १८८,४८८,८८८ सेवें |                           | 6,686              | <b>फार</b> सी       | ५,२८२        |
| सोशेष्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | • •                | इतर इराणी भाषा      | ६०८          |
| हेरे हरे हरे प्रश्ति के हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे हर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                    |                     | १५,२२,९३६    |
| करेल्य् १९,२९५ हिला १८,१९९ स्थात १८,१९९ स्थात १८,१९९ कादिमरी १८,१९९ पाक् ८,६२२ कादिमरी १८,३९९ पाक् ८,६२२ कादिमरी १८,२९९ पाक् ८,६२२ कादिमरी १८,४९९ पाक् ८,६२२ कादिमरी १८,४९९ पाक् ८,६२१ वाद्याणी १८,३९९ वाद्याणी ५,१२१ पार्टीम १२,२८५ वाद्याणी ५,२२२ वाद्याणी ५,२२२ वाद्याणी १८,८९,८७० पार्टीम १८,८९,८७० पार्टीम १८,८९,८७० पार्ट्याणा—संस्कृत पोर्ट्याणा—संस्कृत पार्ट्याणा—संस्कृत पोर्ट्याणा—संस्कृत पार्ट्याणा—संस्कृत पार्ट्याणा—संस्कृत १८,८९,४९४ वाद्याणा—संस्कृत १८,४९,४९४ वाद्याणा—संस्कृत १८,४९,४९४ वाद्याणा—संस्कृत १८,४९,४९४ वाद्याणा—संस्कृत १८,४९,४९४ वाद्याणा—मंद्राणायाणा—मंद्राणायाणा—मंद्राणायाणा—मंद्राणायाणा—पंस्रण प्रतिर्थिण १२,४९,४९४ वाद्याणा—मंद्राणायाणा—पंस्रण प्रतिर्थण १२,४९,४९४ वाद्याणा—मंद्राणायाणाणायाण्याणा—पंस्रण प्रतिर्थण १२,४९,४९४ वाद्याणायाणा—पंस्रण प्रतिर्थण १२,४९,४९४ वाद्याणायाणाणायाणायाणाणायाणायाणाणायाणायाणाणायाणाणायाणाणायाणाणायाणाणायाणाणायाणाणाणायाणाणायाणाणायाणाणाणायाणाणाणाणाणायाणाणाणाणायाणाणाणाणायाणाणाणाणाणायाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | •                  |                     |              |
| हेक (,६९५ शिवा १८,१९९ स्थाव ४,९९,७८९ कादियरी १४,३८,०२१ पाकू ८,६२२ कोहिस्सानी १,५९९ पाकू ८,६२२ कोहिस्सानी १,५९१ पाकू ८,६२२ काहिस साथा ६,२३२ वाह्मणळी पर्योग १५,२९,०४९ वाह्मणळी पर्योग १५,२६,०९७४ वाह्मणळी पर्योग १५,२६,०९७४ वाह्मणळी पर्योग १५,२६,०९७४ वाह्मणळी पर्योग १५,२६,०९७४ वाह्मणळेटायाला—संस्कृत पोटशाखा—संस्कृत वर्ग १,२८,०५९ वाह्मणळेटायाला १८,८९४ वाह्मणळेटायाला—संस्कृत वर्ग १,२८० अहेर वाह्मणळेटायाला—संस्कृत पोटशाखा—संस्कृत पोटशाखा—संस्कृत पोटशाखा—संस्कृत पोटशाखा—संस्कृत पोटशाखा—संस्कृत पोटशाखा—संस्कृत वर्ग १,२८०,०५९ सिथी १,२५,०५९ सिथी १,२५,०५९ सिथी १,२५,०५९ सिथी १,००,०५९ सिथी १,००,०५० सिथी १,००,०५९ सिथी १,००,०५० सिथी १,००,०० सिथी १,०० सि | •                         |                    | _ *                 | **           |
| साव ४,९९,७८९ काहिस्तानी ३,५२९,०२१ पाकृ ८,६२२ कोहिस्तानी ३,५२९ पाकृ ८,६२२ कोहिस्तानी ३,५२९ पाकृ ८,६२२ कोहिस्तानी ३,५२९ पाकृ ८,६२२ कोहिस्तानी ३,५२९ पाकृ ८,६८५ कोहिस्तानी ३,५२९ पाकृ ८,६८५ काहिस्तानी ३,५२९ पाकृ ८,६८५ काहिस्तानी ५,२३२९ पाकृ ८,८८५,४०५ वाह्यागीटशाख्वा—संस्कृत वर्ग १,८८९ कायिन ३,०५५ वाह्यागीटशाख्वा—संस्कृत वर्ग १,८८९ कायिन ३,०५५ वाह्यागीटशाख्वा—संस्कृत वर्ग १,८८९ कायिन ३,०५० वाह्यागीटशाख्वा—संस्कृत वर्ग १,८८९ कायिन ३,०५५ वाह्यागीटशाख्वा—संस्कृत वर्ग १,८८९ कायिन ३,०५० वाह्यागीटशाख्वा—संस्कृत वर्ग १,८८९ कायिन ३,०५० वाह्यागीटशाख्वा—संस्कृत वर्ग १,८८९,०५९ कार्याण (अनिर्देष्ट) ४७,३६२ सानवर्ग १,८८९ सानवर्ग १,८८९ पानवर्ग १,८८९ वाह्यागी १,४०० वाह्यागी १,८८०,०५५ कार्याणी ११० कोंकणी १,०८०,०५५ कार्याणी १,१२०६,३८० कार्याणी १,१२०,०५२ कार्याणी १,१२०,०५२ कार्याणी १,१२०,०५२ कार्याणी १,१२०,०५२ कार्याणी १,१२०,०५२ कार्याणी १००,०५२ कार्याणी १००,०५२ कार्याणी १००,०५२ कार्याणी १००,०५२ कार्याणीयानवंदा—अर्थाण १८३०,०५२ वायव्य भाषा—मावाई कार्याणीयानवंदा—अर्थाण्याणीत्त १२००,०५९ कार्याणावाख्या १,१३०,०५२ वायव्य भाषा—मावाई कार्याणीयानवंदा—अर्थाण्याख्या १८०,०५२,०५९ कार्याणीयाव्यंदा—अर्थाण्याव्यं १२०,०५९,००५ कार्याणीयाव्यंदा—अर्थाण्याव्यं १२०,०५९,००५ वायव्य भाषा—मावाई कार्याणीयाव्यंदा ६२००,४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                    |                     |              |
| पाकृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | ** *               |                     |              |
| लों ४,७३,०२२ काफिर वर्ग ६,२२६ तींग्यू २,२२,०१४ बाशगली ७ पर्दोग २६,४८५ इत काफिर भाषा ६,२३२ थिवा २,९२२ इंडो आर्यन साखा १५,३६,९९,४० थेको ४,००५ वाह्यपोटसाखा—संस्कृत वर्ग १,६८१ बायन ३,०३० वाह्यपोटसाखा—संस्कृत वर्ग १,६८१ बायन ३,०३० वाह्यपोटसाखा १२,८५,३६,९४৪ करेण (अनिर्देष्ट) ४७,३६२ लहन्दा छफ्न पश्चिम गंजाधी ८५,६६,०५३ सानवंश १५० हिंधी ४०,०६,१५७ मानवंश १५० हिंधी ४०,०६,९५४ मानवंश १५० मानवंश १५०,०५३ मानवंश १५०,४५,४५० मानवंश १५०,४५,४५० वाह्य वर्ग १५०,४५५ स्वाचिक वर्ग १५०,४५,४५० बाविक वर्ग १५०,४५,४५० बाविक वर्ग १५०,४५५ सन्याळी १५३,०६,१५० कोडम् (छुमी) ४५,३६०,४६० आसामी १५,४५,०५०६६० तोडा १,१३०,४६० कोडम् १५०,४५०० कोडम् १५०,४५०० कोडम् १५०,४५०० कोडम् १५०,४५००० कोडम् १५०,४५०००० विकासी १०,४५,४०,४००० विकासी १०,४५,४००००० विकासी १०,४५,४००००० विकासी १०,४५,४०००००० विकासी १०,४५,४०००००० विकासी १०,४५,४०००००० विकासी १०,४५,४००००००० विकासी १०,४५,४०००००००० विकासी १०,४५,४०००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |                     |              |
| तीं स्य २,२,०,४४ वाशगली ७ प्रतीं प्रदीं पर्वा २,९२० द्वर काफिर भाषा ६,२३२ विवा २,९२२ इंडो आर्यन शाखा पर्प,३६,९९,४० व्याधा पर्प,३६,९९,४० व्याधा पर्पद्र शाखा न्यं स्कृत वर्ग १,८८५ व्याधा पर्पद्र शाखा न्यं १,८८५,३६,९८४ वाधा पर्पद्र शाखा वाधा पर्पद्र शाखा न्यं १,८८५,३६,९८४ वाधा पर्पद्र शाखा वाधा वाधा पर्पद्र शाखा वाधा वाधा पर्पद्र शाखा वाधा वाधा पर्पद्र शाखा वाधा वाधा वाधा पर्पद्र शाखा वाधा वाधा वाधा वाधा वाधा वाधा वाधा व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                    |                     | · ·          |
| पर्वोग २६,४८५ इतर किप्ति भाषा ६,२३२ विश्वा २,९२२ इंडो आर्यन शाखा २५,३६,९९,४० वाद्यायेटराइला न्यंस्कृत वर्ग १,८८ वाद्यायेटराइला न्यंस्कृत वर्ग १,८८ वाद्यायेटराइला न्यंस्कृत वर्ग १,८८ वाद्यायेटराइला वर्ग १,८८ १८८ वाद्यायेटराइला १८८५,५६,८५९ वाय्यव्यवं १,८५,०६,९५९ विश्वा १८,८५,०६,९५९ विश्वा १८,८६,०५९ विश्वा १८,८६,०५९ विश्वा १८,८६,०५९ वर्ष वर्ग १८८ वार्ग १९८ वार्ग १९८,५६५ विद्या १८८,६६,०५९ वर्ग १८८ वार्ग १९८,५६५ विद्या १८८,६६८,०६५ विद्या १८८,६६८,०६५ वर्ग १८८ वार्ग १९८,६८० वार्ग १८८,६८० वार्ग १८६,६८० वार्ग १८८,६८० वार्ग १८६,६८० वार्ग १८८,६८० वार्ग १८८,६८० वार्ग १८६,६८० वार्ग १८६,६८० वार्ग १८६,६८० वार्ग १८८,६८० वार्य १८८,६८० वार्ग १८८,६८० वार्य १८८ |                           | ४,७३,७२२           |                     | ** *         |
| विवा   १,९१२   इंडो आर्येन शाखा   २५,३६,९९,४७   वाह्यभीटशाखा—संस्कृत यो १,१८१   वाह्यभीटशाखा—संस्कृत यो १,१८१   वाह्यभीटशाखा   १८८५,२६,४८१   वाह्यभीटशाखा   १८८५,२६,४८१   वाह्यभीटशाखा   १८८५,२६,४८१   वाह्यभीटशाखा   १८८५,२६,४८१   वाह्यभीटशाखा   १८८५,६६,०५०   २८५,०६,०५०   सानवंश   १८५,६६,०५०   सिथी   १०,०६,६५८०   साया वाणो   ११०   सिथी   १०,०८,६५८   साया वाणो   ११०   सिथी   १०,०८,६५८   साया वाणो   ११०   सिथी   १०,०८,६५८   याणो   ११०   स्वाया विवा   ११०   स्वाया विवा   १९०८,६५८   साया विवा   १९०८,६५८   वहाणी   १८५०,६५८   साया विवा   १८५०,६५८   याणो   १८००,६५८   वहाणी   १८००,६५८   याणो   १८००,६५८   याणा   १८००,६६८   या   |                           | २,२२,७१४           |                     | v            |
| चेको ४,००५ वाह्यपेटिशाखा-संस्कृत वर्ग १,१८१ करेबी १९,०५६ वाह्य पोटशाखा-संस्कृत वर्ग १,१८१ बाह्य पोटशाखा संस्कृत वर्ग १,१८१ बाह्य पोटशाखा संस्कृत वर्ग १,२५,०६९ करेण (अनिर्देष्ट) ४७,३६२ वाह्य पोटशाखा १८८५,९६०,०५९ सानवर्ग १,२५,०६,०५९ संघी १००,०६,१४७ संघी १००,०६,१४७ संघी १००,०६,९४० मानवर्ग १००,०६,०५९ मानवर्ग १००,०६,०५९ मानवर्ग १००,०६,०५९ मानवर्ग १००,०६,०५० मानवर्ग १००,०६,०५० मानवर्ग १००,०६,०५० मानवर्ग १००,०६,०५० मानवर्ग १००,०६,०५० मानवर्ग १००,०६९ मानवर्ग १००,०५९ मानवर्ग १००,०६९ मानवर्ग १००,०५९,०८६ मानवर्ग १००,००० मानवर्ग १००,००० मानवर्ग १००,००० मानवर्ग १००,००० मानवर्ग १००,०५९,०८६ मानवर्ग १००,०५९,०८६ मानवर्ग १००,००० मानवर्ग १००० मानवर्ग १००  | पदौंग                     | २६,४८५             | इतर् काफिर भाषा     | ६,२३२        |
| करेबी ११,०५६ वाह्य पोटदाखा संस्कृत वर्गे १,८८९ वाह्य पोटदाखा १८,८५,८९८९ वाह्य पोटदाखा १८,८५,८९८९ वाह्य पोटदाखा १८,८५,८९८९ वाह्य पोटदाखा १८,८५,८५,८५८ वाह्य पोटदाखा १८,८५,८५५ १८८९ मानवंश १५७,८५,८५५ वहुन्दा ऊर्फ पश्चिम पंजाधी ८०,६६,०५१ मानवंश १९७ सिथी १०,०६,१५८० वालो ११०,८५५,८५५ वहुन्दा ऊर्फ पश्चिम पंजाधी ८०,०६,१५८० वालो ११०,८५५,८५५ वहुन्दा ऊर्फ पश्चिम पंजाधी ८०,०८५,६५८० वालो ११०,८५५,५५८० वहुन्दा ऊर्फ पश्चिम पंजाधी ८०,०८५,६५८० वहुन्दा ऊर्फ पश्चिम पंजाधी ८०,०८५,६५८० वहुन्दा ऊर्फ पश्चिम पंजाधी ८०,०८५,६५८० वहुन्दा ऊर्फ पश्चिम पंजाधी १०,०८,८५,६५८० वहुन्दा उर्फ पश्चम पंजाधी १०,०८,८५,८५५५ वहुन्दा उर्फ पश्चम पंजाधी १०,०८,०८,०८,०८०० वहुन्दा उर्फ पश्चम पंजाधी १०,०८,०८,०८०० वहुन्दा उर्फ पश्चम पंजाधी १८,०६,०८,०८०० वहुन्दा उर्फ पश्चम वहुन्दा उर्फ पर्जाधी १०,०८,०८,०८०० वहुन्दा उर्जाधी १०,०८,०८,०८,०८०० वहुन्दा उर्फ पर्जाधी १०,०८,०८,०८,०८०० वहुन्दा उर्जाधी १०,०८,०८,०८०० वहुन्दा उर्जाधी १०,०८,०८,०८,०८०० वहुन्दा उर्जाधी १०,०८,०८,०८,०८००० वहुन्दा उर्जाधी १०,०८,०८,०८,०८०० वहुन्दा उर्जाधी १०,०८,०८,०८००० वहुन्दा उर्जाधी १०,०८,०८,०८०० वहुन्दा वहुन्दा उर्जाधी १०,०८,०८,०८०० | र्थिबा                    | २,९२२              |                     | २५,३६,९९,४०३ |
| श्वाचिन हरेण (अनिर्देष्ट) ४७,३६२ वाह्य पोटशाखाँ १२,८५,२१,९४१ वाह्य पोटशाखाँ १,०२५ हरेण (अनिर्देष्ट) ४७,३६२ रहेण (अनिर्देष्ट) ४७,३६२ रहेण (अम पंजाबी ८५६,०६५) मानवंश १९७८,६६५ मराठी २०,०६,०६५,४५ वाओ १९७ कोंकणी ४,०५,०६,६५८ याओ १९७ कोंकणी ४,०५,०६३,५५८ वाह्य १,११,९४३ उरिया १,११,९४३,८५५ वाह्य १,११,९४३ विहारी २,०५,२६,५५५ वाह्य १,१२,०६,३६० वाह्य १,१२,०६,३६० वाह्य १,१२,०६,३६० वाह्य १,१२,०६,३६० वाह्य १,१२,०६,३६० वाह्य १,१२,०६३६० वाह्य १,१२,०५,०० वाह्य १,१२,०० वाह्य १,१२,०५,०० वाह्य १,१२,०५,०० वाह्य १,१२,०५,०० वाह्य १,१२,०० वाह्य १,१२,०५,०० वाह्य १,१२,०५,०० वाह्य १,१२,०५,०० वाह्य १,१२,०५,०० वाह्य १,१२,०५,०० वाह्य १,१२,०० | घेको                      | ४,०७५              |                     |              |
| श्रायन १,७३७ वाह्य पाटदास्ता १२,८५,४९,४९,४९६ करेण (अनिर्देष्ट) ४७,३६२ लहुन्दा ऊर्फ पश्चिम पंजाधी ८५,०५,०५,०५,०५,०५,०५,०५,०५,०५,०५,०५,०५,०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | करेन्री                   | 39,446             |                     |              |
| करेण (अनिर्देष्ट)  अण, ३६२  सानंबर्ग - १८७  सिथी ४०,०६,१५५  सानंबर्ग १४४  सानंबर्ग १४४  सिथी ४०,०६,१५४  सिथी ४०,०६,१५४  सिथी ४०,०८,८,६५८  याओ ११७ कोंकणी ४,०१,०३५  साविडवर्ग ७,१४,५५३ उरिया १,११,४४,८५५  तासिळ २,०४,११,६५२ विहारी २,०४,२६५५  सल्याळी १,१२,०६,१४२ आसामी १९,४५,८६५  कोन्नडी १,१२,०६,१४० आसामी १९,४५,०५७  कोड्यू इन्,५१,८४२ आसामी १९,४५,०५७  कोड्यू ६,५१,८४२ आसामी १९,४५,०५७  कोटा १,१६८ मध्यवर्ग प्वेहिंदी ०८,६७,१७८  तोडा ६०० मध्यवर्ग ११,८५,०४,७०५  कोटा १,१६८ पश्चिम हिंदी ०८,६७,०७७  सध्यमवर्ग २६,०५,४१८ राजस्तानी १,३८,४७,८९६  कुरुक किना ओराओन १०,३०,४१२ याजस्तानी १,३८,४०,८९६  मध्यावर्ग १८,४५,८०४ खानंदेशी २,१३,००,०५९  कंधी किना कुई ५,८५,०५० खानंदेशी २,१३,००,०५०  कंधी किना कुई ५,८५,०५० खानंदेशी २,१३,०००।  सध्यम्य १९,४५,८०४ खानंदेशी २,१३,०००।  कंधी किना कुई ५,८५,००५ खानंदेशी २,१३,०००।  क्रिक किना कुई ५,८५,००० खानंदेशी २,१३,०००।  क्रिक किना कुई ५,८००,००५ खानंदेशी २,१२,४००।  क्रिक किना कुई ५,८००,००५ खानंदेशी २,१२,४००,४००  क्रिक किना कुई ५,८००,००५ खानंदेशी २,१२,४००,४००  क्रिक किना कुई ५,८००,४०५ खानंदेशी २,१२,४००,४००  क्रिक किना कुई ५,८००,००५ खानंदेशी २,१२,४००,४००  क्रिक किना कुई ५,८००,४०० व्रव्हांडी २,१२,४००,४००  क्रिक प्राचन कर्या नेपाळी १,१२,४००,४००  क्रिक प्राचन कर्या नेपाळी १,१००,४००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | झायि <del>न</del>         | • • • •            |                     |              |
| मानवंश — १४७ सिंधी ४०,०६,१४७  मानवंश १४७ दक्षिणवंश २,१३,६१,३९  मियाओं ८३० मराटी २,०८,८९,६५८  याओं १९७ केंकणी ४,७१,७३५  द्वाविडवंश — ७,१६,४४,७८७ पृष्व वर्ष ९,४५,८६३५  द्वाविडवंश — १,१४,५९३ उरिया १,११९,४६,२५५  तासिळ २,०४,१३,६५८ विहारी २,७९,२६८५६६  कानडी १,१२,०६३८० आसामी १८,९९,०५७  कोडग् (इमी) ४५,३६८ मध्यवं प्वेहिरी ७८,६७,१०७  तोडा १,१३६८ मध्यवं प्वेहिरी ७८,६५,४६९ तोडा ६०० मध्यवं प्वेहिरी ७८,६५,९७८ तोडा १,१३६ मध्यवं प्वेहिरी ७८,६५,९७८ तोडा १,१३६ मध्यवं प्वेहिरी ७८,६५,९७८ तोडा १,१३६ मध्यवं प्वेहिरी ७८,९५,९७८ तोडा १,१३६ मध्यवं १३,०५,४१८ मास्त्रो १,०५,४१८ साजस्तानी १,४८५,००,००१ मध्यवं १५८५,४६८ साजस्तानी १,४८५,०००। मध्यवं १५८५,४६८ साजस्तानी १,४८५,०००। मध्यवं १५८५,४६८ साजस्तानी १,४८५,०००। मध्यवं १५८५,४६८ सानदेशी २,१३,०१०। कंघी किंवा कुई ५,८५,४०८ सानदेशी २,१३,०१०। कंघी किंवा कुई ५,८५,४०८ प्वाविव्यं २,००,०४६ प्वेष्टाडी साक्कर अथवा नेपाळी ८,१२,९५१ प्वाविव्यं २,००,०४६ प्वेष्टाडी साक्कर अथवा नेपाळी ८,१२,९५१ प्वाविव्यं २,००,०४६ प्वाविक्यं २,३९५,९१५ प्वाविं १,३९५,९१६ प्वाविं १,३९५ अवर्गीक्यं २,००,४६६ अन्दमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                    |                     |              |
| सानवर्षे १४७ दक्षिणवर्षे २,१२,६१,३९ सियाओ ८३० सराटी २,०८,८९,६५८ याओ ११७ कोंकणी ४,०१,०३५ द्वाविडवर्षेत्रा— ७,१६,४४,७८७ पूर्व वर्षे ९,४५,८२५ द्वाविडवर्षेत्रा— ७,१६,४४,७८७ पूर्व वर्षे ९,४५,८२५५ द्वाविडवर्षेत्रा— ७,१६,४४,७८७ पूर्व वर्षे १,११,४४,८२५ द्वाविडवर्षे २,०४,१५९ व्वाविडवर्षे २,०४,१५९ व्याविडवर्षे २,०४,१५९ कानडी १,१२,०६,१६८ मध्यवर्षे पूर्विद्विदी ०८,६७,१०७ कोडयू (बुर्गी) ४५,३६८ मध्यवर्षे पूर्विद्विदी ०८,६७,१०७ देव्यव्वविडवर्षे १,५१,८४२ आंतर पोट्याया ११,७३,०९,६७८ तोडा ६०० मध्यवर्षे ११,८३,०९,६७८ तोडा १,१३६ पश्चम हिदी ०,१५,४७,००५ सम्यवर्षे १,०४,५५०८ साम्यवर्षे १५,०५,४०८ साम्यवर्षे १५,०५,४०८ साम्यवर्षे १,०८,५७८ साम्यवर्षे १,०८,५७८ साम्यवर्षे १,०८,५७८ साम्यवर्षे १,०८,५७८ साम्यवर्षे १,०८,५७८ सामदेशे २,०८,५५२ साम्यवर्षे १,०८,५७८ सामदेशे २,१३,०१० कंघी किवा कुई ५,८५,५०८ साम्यवहाडी ०,१५८,५५३ सम्यवहाडी ०,१५० व्याविटवर्षे २,६३,०५० पृथंपदाडी समझ्या मेपाळी ८,१२,९५५ व्याविट्यं २,००,०४९ पृथंपदाडी समझ्या मेपाळी ८,१२,९५५ व्याविट्यं २,००,०४९ पृथंपदाडी २,२५,५९६ इंडो-युरोपियनवंदा— आर्येन पोटवंदा २,२५,९२८ अवर्गीस्त्रत साम्या—एक्रण ५४,४६६ अन्दराणी २,३९,५९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                    |                     |              |
| मियाओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | •••                |                     |              |
| यांभी ११७ कींकणी ४,०१,०३५  द्वाविडवंश श्रीविडवंश श्रीविडवंश श्रीविडवंश तामिळ २,०४,११,४९३ विहारी २,७४,२६५५ सल्याळी ९,१२७,६१५ वेगाळी ५,३४,६८४९ कानडी १,१२०६,३८० आसामी १९,४३,०५,७५७ कोडयू ६,५१,८४२ आंतर पो द्वाया ११,७३,०५,३७८ तोडा ६०० मध्यवंग ११,७३,०५,३७८ तोडा १०० मध्यवंग ११,७३,०५,४७८ तोडा १०० मध्यवंग ११,७३,०५,४७८ तोडा १०० मध्यवंग ११,७३,०५,४७८ सम्यवंग १,०४,५०० पश्चम हिदी ५,१५,४०,००० सम्यवंग १,०४,५०० पश्चम हिदी ५,१५,४०,००० सम्यवंग १०,३७,१४२ गुजरार्थी १,०८,४९,४८४ माल्तो ५०,५६,१४२ गुजरार्थी १,०८,४९,४२४ माल्तो ५०,५६,१४२ गुजरार्थी १,०८,४९,४२४ माल्तो ५०,५६१ सिद्धी २११,८४,५२० व्यावेशी १,४३,०१० केशि किंवा कुई ५,८५,१०९ प्राजिद्दाी २,३३,०१० केसि किंवा कुई ५,८५,१०९ प्राजिद्दाी २,३३,०१० केसि किंवा कुई ५,८५,१०९ प्राजिद्दाी २,४३,०१० केसि किंवा कुई ५,८५,१०९ प्राजिद्दाी २,४३,०१० केसि किंवा कुई ५,८५,१०९ प्राजिद्दाी २,४३,०१० केसि किंवा कुई ५,८५,१०९ प्राजिद्दाी २,४३,०१५ केसि किंवा कुई ५,८५,००० प्राजिद्दाी २,४३,०१०० वायव्य भाषा-बाहुई २,०५,०९९ प्रविद्दाडी, स्वस्क्ररा अथवा नेपाळी ८,१९,९१९ इंडो-युरोपियनवंश आर्यन पोटवंश २५,७४,९२८ अवर्गीस्त मापा-एक्ण ५४,१९९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ** _*                     |                    |                     |              |
| ह्राविडवंश ७,१६,४४,७८७ पूर्व वर्ग १,१४,८८,३५ त्राविड वर्ग ८,१४,५४३ उरिया १,११,४४,८६५ तामळ २,०४,११,६४२ विहारी २,७४,२६,४६९ कानडी १,१२,०६,३४० आसामी १८,४३,०४६९ कांचडी १,१२,०६,३४० आसामी १८,७३,०५,४७८ तोडा ६०० मध्यर्ग प्वीहिरी ७८,६७,१७८ तोडा ६०० मध्यर्ग १८,७३,०५,४७८ तोडा ६०० मध्यर्ग ११,४३,०५,४७८ तोडा ६०० मध्यर्ग ११,४३,०५,४७८ तोडा ६०० मध्यर्ग ११,४३,०५,४७८ तोडा ६०० मध्यर्ग ११,४५,५०४ जांतर पो श्वाहा १८,७३,०५,४७८ तोडा ६०० मध्यर्ग ११,४३,०५,४७८ तोडा ६०० मध्यर्ग ११,४३,०५,४७८ तोडा १०,१४६ पश्चिम हिरी ७,१५,४०,००१ मध्यम्वर्ग १९,४५,४०८ मास्याम्वर्ग १६,४५,४०८ मास्याम्वर्ग १०,४५,४१८ मास्याम १०,३४,१४२ मास्याम १०,३४,१४२ मास्याम १०,४५,४६१ सानदेशी १,०८,४९,४२४ कोसमी १८,४५,४०८ प्राव्याम १८,४५,४४४ मध्यमा १८,४५,४४४ प्राव्याम १८,४५५४ प्राव्याम १८,४५५४ प्राव्याम १८,४५५५४ प्राव्याम १८,४५५६६ अन्दमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · ·                       | •                  |                     |              |
| हाविड वर्गे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                    |                     |              |
| तामिळ २,०४,११.६५२ विहारी २,७९,२६,५५९ कानडी १,१२०६३८० आसामी १९,९९,०५७ कोडगू (कुमी) ४५,३६८४ आसामी १९,९९,०५७ कोडगू (कुमी) ४५,३६८४ आसामी १९,७३,०९,६७८ तोडा ६०० मध्यवर्ग प्वीहिरी ७८,६७,९७८ तोडा ६०० मध्यवर्ग ११,७३,०९,६७८ तोडा ६०० मध्यवर्ग ११,७३,०९,६७८ तोडा ६०० मध्यवर्ग ११,०४,००० मध्यवर्ग ११,४५,००० मध्यवर्ग ११,४५,००० मध्यवर्ग ११,४५,००० मध्यवर्ग ११,४५,००० मध्यवर्ग ११,४५,००० मध्यवर्ग १०,३५,४०० माल्तो १०,३५,९४२ माल्तो १०,३५,९४२ माल्तो १०,३५,४५२ साल्तो १०,४५,४६१ साल्तो १०,४५,४६१ साल्तो १०,४५,४६१ साल्दो १०,०५,४९,४६४ साल्दो १०,०५,४९,४६१ साल्देशी १०,०५,४९,४६१ कोलमी १०,४५,४०० पंजाबी १०,४५,४५४ १८,४५४ मध्यवहाडी १०,४५,४६६ मध्यवहाडी १०,४५,४६६ इंडो-युरोपियनवंदा— पद्धाडी अलिदिष्ट १०,३९५ पद्धाडी १०,३९५५ पद्धाडी १०,४५,४९५ पद्धाडी १०,६६५८० स्थावन वेपाळी १०,१९५५ पद्धाडी १०,६६५८० स्थावन वेपाळी १०,१९५५ पद्धाडी १०,६६६ अल्दमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                    |                     |              |
| मल्याळी १,१,२०,६१५ अंगाळी ५,३४,६८,४६९ कानडी १,१२,०६,३८० आसामी १९,९९,०५७ कोडगू (द्धुर्गी) ८५,३६८ मध्यवंग प्वेहिंदी ७८,६७,१७८ तोडा ६०० मध्यवंग पांट्याखा ११,७३,०९,१७८ तोडा ६०० मध्यवंग ११,७३,०९,१७८ तोडा ६०० मध्यवंग ११,७३,०९,१७८ तोडा ६०० पश्चिम हिंदी ७,१५,५५,००० वायवंग ११,०८,४९,४०८ पश्चिम हिंदी ७,१५,८०० पश्चिम हिंदी ७,१५,८०० वायवंग १०,३५,९४८ खानदेशी १,०८,४९,९८६ कोलमी ८,६४,८७८ खानदेशी २,३३,०१० पंजाबी १,५८३,९५४ खानदेशी २,३३,०१० कंग्री किंवा कुई ५,८५,९०८ वायवंग १८,४५,४४० प्राच्यवाडी ७,१८३,९५५ वायवंग १८,४५,४५० प्राच्यवाडी ७,१८५,४५१ वायवंग १८,४५,४५० प्राच्यवाडी ७,१८५,४५१ व्यावंग १८,४५,४५५ प्राच्यवाडी १३,२५५,४९५ व्यावंग १८,४५,४९५ प्राच्यवाडी १३,२५५,४९५ व्यावंग १८,४५,४९५ प्राच्यवाडी १३,२५५,४९५ व्यावंग १८,४५५० प्राच्यवाडी १३,२५५,४९५ व्यावंग १८,४५५५ अवर्गाच्यवंग १८,४५५५ अवर्गाच्यवंग १८,४५५५ अवर्गाच्यवंग १८,४५५५६ अन्दमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तामिळ                     |                    |                     |              |
| कोडम् ( कुमी )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | ९,१,३७,६१५         | वंगाली              |              |
| चुंखं ६,५१,८४२ आंतर पोडशाखा ११,७३,०९,६७८ तोडा ६०० मध्यवर्ग ११,४५,५५०४ कोटा १,१३६ पश्चिम हिरी ७,१५,४७,००१ मध्यमवर्ग १३,०८,४९०८१ कुरुक किंवा ओराओन १०,३७,१४२ गुजराशी १,०८,४९,९८४ माल्तो ७०,४६१ माल्तो १८,४४,८४८ माल्तो ७०,४६१ मिल्ली २१,८८,५३१ गोडी ८,६४,८७८ सानदेशी १,३३,०१० कंघी किंवा कुई ५,८५,८७८ सानदेशी १,४८,३९,२५४ कोलमी २९,१८७ प्राडीवर्ग २७,५८,४३ इत्र (कोंडा) २२,३४१ मध्यवहाडी ७,१५८,४३ वायव्य भाषा-बाहुई २,०७,०४९ पृथ्वहाडी, स्रसङ्गरा अथवा नेपाळी ४,१२,९५६ इंडो-युरोपियनवंदा पृथ्विम पहाडी २३,२५,९१५ आर्यन पोटचंदा २५,७७,४६६ अन्दमानी १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                    |                     | १९,९९,०५७    |
| तोडा ६०० मध्यवर्ग ११,४५,५०४ कोटा १,१३६ पश्चिम हिरी ७,१५,४०,०७१ मध्यमवर्ग ३६,०९,४१८ राजस्तानी १,३८,९७,८९६ कुरुक किंवा ओराओन १०,३७,१४२ गुजराशी १,०८,४९,९८४ माल्तो ७०,४६१ मिल्ली ७०,५६१,८७८ माल्तो ७०,५६१,८७८ कंघी किंवा कुई ५,८५,८७८ पंजावी १,५८,३९,२५४ कोलमी २९,१८७ पंजावी १,५८,३९,२५४ कोलमी २९,१८७ पंजावी १,५८,३९,२५४ मध्यवहाडी ७,५८,४६३ मध्यवहाडी ७,१५०,४६६ पश्चिम पहाडी २३,२५,९१६ इंडो-युरोपियनवंदा— ५५,७४,९२८ पहाडी अनिर्दिष्ट १,३९५ अवर्गीस्त मापा—एक्षण ५४,५६६ अन्दमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | कोडगु ( कुर्गी )          | ४'१,३६८            |                     | ७८,६७,१०३    |
| कोटा १,१३६ पश्चिम हिरी ७,१९,४७,०७१  मध्यमवर्ग १६,०९,४१८ राजस्तानी १,३८,९७,८९६  कुरुक र्किता ओराओन १०,३७,९४२ गुजराथी १,०८,४९,९८४  मालो ७०,७६१ मिछी २११,८९,५३१ गोडी ८,६४,८७८ खानदेशी २,३३,०१० कंघी किंवा कुई ५,८५,१०९ पंजाबी १,५८३,९२५४ कोलमी २९,१८७ पंजाबी १,५८३,९२५४ इतर (कोंडा) २२,३४१ मध्यपहाडी ७,१७० आल्झ वर्ग-तेल्यम् २,६३,७३,७२७ पूर्वपहाडी, स्वसकुरा अथवा नेपाळी ४,१२,९५९ वायब्य भाषा-ब्राहुई २,०७,०४९ पहाडी (अनिर्दिष्ट) ६,३९५,४९९ इस्रोपियनवंदा २,४,७४,९२८,८०५ अवर्गीस्त्रत माया-एङ्गण ५४,१६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                    |                     | ११,७३,०९,६७८ |
| मध्यमवर्गे १६,०९,४१८ राजस्तानी १,३८,९७,८९६ कुरुक किंवा ओराओन १०,३७,१४२ गुजराथी १,०८,४९,९८४ माल्तो ७०,७६१ मिछी २११,८९,५३१ गोर्डी ८,६४,८७८ सानदेशी २,३३,०१० कंघी किंवा कुई ५,८५,०९९ पंजाबी १,५८,३९,२५४ कोलमी २९,१८७ पंजाबी १,५८,३९,२५४ सहाडीवर्ग २०,५२,४३ इतर (केंडा) २२,३४० पूर्वपहाडी, स्वसकुरा अथवा नेपाळी ४,१२,९५१ वायब्य भाषा-बाहुई २,०७,०४९ पृथ्वपहाडी, स्वसकुरा अथवा नेपाळी ४,१२,९५६ इंडो-युरोपियनवंदा पृथ्वपियनवंदा पृथ्वपहाडी १,३९५५ आर्यन पोटचंदा २५,७७,४६६ अन्दमानी १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |                     | ११,४५,५६,७४६ |
| कुरुक किंवा ओराओन १०,३७,१४२ गुजराथी १,०८,४४,९८४ माल्तो ७०,०६१ मिल्ली १०,०८,५६१ माल्तो १०,०८,५६१ माल्ते १०,०८,६९१ माल्ते १०,०८,६९१ माल्ते १०,०८,६९१ माल्ये १०,०८,६९१ माल्ये १०,०८,६९१ माल्ये १०,०८,६९१ माल्ये १८,४५५९९ माल्ये १८,४५५९९ माल्ये १८,४५५९९८,८०५ अवर्गीस्त्रत माणा—एक्षण १८,६९५५ अवर्गीस्त्रत माणा—एक्षण १८,६९५५६६ भन्दमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · · · <u>-</u>            |                    |                     |              |
| माल्तो ७०,०६१ भिष्ठी १११,८९,५११ गोडी ८,६४,८७८ खानेदशी १,३३,०१० कंप्री किंवा कुई ५,८५,९०९ पंजाबी १,५८३,९५४ कोलमी २९,१८७ पहाडीवर्ग २७,५८,४१६ इतर (कोंडा) २,३३० मध्यपहाडी ७,१७० पूर्वपहाडी ७,१७० पूर्वपहाडी ७,१०० पूर्वपहाडी ७,१०० पूर्वपहाडी १,३८५,५९५ पूर्वपहाडी १,३८५,५९५ प्रवायच्य भाषा-बाहुई २,०७,०४९ पश्चिम पहाडी २,२८५,९९६ इंडो-युरोपियनवंदा पहाडी (अनिर्दिष्ट) ६,३९५ आर्यन पोटवंदा २५,७७,४६६ अन्दमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                    |                     |              |
| गोडी ८,६४,८७८ खानदेशी २,३३,०१० कंधी किंवा कुई ५,८५,१०९ पंजाबी १,५८३९,२५४ कोलमी २९,१८७ पहाडीवर्ग २७,५२,४३ ६तर (कोंडा) २२,३४१ मध्यपहाडी ७,१७० अगन्त्र वर्ग-तेल्य २,६३,७३,७२७ पूर्वपहाडी, खसकुरा अथवा नेपाळी ४,१२,९५९ वायव्य भाषा-ब्राहुई २,०७,०४९ पश्चिम पहाडी २,३२५,९९९ इंडो-युरोपियनवंदा पहाडी (अनिर्दिष्ट) ६,३९५ आर्यन पोटचंदा २५,७०,४६६ अन्दमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                    |                     |              |
| कंधी किंवा कुई भे,८५,९०९ कोलमी २९,१८७ पहाडीवर्भ पहाडीवर्भ २७,५२,४२ पहाडीवर्भ २७,५२,४२ पहाडीवर्भ २०,५२,४२ सम्यपहाडी ७,१७० वाव्यव्य भाषा–ब्राहुई २,०७,०४९ पश्चिम पहाडी २३,२५,९१६ पश्चम पहाडी २३,२५,९१५ अवार्यन पोटचंश २५,७७,४६,२,८०५ अवार्यन पोटचंश २२,७०,४६६ अन्दमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                    |                     |              |
| कोलमी २९,१८७ पहाडीवर्ग २७,५२,४३ <b>इ</b> तर (कोंडा) २२,३४१ मध्यपहाडी ७,१७०  आन्न्न वर्ग-तेलप् २,६३,७३,७२७ पृर्वपहाडी, खसकुरा अथवा नेपाळी ४,१२,९५१  वायव्य भाषा-ब्राहुई २,०७,०४९ पश्चिम पहाडी २३,२५,९१६ <b>इंडो-युरोपियनवंदा</b> ५५,७४,९२,८०५ अवर्गीस्त भाषाएक्र्ण ५४,३ <b>इराणीदाखा पृवेवर्ग २२,७०,४६६</b> अन्दमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                    |                     |              |
| द्तर (कोंडा) २२,३४१ मध्यपहाडी ७,१७०<br>आन्त्र वर्ग-तेलप् २,६३,७३,७२७ पूर्वपहाडी, खसकुरा अथवा नेपाळी ४,१२,९५१<br>वायव्य भाषा-ब्राहुई २,०७,०४९ पश्चिम पहाडी २३,२५,९१६<br>दंडो-युरोपियनवंदा ५५,७४,९२,८०५ अवर्गीस्त्रत भाषाएक्ण ५४,१<br>इराणीदाखा पूर्ववर्ग २२,७०,४६६ अन्दमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                    |                     |              |
| आन्त्र वर्ग-तेलप् २,६३,७३,७२७ पृर्वपहाडी, खसकुरा अथवा नेपाळी ४,१२,९५१ वायव्य भाषा-बाहुई २,०७,०४९ पश्चिम पहाडी २३,२५,९१६ इंडो-युरोपियनवंदा ५५,७४,९२,८०५ अवर्गीकृत भाषाएक्रण ५४,३६५ अन्दमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                    |                     |              |
| वायन्य भाषा-ब्राहुई २,०७,०४९ पेक्षिमे पहाडी २३,२५,९१६<br>इंडो-युरोपियनवंदा पहाडी (अनिर्दिष्ट) ६,३९५<br>आर्यन पोटवंदा २५,७४,९२,८०५ अवर्गीसृत भाषाएक्षण ५४,<br>इराणीदाखा पूर्ववंग २२,७०,४६६ अन्दमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                    |                     |              |
| इंडो-युरोपियनवेश पहाडी (अनिर्दिष्ट) ६,३९५<br>आर्यन पोटवंश २५,७४,९२,८०५ अवर्गीकृत भाषाएक्रण ५४,<br>इराणीशास्त्रा पुर्ववर्ग २२,७०,४६६ अन्दमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                    |                     |              |
| अर्थन पोटचेश २५,७४,९२,८०५ अवर्गीकृत भोषाएक्षण ५४,७<br>इराणीशास्त्रा पूर्ववर्ग २२,७०,४६६ अन्दमानी १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>इंडो</b> -युरोपियनवंदॉ | ,                  | पहाडी (अनिर्दिष्ट)  |              |
| इराणीशाखा प्रवेवगं २२,७०,४६६ अन्दमानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आर्यन पोटवंश              | २५,७४,९२,८०५       | अवर्गीकृत भोषाएक्रण | ં ૧૪,૪५३     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>इराणीशाखा</b> पूर्ववंग |                    | <b>अन्दमानी</b>     | <b>४</b> ६६  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                    | जिप्सी भाषा         | २५,९९९       |
| बहुची ६,२८,०८६ इतर <b>१,</b> ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बल्लची                    | ६,२८,०८६           | इतर                 | १,९,२१       |

# महाराष्ट्र शब्दकोश

# विभाग दुसरा

#### ओ

शतकांतील जुन्या मराठी बाङ्मयांत ओ किया वो एवजी ' ॐ ' एक हो असा ) दगड, शुद्ध सर्व ३ ओ चे ठो. ओ का ठो पहा. हें अक्षर लिहिण्याचा प्रधात होता ' देर्क्न आत्मरमणु । मी वाचायला वेण्याच्या नांवाने ओचे टो म्हटठें तरी चालेल, ' कामबार्णी विच्छिन्तु॥ '-ऋ ४६.

कोर्टेहि आढळत नाहीं. पुर्वी प्रथमात्रा वापरीत.

जेवला. '[ध्व ]

'पेन ओ टोगेहे एहें जाईन केडो दोवडी आठो नाहा!' (जेवॉग, खाणें)—ओकारी येईपर्वत जेवणें, सार्गे. =पण हा ठकवितो है जाणून कोणी धांवून आले नाहीं. -भि १४ ' खेरों आख्यो ते ओ अर्थ बरोबर होमजुनो नाहा : =खरें म्हटें० वृन धान्यातील क्रण्या, पव वंगर काढों. ०**पाखडणें**-वैचणें तर हा अर्थ नीट समजन नाहीं, -भि ३१. [हिं वो ] आं कां पहा. [मं. आ+उ ु=दाणे निवडणे ] ठो-कांहीं देखील. ( याचा उपयोग नहमीं अकरणस्वी हांतो ). (बाप्र.) 'ओ म्हणतां टो येईना ' १ 'ओ चा टो करतां न दळावयाकरितां थोडथोडे जात्यात घालों. वरण, वरण पहा. येर्णे ' ≔मुलाला धुळाक्षरें शिकविण्याच्या अगोदर ॐ नमःसिद्धं हैं शिक्कवितात. ओ म्हणजे अर्थात् अगदीं पहिलें अक्षर, ते देखील येईना म्हणजे तो अगर्दी अक्षरशत्रु आहे. टां हें अक्षर [सं वकुल, वोवल] ब्दोडा-पु. बकुळीचें फळ. कंबळ ओबरोबर ध्वनिसादश्यासाठी योजिङ गाहे. त्याला कांही

अक्षर ओ आहे की ठो आहे हैं देखील त्याला समजत नाहीं. ंसंस्कृतामध्ये ओ का ठो करतां यत नसताहि हिंदु धर्माविषयी सञ्चा सञ्चा हात गणा आंक्रणार पाद्रीसाहेव कोणी पाहिले -पंदाचे. आंच ओळखणं-( नुनता ओ येत असणें ) ज्याला अमे---सराठी वर्णमार्लेतील तरावा स्वर अक्षरिकास- एकच गोष्ट माहीत आहे, म्हणजे कोणताहि विषय अथवा वस्तु अशोकाच्या गिरनार लेखांत ओ आहे व पुढें १२ व्या शतका याच्या एकाच अंगाचे किंवा रीतीचे ज्याला ज्ञान आहे, स्या-पर्यंत निरनिराळ्या आकाराचे ओ सांपडेले आहेत. पंग आज विषयीं निराळ्या रीतीये विचारच ज्याच्या मनांत येत नाहींत आपण लिहितों तसा ( डोक्यावर मात्रा असणारा ) ओ एवी अशा रेम्याडोक्या, महामुखीवहुल योजतात. **ओच्या नांवान** पुरुष, आच्या नांवान शून्य काढतां येत नाहीं, ओची ओं—उद्गा. हाक मारुंटी असतां उच्चारात्रयाचा ध्वनि −श्ली. गांड फोडतां येत नाहीं असा-(ज्याला ओर्चे शुन्ध १ होकेस बावयाचे उत्तर. ( कि॰ देण ) २ ओकारी होत असता । गांठ )दि काडतां येत नाहीं असा ), अक्षरशत्रुः मदद असा होणारा आवाज, ओकारी, वांती. (कि० येणें ) ' शो येईपर्यत माणूस. **आं देणें (देवांन, कमांनें, प्रारब्धांने** )-निश्चवानें हात देगें; देव उदयास येगें. आं देणें-(चोरानीं, भुतांनीं, ओ- सनाक्षी. (साष्टी-कोळी ) ती; वो. 'नाचत गेली ओ वाषानीं इ० )-सुळमुळाट होंगे. पाळतीवर असंगे; धांवून, चाउन कांबी बनाला। ' -मसाप १.२.१९. सनापु -( खा ) हा, तो विषे ( हाक मारल्यात्रमाण-वाघ, भूत ६० नी. ) **आं येईपर्धत** 

ओइंच में--अकि. (की.) सुपान घेऊन विशिष्ट प्रकार हल-

आंइरणें—सिक (नगरी) तांदुळ आधणांत घालणाः धान्य

आंई-की. ओंबीच प्राम्य हा. ओंबी पहा.

ओऊळ--सी. (कों.) बक्लीचें झाड. -न. वक्लीचें फल.

आंक-ली. १ वांती; वमन; ओकारी; उलटी. २ कर्ना-अर्थ नाहीं. 'त्याला ओ को ठो देखील कलत नाहीं 'म्हणेज हें टकांतील कार्तिकस्वामीच्या देवस्थानाच्या क्षेजारी सांपडणारा त्यांच्या मार्गे हागली तेव्हां त्यांनीं तिचें प्यालेलें दूध ओकृन फिकण्याची किया. ओकर्णे 🛚 🖹 टाकलें अशी दंतकथा आहे तिला अनुलक्षुन ). ३ वांतीवरोवर बाहेर पडलेले पदार्थ. [ध्वनि; प्रा. ओक्किभ; का. ओक्करिसु= चारी रंगाच्या सोंगटया एके ठिकाणी ठेवून नंतर एकेक गडयानें ओकर्णे 1

एला, एकोन असे प्रतिशब्द आढळतात. याच्या तीनशें जाती ओकावयाची म्हणजे पुन्हां मध्यें ठेवावयाची. फांशांवरील दान आहेत. याच्या लांकडाचा जहाज वांधण्याकडे उपयोग करितात. पांच पडलें तर काळी, दहा पडलें तर पिंवळी, बारा पडल्यास याला मोरू, तिलंगसा, भारू, शिंदर वैगेरे नांवें आहेत. याचे हिरवा ओक, करडा ओक, लोमेलोमा ओक, पिंगट ओक असे प्रकार आहेत. युरोपांत २९ मे रोजी याची पाने अंगावर धारण करतात व त्या दिवसाला ओकदिवस म्हणतात. [ ई. ]

ओकर-वि. वकट; एक या अर्थी. ' ओकट छेंड मुंड नाल पुढें आणि ठेंका । भक्तीबळें खेळ खेळ्यं जनाईनी एका ॥ ' -भज १२३ [ते. वकट;का. ओक=एक]

आंकरा-वि. वाईटः ज्याचा वाईट वास येतो व जो पाहिः ल्याने डोळ्यांस त्रास होतो अशा पदार्थाबद्दल योजितात; घाणेरे किळसवाणें. ओखटा पहा.

ओकरें--न. १ (काव्य ) त्रास; खेकरें; उपाधि; संकट पीडा. २ घुवड (निंदार्थक योजितात). ३ प्रेताची तिरडी ताटी. ४ एक प्रकारचें भूत अगर पिशाच्च. ५ कोणतीहि अशुभ दायक किंवा असहा गोष्ट, वस्तु. [ओखरें]

ओक्रेंगे-अिंक. १ वांती होणें; उलटी होणें. २ पाट फुट्टन पाणी बाहेर जाणे. -उक्रि. १ उल्द्रन पडणे, पाडणे. २ ( ल. ) मावेशाने उच्चारण, तोंडाबाहर काढणे. (शाप, शिवी). 'मत्तेज क्षांति मला म्हणति अहाहा न ओक शापार्ते । ' –मो आदि ३२.२२ हरामाने खाहेला पसा परत करणें. ४ बाहेर काढणें; ओघळणे (माळेचे मगी किंवा मोतीं). ५ मनांतील गोष्ट कोणाजवळ उत्पुकतेने सांगणे. 'कोणाच्या जवळी ओकूं।' -संप्रामगीर १२. ६ बोलून टाक्रण ( पोटांत डाचत असलेलें ). [का. ओक: -एप्र ७४. रिमु=भोकर्णेः प्रान्भोक्तिभः, सिं. ओकपुः, तुल० सं. आवच्-सं. उद्गिर्; प्रा. उग्गिर-भांडारकर ]

ओकती, ओक्ती-सी. (कों.) विहिरींतून पाणी बाहेर काढण्याचे एक साधन. दोन खांबांमध्ये किया एका बेळक्यामध्ये उमासा. ओबक पहा. एक लांकडी दांडी असुन एका बाजुला वजनासाठीं दगड़ व दुस=या बाजुला वांबू जोड्डन त्याच्या खालच्या टोंकाला पोहरा लावलेला आम्ल ] असतो. बोंकणिकनाऱ्याला व कर्नाटकांतिह हिचा विशेष प्रसार

खडुसारखा एक पदार्थ (स्वामी पळून जात असतां पार्वती आहे. –लोक २.७६. [का. ओगसु=फॅकलें, फॅकविलें; ओगत=

ओकबोक-सी. दुफाशीं सोंगटशांनी खेळण्याचा एक डाव. फांसे टाकावयाचे; ज्याला ज्या सोंगटीचे दान पडेल ती त्याने ओक-पु. एक बृक्ष. मराठी बायवळांत यास अला, अलोन, वियावयाची व त्या रंगाची संपत्नी असेल तर आपल्या जवळची लाल व नऊ पडल्यास हिरवी असे ठरलेले असते. अशा तन्हेने एकेका रंगाचा कट झाला ( चारी सोंगटचा मिळविल्या ) म्हणजे मग ओकावयाला नको. मधील सर्व सोंगटया अशा डावाने घेऊन झाल्या म्हणजे कोणावर किती चढले तें ठरवावयाचें. २ ( ल. ) हिसकाहिसकी; दंगें घंगें. 'हलीं चाललेला ओकाबोकीचा प्रकार सुधारलेल्या राज्यपद्धतीस गेरहिताचा आहे. ' –टि १.५५७. [ओकद्वि.]

> ओकरा-वि. ओकणारा; नेहर्मी ओकणारा; ओकण्याचा स्वभाव असलेला. [ओक]

> ओकसाबोकर्रा, ओक्शाबोक्शी, ओकुसाबोक्शीं-किवि. उक्साबोक्सीं. रडणें अनावर होऊन उमाळा येतो तसें; मोठ्या आवेशाने आणि हेल काढून (रडणें). 'तिचा शोक तिला आवरेना, आणि ती ओक्साबोक्शी रहं लागली.' -मायेचा बाजार. [सं. वक्षम् द्वि. ]

> ओकळी-पु. (कर्ना.) तांबडा रंग; होळी, उत्सव किंवा लग्नसमारंभांत एकमेकांच्या अंगावर शिपडतात तो तांबडा रंग. [का; तुल० इं. ओकर=गेरू]

ओका-के-वि. १ उवडें; नागडें; बुट्वें; भुंडें; नेहमीचा ३ अन्यायाने मिळविलेले द्रव्य किवा लांच वंगरे परत करणें। अलंकार अगर वस्त्राशिवाय ( शरीर, अवयव ६० ) (सामा.) बोका या शब्दाबरोबर प्रयोग. 'नाहींतरी कान, गळे, हात ओकेबुके क्यींच रा श्वयाचे नाहींत .' -भाऊ २.३. २ सुने; शून्य. 'सगळे घर आपली सखी येथे नाहीं त्यामुळ ओकेंओकेंसे झालें आहे. '

ओकाओक, ओकाबोक—स्री. अतिशय, एकसारखी आऊक-ओक; आवचनं-ओकर्णे (बोल्णें ). -भाअ १८३४; वांती होण्याची किया; (सामा.) वांती; ओकारी. (कि॰ होणें). [ओकद्वि]

ओकांबा-पु. (राजा.) कोरडी बांती; बांतीपूर्वी येणारा

**ओकांबा**—पु. (बेळ.) रातांबा; कोकंब; कोकम. [ओक+

ओकाबोक-ओकबोक पहा.

ओकारणे-अकि. १ मळमळणे. २ (ल.) कंटाळणे; त्रासणे; किळस घेण. [का. ओक्सरिस्=ओकर्ण. ओक पहा.]

ओकारा-री-पुस्ती. १ वांती; कळमद्दन, उन्मद्दन येणें; उलटी. ओक पहा. २ (विशे. ओकारा) तोंडांत घातलेला घांम प्रता गिळला न जातां बाहेर पडतो तो. ३ ( ल. ) त्रास; मळ-मळ; कंटाळा; वीट; किळस. (कि॰ येणें ) [ओ करणें; का. ओकरिस=ओकर्णे; सिं. ओकार ]

अंकारेश्वर-१ बारा ज्योतिर्हिगांपैकी एक; हे नमींदमध्ये इंदर संस्थानांतील मोरटका स्टेशनजवळच्या एका वेटावर आहे २ पुणे येथील ब्राह्मणी स्मशानाजवळील एक प्रख्यात शिवमंदिर. (सामा.)स्मशान. यावहृन **आंकारेश्वरावर गांवऱ्या जाणे**-मरावयास टेंकणें: अति वृद्ध होणें. 'गोखले काय आणि टिळक काय दोघांच्याहि गोबऱ्या आतां बहुतेक आंकारश्वरावर गल्या आहेत अमें म्हणावयास हरकत नाहीं. ' -दि ३.३०३.

आंक्रीर--पु. (गो.) डोळ्यांतन निघणारा मळ, पू. उकीर अर्थ ३ पहा.

ओखर-वि. (काव्य.) वाईट; किळसवाणें; वोखट 'कृंतीचा मादीचा उत्तम, माजाचि ओखटा कुसवा।' -मोस्री ३.११. [सं. उच्छिष्ट (१); अवशिष्ट ]

ओखटवण-णी---नम्नी. १ गुरे धुवावयाचे पाणी. २ भांडीं घासलेल खरकटें पाणी; ( सामा. ) गहूळ पाणी; वाईट घाणेर्डे पाणी. [ओखट+वन=पाणी]

**ओखटवर्ण, ओखटवाणा-णी--**वि. वाईट; घाणेरडॅ खराब; ओंगळ; किळसवाण (पाणी, जागा, माणुस, वस्तु). [ ओखट+( कुण. ) वाणी=सारखा ]

**ओखटा**—वि. ओखट. ओखट पहा.

ओखटा-पु. आईबाप गांवीं गेले असतां किवा त्यांचा वियोग झाला असतां त्यांबद्दल वाटणारी खंती (लहान मुलाची): ध्यास: हाय. ( कि॰ धरणें; करणें ). [ओका ( १ ) ]

**ओखटी वेळ**—स्री. वाईट वेळ; अशुभ मुहर्त.

पुढें आणिक संकट। देवें ओढवलें दुर्घट। जेथे चितावला वैक्ट-नाथ । म्हणोनि ओखरें वाटलें । ' -जै ६१,६१.

'जाणतसां द्रोणाला ध्रष्टयुम्नारूय दिव्य ओखद हो ! ' -मोभीब्म वि. वाईटसाईट; खराब. 'तो अतिशय ओंगळसोंगळ आहे. ' ३.१४. 'खाय हैं ओखद रामनामामृत।'-ज्ञागा ६. [सं. [ओंगळ द्वि.] औषधः; चि. ग्रु. ओखडः; कु. ओखादः; माण. वखाद 🍴

दुखणें नाहींसें करणारें. [सं. औषध]

ओखरणे—उक्ति. वखरणे पहा. [सं. उत्+कृ] ओखळणें—अक्रि. ( कु. ) ( पाऊस ) ओसरणें. [ सं. आ ।उ किंवा उत्+स्खलन-म. खळणे ]

**ओख्यंवर्च-**-अकि. ( गो. ) समाधान पावर्णे.

अगेग-पु. १ (भि ) जुलाव. 'हातीं तो खूव औकां आन भोगां टेक्यो '=मग लास पुष्कळ वांत्या व जुलाव झाले. -भि २५. २ वेग; घेदना; (विंचू, सर्प इ०) चढणें. ' वृश्चिक नांगीवरी मधुबिंदु । देखोनि धांवे मतिमंदु । चार्यो जातां खेदु । ओग भाला अपार ॥ ' -सुरंशु ३६३. [ सं. भा+तेग ]

ओगटी--- ओकती पहा.

**ओगडावण**—(गो) हर्गवण. आगडण पहा.

अंगिण-न.गाडीच्या रहाटाच्या कृप्याला किवा सांध्याच्या ठिकाणीं फार घर्षण होऊं नेथ म्हणून लावण्यांत येणारें तेल, बेरी, चरवी. वंगण. इह० घरचाहि गाडा आंगणावांचून चालत नाहीं [सं. अंजन]

आगर—५. पानांत वाढण्यासाठी मोठ्या भांडचांतून पक्रीने उकह्न काढलेटी (भाताची ) राम, मृद. २ घाम. 'काळयव-नाचा ओगरू । पुरडैला देतुमें ढंकरूं ॥ ' –िशशु ४४०. [का. ओगर=भात; का. ओग्गर≕रास ]

**ओगरर्णे**—सिक्त. भन्न वंगरे वाढणें. 'काळापुढें त्वदनयें ओगरिलें स्वकुल ताट कळलें की । '-मोभीष्म ६.२७. 'रत्न-खिन मांडिसीं तारें। तळी तिवई ठेविलीम नेरें। माजी ओदन ओगराळें स्पर्टे । जेवीं कळ्या मोगऱ्याच्या ॥ '-जे ९.२८' [ओगर]

**आंगराळे**—न. वाटीस मागे दांडी लावलेल एक पात्र यांतन भाताच्या मुदा पाडतात व पातळ पदार्थ वाडतात. [का. ओगर+सं. आलय: ग्रु. ओगराळो ]

अंगिल-(सांकेतिक गुन्हेगार जातीत हट) एक हजार; (१०००) संख्या.

ओगळ---पु. ओळक पहा.

**ओगळ-ळी-णें--**ओघळ-ळी-ण पहा.

आंगळ-वि. १ वाईट: घाणेरडें: किळसत्राणा: अमंगळ: ओखर्टे—ओकर्टे पहा. १ धुवड. २ पीडा; संकट. तें घाण खपणारा (पदार्थ, माणूस). २ ( छ.)कडकः त्रासदायकः रागीट; अशुभकारी. 'बहिरोवा आहे औंगळ । त्याचा नवस पाहिजे फेडला ॥ ' -ऐपो ४८. [सं. अमंगल; कुण. वंगाळ] **्वाणा**-वि. अमंगल; अशुभ; बाईट; घाणेरडा; किळसवाणा. ओखड-द, ओखाड-द-न. औषध; दवा; वखाद. 'अंस ओंगळवाणी बोलूं नये.' [ओंगळ+वाणा ] •सांगळ-

ओगा-पु. जोंधळा काढल्यानर कणसासकट त्याच्या **ओखदी**—वि. औषधी; औषधविषयक; औषधीपयोगीः ताटांच्या पेंट्या बांधून खळयांत जो हीग घाळतात तो. [का. ओग्ग्र=रास, ढीग ]

ओगोत-पु. (गो.) कुण. वखत. १ वेळ. २ उशीर. संवरे। इंद्रिय ओघां॥ '-ऋ ६३. 'ऐका कैसा ओघ भारतीं स्वप्न पडण्यास कारण होईल इतका मनावर पडलेला पगडा. यवनांचा छोटला।'-विक ३०. २ लहानशी नदी; नदीचा उचका पहा. [वचक] फाटा; ओहोळ; ओडा. 'गंगा शॅंकडों ओघांनीं समुद्रास मिळते.' ३ ( ल.) परिपाठी; परंपरा; वटिवाट; क्रम; लौकिक, हृढ पद्धति. पदतीचा. ओघाओघाने-पदतीने: ओळीने: कमाने ओघांत पडणें. ओघास येणें-पदतींत समाविष्टहोणें; क्रमांत सांपडणें, कमाने प्राप्त होणे. ' तिचा नाश करणे आंपास आठे तर ती गोष्ट निराळी. '-विवि १०.५-७ १२३. ओघावरीवर वाहात जाणी-प्रवाहाप्रमाणे जाणे. सामान्य जनरीतीप्रमाणे वागणे. 'तथापि ओघाबरोबरच जाणार लोक अधिक अमतात '-E

ओघरणं-अकि. फोडणी देण. 'तके ओपरिखी ।'-राक िका ओगगरण=फोडभी, ममाळा: ओग्निस् = फोडणी देणे. मसाला लावणें ]

ओघळ-पुन्ती. पाण्याचा टहानमा प्रवाह, ओहोळ; ओढा; हिश्वतपणा, सदिभरुचि ] पर्चा; झिरपा; झरा; पाट २ पाट, झरा, पातळ पदार्थ बाहि-ल्याची खूण. 'तोंडावरचा आंवळ तसाच आहे, जा धुवन य!' ३ डोंगरांतील पाणी बाहुन पडंठला चर; ओघळण; हरल. [ मं. ओध+गज्; अवगल=उहान दरी, प्रा. ओग्गाल ]

ओघळणें-- उकि. १ माळेतन निमटण: बाहर काढणें 'सरांतन म्यां दहा मोतीं ओघळ्ठीं' 'हातांतन वांगडया ओघ-ळल्या ' २ दिगांतन थोडासा अंश काइन घेणे; ' तांदूळ ओघ-ळले ' ' होरभर ओघळला. ' ' पांच रुपये ओघळल. ' - अकि. १ पाझरणें; बारीक प्रवाहानें सर्गे; गळणे २ मोत्याचें वेज मोठे होणें: दागिन्याच्या वजनाच्या भाराने कान, नाक यांचे भोंक मोठें होणें, खालीं उतर्णे. ३ माळेंतन मणी, मोतीं बेगेरे बाहर पडणें; गळन पडणें; तुकडे पडणें ४ स्टणें; बार्गळणें; वगळला जाणे. [ओघळ]

ओघळनिघळ--पु. (भितीवस्त, तोंडावस्त, जिमनी-वरून) वेडावांकडा, अनियमित मार्गाने वाहणारा प्रवाह [ओघळ वर्यः; प्रा. वज्ज=श्रेष्ठ, प्रधान ?; म. ओझें; का. ओज्जे; म. [g. ]

ओवळी--श्री. १ लहानसा ओघळ; झरा; पाद; स्नाव. लघुत्वदर्शक, स्त्री. ]

ओचका-पु. एखाद्या गोष्टीचा उत्कट ध्यास, भीति, अगर अभेघ-- पु. १ प्रवाह; घोत; लोट; लोंडा. 'तो उत्साहो न ी हटकून होईल अमें बाटण्यामुळे.होणारा खरोखरीचा भास;

आंचणें-- ओइंचणें, वैचणे पहा.

अंचा-पु. १ वस्त्राचा छोंबता घोळ; नेमळेल्या वस्त्राचा ४ (संगीत) द्रुत तालः जलद तालः आलाप घेणे. ५ समुदाय, योगा. २ घोतराचा किया छगड्याचा सोगा कमरेशी खोंबल्याने जमाव. [सं.] ॰ येणं-प्रवाह येणें; लाट येणें. (शब्दशः व ल॰). पडणारी घडी; वस्त्राचा कांठ धरून मध्यें थोडासा मोकळासोडन **ओघाओघाखालीं**-चाल्पप्रवाहांतः (एक पद्रति) अंगलांत अस पुढें दुसर स्थली धुरून तेथेंच ध्यावे या प्रकारें केलें असतां जे तांना (देंगें, करमें इ०) ओघाओघाचा-प्रवाहाचा किंवा अवच्छेद पडतात ते प्रत्येक. -शास्त्रीको. [सं. अंचल; अवचय-श्रोचअ-आंचा-राजवांड (भाअ १८३२)?]

> अंच्छिद-स्री (कों ) छाया; सावली [ आदि+च्छद ! ] ओज-सी. १ काळजीपूर्वक केलेला उपचार, संस्कार, पदार्थ उत्तमप्रकारें टिकावा म्हणून घतलेली काळजी, सांभाळ, निगा (कि॰ राप्यणें) 'क्षारीरमुखाचेनि ओंजें। सत्य शंसार भाविला ॥ ' - मुआदि २०,६६. २ (एखाद्या कामाची) आस्थेने पूर्तता करणे; नीट उरकणे, पार पाडणे. ३ वृदालता; चातुर्य; व्यवस्था; टापटीप. ४ नीट. व्यवस्थेशीर मांडणी, रचना, स्थितिः वरी रीत. म्ह० घराची ओज आंगण सांगते. ५ (राजा.) संवय िका, ओजिमु=काळजीपूर्वक, ब्यवस्थेशीर बनणें; ओजे=ब्यव-

> आंज-न. १ चेतन्यः उत्माहः तेज, प्राणशक्तिः जीवन. २ धात्वरील चमक, झिलई. ३ पाणीदारपणा; धेर्य; पुष्पार्य; ोरप. ४ कळा; तेज; पाणी. ५ (साहित्य) एक काव्यगुण, भव्योत्कर्ष साधक असे भाषेचे जे तीन गुण (माधुर्य, ओज, व प्रसाद ) मांगितले आहेत त्यांतील एक: भाषेतील जोरदारपणाचा गण. उदा० वामनाच्या नृषिहभवतारामधील श्लोकांपैकी प्रदील एक असा- 'अमर तो मरतो अति छीकरी। चपळ तो पळतो यितां करीं। उखळला खळ लाघवलक्षणीं। विलपती लपती मर त्या क्षणीं ॥ ' [मं. ओजम् ]

ओजभी—(राजा.) अशोक वृक्ष.

ओजणें-अकि. काळजीची निगा राहणें, काळजीच्या नपादणकीचा विषय होणें. 'झेत ओजलें तर पीक येईल.' [ओज]

ओजली-वि. (गो.) वजनदार, जड; ओझें पहा. [गं ओझील ]

ओजिवणें—सिक्त. काळजीने, आस्थेने संपविणे, पुरें करणे; २ पाण्याच्या प्रवाहामुळे पडलेला चर; घळण; हरल. [ओघळ ( एखादा धंदा किंवा गोष्ट ) योग्य रीतीनें करणें; (माणसें ) गुण-्मपन्न किंवा तयार (लायक) करणें. [ओज]

-वसा १७. [ सं. अंजिलि ]

**ओजार**—अवजार पहा.

ओज्यें--(गो.) ओझ पहा.

ओझडणें-ओझरणें पहा. 'त्यांची पजन्याधारी देखा। पुष्पें ओ(वो)झडी झाली रुखा ॥ ' - मुआदि ४.१० %.

ओझर--पु. १ धार; क्षिरपा; पाझर; ओघळ, पाट. २ लोंढा; प्रवाह; ओढा. मिं. अव+क्षर; तुल० निर्झर; प्रा. ओज्झर= झरणारा, प्रवाह ]

ओद्धरण-अफ्रि. १ पाझरणे; स्रवर्गे; गळणे; क्षिरपणे. २ पाट वाहणें; ओहे, नाल, बनणें. ३ ( सूज )कमी होणें; उत्रलें: ओसर्णें. [ओझर]

**ओझरणें**— उक्रि. घासटणें : पुसन टाक्णें-जालें. झाजरलें पहा ओझरता, आंझडता-किवि. अधेवट; निसटता; कांकरता: वरवर, निसुरता (कि॰ पाहर्णे, लाग्णें; पडणें; जाणें, दिस्णें: (क्रचित्) दाखवण: देखणें. ) [ सं. अव+क्षर=प्रा. उज्ज्ञान्अ. ओज्झर ]

आंद्राळ-म्ब्रीपु. १ दोन्ही हात जोडून झालेली पोकली, टुक्रण. [ओट=उट] पुड़ा; जुळलेले दोन पसे. २ पितरांस द्यावयाची तिलांजिल. म्ह० ओं जळीने पाणी पिणें=तंत्राने, कलाने, मिनतवारीने, मिधेपणाने वागणः; परस्वाधीन असर्षे. [ सं. अंजिंह ]

आंद्या-पु १ उपाध्याय. २ एक हिंदी आडनांव: मराठी ओझे (आडनांव). [ सं. उपाध्याय: प्रा. उवझ्झाभ-ओज्झाय हि. ओझा; का. ओज=गुरु, शिक्षक ]

ओझीक-ल-वि. १ ओडी वाहणारा: हमाल. २ न दमतां नेणारा: भारी वजन महन करणारा. ३ ( ल. ) न कुरकुरतां कुट्टे-बाच्या अडचर्णा पार पाडणारा, (विशेषतः ओक्षिक याचा अर्थ) [ओंझें]

ओझीरांखण-- श्री. (कृ. ) मुताराचे एक हत्यार; एक प्रकारचा रंघाः

ओझे—न. १ भार; बाजा; वजन: जड पदार्थ. २ ( ल. ) एखाद्याने भापत्यावर केलेल्या उपकाराचा भार;काळजी, जबाब-दारी, करीब्य यांचा भार, 'तुजनर घातलें गडाचें ओझें।'-ऐपो ्रतक घेणें. ४२. ३ धान्य, गवत, वंगरेचा बांधलेला बोजा, गहा: सन्ध्य किंवा पशु इत्यादिकानी वाहावयाजोगा काष्ठ, दगड इ० परिमित अमा पदार्थ. ४ (गो.) टोपली किंवा हारा. [सं. वाह्य: दे. ओझ्म तु. का. ओज्जे ]

ओक्रेकरी-पु ओझे वाहणारा; हमाल; हलकरी.

२ पुष्कळ ओझें नीटपोंग वाहणारा (तट्ट, बेल इ०). ३ कोण 'करणें ]

अभिज्ञळ--ऑक्नळ पहा. 'पुत्र देईल पित्या भीजली।' तेहि कामार्च ओक्ने अंगावर पडले तरी न कंटाळतां निर्वाह कर-णारा, [ओझ]

> ओझोन-- पु. हा वायु प्राणवायुचे सपांतर आहे. हे सपांतर प्राणवायुमध्ये विजेच्या ठिणम्या सोड्डन किंवा अन्य तन्हेने घड-वृत आणतां येते. या वायुचे गुरुत्व प्राणवायुच्या दीडपट अमते. यास एक प्रकारचा चमत्कारिक वास येतो. [इं.]

ओट-न. एक प्रकारचें थंड हवेंत उगवणारें भान्य व गवत. रं घोडा व मनुष्य यांना खाण्यास उपयोगी पडतें. [ई.]

ओट—पु. गाडीच्या चाकाम टेकण्यामाठी लावलेला दगह. उट, उटी पहा. [र्सि. ओथ]

**आंट, ओटंच**—पुत्री. ओटआंबा; गोमांतक व कर्नाटक-मधील एक आंब्यामारखें झाड; याची पाने कुडवाच्या पानाः मारखीं अमन फळें कार्तिकांत येतात. त्याम ओटआंबा म्हणतात. त्याच्या सकविटेल्या कापटयांना ओटाची सार्वे म्हणतात. चिच किया कोकंबांग्यजी सागंत ती वापरतात. पिकलेल्या ओटांनें लोगवे, रायते व सारकरतात. [ सं. ओष्ठ; का. ओटे; ĕ. गार्सिना कांबोगिआ ]

ओटंगण-पुन. टेकावयाचा लोड, गिर्दी, तक्क्या वर्गेर;

आंटभरण-णी---नश्री, ओंटीभरण पहा.

आंटवणी---न. ऑटाच्या तुकड्यांचे सार. [ऑट+वणी= पाःी ]

आंटळा—५ ( कों. ) धोतराची अथवा लगडवाची ओटी, जीत पुष्कळमे पदार्थ भरल्यामुळे मोठी दिसते ती. [ ओंटी ]

ओटा-पु. १ दगड विटा वँगरेनी बांधलेला घरापढील कहा, चबुतरा. २ ओटी; ओसरी. ३ गच्चीपुढील वरवंडी किंवा लहानशी भित ४ पार, वरंबा; उंच ताटवा, 'ओंटे लावी रनि-कांत् । पार्यातकांचे ॥ ' –शिशु २५४. [का. ओट्टु=एकत्र करणे; दीग, रास: तुल॰ मं वृत्त=गोल]

ओटा—9. कोबी इ० वनस्पतीस लागणारा पांडरा किडा. -बागची माहिती २३.

आंटा-पु १ घोतराचा किवा लगडयाचा घोळ, झाल; ओंटी पहा [का उडि=ओंचा] म्ह. १ ओटगांत घालणं= दत्तक देणे; स्वाधीन करणें; पदर्श बांधणें. २ ओटशांत घेणें=

अमेरारणें-अञ्च ( डोळे ) वटारणे पहा.

ओटारणें-अकि १ ओटा नांवाच्या किडवाने खाल्ल्या-मुळ झाडाची वाढ खुंटणें. २ ( ल. ) कोणत्याहि कारणाने वाढ खुंटण: ( लहान मूल, रोप, इ० ) ;अवथणणे. [ ओटा ]

ओटाळी--स्री. दोन दोन, तीन तीन ऊंस एके जागीं बांध-**ओहोरी, ओहोल-ली-**-वि. १ (गो. )ओहोकरी; हमाल व्याचे काम. (कि० करें). [वह: गं. कृत: का. ओट्ड=एक्ल लेली पडवी; ओसरी; सोपा. [ओटा: ग्र. ओटली ] उडि=बंबर, कटिप्रदेश; तुल० सं ऊधस ]

वाइनिश्रयाच्या वेळी वधूच्या ओटीचा विधि कर्णे. -एरापुप्र वर ओठ याएवजी होट हा शब्द विशेष प्रचारांत आहे. )

३३७. ३ ( ल. ) जीवदान देणें ( मुलास, नव=यास ). 'वैद्य **ओटीने-१** मुखहूप प्रमुत होऊन मुलासह. २ सवाष्णपर्गी **ंकरणें** ( गाय इ० कांनीं )-गरोदरपर्णी विण्याच्या पूर्वी त्यांची ओंटी ( कांस ) पिषुष्ट होणे. **ओटींत घालणे**-मकि. १ दत्तक देणें. 'ती कशी वरं आपला मुलगा तुझ्या ओंटींत घालील ! ' २ पदरीं बांधणें. 'हा अन्याय तुम्ही उगीचच्या उगीच माझ्या ओटींन घाठीत आहां!' ३ आश्रयार्थ स्वाधीन करण, हवार्ठी करणें. 'पोरीला मी तुमच्या ओटींत घालीत आहें, तिचा पोटच्या

**आंट्रीभरण** —न. १ गर्भाधान. २ गर्भारशीच्या आठव्या महिन्यांत ( किवा आधींहि ) अनेक स्वासिनी मिळून पतिसम-वेत तिच्या ओर्टीत तांदळ, नारळ वेंगेरे पदार्थ घालतात तो विधि ( मुलाने प्रसुति व्हावी म्हणून ). ओंटीभरण पहा.

मुळीप्रमाण सांभाळ करा. ' ओटींत घेणें-मक्ति. १ दत्तक घेणे

२ आपलासा म्हणणः; आपुलकीचा भाव ठेवणें. **आंटींत देेणें**--

मिक, दत्तक देणें; स्वाधीन करणें.

आंटो---( इं. ) अत्तरः सुवासिक तेल ३० ओटो ि,लवहार-मोहिनी [अर इत्र. इं]

ओटांळा—शेतांील माळा; पटाळी, अटोळी पहा 'ओटोळ्या जवळी पातला।' -दावि ३४७.

आंठ, ऑठ-- पुज्याने दांतांची कवळी झांकली जाते असा नाकाच्या खालचा व तनुवटीच्या वरचा मांसल भाग; अधर. [सं. ओष्ठः त्सीगन उष्ठ, वृष्ठः था. ओठ्ठ ] (वाप्र.) काढणीः दोरी (चरावयास सोडतांना ). [ओठ+आळा ? ] करपणे-फिजती होणें; पराभव होणें. 'कुरगुरुसवें झगडतां

ओटी—श्री. घराच्या माजघरापुढें विवा मार्गे भित न घात- |त्या मुरगुरुचेहि ओठ करपावे । ' -मोविराट ६.९०. ० चाचर्णे-ं (अतिराय राग आला असतां मनुष्य स्वतःचा ओठ चावतो ) आंटी, आंटी-स्त्री. १ (गाय, महैम इ० ) जनावराची त्वेष येणें; मोठा राग येणें. 'त्याउपरि ओंढ चावुनि शकुनि प्रेषी कांस. २ वेंबीच्या खालचा व गुद्धांगाच्या वरचा भाग. [का. कराल करवाल।' -मोशल्य ४.२९. 'चावती मराठे ओठ' -संप्रामगीते ३३. ॰फुटणें-थंडीने ओंठाला चिरा, भेगा पडणें. आंटी, ओटी—स्री. १ लुगडें किया घोतराचा घोळ, ओठाचा जार न वाळणें-बाल्यावस्थेत असर्णे, लहानपण खोळ; पद्राचा किंवा उपरण्याचा घोळ; खोलगट भाग; ओंटा. न संपणे; तरुणपणांत येण्यापूर्वीच्या स्थितीत असणें, 'ओठाच्या 'फुर्ले ऑर्टीत घेऊन ये. ' २ स्त्रीच्या नेसलेल्या छगड्याच्या वरचाहि जार अजुनी नाहीं तुझ्या वाळला।' –क्शलबाख्यान ओंच्यांत किंवा पदरांत तांद्ळ, सुपारी, हळकुंड, नारळ इ० घात- ४१. म्ह० १ ओठ पिळला तर दध निघणें≕लहान वयाच्या रुळे पदार्थ; ऑटीत घालावयाचे पदार्थ [ का. उडि=ऑचा, माणसाने शक्तीबाहेरकाम केल्यास त्याला हिणविण्यासाठी योज-ओटी; प्रा. उअट्टी=लुगड्याची गांठ, नीवि.] **भरणें**-१ तात. 'ओंठ पिळला अमता तर खरंच द्रध निघालं असतं ' सुवासिनीच्या ओंटीत फळ, फुले तांदूळ वंगेरे घालणे: ओंटी- -तोचं २०. २ ओटांतून की पोटांतून-(व.) अंतःकरणापासून की भरणविधि करणें. 'गतधवा स्त्रिया येडीन । ओटी भरिति नुसतें वरवर (बोलणें) ओठाबाहेर काढणें-बोलून दाखविणें. मृत्तिका घेउनि । ' ' आजचा ओटी भरण्याचा समारंभ कांदीसा महः ओठावाहेर तें कोठावाहेर. आंठापर्यंत येणें-( कोण-मार्मीच्या होमेरातर .. ... व्हावयाचा होता. ' -झांमु २ तीहि गोष्ठ ) प्राप्त होण्याची संधि येऊन पोचणे. ( टीप-देशा-

आंठंगण-णं-न १ ज्यावर तोल टाकतां येईल, टेकतां बोवा माझ्या मुलाला बरें कहन माझी ओंटी भरा ' **भरल्या** श्रेईल, रेलतां येईल असा ( लोड, भिंत, खांब वंगेरे ) पदार्थै. **२** ( रु. ) आधार; आश्रय; पार्टिबा; टेकू; आश्रयदाता; पुरस्कर्ता. [सं. अवष्टंभन ]

> आंडंगणें-अफ्त. १ रेलणें; टेकणें; तोल देणें. 'दूर वनीं जाउनि तो ओठंगूनि तहिस वैसला क्षता. ' -मोआश्रम ४.४४. २ ( ल ) अवलंबन राहणें (आश्रय, संरक्षण, आधार यासाठीं); उत्मुक असणें; भिस्त ठेवणें. ३ झॅपणें; आहारांतील असणें; उर-कण्यासारखें, व्यवस्था लावतां येण्यासारखें असणें. 'जें काम ऑटंगेल तें करावें. '[ओटंगण]

> आंटणें— अकि वर येणें; बाहेर पडणें, उठणें; ठळकपणें दिसणें (शिक्का किवा ठसा); इनर अर्थोसाठीं वठणें पहा. [उठणें ]

> आंठरणें-अफि. १ 'ओटारणें ' पहा ( दोन्ही अथीं). २ द्रभुखणें; आठरणें, अटरणें पहा. 'नेहमीं पहावें तेव्हां तुं ओठरलेला, कधीं चेहऱ्यावर तजेला नाहीं. '

> आंठविणें, ओठाविणें—उिक. ( कों. )(वेडाविण्यासाठीं ओठ काढन दाखविणें ) वर्मायाजोगें बोलेंगें; टोमणा मारणें: खरडपट्टी काढणें; दोष देंणें; टिंगल करणें. ' एक दिवस तुम्हांस बोलवावयास विसरलों म्हणून इतकें ओटावता कशास. ' [ औठ ]

ओठाळ-वि. जाड ओठाचा: वाबर ओठ्या. [ओष्ठ] आंठाळी—स्री. घोड्याच्या खारुच्या ओठास बांधावयाची

**ओठिंग, ओठिंगणें**—ओठंगण, ओठंगणें पहा.

ओड, ओडक, आडकर, आंडगस्त, ओडघस्त, ओडगस्ती, ओडघस्ती, ओडण, ओडणी, ओडणी, आळंबा पहा. ओडदोरा, ओडव, ओडवणें, ओडा, आंडाताण, ओडाळ इ०-ओढ या शब्दाखाली पहा.

आंड-स्बी. १ पुरमाडाची पोय, लोंगर, फलसमुदाय. २ क्षमा ओडवण ॥ ' -ह २०.१५. ( नाचणीवरील ) टरफल; टरफलासह नाचणीचे दाणे. { ! } आंड-- स्त्री. एक झाड.

आंड-वि. खोल (पाणी, विहीर, खड्डा, खाचर ). 'महा म्हणजे पुष्कळ अंशीं हितोपदेशांतील अन्यापारेष न्यापार करं औंड शब्दानें म्हणाली 'समाचार वहत बाईट आहे. ' ' -बाल [का. ऑडु=गहूळ पाणी, तळचें पाणी, गाळ] •कर्राः पणा कभी केला. '-भू ९९.

आंडकर, आंडका, आंडकी, आंडकूर, आंडके, अंडि--9कीन लांकराचा टोकला, खोड. 'खांबावर एक मोटें ण्यांत येणारी कुमारी. -हिंदु ११।२।३९३०. ऑडकर घेऊन येतो. ' –तुफान नाटक ०१. [का. ओडक≕फो व लेली, मोडलेली स्थिति ]

**ओडण**-न. १ (काव्य.) ढाल. 'कोणी शिर्मी धरिती ओडण । '-जे ३३.४५. २ (ल.) पांचलण. 'जडेचे ओडण । करीत पळती तपोधन ॥ ' - शिशु २७१. ३ 'ओटण 'पटा [सं. अवगुठन=ओढण]

खाचर. ' डोंगरांतून ओंडण तुडवीत तो किल्ल्यावर पोहांचला ' [ऑड=खोल]

आंडणी—स्री. (राजा. कुण.) (पोटांतील) वंग; कल [ओढर्गे ?]

ओडप-पु. (तंजावरी) भंग. 'पाऊस अतोनात पडल्याने नदीस ओडप ( वडप ) आला आहे. ' [ ता. ओडप्पु=तूट, भंग. वाहणें, लिरपणें ] का. ओडक=भेग; भग्नावस्था ]

ओंडंबर-न. चमत्कार. आडंबर पहा. 'निजशक्तीचेनि उनाड. [ओंडगे] ओडंबरें। '-विषु ७,४९. 'नर्भी धूम्राचे डोंगर। उचलती थोर थोर । तैसे दावी ओडंबर । माया देवी ॥ ' -दा ७.४.४०.

जादु. ' कीं विषाचे शीतलपण । कीं ओडंबरीचे भूषण । कीं गंधर्य- ओडीत. या त्यांच्या ओडीला विरोध करणारा आजपर्यत कोणी नगरीचें सैन्य । तेसे जाणु स्वर्गसुख ॥ ' -ह १३.२६. आंडि- नव्हता. ' -दयानंदसरस्वती २३९ २ ताण, जोर, दाब ( लांव-बरीचें लेणें-जादनें उत्पन्न केलेला अलंकार, वस्तु; तकलादी विण्यासाठीं); आंवळ. (कि॰ घालणें: वसर्गें: पडणें ). 'तुर-वस्तु.

आंडेबा-भी वाळवी; वाळिबा, (गो.) अळवा, ओळंबो

**आंडवण**—शीन १ ढाल. ओडण अर्थ १ पहा. २ (ल ) भाडकाठी; संरक्षण. 'जन झुगारिनी निवेचे पापाण। पुढे केलें

अंडिवण-न. (कों.) खोठगट व मखठवट अशी जमीन, तळ, खाचर. [ ओंड ]

आंडव ग-अिक. १ पुढें हो में; पुढें करमें; प्राप्त हो में. राष्ट्र भाषेचे प्रयोग ठरविण्याच्या ओंड पाण्यांत त्यांनी शिरणे 'कळिकापात्रं ओडवीलि भली। जाति कळिकाची॥' -शिशु ५६४. ( शुद्धमती घाली जीवन । राजा प्रश्नाली चरण । सकल-जाणाऱ्या वानरासारखीच अवस्था होय '-िन ९१० 'ती शीर्य आर्थी घावोन । तर्ळी माथा ओडविती । '-ह २४ १३८. २ (ल.) वर्णन कर्णे. 'नेसी ओडओं कथासंगती॥' -दाव १५.

**ओ इबर्णे** — कि. भोगास येंगें ओटवर्णे अर्थ २ पहा. 'बह (कों ) जास्त खोल करणें. **ेपणा**-स्वोली. 'एके बाजूचा ओंड- वय मरलें, उरलें थोडे तो कास की ओडवलें।'-मोद्रोण २२.

ओडवी-भी. (गो.) देवीच्या नांवाने जेवावयास धाल-

ओडसगं--( गो ) झाइझडप छाट्न मोकळी जागा करणे. अडमणे पहा.

**आंडा**--वि. खोल ( पाणी इ० ). ओंड पहा.

आंडा—पु. १ लांभ्डाचा ठोकळा, तुकडा, खांड. २ (कों.) केळीचे लोगर तोइन घेतल्यानंतर जिमनीवर वाढलेळा जो केळीचा माग भमतो तो हा माग तोडला म्हणजे त्यालाहि औंडाच आंडिण—िन. (कों.) ओंड; स्रोल आणि पुष्कळ पाणी म्हणतात ३ झाडाचें स्रोड, स्रोडाचा भाग, तुकडा. ४ मूर्ख; मावण्याजोगें ( भातखाचर ); उखरच्या उलट. -न. खोलगट शेत, मह. का. ओडि=तोडणें, मोटणें; ओडे=खांड,तुकडा] **पर्टा**-स्त्री, सरकारी कामामाठीं जे ओंडे कापतात त्याची मज़री भाग-विण्यासाठी बसविलेला कर.

> आंडा-- पु. गोंबर, मानी वर्गर घाउन तयार केटेटी जागा. जसे–अळवाचा औडा, भाजीचा औडा. [ओढा / ]

आंडा—५. पाण्याचा लोंडा; आंडा. [का. ओडि=झळझळ

आंडाण, आंढाण-वि. (राजा.) ओढाळ; भटक्या;

आंद्ध-मी. १ रेंबच, आकर्पण; हिसका ( घट करण्यासाठी किवा ओडण्यासाठीं ). ( कि॰ देणें ). 'इतर धर्माचे पादी होक ओंडंबरी — श्री. (काव्य. ) गारुडीविद्या; माया; ऐंद्रजाल: नीच मानलेल्या लोकांवर प्रेमाचे जाळे पसहन त्यांस आपल्यांत ्टीच्या पाण्याने माझ्या दांताला ओढ वसली आहे. '३ ओढा- वयाचा दोरः ओढण्याचे कोणतेहि साधन, सामान, ४ ओढीत नेण्याचा किंवा वर काढण्याचा पदार्थ. ५ ओढण; वजन; ओढ- दोन भागांना जोडणारा ) दांडा. [ओढ+काठी ] ण्याची शक्ति. 'हा दगड सहा बैलांच्या ओढीचा आहे. '६ ज्या उमटणारा चर, रेघ, घांसर, खरड. ७ अडचगीची परिस्थिति, मुळे पेचांत आलेला. [ ओढ+प्रस्त ] पैशांची चणचण; सावकारांचा तगादा, निकड, चिमट. 'या महिन्याला माझी खर्चाची फार ओढ झाली आहे. '८ अतिशय ताणाताण मेहनतीमुळे व थकव्यामुळे शरीराला येणारा ताठरपणा. ९ नदी —कडे प्रयत्न. ' उदकाची ओढ स्वभावतः खोल प्रदेशाकडे असते.' १२ आकर्षण; मोह; पाश; आंगावर घतलेल काम वर्गरचा जोर ( जग. धंदा, कुरंब यांबाबत ); ओढणारी शक्ति ( माया, भ्रेम, इच्छा, आशा इ०); कळकळ; स्नेह; सहानुभृति. 'कां गे वाई रोड। तर गांवाची ओढ ' १३ मागे राहाणे; जोराचा विरोध करणें: निष्ठरपणें प्रतिबंध करणें: वेगानें सटणें: प्रवाह, जोराचा ओघ. (कि॰ घेमें). १४ जनावर लावून एका बेळीं ओढीत आणलेला एक किंवा अनेक लाकडांचा समुदाय. १५ वरील लाकडांना बांधावयाची टोरी. १६ वेलरहाट किवा तेल्याचा घाणा यांच्या जोखडास व वैलाच्या मार्गे जो बेसनेकड असतो त्यास बांधावयाची दोरी किंवा दांडी; ओढाळा. १७ तहान 'मला पाण्याची ओढ लागली आहे.' [ उदन्या ( तृष्णा )-उडणा - ओवणी - ओढ. भाअ १८३४. ] १८ मनाची हीस. 'प्राणसखे राजसे रोज गडे तक्या मनाच्या ओढी। आम्ही तृप्त कर्त् या घडी। '-सला १४. [ओडणै; तुल ६ दे. ओड्ड= अनुरक्त; सं. अवकर्ष-अउअढ-ओढ; आक्रुप्र-आउड़द-ओट· किंवा सं. उपधा ] •काढणें-( हिं. ) संकटांत दिवस काढणें एक ओढ़ किंवा एके ओढ़ीने-एका हिसक्यासरशी: पहि-ल्याच प्रयत्नास, जोरास, दणक्यांत. ओढीं ओढ असर्णे-दु:खाबर दु:ख येण; संकटांवर संकट येण. ओढींत ओढ ( बारणे, कहन घेणे इ० )-एक संकट भोगीत असतां दसरें वारणे किंवा दूसरे ओढवून घेण, बोढ पहा.

ओढक--वि. १ खेंचणारा; प्रतिबंध करणारा; मार्गे मार्गे घेणारा ( इष्ट कृत्यांत मर्खपणे नसते अडथळे आणणारा ). २ पुढें ओडणारा खेंचणारा पहा. 'परि ओद्धनि ने त्यासि देव ओडक सा। '-मोभीष्म ४.४२. ३ (छ) तकारी; हट्टी; दरा- प्रा. ओहाडणी] प्रही. [ओढणें ]

अगर स्वतः ओढीत नेऊन त्याच्या मजुरीवर उपजीविका कर- 'ओढणीच्या बैलावर लक्ष टेव.' ४ रांगोळयाचा लोखंडी णारा: गाडीबान. [ओढ+कर]

ओढकाठी--स्री. (कों.) उंसाच्या चरकाचा ( जोखडाच्या

ओढगस्त-घस्त--वि. अडचणीत अगर विकट परि-वहन ओंहें ओढीत नेतात तो रस्ता; रस्त्यावर त्या वजनानें स्थितीत असलेला; अडिक्टियांत सांपडलेला; द्वयाच्या अभावा-

ओढगस्ती-घस्ती--सी. पैशाची टंचाई: अडचण: नड:

ओढण--नश्री. १ संपविलेल्या हिशेवाची बाकी पुढील र्किवा प्रवाह यांचा जोर, ताण. 'इंदायणीचे पाण्यास फार ओट मितीस ओढणे. 'मागील खात्यावरील ओढण पुढील खातीं आहे. ' १० सुरमाडाची पोय; जेथे पावसांत किया ओलींत घंउन '२ पिढीजाद अथवा वर्षानुवर्ष चालत आहेली (वहि-एखादा बांधकामाचा भाग येत असेल तेर्थे याचा बांधावयाच्या वाट, पद्धत, मत, परंपरा, चाल, रूढी ). 'वडिलांचें ओढण असेल दोरीसारखा उपयोग करितात तो. ११ कल, प्रशृत्ति; गति; झोंकः ्याप्रमाणे चालावे. ' 'या कुर्ळी वायकोस प्रथम कन्या व्हावी अशी ओढण चारत आली. ' ३ जोराचा अडथळा: मार्गे पाय. (कि॰ घेणे). ४ वायकांच्या नेसटेल्या लगडयाचा आंतल्या पदराचा जो एक कोन ओढिला असतां नेसणे घट होते ती; लग डयाच्या पदराची दोन टोके जवळ अवळ आणून नेसणे घट करण्या-मार्टी एक टिकाणी बांधतातत्यास ओढील असे म्हणतात. ओढ-गाच्या शेवटाय जी गांठ दिली असते ती ओढणगांठ. -न. १ गामान्यतः वर खचण्याचा दोरः ओढणदोरः तंबच्या तणाव्याचा दोर: कमणी: ढोलाचा ताल वर-खाली उतरविण्याची दोरी: गाडीचा दोर २ प्रयासानें, श्रमाने ओढणें; खेंचण्यास पडणारा अतिशय,त्रास. 'गाडीला ( अथवा बैलांना ) बाळमध्यें ओढण लागती. ' [ओढ़ों ] ्गांठ-स्री. ओढण अर्थ ४ पहा. ॰बाकी-र्जा. मालोसाल पुर्दे आंढलेली बाकी (सरकारी बसलामधील); चुकार ओडवंकी •शिल्लक-सी. नवीन हिशोबापर्यंत ओढलेली मागची शिल्लक.

> ओद्धण-न, ढाल, ओडण पहा. 'माझ्या देहाचे ओढण। आड असतां तम्हां विद्याः स्वप्नीही परि नाहीं जाणः '-मुरंश ९. ओद्धण--न, एक चर्मवाद्य: ड्रम. [ओढणें ] **आंद्रण. आंद्राण-णी**—ओंडण पहा.

> ओदणी-स्त्री. १ डोक्यावरून व खांदावरून घेण्याचा जरीच्या कापडाचा अथवा शालीचा किंवा शेल्याचा बुरग्वा ( स्त्रियांचा ); चादर; पदर. २ ( मारवाडी, मुसलमानी )लहंगा किंवा झगा यावह्नन घ्यावयाचे घस्न. [सं. अवगुंटन; दे. ओड्ढण=उत्तरीय; सि. ओडिणी, हि. ओढन; दे. अवघाउनी:

ओढणी---स्री. १ ओढ; हिसका. २ दोरी (बटब्याची वर्गरे). ओढकर -9. लाकुड; दगड वगैरे बाजारांत बैलावरून ३ (क.) औताची सर्वात पुढची जागा. 'ओढणीला पाडे जुंपा.' आंकडा. [ओढणें ]

ओढणं—उकि. १ खेचणं; सरकविणं; लोटणं; जवळ घेणं, जाणं. ३ पेटक्यामुळं ( अवयव ) आखडणं; आकंचित होणं. ४ करणें; आपल्याकडे आणणें; ताणणें. 'परि ओद्धनि ने, त्यामि एखाद्याचा भाग असणें; एखाद्याच्या खालीं येणे, मोडणें: समा-. देव ओडक्सा । '-मोनीध्म ४. ४४. 'तं पाणी ओड, मी विष्ट असर्गे. 'हा प्रांत पुण्याखालीं ओडतो.' ५ मन इ० मोहित आंचुळ करतों. ' २ ( श्रेत जिमनीतील डिखले फांडून साफ कर- होणें, एखाद्याकडे वळणें, जाणें; कल ओढा, असणें. ' बुडत्याचे ण्यासाठीं दाताळें किंवा गुठें वंगरे जिमनीवर ) फिरविण. ३ रेघा, पाय खोल पाण्याकडे ओडतात. '(वाप्र.) ओढता हेर्ण-१ ओळी काढणें; आंखणें. 'काय रेघा ओढल्यास! सरळ ओढ. ' अडवून घेणें; घासाधीस करणें; ताजून धरणें. २ एखाद्या गोष्टी-४ ओढ वसमें ( फोड, उष्णता, रोग वंगरेपासून डांळे इ॰ ). ५ पासून मागे घेमें, सर्गे. ओढता ( अथवा ) ओढन धरणें-( दखणें. आजार, दारिद्य यांमुळ शरीर ) क्षीण होणें. ६ ( गुड- ११ अडवणी आणि अडयळे दाखविणें, आणणें. २ (एखादा गुडी, विडी इ॰ चा ) धूर काडणें, अंमल करणें. ७ (थान) मीदा किंवा व्यवहार जुळविण्यांत ) आपल्याच मळच्या अटीला पिणें; चोखणें. ( गाय, म्हेस ६० चें ) दृध काढण्याकरितां आंचळ चिकटून राहणें. **ओहून पाहुंगे–आ**पल्याच अटी खऱ्या, पुऱ्या ओढणें; धारकाढणें. ८ (तपक्षीर ) हुंगणें; सुंगणें ९ (भाषेची- करण्यावद्दल प्रयत्न करणें, घासाघीस घालणें. ओद्धन बोलणें-अर्थाकरितां ) ओडाताण करणें; वाटल तो अर्थ वसविणे. १० लांव हेल काहून बोलंगे. ओहून येंज-१ (गलवामध्ये प् लावणें; वंद करणें (दार, खिडकी इ॰). [सं. वह-बोड-ओट] जमणें; मुख घरणें; तोंडू पडणें. २ अकस्मात येणें; ओढवणें ( वाप्र. ) ओढन आणण-१ गर्वाने किया रागाने ताटून वसणे. ( एखादी आपत्ति ). जीव ओढणे-१ गुक, तहान, श्रम र कां के करीते मागे राहणे. आंहुन काढणें-बाहेर खेंचणें: इत्यादिकांमुळे उत्साहहीन होणे. र प्रेमाने एखायाकडे मनाचा मोठ्या युक्तीने बाहेर काढणें; जबरीने जवळ आणणें, घेणें. ओटा असगें. **देवी, गोवर ओटणें**-देवी वर्णेर बाळणें. ओहन घेणें-( एखादें संकट अथवा अडचण ) स्वत.वर वळेंच मृत्यु-मरण-काळ० - दोवर्टी नाइलाज होऊन मृत्युच्या जवळ आणणे. 'भरताने रामासारखाच वनवास आपल्यावर ओढून जाणे; कपार्ळी असलेले प्राप्त होणे. घेतला. ' २ आपल्या वाजुने करणे. 'हींच मुले आपल्याकडे ओहून ध्यावयाची आहेत. ' -इंप ४२. ३ (गंजिफा ) घेणी दिवसाच्या प्रारंभी किनाऱ्यावर ओहून आणून ठेवणे. घेणाराने राजावरोवर जे पान टाकले असेल त्यावरील वंद दुसऱ्या-। जवळ असल्यास त्याने राजाबरोबरचे पान माह्नन ओहन घेणे. वस्त्रे। ' -मुसभा १४,६७. [सं. वह ] हा ओहून येण्याचा हक दंणी घेणा-याच्या उजन्या हातच्या। मनुष्यास असतो. ओहन बळकट कर्णे-( दोरीची सेल व प्रस्त-म. गस्त ] मोंकळी गांठ घट व न सुटेल अशी आंवळणें ). फाजील शहाण-पणाने स्वतःला फसविणें; उद्देश वाजुला सार्णें; हुशने किवा पड कसगी; कशाचा दोराः न खाल्ल्यामुळं ( अटी, करार, परिस्थिति ) अधिक विकट कहून घेणे. ओढ़न विकर्णे-१ जास्त रिवा अवाच्यासवा किमतीस शक्ति. विकर्णे. २ ( ल. ) स्वतःची योग्यता फार मोटी मान्णे; अभि-मानानें आत्मप्रतिष्ठा चढविणें. कर्ज ओढणें-कर्जावर कर्ज दांड्याला लावरेकी अडकवणी. [ओढणें+पर्टी] काढणे. चाबुक ०-एखायाला चावुक लगावणे. जमीन ०-शेत-जमीन लागवडीस आणणें. जीभ ०-कांहीं विकृतीने जीभ कोरडी ज्याकरितां एक लांकडाचा छिर्दे व कन्नी असरेला ठोकळा होणे. **बाकी०-१** हिशेबाची शिक्षकवाकी पुढील सालच्या कीदी-वर नेण. २ देण न देतां काहीं काळ राखणें. बरून ओद्रन ओढ़-मणि-मणका ] यावरून ओढमाणक्या घेणें-तायन दाकर्ण-ताणणं-( जर्स-शास्त्रावहन ओटणं, विधेवहन ओटणं) धरणं, आढवंड घेणं, एखाद्या गोशीस समितिदेतांना पुष्कळ वांधे थोडेंस, वरवरचे ज्ञान असर्ग. श्वास ०-श्वास घेण. ओढ़न वालीत वसर्ग. [ ओढ+मणि-मणका ] टाकर्णे-रागाने, दांडगाईने ओहन ढकलेंग किया झगाहन देणे ( मनुष्य, वस्तु इ० ).

ओढणें-अफ्रि. १ मागें घेण; ओहून धरण; घासधीस करणें; हृद्र धरणें; हेका धरणें. २ (भात शिजतांना ) आकसून पात्र. [ओढा+वन=पाणी ]

ओढणें—सिक. ( राजा. नाविक ) गलबत पावसाळ्याच्या

आंढणें-कि. नेसणे; वेढणें; पांघरणें. ' नित्य ओढिती धौत

आंदत-- श्री. इलाखीची, ओदगस्त स्थिति. [ ओद+सं.

ओइदोरा--पु. पिशवीचे तोंड उघडझाप करण्याचा दोराः

अंदिप-की. जाराचा ताण; ओडतांना लागणारा जोर,

ओदपट्टी—स्री. (विणकाम) कापड गुंडाळावयाच्या

आंढमाणकी--श्री. गाडी भरल्यानंतर वरील वेष्टण आवळ-असनो त्यातन दोरी दोहीं बाजूनें ओद्भन बांधतात तो. [ म

ओढच-- भी. मोटंच्या विहिरीची धांव ( उत्तरती जमीन ). -पु. गायनांतील चढता सुर. ( कि॰ करणें ). [ ओढ ]

ओढवण-न. पर्वतावस्न निषणाऱ्या ओव्याचे कोरडे

शको. २. २

ओढवण----न. पांचलण. वोढवण पहा.

ओढवर्णे-अित. १ आपोआप घडणे-कडे जोराने वळणे; नाइलाजानें ओघास येणें; जोरानें हलणें, सरणें, येणें; गुदरणें; प्राप्त होणे; झोका बसणें; अकस्मात येणें; (दैव, मृत्यु, संकट, पीडा, उपाधि इ० संबंधीं योजितात व त्यांत प्रेरकत्व, अधीक्षरत्व गर्भित असर्ते ). 'वाटे ओढवला प्रळयकाळ।''दःख सुख ज ओढवेल ते भोगणे प्राप्त. ' ( टीप-दैव, प्रारब्ध या अर्थी योजले असतां नेहमींच दुःख किंवा संकट असा अर्थ होत नाहीं. जसें-मुख जरी असला तरी दैव ओढवलें म्हणजे ऐश्वर्य भोगावयास सांपडतें.) २ (व्यापक) निश्चयपूर्वक, बेत ठरवून अंगावर येणें, कोसळण (संकटें, शत्रु, रानटी जनावरें, भिकार अथवा अप-रिहार्य अडचणी वर्गरे संबंधाने योजतात ); भोगास येणें. ३ वळणे; जाणें; कलेंगे; प्रवृत्त होणें; (कोष्ट्रयाहि दिशेकडे) ओढणें; होरा वाहुण ( मन, अंत:करण, चित्त वगैरे संबंधाने योजितात ): (रागाने व निदापूर्वक) आगमन करणे; येणें. (आपल्या स्वतःची धाड आणणें ). -सिक्र. (ओढिविणें ) १ (काव्य ). (एखादा निका म्हणणें; इच्छा असतां ती नाहीं असे ढोंग करणें. (िक्र० पदार्थ घेण्यासाठीं ) हात पुढें करणें. 'ओढवितो हात भाजिच्या पाना । ' [ सं. वह; तुरु० का. ओडु=हात पुढें करणें ] २ आटवन टाकर्णे: क्षीण करणें. 'शरीर ओढवी पांचाजणा । म्हणवी पवित्र कुलांगणा । ' –मुसभा १५.२२. [ओढणें ]

ओद्रवर्णे--अिक. ओणवा होणें.

ओढा—पु. १ ओढ मधील १,२,९,११,१२ हे अर्थ पिडला प्रसंग तो बरा ॥ ' च्तुगा २०२७. पहा. २ ( दोर, गज ) वळकट व स्थिर करणें. ३ दुस=या ठिकाणीं लावेलेल्या भाताच्या रोपांतून वाळलेल्या पात्या ओढून काढणै: लावणी केल्यानंतर नवी पात फुट्सं लागते तेव्हां जुनी सुकलेली पात काढून टाकितात, हा जो व्यापार तो. ४ घरगती कार्मे: कामाचा रगाडा, ढीग. (कि॰ ओढर्णे). 'सारा दिवस घरांतला ओढा ओढला पाहिजे. ' ५ खांब व तुळई यांना बळकटीसाटी जें एक जोड लाक्कड जोडतात तें. ६ (फोड वगैरेचें ) आकर्षण; त्यावर देण्याचा औषधीचा लेप. ( कि॰ घालणें; लावणें; शेकणें: धरणें ). 'तमचे पायाचे मुजेवर चांगला ओढा घाला. '[सं. उपभा ( वर ठेवण )-ओढा. भाअ १८३४ ]. ७ नारळ, सपाऱ्या वंगेरे एका ठिकाणीं जमा करणें. ८ पन्ह्या; नाला; हरळा; विशेषतः पावसाचा बरड जिमनीतील वाहणारा लहानसा प्रवाह व त्याचे कोरडें पात्र. 'ओढ़ '-पाटण शिलालेख शके ११२८. 'ओढा बदे तो तरि काय एका। ' ९ खोगीराच्या तंगाची अथवा पटा-हीची दोरी. १० रहाटाला बैल अगर रेडा जोडण्याकरितां बांध-लेल्या जोखडास मार्गे जो बांबू दोरांनी बांधून वेसनेकडास जोड-लेला असतो तो. [ सं. अवकर्षक–अउअढअ–ओढा रा. प्रंथमाला ] | स्थिति इ० ). २ अडचर्णीत सांपडलेला; कावलेला; पॅचांत सांपड • **ओढणें**-(बाप्र.) एखायाच्या विषयीं प्रीति बाळगर्णे. **ओख्यांत**ीरेला; मध्यास आरेला; ओढगस्त. [ ओढ+स्थ ]

ओढा चारणें-एक गोष्ट करीत असतां दुसरी जहारीची करणें. ओंहा--ओंडा पहा.

ओढाओढ-ढी--शी. १ चोहोंकडून किंवा जोराची खेचा-खेच, ओढ. २ (ल.) सर्व बाजुर्नी निकड, तारांबल, त्रास. [ओढ-द्वि]

ओढाखोडा-9. लहान ओढे अथवा डोंगराच्या घळीं तून वाहणारे प्रवाह व त्यांची मुक्तेल्ली पात्र, घळण, चर वगैरेंना व्यापक संज्ञा. [ओढा द्वि.]

ओढाताण—( अपभ्रष्ट ओढाटाण, ओढाताड ). स्री. १ जोराची खेचाखेच: इकड्डन तिकड्डन ओढणें; बाटेल तरें खेचणें. २ ( ल. ) मानसिक खळवळ, गोंधळ, ( सर्व बार्जुनी कामाचा ताण लागला असतां किंवा उद्दिष्टांमध्ये परस्पर विरोध असतां होणारी ) तारांबळ, धांदल. ३ घासाघीस; खाराखीर; कां कूं करणे; जिकीर. [ओढणे+ताणणे ]

ओढामाणकी-क्या-स्त्रीअव. बढेंच मार्गे घेणें; नको धरण; लावण; करण ) ओढमाणकी पहा. [ओढा+मणि-मणका] ओढावण-णं-न. १ एक प्रकारची हातगाडी. २ लाक-

डाचा ओंडा. (१). -शर. ३ ओड्याचे कोरडे पात्र. -श्री. वंश-परंपरेने चालत आलेली पद्धति, रीत, वहिवाट. [ओढणें ]

ओढावारा-५. प्रतिबंधः मर्यादा. 'नाहीं ओढावारा।

ओढाळ-वि. १ अनिवैध; उनाड; भटक्या; गोठयांतन पदन जाणारें; बळपांतून निसद्दन एकटें चरणारें; स्वतःची गव्हाण गोइन शेजारच्या गव्हाणीवर इहा करणारें. 'नाहीं त्या यमासी म्हणा । बाहर कादितां कुडी प्राणा । ओढाळ सांपडे जैस धान्या । चोर यातना धरिजेतो ॥ ' -तुगा ७०२. ' मन हें ओढाळ गुरू परधन पर कामिनीकडे धांवे । ' -मोरो. २ (ल.) निष्प्रतिबंधक; वंचल; भटकें ( मन ); उनाड; द्वाड; स्वैर (मूल). [ओढणें ]

ओढाळकी, ओढाळगिरी, ओढाळी---श्री. स्वैरा-चार; भटकेपणा; ओढाळपणा (ओढाळ पशु, वंगरेचा). [ओढाळ] ओढाळा-पु. (कों.) जोखड व बेसनेकड यांचे टोकांस दोरीनें बांधावयाची दांडी. ओढ अर्थ १६ पहा. [ओढ]

ओढाळी—सी. प्रेम; प्रीति; लघळपणा. 'भ्रताराचे भाग्य देखती । लटकीच श्रीति वरिवरि दाविती । ज्या ओढाळी अत्यंत करिती । भ्रताराशीं वंचनार्थ ॥ ' –ह २९.१७. [ओढ ]

ओढियाण-पु. (योग.) उड्डीयानवंध पहा.

ओढिस्त--वि. १ अडचणीची; टंचाईची; ओढगस्त (परि-

अोढी—सी. १ संवय; कल. 'ओढाळाची ओंगळ ओढी। उगी खोडी नवजाय।' -तुगा ३११९. २ धतुष्याची दोरी; गुण. 'वोह्रनि धतुष्याची ओढी। त्रयंवक मोडिलें कडाडी।' -एभा ११.७३५. ३ (गो.) लळा; माया. ओढ पहा. ध हिसका; खेंच; ओढ पहा. 'ओढी घेतां तडाडी।' -आसी ६५. [ओढणें]

अोढीक—ित. १ ओझॅ चांगल्या रीतीन ओढणारा. २ अडिक्रयांत सांपडलेला; अडचणलेला; ओढगस्त; संकटप्रस्त; चारी बाजूंनी कावकाव झालेला; कावलेला. ३ आपलॅ म्हणणं न सोडणारा; ओढ्व धरणारा (दुकानदार). ४ हळु हळु पेसा सोडणारा; घट मुठीचा; चिकट; कहू; कृपण. [ओढ]

ओढीताड--भोडाताड; ओढाताण पहा. 'काया करोनि कडोविकडी । ओढीताडीं पीडियलें।'-मुसमा १५.१३३ [ओढ]

आदितिल-ळ-मी. ज्यांनी कमरभोंवनी लगडे आवळतात त्या लगडवाच्या दोन टोकांपैकी प्रत्येक. ओढण अर्थ ४ पहा. [ओडणें]

ओहून चंद्रवळ—न. १ आवडणाऱ्या वस्तृविपयीं वस्त वस्त नावड दाखविण्याचं होंग करणे; आप्रहाची आवस्यकता. (कि॰ आणणें). 'हं तोडा विडया, ओहून चंद्रवळ नको आणाऱ्यल. '—मोर ३२. २ महत्त्वाचा, परिणामाचा उगाच बाऊ दाखविणें. (कि॰ आणणें). ३ भाषणाची, वाक्यांची ओहाताण करणें; दूरान्वय लावणें. (कि॰ आणणें). ४ मास्त मुटकृत बळेंच संपादन केलेली गोष्ट (धेय, उमेद); नसर्ते अवसान. ५ (शब्दशः) कोणत्याहि शुभ कार्याच्या वेळीं अवस्य लागणारं लमकुंडलीतील चंद्राचं वळ अनुकृल नसतांना ओहून ताणून ते अनुकृल करून घेणें. (वाप्र.) ओहून चंद्रवळाचा-१ वळेंच आणलेला; वर दाखविलेला, धरलेला; कृत्रिम. २ अयोग्य रीतीनं हक्ष सांगितलेला, दाखविलेला. ३ वळेंच ओहाताण केलेला; वळन्वरी केलेला; दरान्वित.

ओहून-ताणून—( अपश्रष्ट ओहूनताङ्ग-ह्न ). -िक्रवि. १ जोरानें खंचून; वेडेवांकडे प्रयत्न करून; कांहींतरी जुळवा जुळवी करून. 'ओहूनताणून मोजलें असता दहा हात भरेल. ' २ कांहींतरी करून; कष्टानें; बळेंच; मोठ्या मेहनतीनें. [ओढणें+ताणंं]

ओढें -न. १ उर्टे; सुड. (कि० काडणें; घेणें. उगवणें), 'नगर पीडिंकें त्याचें ओ(वो)ढें। आज काढीन एकदां।' -मुआदि ३८.८३. २ (व्यापक) वचपा; मोवदला. (कि० घेणें; काढणें). [ओढणें ?]

अोद्ध्या—वि. (विनोदानें ) पाट किंवा मोहतुर स्रावरेल्या वायकोचें पहिल्या नवऱ्यापासुन झालेलें मूल; पोटाखालील मूल. [ओढणें ]

अंढियालंबी—की. गन्हाचे कणीस. ओणखुर्चे—मित्र. (गो.) पाठ टेकणे. ओणत-थ—की. (गो.) भिंत.

ओणब—की. शरीर पुढें कलगें; झोंक; ओणवी स्थिति. ओणवर्णे, ओणावर्णे—अिक. १ पुढच्या अंगाला कमर् ों खार्टी वांकणे. २ शरीराच्या दुवेलतेमुळे अथवा म्हातार

रेशीं खार्ळी वांकर्ण. २ शरीराच्या दुवेलतेमुळं अथवा म्हातार पणामुळं पाठीस बांकयेण. [सं. अव किंवा उप+नमन; प्रा. ओणा विय ]

आंणवा—िव. १ कमरेपाशीं शरीर वांकून उभा राहिलेला; वांकलेला. [सं. अवनत; प्रा. ओणय; सं. अवनमित; प्रा. ओणविय]

अोणचा—पु. वणवा; रानांतील आग. 'ओणवा वाढे लागतां वात ।'-पांप्र १५.२६. [वणवा]

ओणोली-ली-सी. (गो.) हनुवटी.

अंति—पु. १ (सामा.) उतः, कढ वर येणें; ओतास जाणें. २ पूर आलेल्या नदीचा एक फुटलेला प्रवाह, ओघः, जो जिम-नीत बाजूच्या नाल्यांतून आंत दूर वर जातो तो. ( कि॰ फुटणें ). [ सं. अवस्तृतः, था. ओत्यभः, का. ओतु=पूर ]

ओत—पु. मागावर विणण्याचे आडवें सुत. 'ये अंता यावतीः सिचो य ओतवो येच तंतवः ।'—अथवंवेद १४.२. ५१. 'मी आघवियेचि सृष्टी । आदिमध्यांतीं किरीटी । ओत प्रोत पर्टी । तंतु जेवीं ।'—ज्ञा १०.२६४. [वे. ओतु]

ओतकाम---न. धातृचा रस सांच्यांत ओतण्याचे वंगरे काम. [ओतणॅं+काम ]

अोतर्णी—स्त्री. १ उंचावरून भांड्यांतील पातळ पदार्थ खार्ली (भर्टीत, साच्यांत ) ओतर्णे; स्नाव; लोट. २ वितळलेल्या धातकरितां केलेला सांचा. [ओतर्णे]

अभेतर्णे—जिक. १ वरून पातळ पदार्थ खार्ठी सोडणें; धार पाडणें. २ साच्यांत धातूचा पातळ रस ओतून आकार देणें; प्रतिमा तयार करणें. ' मुकुट कुंडलें श्रीमुख शोभलें। सुखाचें ओतलें सकळही।' -नुगा २. -अकि. उन्न येणें. उत्तर्णे पहा.[सं. अव+ स्तरण; श्रा. ओत्थरण; का. ओत्त; सि. ओत्णु]

अोत देणें-सिक. (व.) भर देणें; साहाय्य करणें.

णं ]

• अोतिना— १ सैन्यः, पृतना. ' यादबु होते योकलें । ऐसा हीं
ओढें — न. १ उंटें; सुड. ( कि॰ काडणें; घेणें. उगवणें ),
तिनि ओतनें जुंझीनिलें ॥ ' - शिद्यु ९०५. २ युद्ध. [ वै. पृतना=
गर पीडिलें त्याचें ओ(वो)ढें । आज काढीन एकदां । ' युद्ध १ ]

**ओतप्रोत**—-( अप. रूप ओतपोत). किवि. ( ओत म्हणजे आडवा धागा, प्रोत म्हणजे उभा धागा ). १ उमे आणि आडवे; लांबीकडून व रुंदीकडून; एकमेकाशी काटकोनांत असणाऱ्या अोत्—पु. मांजर; विडाल; मार्जार. 'नकुल म्हणे व्याप्र दिशांना. २ ( काव्य ) अंतर्वाद्य; सर्वत्र; चोहों बाजूनीं. ' घायाळ शिरीं दिधला हा वामपाद ओतुनीं ।' –मोसभा ७.२६. [सं.] कीजे तरटमार । तेसे ओतप्रोत दःख फार । '-एभा १०.६७५. 'सेना उतरली ओतपोता।' ३ सढळ; पूर्ण; पुष्कळ; भरपूर. ' त्या गोष्टींत **करणरस** ओतप्रोत भरला आहे. '—पाव्ह ( प्रस्ता.) हलका. २ ( गुज. ) कमती; उणा; पाहिजे त्यापेक्षां योडा; किम--पु. उमे-आडवे तंतु; बाणा आणि ताणा. 'मी आधिवयेचि तींत हलका; ल्हान बांध्याचा. [ हि. ओळा≕हलकें; ग्र. ओच्छा ] सुष्टी । आदिमध्यांतीं किरीटी । ओतप्रोत पर्टी । तंतु जेवीं ॥ 🐪 –ज्ञा १०.२६४. [वे. ओतु+प्रोत ]

चुलाणांत कायमचें वसविलेलें कर्टई किंवा गगालासारखें मीठें झोके घेणें; ४ एखाद्या पातळ पदार्थानें, रसानें वगैरे थवथवर्णे. पात्र; बतल; कांहीं टिकाणीं पाणी भरण्याच्या अथवा तापवि- ५ (कों. ) ( रक्तातिशयामुळें ) शरीराचा अवयव अतिशय खालीं ण्याच्या रंद तोंडाच्या भांडयास किवा माटासहि म्हणतात. टोंबणे. ६ वर चढणें; टेकणें; आध्य मिळविणे. -जिक. (क.) [ओतर्णे]

अोतवरा—वि. उतावळा; अतिशय उत्सुक. 'नाना फर्टी किवा उत्+स्तंभः; प्रा. उत्थंभ ] ओतवरा होतु । श्रीकृष्णभेटी लागी ॥ १ –दाव १५४. [ म. उत: का. ओत्तु ]

(इं.) फाउंडी. -चित्रमयजगत् ९.१९१८.

ओताऊ-वि. ओतींव; ओतलेलें; तयार केलेंलें. [ओतणें] टप गळतें ते थेंब. [ओथंबणें ] ओताणा-पु. सोनाराचे एक हत्यार: काकता. काकणता

ओताम—किवि. (भि.) इतक्यांत ? 'आन तियाल मारा निवारला परंतु ओथळयांनी भिजलों. ' आं ओताम उंदऱ्यो तियाल आख्यों '=व त्याला मारणार इतक्यांत उंदीर त्याला म्हणाला. -भिल्ली १७.

ओतारी-9. ओतकाम करणारा: धातचा रस ओतन वस्त बाजूचे लाकड. [कोंदण ! ] बनविणारा; भांडी घडविणारा; धातुच्या मृती तयार करणारा. 'देव घडिला सोनारीं । देव ओ(वो)तिला ओ(वो)तारीं ॥' दध्योदन. [सं. ] ओदनाचें-न. (लु. ) जेवण; भोजन. -दा ६.६.३७. [ओतणें ] ·

केलेलें; ओताऊ. 'ओतीव हे न-विटिताकृति वोलिजेली।' -नल तुल० ई. ओडर ] ५३. २ ( ल. ) सुंदर; शुद्ध; अस्तल. 'ज मायेचे शुद्धत्व । तेचि ओतीव महत्तस्व।'-विषु ३ ६८. 'ओतीव श्रीमुख मुखाचें -शिशु १४२. [गं. द्विगुण: म. दुणें ] सकळ । वामांगी वेल्हाळ रखुमादेवी। '-तुगा ३. ०थाली-पीट-न. भांडवांत फोडणीस टाकलेली पातळसर भाजणी शिजून झापड; काहूर. ( कि॰ घालणे ). 'अश्राने अथवा पावसाने औंध जें थालीपीठ तयार होतें तें. तन्यावर थापून केलेल थालीपीठ घातली. '-वि. ओंधट पहा. [सं. अंध] नव्हे. • लोखंड-न. बीड. (इं.) कास्ट आयर्न.

( ६.९.२ ) तंतु ( उभा धागा ), ओतु ( आडवा धागा ), ही अस्पष्ट; सहज न ओळखूं येणारा ( पदार्थ, वस्तु ). ३ कोंदट; पर्दे भार्ली असून तीं बस्नासच लाविलीं आहेत. ' -िट ३.४६. मिलिन. [ऑध]

**ओतू**—उत् पहा.

ओत्सा-वि. १ क्षदः, कमीपणाचाः, कमी योग्यतेचाः, अोशंबर्णे-अफि. १ वाकेपर्यंत लींवर्ण (फांदी). २ फळांच्या भाराने खार्टी वांकण (फांदी ); स्वतःच्या भाराने खार्टी वांकण अोतल-पुन. (सोलापुर)पाणी तापविण्याकरितां मातीच्या ( पिकलेलें फल ); खार्ली लोंबणें ( पोट, ढग ). ३ पासन लोंबणें; खालीं दावणें; वांकविणें (तक्ता, फली, फांदी इ०). [सं. अव

आंथंबा — पु. १ ( ज्ञाडाला, वेलीला ) आश्रयासाठीं लाव-लेला डांब, मेढ. २ (ल.) आश्रय; आधार; आश्रयदाता; ओतशाळा-खी. १ (सामा.) ओतकामाचा कारखाना. आधारकर्ताः ठेपा 'तोहि सर्वसाक्षी ओथंवा ।' -निगा २९. २ टाईप (टंक) ज्या टिकाणीं पाडले जातात ती जागा; टंकशाळा. ३ झोक; हेलकावा. ( कि० घेगें ). ४ ( गो. ) ओर्थेवे; पाव-साची सर सपल्यावर झाडाच्या पानांवरून पावसाचे पाणी टप-

> ओथळा-थिळा-थिवळा-पु. (कॉ. चि.) टिपक्ण; ओथंवा अर्थ ४ पहा. ' शेत ओथिवळ्यांनी मेर्जे. ' 'म्यां पाऊस

> अंदिण--- न. (कों.) कोठार, दुकान इ० च्या फळ्या (दारा-ऐवर्जी) बसविण्याकरितां खांचणी घेतछेले वर्चे, खालचे व

ओदन-पु. शिजविलेले तांवूळ; भात. उ० शाल्योदन,

ओदर--पु. धूर; वास; घाम ( ! ). 'न लवीं वो कुर्धुरू। **ओतींव**—िव. १ ओतून बनविलेलें; साच्यांत घालून तयार सार्वीगी येतुसे ओदरूं ॥ '−शिशु ८३२. [ सं. उद्+धृ; म. धूर;

ओद्ण-न. गुंडाळी; दुघडी. 'कृष्णाजिनाचें ओदुण केलें.'

आंध-द--- खी. ( कों. ) मळभ; अभ्रामुळे आलेली अंधारी;

आंधर-वि. (कों.) १ काळोखीचा; अंधारी आलेला; अोत-पु. भाडवा धागा; ओत पहा. 'ऋग्वेदांतील मंत्रांत उदासवाणा ( दिवस ); अंधारी; अंधाराची (खोली). २ अंधुकः; **ओनच-वा-वर्णे, ओणावर्णे--**ओणव-वा-वर्णे पहा. **ओनवा—पु.** रानांतील वणवा; आग. ओणवा पहा [वणवा] वेणाणी. [ सं. वपू ]

४८७

ओनामा, ओनामासीधं-१ ॐनमः मिद्रम् चा राक्षेप परंतु ॐ अव्यय असल्याने चतुर्थीची जरूर नाहीं. सिद्ध शब्द स्काररूप मंगलवर्ण, पण हा वाक्यचार जैन आहे. अर्थ-मिद्धाम प्रतिहर असा जैन वाक्प्रचार. २ ( ल. ) धारंभ; पहिला भड़ाः विकत देण. [ सं. अर्पण; प्रा. ओष्पणं; का. ओष्पिसु=देणें ] मुखात; मुलतत्त्व. 'संस्थाने वगळन वाकीच्या राहिलेल्या डिट्-. स्थानाला डोमिनियन स्टेटस लागू करतो असे कोशी म्हणेल तर ओपून घेण-कवृत्व कम्बन थेगे. त्याला राज्यघटनेचा ओनामाहि कळत नाहीं असे म्हणावें लागेल. '-सासं २,४५०. ' म्हणता कशास ओनामा। जनही ध्या हरिच्या नामा। ' ओनास्या-वि १ ओनामा शिक्षणाराः कोण-त्याहि विशेला ज्याने नवीनच सरवात केली आहे असा. २ ओनामा शिकविणाराः पंतोजी. [ओं नमः]

ओप-स्त्रीपुन. १ उजळा; जिल्हई, चकाकी. ( कि॰ वंग, घेणें; बसणें ). 'बाळसूर्याची ही ओप । जया पाइता पारुपे ॥ ' -मुसभा १४.४९. २ जिल्हई; मुलामा; वर्ख; गिलीट ( अलं-कार, दागिने वंगरेस ) (कि॰ दंगें; घेगें; बमणें ). 'प्रभु मदेहा, गेहा शोभा दे, कुशर्ले जेविं ओप नगा. '-मोअन् ७.९९. 'जाणों हटकासि ओप दीघरुं।'-अनंत सीतास्वयंवर ३१. ३ धुणै: निमळ करणै: अभ्रता: निर्मळपणा ( कापड धुवन उन्हांत टाकृत वर पुन्हां पुन्हां पाणी शिपडुन खळ घालविणें ). (कि॰ देणें; घेणें;बसणें ). 'दुम्धसमृद्रीं ओपिलें । की निर्दोष यश आका-रलें। तैसे ग्रम्न वस्त्र परिधान केलें। ध्यानीं मिखेल भक्तांच्या। -ह १.८. ४ (चि. कों.) सकाळचा व थंडीच्या दिवसांतील भंद सर्वप्रकाशः कोंवळे ऊन्ह, उन्हाचा ताव, (या स्विप्रकाशांत लोक आनंदानें उन्ह खात बसतात); सूर्यस्नान, (कि॰ घेण; घत बसणें ). ' आभाळ आठें म्हणजे वस्त्राठा ओप बसायची नाहीं आणि तुला देखील ओप घेववणार नाहीं. ' ५ वाफ; वाष्प. िदे. ओप्पा=झिलई देण: का. वोप्प=संदर, नीट: ग्र ओप= देइल ओप कीर । ' -वामन विराट ६.२९. ' गो=या मनुष्यास [ ओप+सळई] काळा पोषाख ओप देतो. '

खंगणें; फिकटणें. [ओप]

ओपणी—स्री. ओप देण्याचे हत्यार; सळई. [ओप] ओपणी-सी. विकर्णे; विकी. ओपणे पहा.

अंगिणी--स्री. ( वपण ) पेरण; रावणी दुपणी; सावणी

ओपर्णे-- उकि. १ एखायाच्या हवाली करणे, हाती देणे; र्किबा अपभ्रष्ट रूप(ॐ=ब्रह्म; नमःच्या योगी चतुर्था असावी सोंपविणे. 'नृषॅतयाच्या करीं ओपिला निज कन्येचा कर ।' -विक २७. ' प्रधानास कारभार ओपून आपण अनेक देशाटन मंगलवाचक आहे. ॐनम.गिद्धम् म्हणजे (शब्द)ब्रह्मास नम- करीत असावें. '-सिंव २६. २ (सामा. ) देणें, अपेण करणें; नजर करणें; बाढणें; घालणें. 'ज जयासी पाहिज अन्न । तें तें नमस्कार-जिनास नमस्कार. श्रीगणेशायनमः हा सनातनी, त्यास त्यांसी ओपित । ' -ह ३४.५८ ३ (५ण. गो. ) विकर्ण;

ओपण-अत्रिः. (तंजावर्) तांडपाठ म्हणून दाखिवणे.

ओपणे--अफि. १ निर्मल, शुन्र, स्वच्छ करणे; धुणे. ' राध्यसमुद्दी ओपिंठ । बी निर्दोप यश आकार्छ । तेमें शुम्र बस्न परिधान केले । व्यानी मिखले नक्तांच्या ॥ १ –ह १.८. ओप अर्थ ३ पहा. २ बाळत घाळण, ऊन देण (ओप)

ओपण-न. देण: देणगी: लास. 'घेओनि जाय ओपणें धर्ममोक्षाचे।'-भाए ७५३.

ओपर्ने—न. ( की. ) ओपण्यासाठी ठेवलेले कापड; धण्याने बस्त्र. [ओप]

ओपळ-न ( इं. ) एक उपरत्न. शिवधातु पहा.

आोपला येणें--(क.) (जनावर) वाफेला येण; संमो-गाची इच्छा उत्पन्न होणें. 'कुत्री ओपला आली आहे. '

ओपवणी---र्धा. ओप, जिल्ही, चकाकी, मुलामा देणें; ओपविणें. [ओप]

ओपविणे-- मित्र. १ निर्मळ करणे: उन्हांत वाळविणे, शुम्र करणें. ओप अर्थ ३ पहा. २ झिलई, मुलामा देणे. ३ उनळ करणें, लखलखीत, चकाकीत करणें. [ओप]

ओपसर-रा-पु. १ रत्नाच्या खाली त्याचे तेज वाढ-विण्यासाठीं जो चकाकित वर्खाचा तुकडा किवा पूट देतात तें. २ লিতई, उजळा, झकाकी, ओप देणें. ( कि॰ देणें ). [ ओप ]

ओपसळई-सी. घातंना झिठई देण्याची गारेची किंवा चकाकी ] ेदेणें-सुशोभित करणें; नटविणें; खुलविणें; चकाकी शिषेची कांडी अथवा कवडी; ओवणी. या गारेच्या सळईम एका देणें; शोभा आणणें. 'तूं मत्स्यवंशी कुळदीपकीरे। न हें तुला बाजूम निमुळतें टांक अमनें आणि दुसऱ्या बाजूम दांडी असते;

ओपळी, ओपाळी--स्त्री. हिवाळ्यांतील सौम्य ऊनः **ओपटर्णे**—अफ्रि. (कों. ) क्ट्या, अशक्त, किरकोळ होणें; उन्हाची तिरीप. ओप अर्थ ४ पहा. (कि० घेणें; बसणें ). 'ओप-ळीस वस. '

> ओपा—पु. तेज; तजेला; शिलई. ओप पहा. ' छत्र चामरें ढळती ज्यावर कनक ओपा ओपती। '-प्रला ११७. [ओप]

ओपार--सी. (गो.) तिखटमिठाचा सांजा; उपमा. [का. उप्पु=मीठ ]

ओपारा, ओपारेकरी - ओवांडा - ओवांडेकरी पहा. ओपायणं-अक्रि. (राजा.) पायाच्या चवडघावर उमें

राहणें. [ सं. उत्+पद; हि. पाव ]

ओपास्ती—स्री. उपासना. '१ मंले ओपास्ती देवें फुल १. '-पंढरपुर ८४ चा शिलालेख. [सं. उपास्ति]

ओपीच—वि. ओप, मुलामा, झिलई दिलेलें. [ओप.] **ओफटणे--**कि. पांढरें, फिकें पडणें; उफटणें पहा.

ओफरें--न. (पां.) १ भूत; पिशाच्च इ० चें अंगांत येणारें वारें; फेपरें; चाळे; वेडेचार; झटका; भूतवाधा. २ (ल.) मनाचा उच्छंखळपणा; रागाचा झटका. (कि॰ येंग; चहने; जाणे; उतर्णे). ' आईवापाला ओफरें आर्ले म्हणून लेंकराचे ओफरें जाईल काय ? '

**ओफाडा**—पु. ( कों. ) भाजी लावण्यासाठी केलेले खांचर. १०-१५ रोपॅ ज्यांत लावतात ती वाडी व १०-१५ वाडयांचा ओफाडा; वाफरें; लहान शेत. [ सं. उत्+पट्-पाटय्-उप्पाड ! ]

अंबि--पु. एक इमारती लांकडाचे झाड.

(कि॰ कर्णे; होणें ). [ओ ध्वनि ]

ओळकंबणें पहा.

(कि० घेंग).

कोंबट अप. ]

हि. अवडधवड ]

ओब्ब-ओंवण; ओंब=लाकूड ? ]

आंबण---न. अंबोण; अंववण पहा.

२ (क्र.) ओमणें; बांधणें. [ओंवण]

बगैरे ). [ अरबट ? ]

आंबळणें -- उक्ति. खळवळणें; चुवकणें; हळु हळु धुणें; बुच-कद्दन काढून वाळत घालणें, पिळणें. [प्रा. ओंबालइ=सं. श्राव-यति=अंघोळणें ? ]

ओंबी--स्नी. १ गव्हाचे कणीस, लोंगर; लोंबी; ओला दाणा. २ ( अव. ) ओंक्या; ओंबीतील काढून भाजलेले गहुं, हुरडा केलेले ओले गहुं. [सं. दं. उंबी = भाजलेली गव्हाची कणसे ] **्टाकर्ण**—(गव्हाला) कणीस येणे.

**ओंबील—**९. एक प्रकारचा तांवडा मुगळा, डोंगळा (बहुधा झाडावर आढळणारा ); वाळिबा. उंबील पहा.

ओडजाडणें-कि. (गो.) लाथांनी वडवण अथवा मारून जेरीस आणणें. [ ? ]

ओभाणें-- न. पूर; वेग. -शर.

आभावर्णे-मिक्त. नाहींसे करणे. उभविणे पहा. 'ओभावी वो मधुकरू । विसारी वो चकोरू । '-शिशु ८३९. [ उभविणें, अभाव ! ]

ओम्, ॐ—-अ. अ=विष्णु, उ=शिव, म=ब्रह्मा. ह्याप्रमाणे **ओवक**—पु. ओकारी; ओकारीमधील आवाज; ओकांवा. तिन्ही देवांचे वास्तव्य या शब्दांत आहे. १ वेद, पुराण, पोथी, स्तोत्र इ० म्हणण्यापूर्वी व संपविल्यानंतर जो पवित्र शब्द उच्चार-**आंबकळणें**—अकि. झोकें घेँणे; हेलकावणे; टोंबकळणे; तात तो; प्रार्थनेच्या वेळीं प्रारंभीं उच्चारावयाचा शब्द. 'ओम् नमोजी गणनायका । '; 'ओम् श्रीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्य । ' २ **आंबिकळा–काळा—**पु. टोंबकळा; झोका; ओळकंबा. आरंभ; उपक्रम.३ प्रणवब्रह्म; शब्दब्रह्म; एकाक्षर ब्रह्म. 'ॐ नमोजी आद्या ॥ ' - ज्ञा १.१. ३ वैदिक काळी (मांड्क्य उपनिषदांत), <mark>ऑबट-</mark>-वि क्षेंबट; सोमट; सोमाळा; गरमनरम. [उबट, ज्यामध्यें सर्व जगाचा समावेश होतो असे ब्रह्म, असा अर्थ होता. ओम हें अक्षर प्रथम उपनिषदांत आढळतें. •कार-ओम पहा. **ओवडघोबड**—िव. वेडेंवांकडें; प्रमाणरहित; घस्मर; ∘तत्सत् – ॐ(=ब्रह्म), तत्(=तें), सत् (=खरें,) फक्त ब्रह्म हें रांगडा; सरासरी; खरखरीत; वेढव. आबडघोवड पहा. 'ओवड- खरें किवा शाश्वत आहे. ' ओम् , ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु । 'मंत्र धोवड वायकोला कसली भीती नाहीं. ' –मोर १९. [सं. उद्भट; किंवा एखार्दे कीम संपविल्यानंतर हैं वाक्य म्हणण्याचा परिपाठ प्रा उन्भड; ओवड द्वि ; उद्बद्ध(=ल्क्ष)-उन्बड-ओवड-ओभड; 'आहे. लक्षणेने याचा अर्थ संपविणे, पाणी सोडणें असा आहे. 'ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणं सेवट।' -दावि २६. ०पुण्या-पुण्याह्यम्-आंबण-न. घराच्या छपरावर आडव्या रचलेल्या कारव्या, १ मी प्रणवह्मप, पुण्यस्वह्मप आहें अशा अर्थीचा मंत्र. एखाद्या रिफा,कामट्या इ० ( गवत किंवा कौलें घालण्यासाटीं ),पांझरण. मंगल संस्कारापूर्वी स्वस्तिवाचन नांवाचें कमे केलें जातें त्यामध्यें [ सं. उद्वेधन; प्रा. उब्वेधण. किंवा सं. उल्व=( गर्भवेष्टन )- संस्कारकर्त्या यजमानास ब्राह्मण 'ओं पुण्याहं' असा आशीर्वाद देत असतात. ' चिद्ब्रह्मेंसि स्प्र लाविशी । ओं पुण्येसी तत्त्वता । ' -एमा ८ १. २ लग्न मंत्राचा आरंभ, पुण्याहवाचनाचे वेळी अर्वेबर्ण--- उक्ति. १ ओंबण पसरणें; वाशांवर ओंबण घालणें. म्हणण्यांत येणारे मंत्र. 'ॐ पुण्याह म्हणोनियां जाण। लाविलें उभयतांचें लग्न ॥'-जै ५६.२०. ०**फत्स. ०फत्स होणें-१** निष्फळ ओबरट—िव. ( प्रां. ) खडवडीत; जाडॅभरडें ( कापड, सृत होणें; फसणें. 'परीक्षा नापास झाल्यामुळें त्याचे सारे बेत ओंफस झाले व पुन्हां तो कॉलेजची वारी कहं लागला. ' २ लयास

०भवति-१ ( भिक्षां देहि ). बाई भिक्षा बाढा, असा भिक्षा-मागतांना म्हणावयाचा मंत्र. २ (ल.) भिक्षा(मागर्णे); भिक्षाटन. पक्ष-१ भिक्षावृत्तिः भीक मागण्याचा पेषा. 'ब्राह्मणाची मुख्य दीक्षा। मागितली पाहिजे भिक्षा। औं(वों) भवति या पक्षा! रक्षिलें पाहिजे॥'-दा १४.२ १. २ ( ल. उप. ) अर्ज विनंत्या एक वानरः हा मलाया, वोर्निओ, सुमात्रा इ० अरण्यांत आढळतो. करून ( स्वराज्य ) मागणाऱ्यांचा एक पक्ष; मवाळ पक्ष.

ओम-स्री. (व.) १ प्रकाशाची पूर्वप्रभा, तेज. 'चंद्राची मोटा] भोम पडली. ' • जिंकणें-पाणी जोखणें; सामर्थ्य ओळखणें. 'तिनें नव=याची ओम जिंकळी. '[ओप?]

ओमण-णें, ओमळणें--ऑवण, ओंवणें, ओंवळणे पहा. (क.) 'दोरयेन ओमून घं.'

सारखा ), शिवावयास जाणाऱ्या मुळींनी 'ओ मेरा। चकी भोरा । भो-भोरा । भो-भोरा । ' असे म्हणावयाचे [ध्व.]

भोय-- उड़ा. कळ उठली किंवा कांहीं दु:स झालें असतां दुर्गिध. एकदम उच्चारला जाणारा शब्द; दु:खोर्गार; दु:सह वेदना झाली असतां हा उद्गार निघतो. [ध्व.]

ओयरण-णं-वैरण-णं पहा.

डाळ, तांदूळ इ० काहून टेवलेला शिधा. म्ह० १ जो जवळ ओयरा तों जग सोयरा. २ निराळा ओयरा कोणकोणाचा सोयरा. २ पहा. [का. ओर=कांट, शेवट ] ह्या शिष्यापेकी (वायकांनी) मंचय म्हणून काढून टेवलेला भाग. [सं. अभ्यवहार. (धातु अव+ह ) वैरणें, वरा ]

(कांहीं प्रांतांत) माजधर. [ओवरी !]

ओयल-वि. (गो.) रागीट.

**ओर**—स्त्री. ओरी, ओवरी पहा.

**ओर**—पुन. (पाण्याचा ) पूर; लोंढा. और पहा. (सं. आ+ पूरय; प्रा. आऊर )

ओर्गाव; इं. ऑर्गन ]

(चौकटींत बसविलेली); कसोटीचा दगड; निकप. [का. ओर-कल, ओरे=कस लावणें, घांसणें; कल्=दगड ]

**ओरखडणें, ओरखाडणें—**उकि. १ चीर पाडणें; रेघ भोढणें; प्रष्टभाग किंचित दुर्खावर्णें; ओरवाडणें; ओरखाडा काढणें; | आवाज काढून खाणें. २ ( डहाळीचीं पार्ने फुलें इ० ) ओरबा– ओचकारणें. २ (ल.) जमीन वरवर नांगरणें. ३ वेडेवांकडें, आडवें- डणें; ( जटा झालेल्या केसांतृन दोऱ्यांतृन ६०) जोराने बोटें

जाणे, नायनाट होणे. [ ओम्+फस्=फुगा फुटल्याचा आवाज ] ज्ञान असणे; शास्त्रादिकांचा वरवर अस्यास करणें; कसेंतरी ओर बडलें जाणें. ' हा केवळ निरक्षर नव्हें, कांहीं ओरखडला आहे. '

**ओरखडा**-- ५. चिर ( शरीरावर नख, काटा इ०कांनी पाड-'नीट वागळा नार्हीसतर ऑभवती करीत फिरशीळ वरें ! ' ०भवति |ळेळी ); जोरार्ने ओढळ्यावर पडणारी चीर, रेष; ओचकारा. [ सं. आ+रेखा ]

> ओरॅगउटंग, ओरॅगोटॅग--५. शेंपूट नसलेला लांब हाताचा [ मलाई ओ॰ उतन=रानमाणुसः तुल॰ सं. उठ+अग+उतान=

ओरंगणं--अक. विटगें; त्रासणें. वोरंगणें पहा. [ अव+रंग ] ओरंगळ--स्री. वरंघळ; उतार. [का. वार=उतार]

ओरट-ड-- भाजल्या जाणाऱ्या मिरच्यांचा वासः खकाणा; मिरच्या दळतांना येणारा दु:सह वास; त्यांचे नाका अमिरा--( क-हाड ) मुर्लीचा एक खेळ ( मुलांच्या हुतुतु तोंडांत जाणारे वारीक कण; विझाणारी मेणवती इ० चा तीव, असह्य वास. [ का. उरुटु=मर्यादा सोडणें; दुःसह होणें ] •घाण. ओरटाण, ओरढाण-स्री सहन न होणारी धाण: उप्र वास:

ओरंट-पु. ( प्रां. ) आचका; पेटका; कळ; चमक. [ ? ]

ओरड-णें, ओरडा, ओरडाओरड--तकार. अरड-णें, अरडाअरड पहा. 'हिंदुस्थानांतील इंप्रज राज्यकर्ते यांच्या-**ओयरा**—पु. १ वैरा; एका दिवसाच्या स्वयंपाकासाठी जवळ ओरड कहन कांही एक मिळायचे नाहीं. ' –टि १.२५७.

आरंडी-- श्री गोट; कांठ; कठडा, कठडवाची सिंत; वरवंडी

ओरडी-श्री. ( गु. ) ओवरी; खोली. 'मुलगा तोफान करतो म्हणून त्याच्या आईने त्यास मारले आणि त्यास ओर-**ओयरा**—प. १ (कों.) स्वयंपाकवर, ओवरा पहा. २ डींत पुरून टेवून वाहेरच्या बारण्यास साकळ दिली. '-मीज २-६-३०.

> ओरडेल-न. घाणेरडें तेल; तळणांतील शिलक सहिलेले तंल. [ ओरट–ड+तेल ]

ओरण-णे--वरण-ण पहा.

ओरप--पुली. १ (केसांतील उवा मारण्यासाठीं) केसां-**ओरक-ग-**-न. मोठा हातवाजाः हारगोनियम. [पोर्तु. तून फणी जोराने ओढणे, विचरणे. (क्रि० करणें; घाटणें ) २ (सामा.) ओरपण या अर्थी प्रयोग; जोराने ओढणें, खेचणें. ओरकल-पुत्नीन. सोन्याचा कस लावण्याची कसोटी ३ नागवणुंक; लुट; लुबाडणी. (कि॰ घेणें; करणें). ४ ओरपण्या-पासून मिळालेटी गोष्ट; लुट; बुचाडलेलें इन्य, ( कि॰ काढणें ). [ओरपर्णे]

ओरंपणें--अित. १ जोराने भुरका मारणें; भुरक्याचा तिडवें लिहिणें; रेघोटया मारणें; खरडणें; तासणें. –अकि. अपक, ओढणें; ( शेत जमीन ) वरवर नांगरणें; त्यांतील गवत, शुडपें, फ़ंदा इ॰ काढणें. ३ ( दुखवलेल्या भागावर डागण्यासाठीं ) ताप- | ओरा--पु. (हिं.) विशिष्ट मिठाई; माखरेचा लहानसा लाइ. विलेली लोसंडाची सलई जलदीनें ओढणें. सर्दीसाररूयावर 'पाण्यास लागलेला साखरेचा ओरा ( म्हणजे लाड़ ) जसा पाणी उपाय-पावसाळ्यांत दिवसभर गारठ्यांत राहिल्यामुळे पायास शोपून घेतो ... '-मराठी ६ वॅ पुस्तक, पू. २२७. (१८७५). होणारी सरदी घालविण्यासाठीं तळव्यावर ओला कपडा ठेवून [ हिं, ओला ] अगर ताक लावन वरून तापविलेली लाल लोखंडाची सळई वँगरे फिरविणें. ४ जोरानें, ओवडधोबड रीतीनें बोचकारणें: खाजवणें. ५ ( ल. ) छुटणें; नाश करणें; बुचाडणें ; नागवर्णे. [ सं. ओरंफ= जोराचा ओरखडा ( धातु रफ़-रंफ़ = जाणें ); द. ओरंपिअ= तासढेर्छे; नष्ट ]

**ओरफडणें, ओरबडणें, ओरबाड**णें--ओरपणें अर्थ २, ३, ४ पहा.

ओरफुल-न. (गो.) गिलीट: मुलामा.

**ओरवडा-बाडा**--- ५ ओचकराः ओरखडा पहा

**आरंबा**--पु. मातीचा ढीग; ( बागेला घातलेला ) मातीचा बरंबा, धका, बरवंडी; (कि॰ घालणें) [वरंबा; का. ओर=कांठ, कड ]

ओरय, ओरी--स्त्री. (गो.) एक डॉगरी धान्य: बरी. [वरी]

ओरवा-पु. वरवा. १ पाण्यांत जहाज (कांहीं दिवसां-करितां) नांगरणें. 'जेथें आरवा करावयाचा तेथें आरू म्हणजे नांगर खार्ली सोडितात ' –मराठी ३ रें पुस्तक, आवृ. ४, पृ. ६१. २ ( जहाज ) नांगरून केलेला मुकाम. ' मार्गीत दोन तीन ठिकाणीं ओरवा करावा लागला. ' -अह ४९. ३ ( जहाज) नांगरण्याची जागा. **्कररणे**—जहाज नांगरणे.

ओरष्टाण-स्त्री. ( कों. ) ओरटघाण पहा.

अोरस-५. ओहोटी. 'तेव्हा पंवतस्वांचा नास । दस अमिनीत ओलावा वाळून गेला नाहीं तीं पुन्हां पाउम पडणे. प्राणांचा ओरस । होवोनि राह देक अंश । सर्वात्मपण ॥ ' -कथा ७.२.४२. [ रां. अव+स्ट; ओसर अप. ]

ओरस--५. १ उत्साहाचा उत्कर्ष; अत्यानंद. 'तसा भरला पाजी प्रेत पान्हा।'-नागा १५३५. (क्रि॰ येण). (सं. भव+रस किंवा औरस्य≔हृदयोत्पन्न; प्रा. ओरस्स ]

**ओरसणें**—अक्रि. पान्हा फटणें, बोरसणें पहा.

ओरळी--सी. बांध; वहळी. ओरंवा पहा. 'जेयां कस्तुरि-अँची बुडवती । कापुराची ओरळी भवंती ॥ ' - शिश ३०८ [का. ओर=कांठ; म. वरळी ]

ओरा, आंरा--- ओयरा पहा.

ओरा--प. ओहरा. १ (कों.) मोठ्या होतामध्ये नांगर-ण्याच्या सोथीसाठीं पाडलेले जिमनीचे जे मोठे तुकडे ते प्रत्येकी. २ नांगराची एक अथवा थोडचाशा रेघा (तास). ३ अशा प्रकारें नांगरलेला शेताचा अंडाकृति भाग. आरा पहा.

ओरी--ओवरी पहा.

ओर्क--ओरक-ग पहा.

ओल-नी. १ भिजलेली स्थिति; ओलावा; दलदल; आर्द्रता. 'दानव रुधिराचिया ओळा.' -शिशु २. २ ( छ. ) साध्यता; सुलभपणा ( काम करण्यास जागा, सवड ). उ० तेथे कांहीं ओल आहे=आशा करण्यास कांहीं जागा, अनुकूल स्थिति, साधन, सोयी आहेत. [सं. आर्द्र; प्रा. उहन-ओह ] **म्ह० १** ओल आहे की पो(फो)ल आहे, ओल ना पोल, ओल की पोल (कांहीं ओलावा आहे ! कां सगळा भुसाच), तेथें कांहीं लम्यांश भाहे किंवा नाहीं. २ मुलांचा एक खेळ, (चार, पांच मुलें एकत्र वसन उभी पोक्ळ मूठ करितात, एक मुलगा आपल्या हातांतील सडा कोणातरी एकाच्या मुठींत टाकतो व मग ओल की पोल असें डाव आलेल्या मुलाला विचारतो व त्यानें ज्याच्या हातांत खडा असेल त्याचा तो हात घरल्यास त्याची हार जाऊन खडा धरणाऱ्यावर येतं. ) ३ ( ल. ) दयाळूपणा, दयाईता. 'भीतरि नाहीं प्रेमाची ओ( ल)ळ । तथा केवि बोलवती वियोगिचे बोल। ' -ऋ ९९. **ेघरणें**-जिमनीत पडेलेल्या पावसाच्या पाण्याची वाफ होण्यापूर्वी जमीन नांगरणें. ओळीळा ओळ मिळणें-

ओल-र्ला. कापडाचा तुकडा ( एकेरी पन्ह्याचे ५-७ हात लांव उपर्णे, पलंगपांस ), ( गो. ) स्त्रिश्चन वायांची ओढणी.

ओळ—सी. हमीदाखल ठेवलेली वस्तु ( गुरें, माणसें इ० ); ओरस्र । करितां मठ प्रेवेशु ।' –फ ६१. २ स्नेहोत्कर्षः; ( गाई तारणः; शत्रुनें तहाच्या अटी पाळाव्या म्हणून त्याजकडून खातर-इ० चा ) पान्हा फुटणें. 'जैसी ओरमें घेतु । हुंबहत ये बच्छा जमेसाठीं मनुष्य, गुरें, द्रव्य इ० मागून घंऊन त्यांस अटी पूर्ण लागोनि ॥ ' -ऋ २७. ' गोवर्धर्नी ज्या गाई चरती । त्या होईपर्यत अडकवून ठेवणे. ' कोट किल्ले दिले ओलिला त्रिंबकजी-भोरसा येऊनि वत्से चाटिती। '-ह १०.२६७. 'ओरसेवेळा सार्टी। '-ऐपो ३८३. [का. ओछ=हमी, तारण; दे. उहा-कर्जी

ओलंगार--पु. ( प्रां. ) झिरप; पाझर; हुळु हुळु ( पाणी ) वाहणें, टिपक्णें.

ओलट—वि. दमट; भिजलेतें; ओलसर; सर्द. [ ओल ] ओलट—म्री. ओलीं जळाऊ लांकडें. [ओलें+काष्ट्र]

ओलटा--प. ( कों. ) होलटा; बहरवी फांदी; ओल्या लांक डाचा वारीक तुकडा; दांडकें; दंडका ( हा फळ पाडतांना वापर-तात ). म्ह॰ पडला तर आंबा नाहीं तर ओलटा. [ ओलें+काष्ठ] आंळेडणी-- भोटांडणी पहा.

ओळं(ळां)डणं—१ ओळांडण पहा. होंगें ) या अर्थी चुर्काने योजतात.

ओलंडा—ओलांडा पहा.

अंग्रिकेर--न. (गो.) निजण्यासारखी खर्ची; ईनी चेअर | पोर्तु. इं. आर्मचेअर ।

फेक्णें; अथवा फेंक्रन मारण.

**ओलपरणे, आंलपरा---न**षु (की.) होलया. ओलटा पहा. [ओलन पहा ]

ओलपाटा-पु (मामा.) काठी; लहान लांकुड, लांक-ढाचा तुकडा. [ओलपटा]

ओलवर—धी. १ ओलट; ओली जागा; किचित् ओलसर असलेळी जमीन. २ ( कु. ) अं🌋 टांकड. [ओळ]

ऑल्टबण-णी-नमी. असा वरण्याचे साधन. (भात, भाकरी इ. कोरडें अब खातांना ) तोंडाला ओलावा आणण्यासाठीं खावे लागणार ओले पदार्थ, उ० दहीं, द्व, ताक; तींडाला चव येण्यासाठी ( चटजी, छोणने इ० ); पाणी ( माती अगर कणिक बिन्नविण्यासाठीं ). —स्ती (राजा.) हिरवळ जमीन; चराऊ रान, बालुकारण्यांतील हिरवळ प्रदेश. [सं. आद्रेयण; प्रा. ओहण] केवळ जमिनीतील ओलामुळ उगवेलला, लावेलला ( ऊस इ० ).

ओलवर्णे-विण-सिक्त. १ (माण. ) पीठ इ० पदार्थ द्रध अथवा पाण्याने भिजविणें; (गव्हास) पाणी छावून ते ओले डेंगे] झाल्यावर एखाचा जाड फडक्यांत घट बांधून मुमारे बारा तास दुइपुन टेवणॅ. २ (स्नानाच्या वेटीं ) नेसलेलें वस्त्र भिजविणे वस्तु )वरून पलीकडे जागें; पलीकडे पाय टाकणें; उहंधन करणें. किंवा भिजविण्यासाठी दुसरें वस्त्र वापरणे. [ ओरुवण ]

उगल्यत-धी. (कों.) दलदलींतील मधन मधन आहळ णारी दिख्वळ, भाजीपाला, झाइँझुइपें; ओलवर्ण. [ ओला+वन ] उडिया ]

ओलवा-ओलावा पहा.

घरणारी जमीन; अशा जमिनीतील पीक; कोरडवाहुच्या उत्तर [ओल+बाहर्षे ]

-भी. ओलावा; दमटपणा. [ सं. आई+सदश ]

लाभदायकः, किफायतशीरः, उत्पादकः 'हा व्यापार पहिल्यासारखा भाग असर्ते तो ); चरः [सं. उद्देषः, प्रा. ओलंड ] आतां ओला राहिला नाही.' ४ भरभक्षम; भरगच्च; पुष्कळ दळ, गर असलेळे; रसाळ; रसभरित. ५ पेकेवाला; मालमत्ता असलेला. 'रामचंद्रपंत दिसतो भिकाऱ्यासारखा पण तो आंतृन ओला लेली दोरी. [सं. अवलंबिनी]

आंद हो ! ' [ओल ] मह० हात ओला तर मंत्र भला≕जींपर्यंत २ उलंडणे (उलटा कांही सम्यांश आहे लोपर्यतच मित्राची मंत्री टिकते. ओर्से कार है पहाण-(खाण्यामब्ये) चव घत, चाखतमाखत वसणै; चोलंदळपणा करणे. आंस्ट्रें जाळणं-१ हिरवे, कच्चें (जिवंत) जाळणं २(छ.) फार जुलूम करणे. ०इस्सप-इसपाची एक जात-ज्यांतून सारखें पाणी गळते असे. •कचकचीत-वि. अतिशय ओळपटणं--র্থান ( कों. ) ओलटा दिवा अर्थाच यस्तु भिष्ठेत्यः; ओला चिव. •गोळा-पु. ( ल. ) महः मद्दडः, फार कच्या; अडाणी. •िच्च-तिच-वि. अतिशय ओला; थवथब• ारा; भोटा कचकचीत. ०दंख-पु. १ पाण्याचा सतत वाहणारा पाट २ ( छ. ) सतत, वर्षभर असणारा वाग, आगर. ' ह्याचे घरीं ोला दंड आहे. ' ० दुक(का)ळ−पु. अतिशयपावसाने पिकाची डानि झाल्यामुळ पडलेला दुष्काळ. ॰दंठ-५. हिरवे रोपटे किवा ाडा, क्षेत्रळे गवत; किंवा एखाद्या धान्याचे पीक. •नायटा-६ वाहणारा व चरत जाणारा नायटा; गजर्रण. **्मसाळा-पु**. ाज तयार करावयाचा मसाा; विशेषतः मांसाबात हा वापर-तात. त्याचे मिश्रम असे -कांद्रे १० तोळे, उसण, आठे प्रत्येकी अडीच तोळ, सर्की मिरची १ तोळा, अंध लिव व अडीच नोळ કોવિવી₹. –શૃથિ ૨.५३.

> ओळाचा--वि पाटवण किवा पावसाच्या पाण्याखेरीज आलांडणी—भी उतरण; उहंबन; पठीकडे जागे. [ ओलां-

आंळांडणं-- बिक. १ स्पर्श न करतां ( मर्व्य आलेल्या २ न री वर्गरे उतर्गे; पार जागे. ३ देश उर्द्रश्चित कर्गे; पादा-कांत करने, मबन जागे. सं. उदंघन, प्रा. ओलंडण; दे उद

आलांडा--पु. १ गर्द्र, करट. २ केसतूड अलिल्या माणसाने <mark>ओळबाह</mark>—िव. पाणी मिळणारी जमीन, यागाईत, ओलावार्ी जार्वी म्हणून सातर्गाठी मार्लेल्या एका पिवळ्यार चित्रींत सात विकंत, हळ हंड, तांदळ घाटून जी रस्त्यांत फेक्सतात ती. · रस्त्यांत कोणी तरी ओलांड टाकंश्र्आहेत, ते ओलां<mark>ड नकोस.</mark>' **ओळसर**—वि. थोडासा ओळा; दमट; भिजट: सर्द ३ ही विधी ओलांडली असतां होणारा रोग; विशेषत<sup>,</sup> उप-रंशादि रोग; ओलांडा ओलाडल्या**ने अथवा उपदंश झा**लेल्या **ओळा**—िवि. १ मिजलेला; न वाळलेला, कोरडा याच्या रोग्याने जेये लघुरांका केली असेल तेये दुसऱ्याने लघुरांका केली उल्ट. २ ताजा; हिरवा; न सुकलेला. 'पान ओर्ले आहे तोंचरस असतां त्यास तो रोग चिकटनो. ( कि० बाधणे ). ४ (विद्यापतः काडा. ' ३ (ल.) फलदायक (कोरडा = फल रहित याच्या उल्ट); हमालांत ) रस्त्याच्या मयोमध येणारा खड्डा ( जो ओलांडलें

ओ**लांडा**—उठंडी पहा.

ओलाणी-सी. वलें वाळविण्यासाठीं, टेवण्यासाठीं बांध-

ओलाणी-णें--कीन. चार्डे सोड्वन बाकीचा ओलाणा दिवा, वस्तन (ल.) दुष्ट, स्वच्छंदी, तामसी मनुष्य. ॰ भिक्का-की. ज्ञिज-दिव्याची सांखळी; ओळाणे. [ सं. अवलंबिनी ]

घेतलेले बस्न; आंलेतें; पडदणी. [ सं. आईयण: प्रा. ओहण ]

ओळावण-विणे--ओळवण-विणे पहा.

ओलावणी—स्त्री. १ भिजविणें; पाणी शिपडणें; ओले -मसाप १,१.१. कर्णे. २ ( ल. ) शाति -शर. [ओंलें]

पणाः आर्द्रताः 'जीवनाचा झाला ओलावा अंतरीं । विश्व विश्वंभरीं मावळलें ॥ ' -तुगा ४०५५. २ ( ल. ) किफायत; लाभ; नफा. अायवाचा-यशाचा संभव, शक्यताः आशादायित्वः आशेला जागा; उ० धनाचा अथवा पेक्याचा ओलावा. ४ अंतःकरणांत असलेली सदयता; दयार्द्रता; कनवाळ्पणा; जिञ्हाळा. 'स्नेहाचा किया कुलेल यांत हळद किया कुंकु चांगले धोदन तयार करितात ते. निजिचिसी रेशिह येऊं न देचि ओलावा।'-मोआदि ५. १०५. ' ममतेचा अथवा कृपेचा ओलावा. ' ५ अप्रकट दृब्यांश. चंतर ) ज्यानें ओलें वस्त्र वेढलें आहे अगा: ओलें अंग अगलेला. तत्त्वांश, तत्त्व, मत्त्व. उ० बुदीचा, शहाणपणाचा ओलावा [ ओल ] ओलाज्याचा-वि. १ भिजट; दमट, सर्द; ओलसर २ भरीव: फायदेशीर ६० अर्थी ओला अर्थ ३ ते ५ पहा. उ० ओलाव्याचा व्यवहार-व्यापार-धंदा-रोजगार-चाकरी, ओला-•याची ममता-प्रीति-मेत्री-बोल्णे. याच्या उल्ट कोरडा.

ओळास्ना--१ ओलागा पहा. २ ओलीचा आश्रय. 'ही भाजी ओलास्ऱ्यास टेव म्हणजे वाळणार नाहीं. ' –िय. ओलीचा आसरा असंखेर्ले; आईतायुक्त. [ ओल+आसरा ]

ओलिसेले—न. तलम बम्न; अतिशय मृद् व नाजुक बस्न. 'मृणाळसतांचे ओलिसेलें । तुआं खांचरें भणीनि वेढूं सांडिले । तिओं चंद्रकळेसी कांइं जालें। कसी घोट साहतींमें। '-शिशु ६९३. [का. ओछि=लहान पंचा+शला]

आंळी—सी. (बस्नाचा) कांठ; शेवट, पदर. ' वालिपेचिआं ओली।' –शिशु १७५. [जु. का. ओळि=रेघ, रांग; दे. भोली=भोळ; सं. भालि, आवित !

ओली—वि. भोटा पहा. • आग-भी. पुष्कळ पाउस पडल्याने आलेली आपत्ति; ओला दुकाळ. मह० कोरडी आग पुरवेल, ओली आग पुरवणार नाहीं. •काडी-स्त्री. हिरवें पीक, शेत, गवत; धान्याची हिरवी रोपें. ०कूस-स्त्री वाळंत झाल्या- आवळ पहा. [सं. बकुल ?] नंतरचा स्त्रियेचा गर्भाशय (अशा वेळी पुन्हां त्वकर गर्भ राह-ण्याचा संभव असतो ). •कोरडी भाकर-स्री. अल्पस्वल्प, धारण करणारा; परक्या ठिकाणची शेती करणारा. जाडेंभरडें अन्न. 'प्रामाणिकपणानें मिळविलेल्या ओल्याकोरडवा

विलेल्या अन्नाची भिक्षाः मधकरीः याच्या उलट कोरडी भिक्षा ओलाणी-णें -श्वीन. स्नानाच्या वेळीं भिजविण्याकरितां म्हणजे धान्य, दाणे वंगरे. ०ममता-स्त्री. खरेंखरें, सारिवक प्रेम; ज्यापासून कांहीं लाभ होतो अशी प्रीति. •सवाशीण-स्त्री. न्हाती-धुती सवाभीण (कोरी म्हणजे नहाण न आलेली).

ओळें—न. १ ओलंतें; भिजलेलें वस्त्र. २ ओला चारा ओळांबा, अोळास्ना—पु. १ ओळ; ओळसरपणा; दमट- ( गुरांकरितां ). [ सं. आर्द्र; प्रा. उल्ल-ओल्ल ] -वि. ओला पहा. • अंग-न. नुकत्याच बाळंत झालेल्या स्त्रीचा देह, शरीरा-वस्था. ० सुप्त-न. रक्तपिती; पू वाहत असलेल कोड; महारोग. • जाळणे-( वाळवल्याबरोबर ओले जाळण किंवा नसते ओले जाळणें ) जुल्म करणें. **्हळदकुंकुं**-न. ( मुगधी ) खोबगेल

> ओलेटा-ता-वि. (स्नान करण्याकरितां अथवा झाल्या-सि. आद्रेवत् ]

**ओलेटें-तें**—न. भिजलेला कपडा; ओले वस्त्र. [ओला] **ओर्छपार्छे**—न. ओला चारा. ओठ अर्थ २ पहा. [ओला+

ओह्ली—सी. (गो.) बांबूच्या कांबींची केलेली टोपली, रोळी; ( पदार्थ ठेवण्यासाठी ) बांबुचे पात्र.

ओल्लो-उदा. ओहो ! आध्ययाथी उद्गार. 'ओहो, बचं-मट, आस्टी तुमचीच इच्छा केली होती. '-मोर २२. [इं. आं+छो=पहा ो

**ओल्हांटणें, ओल्हांटा**—ओलपटणें, ओलपटा पहा. ओ**रहांडणें-ओल्हांडा**—ओलंडणें, ओलांडा पहार

ओल्हाचण—न. ओलवण; उत्तेजन. 'की प्रमोदासी ओल्हा• वन । मनमथाचे ॥ ' - शिशु ६२४. ओखवण पहा.

ओल्हाचर्ण-सिक. भिजविणे; ओलावणे; ओलें करणें. 'असो माथा वन्द्रनि उदक। ओल्हाविलें द्वय अंबक।'-मुआदि २२.३९. [ सं. आईयण; म. ओलावण ]

अंचिड---न. (कों. हेट. ) बकुळीचे झाड; वोवल; ओऊळ,

ओवंडकरू, ओवंडेकरी, ओवांडकरी—वि. ओवंडा

ओवंडा—पु. १ ज्या गावांत मालक राहतो त्या गांवच्या भाकरीला जी रुचि असते ती दुस-याचे मिधे होऊन मिळ- शिवारांत नसणा-या जिमनीचा मालकी हक किंवा लागवड. २ विलेल्या पक्कात्राला नसते. ' –िनवंधचंदिका. **्खरूज-प्र**–स्री. अशा प्रकारची लागवडींत आणेलेली किंवा ताब्यांत आलेली १ वाहणारी खरूज. २ ( छ. ) सतत त्रास देणारा इसब, ज्याधि, जमीन. ३ ( यावरून ) स्वत.च्या घरापासून दूर असलेलें काम, जंजाळ. ०भाग-स्री. ही कोरडीपेक्षां जास्त अमली असते ह्या-, धंदा; एखाधा कामाचा कांहीं भाग एकीकडे करणें व दुसरा

४९३

दुसरीकडे करण्याची तऱ्हा, प्रकार; दूर राहून करावयाचा व्यव-साय. -गांगा ९९. [ ? ]

अंत्रिण-सी. १ ओंवण: छिद्रांतून किंवा छिंद्र पाइन आंत दोरा घालण; गुंफण. 'देवाचा प्रसाद रत्नाच्या ओवणी। शोभः तील गुर्णी आपुलीया ॥ '-तुगा १९५१. २ शिवण; टाका घालण [सं. उप+वे=विणों ]

ओवणी—मी. ओवलेली जिन्नस; एकन्न केलेली स्थित माळ. 'रविंसडळा भंवती । जरि तारागणांची ओवनी दीन-ती॥ '-शिश ३९९.

ओवर्णे, आंवर्णे—उकि. १ सुईत वगैरे दोरा घालणे, गुंत विण; गुफ्णें; धागा घाटणें, अडकविणें. २ (कुण.) शिवणें टांके घालणें. ३ (ल.) श्लोक, वाक्य इत्यादींत नवीन अक्ष-किंवा शब्द, परें घालणें, संबद्ध करणें. ४ मार्ळेत फुलें घालणें [स. उप+वे=विणणें; प्रा. ओविअ]

ओवर-न. दंपती; वधवर; जोडपें: नवरा-वायको (विशे षतः लग्नाह्न परत आलेली अथवा कुलदेवतेच्या दर्शनाम जाणारी) (अव. ओवरें ) [ सं. वधुवर; प्रा. बहुवर ] ॰ जन्ना-यान्ना-स्त्री स्वतःभोवर्ती गरगिर फिरणें. [ भोंवळ दि. ] वधवरानीं कुछदेवतेच्या दर्शनास जाणे. ( क्रि॰ भरणे ). खेरीज याच अर्थी ओवरभरणी-स्त्री. ओवरभरण-न. (कि॰ व.स: ओटी र पान्हा 'वो(ओ)हा दाटल्या चहुस्तनीं। दुग्ध-करणें ). • जोबण-न. नवरीच्या बापाने नृतन वधुवरांस केलेली धारां वर्षनी ।'-मुवन १२.६ श. [ सं. ऊधम् ] मेजवानी.

भूमि माळिवरी उपरिया. ' -वसा १४. [ओवरी ]

भिर्तीत गोसावी, यात्रेकरी, देवाची पुजारी मंडळी यांना तात्पु रते राहण्यास बांधलेली खोली, पडवी, सोपा; कांहींच्या मतें हा शब्द 'वांव 'पासून झाला असावा, कारण ओवरीची हंदी एट शाळिया । चितामणीचिआं ओवरियां । ' –शिशु ५९६. [ प्रा ओवर=निकर, समृह; दे. ओवारी=धान्याचे कोठार: सं. अप वारिक-ओवारिआ-ओवारीः किवा सं. अपवरक, उपरकः प्रा उवरओ-भांडारकर 1

**ओवरें**—न. फुलाचें मखर ! माळा. ' कनक-कमलें कल्हारें। पार्यातके सेंद्रआरें। गुंफीबु कीजेती ओवरें । अशोका तळवंटी ॥ विदान जाणें. [ जोवमणें पहा ] – शिशु ६३१. शिवाय ६३८, ७७३. [ओवरी ]

करणे; प्रा. उवास; म. वसा ]

दोडा पहा.

अंचिळणं—अक्रि. (वस्र ) थोडेंसे धुणे; खळवळणे. [सं. उद्+वल् ]

अंचिळणें—अफ्रि. (क्री) (अबि इ०) अधेवट पिकून खाली गळण; उमटणं; उमळणं; उंबटणं. [ ओघळणं; सं. उत्+पच् ]

आंवळा, आंवळा--वि. अगदी पवित्र (सीवळा) व अगदीं अपवित्र यांच्या मधल्या स्थितीतला; मोवळें न नेसलेला; अश्द्धः, अपवित्रः, विन धुतचेल्या धोतरास किवा स्नान न केलेल्या मनुष्याम शिवलेला( मनुष्य ). ब्राह्मणांत संध्या, भोजन, यज्ञ, इतर धार्मिक ऋत्ये करण्यासाठी स्नान करात्रे लागते. ते केले नमेळ तो ऑवळा: सोंवळ्यांतील माणसाने इतर माणसे. वस्त्रे इ० स शिवले तर ओंबळेपणा येतो. मोंबळा अमतांकामोटा स्टल्यासहि माणूम ओवळा होतो. तेव्हां अनेक गोष्टीनी माणूम किवा वस्तु ओवळी होते. 'सदा पवित्र ज्वालामाळी। त्यास ओवळे कोण म्हणेल ॥ ' -ह ३२.५३. [ सं. अमंगल; प्रा. ओमलिआ ]

आंबळी--भी. (कां.) ऑंऊळ पहा.

**आंचळ्याभांचळ्या**—भी. अत्र. रुहान मुरुांचा खेळ.

ओवा-हा-व्हा-पु. (ना.) १ (गाई, म्हशी यांची)

ओवा-पु एक प्रकारचें औपत्री झाड आणि त्याचे वी. **आंबरा**—पु. स्वयंपाक घर. ओयरा पहा. 'ओवरा ओवरी आडाची उची १ ते १॥ हात असून, बीचा रंग पिवळसर अगतो; पोटदुर्खीवर उपयोग्मे. ओव्यांत किरमाणी ओवा, पानओवा इ० **ओवरी**—स्त्री. १ मुख्य देवळाच्या बाहेरील आवाराच्या भेद आहेत. पानओव्यास वी येत नाहीं. याचे बाद, पसरट टीड हात उंच असून पार्ने जाड असन त्याम ओब्यासारखा वास येतो. पानांची भंजी करतात फांचा ठावल्याने हें झाडहोतें. ओब्याच्या अर्काला ओव्याचे फूठ असे म्हणतात [ सं. यवानी, अजमोदा, वांव असते. २ (सामा.) खोळी; ओसरी. 'रत्नांचिआं चित्र-्रीह. अजवानः यं. यमानीः ते. आममी ता. अमन ] म्ह० १ ज्याचे पांट दुखेल तो ओंवा मागेल. २ ओवा म्हणतो सी आहे गूणी पण माञ्यावर पितात पाणी

ओवांडा, ओवांडाकरी, ओवांडदार-पु. ओवंडा. ओवंडेक्सी पहा.

ओवास्तर्भ:--अक्रि. (कु.) ओवरजत्रा करण: नशीन जोडप

आंचाळणी—स्रो. १ तोंडाभोंवतीं फिरनिण (हात, आरती अंचिस्तरें।--अकि. (बायकी) व्रत (वसा) घेणें; करणें. वर्गेरे); आरती करणें. २ कथा झाल्यानंतर श्रोतेमंडळी हरि-'मंगळागीर पांच वर्ष ओवसावी लागते. ' [ मं. उपास्चपुजा दासावस्त जो पैसा वर्गेर ओंवाळ्न आग्तीच्या ताम्हनांत टाकतात तो. ३ कोणाहि ओंबाळणेकऱ्याच्या ताम्हनांत बक्षीस टाका-अंचिळ, आंचळदोडा—(गो.) बकुल; ओऊळ, ओऊट- वयाचा पेसा; ओंबाळून टाकलेल द्रव्य: देणगी; भेट; वशीस. ४ ।(ल. उप.) फजिती; खरडपट्टी. 'पुढील साली साहवाची असल्या

प्रकारची ओवाळणी करण्याची पाळी न येवो म्हणजे झालें ' -िट २.२१४. | ओवाळणें ] •काढणें-(बायकी ) ओवाद्यन वयाचा पायघोळ डगला; थंडीचा कोट. [ई. ] टाकणें; उतस्त टाकणें (पेसा, कापड इ०). 'असल्या पेशांची ओबाळणी काढाची माझ्या बाळावरनं, '-झांमू.

ओचाळर्णे—उक्ति. १ लामणदिवा घेउस किवा तबकांत निरांजन, पैसा, सुपारी, अक्षता घालन ते माणसाच्या अगर देवाच्या तोंडाभोंवतीं उजवीकहुन डावीकडे फिरविणें (अमंगल, इडापिडा ओंबाळून टाकण; कःपदार्थ मानण; बलि दंण. 'तन मन धन असलेला. यथार्थ । रामावर्गन ओवाळिती ॥ '' इसे ते ओवाळोनि आखतां। दावावियां वसंतां। ' --शिशु ८१७. [सं, उद्घलन किया अवज्वलन]

ओवाळलेला—वि (कु.)वाईट,तिरस्कारलेला. [ओवाळगें] 'काय देउं उपमा तुळणेस दिसेना काहीं। ओवाळून काय झाडाची छाया ] टाकावी वाटे लवलाहीं। '-प्रला ९२. 'हीं मोती उत्कृष्ट आहेत. कालची मोती ह्यांच्यावहन ओवाळन टाका. '

ओवी, आंबी-- स्री. १ मराठीतील चार चरणांचा एक टंद. महाराष्ट्र संतक्षवींचा हा छंद अत्यंत आवडता आहे. यांत वर्ण व मात्रा यांची संख्या अनियमित असते.तथापि अष्टाक्षरी-औटचरणी व अष्टाक्षरी-त्रिवरणी असे दोन प्रकार साधारणपणे पाटतात. 'पहिली माझी ओंबी । पहिला माझा नेम । तुळशीखाली राम । पोथी बाचे ॥ 'हा पहिला प्रकार. ' आकाशींच्या अंतरालीं । तार-कांना तेज चढे। तुझी माझी प्रीति जडे ॥ 'हा दुसरा प्रकार. 'नागार्जुनाचा दातारु । राणेराओ श्रीचक्रधरू । ओंवी प्रवंधीं कवी भास्कर्ता वर्णित्से।'-शिशु ७. २ सदर छंदांत रचलेलें गीत वायका होणे. २ दवेल, दरा-याखाली असल्याप्रमाणे राहुणे. दळतांना, मुलांना थोपटतांना किया झोपाळयावर वसून म्हण-प्रत्येक ताणा जीतून ओवला जातो व जिच्यामुळं विणतांना तो सार-ओसार-ओशाल-ला ] खालींवर केला जातो ती; वही; नेहमीं ओव्या असा अनेक-बचनीं प्रयोग करतात. ओक्या गार्णे-( ल. ) भलतीच स्तुति करणें. [सं. वे=विणणें; दे. ओर्विअम; म. ओवणें ]

ओव्हरकांट-पु. कोटावह्न किंवा कपड्यांवह्न घाला-

ओव्हरसिअर-पु. १ देखरेख करणारा: ओरशर. २ बांधकाम खालांतील देखरेख किंवा पाडणी करणारा लहान अधि-कारी (इंजिनियरचा दुय्यम ). [इं.]

अोरांग-स्त्री. मांडी. ओसंग पहा.

ओशट, ओशेट-न. १ तेलकटपणा; वुळबुळीतपणा; जाण्यासाठीं, पूजेच्या वेळीं, अगर भगलप्रसंगीं ). २ स्त्रियांचें स्तिग्धता. २ कोणताहि बुळवुळीत अथवा तेलकट पदार्थ; स्निग्ध न्हाणें किंवा पुरुषांची आंघोळ झाल्यावर त्यांची वडील माणसें द्रव्य. 'ताप आला असतां ओशट खाऊं नये. '३ (कुण.) मांस. शेवटचा तांब्या घालून मग पुरुष असल्यास उदंड आयुष्याचा 'बामणीची लांकडें ओशटाखाली जाळीत नाहींत. ' –खेया हो, मुलगी असल्यास चांगला पति मिळो व सुवासिनी असल्यास ४३. ४ ( ल. ) लांव. [ सं. अवशिष्ट-ओशिष्ट-ओशेट-ओशट-जन्मसावित्री-पुत्रवंती हो असे आशीर्वाद देऊन हातांत पाणी भाअ १८३२; किंवा सं. उच्छिष्ट ] -वि. १ तेलकट; बुळबुळीत; घेऊन स्नान करणाऱ्याच्या अंगाभोंवर्ती फिरवितात तें.३भोंवर्ती हिनग्ध ( हात, वस्त्र, पात्र इ० ). २ ओशट पदार्थाचा वास

ओशत-द्- स्री. १ ( कों. ) ( झाड, दिवा, पढंग, माणूस भथवा इतर वस्तु यांची ) सावली; छाया; ओहोटा; निच्या-मध्ये बसु नये अगर उमें राहुं नये कारण ती वाईट आहे अशी ओवाळून टाकर्णे--कुविकमतीच म्हणून फेंक्न देणे. भावना असतांना प्रयोग. २ (सामा. )सावली; छात्रा. [ओस=

> ओशाळ - वि. १ निलाजरी; निसवरेली; स्वैर (स्वी-संबंधी योजितात ). मह • ओढाळ गुर्न आणि ओशाळ वायको. २ ओशाळा पहा.

ओशाळ, ओशाळगत, आंशाळी, ओशाळीक--स्त्रीप. ओशाळेपणाः छज्जाः खजिलपणाः शर्रानधेपणाः मोकळे-पणा न वाटण अशी अवस्था. 'नसतां ओशाळ महीपाठी ।कळि-काळातें मार्स काटी।' -नव २१.३३. 'सुंदर परंतु निर्दोष वस्तकडे पतित मनाला ओशाळेपणामुळे उघडचा डोळयांनी पाह-ण्याचा धीर होत नाहीं. ' -एकचप्याला पृ. ७५. [ओस=छाया ] ओशाळणें—अकि. १ लाज वाटण; शरमण; ओशाळा

ओशाळा-वि. खजिल; शर्रानधा; दवेल ( उपकारामुळे तात. 'तथा महाराष्ट्रेषु योपिद्भिर ओंबी गेया तु कंडने।' बगैरे); लाजलेला (आपलें दुष्कर्म उपडकीस आल्यामुळं). मानसोहास ५.२०५२. 'ओविंगे गातांति यादवांचां राणा।' 'कित्येकांना हुजारी' रुपयांची बक्षिस, घरेंदारें देऊन ओशाळे -दाव ३३. 'जाखावर बसले म्हणजे ओवी आठवते 'िव्या कहन देवले आहे.'-विक्षिप्त ३.१४०. म्ह० ओशाळा आदित-' हार्ती खुंटा आल्याबांचून ओवी सुचत नार्टी.' ३ विणकामांतील वाराला भितो. [ ओस=छाया ( छायेर्ने घेरलेला )?; सं. अप-

ओशिंड-न. वर्शिंड पहा.

ओ**रोटा**—पु. १ सावट; मोठ्या झाडाची सावली; (हिच्या-खालीं वनस्पतींची वाढ होत नाहीं). ओशत-द पहा. २ झपाटवानें इ० चें ). [ओस=छाया ]

**ओषण**—पु. (रसा.) प्राणवायूंत विश्वत्कुर्हिंग सोडला म्हणजे हा वायु तयार होतो. यास चमत्कारिक वास येतो. याचा कर्वयुक्त पदार्थाशीं संयोग होऊन निरनिरालीं रासायनिक द्रव्यें होतात. -जाको ओ ३२. [इं. ओझोन पहा] ० उद्भविन (ओझो- आडी; अडुपाचा अंधार; सावट. बेझिन )-पु. एक पांढरें स्फोटक द्रव्यः हें ऊदिनचें प्राणीदीकरण होऊन तयार होते. - जाको ऊ ६.

ओषध—न. औषध पहा.

करी देउनि इलुसीच ओषधी राजा!॥'-मोभीष्म ८८. २ (सामा.) झाड; झुदुप; बनस्पति; एकवर्षायु झाड; एक वेळ दोर्णे. 'तुका म्हणे पांडुरंगा । तुझ्या निघालों ओसंगा ॥ ' -तुगा फळ येऊन जे झाड मरते तें; -अमरकोश, २.३.६. ३ उद्भिज्ज (मोल). पदार्थ. -वि. औषधी गुण्युक्त; औषधाला उपयोगी.

आंग्र--पु. ओठ; होट पहा. [सं.] •आखादण-मुका घेणे. 'कोण्हीं ओष्टही नाचतां । मुख मुखी घालुनि आखादिले ॥ -मोल. •पादी-पु. (प्राणि.) या वर्गीतील प्राण्यांत अगदीं पुढच्या दोन पायांचा उपयोग ओठांप्रमाणे चर्वण करण्यास होतो. उ० घोणी इ० प्राणी-प्राणिमो १२१. ०पुट-न. ओठ (खालचा किवा वरचा); ओठाचा पुडा. 'तिऄं बग्वी ओष्टपुटे। विबक्छ। पासौनी । '−शिशु ४११. [सं. ओष्ठ+पुट] ०**भाषा**−स्त्री. ( जोठांची भाषा) बहिन्याशी बोलतांना स्पष्ट उद्गार न काढतां उद्गाराला अनु-सहन ओठ इलविण्याची किया. ०रोग-पु. ओठांचे रोग. 'वातादि शातनः प्रा. ओसाडण ? ] पृथक तीन दोषांनी तीन, त्रिदोषापासन एक, आणि रक्तजन्य. असे एकंदर आठ ओहरोग आहेत. ' -योर २.४४९.

**ओग्रथ-**िव, ओठापासून उच्चारले जाणारे (वर्ण, जसे-उ,ऊ,व प वर्ग).

ओप्रामृत-न. (काव्य.) ओंठांतील अमृत. ( चुंबनाच्या वेळीं हें लाभतें ). चुंबनाच्या वेळी मिळणारें सुख. [ सं. ओष्ठ+ अमृत ]

आंष्णाचणं, ओष्णेणं-अक्ति. झोपत बोलणं, बरलणं, बडबडण, ओसणण, जावडण. [ सं. उत्स्वप्न ]

ओस—िव. १ निर्जन; लोकांनी सोइन दिलेलें; ओसाड (गांव, शहर); पडित (जमीन). २ रिकामा: शन्य. 'ओस ओसिअ-ओस किंवा अवस-ओस. -राजवाडे भाग १८३४]

पेंढ्या बांधतेसमर्थी कवळी अप्रभागीं धरून झाडली म्हणजे तींतृन २ बडबडणें; बरळेंगे. [सं. उत्स्वप्न ]

जात असतां होणारं अस्पष्ट ज्ञानः, अधुक दिसणे ( मनुष्य झाड आखुड, कुजका तृणांश खार्टी पडतो तो. २ नारळ, केळ इत्यादि-कांचे काइन टाकलेलें सोपट किंवा काथ्या.

ओस-पु. (कों. कु. ) नाकाच्या आंतील हाड. ओस-न. ( हि. ) दंव; धुकें. [ दे. ओसा=निशाजल ] ओस. ओसंग—नपु. (प्रां.) १ झाडाची सावली. २ दाट

अोसंग-गा-पु. (काव्य) मांडी. 'बाळ ओसंगा घेतला। केला नमस्कार धर्मासी. '-जे ८१.७०. सि. उत्संग; प्रा. ओच्छड्ग; हि. उछग ] ओसंगीं घालणें, देणं-एखायाच्या ओषधी--स्त्री. १ औषधी वनस्पति. 'राजामि विशल्य आश्रयाखालीं जाणे, देणे, हवाली करणे. ओसंगीं असणे-पडणें-राहणें-निघणें-आश्रय करणें; स्वाधीन होणें; लीन

ओसग-गी--श्री. अशोकाचे झाड. [सं. अशोक]

आंसंगळ—स्री. ( त. ) आश्रय; संरक्षण; छत्र; कृपा; आच्छादन. बहुधा विभक्तिप्रत्यय छावूनच उपयोगांत आण-तात. उ॰ ओसंगळीनें-चा, ओसंगळीं. [ ओसंग ]

**ओर्संगा**—पु. मदतगार; मेढा; प्रोत्साहक. [ उत्मंग ] **आंसर**—ओशट पहा.

ओसट---न. स)वट; झाडाची छाया. ओस पहा. **ओसंड-ड-**न, वशिंड पहा.

ओसडणें-- उक्ति. ( मावळी )लुटणें; नागविणें. [ सं. अव-

ओसं (सां ) डणें-अकि. १ (काव्य ) पडणें; सांडणें; मांसजन्य, मेरजन्य व अधिघातजन्य या चार दोवांनी चार गळणे. 'जया स्वानंद ओसंडे। सर्व ही इंद्रियद्वारें।' -विपू १. ४३. २ वस्त वाहण; भरपूर भस्त वाहुन जाणे. वोसंदण पहा. 'कैसा मुक्ताचा निजवोध । घेवों जातां रसस्वाद । रसत्व लोपूनि स्वानंदकंद । परमानंद ओसंडे । ' -एभा ११.३१'५. [ सं. उत्सन्न; सं. उत्+मे. सांडणें ]

> ओसंडणें - उकि. (काव्य) बाहर फेक्रण, देण, त्यागण. जे हें माझें मत अव्हेरनी। ओसंडिती॥'-ज्ञा ३.१९४. 'कटेवीप राज्य आलें हाता। तरी काय ओसंडावें तत्त्वता। ' -रावि १.२००. [सं. उत्सन्न; उत्+सांडणे ]

ओसंडणे—ओसण्ण पहा.

**ज्योसण**—न. बैल, रेडा यांच्या नाकातील वसण. [वेसण] ओसणण-वर्णे, ओसणावर्णे--अक्ति. १ झोवॅत बोटले. जाल्या दिशा मज भिगुळवाणें। '- तुगा १५५६.[सं. अ+उपित- ओब्जावंग पहा. 'ओसणतां गा आपण । स्नप्रीं ही जाण नेदावें।' -एमा २९.५०३. 'उखेसी न वाटे ऐसे। की हें स्वप्न **ओस**—की. १ ( कों. ) भात बोडल्यावर त्या तृणाज्या दिखतसे । गोष्टी करी रतिरसें। बोलतसे ओसणतां ॥ ' –ह २८.४४,

अंसिणें-अफ्रि. (कों.) ओस (काध्या, सोपट) काढणें, खरपुडी किंवा साल काढणें; सोलणें (नारल, पोकल, रोंग. (नेहमीं अव. ओसाडे असा प्रयोग). (कि॰ येणें). अंबाडीची काडी इ०). [ओस]

ओसत-द--स्री. (राजा.) सावट. ओशत पहा.

ओसपटणें, ओसपाटणें—उिक. १ (कों.) पाणउतारा [ कों. ओस+पडणें ]

ओसंबणें -- अकि. (राजा.) स्फुंदत स्फुंदत रडणें. उसंबणें पहा.

न्यास जाण्यासाठीं दिलेली वाट; जागा. (कि. घेणां; देणां). २ (कि० घेणां; खाणां). [ओसरणां] नदीच्या पुराच्या पाण्याची ओहोट. [ सं. अव+सः; अवसरः प्रा. ओसर ]

ओसरणे—अक्रि. १ (नदीचा पूर, पाणी) कमी होणें; खाली जाणें, उतरणें; (पाऊस, ताप, सूज) कमी होणें; (श्रीमंती, होणें. 'केसी दिहें दिहूं ओसावली। वैदर्भी हें॥ '-शिशु ८३७. कीर्ति, तारुण्य, जोम इ॰ स ) उतरती कळा लागणें; (पाऊस, [सं. अवसद्-अवसाद्; दे. ओसन्विअ] अंभें ) जाणें; नाहींसें होणें, 'क्षणें शोकिले जलाणेव। सूर्य उग बतां तम सर्व । जाय जैंस ओसरोनी । '--मोल. (बाजार, जमाव, गदी ), पातळ होणें; मागें जाणें; हटणें; बाजुला होणें, करणें. 'हा द्वर दर ओसर म्हणणार महाप्रभाव हा रविला ।' – मोभीष्म (हें आईच्या मार्गे मार्गे असर्ते तेव्हां त्यास म्हणतात). [ओव्हा] १०.९२. २ रिकामा होणें. 'जैसा बृष्टि करुनियां आणाया तोय मेघ ओसरला । ' -मोकर्ण ३५.४०. [सं. अवसरण; प्रा. ओसरण]

ओसरा, ओसरी—सी. माजघराच्या पुढील अगर मागील, तीन बाजूंनीं भिंत असलेली मोकळी जागा; ओटी; पडवी; सोपा. 'पृथ्वी रुसोनि ओसरां राहे।' –एभा २२.४१०. केळा।दळभारू मागीता परतैळा।'–शिशु ८८४.[सं. अव+घट्ट्; 'ओवरा ओसरी भूमि ... ' -वसा १४. [ सं. अवसर; दे. ओस-रिआ; हि. उसारा=देवडी, ओवरी ] म्ह० भटाला दिली ओयरी, भट हातपाय पसरी.

ओसवा—पु. झाडाची सावली. ओस पहा.

ओसळणें-अकि. (तंजावरी) झोंपॅत बरळणें. ओसणणें पहा. आसा—पु. ओस पडलेला; (पीक असलेल्या शेतांतील) पहित जिमनीचा तुकडा; शेतांतील रिकामी, पीक न उगवलेली जागा. [ओस]

ओसाड-वि. उजाड; निर्जन; माणयांनी सोडलेर्टे; मनुष्य वस्ती नसलेलें; वाईट. **म्ह**० ओसाडगांवीं गाढवी सवाष्णी. ' एखाद्या ओसाड अरण्यांत जाऊन पडल्यास आपळी काय दशा स्थान; ( सरकारी ) नेमणुक. २ कर्तव्य; ठराव; हक. 'पातशाहा-होईल ... ' -टि ४१४८. [सं. उत्सद् ; प्रा. ओस्साड ]

ओसाड--सी. (गो.) सुकतीच्या वेळी नदीच पाणी जोराने उसळतें ती पाण्याची स्थिति.

**ओसाडा**—पु. वाऱ्याने वाहून आणलेला पाऊस, तुषार

ओसाञ्चा-पु. पडदा. 'तंव भीत भंगा चहुंकडे । वानलगा वस्त्राचे ओ(वो)साडे. ' -ऋ ६८३. [ सं. अव+शाट=वस्त्र ]

**ओसाङी**—स्री. ओसाडपणा; उजाडी; निर्जनता. ओ**सा**-करणें, होणें. ' आतां आणखी कशाला सांगतोस ? पुरा ओसपट- ' **डीचा लांडगा** ( भयाण व एकांत स्थलींचा लांडगा )-जेथें लास. ' २ शक्तीपेक्षां जास्त काम केल्याने अतिशय थकणे. रक्षण करण्यास कोणी नाहीं अशा ठिकाणी नाश करण्यास टपुन बसलेला माणूम.

ओसार-पु. वाट, ओहटी या अर्थी ओसर पहा.

ओसार-रा-पु. १ पार वाहून जाण; कमी होण; उप-**ओसर-**-पुत्ती. १ एकीकडे होऊन किंवा बाजूस सरून दुस: रम; उतार. २ तहकुवी; मंदी ( ब्यापार इ० ची); खंड; खाडा;

ओसार-सी. (गु.) (बांधकाम) भितीची जाडी. असार

ओसावर्णे-अित. १ कमी होणे. २ शक्तिहीन, अशक्त

ओस्नीक-वि. पडित; विनलागवडीची ( जमीन ). [ओस] ओहकर-न. (व.) १ म्हशीचें पारहं. २ (ल.) शेवटचें मूल ओहर-टी-टें--पुन्नी. १ औहोटी; समुदाच्या पाण्याची सुकती: भरती उतरणें; चंद्रसुर्याच्या-विशेषतः चंद्राच्या आकर्षः णाने समुद्राचे पाणी वाढल्यानंतर पुन्हां उतरते त्यास ओहोटी म्हणतात. २ विराम; उपरम; तहकुवी. 'मग पांडवीं ओहटु प्रा. ओहर=कमी होणें, ऱ्हास पावणें; तुल**े** ते. ओट्ट=नाश ]

ओहटणं-अकि. १ माग हटणें; कमी होणें. २ ओसरणें; आटणें; ओहोटी लागणें. ३ (ल.) उतरती कळा लागणें. ' यशास ओहरी लागली. '[ ओहर ]

**ओहड-णें-**-ओडणें पहा.

वहाळ; पऱ्हारी, त्याचा पाट, चर ( होतांत पाणी घेण्यासाठीं काढ-हेला ). [बाह्यें ]

ओहदा-पु. १ हुद्दा; ( मुलकी किंवा लक्करी ) अधिकाराचे कडून वस्त्रे घेऊन जावीं हा ओहोदा आमचा आहे '-दिमरा १.१३१. [अर. उहदा ] **्दार-ओहदेदार-**पु. अधिकारी; । सरकारी नोकर; हुद्दा धारण करणारा; ऑफिसर.

ओहम-ओम--न. विद्युत्प्रतिरोधाचा एकं; विद्युत्प्रति-। बंध मोजण्याचे मूलमान. ( हें ओहम नांवाच्या जर्मन शास्त्रज्ञानें मोठें भोंक होत जांग (मोती, इ॰ च); वेज सैल होंगे. ३ ओघळणें शोधून काढलें, सन १७८७-१८५४). [ई.] ० मापक-न. विद्युदो- पहा. [ओहळ ] धनामुळे उत्पन्न होणारा प्रतिरोध मोजावयाचे विवृशंत्र. -ज्ञाको, ओ ३५-३६.

**ओहमा**—पु. (प्र.) वहमा; वहीम; संशय. [ भर. वहम्; पहा. फा. वहीम]

ओहमाय-स्त्री. वधूची आई; बायकोची आई; साम. [ वधू+माय; प्रा. वह+माय ]

**ओहर**--न. वधूबर; नवरानवरी (नवीन जोडपें). ओवर पहा. 'मिरवावया दोघॅ वधूवरें। वरात काढिली कंसाक्षरें। यण यांचा दर्शक उद्गार! वाहवा! ओलो! [ध्व.] रथावरी वैसविलीं ओहरें। आपण धुरे सारथी जाहला।' –ह २.१२८. 'हे तुळजापुरचे आई, तुझ्या यात्रेला ओहोराने बेईन.' नतें दूर चरायला गेलें. निम ९. -थोरले माधवराव पेशवे (नाटक). [ सं. वधू+वर; प्रा. वहूवर ] ओहर-पु. (कों.) १ समुद्राच्या भरतीचे पाणी जिमनीत शिह्नन तयार झालेला चर; फांम़ं; पोहडी; पोंई; पोईड; आखात २ समुद्राचा दूरवर गेलेला फांटा.

ओहरजत्रा-यात्रा, आंहर-भरणी-णे-अोवरजत्रा-यात्रा, भरणी पहा.

ओहरणें—उक्ति. (प्र.) होरणें; भर घालणें. १ भरणें (खड़ा, चर, खांच ६० ) बुजविणें. २ ( ल. ) आच्छादून, मढवून काढणें (दागदागिने, वस्नालंकार वगैरेनी); होरणें पहा. [सं. आ+उद+भी ओहरता-वि. सरळ; नीट. -ऋ ९२. (५७७ औवी-वरील टीप ). [ सं. अव+हर-सर १ ]

ओहरा-पु. (कों.) नांगरटीचा तास; तुकडा. ओरा पहा. ओहवां--स्री. (भि.) हुसं. 'इं उनावने वागाल ओहवां आही ' =हें ऐकून वाघाला हुसूं आहें. -भि १७. दि. आहंक= हंसे ? प्रा. ओहास ? सं. उप+हास ]

ओहळ--पु. १ नाला; ओढा; पन्ह्या; झिरपणी; बाहणी. 'इतर ओहळ आणि भागीरथी।वरकड गज आणि ऐरावती। ' -रावि २५.६८. वाघ आणि गाय यांनी एकाच ओहोळावर पाणी प्यावें.' --नि ५२६. २ पर्वतावरील ओढा व त्याच्यापासून झारेला चर, घळण. [ सं. वह; प्रा. ओहळी=ओघ; दे. बाहळी= लहान प्रवाह; का. व्हळी; म. वाहळी ] ओहळ उडून राऊत होर्णे-१ संकट पार पडल्यावर मग धाडसी बनणें. २ ( ल. ) आपल्या हितकत्यिकडुन आपर्ठे काम झालें म्हणजे मग त्याच्यावर भरतेच बोरुणे; आडमार्गारा जाणें.

ओहळणें-अिक. १ झिरपेंग; बाह्णें; ठिवकर्णे; स्रवेंग. २

आंहळणे—उक्ति. (क्री.) उलट्रेंग; तवंड्रेंग; उल्थ्रेंगे. ओहळी—न्त्री. (क्री.) लहानसा ओढा; पाट; पाझर. ओहळ

**ओहा**---पु. गाईम्हशीची ओटी; कांस. ओव्हा पहा. **ओहार-जन्ना--**ओवर-जन्ना पहा.

आंहिरी—स्त्री. ओवरी पहा.

आंहो, ओहोहो—उदा. आधर्य, कीतुक, आनंद, आठ-

आहां - किव. ( नि. ) दूर. 'तों ओहों चोरांआ गियो.'

ओहोबाप-पु. (लप्तप्रमंगी) वधूपिताः ओहोमाय-स्री. वधु माता ओहोबाप व ओहोमाय हे शब्द नव=यामुलाच्या मातापितरांनाहि खावतात.

ओहोट, ओहोटणें, ओहोटी, ओहोड, ओहोडणें, आंहोण, ओहोर-णें, ओहोरा, ओहोळ-णें-ळी--ओहनें आरंभ होणाऱ्या शब्शखाली पहा. जसे ओहट, ओहटणे इ०.

ओहोळकर--- ५ लहान ओढा. [ ओहळ+कर=अल्पार्थी प्रत्यय ]

**ओहोळणी** — स्त्री. (तंजावरी) ओढणी; परकरावर लुगडया-सारखें नेसावयाचे लहान वस्त्र. [ गं. अत्रगुंठनी; दे. अत्रघाटणी; त्रा. ओहाडणी; म. ओढणी ]

ओळ--स्री. १ रांगः पंगतः मारिकाः पंक्ति. २ लखणीने ओढलेटी रेघ, अथवा लिहिलेटी अक्षरांची पंक्ति. (कि॰ पाडणें; ओढणें ). ३ दर्जा. ज्या बलुतदारांचा जितका उपयोग त्या मानानें त्यांची प्रतबंदी छागुन जे तीन वर्ग झाले त्या वर्गाला ओळ म्हणतात. -गांगा १४. ४ ( ल. ) मार्ग; पद्धत; रीत; ओघ; शिस्त; सभ्यपणाची वागणुक. 'त्या रुक्मिणी-कृष्णापासन जरी इतिहास पाहिला तरी तुम्हां वहिनी-दादांना एकच ओळ कां ग ! ' –गडकरीकृत वेडचांचा वाजार. [सं. आवलि, आलि; प्रा. ओआली, ओली; जुका. ओळि=रांग ] **ओळीस येणें**-बोलण्याच्या ओघास येणें; प्रवाहांत पडणें, सांपडणें; पाळी येणें.

ओळ—स्री. ( प्रां. ) ओढा; पर्ह्या; नाला. [ ओहळ ]

ओळक-पु. (राजा.) १ दांडी लाबलेली किंवा न लाब-उलटमें. •खोचळ-ओडे-नाले; दर्री-खोरीं; खाच-खळगे. लेली नारळाची करवंटी; बेली; उवली (बाहेर पाणी उपसण्या-[ भोहळ दि. ] ओहळींखोबळीं शिरणें-मुख्य मुद्दा सोड्डन साठी किना ताक, कडी इ० नाडण्यासाठीं ); नारळाची पळी. २ ह्यासारखेंच धातूचे किंवा लांकडी पात्र; पळी; ओगराळे. -पया. स्टब्बर्णे; स्टोंबकळणे. २ फार वेळ स्टबस्यामुळे रक्त सावळणे सोडी अशापेकी करून सोडतो. '-भा १७. ( पायाचे, मानेच इ० ). ३ भारावणे; स्वतःच्या वजनाने खाली बांकण, -सिक, झोंके देण; पढ़ेमार्गे करण; हेलकावे देण. सि. अवरंबन; प्रा. ओलंबण; सं. अव+लंब. का. ओळु=लटकणं ] ओळकंवली पाटी-स्री. आव्याला टांगलेली टोपली; सुरक्षित [ओळगणे ] ठेवण्याकरितां शिक्यासारखी केलेली एक पाटी.

किया: ( कि॰ घेण: मारण ): हेलकावा. २ लोंबण्यासाठी आधार ( घेणें ).

ओळकी—स्वी. लहान ओळक; डवली; बेली. [ओळक] ओळख-न्ही. १ परिचयः ज्ञानः माहिती (वस्तु, मनुष्य यांविषयीं ). 'ओळखी जालेंयां बुधीं कांइसीं. ' –शिशु ७८. २ भाठवण; स्मरण; याद; अभिज्ञान. ३ खुण (वस्तु अथवा पदार्भ ओळखण्यासाठीं केलेली ); ओळखींचे साधन. ४ जामीन (कर्ज दारासाठी घेतलेला ). 'कोणाची ओळख आण, म्हणजे उधार देतों. ' [ सं. अवलक्ष, उपलक्ष ] ०**पट विर्णे-देर्णे-**उधार घ्याव याचे किंवा पेसे यावयाचे असतां घेणाराच्या व देणाराच्या ओळखीचा तिसरा माणुस जामीनकीदाखल पुढे उभा करणे.

ओळखण-- र्का. १ खुण; चिन्ह. ओळख अर्थ ३ पहा. (कि॰ करणें). २ ओळखीसाठीं दिलेली वस्तु. (कि॰ देणें). ३ (व.) (भली खोड मोडली या भर्थी) कायमची आठवण. ( गु. ) ओळखण. [ स. उपरक्षण ]

ओळखणें-उकि. जाणणें. म्ह० आपणावह्न जग ओळ-खावें. २ माहीत आहे असे दाखविणे; स्मरणे; याद असणे. [सं. अबरक्षण, उहस्रण, उपरुक्षण; सि. ओखाणणू ]

ओळखदेख, ओळखपाळख, ओळखभेट—स्री ज्ञान; परिचय; माहिती; सख्य; आंळख (दाट परिचयाचा अथवा तौडभोळखीचा या दोंहोंसहि लावतात). 'ओळखीपाळखीचीं बीस माणरें आहेत. ''तो माझे ओळखीचा नाहीं की पाळखीचा नाहीं. ' ' ... पंतांची आणि विठोबादादांची ओळखभेट झाली नव्हती म्हणून नाहीं १ ' —भक्तमयूरकेकावली – प्रस्तावना ९. वळणे. 'ओळ खगावरि घनसा । '–मोआदि ३६.४८. २ अनुकूल [ओळखणॅ+देखणें; ओळख द्वि.]

ओळखंषणें-खंबा--ओळकंषणं, ओळकंबा पहा.

देखीचा - पाळखीचा, ओळख्यादेख्या - पाळख्या--- ओळला गयनीप्रती।' - झानदेवगाथा प्रस्तावना ४. [ वळण ] मह० ओळखीचा चोर जिवें न सोडी=आपल्या माहितीचा चोर

ओळकंबणें, ओळकंबणें-अित. ? टोंबणें; झोंके घेणें; जिवंत सोडीत नाहीं. 'अंतरंगींचा हा ओळखीचा चोर जीवं न

ओळग—पु. ओळक पहा.

ओळग—पु. आश्रय. [ सं. अवलग; प्रा. ओलग्ग ] ओळगणा--वि. आश्रय घेणारा; चिकटणारा; सेवक.

ओळगणे, ओळगणं--अक्रि, बोळग-घर्गे पहा. १ पासून ओळकं(कुं)वा—प १ झोका; टोंबण्याची, उलटण्याची टोंबण; झोंके घेण, वेंघणें; २ (ल.) आश्रय घेणे; चढणें; आरोहण करणें. 'फर्के तांबूल सुगंध सुमनें । भोगोपचारें ओळगे । ' -मुआदि ३७.७७. 'अश्वावरी वीर ओळंगले। ' ३ शरण जार्गे; सेवा करणें; रावणें. 'ते ओळगे श्रीचरण । '-शिशु ८८. 'शतांच्या शतदार्सी। ओळंगिती जियेपासी। ' ४ प्रसन्न होणे; वश होणे; प्राप्त होणें. 'ओळगो देआं श्रीचक्रधरा । '-दाव ४६६. आपण होऊन प्राप्त होणें. 'आणि मुक्तिसायुज्यता । बोधेंचि ओळंघे । ' -विषु १.२७. [सं. अव+ लगु; प्रा. ओलग्ग=सेवा करणें; का. ओळगिसु=सेवा करणें ]

ओळगणें-घणें, ओळंगणें-घणें-जिक्र. मिटी मारणें: बिलगणें (हिसकून घण्यासाठीं); चिकटणें; (क्वचित) वटगणें; प्रसन्न ुोणे; आर्टिगणे. 'तेह बेर्जी क्रचपर्वताचां घार्टी। ओळघतां डोळे जालें आयेतुर्टी ।' –शिशु ५६०. [सं. अवलग्, आर्लिंगन] ओळगर-पु. (राजा.) तहानसा ओघळ; तहान झिरपा.

[ओळ]

ओळगवट-- स्री. संवक्षवर्ग. 'की धर्माची उत्तर वेंट। की सिद्धीची ओळगवट॥ '-ऋ ११. [ सं. अवलगु; प्रा. ओलग= सेवा करण +वट (सं. वृत )]

ओळंगा--पु. आश्रय, ओळग पहा.

ओळगावणं - उक्ति. शरण जाणे; आश्रय करणे. 'ओळ-गावेआ परेश । नाहीं ब्रह्मादिकां सौरम्र ॥ ' -ऋ २६.

ओळण-स्त्री. (राजा.) दिवा अडकवावयाची कडी, दोरी इ०; सांखळी; ओलाणी-ओलाण पहा.

**ओळण—व**ळण पहा.

ओळणें-अित. १ (काव्य) एखाद्याकडे ओढला जाण, होणें; प्रसन्न होणें; प्राप्त होणें. 'कौरव म्हणती कोण देवो। आजी माम्हां ओळला ॥ ' –मुसभा १४.९३. २ अनुप्रह करणे; उप-**ओळखी-चा**—िष. माहितीचा; परिचयाचा; ठाउक अस- देशण; कृपा करणें. 'एणें श्रीकृष्णघर्ने शमवाया सर्व ताप ओळावें।' छेला ( मित्र ). २ सगासोयरा; मित्र; परिचित. ओळखी -मोमौसल २.९१. 'मर्व्छिदानें बोध गोरक्षासि केला । गोरक्ष

ओळणें—उक्रि. सवणें; पाझरणें; झरणें. ' तेणे धातु आदि चोरी करतांना सांपडला तर तो स्वतःला होणा-या शिक्षेच्या भीतीनें। हरौनी । अमृत ओळतांती । '-दाव ३२६. [ ओळ=रांग, प्रवाह ]

आळत-न्ह्री. (गो.) भिंत (घराची).

ओळदांडी--स्री. गाडीची आखरी व सांटा आवळणाऱ्या आळयास पीळ पालून तो पीळ न सुरण्यासाठी त्यांत अडकवि-लेली दांडी; आवळदांडी. [ भाळा+दांडी ]

(फांदी इ॰). ३ ओळंबा नांवाचा विकार होणे. [ सं. अवलंबन; आढळतो. प्रा. ओलंबण ]

ओळंबा--पु. ( गवंडी ) १ गवंडयाचे एक हत्यार; एका दोरीला लावलेल गोल वजन (शिसं, दगड वर्गरेंचे ); हें वजन लोंबकळत ठेवन दोरी स्थिर झाल्यावर सिद्ध होणारा उमा लंब ( भिंत सरळ रेपेंत आहे की नाहीं हें पाहण्यासाठीं ). २ (व.) त्रास. 'त्याला कशाला माझ्या घरीं ठेवतां, उगीच माझ्या भोवतीं ओळंबा. ३ गाडीचा सोल ज्यांतून जातो तो भाग. ४ किंवा ओळंबी-की. की. गाय, बैल इ० जनावर अशक्त झालें असतां मानेखाली रक्त उतहन जमलेला गोळा किंवा त्यामुळे पडलेला दाब; रक्त सांखळून झालेला विकार. ५ (ल.) ठपका; मर्मभेदक खरडपटी. -होकै ११. [सं. अवलंबन-लंबक; प्रा. ओलंब ] **ओळंड्यांत असणें**-क्षितिजाच्या पातळीशीं काट-कोनांत असर्गे: रुंबरेषेत असर्गे.

ओळंबॉ-बो--पु. (गो.) वाळवी; अळंबो. वाळिंबा पहा. 'कोप आलिया ओळंबयासी। केवी स्पर्शे अमीसी। श्रीगुरु-कृषा असे जयासी। काय करील यवन दृष्ट ॥ ' –ग्रूच १४.२४.

ओळसा—पु. वळसा; फेरा; वेढा. 'कोल्हाळ चुकविला। त्रिग्रणांचा ओळसा।'-भज २२. [बळसा]

ओळा—प. रीत; तन्हा; शिस्त; पदत; मोळा. 'हिला सळाळी. [मं.] कांहीं ओळा नाहीं, नसता गोळा आहे. '.[ओळ]

ओळा—ओवळा पहा.

ओळांगर-पु. (राजा.) ओळंगर पहा.

**ओळाणं**— न. ओलाणी पहा.

लहानसा पाट: लहानशा ओढ्याचे सक्लेल पात्र.

ओळीचा-वि. विद्वता, कुलीनता, संपत्ति वंगरेनी बरो-बरी करणारा: समान योग्यतेचा. २ सभ्य चलिरीतींचा. [ओळ]

घातलेलें लोखंडी कडें. ओळंबा पहा.

औ-चवदावा स्वर. 'ओ 'ला एक मात्रा देऊन हें अक्षर अोळंबणें—अकि. १ ओळकंबणें पहा. २ वांकपर्यंत लोंबणें काढतात. इ. स. ६ व्या शतकापासून ( मंदसोर लेख ) ' औ '

औकात-द, औकाळ-ळीं-पुनी. १ गुजारा; चरितार्थ. ओळंबळणें—अफ्रि. उचंबळणें; उतु जाणें (नदी, भांडें इ०). अवकाळ पहा. 'एणेंकरून आपला औकात चाल्त नाहीं.' –रा १८.४८. २ निर्वाहसाधन. 'त्यांचा योगक्षेम चालावयासी कांहीं औकात नाहीं. ' -रा १७.३९. [ अर. औकात्. वक्तुचे अव. ]

औख-वण-( कु. ) औक्ष-वण पहा.

औखळ-वि. (व.) खोडकर. अवखळ पहा.

औचट-अवचट पहा.

**औचित**-अवचित पहा.

**औचित**—वि. उचित; योग्य. 'औचिता करौनि धरा। मग लेखा येईल ॥ ' –िशशु ६९६. [ उचित अप. ]

औचित्य--न. युक्तता; योग्यपणा; उचितपणा; शोभण्या-सारखें असर्गे. [सं.]

औजड-जाड-वि. मोठें; अगडवंब; अवाढव्य; विशाल; अवजड पहा.

औजस द्वव्य---- न. अल्ब्युमिन; एक पौष्ठिक द्व्य. हें अंब्र्यात असर्ते. [ सं. ]

**ओजार**---न शीड इ०; अवजार पहा. [अर. औसार्] औंजार-पु. (गो.) उपधाप. [ अपचार रे; अवजार ] औज्ज्वल्य-- न. उज्बल्ताः चकचकीतपणाः तेजः चमकः

अगैर-वि. १ साहेतीन. 'हें और हात मोटकें।'-क्रा । १३. १२. ' औट हात तुझा जागा । येर सिणसी वाऊगा ॥ ' –तुगा २६९२. २ (योग) साडेतीन मात्रा. 'तैशी ते कुंडलिनी। मोटकी औट वळगी। '-हा ६.२२३. 'रत्नखचित सिंहासन शोभे औटपीठावर। ' -महिपती ( राजवाडे ९८ ). (अर्धचतुर्थ-ओळी—की. १ ( राजा. ) ओहळ-ळी पहा. २ पाण्याचा अदुह-अउह-औट; दं. आउहि=३॥ ] **०एद-पीठ-**न. (योग) द्विदल अग्निचकावरील एक स्थान; शिकुट, श्रीहट, गोल्हाट, औटपीठ हीं जी महाकारणस्थानें आहेत त्यांपैकी एक. 'शोषुनि सहस्र दळाचे पाट। औटपीठ आणि गोल्हाट। ऋमोनिया ओळींबा—पु. (माण.) तिवडवास बैल जुंपण्याकरितां श्रीहट। आली उद्गट ब्रह्मस्थाना।' -एमा ६.१२९. २ कोल्डापुर: तुळजापूर; मातापूर हीं तीन व सप्तशृंग अधें, मिळून देवीचीं साहेतीन स्थाने. 'नाना औटपीठें ओकारें दरीना आलीं।' -सप्र ५.१८. •मात्रा-स्त्री. ओंकार; प्रणव. •घटकांचा आनंद-पु. (साडेतीन घटकांचा म्हणजे) अल्पकाळ टिकणारे सुख, आनंद; क्षणभंगुर सुख. •घटकांचें, घटी( डी )चें राज्य- बासा। हिस्ता दाणा कुडकुडी। राजघोडी व्याली। सोनपाणी ( किरीटी रामराजाने आपल्या अवदागिऱ्याला साहेतीन घटका प्याली। अन्यामन्या शेजीवैचा। डावा उजवा हातच कन्या॥ १ राज्य दिल्याच्या गोष्टीवरून अथवा शिराळशेटाच्या गोष्टीवरून ) अथै:-अरे भाऊ!आपल्या शेताच्या ह्या बांघापासून त्या बांघावर थोडा देळ मिळणारा अधिकार, सुख; पाण्यावरचा बुडबुडा; जा. तेथे आपली जनावरें घेऊन राळे, गई, तीळ आणि हरभरे अवटकी: साडेतीनचे पाढे व त्यांचे कोष्टक; एकपासून शंभरपर्धत बाजरी व ओवा पेर. -चिज १२.१९१६. अवडकचवडक पहा. संख्यांची साडेतीन पट देणारें कोष्टक.

और--पु. जळाऊ लांकडांचा किंवा इमारती लांकडांची ढीग, रास. अवट पहा.

और--क्रिवि. बाहेर; बाद. [ई.] ०डोअर-वि. घराबाहेरचें; फिरते: बेठेच्या उलट (काम). •हाउस-न. पडघर; पडशाळा; चाकर लोकांसाठीं बांधलेला स्वतंत्र सोपा. [ई.]

औरकी-सी. अवटी याचे काम, अधिकार, धंदा. अव-टकी पहा.

और-औरभर-न. १ बैलांना त्रास न देतां झालेलें दिव-सान्य नांगरटीचें काम; एक नांगरभर; खुटणभर (कि॰ नांगरणें ). २ (ल.) (व.) एक होत, वावर किंवा त्याची लांबी. 'तें गांव येथून औटभर आहे. [ औत ]

कौपीन । बहिरवास औटडें ॥ ' -तुगा ४०२०. [ औट ]

औटावी-वि. १ औट( मात्रा )मधील अधीं; ओंकाराच्या साडेतीन मात्रांपैकी शेवटची अर्धमात्रा. 'दंवा तुं अक्षर । औटा विये मात्रेसि पर । ' – ज्ञा ११.३०७. २ ( ल. ) माया; ब्रह्म-स्वरूप. आउटाविए, आउठावें अशीं रूपेंदि आढळतात. ' आउ-टाविए पदीं आरोहण । ' -तुगा ४०३५. [ औट ]

औरी-सी. १ लांकडी ठोकळ्याला आंत चीप बसविण्या-साठी पाडलेली आडवी खांच. (कि॰ घेणें; पाडणें; करणें.)[सं. अवटी=खांच ] २ ( टंक. ) टंककृतींत काशाची किंवा पोलादाची केलीली मादी. -चिज १९१८ (इं. ) डाय. अवटी पहा. [सं. अवटी=खांच; म. अवटी=( सोनार घंदा ) ठसा ]

औठणें-अकि. आंहरी लागणें. ओहरणें पहा.

औदी--सी. ओहोटी पहा.

औठं, औठंड- औट पीठ पहा. 'तैसी ते निजांगें कुंड-हिनी। निजेली होती औठ बळणीं॥ '-स्वादि ९.५.२.

औड- ( व. खान. ) शेतकामाकरितां किंवा वखरण्याकरितां निश्चित केलेला एक तुकडा; भावड.

औड, औडर्के-भौट, औटर्के पहा.

औड-भर-औट-भर पहा.

**औडबारा**—अउडबारा पहा.

औडुव-पु. (संगीत) (प्र.) औडव. पांच स्वर; औडुव राग पहा. •तान -पांच स्वरांची तान. औडुवत्व-जे दोन स्वर रागालापांत वर्ज्य असतील ते न घेण्याची दक्षता ठेवणे. ०राग-पु. १ ज्या रागास पांचच स्वर लागत असून दोन स्वर वर्ज्य असतात असा राग. २ ज्या रागाच्या आरोहांत पांच स्वर व अवरोहांत पांच स्वर असतात तो. • षाड्य-पु. ज्या रागाच्या आरोहांत पांच व अवरोहांत सहा स्वर असतात तो राग. ०संपूर्ण राग-पु. ज्या रागाच्या आरोहास पांच स्वर व अवरोहास सात स्वर लागतात असा राग. [सं. औडव=एक राग]

औत---न. १ भाऊत; दोतकी वगैरे धंद्याचे साधन. जर्से-मळयाच्या कामाचीं औतं-नांगर, कुळव, पाभर, दंताळें, मैंद, अोटर्डे-न. (साडेतीन हाताचें) शरीर. 'बंदी बंदाची पेटारी, फावडें, पिकाव, पहार, करवडी, कोळपें, खुरपें व विळा, कोयता वगैरे कापणीचीं साधनें: श्रेतीसाठीं औत वापरण्याची चाल वेदकालापासूनची आहे. सामान्यतः नांगर, कुळव, पाभर इ० जी बैलांनी फिरवावयाची साधने त्यांस औत म्हणतात. 'जे कर्ता जीव विंदाणीं। काइनि पांचही खाणी। घडित आहे करणीं आउती दाहे। '-ज्ञा १८.४५४, 'नागरीं कवळी मग आउतें वोढीं। '-उषा १५९७. २ एका नांगरानें नांग-रली जाईल इतकी जमीन, समारें ८० विघे. -विल्सन कोश. ३ ( व. ) शेतकामाच्या वैलांची एक जोडी. ' आमच्या घरीं चार औतें आहेत.' ४ - पुन. (कों.) भंडा-याचा माडाची पोय कापण्याचा कोयता. ५ साधनः हत्यार (सोनार, कांसार, कुंभार इ० धंद्याला लागणारें); आयुध; शस्त्र. ६ (राजा.) सूप, टोपली, रोवळी. पंखा. इ०: वंशपात्र. प्रभु जातीत वरातीच्या वेळीं बांबुच्या हातरीवर वरीलपैकी जे साहित्य ठेवतात त्यास औत म्हणतात. ७ मासे पकडण्याचे जाळें; भावत. (वाक्प्र.) औताचा नांगर, औताचा बैल. [सं. आयुध, आ+युत=जोडला जाणारा: गो. आवत] • चालर्णे-नांगर चाल असर्णे. • धार्णे-शेतकाम चालु करणें. ॰ भरणें-शेतकीचीं इत्यारें साफपुफ, तयार करून ठेवण. • सुद्रणे (पञ्जणे)-काम बंद करणे. • करी-पु. नांगर धरणारा; शेतकरी; औत्या. •काठी-स्त्री. (सामा.) औत; **औडकचौडक—**प. लहान मुलांचा एक खेळ. त्यांतील शतकीचीं हत्यारें. **ेपड़ी-की. १** प्रत्येक नांगरावरील सरकारी गांगें असें- 'औडकचौडक दामाइ। दामाइचे पंचाड। पंचाडसोड कर. ( नांग-यावरहि असा जादा कर बसवीत. ) २ ताडाच्या तोडणीच्या प्रत्येक कोयत्यावरील कर. •बंदी—की. प्रत्येक नांगरावर कर बसविण्याची पद्धति; नांगरंबंदी. खानदेशांत यास ओटबंदी म्हणतात. •भरणा—प्र. (समुच्चयानें) १ शतकरी वर्ग. • शेतकीचीं हत्यारें. ३ नांगरावरील सरकारी कर. औतपटी पहा. ( आजत असाहि प्रयोग आढळतो ).

अौत—पु. (व.) आहुति-आहुत (अप.) १ बलि; २ (ल.) अतिशय कष्टमय स्थिति; आसन्न मृत्यूची अवस्था. औत घेणें-अति श्रम होणें; त्रास होणें; मरणोन्मुख होणें-स्थितीस थेणें. 'बाळंतपणानें औत घेतली.'

अर्गेतकी — की. प्रत्येक नांगरामार्गे टराविक धान्य मिळण्याचा पाटलाचा हक्क. [ औत ]

औतण-णं, औंतण-णं, औतन-नं—नउिक्त. आमंत्रण; आमंत्रण करणं; आवतण, अवतण-णं पहा. औत्न कटकट-कउजा आणणं-करणं-भांडण उक्कन काढणें, भांडणास आमंत्रण देणें.

अमेर्ते—न. (खान.) अंबाडी, ताग, केतकी, यांचा एक इंच घेराचा दोर.

अोत्पातिक—वि. अशुभ; अमंगलसूचक; पीडादायक. [सं. उत्+पत्–उत्पात]

औत्पादिक—वि. आकिस्मिकः उपटमंभ. 'प्रॅट डफवाच इतिहास वावणाऱ्या गृहस्थांस मराठ्यांचा अभ्युदय हा केवळ औत्पादिक वाटण्याचा संभव आहे. पण वस्तुतः तो तसा नाहीं.' —टि २.२२९. [सं. उत्न+पढ़]

औत्या — प. १ शेतकरी; नांगर धरणारा; नांगन्या, आवत्या. २ (ल.) औत धरण्याच्या वयाचा बाण्या. 'अशी मनसुभी वाटून धाटून आडला आवत्या गडी। लटकीच कुरबुर बायको झोडली धालून बसला आडी। ' -पला ८६. २ ( खान. ) चाकर; साल-दार; आवत्या. 'बिहीरांहीं आवत्यो रिहेने तो आखे तो काम केवों. ' = दुसऱ्याच्या येथे चाकर राष्ट्रन तो सांगेल तें काम करावें. – भि ३५.

औदंड — वि. उदंड; विपुल. 'औदंड भजिन अखंड, चित्त लागे. ' – देप ६६. [उदंड अप]

**औदंबर-री**--(काव्य) ओडंबर-री पहा.

औंदा—िकिनि. (कुण.) यंदा; ह्या वर्षी; चाल सालीं. 'औंदा पीक वरें आहे. '[फा. आयंदा≃भावी-पुढील साल] औदार्य—न. उदारपणा; दातृत्व; दानशीलता; वदान्यता. [सं.]

औदासीम्य, औदास्य —न. १ उदासीनपणा; निरानंदा-वस्या; सुखाभाव. २ बेफिकिरी; अलिप्तपणा; निष्काळजीपणा; तटस्यपणा. [सं. उदासीन]

आंदुबर—प. (प्र.) उदुंबर; औदुंबराचें झाड; उंबर. [सं-उदुंबर] -िव. उंबराविषयीं; उंबराचें (काष्ठ, पर्ण, पुष्प, इ०). आंदुंबरी माळ-स्री. उंबराची माळ (अठांगुळाच्या वेळेस स्रोच्या गळयांत घालतात, ही एक लोकल्ढी आहे). 'बोदुंबरी माळ गळां न घाली. '-सारुह २.३५.

औदुंबर---न. तांबें. ' औदुंबर सुवर्ण रजत । काष्टाचेही असे पवित्र । ऐसं असे निर्मळपात्र । वामहस्ती उदक बरवें ॥ ' -गुच ३६.२०७. [सं.]

औद्धत्य--न. उद्धटपणा; दांडगेपणा; वरचढपणा. 'तैसे मौड्य घणावे। औद्धला उंचावे।'-न्ना १६.३९१. [सं.]

अौद्योगिक-- वि. उद्योगासंबधीं. • उक्कति-की. धंदे वगैरेची भरभराट. 'धंदेशिक्षण मिळाल्याखेरीज औद्योगिक उन्नति कशी होईल. ' - टिस् ४१. • दिाक्षण-न. उद्योगधंदे शिकविणारें शिक्षण. 'औद्योगिक शिक्षण घेणें हा राष्ट्रभक्तीचा पहिला पाठ आहे. ' - के १६.४.३०.

अर्गेघ—स्री. काळोस्री, अंघारी. ओंघ पहा. [सं. अंघ]

औधिया—की. चोऱ्या करणारी एक वैराग्यांची जात; त्यांतील माण्स. -गांगा १३२.[औध, ओक्या किंवा अयोध्या-पासून]

अौपचारिक—ित. १ उपचाराविषयींचा—बहल. २ ओहून ताणून; कसातरी; वरवरचा; शिष्टाचार म्हणून पाळलेला. 'सर्व व्यवहार औपचारिक चालला होता, त्यांत प्रेम राहिलें नव्हतें.' —इंप ४२. ३ अलंकारिक; सपकात्मक. ४ खुशामतीचें; प्रशंसा त्यक; गौरव्पर (भाषण). [सं.]

औपम्य — न. साह्य यः, तुल्यताः सारखेपणा. [सं. उपमा ] औपरोधिक — नि. उपरोधयुक्तः, ग्रुतः, गृदः, ज्यांतील खरा अर्थ गर्भित असून शब्दार्थ किंवा बाच्यार्थ निराळा असतो असें; वर्मीः, छद्मी (भाषण ६०); शालजोडींतील (मारणें). [सं. उपरोध]

औपाधिक—ित. उपाधीसंबंधीं; उपाधि जडलेला; मायिक. 'दाविजे तेवीं औपाधिका । बोली इया ॥ ' –्जा १५.४७०. [उपाधि]

औपासक—ित. (काव्य) उपासकबहल चुकीचा प्रयोग; भक्त; सेवक. ' ह्याच्या औपासकासी विद्या करूं कवण शकेल। ' औपासन—उ. स्मार्ताप्ति किंवा गृह्याप्ति; विवाहामध्ये गृहप्रवेशाचे वेळीं ज्या अभीवर 'गृहप्रवेशनीय ' होम होतो तो अप्ति. हा अप्ति गृहस्थाश्रमीनें आमरणांत संरक्षण करावयाचा असतो वैश्वदेव औपासन । सदा भक्षिती परात्र ॥ ' -- कथा ४.१६.३६. [सं.]

नदीच्या पात्रांत आहेली समुदाची भरती. [म. आ+प्रर; प्रा. करणे. औषधाला नस्कें-औषधापुरतेहि नसकें; संपुर्धत भाकर 1

विचित्रः मजेदार. 'और आहे बुवा!' 'तुका मान्या पेटका यामें ब्याद टळणें. व्याणी-न. औषधः औषधउपचारः उपाय-स्रोर न जाने कोय।' –तुगा ४२९. ३ छानः संुर. –िक्रवि. योजना (व्यापक्रपणें ). (क्रि॰ देर्णे; घेणें; कर्णें ). [सं.] **भाणखी: शिवाय. [सं. अपर-अवर**; हिं. और; दे. ओर=संदर] मार और तो लगाव पीछे बतायेंगे, मेरे गळीमे तो आव=भ्याड एक हंगाम जगणारी झाडें प्रत्येकी. २ (सामा.) झाड; वनस्पति; माणसाच्या वागण्याबद्दल म्हणतात.

३ ईस्ट इंडिया कंपनीच्या व्यापारांतवखारींना हा शब्द लाबीत विचार करणारें शास्त्र. (इं.) ' मटीरिया मेडिका. ' भसत. [फा.]

बोर्लीत याचा विशेष उपयोग होतो. [अर. औरत्]

औरस-प्र. १ धर्मविधीने लग्न लावलेल्या स्वलीस स्वतः-**पासून झालेला पुत्र; स्वस्त्रीचे ठार्यी स्वत्रीर्यानें उत्पन्न झालेलं पाय करून भुईचा सावडला. '[औषध+उपाय**] **अ**पत्य: अस्सल: दत्तकाच्या उलट. 'गांधारि! उगीच रहा, होऊं दे ग्रत औरसा मान्य।' -मोसभा ६.८७. -मोमीष्म ३.२२. [सं. उरस्=वक्षस्थल] -वि. १ छातीसंबंधी. २ स्वीयः **अस्स**ल. [ सं. उरस़ ]

औरस-स्त्री. ( चुकीनें ) लप्नाची बायको; पाटाची नव्हे. **औरसचौरस**--किवि. १ अवरसचवरसः सभौवारः चोहौं-कहे; चारी बाजुस; आसपास. २ लांबी-हंदीनें; उमें-आडवें ( क्षेत्रादिकांचे प्रमाण ); लांबीनें रंदीस गुणून; आडवातिडवा. [ चौरस द्वि. ] 'चोळीस खण औरस चौरस सात विती छागतो.' 'चवरंग औरस चौरस एक हात कर. '[सं. चतुरस्र दि.]

औरसपुत्र-पु. विवाहित स्त्रीपुरुषाची संतति; धर्मपत्नी-पासून स्वतःला झालेला पुत्र. औरस अर्थ १ पहा. [सं. उरस]

**औध्वेटेहिक--**न. (प्रेताविषयींचे) उत्तरकार्य-किया: प्रेत-संस्कार, -वि. उत्तरिक्रयेसंबंधीं. [सं. ऊर्ध्व+देह ]

**औलाद**—स्री. प्रजा. भवलाद पहा. [ भर. औलाद ] **औलिया**— अवलिया पहा.

होते असा झाडपाला, मुळी, काष्ठ, धातु, रस, रसायन,

ब यावर सकाळ-संध्याकाळ होम यावयाचा असतो. 'सांडोनि ३ (वांई) दाल (शोभेची-बाराची). 'हवाया नळे भरभराटे। औशधकळा गाजली॥'-वेसीस्व ७.८८. 'मोहित्यांच्या लमांत औषध फार जळलें. ' ४ (संकेतानें) सोमल; अफू इत्यादि अमेर--पुन. १ कर; भोर; नरीचा पुर. २ खाडीत किंवा अंमली पदार्थ. ०करण-औषध लावणे, घेण; उपाययोजना येणें; मुळींच नसणें; अत्यंत अभाव असणें. 'त्याच्या घरांत पान **और**—वि. १ अन्य; दुसरा; तद्भिन्न. २ ( ल. ) विलक्षण: भौषधालाहि नाहीं.' औषधावांचून खोकला जांगे. =(ल.) अना-

औषधी-नी. १ फर्ज पिकेपर्यंत जी झाडें जगतात तीं. जडीबुरी. [सं. ओषधी] -वि. औषधासंबंधी गुणदायक; औषधाला तयार होण्याचे किंवा एकत्र मोठया प्रमाणांत असण्याचे ठिकाण. •शास्त्र-न. वनस्पतींत औषधी गुणधर्म कोणते आहेत ह्याचा

औषधोपचार-पु. रोगावर उपचार: उपाय: औषध-अगैरत-की. स्त्री; पत्नी. सरकारी दफ्तरांत व कुणबाऊ योजना; दवा. (अनेकवचनी प्रयोग). मप्तोपचार पहा. अभैषध+ उपचार ]

**औषधोपाय**--औषधोपचार पहा. 'हा दुखणाईत औषधो-

अभेष्णिक-वि. (शाप.) उष्णता देणारें (किरण, इ०). **ओस**—स्री. (कुण.) अमावास्या. अवस पहा.

औंस--१ (ट्रॉय वजन) 🐈 पौंड. २ (अवार्डुपाईय); भी पौंड; अडीच तोळे. १ औंस=२ जेवणाचे चमचे (टेबलस्पूम). २ औस=१ दारूचा पेला (वाइन ग्लास). [इं.]

**औसर**—अवसर पहा.

**औसा**—पु. पुजारी. [ दे. अउस=पुजारी, सं. उप+आस ] औसाफ--प. १ लौकिक: कीर्ति. 'परश्रामपंत यांत छत्र-पर्तीनी मारविले सबब विश्वासराव यास मारिले ही गोष्ट बेहिशे-बाची, आमचे घराण्याचे औसाफास योग्य न जारूं. '-ख ११. ६१३५. २ (हि.) गुण; लायकी. [अर. औसाफ; वस्फ चें अब. ] **और्सिकम** --पु. हरणाच्या रंगाचा घोडा. -अश्वप १.१०४. औक्ष--न. (कुण. बायकी) आयुष्य; जीवित; जीवनमर्यादा. 'औक्ष करें किम झालें सवाई माधवरायाला।' -ऐपो ३०३. [सं. आयुष्य]

**औक्षण, औक्षवण-**न. भारती ओवाळणं; भारती; अरोषध--न. (अप.) औषाधः १ रोग निवारण करणारा निरांजन; आरती वगैरे ठेवलेलें तबक किंवा लामणदिवा. लप्न पदार्थ; ओखद; दवा; उपाय; ज्याचे सेवनानें रोगनिष्ठति कार्याच्या अथवा इतर शुभप्रसंगी देवाची मूर्ति किंवा ज्याचें मंगलकार्य असेल त्यास त्याच्या तोंडाभोंवती प्रवासिनीने मात्रा इ॰. २ ( ल. ) कार्यसिद्धीचें साधन, अर्थ; उपाय; इलाज. | ओवाळण्यासाठीं घेतलेलें दीपादियुक्त ताम्हन; सदर ताम्हन

**ओवाळण्याची** किया; (सामा.) ओवाळणे. अक्षवाण पहा. उमारणी संख्येच्या कल्पनेवर असल्यामुळे या शास्त्राची उत्पत्ति 'त्या (वघ) बसल्यावर त्यांचे सुवासिनी स्त्रियांकडून औक्षण व्यापाराचे मूळस्वरूप ज विनिमय त्यापासून फार प्राचीन काळी होते. ' -ऐरापुविवि २६. ( कि॰ कर्णे ). आयुष्यवर्धक विधि. आली असावी. वीजगणिताच्या ( अक्षरगणिताच्या ) उल्ट याचे [सं. आयुष्य+वान् किंवा वर्धन ?]

**ऑक्षवंत-वान-**-वि. ( कुण. बायकी ) चिराय: चिरंजीव-आयुष्यमानः उदंड आयुष्याचाः (आशीर्वादः)ः [ सं. आयुष्यवंत-वान् ]

शतकांत अच्या डोक्यावर नुमती रहान रेघ दिलेखी आहळते

वाचक अव्ययः उंः; तुच्छतादरीक उद्गार.

अंटर---उद्रा. काय ? पुन्हा सांग या अथी.

तर पाई असा धाक याने दर्शविला जातो.

वर्षीतील गण-पद्य नाटकें तीन अंकाचीं असतात. 'काकुंतल अहेत. ' [ सं. ] नाटकाचा चौथा अंक फार बहारीचा आहे. '-नाक ३.१. ४ मांडी. 'आधार शक्तीचिया अंकी । वाढविसी कौतकी । '-जा १२.५. ५ (डोळयाजवळचा ) आंख. सुंबई व कान यामधील तुर्झी सात कणसें। ' -- भोंडला. जागा. ६ डाग; कलंक. 'सुत हो ! शुद्धांस कर्से आतळले व्यसन मोजणें ); लं. अंकस्; ब्री. ओग्कोस ] •गणित-न. अंक किंवा ११८. २ ब्रीट्; बिहद. आंकण-णा-णें पहा. [सं. अंकन ] व्यक्त संख्या यांचा विचार ज्यांत केलेला असतो ते शास्त्र. मास्कराचार्यानीं याला 'पाटीगणित 'असे म्हटलें आहे. याची पहा.

पर्णोक्रगणित व अपूर्णोक्रगणित असे दोन भाग आहेत. यांत बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, वर्ग, वर्गमुळ, धन, धन-मळ अने आठ प्रकार येतात. ' अंकगणिती कोटचा काढून नेटि-वांस फसविण्याचे दिवस आतां राहिले नाहींत. '-िट २.५२३. •गति-की. (हिशेबाचे) आंकडे मांडण्याची किंवा मोजण्याची पद्भत. ॰ चक्क-न. (ज्योतिप) कालगणना चक्र. हैं चक्र ५९ वर्षीचे असने. या कालगणनेत वर्षारंभ भाइपद शु. १२ ला समज-तात. ६ किंवा ० ज्याच्या शेवटीं आहे तें वर्ष गणनेंत धरीत नाहींत. मद्राय इटारूयांतील गंजम जिल्ह्यांतील लोक ओंको किंवा अ-मराठी वर्णमारेतील पंधरावें अक्षर, अच्या डोक्यावर, अंक नावाच्या चांद्रयंवत्परचकानुमार वर्ष मानितात. -ज्ञाको टिंब देउन अं अक्षर बनविण्याची पद्धत फारबी प्राचीन दिसत (अं) २० ०चारुत-न. (ज्योतिष) अंकांची किंवा गणिती नाहीं. गिरनार शिलालेखांत टिंव अच्या पुरें आहे. इ. स ४ थ्या कोष्टकें, सारण्या: निर्सनराळ्या काळांना जुळतील असा अंकांचा फरक ब्जाल-न. आंकडवांचे कोएक, सारणी, (पंचांगाचे गणित अं:- उद्गा. तिरस्कार, वेपर्वा, अविश्वास दाखविणारें उद्गार-मिपे करण्यासाठीं तयार के हैं ). । अंक+जाल ] **पट्टी**-स्री. (कापडाच्या गांटीमधील) कापडाच्या अनुक्रमाची, किंमतीची र्किवा इतर माहितीची चिद्री; वीजक, आंकपटी पहा. **ेपादा**-पु. अँ—उद्गा. ऊं; आँ:; पुन्हां सांग याअर्थी उद्गार; पुन्हां बोल मेंख्यारचनेयंवर्धी प्रकार. (ई.)परम्युरेशन.[सं.] **मोडणी**-स्त्री. १ आंकडेगोड; हिशेब. २ अक मांडण्याची पदत ( डावीकडून अंक-पु. १ संख्या; आंकडा (१,२,३ इ०); आंख ( अंक उजवीकडे किंवा उजवीकद्वन डावीकडे ). ३ बोटें मोड्न अंक गणितांतील). 'अंके जैसी शुन्यें सय:कार्यक्षमें, न ती अन्य। मोजण. [अंक+मोडणी] ॰राशि-स्त्री. संख्येची मालिका; -मोबन ६.३५. २ खुण; चिन्ह; छाप; शिक्षा. 'अंक तो पडिला ओळ; रकमा (बेरजेपार्टी ). [सं.] ०लिपी-स्त्री. १ संख्या-हरिचा मी दास।' –तुमा १३३८. ३ नाटकाचा एक भागः। ठेखनगढति ( आंकडघांची-अक्षरांची नव्हे ), आंकडे लिहिण्याची **कथाभा**गाला किंवा संविधानकाला विरोध दाखविणार नाहींत पदति, अठरा लिपीपैकी एक. २ ज्यांत पाढे वैगेरे लिहिले आहेत असे जे नाटकाच्या कथानकाचे विभाग त्यांना अंक म्हणतात. असे पुस्तक; उजळणीचे पुस्तक. [सं.] **०स्थल-स्थान**-न. असे अंक चारपासून बारापर्धत असतात अलीकडील समारं २५ ( अंकगणित ) आंकडवांची जागा. 'गणितांत अंकस्थानें नक

अंकडा-डी-सर्व अर्थी आंकडा-डी पहा. अंकण-न. मळणीचीं कणसें, धान्य. आकण पहा. 'अंकणा

अंकण-णा-णे---न. पायांत बांधावयाचे पराक्रमसुचक अंक हा रविला। '-मोसभा ७.४२. ७ नियतकालिकाचा (वर्त- ब्रीद (तोडा); एखाद्यास जिंकले असतां जिंकणारा त्याची मानपत्र, मासिक इ०) एक भाग, अनुक्रम, संख्या, नंबर प्रतिमा किंवा नांव आपल्या तोडरावर कोरीत असे. 'पण **'साप्र हकीग**त लांबलचक असलेमुळें पुढील अंकावर ठेवणें स्वामी निमालया कुगावरि । तेही अपोस्तोली केली कीर्ति भाग आहे. '-विक्षिप्त १.१४. [सं. अंक (अंक्=खूण करणें, थोरी।संसाठ बांधला तोडरी। अंकण करुनि।'-स्तिपु २.४१.

अंकणक इवें---न. गाण्याचे पालुपद; ध्रवपद, आंकणकडवें

**अंकणा**—आंकणा पहा.

अंकणी-अांखणी, रेघ, पट्टी, खण इ० अथी आंकणी पहा. अंकणे--- उकि. १ (सामान्यतः ) खूण करणे; मोजणे; छाप मारणें; भांखणें; चितरणें. 'मी अनंगवरें असे अंकिली। ती तंवं तुम्ही येथें नसे जिंकिली । जी संगविरहें बहुत व्यापिली । ती काय जाणाल स्वामिया ॥ '-जै १७,११५, २ रेघा ओढणें: रेखाटणें; नकाशा काढणें; बेतणें; आराखडा काढणें; वर्णन करणें. आंकर्ण पहा. ३ योजणं; संकल्प कर्णे. ४ अंकित होणं; वश होणे. ' कामाचे विकिले कोधाचे जिंकिले । लोभाचे अंकिले सर्वभावें ॥ ' -**च १९१. ५ अं**कित, स्वाधीन करणें. [ सं. अंकन ]

**अंकर्णे**—न. घरावरील धाब्याचा – पाणी जाण्यासाठी केलेला–उतरता भाग. [का. अंकण≔घराचा खण]

अंकदार—वि. गांवांतील जमीनींपैकी कांहींचा मालक; खातेदार; सारा भरणारा. [ सं. अंक+फा. दार ]

अंगावर देवताचिन्ह किंवा नांव डागणें; गोंदणें. [सं.]

अंकनीय--वि. चिन्ह करण्याचे किंवा करण्याजोगे: गणना करण्याचे किंवा करण्याजोगे. [सं. ]

अंकरी-की. कुळीथ; हुलगा.

अंकसळ, अंकशाळ-५. १ सोनार, अकसाळी पहा. २ सोनें कंसोटीस लावण्याचा दगड. 'कां भंवरेंचि केला मळा। वर-कलुचि जाला अंकसळा।'-ज्ञा १८.४९२. [सं. अर्क-अक= सोनें+शाला≔साल; अंकन+शलाका; तु० का. अकसालिग≕शकांची एक पाटजात, हे पूर्वजांचे टांक ठेवीत ]

**अंकित**—वि. १ चिन्हित; खुणा केलेलें. 'कां मातापितर मर्गो। अंकित जे दिवस ॥ ' –ज्ञा १८.११०. २ मर्यादित; सांगितलेलें; ज्याचा मार्ग किंवा वागण्याची रीत ठरवृन दिली आहे असा. ३ सेवक. ( अंकित⇒खुणा केलेला, राजाच्या सेव-काच्या अंगावर कांहीं तरी सेवकपणाचें चिन्ह असतें त्यावह्न ); ताबेदार; गुलाम. 'जो श्रीहरिभजनी होईल रत। कळिकाळ अंकित होय त्याचा। ' 'तैमा मी संतांचा अंकित। '-दा १.६. २०. ४ वश; आज्ञा उहंघन न करणारा. 'केर्ली नारायणे आपूर्ली अंकित। तोचि त्यांचें हित सर्व जाणे। ' -तुगा ११. सामाशब्द भाज्ञांकित=आज्ञेनुसार वागणारा; श्रमांकित=थकळेला; नियमांकित; पापांकित. [सं.]

**अंकिला--**स्वाधीन असलेला; ताबेदार; अंकित पहा. 'हे स्वामिचे अंकिले। भणौनि दंडवर्ते घातलें। '- ऋ १३. ' चारी मुक्ति ज्याच्या दासी होती। त्याचा अंकिलामी श्रीपती।' -एभा २२.६९१. [अंकणें ]

अंकी--वि. १ अंकासंबंधीं. २ अंकानें लिहिलेला, मंडित केलेला; याच्या उलट भक्षरी. ३ तिथिवाचक अक्षरांनीं न लिहितां त्याऐवर्जी केवळ अंकांनींच लिहिलेलें ( पंचांग, इ० ).

अंक - फ -- पु. १ अंक पहा. २ शिष्य; सेवक. 'या बोला आन होये । तरी व्यासाचा अंकु न वाहें । ऐसे गाजीनि बाहें । उभिली तेणें।'–ज्ञा १८.१६५८. [अंक]

अंकुर्डे--वि. आंकडा असलेलें; आंकडधासहित.

अंकुर—वि. १ कोंभ; मोड. ( कि॰ फुटणें; येणें ). 'सपूर गगनांकुर सबळ। तैसे मस्तर्की केश कुरळ। ' - एरुस्व १.६३. २ (ल.) मूल; वंशबृक्षाचा कोंभ, मोड; वंशज. 'गंगाबाईच्या या एका अंकुराशिवाय कुणीच वंश नव्हता. ' - इंप २८. ३ अणकुची; टोंक. 'कथी डवचिती ... हरिणपोत श्रंगांकुरें।' ४ भावी कर्तृत्वाचे चिन्ह. ( लहान मुलाच्या अंगचे-चेष्टा,भाषण इ०). (कि. दिसर्णे). [सं.]

अंकुरणे--अित. १ कींभ फुटणें; मोड येणें; उगवणें; प्रगट **अंकन**—न. १ खुण करणें; मोजणें, आंकडे घालणें. २ होणें. 'की क्षीरसागरूं आंकुरेला । गगनभूमीं।'–शिशु ४२. 'भाजलें तें बीज अंकुरेना कदा। न मिळेचि दुधामाजी लोणी।' --ब ३४५. २ (ल.) अंगावर रोमांच उमे राहणें. 'त्या महो-त्सर्वेविशेषे अंक्रलें अंग।' –रास २.२१२.

> **अंकुरित**—वि. १ अंकुर फुटलेला; उगवलेला. **२** ( ल. ) स्पष्ट झालेला, दिसूं लागलेला, प्रादुर्भूत. शरीराच्या ठिकाणीं दिसूं लागलेली (तारुण्यावस्था, इ०). उदा० अंकुरित यौवन=वयांत आहेला-ली. [सं.]

> अंक्रश-प. १ हत्तीला ताब्यांत आणण्याचे, एका बाजुला आंकडीसारखें वांकविलेलें हत्यार; हें त्याच्या गंडस्थळास टोंचतात. टोंचणी. 'ध्वजवज्रांकुशरेखा । चरणींची सामुद्रिके देखा ।' -एरस्व १.२२. म्ह॰ 'हत्तीला अंकुश केवढा असतो ?' ( क्षुद्र वस्तु मोठ्याला आपल्या अंकित ठेविते तेव्हां योजितात ). =योडयाशा दुष्ट लोकांनी पुष्कळ सुष्ट लोकांवर अंमल चालविणे. २ भांकडी; अंकुशी. ३ जैन यतीच्या हातांतील एक उपकरण ज्याने तो देवपूजेकरितां बृक्षाचीं पाने फूलें काढतो. ४ दाब: आकलन: मर्यादा. 'निरंकुशाः कवयः।' =कवींना कांहीं धरबंध, प्रति-वंध नसतो. ५ तुरा; शिरपेंच. 'स्त्रीमात्र इये सृष्टीं। गंगेसमान माक्षिये दर्धी । जितेदियत्व गुणाचे मुगुर्टी । वरी अंकुश खोंविला ॥ ' -मुआदि २३.७१. [ सं. ] ०**मार्गे**-( गों. ) टोंचणी हावणें. 'ताजेकडच्यान कसलेंय काम कहन घंतला जाल्यार ताका पोर्तु-पोर्त्रेन अंकुश मार्रं जाय. '

अंकुशी--बी. भांकडी; अंकुश. ०रुपया, अंकुसी-अंकोसी-पुकी. ज्याच्यावर अंकुशाचा छाप भाहे असा हपया ( हा पेशवाईत चाल होता ). 'पगार मक्ते प्रमाण । घ्यावे सुरस अंकोसी नाणें।' -पैमार्षेद्ध ६.

अंकोल-ळ-पुत्री, डोंगरांत वाढणारें एक झाड. याचें पान विशिष्ट काम करण्याची पात्रता, ताकद, क्षमता, बुद्धि. १२ एक अंगुळ हंद व पांच सहा अंगुळ लांब असून फूल पांढरें असतें, आपल्या बाजूचा माणुस(मोठ्या अधिकावरील);पुरस्कर्ता,तरफदारी करुचें फळ निळें व पिकलेलें लाल रंगांचे असतें: झाडाला कटि करणारा; वशिला 'दरवारांत अंग असल्यावांचन कार्य सिद्धीस पुष्कळ असतात. क्रमी, शल, विषार ( साप, उंदीर इ० ) यावर जात नाहीं. ' १३ ( ज्यो. ) पूर्वक्षितिजावरील क्रांतिवृत्तावरचा औषधि आहे. [सं. अंकोट, प्रा. अंकोल्ल] -न. त्याचे फळ. बिंदु, अंश. ( अस्तलप्राच्या उलट ). १४ (संगीत) प्रबंधाचा याचा रस वांती. विष. पिशाचपीडा, अतिसार इ० चा नाश पोटविभागः रागवाचक स्वरसमुदायः हे विभाग सहा आहेत:-करतो. याचे तेल मंत्र-विधेतहि उपयोगी पडते.

अंख-- प. १ अंक; आंकडा; संख्या; अंकगणितांतील चिन्ह. २ डोळयाचा आंखः कपाळाचे गंडस्थळ. आंख पहा. [अंक ]

**अंखणपंखण**—वि. धान्य, कणीस याप्रमाणें चिख्रुरलेलीं ? अंखणपंखण नक्षत्रे. ' -भोंडला, मसाप ४.२५२. [ अंकण द्वि.] अंग्रसणी-णें -- अंकणी-णें पहा.

. अंग्रेखी--अंकी पहा.

घेण ). [अंक-आंख दि.]

अंगसेंग । '-क्का ९.२६९. 'अंगाला वारा लागेल, आंत जा ! '२ ' घालाघालीचे आंग सांधों कैसें। चालितां विव न दिसें। '-शिश अवयव; इंद्रिय; गात्र. 'अति क्षीणता पावर्ली सर्व आंगें. '-दावि १००६. 'कारभाराचें सांगावें अंग कैसें।'-दा ११.५.२३. २४२. ३ ( ल. ) कोणत्याहि गोष्टीचा घटक, विभाग. 'हत्ती, रथ, -शम. ( व. ) कहे. उ० ' भिंतीअंग ' ( वाप्र. ) ० ओढियिणे-घोडेस्वार आणि पायदळ ही प्राचीन काळी सैन्याची चार अंगे आपल्या आंगावर घेणे; स्वतः पुढे होणे; (एखाद्या कार्यीत-समजलीं जात असत. '४ बाजु; दिशा. दारा अंग = (व.) कडे ). 'आपुर्लेच अंग तुम्हीं वोडविलें। त्याचे निवारिलें महा दरवाज्यामार्गे किंवा जवळ. ' आठे आंर्गे पोळती । वसुधरेची । ' दुःख। ' ॰काढणे-काढ्न घेणे-१ स्वतः एखाया कामांतून -शिश्च ७४८. 'किल्ल्याचे आंग भिउनि फिरंग भार हा पळतो माघार घेणे; संबंध तोडणे (एखाद्या कामांतून). 'मी त्या कानड्याचा. ' -ऐपो १८३. 'तुमचें पागोर्टे मागल्या अंगाने कामांतून आपर्ले अंग काढून घेतलें आहे. ' २ ( इ. गो. ) दच-बैडौल दिसतें. ' ४ वेदांग; वैदिक वाङ्मयापैकी विशिष्ट प्रथ- कर्ण. ' आंग काडप. ' ॰ घालणें - १ हात घालणें; मदत करणें; समहास संज्ञा. उदा० शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, इ. ५ एखाद्या मन घालणे. 'या कामांत तुं जर अंग घातलेंस तर फार सीय कामांत असलेला हात, घेतलेला भाग किंवा संबंध. 'त्या होईल. ' २ दु:खामुळें (जिमनीवर पडणे. ) 'ऐकोनियां आंग मसरुतीत रामाजीपतांचे अंग आहे. ' ६ चोरून मदत किंवा घाली पृथ्वीवरी। '-दा ३.५.३०. ॰घासणें-झीज सोसणें. मिलाफ; आश्रय; फूस. 'ह्या चोराला कोतवालाचें अंग आहे. । 'परांजप्यांनीं प्रामाणिकपणानें अंग घासून ... स्वतःची स्कीम 'ही सासुबरोबर भांडते, हिला नव-याचे अंग आहे. '७ अधि- करून कार्यास लागावें '-केले १. २६३. **ेघेणे-भरणे-१** ष्ठान; ठिकाण; शरीर; देह ( एखाद्या गुणदोषाचा कर्ता, पात्र ). लह होण. २ ( गो. ' आंग घेवप. ' ) ( कामांत ) भाग घेणे.

स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाट, ताल. १५ (ताल) तालाचे मात्रानियमाने झालेलें कालप्रमाण ही अंगे सात आहेत:-अणु-इत, इतविराम, लघु, लघुविराम, ग्रह व प्लत. १६ कौशल्य: चातुर्यः कल. 'त्याला गाण्याचे अंग आहे.' १७ मगधाच्या पूर्वेचा जुना बंगाल देश; सध्यांचे मोंघीर, भागलपूर, पूर्णिया इ०. जिल्हे यांत येतात. याचा उल्लेख अथर्ववेदांत आलेला आहे. पुढील काळी शोण, गंगा या नयांच्या आसपासचा प्रदेश: अंखोअंख-किवि. चिद्रीवरील आंकडयाप्रमाणें, म्हणजे कर्णाचें राज्य. १८ आचारांग सुत्रांपैकी एक जैन आगम प्रथ. १९ किंगत कमजास्त न करतां, मूळ किंगतीस (विकर्णे किंवा विकत स्वतः, खुद्द. आंगे असाहि प्रयोग आढळतो. 'दीप वांचनि दिवा लाहे। ते आंग भुललाचि कीं। '-अमृ ३.२०, 'राहोनि ग्रप्त धृष्ट-'ही बोरी ज्याचे अंगीं लागेल त्यास मी शासन करीन, ' oन घेणें-पुढें न सरसावणें; भाग न घेणें. •चढणें-सदरांत ' त्याच्या अंगी चित्रकलेचा गुण आहे. ' ८ ( एखाद्या वस्तुचा पडणें; वर्गीत येणें. 'जे विधीसी नातुडे। तें निषेधार्चे अंग चढे। ' किया कार्याचा ) गौण, अप्रधान; भाग. उ० विवाहामध्यें होम -एसा ७.६९. • चढुन येणें-(व.) ताप भरणें, चढ़ेंं हा प्रधान आहे, अविशष्ट कर्मे अंगे होत. ९ खुण. 'अनुभवाची •चोरणे-जोगावणे-१ अंग राखुन काम करणे; टंगळमंगळ अमंग जाणें। ' -दा ५.९.२२. १० आंतडपाचा गुदद्वाराबाहेर करणें; चुकारपणा करणें. 'संत सेवेसी अंग चोरी। ब्रष्टी न पडो बैणारा भाग. किंवा प्रसतीनंतर योनीच्या बाहेर येणारा भाग. तयावरी । ' २ शरीराचा भाग आकुंचित करणें ( मार चुकविण्या-(सामा.) गुदद्वार. 'आंगीं सारी वर्फ कुणाच्या छत्री गाजर ताठीं). 'असा अंग चोरतोस म्हणून नीट लागत नाहीं.' मुळा। मेणबत्तीचा खेळ चालला' -विक्षिप्त १.१३५. ११ जिड करणें-(गो. 'अंग जढ करप') एखाचा कामांत

भाग घेण्याचे टाळुं पहाणे. •जड जाणें-(गो. भाग जट देणे; रतिसुख देणे-घेणे. -चा आंकडा होणें-आंकडीनें जावप. १) अंगावर कांटा उमा राहग. • झांकणें-लपविणं- पेटके थेंग, अंग वांकडें होगें. -चा आळापिळा करणें-१ स्वतःची बाज किंवा भाग (कामांतील) दावन, ग्रुप्त टेवर्गे. अंग पिळवरेण, आळेपिके देगे. २ अतिशय श्रम करेंगे. -चा •झाड्रणें-साफ नाहीं म्हणून सांगणें: नाकवुल करणें. 'आंग खकाणा करणें-(व.)सतापकहन घेणें. -चा खदी होणें-क्षांडिती न ममें। येणें बोलें। '-ज्ञा १७.३७२. • टाक्फों-१ (अमानें) अतिशय अमाने अंग ठणकरें।; गलितगार्ते होणें; मणके अशक्त होणें: वाळणें. 'आई गेल्यापासन बाळाने अंग ढिंल होणें. -चा हरपळा-भडका होणें-अंग अतिशय टाकरें आहे. ' र जोराने वह जिमनीवर टाकरें. ३ विश्रांती- तापणें (तापानें, संतापानें ); लाही होणें; आग होणें. -ची साठी आडवें होणें; कसें तरी अस्ताव्यस्त पसरणे. 'घरीं जाऊन आग-लाहकी-होळी होणें-रागानें, संतापानें अंगाची आग केव्हां अंग टाकीन असे मला होते. ' •टेक्केण-आश्रय करणें होणे. -ची चौधडी करणें-१ शरीराच्या चार घडधा करणें 'योगें आंग टेकिलें थोगीं।'-अम ९.२६. ०उद्मीविणें- ( डोंबाऱ्याच्या कसरतींत ). २ यर्व अंग पोटाशीं घेऊन निजर्ण एखाद्या गोष्टींत किंवा व्यवहारांत हात किंवा संबंध आहे असे ( धंडी, ताप इ० मुळे ). -ची लाही होणें-अंगाचा हरपळा भासविणें. •दाखिवणें-एखाद्या कामांत कीशल्य दार्श्विणें. होणे पहा. १ उन्होंने अतिशय अंग तापणें; काहिली होणें; फड़ जिंकमें, **्न दाखियों**—अंग असल्यांचे स्पविणें; मार्गे भड़का होणें. २ अतिहास रंताप येगें (जोंधळा इ० धान्याची रहाणें, जवाबदारी टाळणें. ( गो. आंग दाखेना जार्बप. ' ) भाजून छाडी होते त्याप्रमाणें ), ' तें तिजला खपलें नाहीं। **ेटे**र्जे−१ मदत कर्णेः हातभार अवर्णे. २ प्रवृत्त होणेः वळणे. अंगाची झाठी हाही।'्रचित्र १७. च्**वी लाही करणे**– 'मुखा अंग दंऊं नये।' ॰दोडपणें, दुडपणें, दुमङ्गं- संतापियणें, खिजविणें. भाजणें; जापणें. -चें आंथरूण करणें-(गो. 'आंग दोडप.') अंगं चोरणें. **ेधरणें**--१ ताटरणें; स्वत:बद्दु ज्वी काळजी सोडून सर्व प्रकारच्या संकटांना तोंड देणे; संधिवातानें शरीर आंखडणे. २ लह होणे; ताकद थेंण. ०मरणें- एखादाचें काम करण्यासाठी स्वतःच्या जीविताची पर्वा न करणें. अर्धीगवायुने शरीर अथवा एखादा अवयव विधर होणे. •मारणं- 'त्याचें लग्न व्हार्वे म्हणून स्या अंगाचें अंथूहण केलें तरी त्यानें १ अंग चोरण पहा. २ जोराने अंग आंत घुसविणें. 'भी त्याचा काही उपकार मानला नाहीं.' -चे आंथरूण होणें-दार्टीतृन अंग मारहें. ' ॰मुरडणं-मुरडणं; मार्गे पहात दिमा- (तापामुक्कं) अशक्तता थेंगः; उठवणीस थेणें; मरगळीस थेणें. खाने जाणे; ठमक्याने जाणे; 'नवी साडी नेसन पोर पहा -चे कातंड काढन जोडा शिवणें-( एखायाविषयीं ) कशी अंग मुरडीत चालली आहे. ' ॰मांडून काम करणें- अतिशय कृतज्ञता, आदेखुद्धि दाखविणें. -चे चकदे काढणें-खपणें; श्रम करणें; अतिशय मेहनत करणें; जिवाकहे न (मांसाच तुकडे कहन काढणें )जोराने वेदम मारणें; अंगाची पाइतां काम करणे; जीव पाखड़न काम करणे. •मोडन सालडी काढणे. -चे-चा तिळपापड होणे-रागाने शरीराची येणें-तापाने अंगावर कांटा थेणें; कणकणणें; कसकसणें. 'तद्परि लाही होगें. 'भी दहांच्या तोंइन ऐकलं आणि माझ्या अंगाचा अविलंब आंग मोइन आलें। '-साहह ३.५७. ० येणें-( गो. असा तिळपापड झाला श्री सांगता पुरवत नाहीं. '-मोर १५. 'आंग यॅवप.') १ लट्ट होगें. २ प्रसति समर्यी गुह्यांग -चे घडके उडचिगा-( शरीराच्या ) लकतऱ्या काढणें; चेंदा-बाहेर येणे. **रक्षण करणे, राखणे - वांचिविणे -**अंग मदा करणे; फार झोडपणे. 'त्या बदमायाने खाच्या अंगाचे चोरणें; आपला बचाव करणें. 'यश रक्षावें न आंग लेकांहीं।' नुसंत धुडके उडविले.' -चें पाणी करणं-होणें-अतिशय ्मोउद्योग १०.६१. 'वर्त्से भीमें एकें काय करावें ! न अंग श्रम करणें (त्यामुळे अंगास पाणी, घाम येणें ). 'अंगाचें पाणी राखावें। ' --मोभीष्म ३.४. ॰सांबरणें-१ तोल सांवर्णे..२ कहनच या इतमाग्या आयुष्याचे दिवस मला लोटले पाहिजेत.' गेळेळी ताकद पुन्हां मिळविणें; पूर्व स्थितीवर येणें. •सोडणें- -पान्ह ९९. -च्या चिच्या करणं-१ (व.) अंग ओरखबणें. (गो. 'आंग सोडप') खंगत जाण. •हलकें होणं-(गो. २ त्रास दणे. अंगांत मांग शिर्णे-शिरांत अतिशय आंग ल्ह्नु जावप. ') हायसे वाटगें; (जबाबदारीं तून) मोकळें कोधाचा संचार होणें. (मांग हा फार कर समजला जातो झाल्यावहरू समाधान वाटणॅ. र अंगा-ने आरंभ होणा रे वाप्र. यावरून ). -त येणें-चारे शिरणें-१ भृतसंचार होणे. २ अति -खांद्यावरचें-( वायकी ) ( ल. ) दागदागिने. -खालची, उत्कंटेने काम करणे -त शीलकला येणें-( माण. ) अंगांत खालची बायको-की. राख; उपस्नी. -खालीं घालणें- वव येण, वारे येण. -निराळा-बाहेर-टाकणें-झींकणें-स्वतःच्या चनीसाठी अथवा उपभोगासाठी राखणे (वश्या, सोडणें-झिडकाविणे-(कामधंदा, जवाबदारी ) सोइन देणे; परस्रो, इ० ). -खालीं पद्धणें-१ सबयीचे होणें. २ भोग माण्यावर, अंगावर न घेणें. 'पेशब्यांनी आम्हाला आंगाबाहेर टाक्ले आहे. ' – भरतमा ६४. – निराळ कर्ष- अंगावाहर, असे होणे ( कपडा इ० ), ' नोकरलोकांच्या अंगास बसते चेतील टाकण पदा. -बरीवर होण, -त बसणे-एखादा कपडा असे पोपाल करण्यांत यावत. '-खानगीतील नोकरांचे पोषाल अंगास बरोबर बसोंग, ठीक होगेंग, बेताचा होगें। -ला लाचर्णे- (बडोरें ) ७. -स-अंगीं-येणें-१ न्यापारांत वड येण: नक-१ अंगोला तेल वगेर चोपडणे. 'नवी नवरी म्हणून अंगाला सान होणें; ठोकर बसणे. 'मिरच्यांचा व्यापार अंगास आला.' लाबीन म्हटलें; नाहीं ! '-झांमू. २ बाळंतिणीचे अंग रगडणें, '२ अंगांत बाणणें. 'मराठीच्या अंगी आहेली क्षीणता क्षणमात्रहि चोळण. ( एका ) -वर असणें-होणें-एका क्रवीवर निजणें; झांकळी जाणार नाहीं. ' -िन. -स येणें-होणें-अंगावरोवर पद्म राहणे. -वर कांटा उभा राहणें-भीतीने किंवा आनं होणे. -स-आंगीं-छागणें-१ पुष्टिकारक होणे; लठठ होणे. दानें अंग रोमांचित होणें. ' वृत्तश्रवणे आला सर्वाणी आमुच्या २ एखादा दोष किया गुन्हा अभावर शाबीत होणें, लाग्न होणें. पहा कांटा। ' -मोकर्ण १८.१. -बर काढणें-आजार वर्णेर 'तेय न करिता चोरी। आगी लागे। ' -दा ६.१.७२. ३ तोटा सोसणे. -वर कोसळणें-कांसळून पडणें-ओघळणं-१ सोसावा लगणें; ठोकर वसणें; अंगावर क्षेक्रणें. -स ळावणें-रागाने एखायाच्या अंगावर चालून जाण, पडणे. २ संकट १ (वायकी ) स्नानाच्या अगोदर तल व हळद अंगाला लावणे, आपत्ति वंगरे गुदरणें; जवाबदारी येणें; आपत्तींत सांपडणें. - वर कोळलें. २ वार्ळीजणीच्या अंगाला तेल लावणें. -स लावणें-गाण किंवा गोणी थेणें-( व. ) अंगावर जोखीम दिवा लादणें-चिकटविणें; शाबीत करणें ( गुन्हा, अपराध ). अंगीं-जबाबदारी येणें - वर घेऊन-स्वतं वर जवाबदारी घेऊन; याने आरंभ होणार वाप्र. - असर्णे-जवळ, पदरी असर्णे; ठायी आपुळे म्हणून; केवार घेऊन ( कि० कर्णे, बोटले; सांगर्णे; पुसले, असर्गे. ' हा दोष माझ्या अंगी नाहीं. '-आणुणें-१ आपुल्या-विचारणें ). -वर घेणें -१ मुलाम प्यावयास घेलें, देलें; थान वर घेलें; ताबा घेलें. २ आपल्या ठिकाली असं देलें; स्वाधीन देणें. २ स्वतःवर जवाबदारी घेणें. ३ आपला म्हणणें, अतिहाय राखणें. 'हा गुण अंगी आणण्याचा प्रयत्ने कर.' •आद-प्रीति दाखविणे. - चर तुरुणें - तुरुन पुरुणें - हल्ला करणें; ळणें - अंगास चिकटणें, कोसळणें. 'अंगी आदळतो शोक. ' धांवन जाणें; एकदम चालन जाणें. -वर देशें-जामिनकी किंवा -दावि ४२३. अंगीं(एका अंगीं)-अंगें-उणा-वि. १ आई-गहाण न घेतां वैयक्तिक जवाबदारीवर कर्ज वगरे देणें. -बर वाप मेलेला; पोरका; विधवा; विधुर. २ व्यंगी; लुळा; कमीपणा दे**र्णे-बांधर्णे-भरणें-पोसर्णे-करणें इ०-**स्वतःच्या जबाब- असलेला; एका पायानें लंगडा; **३** ( ल. ) सरळ. ताठ नसलेला: दारी-साधन-संचयावर दर्णे, बांच्णे वर्णेरे -चर पडणें-चेणें- उणेपणा असछेला; कमजोर बाजू असछेला; खुळ्चा: जाणन-१ शिरावर पडणे; विक्रीतनका होईल म्हणून जो माल खरदी केला बुजून अपराधी. म्ह० अंगी उणा तर जाणे खाणाखणा≔ज्याला तो अडीअडचणीमुळे. भाव उत्रत्यामुळे आपल्याजवळ पटन आपला कमीपणा ठाऊक आहे. तो ठोकांची टीका आपल्याला राहुणै; तोटा भहन देण्याची जोस्त्रीमदारी अंगावर वेणे. २ चिकटवून घतो. • खिळणों-शरीरांत भिनणे. • बमारणें-भृत गळचांत थेंगे: एखादा घंदा अगर काम करण्यास भाग पड़ेंगे. लाग में; अवसर थेंगे. 'आणि आंगी घुमारिले.' -दावि १५६. ३ रागानें चालुन जाणें; वसकन अंगावर थेणें. ४ हहा करणें; -चा उतारा-वि. अंगावहन ओवाळून दिटेला, काढन टाकलेला चालन येगें. -बर विणें, खाणें-( मुलानें ) स्तनप्राशन करणे; जिन्नस ( बस्न, अलंकार इ० ). 'तुसे अगीचा उतारा ।तो मज स्तनप्राशन करण्याइतके छहान असणे. - वर श्रेक णे-तोटा देई गा दातारा।' -भज ४२. - ची सावली करणे-(स्वत:-होंगें ( व्यापारांत ); वह येंगें ( रुपये, व्यवहार, इ० वी ); कुमांड चा ) आश्रय देंगे. 'आपुरिये आगीं वी सावटी । अहोरात्र करिन येणें. -बरचें-वि. द्वेश पिणारें (मूल). -बरचें जाणं- तया रक्षी। '-जिरणें-सरावाचें होणें; मुरणें. -तादा भरणें-(बायकी) महिन्याच्या महिन्यास तरण स्त्रीच्या शरीरांतून जर्से गर्विष्ठ होणे. 'शंगी भरलासे ताठा। वळणीं न ये जैसा खंटा।' दुषित रक्त बाहेर जातें तमें अवेळीं जाऊं लागणें; धुपणी रोग नत्यणें-अशक्त होगें; बाळगे; रोड होगें ( मूल ). -नसर्णे-होंगें. -बरचें तोडणें-तान्ह्या मुलाचे अंगावर पिणें बंद करणें. १ जातीने अनुभव, माहिती नसगें. २ स्वतःचा नसणें: मुळचा -बरून बारा जाणे-अर्घागवाय होणे. 'भूतपिशाच्य लागलें। नसणें. 'इतका उद्धटपणा त्याच्या अंगी नाहीं. '-पद्धणे-१ अंगावहन वारें गेळें। ' -दा ३.७.५५. -स कुयला लागणें- सहाय, पक्षपात करणे. 'हा अविधेचा अंगी पडे. ' -अम ६.६. मत्सराने किंवा संतापाने हिरवा-निळा होणे; मिरच्या लागणे; २ सवय होणे. अंगी मुरणे पहा. -फुटणें-१ लट्ट होणे; गुब-अतिशय राग येणे. -स झीवर्णे-(व.) अंगास स्पर्श करणें; गुबीत होणे. २ एखादा रोग अंगावर स्पष्ट दिसणे, वाहणें( रक्त-धरण. -स मंग्या येणे-बातादि विकारामुळे अंगाला एक प्रका- पिती ६०). -बसर्णे-धुगम अवभे; सवय होणे. -बिन्हारू रची बिधरता येंगे. -स बसते येंगे-अंगाला बरोबर बसेल देणें - करणें - शरीरांत थारा देंगे; हृदयांत. अंत:करणात शको. २. ५

बाळगणें; आस्ता देणें ( दुर्गुण, पापवासना इ० ना ). -माशा ठेवण-वटा-वटा-वटण हें शब्द शरीरांच स्वरूप, कांति, अरदार--( मार्शी ) भरणें-लठ्ठ होणें. पणाइ० दाखवितात तर अंगकाठी-बांधा-यष्टी हे रचना, बांधणी मारणे-आळशी बनणें. -मिरच्या, क्यले, लागणें-झांबणें-( एखादानें मर्भ काढलें दाखवितात ). •काड-ढ-ढ्या-वि. अंग काढणारा: पळपुट्या; असतां ) रागाने जलफळणे. -मुरणें-१ संवयीचा होणे. २ हाडी जवाबदारी टाळून निसटं पाहणारा (संकट, अडचणी असतांना); शिरण; शरीरांत (ताप)भिनण. ३ जिरण; बाहेर न येण ( देवी, काम चुकारू; माघार धणारा. [अंग+काढण] •काइर्य-न. शरी-गोपर ). -येणें-अंगात भुताचा संचार होणें; अवसर येणें; भूत- राचा लुकडेपणा; सडपातळपणा; कुशता. [सं.] •गडी-पु. पोटां-बाधा होर्जे. ' शुद्र येक त्याचे आंर्जी आला बोलें।' -रामदासी तील भिड्ड; पित्त्या; ( सोंगटबा, पत्ते इ० खेळांत ) भिड्डंचा तोटा २,११. -लागर्णे-अन्न पचणे; लट्ट होणे. 'त्याच्या अंगी अन्न असतां आपणच त्यांच्या वाटचे खेळणे. म्हणजे आपणच एक लागर्छ. '-वाजणं-(बाजणं) अंगांत शिरणं; शोभणं, 'शोर- कल्पित भिड्न आहों असे मानणं, ब्याह-पु.आचके, पेटका, गोळा पण अंगी वाजे नाना ' -दावि ६५. अंगी-गे-१ स्वतः, थेणे. [सं.] ०चपळाई-चापल्य-स्रीन. अंगांतील चपळपणा; जातीनें. म्ह॰ 'अंगें केलें तें काम । पदरीं असे तो दाम ।' स्वतःसिद्ध चापल्य. • खुकाऊ-र-रू, -चोर-वि. कामांत ' अंगें करिताती आपण । दोघे जण मिळोनी । ' -एभा ७.५७८. कुचराई करणारा; मनापासून, नेटानें काम न करणारा. ' अंगचोर 'अंगें धावे कार्यासमान ।' –नव १६.१७५. २ च्या वतीनें,⊦वाग्वीर–पट्टेंचे पेव कसें फुटलें।' –सन्मित्रसमाज मेळा पृ. १३. मार्फत( प्रतिनिधि ). दादा अंगे वयनी सोयरी. अंगे, आंगे- १९२९. • उद्घाया-स्ती. १ अंगाची सावली. २ ( ल. ) आश्रय. शक्ष. जवळ; बाजूस. 'पाण्याचा तांच्या बापूचे आंगें होता.'' तंव वैक्षंटिपटींचें लिंग। जो निगमपणाचा पराग । जिये जयाचेनि -बाळ २,६८. म्ह॰ १ अंगीं (माझ्या इ०) का माशा भेल्या है जग । अंगच्छाया ।' -ज्ञा १७.४६. ०क्केट-विच्छेट-स्री. आहत = काय ( मी ) आळशी आहें, का माझा धंदा काय शरीराचा एखादा अवयव कापणे. [सं. ] ०जा-वि. अंगापासून माज्ञा मारीत बसण्याचा आहे ? २ आली अंगावर तर घेतली झालेला. -पु. स्वतःचा पुत्र; मुलगा; औरस. ०जा-स्नी, स्वपुत्री. र्झिगावर=सहजासहजीं, आगाऊ न टरवितां एखादी गोष्ट अंगा- ०ज्ञ**ड**—वि. जड शरीराचा; लटट: फोपसा; अगडवंब; मंद; वर रोजन पडली असता, आडवी आली असतां ती करणें आळशी. ० जूट-स्त्री. मल्लयुध्द; कुस्ती; झटापट. [स. अंग+युध्द (बैलाच्या शिगांच्या दण्यांतकोणी आला तर तो त्याला शिगावर - जुध्द-जुटठ ] ०ज्ञोर-पु. अंगवळ; शरीराची ताकद, शक्ति. घेण्याला कमी करीत नाहीं यावरून, आयता मिळालेला फायदाः ( असे घंडग्रजरी समास मराठी भाषेत पुष्कळ झाले आहेत ). कहन घेणें हा अर्थ ). ३ अंगापेक्षा बोंगा मोटा; अंगापेक्षां बोंगा, ![सं. अंग+फा. जोग] ब्रह्माप-क्षी.पंढा-यांपैकीं कोणी एखादा पंढारी कोठें जासी सोंगा=( शरीरापेक्षां श्रोतराचा अथवा छुगड्याचा अटापटींत मारला गेल्यास त्याला तात्प्रती मुठमाती देण्याची जी पढ़चा भाग मोठा ) ख=यापक्षां जास्त योग्यतेची ऐट मार्गे. चाल होती तीस म्हणत. ठग लोकांत, त्यांनी मारलेल्याला तात्पुरती सामाश्चदः • अंग, आंगप्रत-किवि. पृथक् पृथक्; अलग अलगः । मठमाती देण्याची पध्रतः, पुढे तथा अताला सवडीने नीट लपवुन इसमवार; प्रत्येकी. ॰उन्हार-पु. (प्र.) अंगोद्धार. १ (काव्य) ठवीत. [अंग+झापणे-झांकणे] ॰झांक-पु. शरीराचा तोल, कल. श्वारीराची, देहाची मुक्तता. २ तीर्थात स्नान करणें; तीर्थस्नान; [अंग+झोंक] क्योल-पु. (काव्य) छातीवरील बंदांचा लांब देहरादि. ३ (योग) पोटांतील आंतर्डी तोंडांतून वाहेर काहून अगरखा. ०ठसा-ठाण-ठेवण-पुनस्री. अंगाची ठेवण; अंग-स्वच्छ करणें; धौती; धुतीपुती. [ अंग+उद्धार ] •उधार-वि. काठी. 'भीमा ऐसा अंगठसा । माझिये दृष्टी दिसतसे । '-मुसभा ६. अंगावर दिलेंहें, केलेंहें (कर्ज, उधारी); स्वतःच्या पतीवर केलेली १५३. २ (ल.) बळ; सैन्य. -होंके १. ॰**ठोळा-ळी-प**.स्री. उधारी. • ओलाचें-न. (कों.) जिन्यांत पाणी सांटविण्याची हातांच्या किंवा पायाच्या बोटांत घालावयाचे एक वेढें, वेढणें. शक्ति आहे असे रोत, जमीन; उन्हाळयांत पाणी न देतां ( मराट्यांत स्त्रिया व मुले बहुधा वापरतात ). [अंगुष्ठ ] ॰ तुक-हिच्यांतुन पीक काढतात. **ंकेप**∹पु. शरीरास कंप सुट्रों; थर बन. अंगाचे वजन. 'तरी छोहाचे आंगतुक । न तोडितांचि कनक । कांप होणे. [सं.] ॰कल-पु. शरीराचा तोल, वांक. [सं.] केल जैसे देख।परिसे तेणे। -शा १७.२१६. [अंग+तुक] ०तील •क्रवळी-स्त्री. ( कान्य ) आर्लिंगन; मिठी; पक्कड. 'परस्परें -पु. अंगर्झोक पहा. •त्नाण-न. शरीरसंरक्षक साधन; चिल्रखत; अंगकवळी होतां । आनंदिलीं उभयतां । ' –मोल. [ अंग + कब- बख्तरः कवच. ' गोधांगुळें घालिती हस्तीं । अंगत्राणें बांधिलीं । ' ळणें ] •कप्ट-पु. शारीरिक श्रमः [सं.] •कळा-स्री, शरीराचें -पांप्र ३२.६५. •त्वाने-त्वें-क्रिवि. ( अंगत्व याची तृतीया ) तेज. कांति: भुतमुशीतपणा ( निरोगावस्थेत ). •काठी-की. प्रतिनिधि म्हणून: एखाद्या करितां; एखाद्याच्या नांनानें-तर्फे-आश्र-आंगबांधाः अंगयष्टिः शरीराचा बांधाः, टेवणः ( अंगलट-लोट- यानें, मार्गदर्शकत्वाखालीं; वतीनें, 'मला न फावल्यास मी

भाषस्या अंगत्वाने दुसरा कोणी पाठवीन. ' ०द्र ह-वि. १ अंगास आंगमरें। '-ज्ञा १३.३१८. ०भर होण-( ना. ) १ फजिती घट बसणारें, दाटणारें. २ दृढ; बळकट. 'आत्मविषयीं आंतुवट। उडणें. २ भार होणें. ०भा-स्त्री. अंगकांति. 'अंगभा विलोकितां साधन जें आंगदर ॥ ' -ज्ञा १६.४५. -पु. (कर्ना.) अंगर- तटस्य जाइली सभा । ' -( अनंत ) सीतास्वयंवर ८९. ०भूत-ख्याच्या आंत घाळावयाची कोपरी. [सं. अंग+टढ] **ेरेण्या**- वि. एखाद्या वस्तुचा भाग, अंश; अवलंबी; समाविष्ट; तदंत-वि. प्रत्यक्ष शेत कसणारा शेतकरी; शारीरिक श्रम करणारा पक्ष. गेत; संबंधीं; आश्रयी. 'सीमंतपूजन हें विवाहाचें अंगभूत •देवता-स्त्री. उपदेवता (कर्मोतील जी मुख्य देवता तिच्या होय. ' ज्वराच्या अंगभूत अरुचि असतेच. '[सं.] •मर्दन-अंगमृत असणारी ). २ ( ल. ) सेवक; चाकर; भौवतालची मंडळी. न. अंग रगडणें; चंपी; मालिश. [ सं. ] •मर्दाई-मर्दी-स्री. [सं.] •धट-वि. उद्धटः असम्यः शिरजोर. [अंग+धृष्ट] पौरुषः शक्तिः केवळ शारीग्कि वळः अंगधटाई. [सं. अंग+ •ध(धि)टाई-स्रो. १ देवळ शारीरिक वळ; पाशवी वळ, फा. मर्दी=पौरुप ] •मस्ती-पाशवी शक्ति; दांडगाई; उद्धटपणा. शक्ति ( चातुर्य, युक्ति यांच्या विरुद्ध ). २ रानटी जुलूम; आंग- [ मं. अंग + फा. मस्ती=दांडगाई ] •मार्द्य-न. शरीराचा मदी. •धार-आंगधार पहा. •धुणे-न. १ (बायकी ) स्नान; नाजुकपणा. [मं. ] •मास-न. (ब्यापकपणे ) शरीर या अथी अंघोळ. र ( व. ) न्हाणीवर. ० न्यास-पु. देवतास्थापनेच्या वेळीं, 'माझ अंगमास दुखतें. ''तिचे अंगमास क्षेकरुं पाहिजे. ' • मेह-धर्मविधि करतांना निरनिराळे मंत्र म्हणून देवतेच्या प्रतिमेला ६ नत -की. शारीरिक श्रम; प्रत्यक्ष कष्ट. [ मं. अंग+अर. मिहनत्= किंवा १६ स्थानी स्पर्श करावयाचा विधिः संध्या वंगेरे कर- श्रम, कष्ट ] **∘मेहनती**-त्या−िव. शारीरिक कष्ट कहन पोट तांना स्वतःच्या शरीराच्या निरनिराळया स्थानीं स्परीकरावयाचे भरणारा; कष्टाळु; पोषाखीच्या उलट. २ स्वतः श्रोत कसणाराः कर्म. [सं.] •परिचर्तन-न. उलटें करणें ( शरीर इ० ); एका शेतकरी. •मेळ -पु. अंगसंग; संबंध, 'तियेचेनि अंगमेळें।' बाजूबह्न दुसऱ्या बाज़ला वलणें. 'आषाढमासीं शयन। भाद्रपदः -विषु १.१०३. [ अंग+मिलणे ] **ेमोड**-स्त्री. अतिशय मेह-मासीं अंगपरिवर्तन । कार्तिकीं उदबोधन । ' [सं. ] ॰पात-पु. नत करणें; कष्ट करणें; सक्त मेहनत. ॰मोडा-पु, १ आळेपिळे १ शरीराचा ऱ्हास; लुकडेपणा; क्षीणता. २ (कब्यावरून) स्वतःस ( आळस घालविण्यासाठी ). ( कि॰ देणे. ) ' निदेने ब्यापिली खार्ली लोटून घेणे. ३ शरीरास किंवा एखाद्या अवयवास पक्षघात काया । आळस आंगमोडे जांभया । ' --दा १८.९.२. २ ताप होणे. ४ अंग बाहेर येणें ( गुरुद्वियाचा भाग ). सिं.] •पांथी- भरण्यापनी अंग कसकसणें; अंग मोडून येणें. ( अव. ) अंगमोडे. स्त्री. खासगत वांटा: सरकतीच्या व्यवहारांत सावकाराने आपली 'अंगमोडे येऊं लागले.' [अंग+मोडणें; वं. अंगमोडा ] सरकत ठेवली असतां सावकारीचे पांथीहून निराळी सरकतीसंबंधें **्यष्टी-रचना**-स्नी. शरीराचा बांधा, ठेवण. [सं.] **्रस**-जी त्याची नक्याची पांथी असते ती. २ अंगवांटा [अंग+ पु. वनस्पतीच्या पानांचा, पाणी न घालतां काढलेला रस; आप-पंक्ती ो ॰ियळा-मोड-पु. अंगदिक पिळणं; आळस आला रस पहा. [सं- ] ॰राख्या-वि. अंग राखुन काम करणारा अमतां किंवा भूतसंचारामुळं अंगास दिन्ने जाणारे आळेपिळे; ( आळसामुळं, अश्रामाणिकपणानें ); अंगचोर; चुकार. ०राग-आळोखेपिळोखे: तापाने अंग कसकमणे. ॰पीडा-वाधा-स्त्री. पु. १ मुगंथी उटणे; उटी, हेप: चोपडण. 'श्रमधर्माने रणि नैसर्गिक विकार; शरीरास जडलेळी न्याधि किंवा रोग ( भूत- वीरांचा अंगराग पसरला । ' – मुसु नाटक २१. २ उटीचें द्रव्य पीडेच्या उलट). [सं.] •प्रत्यंग-न. अवयवांसकट शरीर; ( अरगजा, केशर, इ॰). [सं.] •रेटा-पु. अंगानें दिलेला, पूर्ण शरीर. [ सं. ] **्रास्थान**-न. प्रत्यक्ष प्रवासास निषण्यापूर्वी शरीराने दिलेला धक्का, टोसा. 'गाड्यास अंगरेटा दे म्हणजे एखादा शुभ महर्त साधण्यासाठी आपले घर सोहन जवळपास चालता होईल. ' [अंग+रेटणें ] ॰रेटाई-स्त्री. अंगाची धक्का-दुस-याच्या घरी स्वतः रहावयास जाणें. [सं. ] ०बल्ल-न. शारी- बुक्की; मस्ती; ठोमेठोशी; अंगधटाई, ०रोग-पु. शरीराम होणारा रिक शक्तिः, ताकदः, अंगधटाई. 'अवनीतीनें वर्तो नये । आंग- स्वाभाविक रोग (पिशाच्चवाधेनें किवा देवतापराधानें न बळें।'-दा २.२.२२. [सं.] व्यांधा-पु. शरीराची ठेवण. होणारा ). व्लग-वि. १ (जात, मैत्री, नोकरी इव संबंधानें ) ॰भंग~प. १ अंगाचे सांधे घरणें; अशक्तपणा वाटणें. २ अंग- जडलेला; संबंधी; संबंध असलेला. २ जिन्हाळयाचा; जबळचा; विक्षेप; शरीराचे निरनिराळे चाळे, हावभाव, चेष्टा. 'अंगभंग बहु -पु. १ नातेवाईक; स्नेही. 'तुझा पिता तरी विरोचन । तो दाविती रंगी । रामरंग मुखसिधु तरंगी । ' ॰ भगवात-पु. अंगभंग आसुचा अंगलग जाण । ' -कथा २.६.८८. ' अवघे अंगलग रोग; ज्यामुळें हा रोग होतो तो वातदोष. ०**भर-भार**-ऋित. तुझे विधयेले वीर।'-तुगा ३९२. २ समागम. 'संताचेनि शरीराच्छादनापुरतें ( बस्र ). 'अंगभर बस्र, पोटभर अन्न.' अंगलगें । पापातें जिणणें गेंगे।'-ज्ञा १२.१७७. ३ आध्यः -पु. (ल.) शक्तिः, जोर. 'ए-इवीं प्राप्तं मतांतरें। यातंत्रिन साहाय्य, 'परब्रह्मीचेनि अंगलगें। सुप्रवादि कार्य माया कहं लागे।'

-विज ११.१६. 'देवा मंदराचेनि अंगलगें।'-ज्ञा ११.२५७. बारा के वेटाळे । कोणाही विषा भरलें गगन गिळे। महाकालेंसि •लट - लोट - वटा-वठा-सी पु. शरीराची टेबण, कांति, खेळ । आंगवत असे ' -ज्ञा ११. ४०५. ०वळा-वि. जवळचा: तेज. अंगकाठी पहा. 'तेची अंगलट गोरी आसा' 'माझी अनुकूल; स्वाधीन. **्वसा**-(झाडाचें ) साल, पाला, **रॉ**डा. आंगलट त्यावेळीं कांहींशी पातळ होती '-विवि ११.८.२०४. 'अशोकाचे अंगवसे। चषळिले कन्हेनि जसे। '-ज्ञा ११.४१४. [सं. अंगयब्दिः; प्रा. अंगलठठी-अंगलटः किंवा अंग+लोह ] ल्लट ्वसं-न, रूप. १ -मनको. ्वस्त्र-न, १ उपरणेः उत्तरीयः चे**णें-स्व**तः होऊन जवावदारी पत्करणें. ०त्यद्र येणें-१ अंगास उपवस्न, 'नसत्या अंगवस्नानिर्धी तो घराबाहेर पडला '**२** चिकटणें; तोटबांत येणें. २ अंगाला चिकटणें; धकाबुकी करणें: लंगोटी (गौरवाधी) [सं.] ३ (ल.) प्रेमपात्र; ठेवलेली स्त्री; खोडी काढणें. ( अंगल्ट जाणें असाहि प्रयोग आढळतो ). रखेळी: उपस्री, [ अंगना + उपस्री=आंगोवस्रि-आंगोवस्र असा •**लीन**-वि. अंगांत मुरलेलें; श्रीरांत ग्रम अमलेलें. 'सद्वेये हा शब्द बनला आहे. वस्न(कपड़ा)पाशी याचा कांहीं संबंध जैसे दोषा । अंगलीना। ' –ज्ञा १६.४२. ० लेको -न. अंगावरचा नाहीं अगे राजवाडे म्हणतात –भाज १८३२ ] ' मला तर असे दागिना; अलंकार. 'नाना अलंकार अंगलेणी ।'-सप्र २.५. आठवरों आहे कीं, तथा वेळच्या खाजगी शाळेच्या एका मास्त-• लोट-१ अंगलट पढ़ा. २ अंगभार: अंगाने वजन, पतन, रास सकाळती शाळा असता शाळतीळ विधार्थी त्याच्या आंग-'मस्तर्की वाहती करूनि मोट । भूमी टाकिनी जसा घट । तर्ळी वस्त्राच्या परांतन कित्ये वां बोलावन भागत असत ! ' – टि ४. पाषाण होती पिष्ट। आंगलोटे दोघांच्या ॥ ' –मुसभा ७.३२. '२९१. वाप्र. एका अंगवस्त्रानें निघणें–भाऊवेदांशीं वेबनाव •**याल**-पु. अंगप्रदेश. ' जलतेया भिरिचेया आंगवालां। ' -राज्ञा। होऊन एका उपरण्यानिशीं कांहीं एक तनसंधी न घेतां घराबाहर 99.४२०. [अंग+वक्ष ?] •वटा-किवि. स्वाधीन. [अंग+ निघणे. •वळ-पु. आगवळ, आगुळ. अगवळ पहा. -नागा १२८. वत् ] •व( वा )टा-शेतांत उत्पन्न झालेल्या मालाच्या तीन ( -शर ) •वळण-पु. अंगलटः, अंगाची, शरीराची ठेवण. ( शेतमालक, बैल-नांगर मालक व शेत कसणारा ) वांटयांपैकी **वळणीं पडणें**-सरावार्चे होणें ( हा शब्द प्रथमा विभक्तींत **शेत कसणाऱ्याचा वांटा.** [अंग+वाटा ] **्वण**-स्त्री. १ सरा<sup>!</sup> क्वचित योजितात ). 'जी भाषा आम्ही ... बोलतो त्यांतील बाच्या योगानें आलेली योग्यता; संपादन केलेली कार्यक्षमता; शब्दांचे उचार आमच्या आंगवलणीं पडले असल्यामुळे ... ' वाकवगारी. 'ऐसी अंगवण नाहीं मज देवा।' -तगा ४४९५. -टि ४.४०१. ०**वळा-**प. १ अंगाचे आळेपिळे; आळसामुळें ' वातात्मजासि म्हणे यद्नंदन । जरी तुज असेल आंगवण । यांतून विणारी जांभई. अंगपिळा पहा. २ मुलांची चळवळ. ३ सांगाती, एक स्त्रीरत्न । तुवां घ्यावें स्वेच्छेनें ॥ ' -जे ११.६. २ पराक्रम; सोबती; संबंधी; सहवामी. ' नित्य त्या सेवकाजवळा । अंगें अंग-

शौर्य; जोर; उत्साह. (व.) खटपट; प्रयत्न. आंगवन असाहि वळा तं होशी। '-एभा ६३९४. ४ अंगकाठी. •वळेकार-वि. प्रयोग. 'जळो तुमचे दादुलेपण । नपंसकाहनि हीन । यूथा गेली । भारी ; शक्टिमान्. 'सेजवळ सहवासी । आंगवळे-कारूं आंगवण । काय वदन दावितां॥ ' –ेएरुस्व ८.६. ' नीलजां विश्वासी । ' –िश्जु ५०५. •वाटा –५. १ अंगवटा पहा. २ कैची आंगवणा ॥ '-उषा १४२३. ३ शरीरावस्था. 'तंत्र भीम ं( व्यापारधंदा ) भांडवळ उभारत्याखेरीज प्रत्यक्ष काम करणा-सेनाची आंगवण । कृष्णधर्म पाहाती । '-जै ६.७०. ४ देवीचा । राचा वांटा. ३ अंगपांशी पहा. ०वाटेकरी-५ अंगवाटा घेणारा. वण; तीळ; चट्टा. ( कि॰ पडणें, उठणें, येणें, जाणें ). ५ उपा- व्याण-पु. ( कु. ) नवस ' देवाक आंगवाण केटी हा. ' [ अंग+ सना; भक्ति; (गो.)(देवाला केलेला) नवस. 'की वीरश्रीची वाणी.] •वात-पु. चालतांना वेगाने उत्पन्न होणारा वारा; धरितां अंगवण । प्रताप विशेष वाढे पे । ' -रावि ११.६. ६ अंगवारा; गतिमान् वस्तुपासुन उत्पन्न होणारा वायु. •वाला-सराव: नित्यक्रम: वहिवाट. 'ऐसं करितां पापाचरण। तयासी वि. (गो. ) अंगांत घालण्याचा; आंगाचें. ॰ विकार-विकृति-आर्ते बृद्धपण । पुत्र जाहाले अति दारुण । तरी आंगवण न सांडी ॥ 'पु. श्री. शारीरिक रोग. • विश्लेष-पु. हावभावः अभिनयः -रावि १.१११. ७ ( ल. ) साहाय्य; मदत. ' या परी चतुरंग- चाळा; अंगचेष्ठा; हातवारे. [ सं. ] ०वृद्धि-स्त्री. शरीराची वाढ सेना। मिसळली रणकंदना। आपुरालिया अंगवणा। गज रथ रणा ( रोगामुळॅ झालेली-अंतर्गळ, अंडवृद्धि; इ० ). [सं.] •वेग-आणिती '-एभा ३०.११७. ८ द्वंद्र युद्ध; झुंज. 'तेआं भीड पु. १ शरीराचा वेग; चारुण्याचा जोर अंगवात. २ शरीर वाढत भीमसेना । जुंझतां बहुती आंगवणा । परितजे ऐसी हांव कह्नणा । असतांना त्याला आंतून मिळणारा जोर. व्यक्तस्य-न. १ शरी-उपजेचिना ॥' - शिशु ८७८. [अंगवलन विवा अंगापण-अंगा- राचा अध्यणा; छळेपणा; न्यंग. २ (ल.) (धार्मिक विधीतील वण । • वणा-वि. शर. 'तो अकर आंगवणा पढ़ां चाले।' महत्त्वाचा भाग गाळल्यामुळें ) येणारी न्यूनता; अपूर्णता; -शिशु ५४५. ०वत-सामध्ये; अभिमान. 'आतां हा जळता दोष; वैगुण्य. ०शः-किवि. एकेक भाग घेऊन; भागशः; खंडशः.

•शैथिल्य-न. शरीराचा ढिलंपणा; थलथलीतपणा; मांच ( अंग- दूसऱ्यानें शिकविलेला नव्हे असा. ४ स्वतःच्या योजनेचा; कल्प-दाहर्ष याच्या उलट). ॰संकोच्च-पु. १ शरीराचे आकंचन नेचा. (ल.) थोतांडाचा; कवटाळपणाचा; वनावट; खोडसाळ. अंग चोरणे. ' कि अंगसंकोचे पारधी । टपोनि तत्काळ मुग ५ व्यक्तिविशेषाचा; खासगत; पडवाचा; एकांतीचा, वरील साधी। ' २ आकुंचनाची स्थिति; आकुंचन; संकुचितपणा. [सं.] अर्थात कमीजास्त फरक होउन पुढील कांहीं शब्द झालेले •संग-पु. १ शरीराचा संयोग, मीलन; अंगस्पर्श. 'दीपाचिया आहेत. ∘कल्पक-वि. स्वभावतः नर्वान गोष्टी शोधन काढ• अंगसंगा । कोण सुख आहे पतंगा । '-एसा ८,७४. ' दुक्त गाराः जात्याच गोधक, तीव बुद्धीचा. ०कस्मबी-वि. स्वतःच निर-बोल, अंगसंग कामाचा नाहीं.' २ संभोग; मधुन; रतिगुख. ' घडे निराळ्या वस्तु मेहनतीनें व स्वतःच्या चतुराईनें नीट करणारा;नेहर्मी भक्ति जसी मनाच्या प्रसंगें।न साथ तसी माझ्या अंगसंगें।' लागण्याच्या वस्त तथार करणारा. **्कारागीर-कारिगर-**३ हातघाई; अंगलट; लट्टालट्टी; कुस्ती. [ सं. ] **्सफाई**-स्त्री. गाणाग-चितारी, इ०-वि जन्मतःचकुशल-कलावान्-गवई-शरीराची अथवा कामाची चपळाई; अंगचापल्य. [सं. अंग+ चितारी इ०. अखांब-पु इमला ज्या सामानाचा ( लांकड, दगड फा. सर्फाई] •सरकर्ता-पु. अंगवाटेकरी पहा. •संस्कार- इ० चा केटा असेल) त्याच सामानाचा तयार केलेटा खांब. पु. १ अभ्यंगस्नान वर्गरः, शरीरावर संस्कारः, २ अंगस्पर्शः ०ज्ञोज-पु. मुख्य इमारतीपासन अथवा वस्तुपासन झालेली शरीरसंयोग. [ सं. ] **्सामर्थ्य-**न. शारीन्कि वळ: अंगजोर. वाढ; जास्ती वाढविण्यायाठी घातलेली भर. **्झरा-**पु. पाव-[सं.] **्साळ्या**-वि. नार्के पाडण्याचे काम न करतां इतर साळ्यांतच केवळ उत्पन्न होणारा नव्हे तर सतत पाणी वाहणारा कार्में करणारा सोनार (टंक्साळ्याच्या विरुद्ध). अकमाळ्या जिम्मीतील जिवंत झरा. 'या विहिरीला अंगचे झंग्च पुष्कळ पहा. •िसक-न. अंगावरील वस्त. 'आंगिसकें वेढुं मणौनि। आहेत, पावसाळी एकदोन असतील.' •धाणी-स्वतःचा सर्वज्ञांचीं ॥ ' –ऋ ७०. ' आंगसीकें दीक्षती उदारें । भणे कवी मालक: कोणाचा चाकर नव्हे तो. • मळ-पु. स्वतःच्या शरी-भास्कह ॥ '-शिश २३२. • सम्ब-न, रतिस्खः संभोगस्ख, राची घाणः एखाद्याम अगरी निरुपयोगी असलेली वस्तु, जर्सेः-'बाबा निजांगसुख लाभ बधुजनांतें।'[सं.] •स्टका-स्री. तो अंगचा मल बाबयाचा नाहीं. (कंजूप माणसाबद्दल योज-१ एखाया संकटांतन किया अडचणींतन कांही नुकसान किया तात ). ० लिहिणार-वि. टेखक वगैरे न टेवतां स्वतःचे लेखन इजा न होतां सुटणें. २ मुक्तता. 'हें काम भी पतकरुं आहे स्वतः करणारा. 'मोरोपंत अंगचा लिहिणार होता.' • वक्ता-यांतून माझी अंगसुरका झाल्याशिवाय तुम्हांकडे कसा येऊं १ / वि. उपजत वक्ता. •शहाणा-वि. स्वभावसिद्ध शहाणा; चत्रर. • सुरुती-स्त्री. शरीरमांग्र; जाड्य. • सुट-वि. चपळ; हलक्या •ची कळा-स्त्री. स्वतःच्या अंगचे नसर्गिक तेज, चातुर्य, अंगाचा; सुटसुटीत; मोकळा. ०स्त्रोष्ट्रच-न. शरीराचा वांघे- हुशारी. ०ची गोष्ट-श्री. वैयक्तिक किंवा स्वतःचे काम, घंदा; सुदपणा; सौंदर्य. [सं. ] ० स्ताने-न. लॅकरूं. -शर १ ० स्वभाव- स्वतः काढलेली कल्पना. (कि० सांगणे) ० ची बुद्धि-स्री. पु. जन्मजात अथवा उपजत स्वभाव: नैसर्गिक वृत्ति. [सं.] उपजत शहाणपण. ० चे देऊळ~न. खडकांत, डोंगरांत कोरून ॰हार-पु. ( नृत्य ) सहा किंवा सहापेक्षां जास्त करणांचा समु- काढलेल देऊळ. दाय. हे अंगहार ३२ आहेत:-स्थिरहस्त: पर्यस्तक: सनीविद्ध: अपविद्धः आक्षिप्तः उद्धृद्धितः विष्कंभः अपराजितः विष्कंभापसृतः मत्ताकीड; स्वस्तिकरेचित; पार्श्वस्वस्तिक; वृधिकापस्त; असर; हमाल ३ ( माण. ) कोपरी; हाफजाकीट. [ सं अंग+वस्त्र; हि. मत्तस्खिलितः, मदाद्विलसितः, गतिमंडलः,परिच्छितः, परिवृत्तः, वैशाख अंगोचाः ग्रु. अंगुछोः, सि. अंगोचोः, काश्मी. अंगोस ] रेचितः पराश्रतः अलातकः पार्श्वच्छेदः विद्यद्भांतः उदश्रत्तकः अंगठा, अंगोठा—पु. १ हाताचे विवा पायाचे पहिले आलीढ; रचित; आच्छरित; आक्षिप्तरचित; संभ्रांत: अपसर्प व जाड बोट. 'त्या आरशा घालुनि आंगठ्याला । ल्याली असे अर्थनिकुरुक. ० हीन-वि. व्यंग; न्यून; अपूर्ण; अवयवरहित धेदर आगठयांला। ' -साम्ह ६.२७. २ कळाशीचा एक प्रकार; ( शरीर ). 'कां अंगहीन भांडावे। रथाची गति॥ '-ज्ञा १७. चाळा; दांता. ३ हाड; काठी; धज इ० शब्दाप्रमाणे या शब्दा-३८९. -पु. मदन. -स्त्री. वेश्या; पण्यांगना. 'अंगहीन पडप । चाहि बांधा, ठेवण या अथी उपयोग करतात. ॰ढाखविण-जियापरी।' -ज्ञा १७.२५६.

२ स्वतःचं; जन्मजातः; जातीचें; उसने न घेतलेलं; अंगभूत, ३ मोडतात त्यावस्त किंवा नाहीं याभधी अंगठा हलवितात त्या-स्वतःच्या डोक्यांतील, कर्तवगारीचा, करणीचा, शोधाचा, वस्त्न). 'तेवीं प्रत्रापासीन सुखशाप्ती। माता पिता होईल

अंगच---आगच पहा.

अंगळा-पु. १ (अंगवस्त्र ) उपरणे. २ (को. मंबई ) हात-

वाप्र. नाकबुल जाणें; नाकारणें; फसविणें, ठकविणें ( तर्पण कर-अंगचा-वि. १ शरीराचा; बाहेरचा नव्हे; स्वाभाविक. तांना पितरांना प्रत्यक्ष वस्त देण्याऐवर्जी आंगठयावरून पाणी म्हणती । शेखीं पुत्र अंगोठा दाविती । केवळ श्रांती पुत्रमोहो । ' –एभा ११.८२.[ सं. अंगु=हात+स्थ, अंगुष्ठ; प्रा. अंगुट्ठ; जि. अंग्रष्ट; झेद. अंग्रस्त; फा. अंग्रस्त; हि. अंग्रुठा; गु. अंग्रुठो ] **्धरणे**-अव. अंगठे धर्णे. पायाचे आंगठे ओणवे होऊन हाताने धर्णे (शाळेतील एक शिक्षेचा प्रकार). 'अंगठे धरून ह्या म्हाता-=याला उभा करा. '-वाय २.१. पायाचे अंगठे मुखांत धरणें= वरील अर्थ. 'हरि हरि दाहापूर्वी कळतें तरि भांगठे मुर्खी धरितों। अपराध कोटि पोटी घालाया मुक्ट पाय ते करितों ॥ ' -मोस्री ६.६३. • **ठ्यास आग लागणें**-संकटांचा प्रारंभ होणें; (आगामी संकटाला प्रथमपामनच घावरण्याच्या वेळी म्हणतात.) 'अजून तर तु≆या आंगळास देखील आग लागली नाहीं.' –धर्माजी ०ठ्याची आग मस्तकास जाणे-रागाने नखशिखांत लाल होणें. • ह्यावर दिवस मोजणें-आतुरतेने वाट पाहणें; एखादी इष्ट गोष्ट साधण्यापूर्वीच दिवस मोजणें. ० ठ्याचा मान-अंगठेदाम पहा. • ह्याची खण-छाप-करणे-बिन हिहि-णा-यापासून पावती ध्यावयाची असतां सहीच्या ऐवर्जी डावे हातच्या अंगठ्याचा ठसा शाईनें उठविणें. 'गोप्रदान घेणारा लिहिणारा नसल्यास अंगठवाची खुण करून घ्यावी. '--गोप्रनि ४. • **ख्याचरील जोर**-( न्यायाम ) दोन्हीं हातापायांचे आंगठे टॅकन दंड, जोर काढणें. -व्यायाम, आगष्ट १९२३.

अंगठी -- स्री. १ हाताच्या बोटांत घालावयाचा एक अलं-कार; मुदी; वेढें; मुद्रिका; मोहरेची-देव दर्शनी-मिन्याची-सील ( नांवाची आद्याक्षरें ) इ० अंगठ्या असतात. २ हाताची करंगळी. ३ पायाचे बोट. ४ अंगुस्तान. उहु० १ आंगठी कापली तरी हा मुतायचा नाहीं=अतिशय कृपण माणसाबद्दल योजतात. २ आंगठी सुजली म्हणून डोंगराएवडी होईल कां ? =क्षुलक गोष्ट कितीहि फुगवून सांगितली तरी तिला महत्त्व येत नाहीं. ३ ज्याची आंगठी त्याच्याच डोळ्यांत घालणें=एकादाला डावांत फसविणें; ज्याच्या तंगडचा त्याच्याच गळयांत घालणें. [अंगु-लिस्य (रतन )-आंगुइट्ठ -आंगुट्ठी-आंगठी; सं. अंगुष्ट; सिं. आड्वठी ]

अंगठे दाबणी-दाम--- स्त्रीपु. (लप्ताच्या)सप्तपदीच्या वेळीं -एरुस्व ४.११. २ पत्नी; स्वतःची बायको. [सं.] नवरीची बहीण नवरीच्या पायाचा आंगठा दाबून धरून वसते, **तेव्हां** तो सोडविण्यासाठीं नवऱ्यामुलानें तिला द्यावयाचा **मा**न-पःन, पैका. [आंगठा+दाम ]

अंगठेधरी — स्री. अंगठे धरण्याची शिक्षा. -संगीत घोटाळा ! 93.

अंगडी-डे-भीन. १ (सामा.) अंगरखा. 'आंगडें क्षाडुनि इंग्रजी अमदानी. [ ई. आंग्लो ] घोंगडें करी। ' -तुगा ६२०. 'अंगडी पगडी शाल दुशाला.' -अमृत ११२. २ लहान मुलाचा अंगरखा; अंगा. **आंगडे**- ५.३६.

बंदकी (चें)-कापडी रूदार चिलखत. तिरंदाज यांची संचणी करून हराम मेळविले. '-मदाआ ६. ् ( कु. राजा. ) आंगडा=वंडी; झबलें ] **∘टोपरें-टोपी-अंग**-रखा आणि टोपी; पोशाख. 'तुझा नामदेव शिपी। घेऊनि आला आंगडी टोपी, ' -रंगानु, संतस्तवन.

अंगडी—स्री. ( कर्ना. ) बाजार; दुकान. [द्रा; का. अंगडी] अंगण-न. १ घरापुढील अथवा मागील मोकळी जागा; आवार: घरापुढील झाडुन सारवून तयार केलेली जागा; परूस. 'नर्तकी अंगर्णी तुझ्याहि दिसती सयां।'-कमं ४. 'सभा बेसली आंगणीं।' –गुपाळी. २ ( ल. ) रंगण; पटांगण; मैदान; जसे:-युद्धांगण, रणांगण, ३ (ल.) टप्पा, 'उभा नयनाचे आंगणां.' -दंप १९०. वाप्र. **अंगर्णी जार्णे-(** व. ) ( बायकी )मोरी-वर जाणे, लघ्वीला जाणे. म्ह० १ घर सोडले अंगण पारख ( परदेशी ) अंगणावसन घराची परीक्षा. अप. सपे-आंगण-ण. [ <del>से</del>. ]

अंगत—वि. आंगच्या. 'महाराजांनी समक्ष बोलावृन अंगत स्वभावानुसार शिव्यागाळी करून. '-विक्षिप्त ३.११३. सं. अंग+गत ]

**अंगतपंगत**—आंगतपंगत पहा.

अंगद्--- १ बाहुभूषण ( दंडांत किंवा मनगटांतिह धाल-तात ). कर्डी, वाकी,बाजूबंद इ०. 'करकंकण बाहुअंगर्दे. ' -एभा १४.४८५. ' अंगदमंडित चंदनचर्चित सायुध नृपाळभुज तोडी. ' —मोकर्ण ११.३. –पु. २ वालीपुत्र ( रामदृत ). [सं.] ०**नीति**– स्री. (रामदृत अंगदानें रावणास सांगितलेलें नीतिशास्त्र; त्यावरून) सुनीतिः सन्मार्गाचे नियमः • शिष्टाई-स्त्रीः सीता परत करण्या-साठी अंगदाने रावणाशी केलेली वाटाघाट, सामाचे बोलणें, त्या-वरून ( ल. उप. ) दोन्हीं पक्षांचा समेट करण्यासाठीं आपण होउन लुडबुडेपणाने केलेली मध्यस्थी; लुडबूड; चौंबडेपणा.

वसविलेला एक कर; शिरपटी.

अंगना-स्त्री. १ स्त्री. 'ऐक नरवीरपंचानना । प्राप्तकार्ळी पाणिग्रहणा । तुज कोण वरीना अंगना । सनसोहना श्रीकृष्णा ॥ '

**अंगरखा**—आंगरखा पहा.

अंगरेज, अंग्रेज—इंग्रज माणुस, इंग्रज पहा.

अंगरेजी, अंग्रेजी—इंग्रजी पहा.

अंगलणं --अफ्रि. स्वाधीन होणे. अंगवर्णे पहा. -शर.

अंगलाई, आंग्लाई—सी. इंप्रजशाही; इंप्रजांचे राज्य;

अंगलाई -- स्री. एक देवता. 'अंगलापुरीची अंगलाई '-सप्र

अंगचर्णे-अफ्रि. (गो.) नवस कर्णे. आंगवर्णे पहा. अंगवर्णे-विर्णे-जिक. प्राप्त होणे; मिळणे; होणे. 'तेणेचि ध कोळसा( शाप. ) कार्वन -सृपनि ८. ५ मंगळवार. [ सं. ] **परब्रह्म आं**गविले। जेंगें जिंकिलें सनातें।'–एभा २३.७०५ ं ' देहो दिन्यस्त्रीचा आंगवला ॥ ' - मुसभा ६.३९. २ अनुकुल ( संकर्धा ) चतुर्थी. 'श्रेतमांदारीं गजानन । अंगारकचतुर्थीसी असर्णे. 'गुरूचा उगाळु घ्यावया दंख। मी होईन आंगवला साधिल्या जाण।' -एमा १५ २०४. [अंगारक] सेवक ॥ '-एभा १२.५५४. ३ स्वाधीन होगें, करून घेणें. 'देहत्वं का आंगवता । मी म्हणोनि ॥'-परमा १०.२३. ठोक आपल्या कपाळास अरिध्टनाशक म्हणून ळावितात. रक्षा; 'तो करितां जरी आंगवला । तरी सांगेन तुज ॥' –ज्ञा ३.२६७. धृपारतींतील अवशेष. 'तुझा दास शेषशायी । स्ट्रणुनि लावी 'तें आपुलेनीचि वळें । आंगविलें जिहीं ॥ '-ज्ञा १२.४५.

वीण। '-अमृ १.३४.

वेहा अंगवे ।' -कथा ६.११.७९.

अंगळी--अंगुळी पहा.

अंगा---आंगरखा पहा.

अंगा-संबो. अगा ! अर. (कुण.) हंग. 'हे अंगा अगाये कृष्णा। '-रासपं १.८४६. ' यदंगदाशुपेत्वं ' -ऋग्वेद १,१,६. [बै. सं. अंग=संबोधन, अहो, बरें !]

अंगाई- उद्गा. मुलाला निजवितांना म्हणावयाचे गाण व त्यांचे पालपद. या गाण्याच्या आरंभी व अखेरीस. 'अंगाई ' असे म्हणतात. 'तनयातें करिते अंगाई. ' -विक ८७. [ अंग+ आई ] -स्री. झोंप ( मुलांच्या भाषेत ) ( कि० करणे ). ' अंगाई बाळाची टंगाई ' कर्णं-( उप थट्टा ) झोंप घेणें; निजणें; गाई करणे. 'तर आमचे आख्यान फार लांबन वाचकमंडळी-पैकीं जर कोणास द्वकल्या यायला लागल्या तर त्यांनीं खुशाल मधून उठ्न जाऊन अंगाई करावी. ' -- नि.

अंगाकढा-पु. पानगाः निखाऱ्यावर भाजलेली आरोळी. अगाकडा पहा. [अंगार+कडबू ? ]

अंगांगीभाच-- पु. अवयव आणि अवयवांनीं युक्त जो देह कडे किंवा डावेकडे भोंवरा असतो तो. [ सं. अंग+आर्वत ] यांचा परस्पर संबंध: गौण भागाचा प्रधान भागाशीं संबंध: गौण-मुख्य भाव; उपकार्योपकारक भाव. [ सं. अंग+अंगी+भाव ]

अंगार-पु. १ जिवंत विस्तव; निखारा; इंगळ. ' अंगार-कर्णी बहुवसीं। '-ज्ञा १३.१०६२. २ ( ल. ) रागीट माणुस. **३ भाग,** ( ल. ) दाह्नगोळ्याचा वर्षाव. 'अंगार भडकली होती. ' -संप्राम ६९. [सं.] •होणें-(व. घाटी ) १ आग होणें. २ राग येण. ० डब्बी, पेटी-स्री. (ना. ) आगपेटी.

राज्याचे आरमाराधिपति ) यांचे श्रींगारक असेंहि एक रूप १०.२२९. ०पण-१ स्वभावधर्म. 'कोण्ही म्हणती साय जैसी

ं भाढळतें-भाभ १८३५. २०९: ३०९. **३** म्लॅच्छ: ताम्रलोक.

अंगारकी, अंगारी—की. मंगळवारी येणारी वद्यपक्षांतील

अंगारा-9. देवापुढं जाळलेल्या धुपाची राख; ही भक्त-अंगारा ॥ २ (वैष्णव वर्गर पंथांत ) वर सांगितछेल्या राखेची अंगवला—वि. स्वांगानें, स्वतः, शरीरानें. 'कांतेचिया कपाळास ळावलेली मुकणः, विभूतिः; भस्म. ३ एखाद्या साधूनें भिडा। आवरला होय जगायेवढा। आंगवला उघडा। जिये- र्किवा मांत्रिकाने अरिष्ट किवा पिशाच वर्गरेचा उपद्रव होऊं नये म्हणून भंत्रन दिलेली राख; रामरक्षा, शिवकवच इ० स्तोत्रें म्हणून अंगवे-अंगापासुन. 'ऐशी हीं पचवीस तत्त्वं । रचिलीं लिंग- राख मंतरतात ती; भस्म. ४ जोंबळ्यावर पडणारा काजळीचा रोग. ५ विस्तव; निखारा. ( ल. ) रागीट माणुस. ६ ( सामा. ) राख. 'तुका म्हणे पाहता घडी। जगा जोडी अंगारा॥ '-तुगा ३९७६. [सं. अंगार; फें. जि. अंगर; गु अंगारो ] म्ह० अगा--याला गेला पागारा घेऊन आला=मं'ठा पराऋम करण्यासाठी जाउन सामान्य गोष्ट करणें. •करणें-१ भुतांखेतांची पीडा नाहींशी करण्यासाठीं, विषार उतरण्यासाठीं, किंवा एखादें लोकोत्तर कार्य हात्न घडण्यासाठीं मंतरहेलें भस्म अंगास चोळणं. २ (ल.) अंकित करणें; क्वजांत आणणें. ०ळावणें-( ल. ) एकाद्यास आशा दाखवून शेवर्टी निराश करणें. डाव्या पायाचा अंगारा-दृष्ट लागूं नेये म्हणून आई आपल्या डाव्या पायाच्या तळव्याची माती मुलाच्या कपाळास लावत ती. •धुपारा-१ अंगारा; विभूति; रक्षा; मंत्रतंत्र. (कि॰ करणे). अंगारा करणे पहा. २ ( ल. ) अपुरी सामुग्री, बेगमी; चिक्कूपणाचा खर्च. तुटवडा येणे. ' शेरभर तांदुळांचा सहा माणसांस अंगाराधुपारा होईल. '

अंगाराम्ल--न. ( शाप. ) कार्वनिक असिड. -सृपनि ८. अंगारी चतुर्थी-चौथ--की. अंगरकी-अंगरी पहा. अंगावर्त--न. घोड्याच्या पुढील पायाच्या फऱ्यावर उजवे-

अंगाविणें--अितः. १ (काव्य). कवटाळणें; मिठी मारणें. २ आपला करणें; स्वतःवर जबाबदारी घेणें; अंगावर घेणें. [ अंग ] अंगिक-वि. १ अंगासंबंधीं; शारीरिक. २ अंगर्चे; स्वाभा-विक. अंगभूत 'जयाचेनि आगिक तेजें।'-ज्ञा ६.११०. --न. श्रीरावयवः अंगुलि. 'की अंगिका अंगुष्टद्वया जवळें। गर्भिचेया लावण्या आठांगुळे । '-ऋ ८७. २ सामर्थ्य; बल. ' जे आपुलेनि आंगिकें। त्रिविधपणाचेनि अंकें। '-ज्ञा १८.५२४. ३ अंगचा अंगारक-पु. १ मंगळ प्रह. २ (संकेत ) आंप्रे, (मराठी स्वभाव. 'हिंवलीं जैसी आंगिकें । हिंवों नेदी निजांग।'-ब्रा दुधावरी । तैसी ब्रद्मी मायेची असे उजरी । क्षणे लपे क्षणे प्रगटे साईचे परी। आंगींच्या अंगिकपर्णे ॥ ' -स्वानुदिन १३.१.५६. ( इं. ) ( ॲट्रोपा वेळाडोना ) •भाव-पु. १ शरीराची आकृति, ठब; आकार; ठेवण. 'स्मृति

२ अंगरखा; कोट; पोषाख. 'चंद्रतारां आंगि टोपरें। केलेंसें १८. २ आंगडी. शाङ्गंधरे।'-शिशु ५१०. 'लोहसुयी हार्ती न घेतां। अंगी सिवितां न ये कीं ॥ ' – भवि ३.८९. – पु. अनेक अवयव मिळून दुजी अंगुळी न पडे। ऋोक अध्याय तेणें पार्डे। ' – ज्ञा **झालेळा विशिष्ट पदा**र्थ. -वि. अनेक अंगांचा, अवयवांचा, १८.५७. 'हचिरतर विरोधा शोभती अंगुळीला।'-सा**हह ६**. भागांचा. [सं. अंगिका=कुडतें, चोळी; अंगिन् हिं. अंगिया= ३१. २ (नृत्य ) अंगुलीच्या चार किया. -आवंष्टित, उद्वेष्टित, चोळी ]

म्हणून मान्य करणें; मानणें. २ रुकार भरणें; संमित देंगे. ३ हार्ती कातज्ञाचा हातमोजा. २ अंगुस्तान पहा. [सं. अंगुली+न्नाण] घेणें; अंगावर घेणें. ४ स्वीकार, मान्यता. 'आंगीकार जाधव- ∘तोरण–कपाळावर गंधाचे किंवा भस्माचे त्रिपुंडू. [सं. अंगुळी≕ रायांनी केला। '-ऐपो ८६. ५ (कायदा) (ई.) ॲडिमिशन. बोट्र+तोरण=दरवाजाची कमान ] ०न्तेन-न. विचारांत गर्क कोर्टात चाल्लेल्या कामांतील पक्षकाराने स्वतः, किंवा स्पष्ट किंवा असतां हाताच्या बोटांची हालचाल;चाळा. **ेनिर्देश**-५. हाताच्या गर्भित अधिकार दिलेल्या इसमानें कळविलेल्या तोंडीं किवा दस्त बोटानें दाखविंगः; उल्लेख, दिग्दर्शन करणें (हा तो माणूस इ० ऐवजी हिकेतिवह्न निधणारें मुद्याच्या किंवा लागू गोष्टीविषयीं वाक्प्रचारांत ) भग-पु. १ बोटाचे सांधे सोडणें; बोटें मोडणें. अनुमान. ६ (हिंदुधर्मशास्त्र) देंगे मान्य असल्याबद्दल छेखी शाप देतांना किंवा अलायबलाय करतांना कानशिलावर बोटें कबुली. (इं.) ॲक्नॉलेजमेंट. [सं. अंगीकृ]

अंगीकारणें—उकि. अंगिकार करणें. १ आपला म्हणणें; खुणांनीं भाषण करणें; खुणा करणें. [सं.] हक सांगणे; स्वीकारणें इ. २ कबूल करणें; हकार भरणें; मान्यता देंणे. ३ हार्ती घेणे; अंगावर घेणे. ४ स्वीकारणे; घेणे. 'जरी मी अंगीकारी राज्यासन । ' –रावि ११.१६४. [ सं. अंगीकार ] नाहीं मान । शोभा नेदी जन हांसविले ॥ ' –तुगा ३२१८. ' अंगुले, अंगीकृत— वि. १ कैवार घेतलेलें; आदरलेलं; अंगिकारिलेलें; लोलुलें, वाघनख, सरी। ' -वटसा ३५. आपलेंसे केलेलें. २ कबुली, परवानगी दिलेलें; मान्य केलेलें.

अंगीज —स्री. उरक; उठावणी; पार पाडणे. 'त्यांच्यानें १३. [फा. अंगेझ, अंगेख्तन् (=उठावणी करणें ) चे आज्ञार्थी ह्नप; सं. अंग ]

३ हातीं घेतलेलें. ४ घतलेलें; स्वीकारलेलें. [सं.]

अंगीसणें - अकि. एकह्मप होणें. 'एकाकी असे आंग्र। भागींसूनी। '-ज्ञा १२.२०६. अंगिसुनी-निश्चळ-मनको.

अंगुठा-पु. (कान्य ) अंगठा पहा.

अंगुठी---सी. अंगठी पहा.

तात मुंढावळी । '-प्रला १५४. ०शिरका-दाक्षासव.

अंगुरहोक-स्थी. (हिं. ) काश्मिरांत उगवणारे एक सुडुप.

तेचि अवयव । देखा अंगीकभाव । ' –ज्ञा १.४२. २ सामर्थ्ये. ( ंदीकडून ) झालेल्या लांधींच माप. २ हाताच्या बोटांच्या अंगी--की. अंगडें; प्रकी; झग्याप्रमाणें वर खणाची चोळी हदीचे माप. १२ अंगळें=१ वीत. चोवीस आंग्रळें=एक हात. व खालीं जोड़न परकर असा कशिदा काढलेलें लहान मुलाचें 'तो जगदात्मा दशांगुळे उरला।' ३ बोट; अंगठा. [सं. आंगडें. (हर्लीचा फ्रॉक हा अंगीचा सुधारलेला नसुना आहे) अंगुल । ० वेढें-१ आंगळ्याचा एक रोग; कांडलं. वोटाच्या -शिशि ३.४९. 'सावरीत फिरणें अंगी कुंची।'-दावि १८. सांध्याचा एक विकार. 'गंगुळत्रेडे(ढे) गालफुगी।'-दा ३.६.

अंगुली-ळी-सी. १ हाताचे किंवा पायाचे बोट. 'हुतीं व्यावर्तित व परावर्तित. • त्वाण-१ वाण वंगरे मारतांना हाताच्या अंगीकरण-कार-नपु. १ हक सांगण; स्वीकारण; स्वतःचे बोटास इजा होऊं नये म्हणून हाताच्या पंजांत घालावयाचा एक मोडणें. २ (ल.) कार्यनाश. ०संदेश-पु. हाताच्या बोटांच्या

अंग्रलीयक-न, अंगठी. [सं. ]

अंग्रहें-ळें--न. हातांतील अंगठी. 'जायाचे अंग्रुलें लेतां

अंगूलें—न. अंगडें पहा. 'नवां ठाई तडुकलें । हें पांच पुडें आंग्रलें। '-ऋ ५४.

अंग्राप्त-पु. अंगठा. 'रत्ने भरोनि पृथ्वी दीजे। एकांगुर्हीही कोणा एका कार्याची स्वतां अंगीज करवत नाहीं. ' -मराभा तिषजे। नजा १७.४१५. [सं. अंगुष्ठ; भर. फा. अंगुक्त; झेंद. अंगुस्त ] -ष्टाची आग मस्तकांत जाणें-१ अंगाची लाही होणें; फार संनापणें, रागावणें. अंगुष्ठावरून दशशिर (रावण) करणें-आंगठधाचा रावण करणें. (ल.) अंशमात्र पाहुन सर्वे गोष्टी किंवा प्रकार अतिशय युक्तीनें सांगणें; फुगवून सांगणें. -दशक्तीर करणारा-गध्यष्टः अतिशयोक्ति करणारा.०**पर्व-न**. अंगठयाचे परे. •पर्वभर-न, अंगठयाच्या पेराएवढा; टीचभर; अंगुर-गूर-न. द्राक्ष. 'अंगुरिखरण्या द्राक्षिस घड लोंब- बोटभर. •मात्र पुरुष-दारीर-मनुष्याचे सृक्ष्म शरीर; प्राण गेल्यानंतर यमदृत है शरीर स्थूल शरीरांतून ओहून नेतात व हैंच शरीर पापपुण्य भोगतें, असा समज आहे; लिंग देह. 'अंगुष्ठ-मात्र पुरुषाप्रति यम पारेंकिस्ति आकर्षी । ' -मोवन १३.५८.

घालावयाचे एक धातुचे (लोखंडी, पितळी) टोपण. २ अंगरी. [सं. प्रमाणि ] अंगुली+स्थान किंवा त्राण; फा. अंगुश्तदान; अंगुश्तरी=अंगठी ]

अंगुसा—पु. ( माण. ) फडकें; चिंधी; अंगवस्त्र; अंगोछा. अंगछा पहा. अंगछा पहा, 'त्या अंग्रांत भाकरी बांध.' [सं. अंग+वस्त्र ]

अंग्रस्ती--स्री. (गो.) दु ख; चिंता; काळजी. 'तू दवाची अंगुस्ती साचारुः' - ख्रि १.१.१४. [पोर्तु. अंगुस्तिभा; ई. अँग्विश ो

अंगस्ती--- स्त्री. १ चिळस, भीति वर्गरेमुळे किवः ताप बेण्यापूर्वी अंग कसकसाँ।, शहारे येणें; अंगायरील काटा; शिर- (कि॰ येणें, बाटणें ). शिरी ( कि॰ येण, बाटम) २ खांदे उडविण; शरीरावयवाची अंग्र∓ती—की. रखेटी; राख. [ अंग÷क्षी ]

अंगुळ-ळू--वि. (नंदभाषा) दहा संख्या ( वोट दहा अस तात यावहन सकेत ) 'मुख्र उदानु अंगुळु ऐसी । नंदभाषा सांगितली त्यासी।' -भवि ४२.४५. [सं. अंगुलि]

अंग्रन-- २४. १ च्या बाजूने; च्यावर अथवा खालीं, वसन अथवा खाळून ( रस्ता, भित ६० ). 'वर जी टेकडी ती वरचे 'आंगीनि ऐकुणा झोछ। फेडितांचि तो बाहिरछ। ' -अम् २.४८. अंगून चिरवंदी दगडांनीं बांधून काढिली आहे. ' -विवि ८.१.१०. [अंग ] २ एखाचापासून, करितां, कडून, तर्फे (निरोप, विनंति ) ( अंग+ **ऊन, हुन** ]

अंगेज-जणी, अंगेजी -पुन्नी, शोध, पाडस; उठावणी; पराकम. ' जनरलांनी अंगेज केला आहे. '-राज १२.९७. 'स्वामी । घालणें , करणें ). ' आंघोळी देवें पूजा सारिली । '-शिशु ५७६. हिंदुराज्यकार्यधुरंघर राज्याभिवृद्धिकर्ते, तुम्हां लोकाचे आंगेजणीन : त्या मिळोन एके वेळी। जाती उदकी आंघोळी। ' -कथा १.-सिद्धीस पावले. ' –मराआ ७. [फा. अंगेझ् –अंगेख्तन्=उठावणी ५.६. [ सं. अंग+का. होळणें=धुणे; प्रा. अंगोहिं∂≔ खांद्यावहन कर्णे; सं. अंग े

अंग्रेज में - अकि. (काव्य) अंगीकारण पहा. [अंग. रागे-जणप्रमाण घटना ]

अंगेष्टी--ली. शरीरयष्टि; अंगकाठी. 'लिंग का प्रतिमा दिठीं। [सं.] देखतखेंवों अंगष्टी।'-ज्ञा १७.२०४. [सं. अंग+यष्टि ]

अंगोगडी-ड्या-अांगोगडी-डवा पहा.

भगछा पहा.

शिका. [अंगठा]

पहा.

शको. २.६

अंगोवांगीं-किति. १ स्वतःस, जातीनें. ' येथोनि निघावें वेगीं। एकलाचि आंगोवांगीं। '-एभा ७.२९. २ ( ल. ) सहज, अंगुष्ठाण - स्तन - स्तान - स्थान - न. १ बोटाला सुई अनायासें. 'ऐसे योगबळ योगी।माया जिणती अंगोवांगी। ' टोचूं नये म्हणून व सुईस मायून नेट मिळावा म्हणून तर्जनीत −एभा ६. ३८'५. [ अंग+वा+अंग, किवा अंग द्वि. सांगोवांगी

अंगोशा-शी--पुन्नी. (व.) पंचा; धोतर; अंगवस्न; अंगोछा;

अंगोस्तर, अंगोस्ती, अंगोस्त्र अंगोस्त्री,—नन्नी, अंग-बन्न: उपर्गे. ' गांडीस घोतर । येक अंगोस्तर '-रामदासी ९६. 'मग स्नान करूनि अंगोस्त्र बखें।'-दापि १६४; 'सुचवोनि अंगोस्त्री बांधविर्हे। ' -दावि २५३. [सं. अंग+बस्ल ]

अंगोस्ती-सी. अंगावरील शाहार; काटा. अंगुस्ती पहा.

अंगोळिका, अंगीळी-गौळी-स्नी. बोट (हाताचें। एकदम हालचाल. (कि॰ देंगे). [सं. अंग+हस्ता–स्ती=विचलने पायाचे ), करंगळी; अंगुलि पहा. (अव.) अंगोळिया, अंगो-ळिका. 'अंगोळीस जडीत घालुनि मुदी। कानास कांडाळिते। ' -विरस ३१. 'सुरेख सरळ अंगोळिका। नखें जैशी चंद्रेरेखा।' -व्यं ५५. 'सुनीळ नभाचिया कळिका। तेशा आंगोळिया देखा ' वरी नखें त्या चंद्ररेखा। '-एहस्व १ २४.

**अंगै।न-आंगौन**-वि. अंगांमंबंधी, अंगावरला. -न. धोतर.

अंग्या-पु. अंगी, अंगरखा पहा. अंग्रेज-जी--अंगरेज-जी पहा.

अंघुळ-घोळ-घोळी--श्री. आंघोळ; स्नान. (कि॰ स्नान ,

अंब्र-ब्री--पु. पाय. 'अर्पिली अंध्रियुगुली। विश्वह्मपाच्या ॥ ' –ज्ञा ११.७०८. 'विलोकी अग्रजाचे अंग्रा'–मुबन १.१०५.

अंचल-ळ--५.स्री. अचळ पहा. १ वस्त्राचा शेवट, टोंक; पदर. 'मुखकमल तियेचे अंचलें माय झांकी।'-सारह २.९१ अंगोछा-चछा-पु. अंग पुसण्याचा पंचा; अंगवका; उपवक्षः २ पडदाः 'ते अहंकाराचा अंचलु लोटी।'-माज्ञा २.१३२. ३ दशी: मागावरील कापड विणुन झाल्यानंतर शेवटास उरलेले अंगोठा—पु. १ अंगठा पहा. २ ( ना. ) अंगठयाचा छाप, उभे दोरे, अंचळी पहा. पुर्ल्लिगी. अव. शब्द वापरतात. ४ योगी ज एक प्रकारचे वस्त्र वापरतात तें. ५ जनावराचे थान: स्तन: अंगोठा-पु. (ना.) अंगकाठी; शरीरयष्टि; अंगलोट-वटा अंचूळ [सं. अंचल] ॰फेडणें-(व.) लुगडयाच्या पदरानें हस्ट काढणें. 'अंचल फेडल्यानें डोल्याला बरें बादेल, '

अंच्यवण-न. १ जेवणानंतरचें तोंड हात धुणें. (कि॰ नेत्रविकार, शैत्य इ० रोग बरे होतात. ३ विशिष्ट प्रकारचें काजळ: करणें ). २ ( गो. ) आचमन. ३ ( ल. ) त्याग. [ सं. आचमन ] हें डोळ्यांत घातलें असतां भूमिगत द्रव्य दिसतें. यानें इच्छित बयास पंचामृत अंचवावयास खारें पाणी. ' २ अंतरणें; मुकणें; -ज्ञा १.२३. 'जैसें नेत्रीं घारिततां अंजन। पढे दृशीस निधान। '-दा सोडणे. अंचवर्णे हें मोजनोत्तर करावयाचे असते त्यापुढें मोजन ५.१.३८.४ (ल.)ग्रहकृपा, प्रसाद:क्वानदृष्टि प्राप्त होण्याचे साधन: करणे शक्य नसते यावरून प्राणास, धनास अंचवणें=जिवास, ईश्वरीप्रसाद. 'गुरुअंजनेवीण तें (ब्रह्म) आकळेना ।'-राम धनास मक्रणे. 'संभारसुखास अहत्या आंचवली पोरवयांत।' १४१. ५ ( ल. ) गुद्धीवर आणणारी गोष्ट; शहाणपणाचें औषध. -विक १६, ३ (गो.) आचमन करणे. -3कि. दुस-याचें तोंड 'डोळ्यांना चुरचुरूं न देतां पुरुषांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन हात धुणें. [सं. आचमन; हिं. अंचवना, अचाना; वं. ऑचान ] घालण्याची युक्ति बायकांनाच साधते.' -मानाप ६९.० शालाका -

अंचल 1 हात छातीसमोर बांकडा कलन नाकाच्या शेंडचासमोर ठेवणें. काहून घेणारा ) अट्टल चोर, सोदा, भामटा. ॰पाद-न. टांच जिमनीला टेंकवृन पाऊल सर्व उचलुन बोटें वांक-असतां तो सांभाळण्यासाठीं मान मार्गे घेणें. •शीर्ष-न. (नृत्य) [सं. ] डोकें किचित एका बाजूला खांदावर वांकविणें (रोग, मुरुष्ठी इ० अंजनी-वि. एकरंगी आंगावर काळे, निळे, तांवडे किंवा गोष्टी दर्शविण्याचा अभिनय ). [सं.]

अंची-सी. १ डाक, टपाल; पेणें (टपालाचा घोडाबद- -अश्वप ९४. [सं. अंजन] लण्याची जागा व मुकाम ). 'सरकारांतन पत्रें आंचीवर जीं जीं अंज-जु-मान-श्री. १ सभा, संस्था, समिती. २ पारशां-आलीं तीं तीं नवाव बहादर यांस श्रवण करून पत्राचे भाव सम- मध्ये धर्माचारांसवंशी वादांचा निर्णय सांगणारी संस्था. [फा. जाऊन, उत्तरे निरोत्तरे आर्टी. त्या अन्वये आंचीवर हिहत अंजुमन् ] गेलों. '-राज १०.१९७. -ख३६४०. २ हरकारा. [ सं. अंचि अंजिलि-स्नी. १ ओंजळ; अंजळी; दोन्ही नळहात एकत्र अधिकारी. (का.) अंचेदार.

संयुक्त द्रव्यें होतात. -ज्ञाको अं ४६. [सं. अंजु ]

अंजन—न. १ डोळ्यांत घालावयाचे काजळ, सुरमा. 'न अंजान—वि. (हि.) अज्ञानी; गैरमाहीत; नेणता; अडाणी. लेति जे लोचन अंजनाला।'-सारुह २.९६. 'माझी वेणी [सं. अज्ञान] आपुल्या हातें। गुंफिली रात्रीं कृष्णनाथे। अंजन सोगयाचें स्वहस्ते। अंजाम-पु. परिणाम; श्वेवट. 'मर्जी हजरतीची खुष

अंचवणें अर्क १ जेवणानंतरचें तोंड हात धुणें. 'जेवा- वस्तु दिसणें इ० अतींद्रियज्ञान होतें. 'जैसे डोळ्यां अंजन भेटे।, अंचळी---स्री. दशी; बस्राच्या शेवटास असणारी दोऱ्यांची स्त्री. एक औषधी सळई. त्रिफळाचा रस (काढा), माक्याचा टोंकें. अंचल-ळ ३ पहा. आंचळ्या काढणें-पदर लावणें. [सं. रस, सुंडीचा काढा, तुप, गोमूत्र, मध व कोळीचें दूध यांपैकीं प्रत्येकांत शिसें तापवृन पातळ करून सतत सात वेळ बुडवार्वे. अंचित-वि. १ पुजलेला, मान दिलेला; आदरलेला; नंतर त्याची सळई करावी ती नेत्ररोगांचा नाश करते. -योर [सं.] • करण-न. ( नृत्य ) बोटें व्यावृत्त बरिवृत्त करून मग डावा ५५१. • हारी-पु. ( नकळत दुस-याच्या डोळ्यांतील अंजन

अंजन-नी--श्री. एक इमारती लांकूड. हें दहा बारा हात विणें. •बाह-पु. ( नृत्य) छातीवरील हात थोडा छातीच्या पुढें उंचीचें असून त्यास डहाळ्याच्या अंगास लागून जांभळीं फुळें व फुळें धरणे. •मान-की. ( तृत्य ) शरीराचा तोल पूढें जांऊ लागला येतात: पानांपासन पिवळा रंग होतो. -शे ११.७०. -वग १.८.

पिवळे ठिपके असणारा (घोडा.) उदा० काळांजनी. रक्तांजनी.

(अंचगती). ते. अंच, अंचिय=टपाल; घोडा बदलण्याची जागा; जोड्डन केलेली पोकळी (नमस्कारासाठीं, किंवा कांहीं पदार्थ जासुद. का. अंचे=टपालस्ता.] •वाला-पु. टपाल खात्याचा घेण्यासाठी ). २ नमस्काराची एक पद्धत; अभिवादन. ३ ओंजळ भर कांहीं पदार्थ ( फुलें, धान्य, इ० ). ४ एक माप ( ओंजळींत अंचेलिया-- पु गुरांचा एक रोग. -शे ६.९६ नामजोशी. | राहाणा-या धान्याचे ); कुडव. [सं.] • जोडणे- खांधणे-अंज, अंजन-प. ( शाप. ) एक धातु. ( इं. ) अँटिमनी; दोन्ही तळहात एकमेकांस जोडणें ( नमस्कार-प्रार्थनेसाठीं ); हात याचा उपयोग छापावयाचे खिळे तयार करावयाच्या धातुमध्य जोडणे; प्रार्थना करणे. 'अंजिल बांघोनि म्हणे जिर अभय असेल मिसळण्यासाठी करतात. तसेच सुरम्याकडेहि करतात. म्हणून तरि निवेदीन।'-मोवन १९.११३. ०पूट-अंजली १ पहा. याला सुरम्याची धातु असंहि नांव आहे. - ज्ञाको अं ४३. • संयुक्त हस्त-पु. ( नृत्य ) हातांचीं बोटें सरळ पसहन एकमेकांस याच्यापासून अंजित्रगंधिकद, अंजितिहरिद, अंजिदाक्षित इ० लावणे व आंगठा थोडा आंखडणे नंतर दोन्ही हातांच्या करंगळी-कडील बाजू एकमेकांस जुळविणें.

कंसांतकें रेखिलें॥ '-ड २७.२२. २ एक औषधी द्रव्य. यार्ने राहिली म्हणजे कृतकृत्य ! अंज्याम कसा आहे. इकडे कोणी

पहात नाहीं. ' -रा ५.१०४. [फा. भांजाम्=शेवट. बं. अंजाम= अंड--न. १ अंडकुली; वृषण. २ कस्तुरीमगाची कस्तुरी बंदोबस्त ]

समजूत पाडणें; लाडीगोडीनें बोलणें. २ माया लावणें; ममता खब्बी करणें (पश्चस ). अंदाखालीं खाजवर्णे-हां जी हां जी करणें. [ गोंजारणें द्वि. ] अंजारून गोंजारून-१ पोटाशीं करणें; खशामत करणें; लोगी लावणें. ०गाळुणें-१ खचणें; लट-धरून: करवाळन. २ आर्जवन: समजत घालन.

हैं उष्ण प्रदेशांत होतें. उंची दहा हातांपेक्षां अधिक नसते. पानें खचणें. • म्हणजे उंचरफळ म्हणणें-अतिशय महड दिवा मोठीं. फळाच्या पांढरीं व जांमळीं अशा दोन जाती आहेत. मुखे असणें; अडाणी, दगड असणें. अंडाचें निवर्णे करून फळ रसकाळी व पाककाळी मधुर जड व थंड असन कफ, आम वस्तुणे-अंडाचर अंड घालन वस्तुणे- अंडाचर वस्तुवा वात करणारें अग्निमांग्रकारक व रक्तदोष, दाह, वायु व पित्त मारणें-(व.) आळशीपणार्ने काम न करतां बसून राहाणें; यांचा नाशकारक आहे. पिकल्या अंजिराचा मुरंबा होतो. सुके स्वस्थ वसणे. अगरी आळशी माणसावदृत वापरतात. अंडा-अंजीर अरबस्थानांतून थेतात- अंजिराच्या लाखेचा अळिता **त्ररमृत गळणे-एडणे** -(व.) १ अतिशय अशक्त व असहाय्य उत्तम होतो. -योर १ ५२. वग १.१४. [सं. फा.अजीर.] होण ; निर्वेल, कमक्वत असणे. २ (ल.) मेंग्या, भागवाई, पंढ वोडी-स्री. भाजीचा कच्चा अंजीर.

इ० ). -स्त्री. अंजिरी रंगाचे बस्त, पेटणी. दोन घरें हिरने दोन जी करणें: मिनतवारी करणें: कांटी कार्य साधन घेण्यासाठीं फार घरें काळं उभार, व आडवण सर्व तांबडें असे लुगडें. 'मग दोन्ही आर्जव करणें; खुशामत करणें. (दुसऱ्याच्या ) अंडानें विचू नागकुमरीं। मदालसा देखिली सामोरी। तंव येरीने सरसाविली मारणें-दुसऱ्याच्या नफानुकसानीची पर्वा न करतां त्याजकडुन अंजिरी । लाजलेपण । --कथा ५,६.१३८.

देतात ती.

अंजुली-पूर--- अंजली-पुर पहा.

अंजुळी।'-ज्ञा १५.२.

अंजुतावर गुणकारी मलम आहे. ' [ ! ]

अंटसंट-वि. ( मालवी ) ताळतंत्ररहित; बेअंदाज.

अंटा-ठा-रणं-अटारणः; अवटरणे पहा.

धातु हुबेहुव शिशासारखी दिसते. ' - अप्ति ३. [इं] ्टार्ट- खेळणें; मुका गडी. ३ मदतनीस; सोवती; अडगडी. ७ हस्तक; ( होमिओ. ) गोंवर, डांग्या खोकला, दमा वंगेरेवर औषध. [इं]. बगल्या; सर्व अर्थी अंगगडी पहा. •गोल-गोलक-पु. वृषण;

त्याचा अंटया बंद केला.' 'तुम्हीं तर आमची अंटाच बंद केली.' उत्पन्न होणारा प्राणिवर्ग (पक्षी, सर्प; इ०). -न. पक्ष्याचें

अंडी--अठी पहा.

अंठी-( खा. ) अक्ल. -भात्रे ७.१.४

पहा. 'मग सुर्खेसि घे आंठी। गाढेपणें। '-ज्ञा ५.१३२. जा. धारण. 'करी अंडत्रासें वरिकर दुजा, जो भय हरी। '-मृत्तिका-अंद्र=मिठी मारणें, एकत्र येणें 1

असलेली नाभी; नाफा. ३ कंवठ: अंडे पहा. ४ (व.) रुईचे. अंजारण-गांजारणे-अंक. १ कुरवाळून सांत्वन करणें; सरकी काढळेल्या कापसाचे आंख [सं.] • काढणें-बड विणे-पटणें; गळाठणें. २ भीतीनें मागे घेणें, राहाणें. • ब्रह्मां ज्ञास-अंजिर, अंजीर-पु उंबरासारखें एक झाड व त्याचे फळ. कपाळीं-जाणे-तिश्पीट उडणें; पांचावर धारण बसणें: धीर होणें, असणें. -स येणें-वार्धक्यामुळे कमजोर व मलल, कम-अंजिरी-जीरी — वि. अंजिराच्या रंगाचें (कापड, वन्न, ताकद होणें; लुळाखुळा होणें. -स लोणी लावणें-हां जी हां परमारें आपलें काम करून घेणें; पाहण्याच्या हातानें साप मार-अंजीर-की. गुरांच्या घशांत औषध वंगरे ओततांना हातास विणें. ० उचारा-पु. ( छ. ) माया; गर्भ श्रीमंती. -वि. ( नवीन इजा वंगरे होऊं नेय म्हणून त्यांच्या तोंडांत जी लांकडी नळी घातलेल्या अंडचाच्या उवेप्रमाणें ) उवट: किंचित गरम: कोंबट, •कटाह--पु. १ विश्व, ब्रह्मांड; खगोलाचा दश्य गोलार्घ. २ ब्रह्मांडाभोंवतीं असलेल अष्टधा प्रकृतीचे आवरण दिवा कवच. अंज्ञळ-ळी--अंजुली; ओंजळ पहा. 'ऐक्यभावाची 'दुज्या परें अंडकटाह फोडी।'-(वामन) नवनीत १११. [अंड+कटाह=कढई] •कुली-कुले-कुल-स्नीन. वृपण, अंड; अंजुत-पु. (व.) गजकणिसारखा एक त्वचारोग; चट्टा. ' हें (लहान मुलाचें ). २ दोन्हीं वृषणें; सबंध आंड. ॰कोश-प-पु. अंडावरचे आवरण आंतील वृषणासहः वृषणः अाहायः २ ब्रह्मांडकोशाचा संक्षेप. 'भागीरथी अंडकोश फोइन आली.' •गडी -१ (सोंगट्या इ॰ खेळ) हाताखालचा खेळगडी, पिता. २ अँटिमनी—स्त्री. एक धातु; अंज पहा. 'अन्टीमनी ही पोटांतला गडी, एकादा गडी कमी असतां त्याच्याबद्दल आपणच अंद्रशा, अंठा-पुत्री. (व.) कारभार; हालचाल. 'त्यानें अंड. [सं.] •जा-वि. अंडापासून जन्मेलेंले. २ अंडशापासून पिल्लं. 'तं माझी पक्षिणी मी तुझे अंडज।' -नामना ६२. [सं. अंड+ज] • श्रास-पु. (शब्दश:-अंडकुल्या वर उचलाया-अं(आं)ठी--श्री. ऐक्य; मिठी; आर्लिंगन. अठी अर्थ ४ जोगी अवस्था ) अतिशय भीति; तिर्पीट; त्रेधा; पांचावर भक्षण (वामन) ४. ॰दोरी-स्त्री. खोगीर आवळतांना जनाव

बांधण्यांत येणारा पद्टा, मुठीची दोरी. ०धरणी-स्त्री हां जी हां जी; मित्रतवारी; खुशामत; शेपूट घोळणी; अंडमळणी पहा. ॰पंचा--प. अतिशय अहंद पंचा. ॰बंधा-पु मंदिराच्या शिख रावरील अंडाकार गोळा; घुमटी. •बुर्ला--स्री. ल्हान मुलाच्या करदोडयाच्या किंवा घागऱ्यांच्या मधोमध घारण्यासाठों ( बुली-सारखा) केलेला सोन्याचा किंवा चांदीचा एक दागिना **ंमळणी, ंमळणी-चीटमळणी-**स्वी. (कुग.) हां जी हां जी; हलकी कामें करून किया फाजील स्तृति करून मर्जी संपादणें; खुशामत, अंड+मळों े ० चिकार--विकृति-पुर्ली, अंडाला होगारा रोग. • वृद्धि-स्त्री. अंतर्गळ; अंड वाढगे (बाताच्या उपद्रवानें ). ० स्थिति-स्नी. प्रामी अंडवांत असण्याची अवस्था. -प्राणिमो १००.

अंडाकार-कृति-वि. अंडाच्या आकाराचाः अंडासारसा लांबट गोलाकार. [ सं. ]

र्किवा वृषणावर भोंवरा असणारा ( घोडा ). -अश्रप ९४.

अंडाशय-पु. ज्या ठिकाणीं मादीच्या पोटांत अंडीं उत्पन्न होतात तें स्थान. गर्माशय (इं. ) ओव्हरी.

**द्वि.** ]

अंडी-सी. एरंडाचें बीं, एरंडी. ( अव. ) अंडया.

**अंडींपिल्ली**—नभव. १ अंडी आणि पिल्ली. २ (पक्षी भापलीं अंडींपिल्लीं खोल दहवून ठेवतात यावरून ) अतिशय गुप्त व सूक्ष्म गोष्टी; एकुण एक खुड्या; सार्यंत हिककत. कशास खाची इतकी प्रतिष्ठा सांगतोस, मन्त्रा त्याची अवधी क्षेत्रट दिसर्थे। ठाव लागणें. अंताला लागणें-शथ. व्यवस्थित अंडोंपिळीं टाऊक आहेत. '३ काळ वेरॅ; दुष्कृत्य. (कि॰ वाहेर पार पडणें. शेवटास जाणें. 'हें कार्थ एकदांचें अंताटा लागठें. ' काढणे. 'तो त्यांची अंडीपिही वाहर काढील. '-िट ४.१३०.

अंडील-डेल-वि. १ अंड शावृत असलेला; न बडवलेला (बैल इ०).सांड. 'त्यांचा थोरला बेल अजून अंडील आहे.'(ल.) स्वतंत्रपणे उपयोग होतो. [ अंत:, अंतर् ] रगदार; तगडा. २ वळू (घोडा, बैल ६०). खच्ची न केलेला. 'अंडील मुसमुसलेला जवान. ५ बाहेर्एयाली: कामासक्त. ६ अहल: पका. 'अंडिल गडी. ं [सं. अंडीर=वीर्यवान् , पौरुषयुक्त ]

अंडकली-ले-अंडकुली पहा.

राच्या अंडावरून आवळला जाणारा व पाटीमागॅ बांडगें यास **पडणें, करणें, होणें−असे** वा≆प्रचार आहेत. ३ (ल.) भीती-मुळे माघार घेणे; लेंडचा गाळणे; भेदरणें. अंडच:स येण-१ अडें टाकण्याच्या स्थितीस येणे. २ ( ल. ) जिकीरीस येणे.

अंडेर—म्नी. अंडरी; (खा.) मुलगी.

अंडोर-पु. (खा.) मुलगा. 'तेथचि आंडोरां करवि सात खडे वोलांडवर्गे । ' –ऋ १०८. [सं. अंडज=अंडाउय=अंडाउर= अंडोर ]

अंड्या—िव. १ अंड सुजलेला: अंड मोठे असलेला. २ ( ल. ) अंतर्गळ झालेला. ३ कोनफळाची एक जात. [सं. अंड ]

अंत-पु १ शेवट; निकाल: परिणाम. २ मृत्यु: मरण. ' आतां असे अंत समीप अप्ता।' -सारुह १.१८. ३ (वैशक-निदान ) रोगाची पांववी अवस्थाः प्रकारः निकालः ( रोगांतन उठमें किंवा मरणें ). ४ ( गणित ) श्रेणीची शेवटची रकम; पद. ५ (ल.) शेवट: ठाव, खोली; तळ. 'ह्या विहिरीच्या पाण्याचा अंत लागत नाहीं. ' ६ अवसान: अंतिम स्वरूप: कटिण परीक्षा: अंडावर्त-वि. वृश्ण ज्या जागीं पोटास लागतें त्याजागीं कसोटी कोणाचा अंत पाहिल्यावांचन देव कोणावर कृपा करीत नाहीं. ' 'इतका वेळ माझा कां अंत बवायचे झालें ? '-बाय २.४. ७ कर्तृत्वाची पराकाष्ठा; सीमा; दम; तथ्य. 'ह्या धोतरांत आतां कांहीं अंत राहिला नाहीं. ' 'त्या घोडयाचा अंत पाहुन अंडाळवंडाळ-स्त्री. (व.) अव्यवस्था; गैरसीय. [वंडाळी दाहा कोस न्या. ' ८ समाप्ति; पूर्णपणा. ' माझा श्रंथ अधापि अंतास गेला नाहीं. ' ९कड; तीर;टोंक उ० वनान्त: वस्त्रान्त. •पाहाण- कसाला लावणें. छळणें. गांजणें: निघेल तितकें काम काढणें. 'धाव रे रामराया किती अंत पहासी।'-रामदास. •पुरणं-काल समीप थेणें. मरण ओढविंगें. 'माझा तों पुरलासे अंत । ' - ह ३१.२२०. ० लागणें - सर्व समज्ञें: अखेर सांपडेंग:

**अंत, अंत:**— राग. आंत; मध्यें; अंतर्गत; आंतर. 'उबरजे-अंत स्थापिला मारुती. '-रामदासी २.१०. समासांत किंवा

**अंतक**—पु. १ काळ; यम. 'जेणे नादे अंतक। गजबजला घोडा.' ३ (ल.) बगल्या; अत्यंत प्रीतींतील माणूस. ४ तारुण्यार्ने ठाके । ' –ज्ञा १.१५०. [सं. ] २ ( ल. ) प्राण घेणारा; फांशी देणारा ( मांग ); संहारक पदार्थ; भयंकर शत्रुः जन्मजात वरी. –वि. संहार करणारा; प्राणनाशक ( रोग, जखम, वेरी ).

अंत:करण---न. १ अंतर्याम; हृदय; विकार-विचाराचे अंदें — न.कंबठ;पक्षी किंवा इतर कित्येक प्रकारच्या प्राण्याच्या स्थान; मन; आत्मा; जीव; अंत:करण चतुष्टशांपैकीं प्रत्येक. स्त्री जातीपासन उत्पन्न होणारा प्रजोत्पादक गोलक. यांत अस- निर्विकल्प जें स्फुरण । उगेंच असतां आठवण । ते जाणावें अंतः . छेल्या गर्भाची वाढ होउन पिल्लें तयार होतात. इतर अर्थी अंड कर्ण। जाणती कळा। ' --दा १७.८.४. २ ( ल. ) दया; माया. पडा. [सं. अंड ] • बाळणें – १ पश्याने अंड घाळणें; विणे. २ (खो ं त्याला अंत:करण नाहीं. ' [सं. ] • चतुष्ट्य – न मन, बुद्धि, खोमधील एक संज्ञा); कोणलाहि चुकीबद्दल (उ० खो देण्याच्या चित्त व अहंकार मिळ्न होणारे आंतर मन. चार प्रकारांनी चेष्ट-जार्गी आधीं गडी उठल्यास ) म्हणतात. शिवाय. **्घारुणे. जारा आत्मा. ० पंचक-**न. अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि आणि

अहंकार यांचा समृह. ०द्माद्धि -स्त्री. मनाची शुद्धि; पावत्रता; पट सोडित । भावार्थ म्हणत ओंपुण्या । ' –एरुस्व ७.६५. [सं. निष्कपटता; मनांतन कामकोधादि विकार काहून टाकणे. [सं. ] अंतर्+पट] • जळण - १ अतिशय तळमळ लागंग: आस्या अस्या. 'अंत.कर्णेच लागलें. ' - अस्तेभा १८. - णांत धर करून बस्तर्णे-अत्वेत शास्त्री बावांचाच शिष्यवर्णातःपाती आहें. ' [ सं. अंतर्+पत् ] विश्वास होणे; विश्वासास पात्र होणे, बन्धे. ' हा नानांचा कांटा त्याच्या अंतःकरणांत घर करून वसला आहे. ' – अस्तेमा ५५ -**णांत-णास चटका लागणें, वसणे**-ध्यास लागमें, तळमळ होंगे. 'तुमच्या अंत करणांत देशाबद्दल चटका रूप्न राहिल। असल तर स्वदेशी कापड वापरा. ' -रि १.५११.

अंतकाल-ळ-पु. मरणकाल; रेवटवी घटका. मह० 'अंतकाळापेक्षां मध्यान्ह काळ कडीण ' 'जिवाझी जडविलेल्या जिवासाठी अंतकाळाला लाभकाळ समजावें लागतें, ' -र जग ५. २ (ल) कार्यमात्राच्या उपशंहाराची वेळ; समाप्तीची वेळ. अखेरीची वेळ. [सं.]

अंतही -हि--कीन. आंतडी-डे पहा आंत्र प्राण्याच्या पोटां-तील दोरीसारखा एक अवयव. [सं. अंत्र] • उग्रहणें -फाहणें-गळ्यांत घालणं - वाहेर काढणं-उपसणं -१ अनिशय रागावण: खरडपटी काढणे. २ स्फोट करणे: उघडदीस आणणे •कातंड एक असणं-होणे-मिळणे-जमणे-एक्त- मांस एक असर्गे; एकोदर असर्गे. अंतर्डी गळ्यास येणे-अति शय श्रम होणे; अतिशय त्रास-त्रस्त होणे. •तुर्रणे-कळवळा येणें; दया येणें; हृदयास पीळ पडणें. •िनपसर्ण-१ आंतडी बाहेर काढ़ों. २ ( छ. ) बिगें, अंडी पिट्टी बाहर काइगें. ३ हात धुत्रन पाठीस लागमें; पिच्छा पुःविमें. ॰ पिळणे, आंतड्याला पाळ पडणे-बसण-१ कळकळ वाटगः, तळमळग. २ अति-शय श्रमामुळे आंतडचाला दुखापत होगे. •रंगियिण -चोप-**डणें -रंगणें -चांगलें खाऊं पिऊं घालन दारीर** पुष्ट करणें : तजेला आण्णे; धष्टपुष्ट होणे. •ङ्या वाळविणे-वाळवीत बसणे-दातांस दांत लावून बसणे; भुकेने ब्याकूळ होणे.

**अंतरे कातरे—**न. आतर्डे आणि कातरें (लहान मुलां-संबंधानें आईनें कळवळयाने व प्रेमाने म्हणावयाची संज्ञा ). 'हैं माम अंतडे कातडें आहे.' **अंतड्याकातड्याची माया**-स्त्री. अःईची कळकळ, माया.

मध्ये किंवा मुजीत गुरु (बाप ) व मुंज होणारा मुख्या ह्यांच्या इसरी भाषा; देशांतर, देहांतर; स्थलांतर. ' गुरी उभविकी अनेगी। मध्यें जे वस्त्र, पद्याप्रमाणे ठराविक सुहतेषटकेपर्यत यस्तात तें. शास्त्रांतरीं।'-ज्ञा ६.५२. ११ ( अंकगणित ) विवक्षित न्यूनी-'काळ सावधान म्हणत । सुर्य व्यनघटिका पाहत । वियोग अंतः ंकरण, वजा करणे; जसॅ–विसांत पांचांचे अंतर करून पथरा∙

अंतःपाती—वि. आंत असर्रेले: अंतर्गत: आग्रित: मधलें: जेथे जळत आहेत तथे असेतोषामीच्या ज्वाला बाहेर पण्यारच.' आंत गुंडाळलेले, सांपडलेले; समाविष्ट; आंत **येणारें**; पोटांत -िट्यु १२. २ मत्सर वाटणे; द्वेषुर्विद जागृत होणे. 'बाचीराव गणना होणारें. ज्ञानाज्ञानाचे विकार। अविद्यांत:पाती साचार।' स्वयंसिद्ध होऊं पाहातात, हैं पाहन बाळोबाचे शंत करण जुटं -एमा २८.५०९ सामाशबार-जगरंत पाती; जलांत:पाती. 'मी

> अंतपार--पु. अखर व पल्किडील जागा; शेवट; सीमा; इयत्ता (नेहर्मी न्कारायी प्रयोग), 'गोकुळींच्या सुखा। अंतपार नाहीं लेखा: '-तुगा १९४. २ (गो.) ठावठिकाणचा पता. ( अत+पार )

अंत:पूर-- १ राणीवसां; झनानखाना. 'सोळां सहस्र अंत पुर । तेतृरेया नान। उपचार : ' –िशशु ७५३. 'गरिबांनां अंत पुर नाही, मुखबोहाळे नाहींत. ' –मानाप १२. २ (ल.) स्री. वायको. 'जया सोळा सहश्र अंत:पुरां।'-उपा ७२५. भणौनि सोळां सहस्रे अंत-पुरे प्रणिली।' –िश्च ७०२. ३ आंतर्ले घर, बायका बसण्याची जाना. [सं. अतर्+पुर]

**अंत:प्रकृति**—िव. आंतल्या गांठीचा; कुढा; भिडस्त; संकोची; अवोल्या; खोल. [ मं. ]

अंतमाळ--भी आंतर्डी. [सं. अंत्र+माला]

अंतर्-आंतील; मधील; मध्यंतरीचा. यापासून बनलेले सामासिक शब्द कांहीं स्वतंत्र व कांहीं अंतर शब्दानध्यें दिले आहेत. [ सं. अंतर्; झें. अंतरे; लॅ. इंटर; गॉ. उंदर् ]

वकाश; अवधि (सामा.) काळ; वेळ. 'मग तोही निग अंतरें। गगना मिळे। '-ज्ञा ६.३००. ' पुणे व मुंबई यांमध्यें १२० र्वलाचे अंतर आहे. ' २ खंड. ३ फरक; भेद; असमानता. 'तेवीं आम्हां तयां परस्परें । बाहेरी नामाचींचि अंतरें । वांचुनि आतुबर बस्तुबिचारें। मी तेचि ते। '-ज्ञा ९.४११. ४ विपरीत-पणाः, विश्रतिपत्तिः, असंमतिः, विपरीत मत. ५ द्विमतः भेदभावः, मांडण: वांकडेपजा. 'परि न वदावें वधू-प्रमी जेण पडेठ अंतर ते ॥ '-मोसभा ४.६१. ६ कसर: तफावत: कमतरता (काम) चाकरी, घंदा यांत). 'चाकरीत अंतर पडले असले तर ...' ७ चुक, अशुद्धः; तफावत. (कि ०पडणें). 'ह्या हिज्ञेवांत अंतर नाहीं.' ८ मनः; हृदयः मनातील गोष्ठः अभिप्रायः 'तुमचे अंतर कळले तर बरें ? '

अंतरींचा ज्ञानदिवा मालवूं नको र. ' 'तुका म्हणे देवा माझें अंतर वसवा।'-तुगा ११६८. ९ ( ल. ) रहस्य; मर्स. 'भक्तीचें अंतर अतिगृह । न कळे उपड श्रुतिशास्त्र । ' -एभा १४.२४१. १० **अंतः पट-पाट --**पु. अंतर्पट; स्मांत नवरा व नवरी यांच्या ं ( समासांत पदाच्या अंती )दुमरा; अन्य, जमें .-भाषांतर, म्हणजे

१२ (काव्य) अंतरिक्ष:आकाश: अंतराळ. 'की अंतरीहन खालीं असलेली (जमीन). [ईस्ट इंडिया कंपनी रेकॉर्ड ३.१७३] पडली । गेली चुर होऊनिया । '-मोल. १३ (काव्य) आंतली अमिळिण-वि. (काव्य) वाईट अंतःकरणाचा; मनाचा खोटा: बाजु, स्थल, भाग. जसें-'अंतरी शर भिनला.' 'वायुतत्वाचें दुराचारी; अष्ट, दुष्ट. • मार्ग-पु. १ आंतील रस्ता. २ ( संगीत ) अंतर । ' –ज्ञा १३.११५, ' पात्रांतरीं वाजित क्षीरधारा । ' १४ प्रत्येक रागाच्या विशिष्ट नियमानुसार वादी–संवादीच्या घोरणार्ने वियोग; ताटादृत. 'मायलेकरांस अंतर पडलें. ' [ सं. अंतर; वैचित्रय उत्पन्न करणारा स्वरसमुदाय रागविस्ताराच्या मध्यें मध्यें लिथु. अंत्र; लॅ. अल्टर ] •करणें-( अंक योजणें: रागाचे वेशिष्ट राखण्यासाठी व रंजकतेसाठीं केलेली स्वर-गणित ) बजाकरणें. •देंग-सोडणें; त्यागणें; टाकून जाणें. रचना. •िमठी-स्री. अतिशय प्रेम. 'राम जावईविशेष । अंतरिमठी 'तुका मृशो आतां नको दंऊं अंतर।न कळे पुढें काय बोलं जनकाची।'-वेसीस्व ७.१०. ०याम- अंतर्याम पहा. 'नवल विचार ॥ ' -तुगा १८३७ . -ख१२३३ . **्पर्डण**-न्युनता, वाटते अंतरयामी । '-देप २९. **्वन**-न. नागवेलीचे अंकर: कमतरता येणें ( सित्रप्रेमांत, भक्तिभावांत, इ० ) अंतर अर्थ ५ जुन्या नागवेलीचे कडें कहन तें जिसनीत पुरलें असतां त्यापासन पहा. ॰होणे-फरक पडणे. 'ह्वापू, यांत अंतर होणार नाहीं. ' जे नवीन अंकुर किवा धुमारे फुटतात ते व गुंडाळी व नवीन -इंप ६६. म्ह · अंतरंमहदंहतरं=कोणताहि भेद, फरक असो तो फुटलेटी पार्ने ( नवती ). ·वही-ई-स्त्री. आंतील कुंपण, बांध, मोठाच भेद होय. •क्ट्या-स्त्री. अंतःकरण, मन. 'श्रीतीपात्र वई; अनुक्रमाने लागत गेळेळ जे अनेकस्वामिक भूभाग त्यांच्या अंतर्कळा । घेऊन गेळी । '-दा ३.२.४२. ० खण, -ची खण-स्त्री. भेदार्थ मध्ये मध्ये ज्या आडव्या वह्या असतात त्या प्रत्येक गुप्त खुण; चिन्ह; बिंग, इंगित, 'म्हणे कांहीं सांगे अंतरखुण। तो विद्याळ-पु. साक्षात स्पर्श नहोतां गवत, काठी इव मध्यस्य ताटिकांतक मखपालण। जेर्णे कह्ननि संतोपे। ' ॰गळ-अंतर्गेळ वस्तने झालेला विटाळ. [सं. अंतर+द. विट्टाल; म. विटाळ] पहा. •गाड-वि. १ विशेष परिचयाचा (कुटुंबांतल्या गुह्य गोष्टी,। •चेधी-पु अंतरज्ञानी पुरुष; मनकवडा, 'अंतरवेधी अंतर जाणे। धंयांतल्या खुन्या, एखाया गोष्टीची कच्ची हकीकत इ० इत्यंसूत बाहेरमद्रा कांहींच नेर्णे। ' –दा १८.८.१५. • वेळ-पु.सी. माहिती असलेला ); अंतर्भेचा. २ लुडबुडचा; लांडा कारभार आकाशवेल; अमरवेल; सोनवेल. ०साल-ली. झाडाच्या वरील करणाराः मञ्यस्य. ३ त्रासदायकः निरुपयोगी (अंग, अवयव, साठीच्या आंतठी पातळ साठ, त्वचाः जनावराच्या वरीळ कात-भाग ). ४ ( ত. ) खटपटी; निष्णात. [सं. अंतर्गेड्स=निरुपयोगी ] ड्याच्या आंतील पातळ चामडी, ०साळ-स्री. भाताचा एक -पु. १ ग्रुप्त हेतु; ग्रुह्म गोष्ट; मनांत ठरविलेला वेत ( कि॰राखणें; प्रकार. ॰साक्ष-क्षी-वि. १ अंतर्ज्ञानी (ईश्वर, योगी ) २ अंतर् ठेव**ें**—बाळगणें; पोटांत ). २ अडथळा; आडकाठी; प्रतिवंध; र्याम जाणणारा. **्रसुख**-न. आरमसुख; आत्मतृप्ति; अंतर्यामीचा [सं. अंतर्+गडणें ] - चा निरोप—५ आंतला (खाजगी, आनंद. 'जयास लाघलें अंतरसुख। मग तो न मानी प्रपंचदःख। ' गुप्त ) संदेश, आज्ञा. -रीची मात--की. गुद्धगोष्ट; गुप्तगोष्ट. ०स्तती-वि. १ ज्याची अर्धी विणकर सुती आहे असे कापड, ' सांगें अंतरींची मात । तो येक मुर्ख ॥ '-दा २.१.९. [ अंतर्+ सर्णंग. २ (ल.) आंतृन काम करणारा; गुप्तपणें खटपट करणारा. ३ मात ] •गृह-न. १ माजवर; स्वयंपाकघर. २ अंत.पुर; जनान- प्रच्छत्र भावाचा; गृढ अर्थाचा. [अंतर्+सूत्री] •स्थ-वि. १ अंतस्थ; खाना. 'बस्ने भूपणे अंगावस्ती। तीं सकळ ब्राह्मणांसि वांटी भूपती। आंतील. २ अंगची; मूळची ३ स्वाभाविक; नेसगिक. ०हेत-त-पु. मग जावोनि अंतरग्रहाप्रती । पुत्रमुख प्रीती पहातसे । ' -संवि गुप्त हेतु. ' अंतरहेत चुक्रत गेला । समुदायाचा । ' -दा १९.९.७. १५.१६२. ० हस्टि-स्थी. अंतस्य नजर; मनश्रक्ष; ज्ञानचक्षु. 'बैस ० ज्ञा-वि. १ अंतर्ज्ञानी; जगांतील सर्व गोष्टी मनार्ने जाणणारा. सावधान माझे ध्यानी । अंतरदृष्टी लक्षुनि । ' ०पगडी-पकडी- २ अंतरसाक्षी. [सं.] स्री. (ब्यायाम) १ टांगलेला मल्सांब. २ छताला दोरीन लटकलेल्या अंतरंग— न. १ ( कान्य ) मन; अंतःकरण, 'भिक्त निकट दीड फूट लांबीच्या मलखांबावरील आढ्या, उड्या. यांत खाली अंत(आंत)रंगे। तो सत्वगुण।' -दा २.७.३४. २ आंतील भाग; उडी मारण्यांत शिताफी असते; वज्रमुष्टी पहिलवान या व्यायाः अभ्यंतर; अंतर्भाग; गुह्य. बहिरंगाच्या उलट. 'ऐसा हा अंत-माचा विशेष अभ्यास करतो. हा मलखांब सागवानी लांकडाचा रंगु। सच्छब्दाचा विनियोग्रा। '-ज्ञा १७.३८५. -गीचा-वि.

क्ता. (ब्यायाम) १ टागळला मळखाब. २ छताला दारान लटकळल्या अंतरम—न. १ (काव्य) मन; अतःकरण. 'भिक्तानकट दीड फूट लांबीच्या मळखाबाबरील आढ्या, उड्या. यांत खाळी अंत(आंत)रंगे। तो सत्वगुण।' -दा २.७.३४. २ आंतीलभाग; उडी मारण्यांत शिताफी असते; वज्रमुष्टी पहिलवान या व्याया- अभ्यंतर; अंतर्भाग; गुद्धा. बहिरंगाच्या उलट. 'ऐसा हा अंत- माचा विशेष अभ्यास करतो. हा मलखांब सागवानी लांकडाचा रंगु। सच्छव्याचा विनियोगु।'-ज्ञा १७.३८५. -गीचा-वि. करतात. -संव्या ६३.०पट-पाट-अंतःपट पहा. 'भगळ हें नोंह अंतरीचा; जवळचा; शरीरसंवंधी; जिवलग; निकटवर्ती असलेला; कन्यापुत्रादिक। राहिला लौकिक अंतरपाट॥' -तुगा ३६५३. कुटुंबांतला (चाकर, नोकर, आप्त, मित्र इ०); 'मी जरी सल्व- पट्टी-ली. (शिवण काम) पुढ्याला बळकटी आणणारा काप- गीचा चांगु। तरी काय आइसीहूनि अंतरंगु॥' -ज्ञा १९.३२. हाचा भाग. 'कापडाच्या दंदींत पाठ, पुढा व अंतरपटी इतके, 'बहु अंतरंग होउनि करिती स्वार्थांजनींन अनमान।'-मोआदि अवयव बसतात.'-काप्र. ०पर-वि. (बंगाल) एक वर्ष पडीत। ३५.३०. २ आत्मीय; स्वतःचा; स्वकीय; वैयक्तिक; सर्वसामान्य

नव्हे असा. 'सरकारी कामापेक्षां घरचें काम अंतरंग असतें.' २.४१. 'विचार कळला सांगता नये। उदंड येती अंतराये।' •परीक्षण-न. १ समप्र प्रंथ अवलोकन करून त्यांतील मर्भ, -दा १५.२.१३. २ वियोग; ताटातूट.'तुजसी अंतराय होईल । ' रहस्य, मिथतार्थ किंवा प्रमेय काढणे. -टिसु ७७. २ प्रयाचे -ज्ञा १.२३४ 'श्रीकृष्णदेवेसी अंतरावी।' -निगा ३. ३ प्रस्तावनावजा सिंहावलोकनः प्रथसार.

अंतरर्णे—उकि. १ गाळण: सोडण: वगळण: टाकण: दुरुक्ष पुण्यंवेगे। ' -ब १८. [सं. अंतर्+६-अय्=जाण, अंतराय] करणे. २ पुढे, वर जाणे; मार्गे टाकणे; कांहीं अंतरावर सोडणें. समय अतिकांत करणें. 'आतां धर्मातें पाचारीं। विलंबे दुरीं आखड़न शरीर धनुष्याप्रमाणें वांकविणारा धनुर्वाताचा एक प्रकार अंतरती। '-मुसभा १६.११. ३ चुकण; आंचवण; मुकण. 'भाव- ( वहिरायामवाताच्या उलट ). [ सं. ] नेच्यामुळे अंतरला देव। शिरला संदेह भय पोटीं। ' -तुगा ४८. 'पुत्र विटाळळे ते पितृष्वनासीं अंतरळे।' ४ नाहींसें होणें; जागा; अंतरिक्ष; वातावरण; आकाश. 'हें असो स्वर्ग पाताळ। हातेंचें जार्ण; वियोग पावर्ण; दूरावर्ण (मृत्यु, देशांतर इ० कांमुळ). की भूमी दिशा अंतराळ । ' -ज्ञा ११.२७१. ' बाण जळत अंत-'आणि परलोक ही अंतरेल। ऐहिकेसी॥'–ज्ञा २.२७. 'मला चाकरी अंतरली तर अंतरो ! ' ५ मरणें. ' पूर्व दिनीं गोत्रज -राक १.१३ 'अंतराळांत काय काय चमत्कार आहेत ...'-नि अंतरे। तें स्वगोर्थी सतक भरे। '-एभा २१.१२५. [अंतर]

अंतरमाळ-ळा-मी. आंतरें. (भीति, तहान, काळजी यांपासन होणारें दुःख सांगण्यासाठीं योजतात ). ( कि॰ सोकणें; शोषणें; वाळणें; सुकर्णें ). ' चतुर्थ नरसिंह विशाळ । ...निवद्धनि संज्ञा; विटी हवेंतून फेक या अर्थी शब्द. 'मी अगोदर अंतराळयो असुरांसि समूळ । काढी अंतरमाळ । ' –पाळणे २२. 'ते वर्तमान म्हटलें आहे. ' [ अंतराळ ] ऐकृन माझ्या अंतरमाळा सोकल्या. ' •गळ्यांत घालणें-१ ठार करणे: नाश करणे. २ त्रास देणे. •गळ्यांत येणे-त्रास होणें; नाश होणें.

अंतरा-पु. १ मधील अंतर, काळ; अंत्रा पहा. २ एक-दिवसा आड येणारा ताप. ३ (संगीत ) अंत्रा; विजेचा दुसरा भाग-ह्यांत तारसप्तकांतील स्वर असलेच पाहिजेत; (सामा.) गाणे; गाण्यांतील पहिल्याखरीज कोणतेहि कडवें. ४ अंतर पहा. [अंतर]

अंतरा—पु. तरवारीच्या मुठीवरील बोटांचा आसरा.-शर. [ फा. ? ]

अंतरा-पु. (जंबिया) बॉकमधील एक डाव; आपल्या हातांतील जंवियाने जोडीदारास त्याच्या उजव्या बाजुला शेव-अंतर ]

अंतरागमन--- न. मधून जाणें ( मूळ अर्थ यज्ञांत ऋत्विज अनुष्ठानास बसले असतां त्यांचे मधून अथवा कर्मकर्ता, ऋत्विज पहा. व देवता यांच्यामधून इतरांनीं जाणें). १ वादीप्रतिवादी, गुरुशिष्य, नवराबायको इ० कांच्या मधून इतरांचे गमन. २ मध्यस्थी; कल्पकपणा. २ अंतरकळा पहा. मध्यस्थपणा. [सं. अंतर्+भा+गम्]

हृदय; अंत.करण. [सं. ]

अंतराय-च-पु. १ अडथळा; विघ्न; अडचण; हरकत. 'जैसा सिद्धांसि सिद्धलाभ होतां। उठी भवचिता अंतराय। ' -एरुस्व [ सं. ] २ ( ल. ) गर्भितार्थ; आंतील हेतु; गुढार्थः

उणीव. ' अंतराय कांहीं अनुष्टानी राहिल्या। गायी या जन्मल्या

**अंतरायामघात**—५. शरीराच्या पुढील भागाचे स्नायू

अंतराल-ळ--१न. १ प्रथ्वी आणि आकाश यांच्यामधील राळीं. '-एहस्व ९.३५. 'पुढें भीम तो अंतराळें उडाला।' ३९. २ मधली जागा; अवकाश; अभ्यंतर, [सं. अंतरालु] किवि. आकाशामध्य: हवेंत: वर. ०दीप-प. आकाशंदिवा.

अंतराळ्यो—उद्गा. (क.) (विटीदांडू) खेळांतील एक

अंतरास्पर्श-पु. (अप.) अंतरस्पर्श. अंतरिवटाळ पहा. अंतरित-वि. १ अंतरलेल; ओलांडिलेलें; गाळलेलें; वगळ-लेलें; अपुरें टाकलेलें. २ विभागलेलें; वेगळें केलेलें; अंत**रावर सोड-**હેર્જે. [ સં. ]

अंतरि( री )क्स-न. आकाश; अंतराळ पहा. ' अंतरिक्षीं तारागणें । धरी कवण ॥ ' -ज्ञा १३.५४. - क्रिवि. अंतराळीं; आकाशांत; पोकर्ळीत. ' मार्ग होये परी अंतरिक्ष । ' -दा ४.४. १३. [सं.]

अंतरीक-वि. अंतरित पहा.

**अंतरीय-वस्त्र--**न. १ भांतील बस्न; भांतला कपडा (याच्या टच्या बरगडीजवळ छातीवर मारणे. [ सं. आंत्र; किंवा अंतर म. उल्ट उत्तरीय-पाघरावयाचे-वस्न ). २ नेसावयाचे घोतर ( पृवी अंतरीय व उत्तरीय अशीं दोनच वस्त्रें असत ). [सं.]

अंतरोळ-न. (गो.) १ अंतः करण. २ आकाश. अंतराळ

अंतर्कळा-न्नी. १ (काव्य) चाणाक्षपणा; हुषारी; चातुर्य;

अंतर्गत-वि. १ आतील; अंतःस्थित; मधील. २ समाविष्ट; अंतरात्मा-पु. १ जीवात्मा; मन.२ अंतर्विकार; भावना; पोटांत आलेले. ३ मनांतला; गुप्त. -न. मनांतला हेतु; गुप्त मस-लत. [ सं. ]

अंतर्गर्भ-पु. १ आंतला भाग; गाभा; गर; मगज; दळ;सार.

शयांत किंवा कांहींच्या मर्ते जांधेत उतहन अंड मोठें होंगे; अंतमुखी. २ अंतर्ज्ञानी; दूरदर्शी; सिद्ध एरुष [सं.] याने अंडसंधीमव्ये गांठीप्रमाणें सज उत्पन्न होते. [सं. भांत्र; म. अंतर+गळणें ]

अंतर्गृह--अंतरगृह पहा.

अंतर्गाल-वि. ज्याचा आंतील भाग गोल आहे असा, र्गोलाची जाड कांच. (ई) कॉन्केव्ह लेन्स.

पेक्षां लहान असन यांची घनता व आसाभोंवतीं फिरण्याचा कल डोळ्यावरील पटल. [सं. अंतर्+धा=ठेवर्गे ] पृथ्वीसारखा असतो. हे सर्याजवळ असल्याने तेजस्वी असतात हे सायंकाळी पश्चिमेस किवा सकाळी पूर्वेस काही उंचीवर दिस [सं ] तात. –सृष्टि १०५.

अंतर्चथ्य-वि. अंतज्ञांनी; दुसऱ्याचं अंत.करण जाणणारा, परमेश्वराच्या ठिकाणीं लागणारी तंद्री. [ नं. ] दिव्यदृष्टि असलेला; मंत्रदृष्टा. -पु. दुसऱ्याचे अंतःकरण जाण-ण्याची दृष्टि; ज्ञानदृष्टि; अंतर्दृष्टि [सं.]

अंतर्ज्ञहरू—न. ( आतर्ले पोट ) पोट; उदर. [ सं. ] अंतज्यंति-- ली. (वेदात) अंतरातमा; आत्मा. ' कीं अंत- सनावि; ध्यान. [ सं. ]

ज्योतीचे हिंग। निर्वाळिछै। '-ज्ञा ६.२५४. -वि. आत्मज्ञान झालेला. [सं.]

पाखरा. [सं. अंतर्+म. झूल]

करणपूर्वक केलेला त्याग. 'बाह्य कुटुंबा करी सांड। पण जेथे व्यवहार अंतर्बाह्य पाहिल्यावांचन समजत नाहीं.' सं. है स्थूळ दंह न साडे। तेथे अंतर्त्याग केवि घडे। भोल. [सं.]

प्रहाचा पगडा; प्रहाचा फल देण्याचा काल; जनमकाळी जॅनक्षत्र केलें स्टाजे प्रधानादिकांच्या आमंत्रणाचा त्यांत अंतर्भाव होतो.' असेल त्याच्या आरंभापासन जितकी घटका-पळे गेब्री असतील २ मनः मनोभावः अंतःस्थ हेतुः अभिप्रायः [ सं. ] तितकी दशा जनमापूर्वी गेलेली असते व शिल्लक राहिलेली जनमा नंतर भोगावयाची असते. याच्या उल्ट महादशा, म्हणजे यर्ले कंटी। असे अंतर्भृत पोटीं॥ ' [सं.] मुख्य प्रहांची बाधा, स्वामित्व . २ स्वतःची अंतस्थ खरी [सं.]

अंतर्दर्शी—वि. भारमस्तिनांत मग्न असणाराः आत्मज्ञानी. [ सं. ] [सं.]

रातहोणारी जळजळ; आग. (ताप पित्त इ० मुळें). २ (ल.) आतील गोधीची परिस्फुटता करणारा. [ अंतर्भेद ] दाह, दुःख, संताप (काम, कोध इ० मुळे होणारी ). [सं. ]

अंतराबलोकनः अंतः चक्षुः आत्मप्रवणता. २ अंतर्ज्ञानः अंतर्ज्ञानाने कनाफुड महजी अंतर्माळ उडली. '

अंतर्गळ-पु आंतडयाचा कांहीं भाग वातप्रकोपाने अंडा- जापणें. -वि. १ मनाची वृत्ति आत्म्याकडे वळवून पाहणाराः;

अंतर्द्वार -- न. १ आंतरुं दार. २ जनानखान्याचे, राणी-्वशान्त्रं दार. ३ ( ल. ) गृप्तपूर्णे मध्यस्थी करणारा, वशिला लाव-णारा माणुस; मध्यस्थ. [ सं ]

अंतर्धान-न. १ एकदम नाहींसे होणे; दिसेनासे होणे; (इं.) कॉन्केब्ह. (बहिर्गीलाच्या विरुद्ध ). ॰िमग-न. अंत- गुप्तता; अदृश्यावस्था. 'आज्ञा मागोनि समर्थाप्रती। अंतर्धान पावे मारुती। '-संवि ३.५८. (कि॰ पावर्गे). २ आच्छादन; अंतर्श्वह—पृथ्वी व सूर्य यांमधील बुध व शुक्र प्रहः हे पृथ्वी- एखादी वस्तु किवा शरीर झांकावयाचे साधन, जसें-पडदाः मायाः

अंतर्धायक-नि. अंतर्धान करणारें; ग्रप्त, आड ठेवणारें.

अंतर्ध्यान---न. ध्यानह्रप समाविः; ध्यानस्य अरणे, भक्ताची

अंतर्निष्ठ-वि. १ ध्यानस्थः, समाधिस्थः २ निवृत्तिमार्गाः वर निष्ठा असलेला; अंतर्भख पहा, सं. ]

अंतर्निष्ठा—श्री. अंतर्श्यानाने झालेली मनाची एकाप्रताः

अंतर्पाद---पु. अंतःपट पहा.

अंतर्याद्य-न १ अंतरात्मा आणि बाह्यक्रिया, अथवा अंतर्क्क रूठी - स्त्री. हत्तीच्या अंगावरील चित्रविचित्र झूल, चलनवलन; अंतः ऋरण आणि आचरण. या गृहस्थाचे अंतर्वाह्य शुद्ध आहे. ' २ आंतील आणि बाहेरील बाजू. -क्रिवि. आंत अंतर्त्याग-पु. (काव्य) खरोखरचा, मनापासुनचा, अंतः आणि वाहर सर्त्र वार्जुनी; चोहींकडून; हरएक प्रकारें. 'कोणताहि

अंतभाव-९. १ समावशः समाविष्ट स्थिति. 'स्वातंत्र्यांत अंतर्दशा—स्वी. (फलज्यो. ) जन्मकुंडली करतांना उप न्मवराज्याचा अंतर्भाव आहे. '-टि ३,२४८. 'राजास आमंत्रग

अंतर्भत—वि. समाविष्टः अंतर्गतः अंतर्भ्यतः 'नाम धरि-

अंतर्भद—पु. १ आतील किंवा खाजगी गुह्य गोष्टी; गुपित; स्थिति; वस्तुस्थिति. 'माझी अंतर्दशा तुम्हास काय माहीन ?' आंतठी बातमी. २ अशा गृह्य गोर्ष्टीची फोड, परिस्कृदता. (शत्र, बाहेरचे लोक इ० मञ्चें). ३ गुप्त गोर्थीची माहिती, ज्ञान.

अंतर्भेदी-द्या-वि. १ गुप्त गोष्टी माहीत असलेला; अंत-**अंतर्दाह—५ १** बाहेरून हातास अंग ऊन लागत नसून हारी | स्थितीच ज्ञान असलेला. २ गुद्ध बाहेर फोडणारा; घरभेथा; ग्रुस

अंतर्माळ-अंतरमाळ पहा. •उद्यप-क्रि. (गो.) पांचा-अंतर्रष्टि—की. १ दृष्टि अंतर्भुख करून चित्त, मन पाहुणें; वर धारण बसणें; तोंडचें पाणी पळणें; धीर सुटणें. 'तें आय-

अंतर्भुख-वि. १ अंतर्निष्ठ; आत्मनिष्ठ; ध्यानस्थ. २ निवृत्ति-मार्गी; विरक्त. ३ आंत वळळेळी; विचारी; आत्मचितनपर (दृष्टि इ० ). [सं.]

अंतर्याम—न. १ आत्मा; जीव. २ (ल.)मनः अंतःकरणः चित्त. ३ अंतरंग; आंतील गोष्ट. [सं ] (वाप्र. ) व्कळवळणे-आंतड्याला पीळ पडगें; तळमळ होणें. -मीं ताप बसणें-हाडीं ज्वर चिकटणे. -मीं रहणे-मनांतल्या मनांत दुःख करणे; **धर्**णे. -मीं वास कर्णे-हृद्यांत खोल जाऊन बमगें; अंतः करणावर उन्न राहणे. **-मास डाग चसर्णे-लागर्णे-**हदयास धका बसमें (दु:खामुळे). -मी वे दु:ख अंतर्यामास ठाऊक-मनाची पीडा मनासच माहीत (ती इतरांना कळणे अशक्य या अथीं ). -मीची खुण अंतर्यामास ठाऊक-मनांतले बेत किंवा खलबतें, अनुभवे ज्याची त्याला माहीत; अपकार किंवा उपकार केलेले मनाचे मनास माहीत. -मीची खुण आईला ठाऊक-१ आपल्या मनांतल्या गोष्टी आईलाच माहीत असतात -मोल. २ मुलाचा जनक कोण हें आईसच माहीत असतें. (अंत-र्याम याऐवर्जी अंत्राम अपेंहि अग्रद रूप योजितात ).

अंतर्यामी—वि. १ जवळचा; जिवश्वकंठश्व; जिवलग. २ अंतर्यामाचा साक्षी ( जीवात्मा: ईश्वर ).

र्यामी पहा. २ अकृत्रिमः; खराखुराः; कळकळीचाः; मनोभावाः। पासनचाः निष्कपट ( अंतर्याम शब्दाच्या सप्तमीपासून साधित 'पोटचा पोर देखील एखादवेळी अंतर्वेरी होतो. ' [सं. ] झालेला शब्द ).

**अंतर्यति**—स्री. ( ज्यो. ) प्रहांची गौणयुति. [ सं. ]

अंतर्कापिका-श्री श्री काचा अर्थ लावण्याचे मर्म गुप्त ह्रपाने त्याच क्षोकांत ठेवलेले असर्ते अशा प्रकारचा लोक; गुढ क्षोक; गर्भितार्थक्षोक. 'कं बलवंतं न बाधते शीतं। कंबलवंतं न बाधते शीतम्।'' औषध न लगे मजला.' -नल ५१. [सं.]

अंतर्वत्नी-स्त्री. (काव्य) गरोदरस्त्री. 'अंतर्वत्नी पत्नी झाल्या, व्याला सपत्र फळ शक्लें।'-मोसभा १.७७. ' संवत्सरें झालीं षोडशी। अंतर्वत्नी झाली ऐका। ' –गुच ११.१०. [सं.]

**अंतर्वर्ती**—वि. १ भांत असलेला; मध्यस्थित; समाविष्ट; आकळित. 'परि महेशें सूर्याहाती। दिधली तेजाची सूती। तया भासा अंतर्वर्ती । जगचि केर्छे । ' –अमृ १०.२. २ गौण (प्रह.) याच्या उलट बहिर्वर्सी. बुध आणि शुक्र ह्यांस अंतर्वरी प्रह म्हण सात, कारण ह्यांच्या कक्षा पृथ्वी आणि सूर्य ह्यांच्यामध्यें आहेत. [सं. अंतर्+ऋत्]

अंतर्चसन---आंतरें वस्न. अंतरीय पहा. 'अंतर्वसन बाह्य बसन। कंचुकीवरून प्रावरण। –ह ३४.१६३. [सं. अंतर्+वसन] [सं. अंत+सम्+ज्ञा] शको. २. ७

अंतर्वास—पु. (योग). १ आंतील वस्ती. २ आत्म्यांत वास करणें; परमेश्वराशीं तादात्म्य पावणें; आत्मनिष्ठ असर्णे 'आव-डीच्या करा ऐसे। अंतर्वासें जाणतसा। '-तुगा १७६१. [सं. अंतर्+वस् ]

**अंतर्वासी**—वि. आत्मनिष्ठ ( योगी ); आत्म्यांत विलीन झालेळा (योग्याचा एक प्रकार).

अंतर्कृष्टि—स्त्री. अंतर्गळ पहा.

अंतर्वेदी-सी. १ कोणत्याहि दोन नद्यांमधील प्रदेश; दुआब. २ (विशेषतः) गंगा व यमुना यांमधील प्रांत; (प्राचीन-कार्ळी येथे ब्रह्मदेवाने जो यज्ञ केला त्याची ही वेदी होती म्हणून हा देश पवित्र मानतात). तैत्तिरीय आरण्यकांत(५.१) आर्यावर्त अथवा कुरुक्षेत्रावर यज्ञभूमीचें रूपक केलें आहे त्यांतील वेदीची जागा गंगा आणि यमुना नद्यांच्या भागांत येते. प्राचीन काळीं इटावा ते अलाहाबाद या दुआबच्या दक्षिणेकडील प्रदेशाला अंतर्वेदी म्हणत. कधीं कधीं सबंध दुआबालाच हें नांव दिलेलें आढळतें. 'अब्दाली कोळेहून यमुना उतस्त अलीकडे ग्रेऊं लागले तरी, अंतर्वेदींत प्रवीनी उतरून पायबंद द्यावा. ' -- रा **१.२००.** [ सं. ]

अंतर्वेर—पुन. गुप्त शत्रुत्व; आंतून द्वेष. [सं.]

**अंतवेरी—**५. १ गुप्तशत्रु. २ एखाद्याच्या मरणाच्या वेळेस अंतर्यामींचा-वि. १ जिवलगः; अतिहाय परिचयाचाः अंत- ज्याचा ध्यास घेतला असतां जो ( मुलगा, मुलगी ) कांहीं अड-चणीमुळे त्यास भेटत नाहीं परंतु मरणानंतर येऊन पौचतो तो.

> अंतर्हित—िव. १ अदृश्य; अंतर्धान पावलेला. -शिल्पवि ४७७. २ लपविलेलें; आवरण घातलेलें; दडविलेलें. [सं.]

> अंतर्ज्ञान-- १ परमात्म्याविषयींचे ज्ञान; द्विव्यज्ञान. २ योग-साधन,ईश्वरकृपा इ०मुळें दुसऱ्याच्या मनांतील गुह्य गोष्टींची होणारी माहिती; गुप्त ज्ञान. ३ जगांतील चाललेल्या व्यवहारांचें-ते व्यव-हार प्रत्यक्ष न पाहतां—मनास झालेले ज्ञान; अप्रत्यक्षविषयदर्शन. ४ सहजोपलब्ध ज्ञान; तात्कालिक ज्ञान. (इं.) इन्द्रइशन. [सं.]

> अंतर्ज्ञानी—वि. अंतर्ज्ञान असलेला; अप्रत्यक्ष विषयद्रष्टा; सहजज्ञानी. [सं.]

> **अंतवंत**—वि. नाशवंत; मर्त्य; जिला शेवट आहे अशी ( वस्पु, देह ). 'अथवा ऐसा नेणसी । तुं अंतवंतचि हें मानिसी । ' –ज्ञा २.१५२. [ सं**.** ]

> अंत:शौच-न. मनाची शुद्धता; अंतःकरणाचे पावित्रयः (काम-क्रोधादिकांचा त्याग व शमदम, वैराग्य, भगवद्भक्ति इ. चा स्वीकार केल्यामुळें होणारी अंतःकरणाची निर्मळता ); अंतः-शुद्धि. [सं.]

अंतःसंज्ञा—स्री. आंतून जागृति; आत्मज्ञान; आत्मबोध.

अंतःसाक्षी-वि. अंतःकरण जाणणारा. अंतर्ज्ञानी. [सं. ] अंत:स्थ-न. अप. अंतस्थ:अंतस्त. १ (व्यापक) ग्रप्त रीतीचा लांच; दरबारखर्चाचा एक भाग; सरकारांतन आपल्यासारख काम करून घेण्यासाठीं कारकून, मुत्सदी, मोठमोठे सरकारी अधि-कारी यांना त्यांचा हक म्हणून (लांच नब्दे ) ठोकळ रोख रक्कम देण्याची पद्ध त. ही मुसलमानी, मराठी व इंग्रज कंपनीच्याहि रियासतीत त्यावेळी सररहा प्रचलित होती, दरबारखर्च पहा. -गांगा ५६; -पया २०४. गुप्त मसलत किंवा तह ठरविणान्ना अधिका-यास शत्रकडून ही रक्षम मिळे. 'चिकोडी व मनोळी हे दोन प्रांत पेशव्यांनी कोल्हापुरकरास नजर के 3 व त्याबहल किमत म्हणून ११ लाख रुपये सरकारात घतले व खेरीज १० लाख रू. अंतस्थ स्वतःसाठीं घेतले. '-थोमारो २०९. 'गडवाल संस्थानापासन सरकार २०००० खंडणी सालीना धेई. त्यांत सखारामबापुला ५००० अंतस्थ मिळत. ' –थोमारो २५४. २ ( सामा. ) लांच. -वि. १ गुप्त; खासगत; एकांत स्थळी किंवा खासगत जागी केलेले. २ अंतस्थित; मधला; आंत असलेला; आंतील. [सं.] **्पटरी**-स्री. सरकारास आवश्यक लागणारा खर्च निभावण्या-साठीं प्रसंगीं जमीनदारावर व कचित रयतेवर बसविण्यांत येणारा **कर. ०एम्र**-न. हुंडीबरोबर पाठविस्रेले खुणेचे पत्र.

अंतः स्थिति — जी. १ भांतली अवस्था (मन, आत्मा, प्रतंग, घर इ० ची). 'अंतः स्थिति यजमानाची ठाउकी आम्हा ती।' २ आंतील अधिष्ठान, वास्तब्य. ३ अंतरात्मा. [सं.]

अंतस्थी-अंतस्थ अर्थ १ पहा.

अतावन — न, शेवट. 'आतां स्तवकावें अंतावनीं । ब्रझ-प्रक्रय वर्णील सुनी । ' –कथा १.१४.१२८. [सं. अंत+अवन १; वण-न]

अंतिक-नि. जवळचा; निकटचा; समीपवर्ती. -पु. (ल.) सेवक; नोकर. [सं.]

अंतिम—िं। शेवडचा; अखेरचा; शेवटील; अंत्य. [सं. ] •साध्य-न. शेवटचे उदिष्ट, ७ेथ्य. 'स्वातंत्रय हें अंतिमसाध्य ठरवावें. '-टिब्या. [सं. ]

अंतीं — श्रम. १ शेवटीं; नंतर; पश्चःत्, परिणामीं; अखेरीस; मग. अनुमवा अंतीं = अनुभवानंतर; केल्या अतीं; घेतल्या अतीं. 'व्यव-द्वाराचे अंतीं चार पैसे बुडतात किंवा मिन्टतात हैं चाल्छेंच आहे. ' २ ज्यासुळें; साठीं; करितां; स्तव. ' सरकारकामा अंतीं मी आलों नाहीं. '[ अंतची सप्तमी विभक्ति]

अंतीगुंती—की. अडचण; अडथळा. ' अवस्य म्हणून नृप-नाय । बोळवीतसे समस्त । ऐसे रायास गांवोणांवीं होत । अंतीगुंती चाळावया । ' ननव १८.१४. [ गुता-ती द्वि. ]

अंतील-वि. अंतीचा;शेवटचा. 'हाचि क्षोकींचा अंतील चरण।'-एभा २९.८८. [अंत]

अंतुता—िकिवि. आंत 'आकाशा ठाव अंतुता। मूतभास विवला।'-वेसीस्व ११.२९.

अंतुती--अ. शेवट; समाप्ति. 'नमस्कारासी वारी नाहीं अंतुती। '-सप्र १.६६. [अंत]

अंतुरी-तोर-तोर्रा—स्री. १ (कान्य) स्त्री; वायको; पत्नी; भार्या. (सामा.) बाई. (अव). अंतोरिया. 'अंतोरिया कुमरें। साडोनिया भाडारें।' - ज्ञा १.२२०. 'जन्मला जगांचे उदरीं। तयासीं जो विरोध करी। सस्त्री मानित्री अंतुरी। तो येक मूर्या। - दा २.१.८. (सामान्यपण) कोणतीहि स्त्री. 'न कळे हो माव मुनि मार्ग एकी अंतुरी। सार्टी संवत्सरा जन्म तया उदरीं॥, - तुगा २७०. [सं. आन्त.पुरिकी, आन्त.पुरी; प्रा. अंतेउरी-अंतुरी]

**अंतुबर**—आंतुबर पहा.

अंतेज — पु. अंत्यज; महार. 'तीन दिवसांचा उपासी अंतेज।' –रामदासी २.१५८. [अंत्यज]

अंतेवासी—५. (कायदा), (शब्दशः जवळ राहणारा). गुरूजवळ राहणारा; उमेदवार; शिष्य; विद्यार्थी (करार केळेळा). [सं. अन्ते+वस् ]

अंतेष्ट-ष्टी---स्री. और्ध्वंदहिक संस्कार; किया; उत्तरिक्षया. [सं. अंत्य+इष्टि]

अंतोरिक-अंतौर—न. अंतःपुर; राणीवसा. 'तैसीं दीसतीं अंतौरें। यादवांचीं।' –शिद्य ५५. –पंच ३.७. अंतुरी पहा. [सं. अन्तःपुर; प्रा. अंते उर]

अंतोर-री-न.श्री. अंतुरी पद्दा. 'आयुर्ढे रुपविर्छे शंतीर।मेह पर्वर्ती॥'-शिशु २४०; 'हिरोनियां देवांचीं अंतोर।'-एमा ४.२२७.

अंतौते—राज. आंत, मध्ये. अतौत पहा. [ सं. अंतर् हि. ] अंत्य —िव. शेवटचा; अंतिम; चरम, अखरचा. —न. संख्यात्यानसंश्वातील 'जलभी' च्या पुतील व ' मध्य ' च्या मागील एक मंद्रा; एक हजार महापद्म. —प्र महार. 'अंत्यु राणिव वैसविला।' - ज्ञा १३.०२४. [सं ] ०कर्म-क्रिया-न की. उत्तरिक्या; अंतेष्ट पहा. ०गोदान-न. १ पापक्षालनार्थ अनुष्ठान करतांना त्यांतील प्रश्वान कर्म आटोपल्यानंतर लागलीच करावयाचें गाईचें दान. २ मरणापूर्वी ब्रह्मणास केलेले गाईचें दान. ०धान-पद्म-न. गणित किंवा सूमितिश्रवीतील शेवटची सख्या. ०नार्डी-की. (ज्यो.) अश्विनी, भरणी, कृत्तिका इत्यादि २० नक्षत्रांना आयनाडी, मञ्यनाडी व अंत्यनाडी अशा अनुक्रमें संज्ञा आहेत, त्यांपैकीं कृत्तिका वंगरे नक्षत्रास लागणारी संज्ञा. नाडी पहा.

अंत्यज्ञ—पु. शुद जातीच्या खाळील महार, मांग, चांभार इ॰ अतिशुद्र; धोबी, चांभार, बुह्नड, नट, कोळी, मेद (पारधी) शरीर पापपूण्य भोगते, असा समज आहे; हिंग देह. 'अंग्रह-मात्र पुरुषाप्रति यम पार्शेकह्ननि आकर्षी । '-मोवन १३.५८.

घालावयाचे एक धातचे (लोखंडी, पितळी) टोपण, २ अंग डी. [सं. प्रमाणे ] अंग्रुळी+स्थान किंवा त्राण; फा. अंगुश्त्दान; अंगुश्त्री=अंगठी ]

अंगुसा-पु. (माण.) फडकें; चिंधी; अंगवस्त्र; अंगोछा. अंगछा पहा. अंगछा पहा. 'त्या अंगुशांत भाकरी बांध.' [सं. अंग+वस्न ]

अंगुस्ती साचारू। '-क्षि १.१.१४, [पोर्तु. अंगुस्तिआ; ई. ऑग्विश ]

अंग्रस्ती-- स्त्री. १ चिळस, भीति वंगेरेमुळे किंवा ताप बेण्यापूर्वी अंग कसकसर्गे, शहारे येणें; अंगायरील कांटा; शिर (कि॰ येणें, वाटणें ). शिरी ( कि॰ येणे, वाटों।). २ खांदे उडविणे; शरीरावयवाची अंगुस्ती--श्री. रखेली; राख. [ अंग+स्त्री ]

अंगुळु-ळु--वि. (नंदभाषा) दहा संख्या ( वोटें दहा अस तात यावरून संकेत) 'मुद्ध उदानु अंगुद्ध ऐसी । नदभाषा सांगितली त्यासी।'-भवि ४२.४५. [सं. अंगुलि]

अंगुन--शंभ. १ च्या बाजूने; च्यावर अथवा खालीं, वहन अथवा खालून ( रस्ता, भिंत ६० ). 'वर जी टेकडी ती वरचे 'आंगीनि ऐकुणा झोलु। फेडितांचि तो बाहिरलु। ' -अमृ २.४८. अंगून चिरवंदी दगडांनी बांधून काडिली आहे. ' -विवि ८.१.१०. अंग ो २ एखाद्यापासून, करितां, कडून, तर्फें (निरोप, विनेति ). [ अंग+ **छन, हुन** ]

अंगेज-जणी, अंगेजी--पुन्नी, शौर्य: धाडस: उठावणी: कर्णे; सं. अंग }

अंगे जर्गे -- उक्ति. (काव्य) अंगीकार्णे पहा. [अंग. रागे-ज्ञांप्रमाणे घटना ]

अंगेष्टी--स्नी. शरीरयष्टि; अंगकाठी. 'लिंग का प्रतिमा दिठीं। [सं.] देखतखेंवों अंगेष्टी।'-ज्ञा १७.२०४. [सं. अंग+यष्टि]

अंगोगडी-ड्या-अांगोगडी-ड्या पहा.

भगछा पहा.

शिक्षा. [अंगठा]

पहा.

शको. २. ६

अंगोवांगीं-किव. १ स्वतःस, जातीन. ' येथोनि निघाव वेगीं। एकलाचि आंगोवांगीं। '-एभा ७.२९. २ ( ल. ) सहज, अंग्रष्टाण - स्तन - स्तान - स्थान - न. १ बोटाला पुई अनायास. 'ऐसे योगबळे योगी । माया जिणती अंगोवांगी।' टोचुं नये म्हणून व सुईस मागून नेट मिळावा म्हणून तर्जनीत -एमा ६. ३८५. [ अंग+वा+अंग, किंवा अंग द्वि. सांगोवांगीं

अंगोशा-शी--पुली. (व.)पंचा; धोतर; अंगवस्न; अंगोछा:

अंगोस्तर, अंगोस्ती, अंगोस्त्र अंगोस्त्री,--नन्नी. अंग-अंग्रस्ती---श्री. (गो.) दुःखः, चिताः, काळजी. 'तू देवाची वन्नः, उपरंग. 'गांडीस घोतर । येक अंगोस्तर '-रामदासी ९६. 'मग स्नान करूनि अंगोस्न बखें।'-दावि १६४; 'सुचवोनि अंगोस्त्री बांधविलें। '-दावि २५३. [सं. अंग+वस्त्र]

अंगोस्ती—स्ती. अंगावरील शाहारे; कांटा. अंगुस्ती पहा.

अंगोळिका, अंगोळी -गौळी - स्नी. बोट (हाताचें। एकदम हालचाल. (कि॰ देंगे). [सं. अंग+प्रस्ता-स्ती=विचलन] पायाचे ), करंगळी; अंगुलि पहा. ( अव. ) अंगोळिया, अंगो-ळिका. 'अंगोळीस जडीत घाछुनि मुदी। कानास कांडाळिते। ' -विरस ३१. ' सुरेख सरळ अंगोळिका। नखें जैशी चंद्ररेखा। ' - व्यं ५५. 'सुनीळ नभाचिया कळिका। तैशा आंगोळिया देखा ' वरी नर्खे त्या चंद्ररेखा।'-एहस्व १.२४.

अंगीन-आंगीन-वि. अंगांसंबंधी, अंगावरला. -न. धोतर.

अंग्या-पु. अंगी, अंगरखा पहा. अंग्रेज-जी--अंगरेज-जी पहा.

अंघुळ-घोळ-घोळी--श्री. आंघोळ; स्नान. (क्रि॰ पराक्रम. ' जनरलांनी अंगेज केला आहे. '-राज १२ ९७. 'स्वामी घालणें, करणें ). ' आंघोळी देवें पूजा सारिली । '-शिशु ५७६. हिंदुराज्यकार्यधुरंधर राज्याभिवृद्धिकर्ते, तुम्हां लोकांचे आंगेजणीन ःत्या मिळोन एके वेळी। जाती उदकी आंघोळी। ' -कथा १.-सिद्धीस पावले. ' -मराआ ७. [फा. अंगेझ्-अंगेख्तन्=उठावणी ५.६. [ सं. अंग+का. होळणॅ=धुर्गे; प्रा. अंगोहिल्= खांदावहृत स्नाम ह

अंद्र-द्री-- पु. पार्य. 'अपिली अंद्रियुगुली। विश्वरूपाच्या॥ ' −शा ११.७०८ विलोकी अग्रजाचे अंग्र।'-मुवन १.१०५.

अंचल-ळ-पु.सी. अचळ पहा. १ वस्त्राचा शेवट, टोंक: पदर. 'मुखकमल तियेचे अंचलें माय झांकी।'-सारुह २.९१ **अंगोछा-च्छा**—पु. अंग पुसण्याचा पंचा; अंगवस्त्र; उपवस्त्र. २ पडदा. 'ते अहंकाराचा अंचळु लोटी।'-माज्ञा २.१३२. ३ दशी: मागावरील कापड विणुन झाल्यानंतर शेवटास उरलेले अंगोठा-पु. १ अंगठा पहा. २ ( ना. ) अंगठचाचाछाप, उभे दोर. अंबळी पहा. पुर्लिगी. अव. शब्द वापरतात. ४ योगी जे एक प्रकारचे वस्त्र वापरतात तें. ५ जनावराचे थान; स्तन: अंगोठा---पु. (ना. ) अंगकाठी; श्रीरयष्टि; अंगलोट-वटा अंचूळ [सं. अंचल ] ०फेडणें-(व. ) लुगडयाच्या पदरानें इष्ट कार्डणे. 'अंचळ फेडल्यानें बोळयाला बरें बाटेल, '

करणें ), २ (गो.) आचमन. ३ (ल.) त्याग. [सं. आचमन]ें हें डोळ्यांत घातलें असतां भूमिगत द्रव्य दिसतें. यानें इन्छित बचास पंचामृत अंचवावयास खारें पाणी. '२ अंतरणें; मुकणें; -न्ना १.२३. 'जैसें नेत्रीं घालितां अंजन। पढे दशीस निधान। '-दा सोडणें. अंचवणें हें भोजनोत्तर करावयाचे असतें त्यापुढें भोजन ५.१.३८. ४ (ल.) गुरुकृपा, प्रसाद; ज्ञानदृष्टि प्राप्त होण्याचे साधन; करणें शक्य नसतें यावहन प्राणास, धनास अंचवणें=जिवास, ईश्वरीप्रसाद, 'ग्रुठअंजनेवीण तें (ब्रह्म) आकळेना।'-राम धनास मुक्रणें. 'संशारमुखास अहल्या आंचवली पोरवयांत।' १४१. ५ ( ल. ) शुद्धीवर आणणारी गोष्ट; शहाणपणाचें औषध. -विक १६, ३ ( गो. ) आचमन करणें. -उकि. दुसऱ्याचें तोंड ' डोळ्यांना चुरचुक् न देतां पुरुषांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन हात धुणें. [सं. आचमन; हिं. अंचवना, अचाना; वं. आँचान] घालण्याची युक्ति वायकांनाच साधते.' –मानाप ६९.० **शालाका** -

टोंकें. अंचल-ळ ३ पहा. **आंचळ्या काढणें**-पदर लावणें. [सं. रस, संठीचा काढा, तप, गोमन, मध व शेळीचें दूध यांपैकीं अंचल ]

हात छातीसमोर वांकडा करून नाकाच्या हांड्यासमोर ठेवणें. काहून घेणारा ) अट्टल चोर, सोदा, भामटा. • पाद-न, टांच जिमनीला टेंकवृन पाऊल सर्व उचलुन बोटें वांक-असतां तो सांभाळण्यासाठीं मान मार्गे घेणें. •शीर्ष-न. (नृत्य) [सं.] डोकें किंचित एका बाजूला खांयावर वांकविणें (रोग, मुच्छी इ॰ गोष्टी दर्शविण्याचा अभिनय ). [सं.]

अंची--स्री. १ डाक, टपाल; पेणें (टपालाचा घोडा बद- नअश्वप ९४. [सं. अंजन] ಹ गची जागा व मुकाम ). 'सरकारांतन पत्रे आंचीवर जीं जीं जाऊन, उत्तरे निरोत्तरे आलीं. त्या अन्वरें आंचीवर लिहित अंजुमन्] गेलों. '-राज १०.१९७. -ख ३६४०. २ हरकारा. [सं. अंचि अंजिलि-स्री. १ ओंजळ; अंजळी; दोन्ही तळहात एकन्न अधिकारी. (का. ) अंचेदार.

संयुक्त द्रव्यें होतात. -ज्ञाको अं ४६. [सं. अंज़ ]

अंजान—न. १ डोळ्यांत घालावयाचें काजळ, सुरमा. 'न अंजान—वि. (हि.) अज्ञानी; गैरमाहीत; नेणता; अडाणी. लेति जे लोचन अंजनाला।'-सारुह २.९६. 'माझी वेणी [सं. अज्ञान] भापुल्या हाते । ग्रंफिली रात्रीं कृष्णनार्थे । अंजन सोगयाचे स्वहस्ते । अंजाम—पु. परिणाम; शेवट. 'मर्जी हजरतीची खुष

अंचखण-न. १ जेवणानंतरचें तोंड हात धुणें. (कि॰ नेत्रविकार, शैत्य इ० रोग बरे होतात. ३ विशिष्ट प्रकारचें काजळ; अंचवर्णे अमि १ जेवणानंतरचे तोंड हात धुणे. 'जेवा- वस्तु दिसणे इ० अतीं दियहान होतें. 'जैसे डोळयां अंजन भेटे।, अंचळी--- की. दशी; बस्नाच्या शेवटास असणारी दो-यांची की. एक औषधी सळई. त्रिफळाचा रस (काढा), माक्याचा प्रत्येकांत शिसे तापवून पातळ करून सतत सात वेळ बुडवार्वे. अंचित-वि. १ पुजलेला, मान दिलेला; आदरलेला; नंतर त्याची सलई करावी ती नेत्ररोगांचा नाश करते. -योर [सं.] • करणा-न. ( तृत्य ) बोटें न्यायृत्त **धरियृत्त करून मग डावा ५५**९० • **हारी-पु. (**नकळत दुसऱ्याच्या डोळयांतील अंजन

अंजन-नी-की. एक इमारती लांकड. हें दहा बारा हात विणें. •बाह-पु. ( तृत्य) छातीवरील हात थोडा छातीच्या पुढें उंचीचें असून त्यास डहाळ्याच्या अंगास लागून जांभळीं फ़ुलें व फळें धर्णे. •मान-स्त्री. ( नृत्य ) शरीराचा तोल पुढें जाऊं लागला येतात; पानांपासून पिवळा रंग होतो. -शे ११.७०. -वग्र १.८.

> अंजनी-वि. एकरंगी आंगावर काळे, निळे, तांबडे किंवा पिवळे ठिपके असणारा (घोडा.) उदा० काळांजनी. रक्तांजनी.

अंज-ज-मान-स्री. १ सभा, संस्था, समिती. २ पारशां-भारी ती ती नवाव बहादूर यांस श्रवण करून पत्राचे भाव सम- मध्ये धर्माचारांसंबंधी वादांचा निर्णय सांगणारी संस्था. [फा.

(अचगती). ते. अंचे, अचिय=2पाल; घोडा बदलण्याची जागा; जोड्डन केलेली पोकळी (नमस्कारासाठी, किंवा कांहीं पदार्थ जासदे. का. अंचे=टपालरस्ताः] •वाला-पु. टपाल खात्याचा घेण्यासाठी ). २ नमस्काराची एक पद्धतः अभिवादन. ३ ऑजळ भर कांहीं पदार्थ ( फुलें, धान्य, इ० ). ४ एक माप ( ऑजळींत अंचेलिया-- प. ग्रांचा एक रोग. -शे ६.९६ नामजोशी. | राहाणा-या धान्याचे ); कुडव. [सं.] •जोडणे-बांधणे-अंज, अंजन-पु. ( शाप. ) एक धातु. ( इं. ) अँटिमनी; दोन्ही तळहात एकमेकांस जोडणें ( नमस्कार-प्रार्थनेसाठी ): डात चाचा उपयोग छापावयाचे खिळे तयार करावयाच्या धातमध्ये जोडणें; प्रार्थना करणें. 'अंजिल वांधोनि म्हणे जिर अभय असेल मिसळण्यासाठीं करतात. तसेंच पुरम्याकडेहि करतात. म्हणून तिरि निवेदीन। '-मोवन ११.११३. ०पूट-अंजली १ पहा. याला सुरम्याची धातु असेहि नांव आहे. - ज्ञाको अं ४े ं ० संयुक्त हस्त-पु. ( नृत्य ) हातांचीं बोटें सरळ पसहन एकमेकांस याच्यापासून अंजित्रगंधिकद, अंजित्रहरिद, अंजिदाक्षित इ० तावर्णे व आंगठा थोडा आंखडणें नंतर दोन्ही हातांच्या करंगळी-कडीर बाजू एकमेकांस जुळविणें.

कंसांतक रेखिलें॥ '-ह २७.२२. २ एक औषधी द्रव्य. यार्ने राहिली म्हणजे कृतकृत्य ! अंज्याम कसा आहे. इकडे कोणी

ज्याला ज्या गोष्टीचा उपयोग नाहीं ती त्याला देणें. (वाप्र.) बिकायदेशीर(राज्य). [सं. अंध] म्ह० अंधळा सांगे गोष्टी, बहिरा अंधा देतां आमंत्रण सर्वेचि येती दोषंजण (=आंधळघाला बोल- गाढव पिटी; अंधळघा मनी आयतवार ( सोमवार ), बहिरा विलें असतां हातीं धरणारा माणूस व आंधळा असे दोधे थेतात). ( किंवा पांगळा ) म्हणतो माझी बायको गर्भार. या ( परस्पर

अथवा चक्रचकीत वस्तु). २ फिक्का, विन तक्तकीचा; निस्तेज, उघाच्या गाई देव राखतो=ईश्वर गरिवा-दवळ्याची काळजी (रंग, रंगीत वस्त ) मंद, [सं. ]

भव्यक्त; मिणमिणीत (दिवा, वस्तु) ( कि॰ दिसर्गे ). २ धुकट, ब्यावा अशी वंबंदशाही, अंदार्धदी. ' यास्तव आमर्चे सर-धुंद ( हवा, वातावरण ).

निस्तेज होणे; मावळणे. 'ततारा झमकत होता। अंधकळा।' वयाचा नाहीं.'-सासं २.३१६. अंधळयापढें नाच बहिन्या--ऐपो ९२. [अंधक]

२०३.२ (ल.) बुद्धिमांच; अज्ञान. [सं.]

दिसत नाहीं अशी विहीर: अंधारी विहीर. 'सग अंधकप एक डोळा देव देतो दोन( देव अनुकूल झालें असतां कधीं कधीं आश्रावा। ' -ज्ञा १.२३९. -एसा ७.४५२. २ एक नरक. [सं.] आपल्या इच्छेपेक्षां अधिकहि देते यावरून)=अपेक्षेपेक्षां अधिक

काळोरा २ (ल.) आल्यात्मिक अज्ञानांधकार: अल्यात्मज्ञानाचा अज्ञानी माणसास उपदेश करतो, मार्गदर्शक होतो (म्हणजे अभाव. ३ एक नरक. ' तेर्गे अकर्म कर्मवर्शे अंधतर्मी तो प्रवेशे ।' दोषेहि फसतात). अंधळा रोजगार आणि मिधा संसार=अब्यव -एमा १०.५९०. -वि. अत्यंत अंधळा. [ सं. ]

अंधतामिस्र-न. एक नरक. [सं.]

'प्रळयामीच्या ज्वाळा। अंधत्व केवि पावल्या॥ ' सि. ]

अंधळचापासून दुसऱ्या अंधळचास प्राप्त होऊन चालत आलेली ०तिथळा-तिरळा-वि. (क्रॉ.) १ अंडगडी; पोटगडी; पित्त्या रीत वगैरे. २ एकाचे पाहन दसऱ्याने, त्याचे पाहन तिसऱ्याने, २ ( इटीदांडच्या खेळांतील ) दुश्या; दोन्ही बाजूंनी खेळणारा याप्रमाणें कोणतीहि गोष्ट करण्याचा परिपाठ; गतानुगतिकत्व; रहाट्या. ३ ( ल. ) दोहीं दगडींवर हात टेकणारा; दुरोखी खरें खोटें, फायदा तोटा न पाइतां वाडवडील किंवा समाज **्नारळ-**प. कोंवळा नारळ; शहाळें; ज्यांत नुसतें पाणीर जसें करीत आला तसें करणें ( यावहून अंधपरंपरान्याय निघाला असल्यामुळें वाजतनाहीं असा. आडसर पहा. -ळ्याची काठी-आहे). 'लोकांची सामान्यतः प्रवृत्ति अशी आढळते कीं जो १ अंधळा, अशक्त, निराश्रित यांचा पुढारी अथवा आश्रयदाता समज एकदां होऊन बसला तो पीछेसी आयी या न्यायानें अंधळयाला आधारमृत गोष्ट (अंधळयाला मुख्य आधार त्याच्य केवळ अंधपरंपरेने पुढें चालवावयाचा. ' -नि [सं.]

डोळा ); अंध पहा २ ( ल. ) अज्ञानी; अजाणता; चुकणारा; -ळ्याची मिठी-स्त्री. घट मिठी; चिकटणे. -ळ्यांत काण विवेकशुन्य; अविचारी; गोंधळ्या; अन्यवस्थित ( न्यवहार ), राजा-जेथें सर्वच अडाणी असतात तेथें थोडयाशा शहाण्या

अंधक-वि. १ अंधुक; कमी प्रकाशाचा (उजेड, प्रकाश गरसमज दाखविणाऱ्या) व अशा पृष्कळ म्हणी आहेत. अंध-घतो. अंधलयाने दळावें कृत्याने पीठ खावें किवा अंधळें दळतें अंधक, अंधकअंधक—किवि. १ तुरळकतुरळक; अस्पष्ट; कुत्र पीठ खाते=एकाने कष्ट करावे व भलत्यानेंच त्याचा फायदा कारास रयतांच्या वतीने असे निक्षन सांगण आहे की आंधळे अंधकर्णे—अकि. अंधक होणें; श्लाकुळणें; आवरण पड़णें. देळते आणि कुत्रे पीठ खाते असला प्रकार यापुढें चाला-पढें गायन=ज्याला ज्याची किंमतनाहीं त्याला ती वस्तु देणगी अंधकार—पु (अप.) अंध:कार, १ अंधार; काळोखी; देणें. (गो.) 'आंधळघासरी नाजून आनी भैन्यासरी गावन काळोखः प्रकाशाभाव. ' सूर्य देउनि घेतला अंधकार । ' -ह ३. उपयोग किते ? ' अंधळ्या बहिन्याची गांठ=प्रत्येक जण दुसन्या-बहुछ गैरसमज करून घेतो अशा दोन माणसांची भेट. २ पर-अंधकूप-9. १ गवत किंवा झाडझुइए यांमुळ जिचें तोंड स्परांना मदत करण्यास असमर्थ अशांची गांठ. अंधळा मागतो अंधतम-पु. १ जास्त अंधार; आंधळ करण्याइतका मिळणे. अंधळयास अंधळा वाटदाखिवतो=एक अज्ञानी दुसऱ्या स्थितपणामुळे दुसऱ्याचा पगडा स्वतःवर बसणे. -ळ्याचा रस्ता-बाट-मार्ग-पु. सरळ; रुंद व मोकळा रस्ता; आंधळवाल पु. अंदाधंदीने चालविलेलें राज्य; बंबंदशाही; अव्यवस्थित काम अंधपरंपरा—स्त्री. १ आंधळयांची ओळ, माळ; एका ॰डीळा-पु. अंधळा माणुस (विशेषतः एका डीळचानें) काठीचा असतो यावरून ). 'या अंधावृदाची राहों देतास एव जरि यष्टी। भीमा, भी मानस तरि होऊं देत्यें कशास बह अंधविलोकन----न. आंधळवाचे पाहणं ( यावह्न अशक्य कही। '-मोखी ३.४६. २ म्हाताऱ्या आईवापांचा एकुलता एः गोष्टीविषयीं योजतात-जर्से खपुष्प ); असंभाव्य गोष्ट. [सं. ] मुलगा. -ळ्याची माळ-माळका-स्त्री. १ अंधळवा लोकांचं अंधळा—वि. १ ज्याला दिसत नाहीं असा (मनुष्य, माळ, रांग. २ (ल.) अज्ञानी व मुर्ख लोकांची परंपरा तेज पडते. -ळवासी जन सारेचि आंधळें-जसे आपण अन्याय; उपरव; अंदाधुंदी; घोंटाळा; बेबंदशाही. [सं. अंध-असतों तमेच जग आपल्याला दिसते.

धरण्याचा मुळांचा एक खेळ. वि. का. राजवाडे यांच्या मतें अंधा रीतीनें व चारचौदांत: अनेक मार्गानीं व रीतींनीं. •कोटडी-कोशिबी नावाचा खेळ, कोशांबी नगरांत खेळत. -भाभ १८३२. स्त्रो. एकांतवासाची शिक्षा देण्याकरितां चोहोंकज्ञन बंद असलेल (र हा बगाठींत पट्टीचा प्र-यय आहे. जसें:-आमार देश=आमचा व फक्त हवा येण्याकरितां झरोका असटेंठ तळघर. खोली. २ देश, तस-कौशांवीर=कौशांवीचा). •स्तेळणं-न्यायनीति सोड्स (ल.) एकांतवासाची शिक्षा. (कि • टरणें; टरवणें; देणें). •कीडी-वागों. व्यवहाराकडे दुर्वेश करणे 'इकडे अशी अंधळीकोशिबीर खण-खणी, अंधारी कोठडी-स्री. अंधारकोठडी;काळोसी खेळतांना राहिलें की अंगाची अशी आग होते.'-प्रेमयंन्यास ३१. खोली; तलघर; तरुंग, **्खोली-**खी. १ ( फोटो ) (ई. )डार्क अधळ्या गाईत लंगडी गाय प्रधान≕गांवहळ माणसांमध्ये दोदाड |कोठडी पहा. ०गडत-न. अतिशय काळोख (कि० पडणें; शिपाई किया तिस्मारखान: ओसाड रानांत एरंड बळी (अडाणी येणे; चढगें; होणें ). अंधार गदप-ब असेहि शब्द वापरतात. लोकांना कोणीहि शहाणपण शिकवावें या अर्थी )

सांपडत नाहीं ती बाईट वेळ. अंधळ नशत्र पहा.

गिरी; अंतरमंतर, २ ग्रप्त मसलत; छक्षे जे; कट. 'दुसरे कांहीं अंधार पडणें; राध्याकाल होणें. अंधासन यणें-असाहि प्रयोग अंघळेंगारूड असलें तरी त्याचा थांग ला रं देणारा नाहीं. '-कफा वरील अर्थी करतात. ( गो. ) पावृत सामकॉ आंधारून आयला. ' ६. •ित्रकें-न. अंथळा, तिरळा घेऊन खेळ खेळणे. अंधळा 'सरीवरी येति महासरीही। अंधारनी येह दिसे न कांहीं।' तिरळा पहा, व्नक्षत्र-न.ज्या नक्षत्राव (हरवलेली वस्तु पुष्कळ -पाअक ९९. खटपट करूनिह सांपडत नाहीं तें नक्षत्र. अंध ४ पहा. (कि॰ अंधारी—स्त्री. १ काळयाकुर ढगांमुळे पडलेला अंधार. २ लागुण ). ० वरणा-न. ज्या वरणांत मुळींच डोळ शिक्षक राहिले घोडा किंवा रहाटाचा, घाण्याचा बेळ यांच्या डोळघांस टावण्याची नाहींत असे वरण, ह्याच्या उत्तर डोळस वरण,

बेळी पडणारा पाऊस.

अंधादी - स्त्री. १ एखाबाच्या सरळ बोलण्यावर दुसऱ्याने [बंधारी दि.]

राज्यतंत्र ). [ हि. अंधा+धंद ]

पणें घे अंधार। तो एक पढतमर्ख। '-दा २.१०.२७. ४ (ल.) असलेली रात्र; काळोखी रात्र.

कार; प्रा. अंधार ] ॰ अंधारीं उजाडीं (सांगण, शिकविण)-अध्यद्धी कोशिवीर—स्त्री. एकाने डोळे मिट्टन इतरांना किवि. ग्रप्त रीतीने व उघड: सरळ: स्पष्ट शब्शंत व सचवन: खाजगी अंघरती गाय-स्त्री. गरीब, अशक्त, निरुपदवी माणुस-म्ह ं रूम; फोटोश्राफीमाठी लागणारी विन उजेडाची खोली. र अंधार--िकवि. दाट काळोखांत. [ सं. अंधकार+गर्त ]

अंधळी वेळ-की. (फलज्यो.) ज्या वेळी हरवलेली वस्तु अंधारण-अक्त. १ जमून येण व काळोख करण ( अभ्रें, पाऊस ). 'पाऊस अंधारला ' 'अभाळ अंधारलें ' मेघ अंधा-अंधळें—वि. दृष्टिहीन. •गारुड -न. १ लबाडी; लुच्चे- रहे. '[सं. अंधकार] २ (अक्तुंक) काळोखी येण ( अश्रासुळें ),

झांपड. 'अंधारी भरगव्यीची निमजरी. ' - ऐरापुप्र ९.५१३. ३ अंग्रळ्या - श्रीअव. सूर्य चित्रा नक्षत्राजवळ असणाः त्या- पित्तःतीभाने डोळ्यांपुढे एकाएकी भासणारा अंधार किंवा चकरः मुर्च्छा: तसेच उतारवयामुळं व ( छ. ) आढ्यतेमुळं डोळ्यांवर अंधाई—की. १ अंबार; काळोख. २ (ल.) अंदाधुंदी; येणारी धुंदी. (कि॰ येणे). (गो.) 'ताज्या डोळयाकहेन ं अधारी आयली. '

अंधारी-- स्त्री. १ रहाटगाडग्याच्या चाकाच्या दोन दात्यां. घेतलेला आहे।पः अडफाटा. २ असल्या आक्षेपानीं स्वतःच मह मधील जागाः दंतांतरः खांचा. २ कडीपाटाच्या दोन कडगां-सिद्ध करण्याचा धरलेला हरू. ( कि॰ घेणें: फोडणें: काढणें ) मधील जागा झांकण्याकरितां बसविलेली आडवी फळी; खां**डे व** ३ बचाटी पहा. हा शब्द कर्यी कर्यी वंघाटीशीं जोड्डन येतो. दाडे यांच्यामधील फळी. ३ लांकडी जिन्याच्या दोन पायऱ्यां ्मध्ये मागच्या बाजुस असलेली पोकळ जागा बंद करण्याकरितां अंघाधंद-ध, अंदाधंदी-धी-स्ती. गोंधळ; घोंटाळा बसवावयाची फळी. 'अंधारी उंच ठेवूं नका.' ४ तुरुंग; अंधार अराजकता; वंडाळी; अन्यवस्था (राज्य, घर, कामकाज इ० कोठडी; तळघर. ५ अंधार; काळोख; (कि० येणें; पहणें ). मध्यें ). -ति. अव्यवस्थितः, अनियमितः, वेबंदी (कारभार, ६ (ल.) अज्ञान. 'तेथे अंधारी गेली। मग बुदी मावळली। ' -परमा १०.११. ७ बळद; भितींत काढलेल कपाट; तळघर. अंघार-रा-पु. १ काळोख; अंघकार. 'खोळीत अंधार विकासी-कांघारी-किवि. १ काळोखांत; अंधारांत; सांधी-पडिला फार । खालीं न दिसे अणुमात्र।'-संति १.१३४. बोर्दीत; कोन्याकोपऱ्यांत. २ ( ल. ) गुप्तपर्गे; चोरून; आङ्गः, ' अंबार हा चोरास पथ्य. '२ (ल.) अडाणीपणा; अज्ञान. 'जाण- ( अंधारी द्वि. ). **्राञ्च**-स्त्री. वद्य पक्षांतील रात्र; अंधाराने युक्त

अधारूपण -- न. अध्यार-पारशांचा एक धार्मिक हुद्दा व •मार्गण-दुम-याचे भांडण स्वत.वर ओहून घेणे. •ओहें-वि. त्याचे कामः अंदाक, मोबेद याचे काम. अध्याचाय-अध्याय-अधि+आर्थ ]

**अंधारें---न. १** अंधार; काळोखी. 'तुझीयेन अभयंकरें। अनावर हे माया वोसर । जैसे सुधप्रकाश अंधारे । पळोन जाये॥ '-दा १.४.९. २ रातांधर्के. 'गिरी विरी आणि अंधारें ' -दा ३.६.२६. [ अंधार ]

अंधी-सी. (हिं.) १ काळोखी; अभाळ भहन येंग. २ तुफान; बादळ; जौळ. (कि॰ होगें; उठगें; बसगें; जाणें). [सं. अंघ; हि. आंघी ]

अंधु-9. विहीर; कूप. 'सिंधु अगस्त्याऽचमना न पुरे, प्रतील काय मग अंधा ' -मोद्रोण २.८५ सि. अंधस=

अंधुक-धूक-किवि. मंद; अंधक पहा.

अंधुककाय-श्री. (गो.) परोत्कर्पासहिष्णुता.

नाहीं असा; मत्सरी. [सं. अंधक]

अंधुळी--स्री. सावली; छाया. -शर.

-रा ] •नगरी-स्री. (अन्याय, जुलूम-जवरदस्ती जेथे नेहमीं खरं.' •वरण-न निचगुळाचे, फोडणीचे पातळ वरण (साव्या चारुते असे स्थळ) अन्यवस्थितपणाचा कारभार; वेवंदशाही. वरणाच्या उलट); मं शेसरी. 'या नाटकांत सार कळेना का अंबट म्ह • अंधेरनगरी व झोटिंग पादशाही. 'आजवरचा अंधेरनगरी वरण कंछना!' -नाकु ३,७०. •पण-न. (व. ) चिंच, आम-व झोटिंग पाच्छाहीच्या पद्धतीचा कारभार यापुढे मुळींच चालृं सुळ वगेर अंबट पदार्थ. 'वरणांत आवटपण टाक '०सर-वि. वेतां कामा नये. '-सामं २.२३८.

**अंधेरी**--अंधारी पहा.

अंपायर—9. खेळातील निर्णय देणारा माणुस: मध्यस्थः पंचः त्रयस्य. 'पण आमच्या अंपायरने मला नॉटऔट दिल्या-बर मी खेळलों यांत मला गुन्हा बाटत नाहीं. '-मुदे ८३. [इं. ]

अंब-की. आंब अर्थ १ पहा. [सं. अम्ल ] अंब-न. पाणी; अंबु पहा. [सं. अंबु]

व आई या सर्वास आदराथी संबोधन [सं. अंबा] अंबकरी-काठी --स्री. कच्च्या आंब्याची वाळविलेली

फोड; अंबोशी; हिचा उपयोग चिचेऐवर्जी कालवर्णात करितात आंबकटी पहा. [सं. आम्र+काष्ट्र; म. अंबा+काटी ]

अंबर -- वि. १ भांबर; खद्या; आम्ल; चवीला, वासाला हिरवा आंबा, चिंच, लिंगू यांच्यासारखा. २ ( ल. ) निहत्साही: बाईट; खिन्न. [ सं. अम्ल; प्रा. अंब; अम्लबत अम्ल=आंब+ट (लघुन्बदर्शक)] 'अंबटतोंड ' ॰करणें-( ल.) निराश करणें; 'अंबट 'पहा. -शे ६.२३. ३ अमटी; डाळ, पीट, चिच, होगें. •होगें-होऊन येगें-पड़फें-निराश होगें; हताश होगें. मसाला वगेरे लावून किया बटाटे वगेरेच्या फोडी घालून केलेला

अर्धवट ओलसर; दमट; किंचित् ओलें. **०चिवट-** अंबट द्वि. गंबर, तेलकर इ० अपथ्यकारक; विवक्षित मधुरपणा नसलेला. ०**ढाण-ढस**-(व.) अंबट डहन; अतिशय अंबट(ताक, दहीं, चिंच इ० ); ठमका लागण्याइतके आंबट. [ अंबट+ढाण, ढस= अतिशयार्थी (ध्वनिवाचक), सं. ध्वनित; प्रा. ढिणय ] •तींड-न. निराश; खिन्नमुद्रा, (कि० करणें; होर्गे). ' महात्मा गांधींच्या स्वातंत्रयक्रचाच्या बातम्या...नोकरशाहीला आबट तोंड कह्न व चाव्या लागतात.'-केमरी २५.३.३. ० नित्रु-न. कागदी लिब्रं. •िमर्सोग (लावप)-(मो.) १ तिखटमीठ लायमे. २ बहारीने वर्णन करणे. 'तो गेठें कितेय नांगता ते आंवट मिसींग छावून सांगप ' **्चर्णा**-न (निंदायुक्त) अंदट पाणी, आमटी. [अंबट+वन=पाणी] •वाणा-वि. १ अतिशान अंबट. २ (ल.) निराश केलेला; खट्ट; हरालेला; खिजलेला. [ अंग्रट+वर्ग ] ०वेल-स्त्री. अंबोशी बी बेल; हिचा रस अंबट असतो, बेलाचा रंग पांढरा, पाने जाड, अस-अंधुको-वि. (गो.) दुस-याचा उत्कर्ध ज्याला पाह्वत तात, ही सारक व अग्निदीपक आहे; कडमडवेल. -शे ६.२६. ्सि. आम्लपर्भी; अवष्टवही]. ०शोक-५. नसनी आवड; मलतीच चैन. 'त्याचा उद्योग म्हणजं निव्वळ आंबट शोक ' –तोवं २२१. अंधेर--अंधार पहा. [सं. अंधकार; प्रा. अंधार; हि. अंधेर ्दाोकी-वि. भलतीच चैन करणारा. 'राजेशी मोठे आंवटसोकी थों डेसे अंबट (ताक वंगरे). घईवरून अंबट होण-थोड स्यासाठी रागावन मनुष्यास तोडणे.

अंबर-सी. एक वनस्पति. ( ई. ) एंबेलिया ततान्द्रा.

अंबर्ण—अकि. अबट होर्गे. [अंबट]

अंबट(--वि. अतिशय) अंबट (फळ वर्गेरे ). [ अंबट ] **अंबर**िंड—स्री. आबटपणा.

अंबटाण-स्त्री. १ अंबुस वास. २ ( गो. ) टरफरें काढलेली अंब--- उद्गा. राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्रपत्नी, साध्वी, सासु विचेची फर्जे; विच. ३ पदार्थातील अंबट रस. ४ (कु. ) अंस्ट-पणा. 'अनुं आबटाण सवाय आसा. '

> अंबटावर्ण-विण-अक्ति. आंवट पदार्थ खाल्ल्यामुळे भांबणें ( दांत, औंठ वर्गरे ). -उक्ति. ह्वेंत उघडें टेवून आंवविणें ( पाणी घातलेल पीठ बगरे ).

> अंबरी-की. १ एक झाड, हैं ओलसर मळई जिमनीत उन्हा-ळ्यांत रुजतें. यास अंबोशीहि म्हणतात. याचीं पाने चिचेशमाणें अबट, फळे भाल्यासारखीं टोंकदार व लांवट. २ एक वनस्पति;

तोंडी लावण्याचा पातळ पदार्थ; कालवण; अंबटवरण. ०नाटक मंडळी-स्त्री. (ल.) पौराणिक नाटक मंडळयांच्या भोजनांतील अंबटी हा एक विशेष प्रकार असे, म्हणून त्या नाटकमंडळयांना ही 'आमटी नाटक मंडळी 'म्हणून अनादरपूर्वक म्हणण्यांत येई. [अंबर]

अंबट्या-वि. १ ज फळ नेहमीं अंबट असतें तें ( श्विच, एक प्रकारचा आंबा इ०); अंबट असणारा (पदार्थे). २ ज्याला अंबट पदार्थ आवडतो तो ( माणुस ). [ अंबट ]

अंबर्ण-अकि. १ अंबट होणें ( उघडें राहिल्यामुळें, शिळें **झाल्यामुळें अन्न वंगेरे ). २** अंबट पदार्थ खाल्ल्याने दांत, औठ अंबट होणे. ३ अतिशय श्रमाने, कष्टाने किवा मार लागल्या-मळें अंग ठणकणें, हल्लक होणें; अधु होणें. ४ अतिशय तृप्त झाल्यामुळे कंटाळा येण, वीट येणे. ५ एखाद्या विषयांत निष्णात किंवा पटाईत होणें. [ सं. अम्ल; प्रा. अंब ] **अंबत पडणे**-पुष्कळ काळ अधांत्री लोंबकळत राहणे; भिजत घोंगडें पडणें; रेंगाळणें; दिरंगाईवर टाकलेलें असणें (आरंभिलेलें काम, धंदा इ० ). अंबत टाकर्णे-आरंभिलेलें काम किंवा घंदा, उद्योग अधैवट किंवा दिरंगाईवर टाकणें.

**अंबर-री-**पुस्री. १ ( लोहारी ) खिळे उपसुन काढावयाचा चिमटा. २ (सोनारी) अडिकत्यासारखा दोन पायांस एका सत अगर तार ओढण्याचा चिमटा.

अंबर--पु. एक सुगंधी तांबूस पदार्थ (उदबल्या करण्याच्या कार्मी-उपयोगी) अंबरउदी. 'तोळाभर अंबर ' -ब्रप २७२. [तल. अर. अन्बर; फें. आंब्र; ई० अंबर, अंबरग्रिस ]

अंबर-न. १ वस्र, कापड. 'पदवंध नागर। तेचि रंगाथिलें अंबर ' – ज्ञा १.६. २ (समासांत) वस्त्र परिधान, पोशाक या अर्थी, जर्सेः-पीतांबर, पिवळें असे जे वस्त्र; वस्त्राने युक्त असा. जर्से:-दिगंबर=दिक् (दिशा) आहे वस्त्र ज्याचे; चर्मीबर, इ०. ३ आकाश, वातावरण. 'सागर शोषुनि उधवला। अंबरासी॥ ' -ज्ञा १.९०. 'पुष्पांजुळी मंत्रघोष जयजयकार । दुमदुमी अंबर तेर्णे नार्दे ॥ '-तुगा ८१. [सं. अम्बर् ]

अंबर--पु. (बे.) एक प्रकारचे गवत.

अंबर—पु. धान्य ठेवण्यासाठीं भितींत केलेली कोठडी; धान्यागार; कोठार; बळद. २ ( ल. ) खजिना. 'जें मागशील तें देईन भरला अंबर । ' -सला १.३०. [फा. अंबार ] ०ल्लटर्जे-धान्याचा सांठा उधळपट्टीनें खर्चणें; छटारूनें धान्य छटणें. कापड. -सन १८५७.४४३. •**खाना**-प. अठरा कारखान्यांतील एक; धान्यागार; कोठार.

जगतीं तळीं।' –भाअ १८३४. याच्या कामाबद्दल इऐ २२. २४. पहा. [फा.]

अंबर--- पु. १ एक घातु; देशी औषधांत याचा उपयोग करतात. २ अंबरचा केलेला जिन्नस (मणी, सळई, दागिना); अंबरउदी पहा.

अंबर, अबरवेल-स्री. अमरवेल. [सं.]

अवर उदी--पु. स्पर्भ व्हेल नांवाच्या माशाच्या आंतडयांत होणारा एक पदार्थ. हा संगधी व औषधी आहे.

अंबरस-पु. पिकलेल्या आंब्यांचा काढलेला रसः आम-रस; आंबरस. [ सं. आम्र+रस; म. अंबा+रस ]

अंबरसा--- पु. (व.) अंबरचा लहान मुलांच्या गळघांतील एक दागिना. 'मुलीला अंबरसा केला आहे. '[ अर. फ . अन्ब-

अंबराई-सी. आंब्यांच्या झाडांची रांग किंवा बाग. 'छाया तरूंची बहु तोषदायी। आहे तशी ही घन आंवराई। ' [सं आम्र+ राजी=राई ]

अंबरी—वि. अंबरानें सुगंधित केलेली (तंबाखु, वगैरे). [अंबर]

अंबले--- न. १ काकडीसारखें एक कड़ फळ. २ मुलांच्या कानांतील डूल. अमला; आंबला. [सं. आम्र]

अंबवण--न. १ अंबोण पहा. 'अधरपान आंववर्णे । गाढा-खिळयाने सांधून वरच्या बाजूस वर्तुळाकार असळेला, धातुचे किंगनी मेळवर्णे । ' –मुआदि १५.११८. २ आंबवण्याकरितां घारूण्यांत येणारा पदार्थ (पिठांत, कोंडयांत, तंबाखूंत ताक, लिंबाचा रस इ०); विरजण. [ सं. अम्ल+वन=पाणी ]

> **अंबचण**---न. आवण; आमण; गाडीच्या चाकाच्या तुंब्याच्या तोंडांत, आंतील आखानें तुंबा झिलूं नये म्हणून जें होखंडी वाटोळें कडें घालतात तें.

अंबवण-णी--नस्री. (कों.) नाव वल्हवितांना नावाडी जे गाणे गातात तें; चकवा. [का. अंबी≔नाव; अंबिग≕नावाडी १ ]

**अंबद्यणी**—न. १ हिरवा आंबा भाजून पाण्यांत काल**वृन** आंत गूळ किंवा साखर घालून केलेलें सार किंवा पन्हें. [सं. आम्र+वन ]

अंबद्यणी--- उंसाची लागवड झाल्यावर त्यास तिसरे दिवशीं द्यावयाचे पाणी. अंबुणी पहा. ० चिंबवणी-न. उसाची लागवड झाल्यावर ५।६ दिवसांनी जे पाणी देतात ते.

अंबध्वशी—स्त्री. अंबोशी पहा.

**अंबद्या-रंग--**पु. १ अंब्याच्या रंगासारखा रंग; नीळ व अंबेहळद यांपासून केलेला रंग. [अंबा] २ अंबबा रंगाने रंगविलेलें

**अंच चिर्णे**— उक्रि. १ अंबटावर्णे पहा. अंबण्यास लावर्णे 'अंबरखाना चांगला । वक्त गैरवक्त कामाला । तोचि राजा शोभला । <sup>†</sup> ( भिजविलेलें पीठ उघड्यावर ठेवून वगैरे ). २ ( ल. ) बडविणें; धोपटणें; मारून हुळहुळा करणें. ३ लोंबकळत टेनणें; आशा।एका, बाजूचा काप, फोड. -चा टाहाळा-डाहळा-डाळा-लावून ठेवर्णे. [अंब ]

अंबद्दी-वि. मेघासारखा निळा; मेघवर्ण. [सं. अंभस्= पाणी+सदश ]

अंबष्टाण, अंबसाण—स्त्री. (कों.) अंबटघाण; अंबूस बास; अंबटाण पहा.

अंबष्ट ( घ )--- पु. ब्राह्मण बाप व वैश्य आई यांपासून **झा**लेली संतति; अशांची जात. 'अंबष्ट आणि मुर्धावसिक्त।' -एमा २०.३३. [सं.]

अंबसाण-स्त्री. आमसाण; अमसुल; अंबटाण पहा.

अंबसुका-खा-वि. (को.) अधेवट सुकलेलाः दमटः किंचित ओलसर; अंबट ओला. [ अंब+मुका-खा ]

अंबस्रल-सोल-न. रातांबीच्या फळाचे त्याच्याच रसांत भिजवृन वाळविलेलें सालपट; कोकंबसाल; याच्या बियांचें तेल काढतात त्यास रातंबेल. कोकंबेल असे म्हणतात. थंडीने अंगाची कातडी तडकल्यास तिच्यावर हें लावतात. अमसल पहा.

अंबळ-सा--अमळ-सा पहा.

अंबळी-पु. एक मासा; पिउरा मासा ( पुणे ). याच्या छातीवर दोन व पाठीवर एक असे तांबड्या रंगाचे पंख असन बाकीचें अंग पांढरें असतें; लांबी दोन तीन इंच.

आंबा--- स्त्री. १ आई. 'म्हणोनि अंबे श्रीमंते।'-- ज्ञा १२. १०. २ राजपत्नी; साध्वी इ० स आदरार्थी संबोधन. ३ दुर्गा: भवानी: पार्वती (देवी ). अंबाबाई पहा. 'साह्य नव्हेचि गे अंबा। विन्मुख जाहली जगदंबा। '-ए६स्व ५.७३. [सं. अंबा; दा. अम्मा; जर्मन अम्मा-मो ]

अंबा-पु. एक झाड व त्यांचे मधुर फळ; आंबा; आम्रः याचे कोंबळे फळ अंबट व त्रिदोष, रक्तदोषकारक आहे. पिकलेलें फळ गोड, शक्तिवर्धक, जड, बातनाशक आहे. याचा रस सारक, स्निग्ध, बलकारक आहे. याची कोय तुरठ, ओकारी व अति-सारनाशक आहे. याचा मोहोर अतिसार, प्रमेह व रक्तदोष गाशक आहे. याचे पान कफ व पित्तनाशक आहे. अंब्याला रंगावरून, स्थळावरून, व्यक्तीवरून व रुचीवरून निरनिराळी नांवें असतात. जसें:-शेंदरी, शिवापुरी, हपूस, शोपा इ०. अंब्याचे त्यांत हपूसचे आंवे चिह्न त्याच्या फोडी पाखन केलेला भात. **झाड** हिंदुस्थानांत होते. रानांत, डोंगरांत उगवणाऱ्या अंब्याला रायवळ. बागत लावलेल्यास इरसाल व कलम केलेल्यास कलमी अंबा म्हणतात. याच्या कापा (कापून खाण्याचा ) व रसाळ (रस काढण्याचा) अशा दोन जाती आहेत. हें शाड पुष्कळ वर्षे टिकते. कच्च्या आंब्याचे लोणचे व पाडाच्या आंब्याचा मुरंबा. गुळेबा करतात. 'पिवळा आणि सुगंध। अमृता ऐसा असे उलटा घातलेला आंबाडा '-पकोघे. 'पत्नी घालिते अंबाडा। स्वाद। परी अंवा तव प्रसिद्ध। एकलाचि। '-विड १०.१९. वर खोंबुनी केवडा। मार्गि घांवे दुडदुडा। शारदा पहाया॥ ' [सं. भामः; प्रा. अंव] -ब्याचा-काप-तळका-पु. अंब्याचा -मेळवांतील परें. [सं. भामातकः; प्रा. अंवाडय=अंब्याचें फळ ]

पु. १ आंक्याची लहानशी फांदी. हा शुभ व अशुभ दोन्ही प्रसंगी असतो यावहत. २ (ल.) ग्रुभ-अग्रुभ प्रसंगी किया पुखदु:खाच्या प्रसंगी दुसऱ्याच्या घरी सारखेपणाने वागणारा माणुस; लम वगैरे समारंभांत दोहींपक्षांकडील माणुस. --बा रोकडा-६ आंब्यांचा १ पाडा, ५३ पाड्यांचा (३१० आंबे) 9 रेंकिडा. सबंध रेंकिडा घेतला तर ३२० अंबे मिळतात. निर-निराळ्या ठिकाणीं अंब्याचा शेंकडा निराळा आहे. ठिकाणी २२ पाडधांचा शेंकडा असतो. **उत्तरणें-१ आंडे** झाडावरून खालीं न पाडतां काढणें. 'आज आमच्या **झाडाचे** आंबे उतरावयाचे आहेत. ' २ फार पिकर्ण. ' आंबा उतरला आहे; कशाला खातोस?' ॰ जिंगपणें-वरात घरीं जाण्याच्या पूर्वी गौरीहारांतील देवी घेण्याकरितां वर जातो तेथे गौरी-हाराच्या जागीं भितीवर अंद्याचे झाड काढलेले असतें. तेथे आंबा शिपतांना वधू आपला डावा पाय वराच्या उजव्या मांडी-वर आणि डावा हात त्याच्या पागोटघावर ठेवन त्याजपाशी उभी राहून उजव्या हाताने नागवेलीच्या किवा आंब्याच्या पानाने आंबा शिपते त्यावेळीं बायका आंबा शिपण्यावहलर्चे गाणे म्हण-तात. ' आंबा शिपावया गोरटी। कडे घेऊनि कृष्ण उठी। आइती केलीसे गोमटी। कुंक्रमें बाटो परिप्रणी।'-एकस्व १५.१४२. •बाधर्णे-झाडासफळ लाग्गे. अंबेबार-बहार-फाल्गुन महि• न्यांत म्हणजे आंब्याला मोहोर येण्याच्या दिवसांत जे तिसरें फळांचे पीक येतें ते, म्हणजे तिसरा बार ( मृगवार, हत्तीबार असे आणखी दोन बार आहेत ). -शे २.१२. -ज्याचा मोहोर-पु. (एक पकान्न) दुधांत भिजविलेल्या रव्याचे गवले कहन मध्ये चिमदून थोडे वळले म्हणजे होणारें त्रिदळ. -चे पन्हें-न. अंबवणी पहा. —चे साठ-न. कल्हईच्या ताटाला तूप लावन त्यांत अंबरस भोततात व तो मुक्वन त्यावर दुसऱ्या अंबरसाचा थर ओततात व पुन्हां धुकं देतात. गोडीसाठीं यांत साखर घाळतात. धुकल्या-वर तो पोळीप्रमाणें होतो. अशा प्रकारें जी पोळी करतात तें. <del>-चा भात-</del>पु. केशरी भातात्रमाणे भात शिजत आला म्हणजे •गदरलेला-गद्वा-गजरा-पु. पाडाचा अंबा. 'अतिरति एक दोरींत ओविलें फळझाडें आंबागदा। '-पला ६६.

अंबाहा-- पु. बायकांच्या केंसांचा बुचडा: केंसांची मानेबर गांठ: हा आंब्याच्या आकाराचा असतो म्हणून हें नांव. फुग्याचा. पोलक्याचा इ० याचे प्रकार आहेत, 'तो बहुतकरून नुकताच

अंबाडा-पु. १ अंबाडीचे झाड व पाने; हें झाड चार पांच महणतात, कवित उंटावरील बैठकीलाहि अंबारी महणतात. 'अवणे हात उंच बाढतें. पुकरयावर भिजं घालून त्यावरील वाख काढतात, अंबाऱ्या शोभल्या वरी। ' -नव १३.७५. [ अर. अमारी ] त्याचे गोणपाट, दोर व कागद करतात. काडयांना सणकाडया म्हण- अंबारीत बसणे-श्रेष्ठपणास चढणे. उस्टरवा अंबारीत तात. विलायती अंबाडी हा एक दुसरा प्रकार आहे. याची बोंडें वसर्णे, उलटवा अंबारीन राज्य करणे-उलटी अंबारी तांबड्या रंगाची, आमसुलाप्रमाणे आंबट असून तीं सुकबून उपयोगांत हातांत येंगे-भिक्षांदेही करणे; भीक मागणें ( गांठ मारलेल्या आणतात. २ कोंकण व कर्नाटकांत होणारें मोठें झाड, पानें रामफळी भिक्षेच्या झोळीचा आकार उलट्या अंबारीसारखा असती सारखीं व फळ आंवट व पोफळाएवढें असून त्यांत आंब्या यावरून ). 'माझी कातडयाची पेटी व फराळाचें आणि चार हें रक्तदोष, क्षत व क्षयनाशक आहे. सि. आम्रातकः प्रा. आम्मा- राव. हुओ: अप. अंबाडय. हिं. अंबाडा; गु. अमेडा ]]

आंबाड़ी-की. १ अंबाडा अर्थ १ पहा. २ या झाडाचें बी ( यापासन तेल काढतात ). ३ याचे तंत्रमय वेष्टन-त्वचा; या-पासन दोर करतात. ४ याची पाने-भाजी म्हणून ही खातात, ५ अंब्याची कैरी. ६ अंब्याचें रोप. ७ (गो.) कै-यांचे नुसर्ते मीठ घालन केलेलें तोंडीलावणें. केसांची वहोंगे-दिसुं लागर्णे-केस पिकल्यामुळे अंबाडीच्या वाखासारखे दिसुंलागणें. 'नाहीं तर याचे पहा अंबाडीकेंस ? '-नि ०पट्टी-स्त्री. अंबा-श्रीच्या लागवडीवर किंवा तिच्यापासन दोर करण्याबद्दलची एक पड़ी.

अंबाडी-पु. बेदाण्यांतील एक जात. -मुंब्या १०८. अंबाडी-पु. एक मासा ( वाळलेलें सुकट ).

अंबाडी-- स्त्री. अंबाडीचें पान; मोठ्या व तिखट पानाची नागवेलीची एक जात. [महैसूर संस्थानांत अंबाडी नांवाचें गांव आहे, त्यावरून; का. अंबाडी येले ]

अंबाबाई - स्त्री. १ कोल्हापुरची देवी. (सामा. ) कोणतीहि ( जोगेश्वरी, तुळजापुरची वगैरे ) देवी. ' उदो उदोगे अंबाबाई । . भक्तासाठीं धांवत येई । '२ ( छ. ) हुट्टी स्त्री. ३ ( विनोदानें ) आमटी. [सं. अंबा+म. बाई ] •चा उदो-पोत घेऊन 'उदो अंबीरी '-प्रला १४३. अमीर पहा. [अर. अमीर ] उदो ने 'करीत नाचणें; (गो. ) अंबाबाये हुदी. ०चा पोत-

**्सारी-ब्राह्मण गांवकामगारांखेरीज इतर घरांवर कर.** 

**बै**ठक; जेन्हां वर छताची योजना नसेल तेन्हां या बैठकीला हौदा।विचिन्न वेटींनीं नटविलेली, सजविलेली गाडी,

सारखी कोय असते. चिचेऐवर्जी याचा उपयोग करतात. धोतरें एवढें मात्र ..... बचावरूं. नाहीं तर आजच उलटया कोबळ्या फळांचे लोणचे होतें. यास आंब्यासारखा मोहोर येतो. अंबारीच्या राज्याचा उपभोग ध्यावा लागला असता. ' -रंग-

> अंबाबाटी-सी. अंबा शिपण्यामधील रंगाची बाटी. ' तुर्यो अंबावाटी घेऊनि गोरटी. '-दावि ३७.

> अंबिका-की. १ आई. 'कां एकलौतिया बाळका- । वरी-पडौनि ठाके अंविका। '-ज्ञा १३.५०२. २ जगदंबा; पार्वती. 'चंद्र तेथें चंद्रिका,। शंभु तेथें अंबिका।'-ह्या १८.१६३२. अंबा. अंबाबाई पहा.

> अंबी, अंबेकरी-पु. (कर्ना.) नावाडी; भोई; धीवर. 'मासे मारणारे कोळी व नावा वलविणारे अंबी नदींत एके ठिकाणी बुद्धन बऱ्याच अंतरावर पाण्यावर यतांना पुष्कळांनी पाहिलें असेल. '-प्राणिमो १५. [का. अंबी=नाव: अंविग= नावाडी; हिं. अंबी ]

> अंबीण - स्त्री. इतरांपेक्षां अधिक लांबट अंबा येणारें आंब्याचें झाड. [अंबा]

> अंबीर-पु. अमीर; हंबीर; सरदार. राज या शब्दाला जोडून विशेषतः हा शब्द येतो. 'धन्य पुण्यामधि आपुण राज अंविरा।' -प्रला ९८. [ अर. अमीर ]

अंबीरी-वि. अमिरी, सरदारी. ' महादेव कवीचे छंद राज

अंबील-सी. १ नाचण्याचे पीठ अंबवन किंवा ताकांत घालन अंबाबाईचा पुजारी जो भुत्या त्याच्या हातांतील चिध्यांचा पीळ शिअवृन केलेला पदार्थः, व-हाडांत ज्वारीचें पीठ भिजवृन त्यांत देऊन केलेला मोठा पेटलेला कांकडा. [सं. पोत=वस्र. पलेता ?] खोबरें, खसखस, साखर टाकतात. ही अंबील महालक्ष्मीच्या कोठडी; धान्यागार; कोठार. अंबर पहा. (स।मा. ) कसलाहि बरी।'–अमृत १३९. 'पिष्ट जळें कार्लविती। तें जोंबरी आंबे ढीग, रास. २ ( वे. ) कापलेल्या गवताचा ढीग. ०**वांघणें**–धान्य तोंवरी ठेविती । तो आंवट वास गोड मानूनी पिती । **आंवि**ल सांठविण्यासाठी तळवर बांधरों. ३ (कर्ना.) पिकाचा सरकारी महणती तयातें॥'—यथादी १७.१३७. २( ल. ) घाणेरढें पाणी; हिस्सा; अंबारराशी. [फा. अंबार=डीग, धान्याचे कोठार.] गहूळ पाणी. [अम्ल; सं. प्रा. ंबिल=सहा रस ] ०**भूरक्या**-वि. १ अंबील खाणारा. २ (ल.) अशक्तः, नेभळटः, मेषपात्रः, अंबारी - स्नी. इतीवरील बसावयाची मेघडंबरी, आसन, दुधखुळा; भोळा ( माणूस ). अंबिस्रगाडा-पु. ( वे. ) चित्र-

अंख---न. पाणी. 'महा प्रळयांबूचें जैसे भरलेपण।'-हा १५.२८४. [सं.]

वर्षणें. 'प्रळयामीची उजिती । आंबुखिली जैशी ।'- ज्ञा ११. ३४२. २ सेचन करणें; सिचणें; शिपडणें. 'घृते आंबुखुनि आगि-याळें। '-ज्ञा १४,१६२. [सं. अभि+उक्ष्, अभ्युक्षण; प्रा. अब्भुक्खण=शिडकाव, सिचन ]

अंबुखा-पु. पाण्याचा वर्षाव, वृष्टि; शितोडा; हवका. आबुखा पहा. 'मोक्षमार्गाकडे। जें यांचा आंबुखा पहे। '-ज्ञा १६. २६१. [ सं. अभि+उक्षः प्रा. अब्भुक्ख=भिचन करणे ]

अंबुची, अंबुची( बोची )चिंबोची--ली. एक आंबर बेल, हिच्या पानांची भाजी करतात. अंबोशी पहा.

अंबुज-न. कमळ. नयनांवुज; पादांबुज; अंबुजाक्ष इ० समास होतात. 'ज तुं ज्ञानांबुज । द्विरेफु की ॥ '-ज्ञा १४.२८६ 'सिंहांगनेसि मज नेइल अंबुजाक्षा। जंबक वैद्य जरि तं करिसी उपेक्षा ॥ ' -वामन ( हिक्मणी पत्रिका ) ४. [ सं. अंबु=पाणी+ ज=जन्मलेले 🛚

**औवूट**—न. अंबर; आकाश. आबुट पहा. 'धडघडिले चक्र-बाट। रजे अंबुट कोंदलें ॥ '-एहस्व ८.१४.

अंबरकी - को. अगर्दी कोंवळा आंबा. ' मुठे अंबुटक्या २ नाचणीचा एक प्रकार. [अंबा+मोहोर; गो. अंबेम्होवर] टिपण्यास गेलीं. ' [ अंबा, अंबुट--की प्रत्यय ]

**अंबुणी**—स्री. उंसाची लागवड झाल्यानंतर त्यास तिसरे दिवशीं पाणी देतात तें; अंबवणी. [अंबु+वर्षण ? ]

प्रज्वलित होणें; प्रदीप्त होणें; पेटणें; पेटविणें; उजळणें. 'तैसा ठेवा। काढीची तो। ' -- ज्ञा १८.१००८. [सं. अम्युत्य; प्रा हलदा; हि. अंबिया हलदी; ग्रु. अंबाहलदर ] अब्भुत्य किंवा अब्भुत्त=प्रकाशित होर्गे ]

अंबरकी चिच-स्री. बहुतेक पिकलेली, गामुळेली चिच अंबोण दाखवावें लागतें. ' **अंबुरा**---पु. अंबुर; अंबर पहा.

अंबुला-पु. नवरा; पति. 'नंदनंदन हा आचोज अंबुला अंबवण पहा. वो।'-निगा ६५. -ज्ञा १३.९७८, अंबुलेपण-न. नवरेपण भांबुलेपणा पहा.

अंबुला-पु. पाण्याचा थॅब. [सं. अंबु+ल]

**अंबुला--**प. कानांतील आंब्याच्या **आका**राचा **हल.** अंबुखर्णे-खिणे, आंबुखर्णे-उक्ति- १ टाकणें; फेंकणें; आंबला, आमला, अमल पहा. 'कुमारांचे आंबुले कहदोरी। मजपाशीं आणिजे ॥ ' - खितु १.१९.३९. [सं. माम्र, मामलक] अंबुळी—स्री. आबुली; पत्नी; नवरी. 'लांबलांबै कासोटें।

मिरविती आं(आ)बुलिआं पुढें ॥ ' –शिशु ८९१.

अंबुली---स्री. ( को. ) आंब्याचें लहान झाड. [ सं. आम्र; प्रा. अंब+ल]

अंब्रुज्ञी--अंबोशी पहा.

अंवसर्ण-अित. अंबर्णे पहा.

अंबूर-पु. पक्रड; चिमटा याअर्थी अंबर पहा. [तुल० सि. अंबुर ]

अंबूस-वि. १ अंबलेलें; अंबट वास येणारें. २ (ना.) अंबट. 'दही भलं अंबुस झालं नं ? ' [सं. अम्ल ]

**अंबेकरी**—पु. अंबी पहा.

अंबेमोहोर-हर--पु. आंब्याच्या मोहोराइतका बारिक, गोल, पांउरा व सुवासिक तांदृळ. याच्या काडाच्या पातीलाहि आंश्याच्या मोहोरासारखा वास येतो. बेळगांवाकडे याच्या काळा व पांढरा अशा दोन जाती आहेत. पैकी काळा उत्तम.

अंबेरी-स्त्री. (राजा.) एक झाड व त्याचा चीक.

अंबेहळद्-- भी. एक इळदीचे झाड. हे रानांत होते. या हळदीच्या गांठी मोठ्या असुन त्यांस दर्प फार असतो. अंबेहळद अं(आं)बुशंर्णे-- उक्ति. १ वाढणें; जास्त होणें. 'औषधाचेनि वागाइती हळदीप्रमाणें खाण्याच्या-मसाल्याच्या उपयोगी पढत नांवें अमृतें। जैसा नवज्वरु आंयुथे। ' –ज्ञा १२.७२२. २ (ल.) नाहीं. हिचें लोगचें मात्र पालतात. ही रक्तविकार नाशक असुन अंगास लावण्याच्या मसाल्यांत घालतात. दु**खाव**लेल्या **भागावर** वैराग्याचा बोलावा। विचाराचा तो दिवा। आंबुधितां आत्म- हिचा लेप करितात. -शे ६.२४. [सं. आन्न+हरिद्रा; प्रा. अंब-

अंबोण---न. गुरांना घालावयाचे पेंड, कोंडा, सरकी इ० च अंबुद् — पु. ढग; मेघ. 'जगदंबुदगर्भ नम । ' -ज्ञा १८.५. भिजवून किंवा शिजवून केलेल मिश्रण, ह्याला अंबूस वास येतो. 'किं ऐकतां तव वचनांबुद। ममचित्त शिखी नृत्य करी ॥ ' [सं.] २ विवाह झाल्यावर वर व वधु या दोहीं पक्षांकडील वायका अं<u>ब्</u>घर—पु. ढग; अम्र. 'चातक होतां रुषाकांत । आव- परस्परांस जेवणाचे आमंत्रण देतेवेळीं मुख्य विहि**णीपुढें भाजी**-डीनें लक्षित अंबुधरातें ॥ ' –संवि २५.२. –ह २६.११७. [सं.] सह कोंडा, पेंडीचा खडा, भाजीच्या काडया ६० शिष्याने भर-अंबुधि, अंबुनिधि-पु. समुद्र, महासागर, सामाशब्द- हेलें शिपतर ठेवतात तें. [ आम+अन्न; अंबणे ] •दाखिर्यण-दु:बांबुधि; क्षारांबुधि इ० ' अंबुधे सहज बा तुज पाहतां '[सं.] | ( ल. ) लांच देणें. 'साहेबांची भेट घ्यायची म्हणजे चपराशाला

अंबोण—न. गाडीच्या चाकाच्या तुंब्यांतील लोखंडी कडें.

अंबोणी—स्री. उस लावल्यावर तिसऱ्या दिवशीं प्रथम पाणी देतात तें. अंबवणी पहा.

अंबोटी—सी. १ आमटी. २ एक वनस्पति. ६ चुका; शत-वेभी. [अंबट; हिं. अंबोटी ]

अंबोरा—पु. (व.) (धनगरी) लप्नांत शिक्षक असलेलें अक्ष एकत्र शिजबून सर्व नातेवाईकांना हकार्ने वाटण्यांत येणारे अम.

अंबोद्दाा-द्दाी----की. (कों.) कच्च्या आंब्याच्या वाळ-विकेरया फोडी, यांचें लोणचें करतात.

अंबोशी—ली. १ बारीक पानांची, भुईसरपट, आपोआप उगवणारी बनस्पति; अंबट वेल; अंबुशी. २ एक लहान झुडुप-याच्या पानांची चटणी करतात. [सं. आम्र]

अंबीली---स्री. एक वनस्पति. --शे ६.२४.

अंबोसा--पु. आलुबुखार. [फा.]

अंबोळी — सी. धिरडें; तांडूळ व त्याच्या निमी उडदाची डाळ भिजत घालून वादून त्यांत मीठ, मिरच्या, कढीलिंब वगैरे बालून तें मिश्रण आंबल्यावर जुलीवर तृप लावलेल्या तच्यावर भोतावें वर झांकण घालावें, योडचा वेळानें अंबोळी बनते. [अंबणै+ पोळी] व्यांबोळी—५. (कु.) लहान मुलांचा एक खेळ.

**अंक्या**—पु. अंबेकरी; नावाडी. अंबी पहा. [का. अंबी= माष]

ऑक्युलम्स—न. (इं.) १ फिरतें इस्पितळ; सैन्याबरोबर असणारा दवाखाना. २ जखमी किंवा रोगी यांच्यांकरितां वाहन. •कोआर-्न. रुग्णपरिचर्यापथक.

अंक्र—ंपु. (काव्य) आंत्र; आम्र, आंवा. 'अंत्रदार्ने दिघलीं।' -वा ३.३.४४. [सं. आम्र ]

अंक्रुक-को-किवि. (गो.) आंतल्या आंत. अंब्रुकोहांसो= आंतल्या आंत हंसणे.

आंख्रचें -- अकि. (गो.) पिकणें (फळ).

अंभ — न. पाणी. 'नातरी आटलिया अंभ ।' – ज्ञा १५. १७. (काव्यांत हा शब्द समासयुक्त येतो. जसेः – अंभोनिधि = समुत्र; अंभोज = कमळ ६० ). [सं. अंभस् ]

अंभोज-न. कमळ; पद्म; अंबुज. [सं.]

अंभोधि, अंभोनिधि—पु समुद्र. अंबुधि पहा. [सं.] अंमल, अमलतार—अमल-दार पहा.

अंगळ-सा—अमळ-सा पहा. [ अम्नर( =अल्पार्थी )-अंगळ-अंगळ-भाअ १८३४ ]

**अंगस्य** —स्त्री. (गो.) अमानास्या; आंनस. भमास पहा. [सं. भमा]

अंमा--- अ. परंतु; पण. अमा पहा. [अर. अम्मा ] अंवठा---अवटा पहा.

**अंचढा-डा-चंढा--**अंवढा पहा.

अंदान्—प. १ भागः खंडः विभागः तुकडाः हिस्साः बांटाः हा शब्द विशेषतः समासांत योजला जातो व त्यांत थोडासा भिन्नाथिदि भाढळतो. जसं:—जलांशः धान्यांशः ज्वरांतः उष्णांशः इ०. 'तरी ताकाचे अंश फेडणें।'—हा १५.४६४. 'हंसवाहिनी आख्या ऐशी तुझेनि अंहोंसी तिसी झाली।'—एभा १३.९. २ लेशः राहिलेलाः शेष. 'केली खालीं तर त्यांचा अंश फार वेळ राहतो. ' 'पोटांत अन्नाचा अंश गेला म्हणजे हुशार होईलः' ३ वर्तुळाचा ३६० वा भागः (ई.) डिप्री. अंक्षांशः रेखांशः ४ (गणित) अपूर्णोकः व्यवहारी अपूर्णोकांतील रेघेवरील संख्याः याच्या जलट छेद. ५ आदित्यांपैकी एक. ६ (ल.) माया. 'अंश शेवटीं एकीकडे। अनंते हारपैली ब्रह्मांडें।'—नः ८५. [सं.] ०मान्न—किवि. अंशतः; थोडें; किचित्. ०स्तवर्णेन—नः सवै अपूर्णोक समच्छेद करणेः, सारखें रूप देणें. ०स्थर—प्र. (राग) वादी स्वर पहा. ०हारी, अंदााधिकारी—वि. भागी-

अंश—वकाट; खांदा; अंस. ′्०फलक-न. खांदा; बकाट. [सं. अंस=खांदा]

दार; वंटिकरी; पातीदार.

अंश—पु. (छाप.) खिळयाची जाडी (मजकुराच्या उठा-वाच्या मानार्ने ). (इं.) पॉईंट. [ सं. ]

अंदात:—किवि. भागाभागानें; पायरीपायरीनें; थोडें थोडें; इब्रह्ब; जराजरा; किंचित्; कांहीं. [सं.]

अंशाबतार—पु. ईश्वराच्या अंशाचा भवतार; ह्याच्या उलट पूर्णावतार (यांत प्रत्यक्ष ईश्वरच भवतार घेतो.)[सं. अंश+भवतार]

अंशांश—पु. अंशाचा अंश; भागाचा भाग; पोटविभाग. [सं. अंश+अंश]

अंशिक—ित. अंशात्मक; थोडेंसें; किंचित्; अल्प. 'जयार्चें आंगिक अंशिकें । '-ज्ञा १८.१७२४. [ सं. अंश ]

अंशित—वि. वांटलेले; विभागलेलें. [सं.]

अंदरी-पु. भागीदार; अंशहारी पहा. [सं.]

अंग्रु—पु. किरण; कर; रश्मी. प्रकाशशालाका..**्मापक**— पु. किरणांच्या अंगी असणारे गुणधर्म ओळखण्याचे यंत्र.. ( रं. ) रेडिओमिटर. **्माळी**—पु. सुथै. ' जैसा वर्षीन भूतळीं। आपुला रसु अंग्रुमाळी। '—क्षा १५.२९७.

अपंशुकत—न.वस्त्र. 'न भातळे जो द्विज अंशुकासी।' –सारुह १.४४. [सं.]

अंस-पु. खांदा; अंश पहा. 'वागवी निज सिदोरिस अंसीं।' -सारुह ३.९२२. [सं.] ०फळक-अंश-फळक पहा.

अंसुढाळ—वि. १ अशुढाळ पहा. २ अशुढाळ पहा. ३ रहया; सदोदित रहका. [ अंसु+ढाळणें ] **अंसुपात**—अश्रुपात पहा.

अंस्--- न. असं पहा.

अपेंह-- उन्ना. नापसंति दाखविणारा उद्गार. [ ध्व. ]

अंश्व--न. १ पुज्य; शून्य. -विवि ८.३.४६. २ अभाव. 'भाज तुपार्चे अंक्ष्व आहे.' ['अंक्ष्वमंक्ष्वेति कज्जलम्'या सये कई फिह्रनि लागेल गे॥' श्राद्धांतील वचनावह्न र

## अः

अ:---शेवटचा स्वर. -पु. १ कार्तिकस्वामी. २ विसर्ग. ३ मंत्रांतील बीज.

**अप:आ:**—उद्गा. हाः! हाः ! आनंद, खेद या विकाराचा दर्शक ष्वनि. ' अः अः तव भजना विसरलों। ' --दावि ७६.

क-- १ मराठी वर्णमालंतील १७ वा वर्ण आणि पहिलं -तुगा ७७२. [?] क्यंजन, अक्षरविकास-याच्या पांच अवस्था असून पहिली अशोक-कालीन तर शेवटची ११ व्या शतकांतील. पहिली अवस्था थेट कसासारखी असून पुढें आडवी-उभी रेघ बांकदार होऊं लागली. र पुष्कळ संस्कृत नामांना तीं दुसऱ्या शब्दांशीं संयुक्त होतांना जोगी; कुरूप (वस्तु ). [काऊ+वाऊ ? ] **(समासांत)हा शब्**दातिशय प्रत्यय लागतो, जसे:--आत्म-**भात्मक. 'हें जग पंचभृतात्मक आहे'; 'अलंकार सुवर्णात्मक** भाहेत. स्तुत्यात्मक; निंदात्मक (परिपूर्ण या अर्थी ); मूल-मूलक; ज्यापासून उत्पन्न होतें तो या अथी. ' पुण्य मूलक सुख ' (ज्या-अर्थी) 'स्त्रीमूलक कलह' इ०; पूर्व-पूर्वक पुरस्सर; अनुसह्सन; मुहाम उ० बुद्धिपूर्वेक; आदरपूर्वेक; शपथपूर्वेक ( भाषण इ० ). लहान वय, सारखेपणा, प्रेम इ० दर्शविण्याकरितां कधीं कधीं शब्दाच्या शेवटीं हैं अक्षर जोडतात. त्यामुळे अर्थ फारसा बद-लत नाहीं. उ० बालक; पुत्रक; दंडक इ०; ब्रह्मीहि समासापुटे प्रायः याचा प्रयोग होतो. उ० देवदत्त आहे नाम ज्याचे तो देवदत्त नामक. 'जीवत्पितृक पुरुष', 'देवमातृक देश'; ' आनंदविषयक वाक्य. ' ३ ब्रह्मदेव; दक्षप्रजापति; कश्यप; बायु; सूर्य; यम; विष्णु; अग्नि इ० देवता. ४ मन; अंतःकरण; **भारमा. ५ पक्षिविशेष; पक्षी; पक्ष्यांचा राजा. ६ पा**णी: पिण्याचा पातळ पदार्थ.

कं---न. धुख; आनंद; उ० नाक=(न अकं=दु:खं यत्र). स्वर्ग [स.]

—१ कर्यात; कसबा. २ कमावीस. [संक्षेप ] ०**ढार**⊸ कमाविसदार.

कॅ--- अ. (गो.) कोठें.

कई-किवि. (चि.) केव्हां. कई पहा. 'उरास उर हा

करंचा-किवि. कैचा पहा.

कहरू-ड-कईर--न. (गो. खा.) कवठ (झाड व फळ) पहा.

**कइली**—केली पहा.

कड्घाड-र---न. अंगिकार; कैवार; कैवाड-र पहा. 'कई-वाड नव्हे घालावया उडी। आपणांसी ओढी भय मार्गे॥ ' -तुगा ४७. 'घेई माझा भार करी कईवार। उतरी हा पार भव-सिंधु॥ ' –तुगा १६५७.

कई-ई- किवि. १ (कान्य) केन्हां; कथीं. 'जळो आतां संसार वो कई दोवट पुरे।' – तुगा १२०. २ कोठें. 'एयेहि सलगी करूं बिहो। तरी निवो कईपां।' [सं. कदा; प्रा. कइ]

कईक-केक पहा.

कईपक्षी-प. कैवारी. 'माझा तो कईपक्षी पांडुरंग।'

कउल, कउलाचण, कउली, कऊल—कौमध्यें पहार 'हिगडे सल्ला कउल दिला'-ऐपो १४.

कऊबऊ—वि. ( विचित्र प्रयोग) औंगळ; तिरस्कार वाटण्या-

कऊळ-पु. (व.) कावील पहा. 'त्याला कऊळ झाला.' कंक--पु. १ बगळा; करकोचा; क्रौंच; बाणाच्या शेवटी याची पिसें लावीत असत. २ अज्ञातवासांत धर्मराजानें (पांडव) ब्राह्मण-ह्मांत धारण केलेलें नांव; आपणास बळेंच ब्राह्मण म्हणविणारा: खोटा ब्राह्मण. ३ क्षत्रिय; यावह्नन मराठ्यांतील एक आडनांव उ० एसाजी कंक. [ सं. ] ०पत्री-पिच्छ-पु. बाण. 'ते बज्रा-परीस कठोर। कंकपत्री सरळे '-कृमुरा ५०.९२.

कंकण-पुन. १ बांगडी; चुडा. 'पुरुषा हातीं कंकणचुडा। नवल दोडा वृत्ति या। ' -तुगा ९७७. २ बायकांच्या हातांतील सोन्याचा बांगडीसरखा पण हंद व कांटेदार असा दागिना; कांकण; बांगडी. 'नाग मुदी कंकण.'-अमृ ९.१२. ३ यहदीक्षा घेते वेळीं यजमान आपल्या हातांत पिवळा दोरा बांधतो तो. 'तें यज्ञकंकणरकरांबुजि राघवाते. -कुशलवाख्यान ' ४ लप्नविधीत हळदीने पिवळा कहन वधुवरांच्या हातांत बांधलेला अनेक पदरी दोरा. ज्यांत दुर्वा व हळकुंड बांधलेल असर्ते व जो लग्नांत मंत्रून वधुवर (वधूच्या डाव्या व वराच्या उजव्या मनगटांत) परस्प-रांच्या मनगटांत बांधतात तो. ५ (सामा.) हातांतील कडें. [सं.] o( हातांत ) बांधर्ण-१ (स्वीकारलेल्या गोष्टीचा ) अभिमान बाळगणे. २ (एखाद्या कामार्चे) ते काम पार पाडण्यासाठी २.६.३०. [कंकातणे] प्रतिज्ञा करणे; मेहनत करीत राहणें. ०काडी-स्त्री. (बे.) एक कंकण किंवा वलये एकास एक जोड़न ज्या प्राण्यांची शरीरें बन-तात तो ( प्राणिवर्ग ). -प्राणिमो ९७. ०वंध-पु. १ गोलाकार बसीस अक्षरी क्लोकरचना; यांत कोणत्याहि अक्षरापासून म्हणा बयास आरंभ केला तरी कांहीं तरी संदर अर्थनिब्यत्ति होते. २ लप्नांतील कंकण बांधण्याचा विधि. [सं.)

-स्त्री. कंकणासारखी आकृति. • प्रहण-न. ज्या सूर्यप्रहणामध्ये | वटा ] सूर्याचा मध्यभाग खप्रास होऊन सभोवतालचा बाहेरील वलयाकार भाग दृश्य असतो असं प्रहण. वलयाकार प्रहण. ( ई. ) अनुलर. [ सं. कुंकुमपत्रिका ] [ <del>सं</del>. ]

कंकणाश्व-- पु. मानेवर तीन भौवरे असलेला घोडा: हा श्चभदायक व कल्याणप्रद होय. -अश्वप ९२. [सं.]

**कंकणी-दार-**--कंगणी-दार पहा.

**कंकर-रा-पु. १ रॅव**;वाळ; रेती; लहान लहान खडे; गार-गोटयांचा चुरा; पुळणीच्या जिमनीत चुनखडीप्रमाणे या मातीचे थर पुष्कळ ठिकाणीं आढळतात. 'जेथील लाधल्या कंकर। नीच ते थोर वेव्हार होती।'-एभा १७.५. लहान खडा; गारगोटी: कण. 'हिरा कंकरा म्हणोनि।' -दावि २०१. 'नर्मदेत जितके कंकर तितके शंकर. ' २ कांकर; ढोल, मृदंग इ०ची ओढ़दोरी; वादी; सामान्यतः चामडें. 'कोणी वाणवशावांचून असेल त्याच्या पाठीचा तीन बोटें कंकर काढा. ' -गोपद्मांची कहाणी पू. ३६. -वि. ( ल. ) दगडासारखें; कठोर. 'वचन कंकर तें उतराया।' –दावि ३८०. [सं. कर्कर; प्रा. कक्कर; हिं. ककरी; सिं. ककिरो] कंकर-री---स्री. देवबाभळ.

**कंकरी**—स्त्री. १ पीळ भरलेल्या रेशमाची लड; कांकरी, ( नगच्या उलट ). २ खणावरील कांठाला लागून काढलेली खडी. [ कंकर ? ]

कंकवा--कंगवा पहा.

-उकि. बेजार करण; त्रास देण; छळणें. [कांतण]

सांडी। ककारांत फोडी। '-ज्ञा ६.३०२. [सं. क+कार+अंत ]

बेताळ कंकाळ बंड। '-दावि ४४६. [सं. कंकाल]

**कंकास—**पु. ( गु. ) त्रास; जंजाळ; भांडणतंटा. - **मौज. ता.** 

कंकाळा-ळी---वि. (काव्य) क़र; रानटी, राक्षसी. गवत; सनकाडी. •घटित-वि. परस्पर समान अशीं लहान लहान [कंकाल] -स्त्री. राक्षसी; पिशाची; एक क्षुद्र देवी. 'येक म्हणती काळी कंकाळी। येक म्हणती भद्रकाळी। '-दा ८.१०.३५. ॰मंत्र-पु. वरील देवतेचा मंत्र, 'बाळा मंत्र बग्रळा मंत्र । काळि मंत्र कंकाळि मंत्र।'-दा ५.४.७. [सं. कंकाल]

ककु-ली. गळ्यांतील घाटी: मानेचा पढील भाग. 'भवि-ष्योत्तरें शोभे कंठ। बृहन्नारदीयें ककु बरवंट। ब्रह्मांडपुराणें प्रीवा **कंकणाकृति---**वि. कांकणाच्या ( वाटोळ्या ) आकाराचे पृष्ट । मनोहर शोभली ॥ ' -स्वानु ७.३,८९. [ सं. ककुद्=उंच-

कंकोत्री--स्री. ( ग्रु. ) कुंकुमपत्रिका; लप्तचिद्री; निमंत्रणपत्र.

कंकोल-ळ-पु. कापुरचिनी; कवाबचिनी. याचा वेल असतो, फळ मिऱ्याएवढें व काळें असून थंड असतें. सुगंधी पदार्थात व औषधांत याचा उपयोग करतात व विड्यांत घालनहि खातात. - हो ११.९६. [सं. कंकोलक: हि. कंकोला; बं. कांकला]

कका-पु. ( सराफी ) हिरकणीच्या जातीचा रेतीचा दगड. कंकर पहा.

कं**कांत**णे—कंकातणें पहा. **कक्को म्हणून बस्रणे**—( विचित्र प्रयोग ) खा खा होणें; खाखावणें; भुकेनें व्याकुळ होणें.

कराई-सी, कंगवा पहा.

कंगटरी-पु. (बेरडी) अठरा इंच लांब व दीड इंच व्यासाचा एका टोंकाला चपटा होत गेलेला लोखंडी बत्ता. यानें बेरड लोक घर फोडतात. -गुन्हेगारजाती १०.

कंगण-णी-पु.स्री. १ कंकण; बांगडी; कांकण. स्नियांच्या हातांतील एक दागिना, हा पाटल्यांच्या शेजारीं घालतात. विशे-पतः नतन वधुच्या हातांत घालतात. 'चंद्रहार पुतळयांची माळ आली घसहत पाठिखालती। या मजला वेदना लागती कंगण्या तुमच्या पाठीप्रती ॥ ' –होला ९६. २ पागोटघाचा कपाळावरील बिनीवरचा उंच व वळ्या असलेला कंगव्याच्या आकाराचा **कंकातर्णे**—अक्रि. त्रासर्णें; भुकेनें व्याकूळ होणें; दमणें; भाग, पेच; पीळ. 'पगडीच्या कंगण्या सुटल्या.'—संप्राम ७४. ३ कंगोरा; किनार; छपेली; कंकणाकृति उंचवटा, कोर (भित, ककार—स्ती. १ क सारखा आकार असलेली वस्तु; ककारा- खांब इ० मुशोभित करण्यासाठीं केलेला ); साधारणपणें १०।१२ सारखी वस्तु. २ ( ल. ) सुषुम्ना नाडी. काकीमुख पहा. कका- फुटांवर बांधकाम गेल्यावर . एकेरी अगर दुहेरी विटांचा धर रांत-पुषुम्ना नाडीचे अप्र, शेवट; ब्रह्मरंप्र. 'मग जालंधर बांधकाम सोडून पुढे दाखवितात ती भित, कंगोरा. (ई.) स्ट्रिंग कोर्स. ' छप्पर जेथे भितीस मिळतें तेथे कंगणी असावी ' - मॅरट कंकाल-ळ-पु. १ अस्थिपंजर, ' नप्रभेरव वेताळ । झोटिंग ११६, ४ घोडपाची कलगी, कंगर; कपाळावरची पटी. 'घोडिया पिशाच कंकाळ । -एभा १०.५८०. २ पिशाच्च; प्रेत. 'झोटिंग बाणली मोहाळी । कंगण टोप रागावळी । '-एरुस्व ८.१५. ५ केस विचरण्याचा लहान कंगवा. [ सं. कंकण; हि. कंगन-नी; सिं. ग्र. कंगणु; पं. कंगण; काश्मी. कग्रन ] ०दार-वि. १ कंगणी-पुढें पीळ असलेलें (पागोटें, पगडी). 'कंगणिदार भरजरी पिळाची पगिं शिरावर। '-मृ १८. २ नक्षीदार; मुरेख. 'अशी फक्कड कंगणीदार लावणी काढ़तस कीं ज्याच नांव त्ये '-तोबं आलेली अडचणीची स्थिति; घोंटाळा; संकट. २ चेप; दाब; सट-९८. ०बाळ्या-स्री. थव. कानांतील कंगव्याच्या आकाराच्या काव; कोंडमारा. ३ रेव; रेतीचे वारीक कण; खड्याचा अंश बाळ्या; बाळ्यांचा एक प्रकार; एक दागिना. 'हिरी बाळ्या कंगण बाळ्या मनोहर।'-अफला ५५.

**कंगणें —**खंगणें पहा.

कंगर-ळ--कंगण-णी अर्थ ४ पहा.

कंगरिएस-वि. (गो.) कौशल्यपूर्ण; नक्षीदार; छानदार. [कंगरा]

[फा. कंगुरा]

कंगवा--पु. अर्धचंद्राकार पाठीची, एका बाजूने दाते अस-लेली एक प्रकारची केंस विंचरण्याची फणी; कंगई. 'न्हाव्याच्या धोकटींत कंगवा असतो. ' [सं. कंकत; सि. कंगो; हि. कंगुवा]

कंगाल-वि. १ भिकार; दरिद्री; निष्कांचन. 'नातरी गुरू मम मातेन। योजिला होता कंगाल हीन।'-नव १६.११७. २ गरीब; क्षुद; नापीक; दुर्भिक्ष असलेला (देश, गांव, पीक, जमीन, इ०). ३ छुटाह्न. -ख ३ ७०२. [फा. कंगाल; तू० सं. कंकाल=हाडाचा सांपळा; सि. कंकालु] ०पोर्ते-न. १ भिक्षेची झोळी. २ अतिशय सैल अंगरखा; चोळी, विजार वगैरे पोतेवजा कपडा ( निंदाव्यंजक प्रयोग ). •वंत-वि. अतिशय दरिदी. ' जेवीं अर्कीपुढें खद्योत । हीन दीन अति दीसत। तेवी मज कंगालवंतातें। ओळखील कोण तेथें।' -- नव १९.९.

कंगाली-ली. १ कंगालपणा; दारिद्य; दुर्भिक्ष; हीनता. २ गरिबी: द्रव्यहीनता. कंगाल पहा.

कंगी--एक वनस्पतिरोग, -शे ९,११६.

कंगमंग, कंगमंग--स्री. १ टंगळमंगळ; टाळाटाळी; कांकुं; घुटमळणें; सार्गे मार्गे घेणें. २ मोघम, दुटप्पी भाषण. ३ चोखंदळपणा ( जेवणांतील ); जेवतांना चार करणे. -वि. १ कांकू करणारा; गुळमुळीत (माणूस, भाषण, वर्तन इ०). २ द्यर्थी; मोघम; निरथेक ( भाषण ). ३ अशक्त; दुबळा; लुळा ( प्राणी ). [ध्व. मंग (मग) द्वि. १]

कंगुरा-गोरा-- पु. १ कड; कांठ; कोर. 'ती खडकाच्या कंगो=यावर शेळया चरावयास सोड्न.'-पाव्ह ४२. २ कंगणी अर्थ ३ पहा. याच्यावर नश्लीकाम करतात. ३ खांब, कोनाडा, भित इ० क्या कडांवरची कोरलेली नागमोडी रेघ. ४ कठडा; कोट; ( देऊळ किंवा विद्वीर याची ). ५ कोणाकार वस्तुंच्या शिरा, कोपरा. [फा. कंग्ररा=िकल्ल्याचा कोनाडी तट ]

कंगोरी—स्त्री. एक फुलझाड व त्याचे फूल. [कंकरी ?] कंघी-सी. (काशीप्रांत) फणी; कंगवा पहा. [हि.] **कच**—स्त्री. (च चा उचार दंततालभ्य) १ चो**होंकहुन** (भाकरी पीठ इ० तील. ४ ( गवंडी ) बारीक, अर्घा इंची खडी.

५ माघार घेणे; भीतीने शरण जाणे; मार्गे पाय काढणें. (ऋ० खाणें ). 'इंग्रजी सन्यानें कच खाली. '-ईप १३९. ६ भांडा-भांडी;तंटा; मारामारी. [ध्व.]

कच-प. ठोकर: पोंचा: खोंक: खळगा. करकोचा: खांच: छिद्र. ( कि॰ पाडणें ). 'झाडास कच पाडल्यानें ... ... तेलकट **कंगरा−रो**—पु. १ (गो·) कौशल्य. २ कंगोरा; कांठ. राळेसारखा रस वाहतो. ' –संपू १.९७.[का. कच्चा≕खांच ]

> कच-पु. केंस ( उच्चार तालव्य ). 'दुःशासने धरिले कच। तेणैंचि वाढली कचकच। '-एभा १.२१०. 'तुं मलिन कुटिल निरस जडिह पुनर्भवपर्णेहि कचसा च। '-मोआदि ९.६३. ∐[सं.]

कंच-न. (कर्ना. तंजा.) पितळी तपेलें; गोल आकाराचै, ओर्तीव, कांशाचे किवा पितळेचे भांडें; गुंडा. [का. कंचु=कांसें ]

कचक-की. १ हाणाहाणी; मारामारी; चकमक; तंटा (काट्या,तरवारी इ०नीं-यांत कचकच असा ध्वनि निघतो यावह्न). (कि॰ उडणें; झडणें ). २ (रोगाची ) शिणक; शिळक; चमकें; उसण. (कि॰ भरणे). ३ आकस्मिक धका. ४ कंबरपट्टवाला तर-वार टांगण्यासाठीं असलेली कडी; पडदळ्याची चपरास, आंकडा; ( दोन टोके एकमेकांत अडकविण्यासाठीं ) फांसा; अडकण. ५ (व.) भीति; दहशत. कच पहा. (कि॰ खाणें). 'तेव्हांपासून कचक खाही. '[ध्व.] -वि. अवाढब्य; जंगी; अजस्र; प्रचंड (इमारत); मोठें; भरभक्तम (ओक्से); सपादन; यथास्थित (जेवण).

कचकच-की. १ पिंगळा, करकोचा यांचे ओरडणें. १ रेव किंवा रेवाळ पदार्थ दातांखाली सांपडल्याने होणारा आबाज. ३ अशी रेव, रेती, खडे, कण. ४ (ल.) कटकट; वाद; तंटा; भांडण; त्रास; पिरपीर. 'बृथा कचकच वाढविती।'-एभा २८.५८३. 'मथुराताईच्या जाण्याच्या वेळी कचकच त्यांच्या कपाळाशीं नको असेहित्या माउलीच्या मनांत आलें. '-मायेचा बाजार. ५ (गु.) बडबड; जल्पना; गप्पा. 'शब्द कचकच वाढ-विती । ' -एभा ९.४०८. ६ ( गो. ) अस्ताब्यस्तपणा; गर्दी.

कचकच-चां-किवि. १ कचकच आवाज करीत ( खाणे, चावण ); मोठयाने भारडाओरड करून ( भांडण ). ' त्या दोधी सदानकदां कचकच भांडतात. ' [ध्वनि ]

कचकचणी—सी. (गो.) कचकच लागेल, होईल अशी स्थिति; अधेकच्चेपणा. 'जिन्नसाची कचकचणी करूं नाका.' [कचकच]

कचकचर्णे-अकि. १कचकच आवाज करणे. २ दांत चावणे, कार्णे, वाजणे. [कचकच]

कचकचाट—पु. १ अतिशय कचकच; मोठा व संयुक्त आवाज; हलकल्लोळ ( पिंगळयाचें ओरडणें, भांडणांतील आरडा ओरड, तरवारीचा खणखणाट वगैरे). २ भांडाभांडी; तंडावखेडा. [ध्व.]

कचकचीत—िन. १ टणकः अपकः कञ्चा हिरवाः (भात). १ वद वाजणारें ; फुटक्या आवाजाचें ( मडकें ६० ). ३ मोठा आणि ठळकः स्पष्ट दिसणारा ( दागिना, अलंकार ). ४ जींत कचकच लागते अशीः रेवाळ ( भाकरी वगेरे ); रेताडः भरड. ५ (गो ) पुष्कळः विपुल. —िकवि. १ रोख वाजवृनः खणखणा (दिलेळा दाम, पैका). 'या दागिन्याबद्दल कचकचीत शंभर रुपये दिले आहेत. 'र पुरेपुरः सपाद्दन ( मोज करणें, उपभोग घेणें ). केवळ जोर दशैविण्याकरिताहिं हा शब्द योजतात. [ कचकच ]

कचकद- स्त्री. पटकन मोडतां येण्याजोगा, ठिसूळ असा मोहः, काठीः; वांसाः, तरवार इ०. -वि. भिकारः; टाकाऊः; मोडका. [कच]

कचकडा — ५. १ कांसवाची पाठ, हाड; कासवाचा खवला. १ गव्याचे शिंग वगैरे; ज्यापासुन फण्या वगैरे करतात तो. ३ इंप्रजी सेल्युलाइडला प्रतिशव्द. [सं. कच्छ+कृति; प्रा. कच्छकड]

कचकर्णे—अकि. १ कच खाणें; मार्गे परतेणं; माघार घेणें (भीतीनें). २ मारामुळं दवणें; एका बाजूस निसटणें; स्थळा-पासून श्रष्ट होणें. ३ ताण पड्डन किंचित् मोडणें (हाड; काठी, तुळई ६०). 'घराची तुळई कचकळी.' ध निराशा होणें; शरण जाणें; धैये गळणें. —उकि. जोरानें ओढणें; हिसका देणें; धका मारणें. [ध्व. कच; का. कचक्कने=जोरानें, एकदम; कच असा आवाज होऊन ]

कचकन-कर-दिशीं—िकवि. काच, मडकें इ० मोडतांना होणाऱ्या आवाजाचा अनुवादक; ताड्कतः; खाड्दिशीं; जोरानें, एकदम (पोटांत शस्त्र खुपसणें; दातांखालीं खडा सांपडणें). (िक० फुटणें; वाजणें ). [ष्व.; का. कचक्कने ]

कचकय-पु. (गो.) आंबाडे शिजवृन केलेला पदार्थ, कोच-कहे पहा.

कचकरणे-अकि. कचकणे पहा. [कच+करणे]

कचकरु — पुन. १ फुटक्या मडक्याचा खालचा अर्घा भाग. १ (राजा.) रासः डींग (कांचेच्या तुकड्यांचा, बांगड्यांचा किंवा इतर वस्त्वंचा). अनेक पदार्थांच्या तुकड्यांचा समुदायः काचेचे तुकडे. [फा. कचकोल=भिक्षापात्रः प्याला]

कचकल-पुन. कांहीं कच्च्या फळांचा कठिण मगज; बीज-गर्भ; गाभा. [कच्चा ?]

कचका— पु. १ तरवार किंवा काठी यांचा जोराचा वार, मार, घाव, टोला. 'दोहों हातांनीं कचका दिला। वंबीपावता चिरित नेला।' -ऐपो ६०. २ एकदम व जोराचा हिस्का; ओढ. ३ जोर; बल; आवेश; कामाचा धवडगा, सपाटा, सपाटा, 'सध्या कामाचा कचका भारी.' ध निष्काळजीपणानें, धसमुसले-पणानें वापर, वागवणी; अतिशय ताण. 'याच्या कचकयाखालीं हें धोतर टिकावयांचें नाहीं.' ५ रोखठोकपणा; तडफ; तापट-पणा. 'त्या सुभेदाराचा कचका कठिण.' ६ भीतीमुळे एकाएकीं वसणारा धक्का; मनावर होणारा परिणाम. (कि॰ खाणं; बसणें). [कच, कचक]

क्षचकाडी — की. (बायकी) तीन मुली चकावयास लागल्या-वर सर्वोचे हात पालथे अगर उताणे पडले तर कचकाडी म्हणून पुन्हां चकावें लागतें त्यास म्हणतात. [चकणें ]

कचकावर्णे-विणे-अिक. १ जोरानें बाधणें; खेवणें (ओक्षे, गाठोंडें, भारा ६०). २ मार्रणें; ठोकणें; खरडपटी काढणें; (जोरा-जोरानें व मोठ्यानें) शिव्या देणें. ३ सपाट्यानें लागेणें; उरक-ण्याच्या पाठीस लागेणें (काम, धंदा, व्यापार ६०). ४ एकदम जोरानें हिस्का मारणें; हासडणें; कचकणें. ५ ठासणें; चौंदणें; ठाकुन ठोकुन दडपणें. [क्वका]

कचकावृन, कचकून—िकिसि. (प्रत्येक कियापदार्शी-विशेष्तः जेथे शिक, उत्साह, चापन्य, जोर दाखवावयाचा असतो तेथे जोडतात ) सर्व शिक खर्च करून; जिवापाड मेहनत करून; ख्पः अतिशयः [का. कचक्कने ] व्यांघर्णे—जोरानें, ताणून वांघणें. व्यार्गे—वार्थें. व्यार्गे—वार्थें. व्यार्गे—वार्थें. व्यार्गे—वार्थें. व्यार्गे—सात्वें टोक्णें. व्यार्गे—वार्थें न्यार्थें ने व्यार्थें ने व्यार्थेंं ने व्यार्थें ने व्यार्थेंं ने व्यार्थें ने व्यार्थेंं ने व्यार्थें ने व्यार्थें ने व्यार्थें ने व्यार्थें ने व्यार्थेंं ने व्यार्थें ने व्यार्थेंं ने व्यार्थें ने व्यार

कचकोल-पु. कचकल पहा. -न. (कों.) फुटक्या कांडाचें किंवा विनातोंड मडकें. [तुल० फा. कचकोल=भिक्षापात्र, नरोडी ]

कचक्या — वि. १ खुमखुमी जिरविणारा;जोरदार; हिंमतदार; धीट; साहसी; अधिक बल्वान; वरचढ; शिक्तमान; दुसऱ्याला दाबांत ठेवण्यासाठी तीव उपाय योजण्यांत मार्गेपुढेंन पाहणारा; खमक्या. २ सपाटवानें काम करणारा; तहफदार; चट्चट् कार्में उरकणारा; चलाख, ३ कचक पहा. [कचका]

कचखडी-सी. (इमारतकाम)सामान्य खडीपे आंहि बारीक खडी; अर्घा इंच जाडीचे दगडाचे तुकहे. कच अर्थ ४ पहा.

कत्त्रहें न. (ज्याचा वरील भाग फुरला आहे असा) [कच+मोहरा] घागरीचा खालचा भाग; विनतोंडी भांडें, कचकल पहा.

२ आवळून बांधलेली दोरी: कसगी पहा.

कचर्णे-अिक. कचर्णे; कचकर्णे पहा. [ध्व.]

कचडील--वि. १ कुटिल, २ कच्च्या मनाचाः भित्राः [कुचर ?] संशयी: दवळा: अशक्त: भेकड. 'राजा कचदील आहे, येथे भेटीस येतां संशय धरितो. ' -सभा १४. [फा. कज्र+दिल ]

कंचन-स्री. पंजाबांतील दोर करणारी व साप पकडणारी आणि खाणारी जिप्सीसारखी कंजर जात. कंजर पहा.

कंचन, कांचन-पु. १ आपटवाच्या पानासारखी पण पातळ व लहान पाने असलेला, पिंवलसर फुले बेणारा एक दृक्ष; । २ ( ल. ) अशकः, कुलकामाचः, हलकट (माणूस, पशु, वस्न इ०). तांबर्डी फुर्ले येणारेंहि एक झाड आहे. कांचन पहा. २ डोंगरी टेंबुरणी. ३ सोनें. 'काहे परिस कंचन करे धातु। नहि मोल २१. [सं. कच्चर≕रुष्ट, कुत्सित] तुटत पावत धातु॥ ' -तुगा ४३९. [सं. कांचन]

कचनार—की. एक सुगंधी वनस्पति; याच्या फुळांची संदर वाईट, घाण. कचरा+ट=लघुत्यदरीक प्रत्यय ] भाजी होते. 'पाच दवणा मरवा कचनार।' -अफला ४९. [सं. कांचनार; हि. कचनार–ल ]

**कंचनी**—स्त्री (हि.) नाचणारी बाई; कसबीण; कळा- वगैरे ). 'माझ्या गळ्याशीं कचरतें.' वंतीण; नर्तकी. 'त्या कंचनी विषयीं तुम्हास कस काय बाटतें ? -विवि १०.५-७.१२२.

कचपारा-पु. १ डोक्यावरचे केंस; कच. २ केंसांचा पाश, फांस. (कि॰ घालणें) [सं.] ॰ घाल्डणें - केंसाने गळा कापणें; विश्वासघात करणे.

कवंबणें, कवमणें, कवमळणें—उक्रि. १ दवळणें; गढूळ कर्णे; रेंदाळणे ( हात, पाय इ० कांचा स्पर्श करून पाणी वगैरे ). 'कचंबलेलें उदक, 'र हाताळणें; चिवडणें; राड करणें (अन्न). [ कच+मळ**ों** ? ]

कचंवणें, कचमणें—अिक. (पोटांत) खळाळणें; कालवणें; पोट बिघडणे.

कचमच-चां--किवि. कचकच असतांना (रेव लागल्यामुळे बेणारी-चव, आवाज ). [ ध्व. ]

कचमा-पु. १ गहूळपणा (पाण्याचा, दाह्नच।); रेंदाळ-पणा. २ सवगोलकार, गोंधळ, घोंटाळा, अब्यवस्थितपणा, गर्दी काचरी पहा. ०**सुपारी**-खांडकी सुपारी पहा. ( अन्न. कामधंदा, माणसें, गुरें इ० ची ); वस्तुंचा अव्यवस्थित-पणा. ३ घाण; केरकचरा; गवतकाडी. [?]

कचमोडा-वि. (व.) धैर्य नसणारा; कच खाणारा; भित्रा; भेकड; कच्च्या दिलाचा; अवसानवातकी ( माणुस ). 'इतक्याच भेकड. [ कचर+पट किया कच+लटपट ] अमाने तो कचमोडा होऊन गेला. ' [ कच+मोडण ]

कचमोहरें—वि. (ल.) कच खाहेलें; बिन हिंम ीचें (माणस) 'मार दिला त्यामुळें लोक कचमोहरे जाले.'-पया ४३१.

**कचर**—स्री. (कों.व.) तळयांत लल्हाळयाच्या मुळाशीं **कचणी**—स्त्री. १ ( कु. ) गिरमीट फिरविण्याची धनुकळी. ∣उगवणारा एक सुपारीएवढा कंद; हा उपासाळा खातात. **हा चिकट** व गोड असतो; फरडी. कचरा पहा. [सं. कमे६; कच्छरा?]

कचर-कचेर--न. (गो.) वाढ खुंटे बेंहे विडवाचे पान.

कचर-निः (गो.) खिळे टांकण्यासाठी भितीत बसवि-लेलें लांकूड; टोकळा; फळी. [ ? ]

कंचर-री-कांचर; कंचार पहा. ०एड्री-बांगडवा तयार करणाऱ्यावर बसविछेली पर्श.

कचरट-वि. १ लवकर तकडा पडणारा; ठिसुळ (पदार्थ). ' हिरवटामी दुरी धरावें। कचरटामीं न बोलावें। ' -दा ११.५.

कचरट-न. कचरा; घाण. -वि. घाणीचे. [ सं. कच्चर=

कचरणे-अकि. १ कच खाँगे. कचकरणे पहा. -अकर्तक कि. (प्रां.) ( उचकी वगैरेमुळें ) घशाशीं-घशाखालीं येणें ( अन्न

**कचरा**—पु. १ घाण; केर; लांकुड वगैरेचे बारीक तुक**डे**; गाळसाळ. २ उकिरडा; उकिरडयावरील घाण. (सामा.) टाकाऊ गोष्ट; निरुपयोगी वस्तु. ३ (ल.) बिन लढाऊ लोक.-ख ४३०९. 'सन्यावरोवरचा बाजार, उदमी लोक वंगरे कचरा.'-ऐपो २३२ वरील टीप ? [ सं. कचर=मलिन; सिं. किचिरो ]

कचरा--पु. कचरकंद. कचर पहा.

कचरा—वि. तांदुळाची एक जात.

कचरा-री--पुश्री. एक झाड. हें सुगंधी असतें. कचरा अंगाला लावितात; काचरी; काळी हळद. कचोरा पहा. [सं. कर्चर; प्रा. कब्चुर; हिं. कचुर; ग्रु. कचुरो ]

कचरा, खचरा-पु. खांच किंवा खोबण पाडण्याचे सुता-राचे एक इत्यार. [खांच, खचणें ]

कचरी, काचरी—स्री. फळाचे किंवा भाजीचे काप; फोडी.

कच-याल-न. (कृ.) पडताळ. 'कच-यालांत डबी आसा.'

कचलपर—िव. कच खाणारा; कब्ब्या दिलाचा; भित्रा; कचला—क्वोग पहा.

शको. २. ९

कचवा-पु. एक वाद्य. 'सतार, कचवा, सरोद आणि सार-मंडळ वाजविणारे, '-( बडोर्दे )कलावंत खाते ४९. कछवा पहा.

केचा-ची-चे-सना. कोणता-ती-तें. १ प्रश्नार्थक. 'ह्यांतुन कंचा माग्रन घ्यावा. ' – ऐपो ३३. कोणचा अप ो

कचा -- कच्चा पहा. (अव) कचे. 'त्या गांवचे कचे राखावे. ' -मसाप २.७०.

कचा—( ना. ) कांचेची गोटी; बैदुल. [ कांच ]

कचा-चो-प. १ (गो.) ठिपकेदार लहान मासा; लहान ढोमेले मासा. २ (सामा.) लहान पोर, मूल (मनुष्य, जनावर, पक्षी इ० चें ) -वि. लहान; काचा. [कचा]

कचाकच-चां-किवि. १ जोराने मारण्याचा आवाज होऊन; सपासप; चटाचट ( मारणें, तोडणें, मोडणें ). 'त्यानें तर-वारीने कचाकच माणसे तोडलीं. '२ दातांखाली रेव सांपडल्याने आवाज होऊन; खंडे लागून; कचकचां पहा. [ध्व.]

कचाकच, कचाकची-- स्री. १ भांडण; चक्रमक; कज्जा; बाचाबाच, 'त्याची व आमची कचाकच झाली, 'र केशाकेशी; गुहागृही; तरवारी, काठ्या ६० ची हातघाईची लढाई; हाणमार; तोडातोड. [ध्व. कचकच]

कचाच-पु. १ अनेक करकोच्यांचा एकदम झालेला ओरडा. **शब्द. २** गोंगाट: गलबला: कलकलाट (पक्षी, माकडें, माणसें यांचा ). [भव. कव ]

कचाचर्ण-अक्रि. कचकचणें; कचाच करणें ( पिंगळयानीं ); ओरडणें: कलकलाट करणें: गोंगाट, करणें: रागानें आरडाओरडा करणें ( माणसें, पक्षी, माकडें इ०नीं ) (ध्व. कचाच ]

कचार-- पुन. १ युक्ति; बेत; धाडस; यत्न; कारस्थान. 'पर्वे करावीं अचाटें। चालवावीं भक्तांची थाटें। नाना वैभवें कचार्टे। उपासनामार्ग। '-दा २.९.१७. २ त्रासाचे, अवधड काम. 'हजार कचारें करावीं तेव्हां कोठें पोट भरतें. ' ३ घींटाळा; संकट; अडचण; भानगड; लचांड. 'ऐसें सांगतां अचाट। तुज बाटेल हैं कचाट। '-एमा ७.३४५; १४.४५८. ४ तोहमत: कुमांड; दुसऱ्याचे नुकसान करण्यासाठी योजलेली ग्राप्त युक्तिः व्यह. [सं. क्रच्छ+पात ?]

कचाटी--संकटमय स्थितिः त्रासः अडचणः गोधळन जाण्या-सारखी मनस्थितिः (कि॰ सांपडणें; धरणें-बहुधा सप्तम्यंत, 'तावडींत सांपडणें 'याप्रमाणें प्रयोग ). 'न पडतां कचार्टी धरा भाव। '-दावि ४७३. २ लचांड; भानगड; त्रास. ६ (ल.) संसार. 'ग़ुंतरें कचार्टी क्षमा करा।'-दावि ७६५. **कचार्टीत** कचाटधांत सांपडणें.

कचाटी-ट्या-वि. १ कचाटें करणारा: उपधापी: भान-गड्या; लटपट्या; कुभांडखोर. २ उद्योगी; कारस्थानी; मोठा योजकः ममल्ख्याः

कचाडे---न. कचकल. कचडें पहा.

कचार-री-पु. कांचकाम किंवा बांगडया करणारा; कांचार; बांगडी-कासार, [कांचकार]

कचावर्णे-अित्र, कचणें; कचकरणें पहा.

कची-वि. चीर पडलेला; बद आवाजाचा ( रुपया इ० ); व्यंग असलेला. [ ध्व. कच ] ० हेली-चा-वि. बहु: ठोका पडलेला: छाप पुसलेला ( रूपया इ० )

कची—स्री. (गो.) फुगलेलें पोट. [१]

कचीकाई--स्री. (कर्ना ) ईडनिंबू. [का. कंच=पितळी भांडें+काई=फळ: पितळेच्या भांडचाप्रमाणें पिवळें दिसणारें फळ ] **कची बहिवाट**---स्री. कुळकण्यांनें लिहून पाटलाची सही घेतः लेली जमास्वर्चाची पायती: कच्ची पावती. [कच्ची+वहिवाट ] **कंञ्चक---पु. १ पे**टी; बंडी, अंगरखा; झगा; खमीस; पांघ-ह्मण; चोळणा; लांडी विजार, इ० 'समर्थकटीचा आपाद कंचक । '-सप्र. ७.३१. २ कवच: चिलखत. ३ सापाची कात. ४ साल; कोंडा; कवटी; कवच; बाह्यांग ( दाणा, फळ, इ० चें ). ५ (काव्य) आवरण, आच्छादन; पांघरूण, 'बाहेरी नभाचा कंचुक । ' –विषु ४.६५. ' पाविजे जंव कंचुकातें । ब्रह्मांडाचिया । ' –गीता १.**११४५.** [ सं. ]

**कंचुकित**---वि. कंचुकार्ने, आंगरख्यार्ने आच्छादित. 'आपाद कंचुकित । रोमांच आले ॥ ' –ज्ञा ९.५२७.

कंचुकी--पु. १ अंतःपुराचा बृद्ध द्वारपाळ, पाहारेकरी; खोजा; चोपदार;( काव्य )राजमहालांतील राजाचा विश्वास नोकर. २ साप. -स्त्री. १ काचोळी; चोळी. ' अंतर्वसन बाह्यवसन । कंचुकी-वह्न प्रावरण । पंचवसर्ने संपूर्ण । स्त्रियांलागीं देई का ॥ , –ह६४-१६६; 'करयुगे उर मस्तक ताडिते। वसन आणिक केंचुिक फाडिते ॥ ' –वामन भामा. ५. २ एक वनस्पति; आमंघ. 🤰 फुलाचे कचोळे, वाटी, गोंड; देंठांजवळ असलेले फुलाचे आवरण, [सं.] • विधान-न. चोळी उतहन टाकणें; घटकंचकीचा प्रकार. कुंभपूजा कंचुकी विधान। अघोरिकया मदापान। आणि त्रिपुर-सुंदरीपूजन। कामाक्षा विधी॥ '-स्वानु ७.२.४३.

कचेबचे--पु.अव. (प्र.) कच्चे बच्चे पहा.

क्रचेमांडुक-न. (कु.) शेपटी असलेली बेडकाची जात: लहान बेडुक. [कचा+सं. मंद्रक]

कचेरी-की. काम, कारभार करण्याची ( खाजगी, संस्थानी, सरकारी ) जागा; कार्यालय, न्यायालय: कोर्ट: चावडी. २ कचे-सांपडणें-एखायाच्या तावडींत येणें; अडचणींत येणें. (व.) रींत काम करणारी मंडळी. ३ त्यांचें काम; कारभार. [हिं. कच-हरी; ते. कचेली ]

कचोरा-पु. (नाविक) नावेचा कणा-नाको.

कचोरा-री-ळा-पुली. हळदीच्या झाडासारखें एक झाड. याचे कंद जिमनीत सांपडतात. कंदाच्या काच-या उकडून लोण-च्यांत घालतात. कचोरा सुगंधी असल्यामुळे अंगास लावण्याच्या मसाल्यांत घालतात. कापूरकाचरी म्हणून याची एक दुसरी जात आहे. कचरा-री पहा [सं. कर्चर; प्रा. कड्चर; ग्र. कच्चरो ]

कचोरी-डी--सी. १ तिखट मसाल्याचे पुरण भरलेली पुरी, यांत बटाटेव डाळीचे पुरणहि घाळतात. ( ग्र. ) कचोरी. ' पोळी भात सीरा कचोर। ' -नव ९.११६. २ कणीक व उडदाची डाळ यांची तळलेली पुरी. ३ विरईपुरी; शिंगाडेपुरी(मांसयुक्त )चा एक प्रकार. -गृशि २.१९. प्रा. दे. कचरा: हिं. कचौरी: का. कचरी ]

कचोळ-ळा-ळें, कंचोळ-नपु. १ एकास एक लागुन तीन घरें व बर पेला असलेलें एक लहान पूजेचे उपकरण ( पंचा-मृत ठेवण्याकरितां ); गंधाक्षतपात्र; एक पूजापात्र. 'उगेंच हातीं मिरवी कचोळें '-सारुह ७.९०. -ह १९.४७. २ वर्तुळाकृति बसलेले लोक; कोचाळें. ३ फुलांचे आच्छादन, 'कनक कमळांचा कचोळा। कीजे परागाचा उधळा। '-शिशु ७८१. -शिल्पवि ६६५. [फा: कचकोल=पेला. तुल० सं. कच्छ+आलय]

कचोळी-सी. (गो.) सोनें इ० धातूंची देवाची मूर्ति. कच्च-( कर्ना.) खांच; लहान खळगा (लाकूड वंगरेवर चाकू, रंधा बगैरेने पडणारा ). [का. कच्च=खाच, बण ]

कॅड्चकरप-अित. (गो.) खेकसणें.

कच्च जावप-अित. (गो.) दचक्पें; धस्स होणें.

पान इ० ). २ साफसुफ न केलेला; ओबडघोबड ( दगड, चित्र, , -(बडोर्दे, ) कलावंत खात २०, ३ जुजनी; ठोकळ खर्चाखेरीज इ० ). ३ अशिजा ( भात, भाकरी, रसायन इ०). ४ अपुरा व पक्का खर्च; जो प्रसंगी होईल तो सामान्य खर्च. ०खर्डा-पु. १ अंदाज-न केलेला; सरासरीचा; ठोकळ ( जमास्वर्च, काम, इ० ). ५ अपूर्ण: पत्रक; बजेट ( हिशेबाचे ); पक्षा करण्यापूर्वीचा पहिला खर्डा. २ अपकः, अप्रीढ (कट, मसलत इ०). ६ अपुरं समजलेल किंवा कुळकण्यांने होतक-यांकडून आलेल्या रक्षमांचा ठेवलेला हिहोब. मिळविलेलें ( शास्त्र, कला ). ७ अपुऱ्या ज्ञानाचा; अर्धवट शिक्ष- ०स्त्रामा-पु. पोळया, डाळभात, खिचडी इ० जिनस. -मसाप णाचा ( माणुस ). 'तो अम्यासात कचा आहे.' ८ बिन वाकब- १.१०.० **डांक, डाग-**पु. शिसें, जस्त किंवा कथील यानीं दिलेला गार; अडाणी; संस्कारहीन; यथातथा ज्ञान असलेला. ९ कोता; डांक (चांदीचा नव्हे); तात्पुरता जोड; कस्तर करणे. • ताप. ज्यर-भत्रौढ; संकुचित (विचार, बुद्धि). १० गौण; लहान; कमी ( बजन, पु. साधा ताप; विकोपाला न गेलेला ताप. ०तोळा –पु. (क.) ९२ माप; इ०). ११ न टिकणारा; स्वकर नाहींसा होणारा (रंग इ०). गुंजांचा तोळा (पक्का तोळा ९६ गुंजांचा असतो). ०दोरा-१२ सनिस्तर; सर्व पोटभेद ज्यामध्ये घेतले आहेत असा (हिहोब). धागा-पु. पटकन् तुटणारा दोरा; पीळ न घातलेला दोरा. १६ बळकट नाहीं असा ( बांधकाम इ० ). ' मातींत घर बांध ं ०एका – वि. अंदाजी, ठोकळ आणि त्यावरून केळेळा पका हे दोन्ही नये, मातीचें काम अगर्दी कच्चें असतें. ' १४ इयत्तेहन, वाजवी- ज्यांत आहेत असा (जमाखर्च, वही, खतावणी इ०). •पाडा-पेक्षां कमी. 'आम्हीं एका तासांत एक क्ष्मा कोस चालतों. ' १५ हा-५. ठोकळ. तोंडी, त्रोटक ठाकठीक न केलेली, कच्ची हिकात,

कढवून फार घट न केलेला ( साखरेचा पाक इ० ). १६ ( गणित ) त्रैराधिकांतील दुसरें व तिसरें या दोन पदांचा गुणाकार कह्न येणाऱ्या रकमेस कच्चे म्हणतात. नंतर त्यांस प्रथमपदाने भागुन भालेल्या भागाकारास पक्षे किंवा पक्षा म्हणतात (ज्याच्या-मध्यें भारी परिमाणाच्या किमतीबह्न हलक्या परिमाणाची किमत काढावयाची असते अशा हिशेबांत उपयोग ),उ० १० शेरांस पांच रुपये, तर १॥ पावशेरास किती. येथे ५ व १॥ ह्यांचा गुणाकार जो ७॥ ते कच्चे. १७ कामामध्यें तोटानफा होईल तो मूळ धन्याचा अशा बोलीनें केलेली ( नोकरी. मामलत, इ० ); पगारी (मक्ता न देतां नोकराकडून प्रत्यक्षपणे सारा वर्गरे वसुल करण्याच्या पदतीला हा शब्द लावितात ). कच्चा हा शब्द अपुरा, ओबड-धोबड, अप्रौढ, तणा ह्या अर्थाने शब्दशः व लाक्षणिकरीत्या अनेक प्रकारं योजतातः उ० कचा मजकूर-लिहिणे-वर्तमान-बातमी-हिकगत-कैफियत-वरवर्षे, पकें नव्हे तें, करें तरी तयार केलेले; अंदाजी. कचा ताळा-ताळेवंद-कीर्द~ जमाबंदी-बाब-हिरोब-बेरीज' ६०, =अपुरा;बंद न केलेला, अपूर्ण. [ध्व. कच; हिं.कचा; तु० सं. कथ्य=खोटें] • अमदानी-स्त्री. एकंदर जमा ( खर्च वजा न करितां ). ० अंमल-पु. १ पगार घेऊन केलेली सरकारी (जिल्ह्याची, तालुक्याची) नोकरी, काम; याच्या उलट मक्त्याचा अंगल, कचा मोकहमा पहा. २ कच्चा अर्थ १७ पहा. • अस्तामी-पु. हंगामी, उपरी शेतकरी-मालक; ज्याचा कबजा कायमचा नाहीं असा इसम. •आकार-प्र. ठोकळ हिद्दोब, अंदाज; साधारण आढावा. •कागद-पु. खळ न लावलेला कागद. ०करखड-पु. माशाचा एक प्रकार, याचा रस्सा करतात. -गृशि २.४७. ० स्वर्च-प. १ कवा हिशेब. टांचण. २ तात्पुरता, कायम नव्हे असा खर्च. 'कच्चे खर्चाचे तमाशे असतील कच्चा-वि. १ न पिकलेला; हिरवा; कोंवला ( फल, गळं, र्यांच्या नाइकानें वेली आपलेलोकास १० दिवस रजा वावी.'

पगारबाटणी ( सरकारी नोकर किंवा मजूर यांना ); डोईपगार. शींची घालतात ती. याच्या उलट पक्की मिती (कुळाकडून आलेल्या •भरणा-पु. रयतेर्ने भरलेला सारा, वसुल ( ऐन किंवा नक्त ). रकमेची तारीख मात्र दुसऱ्या दिवशींची घालतात). •मुदत-स्री. ॰मामला, मामलत-पु. कच्चा अंगल पहा. ॰माल-पु. (सावकारी) हुंडी हातांत पडल्यानंतर अमुक दिवसांतच ती वटिवली ओबडधोवड; न कमावलेला; मूळच्या स्वरूपांतील; ज्याचा जिन्नस पाहिजे अशा प्रकारची दिलेली मुद्रत; ह्याच्या उलट बंदीमुद्रत बनविला नाहीं अशी वस्तु (कापूस, कातर्डें, बी, वनस्पती इ०). (=हंडींत दिलेल्या तारखेनंतरची जास्त सुदत). २ हंडीची ठराविक ' विलायती कारखान्यांत हिंदुस्थानांतून जो कच्चा माल जातो मुदत भरण्यापूर्वीचा काल; अवाप संपावयाचा मुदतीचा काल. तो बंद झाला. ' -के ३१.५.३०. ०मोक्दमा-पु. कामामध्य ०लढाई-स्त्री. पुरा निकाल न होता क्षालेल युद्ध; दोन्ही पक्षांनी नफातोटा होईलतो धन्याच्या वाटवाला अशा बोर्लानें केलेलें काम, मध्येच सोइन दिलेली लढाई; अनिर्णीत लढाई. •**चहिद्याट-सी.** गुमास्तेगिरी; कवा अंमल. मक्त्याच्या उलट. **ंरंग**-पु. १ धुतला कची वहिवाट पहा. **्राई**-स्री. लाख न मिसळलेली, पाण्याने असतां जाणारा, न टिकाऊ रंग; रग पका करण्यासाठीं उकळावा निघुन जाण्यासारखी शाई. स्मूपारी-स्री, न शिजविलेली सुपारी; लागतो. तो उकळला नसला म्हणजे त्यास कच्चा रंग म्हणतात. योफळ, रोठा. ∘हंडो−स्री. अधाप न पटलेली किंवा न स्वीकार-२ तिफाशी सोंगटवांत काळा अथवा हिरवा रंग. ० वस्टळ-५. ठेली हुंडी. कच्चे-वि. न पिकलेलें, व इतर अर्थी कच्चा पहा. रयतेकहन आलेला सारा, खंड (ज्याची वर्गवारी काढली नाहीं अंडे-न. नवीन घातरेलें अंडे: ताज अंडे. अक्षर-न. खराब असा ). • होर-पु. प्रमाणभूत (पक्क्या ) शेरापेक्षां कभी व विन कित्याचे अक्षर; वळण नसटेळें अक्षर. • इरसाल-न. असणारा शेर. (क.) १५ रुपये भारांचा शेर. ( उलट पका ८० जिल्ह्यांतून सरकारी खजिन्यांत पाठविलेला शेतसाऱ्याचा भरणा. भारांचा). कच्ची-स्री. (तिफाशी सोंगटयांत) १ मेलेली पण कार्तांड-न न कमावलेले किंवा रंगविलेलें कार्तां. -खोर-कच्ची-पुन्हां नुकतीच जिवंत केलेली, नुकतीच बसविलेली सोंगटी; पट खोर पहा. ब्खातें-न. (हिशेब)ज्या खात्याचे येणे-देणें पुढील फिल्ल न आलेली सोंगटी. २ हिरवी किंवा काळी सोंगटी. सालास उतरावें लागत नाहीं असे खातें: तात्परतें खातें. ०गिरी-तिफाशीं सोंगटचांत तांबडा व पिवळा यांस पका व हिरवा व स्री. कच्चेपणा; अपूर्णता; अपवता. 'तुम्ही आधीं कच्चेगिरी केली काळा यांस कच्चा रंग भशा संज्ञा आहेत. ३ (ल.) फजिती; म्हणून फराला.' ०चीट-छीट-न, जें धुतलें असतां त्यावरील रंग मानहानिः; अपकीर्तिः ॰ अस्तामी-स्रीः दिवाळें वाजलेला किंवा नाहींसा होतो असं चीटः ॰ दूध-१ न तापविलेलें, निरसें दूधः २ अपुरी साधने असलेला, नालायक सावकार, कंत्राटदार, कुळ, नवीन व्यारेल्या जनावराचे पहिल्या बारा दिवसांतील दुध; कोवळं अर्जेदार. खंडकरी इ॰ . ॰कमाविशी-कमावीस-स्री. तैनात दुध. ०नार्णे-न. चटनी नाण्यांत आहेला सरकारी वसूल( यांत चेकन केलेल सारावसुलीचे काम; नफातोटा धन्याचा अशा बोलीने निरनिराली नाणी सरमेसल आली असतात). ०**पान**-न. पान-मामलत वगैरे करावयाचा प्रकार; कच्चा अंमल ( ह्याच्या उलट वेलीचें, विडयाचे हिरवें पान(याच्या उलट पर्कें, पिकलेलें पान). मक्त्याची कमाविशी). • कुदी-स्री. कपडा भर्टीत न पालतां नुसता पालते नुसता वादरीत भरलेला शेतसारा; सरकारी खर्जि-धुवन केंक्रेली थंडी इस्री. २ धुतलेल्या कपडवास खळ न लावतां न्यांत ज्या स्थितीत येतो त्या स्थितीतीलवस्रली पंसा. • बच्चें-केलेली इस्री. [कच्ची+कुंदी=खळ लावणें, इस्री करणें ] ब्केट- न. (अव. कच्चींवच्चीं) मृहवाळ; पोरवाळ; लहान मेल. स्त्री. चौकशीपूर्वीची किंवा अपराध शाबीत होण्यापूर्वीची कैंद्र २ ' येक म्हणे गा पळोन जावें।तिर कच्चे बच्चे काय करावें।' नजरकैद; साधी कैद. ॰ कोंबी करणें-(क.) एखादाचें भजन -दावि २३२. 'तो चार कच्च्याबच्च्यांचा धनी आहे.' [हिं. करणें. •खोर-पु. सदोदित ज्याची फजिती किंवा पच्ची होते असा कचबच ] •बारा-पु. (तिफाशी सोंगटयांत) फांशांवरील एक माणस:फजीतखोर. ॰जमार्चदी-स्त्री. एकूण आलेली गांवची जमा दान; ( एकावर पांच, एकावर सहा व एकावर एक अशा ) बारा (खर्च वेगळा काहून तो वजा न घालतां). •जासी-स्त्री. (कायदा) ठिपक्यांचे दान. •मडके-१ न भाजलेल मडके. २ ( ल. ) दाव्याचा निकाल लागण्यापूर्वी केलेली जाती; अवलजप्ती पहा. अज्ञानी माणूस ( मडकें=डोकें, बुद्धि ). हें अजून कच्चे महकें सोंगट्या. •ब्टी-ट्री-सी. सोनेरी किंवा रुपेरी रंगानें कापडावर काळा रंग. कच्ची बाजू पहा. •रेशीम-न. पाण्यांत न उकळलेल काढितात ती बूट, फुलें, खडी. -वि. अशा कापडाचें (पागोटें; अंगा-ेरेशीम. ०ल्डोणी-न. कोऱ्या दुधापासून घुसळून काढलेलें लोणी रखाइ०); खडीदार. ॰माती-स्त्री.कोरही, चिक्कणपणा नसणारी ( दह्याचें नव्हे ). ॰ खजन-न. (क. ) (सोन्याचें ) ९२ ग्रंजांचा माती. •मामलत-कच्चा अंगल पहा. •िमती-की. मारवाडी, तोळा. कच्चा तोळा पहा.

वर्तमान, साधन (क्रि॰ वाचणें ). •बटबडा-पु. इसमवार सावकार हे कर्जाऊ दिलेल्या रकमेची तारीख आदल्या दिव-**्बाज**-की.'(सोंगटचांचा खेळ) तिफाशी डावांत काळचा व हिर्च्या आहे. '-नाम ४. ंरंग-पु. ( तिफाशी सोंगटचांत ) हिरवा व

कच्चेरा-पु. पावसाळ्यांत, बाजारांत भात येत राहील अशी **ब्यवस्था करणारा मुंबईतील ठेकेदार. अशी नेमणुक जुन्या जिपमा बायकांच्या डोळशांस देतात. 'बोळली मुपास काय कंज**-काळीं सरकारांतून होत असे.

**क्षच्छ-**पु. १ कासोटा; नेसलेल्या वस्त्राचे टोंक ज मार्गे खंजरीट ] खों वितात तें. ( कि॰ घालणें; सोडणें ). २ नदीच्या किंवा समु-ब्राच्या कांठचा प्रदेश. कच्छप्रांताला यावसून नांव पडले आहे ३ दलदल; पाणथळ जमीन. 'भीतो बहु दूरुनिहि पद टेवाया जसा जुगदान खेळण. कदलण पहा. करी कच्छीं। ' -मोमंभा २,४८. ४ कांसव, व त्याची पाठ. ५ विष्णुच्या दशावतारांपेकी दुसरा;कच्छावतार. ६ नांद्रकीचे झाड ७ नावेची नाळ. [सं.]

कच्छप--पु. १ कांसव. 'पृथ्वीलागुनी कच्छप।'-दावि १६८. २ नांदुरकी. ३ कासोटा कच्छ पहा कच्छपीं लागणें-आश्रय करणे; एखाद्याच्या मागे मागे करणे, तंत्राने चाटणे, नादी लागण ( माणसाबद्दल-आपले काम ऋहन घेण्यासाठी ); त्याचेस होणें; त्यावर अवलंबन असणें (कार्य, पदार्थ) (सोमयज्ञामध्यें बहिष्पवमानाच्या वेळी एक ऋत्विज द्सऱ्याच्या कामोटचाला धहन आहवनीयाकडे जातो त्यावहन ). 'तो सारखा बाय-कोच्या कच्छपीं लागला आहे हें वरें नाहीं. ' २ पाठ न सोडणें: पाठ पुरविणें; त्रास देणें. 'अरे, माझ्या कां असा कच्छपीं लागला आहेस ? जरा खेळायला जा ! ' [सं. कच्छ ]

कच्छपी-की. सरस्वतीचा वीणा. [ सं. कच्छ ]

कच्छमच्छ---न. (बायकी) चातुर्मासांत पहिले दोन महिने दुध व शेवटचे दोन महिने दहीं न खाणें हें व्रत. (विष्णुच्या पहिल्या दोन अवतारांच्या जोडीप्रमाण दुध, दहीं हे शब्द जोडीन येतात यावरून ).

कच्छी-वि. १ कच्छ प्रांतांतील (घोडा, माणूस इ०). [कच्छ]—स्त्री. (गो.) मेणा.

कछ्या—स्री. (संगीत) एक सतार; यांतील भोपळा कास- ११९. वाच्या पाठीसारखा असून क्वित लांकडी असतो. तारांची संख्या, तारा मिळविण्याची पद्धति, पडदे वगरे सर्व वाबी सतारी सारख्याच असतात. यांतहि रागदारीच्या व लयकारीच्या गती वाजवितात. [सं. कच्छ]

कंज-पु. ब्रह्मदेव. -न. कमळ. 'सर्वस्व परित्यागुनि ज्याचे स्मरतात पाद-कंज यमी। '-मोवन १.२८, [सं. कम्+ज] बायका वसुन जातात. [फा.] कस्या-स्त्री. सरस्वती.

**कज-**( की. ) एक मासा.

कंजर-की. शिके करणारी, जोती-जुंपण्या, पिछाड्या, म्होरक्या, दोऱ्या वळणारी एक जात; जिप्सिप्रमाणें एक भटकी कर्ण+जुष्; प्रा. कण्णझूस १; हिं. कंजूस=कानांतील मळ खाणारा, जात. –गांगा ११९. ही जात अस्पृष्टयांपैकी समजली जाते. कंचर हिपण ] पद्दा.

कंजरीट-पु. खंजरीट; ताजवापक्षी. ह्याच्या डोळयांची ंरीट लोचनी. ' –( रामसुतात्मज ) द्रौपदी∙वस्त्रहरण ११४. [ सं.

कजलणं-जेलणं-अक्रि. (द्फाशी सोंगट्यांत) दुफाशी सोंगटयांत सोंगटया जुगल्यानंतर वारा, वेती, दुढ्ढी इस्यादि

**कजलवारा**—५. बंदुकवाला, लाल टोपीचा इराणी शिपाई. [तु. किझीलवाश्]

कजली—कदली पहा.

कजा-कज्जा पहा. 'कजा शंभू ब्रह्मा करिति हृदयाक्जी पदक ज्या । ' –वामन विराट ५ १.

कजाख-ग-वि. १ कूर; दुष्ट;राक्षसी; रानटी. (रशियन सन्यांतील कोसॅक नांवाचे द्युर व धाडसी घोडेस्वार, यावरून). २ भांडखोर; तंटेखोर; खाष्ट; हटी. [तु. कझाक्≕कुटारू, चोर, पुंड; रशि. कोस्पॅकी

कजास्त्री-गी---स्त्री. १ रानटीपणा; क्ररपणा; राक्षसीपणा; कजागपणा. २ गनिमिकाव्याची जोराची लढाई. 'ते फौज कजा-खीस व आमची फीज समुन्ख झुंजास कामास येईल. ' - दिमरा १.२२. ३ कष्ट-अष्टप्रधानांचा इतिहास २४५. ४ ताकद; सैन्य-बळ. ५ युक्ति; हन्नर. 'चौकशी पडली असतां कजाखी कहन नांवें न सांगतां सुदून येऊन….' –मराचिथोशा ३९. ६ पुंडाई; चोरी; लुटफाट. 'इस्माईलबेग कोठील कोण ऐसे असता ५००० फौज बाळगुन कजागी करितो. ' -रा १०.२०१ [तुर्की]

कजान-पु. नारळाच्या सावळ्या.

कंजार, कंजारी—पु. एक जातीचे ठोक. कंजर पहा. –गांगा

कंजारी, कंजारीण-ह्री. १ कंजार जातीची स्त्री. या टाळचा पिटुन व अश्लील गाणीं गाऊन भिक्षा मागतात. -गांगा ११९,१२६. २ ( ल. ) केस पिंजारलेली स्त्री. 'कशी कंजारीण आयत्यावेळी पुढे झाली. ' -कीच. -भाब ११८. [ हि. ]

कजावा—प. १ उंटाचे खोगीर. २ उंटाचे वाहन. यांत

**कजिया**—कज्जा पहा.

कंजूत-वि. (व.) शिवळा बेरडया.

कंजूश-प-स-वि. कडू; कवडीचुंबक; कृपण; चिक्कू. [सं.

कजेल-ली-नम्नी. कदली पहा.

कजेलीवर येणें-सिक. भांडण करणें; मारणें; ओरडणें. घरांत राहे पहुन काळी तिची खंडली गति। '-विक ८६. [क्जा]

किंवा औषधासाठी याचा उपयोग करतात; सुरमा. कज्जली पहा. [ सं. ]

**कउजला**—वि. (व. ) भांडखोर; कजाग. [ कञ्जा+ला ] कज्जली—स्री. १ (वैयक) पारा व गंधक एकत्र खलून केलेले रसायन; काजळी. २ काजळासारखें औषध.

कज्जा-१ भांडण; तंटा; वैर; वितुष्ट; शिवीगाळ. २ (कायदा) बाद; प्रकरण; खटला. (विशेषतः फौजदारी वाद). ३ लढाई. 'कज्जा मोठा घोरंघर जाला. ' -राज ३.१८४. [अर. कझिया=प्रतिज्ञा, गोष्ट; फा. कझिया=भांडण; तुल० सं. कार्य-काज्ज] **ब्लांदुन** काढणे-भांडण उक्कन काढणे. ०कटकट-खोकला-भांडण-कफाचत-पुनली. लहानमोठे मांडणतंटे वादविवाद; वितुष्ट-विरोध. -रा ८.१८३. ' कज्जेकफावती होवोत रस्त्यांत। ' (कि० करणें; काढणें; आणणें ).

कजाक-ख, कजाकी-खी-गी-कजाख-खी पहा. कजोखोर, कजोवलाल-वि. भांडखोर; तंटेखोर; कळीचा नारद; भांडणें लावणारा, उपस्थित करणारा. 'आम्हां भांडखोर व कज्जेदलाल शास्त्रयांची अशी लग्ने लावण्यांत भाल्यामुळे नानासाहेबांच्या वारसांप्रमाणे आम्हालाहि भाऊबंदकी साधण्याचा इक सांप्रत प्राप्त झाला आहे.'—भाऊ अं. २.प्र. १. कज़ेवलाली-स्री. उपस्थित केलेली भांडणे; भांडणे लाव-ण्याची वृत्तिः; त्याबद्दलं मिळणारा पैसा. –के ३१.५.३०. 'शांत-तेच्या प्रसंगी कज्जेदलालीच्या तंटेबखेड्यामध्ये रूपमाया सेनाः पतिसाहेबानी वादीप्रतिवादीचे काम आपल्याकडे घेणे म्हणजे परमेश्वरी संकेताविरुद्ध वागण्यासारखं आहे. ' -बाय २.२. [फा. कक्षियादल्लाल ]

कज्या-कज्जा पहा. -सभासद ४८. 'बाकीचा पैसा वावा म्हणून कज्या केला। '-ऐपो २८६.

कंज्याळ-न. ( माण. ) पाण्यांत उगवणारी एक वनस्पति. कट-पु. १ जूट; टोळी; संघ; ऐकमत्य. ' अलीकडे अशा प्रकारच्या हजारों जुटी किंवा कट युरोपांत होऊं लागले आहेत.' -आगर ३.६७. २ वंदुकीच्या दस्त्यास नळी घट बसविण्या-साठीं असलेलें वेढें, कडी; हत्तीच्या दातांना घातलेलें कडें; (सामा.) वेढें; रेंबी. 'बंदुकीला कट पटचास नक्षी. '-प्रला ४७. ३ अंगावर किंवा कपड्यावर बसलेल मळाचे पूट, लेप. ध सोंगटशांच्या पटांत × अशी खुण केलेले घर, (ह्या घरा-मध्ये सोंगटी बसली असतां ती मरत नाहीं, तिला कटावर बसली लेला चेंडू अडविणें ( डाव्या बाजूस न मारतां ); दिशा बदलगें

ओकीबोकीच्या वगैरे खेळांत एक रंगाच्या चार सोंगट्या. ५ क्राउनल —पुन. काजळ ( दिन्यावर धरलेलें ); शोभेसाठी तेबुच्या किंवा कनातीच्या काळांची टोकें बसविण्यासाठी आणि तंबचे दोर ज्या जागीं बांधतात ती जागा सुरक्षित राहण्यासाठीं तंबुच्या कनातीला लाविलेली कातडी टोपी, खोबण; (सामाः) चामड्याचा कांठ; कड; पदार्थाची कड खराब होऊं नये म्हणून तिला घातलेला कातडी गोट. ६ गंडस्थल. 'प्रेरियलें भेदाया पति-वैथेद्विरदकट कटाक्ष तिनें. ' –मोसभा ५.१६. ७ अमुक एक परिमाणाचा कडबा बांधण्याची दोरी (साडेतीन हात लांबीची). -खरे ८५०. ८ आग्रह. -खरे ४४८६. ९ (अ.) सतारीचा पडदा. ( आ ) ज्यांतून सतारीच्या तारा ओवून खुंटीस वांधतात त्या भोकें असलेल्या हस्तीदंती पट्ट्या. १० हिरडे व लोखंडाचा कीस यांचें मिश्रण. (१) ११ विझिक खेळांतील ४ एक, ४ राजे. इ० जे मार्कोचे संच ते. [ सं. कट्=आवरण घालण, आच्छादण; कट. तुल ० का. कट्ट=बांधण, रचण, बंधन घालणे ] कटास हात लावर्णे-देवळाची पायरी अथवा उंबरठा याला हात लावून विश्वासु राहण्याबद्दल शपथ घेणे; ( एखाद्या कार्याबद्दल अथवा ग्रप्त मंडळीबहल ), बेलभंडार उचलणें.

> कट-पु. कष्ट; त्रास; दु:ख; यातना; वेदना (अव.) (कि० खाण: भोगणं ). [कष्ट]

> कट-पु. १ सैन्याचा एक गट, व्यूह, विशिष्ट रचना. २ गुप्त मसलत; व्यूह; विभू. 'तुम्हाला त्या सर्वीनी वेगळे टाकण्या-विषयीं कट केला आहे. ' ' आमच्याविरुद्ध पुण्यांत कट झालेला आहे की नाहीं बोल? ' -इंप ३७. [का. कट्टे=रचना, बांधणी]

> कट-पु. १ पुरण शिजवृन आमटीसाठीं त्यांतील जें पाणी काढतात ते. २ काढा; कषाय; घाणेरडें पाणी (कपडे धुतल्यानें झालेलें ). [ का. कट्टु=डाळीचा, कडधान्याचा रस ]

> कट-की. कटि; कंबर. 'सुंदर ते ध्यान उमे विटेवरी। कर कटावरी ठेवनिया। '-तुगा १. 'विटेवरी पाय, कटेवरी हात। ' [कटि, कट ]

> कर-पु. कुट गाणें. 'कटावरि कट बंदावरि प्रबंद। ' --दावि १६३. [ का. कट्टु=रचणें ( कविता, नाटक इ० ), कथाव ]

> कर-पु. मनाई; थांबविण्याचा हुकूम. 'ते जाणोनियां एम्पेर दोरु। लोकासि कटु केला थोरु। म्हणे नकरा युदेअनचा संसाह । ऐसा डांगोरा पिटिला।' - सिपु २.४२.१३७. [ का. कट्टु= प्रतिबंध करणें ]

कट-पु. १ घाव; वार; फटका. २ (क्रिकेट) बोलरने टाक-**असे म्ह**णतात). 'हिरवी मार्गे पिवळी लागे लाल बैसली कटीं। (चेंड्रची). याचे फॉरवर्ड कट, स्केअर कट व लेट कट असे प्रकार आहेत. -म्यायाम १०.१९२२. [इं.; तुल० सं. कृत; प्रा. कह= वृथा कटकट करिताती । ' -ह १६.६४. 'काशी केली वाराणशी कापलेलें, छिन्न ]

कट-- पु. काळा रंग; कीट. [सं. किट]

कट — पु. १ (कुण. ) कड; शेवट; बाजूचा गोट. २ (बा. ) त्रासाचा, रागाचा शब्द. [ध्व. कट.; सिं. किट्किटी ] शेताचा बांध. [कड; का. कट=शेवट ]

द्यास कट लावितात. कट अर्थ ५ पहा.

कटकें ॥ '-ज्ञा १०.३६. 'हें कटक सोड तिकडे चाल तुझ्या करणें. ४ कटकट करणें; त्रासाचा, रागाचा आवाज करणें. [कटकठ] हरूनी गोधना खळ तो । ' --मोविराट. ( नवनीत ) ७१. 'तरी बहुत कटक घेऊन । ज्येष्टासि धरी तुं वेष्ट्रन । '—रावि ३८.१३९. 'उद्वार: देवाला दोष लावतांना काढलेला उद्वार; हायहाय ! 🤏 कंकण; कडें ( हातांतील ). 'परंतु सुगुट नव्हे कटक। कडें हा नशीवा ! प्रारब्धा ! 'एय अर्जुन स्हणे कटकटां । '–द्वा ११० मुगुट होइचना ॥ ' –यथादी १५५७. ' यश हारविलें तेथे किति ४५२. ' मग म्हणे गा कटकटा । किती करूं गे आइकिटा । मर शक्षं हार कुंडलें कटकें।।'—मोआदि ३२.३२. ३ छावणी. मर विधातया दुष्टा।काय अदद्या। लीहिले।।'—एरुस्व ५.६९० ध राजधानी. [सं.] ०उन्छगर्णे-(क.) कार्य पार पडणें. म्ह ० 'यमसम् यम् समरीं हे पाहनि म्हणतील तूं कटकटा कीं ' कटकास गुळवणी=सैन्याला गुळपाणी जसे पुरणार नाहीं तसे -मोजबोग ४.६. [सं.] ( पुष्कळ पाहण्याना अपुरं अन्न ). अपुरेपणा. ०**वंद**-वि. सैन्या-सहित: सैन्याने सिद्ध. 'खान कटकबंद केला'-ऐपो ११ चिडका; भांडखोर. [कटकट] 'कटक्बंद फाबे पुढें कीर्ति धावे।' –दावि ३३३. ०**वंधा**–सैन्य-रचना; त्यह. 'वाते घनसा द्रोणे धर्माचा भेदिला कटकवंध।' -मोद्रोण १०.४.

कटक---पु. (गो.) नारळाचा एक प्रकार.

कटक--- न. कटकी पहा

कंटक-ु. १ कांटा; वृक्षावरील टोंचायाजोगा अवयवः 'कंटकशल्यें बोथटलीं । मखमालीची लव वटली।'-केक ( सपूर्झा ) १. २ माशाच्या शरीरांतील हाडांचा सांपळा. ३ ( ল. ) व्याधि; पीडा; दुर्जन; दुष्ट माणुस. ' भाविकां कंटक करि-साती पीडा।' -तुगा १२८९. 'पवित्राला म्हणती नको हा कंदक।'-तुगा ४०८. ४ (ल.) कूर; रानटी माणुस. ५ चिक्कु; कृपण. ६ शत्रु; वैरी., आजि अकंटक केलें नृपनय-निपुणे सुयोधने राज्य। ' -मोसभा ७.३. ७ (शाप.) अप्र; टोंक, (इं.)पाइंट. ८ अडथळा; अडचण. 'माझ्या मार्गीतला तो कंठक आहे. '[सं.]

कंदक-वि. सोशीक; काटक पहा.

कटकई -- ली. सैन्याचा तळ. 'उपरी श्रीरामचंद्रिक कट-क्र । ' - वैद्यकबाद ८०. [सं. कटक, कटकिका ]

कटकट-स्त्री. १ भांडण; कज्जा; तंटा. म्ह० 'मिया आणि बिबी व कटकट उभी. ' २ किरकीर; बडबड; गडबड; गलबला; गोंगाट. ३ युद्ध. 'दळीं केला कटकट। '-दावि ४९६. -पया १०७, ४ त्रासः पीडाः भुणभुण. 'नेणती वैंकुठनायकाः। कटघरा-गरा ]

केली तरी कपाळाची कटकट नाहीं गेली.' ५ घासाधीस: तकार. ( कि॰ करणे ). ६ आवाज ( घडधाळाचा ); किटकीट; कांहीं

कटकट-उद्गा. दुःखोद्गारः भरेरे ! हायहाय ! कटकटा पहां. कटई---पु. चांभारांतील एक पोटजात; यांतील लोक पड- ' अहा कटकट ! ते कार्जी. ' -एभा १०.४२५. आहाकटा पहा.

कटकटर्णे-अित. १ (कों. कु. ) चुटचुटणें; हळहळणें. ३ **कटक** —न. १ सैन्य. 'एकीं पाषाण वाऊनि उतरलीं । समुद्र- स्वतःविषयीं त्रासणें; स्वतःवर रागावणें; वेतागणें. ३ कलकल

कटकटा--- उद्गा. (कान्य) दु:ख, त्रास, असंतोष याचा

कटकट्या-वि. कटकट करणारा; किर्रकेन्या; तुसहा;

कंटकत्वक्-पु. ( प्राणि. ) ताराकृति प्राणी; या वर्गोतील प्राण्यांच्या कातडीवर कांट्यासारखे केंस असतात. -प्राणिमो **१३६. [सं.** ]

कटट्ट -कन -कर-दिशीं -- किवि. पट्दिशीं मोडण्याचा आवाज ( घट दोरी, काठी इ॰ चा ) होऊन; कट्र असा आवाज कह्तन, [ध्व.]

कटकरणें — अकि. १ (बे.) तुटणें (दोर, काठी इ०). 'दोर नवा करकरीत बाजारांतृन आणला पण पाणी ओढतांना कटकरला. ' २ ( व. ) हूं की चूं करणे. [ कट् करणे ]

कटका-पु. (हिं.) तुकडा; कुटका (भाकरीचा). [ध्व, कट्] कंटकारी-की. १ रिंगणी, २ सांवरी. ३ वेहकळीचे झाड. [ सं. ]

कटकी-सी. दालचिनीच्या पानासारखें पान असलेलें, १२।१५ फूट उंचीचे चिंबर झाड. याचे फळ लहान असन मुले त्याचा नळींत घाल्म बंदुकीप्रमाणे आवाज करतात.

कटकी( खण )—पु. अपुरा, (तीन सळी किंवा घडी ) कर्नाटकी खण; हा दक्षिणी बायकांना चोळीला पुरत नाहीं, थोडा जास्त ( एक घडी ) व्यावा लागतो.

कटगर-घर-न. (व.) १ संकडी कठडा; कटारा; कुंपण; कुडण. २ घराभीवतालचें कंपाउंड, कुंपण. [सं. काष्ठ+गृह: हि.

कटंजन, कटिंजन-न. १ कठडा (नक्षीदार); गरादा; गराद ( दार, खिडकी, गाडी, पलंग ६० कांचा ); कंपाउंड ( झाडा-ेवाजूची कडी, पट्टी; वाहेरील बाजूच्या कडीला तोंडबंद स्हणतात भोंबतालचें ); कामटयांची उभी-आडवी जाळी; जाळीदार काम. [ कट ] २ अर्थी जाळी किंवा भिंत घातलेला ओटा. ३ ( माण. ) पिपळ, औदंबर वगैरेच्या भोंबतालचा पार. ४ देवलाभोंबतालची प्रदक्षि-णेची वाट; कटांजन. [ सं. काष्ट्र+जनित ]

करणे--अकि. १ अतिशय मळणें ( शरीर, वस्न इ० ); मळ बसणें; किटणें. २ एखाद्या गोष्टींत निपुण, तरबेज, तयार होणें. ३ विटणें; नकोसें होणें; किटणें. 'तेंच तेंच रडगाणें ऐकून कान गर्छलंद्र; गबदुल; धर्टिगण; वेडर. २ चढेल; मस्त; आडदांड. ३ कटले. ' [कट]

कटणं—अिक. अतिशय मेहनत करणें, जिवापाड श्रम मस्त आहे. '[हि. कट+मस्त] करणें. [कष्ट]

कटणें—अकि. १ (हिं. )लढाईत ठार होणें; जायवंदी होणें; एखादा अवयव तुटणें, कापला जाणें. 'त्या युद्धांत हजारों माणसें कटलीं. '२ कापलें जाणें; कापणी होणें (शेताची). ३ कमी होंगें ( खर्च, पगार, मज़री इ० ); काट मारली जागें. ४ कष्टानें जाणें; कसातरी निघून जाणें (दिवस, इ०) 'असें नसतें तर महेंद्राच्या घरामध्यें ती रात्र कटतीना ! ' -पपप्रे १८०. ५ ( ल.व. ) खजील होणें; शर्रामधें होणें. ६ तुटणें; छाटलें जाणें. [ध्व. कटु; हि. कटना=कापलें जाणें; तुल० इं. कट. ] कटून करणें-**झटुन काम करणें. कटून मरणे-अखेरपर्यंत लढाई कह्नन** मरणें; हात, पाय इ० अवयव तुटुन जाणें; लढाईत कापलें जाणें. ' कटून मरावें खरे असा धर्म क्षत्रियाचा । करें रहा म्हणतीस घरीं डाग लागेल जन्माचा।'-होला १६७. कट्टन लढणें-पुष्क-ं ळांना मारीत मारीत लढेंगे; मोठ्या शौर्याने लढेंगे.

कटतर--न. (विणकाम ) खाटसरी पहा.

**कटता-ती--**पुश्ली. मालाच्या पोत्यांत ज्या प्रमाणांत भोंगा (पोकळपणा) किंवा खोका असेल त्या प्रमाणांत त्या गोणाची किमत कमी करणें; नुकसानभरपाई ( पल्ल्याच्या भावानें ); कडता पहा. [कटणें ]

कटतें व्याज-न. तुटक मुदतीचें व्याज; कटिमतीचें म्हणजे वर्ती ] ( मुदतीच्या आंत मुद्धां ) ज्या मितीस परतफेड होईल तेथपर्यत-चैंच फक्त मितीबार आकारलेलें व्याज.

फटदोरा-पु. कमरेभोवर्ती बांधावयाचा चांदीचा,सोन्याचा. रेशमाचा, अगर साधा दोरा, गोप; सांखळी; करगोटा; करदोडा;

**कटपटा '-वेसी ९.१६.** [सं. कटि+पट ]

कटपट्टा--प. नळी घर रहावी म्हणून बंदुकीभोवर्ती अस- वन=पाणी ] णारें वेढें, कडी. 'बंदुकीला कटपटचास नक्षी।'-ऐपी २१७. कट अर्थ २ पहा.

**कटबंद--पु.** गाडीच्या चाकाच्या तंब्यावरील आंतील

कटबंद—पु. कडदोरा; कटिबंध. 'कटबंध कौपीन अंग-वसन. ' –दावि २५३. [कटि+बंध ]

कटबंद--पु. श्लोकः कटिबंध पहा. 'कटबंद बदले दासावरी ' -दावि ७८७. [ का. क्टद्र=रचणें; कट=कटाव+बंध ]

कटमस्त-ता, कटमस्तान-वि. (हि.) १ धिपाड; ( व. ना. )हाडापेरानी सजबूत; सशक्त; बळकट. 'बायको कट-

कटमिति-मुद्त-- श्री. व्याजाच्या हिशेबाचा एक प्रकार ( ह्यांत कर्जाची रक्कम न्याजासह जसजशी फेडली जाते तसतसँ मुद्दल कमी कमी होत जातें ); तूटिमती-मुदत ( तृतीयांत, षष्ठयंत प्रयोग-कटमितीनं, कटमितीचा )[हिं. कट+मिती=तिथी] कटर-वि. १ कापण्याचे यंत्र (फोटोच्या बाजु, इ०) २ कपडे कापून वेतणारा ( शिंपी ). 'कपडा उत्तम होणें हें सर्वस्वी कटरवर अवलंबून आहे. '∫ इं. ]

कटरा—पु. ( हि. ) चौक ( शहरांतील ); बाजार; किल्ल्याची बाजारपेठ. [ कड़ा ]

कटरी-वि. (चांदा, ना.) ठेंगणा; लहान.

कटलरी—सी. चाकृ, सुऱ्या इ० लोखंडी हत्यारें व तीं करण्याचा धंदा, कारखाना. [ इं. ]

करला--पु. कडता पहा.

कॅटलाग—प. १ (इं.) शाळेंतील मुलांचे हजिरीपत्रक. २ याद; यादी; जंत्री; टिपण; फेरिस्त. ३ माहितीपत्रक: अनु-कमणिका; सुचिका. -के १६.४.२३.

कटबट--श्री. कमरेची किंवा मांडीची बाजू. ' लिंग आद-ळतां कटवरीं । आदळलें वीय । ' - कथा २.५.६६. [ सं. कटि+

कटवणी-- भी. पाथरवटाचें हत्यार; दगडफोडवाची पहार. (सामा.) पहार. 'कटवणीनें जमीन खोदली. ' िका. कटि≔ टाकीनें दगड फोडणें ]

कटिसन्न. [सं. कटि+म. दोरा; कटिन-कडतर-कडदर-दोर-दोरा] काढलेल पाणी; कोणत्याहि शिजविलेल्या उसळीचे पाणी काढन कटपट-पु. कमरेचे वस्त्र (धोतर, छुगडें ). 'कटप्रदेशी त्यांत ताक घालून केलेलें मिश्रण; कढ. २ गढूळ, स्वराब, मिलन पाणी (कपडे वगैरे धुतल्यामुळ झालेलें ). [का. कट्टु: म. कट+

कटवणें-विणे-अित. (व.) खजील करणें, 'त्या प्रसंगीं बापूंनीं त्याला लगेच कटवला. ' - उकि. १ कमी कर्णे; कापणे. 'ब्या हिझोब व्याज कटवा जी.'-होला १४३. २ तोडणें: कटारें।'-जा ४२३३. 'काढती मार्जीच्या कटारा। उभ-छाटणें, 'मी ती वावडी कटविली, ' किटणें ]

हिने मुर्ठे खेळतात. 'त्याच्याकरितां कटवा आणला नाहीं. [कटमें ]

कटसरी-निश्ची. (गो. ) कडोसरी कनवट-टी पहा.

मियां चाटिला। कुचस्वेदु। ' -ज्ञा १३.५३९. ' भूग म्हणे कटा पोटा सहद्भुत आले केचें। '-दावि ४९०.

कटा-- ५ कहा पहा.

पुताचा जोहार. [कटणें ]

करितां दिलेली मजुरी. [हिं]

कटा ' -रास २.२९.

कटकट .[कटण द्वि.] कटाकटीन-किवि. जेमतेम; ओहून- -उपा १११०. ताणून: सरासरी.

कटाकय, कीटाकोय-(गो.) कोकिळ पक्षी. [हिं. हारय; हिं कटहरा=कटडा] कोयळ; म. कोयाळ ]

भाग लावून जाळण्याची शिक्षा. [ सं. कट=गवत+अग्नि ]

दोन महिने हवेत. ' २ ( माळवी ) दोन देणारा दोन घेणारा. **कटांजन** —न. कटंजन पहा.

**कटांदर**—पु. ( कु. ) ऊद; कांडेचोर; कठंदर, कठिंदर पहा कटाप-वि. (पत्याचा खेळ) खलाम; नास्तिह्रप: अभाव कट् ऑफ ]

**बद्रिकाश्रमी बदीतर ।** त्याते वर्णितां नमे पार । की बाट दाबी ५ एक प्रकारचा क'ततचा छंद, कटावाची कविता, ही एक धावती कंडापास । तयामाजी रिघाल्या ॥ ' -नव १२.१७७.

कटायी--- कढई, कटाह पहा.

शाजुला धार व पुढे चिंचोळें टोंक असलेल, पोटांत खुपसण्याचें जेव्हां तिराचे मार बसविली ॥'-ऐपो २०८. [सं.कृत; अर.कट= एक हत्यार. हे कमरेला खोंबतात . 'तरी वायांचि कां बांधावीं आकार, रूप, कापगी (कोट इ०) ची ] •गरी-स्त्री. घालून शको. २. १०

यांच्या कापिती शिरा।' -कथा ३.१०.१५०. २ कापडावर कटवा-पु. (व.) वेहकळीच्या लांकडाची मोटी टिपरी कटवारीमारखी काढलेळी वेळबुट्टी. ३ (ल.) दहशत; भीति; धास्ती: अतर्यामी होणारे दुश्य; आधि; मानसिक यातना; मनाला मतत बींचणारें द ख ' इंग्रजांचे उरावर कटचार राहील. ' -पया २५६, ४ अधिकायचे एक चिन्ह; स्वराज्यांत मोठ्या अधि-कटा-- उद्गा. हाय हाय! कटकटा! कटकटा पहा 'कटा काराची वस्त्रे देतांना शिक्केकट्यार सरकाराकडून मिळत असे. 'शिक्के दउत पट कटार दूसरी करा. '-एपो ३०५ [सं.कट्टार: दं. कटार, कटारी; हिं. गु. कटार; लि. कटारो ] ० जियाला असणं-लागणं-अतिशय दु.ख काढणः; मनाला अतिशय कटा-पु. १ (हि.) वध, हत्या; कत्तल; कापाकापी; ठार कालजी लागणे; कटवारीश्रमाणें दःख, जिता बोचत राहाणें. मार्ण. -होके १८. 'संपूर्ण कटा जाला.' -शिदि २९. २ रज **उरावर-जिवावर-टाकण**-(कर्ज, अपरिहार्य कर्तव्य, वाइटाची भीति, जवाबदारी इ० च्या ) कचाटघांत सांपडणें: कटाई-१ (व. ) शेताची, पिकाची कापणी २ कापणी- नेहर्मी आगामी संकटाच्या काळजीत असणे. ' इंग्रजांचे उरावर क० राहील ' -पया २५६. ०लाचण-टोंचून बोलण; निंदा कटाकटा—उद्गा. कटकटा पहा. रेम्हणती नाडळों कटा- करणें. ०आर्रा-स्त्री. (चांभार) काटवाची आरी, हिने सुई-बिवाय खार्लीवर दोरा आणतां येतो. •कांठ-पु. (कापडाचा) कटाकटी—न्त्री. काटाकाटी. १ सर्वसाधारण छाटाछाट, कटचारीप्रमाणे काढरेळा कांट. •वाह-हा-वि. कटचारवाळा: कपात (विविध वाबी, वेतन ६० ची). २ (गु. ना.) भांडण, कटचार वाळगणारा ( शिपाई). 'वाहाणी लाविती कटारवाहें.

कटारा-पु कठडाः गरादा. [ सं. काग्र+हारकः प्रा. कट्ट-

कटारी, कटारीदार-वि. १ कटवारीसारखे पेटे, वेल-कटा ग्नि—पु. अपराध्याच्या अंगाला गवत बांधून त्याला बुरी, शिवण असंदेखें (कापड, चीट इ० ). 'चोळी अंतिरी र्जारकाठाची रंग कटारी नवा।'-पला ४.२१, २ कट्यारी-कटाचूर —िव. १ (व.) पुरेपूर. 'सुधारायाला कटाचूर प्रमाणे वीण असणारा (गोफ, दागिना, शिवण इ०). —िली. १ लहान कडवार. २ डोंगरकांठ, कपार; वाजू. 'डोंगरकटारीचे किल्ले. '-शिद २८५. -शे ७ १५९. [कटार, दं. कटारी ]

कटाय-- ५ १ व्यवस्थित बाधणी; डौलदार रचना; थाट: कटाप-पु. (गो.) उपाय; इलाज 'कटाप चलप ना.' मेळ; देखावा (सन्य, परिवार इ० चा). -शिलपवि ५३९. २ ( छ ) आटोपशीरपणा; भारदस्तपणा; श्रीढपणा ( भाषण. ह्रप. ( िक करणें ). 'त्यानें किलावर रंग कटाप केला ' [ इं निबंध इ० चा ). ३ व्यवस्थितपणा. तरतरीतपणा; भपका (पोषाख. चेहरा, चाल, हवाब इ० चा ) ४ सघ. कट, जुट 'आनंद घटाव **कंटापार —**किवि कांट्याबाहेर; कंट्यापार-पलीकडे. 'परि ब्रद्म कटाव। थोर विटाव हे गुरु कृपा।' –दावि ३१३,४७६. रचना असून यांतील गटांच्या पंक्तीची संख्या निश्चित नसते. अमृतरायकवीने या छंदांत बरींच पर्दे केली आहत कटिबंध पहा. कटार-ट्यार--ली. १ सरळ व एक हात लांबीचें दोन्ही ६ (ल ) कत्तलः लडाईतील जोराचा हला. 'कटाव करीत चालके

कटावणी -- सी. १ व्याजकटावणी; कटमिती पहा. २ कटि आहे. '-टि ४.५२३. [ सं. ] बंध पहा. ३ कटवणी पहा.

असंतोषी माणसाच्या शुश्रवेमुळे, श्रमामुळे होणारी ). (कि॰ काष्ठ+अक्ष=आंस; प्रा. कट्ट+अक्ष ? ] काढरें: सोसर्गे; निघर्गे )

कटासणी-ण-उक्ति. कडासणी-ण पहा.

[कष्ट] २ दमणें; थकणें; भागणें. [कटास्]

माणसापुरती चर्ट्ड; तृणासन; दर्भासन. [सं. ] •घालून बस्पेंग - दोन्ही हात दोन्ही बाजूस वर उचलून पताकाहस्त करून मनग-१ तपश्चर्या करणे. २ ( ल. ) तपश्चर्येचे होंग करणे.

आकार आंतुन आकाशासारखा दिसतो. वेदांतांत ब्रह्मकटाह, अंड- -वामन, वनसुधा १८. ०न्हाण-न. (गो. ) कमरपर्धतंचे स्नान. कराह अशी आकाशस उपमा दिलेली असते ). 'तेथे ब्रह्मकटाह **्यंद**-नि. १ कटवंद पही. २ संयमी;ज्याने कामविकार आटोक्यांत दातकृट। हो पाइत असे ॥ ' – ज्ञा १.१४७. [सं.]

स्कार. कंटाळा पहा. •स्वोर-वि. कंटाळा करणारा; आळशी; मेखला; कांची. २ मूमेखला; भूवलय; पृथ्वीच्या गोलावरील टिवल्याबावल्या करणारा; सुस्त. [कंटाळा+फा. खोर=करणारा ] वातावरणाचा कल्पिलेला पटा, प्रांत; अयनकृतं आणि ध्रवकृतं •वाणा-वाणी-वि. कंटाळा आणणारा; त्रासदायक. [कंटाळा+ यांच्यामुळें झालेले भूपृष्टाचे भाग; हे पुढील प्रमाणे आहेत:-१. वान 1

३ शिसारी येणे; विटणें. [सं. कट् (=कुच्छ्जीवने)-कट-काटाळणें वृत्त आणि धुववृत्त यांच्यामध्यें (प्रत्येक ४३ अंश ) आहे. -भाअ १८३२; सं. कंटिकल; प्रा. कंटइल ? -कांटाळ ]

बेणें). २ अरुचि; वीट; चिळस; खंती; शिसारी. ( कि॰ वेणें ). किटबंध-धुवयृत्त आणि ध्रव यांच्यामध्यें ( प्रत्येक २३॥ अंग्र ) 'पापा जयाचा कंटाळा।' – ज्ञा १६.४१९. ३ आळस. ४ भयः आहे. यांत थंडी फार असते. ३ कटावः विविष्ट प्रकारची पद्य-त्रासः कांटाळा पहा, 'कां हातीं घेतलिया माळा । फिटे सर्पा- रचना. **ंबंधन**-न. कंबरपटा; करदोडा. 'कटिबंधनें, अंगक्षोल भासाचा कंटाळा। '-ज्ञा १५.५६०. [कंटाळणें]

करमणुक, धंदा, इ० स ). [ कंटाळा ]

प्रायानं ); अपांगदर्शन-दृष्टि; डोळा घालणें, मारणें; वांकडी दृष्टि टता ( पुरुषाबद्दल वापरतात ). -शुलाची स्यथा-स्री. बाहेर-'कार्य चंचळ मासा। कामिनीकटाक्ष जैसा।'-ज्ञा १४.१७०. ख्यालीपणाचा छंद. ०संधी-स्त्री. प्रत्येक गात्राचा आदिम 🕽 ( ल. ) व्यंग्यार्थाचें भाषण; छद्मीपणा; उपरोधिक भाषणाचा भाग. ( ई. ) कॉक्स. ? •सम(करण)-न. ( नृत्य ) पायांचें रोख. ३ दांत: राग: वैर. ' जेव्हां तेव्हां त्याचा माझ्यावर कटाक्ष ! स्वस्तिक करून पाय काहून घेग व दोन्ही हात कटीवर ठेवण मी काय त्याचे अर्से घोडें मारलें आहे ? ' अ कोधदष्टि; गैरमर्जी व कमरेची एक बाजू थोडी वर करणे. • सन्न-न, करगोटा: 'त्याने माझ्याकडे कटाक्षाने पाहतांच मी भ्यालो.' ५ मुद्दा; करदोडा; कंबरपटा; कटिबंद. [सं. ] ०स्नान-कटिन्हाण; ब्बोर: रोख: कल: अश्वित. ' मोटमोटया रिसकांचाहि वरीलप्रमाणें पायापासून कंबरेपर्यंतचे अंग धुणें; स्नानाचा एक प्रकार.

पाइन **बोल्गें, 'बहुतिच बोल्लि कटावगरीनें'** –दावि १८४. कटाक्ष आढळेल. '–नि. 'गीतेचा सर्व कटाक्ष याच तस्वावर

कटाक्स-वि. काटक; सहनशील (शरीर, माणुस). 'मॅढरापेक्षां कटास-पु. कष्ट; त्रास; संकट ( अन्न वन्न, घरदार इ० च्या वकरें कटाक्ष असतें. ' -मराठी ३ रें पु. ( १८७३ ). ११८. -पु. अभावासुळें); काबाडकष्ट; कुत्तेवाशी; अंगमोड ( आजारी, त्रासिक, कणखरपणा; सोशिकपणा; ( श्रम वगैरेचा ) काटकपणा. [ सं.

कटि-ली. १ कंबर; देहाचा मध्य भाग; माजी. २ कड ( कडेवर घेण्याचे ठिकाण ). ' कर कटीवरी टेऊनिया । '३ (नृत्य) कटासर्णे—अित. १ त्रास, संकट सहन करणें; हाल सोसणें. नृत्यामध्यें कटिकमें पांच आहेत:-कंपित, छिन्न, विश्वत, उद्घाहित, व रेचित. [सं.] अकांची-कंबरपटा. 'कटिकांची वरी हिरे थोर। टांत सेल कहन कंबर पुढें मागें इलविणें. ॰तर-न. कंबर; इंगण; कटाह - पु. कढई; कटायी (कढई उलटी केली असतां तिचा कनवट. 'वंशी नादनटी तिला कटितटीं खोवोनि पोर्टी पर्टी।' ठेवला आहे असा (पुरुष, स्त्री.) •वाद्ध-वि. १ फंबर कसलेला. २ कंटाळ-पु. १ कंटाळा; थकवा. २ वीट; शिसारी; तिर- तयार. ( कि॰ होण; असणे ). ०वंध-पु. १ कंवरपट्टा; कटिवंद; उष्णकटिबंध-कर्ववृत आणि मकरवृत यामध्ये (४७ अंश) कंटाळणं-अकि. १ त्रासणें; दमणें; भागणें. २ आळसणें. आहे. यांत उष्णता फार असते. २ समशीतोष्ण कटिबंध-अयन उत्तरंकडील तो उत्तरसमशीतोष्ण आणि दक्षिणेकडील तो दक्षिण कंटाळा, कटाळा-पु. १ थकवा; शीण; भाग. (कि॰ समशीतोष्ण. यांत उष्णता व थंडी समसमान असते. ३ शीत परिधानपीतांबर प्रावरणें हे सामग्री आणावी. 'कटिबंध पहा. कंटाळ्या-वि. लवकर त्रासणारा; कंटाळणारा (काम, श्रृत-व. (तृत्य) उजवा पाय सुचीकरून मग अपविद्ध करणां-प्रमाणें करून कटिरेचित करणें. • वात-प्र. कंबरेंत शिरणारा वात: कटाश्च-पु. १ डोळयाच्या कोपऱ्यांतून पाहणं (साभिन कंबर धरणं. ०श्चल-पु. (ल. )अतिशय कामवासना; विषयलंप-

ण्यासाठीं कापणें. २ केंस कापणें; केंस राखणें. 'हेअर कटिंग वाडगा; द्रोण. २ कह भोपळा; जव्हेरी नारळ, ठांकुड इ० चें सॅलून. [ई.]

कटिता-टा, कटेटा--पु. (व.) जिम्मा; मक्ता; कंत्राट; करार. 'आम्डी असा कटिता नव्हता केला. '

कटिंदर—पु (कु.) किंदर; कांडेचोर; ऊद; काळमांजर; हें झाडाच्या ढोलीत रहातें.

कटिजन-कटंजन पहा.

किटिबंध-पु. कटिबंद; कटबंद; कटावाची कविता; यांत प्राप्त, अनुप्राप्त, यमके यांची रलचेल असते. कटाव पहा. उदा॰ 'श्री शुक्तथोगींद्रानें रंभेचा गर्व हरिला॥'ध्रु०॥ तरीच एथे जन्मा यावें, तहगी कुचद्वय पेटे घ्यावे, मन्मथसरिता तहनी जावें, तहणीसंगे निसंग व्हावें, व्यर्थिच का ताहण्य हरावें ? तृणासनाला काय करावें ? सुखमंचकीं मंदिरीं भरावें, गाढालिंगर्नि शयन करावें,' इ० इ०. -अमृत २५. [कट+वंध ]

कटी-कटि पहा.

करू-नि. १ तिखट (मूळ अर्थ तिखट असा असून पुढें कडू असा झाला). 'संस्कृतांत कटु म्हणजे तिखट आणि तिक्त म्हणजे कडू असा अर्थ असून ... ' -गीर ८२१. तिक्त याचाहि मूळ अर्थ कड्ड असा असून पुर्दे तिखट असा झाला. २ कड्ड. 'कटवम्ल लवण मेलें। गर्भवतीचे पुरती डोहळे। '-एभा १०.४३०. ३ तीव; उम्र; भयंकर, ४ अप्रिय; वाईट; दुःखदायक; मर्भभेदी ( भाषण ६० ). ५ (ल.) आवेशपूर्ण; जळजळीत; जहाल; तापट. [ सं. ] oकरंज-पु. करंजाचे झाड व फळ; है कह व ज्वरनाशक असते. तुंबी-स्री. कडु भोपळा. ०फल-न. १ कारली. २ कडु पडवळ; कंकोळ इ०. ०**रोहिणी**–स्त्री. काळी कुटकी, कटुकी. ०**वाण**–न. (रत्ना.) १ नापीक जमिनीची कायमधारा पद्धतीने वंशपरंपरागत दिलेली देणगी. २ अशी देणगी दिलेली जमीन. [सं.]

कटुकी-शी. कुटकी; एक औषधी झाड.

तीक्ष्णता. 'अंतर्मिलिन इवते चक्षु जसे पाहतांचि कटुतेला।

–मोआदि २४.२८. ३ अप्रियता. [कटु] **कटुवण**----न. (क.) वाडवडिलांचे ठिकाण.

झोळणा; बटवा ( दागिने, वजनें, तराजू इ० ठेवण्याचा ). [का. कर्ले=सोनाराचीं वजनें, कर्लेचील=वजनें, इ० ठेवण्याची पिशवी]

कंटुली, कंटोली, कंट्रल-खी. करटोली; कर्रुली. कटोत्रा-कटमिती पहा. 'कटोत्र्याचे दोन आणे याज

पासून घेऊं नये. ' - विक्षिप्त २.५८.

कटोरा-पु. १ मोठी वाटी; मोठ्या तोंडाची पसरट वाटी; ोण. 'कटोऱ्यांत दुग्ध श्वानीचें काढून ! '-रामदासी २.७३. ३ (भरतकाम) वाटीप्रमाणे खोळगट जरीची टिकली. –वि. ( ल. ) लहान; सुंदर ( स्त्री, मृल, गाय इ० ). **कटोरी** जनायरें-१(माण.) लहान जातीचीं जनावरें. २ दुसका; ठेंगणा ( माणूस, जनावर ६० ). [ सं. कटोरा; प्रा. कटोरग; हिं. कटोरा; सि. कटोरो; गु. कटोरी-रो ]

कटोरी—स्री. लहान कटोरा.

कटोल (व.), कंटोलें-कंटोळ-ळी--- न. कर्डेलें (भाजी); करटोली, काटले.

कटोळर्जे—( की. ) कटुळते पहा.

कट्ट, कट्टसीन-पु. ( नाटक ) महालाचे नुसते खांब; जंग-लाची नुमनी झाडें, पाण्याचे नुमते प्रवाह, पर्वताचे चढउतार, इ॰ दाखविणार पडदं किंवा पडयाचे तुकडे. हे त्या त्या आका-राच्या चौकटी करून व त्यावर कापड ठोकून रंगवितात. जसें:--जंगलकट; महालकट इ०. [ ई. ]

**कद्ग्य**---न. (गो.) दवच; दरवंटी.

कट्टर-सी. १ कंबर. 'लवथवित मलपे दोंद। वेष्टित कट्ट-नागवंद। '-दा १.२.१६. [सं. कटि]

दंत. ' -दावि ३७;४०४. २ एकोपा; जूट. 'कष्ट घालून राज-कारणा । लोक लावी ।। ' –दा १५.२.२५. [का, कट्टु=बंधन, बांधण ] **ंबंद**-जुट; एकत्रितपणा.

कट्ट-पुन. एक प्रकारचा आवाज (विशेषतः तार देण्याच्या यंत्रावर होणारा ); खट, खुट आवाज; याशिवाय बाकीचे अर्थ कट शब्दामध्ये पहा.

कटट-कन-कर-दिशीं-कट-कन-कर-दिशीं पहा.

कट्टर-वि. १ (गो.) कट्टेर; जुनेपुराणे; जीणे; फाटकें; **कटुता**—की. १ कडवटपणा; तीव्रता. २ तिखटपणा; नष्टप्राय. २ पुराणमतवादी; सनातनी. ३ ( हि. ) हट्टी; दुरा-प्रही; निर्देय. ४ कट्टा; पक्का; पूर्ण; अट्टल; बिलंदर. [ हिं. ]

कट्टा-वि. १ बळकट; धिप्पाड; कंटक. २ हुषार; चतुर; निपुण; तज्ज्ञ; चपळ ( लेखक, वक्ता, योद्धा, स्वार, इ० ). 🐧 **फटुळते, कटोळते—**न. सराफाचा किंवा सोनाराचा गोल वीरश्रीयुक्त; शूर; उत्साहपूर्ण; तहख; धाडशी ( माणुस,मसल्त, युक्ति ). -शिदि ३४३. ४ घनघोर; भयंकर; कडाक्याची; आवे-शाची; कटाकटीची; जोराची (लढाई, कज्जा, भाषण, मेहनत). ५ थोर; अफाट; मजबूत; साहसी; बळकट (सैन्य, ब्यूह् ). ६ अंत.करणापासूनचा; निप्रही; पक्का. 'औरंगजेब कटा मुसलमान होता. ' ७ पूर्ण; पुरा; जाज्वल्य. उ० -कटा सुधारक; कट्टा 18859

'देऊळकरा.' २ (क.) ओझेक-यांनीं ओशें ठेवण्यासाठीं पाहे।तों गहिंवरें कंठ दाटलाहे।'-संवि २.८५. 'सांगु जातां मोठ्या रस्त्याच्या बाजुला खांद्याइतका उंच बाधलेला ओटा; मुखानें।तों कंठ आला महतन। ' -नव २२.४५. •फूटणें-धर्मधका. ३ जूट. [ सं. कट=आवरण; तं. कट्टू=ओटा, बांध ] (गायन) १ चिरका आवाज होण. 'फार उंच स्वरांत म्हणू नकोस, **४ दुकानांची रांग, जसें-सराफक**द्दा. [का. कट्ट-बांधर्गे; कटे= कंठ पुटलातर पंचाईत होईल.' २ कंठ (अर्थ ३) येणें (पोपट, इ० ओरा 1

कत्अ; सं. कृत्=कापणें; प्रा. कट ] ॰कट्टी घालणें-(क. ) घसा वसणें; आवाज (गाण्यांत, भाषणांत ) स्पष्ट न निघणें. पंतर्गाची काटाकाट. ' भी त्याच्या पंतर्गार्थी कहाकडी घातली. ' 'उण्णकाळी तेल तिखट खातां । तेण बद्धक जहाले बहतां । म्हणती

अर्थ ७ पहा. 'सोंगटी कटीला बनवा.' •धरणें-गांठणं- •भोकळा करून रडणें-मोठवाने रडणें; मनमुगद रडणें; बसर्णे-(क.) निर्भय ठिकाणावर असर्णे. 'त्याने कडीला घरती ओक्साबोक्शी रङ्गें; भोकाड पसर्णे. 'मोकला कहनि वंठ आहे. [सं. कटि; म. कट]

योग भांडयाप्रमाणे करतात. ' लेकांनो एक एक कही फेणी तर होणें, 'प्रतिवचनप्रसंगी प्राण कंठास आला। ' -सारह २.१०३. भागाळच वसल केली आहांत । ' -सद्यादी २०१. [सं. बवच; २ दु:साने किंवा भुकेने व्याकुळ होणे. केटास लावणे-मिठी म. कवटी ] ब्रह्मायरो-वि. (गो. ) दिखी; भिकारी; दैवहीन. मारणें: आलिगन देणें. 'कंटास त्यास लावन ।'-संप्राम १५.

कट्टी करणं—अफि. (कु.) मेत्री तोडणें.

वरील एक अधिकारी. [का.]

कटटेर-कहर अर्थ १ पहा.

कटरेल-न. (गो.) करवंटीचें तेल [कडी+तेल]

कटटो-न. (गो.) फुटके भांडे.

-नव १२.१७०.

३.१.३१. [ सं. कटु ]

२ कठवळी नामक कृष्णयजुर्वेदाचे उपनिषदः [सं ]

अभिमानी. [कट=अति, पुष्कळ; कटखादक=कट्टा खादाड. -भाअ निधेना. '[सं.] •दाटर्णे-भरून येणे-सट्गदित होर्णे-दुःख किवा आनंद यांच्या उमाळचाने घसा दारणे, त्यामुळे तोंडांतून कट्टा-पु. १ ओटा. 'घरापुढील कटा; ' 'जकातकटा; ' शब्द न निवर्णे; आवेग वेणे; सदूदित होणे. 'दासाकडे हतुमंत पस्याला ). ३ खणखणीत शब्द निघणें. 'त्याला नकताच कंठ कट्टा-पु. कापाकाप; कत्तल; नास -पया ३११. [अर. फुटला आहे. 'ध नयांत वेणे; प्रौटदशा प्राप्त होणे. •बसर्णे-कट्टी-सी. (कर्ना.) सोंगटवांच्या पटातील कट, कट कंठ बैसले आतां। नये गातां कीर्तनीं ॥ '-संवि २२.१२२. तेथवां। आठवृति मर्नि जानकीथवा।, -( वामन ) भरतभाव १४. कटरी-ट्रे—मी. (गो ) करवंटी (नारळाची) हिचा उप- कठास-कंठी-प्राण येण-१ (भीतीनें, दु:खानें ) अर्धमेलें कंटी प्राण उर्णे-आसन्नमरण होणें; धुगधुनी राहणें. 'त्याच्या कट्रिटमणी-नी-पु. कट्टीमती. १ (भामटी बोली) भाम- नुसता कंटी प्राण उरला आहे. 'कंटी प्राण ठेवणें, धरणें-ट्यांचा नाईकः, तालमङः, तालदरू. -गु १३. २ (विजापुर) महारां- राहणें-एखादी इच्छा किंवा आशा सफल झाल्यावर मर्फ अशा इराधानें जीव धक्तन राहणें. 'अस्थि शिरा दिसती नयनीं। प्राण कंठीं घरिले त्यानीं।'-संवि २०.७७. -ह २१.७२. 'तुम्हाविण कंटी प्राण राहिला असे ॥' -रन्न ४.३. 'सुलगा येईपर्यंत म्हाता-्याने कंटी प्राण धरून टेविला होता. ' **कंटी धारण करणें-**कट्यार--कटार-ट्यार पहा. 'फरस मुरज माडू कट्यार ' १ गळ्यात घालणें ( माळ, अलंकार, ६० ). २ जपणें; स्मरण करणें. ३ आति प्रियं असणें, ॰कार्च, इय-न, कर्कश आवाजः कटच--वि. बद्ध, बहु. 'बटव तिक्षणें सर्वीय पोळे।'-दा आवाजाचा कर्वशायणा •क्तोकिला-ळा-स्री. ( ल. ) सुकुमार, मधुर आवाजाची स्त्री; पिककंटी. [ मं. ] •गत-वि. १ गळधां-कठ—न. १ यजुर्वेदाची एक शाखा. कटऋषीने ही रचिली. तील ( दागिना, वस्त इ० ) २ नेहर्मी तोंडपाठ असलेला ( अस्यास, वचन इ०); मुखोद्रत ३ गळचात्री आलेला. [मं.] **गत प्राण**-वि. कंड—पु. १ गळा (हतुवटीच्या खालील व खांबाच्या वरील पुराधुगी असलेला; ज्याचा प्राण गळवाशी आला आहे असा. शरीराचा भाग ). 'कंटी झळके माळ मुक्ताफळांची ' --गणपतीची ं •चामाकर न्याय-९ गळवांत सोन्याचा दागिना असून तो हर-आरती. २ (गायन) गळ्यांतून निघणारा ध्वनिः; आवाजी. 'स्वरा- वला अशा समजुतीने घरभर हिंडणे. समानार्थकः-काखेत कळसा, वरुनि समजे कंठ.' 'तिचा कठ फार मधुर आहे.' ३ (पोपट, कबूतर गांवाला वलसा; गांडीखाली आरी, चाभार पोर मारी. •नाळ-चिमणा इ०) पक्ष्यांतील नराला तारण्यावस्था प्राप्त झाली असता न. गळ्याची नळी. मान 'मग बंठनाळ आटे।'-ज्ञा ६.२०७ गळ्याभोंवतीं जी एक काळी रेपा उमटेत ती. ( कि॰ फुटणें ). ' तदा कंठनाळांतुनी शब्द झाला ' -गणपतिजन्म. [सं.] ॰नाळ ४ भांडे वेगेरेंच्या तोंडाखालचा आवळ भाग; काठ ५ श्रामनलि- चिरण-गळा कापणे; ठार करणे. ०**पाठ-**वि. तोंडपाठ: मखोद्रत. केचें बरचें तोंड, मणका; नरडें; घसा. 'दु:खामुळें कठातून शब्द 'धीम्य म्हणे तुज यावें शास्त्रासह कंठपाठ वेदानीं।'-मो आदि २.५१. •भूषण -न. गळयांतील दागिना. •मगी--पु. १ गळघां-तील हारामधील मुख्य मणी; गळचांतलें रत्न. २ गळचाचा मणका, घांटी. ३ ( ल. ) अतिशय लाडका; गळगांतील ताईत ( माणूस, वस्तु ). 'आवडते कंटमणी ही.'-संप्राम २९. **्मर्याद्**- विणे, संपविणे; कमातरी काढणे (दिवस, काळ). 'रामदास किवि. गळधापर्यत. आकंठ पहा. 'आज मी कंठमर्याद जेवलीं. ' **्मार्ध्य**−न. (गायन) संदर् गळा; गोड आवाज. [सं.] oमाळ-स्वी. (गो.) गंडमाळा. oरव-पु. आवाज. [सं.] **्रवान, ्रर्धेकरून-१ मु**द्दाम; निश्रयाने; स्पष्टोक्तीने. २ मोठमोठघाने ओरडून; घमा फोडुन; बंठगोप कम्न. ०रघोक्त-वि. निश्चयाने सांगितलेलें (भाषण इ०). ॰ द्वीप-पु. १ (तहानेने) घशाला पडणारी कोरड. २ (ल.) ओरड; उमीन घसा कोरटा करणें धसाफोड; ब्यर्थ समजूत (काढणें); (कि० करणें). 'वादी प्रतिवादी कडून अतोनात कंडसोप होत असतांहि ...' –टि ४.१३१. [सं ] सृज्ञ-न. १ जानवें. २ मंगळतव. [सं ] ० स्थ -वि. १ घशात **अ**डकलेले (बेडका, प्राण). २ गळवांतील (बाधिना इ०) ३ ( ल. ) जिव्हार्थी, पाठ असलेला (अभ्यास, पाठ, इ०). ४ कंटस्य वर्ग (गळघांतून ज्यांचा उचार होतो ते:-अ, आ, क, ख, ग, **घ. ड. ह).** रिं. े **म्यान**-न. गळा. -वि. कंठस्थ पहा. **्रनान**-न. १ गळशाखालचे स्नान (विशेषत. वायकांचे), (कि॰ करणें ). २ ( ल. )मान छाटणें; शिरच्छेद करणें. ( शीर छाटल्यानें आंतून वाहणाऱ्या रक्ताने होणारें स्नान ): नागवणें: लुटणें. (क्रि॰ घालणे). 'घों डी वाषासारख्या काळपुरुषाम ज्याने कंटरनान धातलें, त्या वापू गोखल्याच्या पराक्रमाचे वर्णन काय करावें १ ' सिं.] केठाग्र-न घसा; ध्वनि इंद्रिय, कंठ अर्थ ५ पहा, (सामा-न्यतः सप्तम्यत प्रयोग ), केटाग्रीं, 'कटाग्रीं संघानी धरियेला हरी । अवध्या विखारी व्यापियेला । ' [स. ] **कंटाभरण**-न. १ गळ्यांतील एक अलकार, 'सौमारयद्रव्ये' फेटाभरणे,' –एरुस्व ६. ८७. २ घोडचाच्या मानेखाली अमलेला शुभदायक भीवरा ३ गळ्यातील ताईत: प्रिय. कंठावराध-पु घसा दादून येणे. घसा धरणें, बन्नणें. [सं.]

**कंठक**—वि. काटक; कंटक; धिम्मा; मोशीक, धाडशी [कंडने]

**कठ**ु — ५ १ गरादा: रेजे वस्विलेली चौकट: गजाचे काम (परुंग, गाडी, दार, खिड ही इ० चें ): कटारा. २ खोगिराने खोड; खोगिराच्या बाजू ३ (बुहडी) कुंडीच्या तोंडाला पेल्याच्या तोंडासारखा सभोवार केलेला कामट्यांचा कांठ. कामटयांचा पिंजरा (आंत जनावर टेवण्याचा). 'चिन्यास बसण्यासाठी एक कठडा केलेला असतो, तो घोडयावर टेवितात.' -चिमा ३४. ५ गॅलरी; सङजा. [काष्ठ+कट=आवरण; सिं. कट हडो ] –ड्याचे खोगीर-न. चैकटीचे खोगीर: भोंवर्ती कठडा किंवा गाया, गिर्या असलेल खोगीर; खोड.

**र्कटर्ण** — उक्ति. १ सहन करणें; सोसर्णे ( आजार, दुःख ). 'कैसा केठनिया राहीं भेवसार ।' --तुगा ५६५. **२** कष्टाने घाल-हर्नुमतासि म्हणे । मज सर्वथा न केंट रामविणे । ' -संवि २.८६. ३ गतीने मार्ग अतिकांत करणे, तोडों, चालों (अंतर, रस्ता, प्रवास ). 'ते मार्ग न कंटे तेर्णे । परी कप्टर्णे अनिवार । ' –एभा २१.३७. [ सं. कठ, केठ किया सं. कष्ट; प्रा. कट्ठ; का. कंटिसु= इखणें, दुःख होणें ]

कटरडा--पु. कटडा.

कठवर्णा--- कटवणी पहा.

कंठा—यु. बोन्याच्या मण्यांचा, मोत्यांचा, हिन्यांचा किया इतर रत्नांचः गळवात घाटावयाचा हार; माळ; कंटभूषण. २ फुलाचा गोल: एक प्रकारचा तुरा. तुरा पहा. [कंठ]

क**टांजन**—कटंजन पहा.

क**ठाड-डा-रा**--पु. कटडा पहा.

कठाडीभ्वोगीर—कठड्याचे खोगीर पहा.

कठाण-न, कठाणमठाण-न. १ मग, उडीद, तुर वंगरे कडधान्य; कडदण, काठण पहा. २ (व.) रच्वीचे पीक. ' थदा कठाण वरे आहे.' **कठाणी ठेवणें-**१ कडघान्यासाठी, रब्बीसाठीं जमीन राखन टेवर्गे. २ उपाशी टेवर्गे. [सं. काष्ट्र; प्रा. कट्ठ+

कठाणी---स्त्री. वावर. --शे ७.९१. (-नाको.)

कंठाळ -ळा--धा. जनावराच्या पाटीवर टोहों वाजुस मारखी बसेल अशी पडशी, गोणी, बारदान, 'मरोनिया बंठाळ स्वामीपामी यावें।' -रामदासी २.५७. 'भाऊ कंटाळीस गुंतला। चाकर पळाला। ' --ऐपो ३३४. --वि ( ल ) पुष्कळ विषयांचा ममावेश करणारा ( टराव ). 'घो ड्यावरील कंडाळींत ज्याप्रमाणें निर्तानराळ्या वस्तु देवलेल्या असतात त्याप्रमाणे कंटाळी ठरा-वांत निर्रानराळ्या विषयाचा समावश केरेला अमतो. ' - टि॰या. [का कंटंः≔पडशी, गोणी (जनावराच्या पाठीवरील): कंठतल+ र्भासका-राजवाडे ] ०लादण-१ तहावर भारी गोण, ओझे ठेवमें, २ (छ ) एखाबावर जबरदस्तीने एखाडी गोष्ट लादणें **म्ह**० तुम्ही आम्ही एक आणि कंठाळीला मेख; किवा कंठाळीला हात लावं नको=कामापुरते नातं जोडणें; खोटी मत्री, स्वार्थी स्नेह. [का. कटले]

कठाळू -पु. (व. ना.) सांड; पोळ. [सं. कठि=शोके, कृच्छजीवने ]

**कैठाळ**— पु. अळवाची एक जात. याची पानें मोठीं असन राजाळवापेक्षां लहान असतात. पानाचा रंग हिरवा असन देटास लाल कंठ असतो. [कंठ+आळ]

कंठाळ्या—वि. १ कंठाळ, ओर्झी वाहणारा, बाहण्याच्या कृत्यः म. कुठें, कोठें; गुं. कठें; सिं. कथें] लायकीचा (पशु). २ (ल.) मंदबुद्धीचा; जड (माणुस).

कठिण-ठीण-न---वि. १ अवघड; अशक्यप्राय; दुष्कर. 🤻 संकटपूर्ण; आपद्ग्रस्त; कष्टप्रद ( गोष्ट, बनाव, प्रसंग). 'कठिण समय येतां कोण कामासि येतो. '-र १०. ३ घटः; बळकटः; टणक; नरम नव्हे असें; जें तोडण्यास बळ लागतें असें. 'लोखंड कठीण असतें. ' ४ करण्यास वाईट ' ही गोष्ट ( चोरी ) कठीण भाहे! ' ५ दुःखप्रदः सोसण्यास भवधडः जिवावरचेः; मरणप्राय (आजार, रोग, स्थिति ). ६ क्रर; कठोर; दयाशुन्य (माणस, कृत्य ). ७ मनास लागेल असे; कडक; कटोर ( शब्द, भाषण ). 'आपले झांकी अवगुण । पुढिलास बोले कठिण ।' –दा ५.३.९२. 'बचन जयाचें कठीण। तो येक पढतमर्खा।' -दा २.१०.११. ८ समजण्यास अवघड ( प्रंथ, अभ्यास, व्यवहार ). [सं. कठिन; गु. सि. कटण; पं. कटण-न ] **्वाटणें**-अवधड वाटणें; दु:ख होंगे. -नोत्तर-न. (काव्य) दुर्भाषण; शिवीगाळ; निर्भर्तसना. 'म्हणोनि भांडे दिवस रात्र। कठिनोत्तर बोलत।' [कठिण+ उत्तर] ॰मर्जी-स्त्री. गैरमर्जी; इतराजी. ॰वर्ण-पु. ट वर्ग आणि जोडाक्षरॅ.

कठिणत्व--- न. कठिणपणा; काठिण्य. 'यास्तव भाषां-तराचें कठिणत्व यांत इतकें दिसून येणार नाहीं. ' -िन १९७६. सिं. कठिनत्वी

कंठी--स्री. १ पुरुषांच्या गळ्यांतील सोन्याचा किंवा मोत्याचा तीन किंवा चार पदरी माळेसारखा एक अलंकार, माळ. कंठा पहा. 'तैशी घेतां कंठीं मजिस तब कंठी धरियली. ' -विविध ८.१.२०. [कंठ] २ तुळशीच्या मण्यांची केलेली माळ. (सामा.) माळ. (विशेषतः पंढरीच्या वारकऱ्याच्या गळधांतील ). 'लावृनियां मुद्रा बांधोनियां कंटी। हिंडे पोटा-साठीं देशोदेशीं। '-तुगा २७३०. (कि० बांधणें=शिष्य करणें, बनविणें ). ३ सतारीचा र्किवा विण्याचा भोपळा व दांडी यांच्या सांध्यावरील वर्तुळाकार हस्तिदंती काम. ४ अंगरख्यास गळघाच्या ठिकाणीं शिवृन जी हारासारखी एक प्रकारची नक्षी करतात ती. [सं. कंठिका; प्रा. कंठिआ] **्दार**-वि. कंठी असलेला (अंगरखा). अंगरख्याचा एक प्रकार, 'कंठीदार अंगरखा दुपेटा भरनक्षी भरजरी। ' -होला १२१.

कंठी-स्त्री. (गु.) भाताचे लोंगर, कणीस.

कंठिदार बाणीच्या. ' -ऐपो ३०९. [सं. कटि ?]

कंटीरच-प. सिंह. ' बद्ध म्हणे पांच पांडव । हैत काननीचे कंठीरव।'-पांप्र ३१.२१. [सं.]

कठे-थे--किवि. (खा.) कोठें. [सं. कुत्र; प्रा. कुट्ठ-

कंठेर--पुनि. ( गो. ) सुंदर तांबडया कंठाचा; पोपट. [ सं.

कठोर—वि. १ टणक; कठिण (दगड, लांकुड, ६०). 'विस्तीर्ण वर्तुळ उदप्र कठोर भारी। वर्धिष्णु ते स्तन तिचे कनकानुकारी। '-र १५, २ निर्देय: दयाशन्य (अंतःकरण, मन ). ३ तीक्ष्ण; बोचणारें; मर्मभेदी (भाषण ). ४ कर्कश; भसाडा ( आवाज ); याच्या उलट कोमळ; मृद्. ५ सक्तीची; कडक; निष्दुर (शिक्षा, वागवणुक). [सं.] •वर्ण-पु. कव-र्गादि पांचवर्गापैकी प्रत्येकांतील आरंभीचे दोन व शवस हे वर्ण.

कंड्य-वि. १ गळ्यासंबंधीं; कंडांतून बाहेर पडणारा (उचार). २ कंठवर्गीय; कंठस्थानाचे (वर्ण). [सं.] ०वर्ण-पु. कंठस्थ वर्ण; भआ, कवर्ग आणि ह. •स्वर-पु. अ आणि आ हे स्वर.

कड-- स्त्री. कंबर. [सं. कट, किट]

कड-पुन्नी. १ वाजु; पक्ष. 'तुं सदानकदा त्याची कड घेऊन बोल्प्त असतोस. ' २ बाजू; टोंक; कांठ; शेवट; मर्यादा ( शेत, तळें इ॰ ची ). 'सुर्याची चकचकीत कड दामूस लवकरच दिसुं लागली. ' ३ दिशा; प्रदेश; विभाग ( चतुर्ध्यत, षष्ठ्यंत प्रयोग–ह्याकडेस; त्याकडेस; इकडचा; तिकडुन इ०). 'नये मंत्रादिक तयाकडे। '-ज्ञा १७.१९२, ४ (व.) बरगडशांची एक बाजू; कुस. ५ सीमा; पराकाष्टा. ' तंव देओ भणती साचची। परि कड केलें आम्हीची। '-शिशु २००. ६ निकाल; शेवट ( आरंभिलेल्या कार्याचा ). 'अरे! असे करण्याने तुझी कड लागेला का ? ' [का. ते. कड=जागा, बाजू, दिशा; का. कट= शेवट ] • **ओढणें -घेणें -धर्णे-**एखाद्या( माणूस, कार्य )ची बाजू धरणें; पक्ष स्वीकारणें. ०करणें-(व.) टिकाव धरणें. 'तमचा भाऊ कड नाहीं करूं शकत यापुढें. ' • काढणें-एका सपाटयांत, दमांत शेवटास नेणें; आरंभून संपविणें (काम इ०). •चा-वि. शेवटचा; कांठावरचा; कडेचा. •चा रविवार-पु. शेवटचा रविवार (म्हणजे कथींच नाहीं). ०लाचणें-तडीस लावणः; शेवटास नेणः. 'कडे लावं आपुला काळ । सोडोनि तळमळ चित्ताची। '-भवि ५०.१४०. कडावर ठेवणं-( ना. ) उपाशीं ठेवणे; दुर्लक्ष करणे; उपेक्षा करणे.

कड-पु. कड़, कड़ असा आवाज, घ्वनि (तारायंत्राचा इ०). [ध्व.]

कड--पु. (राजा.) कढ; उकळी; उसळी (तापळेलें पाणी, केठीदार—वि. धष्टपुष्ट; रुंद पुठ्व्याचा. 'स्हशी दोन सहस्र राग वगैरेचा ); आंच; उष्णता. कढ पहा. ०काढून र**डणें-**। (राजा. ) ओक्साबोक्शी रडणें.

कड--पु. एक प्रकारचा रेतीचा दगड. [का. कडु-कडर= दगड ]

कंड---स्नी. १ खाज. २ खह्ज. ३ (ल.) तीत्र इच्छा; स्फुरण; सुरसुरी; चेव ( लढाई, भांडण वंगरेची ). [ सं. कंड़ ]

कंड--न. (गो.) बांबुची कांब. [सं. कांड] चकाकणें ]

–विवि १०.५-७.१२४. ४ (रु.) कठोर; उम्र; रागीट. 'त्याची ' कडकभार निघारे । ' –वेसीस्व ६.५६. मुद्रा बरीच कडक दिसत आहे. '-विवि ८.१.५. 'ठाऊक नाहीं कडक मर्जी आमची. ' -कफा १७. ५ जलाल; प्रखर ( भाषण, वाद्यांचा ध्वनि; गोंगाट; कडकडाट. [ ध्व. ] लेख, ऊन इ० ), ' उष्ण कटिबंधांत एकादे वेळेस उन्हाळा कडक होऊन सर्व पदार्थीचा सत्यनाश होऊन जातो '-पाव्ह ५५. कडक डोहा।'-मोगदा १.१९. ७ वाळलेले: आईता नाहींशी झालेलें (धान्य, भाकरी). ८ सणसणीत; जोराचा. 'अधिकाऱ्याने त्याच्याविरुद्ध कडक रिपोर्ट केला. '९ टणक पण ठिसूळ ( लोसंड, सोर्ने किवा शिसे यांच्याशीं तुलना करतांना ). १० जहाल; झोंबणारें; उष्ण (तिखट). ११ कच्चेपणामुळें दडस (फळ, भाजी ). १२ दणगट; निकोप ( माणस, जनावर ). १३ ( ल. ) कड़; तीव ( औषध, तपकीर, विडी ). १४ तीक्ष्ण; बोचणारे ( थंडी ). १५ कर्कश; कानठाळ्या बसणारा ( आवाज, संभा-षण). [ध्व. कड; तुल० सं. कड्डु = किंग होणें. हिं. कडा= कडक; किंवा सं. कक्खट-वर्णव्यत्यय होऊन ] -किंवि. (ध्वनि) मपाटयानें; चट्दिशीं; चट्कन; मोकळेपणानें ( उद्योग इ० होणें, करणें; माणसे इ॰नीं धांवणें, चालणें ). ॰झोंप-स्नी. गाढ झोंप;

शांत झोंप; तब्बल झोंप. (कि॰ घेणें). ॰ बिजली-स्ती. १

कडक वीज. २ ( ल. ) चलाख; चपळ; तडफदार; तापट (घोडा.

घोडी, स्त्री ). ३ ( ल. ) त्वरेने मारा करणारी तोफ. ०लक्ष्मी--

स्री. लक्ष्मीच्या (देवीच्या ) उप स्वरूपाचे सोंग घेऊन भिक्षा

मागणारा; आसुडवाला भिक्षेकरी- (हा आसुडानें कडक असा

भावाज काढतो म्हणून ). श्वीज-स्त्री. (ल.) कडक; तापट;

चपळ ( मनुष्य, जनावर ). •साचित्री-स्त्री. कडक, तापट,

तरफदार, चलाख स्त्री. •हजामत-स्त्री. राठ केस असल्यामळे

**फड़फ-**-कड़ाका पहा.

त्रांस होणारी हजामत.

मजन-प् (हिं.) (जंबिया, बांक) आपल्या हातांतील जंबि-यान जा डादाराच्या उजव्या पायाच्या बाहेरील घोटवावर मार्गे.

कडक-पु. (हि.) समुदायः गदीः गौगाट. 'पायदळ निशाण कडक पुढें उडाला।'-ऐपो ११०. [सं. कटक]

कडक-का, कड़ाका--प. (हि.) हिंदी भाषेतील एक कॅंड--न. (गो.) ज्वाळा. [पोर्तु. ई. कॅंडल; लॅ. कॅंडर= वृत्त, छंद. ह्या वृत्तांत भाटाचे गाण अयते. याला वीर असेंहि दुसरें नांव आहे. अमृतरायाची कांहीं कविता या छंदांत आहे. कडक-नि. (कडक असा मारतांना होणारा आवाज, या- याचे उदा० 'ध्रवागमन ऐक्तांचि भूप हर्ष मानितसे, तट तट वह्न ). १ टणक ( लांकूड, माती ); कमी चिकण. २ महाग तुटति कसे, पूर्व दिशे पूर्ण चंद्र समुद्रासि जसा दिसे, उचंबळूनि (भाव, दर). 'विलायती हुंडीचा भाव घसरल्यामुळ सरकार गर्जतसे.' -अमृत ११. 'नाना परें नाना श्लोक। नाना वीर कृत्रिम उपायांनीं नाणेवाजार कडक राखून टेवतें. ' –के १०. नाना कडक । ' –दा १२.५.५. [ हिं. कडका–खा = यशोगीत, ६.३०. ३ शिस्तीचा; तापट. 'आपलेवडील मोटे कडक आहेत.' युद्ध गीत ] ०भार–पु. कडका गाणाऱ्या भाटांचा समुदायः

**कडकड—**पु. नगारा; ताशा; टाळ; ढोल इ० चा आवाज;

कडकड-पु. (गो.) हुरहुडी; थंडीचा कांकडा. [कडकड] कडकडां-किवि. नगारा, ताशा इ० वार्ये वाजणें; वाळ-६ तेजस्वी; पाणीदार. 'कृष्ण पुरःसर पांडव भाले हांकीत हय लेला पदार्थ मोडणें, संतापून शिन्या देणें, झाड मोडणें वंगरेच्या आवाजाप्रमाणें किंवा उकळणाऱ्या तेलाच्या कडकड आवाजा-प्रमाणे; कडकन ( कि॰ वाजणे, फुटणे ). 'कडकड फाटतें गगन।' -विक १०९. कडकड शब्द उडाला गडगड गगनांत खांब जो चिरला। ' 'प्रगटे सिंह नराकृति ... '; 'कध्कडां जांभया येती।' -दा १८.६.३. [ध्व. कड दि. ] •दांत खाणें-त्रासानें किंवा रागाने जोराने दांतावर दांत घासणे; जोरांत दांत खाणे. • भेटणे-जोराने आर्टिंगन देंगें; मिठी मारगें; कडकइन भेटगें.

> कडकडणें -- अकि. कडकड आवाज होणें ( वीज इ० चा ). 'कडकडिला भडभडिला।' -दावि २७८. २ अतिशय उकळण, तापरें जाणें (पाणी, तेल, रागांत असलेलं माणुस). 'बहु कडकडे परशरें. जैसा अति तैलपाक थेंबानें। ' –मोभीष्म ११.५६. ३ वादळ होणे: प्रलयकालाप्रमाणे स्थिति होणे. 'बारा स्थ कड-कडिले। ' -दा १३.४.७. ४ जोराने रागावणे; तणतणणे; खब-ळणें. 'धिकारिति किति की या बाहिर सोडुनि भय कडकडो हा '-मोगदा १.१९. ५ मोडणं; तुटणं; आदळणं; आपटणं. ६ रागावून मोठ्याने बोलणं; शिवीगाळ करणं. -न. भांडण; कज्जा; कलह. [कडकड ]

> कडकडविणे-जिक्ते. (गो.) कांपविणे; थरारविणे; धास्ती उत्पन्न करणे.

> कडकडाट-पु. १ कडकड असा मोठा शब्द; कडाका; दणका; गर्जना. कडकड पहा. 'राक्षसांचा भार कडकडाट।

वाद्यांचा होय दणरणाट ॥ ' २ (ल.) निष्ठुरपणा; कडक स्वभाव; रगडिता नागे धावाय कडकडोनि चावार्वे । ' -मोकर्ण १४.३. तापटपणा. ३ ( ल ) आक्रोश; घडपड (नाखुषीमुळ). 'सात्विक । कडकडणें ] त्याग करी विवेकनिष्ठें। तामस त्याग करी कडकडारें। ' -एमा १३.१५२. [कडकड]

शब्द होणे (धनुष्याच्या दोरीचा, मोडण्याचा, तटण्याचा, इ०). 'सीत ओढिता आकर्ण। कडकडाटे घोष दारुण।' [कडकडाट]

कडकडा बाल-पु. (कों.) भाजल्यामुळे कडकड वाज णारा बाल: भाजलेला कडवा बाल.

कडकडी-स्त्री. १ कडकडीतपणा; ताठरपणा. २ जास्त वाळल्याने होणारा (कापड, पाने, कागद, इ० चा) कडकड भावाज: फडफडी. ३ तापाने अंगी येणारी कचकच, कांटा, हींव: कापरें; कंप; हडहडी. [ कडकड ]

कडकडीं-स्त्रीअव. (गो. ) डोक्यांत घारण्याची सोन्याची लहान फुले. [ध्व. १]

कडकडीत-वि. १ दाताखालीं फोडतांना आवाज देणारा, कुडकुडीत; कुडुंकुंड वाजगारे (तळलेले वाटाणे वगैरे). अतिशय उष्ण; कटत ( ऊन, पाणी इ० ). अति प्रखर; ऐन ( दुपार ). 'कडकडित दुपारीं चेतला अग्निभारी । '–मुंब १२६ ३ ताजी; तयार; पक्की; चांगली अवगत (विद्या, ज्ञान); त्या विदोनें भूपित ( माणुस ). ४ भाडभीड न टेवतां केलेले; स्पष्ट; मोकळे; खुळे (भाषण, न्यवहार); अशा स्वभावाचा; स्पष्टवक्ता; तापट (मनुष्य). ५ अक्षरशः शास्त्रोक्त आचार्रावचार पाळणाराः फार सोंबळा; अत्यंत शुद्ध; पवित्र; कहा (माणुस, सोबळें ). 'रामायणाचे वैशिष्ट्य स्थापन करणाऱ्या अनेक गोष्टींपैकी कड-कडीत चातुर्वर्ण्य ही एक गोष्ट असल्यामुळें आम्ही या गोष्टीस फार महत्त्व दिलें आहें. ' –मसाप २.२.११. 'स्वतः पंतचरित्र-कारहि तत्पूर्वीच्या पंतलेखकाचे बाबतीत कडकडीत सोंबळे राहिले आहेत असे नाहीं '-भक्तमयुर केका प्रस्तावना १५. ६ बाळलेलें आणि कडकड आवाज करणारें; शुष्क (कापड). नष्टिक; अत्यंत नियमित; न चुकतां पाळलेंठः; अतिशय कठिण ( त्रत, ब्रह्मचर्य, तपश्चर्या, वंराग्य इ० ). ८ खरेखुरें, जागृत ( पिशाच्च, वारें, सचार ). ९ ( काव्य ) खडवडीत: रखरखीत. ' तंब बल्कलें कडकडीत कठिन। नेसतां नये सीतेलागुन।' –रावि १०.१४९. [ध्व. कडकड ]

कडकडून-किनि. १ जोराने आवळून; गच्च; दृढपणे

कडकणा-णी-णें-पुन्नीन. १ नवरात्रांत (अगर इतर ेवेळीं ) देवीच्या वरील मंडपीला टांगलेले कागदाचे नक्षी**दार** करकदाटणें—अकि, कडकड असा आवाज होणें: मोठ्याने वाटोंके तुकडे. २ वरील आकाराच्या तळलेल्या पुन्या: तलच्या: फुलोरा. 'कृष्णालागी तेलवण । आणली कडकडीत कडकण । ' -एरुस्व १५ ९०. –वेसीस्व ८.११७.

> कडकणी—स्त्री. क्षयासारखा एक रोग: झडी: हाडीज्वर. (कि० बसर्जे). [कडक]

कडकणें -अित. १ बाळणें; सुकणे; कडकडीत होणें (कापड, भाकर, इ० ). २ अतिशय सुकल्याने तडकणः; उल्ले. ३ शुष्क होंगें; आक्रसणें; करपेंगें ( थंडीनें, उछणतेनें उमें पीक इ० ). ४ पक्कें होणें; बाळणें; कापणीला तयार असणे (गवत, धान्य इ०). ५ अशक्त, दुवळे होणे ( माणुस, जनावर ). ६ कडकड वाजण (चावतांना भाकरी; कापताना गवत; जळतांना काट, वाळ-लेले कपड़े, कागद इ०). 'बहु वार्षे मेळा कडकत भरें व्योम भरलें। ' -दावि २२३. ७ खुप रागावृन मोट्याने भांडण करणे; ताशेरा झाडणे. 'गोदूबाई पुन्हां कडकल्या. ' –हांकाध ९९. ८ कडकड वाजण; गडगडाट होण (सेघ, वारा, वीज यांचा). ' वीज कडकडली. ' 'तया तेजापेक्षां कडकत बळें वात सुरला।' -दावि २५५. ९ महाग होणे; जास्त बाढणें (बाजारभाव ). -शे ८.१८७. कडकून सांगणें-बोळणें-मोठ्यानें, जोरानें सागणें; बोलणें, ओरडणें, शिरा ताणुन बोलणें. [कडक]

कडकतवाला-वि. कडका गाणारा (भाट). कहका छंद पहा. 'गवई, गाणारणी, कडकडतवाले भाट, धाडी, नाटकवाले व भांडांचे तमाशे वंगरे जास्त नोकरीत टेवण्यांत आले. ' -ऐरा

कडका-पु. कडाका-खा. १ अतिशयपणाः; तीक्ष्णपणाः; भरः तीवता ( ऊन्ह, थंडी इ० चा ). 'उन्हाचा-थंडीचा कडका. ' 'आज थंडीचा मोठा कडका पडला आहे, नाहीं १'२ एका-एकी झालेले अतिशय दु.ख ( अंग भाजले, पिलस्तर मारले असतां होतें तसें ). ३ कडकडाट; गर्जना ( मेघांची ); दणदणाट; खण-खणाट; घोष; गजर ( अनेक वादाांचा ). 'टाळी भजनाचा कर-वृनि कडका ' –दावि २६८. ' संगळतुराचा कडका । ' –वेसीस्व ६.६९. ४ जोराचे भांडण; रागाचा आवेश. 'आला क्रोधाचा कडका। ' –दावि ३१४. ५ ओरडा, रड ( अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुष्काळ, सांथ, परचक व रिबद्दल ). अधिक अर्थासाठी कडाखा (बांधर्णे, आवळर्णे, मिटी मार्णे). २ ( गो. ) भिऊन; थोपटून. वितडाखा पहा. ६ थाट; मौज. 'आरंभला उत्छाह कडका' –दावि आवेशानें; जोरानें; त्यानें; त्यवानें; चवताळ्न (अंगावर २४८. ७ ज्वारीवरचा एक रोग ( यानें पीक वाळतें ). ( क्रिं० षाणें ). ॰ **ञाचणें –**रागानें, धावुन जावुन, जोरानें, चावणें. ' पुच्छ पडणें). –शे ७.१९५. ८ (कातकरी ) आवाज; चाहुल. 'रथाचा

कडका लागतांच राजाच्या मुलाने घांवत जाऊन देवाचा रथ भाकरी ). 'ताक घाटशील तर कडेंग भाकरी खाईन. '३ खर-धरला.'-मसाप १.३.३१.-किवि. सपाटवानै; तडाख्याने; त्वरेनैः तत्परतेने (काम, माणसाचे बोलेंग किंवा किया चालेंग ). [कडक]

कडका--- पु. ( हिं. ) हिंदी पदाचा एक वीररसप्रधान, उत्त- ( कडत+अंग ) जनपर प्रहार; पोवाडा; वीरश्रीचें कवन: एक छंद. 'भाट बोलती कडका। घडाघडी होतमे। '-दावि ४९६, कडक पहा.

कंडका-पु. (वे.) खांड; तुकडा; ओंडका ( लांकडाचा ). होणं, चुरा होणें. [कडंग] (कि॰ पाडों). 'लांकडाचा एक कंडका फोड. ' ॰ पाड र्गे-(क.) तोडुन टाक्रॅंग; भानगड मिटविंग. [सं. खंडक]

कडकांगी-वि. सडपातळ; किडकिडीत; किरकोळ. किडक+ अंग

कडकावणी--न्नी. फटका; तडाखा. [कडकावण ]

कडकावर्ज-विणं-अकि. १ चापणें: हजेरी घेणें; रागा-वृत बोलगें; खरडपट्टी काढ़गें ( रागें भरगें, निषेत्र करगें; ताकीद देगें भशा बेळीं ). २ आवेशाने बोलगें; गर्जना करगें. 'तो जेव्हां कडकावला, धनुवरी ठेला उभा भृतसा। '-आसी ३५. -उकि. १ ( थप्पड ) मारणे; (चानुक) लगावणे; सडकून काढणे; चोपणें. 'मालकाने आपल्या नोकराला चांगलाच कडकावला.' २ निर्भयतेनं, स्पष्ट बोरुग, सांगर्णे; झोकून देणें; म्हणून दाख-विणे; ( उत्तर, आधारवाक्य इ० ). [ कडका ]

कडकावून, कडकून—किवि. १ त्वरेनें; लागलीच; झपा-ट्यानें. २ धमकावनः धडकूनः न भीतां, कडकडून पहा. [ कडका-विणे ]

कडिकिद्-- पु. डांग; आकाराने व चवीने शिंगाड्यासारखा पांढरा कंद. याचे काप उकडून खातात. [ कुडा+कंद ? ]

कडकी-छी. १ अंगांत भिनलेली अतिशय उष्णता (उप-दंश, उप्र औषध, विष, ताप इ० ची ); मुरलेला, भिनलेला ताप; हाडीज्वर. ( कि॰ बसनें ). २ आग; दाह; ताप. ( कु. ) क्षयरोग. 'तेकां कडकी लागली हा.'≔त्याला क्षयरोग झाला भाहे. [कडक]

कंडकी-सी. (क.) (न्हावी) हजामतीच्यावेळीं मांडी-बर, अंगावर घालण्याचा कापडाचा तुकडा. ' अर तुझी कंडकी फार घाण आहे. ' [सं. खंडक; कर्ना. कंडका ]

कडकुसर-सी. (व.) काटकसर; कसोशी. 'मोठया कड-कुसरीनें त्यानें संसार चालविला. ' [ कड+कुसर, काटकसर ]

कद्भया-पु. ज्वारीचा एक रोग; कडका पहा. -शे ११. [ध्व. ] 944.

पुस; पक्कें. -पु. धान्यांतील टणक दाणा; गणंग. [ध्व. ]

कडंग-मी. थोडासा ताप; अंग कोंबट होणे; कणकण.

कडंगणें —अिक. १ कडंग होगें ( भात, पोळ्या वगेरे वाळ-ल्यामुळें ). २ अतिशय तापल्यामुळे किंवा कांडण्यामुळे कणी

कडंगी-डांगी-सी. (राजा.) तापाची कणकण; कण-कणी; अंग माडल्यासारखें होणें. (कि॰ येणें; लागणें; भरणें; जाण ; निवर्ण ). [ कडंग ]

कडगुळां-र्ल-न. १ (राजा.) कडें; कांकण; बांगडी. ' अडगु रे मडगुलं, सोन्याचं कडगुलं.' २ आधेल्याच्या(सापाच्या) अंगावरील काळें वर्तुळ, रेपा [कटक]

कड़गें--न. कडें; बांकी; एक अलंकार; दागिना, 'बांकि, साखळं अनंत, हस्तकडगें. '-ऋ १३८. [सं. कटक; प्रा. कडग] कडचा--(व.) सरादा; कलथा; उलथणे. -महाराष्ट्र 9998. [?]

कड्या--वि. १ कडेस असणारा; कांठचा; कडेचा; बाजुचा. २ कडील. ३ पक्षाचा. 'दर्यावाई आपल्याकडची फार दिवस राहील असे साबाजीस वाटलें नाहीं. ' -विवि ८.६.१११. का. कडे ] अादितवार-पु. शेवटचा आदितवार (कधींच न येणारा ), (जी गोष्ट कर्धीच करावयाची नसते ती करावयाची असे वरवर दाखविण्यासाठी ठरविलेला दिवस ). 'कडच्या आदितवारी. ' **॰ पोहणारा-**पु. १ नदीच्या तीराजवळच्या उथळ पाण्यांत पोहणारा. २ ( ल. ) फाजील सावधगिरी बाळगणारा माणस, व्यापारी, सरेवाज, घोडेस्वार इ०). २ लांबून, दुस्तम मदत करणारा; प्रत्यक्ष संकटांत उडी न टाकणारा.

कड़ची--स्री. लहान कढ़ई. [ दे. कडच्छ: गु. कडची; सिं. कर्छ्; हि. कर्छी ]

कडची, करछी—( खा. ब.) पळी (आमटी वाढण्याची). 'पितळेची एक कडची पाहिजे. '[गु. कडछी]

कड्झील--चिकारी (तार) पहा.

कडुडु--उहा. (झाड, वीज वगैरे पडतांना होणारा ) धडी-डाडा आवाजः, गडगडार. -किवि. धाडदिशीः, धष्पकन् ; काडकन् .

कडण- स्त्री. १ (राजा.) नदीचा किंवा पर्वताचा कडी; कक्कंग—िव. १ वाळलेल; कडकडीत (अनायृष्टीमुळे अगर दरड; टोंक; कड. २ शरीराची एक बाजू; सैन्याची एक बगल; कातिपक्षतेमुळें बनलेला-सांदृळ इ०). २ फार भाजलें असतां, चाव- वरगडघांची बाजू किंवा कडसणी याअर्थी कडणपेक्षां कडणी तांना किंवा दळतांना कडकड बाजणारें; कठिण; खटर (धान्य, (अव.) असा प्रयोग राजापुराकडे आढळतो. कोंकणांत कांहीं M.2202

ठिकाणीं हाच शब्द एकवचनींहि आढळतो. ३ नेसलेल्या वस्नाच्या घासण्याने क्रशीना होणारी खरूज. [कड ]

कडण-न. (गो.) मुगाची डाळ व गूळ एकन्न शिजवून तात. [कडणें+तेल] केलेली आमटी; कढण. [कडणें ]

ळीचा साप; झावळी; साऊळ. [ सं. कटन; प्रा. कडण=घरावरील पांजरण, ओमण ]

केडण-न-न, कांडणें; मार; कांडण पहा. 'अश्वासहित बीरकंडन एकसरें मांडिलें। ' [सं. कंडन ]

कडणी---स्री. १ (कु. ) ओमणाच्याखाली आधार म्हणून घरावर घालावयाची बांबूची काठी. २ कडण पहा.

कंडणी-नी--श्री. मुसळ. [ सं. कंडन ]

कडुणे-ने-शंभ. कड़न; बाजूने; पासून; च्या दिशेने. [कड] **कडत**—( कर्ना. ) (सोंगटी ) उडतपगड्याच्या एका पक्षाने दसऱ्या पक्षाची सोंगटी प्रथम मारणे. 'त्यार्चे अधाप कडत झालें नाहीं, ' [का. ]

बाळण इ०. २ जुने, रद्दी, चिंध्या झालेल बस्न. 'जैसे जीर्ण कड़तर। परी म्हणाया वैभवी थोर छन्न। '-नव १७.१३३. ३ मारळाचा जुना झांप; खडतर. [सं. कट+तर]

कडतर--खडतर पहा.

कडतरणें-अकि. १ अंगी भिनणें, बोचणें; खडतरणें पहा. 'कुसी कडतरतांती भाले।'-शिशु ९७१. २ बाजूस पडणें. 'जीव्हार भेदलें कडतरला।' –उषा १४०६. [सं. कट=कड+ तरिलत=बाजुस पडलेला ]

कडतरी-की. शेताचा लहानसा तुकडा; लागवडीस योग्य असे लहान शेत.

कडता — पु. (चाळीस शेरांचा) वजनी एक मण जिन्नस कह+फल] विकला असतां त्याच्यावर द्यावयाचा वर्ताळा (उदा०तृप, गूळ, तेल यांच्या दर मणामार्गे १॥ शेर कडता मिळतो. कांटा-पु. अडत्याला अध्या पल्ल्यावर किंवा एका आख्या-बर जो वर्ताळा मिळतो तो. कांहीं ठिकाणीं हा कडता दर वजनी पल्ल्यास १०॥ शेर असतो आणि कांटा २॥ शेर असतो, मिळून **१३ शेर, हे कच्च्या पल्ल्याच्या १२० शेरांत मिळविले म्हणजे जुड्या, त्यापैकी प्रत्येक; कडप पहा.** १३३ शेरांचा पक्का पल्ला होतो. दुसऱ्या कांहीं ठिकाणीं कांटा व कहता यांचें प्रमाण निरनिराळें आढळतें. पुण्यांत गूळ वजन करतांना १ मणाच्यापुढें देपेचे वजन भरत्यास मणामार्गे चार शे(प्रमाणे कडता ( वजन ) कमी करतात. [ का. कडत=छाट ]

कडता-वि. (ना.) अनः, गरमः, कढत पहा. •कडता-कि वि. गर्मागर्म; कढतकढत; ऊनऊन. [कढणें ]

कडतेल-(कों.) (नाविक) तेलांत थोडीशी राळ कडवून तयार केलेलें तेल. हें गलबतांस पाण्याच्या वरील भागाला लाब-

**कडदण-दाण-धण - धान्य--**न. द्विदलजातीय, **बा**ळी कडण-णें—स्त्रीन. (कों. चि.) चटईप्रमाणें विणलेला नार- करण्याचे धान्य (मूग, मठ, उडीद, तूर, मसुर, हरभरा, पावटा, वाटाणा इ०) [सं. काष्ठ+भान्य; प्रा. कह+धन्न]

> कडदोर(मणदोर)--पु. (जन्नरी) वाधुर (एक जाळें) बरचे व खालचे बाजूने ज्या दोऱ्यांतून ओवून घेतलेले असर्ते त्या दोऱ्या; कडेचे दोर. [कडा+दोर]

> कडदोरा-9. करगोटा; कट(टि)दोरा पहा. पार्थी घाग-रिया सरी । कडदोरा वांकी । '-तुगा १२५. 'कडदोऱ्याला वाग-या शोभत नाहींत. '-कमं १.३२. [सं. कटिन्न, किंवा कटि+दोरा 1

कडनाळ-न. (बे.) तांग्याचे भांडे.

कड़ निकड़ - स्त्री. १ निकडीचा प्रयत्न. 'ते कड-निकड करून करने चाळीस कोस भुई चालून चार घटका रात्र आहेतीं लब्करापासीन दोन कोसांवर दाखल जाहले .' -भाव १३१. २ शेवट; तड. 'कडनिकडीला निर्वाणीला।'-संप्राम ८८. [कड+ निकड ]

कडप---न. १ हरभ-याची, तुरीची वगैरे झाडे काढल्या-नंतर तीं बाळण्यासाठीं त्यांची घातलेली लहान रास (पेंढया बांधण्यापूर्वी ); शेत कापतेवेळेस शेतांतच बांधल्यावांचून जे कवळे टेवीत जातात ते प्र. कडपी-पें. -शे ६.१८५. २ (कांहीं ठिकाणीं ) धान्याची कापणी. [प्रा. कडप्प=समृह, निकर ]

कडप-(गो.) गुळाने भरलेली काहील. [सं. कटाह ?] कडपल – न. (बे.) कडदण पहा. [सं. काष्ठ+फळ; प्रा.

कडप वळणे-बसर्णे-होणे-कि. अशक्त, रोड होणें;

कडपा, कडपा पाग—न. ( को. ) एक प्रकारचे जाळे. कंडपास-पु. (गो.) काढणीचा फांस.

कडपी-पे--स्नीन. पीक कापून जमिनीवर टाकलेल्या

कडण्या---स्री. ( अव. ) सूर्य चित्रा नक्षत्राजवळ असर्णे व त्या वेळचा पाउस (हा पाउस पडतो तेव्हां शेतामध्ये बाज-रीच्या कडप्या वाळत टाकलेल्या असतात ); [ कडप ]

कडबंची-कडवंची पहा.

कडवड-- सी. गुरानें कांहीं खाउन व तुडवून टाककेला करवा; गुराचा उष्टा करवा. [करवा]

क इबर्डीत-वि. कडकर, सळसळ असा वाळलेल्या पदा-र्थासारखा भावाज करणारा; कडकडीत अर्थ ६ पहा. [ ध्व. ]

बाळलेलीं तारें ( गुरांना खाण्यासाठीं ); वैरण; कडबाड; कडबी. २ ( ल. ) निरुपयोगी पदार्थ; गाळ; गदळ. [ सिं. कड्ब; हिं. कडबी; का. कडबे; तुल० सं. काष्ठ+तृप्; प्रा. कड+वड्ढ-कड-वाढ-कडवाड ]

कडबाड---न. धान्याचे ताट; कडबा. 'हीरवीं कडबाडें। कडवांपाशीं॥'-शिशु ५०२. [कवाड?] तेंचि तोडीतु आलें चहुंकडे । ' –शिशु ९६५.

कडबानायकीण--स्री. (कडब्याप्रमाणे क्षुद्र किया कडबा कडव पूर्ण। ' -जै ५३.११६. [सं. कटु; हि. कडवा] बाह्णारी ) स्वस्त रांडरूं; म्हातारी-जख्खड कुंटीण.

पुन्हां येणारी फूट ( ही उन्हाळशांत गुरांना खावयास घालतात). २ (चुकीनें) कडबा.

लोकांस म्हणतात. [का. कडबु, कडुबु ]

कडबोळें, कोडबुळें-बोळें-न. १ भाजणीच्या पिठाचा तेलांत तळून केलेला एक पदार्थ; हा वाटोळा, अर्धवाटोळा कडवाहट ] असतो. २ कडबोळ्याच्या आकाराचा पदार्थ, ३ शोभेच्या दारूचा केलेला एक कडबोळ्याचे आकृतीचा प्रकार. –अग्नि ३. अठराधान्याचे कडबोळें-अटरा शब्द पहा. [सं. कट+वलय] शेवट+वर=पर्यत ]

**कडमड-र्डा, कडमोड-डा--**स्त्रीपु. १ तापापूर्वी किंवा त्यानंतर येणारी कणकण; ( कि॰ येण; भरणे ). कडंगी-डांगी पहा. 'आंगास तीच्या कडमोड आला ।' –सारुद २.६९. २ दुखर्णे चिये खोळे । कैसे भयातें भेडविताती डोळे । हो कां जे महामृत्युचे गेल्यानंतर वाटणारी हुलकता; रोगाच्या झटक्यानंतर येणारी ग्लानि; (कि॰ राहुणे; येणें; होणें ). ३ गळवाची ठसठस; पाय, डोळे, दांत यांची होणारी आग; अतिशय परिश्रम केल्यानंतर अस्वस्थता वाटर्णे इ०. [सं. कृष: प्रा. कद्व: किंवा सं. कृथ: प्रा. कडबसा। ' –ज्ञा ४.१७४. ' तेज सुर्य जयाचेनि उजाळे। कड-कढ़; काढणें+मोडणें ]

कडमड़ लें--अफि. १ ताप येण्याची पूर्वचिन्हें होणें; अंग रसरसणे; शिरशिरी येणे; अंग कुसमुसणे. (वाप्र.) हिंबार्ने, तापाने, कडमड्णे, कडमडत निज्ञणे, पड्णे, कडमडन येंगे. २ आग होगें; दुखगें; उसउसगें (गळूं, पाय, दांत, इ०). कडमड अर्थ ३ पहा.

कडमणी-पु. (सोनारी) जाळीच्या मण्याशेजारी ( दोन्ही बाजुस) असणारा सोन्याचा अष्टपेल मणी; करमरा मणी. [कडा=बाजू+मणी]

**कंडरा--पु.** गळयाचा दोर; काढणी. [सं. कंधरा ]

कडलग-न, १ कडें. 'कंठीं कडलग सोनसळें।'-मुसभा कस्रबा-पु. १ कगसें कापून घेऊन उरलेलीं जोंधळयाची १५.२१३. 'भुजीं केयर हातीं कहलों।' -स्वानु ५.१.२२. सिं. कॅटक ]

> कड़लगी-पु. कर्डे; लोखंडाचें वलय ? 'प्रेमाचा कडलगी टाकौनि कैवल्य दुर्ग। '-भाए १६५.

> कडव-पु. दारावरची देवडी. 'मेळविले थोवे-कारीं।

कडव--वि. ऋ. 'पीत मनोहर वृंदावन । वरी चांगरें आंत

कडवर, कडवी---की. १ उडदाचा हाहळा. कडव्या कद्धवी--- स्त्री. १ जोंधळा कापल्यानंतर त्याच्या ताटास वालाचा वेल. १ २ कड्पणाची अवस्था; कडवटपणा. [सं. कटु] कडवर्क---न. कडकपणा (१). -शर.

कडवंची-स्री. कडवंची; जॉधळशाच्या शेतांत उगवणारा कुङ्क — पु. १ कणकीच्या पापडींत चण्याच्या डाळीचे पुरण एक वल. याच्या मुळाशीं कांदा असतो. याची फेळ पुकलेल्या घालून तळळेली मोठी करंजी; पुरणाची करंजी; एक पकात्र. मनुकासारखीं बारीक व हिरच्या रंगाची असतात, त्यांस कड-२ (ल. ) यःकश्चित माणुस; फालतृ मनुष्य. ३ (यहेनें ) कानडी वंच्या म्हणतात व त्यांची भाजी करतात. [सं. कद्ध+द्वा. हंची⇒ गबत: हिं. कडवंची ]

कड्वर--वि. कडसर; किंचित् कड्ड. [सं. कटुबत् ; हि.

कडवणी---स्त्री. कडू पाणी. -स्त्रिपु. [कटु+वन=पाणी] कड्वर-किवि. कडेपर्यत; शेवटपर्यत; समाप्तीपर्यत. [कड=

कडवली---सी. (क.) एक प्रकारचे मातीचे भांडे.

कड्यसा-से--पुन. अंधार; भाडबाजू. 'आणि ललाटपटा-उमाळे। कडवसा राहिले। '-क्वा ११,३६४. 'फिटलें मेदाभेदाचें कडवर्से । ' - हा ७.११२. [ कूट+वास ? कडा=बाजू+वास ? ]

कडवसा-पु. प्रतिबिंब. कबडसा पहा. ' जो अमृतीचा वसेनी।'-अमृ २.२३. [कवडसा]

कडवसी-- सी. कडोसरी; क॰ 'देशोदेशींची पाटौळी भरिया फोडलिया कडवसी। '-धवळे ४०.

कडवळ---- १ उन्हाळधांत पाणथळ जिमनीत गुरांना घालण्यासाठीं केलेला ओला चारा (बाजरी, ज्वारी, मका यांचा ); चा-यासाठीं पेरलेलें होत. 'तैसे कडवळ फोकिलें नोव्हे । सोंपटिच राहे वाढोनियां॥ '-निगा १९७. -शे ६.२५५. २ मक्याचीं ताटें. [सं. काष्ठ+म.वल, प्रत्यक्ष; हिं.कडवी≔बी ?]

कडवळ---न. (गो.) कोठा व आंतर्डे यांचा अंतर्भाग; कुस ( शरीराची ). 'तुझेया कडवळाची संघी। जी अमृताची ५४.१९. [सं. कटि+वलय ? ]

श्रंगाराचा कडवळिया। '-शिशु २.६४,

कडवा--वि. १ कड्ड; (गोड, याच्या उलट, भाजी पाला वगरे शब्दास लावतात ). गोडा पहा. २ जहाल; रागीट; तापट. ३ ज्याच्या अंगीं भांग, अफू, इ० कैफ जिह्नन गेले भाहेत असा; दुखर्गे, रोग इ० ज्याच्या सरावाचा झाला आहे असा; नाजूक, कोमल राहिला नाहीं असा. ४ उपदंशादि विकार न बाधणारें ज्याचें शरीर आहे असा. ५ शूर; निर्भय; धाडसी. (खुन, मारामारी, लढाई इ०मध्यें ). घनचक्कर; घोर (लढाई, तंटा ). ६ रानटी; आडमुठा; व्यवहार करण्यास कठिण. ७ कूर; निर्देय; पाषाणहृदयी; कठोर. -पु. १ वालाची एक जात. २ बदामांतील कडु जात. ३ खाजरा सुरण. ४ अनौरस; अवैवाहिक संतिति; कडू जात. [सं. कटु; प्रा. कडु; हिं. कडवा ]

कडवां-किवि. कडेवर 'ऐसे म्हणनि दासिचिया कडवा। पुत्र बैसविला बरवा। ' –कथा १.१०.१४७. [ सं. कटि]

कडवॉ-घो-पु. (गो.) कांबीची वई; कुड; बांबू, कांबी **इं**०चा पडदा. [कुड ]

**कडवाय**—-वि. (गो.) कडवट. 'दोडगी कडवाय आस.' [कडवा]

**कडिंग्झा**—स्री. कडवटपणा. -शर.

कडविड-स्री. किडुकमिडुक; (सोन्याचा) चाराचुरा. 'कर्म्पन कडविड जमा।घडलीलगड।'−तुगा३४८४.∫स. कुत्; प्रा. कट्ट~कड द्वि. ]

कडची-- स्त्री. १ कडन्या वालाची वेल; कडवा. २ ( ल. ) भफ्र; अफीण.

**कडवी जात**—स्री. १ कड्ड जात; जारज वंश. २ ऋर; रांगडी; अडाणी जात. [कडु ]

कड़वे-न. आंकणकडव्यानें किंवा पालुपदानें जेथें गाण्याचा एक भाग संपतो तो भाग; पर्चावभाग. [कड=शेवट]

कडवेळ---न. कडवळ पहा.

कडस-किवि. जोरानें; खेंचून, (कि॰ बांधणें).

**कडस**—न. पाडस; लहान गुरूं. 'वेउली त्रशिलें बच्छ । कीं पाशमुक्त कडस। '-ऋ ६१. [का. कडमु=लहान गाय]

कडसणी-नी-सी. १ (काव्य) चौकशी; विचार; वाटा-घाट; परीक्षा; शोध; निवड. 'ये युक्तीचि कडसणी। नाहीं जयाच्या अंतःकरणीं । '-ज्ञा २.३४२. ' बेसउनि केली कडसणी। रोगावर याच्या बियांचे चूर्ण दुसऱ्या कांहीं औषधांच्या चूर्णावरो-निज निष्ठेची। ' -रास ४.२९१. 'नित्यमुक्त आणि जीवन्मुक्त। बर देतात. -अश्वप २.४६. हेहि कडसणी हे निभ्रांत। ते उपाधि आरोपित। म्हणूनच॥ '

निधी। ती सबळ करें अगार्थे। दुखंडी केली॥'-स्त्रिपु २. २ नाडा; दोरी ( बटव्याची, गाडीवरील बोजा आवळण्याची, पड्याची, तंबुच्या कनातीच्या वरच्या भागाची इ०). 'ऐसा कडवळीया-वि. कैवारी; कळवळ बाळगणारा. 'ना तो सद्गुरु पूर्णपणी। तुटे भेदाची कडसणी॥'-दा ७.१.१८. ३ (ਲ.) मंथन; घुसळणें. 'करितां दधिकडसणी।मग नव-नीत निर्वाणीं। दिसे जैसें॥ ' - ज्ञा २.१२९. ४ ( छ. ) विचार; भेद; भेदभाव. 'सी तुं हे कडसणी।' -विपू २.४१. 'देव भक्त हे कडसणी। निरसोनि गेली॥ ' –दा ८.८.१८. ५ (ना.) धाकदपटशा; तंबी; दरावणी; काच. 'तेथे द्वैतबुद्धीची कड-सणी।' -परमा २.१९. ६ चातुर्याची रचना (बोलण्याची, लिहिण्याची ). [सं. कृष्; प्रा. गृड्ड=खेचणें; का. कडे=घुसळणें ?] •देणें-(व ) पखवाज किवा तबला आवळून बांधणें. •घालणें, कडसणींत धरणें-अडचणींत घाउणें, पेचांत आणणें: घोटा-ळयांत पाडणें. -स लागणें-उतरती कळा लागणें.

> कडसणी—स्त्री. १ (कों.) बाजू: वरगडया; कूम. 'त्याच्या कडसण्या तटाटल्या. ' 'हें गुरूं कडसण्या हाणतें.. ' २ कनवट; कडोसरी; कमरजवळचा नेसलेल्या बस्नाचा भाग (हिन्यांत लहा-नशी बस्तू खोचून ठेवतात ) ( कि॰ खोचणे, खुपसणे ). 'कड-सजीचा पैसा, सुपारी, डब्बी. ' [ सं. कटि ]

> कडसणे---उकि. १ जोराने बांधणें, आबळणें (गांठोडें, पखवाज, तबला इ०). २ कस लावणें, निश्नून करणें. 'श्रीगुरु-कडसूनि गोष्टी पुमतां ऐसी। शिष्य अंतरी चमकला ॥ '-स्वानु ११.३.२६. ३ धुपळणे. ४ (ना.) घट बांधणे; मारणे; चोप देगें. [कडसणी पहा]

> कड्स में — अक्र. १ विचार करणें; कसास लावणें; परीक्षा घेणें. 'आतां दया ते ऐसी। पूर्णचंदिका जैसी। निववितां न कडसी । साने थोर। '-ज्ञा १६ १५४. २ (ल.) निवड कर्णे. 'परी तें असो आतां आघवं। नलगे श्रोतयांतें कडसावें। '-क्का ६.२७.

> कड्सणें -अिक. क्षीण होणें; अशक्त होणें; वाळणें. [ दे. कड=क्षीण, दुर्बल ]

> कडसर्णे — उक्रि. १ कढविण; अग्निशोधन करणें; तावुन मुलाखुन घण, कसास लावणें. 'मग ज्ञानाग्निसंपर्के। कडिसलें विवेकें। '-ज्ञा १.५२. २ ( ल. ) निवडणें; ग्रुद्ध करणें. 'ज्ञाना-भिद्वताशीं कडशिलें वोजा। आत्मसिद्धी काजा लागुनियां।' -तुगा ३९५८. [सं. कथ्; प्रा. कडः; का. कडसु=कढविणें ]

कडसर-वि. कडवट; किंचित कडू. [कटु+सदश]

कडसर-- पु एक प्रकारचे झाड. घोडचास होणाऱ्या कृमि-

कडलर-- स्री. टेकडीची उतरती बाजु; उतार. [कड+सर्णे ]

कडसरणं-अकि. १ एका बाजूस जाणें; एकीकडे होणें. कडाकड-डां-किवि. (फोडण्याचा, मोडण्याचा, मार-२ ( ल. ) अंग काहन घेणें; मागें हटणें. [ कडे +सरणें ]

कडसरा-पु. (धान्याच्या) मुद्रथाभीवर्ती बांधावयाचा करणे-(क.) कबमडणे; धडपडणे. !हेरी दोर. [कड+सर]

यह विणलेला भाग; कड; कांठ. २ पाठीच्यामध्येंहि मजबुती ेनानाच दुःख ऐकतां हृदय फुटलं कडाकडी ।' −ऐपो १३२. पार्टी अधिक सरी घालुन घट्ट बीण करतात ती. ३ पर्वताच्या कडपांचा प्रदेश. ४ (हेट.) घराच्या ओटघावरचें (काटाचें ) गणित नाहीं वाद्याला । ' --ऐपो १७७. २ एक छंद; कडक–का भाडवें लाकुड, ०स येणें-अवघड कार्ये करीत असतां मेटा- पहा. क्टीस येणें. [ कड+सरी ]

केलेलें जाळें. [ प्रा. कडसकरा-बांबूची काठी, वांसा? कड+सरी ]ंकाथ्याकूट. ३ अतिशयपणा; लयलूट; समृद्धि; कडेलोट. 'काय **कडसरी**—कडोसरी पहा.

कडसाण-र--वि. (गो.) कडवट; कडसर पहा.

रामदामा । '-पला ३८. [सं. कटि+सूत्र]

रीतीनें न करतां एकदमच सरासरी करून टाकणें (काम ).

कडा-पु. १ डोंगराचा मुळका; खडपा; डोंगराची तुटलेली मिळाले होते. बाजू, कडः, पर्वताच्या धारेखालचा नीट उभा प्रदेश. (कि॰ तुटणें).

कडा लावुन एका खोलीच्या दोन खोल्या बनविल्या ' [सं. कट] नाकेबंदी करणें; असा बंदोबस्त; नाकेबंदी. 'फौजेचा कडाकोट'

कड=तृण ? ]

महत्वाचे प्रदर्शन; दिमाख; डौल. [कंह]

दोराचा तुक्रहाः (घोडया-बैलाच्या गळयांतील) शोभेचे चन्हाटः तोफांचा - वायांचा - अध्ययनाचा-गाण्याचा-बोलण्याचा-संड-कंठभूषण 'सर्जे तोडर पाखरा सजहूमे कंडे पटे चांगले ।'-सारुह विचा-समारंभाचा-धान्याचा - पिकाचा-पक्याचा कडा होट. ' ३.४५ [कंटा ] १ ( मुलांच्या खेळांतील विजयसूचक शब्द) ५ केव्हां केव्हा कडाकूट या अधीहि चुकीने उपयोग करतात. मात; कडी. ( क्रि॰ लागणे; लावणें ) 'भाज भामचा तुमच्यावर -िव. ( समासात ) भक्कम; भारी; मोठा. ' कडाकोट बंदोदस्त.' देखील कंडा झाला की नाहीं सांगा ? ' –खरादे १०. [कंड् ] [सं. कड्≂रक्षण करणे; कडा=कटा+कोट=िकला ] •**पट्टा**-पु. घोड्याच्या गळयांतील व डोक्यावरील अलंकार. 'सभोंवती कंडेपटे साज घोडे उभे केले।'-सप्र १८.२२.

कंडा-पु. ( मावळी ) गोवरी. [ हि. ] कडाऊ--वि. विटेचा एक प्रकार. -शिल्पवि ८५. ण्याचा) अवाज करून, होऊन: कडकड पहा. [ध्व. ] कडाकडा

कडाकडी---स्री. मोडण्याचा, तोडण्याचा, फुटण्याचा इ० कडसरी—की. १ पाटीच्या, दुरडीच्या, कांठाचा वरचा मोठा आवाज; भांडण, लढाई यांतीलगर्जना. कडकड पहा. 'भाउन

कडाका-पु. १ कडाखा पहा. ' धुटती तोफा एक कडाका

कडाकूट-पुली. १ एखादी गोष्ट सिद्ध करण्याविषयीं कडसरी - (गो.) बांबूच्या वारीक काट्या दोरांनी विणुन करावयाचा जोराचा प्रयत्न, मेहनत, दगदग. २ वारीक शोध; हो, आज आंब्यांची–गुळाची–तुपाची–लाडवांची–पिकाची– धान्याची कडाकुट!' 'पावसाने-वाऱ्याने-थंडीने कडाकूट भिन्न आहे). [सं. कड्ड=कठिण, कडक असणे; कड+कूट=रास; ग्र. कडसूर---न भान कापल्यावर त्याचे जिमनीत राहिलेले खुंट. कडाकुट=त्रास; खडा+कुटणें ] -िकिवि. १ अतिशय; फार;गडद; । धो धो; जोरानें; तडाख्यानें (पडणारा पाऊस, जमणारे ढग, कडळ-करड पहा. •काढणे-पर्यायापर्यायानं पद्धतशीर बाहणारा वारा, वादळ, अंधार इ० ). २ झाडून सर्व जोर, पूर्णत्व इ० दा विवण्याकरितां हा शब्द योजतात. ' आज कडाकूट पंडित

फडाकोट-पु. १ कडे तुटलेली अथवा तट घातलेली अशी 'आणि शोकाचा कडा उपडता '-ज्ञा ७ ८७. [सं. कट-आवरणें; कोंड्न ठेवण्याची जागा [कड-कांठ+कोट=किछा ] २ कडया-कुछुपें कट-ड. कटक-कडअ-कडा-भाअ १८३१; हि. कडाडा-कडा ] लावून उत्तम बंदोवस्त करणें. 'घरात जिकडे तिकडे कडाकोट कडा-9 (ब.) तुराटयांचा किंवा वेळूचा तह्या, कड. 'मध्ये केला. '३ एखादी जागा वंटोबस्ताच्या साधनांनी सरक्षित करणे: कंडा--( गो. ) विणलेल्या चुडताचे इरलें. [ सं. कट; प्रा. ' निवडुंगाचा-होराचा कडाकोट. ' 'वाघाच्या भयागुळ धनगर म्हर्शीचा कडाकोट करतात. ' ४ व्यापण: झांकण: आच्छादन: **कंडा**—पु. १ स्रोटया अभिमानानें ताठणें, फुगणें; स्वतःच्या आवरण. ' मेवाचा-पावसाचा-आभाळाचा कडाकोट.' यावसन सर्वत्र पसरण्याची किया; अतिशयपणा; धुमाकूळ (जुलमांचा, **कंडा**—९. वरून सकलाद किंवा चांदीचा पत्रा मढविलेला |कृत्यांचा, उत्पादनांचा, जिन्नसांचा ). 'ल्ढाईचा−मारामारीचा<del>-</del>

कडाखा-9. १ (ध्वनि) मारण्याचा, मोडण्याचा मोठा भावाज; कडकडाट. २ तडाखा ( ठोसा, बुक्का, गुहा इ० चा ): फटका; फटकारा. इतर अर्थी तडाखा पहा. 'मोठा कडाखा जाला; धुराची व धुळीची धुदी जाली. '-भाव १२. ३ (ल.) तीक्ष्णता; जोर; आधिकय; तीवता; भर; झपाटा, (गुणांचा, कृत्यांचा वाचक ). जसें:-थंडीचा, उन्हाचा, पावसाचा, रागाचा, धारणेचा कडासा. ४ उणीव; दुर्मिळता; महर्गता. 'धान्याचा कडाखा. ' ५ (ल.) थाट; धडाका पहा. 'लप्राचा कडाखा झाला. '६ वेग; आवेश; पराक्रम (पढारी, परचक, सेनापति इ०). 'विजयाधिक भीष्माचा परिहरतां सायकां कडाखा तो।' –मोभीष्म ५.६. 'कडाखा सेनापतीनें केला.'-ऐपो ७९. ७ भयंकर हला; उपदव; नासधूस. 'महामारीचा कडाखा.' ८ उंसावरचा एक रोग. -शे ७.२२२. [ध्व.]

कडांगी---सी. (राजा.) तापाने अंग मोडन येणें; शिर् शिरी ( कि॰ येणें; जाणें; भरणें; लागेंगें; निघणें ). कडंगी पहा. [कढ+अंग]

कडाचूर--पु. १ चक्काचूर; तुकडे तुकडे; मोडतोड;फोड मोड. २ ( ल. ) खाऊन फस्त करण; ताट धुवून ठेवण; फन्ना. 'खाउन खाउन कडाचुर कहन टाकला.' [ध्व. कड-कड+ चुरा ]

कडाड-पु. १ (ध्वनि) कडड; कडकड पहा. २ धक्का, तडाखा. ३ (ल.) कठिण प्रसंग; दुष्काळ. ४ जोर. 'मन निज-कल्पना कडाडी। नाचवी धांदडी त्रैलोक्या। ' -एभा २३.६७८. -- त्रिवि. कडकड आवाज कहन. 'उलथला वृक्ष तुरोनी कडाड ' -दावि २१८. [ध्व.]

कडाड-वि. (ल.) जाणता; ज्ञानी; पढिक. 'म्हणोनि विश्वरूप तुं सहसा। दार्विसी हा कीर भरंवसा। कां ज कडाडां आणि गहिंसा। मार्जी नित्य नवा तं कीं।'-ज्ञा ११.९७. [कहा ?]

कडाड-पु. पर्वताचा कडा; कडाडी. 'तरीं कडाडीं लोटला गाडा। तो आपणपे न मनी अवघडा।' - ज्ञा १८.६४६. [हि.]

कडाडणें--अित. १ कडकड असा मोठा आवाज होणें (मारण्याचा, मोडण्याचा इ०); कडकणें. ' शशीसूर्य नक्षत्र माळा कडाडी।'-राक ८८. २ काडकन् मोडणें, कोसळें. 'कळंब खांदी कडाडली बाई।' 'कडाडतां चाप भयानका ही। करी असा उम्र जनास कांहीं।। '-वामन सीतास्वयंवर ४९. ३ गर्जना करणें; ओरडणें. 'कपी वीर तो थोर कोपें कडाडी.' —राक ७२. ४ (ल.) खडसावृन बोलणें ( रागानें ); आवेशानें बोलगे: ओरडणें. 'ती कडाडली-माझ्या प्रियकराच्या नालस्त्या करितोसं ..... चल नीघ मेल्या ! ' -दरोडेखोर ( तीन आणे कागद इ० ). [ सं. कांड ] माला ). [ध्वा. कडाड]

नदीची कडाडी। मार्जी समळ जळ प्रबळ वोढी '-एभा १२. ५७७, [हि. कडाड]

कडाडां-डीं-इन--किवि. कडाकडा; काडदिशीं; झपा-ट्यानें; एकदम जोरानें. 'अम्यासाच्या गडाडीं। प्राण खबळल्या कडाडी ।' –एभा १४.४३०. 'वोष वेंगाच्या कडाडी । पाडित आयुष्याच्या दरडी।'-एभा ७.५२३. [ध्व.]

कडाडी-की. १ तीवता; झपाटा. 'मज नाहीं वैराग्य-कडाडी। '-एहस्व ५.५२. 'खबळला अति कडाडी। तपाच्या कोडी निर्दाळित।' -एभा २३.२५२. -वि. कडक; कडकडीत-पणाचें. किडाडी

कडाडोंगर- १ कडपा; मुळका; डोंगराची चढण. २ चढ-णीचे श्रम. 'बाबा म्हातारा झाला, त्याला कडाडोंगर होत नाहीं. ' [कडा+डोंगर]

कडाण---न. १ (कु.) चटईप्रमाणे वळलेला नारळाचा झांप; वळलेले चुडत. कडण-णे पहा. २ ( गो. ) कडधान्य पहा. कडाणी-सी. १ (बे.) छिनीचा एक प्रकार. २ (क.) चाकाची कुणी (चाक कण्यांतुन निसदं नये म्हणून त्यास घालतात ती ), [का. कडाणी=कृणी ]

कडाफोड-की. भादळ; आपट. 'कडाफोडि होतांच येतांचि झोडी. ' --राक ३०. [ध्व. कड+फोडणें ]

कडाबीन-की. हंद तोंडाची आखुड बंदृक; दामा. 'त्यांना पुण्यास कडाबिनीचे पाहाऱ्यांत ठेविल. '-विक्षिप्त ३.१७७. [ इं. कॅराबिन; फें. काराबिन ]

कडामोड-की. (गो. ) आळेपिळे (ताप येण्यापूर्वीचे ); शिर्शिरी; कडमड पहा.

कंडारणा—वि. मोठा भाणि सुरेख; जाडजूड आणि सशकः; मोठा; भरींव आणि दिखाऊ (माणुस, जनावर, दोर, खांब इ० ). [सं. कांड; प्रा. कंड=दंड, लाठी ]

कंडारणें-अफ्रि. १ लह होणें; भरणे ( जंस, धान्याचें कणीस, माणुस, जनावर इ०). २ (ल.) मोठा व धटाकटा होणें ( माणुस, जनावर, झाड, ६० ). [ सं. कांड ]

कंडारणं—न. १ शेतकऱ्याच्या आसुडाचे दांडकें, मृठ. २ दाव्याचा मधला जाडा भाग. ३ दांडकें; सोडगा. ४ एक अलं-कार; जाड, ओबडधोबड वेढें, कडी, सरी, इ०. 'सरीचें कंडा-र्णे. ' [सं. कांड; प्रा. कंड=लाटी ]

कंडारणे-अफ्रि. करांडणें; कुरतडणें; तोडणें (उंदरानें वज्र,

कैडारणें--न. १ सोन्याचांदीच्या पत्र्याला ठोकून आकार कडाडी-पुत्नी. ( ल. ) धार, प्रवाह; जोर; कडाड. 'मोह | आणण्याचें सोनाराचें एक हत्यार. २ कागदाच्या जाळवा करण्या-साठीं कात्रे पाडलेलें एक हत्यार, ३ न्हाच्याची नराणी, नखोरें. [ प्रा. कंडार=खोदणें, ठीक करणे ]

कडालिंगी-प. भटक्या हिंदू बैराग्यांचा एक पंथ: सेवर ( शबर ) पंथ. ( हे लोक स्वतःचें जननेंद्रिय कडींत अडकवृत ठेव- बरवेपण । उच्चेश्रवा करी कडिवळपण । '-शिश ५०६. [ सं. तात ). [सं. कटक=कडें+लिंग; म. कडें+लिंग]

कडालोट-टी-कडेलोट पहा. 'कडालोट करितां सिंधृंत बुडवितां।' –दावि २७७.

कडाशी-स---स्री. (कु. गो.) भितीवरील छपराच्या खालचा पोकळ भाग; पागोळी; सरीवरील छपराचा भाग; छपराखालचे अखेरचे बहाल.

कडाशीण---स्त्री. १ कैदाशीण; केकाडीण (कैकाडी स्त्री). २ (ल.) कर्कशा; कृत्या; तोंडाळ; जहांबाज स्त्री.

कडासणी-नी-सी. कडसकी पहा.

वयाचे आसन. 'कडासन मृगासन तृगमयी शेजा।'-वसा ५. 'दिन्य लावगीची कडी लीहून प्या अभय पत्रावरी'-होला 'कडासनावरुनीयां मग मी सडाचि घडघड धांवत आणिन।' ११५. ५ (गवंडीकाम) कमानीची कडी. -िशल्पवि १६९. -अमृत २१. [ सं. कट=गवत+आसन ]

कडाळेंग-सर्ण--सिक. (गो.) दूर करण, सारण.

कडाळी-पु. एक इमारती लाकडाचे झाड; तमन कडाळी. कंडाळी—की. कंडी; गप्प; हुल; बाजारवातमी; अफवा. (कि॰ उठगें; पिकणें; उडणें.) [कंडी+आळी]

कडाळू--( व. ) ज्वारी-बाजरीचा चारा; कडवळ पहा. कडिबंद-पु. कटिबंध पहा.

मधीं नित्य झडती '-ऐपो ३५८. [कड़]

कडिया-9. (गु.) गवंडी 'खानगीतील कडिये नसल्यास ... '-स्वारीनियम (बडोर्दे) ७४.

कडियाळ-ळी-ळें--नकी. १ सांखळी; गोल कडें; कडी; 'जैसें लोहार्चे कडियाळें'-ह १ ७.१८४. २ कटिलगाम(घोडवाचा). 'तमे तोंडी मी कडियाळें घालुनि।'-पंच ४.६. ३ ( ल. )वेढा; वेष्टण. 'जाइली चौदाहि भुवनांसि कडियाली ।'-ज्ञा११.३१७. ४ माळ: हार: जाळी: जाळीचा अंगरखा. ' लेइली मोतियांची कडियाळीं। '--ह्या ९.५२९. [सं.कटक; प्रा. कडय; म. कडी--डें=आळ ]

कडिये, कडियेला-किवि. (काव्य) कडेबर. 'झणी इष्टी लागेल माये। म्हणोनि कडिये घेतली ॥ '-एरुस्व १.९०. 'राधे हा मुकुंद कडिये। उचलुनि घेई घेई ॥ '[सं. कठि: प्रा: कडि ]

६१.७९. [ कडे ]

कद्रः प्रा. कड्रः कडवट-ळ+पण ो

कडिवळें---न. हातांतील कडें. ' सोने परिणामलें सांखळें । कीं साढेपन्हरें जालें कडिवळें ' -ऋ ९३ [कटक+वलय]

कडी-स्त्री. १ धातृची लंबबर्तुळाकृति सास्त्रळी (दाराला लावावयाची ); कडीचा दुवा; हंडया वगैरेचे हुक ज्यांत अडकवि-तात तें वेढें. २ (विणकाम) कापसाच्या बारीक दोऱ्याची गुंडाळी किंवा वेढें, लड (ही १०। १२ हात लांबीची व खुंटगा-भोवतीं गुंडाळलेल्या १०० ते २०० वेढगांची असून चार पुंजा-बरोबर असते. असल्या आठ दोऱ्यांच्या गुंडीला चिवट म्हण-तात ); कडिये. [का. कडी ] ३ लांकडी अहंद व लहान चौरस कडासणं—उिक. कडासून बांधर्गे; आवळणे; कडसणे पहा. किंवा गोल बहाल, तुळवट (पाटणीच्या खालीं पालण्याचें ). कडासन---न. गवताचे अगर जनावराच्या कातडयाचे बसा- [ हि. कडी. ] ४ वळण; चाल; रीत; कृत्य, तऱ्हा ( कृत्याची ). [सं. कटक; प्रा. कडअ] •कुलुप कर्णे-कुलुप लावृन पक्का बंदोबस्त करणें; अगदीं सुरक्षित, बंदिस्त ठेवणें. 'तींत ( अंधार कोठडीत ) शुद्ध मेंढराप्रमाणें कोंबन भरिले, आणि दरवाजा लावन घेऊन कडीकुलूप केलें. '-हिंक १४०. ॰पाट-पु. लांकडांच्या फळयांचें छत; तक्तपोशी; पटई; पाटणी; कहेपाट. [ कडी+पाट ] •बंद-वि. कडीपाट केलेलें (याच्या उलट किलचबंद). भांवरा-भाँरा-प. जंगी भोंवरा; ह्याच्या डोक्यावर कडी कांडिया-वि. कडवा; शूर; काटक. 'पठाण कडिये फौंजे- असते. ह्या कडीच्या भोंकांत भोंवन्याच्या डोक्याचा खिळा फिरतो.

कडी-- श्री. मात; तोड; ताण. 'रामाने गोविदावर कडी केली. '[कड]

कंडी---स्री. गप्पा; इल; बाजारअफवा; भुमका; अवर्द; वदंता; कंडाळी पहा. ( कि॰ उडणें; उठणें; पिकणें ). २ कुमांड; थाप: थोतांड. 'जड झालें पातळ कुसंबी नाहीं सांगत कंडी।' -प्रला १८८. [सं. कृट=खोटे ? ]०खोर-वि. गप्पिष्ट, इल उठ-विणारा. 'सुधारक थोडया महिन्यांनी अजिबात बंद होणार... म्हणून जी कंडी उठली होती व कंडीखोरांच्या कृपेने जी कंडी पुन्हांही उठण्याचा संभव आहे... '-आगर.

कंडी--कंड पहा.

कंडी—(हिं.) (माळवी) गोवरी. 'कंडचा काय भाव दिल्या १ ' [ हि. ]

कंडी--ली. (हिं.) करंडी; वेळ्ची उंच टोपली; हींत माणूस बसतो व ही मजूर आपल्या पाठीवर बांधून घेऊन डोंगरावर चढ-किंदिलु — किनि. कडेला; बाजूस. 'ऐलिची किंदिलुं '-मुरा तात. 'बरोबरील मंडळीस बसण्याकरतां कंडचा ... घेतल्या. ' -तीप्र ३३. [सं. करंडी]

कडीकाळ—पु. कठिण वेळ; ড়ळिकाळ (अप.) 'कास २ (ल.) दाईट स्वभावाचा व न सुधारणारा माणूस. 'तो एक षाञ्जनि बळकट । होय कडिकाळावर नीट ॥ ' [कटु+काल ?] [कडी+कोट]

कडीत आन मेह एसनी खडी।'-सुत्रपाठ २७२. का. कडत= ऑप; झोंपनोड; झोंपने सोबर. (कि० करणें). ०तेल-न. १ कोळशानें रंगविलेले कापडाचे पुस्तक. यावर हिशेब लिहीत असत. ] करंजेल. करंजाच्या बियांचे तेल. २ उंडिणीचें तेल; (हेट.) उ॰ 'इकडील, तिकडील, गांवाकडील, घराकडील इ॰ '[ कड ]ं किंवा गोर्डे तेल याच्या उलट). ॰दोडका-प. १ कडवट १३५; -अम २.४८. (कांहीं प्रतीत). [कडे]

प्रमाणें). २ बेचव; पित्तविकारामुळें बदलणारी (जिभेची रुचि). असून. फळास दिवाळ म्हणतात. -शे ९.२३५. •िनंब-प. ३ न रुचणारें; अप्रिय; कठोर (वाक्य, भाषण इ०). 'आधी बाळनिब; बाळतिब; हा युक्ष फार मोठा असून सर्वत्र होतो. कडु मग गोड. ' ४ ज्यास कीड लागत नाही, जें कीड खात याचीं पाने गुडीपाडन्याला खातात हा अनेक न्याधींवर उपयोगी नाडीं असे (विशिष्ट झाड, वनस्पति). ५ जारज संतति (गोडच्या आहे. याचें लांकड इमारतीच्या उपयोगी आहे. आर्थवैयकांत उलट ). ६ गोड नसणारें; अशुद्ध (विशिष्ट तेल ). ७ कठिण, याला रसायन म्हटलें आहे. म्ह० १ गूळ चारणारापेक्षां निब गांठ्याळ (बामळीच्या लांकडाचा आंतील भाग; नार; बरचा चारणारा बरा होतो. २ (कन्हेपठारी ) कह निबाच्या झाडा-भाग ठिसळ, नरम किंवा गोड असतो ). ८ निर्देय; कडक; खालून उठून आला=ज्याच्या जवळ कांहीं पंसा नाहीं असा; भणंग; ताठर (माणूस, स्वभाव). ९ नापीक; लागवडीला प्रतिकृत (उपहासार्थी योजितात). ०पडचळ-न. कह असकेलें पडवळ. (जमीन). १० झोंबणारी; कडक; तिखट (विशिष्ट भाजी). -शे ९.२३५. ०पाणी-न. १पाण्यांत कडुनिंबाचे किंवा निर्धाडीचे -न. १ (ल.) अफू. २ कात (रात्रीच्या वेळेस काताचे नांव टहाळे घालून उकळलेले पाणी (याने आजाऱ्यास, बाळंतिणीस वगैरे घ्यावयाचे नाहीं म्हणून त्याबद्दल म्हणतात). ३ मृताशीच; स्नान घालतात). २ विटाळ संपल्यानंतर वायका ज्या पाण्याने कह विटाळ या शब्दाचा संक्षेप. -स्री. डोळवाचें दुखणें डोक्यावस्त स्नान करतात तें पाणी. अशा स्नानास्त्राहि स्हणतात. ( डोळगांत माती गेल्यानें, जाप्रण केल्यानें येणारें ). ( कि० येणें. (कि० घेणें). ३ मृताशीच किंवा कड़विटाळ संपल्यानंतर माण-वण-न. कुंपणाबरील एक वेल; ह्याचीं फळें सांबर्डी, विषारी व पु. कडू पाण्यांत घालावयाचीं करंज, लिंब, निर्गुढी, जांमळी इ०

कड़ं कारलें आहे, त्याची संगत धरूं नको म्हणजे झालें. ' कड़ीकोट—पु. (कड्यांचा कोट, किल्ला.) बंदिस्तपणा; म्ह्र्० कड़ कारलं, तुपांत तळलें, साखरेंत घोळलें तरी तें कड़ तें पुरक्षितता; कडया-कुछुपं लावून केलेला वंदोवस्त. कडाकोट पहा कड्च. ' कारळी -ळं-न्नीन. कारळे तीळासारखें औषधी बी; =भि. १ गर्द; धोधो; भरपुर; खुप. उ० कडीकोट-पाऊस-आभाळ कड् जिरं, काळ जिरं. याचे झाड दोन तीन हात उंच असून ह्यास -फौज-सभा-मारामारी पीक इ॰ 'तो ( महमद कासिम ) मोठया बोर्ड येतात व त्यांत वी असते. हें कृमिनाशक आणि वातनाशक कडीकोट तयारीने देवल शहराजवळ येऊन उतरला. ' - हिंक २०. आहे. - शे ९.२३४. ० काळ-पु. वाईट दिवस; अडचणीची २ तयार; सज्ज; साधनयुक्त; सिद्ध (विशेषत: बंदोबस्त शब्दा स्थिति; साथ; दुष्काळ; दुर्गति. (कि॰ थेणं; असर्जे; चालणें; बरोबर योजतात). -किवि. गर्दीनें; पुष्कळपणें; पूर्णपणें; मनस्वी. बाहणें; जाणें; टळणें; चुकणें; चकविणें ). •घोसाळें-न. घोसा ळयाची एक जात. -शे ९. २३५. ० जहर--वि. अतिशय कडु; कडीत-स्त्री. (महानुभाव) धूळपाटी. 'पृथ्वी एसनी विपासारखें कडू. •िजोर-गू., कारळी पहा. •स्रोप-स्त्री. अपुरी कडील-वि. कडचा; बाजूचा. (स्थळ किंवा दिशा या संबंधीं) पुत्रागफळांचे तेल. ४ (सामा. ) न खाण्यांपर्का तेल ( चोखटेल कह-पु. कड; बाजू. 'दक्षिणे श्रीमुकूटाचा कडु केला '-ऋ दोडका. २ दासीपुत्र; लेकवळा. ३ ( ल. ) पंक्तिबाह्य; जाति-बहिष्कृत माणुस. कड्ड भोपळा पहा. **ेदोडकी-स्री**. भाद्रपद कडु-डु-वि. १ कडवा (गोडाचे उलट, कडुनिबाच्या चवी महिन्यांत फुलणारी एक वेल; दिवाळी; हिची पाने औषधी उ॰ डोळयांला कडू येणें ). -प. १ दासीपासून झालेली संतति; सार्ने स्नानार्थ व्यावयाचें पाणी. ( येथें कड़ म्हणजे दु:खदायक अनौरस, जारज संत्ति; लेकवळा ( याच्या उलट गोड ). ' त्याच्या प्रसंगाशीं आलेला संबंध). (कि॰घेणें). ४ भाजीपाला शिजविलेलें राज्यांत मल्हारराव नामक त्याच्या एका कडु सापत्न भावाने पाणी. ॰पाणी काढणें-( बायकी वाप्र. ) वरील विटाळ फिट-जें बंड माजविलें होतें ... ' -हिंक ८४. २ पाटाची संतित. ल्याचें स्नान झाल्यानंतर तें स्नान नाहींसें करण्यासाठीं पुन्हां दुसच्या [ सं. कटु; प्रा. कटु; सु. कटचु; हिं. कटुवा; सिं कडो ] •ईद्रा- साध्या पाण्याने स्नान करणे किंवा अंगावर पाणी घेणें. •पाला-वचीस कडू असतात; कवंडळ; इंद्रावण; इंद्रवारुण; कडुब्रुदांवन. चीं पाने. भोपळा-पु १ कडवट रुचीचा भोपळा; दुश्या २ (ल.) तुसडा, माणुसवाण्याः एकलकौंडा माणुस. ०करांदा- भोपळ्याची एक जात (याचा उपयोग सतार, बीणा, वरेरे पु. एक कडवट तपिकरी रंगाचा कंद. क्कारल-न. १ कारलें. वाद्यांच्या कार्मी व सांगड, तंबडी इ० च्या कार्मी करतात ).

बहिष्कृत माणुत. ०भोपळी-सी. कडू भोपळयाची वेल; कडू धन्याकड;' 'कौरव-पांडवांच्या युद्धांत श्रीकृष्ण पांडवांकडे गेला.' भोपळा अर्थ १ पहा. -रो. ९.२३६. व्यट-टु-वि. (काव्य) ६ हातांत; पार्शी; जवळ. 'त्याकडे माझे रुपये आहेत.'७ (ल.) कडवट पहा. 'केलासवन कडुवट । उमावन तुरट । ' –िशशु ६ १ ५. पलीकडे; पार. 'स्वामी तारका गुरुनाया। संसारसागराकडे लावी। ' 'जैसा निंब जिभे कडुवटु । '-ज्ञा १८.१८६. 'कडुवट हरिनामें -गुच ४५.१०६. ८ जवाबदारी; पत्कर. 'हें काम माझ्याकडे बादती पापियाला । '-वामन, नामगुत्रा १.४.३४. व्याघांटी- लागलें. '९ (कुण.) काल, वेक यासंवंधी निरर्थक अन्ययः सः स्ती. कडवट फर्के येणारी एक वनस्पति; आषाढी द्वादशीस हिच्या ला. 'तुं उद्यांकडे मला भेट. ' [का. कडे; म. कड ] फळांची भाजी करतात. • चिख-वि. कडजहर; विपाप्रमाणें कड़ बाळंतिणीला येणारा दहा दिवसांचा विटाळ; जननाशीच. ( कि॰ १६.१९. ' रडे शिशु तयास घे कळवळोनि माता कडे ' - केका थेंगें; जांगें; सरगं; फिटगें; ). ॰वृंदावन-न. कड़ इंद्रायण पहा. १२१. [सं. किट] 'कडु वृंदावन । साखरेचे आळे । ' –तुगा.

**व्याल:** प्रा. वाल ]

कडुसा-पु. ( माण. ) संधिप्रकाश. [ कवडसा ]

किंवा स्पर्श केल्यावर खाज उत्पन्न करण्याचा धर्म (वनस्पति, अपोवाडे गाणाऱ्यांचे एक चर्मवाय; डफ; हैं लांकडी एक-सन्वा भाजीपाला यांचा ) ३ (ल.) शिरशिरी; खुमखुम; उत्कंठा; हात व्यासाचे कडें घेऊन त्यावर चिकण मातीने कातडें चिकट-आवेश: ईर (लढाई, भांडण इ० ची) 'जेसु तुवां उत्तमु श्रेत्तु केला । वृन वर चौंफेर कागदपट्टी लावतात. 'रामजोशी यांनी आपल्या महापवित्र बावतिस्म रचिला ।तेर्णे पापाचा कंडु फेडिला ।' वयाचीं वीस वेर्षे तमाशा पाहण्यांत व कर्डे वाजविण्यांत घाल--**कि.प.** १.१.३८, ४ मस्ती; माज; चळ. 'घोडघाळा नगाऱ्या- विळीं.'-राळा २. ५(ळ.) वेडीस पायांत अडक**बावयाची वळ**ें खालीं घाला म्हणजे त्याची कंड जिरेल. ' ५ कोरडी खरूज [सं. ] असतात तीं प्रत्येकी. (सामा.) वेडी. ' माझे भक्तीचिया आवडीं।

बाजुने. 'हा हिंदुस्थानाकडून आला.' ३ करून; नें; वारी ( साधन<sup>ं</sup>निमाली । '∸एसा १४.३११. ६ (व.) (ल.) गुदद्वारांतून पडणारें दाखिवणारें अव्यय. ) 'त्याने शक्षेकडून मारलें. ' ४ करवीं; लेंडूक. ७ वर्तुळाकार कांठ, सीमा, कड (तंबीरा, चाळण इ०ची). ह्यारां; परत्वें; मार्गानें; मुळे; साहाय्यानें; मदतीनें; च्या योगानें. ८ खळ्यांतील धान्य बाहेर जाऊं नये म्हणून त्याभीवर्ती बेलीचें ( प्रयोज्य कारण वाखविणारें ). ' भी त्याकडून घर बांधवीन. ' किंवा गवताचे घातलेलें वेटोळें. १९३०. ९ भीत ज्याला बांध-'पर्जन्येकडून सर्वास सुख होतें . ' 'विचारें कडून '-पया ८७. तात तें लोखंडी गोल वलय. [सं. कटक; प्रा. कडअ; गो. कु का. कड, कड़े

कडू सं--न. (क.) संधिप्रकाश; कडुसा पहा. ' आतां कडूसें पहलें आहे. '

**कडे काढी व्योम**केशी ।'-गुच ३३.११०. 'यंदा तुमच्या प्रयोग आढळतात. ) 'कडेकपार्टी धांवती जर्ने ।'-सप्र ३.३४. कडे भारण कशी आहे ? ' र पार्शी; जवळ; ताब्यांत; हातांत; | र ( ल. ) दुर्गम, अवधड ठिकाण. 'कडेकपार्टी जाऊनि । महासोदे हाताखालीं; दिमतींत; व्यवस्थेत. ' त्याजकडे शंभर शिपाई दडाले।' [कडा+कपाट] आहेत. '३ आंत; खालीं; संबंधीं; निसवत. ' हा पागेकडे चाकर **बाहे.' ४ हवा**ळी; स्वाधीन (करण, वेणे). ' ज्याचे त्याकडे दे. ' कडेकांठास; कडेकांठस असेहि प्रयोग आढळतात. [ कड+कांठ ]

२ (ल.) दामीपुत्र. ३ (ल.) पंक्तिबाह्य; हलक्या जातीचा; ५ पक्षाला; वांट्याला. 'सरदारांनी तलवार मारावी, परंतु यश

कडे--किवि. (काब्य) उडेवर; कमरेवर. 'विवाहहोमालागीं •िवटाळ-पु. १ मुताशौच; सुतक. २ बाळंतपणाचा विटाळ; श्रीहरी। वेग चला बोहल्यावरी । कडे घ्यात्री नोवरी।'-एरुस्व

कड़े--न. १ हातांत, पायांत किंवा दंडांत घालावयाचा एक कंडुळो—पु (गो.) १ लहान कंड्डो. २ (ल.) मोठें पोट. वाटोळा कंकणाकृति अलंकार. २ (ल.) वेढा; घेर; भौवतालन घेर; कड्वा-वि. कडवर; दुःखकारक. कडवा पहा. 'कडुवा सर्भोवताली वर्तुलाकार रांग (सैन्य, डॉगर इ०ची) 'भोंवतें आवर्णों-संसार दुःकाळु । दारें नीगतु दिसें ॥' –शिशु ५८७. [सं. कटुवत् ] दका कडे ।' –दा १६.३.१०. 'जमले भ्रमरांचे हो कडें ।'-रप्र कडवाळ, कोडवाळ—(गो.) कडु मासळी. [स. कटु+ १०, 'कठिण दिवस म्हणून कुणन्याने पितराला एकाव-दसरा जातिबांधव सांगितला की दारापुढें माहारांचे कडे पडतें. '-गांगा १०३. ३ विहिरीच्या तळचा लाकडाचा गोल थर (ज्यावेळी खाली कंड- पुली. १ खाज; खाज मुटण्याचा रोग. २ खारल्यावर धर लागत नाहीं त्यावेळी कडे घालून त्यावर बांधकाम करतात). कद्भन--शंभ. १ पासून. 'त्याकडन रुपये घ्या.' २ दिशेनें; अहं सोहं दोनी कडी । तुउली अभिमानाची विडी । विषयगोडी चि. कडां र

कडेकपाट-र-न. १ दरड व गुहा; दरीखोरें; गिरी-गव्हर: डोंगरांतील खबदाड; स्रोरें; दरीकंदर; गुहा; भुयार. करें ---शंग. १ बाजूला; दिशेला. 'हार्ती धरुनि तियेसी। ( प्रथमेंत क्रिनेत प्रयोग, बहुतेक कडेकपारांत, कडेकपार्टी असेच

कडेकांठ-पु. १ शेवट; बाजू. २ लांब; दूरवर. (सामा.)

**शको. २.** १२

**कडेकोट-**-वि. कडाकोट पहा.

कडेपाट -- पु. कडीपाट पहा.

होडा। कडेलग ॥ ' -ज्ञा ६.५६. [कड+लग=पावेतों ]

**कड्यावरून घेतलेली उडी; अपराध्यास कड्यावरून लोटून देगें; स्टतील गार्ढी। वीर भिड**ीर कडोविस्टी। ' –एरुस्व ७.७४. अद्यो दिल्लेली दिक्षा. (कि० कर्णे). २ (ल.) परमावधि; शिकस्त, –दा २०.८.१९. २ नानः प्रकारानीं, रीतींनीं. –एभा १५.२५. अतिरकः, कमाल (पाऊस, पीक, संपत्ति, कृति इ० ची) (कि० 'पुञ्छ नाचवी कडोविकडी.' –रावि २०.४९. ३ तुटणी, होर्जे), 'ही (जॉन्सनची) श्रमावस्था स्थाईक होऊन मुर्जीच आपल। खुवीदार भाष्णें करून; मोठ्या युक्तीच्या बोटण्यानें, -डीचा-बद्धिसंदा होईल की काय याची त्यास अतिरायित भीति वाटे वि. १ कडोविकडीने भरेलल, केलेलें (भाषण, अर्थ, कल्पना, ... पण या कडेलोटावर गोष्ट येऊन ठेपली नाहीं. ' -िन ७०२ लिहिणे, गाणे, नाचेंगे, वाजविणे इ० ); अन्योक्तित्याजोक्ति-🤰 ( छ. ) =हुास: अधःपात: उतरती कळा. ४ पराकाष्ठेच्या तिर 🛛 व्यंगोक्तीचा: उपरोधिक: औपरोधिक. 'कडोविकडीचे विचार स्काराने वागविणे. ५ घाटवृत देणे; काद्वन टाकणें (जागा, धुचले। '-ऐपो २१४. २ युक्त्या; मसलती; डावपेंच यांनी अधिकार, इ० वहन ). ६ शेवट करणें. –िव. खालच्या प्रतीचा, युक्त ( किया, हावभाव, वागणुक इ० ). शिताफी इ० ने भरलेलें. दर्जाचा: हलका ( माणुस, वस्तु ), [कड+लोटणें ]

इप्रवाला. [कडें ]

सरतेशेवटी: पराकाश्च: कडे शेवटी, कडे शेवटचा असेढि प्रयोग लय लाकन करती श्रवण हो।'-प्रला १२२. [कडी द्वि.]

कडेचा; सीमेचा. २ पराकाष्टेचा ( मुर्ख, वृद्ध, दुरैंबी, इ० ). ३ उत्रः, जहाल ( भाषण, निदा इ० ). ३ सक्तः, भारीः, निश्चयाची अगदी शक्य तों कमी ( किमत, खर्च, नफा, इ० ). 'कडेशेव-ः( मागणी , बोलावणें, इ० ). [ कड≕शेवट ] दचा उपाय-उपचार-मसलत-योजना-तोड-मनसुबा इ०. '

उजने कड़ेसि बसली म्यां पाहिली नोवरी। ' -र ६.

स्रावन केलेली जागा; कणगा. [कडा ]

कड़ो-पु. (गो.) काढा. [कढ, कढगें]

कडोकडी-किन. १ जोराने; नेटाने; झपाट्याने, कडो-विकडी पहा. 'आले अव ये नवलक्ष गडी । बळकाविली यमुनाधडी । कडोजी-सी. एक वनस्पति; कुत्र्याचे मत.

कंडोरा-पु. (कों.) उसाचा करवा; गंडेरी. [सं. कांड: प्रा. कंडी

कडोविकडी-ली. (कडघांत कडघा; त्यापासुन झालेली ग्रंताग्रंत ). १ भाषणांतील डावपेंच; (ज्यांत मुद्दापत्ता लागणार -अफला ६६. नाहीं असें ) अनिश्चितपणाचें व खाचाखोचींचे भाषण; दुटप्पी कडोळ-ळी-ळे-न.स्री. १ वेढें; आंगठी. २ (व.)

२ (कुस्ती) पेंच; कौशल्य. 'मल्लविधेच्या कडोविकडी। जीमृती दावितां पडेपाडीं। '-मुविराट २.६८. ३ युक्त्या; कडेल-न. रेशमी छुगडें. [सं. कटि; दे. कडिल्ल=कटिवस्र] खुब्या; मसलती. 'तेवीं उत्तमोत्तम ज्ञाननिवेडी । उद्धव कडो-कडेलग--किनि. अगर्दी शेवटाजवळ. 'जेथ हटिये सांडिती विकडी शृंगारिला।' -एमा २८.६९८. -नि. उत्तमः न्यवस्थितः ंबंदोबस्तीचें. 'राखण ठेवी कडोविकडी।' -कथा १.२.१७८. कडेलीट-पु. १ कहेपात;्मुक्ति मिळण्यासाठी योग्याने :-किवि. १ अति जोराने; अपाटयाने, निवरपें; नेटानें. 'शंख्रे 'कडोविकडीचीं विवसर्वी। अंतःकर्णे॥'-दा १९.१०.१०. कार्रेवाला—वि. करें (वाय) वाजविणारा; तमासगीर; ३ खुबीदार; कुशल; चतुराईनें अलंकृत; झील, कंप, आधात, छाया, उडगी, झोक इ० ने भरलेलें (गाण, नाचण, वाजविणे). करेंद्रीवर-किन. कर्मीत कमी; कांहीं नाहीं महटलें तरी; 'टेनी कडोनिकडिची ठिनण हो। अक्षरीं मोत्यांची ननण।

भारळतात. 'मी तुला कडेशेवटची गोष्ट सांगतो. '[कड+शेवट] । कडोविकडीचा--वि. १ कडचें; शेवटचें; पराकांट्रचें; कडेहोबटचा - वि. १ अगरी अखेरचा; अंतिम; अगरी परमावधीचे (भाडण, रुढाई, वार ६०). २ कडक; रागीट;

कडोसरी, कडोस्त्री-सी--धी. १ कमरेस बांबलेल्या कडेस-सी-शंभ. कडेला; बाज़स. कडे पहा. 'बापाच्या ( लुगर्डे, धोतर इ० ) बस्नाचा कमरेजवळ खांवण्यांत येणारा भाग ं( यांत पैसा, सुपारी इ० जिन्नस ठेवतात). 'कडोसरी नसला तरी काडो. कोडो—प. (गो.) भात टेवण्यासाठी तहचा वर्गेर करवटीला खास आहे. '-तोब १४, २ शरीराची (उजवी. डावी ) जागा; कमरचा भाग. ३ वस्त्राच्या आवळण्याने काळ-वंडलेली, वाईट झालेली कमरेची जागा. ( सामान्यतः चतुर्ध्यतव षष्ठ्यंत म, चा इ० प्रत्यय लागुन प्रयोग). कडोसरीस खोवणें. खपस्रंग, कडोसरीचा पैसा. सि. कटि: म. कड+सरी: किंवा हमामा घालिती कडोकडी । ' - ह १०.९५. -दावि ४९२. [कड] किटिवल्ल. ] (वात्र. ) कछोसरी-सरीस येणें -अगरी जेरीस रोग.

> कडोसा-9. संधिप्रकाश. कवडसा पहा. 'मेहभौवते कडे कापले। असंभाव्य कडोसे पहिले। '-दा १६.३.३७.

बोलगें; (कडोबिकडीचा असा पष्ठपंत प्रयोग हुढ आहे ). सियांच्या पायांतील चांदीचें कडें. [सं. कटालिका: प्रा. कडोली]

कडोळी-ळ्या लगाम-9. प्रत्येक टोंकास दोन दोन ० ओढन घेर्जे-५रस्पर चाललेल्या भांडणाचा संबंध आपणाकडे कड्या असलेला लगाम. लगाम पहा. [सं. कटालिया; प्रा. कडाली वेगे; दुसऱ्यावरचा राग आपगावर ओढून वेगे. **ंजिरचिर्ण**--घोड्याच्या तोंडास बांधण्याचे एक उपकरण. ]

कडौंचें-- उन्नी. (गां.) शिजविण. कढविण पहा.

कंडड-पु. (गो.) फोडलेला अर्था बांबू. [सं. कांड] कड़ाण-(गो.) कडण, कडघान्य पहा.

कडुडावंच-कि. (गो.) घरावर वांबूच औवण करणे. [कंडु]

कडुडुंच - कि. (गो.) दनडाने वादन वारीक पुड करणे. [कांडणें ]

कड़्या -- पु १ पिवळे फूल येणारे एक झुड्डप अथवा त्याची बी. २ दुमरें एक झाड़ व त्याचे फळ. कढ़चा पहा.

खड्या. [कडी]

टाकणखार व तेल्या टाकणखार (चीक्याचा टाकणखार). •िनघण-(ना.) रंजीस येणे; मेटाकुटीस येणे. [खडा+टाऋणखार]

कड्यांचा लगाम—५. कड्यांचा केलेला लगाम; सांखळी [कढ्णा] लगाम. लगाम पहा. [कडी]

90.932.

प्रदर्शित करण: नादार होण.

**कड्याळ**---न. अप्रोप; आळ; कवटाळ पहा.

कड्याळे—न. १ मोठा नफा, प्राप्ति, लाभ (व्यापारांत). २ एकदम, एकाएकी दैव उघडणे; घबाड सांपडणे (कि० लागणे). कड्याळे — न. कडोळ्या लगाम पहा.

'कडयेला-कडयेवर घेणे ' - किवि. कडेवर, कमरेवर. कडिये पहा. [संकटि; म. कड]

कह्— पु. १ उष्णतेमुळें पानी इ० स येणारी उकजी; आधण. चहा. [ कडत+पाणी किंवा वणी -सं. वन्=पाणी ] फार तापल्यामुळे बुडबुडे येतात ती अवस्था. (कि॰ येण). उहु० जाळावांचून किंवा आगीवांचून कड नाहीं आणि मायेवांचून रड नाहीं. ' २ फार तापल्यामुळें येणारे बुडबुडे, फेंत. ३ ( ल. ) लेलें; कढलेलें; कढत ( दूध, पाणी वर्गरे ). [ कढ ] डोक्यावर फार वेळ ओंझे घेतल्यामुळे डोक्यास थेणारी तप्तता, র্ঘাण, रग. ४ ( ত. ) उसाळा; गहिंबर ( प्रेम, दु:ख, इ० कांचा ); फार तापविणे; उकळविणे; शिजविणे (दृध, तप इ०). पाण्याकडे स्फरण; शिरशिरो ( मांडण: बादबिवाद, शियीगाळ इ० ची ). याचा कचितच खपयोग करितात. २ वितळविणै; रस करणे ( धात ं रडण्याचा-भाडण्याचा-क्रोधाचा कढ ' [सं. क्ष्युः प्रा. कढ ] ६० चा ).

एखाद्याचा राग, ताशेरा शमविणे, शांत करणे.

कढई-की. १ पदार्थ तळण्यासाठी किंवा कढविण्यासाठी अर्थवट पमरट व दोन कान असलेल घातुचे भांडें; काईल (दूध, उसाचा रस वगैरे कढविण्यासाठीं). २ (नाशिक) नदीला मोठा पूर आला असतां पाण्यांत होणारा जंगी भोंवरा. [ सं. कटाह; प्रा. कडाह; हि. कडाहा; वं. कडाई: उरि. कव्हाई: गु. कहा किंवा कहणें]

कढंक-किवि कह येईपर्यत ? 'धडधडा ज्वाळा जळती कढंक। त्यासी कुंभपाक बोलिजे। '-स्वानु २.४.११. [कढ+अंक ? ]

कढण, क-न. १ (सामा ) काढा; कढिवलेले पाणी; ज्यांत कांहीं पदार्थ उकळला आहे असे पाणी; पिठलें. 'कडण काला कड्या-पु झाळण्याचे लोखंडी हातोडीसारखें हत्यार; कालविलें ताक। '--निगा १००. २ तूर, मृग वर्गरे कडधान्य ज्यांत शिजविलें आहे अमें पाणी; कट; कट्द. ३ मांसाचें काल-क उद्याखार —पु टांकणखार. याचे दोन प्रकारः–कडचा वण; मांस शिजविल्यानंतर त्यांत आलेला तवंग, मांदें. [कढ]

कद्धा-स्त्री, पदार्थ कढण्याची किंवा कढविण्याची किया:

कढणें-अति. १ कढण्याच्या अवस्थेला येणें; आधण येणें; कड्यारोग-9 जनावराला होणारा एक रोग; फोफसा. -हो उकळण; शिजण (दूध, तेल, लोणी इ०) 'बोले जें तच्छूवणें माझेचि कडोत न तुमचे क<sup>ु</sup>। '-मोकण ४०.९. २ छष्णतेपासून तापून कडवळ पहा. २ (ल.) उंच व राकेट झां. [कडवळ] **्दातीं 'अ**श्वत्थामा कोपॅ अस्त्र न क**ंगल** म्हणोनियां कडला । '-मोऐषिक धरण-१ आश्रयास 🕾 े, सरण अले; दातों तृण धरणे. २ देन्य १.३९. (से. कथु; प्रा. कढु; हिं. कढना; ग्रु. कढबुं; सि.कढणु] **कढ**़ ण्याचा बिंदु-प. कढ देण्यापर्यतचे उष्णमान, ( इं. ) बॉइलिंग पॉइंट.

> कदुर्णे-अफ्रि. कण्हुणें; विवळणें . 'येक डोई खाजविती । येक कहों लागती। सावकास। ' -दा १८.९.१५. [ध्व.]

कदत-वि. भाजण्यासारखें गरम; ऊन; कडकडीत ताप-फडरो—भी. (कों.) कंबर; कटि. (फक्त चतुर्ध्यंत प्रयोग). लेलें; आधण आलेलें (दुध, पाणी, पदार्थ, धातु इ०). [ कडणें ] कहतवणी-न. (कों.) कडत पाणी (पोह्याच्या भाता-वर, भाकरी करावयाच्या पिठांत वंगरे घालावयाचे ). २ ( ल. )

कदता--पु. कडता पहा.

कढ्य-सी. (गो.) कढई पहा. -वि. (गो.) अति ताप-

कदु विर्णे -- उक्ति. कढणे याचे प्रयोजक ह्रप. १ कढ आणणे;

(दूध, तृप, लोगी इ०). [सं. कथ्+शील]

**कढा**-- पु. (गो. ) काढा. [कढ]

कडी-की. १ ताकास हरभऱ्याचे पीठ लावून, फोडणी वगैरे देऊन कढवून केलेलें कालवण: ताकाची आमटी. कोंकणांत आंब-सुलाचीहि करी करतात. भाजी होती वांग्याची। वालाचे गोळयाची कढी। '-स्त्रीगीत ६६. २ एक औषधी काढा; निरग्रडीचीं पार्ने. ओवा, चित्रकमूळ, हळद व सुंठ यांचे चूर्ण, व कांजी ताकांत मिसळून केलेली कढी. ही वातहारक व अग्निवर्धक आहे. [सं. क्षय्=कढणें; कढिआ; सिं. कडही] (वाप्र.) शिळ्या कढीला उत भाणणें=१ (शिळी कढी कढिवणे), प्रसंग संपल्यानंतर एखाद्याचें धाडस किंवा शौध चेष्टविणे. २ स्मरणांत्रन गेलेल्या-जन्यापुराण्या बादाला पुन्हां तोंड पाडणें. •पातळ होणें-( ल. ) १ आजारा-मुळें अशक्त-फिकट-निस्तेज होणे. २ भीतीने घावरणे-गांगरणे-जर्जर होगें. (कप.) श्वाऊ-वि. १ कढीची आवड असलेला. (ब्राह्मणास उपहासानें म्हणतात). २ (ल.) शेळपट; भ्याड; नामर्द. गवत-पात-नस्री. गवती चहा किंवा पाती चहा, हा कडींत घालतात. •चर-वि. ( ना. ) कढीभुरक्या; कढीखाऊ ( ब्राह्म ग ). •निब-पु. बारीक कांटे असलेलें एक झाड; याच्या पार ाला एकप्रकारचा सुवास येतो, तो कढींत, मसाल्यांत घालतात बत्य ची चटणीहि करतात. यास गोड निब, (लान.) मृद्धनिब, झिरग असिह म्हणतात. [ सं. कैटर्थ. ] **भात-पु.** लप्नविधीतील एक सोहळा: सीमांतपुजनांत वधुपक्षाने वरपक्षाकडील मंडळींस कढीभाताने जेवण घालण व कढीचें व भाताचे भाडें आंदण देणें. ० भुरक्या, कढीभात खाणारा-वि. कढीखाऊ पहा. 'कढीभातखाऊ म्हणती ब्राह्मणा जगांत ..... तयांनींच करणी केली प्रसंगी अचाट। –विक ७.

कर्ढ--- न. कढई; उंसाचा रस कढविण्याची काहील. 'रस उसाचा लोहाचे कढे। जों जों अप्रीज्वाळा करितां कढें। '-यथा १३.५९२.२७५. [कढई]

कद्या-- पु. एक झाड व त्याचे फळ: कड्या.

कण-पु. १ रज; रेणु; परमाणु; एखाचा पदार्थाचा सक्ष्म अंश; (शाप.)अणु. २ रत्नांचा पैछु; चमक; (हिं.) कन्नी; हिरकणी; कणा आणि भूसा।' - ज्ञा १८.९३९. ४ सर्वध दाणा; 'आतां स्वीळ. [कणा+कील=खीळ] कक्षेत झोळी घालून। मागे कण घरोघरीं. -नव. १७.१२४. भ धान्य. 'कणु एकु साटविती '-ऋ ८८. -एमा ३.३७२. घेणारा (याच्या उलट पिठ्या; गव्हाची कणीक म्हणजे दाठर व ' दामदुप्पट, कण तिप्पट. ' ६ ठिणगी; स्फुर्लिंग ( अमीचा ). इतर धान्यांचे पीठ मऊ, दबेल असर्ते यावह्न ) . भरपूर; मोठा 'जळित सिमकर्णेचि तर्णे जरी।'-वामन, नामसुधा ५८. ७ थेंब ( बाजार. इ० ). [ कण ]

कढशीळ-वि. फार तापलेलें; कहत; उतण्यापर्यंत आलेलें (पाणी वगैरे पातळ पदार्थाचा ). ८ (कों, कुलाबा) रताळथासारखा कंद; कणक. कणगर. [सं.]

> कण-9. (सोनारी) कारल्यासारखं परंतु मूठ नसलेलें, वीत-भर लांबीचें (अंगठी वंगरेस गोल आकार देण्याचें) एक उपकरण.

> कण---स्री. एक प्रकारची उसण; तिडीक; कळ (पाठ, मान, कंबर वर्गरेंत येणारी ). धमक पहा. ( कि॰ भर्णे ). [ ? सं. कण, कण ]

> कण-प. (क.) वावडी समतोल राहण्याकरितां तीस बांधा-वयाचा कापडाचा तुकडा, शेपटी, चिंधी. (कि॰ लावणें; मारणें). ही वावडी कण मागते आहे. '; 'वावडीला बहुधा कण लागतो. '[का. कण=चोळीचे वस्त्र; म. खण]

> कणऊब-स्त्री. (कों.) दाणेऊब; धान्य पिकृन तयार होण्याच्या हंगामांतील उष्णता (भाइपद, आश्विन महिन्यांतील). [ कण+ऊब ]

कणक-न. एक केंद्र, मळ; कणगर; कण अर्थ ८ पहा.

कणक-स्त्री. कळ; तिडीक ( ताण बसल्यामुळे किंवा संधि-वातामुळें पोटांत, कमरेंत, पाठींत, डोक्यांत वगैरे उत्पन्न होणारी); उसणीहून भिन्न. धमक पहा. (कि॰ चालणें; निघणें; भरणें ). [कण]

कणकण-णी--श्री. १ हुडहुडी; शिरशिरी; अंग मोडून येणे; (ज्वर भरण्याच्या सुमारास) थंडीची वेळ. (कि॰ येणें; भर्णे). २ ताप निघाल्यावर अंगांत राहणारी कडकी; मुरलेला ज्वर. ( कि॰ राहर्णे; येणें; होणें ). ३ ( गो. ) दुःख. [ ध्व. सं. कण्≕ शब्द करणें ]

कणकणणे-अक्रि. अंग मोडन येणें; कणकण वाटणें; डोकें द्खणें; थंडीचे शहारे येणें (ज्वर वंगरे येण्याच्या वेळीं). [कणकण] कणकणीं—किवि. (गो.) घडीघडीं; पावलोपावलीं; वेळो-वेळीं. [क्षणोक्षणीं ]

कणकर्णे-अित. १ कळकणे; आंबट पदार्थास हिरवटपणा व विकारीधर्भ उत्पन्न होगें (निकल्हईच्या भांडयांत ठेवल्यामुळें). २ कळंक लागणे; कळकलें जाणें ( भांडें ). [सं. कलंक]

कणका--- पु. कनका. पहा.

कणकील--न. (कर्ना. शेती) जोखडास बैलाच्या माने हिऱ्याची बारीक चुणी. ३ कणी;धान्याच्या दाण्याचा अंश 'एन्हवीं जवळ, आंतील बाजूस असणारी खीळ;पडदांडी जुवाची आंतील

कणक्या-वि. दणकटः दांडगाः बळकटः खमक्याः पह न

लांकुड इ० ); टिकाऊ; दणकट (कापड बेगेरे); धट्टाकटा; धडधा∙ गवत, धान्य, तृप इ० ). [ कण=दार प्रत्यय ] कट (शरीर, मनुष्य); प्रखर; धगधगीत (कांहीं लांकडांचा जाळ ). [ कण+खर ]

कणखाविणे--अित. (विह.) खणकावणें; रागे भरणें; पटी ] भोसडणें; तासडपट्टी काढणें; चापणें. (ध्व. खणकाविणें )

कंद. कण, कणक-कें पहा. २ रताळे. कण, कणकें पहा.

कर्णग -- स्त्री. धान्य सांठविण्यासाठी बांबचे किंवा फोका-ट्यांचें केलेंल पात्र, लहान खोली; पेंव; कणगा; टिकी; कर्णिग.

कार्णग—पु. चवळया सालासकट दळून त्यांत मेदा, मऊ -मृशि १.४०१ [कण]

कणगर-रे---न. १ बटाटयासारख्या एका कंदाचा वेल. (स्नीपु.) २ मूळ; कंद (न.) यास गोवॅबटाटा म्हणतात. हा कंद जनावराच्या दुधापासून केलेलें लोगी ( याच्या उलट तण-शिजवृन किंवा भाजून खातात. यास कण, कणक, कार्टेकणगर व लोगी. ) [कण + लोगी] कनककंद असेंहि नांव आहे. हा रताळयापेक्षां जाड असतो. उपासास खातात. याचा वेल मोठा वाढत नाहीं, पाने वाटोळीं 'की कणवा घालूनि उडी । पावविला संत थडी।' –ऋ १०२० व बारीक असतात. यास जिमनीत बटाटयायेवढे लांबट केंद्र सांडिली कणव या भवनाची '--किंगवि ५४. 'जया सर्वभूतीं कणव। लागतात. ३ (पुस्ती. ) एक झाड; कुडका काकणा.

कणगा-पु. १ मोठी कणंग. कणंग पहा. २ धान्य सांठ-विण्यासाठीं जिमनीवर वर्तुळाकार बांबुचा तदृया उभा करून बाहेरील बाजूने कळक पुरून त्यासह तह्या दोरांनी बांधून केलेले का. कणय=कमरभीवर्ती बन्नाची गांठ+वत ] साधन; पालटें; पालें; कोथळा; कणगोली; कोटार. [ कणंग पहा ] कणगी, कणगुला-लें--लीपन. १ (कों. ) लहान कर्णग. ७.९४ [सं. कण+वृत् ] **'कणर्गीत** उतरोनि पाट्या भरोनि देती. '-रामदासी २.२. 'कणगीची काढितील लिपण। गुळ शर्करा खातील संपूर्ण। ' —जै ६.४९.

**कणगी**—स्त्री. कणगर कंद; राताळु. कण, कणक पहा.

कणगुली-गूल-गोल-कीन. कणग्याप्रमाणे बांवच्या कांबटघांचा विणलेला वाटोळा कोथळा; लहान कणगी, कणगुला. [कणगा]

कणडुळी-डुळो, कणडो-(गो.) करंडी (वांबुची, वेताची ) . कणगुली पहा.

काणी-अित. १ कण्हणे; कुंथणे; विवळणे; हायहुय करणे ( आजार, वेदना यांच्या अतिरेकामुळें ). २ कण किंवा उसण मूर्खः; गांवडळः; रानवटः; रिठोळ. [ सं. कणिशः; म. कणीस. ] भहन दु:खित होणें; स्नायू ताठणें. [सं. कण्≕शब्द करणें ]

कणदार-वि. १ कणीदार; कण्या असलेलें (तृप वगैरे ), लोंगर, कणीस, [सं. कणिश ] र भरपूर कणसे आलेलें (पीक); दाण्यांनी गच्च भरलेलें (कणीस).

कणाखर—वि. कठिण; बळकट; मजनूत; घट ( दगड, ३ सक्स; कमदार; ज्यांत अधिक सार, सत्त्व आहे असा (कडबा,

कणपद्री---स्री. (माण.)(शेती) मोटेचा कणा बसवि-ण्यास आधार अशा खांच अमलेल्या दोन पृष्टयांपैकी एक. [कणा+

कणवार-पु. (वं.) ( राती ) रेडवाच्या चामडवाची पट्टी, कणाग, कणांग, कणाण-न. १ (गो. ) कणगर नांवाचें मोट व तीवरील कडें यांना जोडणारे चामडवाचे पट्टे. [का. कोण=रंडा+वार=वादी पट्टी ]

कणबी-पु. (गु.) कुणबी पहा.

कणभ--- पु. एक प्रकारची विषारी माशी, ही चावली असतां [कण+गम् ं; तुल. का. कणजी≔कणगी (का. कण≔बांबची काठी)ं] सुज, ज्वर, वांती इ० छक्षणे होतात, देशाची जागा कुजते. [सं. ]

कणलक्षांदा--- पु कणाचा एक लक्षावा भागः; अणुहून लहानः; भात व साखर घालुन त्याचे गोळे करून उकडतात तें पक्वात्र. अति सृक्ष्म अणु; परमाणु; कणाचा अत्यंत सृक्ष्म अंश (ज्याच आणखी भाग पडणार नाहींत असा ). [सं.]

कणलोणी---न. कमदार लोगी: सरकीचा रतीब असलेल्या

कणव, कणवा-शी. पु. करणा; दया; कळवळा; कृपा. तया नमस्कारिती सकळ देव।'-मुआदि १९.१७२. सिं. कण्=रडणें, अश्र गाळणें. ?]

कणवट-टी- श्री (राजा) कडोसरी पहा. [सं. कटि-वत्;

कणवण-स्त्री. कण्ह; विवळणी; किरकीर (विशेषत: लहान मुलांची ). । सं. कण=शब्द करणें; म. कण्हणें )

क्रणवणणे-अक्ति. कण्हणे; विवळणे; किरकीर करणे. [कण-

कणवळणे, कणवळा—कन्हवळणे, कन्हवळा पहा. कणवाळ-वाळा--वि. कृपाळु; दयाळु. कन्हवाळ पहा. 'भक्तांचा कनवाळ भीम म्हणे।' -रामदासी २.१२४.

कणवाळ्ळ--कन्हवाळ् पहा.

कणदा:---किवि १ कणाकणानें. २ थोडथोडें; हळू हळू. [सं.] काणशा—वि. १ कणीस चोळणारा. २ (ल.) अडाणी;

कणशी -- स्त्री. (कों. कु. गो.) भाताची ओंबी, लोंबी,

कणस-न. (कों.) कणीस पहा. (अव.) कणसा.

निधी। ती सबळ करें अगार्थे। दुखंडी केली।।'-- कियु २. १ नाडा; दोरी ( बटब्याची, गाडीवरील बोजा आवळण्याची, ५४.१९. [ सं. कटि+वलय ? ]

श्रंगाराचा कडबळिया। '-शिशु २.६४,

कडवा--वि. १ कहु; (गोड, याच्या उलट, भाजी भाहेत असा; दुखर्णे, रोग इ० ज्याच्या सरावाचा झाला भाहे असा; नाजुक, कोमल राहिला नाहीं असा. ४ उपदंशादि विकार न बाधणारे ज्याचे शरीर आहे असा. ५ शूर; निर्भय; धाडसी. ( खून, मारामारी, लढाई इ०मध्यें ). घनचकर; घोर ( लढाई, तंटा ). ६ रानटी; आडमुठा; व्यवहार करण्यास कठिण. ७ कूर; निर्देय; पाषाणहृदयी; कठोर. -पु. १ वालाची एक जात. २ बदामांतील कडू जात. ३ स्थाजरा सुरण. ४ अनौरस; अवैवाहिक संतित; कड़ जात. [सं. कटु; प्रा. कडु; हि. कडवा ]

कडवां-किवि. कडेवर ' ऐसे म्हणनि दासिचिया कडवा। पुत्र बैसविला बरवा। ' -कथा १.१०.१४७. [सं. कटि]

कडवॉ-वो-पु. (गो.) कांबीची वई; कुढ; बांबू, कांबी **१०चा पडदा.** [कुड]

**कडवाय**---वि. (गो.) कडवट. 'दोडगीं कडवाय भास.' [कडवा]

कडियेखा--सी. कडवटपणा. -शर.

कडविड-- स्त्री. किड्डकमिड्डक; (सोन्याचा) चाराचुरा. 'कर्स्नान कडविड जमा। घडली लगड।'-तुगा ३४८४. [सं. क्रम् ; प्रा. कट – कड द्वि. ो

**कड़बी--**सी. १ कड़म्या बालाची वेल; कड़वा. २ ( ल. ) भफ्र; अफीण.

कड़वी जात-- भी. १ कह जात; जारज वंश. २ ऋर; रांगडी; भडाणी जात. [कडु ]

कड्वे-न. आंकणकडव्याने किया पालुपदाने जये गाण्याचा एक भाग संपतो तो भाग; पर्वावभाग. [कड≈शेवट]

कड़स--किवि. जोरानें; खेंचून, (क्रि॰ बांधर्णे ).

**कडस**—न. पाडस; लहान गुरूं. 'बेउली श्रशिल बच्छ । कीं पाशमुक्त कडस । ' -ऋ ६१. [का. कडमु=लहान गाय]

कडसणी-नी--सी. १ (कान्य) चौकशी; विचार; बाटा-षाट; परीक्षा; शोध; निवड. 'ये युक्तीन्व कडसणी। नाहीं बयाच्या अंतःकरणी । '-का २.३४२. ' वैसर्जन केली कडसणी। रोगावर याच्या वियोचे चूर्ण दुसऱ्या कांहीं औषधांच्या चूर्णावरो-निज निष्ठेची। ' -रास ४.२९१. 'नित्यमुक्त आणि जीवन्मुक्त। बर देतात. -अश्वप २.४६. हेहि कडसणी हे निश्नांत। ते उपाधि भारोपित। म्हणूनच॥ '

पहचाची, तंबुच्या कनातीच्या बरच्या भागाची इ०). 'ऐसा कडचळीया--वि. कैवारी; कळवळ बाळगणारा. 'ना तो सद्गुक पूर्णपणी। तुदे भेदाची कडसणी॥'-दा ७.१.१८. ३ (ल.) मंथन; बुसळणें. 'करितां दिधकडसणी। मग नव-नीत निर्वाणीं। दिसे जैसें॥ '-क्का २.१२९. ४ ( छ. ) विचार; पाला देगेरे शब्दास लावतात ). गोडा पहा. २ जहाल; रागीट: मेद; मेदभाव. ' मी तूं हे कडसणी । ' - विपू २.४१. ' देव भक्त तापट. १ ज्याच्या अंगी भाग, अफू, ६० कैफ जिह्न गेले हे कडसणी। निरसोनि गेली॥ ' –दा ८.८.१८. ५ (ना.) धाकदपटशा; तंबी; दरावणी; काच. 'तेथें द्वैतसुदीची कह-सणी।'-परमा २.१९. ६ चातुर्याची रचना (बोलण्याची, लिहिण्याची ). [ सं. कृष्; प्रा. कृड्ढ=खेचणें; का. कडे=धुसळणें ?] •देणें-(व.) पखवाज किंवा तवला भावळून बांधणें. •घालणें, कडसर्णात धरणें-अडचणीत घालणें, पेचांत आणणें; घोटा-ळगांत पाडणें. -स लागणें-उतरती कळा लागणें.

> कडसणी--सी. १ (कों.) बाजु: बरगड्या; कुस. 'त्याच्या कडसण्या तटाटल्या. ' 'हें गुरूं कडसण्या हाणतें. ' २ कनवट; कडोसरी; कमरंजवळचा नेसलेल्या वस्त्राचा भाग (हिच्यांत लहा-नशी बस्तू खोचून ठेवतात ) ( कि॰ खोचणें, खुपसणें ). 'कड़-सणीचा पैसा, सुपारी, डब्बी. '[सं. कटि]

> कडसर्णे-अफ्रि. १ जोराने बांधणे, आवळणे (गांठोडें, पसवाज, तबला ६०). २ कस लावणे, निश्चन करणे. 'श्रीगुरु-कडसूनि गोष्टी पुमतां ऐसी। शिष्य अंतरी चमकला ॥ '-स्वान ११.३.२६. ३ प्रपळणे. ४ (ना.) घट बांधणे; मारणे; चोप देणें. [कडसणी पहा]

> कडसणे-जित. १ विचार करणे; कसास लावणे; परीक्षा घेणें. 'आतां दया ते ऐसी। पूर्णचंदिका जैसी। निविवतां न कडसी । साने थोर। '-हा १६.१५४, २ (ल.) निवड करणे. 'परी तें असो आतां आधर्व। नलगे श्रोतयांतें कडशावें। '-क्या €.₹७.

कडसर्णे — अकि. क्षीण होणें; अशक्त होणें; बाळणें. दि. कड≂क्षीण, दुईल }

कडसणं -- उकि. १ कढविण; अग्रिशोधन करणें; तावून मुलाखून घेण, कसास लावणें. 'मग ज्ञानाग्निसंपर्के। कडिसलें विवेकें। '-ज्ञा १.५२. २ ( ल. ) निवडणें; शुद्ध करणें. 'ज्ञाना-मिहुताशीं कडशिलें बोजा। आत्मसिद्धी काजा लागुनियां।' –तुगा ३९५८. [सं. कथ्; प्रा. कड; का. कडसु≔कढविणें ]

कडसर--वि. कडवट; किंचित कडू. [कटु+सदश ]

कडसर-- 9 एक प्रकारचे बाड. घोडवास होणाऱ्या कृमि-

कडसर-की. टेकडीची उतरती बाजु; उतार. [कड+सर्के ]

सो=यांत दावृन त्याच्या कुरवया पाडतात. ५ उंमाचे बाढे, तुरा. 'कस सांडनि मागती। कणीस त्याचे।' -एमा २१.३३९. पोत असून त्यावर पांढरे पर असलेलें लुगडें. [कणेर+छुगडें ] [सं. कणिश; प्रा. कणिस; 'कणिसं सस्यशीर्षकं।' -हेसचंद्र ] ०निसवर्णे - पसवर्णे - क्जीस वाहेर येणे. ०पागोरा-प (ঙ্খাपक.) जोंधळा, बाजरी वंगरेचे कणीस. (कि॰ घेणें; तोडणें लाखीली वाउनी।' –शिशु ७३९. [सं. कणेर] मोडर्जे), 'हिंडत्या फिरत्या बलुत्यांनीं कणीसपागीरे नेले म्हणून तारेंथोरी राहिली. '

कणीस—न. गाडीच्या चाकांत शिरलेला कण्याचा भाग [कणा]

कणुरा-पु. कणी; सूक्ष्म अंश. 'हीम कणुन्यापार्टी। लागतु दीसती।'-शिशु ६४१. [कण]

क्तणू -- न. कण; अंश. [कण]

क्रणेकड-न. (कों.) रहाटगाडग्याच्या चाकाचा कणा. क्रोकड बख व तोरण यांवर किस्त क ने. किणा+काष्ठ ] ०डान्त्रे खापेकड करणं-(एखाया मोट्या टाउडाचे क्रणेकड करावें शास्त्रचे ब्राह्मण; कष्त्र व काण्णव ही उपनांवें यापासून झाटी म्हणून ते ताशीत असतां त्याचे खापेकडाच्या आकाराचे तुकडे करणें ) एखादी मोठी गोष्ट सुधारावयाची म्हणून यत्न करीत असता उलट ती अधिक विघडविणें; विनायकाचा वानर बनविणें

कणेचीबाहुळी--स्त्री. रहाटाचा किंवा मोटेचा कणा ज्या दोन खांबावर टेंकतो व फिरतो त्यास म्हणतात.

कणेर-री, कण्हेर-री-अुली. तांवडी किंवा पांढरी फूल त्याचा गीर ऊन भाकरीवर वितळतो. -कृषि ४८९. चेणारें एकझाड. याचीं फूळें एकेरी, दुहेरी, तिहेरी पाकळीचीं अस-तात. मुळी विपारी असून पाने लांबट असतात. पिवली फुर्ल अस- आवाजांत रडणे. णाराहि एक कण्हेर आहे. याची फुल घंटेच्या आकाराची असतात. -न. कणेर; कण्डेरीचे फूठ. [मं. कणेर, कर्जिकार; प्रा. कणिआर] कणेर-पु. (कों.) कंडेसर पक्षी.

कणेरा, कण्हेरा-वि १ कण्या फार अयलेला (सडलेला भात.

पट्ट असलेले ( कापड ). लुगडयाची एक तन्हा. कणेरी लुगडे पहा. [कण्हेर]

क्रणेरान-न. (खाटिक) कंबर व त्या भागांतील मांस. [कणां कतु गुत्तागइ ] कणेरी-रा, कण्हेरी-रा--स्त्रीपु १ वण्या शिजवृत पातळ, पिण्याजोगें केठेलें पेय. २ तांतूठ धुर्न भाजन वादन तें पीठ**ं ही वावडी केतत आहे, तिला काना लावा.'** [सं. कम-कात; पाण्यास लावून पातळ, पिण्याजोगी केलेली लापशी, मंड, ही पा. कंत. तुल० का. कंतु≔बुडणे, खाली जाणे, मावळणे ] आजारी माणसास देतात; पेज; कांजी. कण्हरी करतांना तांदु-ळाच्या सहापट पाणी घेतात.

कार्णेर केळ-न. कणेरी केळीच फळ.

कणेरी लुगर्डे, कणेरे लुगर्डे - न. काळा किंवा तांबडा

क.णेबाल-न्त्री. (गो.) एक वनस्पति.

क्रणोरी — स्त्री. कणेरीचे झाड व त्यार्थे फूल. 'क्रणैरीची

क्तणो--- पु. (गो.) गव्हाचा जाड रवा; गरा; सांजा. [कण] क्रणोर, कणवर-पु. डाळीची बुरी, कण, कळणा. [कण] क्रण्ण-न. (गो.) मृग किंवा मुगाच्या डाळीची केलेली गोड कांजी. [सं. कण]

व, ग्णोवर्चे - कि. (गो.) निरुपयोगी गवत काहून टाक्णे. क्रण्या---क्रणी अव. क्रणी पहा. तांदूळ, जोंधळा, बाजरी वर्तिर धान्य भरड दळ्न ते शिजवृन केटेल पकानः कण्यांचे अन्न. 'कण्या विदर मंदिरी म्हणति साधु आस्वादिल्या।'-केका ३८. काण्य — ५ १ एक ऋषि. २ यजुर्वेदाची एक शाला व त्या आहत. [मं.]

क्तणहर्णे -- कि. विवळणें; कणणे पहा. ' एक कुंथितु पढवंतु । एक सेकसीत् कंग्द्रतु '-शिशु १०५७.

कण्ही-नी. ( शती ) उंसावरील रोग. -श ७.२२३. क्णहेरपात-सी. केळीची एक जात; हिचे केळे मधुर असुन

कण्हेरी गाणें-कि. रडणें; केकाटणें; किरिकरें।; बारीक

कंत-पु. (प्र. ) कांत. पति; नवश. [ सं. कांत; प्रा. कंत ] कंत-पु. (गो.) (सरकारास) सारा, कर देण्याचा हंगाम [?] कतक--न. एक दागिना; पदक. -शर. -देहु ४७.

कतक-पु. एक झाड; निवळी; कासर्विदा. 'अतिसहवासि तांदूळ). २ कण्यांचा (भात.)[सं. कण] ०भात-९. कण्यांचा केलेला वच मना कतक कलुपिता वना निवलवील । ' --मोविराट ३.१६. , [सं.] ॰िपठी-स्त्री. निवळीच्या बींचें चूर्ण. यानें गद्दळ पाणी क्रणेरा—वि. लाल किंवा काळें अंग असून त्यावर पांढेर स्वच्छ होतें. 'उदकीं न घालितां कतकपिटी ।' -रंयो १०.६८३. कतगुता, कुतगूत्ता—९. टराविक वसुलाच्या बोलीने बिम-

नीची मालकी. यात वसुलीचा दर नेहमीपेक्षां कमी असतो.[ता.

कंतरेंग-अफ्रि. (क.) चळणे; ढळणे; इलणें; जागा सोडणें.

कतया, कताबत-ती-9न्नी. १ करारपत्रः, पंचायती पुढे दिलेली कैफीयत, लेख; आमचे म्हणणे खोटें ठरल्यास आमहीं अप-काणेरी केळ---स्री. एका जातीची केळ. कण्हेरपात पहा. राधी होऊं असे वादी-प्रतिवादी या जवानीत प्रतिज्ञापूर्वक लिहून देतात. २ ऋणपत्र; कर्जरोखा. ३ लेख; करारनामा; क्ब्लायत.

' तुमच्या चाकरापासून कतवे घतले आहेत की तुम्हांकडे चाकरीस जाऊं नेयः त्यास ते कतवे तुमचे तुम्हास देऊं. '-रा ८.१७८. कतिपय छगडीं जे नवे पांजणीचीं।'-सारुह ३.४१. [सं.] [अर. किताब, किताबत]

कतरण—स्त्री. १ कातरलेले तुकडे; कात्रण; सडका भाग [हि. कतीरा] कापून काढुँछे विड्यांच्या पानांचे तुकडे. २ पुस्तकवांधर्णीत कडा कापून टाकतांना निघालेला कागदाचा चुरा. [ सं. कृत्, कर्त्तितः प्रा. कत्तरिअ: बं. कतरण: हि. कतरन् ]

कतरणी-- स्त्री. (माळवी) कातरी. [सं. कृत्]

कतरणें - कि. निघुन जाणें; उठून जाणें; नाहींसें होणें. 'तुम्ही चेथून कतरा!'[सं. कृत; हि. कतराना=भोंवतालीं फिरणें]

**कतरबेत—**पु. १ काटकसर; मितन्यय; छाटाछाट. २ उचले-गिरी: खिसेकातह्मपणा. ३ ठाकठिकी; टापटीप; सुव्यवस्था. [सं. कातर+बेत ] -ती-वि. १ काटकसरी; मितव्ययी. २ उचले-पणा करणारा; खिसेकापु. ३ नीटनेटका; ठाकठिकीचा.

कतरभेद-पुभव. १ शक्कलः क्लप्ट्याः डावपेचः युक्ट्याः लबाड्या. २ लष्करी डावपेंच; गनिमी कावे; सेनापतीनें सेन्या-कडून दाखिवलेल्या हलकावण्या. [सं. कातर+भेद]

कतरा-पु. (बे.) केरकचरा; अडगळ. कतरण पहा.

कतळ-कत्तल पहा. 'कतलेमघ्यं तीनचार लक्ष माणसं **क**तल जालीं. ' –रा ६.२४७.

**कतलाम**—स्री. सर्रास कत्तलः, काटाकाटः, कापाकापीः, बिजन. 'लास दीड प्रहर लुट व कतलाम जाली.'-रा १. १९९. र गोळी न बाजवितां (शहर ) दिंले यास्तव कतलाम केलें नाहीं. ' -ख १.३२. [फा. कत्ल्-इ-आम]

कतवर-वार-न. १ सैन्यांतील बाजारबुणगे, सामान-ध्रमान वगैरे लेंढार. इह ० एकपट लब्कर सातपटकतवार. 'पान-पतच्या लढाईत लष्करावरोवर कतवारही वरेंच होतें. ' २ (ल.) जनसमुदाय; मेळा; थवा ( उडाणटप्यू, तमासगीर, रिकामटेकडे, कितिकत्थन १ हें न एकवे कार्ने । '-मोकर्ण २५.१७. सि.कत्यन= गप्पा मारणारे वगैरे लोकांचा ). ३ केरकचरा; गदळमाती; गवत. विहाई ] अडगळ: निरुपयोगी वस्तु. [ हिं. कत्वार ]

कतान, कंतान—न तागाचे कापड; कॅन्व्हसचे कापड. (चातुर्याने बांधलेले) संधान. २ कंत्राट पहा. [ अर. कत्तान=तागाचे कापड; कतान=जवस ]

'जबर्जेग गाडचाच गाडचा कतारे।' -दावि ३३३. 'बारा। करणारा ). २ कंत्राटदार पहा. हजार बाणांची कतार.'-ऐपो १०६. २ रांग; ओळ; श्रेणि ( डोंगरांची ). [अर. कतार, किनार ] •बनो-( संघव्यायाम ) कुलंगडें; लचांड; किटाळ. कंत्रण पहा. [ इं. कॉन्ट्रॅक्ट ] •हार-क्वाइत करणाऱ्यांना लहान लहान टोळ्या करण्यावद्दलचा हुकूम. वि. कंत्राट घेणारा; ठेकेदार; मक्तेदार; कवालदार; एखार्द काम -संब्या ३८. (इं. ) फॉर्म सेक्शन्स. एक कतार=एका रांगेंत उभे अंगावर घेळन पुरे करून देणारा; कॉन्टॅक्टर. राहण्याचा हुकूम.

कति-किती पहा. [सं.]

कतिपय-वि. कित्येक; अनेक. 'साड्याहि नौपटीच्या

कतेरा-पु. झाडापासून निघणारा एक प्रकारचा गोंद, हिंक.

कंतोस-पु. झरणी; काळजी. 'जिवाला कंतोस लागलाय अगदीं. ' [ कम्=कमी+तोष ]

कत्तल-स्री. १ हिंसा; लढाईत होणारी माणसांची कापा-कापी; छाटाछाटी; बिजन. ( कि॰ करणें, उडविणें ). कतल पहा. २ सरसकट नाशः एकजात मोडतोड (झाडें, इमारती इत्या-दिकांची ). ३ मोहरमच्या दहाव्या दिवशीं मुसलमान फकीर जे विधी आचरतात ते. [ अर. कत्ल ] -ची रात्र-स्री. १ मोह-रमच्या दहाव्या तारखेची रात्र (या रात्रीं अलीचे मुलगे लढाईत मेले यावरून ). २ आणीबाणीची बेळ; ऐन घाईची-गर्दीची वेळ; लप्त्रघाई. ३ (ल.) काटाकाटी, कापाकापी. •खाना-प. जेथे बकरी इ० जनावरें मारून त्यांचें मांस विकलें जातें ती जागा: खाटीकखाना. 'कत्तलखाने गांवाबाहेर नेणें हैं आरो-ग्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. '-के २४.६.३०. ० बाज-वि. हिंसाप्रिय; रुधिरप्रिय; कत्तल करणारा. [अर. कतल+फा.बाझ् ] ्होणों-मारला जाणे. 'नानापाशीं कत्तल झाला। '-ऐपो १२०.

कत्ति-शी. (कर्ना.) कोयता; तखार. का. कत्ति; फें. जि. कत=मुरी, वस्तरा; हिं. कत्ती≃मुरी; गु. कती; यि. काती; सं. कृत्-कृत् ]

कत्थक-पु. (हि.) उत्तरहिंदुस्थानांतील गवयांची एक जात हे लोक पायांत चाळ बांधून नाचतात. कत्थकी नाच तिक**डे** प्रसिद्ध आहेत. [ सं. कत्थु=बाखाणणें ]

कत्थन-न. बडबड; बुधा बोल. 'कर्णा! उगा उगारे!

कंत्रण-त्राण--न. ? मसल्त; शक्कल; तोड; गुप्त बेत;

कंत्राणी-ण्या-वि. १ ग्रुप्त मसलत करणारा; तोड काढ-कतार-रा---श्रीप. १ रांगः ओळ (विशेषतः उंटांची). णाराः, हिकमतीः, मसलत्याः, खलबत्या (अपायकारक सुदीनें

कंत्राट-ड--न. १ ठेका; मक्ता; (इं.) कॉन्ट्रॅक्ट. २ (ल.)

कत्रेल, कंत्रेल--न. (कु. गो.) भितीतील फडताळ; दुलाब. । [पोर्तु. कांतारीरा]

कत्वार--न. (व.) मेळा; थवा; लेंढार. कतवर पहा. 'कशाला त्यांच्या पोरांचं कत्वार आपल्या घरीं आणतां ? ' [हि.] तपेल्याच्या आकाराचे पात्र. -वि. कथिलासंबंधीं; कथलाचें कथ-किवि. (खा.) कोठें. [सं. कुत्र; प्रा.कत्थ; तुल० वं. कथि ]

कंश--- पु. (काव्य) पति; नवरा. 'कंशा सामोरी आली.' -बसा ५६. [सं. कांत; प्रा. कंत; गु. कंथ]

कथक--पु. १ पुराणीक; कथेकरी; गोष्टी सांगणारा. २ कथन करणारा; सांगणारा. [ सं. कथ्=सांगणें ]

कथंचित्र--किवि. १ कसातरी; कोणला तरी रीतीने; मोठ्या कष्टाने; प्रयत्नाने. २ कदाचित्; यथाकथंचित् पहा. [सं.] कथाज्या-किवि. (बागलाणी) कोर्टे. कथ पहा.

कथड्या--वि. (निदाब्यं.) कथा करणारा; ( हरदास, संत योगांत आणिला जातो. [ सं. कथ्-कढणे ] इ०), [कथा]

**कथर्णे--**उक्रि. १ सांगणे; निवेदन करणे; वर्णन करणें; तप-शीलवार गोष्ट सांगणे. 'तैसेचि मार्ते विश्वी कथित । कथितेनि दंशाचा एक प्रकार; कथलीन्याध अर्थ १ पहा. तोषे कथं विसरत॥ '-ज्ञा १०.१२८. 'स्वामी अर्जुनसुभद्रा-पाणिप्रहुण । कथा कथावी म्हणतां मुनिकुलमंडण । परमानंदें णाऱ्या देवी; चिघळ्या देवी. देवी पहा. कथन करी ॥ ' -- निमा, सुभद्राचंपु १.१२. २ पग्रह्मपांत सांगणें, गाणे. [ सं. कथ्=सांगणें ] कथून ठेवणें, अगोद्र कथून हेमणें-कथणें-भविष्य सांगणें; गोष्ट घडण्यापूर्वीच सांगून 'स्मरला स्मरहर भरला कंठ न बदवेचि ते कथा राहो। '-मोसभा टेवणें.

कथन--न. १ सांगणः; निवेदन करणः; कथण्याचा व्यापार. (कि॰ करणें). 'ते झडकरी कथन करी। मजप्रती।' - ज्ञा १. ८७. २ आख्यान; गोष्ट; हकीकत; वृत्तांत. [ सं. ]

कथना--स्त्री. गप्पा; थापा; बाता. 'बहिणी म्हणे मज दिसती कथना। जोंबरि न मना अनुताप। '-ब ५१३. [सं. कत्थना=बढाई ]

कथनात्मक-वि. १ सांगण्यासारखें (कथा, गोष्ट, हकी-कत ); कथनीय पहा. २ वणैनात्मक; ज्यांत नुसर्ते वर्णन, हकी-कत लिहावयाची असते असा (निबंध); निबंधाचा हा एक प्रकार आहे. [सं.]

**क्यनीय**—वि. सांगण्यासारखें; कळविण्यास योग्य असे (इकीकत, वृत्तांत वगैरे ). [सं.]

कथंबा-(कों.) केळीचे रोप. [?]

कथरी-की. (गो.) एक प्रकारची ढाल. [?]

कथला-ळा--पु. (हिं.) भांडण; तंटा; हरकत; कटकट; भानगढ. [ तु. ते. कलत=भांडण; का. कोटले=त्रास, दु:ख ]

( ? ) ]

कथली-एक प्रकारचा डिक. -मुंग्या ४६. शको. २. १३

कथली--सी. १ कथलाचे भांडें; कथलें. २ कथलाच्या ( भांडें वंगेरे ). [ कथील ]

**कथली**—की.एक तृगधान्य. **कथली खरूज-१की. जींतन** पू बहात आहे अशी-ओली असलेली खरूज. २ (ल.) अति द्वाड, खोडकर मनुष्य. ३ काळजास जाऊन झोंबणारें दु:ख, पीडा; त्रासदायक गोष्ट. कथली व्याध-धी-पीडा-स्री. १ वहात असलेली गर्मी, उपदंश, बद; २ (ल.) खोडकर, त्रासदायक मनुष्य; मरी, प्लेग, वाखा वंगरे भाजार; सांथ; व्याधि; पीडा.

कथली, काथली—स्री. (ना.) महालक्ष्मीच्या सणाच्या दिवशीं पडवळ घालून केलेली कडी. हा शब्द याच दिवशीं उप

कथलें - न. कथलाचें मोठें भांडें; मोठी कथली. [कथील] कथलेंदुःख, कथल्यारोग, कथलेंपरमें-नपुन, उप-

कथल्या देवी-स्त्रीयव. मोठे फोड उठणाऱ्या, चिघळ-

कथा---सी. १ गोष्ट; रचलेली गोष्ट; कल्पित गोष्ट; कहाजी. **'कथा बोर्ल्ड हे मधुर** सुश्राधारा।'—र १. २ हकीकत; वर्णन. १.३३. ३ टाळ, मुदंग, वीणा इ० साधनांनी हरिदास देवादिकांचे गुणवर्णन करतात ती; कीर्तन; देवादिकांच्या गोष्टी सांगणें; हा एक सार्वजनिक करमणुकीचा, परमार्थ साधनाचा प्रकार आहे. 'चार्तुमासांत बहुतेक देवळांतन कथा चालतात. ' ४ केलेलें इत्यः काम; ( पराक्रमाचा ) प्रसंग; पराक्रम. ' गेला माधव लोक सोडुन किती गाऊं तयाच्या कथा।'; 'अशा त्याच्या कथा आहेत बाबा ! '५ ( ल. ) महत्त्व; वजन; पर्वा; मातब्बरी ( मनुष्य, वस्त वगैरेंची ) किमत पहा. 'तो दुसरा ब्रह्मा करील उत्पन्न । मग ऐसियाची कथा कोण।'-नव १६.६८.' क्षदा पशु पक्ष्यांची काय कथा पांचही महाभूतें। '-विद्याप्रशंसा (चिपळ्णकर) ७. ६ भाषण; म्हणणे; सांगणें. ७ हकीकत; प्रथार्थ; विषय. 'तुं संतस्तवनी रतसी । कथेची से न करिसी । '-ज्ञा ५.१४१. [सं.] होणें –िक्त. केवळ कथेंत राहणें; नुसती कथा बनणें (खेरें अस्तित्व नसर्णे ); स्मृतिह्नपाने अस्तित्व असर्णे. कथेची शति-स्री. कथा सुरू, चालू असर्णे; कथेचा ओघ, प्रवाह. 'जेव्हां कथेची गति हे बदावी । धनुष्यभंगीं रस रोद्र दावी । ' -वामन-सीहा-स्वयंवर ४९. - नुसंधान-न. वृत्तवर्णनाचा संदर्भ, संबंध; कथला-ली--पु. गुरांना होणारी खरूज, खवडे. [ कथील गोष्टीची, हकीकतीची संगति. व्रासंग-पु. १ गोष्टीचा, संभाष-णाचा ओघ. २ गोष्टींतील, वर्णनांतील प्रसंग. ० **बांधणें**-क्रि. कथा रचणें, लिहिणें: पशमय रचनेंत चरित्र लिहिणें. 'तथापि

बांधेन कथा विचित्रा। '-सारुह १.३०. ०भाग-पु. १ पुराण किंवा इतर ग्रंथांतील राजे वगैरेचे पराक्रम, गोष्टी, चरित्रें इ०चे कादंबरी वगैरेचें संविधानक, विषय. [सं.] वर्णन ज्यांत आहे असा भाग. २ कीर्तनांतील आख्यान; कीर्त-नाचा विषय. ३ विशिष्ट प्रसंगाचे वर्णनः, हक्रीकृतः [ सं. ] -मृत-न. अमताप्रमाणें गोड, चित्त रंजन करणारी गोष्ट. कथारस पहा. 'कालिदिचे जीवन शुद्ध केलें। कथामताला जग हें भुकेलें ' -वामन-हरिविलास १.२४. [ सं. ] ०रस-पु. ( कथेंतील गोडी) करण ' =गा-हाणीं सांगणें, निंदा करणें. [ सं. कथा ] १ प्रतिपादनाची संदर हातोटी: उत्तम प्रकारें अलंकारादिकांनी कथाभाग सजविगे: कथाशंगार. 'हरिदासार्ने कथारस चांगला केला. ' २ साधें भगवद्गुणानुवाद, कीर्तन, कथा ( अलंकार इ० सजावटीविरहित ). 'कथारस काय निघाला होता ?' [सं. ] **्रूप ग्रंथ-**पु. १ वर्णनांनी, हकीकतींनी भरलेला किंवा इति-हासपर प्रंथ: ज्यांत आख्याने, गोष्टी आहेत असा गद्य प्रंथ; बखर, २ गद्यमय प्रथा प्रबंध, ०ळाप-पु. वर्णनः कथा सांगणे. 'क्यापारांतर टाकुनी तव कथालापासि जे आदरी।'-र ६. •**द्यार्ता**—की. गप्पा, गोष्टी. 'त्या दोघी महारुांत बसून परस्पर कथा-बार्ता करीत होत्या. ' -राणी चंद्रावती १६४. •शेष-वि. कथा-ह्मपाने उरलेला; समृतिह्मपाने अवशिष्ट राहिलेला; सत्कार्यादिह्मप कथा मात्र ज्याची राहिली आहे असा; कथेवरूनच ज्याची माहिती मिळते असा ( मृत, गत मनुष्य ). ' दुराप्रही प्रवर्तीन योग्यायोग्य कार्य न विचारतां स्वांगें संपादित होत्साता स्थळोस्थळीं अपमान पावीन कथाशेष जाहला ' -मराआ ५. ०संदर्भे (चुकीनें) **संदर्ध-पु. भाषणांतील पूर्वापर संबंध, वृत्तवर्णनांतील संगति.** कथानसंधान पहा. सं. ]

कंथा-सी, १ गोधडी; अनेक चिध्या एकत्र शिवृत व ठिगळें वेऊन केलेलें जाड वस्र. 'कंथा हो कां सुद आस्तरण।' -एसा १८.२५०. 'प्राकृत संस्कृत सिश्रित यास्तव कोणी स्हणेल ही नेहर्सी जाणारा. [सं. कथा+लग्] कंथा!'-मो स्फुट आर्या ५ (नवनीत प्. २५४). २ (हिं.) जोगी वापरीत असलेल एक उत्तरीय वस्त्र; याचा झोळीसारखाहि <sup>|</sup>तंतुवायकार व कथ्थक यांच्या परीक्षा चाल् राहिल्या आहेत ! ' उपयोग होतो. 'कंथा कमंडल दंह उपचारा । जाणवितो वारा अवसरू। '-तुगा २१४०. ' समर्थे कंथा मेखळा देऊनि स्छळासी आणिले । ' -सप्र २१.५५. [ सं. ] •धारी-पु. १ कंशा पांघर- विदास योग्य ( गोष्ट, हकीकत इ० ) [सं. ] णारा, घेणारा, वापरणारा. २ ( ल. ) जोगी; गोसावी. ' कंथाधारी बहुत केले ' –सप्र १२.३८.

**कंधा**---( गो. ) कथा पहा.

**कथाईन, कथाकन-**– किवि. ( खा. ) कोठून; कोणीकडुन, [सं. कुतः, प्रा. कत्य. पंचमीचा हून व कडून प्रत्यय लागुन; [ सं. कुतः+कन. ]

मज कथान सांगावें ॥ '-जै १.३७.

कथांबी--(कु. गो.) इरडो; झाडाचे रोप; इरडो पहा. [सं. काष्ठ+आय; प्रा. कह+आव ?]

कथाव-न. ( ना. ) गाऱ्हाणें; निंदा. अव.प्रयोग. 'कथावें

कथिका-सी. कडी. कथिका वाहिती सुवास । '-वेसीस्व १२.१०१. – मुबन ११.११६. [सं. कथ्]

कथित—वि. सांगितरेरेंस; वर्णिरेरेंस (वृत्त, हकीकत वर्गेरें )

कथील-- न. एक खनिज धातु; वंग; त्रपु; कल्हईची धातु. हा धात मऊ, टिसूळ असन उष्णतेने वितळतो; आंबट पदार्थ कळकूं नये म्हणून भांडयांस कल्हई करण्याकडे याचा उपयोग होतो, व भांड्यास डांक देण्याकडेहि याचा उपयोग करतात. पण हा डांक कच्चा असतो. कथिलांत खुरक व मिश्रक असे दोन भेद आहेत. खुरक हैं मृदु व पांडरें असून टबकर वितळतें, मिश्रक काळ-सर पांढरट असतें. 'कृष्णाश्चितें करावी चिंता न. जशी रसाश्चिते कथिंह । '-मोमीब्म ११.४७. [सं. बस्तीर; अप.कत्थील= कथील ] ॰क्कट्रणें-कि. ( ल. ) काध्याकृट करणें; व्यर्थ बडबडणें. **्कट-या**−पु. १ कथलाचे काम करणारा. २ (ल.)वृथा बडब**ड कर-**णारा: कथ्याकृट्या. ३ (निंदाव्यं.) सोनार. ०कृट्य-न. ( ल.) काध्याकुट; गप्पाष्टक; रिकाम्या गप्पा.

**कथेकरी.**—५. १ कथा करणारा; हरदास; कीर्तन करणारा. २ गोष्टी सांगणारा. [कथा+करणें ]

व.थालागी-वि. १ कथेला उपयोगी, योग्य, आवश्यक गवयी, वाय, इ० ). २ (क. ) कथेचा शोकी; कथा असेल तेंथ

कथ्थक--कत्थक पहा. '१९१५-१६ सालापासून गवई, –कला (बडोर्दे) ९.

कथ्य—वि. कथनीय; सांगण्यास, बोलण्यास, निवेदन कर-

कद-पु. रेशमी, सोंवळयाचे नेसावयाचे वस्त्र; रेशमी मुकटा; साधारणतः कद बिनकाठी असतात, पण याचे जरीकांठी. हर्फुलकाठी व साधा असे प्रकार आहेत. कद जनानी व मर्दानी भसा दोन्ही प्रकारचा असतो. [ सं. कदक ? ]

कद-की. १ किंमत; लायकी; महत्त्व; वजन. 'कार्क्रनाची कद किती ? ' – होके ४४. ' तुझा काय कद मजशी बाद करा-दीची कद मादीचे कदीप्रमाणे बहुतकरून होते.' -अश्वप १.१४२.

'धराची कद ठेंगणी आहे ! '; ' तो इसम ठेंगण्या कदाचा व जाडा ब जेय तो श्रीवहरमु । जेय भक्तकदंबु । ' –ज्ञा १८.१६५७. ४ होता!'-विक्षिप्त १.१५२.३ गोणीचे दोन भाग जोडणारा पटा प्रथ्वीचे ध्रुव ज्या विंदूंभोवर्ती फिरतात तो बिंदु. [सं.] किंवा दोन भाग जोडणारी शिवण. ४ जाडी; भरींवपणा; घनता. ( कि॰ धरणें; सोडणें. ) ' हिऱ्याचा कद जसजसा पातळ तसतशी रि.३८. त्याची किंमत अधिक. ' [अर. कह=टेवण बांधा] ० जिर विणे-मोडणें-वि. (एखाद्याचा) ताठा, अहंता, भीपणा झाडणें, उतरविणें. ॰ पाहणें - कस पाहणें; किमत करणें; पाणी परीक्षणें.

**कंद-**-पु. **१** कांदा; ग**इ**ा; मगज. गीर असलेलें मूळ ( सुरण, विनी घालिती मुकूटी । ' --शिशु ७८४. [सं. ] भळं वगैरेचे ). 'जनममरणाचा बाध । समूळिन तुटो वैद।' -हुगा ११४२. **२** (खा. ना. ) रताळ. ३ ( ल. ) (समासांत) मूळ; सांठा; उगम; उत्पत्तिस्थान. जर्से:-आनंदकंद; अमृतकंद: बांचे कदम पहावयाची उमेद बहुत आहे. ' –रा १.६४. २ विलासकंद. 'जैंम महर कां महणिजे। विषकंदातें॥'-ज्ञा ५ | चालतांना दोन पावलांत राहणार अंतर ( मुमारें अडीच फूट ). ३ ११५. 'इंदिरावरा आनंदाकदा।' –ह ३.९३. ४ (योग) एक मोजणीच माप. वायव्यसरहृद्दप्रांतांत २० कदम=एक कच्चा नाभिस्थानाखालील मणिपुरचकः; मुलाधाराचा ऊर्ध्वभागः; (सामा.) विघा ( एकदशांश एकर ) धरतात. ४ ( ल. ) शिरकावः; प्रवेश. नामिस्यान; नाभिस्कंद. 'कंदाविर शक्ती। उठली दिसे। '-दा 'पातशाहींत त्याचा कदम न शिरावा है आहेच. '-दिमरा **६.२२७**. [सं.]

**कंद--**स्त्री. (व.) कांडलेली ज्वारी. [कंडण]

देईन ॥ ' --गीता १.७०. [ सं. कु+दंड ]

कहनि कंदन।'-मु ३३. 'एकचि झाला हाहाकार। कदन -संब्या ७. (इं.) स्टॅड ॲट ईझ. ०चोस्न-वि. पायाचे चुंबन करितां लोटला पूर । ' –नव १७.८८. 'युद्ध द्यावें मज दारुण । घेणारा; अत्यंत नम्र. 'प्रथमदर्शनीं मोगलअही नवाबापार्शी जे**णें भुजांचें** होय कंदन ॥ ' –कथा १.६.१४. २ युद्ध; लढाई. येतांच कदमबोस झाले. ' –रा ५.१९१. [फा. कदम्बोस ] 'पृथ्वी तेचि उखळ जाण। नांगरें वीर घाली वैरण। मुसळघायं ० बोस्ती-स्त्री. पादस्पर्शः, पायांचे चुंबनः, नमस्कारः, प्रणामः, करी चुर्ण । रणकंदन मांडिले ॥ ' –एरुस्व १० ६०. 'कदन करायाः वंदन (वडील माणसास किंवा राजास पायाला हात लावून त्या मदन शुभांगी. ' – अमृत २४. [सं. कर्, कंद्; फा. कंदन= हाताचे चुंवन घेणें ही चाल मुसलमानांत आहे ). 'बडी फजर खणणें. उखडणें रे

कद्य--न. १ वाईट, जाडेंभरडें, हलकें अन्न; नि:सत्त्व [ अर. कदम्=पाऊल. फा. नुसा=च्वन ] अन्न; इलक्या धान्याचे अन्न. 'कदन्नासि देखतां नयनी। कुस-मुसुनी खातसे ॥ ' -संवि. ८.३३. २ दानास किंवा हुवनास ( रताळीं, मुळे, गाजर इ० ). [कंद+मूळ] अयोग्य अन्न ( घृतादिरहित हरीक, राळा, इ० ). [ सं. कट= कुत्सित+अन्न ]

कद्पस-पु घोड्यास होणारा एक रोग, यामुळ बरसा-गाईच्या जुन्या तुपांत वादुन लावतात. -अश्वप २.२९०.

विश्वकदंबा जीवन तूं॥ '-एहस्व ६.९४. 'हरी देखिला वकः

कदंवक--पु. घोडवाच्या पायास होणारा एक रोग. -अश्वप

कदंवभ्रमवृत्त---न. ध्रववृत्त. कदंव ४ पहा. [सं ]

कदचा~-पु. करार; कतवा पहा.

कदं विनी--स्त्री. १ स्त्री; सखी. २ कदंबाचे फूल? 'कदं-

**कदम-**-कदंब पहा.

कदम--प. १ पाय; पाऊल. 'आमचे दिलांत रावसाहे-१.३६. ५ चालरीत, वागणुक; वर्तणुक. [ अर. कदम् ] ० खोल-( संपर्यायाय ) हा हुकूम भिळाल्यावर प्रत्येकाने आपळा डावा कदंड--पु. घोर, कटोर शिक्षा. 'दंडु करितां कदंडीं । आंग पाय डावीकडे १२॥ इंच अंतरावर आपटून ठेवावा व हात मागें नेऊन ते एकमेकांत एकमेकांनी धरले आहेत असे असावेत. डाब्या कद्न, कंदन--न. १ नाश; कत्तल; संहार. 'जुंझती त्यांचें हाताच्या तळहातावर उजन्या हाताचा पालथा पंजा ठेवावा. साहंबके कदमबोसी करनेकू हुजूर खडे होऊं. '-मब ६७.

कंदमूळ -- न. खाण्याच्या उपयोगी असे कंद व मुकें

कदर--स्त्री. १ किंमत; शक्ति; प्रभाव; हिंमत; फिकीर. २ तब्बेत; प्रकृति; स्वभाव ( विशेषतः कडक, वाईट, अहितकारक. निष्दर इ०). 'आदरें कह्नन विनिवतां कदर कां कठीण करितां तुम्ही.' तींत घोड्याच्या गुड्यावर फोड येतात. यावर एरंडीचें बी -प्रला १२१. ३ ठराव; अधिकार. 'आपणाकडे फीजेचे बेगमीस सरंजाम कदर कहन दिला. ' -समारो १.१५५. ४ धनीपणाचा करंब--प. १ एक वृक्षः कळंब. 'तूंचि मूळ प्राणारंभा । डीलः अम्मल चालविण्याचा स्वभावः वचकः हुकमतः धाकः जरब; शिस्त; दरारा. 'नानाची कदर ( मुत्सद्दी म्हणून ) मोठी हष्टी कदंबीं।' 'जाळवे न तरु तोचि कदंब।' -वामन, हरि- होती.'-नि १००९. ५ गुणाची पारख, चहा, वूज. 'त्याचा विलास १.४२. २ मोहरीचें झाड; मोहरीचा दाणा. ३ समुदाय. उदेश लायकीची कदर करून चांगल्या गोष्टीला उत्तजन देणें हाच फणस पेह आणि लिंबतहंच्या भरतें तीर कदंबीं।'-नरहरि होय.'-सगाभा २. [अर. कद्र=िकेमत, महत्त्व] •काढणें- स्तोसर्णे-कि. श्रास सहन करणें; मर्जी, तन्बेत संभाळणें (रागीट किंवा आजारी मनुष्य, धनी, मुल वंगरेची ).

कंदर-रा--नकी. १ गुहा; दरी. 'हुमदुमिताती गिरिकं दरें।'-का १.१३०. २ डोंगरांतील कोंरीव लेंग. ३ (ल.) अंतःकरण; हृदय. 'बोले तों गृहि कृष्ण ये झटकरी आनंदली कंदरीं।'-नदा ३१. [सं.]

कद्रणें — अकि. त्रासणें; दमणें; थकणें. 'तुम्ही कितीहि कावला, कदरला, इताश झाला तरी ... ' – दिवाकरहिष्ट २७. [कदर]

कत्रहान—वि. योग्यता जाणणारा; गुणप्राही; पारख कर-णारा; चहाता (कागदपत्रांतील लिहिण्याच्या मायन्यामध्ये उप-योग करतात). 'कैलासवासी महाराज हे मनुष्याचे कदरदान होते. '-विक्षिस २.५०. [अर. कह्म-फा. दान]

कर्रदानी — की. गुणबाहकता; पारख; चहा. 'जं त्यांचे खावंदिगिरीस व कदरदानीस उचित तेंच करितील. ' –रा ३.१२०. [अर. कद्र; फा. दानी]

कत्थीं — अकि. १ कष्टी करणें; गांजणें. संकटांत घालणें. ्शातां पराजयें राजा। जैसा कदिथिजे लाजा। '-क्का १६.१७५. 'न बे्सों हें विषयस्वप्ता। जेणें कदर्यलें बहु '-रास १.११. २ कासावीस होणें; कष्टी होणें. 'इये हिंसेचे भेण। तेय कदिथेले प्राण। '-क्का १३.२३५. [सं. कदर्थन=पीडा करणें; हाल]

कद्रश्रीविणं — प्रयोजक कि. १ कष्टविणं; श्रासविणं. 'जो कद् श्रैवी निजप्राण । कद्र्यू पूर्ण त्या नांव ।' -एभा २३.१०५. २ नाहींसा करणं. 'आता कद्रश्रीवित व्याधी । बळी करण्याचिया आधी ।'- इत १६.१४१.

कंदर्पे—प. १ मदन; कामदेव. 'ऐसा नियतु कां कंदर्धे।'
—हां ७.५१. 'कोटि कंदर्ष लोपती पुढें। ऐसे मुंदर लावण्य रूपडें।'
—संवि १७.१६४. [सं. कंदर्पे] २ (ल.) कांदा. [सं. कंद+दर्प=
कृत्सित दर्प (१)] –पार्चे घर—न. योनी; स्नीजननेदिय; स्मरमंदिर—
गृह—कृप. 'कुश्चित कंदर्पोचें घर। म्याचि साचार सेविलें।' -एमा
२६.११२. ०केली-पु. शृंगार; मदनकीडा; मुरतकीडा; संभीग.
'तेय कंदर्पकेळी खेळतीं युगळे। राजहंसांची॥' -शिशु ६४९.

कद्ये-र्यू-वि. कृपणः, कंजूषः, चिक्कू. 'समर्यी सारथ्यगुणा नुषद्द्वि कदर्युचा न डेरा हो।' -मोविराट ३.१९. [सं. कड्= बाईट+अर्थः, कदर्य=कृपण ]

कदर्य--- कराम, कुत्सित अम. 'कदर्यावर वैसली माशी। ते उडवितांही न उडे जैसी। गुंतोनी राहे तियें रशीं। ह्वीचिया चाडां॥ '-क्काप्र ७१०. [सं. कद्+अर्थ; कदर्य=क्षुद्र; अप्रिय]

कदल - न. केळ; केळीचें, कदलीचें फळ. [सं.] कदेळ - न. (गो.) खुचीं. [पोर्तु. कादेरा] कद्ळणें — भनि. (हुफाशी सोंगटवाचे खेळांत) सोंगटवा खुगल्यानंतर बेती, बारा वगैरे जुगदान खेळणें. कदळी पहा.

कदलर्जे—अकि. खर्चेणें; घालविणें; गमाविणें (वेळ) [का. कडयिसु, कदालिसु=घालविलें, हालविणें ?]

कद्रली—जी. (दुफाशी खेळांतील) बारा, बेती, दुब्ढी, भाठ बगैरे जुगदान.

कदली-- सी. केळ; केळीचे झाड. [सं.]

कदा—किवि. १ केव्हां; कोणत्या वेळीं. 'कदा नेणीं वोढी शर्षितुनि काढी शर कदा।' —र ३. 'असा अतिथिधार्मिकस्तुत पहा! कदा सांपढे।' —केका १२१. २ केव्हांहि. 'माया-निवर्तक ब्रह्मकान। तयांसही जाण कदा नुपजे।'—एमा २.४६२. 'मग हा कदा देशांत। जाणार नाहीं सर्वस्वें।'—नव १६.१२. [सं.; तुल० लॅ. कांदो] •काळाचा, काळीचा—वि. अतिशय जुन्या काळांतील; प्राचीन; पुरातन; ज्याचा काल नकी माहीत नाहीं असा. [कदा+काळ] •काळीं, कदानकाळीं—किवि. प्राचीनकाळीं; पूर्वी; मागें, केव्हां तरी; कचित्त प्रसंगीं. 'नित्यशः जो येणार त्यापेक्षां कदाकाळीं येणाराचा आदर फार होतो.'

कदाचित्, कदांचित्, कदाश्चित्, कदाचित्पक्षी, कदान—जग.न जाणीं; सहजगत्या; एखादवेळीं; चुकून. -िक्रवि. केव्हां तरी; कधीं तरी; कचित्. [सं. कदा+चित्]

कदान्न—न. नीरस अन्न, कदन्न पहा. 'भावें हें कदान्न खासी त्याचे घरीं।'–तुगा ९३४. [कद्≔वाईट+अन्न]

कदापि — किनि. १ केव्हांहि; कधींहि; मुळींच; कोणत्याहि वेळीं ( नाहीं –िनपेधार्थी उपयोग ). २ कधीं कधीं; केव्हां केव्हां. ' कदापि त्या होवोनि अप्सरा। जळद्वारें नेती विवरां। मगभोगिती पुरुषमात्रा। मानवांसी॥ ' –कथा ६.४.८९. [ सं. कदा+अपि ]

कदा पुरणें —िकि. (व.) कंबखती निषणें; दुर्दैव ओढवणे. कंदार —िव. (गो.) हुट्ट; वर्दैळ; निकर. (कि. थेणें; पेटणें) 'कंदार आयलॉ —पेटलॉ =िनकरावर, वर्दळीवर थेणें, आला. [कंद+वर है]

कंदाल-की. (कों. कुण.) त्रास; कटकट; भांडण. कंदाळी एहा.

कंदाळी — जी. (कों.) परचकापासून होणारा उपद्रव; हानि; श्रास; भांडण. (शत्रु सैन्य, छटारू ६० चा). [सं. कंद्, कंदल्र=युद्ध, तंटा.]

कंद्राळू---- . महाबळेश्वराकडे होणारें शुर्दकमळ; महादकांदा; याचा कांदा फार मोठा असतो म्हणून यास हें नांव पडलें. [सं. कंदली=कमळबीज; कंद+आछ]

कदिमी, कदिमाई—की. जुनेपणा; जुना लौकिक, परंपरा, स्नेह. 'सर्कारचें काम होजन येईल परंतु <sup>तु</sup>मचे कदिमीस व निष्रेस एक प्रकारें दिसेल. '-रा १.३३५. ' आपल्या कदिमाईस बोल न लागे तो विचार करणें. '-रा ८.११९. [अर. किट्म= नैवेद्य. 'त्या कंदुरीचीं पुष्पं जालीं ते करामत देखोन।'-मब प्राचीनत्व:कदीम=प्राचीन; जुना;कदीमी=प्राचीन;फा.कदीमी ] १०३. 'तेगांवचे पिराला बकऱ्याची कंदुरी करतात.' -गुजा ३१.

कदी-वि. कंदाच्या (मळाच्या) रंगासारखा; धुळीच्या [फा. कंट्री] रंगाचा: भरकट: पिंगट रंगाचें; उदी ( बस्र, पागोटें ). [ सं. कंद= मूळ;कंदी=मुळाच्या रंगाचा;तुल० सं. कद्र=िंगट ] ॰पार्गाटं- डयाचे ). [फा. कंदरी ] न. भुरकट रंगाचे, कंदी रंगाचे पागोटें. 'धुंद नेत्र पहा घाईत गळवामधें आलें पागोटें कंदी।'-प्रला १८९. 'कंदी पागोटें, लाचें हार तुटलें । अशोकाचें झळवुर्के गळलें।'-शिशु ७१७. खादीचीं घोतरें ..... वंगरे वस्तृस उदार आश्रय वंग किती [सं. कंदल] शक्य आहे ... '-आगर ३,९६. ० पेढा-पु. एक प्रशासचा पेढा ( साताऱ्याकडे ह्रढ ).

**कैदी**—स्री. खाण; स्थान; सांठा. 'जे ज्ञानाची कंदी।' -परमा ११.५. [सं. कंधि=महासागर]

केंद्री---क्रिवि. ( कुण. माण. कों. ) कथीं; केव्हां. [ सं. कदा; तुल० लॅ. कांदो ] • मंदी-किवि. कधींमधीं; केव्हांकव्हां.

कदीम-मी--वि. प्राचीन; पुरातन; जुनापुराणा; फारा दिवसांचा. ( चाकर, वतन, धर्म, वहिवाट इ०), ' खेंचून वाडचा-बाहेर काढलें कदीम शिपायाला। -ऐपो ३९८. 'पाटील कुळ-कर्णी राटे महाजन कदीम हकदारी।' -पला ७०.[अर. कदीम-मी]

**कदीमळ अय्याम**—पुरातनकाळापासून. 'कदीमळ्अय्याम सेणवी मजकूर याचे पिडी दर पिडी भोगवटा चालिला आहे.] –गोइसा १२. [ अर. कदीमुल्अय्याम ]

लागुं नये म्हणून ज्यास भोंवतीं कांच बसविलेली असते असा दिवा; फाणस. २ पितळेचा लामणिदवा; टांगता दिवा (वाणी लोकांच्या दुकानांत लावतात तो ). [ अर. कंदील; तुल० इं. कॅडल; ( लॅ. कॅंडेर=प्रकाशर्णे, कॅंडेला ) ]

**लेनि कंदुके।'-ज्ञा १७.२८०. 'ह**रि मुलांसह कंदुक खेळतो ' -वामन-द्वारका विजय ३.२३. [सं.]

[ का. कण्णी=दोर ? ग्रु. कंदोरो=कडदोरा; करगोटा ]

कंदुरी, कंदोरी—स्री. वकऱ्याचे मांस; सागुती; मांसाचा

कंद्री—मेजावरील आस्तरण (तागाचे अथवा चाम-

केंद्रल--५. कांचनाचे फूल; फुलाची एक जात; कंदल. 'कंदु-

कर्द-न. (कु. गो. ) पसरट तोंडाचे मातीचे भांडें (पाणी ठेवण्याच्या उपयोगी ). [ अर. कदह=पेला ? ]

कदेल, कदेलडाव, कदेलदान, कदेली, कदेलणें--कजेली व कजेलणें पहा.

कदेली--स्नी केळीचे झाड; कदली पहा.

कंदोरी--५ १ कंजारी ठोकांची जात. हे दोऱ्या करतात. २ कंुरी पहा.

कद्दू--पु. (ना.) दुध्या भोपळा. [फा. कुदु-द्दु; प्रा. कदुइया; हिं. कद्दु ] ०दाखियणें-कि. ( ना. ) निराश करणें; अंगठा दाखविणे; वाटाण्याच्या अक्षता लावणें.

कद्धीं--किति. (बायकी) कधींहि; केव्हांहि; कोणत्याहि वेळीं; कदापि (नकारार्थी व निश्चयात्मक). ( जोराने ठासुन सांग-तांना योजतात ). [कर्धी+हि]

कद्धीं, कत्धीं--किवि. केव्हां केव्हां. 'कदीं ते उपवास कंदील—पु. १ हातांत घरून कोटेंहि नेण्यासारखा, वारा निर्जळ करी कर्द्धी करी पारणा ।'-निमा सुमदाचंपु ३.८४. **∫क्घीं+क्घीं** }

> **कंद्या**—पु. ( कों. ) कंदील; फाणस. कंदील पहा. कद्र--वि. कृपण; कंजूष; चिक्कू; कदर्यू. [सं. कदर्यं]

कंधर, कंधरा—पुर्ली, मस्तक; शिर; कंठ; मान; गळा. **कंदक--**पु. चें**ड्. 'न**ातरी उदकाचिये भूमिके । आफळि- 'कंधरीं घातली ज्यानें त्यानें.'-वामन, उपदेशमाला १.६३. [सं.]

कर्घी--किवि. १ कोणत्या दिवशीं १ केव्हां १ केव्हां पहा. **कंदरी, कंदोरी--**स्त्री. १ (कों. ) गलवतासाठीं व इतर २ कोणत्याहि वेळीं; केव्हांहि; नेहर्मी. [वै. किंह; सं. कदा ] कार्मी मोठे दोर तयार करण्यासाठी बांधलेला लांबट सोपा-घर. ०काधीं, ०माधीं-किवि. केव्हां केव्हां सधून मधून; एखायावेळीं. २ गळयांत बांधावयाचा मंतरलेला दोरा. ३ करगोटा: कडदोरा. [सं.कदा द्वि] ॰काळीं-किवि. कदाकाळीं; केव्हां तरी; कोणत्या तरी वेळीं; किती तरी दिवसांमागें; फार दिवसांनीं; कचित प्रसंगीं. **कंदुरी, कंदोरी--की. १ पैगंबर महंमद** याची मुलगी ०च्च-क्रिवि. १ पुष्कळ दिवसांपूर्वी; पुष्कळ काळापूर्वी; फार फातिमा हिच्या सन्मानार्थ मुसलमान लोक करतात तो भोजन मार्गे. २ केव्हांहि; कर्द्धी (नकारार्थी प्रयोग). ०च्चा-वि. १ समारंभ. २ ( ल. ) उत्सवाचे जेवण; भंडारा; समाराधना. ' कंदुरी पूर्वीच्या काळचा; प्राचीन काळचा; फार मागचा. २ केव्हांचा? सोहळा स्वानंदाचा.'-दावि ३५३. -ऐपो २६२. 'शेख कोणत्या वेळचा-दिवसाचा ! ३ केव्हांपासून, फार वेळा-सल्लाची कर्ल कंदुंरी मशीरण बोलले. '-पया ५३. [फा. कंद्री ] पासुन. 'मी कधींचा आपली वाट पहात आहें.' **्तरी**-क्रिकि.

कोणत्या तरी, या नाहीं त्या वेळीं; केव्हांतरी. व्नवत-नव्हत-क्रिवि. पूर्वी कथीं घडलें नसतां; फार कचित् प्रसंगीं; कचित् ; अप- प्रीतीनें घेतलें कनकफळ । ' २ जमालगोटा; जयपाळ. [ सं. ] वादात्मकः, कर्घीकाळीं. [कर्घी+न+होर्गे ] ०न होतेला-नव्ह-प्रसंगोपात्तः; अधून मधूनः; अनियमितपणे. 'देशावर पाऊस बुक्का. [ध्व.] इकडल्यासारखा पडत नाहीं, कधीं बधीं पडतो. ' २ विरळा: कचित्. [कर्षी द्वि.] •शीक,- •सक-साक-क्रिवि. (कुण) -रावि १.१३६. केव्हांसा ?; कोणत्या बेंर वेळीं ? ( प्रश्नार्थक व नकारार्थी ).

कंदल=नवा अंकुर; कंधर=तांदुळजा ]

कन. कन्-अ. सर्व अनुकरणवाचक शब्दांना लागणार अचल, अदि=पर्वत ] भव्यय. जर्से:-झटकन; पटकन; चटकन. 'झटकन निघृन जा.' [सं. कण्]

कन-( खा. ) १ कडून; पासून; मुळं (तृतीया विभक्तीचा प्रत्ययो जसे:--' मनाकन काम व्हनार नाहीं.' ' गेल्या वर्षी मेघ-राजाकन कपाशीचं येक बोंडुस बी भेटलं नाहीं.[कडून] २ जवळ; समीप; निकट. [ तुल० ग्रु. हिं. सिं. कने=जवळ, समीप ]

कनक-पु. धोतरा नांवाची वनस्पति, 'कनकाचिया फळा। आंतु माज बाहेरी मौळा।'-ज्ञा १८.६५८. 'कनक झाड म्हूण वंदियेलें माथां। परि तेहि अर्था न मिळ माजी। ' -तुगा २९३८. [ <del>u</del>i. ]

करतात. 'लोहाचे कनक होये।'-ज्ञा १.७७. वनकासर्वे जेशी कांति । कीं सर्यासर्वे जैसी दीप्ति । ' -एहस्व १.११. -वि. पिवळे: पिवळ्या रंगाचें; जरतारी (बस्न वगैरे ). 'स्ववइनें वदिजे कन-कांबरें।'-वामन, हरिविलास ६.१९. [सं.] ०कीट-पु. काजवा. 'कनक कीट तो सर्व मी स्वी। म्हणुनियां तर्मी गर्व लेलें भगदाड, फट + हातोडा ] मीरवी '-वामन, विराट ७.१३७. [सं.] •चंपक-पु. सोन-•तार-न. सोन्याची बारीक तार. जीग व सलमा यांचे विण-**इ**त्यार. •**नारायण**-पु. अति श्रीमान मनुष्य.

कनक-पु. एक बंद, कणगर पहा.

कनक, कक्कक-वि. (व.) कणखर; टणक; कठिण. 'कनक माणूस होता म्हणून टिकला. ' [ध्व. ]

कनकनीत-वि. कणकणीतः; कणयुक्तः; कणांचें (१). 'ते कनपटी=आंख ] घडौनि अस्वाह । कनकनीतु उभिलें सेजाहं । तेथ विरहोज्वरां उपच्यास । मानिती ना । ' -- शिशु ७९८. [कणकण ]

कनकफळ-न. १ धोतऱ्याचे फळ. 'फणस टाकूनी रसाळ।

कनका-खा-पु. १ तापट स्वमाव; कडकपणा; जलाल-तेला-वि. पूर्वी कर्षीच नसणारा; अति कचित् घडलेला; पणा (प्रकृतीचा). 'याच्या कनक्याखालीं कोण टिकेल बरें ? र अविश्रमानपूर्व. [कर्धी+नवत (न+होत )] •वर्धी, •मर्धी, कडका; कडाका; जोर; कचका (थंडी, वारा, पाऊस वर्गरेचा ) **्ना कभी**, ॰**नाहीं कभी ॰तरी**-किवि. १ केव्हां केव्हां; (कि॰ पडणें; सुटणें; चालणें.) ३ (व.) दणका, धक्का; ठोसा;

कनक्वीज-न. धोतऱ्याचे बी. 'तेथे कनक्वीज पेरिलें।'

कनकाचल, कनकाद्भि-पु. सोन्याचा पर्वत;सुमेरु;हेमाद्रि; **कंधूर**—न. ( माण. ) हरळीसारखें एक गवत; कुंदा. [ सं. पर्वत. ' कनकाद्रीचा चेडु कह्नन ' –रावि १.६१. 'र्का कनकाद्रि भोंवतीं पाळी। कुलाचलाची विराजित। ' [सं. कनक =सोनें+

> कनकाड्या-वि. (राजा.) उंचाड; अति उंच व काट-कुळा; लांबटांग्या ( मनुष्य ). [ कण+काडी ]

> कनकांबर-पु. पीतांबर: पिवळे वस्र. सोनेरी जरीचें वस्र. 'गौळिणी नेसल्या कनकांबरें।'-ह ४.३२. [सं. कनक+अंबर]

> कनकावळा—पु. १ (कावळ्यासारखा किंवा पक्ष्यासारखा उडणारा ) पतंगाचा, वावडीचा एक प्रकार. [हिं. कन-कौवा=पतं-गाचा एक प्रकार; हि. कन्ना=जेथे दोरा बांधतात तो पतंगाचा भाग+कावळा ] २ कागदाच्या नळकांडींत दाह्न भहन केलेला. दाह्नचा बाण. ३ लगो-यांच्या उतरंडीवरील शेवटची कॉंचदार लगोरी.

> कनगरें---न. (व) धान्य सांठविण्याचा तुराटधांचा मोठा केलेला कणगा, जैते. [ कणगा, कणगर ]

> कनथोडा—पु. (भि.) भिल्लांचा घर फोडण्याचा मोठा लोखंडी खिळा. -गुजा २९. [का.कन्न=चोरांनी भिंतीला पाड-

कॅनन--पु. १ खिस्ती धमैसभेचा ठराव. २ पवित्र शास्त्रां-चाफा. 'तो कनकचंपकाचा कळा।'-हा ६. २५७. [सं. ] तर्गत प्रमाणभूत पुस्तकें. ३ इंग्लंदीय चर्वच्या आचार्यास दिलेली एक पदवी. ४ विश्वपाच्या उपासनामंदिरांत राहुन रोजची उपा-काम. ॰दंड-पु. १ सुवर्णदंड (भालदाराचा ). २ रवी प्रमाणे एक सना चालविणारा आणि गायकवर्गास शिकविणारा आचार्य. 'कॅनन सेल यांनी कुराणाने इंग्रजीत भाषांतर केलें. '[इं. प्री. कॅनोन=नियम, (मूळ कॅन्ना, कॅने=छडी)]

> कनपट्णे, कनपटींत देंणे-सिक. (व. ना.) कानिश-लांत मारणें; कानफटीत देणें. [सं. कर्ण+पट; म. कान+फट; हि.

> कनपटणें — अफि. (व.) आजारी होणें, पडणें; बीमार पडणे.

कन(कान)पट्टी---की. (मह्रविद्या) जोडीदाराच्या हाताचा कनात-ध---की. तंत्र, डेरा यांची कापडी भिंत: किंवा पंजा धरून तो झटक्यानें ढकलून देऊन आपल्या हाताच्या तळ- त्यांच्या भोंवतालचा कापडी पडदा. 'शिबिर कनाथ पडप थोर।' व्याला किचित् लड्डा करून जोडीदाराच्या कानाच्या भोंकावर -नव १६.२४. [ अर. कनात् ] मारतात तो डाव. [कान+फट]

दिनाचे स्फटिक उष्ण केले म्हणजे ते पृथक होऊन अम्न आणि कु+नंद; म. नांदणें ] कनभानिन तयार होतात. ( ई. ) सायन फेनाइन.

**कनला**-अ. (बा.) कशाला ?

कनव - स्री. १ करुणा; दया; कणव पहा. २ दयेविषयी प्रार्थनाः काकुळतीः कन्द्रव पहा.

कनवर-सी. कणवट; कडोसरी, कणवट पहा. 'कडोसरीला कॅनाल. '; 'आज कॅनालला पाणी नाहीं. ? ' [ई. ] नसला तरी कनवटीला खास आहे. '-तोबं १४. २ कनवटीला **होणारा ख**रजेसारखा रोग.

कनवळ, कनवळा, कनवाळा, कनवाळ, कनुवाळ-कन्हवळा-वाळ् पहा.

कडक कापड; शर्ट वर्गरे कपडयांच्या बाह्यांगास कडकपणा येण्यास रासायनिक मिश्रण बनलें आहे. व टोप्या, बूट वगैरेत घालण्याकडे लपयांग करतात. 'कॅनव्हस कापतांना ते शिवणीची माया सोडून कापले असल्यास चुक कमी योग्यतेचा; कमी प्रतीचा; इलक्या दर्जाचा (गुणाने ). चैण्याचा संभव आहे!-काप्र १२. २ खळ लावेलेलें गोणपाट; 'विरक्त न व्हार्वे कनिष्ठ। पराधेनपर्णे।'-दा २.९.२७. 🤰 याचीं शिंड, बुट इ० करतात. ३ एका तन्हेचें जाळीदार कापड; अगर्दी खालचा;कमी;तिसऱ्या प्रतीचा; शेवटचा (उत्तम, मध्यम. यावर नक्षीचे भरतकाम करतात. ४ एक तन्हेचे जाड कापड हैं किनष्ट या तीन प्रतींपैकी ). 'येती तुझिया भजना आड । दाविती तैलिञ्जाकरियां वापरतात. [इं.]

विण. २ प्रसार करणे; सहानुभूति, मदत मिळवणे; मर्ते मिळविणे. उत्तम, मध्यम याच्या खालचा पक्ष; कर्मीत कमी प्रमाण, स्थिति. [ ई. ]

कनशा-वि. कणशा पहा.

कनहस्तिल--पु. घोडयाच्या अंगावरील एक भोंवरा. हा कानापासुन निघून मानेवर गेला असल्यास चांगला व मानेपासून कना--- प. कणा पहा.

**कना**— पु. १ (व. ) पाय असलेली सापाची एक जात. २ <sup>|</sup>नवराच पसेत नाहीं म्हणे ! ' -झांसू. (व.) डेळी( दुवेळकें )च्या दोन टोकांपैकीं एक. [हिं. कन्ना]

कनागरा-पु. (व.)(बैलगाडी) दाबखंटा; एकंदर दाबखंटे 'तेन्हांपासून कनी खाही आपण. '[कण?] तीन असतात, पेंकीं मधल्यास दाबखंटा म्हणतात, बाजुच्या दोन खिळ्यांना कनागरे असे नांव आहे.

कनात-की. १ खस्ता; त्रास; कष्ट (द्वाड मनुष्याच्या [ अर. कनाअत≍समाधान ]

कनांदणें--अफ्रि. (राजा.) व्याकळ होणें; हाल होणें: कनभानिन--न. (शाप.) एक रासायनिक द्रव्य: उदिल अमि मन्यास येण: पंचांत सांपडण (दारिद्य, देणे वगैरेमुळ ). [सं.

> कनानी--- ब्री. (व.) तापाची कसर; शिरशिरी; अंग मोइन येणे. 'तापाची कनानी येते. '[कणकण]

कनारो-- पु. (कु.) एक कंद व फळ; करांदा पहा.

कॅनाल-पु. कालवा; पाट; पन्हळ (पाण्याचा.) 'मुठा-

कनाळ-(व.) शेतांतील पिकाच्या तासांतील प्रत्येक झाडामधील अंतर, जागा. [?]

कनाळी-शी. कणाळी पहा.

कनिद् -- न. (रसायन, शाप.) ( ई. ) सायनाइड. नत्र आणि कॅनवास, कॅनव्हस-न. १ किंतान; एक तन्हेचे जाड कर्व यांपासून तयार झालेले जे सायनोजन द्रव्य त्यापासन है

किनष्ट-वि. १ सर्वोत धाक्षटा; लहान; वयाने कमी. २ प्रपंचाचे कोड। कनिष्टी रुचि ठेवूनी गोड। '-तुगा ७३४. ४ कॅनव्हिसिंग--न. १ मालास गि-हाईक मिळवर्णे; माल खप- अल्प; थोडा; लहान. -पु. (लय) (संगीत)द्रुतलय पहा. ०पश्न-पु. अनुक्रम. -किवि. कमीत कमी; किमान पक्षी; नाहीं म्हटलें तरी. ' याचे लगाला कनिष्ठपक्ष शंभर रुपये 'लागतील. ' [ सं. ]

कनिष्टिका-- स्री. करंगळी [ सं. ]

कनी, किनी, किनई--अ. (बायकी), (लडिवाळपणे बोल-कानाकडे गेला असल्यास वाईट. -अश्वप १.१०२. [कानसल?] तांना वाक्यांत केवळ अर्थपूरणार्थ). की नाहीं (संक्षेप). 'सह आका कनी गर्भार आहे.!'; 'तिला किनी आण्णा, तो

कनी खाणें-कि. (व.) कच खाणे; हिमत सोडणे; धीर सुटणें.

कनी निका--स्री. डोळ्यांतील बाहुली. [ सं. ऐ. ब्रा. २४. . ३,२२ ]

कनुधार-की. पिचकारींतून उडणारी पाण्याची बारीक चाकरींतील ). २ तुसडेपणा किंवा वाईट वागणुक सहन करणे. धार. 'अवो दुजी कनुधार लागती । तरी पाणिओ वाति पाज-( आंजारी किया छारिष्ट मनुष्याची ), ( कि : काढणें; सोसणें ). ळित । जलकेळी होती । निकी कीलं । ' -शिशु ६०५'. [ सं. कन, कण+धारा ]

कनेकड--न. रहाटाचा भांस; कणेकड पहा. 'राहाटाला ०पुत्र-पु. कुमारिकेस कौमार्यावस्थेत झालेला मुलगा; कानीन. यदा नवें कनेकड घेतलें पाहिजे.

कनोजा, कन्होजा-- पु. कनोज (अंतर्वेदी) देशांतील ब्राह्मण; कनोजी ब्राह्मणांची जात. (हिं.) कनौजिया. 'व-हा-हास येती कनोजे विदेशी। '-साइह ६.४१. [सं. कान्यकुब्ज] कनोजी-वि. कनोजसंबंधीं; कनोजचें (अत्तर, इ०).

कनोशी-एका जातीचा मासा.

कञा-पु. (ना.) पतंग समतोल उडण्याकरितां पतंगाच्या कमानदार कामटींत खोंचलेली लहान चिधी; कण पहा. [हि. कन्ना=जेथं दोरा बांधतात तो पतंगाचा भाग ] •काटणें-प्रसंग निभावन नेणें, टाळणें.

कन्ना, कन्नाकाळ-किवि. (गो.) केव्हां; केव्हांशा. कनमेरें, कानमार्त्रे-वि. (गो.) ऐकलें न ऐकलें करणारें; दुर्लक्ष करणारें. [ कान+बधिर ]

कम्यका-की. कन्या; मुलगी; कुमारी. [सं.]

कन्या--- भी. १ कन्यका; कुमारी; आठ वर्षीची मुलगी; (सामा.) पुत्री; मुलगी. 'कन्या सामुरासी जाये। मार्गे परतोनि पाहे।'-तुगा ८४३. २ (ज्यो.) बारा रार्शीपैकीं सहावी रास; कन्या-रास. ३ (रामदासी) शिष्यीण. 'इतरां कन्येसी सभेसी कीर्तन भाज्ञा नाहीं।'-सप्र २०.३१. **॰ इरयर्थ-**प. वधूनिश्चिति; मुलगी दयेचा उमाळा, पाझर. ( क्रि॰ येणें. ) [कन्हणें+वळणें ] ठरविणे. 'कन्या इत्यर्थु करऊन संभ्रमें '--दावि ३३. ०**कुमारी**--स्ती. १ दुर्गा; पार्वती; गौरी. २ हिंदुस्थानचें दक्षिण टोंक, भूशिर; केपकामोरिन (हा अपभ्रंश आहे ). ०गत-पु.न. कन्याराशीस गुरु येतो तो काल; हा काल सुमारें तेरा महिने असतो. हा सिंहस्थानंतर येतो. हा फार शुभ समजतात. सिंहस्थांत राहिलेली विवाहादि कार्ये यांत करतात. या कालांत मागीरथी नदी कृष्णा नदीस भेटा-बयास येते अशी समजूत आहे. कृष्णातीरावरील क्षेत्रांतृन( ७० वांई इ० )कन्यागतचे माहात्म्य याळण्यांत येते. -न. हुंडा. • प्रहण-न. विवाहांतील कन्येंचे पाणिप्रहण. [सं.] •दान-प्रदान-न. बधुच्या मातापितरांनीं वरास करावयाचें कन्येचें विधियुक्त सम-पर्ण; विवाहसंस्कारांतील एक विधि. सर्व दानांमध्यें हें श्रेष्ठ मानि-सान. 'कन्यादान करी अश्वपति। '-वसा ५०. 'पुनर्विबाहांत कन्या-दान करून पंक्तिप्रसादाची चुकवाचुकवी करण्यास फारशी अडचण येत नाहीं.' -िट ४.११३. व्यूषण-न.कौमार्यभंगः कुमारिकेवर हात टाकणें; बलात्कार करणें. [सं.] व्दोष-प. कुमारिकेच्या अंगीं असकेला उणेपणा, एखादें व्यंग किंवा रोग. [सं.] ॰ धन-न. तिच्या दोन्ही बाजूंस शिवकेलें नवीन कातडें. [सं. कर्ण+आलि] उलट हुंडा; वधूच्या बापाने विवाहप्रसंगी वराकडून घेतलेलें द्रव्य; शुल्क; आंदण. [सं.] • निरीक्षण-न. ज्या कुमारिकेशीं लग लाबावयाचे तिचे शहाणपण, तिचे गुण, वगेरे पाहण्याची किया;

[सं.] ॰भाव-पु. कुंवारपण; कौमार्थ. 'प्रसर्वे कन्याभाव न मळला पळ लागलें न सुटकेला।'-मोआदि ८.४१. [सं.] रतन-न. (गौरवार्थी) कन्या;पुत्री. 'कन्यारत्नं प्रासूत, असें मुलीच्या कुंडलींत लिहितात. ' 'बाळतीण होऊन कन्यारत्न झालें ' **्रास**-स्री.बारा राशींपैकीं सहावी राशि. कन्या अर्थ २ पहा. –वि. १ ( मुर्लीतील ) षंढ; नपुंसक ( मनुष्य ). २ ( बायकी ) दुबैल; भागुबाई. ०**ह्युल्क**-न. कन्याधन पहा. [सं. ] ०**हरण-**न. विवाहास योग्य अशा मुलीस बलात्काराने पळवून नेण. [सं.] कन्याळ-- स्त्री. केळीची एक जात. कणेरी केळ पहा.

कन्याळे— न. कन्याळ जातीचे केळे.

कन्हणे-अकि. कुंथणें; विवळणें; कण्हणें. म्ह० 'कन्हतो कुंथतो मलिद्याला उठतो, किंवा कामाला मरतो.' (आळशी व खादाड मनुष्याबद्दल योजतात). [सं. कण्=दुःखाचा शब्द, आवाज काढणें: कणन ]

कन्हच — स्त्री. प्रार्थना; दयेची याचना; विनवणी; काकळूत. 'पारख्याची करावी कन्हव ' [कण+रव ]

कन्हचळणं-अिक. कळवळणं; करुणा येणं; दयाई होणे. कन्हवळा-बाळा, कनोळा—५. कळवळा; भनुकंपा;

कन्हवाळू-वि. मायाळ्; ममताळू; प्रेम, दया करणारा. कन्हाटणें - अकि. (व.) अत्यंत मिलन होणे; खराब होणे. 'हा परकर कन्हाटुन गेला.'

कन्हारणे—अकि. १ लचक्षणः; अवघडणे ( अंग, शरीरावयव ). २ तिडीक निघणें; शिणका येणें; कांटा येणें (दुखणें, आल्यानें दाता-खार्जी खडा सांपडून किंवा शरीरावर ताण पडून वगैरे). 🧸 दुखविण: कष्टविंग; त्रास देगें; जर्जर करणें( दाबामुळें, संकोचल्यामुळें अंग, अवयत्र ) 'फुलांचेनि भारें ए मृणाळेचे आंगु कन्हारें ' –िशशु ६८८. [सं. कण≕शब्द कर्णे ]

कन्हारी-कन्हेरी-की. १ कण्ह; विवळ; कण्हण्याची किया; किरकीर (हा शब्द बहुधा अनेकवचनीं कन्हा-या, कन्हे-या या रूपांत येतो ). (कि॰ करण ) नावाने कन्हारी गाणें-कि. एखाद्याबद्दल तकार करणें; रहगाणें गाणें.

कन्हाच गा-अकि. (व.) कण्हणें; कुंथणें; विवळणें. क्कन्हे--न. कण्ह; विवळ. ( कि० चालणे; होणे; करणे ). कन्हेर--कण्हेर पहा.

कन्हैया, कन्हया—पु. (हि.) कृष्ण. –वि. (स्.) (कृष्ण-विवाहांत वाङ्निश्वयाचे वेळीं हा विधि होत असतो. [सं.] लीलेवरून) खेळाडू; शोकीन; रंगेल; क्रीडासक्त. 'कन्हया माधवराव फुलांचा झेला। ' -ऐपो २५२. [सं. कृष्ण; प्रा कण्ह; हिं. कन्ह ]

कप-9. (कों.) १ सुरमाड किंवा भेरला नांवाच्या नारळी-सारख्या झाडाच्या अंगास येणारा कापसासारखा बुराः **झाडां**च्या सोपांत असगारी मऊ लोंकर; याचा उपयोग रक्तस्राव बंद करण्याकडे, व विस्तव पेटविण्याकडे करतात; कापूस. कर्नाटकांत चिलीम पेटविण्यासाठीं याचा उपयोग करतात. 'कपाचे नळकंडे बाहेर काढलें आणि ठिणगी काढण्यासाठीं पोलाद आणि गार काढली.' –कोरिक २९५. ०तयार करणें-(माण.) चकमकीनें विस्तव पाडण्यासाठी सुरमाडाचा, पाणसराच्या कणसाचा किंवा शेवरीचा कापस तथार करणे. [सं. कार्पास; प्रा. कप्पास; हिं.] कपास ]

कप--पु. १ पेला; चहा पिण्याचे पात्र. 'ब्युशीलेने चहाची केटली आणली होती ती हातांत घेऊन कपांत चहा ओतण्यापूर्वी लाच्याकडे पाहन विचारलें ...' -सुदे ११०. २ पेलाभर पातळ पदार्थ. ( दूध, चहा इ० ) ' सिंगल कप, ' ' डबल कप ' •बर्गी-चहाचा पेला व तो ठेवावयाची ताटली. 'आमचीं मातापितें मूल जन्मले कीं त्याच्या तोंडांत कपवशा खुपसतात. ' [इं. कप]

कप-पु. शर्टच्या अस्तनीच्या शेवटास असलेली पट्टी. [इं. कफ; तुल० अर. कफ=हात]

कप-सी. ( यंत्र ) ( इं. ) कॅप. टोपी; झांकण; सायकलच्या चाकांतील ट्यूबमध्ये हवा भरावयाच्या नळीवरील टोपण, किंवा चाकाच्या तुंब्यावरील टोपण. [ ईं, कॅप. ]

कप-स्री. नदीचा किंवा विहिरीचा आंत गेलेला भाग: कपी. दरड; कपार पहा. [ सं. कल्प; प्रा. कप्प=विवर, गुहा; का. कप्पु= जिमिनीतील खड्डा, बीळ ]

कॅप--न. (गो.) (एखाया पदार्थावर मळ, कीट सांचून भालेली ) खपली; कपची; कपचा पहा.

२ टोपण; झांकण. [इं. कॅप]

इ॰कार्नी शरीर, बृक्ष, इ॰कांस जे चलन मिळते ते. ' मस्तक स्तुति पण आंतुर्ज निदा; व्याजनिदा; याच्या उलट कपटनिंदा. भादरी शिरो-। भागीं कंप। १-ज्ञा १३.७५६. २ ( ल. ) धाकः दहरात; भीति. 'अाणि जयाचा अहा कंवु । तापसांसी ॥ '-ज्ञा १८.९०५७. ३ ( संगीत ) गातांना कंठांतून निघणारा कांपरा चौरेंचा ) [सं. कृष्; प्रा. कष्प≔कापणें १ ] भावाज, तान. [सं.]

यूरोपियन वस्तीचे ठिकाण (शहराजवळील); लष्कर. [इं. ]

कपचा-ची--पुली. १( कों. )कपरी; दगडाचा निघालेला-उडालेला तुकडा; भिंगाचा तुकडा; (सामा.) पदार्थाच्या अंगचा निघालेला तुकडा; चीप. २ खपली; कवची; बाहेरचें आवरण ( खरूज, फोड, वंगरवरील ). ३ ( वास्तु. ) चीप; पातळ, सपाट दगडाचा तुकडाः, फश्ती. 'दगडाच्या पोकळ जागेत चुना घालुन त्यांत कपच्या ठोकून बसवाच्या. '- मॅरट ३०. कपर्ची झड-स्त्री. (मूर्तिशिल्प) मूर्ति घडतांना वाया गेलेला दगड. [सं.

कपर—न. १ छद्म; लवाडी; लुब्चेगिरी; ढोंग; कावा. २ खोटेपणा; असत्यता. ३ मत्सर; हेवा; कृत्रिम भाव; द्वेष-बुद्धि. ४ (कायदा ) फसवणुकः भुलथापः फसविण्याच्या इरादाने केलेले कृत्य. **्कुभाच**-पु. मस्तर आणि दुष्टशुद्धिः, वाईट वासना; द्रेव. विाटक-न. कपटी व्यूह, योजना; कपटीपणाचा खेळ. 'कलइ नाटक कपट नाटकापेक्षां पुष्कळ बरं ! ' - कृयु ११. · निंदा-स्त्री. व्याजनिंदा; गर्भित स्तुति; बाहेह्न निंदा पण खरी स्तुति. याच्या उलट कपटस्तुति. ॰पाश-फांसा-पु. १ इच्छित दान पडावें म्हणून मंत्रादि विधेनें बनविलेला खेळाचा फांसा; लबा-डी वे फांसे. 'तरी पांडव जिंकावया बळ । एक्युक्ति आहे सबळ । तरी कपटपाश केवळ। वश मज असती। '-पांप्र २०.६१. २ फसविण्याकरितां केलेली घटना; कट;गुप्त मसलत. •वाब-स्नी. (कायदा) मत्सराने किंवा दुष्टपणाने उत्पन्न केलेला निराधार खटला; खोटा खटला. ०**मूर्ति**ं-वि. अति छुचा, ल**बाड मनुष्य**; क्षपटाचा मुर्तिमंत पुतळा. ० गुद्ध - न. १ गनिमी कान्याने चाल-अंक्सल वर्गेरेवरील झांकण; सायकल, मोटार, तांगा, वर्गेरेच्या विलली लढाई; छदी लढाई. २ गनीमिकावा; युदाचे कपटी डावपेंच. ॰रूप--न. खोटे रूप; स्वाडीचा वेप; छद्मवेष; ढोंगी ह्रप. • विद्या-स्त्री. लुच्चेगिरीचे डावपेंच; ठकबाजी; कावा; सोटी कृत्ये आचरणें. •वेष-५ छद्मवेष; स्वतःचे ह्रप पालद्धन वेतलेला अन्य वेष; सोंग. -वि. सोंग चेतलेला; रूप पालर् लेला. ·सिंघु-१ (गणित) गुणाकाराची एक पद्धत; गुणका उँया पहिल्या आंकड्याने गुण्यास गुण्न आलेल्या गुणाकार्ात गुणकाच्या राहि-कॅप--की. १ डोक्यास घालावयाची टोपी; बसकी टोपी. लेल्या आंकड्यांचा गुणाकार मनांतल्या मनांतच मिळवून एकदम गुणाकार मांडजें. गुणाकार पहुर: र फार कपटी मनुष्य; अतिशय कंप—पु. १ थरकांप; कांपरें; हलणें; धरथरणें; वात, भय लबाड, खोटा, घातकी प्रतुर्वय, ०स्तुति-स्त्री, व्याजस्तुति; वाह्यतः

**कपटरांव**—पु. ( गो. ) गालगुट.

कर्षटा-पु. तुकडा (केळीचे पान, कागद, दगड, लांकड

कपटाई-- स्त्री. १ छुच्चेगिरी; ठकवाजी; कपटीपणा. २ कॅंप--पु. १ छावणी; तळ; गोट (सैन्याचा). काप. २ मत्सर; द्वेष; हेकेखोरपणा. 'तुमचे मर्नी कपटाई म्हणोन तीनदां मजवर रुसता, जाऊन घरीं बसता ' -होला १२४. [कपद]

**श**को. २, १४

कपरी-वि. १ ढोंगी; खोटा; लुचा; गळेकापू. 'कपटी पूर्ण दुरात्मा । ' २ हेकेखोर; मत्सरी; कपटाने वागणारा. [ कपट ]

म्हणावयाच्या कपटी, कबटी वंगरे शब्दावस्तन [ध्य ]

कपडछान-वि. (हि.) वस्रगाळ. (कि० करणें). -शे पातळ कापड. [कपडा+?] १०.४८. [कपडा+छानरें ]

औपर्धे बालुन त्यांची भट्टी लावण्यासाठीं तें भांडें व त्यावरील निर्घोः, जागें, उड़गें ). —शिल्पवि ५८३. [ से. कृप ; प्रा. दे, झांकण याच्या भोंवर्ती मातीने भरलेल्या ओल्या कापडाचा द्याव- कप्परिभ=विदारलेले, चिरलेले ] याचा लपेट, हेप. [कापड+डेप]

कपडा--पु. कापड; वम्त्र; चिरगुट; प्रावरण. [ सं. कपैट; वर एक बसुन झालेला दगड. -भू २५. [ कपरा+दगड ] प्रा. कष्पड; सि. कपिडो ] ०**ऌत्ता**~पु. कापडचोपड; वस्त्रपावरण; र्विधी | कपडे करणें -१ कपडे अंगांत घालणें; पोषाख करणें. वह आपुल्या प्राक्तनालागि हसे।'-क्वेसच १५. [सं. ] 'बंद्रशिखरानें कपड़े केले'-निचं ५३. २ नवे कपडे शिवणें. शिवावयास देगें. 'परवांच मी त्यास कपडे केले. '

कंपण, कंपणकांटा-- पु. (सोनें, मोतीं वगैरे). सुक्ष्म पदार्थीचे तंतीतत वजन दाखविणारा ताजवा ( सं. कंप+कांटा ] 🤻 (सोनारी) पेटीच्या मञ्यावर उमा लोखंडी दांडा बसवृन त्यावर पेलणारा ( भारधडीच्या कामाचा ) मोठा ताजवा.

कैपर्ण - अकि. (प्र.) कांप्रा: थरथर्णे: लटलटर्णे (भीति बंगैरेमुळॅ ); कापर्गे पहा. [ सं. कंप्, कंपन ]

कपदरी---स्री. (कों.) खपदडी; वेडेंबांकर्डे बीळ; खोल -शिल्पवि ५५. [कपरा] व पोकळ जागा; दरी; गुहा: विवर; कपार; खोल, एकांताची **जागा. [कु+पदर**; सं. द्र–दारय; नुळ० गुपादा ? ]

कःपदार्थ-- उद्गा. (तिरस्कारार्थी) त्याची काय किमत-काय योग्यता ! ; तुच्छतादर्शक प्रयोग. [मं.] -वि. तुच्छ; क्षुद्र.

कंपन-न. कांपरें; कांपरें; थरथरलें; लटलटलें; हाललें (भीतीनें, क्रोधातिशयानें ) [सं.] **अधर**-(नृत्य ) ओट खण-घर. [सं. कल्प ? ] कांपविगें. हा अभिनय रागावणें, थंडी वाजणें, रोगप्रस्तता दाखिवाँ, भीति वाटगे व जयप्राप्ति इत्यादिकांचा द्योतक असतो. • ऊरु-न. ( नृत्य ) पाय वारवार उद्घटित करून मांडीला कंप उत्पत्र करगें; चालण्याची किया दाखविणें झाल्यास हा अभिनय नोकर. [ ई. ] करतात.

कंपनी —श्री. १ मंडळी; टोळी; संघ; मंडळ. २ लब्करी जुळारी. [इं.] शिपायांची एक तुकडी (१०० ते २०० पर्यंत शिपायांची), ३

कापगाराः; इलणारा. [ सं. ]

कपर---कीन. (कों.) कपरी; दगडाचा फोडलेला लहान तुकडा; कपचा. कपरा पहा. 'लागाला कसुं घालण्यासाठी मला कपट्या-पु. (हेटकरी) हु तूचा खेळ. १ खेळतांना तोंडाने हजार कपरें पाहिजे आहेत. '[सं. कृप ]

कपरथुल-ळ-- ५. (हि.) जाळीदार व मलमलीसारखें

कपरा-री-पुन्नी. चीप; दगडाचा तुकडा; कपचा-ची पहा. कपड़लेप—पु. कुपी, बाटली, बरणी, मडकें बंगरेंत कांही कपरी (लहान कपरा) हैं कप-याचे लघुत्वदर्शक हप आहे. (क्रि॰

कपरेदार दगड-पु बारीक मातीच्या गाळाचे थर, एका-

कपर्दक, कपर्दिका, कपर्दीक-पुलीपु, कवडी, हिचा पोवाखाचे सर्वे प्रकारचे कपडे. [ कपडा+फा) रुत्ता, म. रुक्तर= नाण्याप्रमाणे उपयोग होत असे. 'कपदीक हो प्राप्त होतां न दीसे ।

> क्रॅंक --- न. (गो.) लहान चर्च, इगर्ज. [पो. कापेला; इं. चॅपेल ]

> कंपवायु-पु. कंपवात; ज्याच्यामुळे अंग कापते असा बात; एक रोग, खंजवायु. [सं.]

> कपळ--न. (गो.) क्याळ. ! कपळाच्यो किडी=मद, भ्रम.

> कपळा- ५. मोठा कपचा, कपरा; दगडाचा, लांकडाचा र्किवा गिलाव्याचा सुदून पडलेला मोठा तुकडा; भेतळा पहा.

> कपा-पु. १ कप्पा; मगी; मणका. (इं.) पुली. २ (कों. हेटकरी ) ( नाविक ) मोठी कप्पी, पुली; यास पांच-सहा गाळे असतात. कपी पहा.

कपा-पु. १ कपरा; तुकडा (कोणत्याहि पदार्थाचा) २ ठिगळ. कपा-- प. १ बटवा किंवा पिशवी यांचे पृत्त. २ पेटीचा

क्तपॉ--९ (गो.) मासळीचा तुकडा. [का. कप्पु=मांस] कॅपॉ--वि. (गो.) बहिरा.

कंपाउंडर--पु. औषध तयार करून देणारा; डॉक्टराचा

कंपाझिटर--५ छापण्याचे खिळे (टाईप) जुळणाराः

कपाट--न. १ कवाड; दार; दरवाजा; दरवाजाची फळी; •यापारघंदा करण्यासाठीं कायधानें एकत्र झालेली मंडली; कुंपनी. खिडकीची झडप. 'येंथ आड मज न साहावे बारा। देखनि 'समाईक भांडवलाच्या कंपन्या ', 'लिमिटेड कंपनी. ' [ इं. ] कपाट आले तें दुसरें वारा वो । ' –तुगा १२६. 'म्हणे तो ति**ते कं रमान, कंपायमान**—िव. थरथरणारा; लटलटणारा; जागिजे द्वारपाळीं । कपाटें ह**ें दुष्ट** मोठे कपाळी ॥ '-देप **-कृष्ण**-, जन्म ५१. २ गुहा; दरी. 'की धर्मगिरीचे कपाटा। विवेक

सिंहाचा दरकुटा।' -ऋ ३६३. 'त्या तुझिया प्राप्तीलागीं। पूर्वेकडील किंवापिश्वमेकडील अर्धे गोलार्ध. -उहा. १ नाहीं, खोटे, कपाठें सदां सेविती योगी।' -एमा ५.१६. [सं.] **ेटेर्णे**- अशक्य हा अर्थ पटविण्यासाठीं 'माझें कपाळ! तुझें कपाळ!' दार लावगें. 'आलें लंघनी ब्रग्नमिरी कपार्टे ।तों पार्वतीने दीधलीं इ० उद्वार काढतात. 'असे ऐकतां हासले द्वारपाळ । वदों लागले कपार्टे।' - उमाविलास ९. ' रात्रीं दढ कपार्टे दरेनी। ' - इं कृष्णजीचें कपाळ !। ' - कच पु ६. २ दु:खदरीक उद्गार, हाय ! ७.६५. [ सं. ]

१८५७ च्या मोलस्वर्ध कोशांत हा नाहीं. [सं. कपाट]

केलेला करंडा. ' खारकंचा भाव काय आहे म्हणून दुकानदारास ्खूलणें-(हिं.) दैव उदयास येणे. **्जाणें-**दुरैंवाच्या फेऱ्यांत विचारलें तर तुम्हीं किती कथ्पे घ्याल असे विचारतात. -मुंग्या सापडण; भाग्य नाहींसे होणें. ॰टेक्कणें-एखाद्यावर भरंबसा ठेवून, ५. अर. कफ आत ]

टाकर्गे. 'साडेसात टक्के कपात केल्यावाचन निभाव लागणार याही गोष्टींत युधारकाचा वरचष्मा होऊन या हताहा, विचार-नाहीं. '-केसरी २.१०.२८. [सं. कृप ; हिं.; म. कापों ]

यांमधील ). 'ती दाट झार्डीतील गुहेसारखी कपारीची जागा काय आहे ते पाहणे; नशीब पाहणें; ०पिटणें-दुःखातिशया-होती! '-स्वप २८४.[सं. कृप्; अर. खफर; तुल. प्रा. कप्परिअ= मुळे डोकें जिमनीवर आपटों. ' एक अवनीं कपाळ आपटिती।' विदारलेले, चिरलेले; ते. कुपारम=दरड. ]

कपारत-लत-कफारत, कफावत पहा.

अशी माझी मनोदेवता मला सांगूं लागली महणजे माझ्या शरीर २ वेथच्य येणें. 'मी गरीब कितिही असलें। जरि कपाळ माझें राची कंपारी होते. '-विक्षिप्त ३.८७. [सं. कंप]

मोठपा दालनांतील बंद केलेला खण, भाग किंवा लहान डबा. ५३. ०वड विण-दुःखातिशयामुळे किंवा कोधाच्या आवेगाने

विशिष्ट स्वरसमृहापासून रागोत्पत्ति संभवते ते. [सं.]

र महक्याचा अर्घा भागः खापरः खापराचा तुकडाः श्रीतकर्मात ळाक लावपः -ळाची रेघ-रेषा उमटणे. उघडणे-आक-ज्यावर पुरोडाश भाजतात असे खापराचे तुकडे. हे ८, ११, १२, स्मिक रीतीने सुरैव प्राप्त होणे; एकदम मोठेपणा, श्रीमंती मिळणे. १३ असून त्यांचा एक गट असतो. ३ भिवया आणि डोक्याचे केस -ळाचें कालड नेणें-विषत्तींत लोटों; भाग्यहीन करणें: नकसान यामधील भाग; ललाट; भाल. ४ नशीब; प्रारम्य; ब्रम्हलिखित कर्णे. -ळांत तिसाक उठणें-१ डोकें दुखणें. २ (ल.) त्रासणें; ( ब्रस्टदेव मनुष्याच्या कपाळावर त्याचे भविष्य लिहून ठेवितो रागावर्गे. 'आडमुठवांच्या घराचे नांव काढले की यशवंतरावांच्या या समञ्जतीवहून). 'की एकदांचि फुटलें त्वत्पतिपंचककपाळ कपाळास तिडीख उठे.' - यशवतराव खरे. -ळांतळे तीन पापानें. '-मोसभा ६.४. 'गडे, काय कपाळाला कहं। नाहीं फातर-(गो.) दुईवाचे फेरे. ( ढोमल, थोडघारें-थोडयारे म्हणून बरांत एक लेंककं।। ' -प्रला. ५ (कपाल ) चपटें, पातळ हाड; एक प्रकारची मासळी आहे तिच्या डोक्यांत तीन पांढरे दगेड खांचाचा किंवा मांडीचा फरा. ६ भिक्षापात्र. 'कपाळ झोळी असतात यावरून). -ळाळा आठ्या घाळणे, चढणें -त्रासणें; एका स्मशानींचा वास । एक जगन्निवास विश्वंभर ।' -तुगा अति त्रास होणें; मनाविरुद्ध गृष्ट घडणें (त्रास झाला असतां २०५०. ७ ( मुगोलशास्त्र ) कोणत्याहि याम्योत्तर वृताच्यां कपाळाम आठ्या पडतात यावरून ). 'उलट कपाळाला आठ्या

हाय! 'काय सांगूं, कपाळ!' • उठणें, चढणें-डोकें दुखगें; कपाट--न. फडताळ; उभी खणांची पेटी. हा शब्द इं. त्रास, कटकट होणें; पीडा होणें. 'भजन करितो सर्व काळ। कप्बोर्डला प्रतिशब्द म्हणून गेल्या शतकाच्या उत्तरार्थीत आला. उठते कपाळ आमचे ॥''उगा करिती कोल्हाळ। माझे उठलें कपाळ । ' -रामदास. ०काढणें-वभवास चढणें; नशीब काढणें. कपात. कप्पा--नपु. खजुर ठेवण्याकरितां शिदीच्या पातींचा 'तो चांगला कपाळ काढील असा मला रंग दिसत आहे.' अवलंबन असणे: कपाळटेंक करणे. •ठरणं-नशिबांत लिहिल्या-कपात -- स्त्री. छाट; काट; कमी करण; बाद करणें; काढून सारखी एखादी गोष्ट घडून येणें; देवांत असणें. 'पुढें मार्गे ... ज्ञुन्य, मत्सरी ... लोकांस ... मुद्रमुद्ध रडत बसावें लागेल हैं कपार--ली. खबदड; दरड; विवर (खडक किंवा डोंगर यांचें कपाळ ठरलेलेंच.'-आगर. ०धुवून पाहणें-निशर्बी -ह १८.९६. oफ़्टणें-१ दुरैंव ओढवणें; दैव प्रतिकृत होणें; सर्वस्वाचा नाश होंगे; आपित कोसळगें. 'कपाळीं कुंकं लागतें कंपारी-की. यरकांप; थरथराट. 'आपण राग मानाल आहे म्हणून इंसायला लागूं की कपाल फुटलें म्हणून रहत बसे.' फ्टरें।' -( राजहंस )गोविदाप्रज. ॰फोडणें-फार शोक, दुःख कंपार्टमेंट--9. आगगाडीच्या उब्यांतील किंवा एखाया कर्जे. 'कुंतल तोडी, कपाळ फोडी, करी थोर आकांत।' -विक कपाळ पिटमें; कपाळावर हाताने माह्न घेजें. 'कळतां बृत कोधें घे कपाल-न. (संगीत) शुद्र जातीच्या स्वरांपैकी ज्या एका बहु बडवृनि तो कपाळाला. ' -मोवन ४.८३. ०मोक्ष करणें-१ एखाद्याचा सर्वस्वी नाश करणे. २ खप झोडपणे: ठार मारणे. कपाल-ळ-न. १ डोक्याची कवटी; डोक्याचेहाड; करटी. कपाळमोक्ष पहा. -ळाला लाच में-कुंकं लाव में. ( गो. ) कपा-

घालन स्टटलें-तुला काय त्याची चौकशी?'-उप:काल.-ळाला की कोणी कितीहि कपाळकूट करो, इला कडी काढील तर शपथ!' किंवा कपाळावर केस उगवणें-अशक्य गोष्ट घडणें. (पुढें -इलासुंदरी १५. •िक्रया-खी. यति संन्यासी वगैरे मृत झाल्या-घंडेल असे वाटणाऱ्या एखाया गोशीची असंभाव्यता दरीवितांना वर समाधी देण्यापूर्वी मस्तकावर शंख आपद्वन मस्तक फोड-हा प्रयोग योजितात. तळ हाताला केंस येण याप्रमाण) -ळावर, ण्याची किया; कपाळमोक्ष. ०खटखट-ली त्रास; उद्देग कपाळ-कपाळाला किंवा कपाळी हात मारणे, लावणें -१ नशी- | कुट पहा. –ळाचा डाग -५. ( कपाळावरील काळा डाग; दुर्ली-बास दोष देंगें. २ आश्वर्य, दुःख, काळजी प्रदर्शित करेंगें. किक; अपकीति; कलंक; (कि लगणें, चुकणें, लागू होणें). ' अशींच तुम्हीं दोघंही सदोदित कपाळाला हात लावून रहत • टेंक-टेंकणी-ढोंकणी-स्री. (कपाळ टेंकणें). ( ल. ) एकाया-बसत असतां. ' -हामुबा ८२. -ळाशीं कपाळ घासणें- वर भार; भरंवसा टाक्षणें; अवलंबन राहाणें; स्वतःच्या आकांक्षा-१ आपल्याला लाभ होईल या आशेन एखाया भाग्यवानाशी इच्छापति दुसऱ्यावर सोपविणे. ० दुखी-स्री. ज्यांत सतत डोकें सहवास करणे; संगतीत राहणे. २ कच्छपी लागणे; मार्गे मार्गे दखत राहते असा रोग; डोकेदखी; कपाळश्चळ. ०एड्रा-५. १ असणें; गुलामवृत्तीनें अनुकरण करणें. -ळास अपकीति- घोडयाची म्होरकी किंवा सरोसरी हिचा एक भाग; कपाळा-अपयश-दारिद्य-आपत्ति येणें-अपमान, गरीबी, दुर्हीं- वरचा पड़ा. हा मुखपड़वाहुन निराळा असतो. ०पट्टी-स्वी. १ किक इत्यादि प्राप्त होणें; नांव बह होणें. -ळास, कपाळीं कपाळ; कपाळाचा भागः, ललाटपटल. 'विधात्यानं प्राणि येणें-नज्ञीबीं येणें. 'जरि आले पतन या कपाळाला। '-मोआदि मात्रांच अदृष्ट डोळ्यांला न दिसणाऱ्या कपाळपटीवर लिहून १०.८२. -ळीं कांटी घेऊन जाणें-निधून जाणें; चारतें टेवलं आहे. '-एक ४१ २ कुंचडें, कानटोपी इ० चा कपाळा-होणें; काळें करणें. -ळीं डाग लागणें-वेअब होणें; फजिती वरील भाग, पट्टी; टोपीचा कपाळावरील भाग. ३ दरवाज्याच्या होणें; कलंक लागणें. -ळीं भद्रा असणें-नेहमीं दुदेवी असणें; चौकटीचें वरचे आडवें लांकड; गणेशपट्टी. ४ मोटेच्या विहि-प्रतिकृत प्रह असल्यामुळें दारिख येणे. -ळीं लिहिलेलें असणें - रीच्या धावेवरील खांबांवर असलेलें आडवें लांकड. ५ कोण-नशीबी असर्णे; प्राक्तनांत असर्णे; योग येणे. 'माझ्या कपाळी त्याहि यंत्ररचनेतील आडवें बहाल. ६ ब्रह्मलिखित; ब्रह्मदेवानें भापली सेवा एवढीच लिहिली होती. '-एक १२२.-म्ह० १ कपार्ळी लिहिलेलॅ; निश्वी असलेलॅ. [कपाळ+पटी] ॰ पांचकोरी-कपाळभर कुंकूं व हातभर बांगडवा = सुवासिनीपणाची स्थिति; पांसरी-छी. न टळणारी दैवगित; अटळनशीव. निशवाचा सौभाग्य. २ (ल.) केवळ कुंकवाचा धनि म्हणूनच जी स्त्री नवऱ्याला दाखला कशानेंहि बदलत नाहीं असा. 'कोठेंहि गेलां तरी कपाळ-मानते अशा स्त्रीच्या बावतींत योजतात. •कटकट-स्री. तोच पांचशेरी वरोवर. ' [कपाळ + पांचशेरी = चरितार्थ ] •पाटी-तोच विषय पुन्हां पुन्हां सांगत बसणा; कभ कटकट. 'आतां मी कपाळपटी १ पहा. 'तीची असे सञ्ज कपाळपाटी ।'-सारह ५. जातें आणि त्या पोरीजवळ कपाळकटकट करीत बसतें. '-पिंगला' ११०. ०**फुटका**-वि. कपाळकरंटा; दैवहीन,कमनशिबी; अभागी. नादक. •करटा, करंटा-वि. दुरैंवी; अभागी; दैवहीन; जना [कपाळ+फुटणे] •फोड-श्री. कपाळकट; कपाळकटी पहा. ( हा वराच्या कपाळावर आंगट्याखाली झांकण्याइतपत पांढरा टिकला शब्द फार त्रासदायक कामाला लावितात). ०फोडा-स्नी कपाळ असल्यास तें अञ्चम, कपाळकांटें समजतात. 'काळ तोंड करी फोडीचें फळ. ॰फोर्डी-पु एक वनस्पतिः चिरवोटी; फोपेटी. याचें कपाळकरटे जा, खेप आणी दुजी। '-आठल्ये. ०कछी-स्त्री. १ फळ (कपाळफोडा) वाऱ्याने फुगवितां येतें; सहान सुलें हें फळ अति त्रासः अतिशय श्रम, ( मुर्ख किवा हेकेखोर मनुष्याची समजूत कपाळावर आपट्सन वाजवितात (कपाळावर फोडणें–म्हणून कपाळ-षालण्यासाठी पडणारा); डोकेफोड; उरस्फोड. २ एकाच गोष्टीचा फोडी हें नांव). ०फाड्या−पु. डोईफोडया; मनाजोगे झालें नाहीं नाद, इट्ट; एकसारखी बडबड-वटवट; खिसखिस; धरणें धहन म्हणजे कपाळ फोड्न घणारा; इथ्वस्तु मिळेपर्यंत हट धहन केलेली मागणीः कपाळकूट-खटखट पहाः [कपाळ+कष्ट ] -वि. वसणारा (भिकारी); आततायीः -वि. कपाळकूट करणारा; हटी; थकवा आणणारें; त्रास देणारें (काम ); असे काम करणारा. दुराप्रही; अकस्ताळवा; अकांडतांडव करणारा. •माळा-उद्गा-•काठी-की. (विणकाम ) वहीं (ओवी) किंवा चाळा ज्यास कल्पनातीत वाईट अवस्था पाहून आधर्य किंवा दुःखदर्शक उद्गार. पक्कें केलें आहे किंवा बांधलें आहे असे भाडवें लांकड किंवा दांडा. -स्त्री. रंडमाळा; शंकराच्या गळयांतील नरमुंडांची माळा. 'जटा हें मागाच्या वर असतें. ०कूट-स्रीन. १ माथेफोड: शिक- विभूती उटि चंदनाची। कपाळमाळा प्रित गौतमीची।...तुजवीण विण्याचे फुकट श्रम. कपाळकटी पहा. 'कपाळकुट जाहालें लोकी शंभो मजकोणतारी।'-शिवरतुति. ०**मोक्ष**-पु. १ प्रेत जळत असतां बोभाट ऐकिला। सांवळ । ' -भज ८. २ वटवट; बडबड: एक किपाळाची कवटी फुटण्याची किया. २ मृत संन्याशाच्या डोक्यावर सारखी विनवणी, याचना. 'एकदां तिने दाराची कडी लावली शंख आपद्रन मस्तक फोडण्याची किया. ३ डोक्यास आकस्मिक

होणारा एखाचा वस्तुचा आघात; डोकॅ फुटणे. -कर्णे-ठार मार्णे. 'मनोहराला स्वर्गी पाठवावें म्हणून त्याचा कपाळमोक्ष करण्याचा मी प्रयत्न केला.' -मितिविकार. ४ काशीक्षेत्रांतील ( शरीर वंगरे ). [सं. कंप ] पांच मुख्य तीर्थोपैकी एक तीर्थ. - होणें-(ल.) मरणे; अंत होणे. कपालि=शिव ]

कपाली-वि. दोन्ही खुरांवर नवाच्या आंकडयाप्रमाण आणि कमळाकृति भौवरे असणारा ( घोडा ). -अश्वप ९०.

कपाशी-की. ( खा. ) कापूस (सरकी असळेटा). याच्या [ कपि+ता प्रत्यय ] प्रांतांवरून बऱ्याच जाती पडल्या आहेत. -शे ६ १०७,२७०. [सं. कार्पास; प्रा. कप्पासी; हिं. कपास; ग्र. कपाशिआ ]

पदार्थाचा कीट; पोल; म्हातारी. ४ भेरळी-सुरमाडाचा कापूस; मागील बाजूने तर्जनीने त्याला विलखा घालणे. कप. [ सं. कार्पास; प्रा. कप्पास; हिं. गु. कपास ]

बडवण-अंड काढणे, खच्ची करणे. [ कापूस+करणे ? ]

कंपास-पु. १ सुतार, लोहार, चांभार, वगरे धंदेवाईक हैं कंपासाने आंखणे [इं. कॉपस]

ओठ मोठा आहे असा. हें घोडचाचे अग्रभ लक्षण होय. [सं.] घडणारी गोष्ट.

कपिंजल-पु. कवडा; तितिर; चातक पक्षी. [ सं. ] गं, पित-वि. हालत असलेलें, कांपत असलेलें, थरथरणारें

केपित-(संगीत) स्वर हरुविणें. •शीर्ष-न. (नृत्य) 'खरी बेळ आठी म्हणजे या भीमाच्याच लत्ताप्रहारानें त्या धर्म- भराभर डोकें खार्टी वर करणें, राग आला असे दाखविणें, प्रश्न भ्रष्टाचा कपाळमोक्ष होणार हैं मला पक्षें ६सत आहे. '-कीच. विचारण, विचारांत गढेलेंलें दाखविणे वैगैरे गोष्टी व्यक्त कर-•रेखा-रेषा-लेख-स्त्रीप. नशीव; देव; विधित्सित (विधीन ण्यास हा अभिनय करतात. •कटि-स्त्री.( নৃত্য ) चालतांना एका कपाळावर लिहन ठेवळेले. ० ग्राल-सुळ-पु. कपाळदुखी पहा. पायावरचा भार दुमऱ्या पायावर पडत असतां कंबर एकदां एका कपाली-ळी-पु. शिव; शंकर. 'थे पार्वतीचे पडला बाजूस व एकदां दुसऱ्या बाजूस वांकली जाईल असा अभिनय कपाळीं। अद्यापि पाहे न चुके कपाळी। ' -सारह ३.३ [सं. करणे. ०कपोछ-पु ( नत्य ) हसतांना गाल स्फुरण पावल्याचा अभिनय दाखविणें.

> कपिता-सी. माकडचेश: कचाळी: ठबाडी: 'सहदंव ग्लह माझा स्पर्नीहि न यन्मना शिव कपिता॥ '-मोसभा ४.५७.

कपितान-प्र. कप्तान: फौजेतील एक अधिकारी. [इं. कॅप्टन] कापितथा--- प कवटीचे झाड व त्याचे फळ; कवट. [सं] कपास--पु. १ कापूस; कापसाचें झाड. -शे ६.५२. २ ० हस्त-( नृत्य ) आंगठा व तर्जनी याशिवाय बाकीचीं तीन कापसाचा ढिगारा. ३ वाऱ्याने उडण्यासारखा एखाद्या हलक्या बोट मिटन तळहातास चिकदून टेवणे; आगठा उभा ठेवून त्याच्या

कपिल-ला-वि. पिंगट; तपिकरी किंवा जर्दा (रंग). 'एके कपास करप-कि. (गो.) जनावरांतील नराचे वृषण तातल साडेपंघरें। तसी कपिलवर्ण अपारें। '-ज्ञा ११.१३२. [ सं. ]

कपिला—स्त्री. १ कामधेनु ; स्वर्धेनु . 'कपिलेचे म्हणार्वे क्षीर। हत्यार वापरतात. विश्वेळ आकृति काष्टण्याचें दोन बाहु असलेले मा इतरांचे काय नीर।'-एमा १.१२४. २ एक रंग असलेली; साधन. 'कोशकारांनी आपला स्वैरक्रम सोइन मर्यादेने वागण्यास कोणत्या तरी एकाच रंगाची (गाय). 'काळी-तांवडी-पांढरी सांगणें म्हणजे नदीच्या ओघांवर व पर्वतांच्या रांगांवर ह्रळ व कपिला ' 'काहीं सफेत कपिला व्याघांवर खाणीच्या । ' -ऐपो कंपास चालविंग होय.' -नि ४९७. २ होकायंत्र. 'तसॅच कितीएक ३०९. ३ ( सामा. ) गाय. 'माझे घरीं पांच कपिला आहेत. ' देशांतील लोक ह्या यंत्रास (होकायंत्रास )कंपास असेम्हणतात. ' ४ रंगाकरितां कित्येक जातींच्या फुलांची वाळवून केलेली भुकटी, -मराठी ६ वें पुस्तक ८०. (सन १८७५). • घालण-मार्णे- यांत कपिला व कपिली असे दोन प्रकार असन कपिली सरस आहे. प काव. •पष्टी, कपिल सठ-स्री. (कपिलखट मोल.) भाइपद कपि--पु. १ माकड; वानर. 'कपिकुळ उद्धरिलें । मुक्त केले वश्च षष्ठीच्या दिवशीं मंगळवार, रोहिणी नक्षत्र, ज्यतीपात योग, राक्षसां। ' –तुगा ३९९. २ इतुमान; माहती. ३ ( ल. ) मंड- सुर्थनक्षत्र हस्त, यांचा योग झाल्यास तीस कपिला षष्टी म्हण-ळींतील सर्वीत वृद्ध-अनुभवी-पुढारी मनुष्य. ४ ( थट्टेनें ) एकाद्या तात. हा एक अपूर्व व पुण्यकारक योग मानतात. हा क्वचित धंबांतील अनुभवी मनुष्यः मुख्यीः, तावृनसुलाखुन तयार झालेला. येतोः, बहुधां साठ वर्षानी असा योग साधतो. 'चंद्रसूर्यप्रहुणांसी। (मारुती कपिकुळांतील असल्यानें त्याच्या चारीत्र्यावसन रक्षणेन). वोंवाञ्चनि सांडी ते दिवशीं। कपिलापष्टी तिची दासी । मा अर्थी-[सं. किप; फा. कपी ] ॰ ध्वज -पु. अर्जुन. ( याच्या निशाणा- दयासी कोण पुसे । ' -एभा ११.१२६९. किपलाषष्ट्रीचा वर मारुती होता. म्हणून हुँ नांव ). 'मग ययाचि गा कपि योग-१ ज्या गोष्टी एकत्र होर्णे-जमर्णे अशक्य त्या आकस्मिक ध्वजा । '- ज्ञा १८.९५२. [सं. ] ॰ मुख्य-वि. १ वानरासारखे रीतीने एकत्र जमल्यास त्यास आनंदाने म्हणतात. दुर्मिळ सुयोग, तौंड असणारा ( घोडा ) ज्याचा वरचा ओठ लहान व खालचा संधी; दुर्लभ घटना, २ ( उपरो. ) अशक्य; असंभाव्य; कचित् किपिश-9. कवड्या ऊद; धूप. -वि. पिंगट रंग. [सं.] कपी—जी. १ (कों. ) पुस्ती, जोड (फुटलेल्या लांकडास [कपाळ+फोडणें ]

दिलेला ). २ कलिंगड, भोपळा वगैरेचा नमुना पाइण्यासाठी। कापून काढलेली फोड. ३ (गो.) टिगळ. कपा पहा.

कपी—की. कपी: मणका; पुली; खरडी, ओझें वगैरे उचल ण्याचें साधन, लांकडाच्या भरीव तुकडपाला भोंक स्रोदन त्यांत त्याचा गिदी, उशी करण्याकडे उपयोग करतात. कप पहा. चाकें भहन त्या चाकावहन दोरी घालून त्या दोरीस सामान बांधून यारीसारखें उचलण्यास उपयोग करतात. कपा पहा. [ ते. किपात पहा. कप्पी≔चाक ]

कपीत-पु. (गो.) कप्तान (लब्बरांतील किंवा आरमारां तील ). [ पोर्तुं. कापिताव; इं. कप्टन ]

**कपुत्र ---(** प्र. ) कबूतर पहा.

कपुरकाय, कपुरी -- स्त्रीन. (हि.) विड्याच्या पानांची एक जात ही जात बंगाल प्रांतांत होते. या पानास कापरासारखा बास येतो. [सं. कर्पूर, प्रा. कप्पूर; हिं. कपूर]

कप्रीमेणबत्ती--स्री. उत्तम पांढऱ्या रंगाची मेणबत्ती. [कापूर+मेणबली]

एक विभाग, तुकडी, कंपनी, (११ पलटणी). 'एकापरीस एक शिपाई रांगडा हिंदस्थानी । दोन कंप्र फिरंगाणी । ' -ऐपो २७८. **३ विशेषतः युरोपियन लब्करी पद्धतीने तयार झालेलें देशी राजां** जवळचे सन्य. कवाईती पलटण. 'तवां कंपूनें कटाव केला मोरचे कंपित, कुंचित, सम. [सं.] भाले म्होरे म्होरे। '-ऐपो ३५०. 'पु यास गारवांच्या ऐवर्जी त्यांचे कंपू टेवून घेण्याचे कबूल केल्यावर पुन्हां लढाईची जंगी ३ मुख्य नाखवा, तांडेल. 'अभयलेख देणारे कपतान तरी त्यास तयारी करण्यास ते तयार आहेत. '-भाऊ ९२. ४ विशिष्ट मताची किंवा विचाराची मंडळी; गट; समुदाय; मंडळ. 'कुटाळ कंपू. ' 'आम्ही हॅरिसन आदिकरून मंडळींच्या कंपंत जाऊन मिळालों ' – टि १६०. [इं. कॅप]

कपूत-पु. दुर्गुणी; अवज्ञा करणारा मुलगा. [सं. कुपुत्र, म. पूत] **कपूयचरण---न. पापाचरण, दु**र्वर्तन. 'कपूयचरण म्हणजे पापाचें आचरण '-गीर २९५. [ सं. कपूय=निश+(आ)चरण ]

कपूरकचरी-की. कापूरकचरा पहा.

कपरी-की. (क.) दगडाची कपरी-तुकडा. [कपरा] **कंपेरा**—पु. १ कंबेश; फरक; कमी अधिक प्रमाण. 'बाजी-राव कबूल होतांच त्याशी पूर्ववत् प्रमाणें कांही एक कंपेश न करितां दोस्ती सरकारनें कायम ठेविली. -इनाम १४०. -ली. त्या दुष्ट मनुष्याचे पाय बांधून त्याला उलटा डोलकाठीवर टांगा ! ' कंबेशी. न्यूनाधिक्य; घोंटाळा;गोंधळ. –िव. १ कसीअधिक, थोडें ॑ –स्वप २९६. जास्त किंवा थोडें कमी; जवळजवळ. 'कंपेश चाळीस हजार फौज' — स ७.३२८८. २ तंतोतंत. 'सला झाल्याप्रमाणें वर्तणुक कंपेश

कपेळफोडुणी--शि. (गो.) कपाळफोड; डोकेफोड.

कायो--पु. (कु. गो.) १ पापुदा ठिगळ, इ. कपा पहा. २ मासळीचा तुकडा.

कपोक--- पु. पांढरी सावरी. याचा कापूस फार मऊ असून

कपोट—स्त्री. (कों.) ताडाच्या पानाची केलेली पेटी.

कपोत-ता--पु. (काव्य)कवडा; पारवा; कबूतर. (स्त्री.) कपोती. या पक्ष्याच्या मानेवर ठिपके असतात. [सं. कपोत] कपोता घळणें-वाळणें, खंगणें, क्षीण होणें.

कपातक( संयुतहस्त )-५ ( नृत्य ) दोन्ही हात एकमेकां-जवळ आणुन तळहाताकडील बाजूंनी एकमेकांस चिकटवृन एकावर दुसरा झांकण बसेल अशा प्रकारें ठेवणें. [सं. ]

कपोल-ळ--पु. गाल. ' अधिष्ठानविशाळ भार्टी । तैसी शोभा कृष्णकपोळीं।'-एरुस्व १.६१.[सं. कपोल]

कपोल-ळ--न. ( चुकीनें ) कपाळ; गंडस्थळ. 'कपोलांचें वर्तुळपण।भर्णो ज्ञान प्रेमाचें दर्पण ॥ '-ऋ ९५. 'कंपु लपवीसी कंपू-पु. १ तंबू देऊन, तळ देऊन राहिलेलें सैन्य. २ सैन्याचा आंगिचा । स्वेद् पूसीसी कपोळीचा। '-शिशु २२६. [सं. कपोल=गाल ]

> कपोल (अभिनय)—पु. (नृत्य) गालाने केलेला अभि-नय. याचे सहा प्रकार आहेत. त्यांची नांवें.-क्षाम. फुल्ल, पूर्ण,

> कॅप्टन, कसान-पु. १ नाईक, प्रमुख, नेता. २ सेनापति. किती भेटतील ? ' -नि ८८८. [इं. कॅप्टन]

> कप्तान—न. बैलगाडींत असलेल्या मालास पाऊस वगैरे लागुं नेय म्हणून केलेला आडोसा, पडदा. हा बहुदा खजूर भहन आछेल्या तदृयाचा असतो. [ अर. कफ्भात-कपात=( खजुराची ) शिदीच्या चटईची पेटी 1

> क्रप्पा—१ कपा पहा. 'दोन कप्प्याची बनलेली थैली म्हणजे हृदय होय. '-आरोशा १.१४.

> कुप्पा—पु. पेटी; गद्रा; आंख. 'खारकेचा भाव काय म्हणून दुकानदारास विचारलें तर तुम्ही किती कप्पे घ्याल हें सांगा म्हणजे मग आपणांस भाव सांगूं असे बोलतात. '-मुंब्या ५०. [ कपात पहा ]

कुप्पी—स्त्री. पुली; कपी पहा. ' शिडाला कप्पी बांधा आणि

क्तप्पी—स्त्री. लहान कप्पा, खण.

कफ-पु. १ शरीरांतील त्रिदोषांपैकी एक, कफामुळें तोंड न केल्यास पारिपत्य होईल.' –ख ५.२६०७. [फा. कम्+बेश ] गुळमट चिकट होणे, तोंडाला पाणी सुटणें, झोंप फार येणें, घशांत

खरखरणें, तिखर पदार्थ खाण्याची ६च्छा होणें, उष्ण उपचारांची चोरांनीं चोरी करूं नये म्हणून लोक निजते वेळीं अस्तिक अस्तिक इच्छा होणे, अभिमांच, मलमुत्राचे आधिक्य वंगरे लक्षणे होतात. काळभैरव, कफलक ' असे म्हणून याच्या नांवाचे स्मरण करतात. खाकरलें असतां घशांतन बाहेर येणारा पातळ बुळब्ळीत पदार्थ; याला ब्रह्मदेवाने वर दिला आहे की तुझे जो स्मरण करील त्याला क्षेष्मा; खाकरा; बेडका. ३ फेंस; फेन. [सं. कफ. तुल० फा. चोरापासून भय नाहीं. 'आदिचोर कफहस्य ब्रह्मदत्त वरस्य च।' कफ्=फेंस, धुंका ] **्रा, नाराक, निःसारक, भेदक, सारक**, ६०. कोठें कफळाच्या तीन बायकांचें स्मरण करावें असे सांगित**छें** हर, हारक, कफारी-वि. कफ नाहींसा करणारें (औषध आहे. 'तिस्रो भार्या कफलस्येति० ' [सं. कापालिक ? कफल ] वगैरे ). • ज्वर-पु. कफ जास्त झाल्याने किंवा शरीरस्थ कफांत दोष उत्पन्न झाल्यामुळें येणारा ताप; कफप्रधान ज्वर. [सं.] •िपस ज्वर-पु. कफ आणि पित्त यांचे आधिकय होऊन बरोबर कज्जा कफालत-कफावत हा विशेषतः आढळतो. 'तुम्हां-येणारा ज्वर. [सं.] **्रमक्वति**-स्री. कफ किंवा कफजन्य दोष जवळ आम्हांविषयी हरएक बावेविशी कफारत पडते, त्या गोष्टीवर जींत अधिक आहेत अशी प्रकृति. [सं. ] ०रक्त-पु. कफाबरोबर न जावें. -पाब ९. २ आळ;तोहमत; आरोप (कि० घेगें आणणें). रक्त पड़कों; एक रोग. 'आम्लिपित्त, रक्तिपत्त । वातरक्त, कफ़रक्त । 'ही रित कफ़ाल्य सरती त्याचि मज वरतीच संगत पडेल । ' खोकलें, खहज अत्यंत । विसर्प एकां । ' –गीता १३.२४९७. [सं.] . –राला ५७. 'संपादणी कौटाल कफालती ठाऊक आवध्या तुजा।' •वात पित्त ज्वर-पु. कफ, वात व पित्त हे तीन वाढल्यामुळे -होला ३१. ३ अडचण; त्रास; संकट; पेंच; क्लेश; अस्टि येणारा ताप, त्रि शेषजन्यताप. [सं.]

म्हातारी, इ०. कप पहा. 'लोह कफ गारा अग्निचिया कार्जे । येऱ्हवीं ग्रता; अविश्वास ] तें ओझें कोण वाहे। '-तुगा २१७४, [सं. कार्पास]

कफ-- पु. (कों.) कप्पीचें घर, सांचा (कप्पीसह किंवा अहदनाम्यांतील नाहीं.'-रा ७.९४. [ अर. कफालत ] कपीशिवाय)

रेपणा ) २ थरकांप; शरीर लटलटणें, हलणें. [सं. कंप ]

'त्याची कफन आणून त्यास माती दिल्ही.'-रा ६. ११२. 'मयत माणसाचे कपन घेतो. '-मसाप २.२.६४. [अर. कफन् जलोदराचा एक प्रकार. [सं. ] तुल इं. कॉफिन ] • खायरा-रो-वि. (गो. ) कफनाचा तुकडा सुदां विकृत खाणारा. ( ल. ) अतिनीच ( मनुष्य ).

कफणी-नी--की. १ कोपरापासून पुढील हात व डोकें योशिवाय सर्व शरीर झांकेल असा अंगरखा, हा फकीर, साधू ह० ) बेचव; कवकवीत पहा. बगैरे लोक वापरतात; बिन बाह्यांचा अंगरखा; पायघोळ सदा. २ ( ल. ) १ संसारपाश तो**ह**न विरक्त होणें, संसारत्याग करणें. २ कंबक्तीची वेळ ! ' –भा ११८. [फा. कम्+बस्त ] भिक्षापात्र हार्ती घेणे. भीक मागणे.

**कवडी दे**खील नाहीं असा भिकारी, भिका-यांचा राजा. (सामा.) कब्ब्=उलथण, परतणॅ+गीर ] कंगाल; दरिद्री; निष्कांचन. 'दोघेहि सारखेच कफलक.' -नि ६६८. 'भातां प्रत्येक मनुष्यास असा अधिकार (प्रत्येक मनुष्याने मिळविकेल्या द्रव्यावर खाचे पूर्ण स्वत्व) मिळाल्याने, एकाजवळ कवेंज घेतली आहेत. ' -रा १.२९४. ' पावले पैकियाची कवज ' स्त्रासों रुपयांची इस्टेट, व दुसरा अगर्दी कफल्लक अशी स्थिति होते.' -भाअ १८३४.१३८. २ धनकोला देण्याकरितां जप्त केलेला -िंद ४.२४. -पु. कफल हें जगांतील आदिचोराचें नांव आहे. माल. -जप्ती, कांहींहि माल किंवा जिंदगी यांची जप्ती. अशा

कफरादोज-गर--जोडे शिवणारा. [फा. कफ़्श-जोडा ] कफारत-लत-सीपु. १ तंटा; तेढ; कज्जा. कज्जाशब्दा-( कि॰ येण ). गळधांत पडण, उभा राहण, उपस्थित होणें. 😮 कफ--प. सुरमाडाचा कापूस; भूस, ६ई वर्गरेच्या फळांतील लचांड; झट; झेंगट; पीडा (कि॰ येणे, इ०). अर. कुफात-कत-

कफालत-- ली. जामीनकी; हमी. 'हे दफा कफालतीचे

कफावत —सी. उपडकीस आणलेली, उमगुन काढलेली चुक. कंफ--पु. (प्र. ) कंप ( गाण्यामध्ये आवाजांत होणारा कांप. देष, गुन्हा. ( कि० काढणें ). घेणें, जाणणें. २ भांडणतंटा: कज्जा; कलह; बखेडा. 'कज्जं कफावती होऊत रस्त्यांत। असावी

कफोदर---न. कफाचा जोर झाल्यामुळ होणारा एक रोग.

क्रबर्ड —स्त्री. एक प्रकारचा आंगरखा, झगा. [फा. कथा-बरचा अंगरखा किवा जाकीट. ी

क्षबक्षकीत—वि. पचपचीतः; पाणचट ( ऊंस, कलिंगड खरवूज

कंबखत-ती, कंबकी--सी. कमबखत-ती पहा. 'कंबखती (ব.) जाकीट. [अर. फा. कफनी] गळ्यांत कफनी घालणं- आली आतां पण डह्न काय उपयोग ? ' - সাঠিका. ' आली

कबगीर-- पु. मोठा चमचा; पळी. ' यखनी उकळूं लागतांच कफल्ल, कफल्लक—िन. अतिशय गरीन, ज्याच्यापाशी तिला वारंवार कवगीराने हार्ल्यात जावी. ' –गृशि २.१३. [अर.

कबचाड--न. (न.) कवच. [सं. कबच]

कब ज-न. १ लेखी पावती, पोंच. ' ऐवज पावीन दीक्षितांची

५८६

क्षंबर्जा

किंवा करारनामा लिहन दिल्यामुळे उत्पन्न होणारे बंधनः आळाः लागते असे पुराणांत वर्णन आढळतें. ) बचनबद्धता; लेखामुळें, वचनामुळें ग्रुंता. ४ पाटील-पटवारी याने साऱ्याच्या पोटी शेतकऱ्याला दिलेली पावती. ५ मलाव कबर होऊन राहिले.' -थोशा ६. [अर. कब् ] •स्तान-स्थान-रोध; सांखळा; अवष्टंभ ६ घरणे; पकडणें; (बोलण्याचा) आधार न. मुसलमान लोकांची मसणवटी' स्मशान. [फा. कश्रिस्तान् ] घेंगे ( विशेषतः एखाद्या मनुष्याला त्याच्या भाषणांत ). (कि॰ धर्णे, पाडणें). ७ ताबा, कवजा पहा. ' एकमूठ असते तर आपेठ लकभार। सुमनी, कबर शोभती।' -एमा १४.४९४. 'परततां हातीं कबज राहता. –रा ६.६००. –वि. स्वाधीन. 'सालगुदस्त कबरांबर नावरे ।' –( वामन ) नवनीत १३०. ' तवकें उठोनि किल्ले रायगड मोगलास कवज जाला. ' -रा १७.३८. [ अर. धांउनि पळतां कवळूनि नीच कवरीतें। ' -मोविराट १.६६. कब्झ ] •करणें-जिंकणें; ताब्यांत धेर्णे. •दस्त-वि. हस्तगत; 'मोकळे झाले कबरी भार। हरिवक्त्र विलोकितां॥ '[सं. कबरी] स्वाधीन. 'मुलुख कबजदस्त केला.'-मब १०३. ०एत्र-न. भालकी हक किंवा कबजा एकाने दुसऱ्याचे ताब्यांत दिल्याबहरूचा करारनामा. -भाअ १८३२.

भोगवटा, [ अर. कब्झ ]

कवजा:-पु. जाकीट; अस्तन्या नसलेली वंडी. 'तिन [कवरा+बांडा] डोक्यावरून घेतलेल्या किर्मिजी रंगाच्या ओढणींतून तिने घात-[फा. कबाचा]

कबजा-पु. (ना.) विजागिरी. -शर.

(सरंजाम, प्रांत). 'सरंजाम गर कबजी' -खरे ९४२. [अर. कब्झ] स्वररचना. [ सं. ] ध्वर्णे-कि. पेंचांत धर्णे; पकडणें; गोवणें.

धनकोने ऋणकोची मिळकत तिच्या उत्पन्नांतुन व्याज व मुद्दल फेइन धेऊन त्याचा हिशेब ठेवन परत करण्याच्या कराराने-

कबिजर्रा—स्री. ताबा, अम्मल. 'अलीकडे या राज्यांत त्यावर कापडी पट्टा शिवतात. [सं. कपाल] कबिज्गरी आधीं जाली ते गांवीं ठाणें बसवून तर्फा केलिया **भाहे**त. 'रा. १५.७८. [अर. कब्ज़]

कंबडी-की. कळकाची कांबीट; कामटी, फीट, भेतृक. [सं. विस्ताहनीयां बळा । '-आसु ४. [सं. कबरी ] कमठ=वेळ ]

कंबणें-- कि. (बे.) वांकणें.

कवंध-पुन. १ मस्तकविरहीत शरीर; धड. 'सूता संशय न धरीं मद्वीर कबंध-तुल्य अवशिष्ट । '-मोकर्ण ५.४. २ मस्तक

रीतीनें जप्त केलेला माल; जिंदगी; मिळकत. ३ लेखी पावती (एक लाख सैनिक युदांत मेले म्हणजे एक कबंध उठून नाचुं

कवर-की. मुसलमानाचे थडगे, पीर. 'शेवटी त्या प्रांतींच

कबर-री-सी. वेणी; बुचडा; खोपा. ' मस्तर्की कुटिला-

कंबर-- श्री. हा शब्द कमर शब्दामध्यें पहा. [फा. कमर] कबरा—वि. १ चित्रविचित्र, िवस्या ठिपस्यांचा (वस्न, पशु वंगरेंबर असणारा रंग ) २ करड्या रंगाचा (बस्न, पशु वंगरे). [सं. क्यजा-पु. कबज; कबजा. ताबा; अम्मल; मुठ; पकड, कर्बुर; प्रा. कब्बुर; हि. कबरा] व्यांडा-वि. चित्र विचित्र रंगाचा; अनेक रंगी, मळकट पाढ-या रंगाचा (घोडा वंगेरे). बांडा १ पहा.

कंबल-ळ-पु. कांबळा; घोंगडी; लोंकरीचें वस्र; धाबळी. लेला भरजरी किनखापी कवजा स्पष्ट दिसत होता.' –स्वप २४५. ' मोक्षादि सर्वसिद्धिची श्रेणी । श्वेतकंबलासर्नी साधकां । ' –एमा १४.४०५. [सं. कंबल]

कंबल-(संगीत) ज्यांत न्यासस्वर षड्ज असून प्रह, कवजी - 3. कलुशाचे टोपण नांव कविजी. [स. कवि+जी] अंश व अपन्यास स्वर पंचम असतो व ज्यांत ऋषभ स्वराचें क्रयजी—वि. क्रबजांत, ताच्यांत असलेला; इस्तगत केलेला बहलत्व व गांधार मध्यम व धैवत ह्यांचे अल्पत्व असते अशी

क्षेत्रल, क्रवल-नपु. (राजा.) अर्घा किंवा अर्ध्याहुन कवजेगहाण—न. (कायदा) ताबेगहाण; कर्जफेडीबहल अधिक भाग (फळ, दगड वगैरेंचा फुटून निघालेला). [सं. कवल] व.वलात~कवलायत—स्री. बब्रलायत पहा.

कंबळ-पु. (पगडवंद) पागोटचाचा किंवा पगडीचा डोक्या-ताब्यांत घेणें. (ई.) युषुफ्रक्टरी मॉर्टगंज. [ अर. कब्ब्र+गहाण ] भोवतालचा भाग. हा डिकार्ने कागद चिकटवून तयार करतात व

कंबळ-- ली. भोंवरसाल: एक झाड.

क्रबळ-पु. केस; कबरी. 'बाळाच्या कवळानिमित्त कबळा

कंबळी-स्त्री. कांबळें; जुनी घोंगडी, पटकूर. 'काळी कंबळी गृतून वुथी। '-नव १३.१२३. [सं. कंबल हि. कमली]

कवाई-यी-कबई पहा.

कवाड-न. एक घोडा किंवा उंट नेऊं शकेल इतकें ओझें तुद्भ गेलें असतांहि चलन वलन करणारें धड. 'जाणो सन्मरण ( लांकडें, गवत, वैरण वगरेचें ); वैरण, कडवा, गवत, यांचें ओमें. महा लाभें बहु नाचले भटकवंध । ' -मोभीष्म ७.३९. 'रजपूत महा गुरानी वाहून आणलेलें जळण. ( कि॰ बांधणे ). हा शब्द कोठें पराकमी, शिरच्छेद झाला तरी कबंद नाचतें. '-हिलई २२२. [सं.] कोठें आखें ( अर्ध ओझ ) या अर्थी चकीनें वापरतात. 'कही **्नाचणं**—िकि. लढाईत अतिशयकत्तल उडणे; रक्तपात होणे. कवाड या लब्कराचे केल्यावर. ' -खरे १७०७. [हिं. कवाड-

र=मोडकें सामान ] **ंकए-काम-**कथाचें, मेहनतीचें, श्रमाचे लाविणें आणि आगीपासून बचावासाठीं पाण्याच्या चार हेगा काम, हलक्या दर्जीचे काम. •खोत-पु. १ (कों.) जंगलांतील त्या मंडपाच्या बाहेर थोडपा अंतरावर भरून ठेवणें.'-डुकराची जळाळ लांकडे तोडण्याचा मक्ता ज्याकडे आहे असा खोत; शिकार १०. [फा. ] अभिकारी. २ कवाड, सर्पण किंवा कडवा, धान्य वैगेरे (बैला-वह्नन वाहन ) पुरविण्याचा मक्ता घेतलेला ठेकदार. •खोती-स्त्री. कबाइस्रोताचे काम; अधिकार. ० हाट-पु. लांकडें गवत वर्गरेचा बाजार. 'कबाड हाट तेथ खेळु।' -ऋ १२०.

कबाडवान्—पु. (व.) वाण्याच्या दुकानी मिळणाऱ्या चित्रर औषधी व वाळक्या वनस्पती. [कबाड+वाण=प्रकार] कबाड़ी गलबत-न. व्यापारी मालाची वाहतुक कर-णारे जहाज. माल गलबत. -पु. ( ल. ) व्यापारी.

बैल, घोडा वंगरे ). २ श्रमाचीं, कष्टाचीं, दगदगीचीं कामें कर रच्या कविता. ३ कवितेचा एक प्रकार; पोवाडा, कटाव यार णारा; काव।इकष्ट करणारा; कांहीं सुख नसतां केवळ संसाराची सारखी सामान्यतः घनाक्षरी वृत्तासारखी रचना. [सं. कविता ] खटपट करणारा. ३ ओबडधोवड कारागिरीचे काम करणारा (मनुष्य). ४ क्षुद्र, हलका, कमी योग्यतेचा मनुष्य. [कबाड] ऊंस]

कवाब—पु. मुसलमान लोकांतील एक मांसाचे पकान्न. २३०. [फा. कबाब=भाजलेर्ले मांस ] –िव. (व.) शुक्त झालेला;

क्रबाव-स्त्री. १ दूधभोपळा किंवा मुळा यांची किसून बाहेरून टोकतात. केलेली गोळाभाजी. २ कोरडया मसाल्याने तयार केलेली भाजी. 'पाकशास्त्रांत कबाब या नांवास्त्रालीं जे पदार्थ येतात ते सर्व चिक. [अर. कबिला+दार ] मसाले लावून कोरडे तयार केलेले असतात. ' -गृशि २.१११. [कम+भाव=पाणी ? <u>]</u>

कबाविज्ञनी—स्रो. कंकोळ; एक औषधि (कोणी चुकीने नागकेशरासिह म्हणतात ). कबाब नावाच्या झाडाचे वाळलेले फळ. रानरंबना. [ अर. कबाब्+फा. चीनी; लॅ. पायपर क्युवेबा ]

कवालत, कबाला---कीपु. ( प्रचारांत कवाला असा शब्द शेतो ), १ सनदशीर त्रिकी; खरंदीखत; मालकी हक्कांचा कागद. 'देशमुखी आपजी आपग खुश-रजावंदीनें, कबालतीनें फरोख्त कह्त दिल्ही. '-रा १७.१. २ (बडोर्दे ) कबुलायतः करारः कबुलनामा; कंत्राटदारानें केलेला करार. 'जिनसा अगर माल पुरविण्याची कबाल्यांत शर्त नसेल, त्यावेळी तशा जिनसा व माल ह्यांविषयीं स्थानिक अंमलदारामार्फत रीतसर हरराजी करून जिल्ली। ' -एमा १४.४७८; 'श्रीद त्यजिले वरिला अदक्षिणावती कबाले करावे. ' -स्वारीनियम २९. [ अर. कबालत्, कबाला ]

कबालदार-पु. कबाला, करार करून देणारा; कंत्राटदार. 'कबालदारास एकादा शामियाना लाबुन देण्याची कबाल्याप्रमाणे मातृकांसकट। तोचि जाणावा कंबुकंट।' -एहस्व १.४२. शत असल्यास अथवा ती नसतांही, स्वारी कामदार यांनी हुकूम केल्यास गोटापासून दूर एक शामियाना लावून देऊन पाहरा परत्वें पाढरा, काळा, शिराजी वगेरे जाती आहेत. [फा. कबतर ]

कबारु पत्र-- न. सनदः, कबुलायतनामाः; करारपत्रः; दस्तैवज्ञ. 'दिल्हे कबारुपत्र ऐसे जे. '-रा १२.१८०. [फा.]

कवाहत—स्री. १ दोषः गुन्हाः कुभांडः 'स्टरस्या कवाहती उठवितील. ' -रा ५.७६. ' खरें बोलाव यासी जावें तर कवाहत उटेल. ती आटोपण मुषकील. ' -रा ५.१६७. २ कलह; तंदा. 'आप आपल्यांत कबाहत लागल्याने शत्रुम राजकारणे करावयास जागा होती. ' -रा १९.३५. [ अर. कबाह्त् ]

कवित्त, कवीत-न. १ (हि.) कवित्व; काव्य; कविता. कबाडी-ड्या-वि. १ ओझें वाहणारा-नेणारा ( मनुष्य, २ हिंदीतील काव्याचा एक भेद. भाठ लोक म्हणतात त्या प्रका-

कविरा-पु. उंसाची एक जात. -शे ७.२०५. का. कब्बु=

कविला-पु. १ कुटुंब; बायकामुलें; परिवार; जनाना. २ 'काय हो कवाबांचा घमघमाट सुटला आहे. ' –विवि १०.१०. ( विशेषतः ) लप्ताची स्त्री; घरधनीण; मालकीण. [अर कवीला] कबिला-पु. (कों.) (नाविक) वांक व पठाण यांस बाळलेला; रोडावलेला (मनुष्य). 'रोगार्ने जळून कवाब झाला.' जोडण्याकरितां केलेला लोखंडी जाड गजासारखा खिळा, हे खिळे

कबिलेदार--वि. कुटुंबवत्सल; वायकोमुले असलेला; प्राप-

कविलेमाही-किवि. महिन्यापूर्वी, 'त्यास कविले माही दादासाहेबाबाबे व चिखली वंगेरे रागि फत्तेसिंगराव गायकवा**ड** यांचे मुलखाबाबद मजकर मरकम केला आहे. '-रा १०.१६४. [ अर. कब्ड=पूर्वी+माह=महिना; फा. कब्ब्ड+माह् ]

क्तबीरपंथ--पु. कबीरसंप्रदाय; कबीर (१५ वें शतक) नांबाच्या रामभक्त साधूनें स्थापन केलेला एक भक्तिसंप्रदाय. [ अर. कबीर=श्रेष्ठ, मोठा+पंथ ]

कवीर पंथी-वि. कवीरपंथास अनुसरणारा; क्षीराचा अनुयायी.

कबीलदार-किवेटेदार पहा.

कंबु--पु. शंख. 'इक्षित हास्य मनोहर । प्रीवा सुंदर कंबु तुरुछ दंबु कसा।' –मोसभा ४.१४. [सं. ] ०कंठ-पु. शंखा-सारखा गळा. (हें सौंदर्याचें लक्षण समजतात). 'ओंकार

कबु-बू-तर-न. एक पक्षी; खबृतर; कपोत. याच्या रंग-

•**खाना-पु. १** कबृतरें ठेवण्याची जागा; कब्तरें पाळण्याची, बाढविण्याजी जागा. २ खुराडें, ढाबळ. [ फा्. कवृतर् ] •बाज-वि. कन्नतरें पाळणारा, कन्नतरें खेळविणारा. [फा. ]

कबुलात, कबुलायत — स्नी. १ (कायदा) कब्लनामाः करारनामाः लेखी अथवा तोंडी केलेला करार; संमतिपत्र. (इं.) अव्योगेट. 'कबुलातीचा मज्कूर'-ख ४.१४५७. २( महपुली ) वसूल, खंड किंवा सारा देणाऱ्याचा साऱ्याच्या रकमेबाबत कबुली बहलचा करार. [अर. कत्रुलीयत्]

कबुली—स्नी. १ संमिति; मान्यता; स्वीकार. २ (कायदा) आरोपीने गुन्हा केला आहे अशाबद्दल अनुमान निघेल अशी कळ-विकेली तोंडी किंवा लेखी हकीकत. (इं.) कन्फेशन. [अर. कवुल् ] • जबाच-पु. १ (कायदा ) वादीचे म्हणणे न्याय्य आहे कपूल असल्याबद्दल दिलेली जवानी. [फा. कवूली+जवाब्]

क्तबू---(गो.) उंसाची एक जात. हा जाड असून पे-यांवर अभ्या लाल रेषा असतात. [का. कब्बु=ऊंस ]

कबूतां द्रळ-- ५. एक उंची जातीचा तांदूळ.

क्कबुळ—वि. १ मान्य; पसंत; संमत; राजी (गोष्ट, वस्तू वगैरे). २ मान्यता देणारा; संमति देणारा ( मनुष्य ); अनुकूल. ३ मान्य केलेलें, पर्वत केलेलें (कार्य, वचन ). [ अर. कब्ल ] **्कतवा**-(पा)-कद्या-पु. १ वादाचा निकाल लागण्यापूर्वी पंचांनी दिलेला निकाल आम्हांला मान्य आहे असा पंचांपुढें वादीप्रतिवादीनी दिलेला लेख, राजिनामा. २ (महसुली) पाटलाने घतलेल्या साऱ्याला कबुरी देगारा रयंतचा कबूलनामा, संमतिपत्र. ३ कबुठी लेख. -रा ३.४४. [ भर. कबुल+ कतवा, कतपा=लेख ] **्कागद-पु. बबु**ठी लेख, ' हा बबुल कागद लिहुन दिल्हा.' - रा ६.१८०. [ फा. ]

क्रबूस — पुगलबतावरील भटारखाना – स्वयंपाक गृह, [जमे. कवृस, दच. कबुइस; इं. कवृस ( कॅबिन+हाऊस ) ]

**कंबेदा**—कंपेश पहा. ' आहरही कंबेस दों हजारांचा आला ' —मद्बा. [फा. कम्+बेश ]

कंबेद्गी—स्त्री. न्यूनाधिक्य; कमी अधिकपणा. कंवेश पहा. ' बाकरीच्या कंबेसीचे इलाजमास चिंता नाहीं, परंतु हरामखोरीचे इलाजमाने आमचे शिळास बहा आहे. ' -होकै ३३.

क्केइरी-पु. (कों.)(नाविक) नावच्या फळीच्या घड-कामास मजबुती येण्यासाठी ठोकात्रयाचे खिळे, हे भांतन ठोक तात. हे खिळयांपेक्षां रुहान असतात. हे फळगांस सांधकामास ठोकतात.

कड़ा-कबज, रूबजा पहा. 'पण शत्रूचे कबजांत राहणें बापेक्षां,जीव जाईल तर बहुत उत्तम!'-रा १२.९२.

कड़ जी-कबजी पहा. ' लश्कर पावसाळे दिवसांत छावणीस आपले कब्जी देशांत यावें '-चित्रगुप्त ३६.

कडमू-वि. (प्रां.) १ घेतलेलें ऋण परत करण्याच्या कार्मी चिकट (ऋणको ); खमक्या; धकाबुकीला तयार. २ जड हाताचा; चिक्क. चिकट (माणुस)

कॅंडलेट, कांडलेट---न. (कु.) कामलेट; ब्लॅकेट; पांघर-ण्याचे वस्न. [ इं. कॅमल≔उंट; अर. जमल; लॅ. कॅमेलस्; कॅमलेट≕ उंटाच्या लोंकरीचें वस्नः, किंवा इं. ब्लॅकेट≕पांढरें लोंकरीचें वस्न, उँक=पांढरें, सं. क्रमेलक=उंट ]

कम-पु. (परीट) भट्टीचे पाणी, खारें पाणी. 'कमांत कपडे भिजवा. ' 'परटाकडुन कम घेऊन या. '

कम-वि. १ अल्प; थोडें. 'आपल्यास शिबंदी कम पडें. **अ**सा प्रतिवादीने न्यायसभेत दिलेला लेख. २ आरोपीने आरोप म्हणोन लिहिलें ते कळलें '–रा ६.२२९. २ **उ**णा; कमी; उणीव असलेलें. उ० 'आण्याकम रुपया'; 'होर कम मण'. [फा. कम् । **अक्कल**-स्त्री. अल्पबृद्धिः, ५*हि*रे समः <sup>द</sup>. [फा. कम्+ अक्क ] -वि. अल्पबुद्धीचा; कमी समजुतीचा; 🔖 मति. • असल **अस्सल**—वि. १ हलका; कमी योग्यतेचा. २ ६,नॅ,रस; दासीपुत्र, अकुलीन. कमसल पहा. 'मी कम अस्सल नाहीं.'-चंद्रप्र ८. ' जो कम अस्सल असेल तोच दगलबाजी करतो. ' • **इज्जात**—की. अत्रतिष्ठा. 'अमा गैरहिसाबी जाजती सोसून कमइजतीने व गैर-मेहेरबानीने पेशजी ही खिदात वेली नाहीं व पुढेंही न करूं. '--इम ६७. [फा.] •कस्न-वि. कमी कसदार; कमी दर्जाची (जमीन). (कि॰ होर्गे). -शे ८. १४५. •कस्पर-वि. जवळजवळ; युमारें; थोडें कभी असलेलें; कर्मीतकमी. 'मशारनिलेस जाउन कमकसर एक साल गुजरलें. '-रा १०.१६४. '...फुलें त्यांजबर उथळतात तेव्हां कमकसर जिमनीवर घोटघाइतका तुळशीफुलांचा थर…पडलेला असतो. '−तीप्र ११७. [फा. कम्+अर. कसर्≖ न्यून ] **्कायदा-**पु. १ कायदा, शिस्त, सभ्यपणा, शिष्टा**चार** याची उणीव; सभ्यपणाची रीत, वळण, शिस्त **इत्या**दी**मधील** सदोषता, सैलपणा, ढिलाई; बेकायदा-शिस्त वर्तन. 'कमवेतन रहावें, पण कमकायदा राहं नये. ' 'म्यां त्याचे घरीं कमकायदा पाहिला म्हणून जाणें सोडलें. ' २ दोष; उणीव; पद्धतशीर नसणे; योग्य बहिवाटी-प्रमाणापेक्षां कमी असणें. ( कि • करणें ) [फा. कम्+अर. का यदा ] • कुवत-वि. दुवळा; अशक्त; हलका; कमजोर; निर्वेळ; अधु; पंगु. 'महाराष्ट्रीय मेंदू इतका कमकुवत झाला काय ? ' -नारुकु ३.१६. [फा. कम्+कुवत्] • आयाद-वि. कमी अधिक; कमी किंबा जास्त. - पु. कमीपणा किंबा आधिक्य; उणाई किंबा फाजीलपणा; उणीव किंबा चढ. -बाड-समा २.२५८. [फा. कम् + झियाद्] • जात-वि. इलक्या जातीचा; द्दीन कुळांतील; लेक्बळा; कमसल. [फा. कम्+झात्]

कहन घेऊन छेडून पाठवितों. '-खरे १.४३८. [फा. कम्+ हिं. कमची=छडी; सं. कमठ=बेळ] क्षियाद ] • जास्त-स्ती-वि. कमीजास्ती; थोडें किवा अधिक, अधिकउणे. [फा. कम्+झियाइ] -नस्त्री. उणीव किंवा चढ. कमतरता किंवा आधिकय. ० जोर-वि. दुर्बळ, अशक्त. कमकुवत पहा. [फा. कम्+झोर्] ०तर-की. १ कर्तव्य करण्यास चुकर्णे; क्तंब्य टाळणें; साधारण चुक, दोष. ( कि॰ होणें-पडणें ). [फा. कम्+तर्] -वि. १ उणे; कमी असलेलें; अल्पतर. २ क्षुद्र; नि:सत्व. 'पातशाही कमतर पडली असे समजून राजियाने विजा--पुरचे किन्ने तळ कोंकणांत होते ते सर्व घेरले. '-सभासद २०. २१. •तरपणा-वि. कमीपणा, -गलिवृ३.२४. •तरीन-वि. 🤋 ( लेखन-पत्रव्यवहारांत रूढ ) कमी योग्यतेचा; कमी प्रतीचा; हुलक्या दर्जाचा; भतिक्षुत्रक. ( लेखक स्वतःविषयी हा शब्द सौज-न्याने योजतो. ) 'बंद कमतरीन'-रा १५.९९. २ कमींत कमी. ' सिबंदीचे कम-तरीन पन्नास साठ लक्ष देणे आहे. '-रा १२. ८७. [फा. कम्+तरीन् ] व्लोल-वि. १ वजनांत कमी अस-लेला. २ (ल.) कमी दर्जाचा, इलका, कमी योग्यतेचा. [फा. कम्+सं. तुल् ] ॰द्दर-पु. कमी झालेला भाष किंवा दर (विशे-वतः साऱ्याचा ). [फा. कम्+दर ] व्हरी-वि. ज्याचा भाव कमी झाला असा ( विशेषतः सारा ). ०दस्त-पु. कमी कर विवा सारा. [फा. कम्+दस्त ≂ हात] ∘दस्ती–वि, जीवरील कर कमी झाला भशी, जीवरील कर कमी आहे भशी (जमीन वर्गरे ). ०नदाीब-न. दुर्दैव. [ फा. कम्+नसीवृ ]. ०नदािबी-वि. दुर्देवी; दैवहीन . ॰पेश (प)बेश-कंपेश पहा. ॰बक्त-**बाखत**-वि. १ दुर्दैवी, कमी नशीबाचा; दैवहीन. २ छुचा; लबाड; दुष्ट. ' या कमबख्त मनुष्यास माझ्या डोळ्यांसमोरून दूर करा.' -गुलबकावली. [फा. कम्+बख्त् ] **व्यक्त्वती**-स्री. १ दुर्दैवी-पगा. २ संकट: आपत्ति: मार खाण्याचा प्रसंग: शिक्षा घडण्याची **इक्यता. कंब**क्ती पहा. (कि० येणे, भरणें ) [फा. कम्+बख्त् ] •लावर्णे-न. १ (कॉ.) आगरांत दर विघा माड, पोफळी अमुक असाव्या असा शिरस्ता असतां त्याहुन कमी लागण करणे ( याच्या उलट भर लावणे ). २ कमी लागणीमुळे कमी केलेला सारा. [फा. कम्+लावणे]

कम कमर्च-कि. (गो.) थक होणे; आश्चर्यचितत होणे. कमवा-ची--की. १ (हिं. ) फोक; फोकारी; बारीक छडी शिपटी; शिरटी. २ बांबुची बारीक कांबीट; कामटी 'गोसावी नंग पिऊन भांग हातीं घेउन समसेर कमची खबर आम्ही घेतों फिरंग्याची।'—ऐपो ३९२. ३ वेताची छडी; वेताची काठी; कमी. 'त्याला प्रसंग फार कमती असत.' म. सहावें पुस्तक चमकी. 'कमचा पाठीं उडती भरी ।'-( नवनीत ) अमृतराय (१८७५) १९८. २ उणें; उणीव;वाण; कमीपणा.[फा. कमती] २३९. ' म्हणे गंगु हैवती हो अशी कशी प्रीती तुमची महादेव। | • बढती-सी. उतारचढ, क्षयप्रदि. [ फा. कमती+सं. पृथु ]

•जादा-वि. कमी अधिक. 'कमजादा होईल त्याप्रमाणें करार ख्यालकरती विलायती थेट कमची।'-प्रला १४३. [ त. कमची;

कमट---न. कमठः कांसवः कच्छः; कुर्मः; 'स्रपे कमट तुझा पती तीत्र पृष्टी आकृती। '~होला ३०. [सं. कमठ]

कमटा-ठा--पु. धनुष्य ( विशेषतः कळकाचे किंवा शिंगाचे) तीरकमटा असा संयुक्त शब्द बहुधां येतो. 'गोसाव्याने लगट कहन मार बसवी तिरकमट्याचा । '-ऐपो. ३९२. ' घा लाठी कमठा वाण । ' -संप्रामगीते २१. [सं. कमठ=बांबु; हिं. कमठा=धनुष्य] **क.मठ---**पु. कांसव; कुमे. 'नातरी पाठी करोनि निवर । ह्रप धरी कमठाचें। '-एहस्व २.१३. 'म्हणे कमठ जाहला तुझा भ्रतार । कुम दृष्टी पाइत परमतीन । ' -हवि ३०.३८. [सं. ]

क्रमंडल — पुन. माती,लांकुड किंवा धातु यांचे केलेले पाण्याचे भांडें: तुबा: विशेषत: संन्यासी किया ब्रह्मचारी वापरतात. कह भोपळ्याचाहि कमंडल करितात, 'करि कमंडल दंड म्गाजिन।' -( वामन ) नवनीत १०९. [सं. ]

कमडी---सी. १ ( ना. ) वेळ्चें कांबीट. २ कोपरापासून मनगटापर्यतचे हाताचे हाड. कंबडी पहा.

कमत-न. (कर्ना.) घराउ राती; स्वतः कसलेली शेती; घरवहा शेती; कुळवावा. ' त्या इसमाच्या घरीं दहा बैळांचें कमत आहे. ' उत्तर हिंदुस्तानांत कामत ( उपरी माणसाची शेती ) हा शब्द यावरूनच पहला भाहे. बि 1

कमतणूक-की. कमतरता; न्यूनता; तूट; उणीव. [फा. कम्] कमतनूक-वि. १ सडपातळ; कृश; बारीक; किडकिडीत; रोड ( मनुष्य किंवा जनावर ). २ कमकुवत; बारीक; लेचापेचा ( खांच, वासा; इमारत; वगैरे ). [ फा. कम्+सं. तनु ]

कमतरता-- स्त्री. उणीवः कमतपुक पहा. [फा. कम् ] कमता-वि. कमी; उँग; अल्प; पाहिजे त्यापेक्षां थोडें. [फा. कम्]

कमलाई---स्त्री. उणीव; वाण; न्यूनता; कमतरता [ फा. कम् ] कमताच में-अकि. इलंक होणे; उतरणे; हुळ हुळ कमी होत जाणे. [कमता]

**फमतावा—५.** बटा; कसर. (ई.) एक्स्चेंज डिफरन्स. हंडणावळ. ' रूपयाची किंमत वाढल्यास शेतकऱ्यांच्या साऱ्याच्या इपयांची संख्या त्या प्रमाणाने कमी कहन त्यास कमताव्याचा फायदा बावयास नको होता काय ? - दि २.४०२. [फा. कम ] कमती—स्त्री. तृट; वाण; कमीपगा.-वि. १ थोडें, अल्प,

बाहनि कमना। प्रेमें लाविला स्तना. '-आप ९. [सं. कम्=प्रेम करणे ]

कमनीय-वि. धुंदर; पसंत; मनोहर; तोषद: इष्ट: कमन. 'गणाधीशा ईशा परम रमणीया कमनिया '-दावि २२२. 'कम नीय बाला ' [सं. कम्=आवडणें: प्रेम करणें ]

कमर---सी. १ संबर; कटि; मध्य; माज. २ (जंबियाचा एक हाव ) आपल्या हातांतील जंबियाने जोडीदाराच्या उजव्या बाज्या समरेवर कनवटीजवळ मारणे. [फा. कमर् , तुल. सं. **ककुदाती ] ॰कचका-**पु गुडध्याने पाठीत मारलेला ठोसा, गुहा, धका. (कि॰ मारण-देण-बसण-बसविण) ॰कोट-(कंबर-कोट)-पु. ( ना. ) कंबरेपर्यंत लांब असलेला व अंगास घट होणारा कोट, अंगरखा. हा आडाणी लोक वापरतात. ्रख्युरुाई-स्त्री. (हि.) अपराधी कुळाकडे खंड, गुन्हेगारी वंगरे कारणाकरितां आलेल्या शिपायास कंबर सोडावयाकरितां <sup>द्या</sup>वे लागणारे दृब्य. ( सरकारी शिपाई हा पसा श्रास देऊन उकळून घेतो, एरबी गुन्हे-गाराला कांहीं वेहधमें इ० हि कहन देत नाहीं ). •खोडा-प. (मह्विचा) क्रस्तीतील एक पेच. आपला एक पाय जोडीदाराच्या पोटाखाली घालून त्या पायाचा आपला पंजा आपल्या दुसऱ्या पायाच्या गुडच्याच्या स्वर्णीत धह्न जोडीदारासा भाववन बुसमद्भ त्याला चीत करणे. [कमर+खोडा ] •शुर्दा-पु. कम-रेम बांधावयाची गदा. -इम १०. [कमर+ग़र्दा] ०ठाच-वि. १ कमरपर्यंत, कमर बुडेल इतके (पाणी वर्गरे); कंबरभर. -पु. २ कमरेइतकी पाण्याची खोली, •ताच्यो-पु. (ना.) मुलांचा एक मैदानी खेळ. ॰पट्टा-ट्टी-पुत्नी. १ कमरेभोंवती षालावयाचा सोन्याचा किंवा चांदीचा पृहाः स्त्रियांचा एक दागिना. २ कमरबंद. [कमर+पट] ०पाईका-पु. ( गो.) शुद्रांपैकी एक जात •बंद-पु. १ करगोटा. २ काचा, कमरेस बांधावयाची वस्त्र **३ तरबार लटकविण्यासाठी कमरेस बांबावयाचा पट्टा: दाली. ४** कांहीं अंगरख्यास असणारा कमरेजवळ बांधावयाचा बंद. ५ कमरपटा पहा. [ फा. कमर्+ बंद्, सं. बंध. ] -वि. सिद्ध; तयार; कटिबद (एकार्दे काम करावयासाठी). 'आजि कमरबद होवोनि.' -मसंगी ५०.० वंदगी-वंदी-की. १ सिद्धताः तयारीः मुस्तेशी ( युदाची, प्रामांतराची वगैरे ). 'तमाम खुषकीतील सरदारानी एकदिल होऊन इंप्रजांचे तंबीवरी कमरवंदी केली. '-रा १०.१९९. र तयार होणें; सिद्ध होणें; काचा बांचणें (गांवास जाणें, युद्धास जाणें वगेरेसाठीं). • बस्ता-पु. १ सिद्धता; तयारी, सञ्जता. कमर-बंदी पहा. (कि॰ करणें, बांधणें). 'कास कासली वहन ज्यानें कंमर-बस्ता केली. '-ऐपो ७०. २ कमरपटा काचा; कमर; बांधावयाचे

८९. [फा. कमर्+बस्ती ] ०मोड्ड-स्री (स्वतःची कंबर मोडणें). -वि. १ ( ल. ) अति मेहनतीचें, दगदगीचें. २ कमरमोड **होण्या**-सारखें. [फा. कमर्+मोड ] ॰मोडकाम-न. अति श्रम पडणारें शम; अति कष्टाचे काम. अमोडी इरले-न. ज्याचा खालचा भाग थोडा आंतील बाजूस वळविला आहे ( इरलें घेतलेला मनुष्य बाली बांकल्यास जो बळलेला भाग पाठीच्या खाली येईल ) असे इरले. [फा. कमर्+मोडणे+इरलें। ब्सरी-स्री. (गो.) घराचे वांसे बाकूं नयेत म्हणून मध्ये आइवे घालतात ते लांकुड. भिती-वरील सर. -कमरेचा कांटा-पाठीच्या कण्याचा अगदी शेव-टचा मणका, याच्या उलट मानेचा कांटा. (कि॰ हिला होण= अगदीं गळ्न जाणे: फार त्रास होणें ). -खबाट-टा-नपु. इल्ल्याचा भाग; मांडीचा सांधा; ढुंगण. -जोर-पु. शारीरिक बळ ( पैसा, मित्र, बुद्धि यांच्या बळा**हून** भिन्न ). **-ढिला**-वि. १ शक्तिहीन; निर्वळ; कमजोर. २ नपुंसक; नेभळा; पुरुषत्व-हीन. -सांधा-पु. कमरेचा खवाटा; कुल्ल्याचा भाग; ढुंगण. <del>~ची कमान</del> –की. कुबड; वांकलेल शरीर. 'दमरेची दमान माली तरी भी तरुण आहे असे त्याला बाटतें. ' • कस्पेंग-(वाप्र.) सिद्ध होणे; तयार होणे; काच्याने कमर बाधणे. 'संभाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यास या उभयतां महा-राजांच्या विद्यमान वंशजांनी कंबर कपूली पाहिजे. ' -सासं २. १८०. ०खचणे-१ अशक्त होणे; कमरेंत जोर नसणे; कमर निर्जीव होगे. २ ( ल. ) उत्साह, आशा, धैय सुटगे; हिमत, धमक नाहींशी होणें. -रेचे टाके ढिले होणें-अति श्रमित होणे; फार कष्ट होणे; दमणे. 'यामुळे साऱ्या नोकरांच्या कम-रचे टांक (पांचसहा तास त अगरी ) ढिले होऊन जातात.' -आगर ३.४%. •ताठणें-आजारामुळे किंवा अशक्तपणामुळे कमर हालविण्याची शक्ति न राहाणे; एकसारखें बसन किंवा उभे राहिल्याने कमरेस ताठरपणा येण. •धरणे-कमर दुखणे किंवा ताठणें; कमरेत उसण भरणें. • बस्त जं-कमर खचणें: धैर्यहीन होणे: घाबरणे. •बांधणे-सिद्ध होणे; तयार राहणे; उत्साह वाळगणें ( एखाद्या कामास ). 'पुढें वंशवृद्धी करण्यारतव कंबर बांधा। '-प्रला १३१. ' तेव्हां अजून जीवर हें संबट अनिवारी शार्ले नाहीं तोंवरच तिच्या कैवाऱ्यांस कंबर बांधण्यास अवकाश आहे. '-नि ६. ० भरणें-१ कंबर धरणे पहा. २ (चांभार-धंदा ) टांच व टाळा यांमधील भागांत भर टाक्णें. ०मोड्र णें− १ कमर खचणे पहा. २ दुमकत-मुरडत चाटणे. 'चालतां कमर दुमकत चमकत मोडितें। '-प्रला १५७. •वांकणें-१ कुबड निघणें: बातादि विकारामुळ शरीराची कमान होणें. ' बुक्जेची वक. [फा. कमर्+बस्ता; सं. वस्न ] • बस्ती-की. कमरबंदी. 'बर- | कमर सतरा ठिकाणी वांकली होती. ' २ क्षीण हीणें; अशक्त, दुबैळ होणें; पोंक येणें. ॰सोडणॅ-१ कमरेचा बंद दिला करणें; काहून त्यांत पांच सहा विया असतात. त्यांस कमलक्ष किंवा कमळ- टाक्जें. २ पांपाख उतरणें. ३ (ल.) विश्रांति घेणें; जामानिमा उतरणें. १ पांपाख उतरणें. ३ (ल.) विश्रांति घेणें; जामानिमा जान्यों देशस भिसे म्हणतात. कमलाच्या सर्व वेलास कमलिनी कमर—पु. (वे.) तेलकट पदार्थ विस्तवांत जळला असता म्हणतात. शरीरावयवांचे सोंदर्य दाखविण्याकरितां त्या त्या येणारी घाण. [का. कमर=जळकट]

कमरक-ख —न. एक झाड व त्याचे आंबट फळ. कभर; कंब्रक; कल्रक. —शे ९.२६२; ६.२६१. हें झाड फार मोठें होते नाहीं. पानें पातळ, रंग हिरवा, छाया थंड असते. फळें येतात त्यांचें लोगचें करतात. फळास चार धारा असतात. 'सप्ताळें, जंस, पुंडे, कविठ, कमरखे, वाळकें सुक्ष्म, थोरें.।'—साहह ३.४९. [सं. कमेरंग, हिं. कमरखे]

कमरकस — पु. पळसाचा डिंक. हा औषघोषयोगी आहे बाळतिणीस दतात, हा शक्तिवर्धक आहे. –प्रसुक ६. [का. कमर्+ कस ]

कमरका-गा,-कंबर्का—पु. १ पर्वताचा मध्यभागचा भौव ताली पुढे आलेला विभाग. भेटी घेऊन श्रीमंतांस खाली किल्ल्याच्या कमर्ग्यात चौक्या आहेत तेथे घेऊन आले. '-खरे ६.३१९३. २ सैन्याची बगल, बाजू, मध्यभाग. 'सीतर पहाड पहा जीवबा-दादा कंबरक्यांत सोडी बार।'-एपो २५८. (कि. मारणे.) ३ एखादा भांडयाचा पुढे आलेला (फुगीर) किंवा (बसकट) आंत गेलेला भाग; आवल किंवा वाढलेला भांडयाचा भाग. ४ (के) कंबर,मध्यभाग. ५ (मह्नविद्या) कंबरपकड, कमरेंत धरणे. (कुस्तीं तील एक डाव) •मार्गो-श्रूबर बाजूनें हल्ला करणें. | फा. कमर्+गाइ-जागा |

कमग्बस्तो—वि. (गो.) निगरगटः; निर्रुज्ज (मनुष्य) [फा. कमवस्ता=तयार, सिद्ध]

कमरा—पु. ( हि. ) कोठडी; खोळी. [ हि. कमरा; तुल॰ ग्रीक कमरा=कमानदार वस्तु: लॅ. वॅमेग=खोळी: इं. कॅमेरा, चैंबर फा. कमरा=पुढची बाजू उघडी असळेळी खोळी, दालन, मनोरा )

कमरी—िव. कमर दुखावलेला; कमरेस ताण वसलेला: कम-रमोडका; अशक्त. -की. घोडघाचा एक रोग. घोडा वरून पडला किवा पाय घसकून पडल्याने किवा उंच जागेवरून पडल्याने अथवा हवेमुळें त्याची कंवर तुटते म्हणजे लब खाते व मानेच्या शिरा तुटतात व त्यास जिमनीवरून उटतां येत नाहीं, ६ लक्षणे होतात. -अश्वप २.९०९.

कमल-ळ-न. १ तळपांत, सरोवरांत उत्पन्न होणारें फूल याचे कांद्रे असुन त्यास लांबट देठ येतो व देठास फूल येते; पान बाटोळ असते. कमळाच्या तांबडे, पांढरें, गुलाबी, निळें अशा रंगपरत्वें जाती असुन तांबडया कमळास कोकनद किंवा निळया कमळास इंदीबर म्हणतात. शिवाय कल्हार, कुमुद, कमलाक्ष, व्याचें फूल. –वि. का पोयसर, अशा जाती आहेत, पोयसर कमळास चपटें फळ येते. [सं. कमल+असि]

काकडी म्हणतात. कमलाक्षाच्या काशीकडे लाह्या करतात. कम-ळाच्या देठास भिसे म्हणतात कमलाच्या सर्व वेलास कमलिनी म्हणतात. शरीरावयवांचे सौंदर्य दाखविण्याकरितां त्या त्या अवयववाचक नामांच्यापढें कमल शब्द घालन समासांत योजि-तात. जर्से:-मुखबमल, नेत्रकमल, चरणकमल इ०. २ पूजेचे देव ठेवावयाचे कमळाच्या आकाराचे एक पात्र: देवाचे आसन, बैठक. ३ गर्भ. 'कमळ लागलें फिह्नं पोटामधे करी काति झळझळा।' -पला १००. ४ केळफूल. 'जैसे केळीचे कमळ। टैसे हृदयीं अष्टदळ।'-एमा १४.४६५. [सं.] •कला-ळा-स्त्री. कम-लाची कांति, सौंदर्य. ( ल. ) तेज; सौंदर्य; शोभा; कांति, ( चेह्--याची इ०). **ेकाकडी-१** कमळांतील बी. २ एक वनस्पति. कमलाक्ष पहा. -शे ९.२३७. ०गट्ट-पु. कमळाचे वी ज्यांत असते तो गाभा [ कमळ+गटा=गोळा कांदा ] ० जन्मा-पु. कमलामध्ये जन्मलेलाः कमलाद्भव ब्रह्माः 'तंव म्हणे तो कमळजन्मा । भूतां-प्रति ।'-ज्ञा ३ ८७. [सं. कमल+जन्म] ० जा-स्त्री. कमलांतून उत्पन्न झलेली; लक्ष्मी; रमा. [सं. ] ०**नयन**-वि. कमलासारखे मुंदर डोळे असलेला; कमलाक्ष. - पु. विष्णु; लक्ष्मीपति. 'कमळ-नयना कमळापती । थोर अपकीती तज तेव्हां ॥ ' -एरुस्व ४.१७. नाल-न. कमळाचा देठ [सं.] ० पिड्डी-स्त्री. (नृत्य) कम-ळाच्या आकारांत नर्तकांनी उभे राहुन नृत्य करणे. •बीज-न. कमळाचे बीं, अठरा उपधान्यांत याची गणना होते. याचे माळेचे मणी करतात. कमलबी औषधी आहे. कमलाक्ष पडा.

कमला-ळा — स्त्री. १ लक्ष्मी; पद्मा. 'शिणली कमळा जेथ बाबटे।'-ज्ञा ११.२१९. २ (ल.) सुंदर स्त्री. ३ श्रमरी. [सं.] कमला-ळा-पति—पु. विष्णु 'तुका म्हणे माझी विनंती। तुम्ही परिसा कमळापती।'-तुगा १८३४ 'जो सञ्चिदानंद कमळापती।'-पांत्र ४५.१. [सं. कमला-पिति]

कमलाकर — न. कमळांचे तळें; सरोवर. 'कमलाकर मधु-पांते जेवि प्रेषूनि वायुसद्द वास। ' –मोसभा १.९. [सं. कमल+ आकर]

कमलाचरु—पु. कमलावर; विष्णु. 'प्रजापालनी कमला-वरु।'-मुवन (नवनीत पृ. १८२) [कमला+वर]

कमलासन — पु. ( नेहमी कमलावर स्थित असतो म्हणून ) बहादव. [सं. कमल+आसन]

कमलाञ्च—पु. १ कमळाचं बीं, याचे माळेचे मणी करतात. कमलबीज पहा. कमलकांकडी. —हो ९.२३७. २ कमलासारख्या डोळयाचा परमेश्वर; दंव. 'तुमचे छायेसी वैसला कमलाक्ष ।' —ह १८.५९ (नवनीत पृ. २२३). —बी. एक फूल झाड. —न. ल्याचे फूल. —वि. कमळासारखें सुंदर डोळे असलेला; कमलनयन.

कमिलिनी, कमळ-ळि-णी--जी. १ कमळाचे झाड. २ कमै; हिं. कमाई; गो. कमाय ] ०पूत-वि. ( ना. ) कर्ता, मिळ-कमलः; कमलपुष्प. ' कि रविकिरणी कमळणी विकासति । दाता विता, कमाई करणारा ( पुरुष ). [कमाई+पृत ] **ेचा हीन** देखतां याचक हर्षेती। '; ' मुक्तता होऊं पाहे, कमळिणीपासुनि दैवहीन; अभागी. 'मी तरी कमाईचाहीन। ह्यास्तव जीवीं बाटतो भ्रमरा।'-होला १६. [सं.] व्यरचा बिंद्-पु. १ कमळाच्या शीण । तुं अनाथ बंधु करुणाधन । तें साच वचन करि आतां ॥ ' पानावरील पाण्याचा थेंब. २ (ल.) कमलाच्या पानावर पाण्याचा थेंब पडला असतां त्याच्या गुळगुळीतपणामुळ तो वाटोळा चांगला तयार केलेला, मळलेला, चिकट केलेला, कमावलेला (चुना होऊन गडगडत पड़न जातो यावरून आयुष्य, संपत्ति, वैभव, ऐश्रर्य वगरची क्षणभंगुरता व अनिश्वितता दाखविण्याची काव्यां-तील उपमा. ३ मन, हेतु, वचन याचे चंचलत्व, असत्यता, बेभरवंसा दाखविण्यासहि योजतात. पाण्यावरचा बुडबुडा पहा.

कमिवणें—उिक. १ कमावर्गे; मिळविणे; प्राप्त करून घेणें; चिरक । ' –दावी १७५. [फा. कमान्चा≕एक तंतुवादा ] कमाई करणे. म्ह० कवडीपासून कमवावें लाखापासून खर्चावें. २ कात डें वरीरवर संस्कार करणें; नरम करणें. ३ मेहनतीनें, व्याया-माने शरीर तयार करणे. ४ शेतास खत घाउन, नांगहून त्याची मशागत करणें: लागवडीस उपयुक्त करणें. सिं. कम = इच्छा करणें-प्रयोजक-कामय किंवा कृ-कर्म; हिं. कमाना; प्रा. कम्म-वण=उपभोग ]

कमराकृती—वि. (व. ) नाजुक, फारसे श्रम सहन न करणारा, होणारा [फा. कम्+म. शकरों]

कमसल-वि. १ कम-अस्सल पहा. हलका; कमी योग्य-तेचा. इह ० १ असल आपल्या असलपणावर गेला कमसल म्हणतो मला भ्याला. २ 'कमसल आपला कमसलपणा टाकीत नाहीं तर भरालाने असलपणा कां टाकावा?' २ हलक्या कुळांतील, दासीपुत्र. [फा. कम्+अस्सल्]

कमर्डिमत-न्त्री. भ्याडपणा; भीरुता; दुर्बेलता. 'याजवहन श्रीमंतास आपली कमहिंमत दिसेल. '-दिमरा १.२२. [फा. कम्; अर. हिम्मत् ]

कमळण--- स्त्री. कमळाचा वेल. 'कमळण तळचांत. '? कमळदाँकाँ-- पु(गो.) एक पक्षी.

कमा-- पु घोड्याच्या पायास होणारा रोग.-अक्षप २.२८२. कमाई—स्त्री, १ (हि. ) मिळकत, प्राप्ति; नफा; फायदा, कमाईस मोल येथे नका रीस मानूं। '-तुगा ३३५. जो दुवा देशील पांथा तेवढी माझी कमाई। -यशोधन-पाणपोई. २ (ल.) पुण्यायी; भाग्यः पूर्वसंचितः 'घटकेत बुडाला सरली ज्याची कमाई।' -ऐपो ४०५. 'धन्य कमाई तयाची।'-दावि २९०. ३ मशा-गत, मेहनत ( होताची-नांगह्रन, खत घालून, पाणी देऊन, वगैरे ) ध पीठ मळणें (भाकरी हरितां); तिंबणें (कणीक वगरे); वेंचणें. ५ तुडवर्गे; मळर्गे ( चुना वर्गरे ). एखादी वस्तु तयार करण्यासाठी मळणे, मिसळणे वगैरे करावी लागणारी खटपट. ६ वठणीस आणेंग,

कमाऊ-वि. १ मिळविणारा: कर्ता, जोडता (पुरुष). २ माती रंग, वंगरे ). [कमाविंग. हि. कमाऊ] ० प्रत-प्र. कदंबांतील कर्ता पुरुष; पोषिदा; कुटुंबांतील मिळविता मनुष्य. (सामा.) जोडता प्रत. [कमाऊ+प्रत]

कमाच-न. एक तंतुवाच. 'वीणा चिपोळया कमाच

कमांडर--- पु. सेनापति. ०इन चीफ-सर सेनापति; मुख्य सेनापति: सेनाध्यक्ष. [इं. ]

कमाण-न---स्री. १ अर्ध वर्तुळ; मेहेराप ( इमारतीच्या बांध-कामांतील ). (इं. ) आचै. बांधकामाचे वजन सारखें वांटलें जावें म्हणून जें दरवाजे, खिडक्या वर्गरेवर गोल, निमगोल इ. प्रकार्चे बांधकाम करतात तें. २ धनुष्य; कमठा; मुलतानी कमान (धनुष्य) फार प्रसिद्ध असून तिची उपमा नेहेमी देण्यांत येते. 'आली वीरश्री हात कमान घातला। ' - ऐपो ८८. ' मुल्तानी भवया कशा कमाणा जशा बाहार मधीं कुंकाचे टिकलीचा।'-होला १०४. 'दरवर किर्ती हि गोष्ट आर्थी जशी काई कमान मुख्तानी।' -गापो ७. ३ घडवाळ, कुळुप, उंदराचा सांपळा बगैरेमधील दाब उत्पन्न करणारी पोलादी कंसाकृति अगर वर्तुलाकृति तार किंवा पातळ पट्टीची रचना: स्प्रिंग: आडवी पट्टी. 'घडपाळांतील कमानीचा धर्म सुटण्याचा आहे. ती सारखी सुटण्याचा प्रयत्न करीत असते. '-सृष्टि २८. ४ (पिंजारीधंदा) पिंजारी लोकांचें कापूस पिजण्याचे हत्यार (धुनुकली). यास तांत लावलेली असते. ५ (मुदारी, कांसारी) सामता फिरविण्यासाठी हात दी हहात लांब काठीच्या टोकास सुतळी बांधून केलेल हत्यार, धनुकली. ६ ( ल. ) इंद्रधनुष्य. ' विलसती गगनांत कमाना ।' –दावि३७९. ७ ( जर-तारी धंदा ) तराकांतील फिरकी दाबून धरणारें साधन; कुत्रें. & शरीराची विशिष्ट रचना :हात व पाय जिमनीवर टेकून तोंड वर करून पोटाचा भाग उंच उचलेंगे. **९** बैल गाडीस (ऊन, पाऊस ला**गुं** नेय म्हणून ) तदृया घालण्यासाठी आंतून कळक किंवा वेत याच्या कांबी बांधतात त्या प्रत्येकी. [फा. कमान=धनुष्य] •काढणी-की. घोड्याचा दागिना. -स्वप ५३. ०गार-पु. १ धनुष्य बाण तयार करणारा. २ हाड वैध. 'खाले माकणीवर पडोन मांडी जाया जाली, मग कमानगार भाणोन बांधली. '-रा ३.११२. शिकवृत तयार करणें, ( घोडा वगरे ). ७ कातडें कमाविण्याची [फा. कमान्+गार् ] **्दार**-वि. १ मेहेराप, कमान असलेला किया व त्याबहरूची मञ्जरी. [सं. कम=इच्छा करणे, किया कू- ( अंगरला, भित, वर्गरे ). [फा. कमान+दार ] २ ज्याच्या

जवळ धनुष्यवाण आहे असा; धनुर्धारी. 'मालजेटी कमान-∣हार अमोलिक तुरे तसेच राहिले।'–प्रला १००. [कमालखान≕ दार। ' -दावी ६९. ॰मारी-वि. धनुर्धारी; धनुष्य बाण धारण करणारा. चित्रग्रप्त ३०.

कमानिक—सी. कमान अर्थ ५ पहा.

कमानीन---पु. कमांडर पहा.

कमाल-स्त्री. १ भार्त्यतिकता; पूर्णता; पराकाष्ठा; सर्वोत उच्च मर्यादा. २ ( एकावा खेडपाचा किंवा प्रदेशाचा )जास्तीत जास्त सरकारी वसल हा। लागवडीच्या जमिनीवर आकारलेला नसन एकणएक जमीन जमा धहन ती पेरली असतांतींत येणाऱ्या भति उत्कृष्ट पिकाचा अंदाज करून त्या प्रमाणांत बसविलेला **भरतो; कुलजमा; व**सुल. 'साऱ्या प्रांतांत कमाल जमेवर रयत निस्बत दर सहे दहा हिपये. '-खरे ५.२४७१. -वि. आत्यं-तिक मर्यादेचाः पराकाष्ट्रेचाः पूर्णः अतिशयः 'त्याजवरी दिवसं दिवस कमाल मेहेरबानगी. ' -चित्रगुप्त १११. ' ना. शार्प यांचा कमाल अंदाज खरा धरला तरी फारतर तीस लक्ष रुपये होईल. ' -केले १. १३०. ( इं. ) [ अर. कमाल=पूर्ण, पूर्णता ] ०**करणे**-कल्पनातीत वागण, पराकोटीला जाणे. 'कमाल केलीस बुवा!' 'जेथे शुर्पणा अनंत समरीं शत्रुप्रती दीपवी। तेथे भीरुपणा कमाल करनी देशास ह्या लाजवी।' – भांडा अ ३०३. ० होणे – कळस होणे; हृद्द होणे; पराकाष्ट्रेप्रत पोंचणे. ' आतां मात्र कमाल **झाली म्ह**णायची ! '--( फाटक ) नाटगछटा १. -पु. कमाल था शब्दाचा मूळ भरबी अर्थे पूर्णता, संपूर्णपणा, हा जमावंदीच्या कामांत अनेक सामासिक शब्दांत येतो. जर्सेः -- ०पत्रक, झाडा -नपु. तनखा, रगबा, कळ, इनाम, मोजणी, वसल, दर वगैरेंच्या एक्णात रक्मांच्या तपशिलाचा पट. •तनखा-कमाल अर्थ २ पहा. ' मराठेशाहींत दर गांबाहन जास्तींत जास्त जो वसल आला, स्याचा दाखला काद्रन तोच गांवाच्या तनस्याऐवर्जी कायम केला.' —गांगा ११. ०रगबा—तालुका किंवा खेडेगांव यांतील एकंदर जमीन. •धारा-अधिकतम, जास्तीत जास्त येणे शक्य अस केला सारा.हा इ.स. १७६९त उरला गेला. सामाशब्द **्द्रनाम**-दर-मोजणी-बसुल- ठिकेबंदी - आकार - लावणी-खहीत-पद्धीत-गायरान-हडोळा-पूर्वीची एकंदर सर्व इनामें, मळचा किंवा एकंदर सारा, मोजणी, बसल इ. या समासात कमाल या शब्दाचे जागी कमाली असाहि शब्द योजतात. मुसलमानांशी संघटण असलेल्या लोकांच्या तोंडी कमाल शब्द पूर्णत्व किंवा अतिशय या अधनिव परंत अनिर्वेध रीतीने येतो. जरेः-कमाल-दौलस–नशीब–कृपा –पीक–भरणा –पुर– सस्ताई –लढाई–थंडी– छन वंगरे, शिवाय स्वतंत्र रीतीनेहि जसे-अरीमरीचे कमाल, दारिद्याचे कमाल इ.

कमालखानी हार-पु. गुडच्यापर्यंत लांबीचा व दोन ते

एक मनुष्य+हार] (वाप्र.) कमालखानी हार व पंचवीस लेड तुरा=१ मोठा हार व मोठा तुरा. २ ( ल. ) अंग अत्यंत सुशो-भित करणें. ( दागिने कपडे वंगरे घालन ).

कमावर्णे-विर्णे-कमविर्णे पहा 'भाषा ज्यांनी कमावली नाहीं...असल्या विद्वान् पण दरिद्री लेखकाच्या हलगजीपणाचे हें भयंकर प्रदर्शन नव्हें काय ? ' - नाक ३.६. [सं. कम्=३ व्छा करणें-प्रयोजक-कामय किंवा कु-कमी; हिं. कमाना; सिं.कमाइणु ]

कमावणी--श्री. जिमनीची मशागतः जमीन कमावणे -शे ८.१८०. | कमावर्षे ]

कमावता-वि. १ मिळविणारा, संपादन करणारा, २ कार्थ-कर्ता; जोडता; घरांतील कर्ता ( पुरुष ). • पूत-पु. मिळविणारा, संपादन करणारा माणसः कर्तापुरुषः

कमावद्गी-स्त्री. (कु.) मेहनत. [कमविण ]

कमाविशी(सी)-वीस-न्त्री. १ (सरकारी) एकंदर झालेली बपुली. २ बपुल जमा करणें; बपुली काम: कलेक्टराचें काम: अमीनी. ' मख्त्याच्या कमाविशी कहन गोविंदपंताने सर-कारचा फायदा कहन दाखविला.'-रालेख १.६६. ३ कारभाराची व्यवस्था; कारभार; देखरेख ( खाजगी, जहागिरी किंवा सरकारी ). ४ एखाया हार्ती घेतलेल्या कामांतील नफा, फायदा, लाभ. [कमावर्णे ] **ऐनकमाबीस**-निरनिराळ्या प्रकारच्या बागाइत मालावरचा ठराविक वसल ( हा मालाच्या रूपांत घेण्यांत येई). **ंजमा**-स्नी. १ दंड, जप्ती किंवा इतर बार्बीपासून झालली वन्नही. २ कमाविसदाराने कमाल बेरजेच्या बाहर केलेला वसल. दार-पु. १ वसुळी कामावरील मुख्य अधिकारी: जिल्ह्याचा कलेक्टर; अमीन, २ मक्त्याने बसुलीचे काम करणारा, (ही पद्धत पूर्वी संस्थानांत होती ). ' कमाविसदार म्हणजे संस्थानच्या वयुलाचा मक्तेदार होय '-बडोर्दे राज्यकर्ते ३५५. •**ढारी**-स्री. कमाविसदाराचे काम किंवा त्याचा हुद्दा.

कमिटकरणे-कि. (कायदा) बालच्या कोर्टाने मोठ्या अपराधाबाबत परावा धंऊन तो सबळ असल्यास आरोपीला इन्साफाकरितां वरिष्ठ कोर्डाकडे पाठविंग. 'सेशनकमिद करणें ' [ इं. कमिट्=सोंपविणें ]

कमिटी, कमेटी--ली. १ पोटमंडळ; काहीं गृहस्थांची समिति; विशेष प्रश्नांचा विचार कह्न निर्णय करण्याकरितां नेम-केढी एखाद्या संस्थेच्या सभासदांची अगर कांही गृहस्थांची लहान मंडळी: चौकशीमंडळ. 'ह्या कमेटीच्या आश्रयाने मराठी भाषेत आजवर बरेच प्रंय झाले. '-विवि ८.७.१२१. २ व्यवस्थापक भाठपर्यंत पदर असलेला फुलांचा मोठा हार; कंठा. 'कमाल खानी मंडळ; नियुक्तमंडळ. 'ख्रियांमध्यें संक्षोभन कहन शेवटी एक प्रचंड कमिटी (व्यवस्थापक मंडळी) उत्पन्न केली आहे. '-िट ४.९०. ३ पंचायत. [इं. कमिटि]

क मिशन — न. चौक्शीमंडळ (सरकारने अथवा लोकांनी (को.) खय; खे. [सं. क.] नेमलेलें ); पंचमंडळ; कोर्ट; निवाडा करणारी कमिटी. 'कमि शनमधील सभासद इंग्रज आहेत '-के १४.६.३०. २ सनद किंवा अखत्यारनामा. ३ (दिलेला) हृद्दा किंवा अधिकार. 'यांतले २२ कमिशनहि दंण्याला नालायक ठरले. '-के २१. ३.३०. ४ अडत; दलाली; मालाचे खरेदीचे व विकीचे रकमेवर शॅकडा अमुक रुपये असा जो ठराव असतो ते-छअं १३६. अशा केलेल्या ठरावान्वयं वावयाची रक्कम [इं. कमिशन] ॰ एजंट-पु. दलाली, अवतीचें काम करणारा; दलाल; अडत्या. [ ई ]

**कमिशनर—9. १** चौकशीमंडळाचा सभासद. 'बंगाल सर-कार वे हैं उत्तर आल्यानंतर कलकला म्युनिसिपालिटीत कमिशन-रांनीं पुढे काय करावें असा प्रश्न सहजच उत्पन्न झाला. ' –िट २. ५२. २ सात आठ जिल्ह्यांवरील अधिकारी. कलेक्टरवरचा अधि कारी; सरसुभा. [ई कमिशनर]

कमी-व. १ न्यून; उणा; वाण असलेला. २ आंखुड. त्रुटित; द्भटका. [फा. कम् ] •पण-णा-पु. १ उणीव; कमतरता. २ -उषा ५४६. हुलकेपणाः मानहीनता. [फा. कम् ] • घेर्णे-स्वतःचा हीनपणा, चुक, दोष, अपूर्णता कबूल करणें; आपल्याकडे दोष पत्करणें.

-गलिश्व २.२०. [अर. कमीस; इटा. कॅमिसा ]

कमीन-वि. १ हलका, कमी दर्जाचा; शुद्र, उपकार न स्मर-णारा: बदनियत: नीच. 'कमीनाचे बाईल व मूल बनाम कमली व राम ऐसे दस्तगीर होऊन. '-भाद्वीसंष्ट्र ५०. २ स्वतः आपण ( पत्र व्यवहारांत सौजन्यर्दन ). ३ चाकर; नोकर; बंदा. 'बंदकमीन कमीन कहिया.'-दावी १३४. [फा. कमीन्] •सम्मा-वि. (ना.) नीच; हलकट; उपकार न स्मरणारा. [फा. कमीन्=नीच, इलका +हि. बच्चा; सं. वत्स ]

कमनीवाद-की. (गो.) प्रामसंस्था. [पोर्तु. कम्युनिदाद] कॅमेरा-- प. १ छायाचित्रलेखनयंत्र: फोटो घेण्याचे यंत्र. २ न्यायाधिशाची बसण्याची खासगी खोली; चेंबर. [ इं. फॅमेरा ] कमोद--पु. १ तांदुळाचा एक प्रकार. या तांदुळास उत्तम बास येतो. २ (संगीत) गायनांतील एक राग. -न. एक प्रका-र्चे कमळ; कुमुद. [सं. कुमुद-पांढरें कमळ }-

प्रत्ययः 'पोटाकय पण नायः'-मसाप २.४.३६८.

कय--(गी.) पोरंबाळे.

क्य-किवि. १ (चित्पा. गो.) कथीं; केव्हां. २ कोर्टे,

क्य-की. (क्.) जहाज लावण्याच्या सोईची जागा. [ई. की≕थका}

क्यपंजी, करपंजी-(गो.) हातांत वागवावयाची मोठी पगती, दिवा. [ मं. कर; का. कय=हात+म. पगती ]

कयरा-री, कयवार-री--कैमज्ये पहा.

क्यसान-वि. ( खा. ) कळकलेले. ' बेरट ( लोणचे ) कय-सान लागतं. ' [ सं. कलंक+सम. ? फा. कय=कडवट ? ]

कया-न्ही. तजेला; टबटवी; आरोग्य; निरोगीपणा (चेह-न्याचा, शरीराचा ). [सं. कला-कळा-कया; का. कय=शोभा] श्वाऊ-वि. १ तेज नाहींसें करणारें; कळाहीन. २ बदनाम, दुर्लौकिक करणारें. • खानू-वि. निकोप-निरोगी-टवटवीत चेहे-न्याचा. याच्या उलट; कयाहीन. **ेहीन**-वि. १ मंद; पुस्त; आळशी. २ निस्तेज: रोगट.

कयार-वि. लब्धः लंपट. 'जीव अस्त्रीयाचे कयार.'

कयाशी---स्त्री. (व.) यंत्र. [म. कळाशी]

**कयास-**पु. १तके; अनुमान; अंदाज, 'कयास पुरता करून •पेदाी−िव. कमीजास्त, चुकभूल. कंपेशी पहा. [फा. कम्.+ आम्हांकडे किमपि अंतर नाहीं ऐसे समजोन '—स्वरे ६. ३१७२. –हो ८.८५. २ मत; निर्णय; न्यायाधीशार्ने दिलेला कमीज-पु. खमीस, शटै: एक प्रकारचा सदा, कुडतें. निवाडा, निकाल. ३ मत: विचार. 'जो ज्याच्या कयासास येईल तसा निर्णय करील. ' 'कयास मज हा लया रुद्र करि दया द्धि झांकली।'-ऐपो ३६८. (कि० ठरवण-काढण-ठरण-निघण - करणे ). [अर. कियास ] •नामा-9. निकालपत्र; ह्कमनामा; निकालावी नक्कल. [ अर. कियास+फा. नामह ]

कर-9. १ हात; हस्त. 'सुंदर ते ध्यान उमें विटेवरी। कर कटावरी ठेवूनिया ॥ ' -तुगा १. ' कर श्रवणि ठेविते नुघडि नेत्र घे भीतिला।' - केका १०. २ सोंड (इत्तीची) 'गर्जेदाचे वंधु कवळुनि गर्जेदा निजकरीं। ' –र ५७. ३ किरण; अंशु. 'सहस्र-कर. '; 'शिवतला चंद्रकरीं।' - हा ११. २४८. 'मनस्वानंद बोधाचे चंद्रकर । '-एभा १२.५१७. ४ सरकारी कारभाराबद्दल मोबदला; मजुरी देण; जिमनीवरील सारा; पट्टी; मालवरील जकात; खंड; खंडणी. 'त्यांनी आपल्या इच्छेत्रमाणे स्वतंत्र सेस म्हणजे कर बसवून शिक्षण बाढवावें '-केले १.११८. ५ गांब-कामगार व बलुतेदार (जोशी, कुलकर्णी, पाटील इ०) यांना करा-१ (गो.) पंचमी विभक्तीचा प्रस्पय. पेक्षां; छनः सरकाराकहृत दिला जाणारा ठराविक मुशाहिरा. ६ नाव, तर, हुन. उ० मञ्याकुय. 🤏 ( को. कुण. ) द्वितीया किंवा चधुर्थीचा रस्त्याधरील वाहतुकीचे वाहन यांकहुन घेतली जाणारी दस्तुरी. विशिष्ट तीथे व देवता यांच्या दर्शनास जाणाऱ्याकडून घेतलेली जकात; दब्य. ८ (सामा.) कांही एक नियमाने जे घ्यावयाचे ठरविलेजें असतें तें. 'हा त्या राक्षमाचा कर त्या नगरांतील सर्व ( संन्याशी, ब्रह्मचारी पाणी पिण्यास उपयोगांत आणतात तें ). माणसांना बाबा लागे. ' 'ज्या घरीं हरीचा कर आहे। त्या र झालींतील दिवा. [सं. करक] घरीं हरी चाकर आहे ॥ ' [मं.] ०संप्र-न. एकास एक जोडलेले असे दोन्ही तळहात; हस्तांजुळी. 'तंव करमंपुट आपसे। वाम-चरणीं बेसे। '-ज्ञा ६.२०१. (वाप्र.) करास कर मिळविंण-हातावर हात देणें; वचन देणें. 'मेळउनी करास कर.'--नव १३ १४. कर जोडगें, जोडून उमें राहणें-अभिवादन करणें; विनम्र होणें; संवक म्हणून सज्ज राहणें. ' 'भृतभविष्य वर्तमान ज्ञान । है ज्यापुढ़े उभे कर जोड्डन । ' -ह ३१.१०.

कर—स्त्री. १ प्रहण, अयनसंक्रांतिव होळी आणि ज्या दिवशीं गांबांत कोणी मनुष्य गेला असेल अशा दिवसांचा पुढील दिवस हा अञ्चभ मानतात. या दिवशीं कोणतेहि शुभकृत्य किया गमन करूं नथे. 'संक्रांतीची कर. '[सं. करिदिन] २ दिव्याचा एक प्रकार. धर्मप्रयावर तुळस व भांडचांत गंगेचे पाणी टेवून ते आरोपीनें डोक्यावर घेणें. ठराविक मुदतींत ल्यावर कांहीं आपत्ति न आल्यास त्याचा निर्दोषीपणा सिद्ध होत असे.

कर—वि. ( एखाद्या ) गांवांत राहणारा, गांवचा, असे दाख-विणारा प्रत्यय जर्से:-काशीकर; पुणेकर; होळकर इ०. [सं. ( बुङ् ) कः ( तास्त्यार्थी ) प्रत्यय, सं. अस्मत्क, युष्मत्क, पाट-लिपुत्रकपासून-प्रा. अम्हकेर, तुम्हकेर, पाडळिपुत्तकेर, म. पाडळि (पुत्र)कर. –भाअ १८३३ ो

**कर**—वि. १ कर्तृत्व शिक समासातील शेवटचा श**ै**र, कर-णारा. जसे:-प्रकाशकर: शीतकर: सुखकर. २ विशिष्ट काम-धंदा करणारा जसः-मजूरकर=मजुरी करणारा; काठकर; पोयकर इ०. -अ. ध्वन्यनुकारी अन्ययापुढे येणारा शब्द. जसे:-झटकर; पटकर. [सं. क्=करण ] - पु कृति; संबंध; संपर्क; हात (काम-धामांत ). 'ज्याला कर नाहीं त्याला डर नाहीं '=ज्याच्या हातन पाप बडले नाहीं त्याला भीति बाळगण्याचे कारण नाहीं

कर—वि. (व.) करपेठेले; भाजतांना अधिक होऊन काळे झालेले. ' जबस भाजतांना कर झाले म्हणून चटणी कडू लागते. ' [का. करि=माजणे, करपणे; करकु=करपलेलें ]

करक-पु. दिंडा नांवाच्या तांबड्या झाडाचा फोक. शिम-ग्यांत हे फोक मुर्ले फ़ुपाव्यांत भाजतात व जिमनीवर आपटतात तेष्हां आवाज होतो. [ सं. करीर; ग्रु. करकटी=फांदी ]

करक -- भी. आखडल्यामुळें, ताण बसल्यामुळें किंवा बात-विकाराने मानेत, पाठीत भरणारी लचक, उसण किंवा निघणारी दुखणें ]

करक-9. १ कमंडल: मडकें: नारळाच्या करवंटीचे बेलें

करक—पु. पावसांतील गार. 'पापाण करका बोसांडी. -नव १३.१३४. 'संग अमृतवताच्याही जीची हांसेल धूलि करकेला। '-मो आदि २.१२०. [सं. करक=पावसांतील गार]

करकचर्णे, करकचावणे, करकटर्णे, करकसर्णे— उकि. जोराने घट आंवळून बांधले ( एडकें, ओ में बरीर ). २ पक्कें, गच धरणे. (बांधणे, आंवळणे, ओढणे, धरणे या कियापदांनां जोडून हा शब्द येतो जसे.-बरकचून बांध, धर.) [ध्व. फा. कर्=शक्ति+म. कसणे; हि. कन्कम ]

करकचा-- ५. १ (रा. ) करकोचः । गरीर किंवा वस्तु यांस दोरीने आवळून बाधण्याने उमरणारी खुण. २ एखाद्या बस्तूस दोरी वांधण्यासाठीं पाडलेली खांच. ३ ओरखाडा [फा. कर्+कसणें ]

करकटोंग-अकि. १ जावरी वगेरे करतांना हातास पीठ लागून हात करवडणे; स्वयंपाकाची भांडी खरकट्याने करवडणे, बरबटणे; भरणे. २ भांडचाला चिकटणें, लायणें. ( भात, पीठ, इ० ) [ का. करकु=कीटः ( भांडचाच्या बुडाशों भांडें जळल्यामुळे वसणारें ) ] करकभिग-(व) वर्क संकात [स. कर्क]

करकमळिका-- खी. तंबोरी. 'शीर कापून आपुले देखा। यंत्र केठे करकमळिका।'-गुत्र ६ ७१. [सं. करकमल]

करकर—स्रो. कटकट पहा. १ कर्कश, कानास अस्वस्थता उत्पन्न करणारा, कानठळचा वसविणारा आवाज (काषळचाच्या ओरडण्याचा, लोखंडी वस्तुवर कानस घासतांना होणारा, दार वगै-रॅचा). 'त्याचे नाम व्यर्थ करकर । जैसे कीर **अनुवादती।'** ' कावळ्याने भयंकर करकर चाळविली होती. ' –झांमू १०. २ कट-कट; त्रास; आरडाओरड (भिक्षेची, रागाची, इ०) 'सदा कर-कर संतांसवें।' -ब ५४३.५. ३ भांडणतंटा; कन्यकच; कुरकुर. 'तेयेंही झाले कुमर । त्यांसी वाढला मत्मर । त्या दोघांची । कर-कर । बुद्धापकाओं सोसावी ॥ '-जै ८९.४०. ४ हुई; तकार; त्रासः दुरदरः [ध्वः]

करकर-रां-कि: कावळवांचं ओरडणे; कानशीने कानस-तांना, दांत खातांना होणारा आवाज, किंवा इतर कर्करा ध्वनि काढन: तसा आवाज होऊन. ( कि॰ वाजर्णे ). 'करकरकर दाढा वाजती पाय खोडी।'-शिव ४६१. [ध्व. कर.]

करकरणें-अित. १ (कावळ्यानें) काव! काव! शब्द करणें 'कावळा करकरला म्हणून पिपळ मरत नाहीं. ' २ करकर आयाज कळ 'पाठीमधें करक भरली । '−दा १८.१०.२४. [ हिं. करक= | करणें ( दार, पायांतील जोडा, दोरी, लांकुड वगेरेनीं ). 'तंव तो पर्वत समग्र । एकाएकी करकरिला। '- ह १२.७३. ३ कर्कश, कणेकद्व शब्द उच्चारणें. - उकि. निंदागर्भित बोलणें; कणेकदु बोलगें, [ध्व. करकर]

करकरा-पु. १ (गो. ) एक ल्हान मासा. २ (गो. ) एक टोळधाडीप्रमाणे येऊन पडणारी ) छुंड, थवा. तऱ्हेचा हरुवा.

करकर शब्द होणें. 'दांत खाऊनि करकराटी।'-मुसभा ७.२४. [ ध्य. करकर+आट=अतिशयिततेचा प्रत्यय ]

करकराञ्चर्ण-- उकि. १ करकचर्णे: घट आवळले जाणे. २ दातांबर दांत घासन आवाज काढणे; दांत खाणे. [ध्व. करकर]

करकरीत-वि. १ अगदी नवा; कोरा; ऐन नवा; नवेपणा-मुळे कडकड, खडग्वड, सळसळ, आवाज करणारा (नवा जोडा. कापड बगरे केव्हां केव्हां घर, भांडें, दागिने यांनाहि लाव-तात ). २ सामान्यतः करकरीत हा शब्द नया, ताजा, कोरा या शब्दांपुढें आधिक्य, जोर दाखिषण्यासाठीं लाबतात, जसैं:-नवा करकरीत, कोरा करकरीत. ३ कुरकुरीत; खातांना ज्याचा करकर आवाज निघतो असा (पदार्थ, काकडी, आंड्याचें नवें लोगर्चे ). [ध्व. ] •ितनीसांजा-स्त्री. अव. फुटकी सांज; ऐन संध्याकाळ: सूर्य मावळल्यानंतरचा संधिप्रकाश ( ही वेळ अशुभ मानतात ), 'वेळ करकरीत तिन्हि सांजाची होती. '-अभा ६३.

करकरून-किवि. क्यकावृनः कचकूनः रगड्नः खचादनः धर्ड, जोराने, न सुटे असे भांवळून. (कि॰ बांधणे, धरणे, खेंचणे, ओढ़णें ), 'भस्म ललार्टी धरितों की करितों प्रथम बद्ध कर-कहिन. '-मोसभा ५.४३. 'वर श्रीकांताचा करकहिन माता धरि करें।' - वामन, मृत्तिकाभक्षण ४. [ध्वनि]

करकञ्या-वि. १ किरकिन्याः, करकर आवाज करणाराः ( मवा जोडा, दार, लांकूड ६० ). २ किरिकर करणारें; अशक्त; गोटा याप्रमाणें ज्या त्या खाशाकडे तिकडील जवाबदार इस-रोगट; रडवें; कटकट लावणारें ( मूल ). [ ध्व. करकर ]

'हाणिती करकांडी गदा । मांसाचा करिती चेंदा । ' -कथा ग्याच्या रहाटाच्या चकावर बरोवर मध्यावर बांधलेली दोरी; ३.१०.१४०. [ सं. कर+कांड ]

करकी—स्त्री. १ ( बे. ) डोण्यांत गूळ ओसल्यानंतर काहि । लीस लागून राहणारा गूळ; गुळाची खरवड. [का. करकु= भांडे जळल्यामुळे त्याच्या बुडाशी बनणारे कीट ]

**करकी**—स्त्री. (बे.) हरळी.

करकची-- ली. करकोचा पक्ष्याची मादी. [सं. क्रींच] करकुची--श्री. करकोची पहा.

अधासारका असतो. हें राजे लोक बापरीत असत. पूर्वी हें फार [सं. कर+प्रहण] प्रसिद्ध होते. पण इहीं दुर्भिळ आहे. [सं. कर्वेतन]

करकोचा-पु. एक पक्षी; भारडी. [ सं. क्रींच ] करकोच धाड-स्री. करकोचा पक्ष्यांची (उभे पीक असलेल्या शेतावर

करकोचा-ची--- पुन्नी. १ मृदु पदार्थावर दोरी वगैरेनी करकराट-पु. एकत्र कर्वश भावाज; हलकल्लोळ; मोठ्याने आवळल्यामुळे उठणारा वण, खुण. ( कि॰ पडणे ). २ लांकुड, काठी वगैरेस दोरी बांधण्यासाठी पाडलेली खांच: अवटी. [ कर-कचणें पहा ]

> करग—वि. हस्तगतः करगतः स्वाधीन. ' १० याविणे जयश्री होईल कशी मुनीश्वरा करगा। '-मोवन ३.८०. [सं. कर+गम्] करगणे — कि. (बे.) करपणे. [का. करकु = जलक्या भांडघाच्या बुडाचें कीट, मस ]

> करंगळी-गुळी-की. १ हाताचे किंवा पायाचे शेवटचे लहान बोट. २ पायाच्या करंगळीत घालावयाचे चांदीचे वेढणे (बहुधा मराठ्यांत वापरतात ). म्ह ० करंगळी सुजली म्हणून डोंगरा-एवढी होईल काय ? =प्रत्येक पदार्थाच्या वाढीला कांहीं मर्यादा असतेच, कांहीं केल्या तिचें अतिक्रमण होत नाहीं; या अर्थी. ' इंप्रज केवढे, आम्ही केवढे ! चालले आपले त्याच्याशीं बरोबरी लावायला ! करंगळी सुजली म्हणून डोंगरा एवढी होईल काय ? ' -केसरी.

**करंगुट**—स्री. (गो.) एक प्रकारचे भात, साळी.

करगोटा - प. १ कमरेस बांधावयाचा दोरा, गोफ (रेशमी र्किवा चांदी-सोन्याचा ); सोन्याचांदीच्या करगोटचास घागऱ्या असतात व मध्ये पान (शिश्राच्छादन ) असतें. करगोटा सर्व हिंदु लोक घालतात. बडोग्रास श्रावणीच्या दिवशी मराठे मंड-ळींत राखी व करगोटे बांधण्याची चाल आहे. 'खासी व्यक्ति स्त्री असल्यास फक्त राखी व पुरुष असल्यास राखीवरोवर कर-माच्या नांवावर एखादा दिवस भागाऊ पाठवृन वाटणीच्या यादी-करकांड---न. दंड; खांदा व कोपर यांज्यामधील भाग. वर पावत्या घेणे. '--ऐरापुप्र १४.६६९. २ (कों.) रहादगाड-ही सुंभाची असते. [सं. किट+दोरक; हिं. करगदा ] करगोदे बांधणे-बाटणे-(बायकी) मुलगा पांच महिन्यांचा झाल्यावर त्यास प्रथम करगोटा बांधतेवेळी त्याचे समवयस्क अशा चार मुलांस एक एक चांदीचा अथवा रेशमी करगोटा साखर भर-लेल्या ( चांदीपितळेच्या अगर खोबऱ्याच्या ) बाटीसह देण्याची चाल आहे.

करप्रहण---न. पाणिप्रहण; स्त्रप्त; विवाह. 'स्वकरप्रहणो-करकेतन, कर्के.तन-- न. एक रत्न. याचा रंग रक्त किया युक्ता त्या दोघांलाहि केशिनी कन्या।'-मोसभा ५.९५.

करजणी-की. हाक्षाची एक जात. [करवणा प्रदेशावकन]

कंरचकर, करचकर, कंरजकर, करजकर, करज<sup>,</sup> शार—पु. हत्यारे करणारा; शस्त्रकार; शिकलगार. कारंचकर केंरट≔एक रति किंवा एक आणा, पूर्वी हा ३५ घेन बरोबर पहा. –शिल्पवि ६०९. [सं. ऋकचकार]

व लहान तरवार.

बंगरे आटवितांना ढवळण्याचे, पदार्थ खाली वर करण्याचे साधन, [सं. करस्थ; हि. कर्छा]

करज-(गु.) कर्ज पहा. -मीज २.६.१९३०.

करज. करंज--पु. एक झाड. याच्या वियांचे तेल जाळण्या-साठीं उपयोगी व औषधी आहे यास कड़ वास येतो. -शे ११. 99४. [स. करंज]

करज, करंज — ५. मुद्रांचे झाड; करंडी पहा.

करज-न. ( हातापासुन उत्पन्न झालेल ) हाताच्या बोटाचे नख. 'श्रीरमाकुचयुर्गी करजांचे, बालचंद्र करिती कर ज्याचे।' -पार्थभाग्य (वामन) १०. [सं. कर+जन्]

करजतकाळ, करझतकाळ-- पु. अति भयंकर मनुष्य, प्राणी, वस्तु, करदनकाळ. [ सं. कृतांत+काळ; कदन+काळ ? ]

करजलपुतळी--श्री. दिवा व काजळ लावलेल भांडें घेऊन शकन पाहण्याची तऱ्हा. करपुतळी पहा. 'करजळ पुतळ्याते नित्य चोह्न पाहे. ' -सारुह ६.८६. [सं. कज्जल+पुतळी]

करजी, करंजी-सी. १ करंज झाडाची शेंग; बीं: इ०. २ एक झाड. ३ ( करंजाच्या शेंगेच्या आकाराचें ) एक पकान्न. रवा तुपांत परतून तो भिजवून त्याची पापडी करून तींत खस-खस, खोबरें परतृन व त्यांत साखर मिसळून तें पुरण भरतात, नैतर तें कांतून तुपांत तळतात. [सं. करंज; तुल० सं. करज= नख; का. करची-जी. करचीकाई ]

करजुर्चे - कि. (गो.) फार वळ पाण्यांत राहिल्याने सर्व भंगास सुरकत्या पड्डन आंखडणे.

**करजेल. करंजेल**—न. करंजाच्या बियांचे तेल. सि. करंज+तैल]

करंजेळी---स्री. केळीची एक जात.

करट--- पुन. कांकडीच्या जातीचे एक अतिशय कडु फळ; याच्या आंतील मगज काढून टाकुन सालीचा पणतीसारखा दिवा लावण्याकडे उपयोग करतात; कड्ड कारंटें; करवट पहा. [सं.]

करट, करंट—न. अतिहाय आग होणारें गळूं; उठाणुः उबाळ्. 'स्तनमान काय पावे जरिहि उरीं वृद्धि पावलें करट ' मोकर्ण २८.३३. [सं.]

२ कावळा; काक. 'परि तुं वरटेसि करट नीच कसा मान्यकाय लागणे. म्ह ० पोरास जेवुं सांगे वाटींत तों पोर जेवी करटींत. होशील।' –मोविराट १.१३२. [सं.]

कॅरट--पु. १ हिरे वगैरे तोलण्याचे बजन-परिमाण: एक असे, पण हर्ली ३६ प्रेन बरोबर मानितात. २ सोन्याच्या **करंचली, करांचली—स्री. (हि. ) एक प्रकारची सरल शुद्धतेनें परिमाण; आपल्याकडील शंभर नंबरी सोनें २४ कॅरट** बरोबर समजलें जाते. एखाचा २४ भाग सोन्याच्या तुकडवांत जर करछा-छी-पुली. (हि.) उलथण; हलबाई लोकांचे द्ध २२ भाग शुद्ध सोने व २ भाग इतर हीन धातु असेल तर ते सोने २२ कॅरटचे आहे असे समजतात. [सं. रिक्तका, रित=गुंज; अर. किररात=एक बी; श्री. केरातिओन. इं. कॅरट; फें. कॅरट: इटा. कारातो: पो. स्पॅ. किलाते 1

> करंटपक्ष--किवि. कर्मीत कमी; किमानपक्षी. [सं. करट+पक्ष] करंटलक्षण-न. दुर्दैव किंवा अनिष्टमुचक चिन्ह, खुण, गुण. 'सुचित करुनी अंतःकर्ण। ऐका करंटलक्षण। '-दा १९.३. (सं. ] –िव. दुरैंवी; अनिष्टमुचक चिन्ह दाखविणारा.

करंटवली-लें-करंदुली, करंटोली, करंटोल पहा.

करटा, करंटा-वि. १ देवहीन: दुर्देवी; कमनशिबी; हत-भागी. 'नव्हेसी वीरवृत्तिलाठा । अति करंटा नपुंसक । '-एइस्व ६.४२. 'पालथा घट करटा जन।' -यथा २.७५५. २ कंगाल: दरिद्री; कृपण. ' त्या सुखास लात माह्न । जात आहे करंटा ॥ ' -नव २१.११८. ३ (व्यापक) भिकार; ओसाड; नापीक; धन-हीन ( गांव, देश ). ४ निष्फळ; बेफायंदशीर ( मनांतील विचार, बेत, कल्पना, शक्कल ६०). ५ नास्तिक; उदासीन. 'धर्माविष**र्यी फार** करंटा।' – अमृतराय ५२. ६ फप्तगारा; निष्कळ होणारा (उपाय इ०) [ सं. करट ] **करंट्या कपाळाचा, हाडाचा**-वि. **दुरैंवी;** भाग्यहीन: कमनशिबी. करंटापोपट-पु. बोलक्या पोपटाचे गुण ज्यांत नाहींत असा पोपट; रानपोपट; कुरक्षणी पोपट. •**बांगडा**-पु. समुद्रांतील बांगडा नांवाच्या माशाचा एक प्रकार.

करटो, करंटी—स्री. लहानसें करंट, गळूं, प्रटक्की (पुनानें भरलेले क्षत ). 'त्या दुर्गेधीला तोंड प**इन करट्या**च्या **रूपानें** म्हणा...पापी म्हणून बोट दाखवितां येत नाहीं. '-भाऊ अं. २, प्र. १. [करट-करंट शहाचे लघुत्वदर्शक**रूप**]

करटी-9. हती. 'की काल व्याल करटि-घोटक-भट-भेक खावया सुटले। '-मोभीष्म ३.५९. [सं. करट=हत्तीचे गंडस्थळ; करटी=हत्ती ]

करटी, करंटी, करवटी, करवंटी, करोटी—स्री. १ डोक्याची, कपाळाची कवची. २ नारळाची कवची; सगळी, अर्धी कवची किंवा तुकडा; कवचीचें केलेलें पात्र; नरटी; नरोटी. कर-वंटीचीं बटणें करतात. हिचें तेल गजकर्ण, नायटे यांस लावतात. करट-पु. १ मृताच्या अकराव्या दिवशीं करावयाचे श्राद्ध. [सं. करोटी=कपाळाचे हाड ] करोटी हातांत येणें-भिकेस **करदुलग्यां---**( कु. ) दाह्न.

करदुलें, करंदुली-ल, करंदोली, करटोलें-सीन. करडणें-कि, पांदुरकें, भुरकट, करडण रंगाचें होणें. 'तेव्हां एक वेल व तिर्चे फळ. ही वेल पा६ हात पसरते. हीस आषाढांत करडेजे काति। डोळे कोंदनी जाती। सुढाळाणाचे भाव काढती। फळें येतात. फळाचा रंग हिरवा असून वर कांट असतात. फळांची जाउनी टवकेपणें।'-ब्राप्र ८२३. [करडा] भाजी करतात. यास कांडली, कंटोली, रानकारलें म्हणतात. -शे ९.२६१. [सं. कर्कोटकी; ग्रु. कंटोला]

करटे -- न. कवची; पाठ. 'चालतेयां दळाचेनी भारें। कुर्माचे करटें कसकरें। '-शिद्य ५४०. [सं. करोटी ]

करटे खाणे--न. वाईट अन्न; कदन्न; भाजीभाकरी. [सं. करट ]

**करंट राक्षण--न. अभाग्यरक्षण; करंटरक्षण पहा.** 

करह-की. एकदांच घरटींतून भरहन काढलेले किंवा एक दांच घाव लावलेल भात; वरील टरफल निघालेला तांदूळ; भरड, ताटर झालेले (केस किंवा शरीर ) [का. करड ] भसडी तांदृळ. [का. करडु=भरड] • कादणें-कि. भराभर करें-तरी उरक्णे, अव्यवस्थितपणे व सपाटचाने काम करणें. [का करड ] भाजणी-स्री. (व.) जाचपृकः छळण्क. 'तुझ्यामुळें जिवाला करडभाजणी आहे. '

करड - स्त्रीन. (कों ) तांबुस रंगाचें, वाईट वास असलेलें एक प्रकारचे खरखरीत धींगरी गवत; कुसळी गवत. -स्त्री केसाचा राठपणा, खरखरीतपणा (करडगवता खारखा). 'केशांचे करड साठर (केंस) का. करड=वाळलेला चारा, गवत]

करड-पु. (व.) उंदराने खाहेला कापूस. [करंडणे]

करंड-पु. १ करंडी; परडी; बुहडी पात्र; विणलेलें, झांकण (गो.) करण. [सं. करंड]

करड अडुळसा-पु. एक औषधी वनस्पती.

करडाई-सी. १ एक पालेभाजी. हें झाड ढोपराइतकें वाढतें, पाने लांबट असून त्यांची भाजी करतात. फुल पिवळधा रंगाचे कडे उपयोग करतात. त्यांस कुयुंबा म्हणतात. फुलाच्या मार्गे बौंडांत बी असतें. त्याचे तेल काढतात व पेंड गुरांना घालतात. तेलाचा जाळण्याकडे व खाण्याकडे उपयोग करतात. -वगु २.१६. —शे ९.२६०. २ एक उपधान्यः करहर्देचे बीं.

करडकांगोणी-स्री. कांगोणीचा एक प्रकार.

**डर्ड बहवून वीं** काहून घेतल्यानंतर राहिलेलें ). [करडर्ड+कुट= दासी '-विवि ८.२,१९. २ झाडाच्या खोडाचा कापून काढलेला गुळीं ]

कर्डणे करंडुणे-अिक. कुरतडणे; चावून चावून भोंके पड-तील, फाटेल असे करणें ( उंदीर, घोडा इत्यादिकांनी वस्त्र बगैरे ) 'दांत लाउनि बळें करडावें '-किंगावि २९. [ध्व ?]

करडा-वि. १ भूरकट; काळा व पांटरा मिश्र असा ( एक रंग ) २ भुरकट रंगाचा; पांढ=या रंगावर काळेव तांबडे टिपके अस-लेला ( घोडा ). ३ अधिवट पिकलेले, काळे पांढरे ( केस). [करडई] करडा -वि. अधवट सडलेला; करड, (तांदूळ) [ का. करडु ]

करडा—वि. तेल न लावल्यामुळे भरभरीत, रुक्ष, राट,

करडा - वि. १ कडक; निष्ठुर; कठोर; रानटी; पक्का ( मनुष्य, जनावर ). २ सख्त; जाज्वल्य; कठिण ( अमल, कार-भार इ० ) ३ भेसळ केल्यामुळे कठिण, टणक झालेले ( लोखंड, चांदी वर्गरे ) [ते. करडु=कडक; म. खरडणें ]

करडा-पु. १( सोनारी धंदा )ठसे उठविण्याचे किंवा खांचा ( हपयाच्या कडेला असलेले चरे, रेघा ) पाडण्याचे एक पटीसारखें हत्यार. २ सोन्याच्या तारेवर रेघा, चरे वगैरेसारखी उठवि-क्षालें. ' -िव. शुष्क (तुळतुळीत नसलेले); रक्ष; खग्खरीत; राठ; वियाची नदी; तरवारीच्या मुटीवर व पृथ्यावर िन्वा बुगड्यांवर अशा प्रकारची नक्षी असते. अवटीवर तार दावून ही नक्षी वटवि-तात. को दणकामासाठी करड्याच्या नक्शी खाच्यांत तार किंबा पट्टी बेटतात. -डाचा आवटी-स्री. (सोनारी ) करडा तयार कराव-नसलेलें किया असलेलें एक पात्र (फलें, भाजी वगैरे ठेवण्यासाठीं)। याचा उसा, यास खाचा किया भींके असतात. **०पटटी**-स्नी. २ करंडा; डबा; कुंकू, दागिने, खारापदार्थ, पानमुपारी, वगरे (गो.) (सोनारी घरा) मोने, चारी वगरे धातुच्या लडीच तुकडे ठेवण्याचे धातूचे, लांकडी किंवा हस्तिदंती झांकणासहित पात्र. पाडण्याचे हत्यार; (नाविक)गलवताच्या बाजूच्या भोवती अस-णाराफळ्यांचा किंवा कळकाच्या कांबींचा (पावसाच्या झडीच्या निवारणार्थ ) लाविलेला पडदा.

करडा-खर्डा पहा.

**करडा अम्मल—**पु. १ कडक सत्ता; कठोर ,निष्दुर कारभार. असर्ते. त्यांत केशरासारखे तंत् असतात. ते वाळवून त्यांचा रंगा [हिं. करडा+अर. अमल=सत्ता ] २ धुंदी; अंधता; सामर्थ्य; उन्माद (एखाद्या कैफकारक वस्तूचा). [करडा+अमल=मादक पदार्थाचा कैफ ]

करडा हात-पु. पराक्रम; जोराची कृति, त्वेषयुक्त किया. 'ल्हान पराई होउनि शुराने करडा हात केला. '-ऐपो ८९.

करंडा-पु १ करंड पहा. 'कां कापूर करंडाचा वेचे।'-विउ करडकूट, करडगूळ--- त. करडईचें कांड किंवा भूस ('कर- २.५१. 'तिच्या पाठीमागृन पानसुपारीचा करंडा बाळगणारी ओंडका, तुकडा. ३ (कों. )केळीचा खुंट किंवा लाकडाचा ओंडका.

ज्यामध्ये पाहिजे तेत्र्हां दुसरा दांडा घालतां येतो.

888.

करवे प्रत्येकी. करडा पहा.

राजी करडी मिळो आंबाडी जुनी। '-ऐपो ३७०.

करडी-वि. १ कठोर; निष्ठुर; करडा पहा. २ (माळवी) पक्की; आवळ. 'परकोराची गांठ चागली करडी घाल.' •कमान-स्त्री. १ भुवयांचे आकुंचन (कपाळास आठी पडतांना होणारे ). २ बकदृष्टि; ऋरता. ॰नजर-स्त्री. वऋदृष्टि; निष्दुरता; कडक पहारा; सक्त देखरेख; गैरमेहेरवानी; अवकृपा; कृग्ता. अमर्जी-स्री. १ खप्पा तिबयत; इतराजी; राग. २ मनोवृत्तीचा कडकपणा, करहे-पणा; निष्ठुरता. [हिं. करडा+अर. मर्जी ]

करडी-करंडी, ढोल-पु. (बे.) एक प्रकारचें चाम ड्याचे रणवादा; करंढोल. [प्रा. करडी=एक वादा; का. करडे= पखवाज; दोन्हीकडुन वाजणारा ढोल]

परिमळाचेनि पवर्ने। विश्व केल करंडी '-मुआदि २७.२०६. शेवटची यादी १. २ देव ठेवण्याची संबळी; वेताचा किंवा बांबुचा झांकणासह लह।न डवा. 'जे परमात्मया शिवाची करंडी ।' –ज्ञा ६.२७३. | करण+सं. कुमारी=कोरफड ]

करंडी — स्त्री. एक झाड; याचे फळ मुदेसारखें असते, म्हणून बुडवृन कपाळावर वर्गरे गंधाच्या मुद्रा लाबतात [ सं. करंड ]

करडं, करडं --- ने. शेळीचं, बक्शीचें टहान पिछं, कोंकहं: शेळीच्या सुमारें तीन महिन्याच्या पिलास म्हणतात. [तुल. का. करणत्रामु । वोसु पाडावा। '-गीता १.२३४२. [करण+प्राम] करडु=ओबड धोबड, करडी=अस्वल ]

करंडुल-न. लहान करंडा; करंडक.

करडे तांदुळ-करड अर्थ १ पहा.

करडेळ---न. करडीचें तेल. [करडई+तेल]

करढोंक-की, करडोक, कडेढोक-- पु. एक पक्षी, कर-कोचा.

करंढोळ-9. ( बे. ) एक चर्मवाद्य; मोठा ढोल; हें दोहीं कहुन वाजवितात. करंडीढोल पहा.

करण-पु. ( भूमिति ) ( कारागिरी ) काटकोण त्रिकोणां-तील काटकोनासमारील बाजु किंवा चतुष्कोणांतील समोरासमो-रचे तिरपे कोनबिंदु जोडणारी रेषा; कर्ण. [सं. कर्ण ]

ंवस्तु; साहित्य. 'म्हणोनि इंद्रियातें आम्ही । करेण म्हणों।' करडा-- पु (पाक.) नारळाच्या खवीपासून तयार केलेली - ज्ञा १३.१७८. २ शरीरावयव; इंद्रिय. 'जाणिजे तेवीं करणें। पोळी, हिला 'सोयची पायडिश ' असेंहि म्हणतात. -पृशि १. सांगती ज्ञान ॥ ' 'भी करणामार्जी चपल मन । तयाहुन सवेग कपिउड्डाण। '-ज्ञा १८.५०६. ३ (व्या.) तृतीया विभक्ति करंडा—प. (क.) (सोनारी) सोन्याच्या मण्यास पाडलेले व तिचा अर्थ. ४ (ज्योतिष ) बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनि, चतुष्पाद, नाग, किस्तुच्न इ० करणे अकरा करडी---स्त्री. करडई पहा. 'कुणास न मिळे भाजी कुणी अहित. ही दर तिथीस सुमारें दोन भोगलीं जातात. यांच्या-पैकी प्रत्येक; अर्घी तिथि. ५ (ज्योतिष ) इष्टशकापासून प्रहादि गणितसाधन ज्यांमध्यें सांगितलें आहे असा ब्रंथ ( शाच्या उलट सिद्धांत व तंत्र ). ६ करणे; कृति; कार्य. ' कैसे वो तुमचें करण। ' जे पुढिलां एओ पाहे मरण।'—शिशु ८२०. ७ (समासांत) करणें; करण्याचा व्यापार. जसें:-पवित्रीकरण; निर्मलीकरण; एकीकरण; शुद्धीकरण इ०. [ सं. क=करणे ]

> करण, करणो-पु. (गो. ) करंडा (कुंकवाचा ). [सं. करंड] १०८ आहेत. २ ( नृत्य ) दोन चारींचा समृह [ सं. कृ=करणें ] करण—वि. (व.) उंच.

कर्ण-पु. (बडोदे) दागिन्यांत उभा लटकता बांधावयाचा, करंडी — स्त्री. १ लहानकरंडा; करंडक; करंड पहा. 'दिन्य'लांबोळया आकृतीचा लोलक वंगरेसारसा भाग. – प्रनि (बडोरें)

करणक्वारी--शी. (व.) कोरफड; कुवार कांडें; कवारपाठा.

करणकु भूं -- न. (सांधकाम) दोन लांकडे एकमेकांत बसवि-त्याला मुदा म्हणतात. मराठे लोक गोपीचंदनाच्या गंधांत हैं फळ प्याची पद्धत, तन्हा (कानाच्या आकाराचे कुसुं कहन) [सं. कर्ण+म. कुसं ]

> करणप्राम-पु. १ इंदियसमूह. २ देह; शरीर. 'कासया हा करणचौकट, करणाची चौकट-- ही. करण इसवाने सांधलेली चौकट. [सं. कर्ण+म. चौकट]

> करणता—स्त्री. साधनात्मकता; साधनीभूतत्व. 'आणि आपण होउनी कर्ता। ज्ञाना आणी करणता। '-ज्ञा १८.४९४.

करणपुतळी--करपुतळी पहा.

**करणफूल**—कर्णपुष्प, फूल पहा.

करणरूप--न. (व्या.) कोणत्याहि धातुचे विधिरूप, अस्तिवाचक रूप ( आहे या अर्थी ) जसें:-मी आहें. तुं आहेस. याच्या उलट अकरण रूप.

करणवाच्य---न. (व्याक.) तृतीयांत नाम. [सं.]

करणा—पु. कर्णा. तोंडानें वाजविण्याचें, पितळेचें, तुतारी करणीगत—वि. (गणित) ज्याचें वर्गमूळ पूर्णीक येत नाहीं सारखें भारभीं लहान व शेवटास मोठें होत गेलेलें एक वाय. तो (राशी). इं सर्ड. [सं.] याचा आवाज गंभीर व खर्जोतील असतो. लांबी सुमारें चार हात. बोरलें तोंड सुमारें टीचभर ज्यासार्चे दंद असुन लहान तोंड, मातीचीं चित्रें ). 'करणीचें कांहीं न मने सज्जना। यावें लागे पायाच्या आंगठपाच्या व्यासा एवढें असतें. चौघडवाचे अखेरीस मना वृद्धांचिया। ' -तुगा २८६३. -चे पागोटें-न. पगडबंदानें करणा वाजवितात. [हिं. करनाई; फा. कर्ना, कर्रनाय्; तुल. सं. ठोकळवावर बांधून तयार केलेल पागोटें (डोक्यावर बांधलेलें कर्ण ] करणा फुंकर्णे-(क.) गांवांतील सर्व लोकांस जेवणास बोला- नव्हे ) ० फूल-न. कृत्रिम केलेल फूल. -चा रोग-ची बाधा-विणः जेवणाचे जाहीर आमंत्रण देणें. 'रामाच्या मुंजींत करणा पु. मंत्र तंत्र, जादुरोणा वगैरेनी उत्पन्न केलेली बाधा. **ःआंबा**-फुंकला होता. ' **करणेक**री-वि. करणा वाजविणारा.

करणाबिदरी--- श्री. एक प्रकारचें नक्षीकाम. (कदाचित् वाघ, घोडा, कुत्रा इ० चें ह्रप घेऊन तशी कृति करणारा मनुष्य. वैदरकडे हृढ असलेलें. ) – देहु ८३. ( नाको )

करणिक-पु. १ कर्णिक; कुलकरणी. [ सं. करणि=लिहिणें, लेखन ] २ श्रीकरणाधिपतीच्या कचेरीतील कारकुन; हे आडनांव कायस्य प्रभूमध्य रूढ आहे. 'मलि मालो दत्त येकु। करणिक।' -चौऱ्याशीचा लेख ( पंढरपूर शके ११९५ )<sup>.</sup>

करणी—स्त्री. (गवंडी काम) गिलावा वगैरेचा चुना, चिखल साफ करण्याचे हत्यार; थापी, [सं. करण=लेप देणें.]

करणी—स्री. एक झाड.

करणी—सी. १ कृति; किया; कार्य करणे; वागणुक; आच-रण. 'बीर उदंड असति परि त्यांला पार्था तुझी नये करणी। -मोकर्ण ४५.५१. 'ज्याची त्यासच फळासि ये करणी।' -चंद्रहास, कीर्तनतरंगिणी भा. १ पृ. ३४. याचा उपयोग कचित करतात जर्से:-हें करणीनें केंक्रं; त्याची करणी वाईट आहे. मह ॰ १ करणी कसाबाची, बोलणीं मानभावाचीं. २ ज्याची करणी त्याला. २ लीला; अलौकिक गोष्ट; याचा प्रयोग विस्मयकारक किंवा लोकोत्तरकृत्यासंबंधीं करतात. जसे:-'ही गोष्ट घडावी असे नव्हते पण देवाची करणी यामुळे घडली '; 'न कळे देवाची करणी। '-ऐपो ३५५. ' विचित्र करणी वदावी।' 'सप्तपाताळा **झा**ली ती करणी ऐकली नाहीं. ' मह ० ईश्वराची करणी, नारळांत पाणी. ३ लप्नांत हंड्याशिवाय वर व तत्पक्षीय मंडळींचा करा-बयाचा मानपान, सत्कार, देणगी (वस्त्र, दागदागिने वंगरे देऊन ). ( कि॰ करणें ) ' हुंडा घ्यावयाचा नाहीं असे म्हणायचें पण करणी मात्र चोपून ध्यावयाची. ' ४ एखाद्यास उद्देशन केलेल चेदक, जारणमारण, मंत्र तंत्र इ० प्रकार; कंबटाळ. 'ते पतिवंचका निर्धारी । सर्व काळ करणी करी । ' -कथा ५.२.४८. ५ अचाट कृत्य; पराक्रम. 'नर करणी करे तो नरका नारायण होगा' 'कळे राजेंद्राची त्वरित शरसंधान करणी।' -र २. ६ (गणित) वर्गमूळ न तुटणारी संख्या, ज्याचे मूळ बरोबर पूर्णीक येत नाहीं तें पद. [सं. क्रू=करणें; करणी ]

करणीचा-वि. कृत्रिमः कृतीचा (राघू, घोडा, मनुष्य बगैरे पु. कलमी आंब्याचे झाड व फळ. •वाघ-घोडा-कुत्रा-पु.

करणीय-वि. करण्यास योग्य, उचित (असे कमें). करणायळ - की. एखारें काम केल्याबहलची मजुरी. [करणें] े परी करणीया अकरणीया न देखा। आपेंपल नोळखा। ' - ऋ ४५. 'ज कां करणीय प्रतिदिनीं '-ज्ञा १८.११५. [सं.]

> करणीसार-किवि. कृतीश्रमाणें; कर्मासारखें. [करणी+ ( अनु )सार ] म्ह • करणीसार फळ=कर्मासारखें बक्षीस.

> कर्णे-अफ्रि. १ उरकणें; उलगडणें; तडीस नेणें; बनविणें; जमविणें; रचणें. २ होणें; घडुन येणें; बनणें ( अकर्मक प्रयोग ). जर्से-मला मळमळ करतें; उन्हाळे करतात; भोवळ करते. 🤰 एखाद्या पदतीने वागणे; एखाद्या पदतीस अनुसरणे. [सं. क-कर्; झेंद. कर्; फें.जि. केर; आर्मेनि. कर; फा. कर्दन् ] ( बाप्र, ) केल केल न केल न केलसे करणे-( एखार काम ) निष्का-ळजीपणानें करणें, कसें तरी तडीस लावणें. (वाप्र.) (प्राप्ति) करून घेणे-एखाद्याच्या-कड्न, द्वारे काम उरकृन घेणे;एखाः याच्या मार्गानें तडीस नेगें, मिळविणें, संपादणें. करून चुकर्णे-टाकणें-( एखारं काम ) पुरं करणें; संपविणें. 'ती तर अस्मा-दिकांना पसंत करून केव्हांच चुकली '-माझी पण तीच गत ( उषाप्रंथमालिका ) ६.

> करणें---न. कृति; कर्म; काम. म्ह० १ करणें थोडें मचमच फार. २ (गो.) करणे थोडें उलवर्णे चढ=करण्यापेक्षां बहबह मोठी.

> **कर**र्णे—शथ. पर्येत; पावेतों; बरोबर; च्या वेळीं; त्यापेक्षां उशिरां नाहीं (वळ दाखविणारें अध्यय). 'आज शारंभ केला तर उद्यां दोनप्रहरांकरणें संपेल. '; 'सकाळींच करूं लागत तर एव्हांकरणें आटोपलें असतें. '

> अर्थ २ पहा. 'समर्थे दुबळवाचे करणेर साजिरे केले.'-सप्र 98.35.

> करतंड—वि. (व., घाटी) खरतंड; खतरंड; कम निश्वाचा; दुर्देवी. खडतर पहा.

तळें। हातवसावें ' -हा १५.२५८. [सं. ] ०भाष-स्री. हाता- केले जिंकृति करद सस्तेह ।'-मोकर्ण ६.९. 'कोची एथील राजा वर हात मारणें; वचन देणें. 'असे वटून करतलभाष । देऊन तुष्ट सामरीन राजाचा करद असतां त्यानेंद्री यावेळीं आपल्या अधि-केलॅ त्यास । ' –नव १५.१७७. ०भिक्सा –की. १ घरोघर जाउन पतिविरुद्ध बंड केलॅ होते. ' –गोमंतक इतिहास ४०.[ सं. कर+दा⇒ जें अन्न कोणी घालील तें तळ हातावर घेऊन तेथच्या तेथेच उभ्या देणें ] उम्या खाणें; अशा प्रकारचें वत किंवा भिक्षा. २ ( ल. ) घरदार नसणें; फटिंग असणें; भिक्षापृत्ति. 'करतल भिक्षा। तहतल वासः ! 'फार कांटे असतात. करवंदाचें फळ पिकल्यावर काळ्या रंगाचें -चर्षेटपंजरी [ सं. ]

करतलामल, करतलामलक, करतलामलकवत् करमई; प्रा. करमइ किंवा करमंद; ग्रु. करमदा; हि. करोंदा] विकिविः ( हातांत प्रत्यक्ष स्थित असलेला आवळा जसा सर्व बाजुंनी पाइतां येतो त्याप्रमाणे ) १ सिद्धः स्पष्टः उघडः ज्याचे कदन+काळ ] सर्व बाजुंनी ज्ञान झालें आहे असे; ज्यास दूसरे प्रमाणाची गरज नाहीं असे. असंशयित ' ' वेदशास्त्राचा मथिताथै। झाला करतला- झाड. [ सं. कदल] मलकवत ।'-एभा ११.१०४९. 'ते करतलामलकसे दृह्मनि दिसले अशेष मंग तीतें। '-मोस्त्री ४.३. २ ( ल. ) अन्गत अस- शेतीचा घंदा करणारा ( मालक किंवा कूळ ). हा शब्द अनेक-लेली; हातचा मळ बनलेली; अत्यंत सुलभ; साध्य (विद्या, कला, वचनीहि उपयोगांत आणतात, जसे:-करदे पाटील. [फा. करद-शास्त्र वगैरे ). 'चतुर्दश विद्या चौसष्ट कला। करतळामळ जयासी कार; सं. कर+दा ] सकळा। '-ह ३१.८. 'महाराष्ट्र व संस्कृत या दोन्ही भाषा मोरोपंताला करतलामल होत्या '-नि ७६५. ३ स्वाधीन; सुगम. 'सारा भूगोल ज्यास करतलामलकवत् आहे त्यास एखाधा २ कठोर शब्दांनी ताडण; दु:शब्द. [ ध्व. ? ] रानांत नेऊन सोडला किंवा त्याच्या हातीं जहाजाचे मुकाणुं दिलें तर काय मौज होईल बरें। '-नि [ कर+तल+आमलक ]

करताल-ली, करतालिका--नपुन्नी, १ (वादा) बाहे-रच्या बाजुने निमगोल व आंतुन सपाट असे कांशाचे टीचभर लांब व तीन बोटें रुंद व दोन्ही कडांना निमुळतें अर्से दोन दोन तुकड्यांचें गोडा पहा. २ कमरपटटा. 'कर्टी ल्यालिसे करदोरा '-वेवी-वाद्य. हें आंगठा व बोट यांमध्यें धरून चिपळचांसारखें वाजवितात. दास भामावर्णन ८. ०तोइणारा-वि. अतिशय कडक तंबाखला ताल धरण्याकडे याचा उपयोग करतात. केव्हां केव्हां मृदंगाच्या म्हणतात. सार्थीत वाजवितात. (सामा.) चिपळथा; झांज. 'नृत्यकृत्य तत्कारतान करताल झुंमकस्या अंतरीं।' –राला ३१. २ टाळी; कामास धरून राखलेला कंगोरा; हा विहिरीच्या तळापर्यंत असून दोन्ही तळहात एकमेकांवर आपट्टन काढलेला आवाज. (कि॰ सुमारें दीड हात अंतरानें ठेवतात. वाजविंग; देंग; पिटमें ). 'अद्भय भजनें अखंड स्मर्गें वाजवि। करदोड़ी—की. शुद्र टोकांचा कमेन्स बांधावयाचा सुती करताळी । ' –एकनाथ पर्दे (नवनीत ) पृ. ४४९. ' कथा अन्वय ंकरगोटा; करदोरा–डा. [ सं. कटि+म. दोग ] लापणिका । नाम घोष करताळिका ' -दा ४.२.१०. ३ चुटकी, चिढकी. (क्रि॰ वाजविण ) [सं. कर+तल, ताल; ग्रु. करताल ] तात्पुरता सोपा; दोरशाळा. •धर्ण-हातांनीं ताल धर्णे; सांथ कर्णे.

करतकीचा कांदा-वि. ( श्रेशार्थाने ) करणारा; कर्तत्व-बान. 'गाडे घोडे गाई महैशी बैल भादणचुरी । करतुकीचा कांदा करंडे ] तिनवां येतो भौगावरी । '-पला ८१. [सं. कर्तृत्व ]

करत्-तः गो. करत्व ]

करतल-पु. तळ हात; हाताचा तळवा. 'प्रत्यकृबुदी कर- करव्-िव. कर वेणारा; मांडलिक; 'पांचाळ, कुलिंद, ऋषिक

करंद, करंदी--श्रीन. (कु. राजा.) करवंदीचे झाड; यास होतें व रुचकर लागतें. हिरव्या फळाचे लोणचे करतात. [सं.

करदनकाळ-वि. अति कर; करशतकाळ पहा. सिं.

करवळ-ळी---सी. १ एक फुलझाड; कापूरकेळ. २ केळीचे

करदा-3. शेतकरी; जमीन करणारा, कसणारा; स्वतः

करंदा, कारंदा-पुन. करंद पहा.

करदाय, करंदें--- ली. (गो.) १ कटकट; मोठा भावाज.

करदावर्ले-- न. एक प्रकारचे गवत; याची फुले पिवर्ळी अस-ंतात. करंदोळ पहा.

करंदी चौकट--स्री. जोड चौकट; दुहेरी चौकट.

करदोटा-डा-रा, करघोटा-डा--पु. १ कडदोरा, कर-

करदोडा-- पु. (ना.) बांधीव विहिरीत उतरण्यासाठी बांध-

करदोडी-री-सी. मोठाले दोर वळण्यासाठी तयार केलेला

करदोंडी--की. एक प्रकारने झाड.

करंदोळ-न. (बे.) एक प्रकारचे गवत. करवावले पहा [का.

कर न कर, कर न करी, कर ना करी, कर न करत्त-की. (वे.) पराक्रम; कर्तेपणा. [सं. कर्तृत्व; हि. कन्या-नि. १ जे करावयास पाहिजे ते न करणारा व जे करा-वियास नको तें करणारा असा (मनुष्य). २ हृद्दी; तेढा; तंडेक; अकरनकर, 'हा तुझा करनकरी स्वभाव तुक्या मावशीला आव- ८३३. ५ कही होणे; दु:ख पावणे. 'तसें तत्सींदर्ये रितमदन **ब**ला नाहीं. '—बाळ २.७७. ३ (गो. कु.) परोत्कर्ष न साह∙ णारा. [ करणे+न करणे ] इह • करनक=या चा वसा=करनकरेपणाचं | कारे=जळणे, भाजणे; तुल • सं. कृप्=दुर्वल होणे ] वत; वरील प्रमाणे वागण्याचे वत, प्रकार, तन्हा. ' आयर्लंद जिंकल्यापासून आजपर्यंत इंग्लंदने तेथे नुसता करनकऱ्याचा वसा वाल् । ' -सारुह ३.७३. [सं. कर+पत्र ] चालविला भाहे. '-आयर्लंदचा इतिहास.

करनाटक-पु. एक देश; कर्नाटक पहा. [सं. कर्णाटक; का. करि=काळा+नाडु=प्रांत ] • ओस प्रष्ठणे-बहिरे होणें; बिधरत्व पावर्णे. [सं. कर्ण=कान]

करनाटकी-वि. कानडी (भाषा, मनुष्य वस्तु, इ०).

करप-पी-पुनी. १ शिजवितांना करपेलें, काळे होऊन भांडचास चिकटलेलें अन्न, पदार्थ. २ अति उष्णतेने जळलेलें किंवा बाळलेले पीक. [करपणे]

करप-न. (रा.) कठिण पदार्थाचा धार असलेला तुकडा (काच, शिप, दगड, खापर, कालवें वगैरेचा); कपरी. [सं. कुर्प= दगड, खडा; म. कडपा, कपरा ]

करपचंद--पु. (गो. सोनारी )घड्याळाची सांखळी; छडा. करपंजी, कयपंजी-की. (गो.) हातांत धरावयाची मोटी पणती.

करपर--वि. १ करपलेलें; अधेवट जळलेलें (अन्न, भात भाकरी ). २ जळका; जळकट (वास). ३ अजीर्णामुळे घशाशी बेणारें दुर्गधयुक्त आंबट ( ढेकर ). [का. करि=भाजण, करपणें; [करपणें ] करकु-करिकु=भाजलेले, जळलेले ? ]

करपट-न. वस्राचा फाटका तुकडा;फडकें, 'जेविं करपट- करप पहा. [ कडपा ] **श**र्ते कृशान । विकसिजे जैसा । '-कथा ३.१६.१. [सं. कर्पट= **ज्ञ**ने कापडी

करपट-पु. (कु. ) आकिस्मक भेणारा, तुफानासारखा वारा ष पाऊस.

**करपटसङ्घा, करपटड्या**—वि. भौष्टिक अन्न अथवा पदार्थ सेवन केले असतांहि जो पुष्ट होत नाहीं असा ( मनुष्य ). [करपट+सडणे]

करपटाण-स्त्री. करपलेस्या अन्नाचा वाईट वास, वाण. [करपट+श्राण]

करपणें -- अकि. १ भाजणें; जळणे; होरपळणें; भाजून निर्-पयोगी होणें (अन वगैरे). १ कडक यडी किंव। उन यामुळे नष्ट होणें; नासणें ( होतांतील पीक, झाडें ). ' फळतीं झाडें करपती । ' ( मेंढी. ) 'ही मेंढी करपी आहे. ' -दा ३.३.४६. ३ म्लान, निस्तेज, दुबैळ होणें ( भय, शोक इ० ( शरीर ). ' स्पर्श्चे जालेमां कमळांचा । ततु करपतुसे । '-शिशु लावृन त्यावरहि पाहतात; कजलपुतळी. [ कर+पुतळी ]

चित्तीं करपती।'-विवि ८.९.२०. [का. करकु, करपु; का.

करपत्र---न. करवत. 'किति दिस करपत्री आपटा जीव

करपळुब-पु. १ (काव्य) हाताचा पंजा; हात. 'पहात करपत्रवां जंब सरळा। '-ज्ञा ११.२१५. २ हाताने खुण करणे; पालवर्गे. [कि॰ करणें ] [सं.] करपल्लवा, करपल्लवी भाषा, (अप.) करपालची-स्री. अकारादि वर्ण हाताच्या बोटांवर बसवृन्द्या संकेताने भाषा बोलणे; खुणांनी बोलणे; गुप्त, गृढ भाषा. (क्रि॰ करणे). नेत्रपालवी नादकळा। करपालवी भेदकळा । ' -दा ५.५.२७. 'माझ्या मुक्या मनाची करपह्नवी आपल्याला समजेल का १'—भा १०७.

करपविण-अित. १ करपण प्रयोजक. अम्र शिजत असतां जाळण, भाजण, काळ करणे. २ जाळणे; नासणे; कोमविणे (झाड, पीक इ०)

करपक्ष्म प्राणी-पु. पंख हेच ज्यांचे हात आहेत असे प्राणी (वाघुळ, पाकोळी वर्गरे ).-प्राणिमो २३.[सं. कर्+पक्ष्म+ प्राणी ]

करपा-वि. करपट पहा. 'करपा ढेंकर. '

करपा-पु. जळका; बाळलेला तुकडा, भाग: करपलेला भाग.

करपा-3. (गो. कों.) चपटा, सपाट व पातळ शिपला.

करपा- ५. द्राक्षावर पडणारी एक कीड, जंतु. [करपणें ] करपा-पु. काळ्या रंगाचे पूल येणारे एक झाड. -नाको.

करपात्री-वि.कर (हात) हैंच ज्याचें (भोजनाचें) पात्र आहे असा (परमहंस); करतलभिक्षाशी; जोग्यांचा एक वर्ग. 'परमहंस करपात्री ' - वेसीस्व १२.६१. [ सं. कर+पात्र ]

करपी—स्मी. १ जळणें; नासमें; सुकलेली, वाळलेली स्थिति (पावसाच्या अभावामुळें पीक इ० ची). (कि॰ पडणें). २ ताप, भूक वंगरेमुळे पोटांत पडणारी आग. (कि॰ पडणें), ३ भांडयाच्या बुडास लागलेली जळ, मस, काळेपणा. ४ करपळेले अन्न. [सं. करपणें ]

करपी-वि. (जुनरी) दोन्ही गालांवर पांढरा रंग असलेली

करपुतळी-की. कांश्याच्या थाळ्याला काजळाचा लेप मुळें ) बाळणें; सडणें; निस्तेज होणें. 'स्वास्थ्य पावे करपलिही लावून त्यावर दिव्याच्या प्रकाशांत शक्का किंवा भविष्य पाह-सती. ' -मोरा पू. १९. ४ खंगणें; दु:खार्ने, विकारार्ने क्षीण होणे ण्याची एक रीत. कोणी हाताच्या आंगठवाच्या नस्नास काजळ

करपुष्कर--न. (करकमल) १ हाताचे अग्र; बोटें. २ (काव्य) हत्ताच्या सींडेवे टांक. 'घे इक्ष वारण जसा करपुष्क राने । श्रीराम चाप उचली करपुष्कराने ' -वामन, सीतास्वयंत्रर ३२. [सं. कर=हात+पुरकर=कमल, पुरुत ]

**कर्**ग्**छ**—न. तळ हाताचा मागचा, खालचा भाग; हाताची बाठ धरलेला आंवा. पाट. [ सं. ]

**कर ोल**—न. मऊ व चांगलें, गुरांनी खावयाजोगें एक फोडणीस उपयोगी पडतात. करवील पहा. प्रकारचे गवत.

टशाची पट्टी.

करफाय--पु. सरदा. 'चार करफाय व जवखाईचे मुळ वारीक कहन करडईचे तेलांत भाजून मिळवन केंस गेले असतील तेये हाताचा भाग. ५ हत्ती, उंट किया इतर पशंचे लहान पिछं; क्षावार्वे. १ - अक्षप २.३०४. [फा.]

करंबर--स्त्री. १ एक प्रकारची चटगी; आर्के धुवन त्यांत फोडीस मीठ, मसाला टावृन केòलॅ टोगचें. [सं. करंभ≕मिश्रण, वारंवार ।' [सं. कर+भार, शान ] दध्योदन, मिश्र पदार्थ, खाद्य ]

करवड-बाड--ली. गुरांनी खाऊन उरलेला व तुडविलेला पर्क, करमूषण । '-रामानी सृताळी [सं. कर+भूषण] कडरूपाचा गाळ: कडबड पहा. 'जात्रयासवे आर्ले घोडें। दाणा देती करवाउँ।' –भावार्थ रामायण, किञ्कि ११.१०४.

**करबद्वणे--अ**कि. खरबडीत होणे, करवडणे पहा. कर्वडी--भाउताचा एक प्रकार. -शे ७.१७.

करवंदी--- जी. कर देण्याचें बंद करणें; सरकारी कर (शेती व प्राप्तीवरील ) न देण्याबद्दलची चळवळ. 'अलाहाबाद कांग्रेस मध्ये करवंदी, जंगलसत्याग्रह वर्गेरे टराव पास झाले. ' –के ३१.। ५.१९३०. [ कर+बंद ]

**करचपाग**—न. (को.) मासे धरण्याचे एक प्रकारचे जाळें. [ करब=? +पाग=जाळें ]

कर बल--न. (वे.) मुमलमानांच्या मोहरमांत हिंदुंनीं काढ-लेले मेळे; लेजिमीचा खेळ. [ अर. करवला=हुमेनचे मृत्युस्थान ]

कर्बल -- स्त्री. एक झाड. हे झाड मोर्टे असन यांचे पान मोठे हात-सब्बा हात लांब असते; करमल पहा. 'न पाहाता सबेलें। **माननसरोवरीची कम**ें । आणिजेती करंबाळे । ग्रंडालौनियां। ' -शिश ७८६.

करंबुटी -- की. १ (को.) लहान, दिरवा, कच्चा, न पिक्रलेला, **आंबा:** आंब्याची कैरी. २ खारांत मुरलेल्या कोंबळया कैन्या पद्दा. [कर≕काळा+अंखुटी]

शको. २. १७

कर्चे, करमर्जे—न. १ भाजरेल्या आंग्याच्या बलकांत गुळ व मसाला घालून केलेले तोंडीलावणें; चिचेत गुळ, मसाला घालून के उठे तों डीलावणें. २ ध्वकर पदार्थ घालून भाजलेलें किंवा उकडलेलें फळ; ६चकर पदार्थ घालून भाजलेला किंवा उकडलेला

करबेळ, करबील--पु. (गो. ) एक झाड. याची पाने

करंबेळ--९न. एक झाड व त्याचे फळ. हे झाड सह्याद्रीच्या कर का - की. (खा.) (सोनारी) आगठवा वर्गरेक्या उतारावर होते. याचे छ कड इमारत कामास उपयोगी असते. करंबेळे--न. लोणच्याचा एक पदार्थ; करंबें पहा.

> कर म--पु. १ मनगढाणासून ोटांच्या मुळापर्यतचा तळ-छावा. [सं.]

करभारः करभाग-ए मांडलिक राजाने सार्वभीम राजास मीठ, हिंग घालून वाट्न दहांत कालून केलेली चटगी. २ अवळ- यात्रयाची खंडणी; कर. (सामा ) खंडणी, कर. (क्रि॰ घणें; वणें; काठी, केळफूल वर्गरे पदार्थीत हिंग, जिरें, सिरें, अमयल, सीठ वसविगें ). 'श्रीनंतांस करशार डउन आले शरण रिप्न पृथ्वी-घालन बांद्रन केलेली चटगी. ३ ( कु. ) आंवा, काज यांच्या वरले. । '-ऐगो १९८. सर्वे गय देती कारमार । कर जोड्रनि

**कर्भपण** —न. हातांत घाट वयाचे (त्नज़दित कडें. 'पिवळें

करम-न (हिं.) नशीय; देव; कर्म पहा. [सं. कर्म]

करम, करमकंद, करमकल्ला, करमकांदा, कर**म**॰ गड्डा, **करमाचाकांदा, क्षरमभाजी**—न.पु.स्री. कोबी; पान-कोबी [फा. करम्, करंब् ]

कॅरम--पु. एक टिकल्यांचा खेळ. यांत एका फळवावर दोन रंगांच्या ९।९ टिकल्या व एक राणी टिकली असून त्या दोन वाजूंक्या गडवांनी आपभाषल्या रंगाच्या टिकल्या कीपऱ्यांत अमलेल्या खिशांत घालावयाच्या असतात. हा खेळ कलकता येथील कार व महलानोविस कंपनीने प्रचारांत भागला व स्यांच्या भाग्राक्षरांवह्नव त्यास नांव पडर्डे. • बोर्ड-पु. टिक्ल्यांचा खेळ खेळातयाचा, चार खिसे असढेळा चौरंग.

करम-फर्माय-मुख्छिसान-वि. (फा.) स्नेह्यावर कृपा करणारा ( पत्रव्यवहारांतील एक मायना )-रा ३.४५१. [फा.] **करमर**—स्त्री. करंबट पहा.

व.रमणूक, कईमत-न्ही. १ (काव्य) आनंदाने, सुखाने काळ घारुविण; मनोरंजन; रमणुक. २ खेळ; मौज; आवडता उद्योग; कीडा. [करमरें।]

करमण — उक्रि. आनंदांत, सुखांत, मौजेंत, चैनींत काळ ' आणि करंबुट्या रायर्ती । ' -मसाप २.२४. ३ चटणी; करंबट | पारुविण; भानंदीत सुखांत, काळ जाणे. . ' मला करमत नाहीं. ' [सं. ऋम्=जाणे; ऋमण]

**करमर्जा**—अकि. एखाद्या क्षारांत फळ वर्गेरे राहिल्याने त्यास, याची एक बाजु हातांत घरून दूसरी बाजु पाण्यांत टेक्यून मधील किंवा फार वेळ पाण्यांत राहिल्याने हात पाय वंगरेस सुरक्तया पहणे: आकस्पें; चिरमुट्णे; चिरम्या पडणे.

करमर-स्त्रीन एक झाड व त्यास येणारे फळ; करंबळ; **करमख**; याचे पान आंवळवाच्या पानासारखें परंतु थोडें | ण्याची (काढण्याची ) कृति; काटलणी. स्हान असर्ते. फळ लांबट असुन त्याच्या पाऋळचा थोड्या वर भाकेल्या असतात. फळांचे लोणचे करतात. –शे ६.२२. लॅ. करणें; काटलणें. **अब्हरोआ कॅरम**वोला. [सं. कर्मरंग]

**करमरा**—िव. आकाराने करमराच्या फळासारखा (कांचेचा, वर कांटे असतात. लांवी सुमारें दीड हात असते. सोन्याचा वगरे मणी); बाहेरून फुगीर करवे असलेला मणी. जव्याचा (मणी). [करमर]

**करमल-ळ--**न. १ कमरक; करमर; एक आंबट फर्टे येणारे झाड व त्याचे फळ. लॅ. ॲन्हरोभा कॅरमबोला. **२** कर-बेला; एक मोटें झाड; याचीं पानें मोटीं व लांबट असतात. लॅ. विलेनिआ पेटाजिनिआ.

करमलवाल-स्त्री. (गो.) भाजीच्या उपयोगी पडणारी एक वेल.

**करमाला**—स्री. माळेप्रमाणें बोटांचा उपयोग करणें; जप-संख्या मोजण्यासाठी उपयोगांत आणलेली उजन्या हाताची बोटें (त्यांची पेरें). करांगुलीचीं तीन पेरें, तर्जनीचीं तीन पेरें व मधील दोन बोटांचीं मधल्याशिवाय दोन पेरें याप्रमाणें दहा पेरांची ही माला होते. [सं. कर+माला]

**करमीन--**9, एक प्रकाचा मासा (हा शब्द चुकीनेहि तयार झाला असेल. कारण यांच निरनिराळे पाठभेद आढळतात ). 'शुशुमार घडियाळ मत्स्य मगर। कूर्म करमीन जळविखार। ' -सुआदि २९.७७. [ कर ? +मीन; का. कर≔वरिष्ठ, महत् ]

कर्मुइ--सी. कळा. -शर. करमंचं -- कि. (गो.) मिठाच्या पाण्यांत भिजणें. करमणे

पहा. [स क्षार+मुच्?]

करमोड-9.(व.)तापाची कसर; अंग मोडून येण. 'तापाचा करमीड येतो. ' [ कर+मोडमें; गु. करमोडिया=गुरांचा एक रोग ] करमोडी--स्री. (वांई.) एक वनस्पति.

कर्ल-स्त्री. (चि.) तांट्ळ, सावे, नाचणी, राळा, वरी यांच्यावरील टरफरः ( विशेषतः ) बारीक तुष. [ सं. ]

करल-वि. (कु.) रोड; अशक्त: कमी दूध देणारी (म्हैस) कर्ल-वि. वरड: मुरमाड (जमीन).

साधन. बार्गेत नारळी, केळी, पोफळी यांना पाणी शिपण्यासाठी [ ? ] याचा उपयोग करतात. हैं पन्हळासारखें असन कमानदार असते. **बास हातकरलें म्हणतात. पायकरल्याची दोन्हीं तोंडे दंद असतात. | २ फळांचा घड. ?** 

भागास गुडध्याने धका देऊन पाणी उडवितात. 'करल्यान पाणी उसाप. ' [तुल० हि. करवार=विहिरीतून पाणी उपसण्याचे साधन ]

करलावणी--स्त्री. ( कृ. ) चिचेपासून चिचोके वेगळे कर-

करलावर्णे—कि. ( कु. ) चिचेपासन चिचोके काढणें, वेगळे

कर्ली-स्री. ( कों. ) पांढ-या रंगाचा मासा; याच्या अंगा-

करली-सी. एक प्रकारचे गवत.

करली—वि. (कुलाबा) आखुड.

**क.ए**ले---करली पहा.

करंबजी-जें---स्रीन. एक औषधी वनस्पति.

करवंजी —(क.) करंजी पहा.

करवंजें---न. पाण्याचा फवारा; कारंजें पहा.

करवट-- 9न (काव्य) एक कड़ फळ व त्याचे बी, करट पहा. 'जैसे भाजिले करवटें । तेण क्षुधा न घटे ।'[सं. करट ]

कर्वट---स्री. (ना.) एका कुशीवहन दुसऱ्या कुशीवर वळणें [ हि. करवट ]

करवरणे - अकि. (ना.) एका कुशीवर पडणें, निजणें. [ हिं. करवटना ]

करवर्टा, करवंटी, करोटी—स्त्री, नारळावरील कठिण क्ष्वचः, नरटीः नरोटीः ( वाप्र. ) **हातीं करवंटी देणे**-भिकेस लावर्णे. [सं. करोटी ]

करवड--सी. १ खरवड; दूध वगैरे पदार्थ तापविले असतां भांडयाच्या तळाशी बसणारा खरबहुन काढण्यासारखा भाग. २ ( ल. ) खोडसाळ माणुस. 'ती साऱ्या मुलखाची मेली करवड ! ' [स्तरवडणें]

करवड़ो --- अकि. करकटणे पहा.

करवड़ी, करवंड़ी-- स्री. पोटाची खांच; पोटाची खळगी; पोट. 'बाप करी जोडी लेकराचे ओढी । आपली करवंडी बाळ वृनि।'-तुगा १५८३. [स. करंड ]

करवडी, करवंडा--- ली. समूह; रांगा; जमाव; थवा. 'नदी बाहतां दुथडी। झाल्या प्रेताच्या दरेडी। घोडणें कमठें प्रजी गाढी।गज करवडी महाब्राह ॥ '-एहस्व १०.८०, 'इस्तींपां करली-लें--श्रीन. ( कु. वों. ) पाणी उपसण्याचें लांकडी महित गज करवंडी, असंख्यात पाडिल्या । '-मुआदि ४४.१०३.

क वण-स्री. (गो.) १ फळाची रहान स्राप-फोड-फाक.

करवत--पु. १ (सुतारी ) लाकुड कापण्याचे इत्यारः दंतुरी पातें; अरकस. २ सोनारीहत्यार. -वि. (व.)( ल.) अतिशय गार, थंड. बोट बुडविल्या बरोबर करवतीने कापल्या सारखे वाटण्या इतके थंड 'पाणी फार करवत आहे. ' करबंद पहा [सं. करपत्र] कर्चु, कब्बु≕ऊंस; तुल० सं. खर्व≔लहान. खुजा] ०**पड्णें**र−िक. शरी-रेच्या कांठांत करवतीच्या आकाराची नक्षी; करवती नक्षीचा कांठ. करखता कांठी-वि. ज्याच्याकांटांत करवतीसारखी नक्षी आहे असं ( घोतर, लुगर्डे वगैरे ). आड्या करवत घालर्णे-वाप्र. एखाद्या कार्यास अडथळा करणे; प्रतिवंध करणे; हरकत करणे. जिवाला करवत लागण-असण-अतिशय काळजी लागणे. **अ**सर्णे. **करवतीखालीं धर्णे, करवती घालणे-**अतिशय गांजण, जाचण, जुलूम करणे.

करवतर्णे--- उक्ति. करवतीने कापणे (लाकुड वंगरे); अर-कसर्गे. –शे ७.७ [करवत]

करवती—स्री. रहान करवत. ०सगाम-काटेरी रुगाम पहा. करचती-की. एक झाड; काळा उंबर,

करचंद-दी---स्त्री. एक झाड करंद पहा. -शे ९.२६२;११. ८८. [ सं. करमई-करमंदी; प्रा. करवंदी ]

करबंद---न. १ करवदीचे फळ. २ ( ल. ) ( करवंदाचें फळ फार आंबट शहार आणणारे असते यावहन) अतिशय गार; शहारे आणगारे; गारपगाचे आधिकय दाखविण्यासाटी गार शब्दापुढें हा शब्द योजितात 'गार गार करवंद'( हवा, दारू इ०)

करवंदण-अिक. १ झोंवण्यासारखें, शहारण्यासारखें गार असण; अतिशय थंडगार होणें (पाणी, ताक, इवा, हात वंगरे). [करवंद]

गदा उचलोनि बळें। वीर करवले पाडिती '-एमा ३०.११५. वगैरे हत्यारांखरीज हत्यारे नाहींत. '-चंद्रगुप्त ६१. [सं. करवाल ] 'चाळीस हजार करवल जमले'—ऐपो १०७. 'नामी करवळ भाहे हजुरांत।'-ऐपो २७७. [हि. करोल; तु कराबुल ]

करवला-ली --पुनी, नवऱ्या मुलीच्या किंवा नवऱ्याच्या भावास व बहिगीस लक्षांत विनोदाने म्हणतात. विवाहप्रसंगी कर- मध्यस्थी दाखविणारें. प्रयोज्य कर्त्यापुढें कर्तृत्वबोधक हें अध्यय सुभद्रा वेल्हाळ । चांल सुढाळा उन्मनी । ' –एरुस्व १६.४२. 'कर-ा[ सं. कृ. ] बलीचा मान, सुप्रमन्ना ठेवी घंगाळी।'-वसा ५४. [सं. करक (कलशः)+वान,वतीः म. कन्हा+वला-ली प्रन्ययः]

कौशल्य किंवा कामगिरी. [करवल पहा.]

**करवस्त्र** —न. हातरुमाल; घाण पुसण्याचे वस्त्र. ( **इं**. ) हैंडः **कर**चीफ. [सं. कर+व**स्त्र**]

करव ऊर्णे — कि. (व.) कळवळण; हळहळण; 'हालपाहून मुद्धां त्याचा जीव ऋरवळत नाहीं.'[कळवळणे]

करवा—पु. १ सोललेल्या उसाचा तुकडा; गंडेरी. [का. •कांठ. करवाती कांठ-पु. (विणकाम) धोतर, लुगडें वर्ग- राचा एखादा अवयव मोडणें; तुकडा पडणें; अतिशय दुखावणें; दमणें; थकण. ( कंबर, हात वंगरे ). 'हाताचा, कमरेचा करवा पडला. '

> करवा-9. १ करकोचा; दोरी वंगरे बांधल्यामुळे पडलेला वण. २ लांकुड वर्गरेस दोरी बांधण्याकरितां पाडलेली बाटोळी खांच; अवटी.

> **करवा**— पु. मोत्यास मध्ये खोलगटपणा असर्णे. मोत्यास मध्यभागीं सभीवती पडलेला करकोचा, रेघ. हा मोत्यांत दोष समजतात. मोतीं डोळयासमीर धरलें असतां आंतील बाजुस चिरल्यासारखी रेघ दिसते तिला नर म्हणतात. अशा मोत्यास थोडा खोलगटपणा असल्यास करवा म्हणतात.

> **करवा—पु. नृ**त्यांतील एक प्रकार; कारवा, **केरवा ना**च. यांत वेषपरिवर्तन केलेले असतें. 'त्या दिवशीं गाण व करवा नाच पाहून दरबार फार खुष झालें.' –धर्माजी ९०. [सं. करव ]

> करवाड-डे---न. करबड पहा. ' वोलि जोधळियाची कर-वार्डे। खातां अत्यंत लागती गोर्डे।'-एभा २१.२६७.

करवाद-- ( की. ) त्रास; कष्ट; श्रम. [करवादण ]

करवादणें — अकि. (कु.) त्रासण; श्रमण; कष्टी होण; पिरपिरणें. कंटाळा भाल्यामुळे रागाने कुरकुरणें, पिरपिरणें. अरे, पण झाले काय तुला इतकें करवादायाला '-रत्न ५.४. [ ध्व. कर+वद्-वाद=कुरकुर करणे ]

करवाळ-- स्त्री. तरवार. 'फोडितु करवाळें। काढिती आंतांचें करवल-ळ-पु. करोल; बंदूकवाला घोडेस्वार. 'एकी पेटोळे।'-शिशु १०४८. 'त्यांजवळ धनुर्वाण, परशु, करवाळ करवाळ—न. (क.) सर्पादिकांच्या अगाचा मधला भाग. [ ; ]

करवीं-वे--शभ. (एखाया) कडून: द्वारें-साथन-मागै, वली वधु व वर याच्या पाठीमार्गे हातांत कन्हा (कलका ) घेऊन लागतें. 'दुर्फोडीं करविलीं करतेंज । भीममेना करवी ॥ ' –िशशु उभी रहात असते (सामा ) मानकरी, मानकरीण. 'करवली ८५३. -अम् ७.१२६. 'तुला करवेना तर मुलाकरवीं करीव '

करवीर--पु. १ कण्हेरीचे झाड व फूल. २ कोल्हापूर. [सं.] करबील-(गो.) एक वनस्पति, हिची पाने सुवासिक करवर्ला—स्री. ( हि. ) बंदूकवाल्या घोडेस्वारांचे युष्दांतील असून ती कढींत किया आमर्रीत घालतात. करवेल, करवेली पहा. करवेल-न. (वायदेशी) हरळीसारखं एक गवत. करपेल पहा. -मसाप ३.२४६.

ब मागर्चे भाडवें लांकुड.

केल मुठीचे लांकूड; हमणें. [स. कर+वह]

कर्शींग-पु. (गो.) गोमंतक प्रांतांतील एक झाड.

श्राद्धास ब्राह्मण जेवावयास बसतांना त्यांचे हातांवर घाळतात. 'खाद्य ५ गाडीच्या पेटीवरील भाग. नैवेद्य समर्थ भक्षिती। करशुद्धि देतसे भूपती। —संवि ७.१२१.[सं.]

करस्थापन---न. कर बसविग, लादणें. [सं.]

करसांबळ-ळा-स्री. खरसांवजी पहा.

**करहाट देश---५** कन्हालट; कन्हा नदीच्या कांठचा प्रदेश; कन्हाड व त्याच्या आसपासचा प्रांत. [सं.]

करळ-पु. वाळुमिश्र, टिसुछ दगड; बरड, कड. [सं. करक] **्रह्मागर्पो−**( वार्ड ) पामरीच्या फगाने जमीन जास्त खोल उक⊣ आचमन । सर्वेचि केळे करक्षालन । ' −एरस्व १५.१५६. [से.] रली जाणें.

करळ--नस्त्री. (राजा ) तांद्र व इनर धान्याचे तूस, भुसा, टरफल. करल पहा.

करळ--सी. छिद्र, ( विरळ विणलेल्या रोवळी, सुप, पाडी मोड. अंकुर. यांच्या मधील ) फड; चीर. सिं. करल=वेळ; किंवा कराल=हेर, सघडें ]

खाली घातलेले, अर्धवट जळलेले गवत. २ अशा गवताची [ध्व.] एक काडी.

करळ—वि. (व.) उतरतें; कलतें. 'झोपडीचें छप्पर जास्त आंख यांना जोडणारे दोन बाजूचे खुट. करळ असल्याने पाणी थांबले नहीं.' ०जाणे-होणे-कि. एका अंगाला कल्पें, जार्गे ( जूं. धुरी, नांगर, गाडा, तराजू, तराजूची | लहान बोट; कनिष्ठिका; करंगळी पहा. [सं. कर+अंगुलि ] दांडी यासंबंधीं योजतात ). हा शब्द दोतकरी लोकांत विशेष ह्नद आहे. •धर्णे-क्रि. ( गांगर ) आडवा धरणे. •चालणे-आडवें जाणें, आडवें निष्णें. याच्या विरुद्ध शेव (उभें) जाणें, चारुणें.

**कर-ऋ--काळ्या जमीनीचा** एक प्रकार; हिच्यांत भुसभुशीत-पणा नसून ही फार चिद्धट ससते. हिच्यांतून पाणी झिरपून जात नाहीं. पाणी पडलें असतां हिच्यावर मिटासारखा पांढरा क्षार येतो. हिचे काळा करळ व पांढरा करळ असे दोन प्रशार आहेत. [का. करल=स्वारटपणाः क्षारता. ]

करळ-वि. (व.) महागः कडकः वाजवीपेक्षां जास्त करड=वाळलेला घास, गवत ] ( किंमत ). 'बाजारांत उशिरां गेल्यानें गहुं जरा करळ पहले. ' करळी—सी. मोडशी साल्यामुळें पायांतून येणारे पेटके. करळी-१ गाडीच्या साटीच्या चौकटीचे पुढचे व मागचे ळाकुड प्रलेकी. करवेली पहा. २ (कों. ठाणें ) उमे खंट ज्यांत

करवेली-स्त्री. (कों. कुलाबा) गाडीच्या साडीचें पुढर्च बसवितात त्या दोन लाकडांपैकी वरच्या लाकडास करली स्हण-तात; पिट्यावरील भाडवें लाकड; इरळी, दोन आडवीं लाकडें करवह---न. (व.) नागर धरण्यासाठी मागील बाजूस लाव- (तरशे) दोन लांब तुकडे (घोडी किंवा घोडकी) दी सर्व मिळ्न गाडीची साटी होते. ३ (माण.) बावक ड्या व घोडबाह्या यांच्यामध्ये बसविलेल्या एक हात उंचीच्या व चार बोटें दंदीच्या करशुद्धि — स्री. हातावर पाणी बालणें; हात धुणें. विशेषतः फळगा प्रत्येकीं. ४ (सुतारी) कपाटाच्या नाध्याची फळी.

> करळी--स्री. १ कुरळी; जाळयाचा न विणलेला भाग, धागा, तंतु. [ का. करि=दशी ] २ धोतर, लुगडें वगैरेचा भाग; दशी. [का. करि=दशी]

> क्ररळी-व. करळ दगडांनीं बांधलेली; करळ दगडाची (इमारत, वस्तु वर्गरे ). [करल ]

> करक्षालन—न. हात धुगें; आंचवणें. 'देऊनि कृष्णासि करा, कर, दिया, करा दिव्याचा मान-५ कन्हा पहा. व.रा-पु. (राजा. ) पाण्यावर आहेला तरंग, साय. -पु. जोंधळा, बाजरी वंगरेच्या कणसावरपाऊस पडुन दाण्यास येणारा

**करा--9.** ( गो. ) पावसांत पडणारी गार. [सं. करक=गार] बराकर-रां-किवि. (ध्व. ) दांत खाणे, ऊंस चावणे, करळ-ळा---नपु. कुंमाराच्या भट्टीत कोठें, विटा वगैरेच्या काकडी खाणे यावेळी होणाऱ्या आवाजाने युक्त; करकरां पहा.

करांगळा--पु. (व.) खाचरा(गाडी) चा सांगाडा व

करांगळी, करांगुलि-ळा--स्रो. हाताचे किंवा पायाचे

करांचिलि--स्री. एक आंखुड तलवार; करंचली पहा. [फा. कराचळी]

कराज्ञ -- ग. (कृ.) कर्ज (अप.) ऋण; कर्ज. 'कराज काढलां हां '. [अर. वर्झ]

कराड-पु. १ झटका; आवेश; लहर (ताप वर्गरे विकृतीन येणारी). २ मनाविकाराचा श्लोभ; जोराची लहर; चीड. (कि०येणे.) कराइ-इरी--ही (खान, गु. व.) पर्वताची किंवा नदीची दरड; कडा. 'माहन रीची थोर कराडी।' -एभा १३.५८१.

कराड--न. (कु) सुक्लेळे र:न, गवत. करड पहा. [ का.

व.रं.हर्जे--कि. कुरतहर्णे; करडणे पहा. 'कामकोधाच्या उंदरी पाही । मुळाच्या टार्टी करांडी। '-एभा १०.५१७. ' मुष्कें करांडोनि दशनी । पादहीन करावा । ' - मुआदि ३४.४. करांडण -- कि. (क्.) जून होणें. [का. करडु=करिण, रक्ष]

कराज्ञा—पु. २ (व. घाटी) अंगावर फोड अथवा गळुं पाहिते. '-मसाप २,३९५. २ निश्चय; शाश्वति; टाम मत. 'तुका **झा**लें अमतां येणारा ताप; वणक्रण. ( कि॰ येणें )

बेणें ). २ श्रम; कष्ट. ' उपास कराडीं । तिहीं करावीं बापुडीं । ' इसमांमध्य एकमेकांस व यने देऊन जेन्हां एखादी गोष्ट ठरते तेन्हां -तुगा ६४७. ३ (अव. कराड्या) पेटके; वांब. ( ফি ० थेणें; अशा वचनाला संगनभत म्हणतात व ते संगनभत कायशानें चढणें: ओढणें: उठणें. )

कराडूं--न. शेळीचें पिलूं; करहं पहा.

कराणा-- पु. एक प्रकारची भाजी.

करांतल्यो-स्त्री. (गो.) गमजा; चेष्टा [सं कृ]

करांती-(कों.) एक प्रधारची उपटी गाडी.

करांदा असे दोन भेद आहेत.

**कराप**—न. (क.) १ लोहाराच्या भहींतील जलकर विडा-सारखी अञ्चद्रधातुःकीट. २ सुकलेला पदार्थे. करपपदा [करपण] योजना (हिन्न भाषेत करार या शब्दाचा अर्थवाचक जो शब्द

( अव. ) कराबां. [ सं. कुरबक=तांबडी कोरांटी ]

खुण. '-ऐरो १०९. [ई. कॅराबिन]

येथे करामत दिसे बहुत । मग औरगजेबासी जाणविधी मात । ' हांते. 'कारण जुना करार वाचितात तेन्हां तेच आच्छादन तसेंच -संवि २५ ३६. 'म्हणे करामत पाहं याची।' -रामलाभी. २ नकाढिलेले राहतें.' -करिय ३ १४. -इब्री ८ ७.१३. र खिस्ती सामर्थ्यः 'आपली करामत कोर गराने ल्या पुतल्लयात रूचि केली टेस्टामेट या इंग्रजी इ.च्याचा पर्यायः भविष्यवादासध्य ईश्वर व यंगः; विविध साधनांची जुळवाजुळव [ अर. करामत् ]

बान्; कुराल: हिकमतीचा; शोधक; कल्पक. 'मृत्य न म्हणे त्याने कुमावर आपले रक्त सांहन त्यावर आपला छाप मारिला. मती। '-दावि ४६३. [अर. करामतः]

करामात-नी. महक्क्या 'जे ये समर्थी आपरे येजे गोया करामत्चे अव ]

करार - पु १ ठराव; बचन; बोली; कबुली, 'मन्सवा करार केठा.' -सभासद ३०. ' जमीनच देवास करार कहन दिल्ही है पक्षा; स्थिर मनाचा; टढप्रतिज्ञ. ४ टिकाऊ; तग धरणारा (वस्तु,

म्हणे एका क्षणाचा करार । पाईक अपार मुख भोगी । ' -तुगा ३०३. करांडा-- प. १ (कों.) ओंडा: ठोकळा; करंडा अर्थ २ पहा. ' राजधी नारायणराव घोरपडे यांस पाठवणार म्हणतात, करा-२ (क्.) करांडो; नारळाच्या किंवा केळीच्या झाडाचें खोड, खंट. रांत नाहीं. '-ख ११ ५६६. ३ (कायदा) कायवानें अंगल-कराड़ी--ली. १ शक्ति, जोर, बळ, अवसान. (क्रि॰ धर्णें; दजावणी करतां येईट अशी कसुटायत. (इं. ) कॉटॅक्ट: 'दोन अमलांत आणतां येण्याभारखं असेल तर त्यास करार म्हणतात.' -धका ९२. -वि. मुकर; कायम; निश्चित. [अर. करार्] ०दाइ-पु ठराव; हेखी वचन; हरारमदार. [फा. करार्दाद] •नामा-कराणी—पु. (गो ) मुखत्यार; एजंट. [करण, करणारा ] पु. ठरावपन; कराराचा कागद; कराग्टेख. [फा. करार⊣नामह ] • मदार-पु. १ वचन; बोली; कागद लिहन देणे; अनुसति वंगरे-वहल व्यापक सज्जा. [अर. करार+मदार] २ ( मदारवर जोर करांदा-दें--- पुन. करंद; करवंद; करवंदी पहा. [स. करमर्द] ेऊन योजितात ) खात्रीचे अभिवचन; आणभाक; वेरसंडारा, करांदा-- पुकरंदा. (कों.) एक प्रकारची बेल. हीस जमी विवाक है - बाके, चाके - घडल्याप्रमाण ; बरोबर: अचुकपणे. नीत येणारा केंद्र, व वर येणारे फळ. याचे गोड करांदा व कडु 'करारवाकई हकीकत.' –रा १८ ५३. 'त्यामी माठी–गमस्त्रीचा इतला करारवाक देऊं. ' –रा ६ ६१२. [फा. करारवा केई ]

क.र.र--पु. (स्ति.) देवाची मनुष्यजातीसंबंध केलेली कर ख--न. (कु) आठ पाकळी कमळाच्या आकाराचे व आहे त्याचा अर्थ कापण अथवा वंशन असा आहे ). 'मी मेघात एका पाकळीस मोत्यांचे घोरा असलेले कर्णभूषण; कराबकूल; धनुष्य ठेविके आहे ते तुमच्या माझ्या मधल्या कराराचे चिन्ह समजावं. ' - उत्प ९.१३. ख्रिस्ती करार दोन आहेतः १ जना करार्यान-स्थी. कडाबीन पहा. 'कराबीन बकमार याची करार-9 (खि.) ओल्ड टेस्टामेंट या इंप्रजी शब्दाच, पर्याय; परमेश्वराने इस्रायल लोकांशी मोशे याच्यातर्फे जो करार केला **दरामत**—स्त्री, १ चमत्कार: अदुभुत गोष्ट: नवल. 'म्हणे होता तो. त्यात नेमश.स्त्रायंवधीं बाह्यविधि व नियम लाविले १२२. २ कतेत्व; कौशल्य; खबी: चार्तुर्य, चमत्कार करण्याचे पवित्रशास्त्र या श्रंगाचा पूर्वाधे. **नवा करार**-५.१ (<sup>(स्त</sup> ) न्यू होती. '-विवि ८ २ २९. ३ शुतागृतीची, कौशल्याचा रचना. मानवजाति यामबील ज्या नैतिक सबधाविषयी भविष्य वर्तविलें आह तो संबंध. 'मी इलाएलाच्या घराण्याशी ... नवा करार कराम ना-वि. अंगी करामत असणारा. युक्तिवान् ; चातुर्ध करीन. '-इत्री ८.८. २ येश खिस्ताने मनुष्यांशीं केलेला करार, करामती । कंबाड जाणे ॥ ' -दा ३.९ ११. ' असती दैवत करा- त्यायोगे स्थिस्तावर भाव टेवणारास तारण प्राप्त होतें. ३ पवित्र-शास्त्र या प्रथाचा उत्तरार्ध.

वर,राचा-वि. १ केटेल्या ठरावास जो कधी ठळत नाहीं ( =म्हणजं ) करामात जाली. ' –रा १.१८८. [ अर. करामात् : तो; विश्वासुः प्रतिज्ञा पाळणारा. ' निवडक चाळिस सहस्र बरोबर फीज कराराची। '-ऐपो ३१५. २ निश्चयी; एकवचनी. [करार] क्.र;रा—वि. १ कराराचा. २ निश्वयी; बाणेदार: विश्वास. रंग इ० ), ५ पक्का; भरपूर; खंबीर. [फा. ] ०पणा-पु बाणे द्वारपणाः तडफदारपणाः 'पण जी विद्यापीठे ... सरकारच्या छायसेन्सप्रमाणे चालावयाची तथे ... करारीपणा कोठून नजरेस तील. ' –रा १.५२. [करिणा. तुल० दे. कर्णा=समानता ] पडगार ? ' – टि २.५१७.

करारी-पु. शाक्त पंथाचा एक भेद. हे स्वतः देहदंड कहन घेतात; काली, चामुंडा इ० दैवते भजतात. (सं. कराल=भयंकर. फा. करारी]

करारी-सी. १ वळ; जोर; जोम (कि॰ धरगें; येणें) कराडी पहा २ (राजा.) वचन; बोली. करार पहा.

कराल-न. कोंडा; तूम. करळ अर्थ २ पहा.

कराल-ळ-वि. भीतिप्ररः, भयंकरः, भीषण. 'खवळत रिप्काळे काळकाळे कराळे। ' -दावि २७८. [सं.] • बदन -वि. वरील दांत लांब व खालील आंखुड असणारा (घोडा). [सं. कराल+वदन]

**करालता**—श्री. ( संगीत ) तोंड वासून गाणें. [ सं. कराल ] कराली-ळी--बी. पेटका; वांग; वळ; कराडी पहा. (कि० चढणें; उत्तां; बांधरें ). कराळ्या असा अव. प्रयोग.

गंगोदकाने भरलेला करा ( मडकें ) हातांत घेऊन दवीची पूजा गांवकरी. ३ एखादा घंदा करणारा; काम करणारा; एखादा करतात: ही चाल विशेषतः काशीप्रांती रूढ आहे. कांहींच्या मताने धंयावर उपजीविका करणारा. उदा० भिक्षेकरी; शेतकरी; भाडे-आषाढ व कार्तिक वय अप्रतीस हें त्रत करावें. परंतु अधिक रूढ करी. ४ वाहणारा; बराबर घेणारा. उदा० इटेकरी (राज-आश्वित वय अध्मीच आहे. [कःहा+अष्टमी ]

रोगांपंक्षी एक रोग. -अध्य २.१०९. [ अर. वःहा ]

कराळ जाण-होर्जे--- इरळ जाण पहा.

करि, करो-पु. हती. 'करीतुरंगसमाजें। सेना नाम निफजे।'–ज्ञा १३.१५२.[सं.करिन्] ० **चाम**–न. हत्तीचे कातडे. 'करिचर्म घेतसे प्रावर्ण। न कंटाळें दुर्गधीनें मन।' **०हस्त** (संयुक्त हस्त )-५ (नृत्य ) उजवा हात लतारूप करून ह्या बाजुरुद्भन त्या बाजूरुडे झुलत ठेवणें, तसेच डावा हात त्रिपताक करून डाव्या कानावर ठेवणे. [सं. ] ० हस्तक (करण)-न (नृत्य) पाय अंचित करून डावा हात वश्वस्थलावर ठेवर्णे. उजव्या हाताचा तळहात तर्जनीच्या याजूने आरंभ करून वाहेरून भातल्या बाजूम फिर्वि गे.

**करिणा-ना---९. १ (**वादीप्रतिवादींनी) पंचायतीपुढें दिलेली स्वतःची लेखी जन्नानी, कैफियत. २ वर्तमान; गोष्ट; हकी-कत. 'करिणा कांहीं पातशाहास समजत नाहीं. '-सभासद ३९. विरि+वल ] ३ योग्यायोग्य विचार. 'कांहीं करिणा जाहला.'-सभासद ३८. ४ अनर्थ. ५ प्रकार. [अर. करीना]

करिणा--पु संदर्भ; संबंध. 'आम्ही लोक कोणे करिणेयाचे व मोगल लोक कोणे करिणेयाचे हे रावसाहेब बेहतर जाणत अस-

करि गी--- ही. इतीण. 'अगे गेहारण्यी अमसिल कसी मत करिणे ! ' -मंराधा ३० [सं. ]

करितां, करतां--शअ. १ कारणें; साधीं; स्तव; मुळें; पीत्यर्थ. 'जेग करितां बाणे खुण । सर्वज्ञपणाची । ' -दा २.२.१. २ पेज़ां; हुन 'तेथ वसंतां करता चढावनी । ब्रिष्मिने केली रीग-वगी.।'--शिशु६२१. [सं.कृते]

करिंदा--करांदा पहा.

करियात-द--स्त्री. दहा-बारा खेड्यांचा लहान महाल; यांत कांहीं या महालांतील व कांहीं त्या महालांतील खंडचांचा समा-वेश होतो. कर्यात पहा. [ अर. कर्यतह. ( कर्या=गांव ) ]

करियाद, कर्याद--स्री. (गो.) दाट जंगल व उंच असा पर्वत. [१]

करी--पु. कर पहा. पुतील अर्थी नामांना हा प्रत्यय लागतो. १ मालक, धनि, जवळ बाळगणारा. उदा० पंकेकरी= पैसा जवळ बाळगणारा; घर+री=घराचा मालक; मानकरी=मानाचा कराष्ट्रमी--बी. आश्विन वय अष्टमी. या दिवशीं कुमारिका अधिकारी. २ एखाया गावचा रहिवासी; -चा माणून. उदा० शक्षभर, इटा नावाचे राजाने वापरावयाचे शस्त्र बरोबर बाळगणारा. कराहा-9 घोडवास होणारा एक रोग; ढांस; आंतडवांतील खंळणारा ); पटटेकरी. ५ नुसर्ते कार्य करणारा किंवा उरकणारा. उदा० यात्रेकरी; मारेकरी. करी याचे अनेक अर्थ असून ज्या शब्दांना तो लागतो तेथे तेथे त्याचे अर्थ दिले आहेत. करी हा प्रत्यय बाला या प्रत्ययाप्रमाण बाटेल तेव्हां उपयोगांत आणीत नाहींत. -वि. कर (शहरांच्या नांवाना लागणारा प्रत्यय) चे विशेषः णात्मक ह्रप; संबंधदर्शक; उदा० पुलेकरी≔पुण्याचा किंवा पुण्याच्या होकांसारखा. [सं. क्≔करणे.]

करीं-- शअ. (काव्य)नें; मुळें; योगानें; करितां (तृतीयेचा प्रत्यय). 'ज्याचिया नामस्मरणाकरीं। सकळ पातकांतें हरि हरी।' –एमा ३.५८८. [सं. कृत्वा]

कर्राणा-ना-हर्शकतः वर्तमान. करिणा-ना पहः जाचा महा हा कळला करीणा।'-साहह ३.८ ०**रोखा**-करारनामा, अर्ज.

करीणा-पु. (ना.) कर्तवगारी; पराक्रम

करीयल-न. सेन्यांतील गजदळ; हत्तीं व पवह [सं.

करीर--- पुन. नेपती (तें ) नांवाचें काटेरी झुदुप व त्याचें फळ. 'करीर पुष्प शुष्कही रसार्थ चाखितो तरी।' -कक ७८. [सं.] करीख-शम. (राजा.) कडून; करवीं, करव पहा.

करुण-वि. १ दया उत्पन्न करणारा, पाझर आणणारा ( प्रसंग ). २ दयाळु; दीन; कृपावंत. [सं.] *०रस* -9. नवरसा पैकी एक; दुस≃याची विपन्न स्थिति, प्रियजनवियोग इ० कारणांनी अंतःकरणांत जी कृत्ति उत्पन्न होते ती; दुसऱ्याचे दु;ख पाइन अंत:करणामध्ये उत्पन्न होणारी भावना व्यक्त करणारा रस. 'सांगो नवरस लक्षण । तरी शंगार हास्य करुण ।'-निगा २८५. [सं ]

करुण( दृष्टि)—वि. (नृत्य) दु.ख झाले असतां डोळे अर्धवट मिरतात व बाह्ल्या अध्रपूर्ण होतात व नासाघी नजर लागते तशी ( दृष्टि ). हा अभिनय कहगरसाचा आहे.

करुण, करुणा --पुत्री. दया; कृपा; माया; दव येणें; कीव 'मग जी जलदश्यामा करुगा बसली नवासनावर ती।'-मोउद्योग ७.९५. 'कृपाळुवा परमपुरुषा । करुणा केसी तुज नये ।' -व्यं. २२

करुणाकर-वि. दयासागर; कपानिधि; दया करणारा, कृपा करणारा (परमेश्वर ). 'नाभी नाभी या उत्तरें । कहणाकरें हैं. कॅरज ] शांतवीजे । ' -त्या ११५६ ' जो जगदगुरु करुणाकर । त्यासि भक्त चरित्रं आवडती फार । '-संवि १.१६.

करुणाकीर्तन-न. १ (परमेश्वराच्या) दयेचे व कपेचे वर्णन. २ (ल ) गयावया करणें; काकुळत करणें; दयेमाठीं विनवणी. निल्ब+आदु=पाला ]

करुणांग—वि. नम्र. 'नमन केले साष्टांगी । उभा राहिला करुणांगीं।'-गुच ३५.३१. [सं करुण+अंग]

करुणा भाकर्णे —िक. दुसऱ्यास करुणा यईल अर्थे दीनवाण भाषण करणे; दंशची याचना करणे; काकळ्ल करणे; गयावया करणें. 'देखोनिया अंतसमया। कठणा भाकिती भागीतनया।' ह-११.१४१, 'कहणा अनुतार्पे भाकावी ॥' -संवि ३.६५.

करुणारस-करणस पहा.

करुणास्वर—पु. दीनवाणा, करुणेचा, काकुळतीचा शब्द. [ <del>सं</del>. ]

करणाळा-वि. दया, करणा करणारा; कृषाञ्च. 'जरि तूं करणाळा गोसावी। भणौनि विटसी ना। १-१६ ५२. [सं. **कर**णा+आद्धच ो

करू-वि. करणारा. उदा० यात्रेकसः; बिन्हाडकसः; होतकरू 'पूर्त हे शुभलक्षगी रत सदा धर्मेक्द रक्षणीं।' – आसीस्व १८. [सं.कृ]

करून --शभ, १ कडून; कश्वीं; मुळे; योगाने (साधन, कारणी मृत, मार्गदर्शक या अथी). 'क्षेमे यावा द्वारकानाथ। याचस्वार्थे करूनियां। ' -ह २५.६०. २ होऊन (स्वतःच्या मर्जीने, विचा रानें) बद्ध योजतात. परंतु हा तितका शुद्ध नाहीं. होऊन पहा. [ सं. कोटि; श्रा. कोडि ]

करूब--9. (सि.) हे एक प्रकारचे देवदूत असून ते देवाच्या समक्षंत्रचे दर्शक होते असे जुन्या करारावरून दिसतें. ' एदेन वरील जहात; कर. निजामाला करोडगिरीचे जंगी उत्पन्न आहे.' बागाच्या पूर्वभागीं करूव व गरगर फिरणारी ज्वालाहर तरवार [ करोडा+गिरी ]

ठेवली.'-उत्प ३.२४. [हिब्रु. कुब. (अव.) कुबीम; फ्रं. चिरुबिन; इं. चीरब ]

करे--न. (व) मडकें; करा [सं. करक. ]

कर-क-है--न. उंट. 'अशोकाचे अंगवसे। चघळिले कन्हेनि जसें।' - हा ११.४१४. [सं. करभ=उंटाचे पिलु ]

करें—वि. (गो.) कृश; अशक्त. [सं. कृश.]

करेड-- न. (गो) तणाची एक जात; एक प्रकारचे गवत; करड पहा. २ तबल्याच्या चामड्यावर डकवावयाची शाई, पडी. [का. करिडु=काळा पदार्थ, काळपणा ]

करेण -- स्री. हती; हतीण हत्तीचे पिल; गजबालक 'करे-णुपह चालतां दिसति पंकजाचे परी ।'-गंगारत्नमाला,नरहरि १४३. नवनीत पृ. ४३२. [सं.]

करेत--न. (गो.) घोडधाची गाडी, बगी. [पो. करित;

करेप-य--श्री. (गो.) तंबाखु जाद्दन केलेली पूड. करप पहा.

करेपाक--पु. (तंजाः) कढिलिंब, [ते. करे=काळा+वेपा

करम-करमेट--- श्री. (गो. ) कोणत्याहि फळाची कोशि-बीर, करंबे, करमण पहा, 'आमाड्यां करेम.'

करेमती-- ली. (वे.) एक प्रकारचे भात, साळी.

करेल, करेल आंबा-- प. (गो. ) कलमी आंब्यांची एक जातः [पार्तुः, करेरा ]

करला-9. (ब्यायाम) कारलें; दोन हातांनीं फिर्विण्याचा मोठा मुद्रल. याचे वजन सुमारें दीड मण, लांबी ४३ इंच, घेर २९ इंच असतो. [ हिं. करेल; सं. कराल ? ]

करेळ-9. (को ) एक जातीचा मासा. हा भावटोबर-नोव्हें. बरमञ्जय सांपडतो.

करो---पु. (गो.) कर, करा पहा.

करोट--- पु (व ) होताच्या लागवणीबद्दल येणारे धान्य [खंड?] करां ह होर्जे-कि. (दुण.) मर्जे; स्मशानभूमिविषयगत होणें. [ सं. करट; म. करोटी, कारट. ]

करोटी--- ली. करवंटी; नरोटी, करोटी हातांत घेर्ण--भीक मागणे; विपन्नावस्थेस पौचणे. [सं. करोटी]

करोड-- वि. १ (हि. ) कोटी (संख्या), २ ( ल. ) अर्र स्य.

करोज्र गिरी--स्री. १ करोडा याचे काम व कचेरी. २ माला-

करोडा-9. १ (कांही प्रांतात) कमिशनर किंवा सरमामले-दाराच्या दर्जाचा अधिकारी; सुभा. २ (मोंगलाईत) मालावरील ाती; कव. [ध्व. खरखर] जहात बसल करणारा कामगार; जहातदार; नाकेबाला. [हि. हरोडा-डी; सं. कर ]

करों(रें) डां---की. कुरवंडी पहा. --शर.

सञ्चयां करोनी ।'-र ५५.

करोनी-कि. कहन (कर धातुचे रूप ).

करोल-ळ--पु. वंदुकवाला घोडेस्वार; करवल-ळ पहा. 'यांखेरी ह थोर थोर गाडधांवरील भांडीं व करोळ असा चालता तोफखाना सज्जिला. '-मराभा ६. [तु. करावुल]

करोती-ळी-छी. १ करोल्याचे काम, कसब. २ (घोडगा-वरील स्थारांनीं केलेला ) बंदुकीचा मारा, फेर. 'श्रीमंतांकडील। बार्गीर झाइन जमा होऊन करोळी सुरू झाली. '--पया ४५.

करोळा—पु. कुंभाराच्या आव्यांतील जळकें गवत. करळ-ळा पडा.

करोळी —स्री. (व. ) गाडीचे धुरे ज्या अंकडांत घालसात स्यास म्हणतात. करळी पहा. 'नुकतीच करोळी केल्याने जर झाले. '

करोळें -- न. १ गाडीच्या साटीचें आडवें लांकुड; साच्या दिसेना । मनामधीं बसली कर्धी । ' -होला १८. [कडकी ] डल्ट बाजू. २ करळी पहा.

ककं—पु. १ खेकडा; कुरलें-ली; वेलकडें; किखें. २ (ुज्यो.) ककोंच्या सुतार । ' -दावि २४४. [सं. कोंच ] बारा राशींपैकी चौथी रास. [सं. कर्क; फा. कर्क] ०स्नु<del>रा</del>∽ने उत्तर-ध्रुव सुर्याकडे पूर्णपण कलला स्ट्रणजे २३॥ उत्तरअक्षांशापर्यंत सर्पराज, याला नऊ इजार इत्तींचे बळ होने. नल राजास वनवासारा सुवैकिरण हंबरूप पडतात, या अंतरावह्न जाणारे जे अक्षत्रत ते. •रेखा-स्री, सूर्याच्या उत्तरेकडे जाण्याच्या मर्यादेवरील रेषा.

कके--- पु. बरक. बरातीच्या झालीतील दिवा. ' वंश विस्ता-रितां मुख । सोळा कळांचे सोळा कर्क। '-एरुस्व १६.१५९. [सं. करक]

कर्कर-कर्करलें -- बि. (व.) कळकर; घाणेरडें; औंगळ; मदाने करवडलेलें. 'फडकें कर्कट होऊन गेलें, धू एकदांचें. ' [करवडणेप्रमाणे ]

कर्फट, कर्काटक, कर्कोटक—पुन. १ (गणित) त्रिज्या. ३ वर्तेल काढण्याचे साधन; कंपास. ३ ककै पहा.

क्क केंद्रज्ञांगी — स्त्री. एक झाड; काकडशिंगी पहा. [सं. क\$ट=कांकड -डी+श्रंग=शिंग ]

कर्कर्णे — कि. करण्याचा (बाद्य) कठोर आबाज काडणः नाशक आहे. - बृहक्षिपंदु १२५. [सं.] कठोर शब्द करणे. 'कर्णे किसीएक रणबहिरी कर्वती।'-ऐपो ११५. [ ध्यः ]

क केर-9. (एखाचा रत्नाच्या आंत दिसणारे) रजःकण, रेव;

कर्कद्वा-वि. १ कर्णकटोर; कर्णबद्धः शिरशिरी भरणारा; झौब-गरा ( शवाज ); याच्या उल्ट मधुर, 'वाजों नको कर्भश रे –दावि १६६. २ ( छ. ) बोचणारें: अंतःकरणासा करोती - शंग. कडन; करून पहा. 'दानांबुपान करवी गरेपाडगारें (भाषण, वचन). 'कर्पश वचने कर्पश मार।' −दा ८.२७. ३ तुरडा; तिस्सट; रानडी; वा¦ट स्त्रभावाचा. ४ किं, अतिदाट. ' झाडी हे कर्कश भयेकर. ' -रामदासी २.१३७. तों रान कर्त्रा अचाट । गगनचुं बित तह अचाट ।' –नव २३.९. ५ कर; कटोर; निर्देय; भयकर. 'कर्रहा वेश उभा रणरंगी राष्ट्रव तसाः' –दावि ३३४. [सं. कर्कश]

> क केशा-स्त्री. १ त्राटिका; कैदादीम; कृत्या; जगनाइ; तंटेखार; भांडकुदळ स्त्री. २ कर्त्रश, कटोर भावाज असणारी त्राः मबुर भाषीच्या उ ध्यः. [सं. कर्ष्या]

> कर्क्द्रा-3. भांडग. 'ते समयी याणी भाउत्पणियाचा कर्कशा केला नाहीं. ' –रा १६.१५. [ अर. कर्कशा; ध्व. ]

> कर्कप्रक (संयुतहस्त )-- न. ( नृत्य ) दोन्ही हातांची बोटें एक्सेकांच्या बेचक्यांत घालून अवत्त्वून टेबर्गे. [सं.]

> कर्की--की. धडकी; भीति; वचक. 'समोर गातां कोणी

क्तर्कोचा( डया )-पु. एक पक्षी, करकोचा पहा. 'हमे

कर्कोट, कर्कोटक--पु. १ (पुराण) कहूपुत्र, एक नाग; याने दंश केला होता. कलिदोषनाशाकरितां याचें स्नरण करतात. 'कर्कोटकस्य नागस्य.....कीर्तनं कलिनाशनम्।''नाना संपै उगवलेकाळ कर्कोट चालिले।' -दावि ५०१. १ ( उप. )कन्हाडे जातीच्या ब्राह्मगास म्हणतात. ३ सुड घेणारा; दीघेंद्वेशी मनुष्य. [ सं. ]

कर्कोटकी, कर्कोटी—की. करदूरी पहा.

ककींद--- पु. (रत्न) लमण्या; रत्नाचा एक प्रकार. है एक उपरत्न आहे. [सं. कर्नेतर=रत्नविशेष करकेतन पहा]

कर्नेद्रांब बां — कि. (गो.) नारळाचा कीस पाउघावर घालन किचित बारीक करणे. खरंगटणे. [ध्व.]

कर्श्वर-पु. कचरा; कापुरकाचरी; कचांग; एक सुगंधी व औषधि द्रव्य; हा रुच्य, उद्दीपक; क्यु व गुल्मवात, क्फ, हुमि-

कर्च्या-पु. हिन्याचा लहान तुक्डा, कण; रत्र. -जनि ( बडोर्दे ) ( परिभाषा ).

कर्ज-न. ऋण; दुस-यापासन उसनें घेतलेलें द्रव्य; खर्चासाठीं। कर्ण-प. १ कान; शब्दप्राहक इंद्रिय; ज्याने आपणास परत देण्याच्या बोलीनें काढलेली रक्कम: ठराविक न्याजाने दुसन्या- एकावयास येतें तो अवयव ' परि दुतांच्या मुखे हे बार्ता । सत्य-कद्भन उसनवार घेतलेली रक्कम; कर्जाचे ऋणकोसंबंधीं पांच व धनको | भामेच्या कर्णी तत्त्वता । प्रवेशली आधंत । ' –ह २६.१०२. संबर्धी दोन असे सात प्रकार आहेत. अर. कड़ी; सं. तुल० कर्ज=पीडा २ अंग देशचा राजा; हा फार उदार होता. ' रिपुगज पंचानतु । देणें] • लागणें - कि. ऋणकरी होणें. 'हा माझें कर्ज लागतो.' खोई - कंभवीर । ' - झा १.१०५. ३ (वरील कर्ण उदार होता म्हणून बरून पाणी जाई इतकें कर्ज अस्रों - अतिशय कर्ज असर्गे; त्यावहन लक्षणेने ), मोठा दाता; उदार पुरुष; (उप.) कृपण कर्जीत बुहुन राहुाणें. • अग्रमदान-स्त्री. परत किया बसल मालेल्या मनुष्यासहि म्हणतात. उदा • 'कर्णाचा अवतार. ' ४ (मृसिती) कर्जाची जमाखर्चाच्या वहींतील बाजु; कर्जफेडीसाठीं आलेली रकम मुजाच्या अंतापासून कोटीच्या मुळाप्यतेंचे सत्र: काटकोन जिको-जेथें जमा केली असते ती हिशेबाची बाजु; कर्जदादन पहा. [अर. णांत काटकांनासमोरील बाजु; काटकोन चौकोनाचे समो-कर्झ+आमदनि ] ०करी-प. १ ऋणकरी: ऋणको. २ धनको: राज दोन कोण जोडणारी रेषा. ५ नावेचे पुकाण. 'त्या नावा-कर्जीक रक्षम देणारा. ३ कर्जदारांना तगादा लावणारा नोकर, डयांनी बाजीला शेकन जहाजाच्या कर्ण्यावर निजविलें. ' -स्वप माणूस, शिपाई, अधिकारी. •खत-न. कर्ज घेतल्याबद्दल ऋणकोर्ने ३३०. [सं.] •(कान.) ओढणें, ओढिंगें-लक्ष्यपूर्वक कान भनकोस लिहन यावयाचा कागद: कर्तरोखा: ऋगपत्र. ० दादन-न. दण, किवा यावयास लावणे. 'जो मायानियंता। तो वसिष्ठा-**परतफेड म्हणून व**सल आलेल्या कर्जाची जमाखर्चाच्या वहीतील पुढेवोडवी कर्ण। ' (वाप्र.) **कर्ण रूप्यू कटि चालयति–एक** बाज: कर्जफेडीसाठी दिलेली रकम जेथे मांडली जाते ती जमा- सांगितलें असता एक करणारा; इंब्या, टोणप्या मनुष्यास लाव-सर्वाची बाजु; कर्ज असदान पहा. [फा. कर्झ+दादन] **्दार**-वि. तात. **्करू**-वि. १ कानाला त्रास आणणारें; कठोर; कर्कश. २ १ कजैकरी; ऋणकरी; ऋणको. 'सबब नादारीस आलों आणि (ल.) अप्रिय (भाषण, शब्द, गाण). [सं.] ०**गत−छुछ**–वि. काना-लोकांचे कर्जदारी जाहलों. '-रा १३.९१. २ धनको. 'तर्फ वर आलेलें; एकवार ऐकलेंलें; कानावलन गेलेलें; उडत उडत ऐकलेंल मजकरची रयत कर्जदार (ऋणको) जाली आहे त्यास कर्जदाराची (वाक्य वंगेरे). [सं. ] • छेट-पु. १ कान कापण्याची शिक्षा. (धनकोची) निकड होते आणि वावयासी अवसर नाहीं. '( चोरांना दिलेली) २ कानाच्या पाळीस भींक पाडणें; कर्णवेध. -बाबसमा २.२२५. [फा. कर्झ-दार] ब्दारी-बी. ऋणकोपणा. [सं. ] ब्जप-प. १ कानांत सांगितलेला मंत्र; उपदेश; उपनयoपाणी-न. कर्जवाम: कर्ज या शब्दास व्यापक संद्रा. oंबंदी- नाच्या वेळी गुरु शिष्यास सांगतो तो. 'गीत भाटींब तो वि. ऋणको. 'खायावांचून वैल मेले, कर्जवंदी झाला '-पला अवर्णी। कर्णजप।' - झा १७.२९७. २ कानांत ग्रप्त गोष्ट सांगणे. ८६. [कर्ज+बंदी ] •बाजारी-वि. ज्यास अनेकांचे कर्ज आहे | ३ कानाशी केलेली पुरुपुर; चहाडी; चुगली; चुगलसोरी; भसा; देर्गेदार; ज्यास कार कर्ज आहे असा (माणूस.)[ अर. कड़ी+ कंगजप पहा. •ताटंक-न. तानिवर्डे; कर्णभूषण. ' अुखिनस्या बासारु ] •भरी-रू-वि. कर्जबाजारी; देंगेंदार, 'आपण कर्ज- कृष्णवेधकें। पार्यी घातली कर्णताटेंके। ' -ह १९.६६. [सं.] भरू होतात. '-बाळ २.१२९. [कर्ज+भरणे.] ०रोखा-प. ०ताळा-प. (कानाचे झडपें) कानाची हालचाल. 'पाठीं कर्जसत पहा. (कि॰ लिहुन देणें; घेणें ) [फा.] ॰वाम-न. ानेवृत्तिकणीताळें।'-इ। १७.७. ॰धार-पु. १ नावाडी; स्रकाण् क्रण; देंजे. 'साहुकाराच्या योगाने राज्य आवादान होतें...पडलें घरणारा; सुकाण्या. २ ( ल. ) पुढारी; नेता. 'कर्लो आले बरे संकट प्रसंगी कर्जवाम पाहिजे ते मिळते. '-मराआ २०. [ अर. कर्झ-) फा.वाम् ]

कर्जाऊ-वि. व्याजाच्या बोलीने घेतलेल किंवा दिलेले ( द्रव्य ). [ कर्ज ] कर्जी-क्रिवि. व्याज़; व्याजानें; व्याजाच्या बोलीने दिलेल्या किंवा घेतलेल्या संबंधाने. [ कर्ज ]

पुण्याला कर्डिफोज बांकी स्वारी. '=ऐपो ३२३.

कडी-करहई पहा.

कर्सा काकरा-वि. कडक; कडवा; कठोर. 'हम बढे कर्डे। काकडे शिपाई है. '-रासकीडा १०. [कर्डा+काकडा ] कर्ण-वि. सब्जा (रंग). -अश्वप १.२७.

हाको ३ ९८

उघडले डोळे। कर्भधार मिळे तरी बेरें। -तुमा ८८७. [सं.] ०नाद→ पु. कानांत एकसारखा होणारा आवाज. [सं. ] •पश्च, पंथ-पु. कानाचा मार्ग, ज्या मार्गानें कानांत ध्वनि शिरतो तो मार्ग, 'कथा गेली कर्णपर्था.' [सं.] ॰ पाली-स्नी. कानाची पाळ. खालचें टोंक. [सं.] **ेपिदााच-**पन. १ मंत्रसाध्य एक पिशाच; हें उपासकास कही, कहि, कहीं -करहा पहा. 'गंगथडीहुन भाली भत, भविष्य, वर्तमान वृत्त सांगर्ते असा समज आहे. 'कर्ण-पिशाच भगलिनी। उञ्चिष्टचांडाळी रानसटवी जसणी। '-ह १३.६. 'मला तुझे सारें कृत्य कर्णिपशाच्चाने सांगितलें. ' र भविष्यकथनः भाग्यकथनः ३ ग्रप्त गोष्टी सांगणाराः [सं.] •िपशाची-प. भविष्य सांगणारा; ज्योतिषी. •िपशी-शी. कर्णिविशाच. • पुट-न. कानाचा बाहेरचा भाग;कान. ' या बोलाची

डांग्रस्टी। तिये प्रसिद्धी आलीं किरीटी। म्हणोनि तुझ्या हन कर्णपुर्टी। वसों कांजे।'—ज्ञा १८.२८१. [सं.] ० पुष्प-पूरल--भूषण-न. १ क्षियांच्या कानांतील एक दागिना; ईअररिंग. 'करीन संतांसी कणभूषणें।' – ज्ञा १४.१८. – देह ५२ (नाको ). २ घोडवाच्या कानांतील दागिना. -स्वप ५३. [सं.] ०प्रर-एक दागिना-देहु ४६ (नाको). [सं.] ०मधुर-नि. मंजुळ; कानास गोड अवतंस ] लागणाराः मनाला समाधान, आल्हाद देणाराः सुस्वर (ध्वनि, **आवाज ). [सं.] मात्रा-स्त्री. कर्णभूषण; कानांतील दागिना.** ' इस्तमात्रा कर्णमात्रा । कृष्णासी वोपिल्या विचित्रा ।' -एरुस्व १५.१४९. 'कर्णमात्रा यया देणे। '-गीता २.२४९६. ०**मूळ**-न. १ कानाचे मूळ; कान. 'जरा कर्णमुळी सांगों आली गोष्टी. ' -तुगा ३३४७. '**इ**ळु हुळु तनयेच्या कर्णमूळास गेली।'-सारुह २, ११३. २ कानाच्या खालीं होणारें दु:ख, रोग; कर्णवळ. ३ कानाच्या मार्गे भोंबरा असर्गे; घोडचाचे एक लक्षण. -अश्वप ९८. भेथुन-न. कानाशीं लागणें; चुगली, चहाडी, कानगोष्टी, कानमंत्र कर्णे. (वाईट अथिन योजितात). [सं.] ेरेषा-स्त्री. कवी सर्थ ४ पहा. -शिल्पवि ४०३. ०रोग-पु. कानास होणारे रोग. हे कर्णशुळ, कर्णनाद, बाधीय, कर्णक्वेड, कर्णस्राव, कर्णकंड इ० २८ माहेत. -योर २.८०. विध-पु. लहान मुलाचा कान टोंचण्याचा (कानाच्या पाळीस भोंक पाडण्याचा) एक विधि. हा मुलाचे नांव ठेवण्याच्या दिवशीं करतात. [सं.] •ब्रण-प. कानाच्या आंत पडलेलें ज्यांतून पू वगैरे वहात आहे असे क्षत. [सं.] •शूळ-पु. कानामध्य कांहीं विकृतीमुळें **उत्पन्न होणारा ठणका.** [सं.] •श्रृत-वि. कानांनीं ऐकलेले; ऐकींब. [सं. ] ॰संप्छ-न. कानाच्या तीन भागांपैकी एक भाग; पाळ व चाफा यशिवाय जो खोलगट भाग असतो तो. [सं. कर्ण+संपुट ]

कर्णस्वोर-वि. (ना.) कर न कऱ्या; कर म्हणून सांगितलेलें न करतां जें करूं नको म्हणून सांगितलें तें मुद्दाम करणारा. [कर+ न+कर+खोर ]

कर्णम्, करणम्—पु. ( तंजा. ) कुलकर्णी, लखदीव बेटांत करणी नांवाचे कारकून, शानभोग आहेत. [ तामिळ-करणम् ] कर्णा--पु. एक वाद्य. करणा पहा. ' वाजंत्रे। वाजती, कर्णे

बाजंत्रे वाजती'-दत्तपरें ५. ०करणे-कि. (क.) कर्णा वाजविणे. 'तो कर्णा कहन आला.'

कर्णाचा अवतार-पु. १ मोठा दानशुर; उदार पुरुष. २ ( उप. ) कृपण मनुष्य.

कर्णाचा पहारा—९. सूर्योदयापासून पहिल्या तीन तासांचा पहारा; पहिला पहारा; अति पवित्र वेळे; रामपहारा.

🐃ण+अंत 🕽

कर्णारूढ--वि. कानावर आलेलें, गेलेलें; ऐकलेलें; ऐकींब शब्द, वाक्य इ० ). [सं. कर्ण+आह्र ]

कर्णारो--पु. कान फुटणे; कान वाहणे; कानाचा एक रोग. [सं. कण+अशी]

कर्णायतंस-पु. कानांतील अलंकार; कर्णभूषण. [सं. कर्ण+

कर्णात्रळ−ळी---सी. एक फूल झाड. [सं. कर्ण+आविले] कणिक--करणिक पहा.

कर्णिका—स्री. १ कमळ वगैरे पुष्पांचा कोश. 'येरी म्हणती योगदुमा । श्रेष्ठ कर्णिका राजउगमा। '--नव २२.७१. २ हाताचे मधलें बोट. ३ कमळाची कळी. 'यंत्र उभवणि उपासकां। त्याची आंगोळियां मुद्रिका । त्रिकोण षट्कोण कर्णिका । जहित माणिका आगमोक्त ।'-एहस्व १.५१. ४ कर्णभूषण (तानवर्डे, ताटंक इ०). -देह ४६. (नाको). ५ कमळाची पाकळी. 'माझें हृदय दिव्य कमळ। जे तेजोमय परम निर्मळ। अष्ट कर्णिका अति कोमळ। मध्ये घननीळ विराजे। ' - ह ३५.१. [सं.]

कर्णी---की. गवंडवाची थापी. करणी पहा.

**कर्णकरी--**वि. कर्णा वाजविणारा.

**कर्णेजप**—वि. चहाडस्रोर; प्रच्छन्न निंदक. कर्णे**जप पहा.** [सं. कण सप्तमी+जप]

कर्णोपकर्णी--किवि. या कानापासन त्या कानीं; एकाने दुसऱ्याला, लाने तिसऱ्याला, त्याने चौथ्याला अशा रीतीने; उडत उडत (ऐक्लेली गोष्टी, हकीकत). 'सर्व बातम्या कर्णों• पऋणी आल्या तशा दिल्या. '-के १७.५.३०. किर्ण+उपकर्णः सं. कर्णाकि भी

कर्तेक--वि. १ कापणारा; छेदणारा. २ कपडे बेतणारा ( शिपी ). ' कर्तकानें काळजीपूर्वक कर्तकाचें काम केलें पाहिले ' -काप्र. [सं. कृत्]

कर्तन---न. १ छेदन; कापणै; कातरणै; कातरकाम. २ (विण-काम) सूत कातणे; सूत काढणें. ३ (शिंपी) कापडाचें कातस्काम; बेतकाम. (इं. ) कटिंग [सं. कृत् ] कर्तनीय-वि. कापण्यास, कातरण्यास, छाटण्यास योग्य. [सं.]

कर्तब--न. १ चातुर्यः; कसबः; कर्तत्वः; शिताफी, २ (हि.) गायनांतील कौशल्य, आलाप, ताना बंगरे. [सं. कर्तेव्य] •शारी-द्यारी-की. १ कर्तृत्व; कौशल्य; करामत; हुशारी. २ गानकौशल्य. [ हि. कर्तव+फा. गार ]

कर्तिरि-वि. (व्या.) कर्त्र शब्दाची सप्तमी; कर्त्याका अनु-सहन तें; याच्या उलट कर्मणि. धातृंना व शब्दांना लागून ज्यांच्या-कर्णीत-किवि. कानापर्यंत ( लांबट डोळे, वगैरे ). [सं. योगें अनेक प्रकारचीं धातुसाधितं होतात असे प्रत्ययाचे प्रकार. [सं. कर्तृ] •प्रयोग-५. (ब्या.) कर्त्यावहरू क्रियापद फिर्ते म्हणजे क्र्यांच्या लिंगवचनास अनुसहन कियापदाचें हप असतें, तेथें करीरि प्रयोग होतो; याचे दोन भेद आहेतः सकर्मकर्तिर व अकर्म-करिर.

कर्तरि-जी. कातरी; केंची. [सं. कर्तरी]

कर्तरीमुख(इस्त)—पु. (नृत्य) तजैनी व मधलें बोट मागच्या बाजूस वळवून उमें ठेवणें. करंगळी उमी सरळ ठेवणें, भनामिका व भागठा तळहाताच्या बाजूस वळळेळा ठेवणें. [सं.] कर्तवी, कर्तुत्वी—पु. (कर्ता याचें भप. स्प). कर्ता,

करणारा; बनवणारा. [सं. कृ]

कर्तस्य—ित. १ मनांत योजिलेंहः आवश्यक करावयांचेः उद्दिष्ट (कार्य); करण्यास योग्य असं. [सं.] —न. १ अवश्यकमं, काम, इत्य, कार्य. २ कार्य करण्यात कुशल्ता. 'विचित्र कर्तव्या निरंजनांचे ' कर्तव्याता—की. कर्तव्य पद्दा. 'स्फृतिं ये चढण्यास दुवेट तरी कर्तव्यता—की. कर्तव्य पद्दा. 'स्फृतिं ये चढण्यास दुवेट तरी कर्तव्यता कडा।' – मनोह्रसाला वर्षे १ अं. १. भूमिति—की. मूमितीचा एक प्रकार. यांत निर्ताराज्या आकृति काढण्याच्या कृति सांगितलेल्या असतात. (इं.) प्रॅक्टि कल जॉमेट्री. ब्ह्रान्य-वि. आवश्यक कमें न करणारा; कर्तृत्यद्दीन; बेजबाबदार. [सं.]

कर्ता—उ. १ करणारा; उरकणारा; कारण होणारा; बन-विणारा; रचणारा; जुळवणारा. 'नवल कर्तयाची करणी। पुढें स्वक वेत्रपाणी। धांवा म्हणतां सभाजनीं। चपळ चरणी धांवतो॥'—ह ३४.१२८. 'कर्ता न दिसे नयनी।'—दावि उत्कृष्टपणं व एफिशीएन्सं उद्देश्यः १ कर्तवणार माणुसः क्रृत्त्ववानः 'समझेर कर्तृश्चर १ कर्तवणार माणुसः क्रृत्त्ववानः 'समझेर कर्तृश्चर कर्त्वचा गत आहे न्यारी.'—ऐपो १३५. ४ व्यवस्थापकः अम करून मिळविणारा मनुष्यः कारमार, प्रपंच, वर ६० संभाळणारा; मिळविता माणुसः ५ (कायदा) हिंदु एकत्र कुट्टंबां व्यवस्था पहणारा पुढारी इसमः [सं. कर्तृ वाहंद्वां, व्हर्ता, वहर्तापाल्यिता—वि. (करणारा व नाश करणारा; जब कर्तृवाः विशारा व संगणारा; जोडणारा तोडणारा ). परमेश्वराचे गुण्वचेक नांवः 'कर्ता हर्तापाल्या। मज परता नसेचि॥'[सं.]

कर्ता, कड़ता-पु. (व.) उट्टें; वचपाः 'या अपमानाचा कर्ता काढल्याविना मी राहणारा नाहीं.'

ं कर्तुक, कर्त्वक—सी. १ (व.) पराक्रम; कर्तृक, कर्तुत्व पद्या. २ (वा.) करणी अगर जादूटोणा. [सं. कर्तृत्व]

कर्तुकी — ली. कर्तृत्व; कर्तुक. -गांगा २६१. [सं. कर्तृत्व] कर्तुत्व — ली. १ (कर्तृत्व अप.) काम; कार्य; कर्तव्य. 'रजोगुणांचे कर्तृत्व । दाखऊं आतां।'-दा २.५.६. २ कुरालता; काम करण्यांत चतुराई. ३ पराकम; कर्तवगारी; कर्तृत्व पहा. 'कर्तृत्व याचेन स्वभावें।'-दा १८.४.३३. कर्तुप--श्री. (व) कर्तवगारी.

कर्तुमकर्ता, कर्तमकर्ता—विषु. कुशल; दक्ष; निषुण, शिताफीनें काम चालविणारा, आवरणारा; हुवार, कार्यक्षम चालकः
म्ह ० कर्तुमकर्तुमन्यया कर्तुं समर्थ (ही संकृत म्हण आहे.)=ज्याच्या
शक्ती अमर्याद आणि अप्रतिबद्ध साहेत अशा पुरुषांसंबंधानें योजतात. जो नवीन करण्याला, असलेलें मोडण्याला किंवा वाटेल तर्से
फिरविण्याला समर्थ आहे असा (परमेश्वर, साधु, । ऋषि, राजा,
अधिकारी वंगेरे) 'किंवा म्हणसि समर्थों हं कर्तुमकर्तुमन्यया कर्तुं।'
—मोसंशयरत्नमाला २४. (नवनीत पृ. ३५१). 'आज मराठेशाहीत कर्तुमकर्तुमन्यया कर्तुं शक्ति जर कोणाची असेल तर ती
संताजी घोरपडे आणि धनाजी जाधव या दोघांचीच होय.'
—स्वप २१०. [सं. कर्तुं+अकर्तुं+अन्यथा+कर्तुं]

कर्तूज—न. (कृ.) कसनः, कौशल्य. 'तेच्याकेड कर्न्ज बा आसा ' =त्याचे जनळ चांगलें कसन आहे. [सं कर्तृत्व; म. कर्तृत्व ]

कर्तृब-गारी-कर्तब-गारी पहा.

कर्तृक—िव. (समासांत) जो करतो, उरकतो, बनवितो त्याचे विशेषण; —ें केलेलें. 'हा स्लोक परशुरामकर्तृक आहे. '[सं.]

कर्तृत्व — न. १ करेंपणा; सामर्थ्य; नैपुण्य वाकवगारी; कार्य करण्याची शक्ति. २ कृति; काम, कार्य. 'कर्तृत्व कुमारीचें कळलें। ऋषीनें शापिलें ते वेळे।' -रावि ३.१०१. [सं. ] ० शक्ति—की. उत्कृष्टपणें काम पार पाडण्याचें सामर्थ्य, उरक; कार्यक्षमता. (ई.) एफिसीएन्सी. -शिल्पवि ७५२.

कर्तृभूत-वि. (ज्या.) कर्ता म्हणून असणारा; कियापदाचा कर्ता; क्रियेचा प्रवर्तक. [सं.]

कर्तृवाचक-प (ब्या.) धातुसाधित विशेषण; हें मूळधातुस प्रत्यय सागृन होतें. उदा० करणार; हंसणार; करणारा; जाणारा इ०. [ सं. ]

कर्तृवाच्य-पु. १ कर्तरिप्रयोग. २ कर्तृदर्शक नाम; कर्तरि धातृचे विशेषण वगैरे. [सं.]

कर्त्रगर-गार-पु. शस्त्रें करणारा. [फा. कार्दै=चाकू+गार] कर्त्रनकाळ-वि. क्र्र;तापट; कडक; भयंकर शिंक्षा करणारा. करदनकाळ, करक्षतकाळ पहा. 'मराठे म्हटले म्हणजे मोगल, रोहिले, पठाण, रजपूत वगैरेना कर्दैनकाळासारखे वाटतात.'-लोक-हितवादी.

कर्दनबस्तन—न. १ जडिवणें व वितळविणें; एक दागिना मोइन त्या धात्वा दुसरा दागिना करणें; घडामोड करणें; २ (जमाखर्च) ठोकमालापैकीं वस्तु नांवें लिहून त्याचे तथार झालेले जिनस जमेकडे लिहुणें; उदा० धान्य नांवें लिहून त्याचें दक्त आणलेलें पीठ जमा लिहिणें; कापड नांवें लिहून तंबू, बजों इ० जमा करणें; हिशेब. 'कर्दन बस्तन, गुणाकार भागाकार कराः वयाचा सराव बहुत असावा.'-पया ४५९. ३ ठोक नाण्याचा खर्दा करणे व खुर्चाचें नाणे केरण: बंदे करणे व मोड करणे. [फा. कर्दन्=करणे+बस्तन्=बांधणे ]

कर्दम-पु. १ चिखल; रेंदा; गाळ. 'जैसा कदमी रुपला। राजहंस। '-जा २.४. 'कर्दमपंथे वर्षाकाळीं। मार्ग चालत नाहीं कीं ॥ '-मुसभा ३.८१. २ ( ल. ) जाळें; जुंबाड; अन्यवस्थित रास किंवा समृह; उकिरडा. ३ (ल.) वर्णसंकर; जातीजातींचा गोंधळ; गुद्ध-अग्रुद्ध यांचा अगर सोंवळ-ओवळ यांचा एकंकार. 'केवढी ये रांडेची अंगवण । भ्रमविले अवघे जन । याती अठरा चान्ही वर्ण। कर्दम कह्ननि विटाळिले ॥ '-तुगा ४१४९. [सं.] •वायु-पु. ( शाप. ) एक विधारी वायु; अनुपवायु ( इं. ) मार्श ग्यास. -शिल्पवि ७६१.

कर्वळ-ळी--सी. १ केळ;कापुर केळ; करदळ पहा. ' ना तरी आढळतें. ( इं. ) कार्बन. कर्दळीचा गाभा। बुंथी सांडोनी उभा। '-क्या ६.२९५. 'कर्दळी १८८५). २ एक केळीसारखें लहान फूल झाड. [सं. कदली]

कर्दळणें — अकि. (व.) १ करणा येणे. 'माझें मन तें पाइन कर्दळलें. ' २ ( पदार्थ ) घशांतुन भाग करीत खालीं जाणें. 'भाजचें औषध कदैळत गेलें. ' [ १+सं. दल्=फुटणे ]

कर्दा-करदा पहा.

कर्दी—की. लागवडीखालची जमीन. -शर

कर्नाटकी-वि. १ कर्नाटक देशांतील; कानडी; कन्नड. २ (व.) करणी किंवा जादृटोणा जाणणारा (पुरुष, स्त्री). •संगीत-प्रसति- 'दक्षिणीसंगीतपद्धति ' पहा.

सोडिती। येक कर्पट ढेंकर देती। '-दा १८.९.१७.

सुटली कपैटाणी '-हुमु ४१.५६.

कर्पसाण, कर्पुसाण---स्री. (गो.) करपट घाण; करपटाण. कर्पी-की. (कातकरी) अंगांतील बंडी. -गुजा ५४.

कर्पील, कर्पूल-पु. (कु.) एक जातीचें गवत. करपेल पहा. कर्पूचे -- कि. (गो.) करपणे पहा.

कर्पूर--पु. १ कापूर; एक सुगधी द्रव्य; हें पूजेच्या साहित्यांत बापरतात. याचे चंद्रसेनी, भीममेनी व रंभा असे तीन भेद आहेत. 'जैसा कर्पुराचा राशी कीजे. '–ज्ञा २.२५१. 'चंद्रासि कर्पुराचें | उटर्णे। '-रावि १.२१. २ (होमिओपाथी )कॅफर; हैं माहा· मारी (कॉलरा) वर रामवाण औषध आहे. [सं.] •कर्दळी-केळी-केळे-सी. कपूरकेळी; कर्दछी. 'कपूरकेळींचीं गर्भ-

कर्दळी डोलती।'-ह १०.१६०. 'कपूरकेळें सोनकेळें।'-सप्र १५.२४. ०गौर-पु. शंकर. ' कर्पूरगौर भोळा नयनी विशाळा ।' -शंकराची आरती. -वि. कापरासारखा गोरा. 'अथवा धवळ-धाम गोक्षीर । कर्पुरगौर पंचवक्त्र । '-एमा १३.९५. [सं. ] रंभा-स्री. कापूरकेळ; कपूरकर्दळी पहा. दिसत मृदु जिचे ऊठ। कपूररंभा। '-आप १४. • विद्या-पु. कापूर घातलेला विद्या. 'ऐसें संपादनीयां भोजन । मग कर्पुरविडे घेती दोघेजण ।'—जै

कर्षृस—पु. (गो.) लहान मुलाची कानटोपी.

कपूराम्ल-न. (रसा.) कापराचे अम्ल. (इं) कॅम्फोरिक असिड. [सं. ]

कर्ब-पु. (रसा. शाप.) एक अधातुरूप मृत्द्रव्य (परमाणु-भारांक १२). हें हिरा, प्रॅफाईट, कोळसा, संगमरवरी दगड वगैरेंत

कर्बाम्लवायु-पु. (शाप.) कॅर्बानिक ॲसिड वायु; हा बर्नी अश्व बांधिला. '-लबकुशाख्यान १०. (मराठी ५ वें पुस्तक कर्ब आणि प्राणवाय यांच्या संयोगापासून बनतो. हा ज्वलनास मदत करीत नाहीं.

क्बंड--न. (गो.) एक बारीक मासळी.

**कर्बाड**----न. कडबा; करबड पर्1ा.

कर्बुर—वि. १ करडा; कबरा; काळसर पांढरा (घोडा इ०) २ चित्रविचित्र; निरनिराळ्या रंगाच्या छटा असलेला ( घोडा ६० ) [सं. कर्ब्र]

जेव्हां। होतास कोठें रणभीरु तेव्हां। '-वेणीसंहार ३. २ स्नाम-संध्या, यज्ञयागादि धार्मिक विधि; याचे नित्य, नैमित्तिक व कर्पट--करपट पहा. ॰ ढेंकर-करपटढेंकर पहा. 'येक राउत काम्य असे तीन भेद आहेत. ३ सांप्रतच्या आयुष्यांतील कृति, चाल, आचार, वर्तणुक; यावरून दैव किंवा नशीब अशा अर्थाने **कर्पटाण**—स्त्री. कर्पटघाण; करपटाण पहा. 'दग्ध होतां। योजतात-येथें दैव म्हणजे पूर्वजन्मार्जित पापपुण्याचा भोग**वटा** होय; पूर्वजन्मकृत आचरण; संचित. 'अरे अरेकर्मा। बारा वर्षे झालीं याच धर्मा ।। ' 'या व्यापारांत भी साफ बुडाली, माझें कर्म ! दुसरें काय ? ' 'कमेबलिवंत ', 'कमेबलवत्तर ', 'घोर-कठिण कमें ' या संज्ञा कर्माचें (दैवाचें) वर्चस्व, दािठण्य, निष्ठुरता दास्ववितात. ध विशिष्ट काम; नैतिक कर्तव्य; जाति, धंदा वगैरेंनी मान-लेलें आवश्यक कृत्य. ५ (व्या.) कर्त्यानें अमुक किया केली हैं दाखविणारा शब्द; कर्तृविषयक व्यापाराचे कारक; कर्माची विभक्ति प्रायः द्वितीया असते. 'रामा गाय बांघतो 'यांत गाय हैं कमे. ६ उद्योग; कामधंदा; नेमलेलें, विशिष्ट प्रकारचें काम. ७ सुरतक्रीडा; मैथुन; रतिसुख; संभोग. ' त्यानें तिच्याशीं कर्म केल. ' ८ सामान्य किया: ऐहिक व्यापार: मायिक किया. पुटें । उकल्लां कापुराचेनि कोदिटे । '−हा ११.२५०. 'कपूर-∫'माया हा सामान्य शब्द असन तिरुयाच देखाव्याला नामरूपें व व्यापाराला कर्म हीं विशिष्टार्थक नार्मे आहेत.'-गीर २६०. [सं.] ( कि० गाणें; सांगणें; बोल्लें ). ०कार-वि. १ ( गो. ) कर्मनिष्ट. (बाप्र.) कर्म दोन पायले पढें-नशीब नेहमीं आपल्यापुढें धांवत असते. • आह ठाकर्ण-कर्म भाडवें येणें: आपत्ति ओढवर्णे. 'अन्न बेबोनि जों निघाली। तों कम आड ठावलें। '-इ १६,१३० कर्माने ओढणें-ओढवर्णे-दैवाचा पाश येऊन पडणें; दैवाधीन होणें. -ने जार्गे होणें-दैव अनुकूल होणें. -ने धांच घेणें-दैव पुढें येणे; दैवाकड्न प्रतिबंध, अडथळा होणे. -ने पाठ पुर विर्णे-उमें राष्ट्रणें-दैवानें मोडता, भड़यळा घालणें: कर्म ओढवणें. -ने मार्गे घेणे-सर्णे-दैवाने साहाय्यान करणे केल्या कमार्च फळ-न. केलेल्या कृत्याचा,परिणाम. 'केल्या कर्माचे फळ बापा। ऐश्वर्य तुज देतील। '-अमृत, नव ४४३. (सामाशब्द) ०कचाट-न. प्रारम्थामुळे मागे लागलेले दुर्दैव, संकट, विपन्नावस्या; कर्म कटकट: पूर्व जन्मीचे पाप, भोग. 'प्राणी कष्टकष्टोंचि मेले। कर्मकचारें। '-दा १८.८.२०.[सं. कर्म+म. कचार] •कटकट-स्बटरबट-सी. १ प्रारब्धयोगाने बांट्यास आहेर्ले किंवा गळ्यांत पहलेलें व केंटाळा येण्याजोगें कोणतेंहि काम; वरचेवर शास देणारें, डोकें उठविणारें, अडथळा आणणारें काम किंवा व्यक्तिः कोणतीहि नशीबीं आलेली पीडा, त्रास, छळ, जाच वंगरे. २ (ल.) जिकिरीचें, नावडतें काम: ब्याद. 'मी म्हातारा झालों. माझ्यामार्गे ही शिक्षविण्याची कमें कटकट कशाला ? ' 'आतां त्यांची कर्मकटकट आपणांस कशाला हवी '-नि ६७. ३ ( ल. ) भांडणः तंटाः कटकट. 'तुम्हां दोषांत नेहमीं इतकी कर्मकटकट चालत असते. ' -भा ३७. ०कटटो-वि. (गो.) इतभागीः कर्मकरंटा. •कथन-नी-न. १ कर्मकथा: कर्माची कहाणी. २ (ल.) दुर्दैवी प्रसंगकथन; दुःखदकथा; कर्मकथा पहा. 'ऐसी आमुची कर्मकथनी । ते अनायासे आले सर्व घडोनी । ' -मक २६ १८५. [सं.] •कथा-स्त्री. १ प्रारब्धामुळे भोगलेल्या द:ख, त्रास, दगदग, वगैरेची दुसऱ्याजवळ सांगितलेली गोष्ट, वृतांत कहाणी. २ आत्मश्लाघेचें किंवा रिकामटेकडें भाषण; बाता. ३ एखाद्या प्रसंगाची किंवा कृत्याची खरी व इत्थंभूत हकीकत. ध कंटाळवाणें, निरर्थेक भाषण, बडबड. [सं.] •कपाट-न. कर्म-कचाट पहा. [सं.] व्यक्तहाणी-स्त्री. कर्मकथा पहा. व्यक्तांड-न. त्रिकांड वेदांतील यङ्गासंबधींचा कर्ममार्गदर्शक व आचारनिद र्शक भाग;-मंत्र व ब्राह्मों मिळून जो वेदभाग त्यास कर्मकांड व उपनिषदांस ज्ञानकांड म्हणतात. 'कम कांड तरी जाणें । मुखोदगत पुराणें। '-हा १३.८२८. २ धर्मकर्मे, आचारविचार, संस्कार वगैरेना व्यापक अर्थाने हा शब्द लावितात. (सामा.) आन्हिक; नित्यनैमित्तिक आचार. 'कृष्णगीत क्चतां श्रवणातें। कर्मकांड रुचि न दे कवणातें ।। ' भातां आपलें कर्मकांड अगदीं एकाबाजस

२ शिल्पी; लोहार. [सं.] ०काल-ळ-पु. धर्मकार्ये करण्यास उचित असलेला काळ, वेळ, समय. [सं.] • केर्सुणी-ली. कर्मह्मपी केर सरसकट झाडणारी, कर्मापासन सोडविणारी केरसणी. 'तेव्हांतिचिश्रदाहोये। कर्मकेरसणी। '-ज्ञा १७.६४. ०गति-स्ती. दैव; प्रारम्य; नशीव. दैवगति पहा. [सं.] •चंडाळ→ चांडाळ-पु. (कृत्यानें) निवळ चांडाळ. १ अति कर, पाषाणहृदयी माणुस. २ स्वैर वर्तनी; धर्मलंड; दुरात्मा. [सं.] ०चोदना-स्री. कर्म करण्याची प्रेरणा. 'कर्मचोदना व कर्मसंप्रह हे शब्द पारिभाषिक आहेत.' -गीर ८३५. [सं. ] •ज्ज-वि. कर्मापासन उत्पन्न झालेलें. 'सकळ यज्ञ कर्मज' –ज्ञा ८.४६. सिं.ी •जड-पु. कर्मठ लोक. 'तिन्हीं लोकांचा शास्ता। ईश्वर तो मी नियंता। येणें कर्मजडांची वार्ता। अनीश्वरता छेदिली। '-एभा १०.६२१. **्जात**-न. सर्वे प्रकारचे कर्म; सर्वे तऱ्हेखे व्यापार, 'मग सस्य फळपाकांत । तैसे निमालिया कर्मजात । आत्मज्ञान गिवसित। अपेसें ये। ' -ज्ञा १८.१२९. [सं.] • जीव-वि. (गो.) बारीक, लहान प्राणी. •दश्न-वि. धमाचार व विधि यांत निपुण; कर्मठ; कर्मशील; कर्मनिष्ठ, कर्मिष्ठ यांसारखा उप-योग. 'कर्भदक्षा कर्ममोचका। जयराम कोदंड भंजना। ' सं. ] **्धर्म-न. ( क. ) पु. (** यासमासांतील धर्म शब्द जरी पुल्लिगी असला तरी बहुतेक सर्व समास नपुंसकलिंगीच आहेत; कारण यांतील प्रधानार्थ कर्म शब्दापासनच निघालेला असन धर्म शब्द केवळ जोडशब्द आहे ) वर्तन; वर्तनक्रम; कृत्य; आचरण. 'जर्से ज्याचे कर्मधर्म तशी त्यास फलप्राप्ति,' 'कर्माधर्माने कोण्ही संपत्ति भोगतो आणि गादीवर बसतो, कोण्ही फांशी जातो. '; 'कोण्हाच्या कर्मधर्मीत कोण्हाचा वांटा नाहीं. '=प्रत्येकाला स्वतःच्या कृत्याबद्दल झाडा दिला पाहिजे. ॰धर्मगुण-पु. कर्म-धर्माचा प्रभाव, शक्ति. कर्मधर्मसंयोग पहा. [सं.] ०धर्मविर. हित-वि. धर्माज्ञा, धार्मिक वर्ते व कृत्य ज्याने सोडली आहेत किंवा जो त्यापासन मुक्त काला आहे असा; ऋषि किंवा साधुजन यांना चांगल्या अथी व उच्छुंखल व धर्मलंड यांना वाईट अथी लावतात. 'आम्हीं कर्मातीत झालों म्हणती 'या शब्दाचा अर्थ दोन्हीं प्रकारचा म्हणजे चांगला व वाईटिह आहे. 'झालों कर्मन धर्मविरहित। मना आवहे तो भोग भोगित। ' [सं. ] •धर्म-संयोग-धर्मयोग-पु. १ स्वतःचें दैव भाणि सत्कर्म यांचा संयोग; भाग्य व सदाचार यांचे ऐक्य (पूर्वजन्मार्जित आणि इहजन्मार्जित सत्कृत्यांचे फळ मिळून) २ अकल्पित मेळ; यदुच्छा; प्रारब्धयोग. ॰धर्मसंयोगाने-क्रिवि. अचानक; चम-त्कारिक किंवा अकल्पित मेळ मिळून येऊन; प्रसंगोपात्त; प्रारब्ध-ठेवार्वे. '-चंद्रग्रुप्त ३५. ३ कंटाळवाणी, निरर्थक बहबब: कर्मक्या, योगार्ने. 'कमैधर्मसयोगार्ने मी अगर्दी सहज बाहेर गेलों तों माझी नजर तिच्याकडे गेली.'—माथेचा बाजार. 'कमैघर्मसयोगाने कर्मोचे आचरण न करणाराः धर्माझा व धर्मकमे परिपालनाविषयीं तुमची गांठ पडली आहे तर गोड बोलून काळ लोटावा. ' उदासीन; कर्तव्यन्युत; कर्तव्यपराङ्मुख. [सं. ] •मार्ग-पु. १ •धारय समास-प. (व्या.) वक्त्याच्या मनात उभय शब्दांचा स्नानसंध्या इ० कर्मे करण्याची रीत: यह्मयागादि कमेरूप ईश्वर-भाव ज्यांत समान असतो किंवा उभय शब्दांचा परस्पर उप- प्राप्तीचा किंवा मोक्षाचा साधनीभृत मार्गः, सत्कृत्यें केल्याने व मानोपमेयभावसंबंध ज्यांत असतो तो: विशेष्य-विशेषणांचें सामिष्य असन त्यांचा जो समास घडतो तो: उदा० 'भक्तिमार्ग= भक्ति तोच मार्ग, किंबा भक्तिहर जो मार्ग तो: भवसागर: संसारा-टिब:काळपुरुष.' -मराठीभाषेचेव्या. २७५. तत्पुरुषसमासाचा एक भेद. [सं.] • निष्य-वि. कमेठ पहा. 'जया लाभाचिया आशा। कह्निने वैद्यबाहुंचा भरंवसा । घालीत षट्कर्मीचा धारसा । कर्मनिष्ठ । ' -शा ६.४७४. [सं.] ०निष्ठा-की. १ कर्मावर निष्ठा. २ कर्म-योग. 'वैदिक धर्मीत ... दोन मार्ग ... आहेत, पैकी एका मार्गास ... ज्ञाननिष्ठा व ... दुसऱ्यास कमेथोग किंवा संक्षेपाने नुसता योग अगर कमेनिष्ठा असे म्हणतात. -गीर ३०१. [सं.] •म्यास-पु. १ कमे विवा कृत्ये यांचा त्याग (पुढील जन्मी हित न्हावें किंवा फळ मिळावें म्हणून ). २ फलन्यास: कर्मा-त्यागः; निष्कामकर्म. [सं.] ०फल्ल-न. प्रारब्धापासन मिळणारें फळ; पूर्वजन्मी केलेल्या पापपुण्याचे चांगलें अगर बाईट असें या जन्मीं भोगावें लागणारें फळ. 'सांडुनि दुघाचि टकळी। गोंवारी गांवधेतु वेंटाळी। किंबहुना कर्मफळीं। तैसें कीजे। -हा १८.१७४. [सं.] ०फुटका-वि. भाग्यहीन: दर्दैवी: कमनशिवाचा; अभागी. [कमें +फुटणें ] ॰फुटणें -सिके. दुरैंव ओढवर्णे; गोत्यांत येणे; नुकसान होणे. व्याधा-प. फलाहोने केलेल्या कर्मामुळे प्राप्त झालेलें बंधन; प्रारब्धप्राप्त स्थिति: मायिक पसारा; ऐहिक मायापाश; प्रपंच; संसार. ' जो पहडला स्वानंदसागरीं। कर्मबंधीं न पडे तो। '[सं.] ॰ वंध्य-पु. व्यवसायवंधुः समव्यवसायीः एकाच प्रकारचे काम करणारा. [सं.] • भ्रवन-न. कमैरूप घर. 'तथ न्यावो आणि अन्यावो। हा द्विविधु साधृनि आवो। उभवितां न लवी खेंवो। कर्मभुवने। -शा १८.४५५. [सं.] ०भूमि, भूमिका-की. १ इहलोक: मृत्युलोक; यहादि धार्मिक कृत्ये जेथे करता येतात ती जागा: कर्म करावयाचे क्षेत्र; रंगमूमि (मर्त्याची). 'जेथं मनाचा प्रवेश्च नाहीं। त्यांची पायवाट ते ठायीं। ऐसे स्वइच्छा विचारितां महीं। आले ते पाही कर्मभूमीसी '-एभा २.१८४. 'परम प्रतापी दशरथपिता । कमेमूमीस येईल मागुता । '-रावि १६.८६. [सं.] २ प्राधान्याने भारतवर्ष. -हंको. ०भोग-प. भवितव्य-तेच्या नियमानुहर मिळणारीं सुखदुःखं सोसणः; दैवाची भरपाई;

धर्माचरणाने मोक्षाला जाण्याचा मार्ग. २ धर्मकृत्ये करण्याचा खरा मार्ग. ३ श्रीत म्हणेज यह्नयागादि कर्मीचा मार्ग. 'भारतीय तत्त्वज्ञानांत मोक्षाचे कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग व मिक्तमार्ग असे तीन मार्ग सांगितले आहेत. '-ज्ञाको क १३२. [सं.] •मार्गी-वि. कर्ममार्गाने जाणारा; जो निष्ठापूर्वक धर्माचरण करून परमेश्वर-प्राप्तीविषयीं झटतो तो. [सं.] अमृक्ति-स्री. स्नानसंध्यादि नित्य नैमित्तिक कर्में करण्याची आवश्यकता ज्या स्थितींत उरत नाहीं अशी अवस्था: नैष्क्रमर्थसिद्धि [ सं. ] श्रोचक-वि. कर्ममार्गा-पासन मुक्त करणारें; ऐहिक सुखदु:खापासन सोडविणारें. 'कर्म-दक्षा कर्ममोचका । जयराम कोदंडभंजना । ' [सं. ] ॰ मोचन-न. कर्ममार्गापासन मुक्तता. व्योग-पु. १ प्रारम्धः दैवः यदच्छाः योगायोग. २ दैवगतीने घडणारी गोष्ट. -शर. ३ व्यापार; चळवळ पासून मिळणाऱ्या फलाविष्यींच्या इच्छेचा किंबा आहेचा किंवा कार्य करण्याचे तत्त्व. -क्काको क १३५. ४ ज्ञान हेंच जरी मोक्षसाधन असलें तरी कमशुन्य राहुणे कधींच शक्य नसल्यासुळे त्यांचे बंधकत्व नाहींसे होण्यास करें कथींहि न सोडतां शेवट-पर्यंत तींच निष्कामबुद्धीनें करीत राहण्याचा जो योग तो. -टिस् ४७-४८: याला इंप्रजीत एनजीसम असा प्रतिशब्द गीतारह-स्यांत सुचविला आहे. -गीर ३०१ वरील टीप. या योगाचे जें शास्त्र त्यास कर्मयोग म्हणतात व ते आचरणारा तो कर्मयोगी). 'बलवंत ( टिळक ) कमेयोगी ' -सन्मित्रसमाज मेळा पवावली १९२९, पद १. [सं.] ं लंड-वि. धर्मशास्त्रविहित नित्यनैमित्तिक विधींचें पालन न करणारा: धर्मभ्रष्ट: धर्मविधि व धर्माज्ञेचा धिकार कर-णारा, उपहास करणारा. [ सं. ] ० स्त्रो**प-पु.** नित्य धार्मि**क क्रमां**-तील एखारें कम सोडण, न करणे; दीर्घकालपर्यंत नित्य अगर नेमित्तिक कमैविधि न करणें. [सं.] व्याचकधातसाधित-न. मूळ धातूस 'ला ' किंवा ' केला ' हे प्रत्यय लाविके असता होणारें धातसाधित. उ० केलेला, दिलेला. परंत यांत 'पढ' धात्चा गण बज्ये कहन हे प्रत्यय लावितेसमर्थी सक्मेक धात्स 'इ' भागम होतो. उदा० ठेविला, अर्पिला, आकर्षिलेला. -मराठी-भाषेचें व्याकरण १७३. [सं. ] व्याद-पु. १ धर्मविहित कर्मी-नींच मोक्षप्राप्ति होते असे मत. २ मनुष्यास विशिष्ट जन्मांत जे पुखदु:ख मिळतें तें त्याच्या पूर्व जन्मांतील कृत्यांचें फल हो य असा यक्तिवाद: कर्माचें फळ भोगणें ही कल्पना. -क्काको क १३६. [सं.] •वादी-पु. कर्मवादावरच भिस्त ठेवून खाचे समर्थन कर-पुर्वसंचितातुरूप या जन्मी प्राप्त होणारी स्थिति. ' माझा कर्ममोग णारा माणुस [सं. ] • खास्नजा—की. दैनिक धर्मकृत्यांबहरूची चुकत नाहीं. '[सं.] अप्रष्ट-वि. धर्मशास्त्रविहित नित्यनैमित्तिक इच्छा, आवड. [सं.] विचिध-पु. (अनेकवचनीहि प्रयोग होतो ) धर्मसंबंधीं कृत्यें वगैरेचे नियम, पद्धति, रीति, मागै; कोणत्याहि विशिष्ट प्रकारच्या धर्मकृत्याचे सन्न किंवा विधान. [सं.] • विपाक-पु. १ पूर्व जन्मी केलेल्या पुण्य, पाप वर्गरे कत्यांचे फल पढ़ील जनमीं हटकून यावयाचे हा सिद्धांत. २ कर्माची फलनिब्पत्तिः; परिणामः [सं.] व्यार-पु. कार्यकर्ताः पराक्रमी मनुष्य. 'कर्मवीर निघुनी गेला '-संप्राम ४९. [सं.] • वेग-कर्माचा चेग-प. दैवाचा किंवा प्रारम्पाचा जोर. शपाटा. सामर्थ्य, थक्का; पूर्वसंचिताचा प्रभाव, 'कलालाचा भोवरा। जैसा भवे गरगरा।कर्भवेगाचा उभारा।जींवरी।' 'जेथे कर्माचा बेग सरे। तेथें धांव पुरे। '[सं.] २ (अनेक बार केलेल्या) क्यांचा जोर, सामध्ये, प्रचोदन; संवयीचा जोर; स्वाभाविक प्रेरणाः 'कमैवेग भलत्याकडे ओढून नेईल. ' •शील-वि. कर्मा-सकः धर्माने वागणाराः शास्त्राने सांगितलेली सर्व धर्मकर्मे जो सनापासन काळजीपर्वक करतो तो. [सं. ] व्संगी-वि. कामांत, धर्मानवाता. व्रतनियमनांत सतत गढकेलाः याच्या विरुद्ध ब्रानाभ्यासी [सं.] • संब्रह-पु. निरनिराळे व्यवसाय, व्यापार; भाषण ज्या किया करतों त्या; मानसिक कियेच्या तोडीची बाह्य, प्रत्यक्ष किया. 'कर्मसंप्रह या शब्दानें त्याच मानसिक कियेच्या तोडीच्या बाह्य किया दाखविल्या जातात. ' -गीर ८३६. [सं.] •संचय-पु. कर्मसंप्रहः मनुष्याचे अनेकविध व्यापार, कियाः चलनवलनादि कृत्य 'तैसेचि कर्ता करण कार्य। हा कर्मसंचयो । ' -शा १८.५१२. [सं.] •संन्यास-पु. १ कर्मीचा त्यागः नित्य नैमित्तिकादि कर्में करण्याचे सोइन देणे. २ शारीरिक सोइन इतर सर्व कर्मीचा त्याग ( शांकरमत ). ' शंकराचार्योच्या प्रयांत कर्मसंन्यासच प्रतिपाद्य आहे. '-टिस ५. [सं.] ०सूत्र-न. नित्य धर्मकर्माची व त्यासंबंधीं नियमांची मालिकाः कर्तव्यकर्मः परंपरा. 'भवपाश तोडिते शस्त्र । ज्ञान ईश्वराचे विचित्र । परि कम; स्थिति. जिबाचें कैसें कर्मसत्र । जे अनावडी तेथें विषयीं । ' ० हीन-वि. धार्मिक नियम, विधि न पाळणारा; धार्मिक नियमाबद्दल काळजी न करणारा. [सं. ] उहु० कर्मणो गहना गतिः चनशि-बाची गति जाणणें शक्य नाहीं (एखादी वाईट गोष्ट अकल्पित बढली म्हणजे दैववादी मनुष्य ही म्हण म्हणतो. )

कर्मठ-वि. १ शास्त्रविहित स्नानसंध्या इत्यादि कर्माविषयी निष्ठावत: धर्मासंबंधींच्या बारीकसारीकहि गोष्टी श्रद्धेने किंवा **आप्रहानें पाळणारा; सनातनी; धर्मनिष्ठ. 'आतां कर्मठा के बारी**। मोक्षाची है।'-- जा १८.६८. २कर्ममार्गी: कर्मावर भिस्त ठेव-णारा. **्पण-न.** निष्ठापूर्वक धर्माचरण. 'बूथा गेलें त्यांचें हवन । [ सं. कर्म+अन्तर. ] क्रमैंडपण कर्माचें।' -एइस्व ३.३१. [सं. कर्म+स्थ ]

आत्मद्वान । तया नांव कर्मणा । ' –दा ७.९.५७. [सं. क्रमण]

कर्मणि-वि. कमाच्या संबंधा चें: कर्माशी जळणारें, कर्तरि पहा. •प्रयोग-पु. (व्या.) जेथे वाक्यांत कर्माप्रमाणे कियाप-दाचें र्लिगवचन फिरतें तो प्रयोग. [सं.] • श्वाच्य-प्र. (व्या.) १ कर्मकर्तरिप्रयोग. २ कर्मणिकृदंत; कर्मणि धातुसाधित. [सं.]

कमणें-अित. कमणें; जाणें; पार पहणें. ' यैसे बहुत दिवस कमेले। '-पंच ३.१०. -सिक. घालविणें; पार पाडणें.

कर्मरी । टाकुं या भीतरीं अभीमाजीं ।' –तुगा १११८. कर्वतीं कर्मरी देहासी दंडण। ' -तुगा २४९४.

कमल-ली--पु. (गो.) कुळागरांत होणारें एक रानझाड. –न. त्याचें फळ.

कर्माकर्मविचार - पु. योग्य किया करावयाच्या गोष्टी आणि अयोग्य किंवा टाकावयाच्या गोष्टी या विषयींचा विचारः विब-क्षित कृत्य नैतिकदृष्ट्या योग्य अथवा अयोग्य या संबंधीं विचार; व्यावहारिक नीति. -ज्ञाको क १३९. [सं.]

कर्माकार-पु. कर्मः नाना प्रकारच्या किया, व्यापार, हाल-चाली. 'पें प्राचीनसंस्कारशेषें । पांचही कारणे सहेतुकें । काम-वीजती गा अनेकें । कमाकारें। '- ज्ञा १८.४३१. 'आणि पंचकारणदळवाडें। जिहीं कर्माकार मांडे ।' - हा १८.३०५. [सं. कर्म+आकार 1

कमोग-न. कर्मीचा किंवा धार्मिक आचारांचा भाग, परि-शिष्टहर किया. [सं.] •देवता-की. ('कर्मीगभूत देवता ' या शब्दाचा संक्षेप ) कोणताहि धार्मिक विधि अगर कर्म ज्या देव तेला उद्देशन केलें असेल ती दंवता; मुख्य दंवता. [सं.]

कर्माचा दोरा-पु. दैवाची गति; प्रारब्ध प्राप्त भायुष्य-

कर्माची गति-की. दैवाची गति; दैवगति; प्रारम्भ; नशिबाचा फेरा. ' पहा कर्माची गति गहन । जिच्या अंगुष्ठां न पडे रविकरण । ते गरोदर फिरे विपिन । मुगनेश्री । '

कर्माचे कातरें--न. (ना.) नशीव; प्रारम्ध. 'तो काय माझ्या कर्माचे कातडे नेणार आहे ? ?

कर्मातर-न, और्धदेहिक किया; उत्तरिक्षया; किया शब्दाशीं जोडून वापरतात जर्से:-क्रियाकर्मीतर. [ सं. क्रमे+अंतर ] कर्मातच्या-पु. और्ध्वदेहिक धर्मकर्म सांगणाच्या ब्राह्म-णाला तुच्छतेने, इलक्या अर्थाने लावण्यांत बेणारा शब्द; कारटा.

कर्मातीत-वि. धार्मिक आचारविचार पालन करण्याची कर्मणा-की. कर्मणुक; फुकड कालकमणा. ' जेथे नाहीं आवश्यकता ज्यास उरली नाही, त्याची ज्याला जरूर नाहीं असा: ज्याला कर्मनंभन नाहीं असा; मुक्त; योगी; परमेश्वर. ' जे भात्मा मी कर्मातीतु । सर्वकर्मसाक्षिग्रुतु । हे भापली कहीं मातु । नायकेचि कार्नी । '-ज्ञा १८.३८४. [सं. कर्म-अतीत]

कर्माभ्यक्ष — पु. प्रत्येक कार्याचा न्यायान्याय पाइणारा; मनुष्याची कृत्ये व व्यवहार यांचे यथाथे परीक्षण करणारा; ईश्व-राचे एक नांव. 'जो भूतांतरात्मा कर्माभ्यक्ष। ' – ह १८.५९. [सं. कमे+अभ्यक्ष]

कर्मार्पण--न. स्वतःची धार्मिक कृत्ये किंवा अनुशाने पर-मेश्वरास किंवा इष्ट देवतेस अपेण करणें 'कर्मापेणाचा कम सांग झाला। ' [सं. कर्मे+अपेण]

कर्माभिमानी-या-पु. कम मी करतों असा अहंकार बाळगणारा. 'आतां ययाचि कर्मा भजतां। कर्माभिमानिया कर्ता। तो जीबुद्दि त्रिविधता। पातला असे। '-ज्ञा १८.६२८. [सं.] कर्मिष्ठ-वि. कमैठ पहा.

कर्मी—वि. कर्मठ पहा. 'आणि तयाही केलियाचें। तोंडीं स्रावी दौंडींचें। कर्मी या नाम पाठाचे। वाणें सारी।'—ज्ञा १८.६०३. [कर्म]

कर्मीभूत-वि. (व्या.) कर्मविभक्तियुक्त, द्वितिया विभ कीचा: कर्माच्या स्थानी असलेला; किया घडलेला [सं.]

कर्मद्विय — न. १ ज्याच्या योगें कोणतें तरी काम होतें व पदार्थांचें प्रहण, गमन इ. कर्म करतां येतें तें कारीराचें इंद्रिय. झानेंद्रियाच्या उलट; कर्मेंद्रियं पांच आहेत: — हात, पाय, वाणी, शिश्र व गुद. 'परी कर्मेंद्रिय प्रवृत्ती। निरोधुनी।' — ज्ञा. ३.६४. २ शिश्र; जननेंद्रिय. 'शिनळ पुरुषाचे डोळे काढून त्याचें कर्में-द्रिय छेदीत.' — व्यभिचार निषेधक बोध ८. [सं. कर्मे + इंद्रिय] • पंचक — वरीळ पांच इंद्रियांच्या समुदायास म्हणतात.

कर्मेंचर्मे—नभव. वाईट कृत्यें; दोष; उणीवा; छिद्रें. (कि॰ काढणें). [सं. कर्म+वर्म]

कर्मोपासना न्ह्री. धार्मिक विधि करीत राहणें; धार्मिक अनुष्ठान सतत चालविणें; कर्ममार्गाला अनुसहन परमेश्वराची सेवा करणें; आत्मोपासना, ज्ञानोपासना योच्या उलट. [सं. कर्मे+उपासना]

कर्यात-द-करियात पहा.

कच्या—वि. कडक; कठिण; भयंकर 'काय दुकाळ पहला कच्या।'-अमृत ११७. [अर. करह=काळा]

कर्ल-न. (गो.) फळावरचें सालपट; साल; 'कर्लावुंक ' ≔सोल्गां; सालें काढणें.

कर्ला—पु. (कों.) माडाला पाणी शिपण्याचे एक साधन. करला-ले पहा.

कर्ली-स्ली-सी. १ (कु.) एक जातीचा अठंद व लांब आसा. २ (गो.) एक प्रकारचें गवत. करवेल पहा. **कर्चत**—करवत पहा. 'तों पुत्रें कर्वता आणविंखं।'**⊸जै** र७.८

कर्चल-ळ--करवल-ळ, करोल पहा. 'नामी कर्वल आहे हुजुरांत. '-पया ५४.

**कर्चळी**—स्त्री. (गो.) केंसांत घालण्याचा वायकांचा एक दागिना.

कर्चा- १ करवा पहा. २ (गो.) माड अथवा कसल्याहि झाडाचा तुकडा; ओंडका; करंडा.

कर्राण --न. क्रश होणें; रोड होणें, करणें; वैयकांतील एक प्रकार; मेद नाहींसा करण्याची प्रतिकिया; बृंहण (लढ़ होणें ) याच्या उलट. [सं. कृश्-कर्श्]

कर्षे—पु. सोनें, चांदी मोजावयाचें सोळा मावांचे एक परि-माण; प्राचीन पद्धतीप्रमाणें मावास ५ गुंजा घरीत, पण सध्यांच्या पद्धतीत ८ गुंजा घरतात, त्यामुळें प्राचीन पद्धतीप्रमाणें ८० गुंजांचा म्हणजे १७६ ट्राय प्रेनचा कर्ष होईल. पण सध्यांच्या पद्धतीप्रमाणें १२८ गुंजांचा म्हणजे २८० ट्राय प्रेन सार कर्षे होय. [सं. कृष्]

कर्षक—वि. १ ओढणारा; खेंचणारा. २ शेत करणारा; नांगरणारा. [सं. कृष्=ओढणें]

कर्षण— न. १ ओढण; खॅचणें. २ द्येत कसणी; जमीन नांगरणी. [सं. कृष्; झेंद करेहा; फा. कश्चिदन् ] -िक. कर्षणें. १ ओढणें, खेचणें. २ द्येत नांगरणें, कसणें.

किंपित—वि. १ ओढलेलें. २ नांगरलेलें. [सं.]

कन्हवेळु---न. एक प्रकारचें गवत. करवेल पहा. 'कन्ह-वेळु मारवेळु गोडाळें।'--गीता २.५२८६.

कन्दा-रहें—पु. उंट; उंटाचें पिलूं. 'तंत्र विकट नामें कन्हा' -पंच ३९. ' अशोकाचे अंगवसे। चघळिले कन्हेनि जैसें। ' -बा ११.४१४, [सं. करम]

कन्हा-न्हें—१ मडकें; मातीचा लहान घडा; ज्या मड-क्यास तोटीसारखें स्तन (टोक) असतें असें मडकें; रहाट गाडग्याच्या माळंतील मडकें. 'राहाटमाळेचे करे । पुढती रिता पुढती भरे । '-एमा १०.६७६. 'सोन्याचा कन्हा मोत्यांनी भरा '-वेडयांचा बाजार. १ लमांत पाणी भरलेल्या तांच्यांत भयवा पंचपात्रींत आंच्याच्या बहाळ्या, पानें टाकून त्यावर रोडी वर केळेळा नारळ ठेवतात. या भांडयास कन्हा म्हणतात. व तो नवरीच्या व नव-याच्या बहिणीच्या (बहीण नसल्यास युसऱ्या क्रीच्या) हातांत असतो आणि तो कन्हा घेळन ती आपल्या यहिणीच्या (बधूच्या) अगर भावाच्या (वराच्या) मागें उभी असते. -(कि० केंगें.) इ सामान्यतः कळ्का; तांच्या. १ (बायकी) मंगळागौरीची पंचामृती पूजा झाल्य(बरोबर ते तीथे एका भांडयांत भरून त्याचें तोंड चोळीनें बांचून त्यावर गोड्या तेलाचा स्वीकारून वागणें; वारा वाहील तशी पाठ देणें. २ प्रसंगीं घोरण दिवा ठेवतात तो ( हा प्रकार बहुधा कोंकणस्थांत आढळतो ). किंवा योग्यायोग्य विचार पाहन त्याप्रमाणे वागणे. ५ एखाद्या मंगल संस्काराच्या वेळी ओवाळावयास अगर माग धरावयास जो दिवा घेतात तो. 'मार्गे मी मुहूर्ताचा कऱ्हा घेऊन उभी होतें. ' -वेडयांचा बाजार. [सं. करक; प्रा. करअ= करा ] • दिया-पु. वरील ५ वा अर्थ पहा. ओलाण दिवा; लामण दिवा. (कि॰ घेणें.) [सं. करक + दीप; प्रा. करअ+दीव] • दिख्याचा मान-५ कन्हा दिवा धरणान्या स्त्रीस वस्त्रे वंगरे देऊन तिचा केलेला सन्मान व तीं घावयाचीं सन्मानाचीं वस्नें-पोत्राख.

कन्हाइकांगुणी-कांगोणी-स्त्री. कांगुणीची पुरु जातः त्यांतील व्यक्ति.

कन्हेरी--पु. चवरी धरणारा. 'मीचि बारी मी कन्हेरी' -एमा १२.५६१. 'धारना पवत् । कव्हेरी वहण् ।'-शिद्य ५०. कच्होड--सी. (व. घाटी) कालवड.

क-होडा--पु. (खा.) मुगाच्या डाळीचा वडा.

क नहाा-पु. वाळच्या दगडाची एक नरम जात. [का. करे=काळा. ]

कऱ्या गसर्णे—वाप. (व.) नेट लागणें; जिवावर येणें. ' दुपारपर्यंत कऱ्या बसला '=उपास पडला.

कल-पु. १ ओघ; ओढा; प्रवृत्ति; झोंक. २ (ल.)मनाचा किंबा इच्छेचा ओढा; बुद्धीची किंवा स्वभावाची प्रवृत्ति; चित्त-क्तीचा ओघ; रोंख. 'असत्कार्यी कल नसो मानसाचा।'-भज-नतरंगिणी ८३. ३ ऱ्हास, ओसरा, उतार यांचा आरंम ( दिवस, विकार, लहर, पूर, अतिरेक, यांचा ). (कि॰ खाणे, पडणें) 'कांहीं कालापूर्वी सुधारणा ऐन शिखरास जाऊन पोंचल्याचे जें मान दिसत होते त्यास आतां कल पहुन लोकांच्या मनाने उलट साल्याची चिन्हें ... दष्टीस पडुं लागलीं आहेत ... ' –िन ४९०. 'एकाच पारडधांत सगळें वजन पडले म्हणजे जशी तराजुची दांडी एकाच बाज़स कल खाते ... ' - नि ४३९. ४ पातळीचा तिरपेपणा, तिरकसपणा (ई.) इंक्लिनेशन ऑफ दि प्लेन. 'क्षितिज पातळीशीं उतरणीची सपाटी जो कोन करिते त्यास उतरणीचा कल म्हणतात. ' - यंस्थि ९६. ५ मळसूत्राचा तिरपेणा, चढ, कळण; (इं.) अँगल ऑफ दि स्कृष; मळसूत्राचा कल. -यंस्थि ९०९. ६ वळण; रोख;झोंक (कि०धरणें≕गाडीचें एक चाक श्वालीं व एक चाक उंच झालें असतां उंच झालेल्या चाकाला हात देणें; तोल संभाळणें ). [ सं. कळ्=प्रवृत्त करणें] ०**पाहृन खागणें** – |काचे गुण ज्यांत आले आहेत असा; कळकट. २ (ल.)दृषित; हाग (बाप्र.) एखाद्याच्या तब्बेतीप्रमाणे, मर्जीप्रमाणे इलकेपणा लागलेला; अपवित्र शालेला. ३ वदनाम शालेला; निदित. [कलंक] शको. २. १९

कल--वि. मंजुळ; मृदु; हुळु ( भावाज ) ' ते जयजय घोष कलरवें । स्वर्ग गाजविताती आधवे । '-क्षा ११.३३६. [ध्व. सं.] कलई-कर-गार--कल्ह्ई पहा.

करुंक-पु. १ तांबें किंत्रा पितळेच्या भांडचांना आंबट पदा-र्थाचा संपर्क झाला असतां जो हिरवट विषारी पदार्थ उन्पन्न होतो तो; जंग; रूप्याच्या हीणाला व लोखंडाच्या कीटालाहि म्हणतात. २ डाग; ठिपका (विशेषतः चंद्रावरील दिसणारा काळा हाग). 'जरी चंद्री जालाकलंकु।'–ज्ञा १८.२७३. 'प्रहञ्जालाचंद्रासी। स्पर्श क-हाट-- पु. कडवट रानकाकडी; कडू कारिट. [सं. करट] किला गुरुपत्नीसी । कलंक लागला चंद्रासी । ऐसे झालें जाण पां। ' –शनिमहात्म्य ३३९. ३ (ल.) दोष; काळिमा; दुष्कर्मामुळे प्राप्त कन्दाडा-पु. महाराष्ट्रीय ब्राह्मणांचा एक पोटभेद व होणारा, अपकीर्तिरूप दोष; बहा; कमीपणा. [सं.] (कि ॰ लागणे).

कलकत---पु. (व.) थवा; जमाव.

कलकत्तिया---५. विलायती तंबाखू. -कृषि ४२१.

कल-कन-कर--दिशीं-- किवि. एकदम फुटल्यानें, तुट-ल्यानें जो आवाज होतो तसा होऊन, करून; त्या आवाजानें युक्त होत्साता. 'कलकन फुटलें, उललें, चीर गेली. ''काय सुख वाणुं सख्याचे जणुं कलकन छाती फाटेल '-पला ४.१. [भ्व.]

**कलकल-कल्कल-**पु. एकमेकांत मिसळलेला ध्वनि. आवाज, शब्द, गोंगाट, बटवट; कठकट ( माणसांची ); किल-किलाट; कल्ला ( पक्ष्यांचा ). ( क्रि० कर्णे ≕विवळणे ) 'कलकल कलहंसे फार केला प्रदाया। '-र ४३. ' मुलानों कलकल कर्स नका. ' -कोर ४८४. ' किती ग्रुण आठवं राजसा कलकल करितें अनिवार. ' –प्रला १३७. [सं. कल्ल्≔अव्यक्त शब्द कर्णे ]

कलकलर्णे—अक्रि. १ (क्री. गी.) अस्वस्थ होणे; त्रासर्णे (माणसांच्या भांडणाने किंवा पक्ष्यांच्या किलकिलाडानें). २ उन्हानें, पित्तक्षोभाने मस्तक दुखं लागणे. ३ घावरणें; काळीज घडधडणे. ४ गडवड, गोंगाट, कोलाइल करणे. [कलकल]

कलकलाट---प. १ भांडणाऱ्या माणसांचा किंवा चिड-लेल्या पक्ष्यांच्या आवाजाचा शब्द. २ कोलाहुल; कल्ला; आरब ओरड; गोंगाट; ' हंसे मुक्ता नेली मग केला कलकलाट काकांनीं. ' ३ भशा आवाजापासून उत्पन्न झालेला अस्वस्थपणा. 'माझे डोकें कलकलाट करिते. ' ४ अतिशय उष्णतेची कंपोत्पादक अवस्था. उन्ह कलकलाट करितें. ' [सं. कल्ल्≔भन्यक्त शब्द कर्णे]

**कलकल्या —**५. साळुकीहुन ल**हा**न, पांढ=या रंगाचा **व अं**गा-वर काळे ठिपके असलेला, लांबट चौंचीचा एक पक्षी; खंडवा: विठया; हा मरळ माशांचीं पिल सातो. -मरळ माश्यांची पैदास ७.

कलंकित-कलंकी--वि. १ कलंकयुक्त झालेला किंवा कलं

कलंकी-प. १ द्रष्टांचा संहार करणारा, भावी, दहावा, **द्योवटचा विष्णूचा भवतार. २ (** ल. ) भांडण, तंटा; कल**ह.**ंपडणें; लवंडणें. –उकि. विरुद्ध किंवा दुसऱ्या बाजूस ढकल**णें**, 'तेथिन माजला कलंकी ऐका आश्चर्याची मात ।' – ऐपो ३८३. इ दशावतारी गंजिफांतील शेवटचा रंग. [ सं. कल्की ]

कलखापरी-की. एक औषधी;(इं.) क्षिक कारवोनेट. ही गोमुत्रांत दोलायंत्राने शिजविली म्हणजे शुद्ध होते. -योर २२४. कलंगडा-पु. ( संगीत ) गाण्यांतील एक राग. राग पहा. कलंगडी-डे--किलंगडी-डे पहा.

कलगायन-न. मंजूळ, मधुर गाणे. 'जेथे तो रुक्ष्मी-रमण। करित होता कलगायन। '-रास १.१८२. [कल+गायन]

कलगी-की. १ पागोटयावर खोंबावयाचे एक रत्नखचित शिरोभूषण: शोभादायक पिसे किंवा तुरा. **२** घोडयाच्या डोक्यावर बांधावयाचा पिसांचा तुरा; तर्नेच म्होरकीस ज्या दोन्ही बाज़ंस शुरमुळचा लावतात त्यांसिह म्हणतात. ३ शंगा-रिक लावणीचा एक प्रकार; यांत प्रकृति ही पुरुषापेक्षां श्रेष्ठ मानतात व ती पुरुषाचे आर्जव करिते असे वर्णन असर्ते; या संप्रदायाचे दर्शक चिन्ह जे डफावर लावतात तें. 'सगनभाऊ व त्याचे अनुयायी आपणास कलगीवाले असे म्हणवृन घेतात व हें चिन्ह ते धारण करितात. ' ४ पुष्पगुच्छ. 'श्रीमंतांस प्रथम कलगी समर्पण करून त्यावरच अत्तर, गुलाय देतात. '-ऐरा प्रपु ९.४२३. ५ कोंबडयाच्या डोकीवरील तुरा. ६ एक फुलझाड व त्याचे फूल. [तु. कलगी] ० तुरा–पु. कलगी हा एक पक्ष व तुरा हा त्याचा प्रतिपक्ष यांमधील चढाओढ; लावणीचा एक प्रकार; ही लावणी प्रश्नोत्तररूपी असते. कलगीवाल्यांना नागेश व तरेवाल्यांना हरिदास असेंहि म्हणतात. -ज्ञाको. क १४६. •वाला-नि. (हि.) पुरुषापेक्षां प्रकृति श्रेष्ठ मानून कलगी जातीच्या खावण्या म्हणणारा.

कलच-पु. कीट (अंगावर घट बसलेलें ); घाण; किटण; मळ.

कलचर्ड मोतीं--न. कृत्रिम मोतीं; जपानी लोकांनी मैसर्गिक मोत्यांप्रमाणे मौक्तिकजंतुकहुन कृत्रिम मोतीं तयार करण्याचे काम युक्त केले आहे. कांहीं जातींच्या माशांच्या खब-श्यापासून उत्तम जातीच्या रंगाप्रमाणे तेज असकेलें एक सत्त्व तयार करून तें काचेच्या आंतृन अगर बाहेरून लावृन खोटें मोतीं फ्रान्स-जपानांत तयार करतात. हे व कलचर्ड मोतीं ही दोन्हीं भिन्न आहेत. [ इं. कल्चड=वाढविलेलें, कृत्रिम ]

कल्लुडी-की. (गो.) सोने साफ करण्याची रानडकः रांच्या केसांची सोनाराची कुंचली. [कल+सं. चुढा ]

क्रस्रहा---पु. उत्तथर्गे. करछा पहा.

कलंडणें—अिक. एका बाजूस तोल जागे, भार जागें; पालथें होणे. सं. कल रे

कलंडिविणे-अिक. १ एकीकडच्या तोलावर पाडणें. २ उल्टिविणें, उलंडिविणें.

कलंडा-वि. एका बाजूवर आधार देऊन किंवा टेकून असलेला; कलथा; बाज़बर पडकेला. [ कल ]

कलंडी—सी. १ बाजूबर तोल जाणें, उलटणें. (कि॰ देणें). २ उलथापालथ.

कलणे—अकि. १ बाजूबर पडणें; एका अंगावर तोल जाणें; कलंडणें; एकारणें; किचित झोंक जाणें; झुकणें; टेकणें. [कल ] २ ( ल. ) कमी होण्यास लागर्णे; उतर्णे; मध्यरात्र, माध्या-न्हादि जे काल ते कांहींसे अतिकांत होणे; न्हास होऊं लागणें. ३ (ल.) एखाद्याकडे कल, ओढा, प्रवृत्ति असणें (मन, मर्जी, स्वभाव यांची ). [सं. कल्=प्रवृत्त करणे ]

कलर्णे-कि. जाणणे. [सं. कल्=गणणे, मोजणे]

कलता—वि. एका बाजूबर झुकलेला; तोललेला; वळलेला; ल्बकेला; कलंडकेला; तिरकस; 'जिर कांटा कलताए दैवांचा । जेउता राजमञ्जा '-ऋ ३९. [कलणें]

कलतान-न. (व.)तागाचें जाड विणलेलें कापड; कंतान; बारदान. 'भुसार मालाचे बारदान...मोठें कलतानी असल्यास २॥। रत्तल वजन घरतात. ' –मुंव्या ६६. [ कंतान पहा. ]

कलन्न-न. लगाची स्त्री; भार्या; पत्नी; कुटुंब; बायको; (वामांगी ) 'पहिलें संवचोराचें मैत्र । हाटभेटीचें कलत्र ।'—ज्ञा १८.७९७. 'पुत्र कलत्र आणि ब्रह्मचारी । हेहि परी दास्त्रविली । ' -एभा १.१९१. 'तुझ्याठायीं अति तत्पर । करुत्रभावें विन-दली ॥ ' -एहस्व ३.४७. ' ब्रह्मपकाळी ओळखिजे कलत्र ॥ ' [सं. कल=शरीर+त्र: गड़-कडत्र-कलत्र]

कलशर्णे—उकि. १ उलथर्णे: पालयें होगें: एका बाजवर किंवा विरुद्ध दिशेला फिरविणें; तोल जाणें; उलटविणें; उलधें पालचें करणें. 'अगे पृथ्वी माते दशवदन पार्डी कल्धुनि।' –अनंत सीतास्वयंवर ७०. 'तो कलथला सब्य अंगावरी।' -ह ५.२७. 'तैसे शिवचाप कलथलें।' -रावि ८.८०. **२ स**र्भो• वार वळविणें: फिरविणें; वळणें; फिरणें (जड किंवा कोणत्या तरी एका बाजुला घट बसविकेली बस्तु. ) [कल ]

कलथा-व. एका बाजूस तोल गेलेला; कलता पहा. -सी. धका; ठोसा; गुहा. -शर. -पु. एक प्रकारचे पसरट तोंडाचे व ज्याला मार्गे दांडा आहे असे उपकरण; तब्यावरील पोळचा, भाकरी इत्यादि परतण्यासाठीं, तळकेला पदार्थ कर्डहतून बाहेर काढण्याकरितां, निस्तारे चुर्लीतून बाहेर काढण्यासाठीं, उपयोगांत भाणावयांचे व तापत भसकेलें दूध वगैरे ढवळण्यांचे साधन; उलक्षणें; काविलवा; सराटा. ' रुन्याचा कलवा, सोन्याचा तवा. ' -मदनमं ९६. [सं. कल्]

कल्रधी—की. उलयणी. कलंडी पहा. -वि. कललेला-ली-लें; वळलेली. 'मानेवर मस्तकाची कलथी बैठक पाहून कुणाचें बोकें ठिकाणावर राहील ?'-भाववंधन २४. 'अंमल अहचा प्रहराचा दुपार कलथी'-सला २६.

कलंद्र--पु. कलिंदर; उद; कांडेचोर.

कलंदर-पु. मुसलमान साधु, फकीर. [ अर. ]

कलंद्र-पु. मिश्र उत्पत्तीचा मनुष्य; संकरज. [सं.]

कलंदर-रा-द्वा — पु. १ एक सुती व रेशमी वन्नः, गर्भ-रेशमी वन्नः स्वगडवाची एक जात. 'चंदा—चंदी ओर कलंदर।' — अमृत ४९ २ दुहेरी आच्छादन अभलेला तंत्रू, ३ अशा आच्छा-दनांपैकी वर्षे आच्छादन. [ अर. कलंदरा ]

कल्हन्तर—नि. (हि.) इंग्रजी चाल् शिक्याचें (नाणें). ज्या नाण्यावर मुखवटा आहे असे नाणें; सुरती. ' पंचवीस शें रुपये कलदार घेऊन...' –विक्षिस २.१६. [अर. कल्ह=डोकें]

कलंधर---पु. एक फकीरांचा पंथ; मुसुलमान साधु. 'फकीर कलंधर बिल्मिति।' -सप्र १७.३८. [ भर. कलंदर=साधु ]

कलना—की. १ जिवाच्या अंगी अंतःकरणासंवेधाने उत्पन्न होणारा सामध्येविशेष;ज्यामुळे विषयानुभव मिळतो ती; पदार्थोचे ग्रुण किंवा परिणाम जाणण्याचे मानसिक सामध्ये, चेतना; जाणण्याचे सामध्ये; झान. 'सृष्ट पदार्थापैकी ज्यास जीवन साहे पण चेतन्य व कलना नाहीं.'—मराठी सहावें पुस्तक, पृ २१७. (आ २. सन १८७५). [सं. कल्=गणणें ] कालकलला—की आयुष्याचा शेवट जीविताविध; जीवनांत; मृत्यु. 'खड्गें वाजती खणखणा काळकलना मांडिली'—एकस्व ८.४०. [सं. कल्=गणणें, मोजणें]

कलप-पु. संशय; अदेशा; विकल्प. [सं. कल्प]

कलप्-फ-पु. १ परीट लोक कपडयांना लावतातती खल. १ पांढरे केंस काळे दिसावे म्हणून जो रंग लावतात तो. [सं. कल्क] कलपर्णे — अकि. अतिशय दुःखांत किवा क्लशांत येणें; धड-पडणें; धापा टाकणें; तडफडणें (वेदनांसुळें ). [सं. क्ल्यूण्]

कलपर्णे — उकि. १ (कल्पिण अप. ) मानण; कल्पना करण. २ दसऱ्याचे अनिष्ट चितर्णे; जळफळणे. [सं. कल्पुण]

कल्लपरटें—न. (बे.) दगडी भांडें. [का. कल्ल=दगड+ परटी=नरोटी]

कलबी-लंबी-लंबी-लंबी-स्थी. (नाविक) अगर्दी पाठीमा-गर्ने शीड. [अर. कल्ब्=मध्य ?]

कळबुरगी—वि. कळबुरगा गांवासंबंधीं (छगडे वगैरे) 'कळ-बुर्गा, हरुबुर्ग छगडे । '-अमृत ४९.

कलबृत-द्-भृत-द्-पु. १ सांगाडा; ठोकळा किंवा चौकट (ज्यावर कोणतीहि वस्तु तयार करतात लशी); मुलाची पगडी तयार करावयायाचा ठोकळा; जोडणाचा लाकडी सांचा ०ठोकणं-(चांभारी धंदा). जोडणांत लांकडी सांचा चालणं. २ (गवंडी काम) कमानीखालीं दगडमातीच्या आधारा करितां टेयावयाची लाकडांची वाटोळी मांडणी. 'सवे कमानी कलखु दावर बांधाच्या.'—मॅरट १२. 'रायवळ लाकडांचीं कलखुद तयार करवृत '—मॅरट १२. छत्रीचा करंडा, पञ्चा सांगाडा. २ टेंगणा पण मजवृत मतुच्य, धोडा; भरींव व मजवृत नग, भांडे, पदांथ. ३ कातडणांत पंढा किंवा भुसा भस्त ठेवलेली जनावर इत्यादिकाची आकृति. 'वाधाचा कलमूत दिसे वाधा ऐसा। परी नाहीं दशा साच अंगीं।'—तुगा २८६१. [फा. कालबुद=आकृति] कल्लंबो—ची—पु. (गो.) कलमी आंवा.

कलभ्भ-न. इसीचे पिल्लु; छावा. 'कलभमयन इरिसि तसें त्याला तें कभी वाटलें सोपें।'-मोद्रोण ३.४०. [सं.=करभ]

कल्ल(ळ)भंट-इ-त-वि.कल्ह्यूर; भांडण-तंटा करण्यांत पटाईत, तत्पर; भांडकृदळ. 'पाटील, कुळकर्णी बरेच कल-भंड असले तर ... ' -गांगा ८५. 'निशंक निलाजिरा कळसंट। टौणपा लींद धट उद्धट।'-दा २.३.३२. [सं. कळह+भंड]

कल (लं-ळं) भा-मा-च्हा-पु. भांडण-तंटा; झगडा; कलागती. (कि॰ लावणे; भांडणे; करणे; माजणे; लागणे). 'बोलें इंद्रियां लागे कळंभा। एकमेकां।'-झा ६.१६.[सं. कल्ह+भंड]

कलमांड—िव. भांडखोर. कलभंड पहा. 'मोगल कलभांडू, मारिला कोंडू कोंडू, झाले श्रीमंतासी बल।' -ऐपो २४५. [कल्ह्-भांडणे] -न. गोसान्यांचा एक पंथ व त्यांतील न्यक्ति; अल्ला भाखाडे पहा.

कल्लम—न. १ लेखांतील विशेष मुयांबद्दल किंवा गोष्टींबद्दल लिहिलेला तेवताच भाग; स्वतंत्र सदर, बाब, मुद्दा; परिच्छेद. 'पुस्तकगृह हें एक सुधारणुकींचें मोठें कलम आहे ... ' —िन १५. 'एकटयाबत्तनच ... कान्यरचनेस नाक मुरहणें हें अली-कडील रिकांच पहिलें कलम ठस्न गेलें आहे. ' —िन १४१. १ एका झाडाची फांदी-इहाळी दुसऱ्या झाडाच्या फांदीवर लावून कांहीं कृतिविशेषानें त्या दोहोंचाहि एकजीव करणें; कल्याचे प्रकार:—१ जिमलींचें कल्या—दोन फांयांचे नुसते लेखणी-सारखे तास घेळन त्या एकमेकीस जोडणें. २ पाचरीचें कल्या—एका फांदीला खांचा पाइन त्यांत दुसऱ्या फांदीचा तुकडा पाचरी-प्रमाण मारणें, बसविणें. ३ दाबांचें कमल-फांदीला चीर घेळन कट पाइन ती मार्तीत पुरतात, थोड्या दिवसांनीं तिला मुख्या फुटलया म्हणके ही मुळ्यांची फांदी कापून निराळी लाबतात.

·४ खंटीचे कलम-एक जाड बंध्याचे सबंध झाड कापून टाकून त्या कापलेल्या भागांत आंतील गाभा व साल यांत फट पाइन त्यांत .दुसऱ्या झाडाच्या फांदीचा जाड तुकडा खुंटीप्रमाणे बसविणे. ५ ग़्रीचें कलम-डोळे भरण्याचें. ६ भेटकलम-दोन झाडांच्या साली काढून आंगें एकत्र जोडून बांधून एकजीव होईल असे करणे. १ वरील कलम करण्याची कति. ४ चिताऱ्याची कुंचली किंवा पेन्सिल. 'रजपूत कलम, कांगडी कलम, महाराष्ट्रीय कलम, मोंगली कलम इ० '-चित्रकला संप्रदाय. 'इतके नाजुक कलम कोणत्या चिताऱ्याजवळ असेल ? ' -इंप ४४. ५ बोह्नची लेखणी. 'हातीं कलम घेऊन पडला'-ऐपो ३९१. ६ कापा-काप; तोडातोड (हात, पाय वगैरेची ); झाडांची खच्ची किंवा छाटाछाटी. 'हे ज्योतिषी व त्यांचे पुरस्कर्ते यांचे आमच्या कमैठ राजांचे कारकीदीत खचित हात कलम केले असते.' -बिवि ( कि॰ करणें. ) ' द्राक्षाच्या दुसऱ्या छाटणीच्या वेळेस फांदी जितकी जून असते तितकी ठेवून बाकीची छाटतात यास कलम म्हणतात. '-शेतकरी २.११. ७ रकाना. ८ कायद्याच्या पुस्तकांतील प्रत्येक नियम; कानू; परिच्छेद; ' पिनल कोड कलम ४३५ प्रमाणे अपिकवेचा अपराध वामनरावाचे मार्थी बसला. ' -विक्षिप्त १.४३. ९ (कु.) (सोनारी धंदा) पच्ची करण्याचें एक हत्यार. १० दुकानदारांचा परस्पर उधार देवधेवीच्या हिदोबां-तील मुदत. ही १ महिना १० दिवस किंवा १॥ महिना असते. त्यानंतर उधार रकमेवर व्याज आकारतात. त्यास मदत संपल्या-नंतर कलम पिकलें असे म्हणतात. ११ (ल.) पत्र ' चाललें केंस्रम फौजेर्चे । राक्त पायदळाचे । ' -ऐपो २३०. [भर. कलम=बोह्त. लेखणी] •कस्माई-पु. १ हिशेबनीस; हिशेब तपासनीस: पगाराचा बटवडा करणे वंगरे कामाचा कारकून; खर्चीत छाटाछाट करून लोकांचे (लेखणीने) नुकसान करणारा इसम. २ जो आपल्या लेख णीनें (लेखानें ) लोकांना बुडवितो तो. ३ कारकुनी डावपेंचांत दुसऱ्याचा गळा गोत्यांत अडकविणारा. ०कुचराई-स्री. लुच्चे-गिरीनें हिशेबांत एखादी बाब गोवणें, गाळणें; गबाळेपणानें किंवा घाईने लेखामध्ये अक्षरे खाणें-गाळणें. [कलम+कुचराई] ० जारी-१ पत्रं लिहन सैन्याची केलेली जमवाजमव; नांवनिशी. (कि॰ करणें; चालणें). 'कलम ज्यारीचे घटाव मचले। '-ऐपो २१४. २ विश्वित: पत्रलेखन. 'ते कलमजारी कहन फौज ठेवं छागले.' --मराचिथोशा ९. [फा.] ०तराद्या-स-पु. हुषार; चलाख: लेखणीबहाहर. [फा. तराश≔चाकृ] ०**दान-दानी-**नस्नी. १ लेखणी व दौत ठेवण्याचे लांकडी घर, ठोकळा, खोबळा: लांबट पेटी. [फा. क्लूम दान: ] २ ज्या दिवाणस्नान्याची मधली तोंडी किंवा उडत उडत. कि० करणे, लिहिणे. 'जवानी वातमीस तख्तपोशी तबकासार्खी सपाट असून दोन्ही बाजूंची (डाब्या व कलमी बातमीस योडें बहुत अंतर पडतच आहे. '—खरे ४.

असा दिवाणसाना. ३ फटाक्यांची एक जात; प्रकार. 'कलम-दानी एका पेटींत ५०० पुढे असतात. ' -मुंख्या ११८. ध (इमारत) हवा आंत खेळण्यासाठीं भितींत केलेली खिडकीवजा योजना. ५ दरवाज्याच्या झडपेमध्ये फळीची चौकट करून आंत नक्षीदार अगर एखादी आकृति काढन पातळ फळी भरून तयार करतात तें. ॰ बंद-वि. पत्रीं नमुद; लेखनिविष्ट; लिखित. 'तेच मजकूर येक जरा तफावत न करितां कलमबंद केले. '-रा १. ४४. [फा.] •बंद करणें-क्रि. लिहन घेणें; टिपून ठेवणें; टाक गुंतविणें. ॰ बंदी-वि. १ अनेक प्रकारचीं अनेक कलमें निर्णयपूर्वक ज्यांत बांधन दिलीं आहेत तो लेख; निरनिराळीं खातीं. सदरें व बाबी निरनिराळया कलमाखालीं लिहिलेली याद ( यांत हुकुमाची, क्बुलायतीच्या किंवा कराराच्या करमांची नोंद असते ); विषयवार नोंदणी; सर्व तपशिलांच्या बाबींची एका-खालीं एक कमाने केलेली नोंद. २ कलमजारी पहा. • बहाहर-वि. लेखणीशुर; हुषार लेखक; तरबेज कारकून. • बाज-वि. १ कलम चालविणारा; फरडा. २ सर्व कलमें अथवा बाबी, नियम यांत निष्णात, 'काययाच्या कलमबाज शब्दार्थानें ... '-अभ्यदय ता. ३०.११.२८. • वार-क्रिवि. ज्यांत एकामागून एक सर्व अटी, बाबी लिहिल्या किंवा सांगितल्या आहेत अशा तन्हेर्ने: बाबीमागुन वाब गाप्रमाणं सुक्ष्मपणे व विशेषपणे; तपशील-वार: विषयवार. •सफाई-स्रो. वळणदार लिहिंग: संदर अक्षर: कारकुनी हात. [फा.] ०सूत्रा-वि. लेखनकुशल; लेखननिपुण. [ अर. कलम+सं. सत्र ]

कलम—स्री. ( माण. ) मुर्च्छा; बेशुद्धि. ( क्रि॰ येपें ). क्लम - पु. (गो.) तेलामुळे भांडयाला आलेला हिरवेपणा; कळंक. [सं. कल्मष]

कलमल-कलमलणे--कळमळ-कळमळण पहा.

कलमा-म्हा--पु. ('ला इलाह इल्ला महम्मद्रेसल्ला =अल्लाशिवाय दुसरा देव नाही, मुहम्मद अल्लाचा प्रेषित आहे ') हें इस्लामी धर्मसूत्र. या शब्दाच्या उच्च व तल्लख उच्चारामुळें मराठ्यांनी याचा अर्थ पुढील प्रमाणे हृढ केला आहे:- भांडण-तंटा; कलागत; मोठमोठचाने ओरडणे; (कि. करणे; लावणे; मांडणे; माजवण: उठवण: चालवणे. -अकि. होणे: लागणे: माजणे ) ' झाला लब्कराचा बोभाट कलमा दाट तीनहों साठ बिगारी धरले।' –मर्शिपो ४३५. [अर. ३लिमा; फा. कल्मा]

कलमाकाप---न. (गो.) एक बन्य औषधी.

कलमी—वि. १ रेखी: लिहिलेलें: लेखनिविष्ट: याच्या उलट व उजन्या हाताकडील ) तस्तपोशी छपराप्रमाणें उतरती असते | १४७०. 'मुंबईकरांनीं आंग्रे यांस कलमी केलें ' -खरे ७.५७१. २ पगारी. ' या स्वारीस कलमी फौज ठेवावी असा इरादा. '-होकै ५. 🧣 (गो. ) लिहिणारा. ४ (व. घाटी ) उंची व तिखट दालचिनी. ' लावाल कलहो नन्हतें । ' –िशशु १२४. [सं. ] ० उकस्वन प कलम केलेलें झाड; सदर झाडाचें फळ, (आंबा इ०) ६ (कु. काढणें-कि. भांडण उपस्थित होईल असे पूर्वीचें एखादें कारण ल.) देवळी जात. ७ (हेट.) डोलाच्या मागची काठी किंवा शोधून काहून त्याचा उल्लेख करणें. 'यूर्ती हुपदसुतेतें मांडीबरि मागर्चे म्हणजे दुसरें शीड; ही काठी डोलकाठीपेक्षां एक हात बेस ये म्हणे खल हा । खिजबुनि सभेंत काढित होता उक्किन कमी असते. (कलबी पहा) [अर. कल्म = बोरू, लेखणी] पुन: पुन्हा कलहा। '-मोगदा ५.१०. •**दालचिनी-स्री. वरील ४ था अर्थ पहा. • स्ता-स्री.** स्वंगी वासाची वेल. ०सोरा-पु. उत्तम जातीचा सोग. हा पांढरा असुन याचे लांबट खडे असतात.

कलय-की. (गो.) कलई पहा.

कलयुग-न. कलियुग चौथे युग; शेवटचे युग, ज्यांत कली कलह, भांडण ६०चा अम्मल जास्त ते. [सं. कलियुग]

**कलरच**—पु. मेजुळ, मधुर असा पक्ष्यांचा आवाजः किलविल. 'वरि सुहावे कलस्व । पक्षियांचे '-ऋ १५. 'वसते शृंगारिलें वन । कोकिला कलरवें गायन । ' −एभा ४.८१. | आहे. भांडखोर; कर्दशा; कँदाशीण. −सा.द. ११७. [सं. ] [सं.]

गोवऱ्यांचा ढीग. कलोड पहा. [सं. कल्≔एकत्र करणें ]

कलवंडणे-सिक. भांडणें; तंडणें. कळवंडणें पहा.

कलवर्ण-विर्णे-सिक. (ना.) मार्गे किंवा बाजूला करणे बळविणें; कलतें करणें. [कल ]

कलवंत-न. (गो.) कलवंतीण. [कला+वंत-वान] कलवर्ते-- बी. ( कु. ) करंगळीच्या नखाइतके रंद अतिशय चपल व सुंदर मासे. हे कळप कहन पाण्यांत हिंडतात.

**कलवार**—५. (हिं.) कलाल; दारूविक्या. कलाल पहा. कळशी; घागर (पाण्यासाठीं). 'येर कलशीचें येशीं। रचविजे कळा। उपराग येतो।'-र २. ५ वेळाचें एक परिमाण सुमारें जयापरी । - ज्ञा. १३.११४४. 'न करिती कलशपुजेचें काम । नवरीचे उपाध्ये सकाम । ' - एरुस्व १५.६३. २ कळस; घुमट; कलकाकार शिखर. 'दारवंडा सदा उघडा । वरी कलका नोखडा ' - इत १८.१५०८. [सं.; तुल. इं. चॅलीस ] श्राति-पु. कुंभकर्ण. [सं.] •संभव-कलशोद्भव-पु. अगस्ति ऋषि. हा घटांत जन्मला म्हणून यास म्हणतात. 'सिधु गर्जे तोवरींच पाही । जो कलशोद्भव देखिला नाहीं। '-रावि १.१६१. [सं.]

कलसर्णे-कलसवलसकरणे—( व. ना. ) परतणः; ढव-ळणे. 'रवा खुप कलसून काढावा. '

कलसपा भी-वि. काठामध्ये कळसाची नक्षी काढली आहे भसे ( घोतर, छुगडीं, पार्गोटीं ). कळसपाक पहा. • बुगडी-वि. असते असे वद्धा.

कलह-हो-पु. तंटा; भांडण; कज्जा; शिवीगाळ; दुही.

कलहमा-पु. (व. घाटी ) गोंगाट. [कलमा पहा.]

कलहंस-पु. १ राजहंस; मराल (कित्येकांच्या मर्ते पाण-कोंवडा ). बगळा. 'त्यांतील एक कलहंस तटीं निजेला ।'-र ९. २ ब्रह्मदेवाचें नांव. [सं.]

कलहांतरिता—स्री. जिचे भांडण संपर्ले आहे अथवा प्रच्छत्र आहे, जिची समजूत झाली आहे किंवा सांत्वन केलें आहे अशी पत्नी. परंतु कांहीं प्रंथकारांनीं जी भांडणामुळें आपल्या नवऱ्यापासन विभक्त झाली आहे अशी स्त्री असा अर्थ केला

कला-ळा--स्री. १ लिहिणे, वाचणे, गाणे, घोडधावर कलबड़ — पु. शेण; माती वगरेनी झांकलेला वाळलेल्या बसणे, चित्र काढणे इ० कौशल्याची कामें; कला चौसप्ट आहेत. चौसष्ट कला पहा. २ चतुराईची यांत्रिक वगैरे योजना; तिच्या रचनेचे ज्ञान; चालविण्याची युक्ति; त्यांपासून विवक्षित फल उत्पन्न करण्याचे चातुर्यः; त्याची गुप्त खुबी, किही, **मल्खीः** यटक. ३ चतुराई: बुद्धिकौशल्य: शोधक बुद्धि; कसब; युक्ति; लीला. 'तका म्हणे त्याची कोण जाणे कळा। **वागवी पांगुळा** पायावीण। '-तुगा ३६७७. 'तयांत फिरती तरी करिती अप्स-रांच्या कला ' –नरहरी, गंगारत्नमाला १४३. (नवनीत प्र. ४३२. ) ४ चंद्राच्याभिंबाचा सोळावा भाग; प्रत्येक दिवशीं कलदा—पु. १ तांब्या; गडवा; धातूचें किंवा मातीचे भांडें; वाढणारी किंवा कमी होणारी चंद्राची कोर. 'चंद्रासि लागती ८ सेकंदाबरोवर; ३० काष्टा म्हणजे एक कला. ६ एक अंशाचा (वर्तुळाच्या ३६० व्या भागाचा) एकसाठांशावा भाग. 💩 पदार्थमात्राचा (सोळावा किंवा लहानसा ) अंश; लेश; ल्ब; तीळ; रज; कण. ८ कांति; टबटबीतपणा; स्वच्छपणा; नितळपणा; सौंदर्य; तेज; चमक ( माणसाच्या चेहे-यावरील ). 'राजसुकु-मार मदनाचा पुतळा । रविशशि कळा लोपलिया । ' -तुगा २. 'घराची कळा अंगण सांगतें. '९ सुयै; पृथ्वी व परप्रकाश सस्त पदार्थ यांमध्य कोण झाल्यामुळे पृथ्वीवह्रन त्या पदार्थाची जी कांहीं प्रकाशित व अप्रकाशित आकृति दिसते ती. -सृष्टिशास्त्र १३८. प्रहाच्या प्रकाशित भागाचा जो अंश भाषणांत वाढतांना किंवा कमी होतांना दिसतो तो. - ब्रस, ज्योतिःशास्त्राची मूल-ज्याच्या काठामध्ये तीन गोमा व एक कळसासारखी हुगडी तस्वें. १० ( प्राणिशास्त्र ) शरीरांतील नाजुक त्वचेसारखा पडदा. (इं.) इंटरनल मेंब्रेन. ११ (अश्व ) कुच आणि कुष्किका- बोडवाचे अवयव. –अश्वप ६४. १२ ( ताल ) मात्रा; नियमा-नुसार तालाचे झालेले भाग; हे भाठ आहेत-ध्रुवका; सर्पिणी, कृष्णा, पश्चिणी; विसर्जिता; विक्षिप्ता; पताका व पतिता. १३ (ताल) खाली; टाळी न वाजविणें. १४ शास्त्राचा व्यावहारिक उपयोग; कोणत्याहि उद्दिष्ट विषयास उद्दिष्ट प्रसंगी शास्त्रीय सिद्धांत लागू करणें (शास्त्र याच्या विरुद्ध ). -सुकौ १२. [सं.] तीत-वि. अत्यंत सुक्ष्मः अंशाच्या विभागाच्या पलीकडलाः मायेच्या पलीकडला. ' कलितकाळ कौतृहुल । कलातीत । '-ज्ञा १८.३. [सं.] • निधि-पु. चंद्र. 'भाल्हादकारक कलानिधि परंतु न्यून क्षयासहित। '-सीता स्वयंवर. ( नाको. ) [ सं. ]

कलाक--पु. तास; अवर. 'गाडीला अजून दोन कलाक अवकाश आहे. ' - भावबंधन ५२. ' घेरी आली म्हणजे अर्घा अर्घा कलाक निपचित पढत असे. '-उषाप्रंथमाला, माझी हीच गत १५. [इं. क्लॉक; तुल. सं. कला+क ]

कलाकंद—पु. माव्याची, खव्याची बर्फी; मिठाई. [हि. कला-कंद; फा. कल्हा-इ-कंद=मिठाई ]

**फलाकल**—किवि. एकामागून एक कडकड होणारा आवाज. ( टाके तुरण, गाठी तोडण, फाडण, तडकण वंगरेचा ). [ध्विन ] जागा, कारखाना. [सं. कला+भुवन ]

युक्ति; बुद्धि. कळा क्वाळता पहा. [सं. कला+कौशल्य]

कलागत-- स्त्री. सपाटचाचे भांडण; तंटा; रागाची शिवी-गाळ; खटखट; कळ; लावालावी. (क्रि॰ करगें; लावगें≔कोलीत लावणें ). 'कहं कलागती। तुज भांडणें भोंवतीं। '-तुगा ५७३. [सं. कलह+गति]

**कलागती-त्या**---वि. भांडखोर; कटकटषा; कज्जेदलालः भांडण लावून गम्मत पाइणारा. ( कि॰ लावून देणें; लावणें ) 'श्रीभाचार्यीनीं निदान या रिकामटेकडचा कलागतीखोर पुणें-करांच्या नादास मुळींच लागूं नये. '-आगर ३.१४५. [कलह+ गति ]

कलाजंग--पु. (कुस्ती )( कोपरापासून मनगटापर्शतच्या भागास कलाई म्हणतात ) मनगटापासून कोपरापर्यंत हात बांधून फिहन पाठीवहन ओझें टाकतात त्याप्रमाणें टाकणे. [सं. कला: ण्याच्या भट्टीवरील व दाह, विकणाऱ्या दुकानावरील सरकारी कर. अर. जंग=लढाई; हिं. कलाइ=मनगट ]

कलाझंगडी--( माण. ) भांडखोर. [ कला+जंग ]

कलांट-पु. (रत्ना.) भांडखोर; त्रासदायक; अतिशय द्वाड मनुष्य; लचांडी. [कलह]

कलाटणी—सी. १ (क.) कोलांटी; उलटी. २ (ल.) परावर्तन; स्थित्यंतर. 'केन्हां केन्हां कान्यांत विचाराला एकदम 'सिक पिंगळा आणी पाली। वोखरें होला काक कलाली।'-दा कलाटणी दिली असतां काव्याचे सौंदर्य वाढतें. ' ३ ( माण. ) ३.७.५८. [सं. कळ्=शब्द करणें ] थाप; बात; उडवाउडवी. [कल]

कलांडणे-कलांडा--कलंडणे-डा पहा.

अगोदरी। होन चार सत्वरीं मज दावे।'-भवि ५३.१८६. [ सं. कला+अंतर ]

कलाप--पु. १ समुदाय; समृह; जमाव. (सामा. शब्द) केशकलाप;मुद्राकलाप; क्रियाकलाप; पह्नवकलाप; तंतुकलाप. 'परी क्रियाकलापु आघवा।'-क्षा ४.९५. २ मयूरपिच्छांचा समु-दाय. -हंको. [सं. कलाप]

कलापक--पु.( नृत्य ) तीन करणांचा समुदाय. [ सं. कलाप ] कलापीठ--न. ( टंक यंत्र ) सूत्रनिबद्ध चिन्हांची कळ-त्यारें पीठ. (चिन्हाची कळ दाबतांना कागदावर तें चिन्ह मुद्रित होतें ). (इं.) कीबोर्ड.

कलाफ-पु. संशय; अंदेशा; अनिश्विति; शंका; भीति; धर-सोड [ अर. कलफ=लक्ष, चेह्न्यावरील सुरकृती; सं. कल्प]

कलाबतु-पु. चांदीचा अथवा सोन्याचा जर (तार) चढ-वृन पीळ दिलेला रेशमाचा दोरा. [फा. कलाब=सुताची गुंडी, **रीळ**; हि. **फ**लाबत्तून् ]

कलाभूवन--- न. निरनिराळीं कलाकौशल्यें शिकण्याची

कलामुला-ईश्वरी वचन. 'कलमे शरीफ म्हणजे अत्यत्कृष्ट बचन व कलामुला म्हणजे ईश्वरी वचन. '-घाको १०५. [ भर. कलाम=वचन; भाषण, प्रवचन ]

कलामेशरीफ—न. अत्युत्कृष्ट वचन (कुराण प्रंथ). [ भर. कलाम=बचन+शरीफ=श्रेष्ठ ]

कलाय-- पु. वाटाणा (विशेषतः करड्या रंगाचा ) [ सं. ] कलाल-दाह वगैरे अमली पेये गाळणारा व विकणारा. [सं. कल्यापाल; दे. कल्लाल, कल्या=मद्य अर. कल्वार=दारू गाळ-णारा व विकणारा ] अमृद्धी-स्त्री. १ दास गाळण्याची भट्टी; मय तयार करण्याची जागा, कारखाना. २ मद्यावरील कर. 'पूर्वी या राज्यांत कलालभटीचें म्हणून एक उत्पन्न असून तें जामदार-खान्यांत जमा करण्यात येत असे. '-ऐरा (बडोदे ) ७१.

कलाली---नी. १ कलालाचे काम, धंदा. २ दारू गाळ-कलाली--वि. कपटी; मतलबी. 'भाणि मन जयार्चे

कराली। '--ज्ञा १८.६७२. [सं. कला]

कलाली--वि. भयंकर;ऋर. 'बहु सावजें व्याघ्रसिंहें कलाली ' –विवि २९.२१७. [सं. करारु]

फलाली-भी. पक्षाची किलबिल, भावाज, ओरडणें.

कलाच--पु. गोळा-शर. [सं. कल्=संकलन करणे]

कलायणें—िक. (व.) फिरविणें; कलविणें, कलें करणें युगाची देवता. 'सांभाळा जी ब्रीदावळी । तुम्ही कां किलसारिखे ।' [कलेंग पहा]

कलावत-पु. (हि.) एक प्रकारचे गाण, गीत.

कलायंत— वि. १ कांदीं तरी कला जाणारा; कलामिझ; कला पहा. परंतु विशेषतः गाणारे नाचणारे नाजविणारे आणि त्यांतही कलावंतिणींचे सार्जिद, पखनाज व सारंगी नाजविणारे, यांना लावतात. [सं. कलावत्] र (प्रवंध) धृवपद गाणारा. १(गो.) नाचणारी स्त्री; गाण्याचा धंदा करणारी एक जात (नायकीण). 'मौळावक्षांचे चिंरजीव...यांस कलावंत सुपिटिंडेंट असा हुद्दा देकन...'—कलावंत खातें (बडोरें) १. व्यात्ते—न. गुणीजनांचा (गाणारे, नाचणारे वाजविणारे १० चें) परामर्ष घेणारे एक खातें. 'कलावंत खातें स्थापन क्षार्यापासून कोणते गुणीजन नोकरीत ...ठेविले.....'—कलावंत खातें (बडोरें) २. म्ह् ० (गो.) १ कलावंत नाचतां देवळांत, म्होण गावडी नाचतां घरांत (इस-च्याचें निरथेक अनुकरण करणें याअर्थी) २ कलावंताचें भाग्य आणि तिरह्याचें राज्य तीनच दीस=कलावंतिणींचें भाग्य तारुण्य असेपर्थत व तेरह्याचें राज्य रंग विटेपर्थेत (अल्पकाळ टिकणारें वैभव)—ची प्रीत—(गो.) खोटें, लटकें, वरकांती प्रेम, प्रीति.

कलासती—सी. १ नर्तकी, नायकीण, वेश्या. [सं.] २ तुंबरूच्या वीणेचे नांव [सं. कला+वत्]

कलायंतीण—की. १ कळवंतीण; गायिका; वेश्या; नर्तकी; नायकीण; कलावती पहा. ह्या बाया उत्सवांत, यात्रॅत, बैठर्नीत गाणें करतात. 'स्वर्गोतील जी प्रमुख कलावंतीण मेनका तिची मुलगी शकुंतला '—नाकु ३.२. [सं. कलावती]

कलावनी—की. (व.) औत वळवण्याची जागा. [कलणं] कलावा—पु. १ इत्तीवरील माहुत ज्या रिकीबींत पाय ठेवतो त्या रिकीबीची दोरी. ही हत्तीच्या गळधाभोवतीं असते. २ एका बाजुस किंवा वर वळविणें किंवा तोल्ता करणें. (बाच्या किंवा उजव्या आंगावर)तोल्चन ठेवणें; (घोडा) परत फिरवणें; एक दोन फेच्या, खेपा किंवा वळणें घेणें; फेरफटका करणें. (किं एक सारखें देणें). 'तुं शेताकडे कलावा देउन ये.'

कळावा—पु. जनावरास चरावयास सोडले असतां तें फार दूर जाऊं नये म्हणून त्याच्या पायास दोरी बांधून टेवतात ती, मानपखोडा; दुपकी; मानखंट. कळवा पहा.

किल-ली-पु. १ कृतनेताद्वापारादि चार युगांतील शेवटचें, भाल्युग; कलहाचा किंवा दुवैदीचा काळ; कांहींच्या मतें या युगांचा आरंभ लिस्ती शकापूर्वी तीनशें, कांहींच्या मतें २१०१ व कांहींच्या १२७० वर्षापूर्वी झाला. याचा अविध ४३२००० वर्षे आहे व तो अविध संपला म्हणजे सर्व जगाचा प्रलय होणार आहे. २ भांवण; संदा; कलह. 'नमींच किंल प्रगटे।'—मोमंभा ३.२३. ३ कलि-

–तुगा १४५८. ४ दशावतारी गंजीफांतील शेवटचा रंग. ५ विच्वा: भिलावा. ६ पाप. 'गर्तिच्या बाटविल्या त्वां मुली। काय बाढ-विसिल हा कली '-राला ४०. ७ युद्ध. 'करिति महागजसमान गाढ कली। '-मोआदि २८.३६. ८ मत्सर. 'तन्त्रिची शिरला अनर्थ मूलक कली। '-विक ३१. •काल-पु. कल्युगांतील दिवसः; अज्ञानमय, त्रासदायक, संकटकारक काल. कळिकाळ पहा. [सं.]-चा पहारा-५. राक्षसी निर्देयता; दुष्टपणा किया बेबंदी पड्न आली असतां उच्चारावयाचा शब्द. **्रम**-पु. **१ बेह्हा**, त्याचे झाड व फळ. २ बिब्याचे झाड व त्याचे फळ. [सं.] ०पुरुष-पु. १ वाईट, भांढखोर मनुष्य; दुष्ट मनुष्य, २ नाटकां-तील नायकाचा प्रतिस्पर्धी; खळपुरुष; दुष्ट पात्र. 'भापल्या नित्याच्या ओळखीचा जो कलिपुरुष '-विचारविलास ४१. [ सं. ] •मल-पु. कलियुगांतील पापवासना; दुष्ट वासना; दुर्बेदि; दोष; पातकें. 'एका जनार्देनीं रसाळा। कथा कलिमल नाशिनी। ' -एरुस्व ९.६६.[ सं. कलि+मल ] ०**महात्स्य-न. क**ल्युगापा**सुन** उद्भवणारे परिणाम, संकर्टे ६० कलियुगाचे वर्चस्व; अंमल, प्रभाव. [सं.] • युग-न. कलि-ली अर्थ १ पहा. युगचतुष्टयांतील चवयें युग. ० युगवर्ष-न. शालिबाहन शकापृत्री ३१७९ या वर्षी ( खिपू. ३१०२ ता. १८ फेब्रुवारी ) भारतीय युद्ध झालें त्यानंतर थोडक्याच दिवसांनी कलियुग सुरू झालें. –ज्ञाको क १७५. <u>्युगाचा ब्रह्मा</u>-पु. कल्पक व चतुर पुरुष; बुद्धिवान मनुष्य. **ंसचर** के—िक. **मनुष्य भांडण्याच्या बेतास आला म्हणजे त्याच्या** संबंधाने म्हणतात. ' ह्याच्या मनांत, पोटांत कली संचरला '

कलिका-कली-की. कळी; न उमलेळें फूल; मुकुल; कुड्मल [सं. कलिका]

कर्लिंग—प्र. १ हिंदुस्थानांतील एका प्राचीन देशाचे नांब; सांप्रतचा ओढपा प्रांत (कटक, बालासूर, जगन्नायपुरी ६० जिल्हे यांत येतात ). २ एक पक्षी. —मोशाझी ६३. [सं.]

कलिंगाड - डी-ण - क्लान. कलिंगडाची वेल व तिचें फळ; टरवृज. ( सिंधमध्यें कडू कलिंगड होतें, त्याला किरवट म्हणतात. दिलपसंत ही याची एक जात आहे. त्यास धेंडसें म्हणतात. त्याची माजी करतात. तिचीं तेंडू, टिंडा, मेहो टिटक वगैर हिंदी नांवें आहेत.) याच्या दोन जाती आहेत: -काळें व गोल, पांढरें व लांवट. यांतील गर लाल असून तो खातात. याच्या पानास पांच टोकें असून दोन टोकांत दीड अंगुळ खांच असते. हें मल्बंधक असून हिंदोष, पित्तदोष, व ग्रुक यांचें नाशक आहे. -योर १. ५५. वगु २.१९. [सं. कालिंगी]

कलिजा—पु. काळीज. [ हिं. कलिजा; तुल.[भर. कस्य≕ इंदय ो

कर्लि(ली)दर-पु. ऊद; कांडेचोर; काळमांजर; कानेदर. ⊸खोया ३३.

कल्डिंदर-पु. १ मुसलमानी भिकारी; फिकराची एक जात: दर्वेशाचा एक पंथ. या पंथांतील लोक मुंडण करितात व नेहर्मी फिरत अम्रतात. 'मलंग भडंग कलंदर।'-दावि ४७४. २ लावणीमध्यें हा शब्द नेहर्मी येतो पण याचा अर्थ निरनिराळा केलेलें, संशयपस्त; दृषित. **आढळतो. जर्से:-अनिबंध वागणारा: त्यावह्न. दुर्व्यसनी; निसव-**छेला; फंदी; इष्कबाज; किंवा सुंदर चपळ किंवा फटकु-या; कारी. गबाळ; भटक्या; उनाइटप्पू; दारुड्या, व्यसनी; लोकांतुन उठ-लेला; पिसाट; छांदिष्ट. 'पति बिजवर नवरा माझा कलिंदर राजा।' [अर. फा. कलंदर=एका पंथाचे फकीर]

किंदरा-वि. कलिंदराच्या गुणावगुणांनी युक्त, विषया-सक्त; बदफैली. [ भर. कलंदर ]

कलिय्रा-द्रा-पु. (हि.) १ एक प्रकारचे पुती किंवा रेशमी कापड, कलंदरा. २ दुहेरी आच्छादनाच्या तंत्रूचे बाहेरील आच्छा-दन. [ भर. कलंदरा ]

कलिंदरी-की. कलंदराची वृत्ति अथवा अवस्था.

कलिदा-जियाचा कलिदा--पु. भत्यंत प्रिय मनुष्य प्राणप्रिय माण्स. [हि. कलिजा=काळीज]

कलिबार-- पु. १ जिवलगः, कंडमणिः, (मित्र, वस्तु ), २ होडीच्या समोरासमोरील बाजू तोलगारी आडवी दांडी.

कलिया-9. मांसाचे खाण्याचे पदार्थ. -गृशि २.९. भने, जिरे, शहाजिरे, मिरें, दालचिनी, लवंगा, वेलची इ० वस्तृंचा मसाछा बादून मांसाला लाबतात व तें रसेदार बनवितात त्याला किलिया, कोरमा, दोप्याजा किंवा सालन अशी नार्वे आहेत. —गृ २.५१. [ अर. कलिया ]

**कल्रियाद-कल्याद-**--न. ( गो. )कुलुप; टाळें. [ पो. कादि भादो ]

**कल्लियर-कलेवर---न. १ श्**रीर, 'जीव भाला पायां-पाशीं। येथे असे कलिवरेसीं। '-तुगा ८३४. २ प्रेत. 'अन्योन्य क्यंगुलही राहों देती न घड कलेवर ते।' -मोद्रोण ३.३२. सि. कलेवर; तुल. लॅ. कॅडेवर ]

कलिशता—स्री. किल्मिष; खलप; किंतु. 'माझे मनांत भातां कलिशता नाहीं.' -रा ५.८. [फा. खलिश्; तुल. सं. कल्लघ]

कलोल-पु. गोळा; मिश्र रास; काला. 'जन्म संख्यावे-ही। योनि गर्भ कलील पांथरी । उकडीजती जठरीं। पूयपंकी। ' - ज्ञाप्र २८९ [सं. कलिल=गोळा]

कलुली-लोली-सी. घोडा (घोडीसाठीं) किंवा घोडी (घोडघासाठीं) माजावर येण; भोगेच्छा; तलफ; मस्ती येऊन **भार**लेल्या **उड्या. कु**लुली पहा. [सं. कल्लोल]

कल्रुष--न. पाप; पातक; दोष. 'जन्ममृत्यूदु:खे । व्याधि-'सांबरें, ससे, कलिंदरें, सायाळ इत्यादि जनावरांचा सर्वदां त्रास.' वाधेक्य कलुषे। ' –ज्ञा १३.५३५. [सं. कलुष] –वि. (ल.) गढुळ; मातट; घाणेरडें; दृषित; खराब; अस्थिर; प्रतिकुल: संशय-प्रस्त. 'चित्तवृत्ति कलुष झाली असतां श्लेषाची स्फूर्ति कोठन होणार ? ' --नि ८७७. [सं.]

कलुषित—नि. गहुळ झालेलें; मलिन असलेलें; सराब

कलेक्टर--- ५. (इं.) इंप्रजी राज्यांतीत जिल्ह्याचा अधि-

कॅलेडर-न. इंप्रजी तारीख व वारांचे पत्रक. पंचांग. काला-दर्श. [ ई. ]

कलेप--पु. कलप-फ पहा.

कलेवर—न. १ मनुष्याचे अथवा पशुचे शरीर ( आतम्याहन निराळें दाखविण्यासाठीं योजतात). २ निर्जीव; अचेतन; प्रेत; शब; रागाच्या बोलण्यांत वापरतात. 'अझनी वैरियांचिया कलेवरा। विसंबसीना। '- ज्ञा ११.१०५. 'घार्यी घार्यी किळकिळती एक वेळॅ। गज कलवरें पाडिलीं। '-एहस्व १०.५५. ' एकसरीं केली कलेवरें साटी। आतां नका तटी पायासवें। '-तगा ९२२. ३ (गो. ल.) कुश मनुष्य. [सं. कलेवर तुल० लॅ. कॅडेवर]

कलोक-किवि. (ना.) कोठपर्यंत; किती वेळपर्यंत; कुटबर. 'मी येथें कलोक बसूं १' [कुठलग–कुलोग-कलोग=कुठवर ]

कलोड-कलवड-बू-पु. १ शेण, माती इत्यादि लिप-णाने आच्छादित असलेला सुकलेल्या गोवऱ्यांचा ढीग, गंज: हा ढीग पावसांत भिज्नं नये म्हणून त्यावर घातलेले खोपटासारखें छपर. २ कांहीं प्रांतांत लांकूडफांटा, कडबा, गोवऱ्या वगैरेच्या गंजीला म्हणतात. हा ढीग घोणामातीच्या लिपणाने भाच्छादिलेला असतो किंवा नसतो. 'तमाम शिरांची नाके कापून डेरियां-9ढें कलवडाप्रमाणें चौत्रा घातला. ' –भाग ७१. 'गोवऱ्यांचा मोठा कलवड लाव. ' ३ शेणामातीनें लिपलेला डेरा अगर मडकें. (क्रि० बसणॅ≕म्हातारपणामुळें शक्तिहीन होणें, परस्वाधीन होणें). ' माझे हार्तीचा कलबड़ । मजवांचुनि नको फोइं । ' –तुगा २९६३. [ सं. कल्=संकलन करणें ]

कलोत्तर—कलांतर पहा.

कड़क----न. पाट्यावर बारीक बाटलेल द्रव्य: बाळलेले अस-ल्यास पाणी बालुन गंधाप्रमाणे बारीक बाटलेलें औषध. -योर १.१७८. बादुन, ठेचून, चेचून, शिजवून, खलून गलगलित दळ-यक्त चींग केलेलें भीषधः ठेवा, 'त्यांत चिचेचा कल्क टाकावा.' –गृशि २.४४. [सं.]

कलकी-कलंकी पहा.

करकेरिया कार्ष — न. (होसिओपाथी) मुद्रैस, दांत उशिरां येणें, पोट मोठें होणे, व हातापायांच्या काड्या असणें, इ० छहान मुळांच्या रोगांवर औषध—होसि ३९. [ई.]

करूड-कें--न. (खा.) पायांतील किया हातांतील कहें [सं कटक]

करुप-पु. १ चार अब्ज, बत्तीस कोटी मानुष किंवा सौर वर्षे, ब्रह्मदेवाचा एक अहोरात्र, दिवस; जगाच्या उत्पत्तिलया-मधील काळ; चार युगांची एक चौकडी अशा हजार चौकडया. 'मज दास करी त्याचा । संतदासाच्या दासाचा । मग होत कल्प वरि । सुर्खे गर्भवास हरी । '--तुगा ११७४. 'ब्रह्मदेवाच्या दिवसासच कल्प असं म्हणतात, ' -गीर ७३३. ' मना कल्पना कल्पितां कल्प कोटी। नव्हे रे नव्हे सर्वथा राम भेटी। '-राम ५९. २ धार्मिक विधि. आचाराचे वर्णन ज्यांत केंस्र आहे असे सहा वेदांगां-पैकीं एक. यांत श्रीत व गृशासत्रे येतात. ३ विशेष प्रचारांत विकल्प. ऐच्छिक अथवा विकल्पेकरून. ४ संशय; अंदेशा; शंका 'मी सर्वस्वे दासी मर्नी नको कल्प आणुं दुसरा।' – होला ९९. 'काशिराम म्हणे कल्प कांहीं ठेवूं नको रे।'-होला १५०. ५ निश्चय किंवा उद्देश. ६ एखाद्या वस्तुविवयीं एक मुख्य व एक गौण असे दोन पक्ष असतात ते प्रत्येकी. -वि. १ -च्या योग्यदेचा, शक्त; समर्थ. २ (समासांत ) सारखा, सदश. उ० तणकल्प, पर्वतकल्प. [सं. क्ऌप्=कल्पना करणें ]

कल्पक — वि. योजकः नवीन युक्ति, कल्पना, शोध काढ-ण्यांत हुषार, चतुरः शोधकः [सं.]

कल्पणे-कल्पण पहा.

कल्पतर-द्रुम-पु. १ इंद्र लोकांतील पांच देवतहंपकी एक; एक काल्पनिक वृक्ष; आपण कल्पिलेली कोणती हि वस्तु याच्यापासून प्राप्त होते अशी समजूत आहे. 'जयजय दंव श्रीगुरो । अकल्प-ताक्स्यकल्पतरो ।'-हा १८.१०. 'कल्पतस्त्रची कल्पना नारी । पिरसाची निवारी जडत्व काळिमा ।' -एक्स्व ३.१५. 'हे हिर नामाची आंबिली । ... । विश्रांति कल्पतस्त्रची साउली ।' -तुगा ३३९. 'मना राम कल्पतस्त्र कामधेतु ।' -सोमिष्म १. ८५. 'कल्पदुमांच मांदोहे । चहुंकहे शोभती ।' -एमा १०. ६०९. २ पुष्कळ फळें देणारे इहलोकांतहि कांहीं वृक्ष आहेत त्यांस म्हणतात. ६ फायदेशीर धंदा. ४ उदार, सर्वोचें सर्वप्रकारें चाल विणारा यज्ञमान. ५ माड. [सं.]

कल्पना—जी. १ मन:पटावर उमटकेलें चित्र किंवा तस्संबंधीं कल्पलता । विवेकाची । '
विचार. तस्ववेरयांनीं या शब्दाचा पुष्कळ प्रकारें अर्थ लावण्याचा प्रयस्न केला आहे. –हाको. क १८०. एखादी गोष्ट करावी किंवा अंतापर्यंत; महाझाउथ होत

'मना कल्पना ते नको विषयाची '-राम ५. २ योजना; युक्ति; शक्ल; तो ह. 'त्या गुप्त कल्पना कोणास कळाव्या। कोणे येउन भाटोपाव्या । ' –दा १९.८.१८. 🧣 विवक्षित कार्यसिद्धीसाठीं बुद्धीनें योजलेला उपाय. ४ भावना: मनोवृत्ति: समज: प्रह: कल्पित गोष्ट; मानसिक सृष्टि. ५ तर्कः; अनुमानः; भास. ६ उद्देशः; बेत; हेतू. ७ संशय; शंका; अंदेशा: भय. 'कल्पनेची बाधा नही कोणे काळीं। ही संत मंडळी सुखी असो। ' -तुगा. 'वेदशास्त्र संत चार कल्पना घेती साधुजन।'—ऐपो ३८९. ८ गृहीत धरणै: मानणः; आधारभूत धरणे. 'उपासक उपासनेसाठीं ईश्वरी मुर्तेत्वादि कल्पना करितात. ' ९ शब्द किंवा बाक्य जाळविण्यासाठी मांडणी, करामत; गोष्टीची रचना; 'पर्दे जरी ठाऊक असलीं तरी वाक्याची कल्पना करण्यास बोलण्याचा अभ्यास पाहिजे. ' १० कला; युक्ति; रहस्य (कल्पक योजनेचें) जुळविण्याची किंवा करण्याची योजना. ११ मनांत उठलेले तरंग; विचार-लहरी. [सं. क्ऌप] **ेप्ररित**-वि. कल्पनेचा भरपूर विलास असलेले. 'पाखरास व हाल्रत्या पिंपळ पानास -या कविता कल्पनापुरित आहेत.' —गोविंदाप्रज (हर्षेकृत). •बाज-वि. तर्क, अनुमान करण्यांत हुशार, वस्ताद; नवीन नवीन युक्त्या काढणारा; तर्कबाज; सुपीक डोक्याचा. [सं. कल्पना+फा. बाज] ०रूप− वि. कल्पितः मानीवः कल्पनामात्रः अवास्तविकः उद्यांत खेर असे कांहींच नाहीं असे (प्रपंच, संसार, युखदु:ख, देह, संपत्ति, सृष्टि यांविषयीं योजतात). •वाद-पु.नवीन कल्पना, युक्खा, सारणी, तर्क. तोड काढण्याची किंवा बांधण्याची शक्तिः कल्पना कर-ण्याचे मनाचे सामर्थ्यः बुद्धिसामर्थ्यः भावनेचा जोर. (इं.) भायडि आलिझम्. •शक्ति-श्री. शोधक बुद्धिः तर्कशक्तिः कल्पनेने जाणण्याचे सामर्थ्यः •साहचर्य-नः (मानसशास्त्र ) एखाद्या वस्तुचे प्रत्यक्ष ज्ञान झाले असतां त्यामळे मागीळ अनुभवाचे स्मरण होते ती किया; हें साहचर्य तीन प्रकारचे आहे-सामिध्य, साम्य. विरोध. -जाको. क १८०. [सं.] ०स्त्रष्टि-स्त्री. कल्पनेने रेखाट-लेल चित्र, वस्तु; वस्तुतः जागेवर पदार्थ नसतांहि अंतःकरणाने अनेक कल्पना कह्नन स्वप्नमनोरथादिह्नप रचिला जो प्रपंच ती; कविकल्पित, चमत्कारावह अदुभुत गोष्टी. •सृष्टिप्रिय-वि. कल्पनासृष्टीत रमणारा. ( इं. ) आयडियालिस्टिक. [ सं. ]

कल्पनीय-वि. मनांत आणण्यास, तर्के करण्यास, शोधून काढण्यास, गृहीत धरण्यास योग्य किंवा शक्य. [सं.]

करूपरूख-पु. (गो.) कल्पनृक्षः, कल्पतर पहा.

करुपलता—सी. कल्पतर पहा. 'परि ते वाचाचि केली कल्पलता।विवेकाची।'-ज्ञा १०.२०.

कल्पवर—किवि. कल्पाच्या अंतापर्येत; कल्पांतीं; सृष्टीच्या अंतापर्येत; सहामञ्य होजन सर्वे सृष्टीचा नाश होईपर्येत; सृष्टीच्या आयुष्यभर. [कल्प+वर]

कल्पवृक्ष-पु. कल्पतव पहा. मंदार, पारिजातक, संतान. करपवृक्ष, हरिचंदन या पांच देवतरूंपैकी एक. 'फळे कल्पवृक्ष काठी. -बाडमा १.३३६. [अर. कल्ब्=मध्य; अंतरंग ] जैसा।' – ज्ञा ४.२१६. 'कीं कल्पवृक्ष शोधित आला घर।' -रावि १.४८. 'कल्पवृक्षाखालीं बसून झोळीला गांठी कां बाच्या ? ' 'कल्पवृक्ष अंगर्णी देखा। तो कासया मागेल भीका ' [सं.]

करपांत- १ कल्पाचा शेवटः जगाचा अंत ज्यावेळी होतो त्यास कल्पांत, प्रलय असे म्हणतात-तोहि एक कल्पपर्यंत राहतो. ब्रह्मदेवाच्या भहोरात्राचा शेवट. 'कुपितें कर्णे केली कल्पांतीं जेवि घाबरी सृष्टि। '-मोकर्ण ४७.१२. २ भयंकर संकट; अनर्थ या शब्दाचे अर्थ १, २ पहा. ३ ( ल. ) परमावधीचे दु:ख; आकांत; कल्लोळ (मुक, तहान ,ऊन, रोग, दु:ख, विरह इ०चा). [कल्प+अंत] •काळ-पु. १ विश्वाचा अंतकाळ; प्रलयकाळ. २ ( ल. ) अति-शय, भयंकर, कर माणुस, भूत, राक्षस.

करपांतरीं-करपांतीं -- किवि. १ (काव्यांत) (अकरणात्मक, नास्तिपक्षी रचनेत ) केव्हांहि नव्हे; जगाचा नाश होईपर्यतिह नव्हे. २ नास्तिपक्षीं रचना नसतांनाहि, नेहमीं; सदोदित; सृष्टीचें **अस्तित्व आहे** तोंपर्यंत; जगाच्या अंतापर्यंत. [ कल्पांत ]

कर्वातरीं-किवि. एक संपल्यानंतर दुसऱ्या कल्पामध्ये. सं. कल्प+अंतर ]

कर्णातवरीं-- किवि. जगाच्या अंतापर्यत. 'तो पहेल अधोरीं। कल्पांतवरीं पतित। '-मोल.

कल्पादि-- पु. कल्पारंभ; कल्पास ज्या दिवशी प्रारंभ झाला तो दिवस; ब्रह्मदेवाच्या दिवसाचा प्रारंभ. 'ते हें ज्ञान कल्पादी। चतः कोकपदवंधीं। '-एभा १.१४५. [सं. कल्प+आदि ]

अनुमान करणें. २ योजणें; मनांत आणणें (बेत, युक्ति, शक्तल). मनन कहन रचेंगें; जुळविंगें; बनविंगें. मनोमय तयार करणें: शोध लावणें. ४ कल्पना करणें; तर्क करणें; अनुमान, अजमास बांधर्णे. 'हा जीत ना नोहे। लोक कल्पी येणें भावें। ' -क्का १३.१९५. ५ मनम, चिंतन, विचार करणें; विचारांत सम असर्णे. ६ गृहीत धरणे; मानर्णे. [सं. क्लुप्]

किट्यत-वि. मानकेलें; वाटकेलें; कल्पिलेलें; योजिकेलें: रचलेलें; युक्तीनें बसविलेलें; नवीन शोधून काढलेलें; जुळविलेलें, **बरें** नव्हे तें. •कांदबरी-स्त्री. (करमणुकीचा प्रंथ) कल्पनेनें रचलेली, खरी नसलेली गोष्ट; अवास्तविक कथा. [सं.]

कव्यत-वि. कल्पना करणारें ( मन ). ' हैनि कल्पानें तरी जाणिजे। परी आतां कल्पितें केंचे आणिजे। '-बा ६.२७७. कर्षे झाड्रफें--- क्रि. (व.) मार्णे.

कल्बी-वि. मध्ये असलेला. 'कल्बी काठी' =मधली डोल-

करमञ्च-ष---न. १ चिखलः, राडः, रेदाः, कोणताहि मळः, घाण. २ पाप; अंतःकरणांतील दुष्ट विचार. ' या कल्मशाची थोरी । सांगेन तुज। '-ज्ञा १.२४२. ' त्वहर्शने कल्मश सर्व गेलें '-नर-हरी गंगारत्नमाला ३० ( नवनीत, पृ. ४१९ ). [ सं. ]

कल्मा-कल्मा पहा.

कल्या — स्नी. ( कुल्या अप. ). नदी. धृतकल्या मधुकल्या या समासांत योजतात.

कल्याण—न. १ क्षेम; कुशल; शुभ; चांगलें; बरें; हित; फायद्याची गोष्ट. ' विल्तों धरी जो हे बोल। त्याचे कल्याण होईल। ' २ गायनांती**ठ एक थाट; राग. राग पहा. यां**तील स्वर-शुद्ध षड्ज, शुद्ध ऋपभ, शुद्ध गांधार, तीव मध्यम, शुद्ध पंचम, शुद्ध धैवत व शुद्ध निषाद. 'कल्याण गोडी श्रीराग । मुरलींत भाळवी श्रीरंग ' -ह १०.११७. 'दीप भूप कल्याण तुंगातां प्रकाश साऱ्या स्थळीं पडती । '-प्रला १३७. ६ श्रीसमर्थ रामदास स्वामींचा पृष्टिशिष्य; याचे मूळ नांव अंबाजी, गांव डोमगांव. हा ब्रह्मचारी होता. समर्थीनी सांगुन यांनी दासबोध लिहिला. (यावरून लक्षणेनें ) पृष्टशिष्य. ' केसरीकारांस रावबहादुरांचा मत्सर झाला आहे इत्यादि कांहीं कुत्सित कल्पना रा. ब. च्या कल्याण शिष्याने काढल्या. '-टि ४.४. ४ (द्राविड ) लग्न. 'शके १६०४ मध्ये लक्ष्मीनारायण कल्याण नांवाचे एक मराठी नाटक तंजावर येथे रचलें गेले. 'येगें रीती नांबारंभ करून लक्ष्मीनारायणकल्याण नाटक निर्विधिसिद्धि सर्व जनास संतोष देवो. '-प्रंथमाला.

कल्याण्छ् — उदा. (ना.) (मुलांच्या खेळांतील) डाव किंदिणों -- अफ्रि. १ विचार करणें; कल्पना करणें; बाटणें: बुडाला नाहीं असे दर्शविणारा एक सावधिगरीचा शब्द.

कल्याणधाट--एका थाटाचें नांव; अनेक राग जनक कल्याण नांबाचा स्वरसमुदाय. कल्याण अर्थ २ पहा.

कल्याणी -- स्त्री. १ (ज्योतिष) भद्रा नांबाचा एक योग. याचा काल अधीतिथि अथवा एक करणाइतका असतो व दर साहे-तीनतिथि अथवा सात करणांनंतर तो पुन्हा येतो. म्हणजे प्रत्येक सातव्या करणास भद्रा असतात. 'व्यतिपात वैधृत कल्याणी हे तब क्रयोग असे ' -होला ४९.७. २ एक रागिणी. -वि. कल्याण गांवचें ( तांच्या वर्गेरे पात्र ). [ सं. ]

**कल्याद---न.** (गो.) कुलूप, कलियाद पहा.

कल्ल-वि. (गो.) पोकळ.

करुळ—न. (गो.) साल; टरफल.

कवलँ-बली-बलें--नबी. ( गो. ) कुळागरास पाणी देण्या-साठीं केकेलें लाकडाचें लांबट पन्ह्यासारकें पात्र. करली पहा.

करूला—पु. १ गुलमिशा; गालावरील केसांचा धुपका; काप. २ कोंबडयाचा तुरा; डोक्यावरील लाल मांसल भाग. [सं. गह्न १ डि.; फा. कह=गाल]

करूळा—पु. घोडयाचा एक रंग, सबै शरीर ठाळ परंतु त्यांत जर्दा रंग मिश्र असून भायाळ व शेपटी काळी अणि पाठीवर सैळी अशा रंगास म्हणतात. —अश्वप १.२९.

कल्ला—पु. (ध्वनि)गलबला; ओरड; गोंगाट; गोंधळ; कल्लोळ. [ध्व. सं. कल्]

कल्लांवर्चे—सिक. (गो.) सोलणें. [गो. कल्ल=सालपट] कल्ली-ल्लें—सिन. (गो.) बाग शिंपण्याचं साधन. करली पहा. कल्लोल-ळ-कल्होळ—पु. १ पाण्याची लाट, ल्ल्डर; मोठी लाट. 'तें भाणिकें म्हणती वेगळें । कल्लोळ हैं।'—झा ५. १००. 'पाणी कल्लोळाचं सिसं। भाणणें हेलावे केंस।'—अमृ ७.१३५. 'केसा गुरु कणेधार कुशळ। आवते खळाळ आदळ ज्लुक्डृति विकल्पाचे कल्लोळ।'—एभा २०.१५७. २ भागीचा बोंब, लोळ, होत; जोराचा झोंक. ३ दंग्याचा गल्ल्बला, कल्कलाट; आरडाओरड; गजना. 'गवेषण राजा रणकल्लोळीं। घेईल समफळी यादवांसी।'—एरुस्व ९.६३. 'हरिनामें पिटोनि टाळी। कीतैनकल्लोळीं गजेती।' ४ (ल.) आधिक्य; अतिशयितता; अवाढण्यता. 'होती दु:खाचे कल्लोळ' -रामदास (नवनीत पृ. १४८). [सं.]

कल्हर्ड-ल्हे, कल्हय-सी. १ कथील व नवसागर यांचे मिश्रण करून स्वयंपाकाच्या तांब्यापितळेच्या भांड्यांस जो लेप करतात तो, व तो देण्याची किया. २ मुलामा; पातळ थर: सोन्याची कल्हई अथवा रुप्याची कल्हई=दागिन्या-बरबा मुलामा-सोन्याचा अथवा रूप्याचा. ३ भिगामध्ये प्रतिर्बिब दिसार्वे म्हणून त्यास जो पाऱ्याचा लेप देतात तो. भारताच्या मागील पाऱ्याचा लेप, मुलामा. 'भारसे भाहेत, ज्यांची कल्हई उडाली असेल व पालखीस लागू होत असे असतील ...ते हुजूर पाठवावे. '-रा १२. १४२. [ भर. कर्ल्ड=कथील ] •करणें-कि. १ शिलई, पातळ हात, लेप देणें; चकचकीत करणें; बरच्या अंगाने चकाकी आणणे. २ (ल.) साबरासावर करणे; वाईट बाजूबर पांचरूण घालून चांगली बाजू पुढें मांडणें; एखाद्या गोष्टीस बरबर चांगळे स्वह्नप देणें. ३ उगीच उपदृष्याप करणें; उद्योग, स्तोम माजविणें, फुगविणें (साधारण दुखापत वगैरेचें.) ४ (विनो-दानें) पुरणपोळींत पुरण वगेरे थोडें भरणें; •चा-वि. १ ज्याला कल्हई केली आहे असा. २ (ल.) वरवर धुतलेला; किंचित उजळ केलेला; चकचकीत केलेला. ०कर-गर-गार-५. भांडयाकुंडयांना करहर्द लावणारा. [ अर. कर्ल्ड्=कथील+फा. गर ( म. कर ). ] •करप-(गो.) ( ल.) सारवासारव करणे.

करहर्द -- जी. ( काहील किंबा काईल अप. ) कढरे; उसाचा रस कढविण्यांचे पात्र. [ सं. कटाह ]

कस्हमा—पु. (ब.)गोंगाट; भारडाओरड. [अर. कलिमा] कल्हातर्णे—जिक्न. कलंडून पडणॅ—पाडणॅ. 'कां वाटे जातां वोषें। कल्हातांही डोळा लागे।'—ज्ञा १४.१८८. [कल्फें]

कल्हार-पुन.(प्र. कहलार) १ पांढरें कमळ; याचे वी सातात. 'कल्हारांचिया मोहटिआं' -शिद्यु ७६६. २ (ल.) हृदयकमल. 'कल्हारी जिवाचिये।'-आए ४५३. 'सवम हृदयकल्हारीं। तैथ कारुण्यवेळेच्या भरीं।'-ज्ञा २.७१. 'सर्पाचिया परी। विषे भरला कल्हारीं।'-तुगा २१७७. [सं.]

कल्हे-गर-गार-पु, मुलामा; कल्ह्ई पहा. ' लावूं जाणे विल्हे तुकासाच भाणि कल्हे! '-तुगा ६२५.

कल्हो-ळहो--पु. कल्ह पहा. 'कल्हो लागला पंडितांपंडिन तांला।'-दावि ३९४.

कल्होड-- पु. (दे.) कालवड. -देशीनाममाला.

करहोळ—५. करलोल पहा. 'श्वेत चामरें छत्रें डवळ। जेवीं करहोळ लहरींचे।'-मुविराट ८.२७.

करहोळणे—अकि. आरंबळणं; ओरडणं; दुःखानें रहणं; विन्हळणें. [कलोळ]

क्य--- ली. १ मिठी; वेंघ; विळखा; वेढा; वेंग: वेंस: खेंब: हस्तापाशीं हस्ताप्र मिळवून मध्यें होणारी पोकळी. ' महा कल्पा-परौती । कव घालुनि अवचिती । ' - हा १३.६१. 'हॅ झाड माझ्या कवेंत मावत नाहीं. '' कव मारिलि अबदुल्ल्याने '-ऐपो १९. 'सोडा कवेंतून मला घेउया जरा विसावा तरी ' –प्रला १९८. २ मासे घरण्याची जाळी समुद्रांत ज्या डांबांना बांधतात त्या डांबांनी व्यापली जाणारी जागा. ३ ( ल. )झडप; उडी. 'करितां भाठव । धावोनियां **घाली कव।'—तुगा २५२**१. 'सहस्रार्जुनार्ने कव घाञ्च । प्रीवेशी धरिला दशवदन । ' --रावि २.१२३. 'वरी मांजरें कव घातली । '-गीता १.२१४५. ४ आक्रम; आकलन ( उध-इन विस्तृत केलेलें तोंड, कात्रीचीं दोन पातीं, मन, बुद्धि बगैरेचें क्षेत्र. ५ (चि.) फार मोठी झीट; बेशुद्धि. • घालणें-कि. १ मिठी घालणे, मारणें; झडप घालणें. 'कर्ण धराया घांवे त्या अरिला घालुनि कव चपळाला '-मोकर्ण १४.६५. २ (संसारास किंवा कामास ) आवडीनें, हौसेनें मनांत थारा देणें; आस धरणें; हुढ इच्छा करणें. ' इक्मिणी अति सत्वर पातली । चरण सन्नमनीं कव बातली।'-किंसुदा २८. [सं. क्षेम-म. खेंब-कव ?]

कष्यइता—पु. कवन करणारा; कवि. [सं. कु] कष्यकषित—वि. १ पाणचट; वेचव; निचव; पचपचीत. २ (गो.) टवटवीत. ठिकाणीं वापरतात. की पहा.

जाड साल; कठिण त्वचा. २ चिलखत; अंगत्राण; शरीराचे संरक्षण कुट=चाकडा; कौटल्य=कपट ] करणारें एक प्रकारचें पोलादी किंवा चामडणाचे वगेरे साधन. 'जैसे बज कवच लेइजे। सग शस्त्रांचा वर्षावो साहिजे। '-का २.२३२. ' गोवळीं यश नेलें अमुर्चे । म्हणोनि कवर्चे बाणलीं । ' –एक्स्व बेटक्या. २ कुमांडी; तुफानखोर; डावपेंच करणारा. [कंबटाल ] ८.१०. १ ( ल. ) कोणतेंहि आच्छादन; प्रावरण; रक्षणसाधन. ' अप्रि ऐसे आहाच। तेजा नामार्चे आहे कवच ' - ज्ञा ७.३६. 'घरणे. 'अप्रिस्तंम बाही कवटाळविती। ' - तुगा ७०२. २ भोंबर्ते 'नातरी सर्पे कवच सांडिलें '–ज्ञा ८.६६. ४ झाडाच्या सालीवर लागणें; आश्रय घेणें; भोवतीं धरणें; वेष्टणें (वेलीनी झाडा-अगर कागदावर मंत्र किंवा तोडगा लिहुन हातांत अगर अंगावर दिकांस ). ३ आंत घेण; स्वीकारण; मित्रभावानें दाखल करणें. धारण करतात तो. ५ मंत्रांतील ऱ्हां, ऱ्हीं इत्यादि बीज अक्षर. ४ कबज्यांत घेण (देश वगैरे). ५(ल.) आंत येण, जाण, असणे. ६ मारुती अगर देवी यांच्या मूर्तीवरील बेंदुराचा थर. हा कांहीं ६ समजर्णे; बुद्धीने आकलन करणे ( एखादा विषय ).[का. कटा-दिवसांनीं सुदून पहल्यास देवानें कवच टाकलें असे म्हणतात. ७ डिसु; ? म. कव ] टणक आच्छादन: टरफल: कठिण त्वचा. 'अंडचावरील कवच ' [सं.] • टाकणें-कि. १ कात टाकणें (सापानें). 'नातरी सर्पे कवच सांडिलें। '-हा ८.६६. २ (ल.) पुनरुज्जीवन होणे; नवा उत्साह येणें; दुखण्यांतुन उठणें. ३ मूर्तीवरील शेंदुराचा लेप, थर पडणें. •क्रइरी-ली, •क्रहिरी-ली-सी. काचकुइली; खाजकुइली- माणसाच्या डोक्याचे हाड. कुर्री. **्धर वर्ग-वाशी**-वि. गोगलगाय, खेकडा, शेंवडे, झिंगे, कांसव या वर्गोतील प्राणी. संधिपाद प्राणी. ह्यांतील बहुतेकांना उल पहा. शिंगासारखे चार अवयव व दहा पाय असतात. छाती व डोकें मिळून एकच भाग असून मागें पोट असतें. पाठीवर कवचासारखी कठिण कातडी असते. ्बीज-न. खाजकुइरीचें बीं; हैं औषधी मोठें असून याच्या फळास कंवठ म्हणतात. हें फळ वाटोळें असून आहे.

चमचा.

कंचचाळ-न. वर्तुळाकार बसलेल्या माणसांचा घेर, वर्तुळ; घेरा. ( कि. घालणं: बसणें: जमणें: ) [ कवच ]

कंचची---स्नी. १ (कों.) उहलेला किंवा फुटलेला लहान तकडा: कपची. २ अंडवावरील कठिण पापदा, भाच्छादन: विशे-वतः अर्घा भाग किंवा तुकडा. ३ डोक्याची कवटी; नरटी. ४ कपाळ. ५ नारळाची अधी करवंटी, भाग. ६ (गो.) काचेचा तुकडा.

कद्यट---स्त्री. (कों.) वेंग; कव पहा.

सोडणें; भयानें गांगरणें, घाबरणें. ०भावलें-न. (कु. ) पिशाच बाधा काहून टाकण्याकरतां पिठाचें बाहुलें, कोंबढवाचें अंडें व एक दिवा अंगावसन काढून बाहेर नेऊन टाकतात तें. [ कंबट+बाहुलें ]

प्रयोग: कुरोडें: चेटक. 'केली नाना कवटालें। पुत्रलोभें केली ढालें। 'रास कहन ठेवून चार-सहा दिवसांनी काढतात. [ कवट+तेल ]

कचकचित यासाररूया शब्दांत कवबद्दल की असं पुष्कळ -दा ३.३.४५. २ कुभांड; डावपेंच; खोटें नाटें करणें; क्रित्रम; लचांड; तुफान; कारस्थान. 'राणीचा एवढें कवटाळ रचण्यांतला कसच — पुन. १ कठिण आवरण; बाह्य आच्छादन; फळाची जो उद्देश ... तें मात्र बिलकुल झालें नाहीं ' -िन ५२९. िसं.

कवटा--पु. ( ना. ) वेंग; कव पहा.

कंबटाली-स्या-ळ्या-ळी--वि. १ कवटाळ करणाराः कंश्वटाळणें--अिक. १ मिठी मारणें: आर्लिंगन देणें: कर्नेत

कंषटाळी-- ली. मिठी.

क्षयटाळीण—स्नी. चेटकीण; जादुगारीण. [कवटाल] कवटी---स्री. (कों.) मिठी. कव पहा.

क्तवरी-की. (कों.) अंडधार्चे कवच; नारळाची नरोटी;

कंबरील - ळ-रिल्य--न, कंबंटल पहा. ० मंत्र-पु. कब-

कैवरें--- न. अंडवाचें कवच.

**कंघठ**—स्त्री. एक फळझाड. हें दमट प्रदेशांत होतें. **साड** याच्यावरील कवच कठिण असते. हिरव्या कवठाच्या मगजाचे कसचा-पु. (व. )गवंडयाची करणी; थापी. (ना. ) मोठा सार आणि पिकलेल्याचा मुरंबा करतात. -वगु २.३०. कवट हत्तीस फार आवडतें. पाल्याचा रस पित्तविकारावर उपयोगी आहे. साडा-पासन उत्तम गोंद निघतो. -कृषि ७६८. -स्त्री. २ आणिक एक निराळें झाड; याचें फळ कवठासारखेंच असतें. परंतु हैं फळ कह असर्ते म्हणून खात नाहीत. याच्या बिया सुपारीएवढणा असतात व त्यांचे तेल काढतात. तें खरजेवर औषधी आहे. हें झाड कींक-णांत होतें. -न. (कोंबडीचें ) अंडें. [सं. कपिथ्ध; प्रा. कवित्ध; कपिथ्य-कविटठ-कवीठ-कवठ-रा. प्रथमाला हि. कैथ ] -ठाचा तकू-प्र. (व.) कवठाची चटणी.

कंबठाळी--वि. ( गो. ) कारस्थानी. [ कवटाल ] कवंदी--- जी. कवंटाचें झाड.

कवठी-की. मस्तकाची कवटी.

कैसंटल - ळ - स्य - टाल-ळ--न. १ जारणमारणादि ती पंघरा दिवसानी पिकल्यावर फोइन बिया राखेंत कास्यून कैवठ्याल---न. (कु.) कवठेल.

क्वड--- की. १ (कों.) फोडकेल्या नारळाचा अर्घा भाग. गहुं. खपल्या गहुं पहा. ' श्रद्ध सत्वाचा कवड मोठा। बोध बिरहें बांधला गांठा। '-तुगा ४४४६. [सं. करोटी ]

क्वडपट्टा-पु. (व.) कवडगांची गुंफिलेली माळ. किवडी+ कंवडाळ करतें. ' -नामना ८४. यहा रे

बेलें. [सं. कमंडल ]

त्याच्या जवळच पहणारी छायाकृति.

कवडा। '-मोसभा ४.२७. सि. कपोत्।

गिर**ाँतील साच्यांस लागणारें कातडें. ५ दह्याचा किंबा** नासलेल्या निट ४.१२२. दुधाचा षष्ट व कापतां येणारा गोळा; गांठ; गठळी. 'दुग्धीं कांजीचा थेंबू पडे। तेण दुम्धाचे होती कवडे। '-भारा १०.६७. [सं. कपर्दिक] •िमरिवर्णे-िक, निवाणी, चिन्ह, लक्षण भाजी; हिचीं फुल बारीक, पांढरीं व पोह्यासारखीं असतात. दासविणे, खेळणें ( देवीचा भुत्या किंवा भाराधी देवीचा भरुं कार म्हणून आपल्या गळवांत कवडवांची माळ वालतो यावरून) रचा धूप. कोणत्याहि गोष्टीचें वैभव मिरविणें. 'भापले कवित्वाचा कवडा ।

मिरवी सधन समेपुढें। ' ०गहूं, कवड्या गहूं-पु. एकप्रकारचा

कवडाशा-- ५. एक जातीचा मासा.

कथाडी - की. १ कपर्दिका; समुद्रांतील एका जलजंतच्या शरी-कंबडल-ळ-कीन. १ कह बंदाबनाचा वेल व फळ. याचे रावरील कवच. याचा चलनाकडे उपयोग होत असे. एका पैशाला पान खरखरीत व सुरकुत्या असकेलें असून त्रिदली असतें. फळाचा ६४ किंवा ८० कवड्या मिळतात. तीन प्रकारच्या कवड्या असतात-हैंग पहिल्याने हिर्या व पिकल्यावर तांबडा होतो. हें फळ कड़ दही, सगुणी व भवानी. 'हार्ती कवडी विधा दवडी ? 'शंख असतें. -वगु २.२१. २ ( ल. ) (हें फळ वहन सुंदर दिसते पण सिंपी घुला कवडे । आधीं त्यांचे घर घडे । ' -दा ९.७.५. 'परि अंतर्भाग काळा असून कह असतो म्हणून वर चांगल्या दिस खळ जन हे नेदिती कवडी तेही '-श्रीघर (नवनीत प. ४४४). णाऱ्या परंतु अंतः करणाच्या दुष्ट मनुष्यास यानी नेहमी उपमा २ हाताच्या पायाच्या नखावर जो पांढरा ठिपका असतो तो. देतात. ) मत्सरी, दुष्ट, नीच, द्वेषी माणुस. ३ (कों. ) नारळाचे ३ विटीदांह्वच्या खेळांतील एक शब्द. ४ कवडा अर्थ ५ पहा. ५ रेशीमकाठी वस्त्राच्या काठाची विणकर विरळ झाली असतां कचडसा, कडोसा-पु. १ खिडकीतून, दरवाच्यांतून, त्यांत उभ्या ताण्याचे दिसणारे पांढरे ठिपके. अंश. ६ डोळणां-छपरांतुन अथवा एखावा फटींतुन पहलेले प्रकाशाचे किरण. तील फुल, वहस. ७ चलनाचा अत्यंत अल्प अंश. ८ सर्पाच्या अथवा परावर्तित प्रकाश. 'सूर्य जयाचेनि उजाळे। कवडसेनि' अंगावरील पांढरे ठिपके. ९ (उपहा.) दांत; कवळी? १० -अमृ २.२३. 'शाडांच्या सावलीत लांब लांब उन्हांचे कवडसे बुबुलाशिवाय डोल्याचा पांदरा भाग. ११ कवडीचें शाड: हें पढले म्हणजे लांबचु लांब प्रकाशस्तंभ दिसत. '-पाव्ह ४९. २ लहान असून यास पांढरीं फुल येतात याचा तापावर उपयोग होतो. रात्रीच्या देळीं परेकेमनुष्य, दिवा अथवा एखादा पदार्थ यांची १२ झोडपलेल्या गन्हाच्या ताटांतील कणस. १३ मुसलमान लोक दाढीचा जो भाग कथींहि काढीत नाहींत तो: अल्लाचा कचडा-पु. एक पक्षी; कपोत; होला; होलगा; हा अनिष्ट- नुर. १४ दह्याचा घट गोळा; गांठ, गठळी. [सं. कपर्दिका; प्रा. सुचक समजतात. हा घरांत शिरला असतां कपोतशांति करतात. कवड़िडआ=कवडी; हिं. पं. कौडी] •कवडी सांठिविण-' जळीं तळपतांचि मासा। कवडा होलुनि ने भाकाशा।'-एमा कि. चिक्कुपणाने पैशांचा सांठा करणे. ॰उखटी पडणें-२२.७२८. 'हान भला बुडवाया शिरला या राजमंदिरीं कि. फांमा किंवा डाव उलटा पडणें; गोष्ट अंगावर येणें. • किमतीचा-वि. निरुपयोगी; कुचकामाचा. •चा खेळ-पु. कवडा---पु. १ मोठी कवडी. 'आयुष्याचे तीन कवडे। इटीदांड्च्या खेळांतील एक प्रकार. •**चा माल-**पु. १ अगर्दी विषयाचें चाडें कदान करी।'-एंभा ३.५६१. 'जैसा वेश्या- कमी किमतीचा माल. २ (ल.) तुच्छ पदार्थ; कुचकामाचा. भोगीं कवडा वेंचे। मग दारहि चेपूं न ये तिथेचें। '-हा ९. ०टंक-चुवका-पूत-वि. चिक्कृ, कृपण, कंजूष ( मनुष्य ). ३२९. ' जुसता पोरवडा । वरीं न केवडा चित्ती बरा नीवडा । ' 'कवडीचुंबक आहे. ' ' दोघेही गुलाम कवडी चुंबक ! ' -विवि -भाषु ४९. 'नेदी फुटका कवडा। चोरीं घातला दर्वडा '-दावि ८.११.२०७. ०वाज-वि. चांगल्या प्रकारें कवड्या खेळणारा. २८४. २ ( ल. ) डोळ्यावर येणारा सारा; डोळ्यांतील फूल; भोल-वि. अगरीं कमी किमतीचा; क्षुत्रक दर्जाचा. 'एका कवडी. ३ विद्युरकेले, विस्कृतिकत सेघ, उग. ४ (चांभारधंदा ) मार्गातील कुशल वाटाडेही दुसऱ्या मार्गात कवडीमोल उस्तात.

क्याडी--ली. काटक्यांचे कवाड;कवाडी. [सं. कपाट=कवाड] कचडेफोक--9' (कों.) एक प्रकारचें गवत; एक पाले-

कवा के लोभाण-प. कवच्या कदः जाळण्याचा एक प्रका-

कवडेसाळेर-पु. (गो.) एक जातीचा पक्षी.

कवर्डा--प. (माळवी) हुतृत्चा खेळ. यांत हुतृतु असें न म्हणतां कवड्डी, कवड्डी असें म्हणतात. [ध्व.]

कवड्या ऊर्-पु. धुपाची पांढरी जात. कबडेलोभाण.

कवड्या-घणस-घोणस--पु. घोणस; सापांतील एक जात; याच्या अंगावर ठिपके असतात.

कवड्या लिंब-- पु. लिंबाची एक जात.

कवड्या साप-सर्प--पु. अंगावर कवडीसारखे ठिपके असः णारा साप.

क्षण—प्रसना. (कान्य) कोण ? काय ? कोणता ? कोणीहि 'जैसें उसळलें कालकूट । धरी कवण । '-झा १.८९. 'त्या द्रौप-देय वीयें न घुर नरांमाजीं तोषला कवण । '-मोकणे ९.२३. 'ऐसा कवण नाहीं भांडला । '-ऐपो ८९. 'एंख नधुनी सर्वया पराधीन । कवण ऐशी वाढवी हरीविण । '-विक १४. [सं. कः युः कः पुनः] कचणीकडे-किव. कोठेंही. 'कां महाप्रळयीचें तेज बाढे । तैसें आपणेनवीण कवणीकडे । नेदीची उर्री! '-झा ११.१९४. कचणीया—कोणत्या; कोण्या. 'कवणीयापि न निवेचे । '-विन ८.४५. कचणियाचा—कोणाचा. 'कोण तूं गा कोठील कवणियाचा '-र २४. कचणु—कोण. 'वाणौ कवणु जाणें।'-दाव ७. [सं. कः पुनः-कउण-कवण-कोण. -रामाअ १८३३] कचण्या-कोणत्या ? 'विश्वोदर तूं तुला वहावा पट कवण्या हार्ती'-विक २. ०गुणी-किवि. (काव्य) का; कशामुळें; कोणत्या कारणासार्टी. 'कां माझा विसर पडला मायवाप । सांडियेली कृपा कवण्यागुणें।'

कवणी---स्त्री. सुतार नांवाचा पक्षी.

कसर्णे—जिके. १ रचणें (ओळी, श्लोक, भाषण, प्रंथ, कविता) जुळविणें; कवन करणें. 'सग कोण कवी न कवी कविता।' -ळीळावती. 'प्रवर्णी जो वर्णी वद कवण वर्णी कवियता' -र ९१. २ (गो.) गोळा कर्णें. [सं. कु—कवन]

कवर्णे — कि. (गो.) आलिंगिणें; कर्वेत घेणें. कव पहा. कवर्णे — स. कोणी. 'प्रपंच कवर्णे निर्मिक्षाः' – विपू २. १०१.

कविक-तीक-तूक-न. (काव्य) कौतुक; नवल; आश्रये; लीला. 'एन्ह्वीं एकही नुर्ती भृतळीं ।कवितका लागीं। -शिशु ७०२. 'शातां अर्जुना आणिकही येक । सांगेन 'ऐकें कवितक।'-हा २.३०३. 'भणोनि तें वाणितां कवितकें। वाचे सौरसु न देखे ।'-ऋ ३८. 'एक घरा नेजिन कवितकें पांजरा धातला '-पंच ५.१. 'अवधारिजे कवतीक'-जवा २८.११. 'रामकृष्णें केलें कवतुक गोकुळीं। गोपाळांचे मेळी गाई चारी।' -तुगा १६. [सं. कौतुक]

कवंद-दी-की. १ (राजा.) खपली; सालपट; पापुद्रा (जिमनीचा, गिलाव्याचा, फोडावरचा ). वाळलेला फोड, पुळी.

२ (बे.) बाकळ; गोधडी. [का. कवंदी≔वाकळ]

क्षबद्र-रीं--की. चवेणी व तिचें पान. रानकेळ पहा. कबदो--पु. (गो.) टेंभा.

क्सवन—न. कविता; काव्य; पद्य; गाणें. त्याची जुळणी. 'स्तवन करी रघुनाथ तयाचें । कवन स्वीकारावें '-र ४२. २ (कु.) कल्पित गोष्ट. [सं.]

कस्ययिता—पु. कवि; काव्यकर्ता, 'सुवर्णी जो वर्णी वद कवण वर्णी कवियता।'-र ९२. [सं. कु—कवर्णे]

कंचल-करार-कवल व तत्संबद्ध शब्दासाठी कील पहा.

कवल - ळ - पु. तों डांतील घास. 'न बळ प्रेक्षी परि यति-हस्तींचा पाहतां गळे कवळ।' - मोक्कणविजय ८६.१२. 'शिष्य श्रवणीं कवळ भरी। उद्गार वचने।' - दा ५.२.१७ [सं. कवल= श्रास; तुल. हिंबू. कओम्हन=अन्न ]

कवल-ळ-की. मिटी. 'घाछुं दे कवळ वैस ये जवळ तुला मैतरणी।'-प्रका २०८. [कव ]

कवल — क — न . (कों.) भातवेतीची जमीन भाजण्यासाठीं ऐन, किंजल, साग, बेहडा इत्यादि झाडांचे जे टाळे तोड्डन ठेवतात ते. राब. (कि॰ तोडणें; लावणें क्वांजणें; जालणें). 'कवळ तोडावयासी मजुरी असामी वीस एकून आकार पोटा-सुद्धा दर आणेप्रमाणें ' — मसाप २.२.६५.

कवला-फोक, लसलशीत, कवलार-रू, कवला वण, कवली, कवलुं--की बाली पहा.

कवलिता-वि. रक्षणकर्ता; रक्षक. [सं. कवल]

कचसरी-ली-कुहिरी-ली-कवनकुइरी पहा. 'भुईकोहळे पांच शेर आणि कवसकुहिरीचे बी. पांच शेर एकत्र करून त्यांचे चुणै करावें. ' -अश्वप १.१३९.

कंबसाल---न. कुभांड; कपट; कंवटाळ; किटाळ; बदनामी करणारें कपटजाल; जातु; युक्ति. 'कृष्णें कंबसाल केलें।'-रास २.६४५. [सं. कौशल्य?]

कंबसाली-स्या-वि. कंबसाल करणारा; चेटका; कपटी.

कवळ—न. (कों.) टाळे; शिरडीं; शिरीं. कवल-ळ २ पहा. ॰काठी-ली. १ राव. २ झाडपाला; हलक्या काटचा; काडपा; शिरीं, शिरकाठीं वंगरे. कवल-ळ पहा.

कवळ--पु. १ घास, कवल-ळ अथे १ पहा. 'मुर्खीचा कवळ मुर्खीजाण । माझे ध्यान लागलें।'-एमा १२.११२. 'तयाचे मुर्खी मिष्टानकवळ।'-विउ ११.१३३. २ ( मुठींत घेतलेली ) वस्तू, ( हातांत मावणारा ) पदार्थ ( गवत, लाकुड); मूठमर जिनस. 'कामधेनुसी शुक्त तृणकवळ।'-रावि १.२२. ३ मध्यभाग; गाभा. 'त्या मुसळाचा मध्यक्रवळ। चूर्ण नव्हेच अतिप्रबळ। उरला वज्रप्राय केवळ।तो समुद्री तत्काळ झुगारिला।' -एभा १.३८१. ४ टांच; (टांचेच्या) खालचा भाग; तळ. ' बालसूर्याचेनि उजाळें । तैसीं कवळें टांचांचीं '-एरुस्व १.२१. ५ ( कु. ) औषधी झाडाचा पाला वगैरे वाटून डोकीवर घालतात तो लेप, थर, पेंड. ' कांग्रांचा कवळ डोक्यावर घाल. ' ६(चांभार) (मोटेच्या) डेऱ्यास सोंड जो रण्याचा सांधा. (कि॰ काढणें= सोंडेचें व डे-याचें मेज बरोबर बसण्यासाठीं केलेली कापाकाप ). ७ (गो.) गोळा.

क्वळ-- ली. कावीळ; कामीण. (पित्तप्रकोपामुळे उप्तन्न कवल ] होणारी). ' इवळं अध्यातिला डोळा ।तों चंद्रमा देखे पिवळा । -एभा १०.६३३. [सं. कामला]

कवळचें - कि. (गो.)कवळणें; मिठी मारणें.

कवळटे-ठा---नपु. (कों.) इवळासाठी राखलेला विन लाग-वहीचा डोंगराळ भाग. ०ठा-पु. राब. कवल-ळ २ पहा. 'गरीब रयतेस गुरं चारण्यास व कवळडा नेण्यासही मोकळीक देण्याची मारामार पडते. ' -िट १.२०१.

कवळ-सी. १ मिठी; भालिंगन; खेंव. 'पृथा देवी आणि सौबळी। स्नेहें मिळाल्या खेंबकवळीं। '-मुमादि ४५.११९. ' दोघे मिसळले केशकवळी. '-मुविराट ३.१४१. २ नांगराच्या रुमणीची खीळ; पाचर. [कव]

कवळणी—स्त्री. (क्रॉ.) गोळा करणें; कवळणें. [कव] कवळर्णे-जिक. १ (गो. कवळचे ) पकडणे; कवटाळणे. 'शीघ्र रथावरुनि उडी टाकी कवळूनि शक्ति सुखनि गदा।' –मोभीष्म ९.५४. ' नांगरीं कवळी मग आउतें वोढी. ' –उषा १४९७. २ (राजा.) एके ठिकाणीं जुळविणे; रासकरणे (विस्कट-लेल्या वस्तुंची ). ३ (काव्य ) तोंडानें धर्णे; दाढेंत पकडणे; गिक्कण. 'सर्पानें मंह्नक कवळिला।' ४ व्यापणें. 'हे तिन्ही एकवटले । तेथ शब्दब्रह्म कवळलें । ' –ज्ञा १.२०. ५ आकलन करणें. 'परी अपराध तो आणिक आहे। जें मी गीतार्थ कवळं [कवळ] पार्हे।'-ज्ञा १.६६. [सं. कवल]

**क घळणें** — सिक. आर्लिंगन देगें; मिठी मारगें. 'सुहें तो विश्वपाळ कवळावा '-मोउद्योग ७.९.'स्नेहें धावोनि स्वसाही। मातें कवळी दोन्हीं बाहीं। ' 'सखा माशा मातें कवळि बहु राज कवा व्हत. '-बाय २.३. [सं. कदा] दाऊनि ममता। '-विवि १८७६.१.२०. [कव]

कवळपट्टी-की. ( होर ) मोटेक्या सोंडेची मोठी पट्टी. काबळा-पु. १ घास. कतल-ळ अर्थ १ पहा. २ राव. कतळ अर्थ ३ पहा. ३ (गो.) बळकटी. [कवल]

रील शेंडा(जेयें नारळ घरतात व जेथून शापे पुटतात तो).[सं.कोमल] [ अर. कवाईद ]

कवळाचें सळ-न ( ढोर ) मोटेची सोंड व ढेरा एकत्र करावयास लागणारे सळ.

कवळास-- पु. (गो.) दसऱ्यानंतर उत्सवसमाप्तीव्या वेळीं देवाच्या अवसराऋद्वन विडा इ० प्रसाद कल्याणार्थ घेणे. ०णे–अकि. १ उत्सवसमारंभ आटोपल्यानंतर गणपती अथवा गौरी यांच्या मूर्तीचें तळ्यांत अथवा नदींत विसर्जन करणें. २ (बायकी) मंगळगौरीची पूजा झाल्यावर दुसऱ्या दिवशीं ती बोळवावयाच्या पूर्वी तिची मूर्ति उठविण्यासाठी हलविण, विसेजन करणे; पुजापत्री वगैरे एकत्र काढून देवी वेगळी काढणें. [सं.

कचळी-- भी. १ कवळ याचे लघुत्वदर्शक ह्रपः, वेधेत माव-णारा गवत, लांकुड इ० पदार्थ. २ मिटी; वेंग; झडप. 'महा काळेशीं कवळी । देओ पातांती । ' –शिशु ८७९. 'उच्चपणें देतीं कवळीं। ध्रमंडळासीं॥ '-शिशु ३२२. ३ दातांची पंक्ति, रांग. ४ पांचरें। अथवा साहेपांचरें। (विडयांच्या) पानांचा पुडा. 'तर मग बहुधा रामटेकच्या पानांची कवळी आली असेल. ' -तोबं ६९. ४ पानांचा लहानसा पुडा, गुंडाळी. ५ कानांतील एक दागिना. ६ (कु.) नांगराच्या रमणीची खुंटी. ७ नांगराच्या रुमणीची खीळ. ८ (गो.) घट जमीन. ९ (कों.) माशाची एक जात. हेमासे आक्टोबर, नोव्हेंबरांत पकडतात. १० घास. [सं. कवल ] ० कर्णे-कि. (व.) खंथ करणे.

कवळी-की. पोटांतील रोग; कावीळ. [सं. कामला] कवळी--वि. कोवळी. 'बारे तनु असतां कवळी। परी शयनाहुनि उठसी उषःकाळीं। ' -नव २२.१६३. [सं. कोमल] कवळ-पु. स्पर्श. -शर (नागा ३८२).

कवळो-पु. (गो.) अंथरुणाची गुंडाळी, बळकटी. कवळा पहा. [सं. कवल]

**कवळ्या**—वि. (गुऱ्हाळ) उसाचीं कांडी अथवा पेरें गोळा करून कांडेक-यापाशी ( चरकांत लावण्यासाठी ) नेऊन देणारा.

क्षया-पु. कॉफी किया बुंद शिजवृन तयार केलेला अकै; एक पेय. [ अर. कहवा ]

कथा--किवि. (कुण.) केव्हां. 'बाच्या वक्ताला इस्तरी

कवाइती-दी, कवाइतदार-ददार-वि. लब्बरी डाव-पंचांत निष्णात, तरवेज; परंतु खोल बुद्धीचा; बुक्तिवाज; कार-स्थानी अशा माणसाबद्दल पुष्कळ वेळां योजतात. [अर. कवाईद] कवाईत-द-की. १ शिस्त; लष्करी हालवाली, रचना; कवळा---वि. कोवळा.-पु. माबाच्या, ताबाच्या साबाचा युद्धकलेचें शिस्तीचें शिक्षण. २ ( ल. ) शकल; युक्ति; हिक्सरा. कवांकी — जी. (कु.) एक जातीचा पक्षी. कवाटी — जी. (कॉ.) आर्लिंगन. [कव]

कवा ठावन--किवि. (माण.) केव्हांपासून.

कवाड — न. १ दार; दरवाजा. 'नेनद्वारींचीं कवाडे लागूं पाहती। ' – का ६.२०२. 'मनीं लागलें हें घ्यान। कवाड केव्हां उचडे हें।' – दस्तपदें भूपाळी, पृ. ८. 'घाली कवाड टळली बाढ सतीं.' – तुगा १२१. २ (व) दरवाज्याच्या फळ्या; कावड. माळवी किवाड. (कि॰ घालणें; लावणें). [सं. कपाट; प्रा. कवाड; हिं. किवाड; ग्रु. कमाड; पं. कवाड]

कवाडी—की. लहानसें कवाड; कामटशांची किंवा गवताची केलेली ताटी; क्षेताचें फाटक; परसाचा सांपा. [सं. कपाट]

कवाडी—स्त्री. विटीदांड्च्या खेळांतील एक शब्द, कवडी पहा.

कवाणी-की. सुतार पक्षी. कवणी पहा.

कवाता-तो-था-थो-ठी-पु. १ (कों. कु.) माडाचें लहान झाड; रोपटें; नारळ लागण्यापूर्वीचें अडीच हात उंचीचें झाड. २ (गो.) नारळाच्या झाडाचा कोंब. ३ (कों.) पोफळीचें रोप. ४ (कों.) नारळाच्या रोपास नवीन फुटलेलीं पहिलीं तीन पानं. कक्षाधरन-किवि. (माण.) केन्हांपासून; फार वेळपासून. कवाथी-कायथी-की. पोफळीचें रोप.

कवायत की. १ युध्दिविषयक सामुदायिक हालचाल; सैन्याची कसरत; कारवाई; कवाईत पहा. 'लढाईचे समर्यी कवा-यतीन चालावें '-रा १०.६५. २ नियम; पद्धित; युक्ति; शिस्त. 'सखारामपंतानी कवायत धरली आहे जे.'-ख ५.२६२५. [अर. कवाइद=काइदाचें अव ]

कवायती; कवाइती-कवाइतीत—वि. १ कवाईत शिक-केळा. 'काळे कवाइतीत दहा-पांच नित्य येतात. '-रा १०. १९१. २ (गो.) कावेबाज; कारस्थानी. [अर. कवाइद्]

कवारी—की. (गो.) कापलेल्या लाकडाची भेग मोठी होण्यासाठी आंत ढोकलेली मोठी पाचर. कावर पहा.

कवाळ--पु. १ ख्याल गाणारा गवई. 'कवालांचे गायन ऐकृत...बर्खा जालें.'-रा ७.५०७. २ ख्याल नांवाचे मुसल-मानी गाणें. [अर. कष्वाल्]

कवाला—प. जमीन, घर वगैरेचे क्रयपत्र; खरेदीखत; सौदापत्र; दस्तऐवज; कवालत. कवाला पहा. [अर. कवाला]

कवाली-स्याल-सीपु. कवाल गवई में गार्गे गाती तें; स्थाल. (कि॰ गार्गे.) [अर. कवाल]

कवाली—वि. कवालासंबंधींचें.

कवासी-पु. (गो.) केवडा; केतकी. [सं. केतकी]

कवाळ:---न. १ (कु. ) राब; कवळ. कवल-ळ पहा. २ (क.) वाळरेलया काटक्यांचें ओझं.

कचाळा-पु. (कु.) कवळा अर्थ २ पहा.

कवाळु-५. (कों.) नारळाचे चोड सोख्न काढल्यावर त्यांतृन निषणारा कोवळा नारळ.

कांचि-पु. १ रसालंकारविशिष्ट रचना करणाराः काव्यकर्ताः शाहीर, 'जें न देखे रिव तें देखे कवि. ' २ (ल.) पंडित; जाणता; ज्ञानी. 'स्वपरांच्या भूषणासि कवि टाळी।'-मोआदि ८.३५. ' हा प्राकृत पुरुष नव्हे सांगावें काय म्यां तुला कविला '-मोकर्ण २२.३८. 'फार तर काय पण कवि या शब्दाचा अर्थ शहाणा असाहि पुढें होऊन गेला. '-नि ३४. ३ शुकाचार्य; दैत्यगुरु. 'झाला ययाति कविचा जामाता तीच सत्क्या परिसा।' –मोशादि ९.६.४ (ल.) विदुर. 'नमुनि कवि म्हणे रायाः न पत-विचार हा मला रुचला। '-मोसभा ३.४९. 'तेथे ज्ञान विशारद शारद शशि गौर गौरवाई कवी । '-मोसभा १.१२. [सं. कु=शब्द करणें-कवि ] ेनेरंकुइय-न. कवीची निष्प्रतिबंधता; कविस्वातंत्र्य. [सं.] •समय-संकेत-पु. निसर्गीत विद्यमान नसरेल्या अशा कांहीं गोष्टी आपल्या प्राचीन कवींनीं कल्पिल्या होत्या त्या; कविकल्पना. 'गगनांतले सगळे देव गगनदुसुमाप्रमाणे खोटे आहेत. ते मानणें हा एक कविसंकेत किया सुजनसंकेत आहे. ' –सुदे ११९. ०**हीर**–वि. कविश्रेष्ठ, कवींमध्ये हिऱ्यासार**खाः** मोठा कवि.

कविज्ञा—पु. कलथा; उलथण्याचे साधन. [सर. कब्ब्= उलथणें, परतणें ]

कविजा-- श्री. शुक्राचार्याची मुलगी देवयानी. [सं. किन+ जन्]

कंवि**थ**—न. कवंठ पहा.

कियत-ता -त्य - त्र - कियात- नकी. १ कवन; कान्य; पय; आल्हादकारक पयरचना; रसयुक्त वाक्यरचना. २ प्रतिभा-संपन्न (गय, पय,) रचना. 'जेण अनुताप उपजे। जेणे लोकिक लोजे। जेणे झान उमजे। या नाव किवत्व।'-दा १४.३.४८. [सं.]

कविताशक्ति—की. प्रतिभा; काव्यरचनेचें सामर्थ्य; स्फूर्नि. [सं.]

कवित्व किता पहा. ॰करणी-की. (कान्य) कान्य त्वनितील चतुराई. ॰कला-की. १ कितिची कला;कितितील सरस पणरचना, खुवीदार अर्थवोध, मनावर ठसण्यासारखी वर्णनपद्धति वगैरे गुण; कान्यरचनेतील कौशल्य, सौंदर्थ. २ कितितील त्रसपिरिपोध. ३ कितिता शक्तिपासून स्वाभाविकपण उद्भवणारी (क्वीच्या सुखावरील चमकणारी) शोभा, तेज, चमक, दीति. [ सं. ]

कविलास-५. कैलास या शब्दाचा अपभ्रंश. -हंको.

नलीं-- हा ११.४३३. २ (स्ता.) लहान खरवुज.

कवीदील-वि. शक्तद्वयः, निर्भयः, धीटः, श्रूरः. [ अर. कवी=सशक्त; सामध्येयुक्त,+दिल्=मन ]

कवीशा--वि. (व.) कैदाशीण. [सं. कर्कशा]

कवीहाल-वि. बेशक, निःशंक, धीट. 'तुम्हीं कवीहाल होऊन आपरया बतनावरी येणे।'-रा १७.३४. [अर. कवी= सशक, बळकट, फा. हाल=धीर, धीटपणा ]

क्रवेड--न. (गो.) झोंपडीचें दार; कवाड पहा.

क्तवेदा-पु. (कवीश अप.) पति; नवरा. 'व्यर्थे दिवस जातात खबर सांगा माझ्या कवेशा। '-होला १११.

कवेळ--न. (गो.) लेप; थर; पॅड. ऋवळ पहा.

**क्राव्य**---न. पितरास अर्पण करावयाची वस्तु, अन्न वगैरे.[सं.] कञ्चर-किवि. (मुंबईच्या भासपास, कुण.) कोठवर; कोठप-र्यतः; किती लांब ( स्थळ व अवकाश यांसंवंधीं ). [सं.कुत्र किंता कदा+वर ]

**कड्या**—िव. (ना.) कावेबाज; धूर्त. [हिं. कब्वा=कावळा] कद्ध--न. (व.) निर्मळीचे वीं. (कवणा पहा.)

**कुदह-व्हा-ळ-**-न. वेढा; गवसणी. 'आकाशासि कव्हळ। पडोनि ठेलें।'-हा ११.३५९. [कवळ]

**कटहण-णा-णी--कोण** ? कोणा ? कोणी ? 'कव्हणांहि न चिती वीरू '-शिशु ८६८. 'तया येसणा बलिब्दु । नाही कव्हणीं।'—गीता १.९०१. [कोण]

करहणी-किवि. १ कोटेंहि. 'कव्हणीं सुक्षेत्र नाहीं ऐसे । जेय फीटे भवपारों।'-ऋ १९. २ कोणत्या; कोण्या. 'कव्हणी एकी बेळीं।'--शिश्च ३८.

कुद्धर्णे--किवि. कोणतें, कोणत्या. 'तरी आलेंति कब्हणें জাজ। ' – হিছে ৭৭৫.

कछरी-किवि. (ना.) किती वेळपर्यंत ? कोठपर्यंत ? कव्चर पहा-

कब्हा-9. बुंद; कॉफी. कवा अर्थ १ पहा. ' शहाजादे यासही कब्हा वावा '-रा ५.२२. [ अर. कह्वा ]

इरिता पाठिशीं कशा लागे।' -मोसभा ५.८. 'क्षत्रिय तेज असे हैं जे तुजला पीडितें कशापातें '-मोआदि ३२.२२. २ कमरपद्या. **–शर** [सं.]

कैशा-- पु. (बायकी) कोवसा (अप.) पक्षपाती काम पत्कणारा; सुड घेणारा किंवा रक्षण करणारा; विशेषतः भांडणतं- ग्रुद्धतेची परीक्षा करतात तो दगड; कसवटीचा दगड. [ सं. कथ= व्याला पूस देणारा.

शको. २. २१

कदााचा-वि. (काय) कोणला वस्तुचा, गोष्टीचा, जातीचा. कशा(सा)य-- पु. काढा. [सं. कषाय |

कशाला-किव. कोणत्या गोष्टीसाठीं ? कां ? काय म्हणून. [कसा]

कशास-किवि. कशाकरितां ? 'जया बहु तयास या मज कशास मी हांवरा।' --केका १४. [कसा]

कशि(शी)दा-प. वेलबुहीचें काम; वस्नावरील दोऱ्यानें, रेशमार्ने किंवा जरीने केलेलें नकशी काम; भरतकाम; खडीचें काम ( वस्त्रावरील ). [फा. कशिदह ]

कशी-की. (राजा. कुण.) नाचणी वगैरेचें झोडपून दाणे काढून घेतलेलें कणीस; पिशी.

कशी--श्री. कांचगी; जाच; जिकीर. -शर [सं. कषु] कशीश-नी. ओढ; हर; आढेवेढे. 'नवावाचे प्रकृतीत कशीश फार आहे. ' -रा ५.१७१. [फा. कशिश = आकर्षण: विरोध ]

करोट-ड-र--न. बस्सारखें एक तृण. [सं. कशेह] कशय-किवि. (गो.) कसाही; कांहीं तरी करून. [कसा] करोर-प. (शाप.) पृष्ठवंश; (सामाशब्द) करोहकंटक-वन-पार्श्वशंग-बाहु. [सं. कशेष=पृष्ठवंश]

करोला-वि. १ कसला (अप.) कशासारखा; कसल्या जातीचा, प्रकाराचा, पद्धतीचा.

करोला-प. १ (ना. व. ) वाटोळा गडवा; ल्हान लोटा: वाटोळ्या बुडाचा घडींव तांच्या. 'क्योला पुरका निघाला' [ कलश ? ]

**कञो**---स्ती. (ना.) कस.

कश्चन, कश्चित्—सना. कोणी एक; कोणी तरी एक: अमक. [ सं. ]

क्रइमल-ळ--न. १ घाण; कचरा; दूपित वस्तु. 'जैसा गांवीचिया करमळा । उक्तरहा होय येकवळा। ' - जा १८. ६५०. –वि. भक्षिप्त; खराब झालेलें. 'तें करमळ आठवी । भाचरण जं।'-मा १८.६२०. 'पाइतां देही अतिकश्मळ'-एभा २०. १४६. 'कवण वधु वरीते, कश्मला कोणपा या ?' - आसि ३८. २ पाप; मल; दोष. -वि. पापी; दूषित; अमंगल. [सं.]

कइयपीं लागर्णे-कि. कच्छपीं लागर्गे या ह्रपाचे चुकीचे ह्नप. आश्रय घेण; मागे लागणे. कच्छप पहा.

क इयाक - किवि. ( हेटकरी ) कशाला ?

कच-पाषाण--पु. ज्या दगडावर घांसून सोनें वगेरे घातंच्या वांसणे+पाषाण ]

क्तवा-- पु. (व.) काढा. [सं. कवाय]

कचाय—प. १ औषधी वनस्पतींचा काढा; अर्क. २ गेरूचा रंग. [सं.] —वि. १ तिखट; चुकीने कडवट. २ (काषाय अप). गेरू अथवा कावेच्या रंगाचें; ३ कलुषित; वेरंग; विचलित (चित्त वृत्ति, तादात्म्य).

कष्ट—प. १ शारीरिक श्रम; त्रास; आयास; प्रयत्न; मेह-नत; परिश्रम. 'कप्टेंबिण फळ नाहीं। कप्टेंबिण राज्य नाहीं। ' —दा १८.७.३. २ थकवा; शीण; श्रम (शारीरिक; मानसिक ); दु:ब; अस्वस्थता (सामान्यतः अव. प्रयोग). १ दु:ब; ब्याधि; संकट. [सं. कष्≃धांसणें] ∘करी-पु. मजूर; अंगोहन-तीचें, द्यदगीचें, हळक्या दर्जाचें काम करणारा; कामकरी.

क्तपूर्णे — अकि. १ कार अंगमेहनतीमुळं, काबाडकशमुळं धक्णे; दमणें; प्राण कासावीस होणें. १ ( मनांत ) दुःखी होणें; अतिहाय क्लेश, त्रास होणें. 'बहु कष्टली शब्द कारण्य बोलें ।' —्यांवि ४९६. ३ श्रम, आयास करणें; हाडाचीं कार्डे करणें; स्क्ताचें पाणी करणें (अंगमेहनतीमुळें, अंगमेहनत करून). [कृष्ट]

कछुस्।ध्य--वि. अति श्रम किंवा मेहनत केल्यावांचून सिद्धीस न जाणारा; मेहनतीचा; त्रासदायक. [ सं. कष्ट+साध्य ]

क्षाची धण-की. श्रमाची, मेहनतीची समृद्धि होईल असे काम; जिच्यापासून कांहीं फलप्राप्ति नाहीं पण केवळ मेहनत पडळी अशी गोष्ट; विफल श्रम.

कष्टार्जित—वि. श्रम करून मिळविलेलें. [सं. कष्ट+भर्जित] कष्टाळू—वि. मेहनती; उद्योगी; परिश्रम करणारा. [सं. कष्ट+भाकुच्]

कष्टी—िव. १ कष्टाळ्. २ त्रासदायकः मेहनतीचे. ३ शिण लेलाः यक्लेलाः खिन्नः न्याकुलः दुःखी. 'म्हणउनि होतों क्षणो-क्षणं कष्टी।'—मोकर्ण १.१५. –५. (गो.) मजूरः माडाची सूर कालणारा नोकरः

कष्टीक-वि. (व.) कष्टाळ्; महनती.

कस—पु. १ सामध्ये; तकवा; जोर; जोम; हंशील, अथं; पाणी; चांगुलपणा; ( शरीराचा ) जोम; पाणी; बल; शिवतः, सामध्ये. 'नामापुढें उरावयालागीं। कस त्याचे अंगीं असेना।' –एभा २८.३९१. ( एखाद्या वस्तृचें ) सत्त्वः पृष्टिदायक जोम दार, पृष्टीकारक, जोमदारपणा उत्पन्न करणारा तत्त्वांश (जिमनीत धान्योत्पादक अंश, धान्यांत अनांश, दुधांत स्निम्धांश इत्यादि प्रमाणें). अभ्यासांही लागीं। कस नाहीं तुक्षिया मांगीं।'-ज्ञा १२.१४. 'गाईपेक्षां म्हशीचें दूध कसाला जास्त '; 'नदीकांटची क्षेत्रजमीन कसाला चांगली असते.' र फलदायकता; ज्यापारधंदा, यांच्यापासून योग्य प्राप्ति; कुस. ३ कसोटीवर लावून सोन्याची किना रूपाची टरवेल्ली योग्यता, ग्रुण; श्रुद्धतेचें

प्रमाण व ही खुद्धता ठरविण्यासाठीं त्या दगडावर [मारलेली देव; वांसलेला भाग. 'या महातेजाचेनि कसें। जरी चोखालु प्रति-विंव दिसे।' - ज्ञा ४.१८०. 'हें सोनें कसाला जास्त भरेल.' (कि॰ उतरणें; लागेंगे). ४ परीक्षा; 'तुजविणें दुसरें दिसतें न ज्या।जन कसान कसा उतरे तुक्त्या?'-लेलेलाक्षी. 'जरी उतरेल माझ्या कसी।'-मुवन (नवनीत, पृ. १८४). - च्ली. ५ कचक; लचक; उसण. (कि॰ भर्गें). ६ (गो.) रेती. ७ (चि.) अवहोष; कसर. [सं. कष्=घांसणें]

कस्त-पु. व्यक्ति; जण; असामी. 'कुणबीण कप्त एक.' फा. कस्

कस -- किवि. (कातकरी) कोठें ? 'तूं आहास कस ? '

कंस--पु. १ वर्तुळाचा, परिघाचा भाग, अंश, तुकडा; ([ { यांपैकी कोणतेहि चिन्ह; छंडली. २ वर्तुळाची ज्या. ३ श्री-कृष्णाच्या मामाचे नांव; मधुरेचा एक राजा. [सं.]

कस्मई—सी. कासई: कसाड; एक प्रकारचे जाडे गवत; याचा उपयोग कुड घालण्याकडे करतात. कशेट पहा. [सं. कशेष]

कसकस — की. १ ताप येण्याच्या पूर्वी अंग मोइन येणें, व दुखणें; सामान्यतः शरीर, अवयव दुखणें. (कि॰ येणें; भरणें). २ शिरशिरी; हुबहुबी ( भयंकर गोष्ट पाहिल्यानें किंवा ऐकल्यानें येणारी ). (कि॰ येणें; वाटणें; भरणें ). ३ भय; काळजी; दुःख; हरहर. (कि॰ लागणें. ) [ध्व.]

कसकसचा-ला—वि. कोणत्या प्रकारचा-पद्दतीचा-रीतीचा ? कशासारखा ? कसा ? [कसा द्वि. ]

कसकसणें—अित. १ शरीर किंवा अंग दुखणें, मोइन बेणें ( दुखापतीनें, पक्षपातानें, दगदगीनें, अति श्रमानें ). २ ताप येण्या-पूर्वी शिरशिरी, हुडहुडी भरणें. ३ शहारे येणें, भरणें; शिवशिवणें. [ध्व.]

कसकसा---वि. १ कसकसचा पहा. [कसा द्वि.] --क्रिकि. २ कसा; कोणत्या अथर्नि १ 'तूं कसकसा गेलास, त्याने कसकसें सांगितलें १ '

कसकुसंग — कि. कुसकरणें. ' तुमां गोकुळींचां भानवसी । देत्यांची मोरांडी कसकुसीं । ' - शिशु ४३५.

कस्चा—िव. (कर्षी कर्षी कार्य किंवा कर्षी कर्षी कर्षा यार्चे विभक्ति—हर). कशाचा; कोणत्या गोष्टीचा, वस्त्चा; कोणत्या प्रकारचा, जातीचा, तन्हेचा.

१२.१४. 'गाईपेक्षां म्हरीचि द्ध कसारा जास्त'; 'नदीकांठची क्षेतजमीन कसाला चांगली असते. ' २ फलदायकता; व्यापार-घंदा, यांच्यापासून योग्य प्राप्ति; क्स. ३ कसोटीवर लावून सोन्याची किंवा रूप्याची टरवलेली योग्यता, गुण; शुद्धतेचें विरहें कशी सुबद्ध। ' -मुरंशु ४८. 'दाटले त्रिगुणाचे कसणी। कृष्णावांचोनी कोण सोही।'-एहस्व ७.४१. २ कसा; लांबर व अर्हद अशी पैसे ठेवण्याची पिशवी. स्हु० (व.) कसणी खिली करावी लागेल=पैसा खर्च करावा लागेल. ३ मुताराची सामता ओढण्यासाठीं काठीला दोरी बांधून केलेली धनुक्ती. ४ काढणी; दोरी. ०ची चोळी-की. काचोळी. 'साइणा साउली पातळें गोंडे कसणियाच्या चोळ्या। बुंधी येउनी सक्तळां कळवा-वरी पळे।'-चुगा १३३. [सं. कर्य] कस्सण्या-मी-अव. (विण काम) (अव.) हत्त्येच्या खिळ्या (वाजूच्या खुंट्या) गुड व पान (हत्त्येची वरील पेटी) यास बांधण्याच्या शेन्या. [कसणी अव.]

कसणी—सी. (कसणें या उकि. वे धानुसाधित नाम) कसोटी; पारख; परीक्षा. 'रोज लक्कराची तपासणी व कसणी करीत।'-मदमं २७२. [सं. कण्=बांवणें]

कसणु(नु)सा-कसनसू—वि. ज्याचे स्वरूपाविष्करण होत नाहीं असा. कसाचसा पहा.

कस्रणें—जिक. १ षट्ट बांघणें; दोरानें अथना दोरीनें षट्ट आवळणें; करकचणें; जोरानें ओढणें; धरणें. 'गुलालाचे ही दें भंदिनया खुप कसले हस्तीवरी।' -ऐपो २०३. 'मारी सोटे घेतों क्षोले बैल भाडयाचा कसावा।' -अफला ६८. 'पाहूं म्हणे राजया। तीर कसून सोडला.''वांच्छी चाप कशी मनीं स्थिति कशी '-आसी ५५. 'धोंडा किंवा टोला कसून मारला. २ (होत) करणें. ३ षष्ट बांधणें; नेसणें. 'कांसे कशिला सोनसला।' -एभा ३.५७९. 'जन कासया विते सुत कसिते न करावया भजन कास '-मोविराट ५.२२. [सं. कर्ष]

कसर्णे— जि. १ (सोनें वंगेरे) कसोटीवर घासून पाहणें; परीक्षा करणें. २ कसून परीक्षा घेणें; कडकपणें तपासणें; नाना प्रकारांनीं चाळणें, छानणें; उलट सुन्दट प्रश्न विचारणें; सामान्यतः परीक्षणें; तपासणें. 'क्सोनि पाहे हिन्मणी रमग। टाकितो भजन काय माहें।' ' राजा बलातें कशी।' — आसी ७. ३ झद्दन मिळ-विणें. 'मग शरण रिचून त्यातें। योगालागीं कशीन कीं।' — नव १४.१०३. — अकि. १ काटक, सहिष्णु, मजबूत होणें (अमासुळें व्यायामासुळें—शरीर). चांगला सराव किंवा तरवेजपणा असणें व स्यामुळें निश्नल्व अंशि येणें. [सं. कष=वासणें]

कस्पर्ण — कि. कसकसर्ण; दुखर्ण; ठणकर्णे (शरीर अथवा भवयव).

कस्तद्—ु. हेतु; विचार; निध्यः 'दुसरे रोजीं ... ठाणें खालीं देखोन कसद ठाणीं घेण्याचा केला. '-रा १५.२०.[अर. कस्द=हेतु, इच्छा ]

कस्सदार—नि. ज्यांत सार, सत्त्व, बळ, जोम, चांगुळपणा आहे असें; सत्त्वयुक्त; सरस; बल्छि; भरींब; सकस. [कस+दार] कसंदी—की. (व.) तिखटाची भुकटी. क्छंदी पहा.

कसना—किनि. (कातकरी) कोठला ? कसला ? 'शिपाई सांगह तुं कसना । '-मसाप २.१.३२. [कसा]

कसंपट--न. (लाकुड वगैरेचा) ल्हान कण; सालपट; केर; गवताचा तुकडा; धान्याचे कण; तूस. 'वायको धमकट दादला कसपट' -टाप्रमाणे मानणे, मोजणे, लेखणे, गणणे, धर्णे-तुच्छ मानणे; शह्रवत लेखणे.

कस्तब—न. १ धंदा; ज्यापार; काम; उद्योग; कला. 'कसवे व ज्यापार होई '-चालोपयोगी नीति ११८. २ चातुर्य; हुषारी; क्रोणत्याहि करेंत नेपुण्य; करामत (लिहिणें, घोडयावर वसणें, पोहणे यांमधील). 'शिपाईगिरीचें कसव जेंथ, तेथें लिहिण्याचें कसव मनसज्याचे उर्जे असतें '-खरे ६.२६५६. ६ वेदयेचा धंदा; शरीरविक्रयः ४ हिकमतः, कावा; शक्कल (लवाडीची). ५ रूपाची वारीक तारः (सोनेरी हपेरी) कलावत्. [अर. कस्व] •चिट्ठी-स्री. वेदयेला आपला धंदा चालविण्यावहरू दिलेला परवाना, पत्र. •चोर-प्र. अप्रामाणिकपणानें काम करणाराः चुकारत्वृद्धः आपलं कौशल्य पुरतें खवे न करणाराः घुमारवट काम करणाराः ०चोरी-स्री. १ कसवाची चोरीः फसवाफ-सवीः लवाडीः कपटानें किंवा लुच्चिगिरीनें पूर्ण कौशल्य न दाख-विण. २ सोनार, कुळकणीं, वाणी वंगेरे लोक आपल्या धंशांतील कौशल्यानें दस-याशीं जी ल्याडी करतात ती.

कस्तवा-बे-पु. १ परगणा किंवा महालाचे मुख्य ठाणें; शहरांतील जुनी वसाहत, वस्ती; नव्यावस्तीहृन भिन्न; जुनें गांव. 'कसव्याचें गांव मौजे गांवापेक्षां अधिक विस्तृत व रोजगारयुक्त असतें. ' —गांगा २. [अर. करावा]

कसाबाती—िन. १ धूर्त; कावेबाज; छुज्चा; हिकमती (कला किंवा कपट यांत). २ (अनिश्चित) कसबी; हुशार; चलाख; कुशल (करागीर). 'कमबाती लोक' '-समारो ५.७. [कसब्]

कसर्वा —िवि. चतुर; हुशार; तरवेज (कला, कामांत ) गुणी; कारागीर; हुमरी. 'गल्यते बांघणारे मोठे कसवी व खलाशी फारच हुशार असतात. '-पान्ड १०२. [अर. कस्व]

कस्त्रवीण— की. नाचणारी श्ली; वेश्या; शरीरविकय करून त्या पेशावर चरिताथे चालविणारी श्ली. कलावंतीण पहा. [कसब] कस्मम— की. शपथ; प्रतिज्ञा. (कि॰ खाणें). 'यांहीं कसम खाऊन सांगृन पाठविंले कीं ... '-रा १.४६. [ अर. कसम ]

कसमस-सा-साट-की १ रगः जोरः 'विषयांचा विसर पडे। इंद्रियांची कसमस मोडे।'-क्का ६.१८८. 'त-हीं खेळाचेनि कसमसाटें। कांहीं जाणिजे ना।'-शिशु ७१३. २ चांचल्य. ३ दाटी. 'आंगिचेनि कसमसाटें।'-शिशु ७१९. ४ (ल.) झळाळ; चक्रचकीतपणा. 'कांतिचिया कसमसा। सुधाकरेसि सरि करि आरिसा।'-भाए ६४६. [कस]

कसमसा—वि. क्षुद्र. 'हा लोक हो कसमसा करितो बकाया।' । णाऱ्या रयतेवर त्या धान्याचा बसविलेला अधिक कर. ०प्ट्री--अकद हरिराज मुद्रलायीचे भाषांतर २५.

कसमळ—की. मळ; घाण, 'अवघाच मालखळघांत आणून क्समळ काढून स्वानंदाची रास करणे। ' -भज १२३. -वि. भौंगळ; हराचारी. 'नये राहों उभे कसमळापाशीं।' -तुगा २६९. [स. कश्मल्]

कसय--स्री. (गो.) गाळ. [कस]

कस्पर-की. १ न्यूनता; उणीव; कच्चेपणा; अपुरेपणा; चुक ्मापांत, वजनांत, काम पुरें करण्यांत, हिशेबांत इ०). 'तुं गोजण्यामध्ये कसर करूं नको ' (कि० राहुणे; येणें; निघणें ). १ अंश; लेश; किंचित् भाग; थोडीशी बाकी. 'पागोटणचा रंग रुतेपणीं गेला नाहीं, कांहीं कसर आहे. ' 'ज्वर गेला परंतु कांहीं हसर राहिली आहे. ' ३ माधिक्य; नफा; फायदा. ' दहा तोळे वेऊन विकी केली त्यांत मासाभर कसर राहिली. ' 'त्या रुपयांत हसर मिळाली.' 'ह्या व्यापारामध्ये माझी कसर बुडाली.' ४ (हिन्ने-ांत) दोन्हीं बाजूंच्या बेरजा बरोबर होण्याकरितां कोणत्या तरी गाजुंतन काढलेली किंवा मिळविलेली रक्कम. 'जमेंत कसर होऊन ......' –रा १०.३४१, ५ तापाची कणकण; कडकी (ताप वेण्यापूर्वीची किंवा ताप गेल्यानंतरची ). 'सरदीची इवा यामुळे इसर येते. ' ६ चिक्क्पणाची काटाकाट; छाटाछाट; काट; कपात. ७ अप्रामाणिक, अयोग्य मार्गाने मिळविलेला पसा; उपटलेली रहाम: मधल्यामध्यें चावलेला पैसा; लांच; गैरवाजवी फायदा. ८ कागद किंवा कापड खाणारी एक कीड. 'कपड्यास कागदास, भातास पिठास तांदुळास वगैरेस खाणाऱ्या कसरीच्या आळ्या भिन्न भिन्न जातींच्या असतात. ' -प्राणिमो ११४. ९ कर्टामत्तीचे व्याजः जसजसं मुद्दल जमा होईल तसतसे त्यावरील **≆याज बंद करण्याचा प्रकार. १० कामामध्ये कुचराई, चालढकल**. 'कोणीहि लढाईमध्ये अणुमात्र कसर केली नाहीं.' 'आपला निरपेक्ष उत्तम सल्ला देण्यास कसर केली नाहीं. ' -नि ९९७. [अर. कल्ला • कारढणें-कि. कमीपणा भरून कारुणें; एखाद्या धंद्यांत किंवा गोष्टींत आलेला किंचितसा तोटा किंवा उणीव दुसऱ्या धंदांत किया गोष्टीत भवन काढणे. •करणें-(व.) १ काटकसर करणें. २ ज्वरांश येणें. ॰ येणें-अंगावर कांटा उभा राहाणें; बारीक ताप येणें (गो.) कसरवें. ०लागणें-कसरीच्या किच्यानें पदार्थ खाणें. • कुसर-कुसरात-स्री. उणीव; न्यूनता; कसर अर्थ १ पहा. [ कसर द्वि. ] ॰ णें-अित. १ एका बाजूस घसरणें; निसरणें; जागेवहन थोडेसे बाहेर जाने. 'भ्रमांतुनि कसराल, आदि पुरुषाला अनुसराल हो ' -श्वोहिरोबा (नवनीत पृ. ४४९!). २ (ल.) कमी होणें; उतार पहणें (ताप, पाउस, दुष्काळ यांस); कमी होगें; उतरगें (दिवस). •िवद्धी-सी. ऐन जिनसी सारा भर- -कया ३,३.७५. ( छ. ) कसास लावणारा; परीक्षा पाइणारा

ली. १ जादा कर (प्रत्येक कुळावरील). २ तोटा भूलन काढण्या-साठीं बसबिलेला कर. • वितळा-पु. ऐन जिनसी बसुलांत जे कमीजास्त होईल त्याबद्दलची सुट.

कसर---स्री. विरळ (कापूस पिंजल्यासारखे ) ढग; मळभ; अभ्र.

कसर-पाण्यांत उत्पन्न होणारा खाण्याच्या उपयोगी एक प्रकारचा कंद.

कसरत-की. १ संवय; सराव; नेहर्मी ग्रंग असण; राबता ( कला, तालीम ६० मध्ये ); सरावामुळे प्राप्त होणारा तरवेजपणा; हुषारी; चतुराई. २ मर्दानी खेळ. ३ मेहनत कर्णे; कष्ट करणे; मोठे श्रम करणे. [अर. कस्नत्] •खाना-पु. व्यायामशाळा. जोत्याजीबरोबर कसरतखान्यांत गेले आहेत. ' -स्वप २४५. [अर. कस्नत्+फा. खाना]

कसरता-किवि. किंचित् तोललेला; सरळ रेपेपासून थोडासा कललेला; सरकलेला; एका बाजुवर गेलेला. [कसरणें ] —तें घेणें-िक. लुच्चेगिरीनें युद्धांतून हुळ हुळ माघार घेणें, निसटणें; एका बाजुस होणें.

**कसरती**—वि. १ व्यायाम केलेला; तालीमबाज. २ राब-लेला; वहिवाटलेला. ३ वांकडा झालेला. [ अ. कसरत् ]

कसरा-वि. १ करडा; पांढुरक्या रंगाचा; कबरा. २ निर-निराळ्या रंगाचा, तन्हेचा.

**कसरी**—वि. १ कसरीसंबंधाचा; मितव्ययी; काटकसरी; विशेषतः कडू, कृपण माणसास म्हणतात. २ काटकसरीने, थोड्या खर्चीत घेतलेला (माल वगैरे.) [कसर]

कसरी-वि. (माण.) अंगावर काळवा-पांढ-या रंगाची लोकर असलेली ( मेंढी. )

कसलत-ती--कसालत-ती पहा.

कसला-वि. कोणत्या प्रकारचा, जातीचा, तन्हेचा; कशा-सारखा; कोणासारखा. [कसा]

कसरुमंद-नि. भस्वस्य; आजारी; बिमार. 'मीर भालम याची तिबयतकसल्मंद, येण्याची ताकद नाहीं. '-रा ५.१४३. [अर. कसल्+फा. मन्द]

कसबद-टी-की. १ कस लावण्याचा दगड; कसोटी. 'लाऊनियां कसवटी। उत्तम सुवर्णाची खोटी।' -एभा ११. १४६४. २ करामत. -शर. ३ परीक्षा; एखादी गोष्ट, व्यक्ति हिचा खरेपणा विवा ल्याडी टरविण्याठी युक्तीने कसून परीक्षा करणें. ( कि ॰ घेणें; पाइणें; उतरणें. ) 'स्वपद वोपाया लाविती कसवटी।' -दावि २१७. 'म्हणे ऋषीची जाहली कसवटी।' परीक्षक. 'देखपां गा किरिटी। आश्रमधर्माचिया राहाटी। विधिमार्गा कसवटी। जे आपणचि होती।' –ज्ञा ९.३०७. [सं. कष-पर्हका; प्रा. कसविष्ठमा]

कसबटी—की. शेताची मशागत, मेहनत. [सं. कर्ष् ] कसबंटी—की. एक प्रकारचें लोणचें. कसुंदी पहा.

कसा—िव. कोणत्या जातीचा, प्रकारचा, धर्तीचा, रीतीचा, वेखाव्याचा, म्ह० 'कशांत काय फाटक्यांत पाय '[ सं. कीश्व ]

कसा—किवि. १ कोणत्या प्रकाराने अथवा रीतीनें १ कशा-साठीं १ कोणत्या कारणानें १ हा शब्द अपूर्वता किंवा लोको-त्तरपणा दाखिण्यासाठीं निरिनराळ्या कियापदाबरोबर पुष्कळ बेळां योजितात. जसं:-हा धावतो कसा, जेवतो कसा, लिहितो कसा, बोल्तो कसाइ० त्याचें वर्णन मलाकरवत नाहीं !; ओहो ! धाव कसा, बोल कसा, जेव कसा=ज्याला दुसरें उदाइरण नाहीं असं धाव, जेव, वंगरे. म्हणजे माक्ती सारखा धाव; बृहदपती-सारखा बोल, गणपतीसारखा लिही, कर्णासारखा किंवा बळीसारखा दानधमें कर ६० २ सामान्य अर्थानेंहि योजितात जसं:-जा कसा; ये कसा; बोल कसा=कोणत्या तरी प्रकारानें, कसेंहि कहन जा, ये, बोल इ०. ३ निश्चितार्थानें किंवा निःसंदेहा-धानें जसं-तूं जा कसा=निश्चित जा. 'भीष्म पतन पावे तों आम्हाला हो सहाय चाल कसा।'—मोभीष्म १.१०२.

कसा—पु. १ अंगरखा किंता टोपडें इत्यादिकांचा बंद. 'आंगडियाचा कसा सोडितां। म्हणे नखें दुखती माझीं आतां। ' —ह ७.२४४. २ पैसे ठेवण्याकरितां हात दीड-हात लांब व अरुंद असलेली कमरेस बांधावयाची पिशवी. ३ (बायकांचा) झोळणा, बटवा वगैरेची दोरी, नाडी. [सं. कर्षे]

कसा—पु. (भागरी) छहान बोरू. याची लेखणी करतात. 'ह्या भोहोळाच्या खाचरांत चाळु सालीं कसा फार आहे.' सिं. कहोही

कसां-किवि. (राजा.) कसें.

कसाई—प. १ खाटीक; गुरें माहन त्यांच्या मांसाच्या विकीवर पोट भरणारा, ही मुसलमान लोकांची जात असते. २ (ल.) अत्यंत निष्ठुर हृद्याचा माणूस. •खाना—पु. कत्तलखाना; पञ्चष करण्याची जागा. म्ह् • कसायाला गाय धारजिणी (कसाई निष्ठुरपणाने गाईचा घात करतो असे असतांहि ती खाच्यापुढेंगरीव बनते. यावहन ) =दुष्ट आणि कटोर माणसाशीं सारे लोक गरिबीने वागतात या अर्थी.

कस्ताई—की. खेचून बांधणी, 'वाहनाचे कसाईची जवाब-दारी ज्या त्या माव्हतावर आहे. '—स्वारीनियम (बडोर्दे) ८६. [सं. कर्षे]

कसाकसा—वि. कोणला प्रकारचा, रीतीचा, जातीचा ? कशासारखा ? [ कसा द्वि. ]

कसा काय — किवि. कसकसा पहा. 'आज तिकडचा वेत कसा काय आहे ?'

कसाकुशा—की. घासाघीस; खाराखुरी; तडफड; काकूं; टंगळमंगळ; नांनूं. [ध्व.]

कसाचसा—िव. ज्याचे स्वरूप सांगतां येत नाहीं अशा एखायासारका; कथीं दृष्ट नन्हें किंवा श्रुत नन्हें अशा कांहीं विल-क्षण प्रकारचा, ( चमल्कारिक व आश्चर्यकारक वस्तु किंवा प्रसंग यांबहल योजतात. ) 'हा काय पदार्थ चमल्कारिक, हा कसाचसा दिसतो.' [ कसा+च=जोर दाखविणारा+सा, असा=सादश ]

कसाट-ड-न. एक प्रकारचें गवत. कशेट पहा. [सं. कशेख]

कसाटी — की. (व.) बैलांच्या गळवांत बांधावयाची घंटा. कसांडी — की. १ (व.) दुधाची चरवी; कासंडी. २ भिरच्यांची पुड; तिस्तट. कसुंदी पहा.

कसा तरी—किवि. कोणत्या तरी प्रकारानें. 'प्रसादचतुरा कसा तरि करा बरा हा जन।'-केका ६३.

कस्तात्र—पु. खाटीक. कसाई पहा. 'कसावाचे आळी मांडिल प्रमाण । बस्वण्णाची आण तया काई ।'-तुगा ३०६८. [अर. कस्साव] **०करणी-**स्त्री. कसावासारखी निष्ठुर कृति.

कसाबसा—किवि. मोट्या कष्टाने, प्रयासानें. 'भी त्यापा सून कसेबसे दहा रुपये मिळविले. '

े कसाबी—की. १ खाटकाचा धंदाः २ (ल. ) कौर्थः -िव. कूर. [फा. कस्सावी]

कसाय-पु. (गो.) औषधांचा काढा. [सं. कषाय]

कसालत—की. १ पीडा; दुःख; संकट. २ कठिण काम; मेहनतीचें काम; (कि॰ काढणें ) ३ भतिशय श्रम, भायास. (कि॰ येणें; करणें. ) ३ खसालत पहा. [अर. कसालत=दुःख] •काढणें, सोस्पेंग-कि. त्रास-ओहें सोस्णें; एखादाची षाण काढणें; जाच काढणें; कुरकुर, किरकीर पिरपीर सोस्णें.

कस्तालती—वि. १ फार श्रम करणारा; मेहगती. २ अति-शय दगदगीचें, त्रासाचें, मेहनतीचें (काम). [अर. कसाला] कस्ताला—पु. १ श्रम; आयास. कसालत पहा. 'राजशी गोविंदगंत मामा युद्ध, त्यांनीं कसाला किती करावा?' -खेर ९.४६८४. 'त्यांजला लिहिण्याचा कसाला होईना.' -रा ६. २५१. २ कडक रीतीनें वागविंण; छळणें; पिळून काढणें; बेजार करणें. (कि॰ करणें; लावणें). ३ अतिशय मेहनतीची परिस्थिति; जुल्माची अमदानी. (कि॰ होणें; लागणें; गुजरणें). ४ पीडा; संकट. 'स्वामीनीं हा नृतन संपादिलेला देश यावर कसाला पडतो

ही विचाराची बाट नब्हे. '-मरामा ७. [भर. कसाला=दुःख ]

कसिं(सी)दा—पु. कशि(शी)दा पहा.

कंसिया-- ली. हिरवी गारगोटी, एक रत्न.

कसीद करणें —िकि. काइन घेणें. कसीदगी पहा. [अर. कासिद्≕यृन, कमी; फा. कशीद्≕न्यृन, कमी]

कसीदगी—की. कमी करणें. 'जलर एक वक्त बादशाही कामाबहल कांहीं कसीदगी केले तरी अवल-सवाईनें मुबादला देजन बाजद कसीद करावें. '-इम ६७. [फा. कशीदन्=कमी करणें, काढून घेणें. फा. कशीदगी=गैरमजी]

कसु — पु. कस पहा. ' कांइ कैवल्यकनकांचा कसु । भरे कस-वटिए वीण । '-ऋ ९८. [ कस ]

कसुदा- पु. कशिदा पहा. 'आपले गच्चीवर बसून कंचु-कीला कसुदा काढीत होत्यें.' -पारिभी १५.

कसुंदी--स्त्री. १ (ना.) मिरच्यांची भुकटी; तिखट. २ (न.) आंब्याच्या किसाचें लोणचें. 'येदा आंब्याची कसुंदी वार्त्तं.' [हिं. कसोंदी]

कस्टूं—न. (कों.) शेताची हृद दाखविण्यासाठी घातलेली दगडाची बांधवरळी, गडगा. ' यंदा शेताला कसूं घालावयाचें भाहे. ' [कुसं]

कसूर—की. १ कमीपणा; न्यूनता. २ चुक; अपराध; दोप. 'कसूर माफ' ३ हयगय; अळंटळं; आळस. 'आपलीं मतें स्पष्टपणें बोल्न दाखिण्यास कधींही कसूर केली नाहीं.' —िट ४.३४३. [अर. कुस्=दोष,न्यूनता] क्षोताई—की. चुक; न्यून. 'स्वामी सेवेचे ठायीं आम्हांपासून कस्रकोताई हा कालपर्यत जाली नाहीं व पुढेंहि होणार नाहीं.' —पया ६८. [कस्र+कोताई ] व्दार—िव. दोषी; अपराधी. 'पोषाख ठरविलेले मुरतीचे आंत खराब केल्यास नवीन करण्याकरितां कस्रस्दाराचे पगारांतून खर्च कावून धेतला आईल.' —खानोनियम (बडोर्द) प्रस्तावना ३.

कसूरी-कसूर पहा. खानो नियम (बडोरें) १.

कसें — किवि. कोणत्या रीतीनें, कशाप्र शरें ? ' हें कोडे कसें सोडवायचें 'तुसं कसें काय चाललें आहे ? ' [सं. कथम्] • करून — ही करून — किवि. कोणत्याही प्रकारें; कशाहि रीतीनें. • बसें — किवि. मोठ्या कटानें; अति श्रमानें; कसें तरी; कांहीं तरी करून; जेमतेम. 'कश्नियां चित्त स्थिर कसेंबसें।' — लेलेशास्त्री. [सं. कथम्, कसें द्वि.]

कर्सेई — स्नीन. कांसे गवत; एक औषधी वनस्पति. [सं. काश, इं. काइक्स ]

कसेरू-पुन, एक गवत; कचरा; (कों.) फुरडें. कशेट पहा. [सं. कशेठ]

कसेळा—वि. कशासारखाः कोणासारखाः कोणत्या जातीचा, तन्हेचा, पध्दतीचा. [कसा]

कर्सेसें, कर्ससेंच — किवि.कांहीं तरी चमत्कारिक; न सांगतां यण्यासारखें; कसाचसा पहां. •होणं, द्वाटणें-१ (बायकी) चमत्कारिक वाटणें; नेहमींपेक्षां निराळधाच भावना होणं. 'तुला कां बरें आज कर्सेसेंच वाटतें?.' -खरा रजपूत वीर. २ चैन किवा स्वस्थता नसणें [करेंस द्वि.]

कसो-(कॉ. गो.) कवा पहा.

कसो-पु. (गो. ) बंद; कसा पहा. (झग्याचे वंगर ).

कसोटा—पु. १ कस लावण्याचा दगड. २ परीक्षा. कसोटी पहा.

कसोटा, कसोटापेंच— प. १ कस्तीचा एक पेंच. आपल्या पंजानें जोडीदाराचा एक पंजा धरून एकदम जोडीदाराचा हात बाहेर ढकलून जोडीदाराच्या कानाच्या खार्ली मानेवर आपल्या आंगठवाकडील बाजूच्या हातांनें मार्गे. २ जोडीदाराचे धेन्हीं हात आपले हातांत धरून जोडीदाराचा एक हात क्षिडकारून देउन आपल्या हाताच्या मुठीच्या हाडानें जोडीदाराच्या कानिशिलावर मार्गे. [कस ]

कसोटी — ली. १ कसबट - टी पहा. (कि॰ घेणें; पहाणें). २ परीक्षा. 'व्यवहाराची एकच कसोटी आपणास पुरे होईल, -टि ४.११९. ३ कसवटीचा दगड. कसोटीस उतरणें-कि. परीक्षेत उत्तीर्णे होणें; उत्कृष्ट निघणें. [सं. कष+पट; प्रा. कसवट; हिं. कसोटी]

कस्तोटी कसर्णे—िक. १ परीक्षा करणे. २ पेंच घालणे. २ (ल.) धुरत क्रीडेंतील डाव खेळणें. 'शांत होईल जीव जरा फिक्रन मग मला कसोटी कसा। नव्या नवतीचा बहर नूतन जी बोली आली रसा। '-होला ८४. [कस]

कस्रोशी—सी. १ स्थम, बारीक, छेड्न छेड्न घेतकेली परीक्षा; तपानणी; चौकशी; पारख. २ काळजी; श्रम; दक्षता. (कि॰ खाणें; भोगणें ). ३ त्रास; दगदग; खस्त; नेहर्मीची कट-कट. (कि॰ खाणें; सोसणें ). 'नव-याची कसोशी बायकोनें फार खाली. ' ४ झोंबणारें व त्रासदायक दुःख; यातना, टणका. (कि॰ सोसणें ) ५ आटोकाट प्रयत्न. [ कस; फा. कोशिश्=अभ्यास, प्रयत्न ] कसोसीत आणणें-कि. कष्टसाध्य करणें: जेरदस्तीत आणणें. -पाब १६.

कस्करणें — अकि. दांत करकर खाणें. 'दांत कस्करे आणि इरळे। या नाव आदिभूतिक।'-दा ३.७.२३. [ध्व.]

कस्कसा—पु. कचकच; शहारे. 'नेत्रासि फीरवि कसा अणि कस्कसा ये।' –अकक. गंगाधर, रसकक्षोल ११६. [ध्व.]

कस्त—की. १ खराबी; तुकसान; श्रीज; तोटा. (कि॰ सोसणें, खाणें ) २ (छ.) उणेपणा; न्यूनता; कमताई; बाण. (कि॰ घेणें; खाणें ). 'हा कसाही प्रसंग पडला तरी कथीं कस्त बेत नाही. ' ६ तसदी; परिश्रम; दगदग; त्रास. ( कि॰ खाणें ). शुभूषा; मेहनत; खस्ता. 'पावल अस्त खी मग मस्त ते कस्त कर्तनि ते दस्त करावे। '-अकक, राधावर्णन ४. 'नाना जलदीने रबानगी होण्याची कस्त करीत आहेत' -ख ११.६१५४. 'काकाच्या दुखण्यांत त्यानें फार कस्त खाली '[सं. कष्ट.; हि. कस्त=वाण, कमताई]

कस्त-पुली. हेतु; विचार; निश्चय. 'अब्हाली कोठें ? त्याचा कस्त कसा आहे ? '-रा १.२४९. 'पुण्यास यावें ही इंग्रजाची मोठी कस्त आहे. '-खरे ७.३५८५. [ अर. कस्ट्=इच्छा, हेतू] कस्त(स्ता)न—न. १ बाळलेला पाचोळा; केरकचरा. २ (कों.) गवती छपरांतील काडचा, गवत वगेरे. [सं. कुत्सित+ तुण-कुस्तण-कस्तनः तुल० का. कस=घ.ण, गदळ+सं. तृण, म.तण]

कस्त(स्ता)न---न. कसण्याचा दोरखंड; गाडीचा दोर. [कसर्णे+ताणणे ?]

ल्लें घड करण्याकरितां जो कथलाचा लेप बसवितात तो. 'कथ∙ंहरिण; एका जनावरापासून सरासरी एक औंस कंस्तुरी मिळते. हार्चे काम करणारे व शिशार्चे काम करणारे कासार ह्या मिश्र<sup>ा</sup>र्सिहजसे प्रतिपर्वति नाहित कस्तुरी एण वनोविन कैचे। ' –वामनी धातुंचें कस्तर करितात. '-मराठी ६ वें पुस्तक ( १८७५ ) १६९. प्रंथ, ४. बोधपर सवाया ८. 'देहींच देव असतां करि अमतोसि २ जडण; डांक लावण्याची किया. (कि० करणें; होणें; लादणें; |व्यर्थ तुं रानीं । नाभित सुगंधि असुनी कस्तुरिमृग जेंवि तो बसणें; जाणें ). कस्तुरी कर्णे-कस्तरणें पहा. [ सं. कस्तीर= फिरे रानीं । ' कथील, कल्ह्रई; तुल० प्री. कस्सीतेरोस ]

कस्तर-कस्तन पहा.

कस्तरणें - उकि. कस्तर करणें; झाळणें; डांक बसनिणें.

कस्ता-पु. (माण.) त्रास; खस्ता. [सं. कष्ट]

कस्ता-स्ती-वि. १ कसरता; कललेला; सरकलेला; ग्रुक-लेला ( खांब, भिंत, तराजुची दांडी, माप इ० ) २ ( ल. ) हलका; कमी (मापांत किंवा वजनांत). ३ कमी मापलेली किंवा वजन केलेली (वस्तु, माप) याच्या उलट रास्ती≔बरोबर. ४ ( ल. ) हुलका; खोटा; वाईट; अप्रामाणिक (धंदा, भाषण इ०). ५ एका बाजूला वळलेल; मार्गापासून ढळलेल; सरकलेल; मार्गच्युत. [सं. कस्=इलणें; जाणें; का. कसि=सरकणें, घसरणें १; हिब्ल. कोइसि-भिम्=आणें ] कस्ते घेणें-कि. १ एका बाजुस होणें. २ माधार घेणे; अंग काह्नन घेणें (धंद्यांतृन).

कस्तान-कस्तन पहा.

( घोडा ).

कस्ती-वि. फार श्रम करणारा; उद्योगी; मेहनती; कष्टाळु. -की. श्रम; कष्ट; मेहनत. [सं. कष्ट]

कस्तुरी-कस्तुरी पहा. 'कस्तुरी चोरिली चोरें। परी परि-मळें हाट भरे।' -ह ३.१७९

कस्तुरी भेंडी-की. एक झाड. -शे ११.१४०. कस्तुर मोगरा-- पु. एक वेली; कुसर. - शे १०.४४. कस्तुरी मोगरा-9. (गो.) दुर्गधी सोडणारा एक किडा. कस्तुर-पुन. डांक लावणें, कस्तर. अधे १ पहा. (कि० करणें; होणें ). 'बाहकांच्या तुकड्यांचीं टोकें स्वच्छ करून त्यांस

तिरपा पालवसांत्रा करून ... सांध्यास कस्तूर करावा. ' –मॅरट

८९. ०गोळ-पु. डांक लावण्याचे हत्यार.

कस्तुरी:-कस्तुरिका---सी. १ एक अति प्रगंधी इब्य. याचा रंग काळा असून हैं विशिष्ट मृगाच्या नाभीत सांपहतें. कस्त्रीमृग नेपाळ, तिबेट इ० हिमालयाच्या प्रदेशांत आढळ-तात. 'नेपाळेश्वर भाळलम चिखला कस्तुरिका मानिती । '-मराठी ४ थें पुस्तक पृ. २०७ (१९०६). 'केशरकस्तुरी ल्खाटी। कंटीं हार साजिरा । '-भूपाळी गणपतीची. २ कपाळास लावावयाच्या तांबहया गंधाच्या मधोमध जो काळा टिपका लावतात तो. •एण-कस्तर--पुन. १ डांक-ख; भांडें सांधण्याकरितां किया फुट मृग-पु. ज्या इरिणाच्या वेवीतल्या गांठीत कस्तुरी सांपडते तो

कस्बीण, कज्बीण-कसबीण पहा.

करमळ---न. १ कश्मल पहा. २ (माण ) मोठें करट. (कि होगें; उठमें ).

कस्रत-ती-कसरत-ती पहा.

कस्त्रे-कम-किवि. कमीत वसी. 'क्लेकम हजार फिरंग उतरले आहेत '-चिरा १. [ अर. कस्र+कम ]

कस्स-न. (गो.) कळ; कसर.

कस्सा—कसा १ पहा. (वाप्र.)

कस्सा म्हणून कस्सा-किनि. अगदीं; बिलकुल. 'मण मंगळसूत्र अन् जोडव्याशिवाय कस्सा म्हणून कस्सा सुद्धां सुतळीच तोडा देखील दादानं वहिनीला केला नाहींन '--प्रफूक्ता १२ 9.78.

कहुगया बहुगया, कहिबया बहिगया-वि. क्रिवि (हि.) वाऱ्यावर गेला; उद्दून गेला; नाश झाला; फुक्ट गेल कस्तानी-वि. काळसर तांबुस रंगाचा; तेल्या, कुमाईत नष्ट झाला ( उपदेश, शिकवण, भाषण ६०). याच अर्थी केहगर बहुगया अथवा कैगयाबैगया-बहिगया असेहि शब्दप्रयोग आढर तात. [हिं. कहां गया वहां गया]

> कहर - पु. कढ; त्रास. 'तेलिस कोटी सुरगण मुनिउ जोडिति ज्याला पाणी । कळिकाळाचा कहड बडेमा सदां फिरि निर्वाणी । ' -दत्तपर्दे पृ. ४९. कहुडणें-अक्रि. करणें पहा.

कहर-- ५. १ निकर; अतिरेक; पराकाष्ठा; जोर; अमर्याद पणा; आवेश. 'तोफेचा एकच वर्षला कहरा'-पया ५५. २ ईश्वरप्रकोप; अनर्थ; क्षोभ. 'उदंड झाला कहर तर टाकूं नये शहर. ' ३ जुलुम: गहजब. ४ बिकट प्रसंग. - वि. कहरी, कहरी भर्थ ४,५ पहा. 'कहर मजील - कोस - उन्ह - पाउस - वारा. ' [अर. कहर्=अनर्थ] व्दर्याच-दर्या-पु. अफाट, अमर्याद समुद्र; महासागर. ( महासागराच्या विशालतेसंबंधी योजतात. )

## कहरवा, कहरवी-कारवा पहा.

कहरी-च्या, कहारी-वि. १ भयंकर; कूर;अतिशय कडक; निष्दुर. 'पारिपत्यहि कहरी होत असतें. ' - खरे ८.४३९४. २ अतिशय विषारी; जालीम; जलाल (साप, विचु वंगरे). 🧸 प्रखर; फणफणणारा; पोळणारा (ताप, कपाळ दुखर्णे, आजार, **ऊन). ४ (व्यापक) पराका**ष्टेचें; बेसुमार; अतिशय दुःखद; भयंकर; प्रचंड (ओक्नें, मजल, कोस, पर्वत, अरण्य ६०), ५ आवेशाचें; रानटी; अद्वातद्वा ( रडणें, खरडपटी काढणें वगैरे ). ६ प्राणहारक; मर्मभेदी. 'जखमा शस्त्रांच्या कहरी लागुन मृत्यु पावले. ' –चित्रगुप्त ७०.

कहा-किवि. (हि.) कोठें ? [स. कुत्र, क; प्रा. कहि, कहिआ ] मह • कहा राजाभोज कहां गंगातेली (कुठें इंदाचा ऐरावत व कुठें शामभटाची तहाणी या म्हणीच्या समानार्थक हिंदी म्हण. तेलंगणांतील गंग राजाच्या उपहासार्थी मूळ ही म्हण पडली ).

**कहाकर**--पु. ( व. ) जिमनीचा विशिष्ट तुकडा, -महाराष्ट्र सप्टेंबर १९२९.

कहाडणी-कहाडणे--काढणी-ण पहा.

कहाणी-काहाणी---स्त्री. १ गोष्ट; वृत्तवर्णन; कथा;आस्या-यिका. 'म्हणोनि मृत्युलोकीं सुखाची कहाणी । ऐकिजेल कवणा-चिये श्रवणी। '- इत ९.५०१. 'कृष्णाची आणीक काहाणी। तो स्त्री जाहला मोहिनी।' -एस्स्व २.१९. २ दु:खदायक भात्मकथन; हालअपेष्टांची स्वतःची गोष्ट. (कि॰ सांगणें; गाणें). श्रिकवण; उपदेश; कानउघाडणी. 'उपहे घागरीवर पाणी नी मुर्खाजवळ काहाणी । ' ४ स्वतः घेतलेल्या व्रताच्या दिवशी बायका व्रतिविषयक जी गोष्ट सांगतात ती. [सं. कथनिका; प्रा. कहणिआ; हिं. कहानी; सिं. किहाणी ]

कहाणी-की. ज्वारीवर अवचित पढणारा एक रोग; काजळी. याने ज्वारीचे दाणे काळे होऊन जळून जातात. काणी पहा.

कहा(ह)त-सी. १ दरोडा; ल्ट; धाड (चोरांची, दरो-डेखोरांची ). २ एखाद्या वस्तूवर पडणारी धाड, उडी ( खादाड

चाल. [अर. कहत्=दुष्काळ ] **कहातीस येर्णे**-कि. विकारदश होणें; कुळुलीस येणें; कोधाविष्ट होणें; भान सुटणें.

कहातला, कहातेला—वि. (व.ना.) आधाशी; हांबरा; वस्रवस्रकेला. 'असा कहातेल्यासारखा काय करतोस ? ' [ अर. कहत् ]

कहाता--वि.किवि. कललेला; कस्तर; तिरपा; एका तोला-वरचा; कसरता.

कहा(ह)ती-वि. १ निर्भय; धीट; साहसी. २ तुफान; क्षुब्ध; विचारशुन्य. ३ धाढशी; अविचारी; बेझ्ट; वेडगळ (कृत्य) 😮 ( व्यापक ) अतिशय मोठा; बेसुमार मोठा ( वजन; पर्वताची चढण, प्रवासाची मजल, ऊन, पाऊस, वारा ६०) [अर. कहत्]

कहामहा-- किवि. (खा.) केव्हां तरी; कर्धीमधीं.

कहार--पु. कहर पहा. -जना ३१२. ०मांडणें-कि. (बायकी) अतिशय त्रास देणें; उच्छेद मांडणें.

कहार-पु. १ भोयांची एक जात. मेणा, पालखी वाहणा-रांची एक जात. २ (काशी) गडी; नोकर (हा बहुधा कहार जातीचा असतो यावरून ). [सं. स्कंधकार; हि. कहार ]

कहार--- पु. जोंधळयाची एक जात. -शे ११.१५५. (नाको). कहारचा, कहिरवा-कारवा पहा.

कहाली-की. १ भाग; उष्मा; उकाबा. काहिली पहा. ' विषयकहालिनें अति पोळतें । जेव्हां लहर मनीं येते तेव्हां करीं कुच आपुले चोळतें।' –प्रला १०२.

कहाल्या-(व.) जिमनीचे लहान लहान बहीत भाग.

कहावणं --- अकि. १ (कों. ) अतिशय भेदरणें; भयाने गांगरून जाणे. २ रागावणे: कावणे पहा.

कहि- किवि. कधीं; केव्हां. कहीं पहा. • बही- कधींमधीं; कधीं तरी. 'विक्षेपू झाल्या कहिबही। अभ्यास तिहीं करावा।' -एभा १३.२४८. [सं. वै. कर्हि]

कहिरा-वि. तिरळा. 'मदनपुतळा काणा कहिरा।'-अमृत 82.

कही--स्त्री. १ (हि. ) लष्करासाठीं गवत, लाकुडफांटा इ० खुद्दन किंवा अन्य रीतीनें आणणारी सैन्याची टोळी. **२ अशी** सामुत्री भाणण्याची किया; सैन्याला दाणावरण मिळवर्णे. 'तशा मध्ये पतिराज नित्य जातात उड्डन कहिला।' --प्रला २०२. 'मशारनिल्हेचे खेडयांची कही शेतें कापून नेलीं.' - खरे ५.२३१२. [फा. कही] **•कबाड-**न. चारा, गवत व लाकुडफाटा. **•वाला**→ पु. कहींतील माणुस. २ ( ल. ) तेजोहीन; मळीण; वस्रहीन.

कहीं-- ? ( खा. ) कथीं ? केव्हां ? केव्हाहि. ' परी कहीं न करिशी संभाषण । विसरीनियां । ' – शिशु ८८. ' जो दुजयाची मुळांची ). ६ क्षेतावर पडणारी थाड (ग्रुरांची, टोळांची). ४ चढाई; वास पाहे । त्याचें कार्य कहींच नोहें । ' -एरस्व ५.२. ' मक्तिज्ञान कहीं उपजेचिना। ' -रंबो १.१०९९. २ को उँ १ कोठेंहि. 'संशया-त्मिकासी कहीं नाहीं सुख। '-दावि ६३. [सं. वै. कहिं; लिथु. कुरू; गाँ. ह्वर; जर्म. वर; इं. व्हेअर; प्रा. कहि; हि. कहीं ]

कह्या-पु. (हि.) आहा; हुकूम; म्हणण; सांगणे. 'कहे तुका जग भुलारे। कह्या न मानत कोय। '-तुगा ४२९. [सं. कथु; प्रा. कह ] कह्यांत~(कह्या सप्तमी ) आईत; हुकुमांत; ताब्यांत. (ऋ॰ असणें; राहणें; वागणें; चालणें.) ॰ कह्यांत नसर्ण-कि. ताब्यांत, हुकुमांत नसर्णे.

कहार----न. कल्हार पहा.

**फळ-**की. तीक्ष्ण व एकदम उद्भवणारे दु:ख; तिडीक; रग ( डोकें, शरीर, पोट यांत ); धमक पहा. ( कि॰ उठणें; होणें ). 'बाटी बटक बायगोळा। हातीं पार्थी लागती कळा।' 'सराटे जेविं महागजातें। कळ लाउनि उमे करिती।'-श्रीधर ( नवनीत पु. २२२.); 'माझे पोटांत कळ निघाली आहे. '[ध्व.] **्पञ्जों**-िक. चैन पडणें; विश्रांति मिळणें (नकारात्मक प्रयोग) 'सुजना जैवि खळ, कळ क्षणहि पडोंदेनरान देवात्या।' -मोकर्ण ११.५४. 'चंदावळ पाहतां नपढे त्याशीं कळ।' -अफला ५४.

कळ-की. युक्ति (उघड्या-झांकण्याची, बंद करण्याची, खुरें करण्याची ); चावी; किल्ली; साधन; मर्भ. 'तुका म्हणे कळ। पाय धरिल्या न चले बळ। '-तुगा ४४३. ' त्याचा गर्व हरे परस्पर असा योजीत कोणे कळे। '-किंगवि १०, 'या यंत्राची कळ दाबिली कीं तें झालें सुरू. ' २ कला; खुबी; रचना; रहस्य; किही (यंत्राची किंवा युक्ति-रचनेची) या अर्थासाठीं कला पहा. ३ तराजुच्या दांडीचा मधला कांटा. 'घाय हाणितां कळे-जबळीं। पारडें उचलेल अंतराळीं। ' –ह ३०.८६. [सं. कला] **ढावर्णे**—कमान दावर्णे; मूलस्थान दावर्णे; ठिकाण, किल्ली यांस हात घालणें. २ (ल.) मर्मस्थानीं स्पर्शणें; वश होईल असें करणें.

कळ-की. १ भांडण; कलागत; तंटा; खोडी. (कि० काढणें; लावणें ). 'ऐसें गोत्रचि दोहीं दर्ली। उदित जालें असे कळी। '-इत १.१८४. ' तिने घरांतल्या घरांत बारीक कळ लाव-ण्यास अगोदरच प्रारंभ केला होता. '-रंगराव. 'एलवज्यावर पहिल्याने जाउन केली कळ।' -ऐपो ३८७. २ इरापत; भांड-णाचे कारण. (कि व काढणें). ' आम्हासि प्रह नाहीं अनुकूछ। नसती उत्पन्न होते कळ। '-शनि १८२. 'मी म्हणतो की त्वां तळमळण ( उन्हाने ); उकळी फुटणे; बुडबुढे येणें ( उकळत्या कळ काढली. ' -बाळ २.४५. [सं. कलि] सह० बोलतां कळ धुतां मळ=उत्तर-प्रत्युत्तराने भांडण वाहते भाणि वरवर धुतल्याने तळमळणे; न्याकूळ होणे; त्रासणें ( आत्मा, जीव ); पोटांत अधिक अधिक मळ सुटत जातो.

कळक-कळंक---पु. १ मोठ्या जातीचा भरीव किंवा पोकळ बांबू, टोकर, वेळ्. २ (कों.) एक मोठा कळक घेऊन त्याला प्रत्येक पेरावर फुटलेल्या फांदीचे टोंक पाय टेवण्यापुरते वीतभर राखुन ठेवून तोडतात आणि त्या लांकडाचा उपयोग उंच झाडावर, चढण्यासाठीं शिडीसारखा करतात तें लाकूड. 'झाड उंच आहे, शिडी पुरणार नाहीं, कळक लाव. '-सी. ( कळंक ) बांबुचें बेट; जाळी.

कळंक--प. कलंक; डाग; बटा; काळिमा; कीट; गंज. कलंक पहा. 'तयाचिये दिठीचा झर्णे कळंकु। लागेल तुझिया प्रेमा।'-ज्ञा ६.११५. कळकट पहा. [सं. कलंक]

**फळकट--**न. १ कलंक; मळ; गंज; तांच्या वंगेरे तांच्याच्या भांडयावर आंबटाचा स्पर्श झाला असतां उत्पन्न होणारा हिरवट विषारी पदार्थ. २ घाण ( कपडे, भांडी यांबरील ). [ सं. कलंक ]

कळंकट, कळकट---वि. १ गंजाने कळकलेलें: विषार लाग-लेले; मलिन; खराब. २ घाणेरडें; वाईट ग्रुण ज्यांत आहेत असें: दुषित; पापी ( माणुस, चाल, वर्तन ). [ सं. कलंकित ]

कळकटणें, कळकटणें---अिक. १ किंचित कळकणें: हिरवें होणें; गंजणें. २ घाणेर्डे होणें; नासणें. 'कळकटेना हैं नाम-पियुख ' -दाव ७८१. [ कळकट ]

कळकटा--वि. भांडखोर; कलह करणारा. 'ज्यासी त्यासी कळकटा । स्वयं सदाचा चोरटा । '-दा १९.३.९. [कळ= भांडण 1

कळकणे, कळंकणें—अिक. विषार लागणें; हिरवें होणें: विटणे; विघडणें; गंज चढणें; मलिन होणें; कळकट होणें ( भांडे अम्लादि पदार्थे. ) [ सं. कलंक ]

कळ-कर-कन-दिशीं-दिनीं--किवि. फुटण्याचा आवाज होऊन ( कांच किंवा कोणत्याहि ठिसूळ पदार्थाचा ). [ध्व. कल्≖ आवाज करणें ]

कळकळ--की. १ मनापासून काळजी, वेध; आस्या; उत्युकता ( एखाया कामाविषयीं ). २ मनाला येणारा दव; कळ-वळा; दया. (ऋ० वाटणें; असणें). [सं. कल्ञजोबणें ]

कळकळ---सी. भांडणांतील आवेशाचे व ओरहून केलेलै भाषण; गोंगाट; कलकल पहा. [ ध्व. सं. कल्=आवाज करणें ]

कळकळणॅ—अकि. १ तापणें; संतप्त होणें (उन्हानें, सुर्याच्या उष्णतेने ); उकाडा होणे; धगधगणे. २ फिरणे; हलणे; पाण्याला ); सळसळणें. ३ अतिशय दुःख होऊन क्षुरूध होणें; कालवर्णे (दया, कींव येऊन); इव येणें; इळहळणें. 'हितरत गुरु मन पाहुनि गत सहूता मुलास कळकळतें। '—मोभीष्म १२.४३. ४ दबळणें; उमळणें ( अकर्तृकप्रयोगीं उपयोग). 'माझ्या पोटांत कळकळतें. ' ५ अतिशय भूक लागणें; खाखा सुटणें, करणें. ६ गरजणें; ओरडणें; मोठणानें, उंच सुरांत बोलणें ( भांडणांत ). [ध्व. सं. कल्=आवाज करणें ]

कळकळघणी—न. (कों.) निवळ पाणी; पुळपुळवणी; पाणी मिसळलेल्या दुधाला, ताकाला म्हणतात. [ध्व. कळकळ+ सं. वन=पाणी]

कळकळी, कळकळीत—वि. किळकिळी, किळकिळीत पहा.

कळकळथा—वि. १ रागाने ओरड्न मोठ्याने बोलणारा; तणतणणारा. २ कळवळपाने बोलणारा. —कीश्व. किळकिळया पहा. [सं. कल्=आवाज करणें]

कळकी—िन. कळकाचें, बांबूचें केलेंट (टोपली, दुरही वगरे जिन्नस). [कळक] •कागद्-पु. कळकापासून तयार केलेला पांढरा छुझ व उत्तम प्रकारचा दौलताबादी कागद. •नारायण-पु. श्रतिहाय उंच मनुष्य; ताडासारखा उंच, लंबाड्या मनुष्य. •बाण-पु. बांबूच्या नळकांड्यांत दारू खचून जो बाण करतात तो. •चा कोंब-पु. वेळूचा कोंब; याची भाजी करतात.

कळंकी--सी. (गो.) बांबूची एक जात; कणक. [कळक] कळंकी--पुनि. पातकी. कलंकी पहा. 'गेला तरी जावो वुस्त नरकासी। कळंकी यानिशी शिवो नये।'-तुगा ३०४४. •नारस्-पु. भांडस्वोर, कळलाच्या; तंटा लावणाऱ्या माणसाला म्हणतात.

कळकुटा--वि. (ना.) कळ लावणारा; भांडण जुंपविणारा. कळकटा पढा.

कळकुटा, कळकूट, कळंकूट—वि. कळंकट; थोडासा कळकलेला, नासलेला. कळकट पहा.

कळकुंबा—वि. दांडगा; मजबूत. [कळकाचा कोंब ? ] कळकूट, कळंकूट—ने. बांबूचा लहान तुकडा [कळक] कळक्या—ऊंस्त—पु. एक प्रकारचा ऊंस. हा फार टणक असून यांत रस थोडा पण फार गोड असतो. [कळक+ऊस]

कळखंड—पु. अतिशय लहान तुकडा; सूक्ष्म भाग. 'भिवई जाणो कामकोदंड । नयन बाणले कापखंड । पातीं पातिले कळ-संड अंजनाचे ॥ ' —कथा ५.१६.१८०. [सं. कला+संड ]

कळगा — प. १ कांच; बांगडीचा ळहानसा तुकडा. 'हे व्यथे कांकणाचे दावितिल न समर्रासंधुतट कळगे। ' – मोसभा ७.९. २ (व.) मोडतोड झालेळें सामान. [सं. कळ्=आवाज करणें] कळगा— वि. भांडखोर; कळलाव्या. [कळ=भांडण] कळगा—पु. (बेने इह्माएल) अंगी; अंगवत्ना. '(महार-णीस) आपल्या मुलीचा कळगा बक्षीस देऊन तिची पीडा टाळेंगे' -बेने १७.

कळंगु—पु. भित्र क्रियांच्या कानोतील एक दागिना (१) 'कर्णी कळंगु लेइली सुंदरी । केतकीदळं शोभती शिर्ती।' —कथा २.१५.१३७.

कळगोटा-चेटथा-चेतव्या---वि. कळलाव्या; भाग-लाव्या. [कळ+चेतविणे. ]

कळघोडा—पु. कळ असलेला लांकडाचा घोडा. यांत्रिक रचनेचा घोडा. [कळ=कला+घोडा]

कळघोडा—वि. (कु.) हटी; दुगप्रही. [कळ=भांडण+ घोडा]

कळंजर्णे—अकि. (कों.) अतिशय भुकेमुळें किंवा रह-ण्यामुळें थक्न जाउन व्याकुळ होणे. (मूल इ०); मूर्न्छित होणे. [सं. कलंज]

कळंजत्क--वि. शितिशय सुढाळ व वजनांत भारी असें; औटभार वजनाचें (मोतीं वगेरे). 'गवारा हातीं दीने कळंज-तूक मोतीं ।'-भाए ६७४. [सं. कलंज=परिमाणविद्रोष+म. तुक=तोलंगें]

कळजी—न. (जनावराच्या )हृदयांतील मांस. [काळीज] कळंजें--न. (गो. ) अपयश. [काळें+अंजन]

कळण-- न. (कों.) कडधान्याचा कट; कडधान्य शिजव-ल्यानंतर काढलेले पाणी: कढण.

कळण-णा--नपु. भरडलेल्या डाळीचा चुरा-चुरी. 'आणि सुरस डाळी उडिदांची घेती । कळणा विरस टाकिती ।'-यथा १७.१३४. सिं. कला=अंश

कळणाकांडा—पु. १ धान्याचा चूर व टरफल. 'देवा कळणा अथवा कोंडा। आम्हां देई भुकेच्या तोंडा।'-पुकाराम पर्दे (नवनीत पू. ४४८) २ गरिवांचे अन्न. 'कळण्याकोंडपाची भाकरी आणि केण्याकुरह्ची भाजी' (दळणकांडण करितांना निघणारा कणी, चुरा, कोंडा वगैरे, यावहन) ३ (ल.) दळणकांड-णाचा धंदा. 'मी कळणाकोंडा कहन पोट भरते.' [कळणा+ कोंडा]

कठठंगे—अकि. १ समजगें; उमजगें; जागगें. 'कके साध्सी दुर्जनाची बुद्धि।' -हा ७.९३. १ मनांत भरगें; उसगें. १ झण-झणगें; थरथरगें; चेतनायुक्त असगें; अनुभव, आठवण (विद्येषतः दुःखाची)राहाणें (हारीरावयव, इंद्रिय). [सं. कलन] कठे क कठें इतका-किंचित; अतिहाय थोडा; रुक्षांत न वेण्याइतका अंदा. उहु० कळेना वळेना भाजी भाकर गिळेना=अक्षरशत्रु, टोंक्या माणसाबहल वापरतात.

कळणें — कि. (ल.) ओढणें. ' वाखाणिती वेदपुराण लीला । जिणे तुझा दास बळं कळीला । ' —िनमा १.६१. [ सं. कल् ] कळणें, कयणं——न. (गो.) कढधान्याचा कट. कळण पहा. कळत— किवि. कञ्चन, समजून, उमजून, ठाउक असून, मुद्दाम. [कळणें] •न कळत—न समजून, चुकीनें, ठाउक नसतां. •नकळत—१ अगर्दी थोडा; हञ्च; न समजेल अशा रीतीनें; पक्कें होय की नाहीं हें न सांगतां येण्याजोगें. ' ताप कळतनकळत येतो. ' र गफळतीनें; चुकून; दुर्लक्षामुळें; प्रमादानें, अजाणता. ' अपराध कळतनकळत केला असल्यास क्षमा करावी.' • मुखें—

वि. पढतमूर्धः; कळत असन मूर्धः; लुच्चेगिरीने समजत नाही

कळत्र---न. स्त्री; पत्नी. कलत्र पहा.

असे दाखविणारा. [कळणें+मूख ]

कळथी—की. (ग्र.) कुळीय; हुलगा. [सं. कुळित्य] कळप—पु. ? समुदाय; जमाव; समृह (प्रग्नु, पक्षी इ॰ चो; ग्रंड; थवा. २ (ल.) पंय; धमे. लिस्ती धर्मीत चवेच्या कक्षेतिल लोकसमृहाला 'फ्लॉक' (कळप) म्हणतात यावस्त, 'येश्च्या कळपांत तो गेला.'—हिंदु ११.२.३०. [सं. कलपपुत्तल ते. कलपु=एकत्र होणें] ॰ ग्रुज्य-वि. कळपामध्यें राहणारा; कळप सोड्चन न जाणारा. याच्या उलट ओडाळ=कळप सोड्चन जाणारा, कळपांत्न पळणारा. [कळप+शुद्ध] कळपांत्रल गुरंचन. (ल.) दांडगा, उद्धट, अतिहाय झोंड, खेडवळ असा माण्य; असंस्कत.

कळपा, कळपंग—पुन. १ सालपट; खपली; कवची; तुकडा; साल (भाजण्यानें किया जन्ह लागण्यानें शरीरावरील निवणारा). २ निवालेला तुकडा; खवला(गंजलेल्या लोखंडाचा); पोपडा; पापुदा. ३ दगडाची निवालेली कपरी; लांकडाची ढलपी, सिलपी.

कळपुटी—स्री. (गो.) मासळीच्या डोक्याचा केलेला एक खाद्यपदार्थे.

कळंब--पु. करंब; हें झाड मोठें होते. पाने रंद असून झाडास गोंद येतो. -वगु २२. -शे ९.२६३. 'देव चढले कळंबावरी।' [स. करंब; प्रा. कळम्ब]

कंठबी—की. मागली डोलकाठी; कलबी-कलंबी पहा. कर्ळबें—न. कुठयांचें मृत; कुठयांची छत्री. अळेंब पहा. कर्ळभा—पु. भांडण; तंटा. 'बोलें इंद्रियां लागे कळंगा। -हा ६.१६. [सं. कलह+भंड]

कळमांड—कळंभट पहा. [कळ=कलह+मंड-भांड] कळम—पु. (गो.) कळंक; गंज.

कळमळ-ळी—की. बांती होण्यापूर्वी पोटांत होणारी विकृति; मळमळ; उबळ; पोटांत कालवर्णे; टबळणे. [क्लम-म्लानि –भाग १८३४; क्रम्=थकर्णे+स्लै=दमणें]

कळमळणें—अकि. १ पोटांत ढबळ्न येणे; उमळणे. 'माझे पोटांत-मला कळमळते. ' २ दयेनें, मनाच्या कोमलपणानें कळ-वळणे: पोटांत तोर्डणे. [कळमळ]

कळयारा—वि. (कु.) हटी; दुराष्ट्रही. कळयुग—न. चौयं युग; कलियुग पहा.

कळळावी — सी. १ एक फुलाची बेल, हिचीं पानें आल्याच्या पानाप्रमाणें असतात. फुलाच्या पाकळ्या लांब असून फूल जास- वंदीच्या फुलाएवहें असतें. ही बेल कुंपणावर येते. हिला खड्या-नाग, (कों.) कलई, कळवी अशीं नोंबें आहेत. –वगु २.२२. २ एक वनस्पति–कंद. [स. कलिहारि]

कळळाच्या—वि. तंट ठावणारा; भगवाच्या; कळीचा नारद; कज्जेदलाल. 'असो नारद तेथूनि निघाला। बाणासुराचे दर्ळी पातळा। वीरकांपले ते वेळां। म्हणती कळलाच्या आलारे।' -जै ८३.८४. [कळ+लावणे]

कळव, कोळोब--पु. (गो.) माडाचा कुंचा.

कळवंड-डा-डी--नपुन्नी. १ गमतीची कुस्ती; सोंबा-झोंबी; अंगलटीस जाण (कुत्र्या-मांजरांचे). 'कुत्र्याचे कळवंड पुष्कळ वेळ चाल् होतें ' २ भांडण; कलह. 'शिंदे-होळकर आके कळवंडी। मरणाची हुंडी।'-राला १०४. [कळ+मंड-वंड]

कळवंडणं—चिक. १ मोठमोठधाने ओरह्न मांहणं; तंटा करणें; कज्जा करणें. २ भांडणांत किया भारडाओरडींत दुस-ऱ्याच्या अंगावरून पठीकडे उच्चा मारणें; खेळांत भांडणें (कुत्रीं मांजरें इ० नीं ). [कळवंड]

कळवंडाकळवंड — स्त्री. परस्पर भांडण, तंडण; साधारण भांडणतंटा. कळवंड पद्दा.

कळ्यंतीण—की. नाचणारी व गाणारी छी; नाइकीण; कंचनी. कळवंतीण व कसबीण यांत भेद आहे. कळवंतीण उभी राहून किंवा नाचत गांते पण कसबीण बसूनच गाते; तसँच कळवंतीण गीत, नृत्य इ० कछांनर आपली उपजीविका करते. पण कसबीण उपजीविका करते. पण कसबीण उपजीविकेसाठीं देहविकय करते; या परस्परांना आपलें काम कर्लं देत नाहींत. २ बाजरीच्या पिकावरीळ एक किंडा, पांडलं, फुलपाखंहं, पतंग. [सं. कलावंतिनी]

कळचळ-ळा—कीप. १ कींव; इव; पोटांत होणारी कालवा-कालव; दंगेचा उमाळा. २ खळखळ. 'योगिया अंतरीं अति निखळ । नाहीं कळवळ कल्पना।'-एभा ८.५६. ३ आस्या; माया. 'त्याला मुलांचा कळवळा अधिक आहे.'

कळवळणं—अित. १ दयाई होणें; कींव येणें; इवणें. 'रहे शिशु तयास वे कळवळोनि माता कहे।'-केका १२१. २ व्यथित होणें; दुःखानें कासावीस होणें; व्याकुळ होणें (विच् चावणें, तिबीक उठणें इ० मुळें).

कळवा--पु. (गो.) विसवण नांबाच्या मासळीचे पोर. कळवा, कळाचा-- पु. १ (घोडा वगैरे जनावराच्या) पुढच्या व मागच्या एकेका पायास बांधलेली दोरी, वादी (सदर जनावरानें कुरणांत चरत असतां दूर जाऊं नये म्हणून बांधतातती). (कि॰ घालणें). 'घोड्याला कळवा घालून सोड.' 'पाठीवरि मोळी। तोचि कळवा पार्यी तळीं। '-तुगा १५४२, २ कळ-**ब्यानें जनावर बां**धर्णे; जखडणें; खोडा घालणें. [का. कळिवु≔ अडक बण ; खोडा घालणे ]

कळवाकळव-- स्त्री. १ सर्वत्र सांगणें; चोहोंकडे कळविणें. २ याने त्याला, त्याने याला अशा रीतीने सांगणे; परस्पर कळ-विणें. [कळविणें द्वि.]

कळिविणें- उकि. १ माहीत कहन देणें; माहिती सांगणें; बातमी देणें. २ फोड कह्न, स्पष्टीकरण कह्न सांगणें; शिक-विणें; विवेचिणें. [कळणें प्रयोजक ]

**कळवी---की. मुख्य सरकारी खजिन्यांतन खोटें किंवा बद** नाणें म्हणून परगण्याच्या खजिन्यांत परत आलेली रक्कम, पैसा; खोटें नाणे.

कळशी-सी---स्नी. १ लहान घागर; केळी. २ मितीवर किंवा इमारतीवर नक्षीसाठीं गोळा, काठी इ० वर कळसाप्रमाणें असणारी नक्षी. २ (गो.) तबला. [सं. कलश]

कळस--पु. १ देऊळ, अंबारी, देव्हारा, तंबूचा खांब, छप-राची टोकें इत्यादिकांवर सुशोभित किंवा रंगीत असा लांकडाचा, दगडाचा. बांघकामाचा वगैरे नक्षीदार कलशाकार जो भाग लाव-तात तो. 'राजमंडळाचे ढळळे कळस।' २ घुमटी; शिखर, ३(ल.) उत्तरोत्तर होणाऱ्या वृद्धीचा (मोठेपणाचा, चांगल्या किंवा वाईट कृत्याचा ) अतिरेक; पराकाष्ठा; शिरोबिंद, शिखर; ४ एखाद्या कामाचा शेवट, अंत; पलटीवा प्रारंभ. 'झालाभक्तीचा कळसः। आले वसतीस दोषः। '-तुगा ४९२. ५ मानेचा कळस, शिखर: मस्तक: डोकें. मानेचा कळस ढळणें=मरणोन्मख होणें. ६ कलश; लहान घागर (मातीची किया धातूची ). कळ-सास येणें-संपर्णे. 'कळसा आला प्रबंधु । '-ऋ १०३. 'कळसा आलें निरूपण । प्रेम सज्जन जाणती। '-एइस्व १८.६०. 'कामहि आरूँ कळसासी. ' –दावि ४६२. **्होर्णे**–देऊळ वगैरे 'माडीला कळसपट्टी सोनियाची।'-लोक २.६८. ०**पाक-** वाटलें '-अस्तंमा १९.

ख-पु. पांडऱ्या वसावरील एक प्रकारची रंगीत बेलपत्ती. ( ओजीच्या आकाराची, उलट सुलट कळस असलेली ). 'नाना मछलीबंदरें । कळसपाखें दर्शनासी भालीं। '-सप्र ९.२८. पाकी-वि. कळसपाक काढलेलें (कापड, पागोटें); विशिष्ट नागमोडी रंगीत वेलपत्तीचें (वस्त्र, बायकांचें पातळ). -भान्ने १०.३.१२६. [कळस+पाक ] व्यणी-न. १ (लप्नांत ) वधूवरें नहातेवेळीं नवऱ्यामुलाच्या अंगावरील पाणी मुलीच्या अंगावर जे पडतें त्यास म्हणतात. (सामा. ) नवऱ्याचे उष्टे पाणी; एक प्रामाचार. [सं, कलश+वन=पाणी]

कळसणे—अकि. ग्रप्तपणे पहाणे; हेरणे; बारीकपणे व जिज्ञासुपणे पहाणे; जिज्ञासापूर्वक व चौकसपणाने तपासणे; सुक्ष्म रीतीने व लक्षपूर्वक पाइणें; कळाशीने पहाणें. [ सं. कला+ईक्ष ]

कळला-पु. १ (कों.) तोटीची, मातीची घागर, घडा; कोंकणांत नारळी वगैरे झाडांस पाणी घालण्यासाठीं कळसा वापर-तात. २ (राजा.) धातुची घागर. ३ (कुंभारी) ज्यापासून महकीं वर्गरे करतात त्या मळलेल्या मातीचा ढीग. ४ (ना. व.) अक्षयतृतीयेच्या दिवशीं ब्राह्मणास जो मातीचा कलश दान देतात तो. ५ (व.) शुभकार्याच्या प्रसंगी वापरण्यांत येणारी मातीची लढान घागर; कलश. 'कळसा घेऊन उभा रहा. ' मह ० कांखेस कळसा, गांवास वळसा. [ सं. कल्हा ]

कळसुंचें -- िक. १ (गो. ) मिसळणें; कालविणें. २ नार-ळाचा कीस तब्याबर परतणें. कलसणे पहा.

कळसृत्र---न. १ बाहुली चालविण्याची दोरी, साधन. कळ-सुत्री बाहुलें पहा. २ (ल.) मुख्य भाग; मध्यवर्ती कल्पना; मुख्य आधार; ज्यावर सर्वे हालचाली अवलंबुन असतात असा भाग. ' जी साऱ्या नाटकाचे जणों काय कळसूत्रच आहे. '-नि ५३७. ३ खरा चालक भटश्य राहुन निर्जीव वस्तु स्वयंप्रेरणेने चलन-वलन करतात असे भासविण्याची युक्ति. [सं. कला-कळ+सूत्र]

कळसूत्री—वि. कळसूत्राची; कळसूत्रासवंधी. -स्नी. (ल.) क्रांति; अचानक मालेली उलथापालय. 'कशी एकाएकी माली धन्य कळसुत्री ।'-ऐपो ४०४. ०बाहुलें-न. १ बाहुल्यांचे अवयव जसे पाहिजेत तसे फिरावे म्हणून युक्तीनें त्यांच्या अंगांतून तारा नेलेल्या असतात, त्या तारांच्या योगाने त्या इमारतीवर कळस ठेविला म्हणजे बांधकामाची पूर्णता झाली असे बाहुल्यांना पाहिजे तसे नाचिवतां वेते, अशा बाहुल्यांपैकी प्रत्येक. होतें. त्यानरून पूर्ण वैभवास चढणें; जोर, तीवता, विस्तार प्राचीनकाळीं कळसूत्री बाहुल्यांच्या खेळाचा प्रचार सर्वत्र असे. वगैरेची.पूर्ण बाढ होणें (हा शब्दप्रयोग चांगल्या व वाईट अशा 'सूत्रधार' हा शब्दहि त्यावरून आला. २ (ल.) स्वतःस दोन्ही अथी वापरतात). 'वेभवाचा-दु:खाचा कळस झाला.' 'अव- कांहीं ठाम मत नसून दुसऱ्याच्या मतानें वागणारा माणूस; रंगजेबाच्या कारकीदीत मोगलसतेचा अगर्दी कळस झाला होता. ' कोणाच्या तरी कह्यांत राहणारा, पुळपुळीत माणूस. ' बाजीरा-॰पटटी-सी. ( बांधकाम ) कळसांची नक्षी असलेली पटी, पान. वाचें कळसूत्री बाहुरुं आपले हार्ती वरें सांपडरुं असें बाळोबास

कळक् -- वि. १ सूक्ष; जाणता. 'श्वाध्य हा तुज नसें कळक् ।' कौदाल्य-कीन. कसव व चातुर्य; नेपुण्य व करामत; शहाणपणा -अकक हरिराज मुद्रचार्योचें भाषांतर ३. २ कळावान. [सं. व बुद्धि. •कुस्तरी-ली. १ (कुसरी हा शब्द छप्त झाला असून बहुधा कला+ज्ञो

स्वरूप. 'तो कनक चंपकाचा कळा।' - इा ६.२५७. २ केळ- २ कौशल्य:कसब: कारागिरी (गाण, चित्रकला इ० तील). 'पितच्या फुल. 'पाइतां जैसा केळीचा कळा । स्वयं विकासे फळांदळां।' संगावांचुनि सर्व कीच्या वृथा कळाकुसरी।' -मो. ३ बारीक -एभा २.५७७. ३ चौफुला वगैरेस शोभेसाठी कळीच्या आका-राचें हातांत धरण्यासाठीं जें बीड बसवितात तें. ४ बुगडीचा वरचा कळीसारखा भाग. [सं. कलिका] ०फल -न. १ एक औषधासाठीं वाळविलेली फुलाची कळी. २ कोणतेंहि कळीच्या **भाकाराचें** फूल. **्मोगरा**-पु. (सोनारी)मोगऱ्याच्या फुलांच्या कळीसारखा आकार दिलेला कोणत्याहि दागिन्याचा भाग. कळी पहा.

कळा---की. १ कला या शब्दाच्या सर्वे अर्थी योजतात. 'कीं हे नाना कळांचें जीवन।' –दा १.७.२. 'असी सकळ कळा प्रवीण । विद्यामात्र परिपूर्ण । '-दा. २ किरण; प्रकाश. 'जैसे शारदीयेचे चंद्रकळे-। माजी अमृत कण कोंवळे।' -हा १.५६. ३ तेज. 'तैसें पिंडाचेनि आकारें। तें कळाचिकां अवतरे।' -बा ६.२५०. 'जनविजन समान कळा । तेचि आपाद वन- चंद्र, २ ज्याच्यापाशी पुष्कळ कळा आहेत असा. ०**ऱ्यास्न** -वि. माळा । ' -एरस्व १.४१. ४ चंद्राचा १६ वा अंश; त्यावहन अनेक कठाकौशल्याने बनविलेलें; नक्षीदार, 'पांचा आंगोळियां बोसाबला। '—ज्ञा १५.३०३. उपराग येतो । ' -र २. ५ मनस्थिति. 'काय भाव एक सत्यात्र । '-दा १.८.२३. -न. कलावंतीण. 'तों समेसी मालीं निवहं निराळा। जाणसी तं कळा अंतरींची। '-तुगा १६१३. ६ देखावा; दशा. ' दावुनि वैराग्याची कळा । भोगी विषयांचा सोहळा। '-तुगा २८३५. ७ युक्ति. 'कळा तुजपाशी भामचे जिवन । उचित करून देई आम्हां ।' -तुगा ९. ८ चातुर्य; करणी. 'पाव्यामाजी रागन्नान । केल्या अति मधुर गायन । तो पाव्याचा नन्हे गुण । कळा जाण गात्याची। '-एभा १०.२६७. ज्याची कळा तोच जाण । '-ऐपो १४४. ९ ज्ञान. 'कस्त्रीचा वास घेईल काजळा। तरिचती कळाकळे तया। '-व ९८. १० हालचाल; चलनवलन. 'शरिरांतुनिया प्राण गळाल्या लोपति सर्व कळा। '-रत्न ४.३. ११ प्रकार. 'जेवीं माउली देखोनि डोळा। बालक नाचे नाना कळा। '-एभा ३.५९९. [सं. कला] • **जार्णे** – वि. (व.) अवनति होणें;दुर्भुखलेलें दिसणें. 'त्याच्या अठरा कारसान्याच्या गेल्या कळा । '-ऐपो १४२. ०ईत-वि. कुशल: कलावान (मनुष्य). •कळी-की. मर्भ; कौशल्य. ' तेओं जुंशाची कळाकळी। ते देशांचि वेगळी। ' –िशञ्च ८७९. ०कांती—ची. बांधिजे '–हा. १७.२८७. ' लोम्या कळांतरीची आस। बोर्टे (धरीराची, चेह-याची, चेहाची) चमक; सतेजता; तेज; टवटवी. मोजी दिवस मास ' –तुगा ११४७. ' द्रव्य वसेल तरी घ्यावें ।

कला शब्दाबरोबर अधिक जोर येण्याकरितां योजितात) चातुर्याची कळा—पु. १ फुलाची मोटी कळी; कोरक; कळीचें मोठें कल्पना; युक्ति; करामत; कुशलतेची रचना; शहाणपणाची योजना. नक्षीकाम (जीगर्चे काम, भरतकाम इ०). [ अनेकवचन, कळा= कुशलता+कुसरी] •खाऊ-घाण-वि. १ एखाशाच्या मोठेपणास, अब्रुस काळिमा आणणारा. २ जो दुसऱ्याला मुर्ख बनवितो, घोटाळ्यांत, गोत्यांत भागतो तो. 'घरीं कळाखाळ अबळा नसावी अशी। अवघा वेळ रागामधीं नागीण धुसधुशी।' -पला ८०. २ (व्याप इ.) शोभा येण्यासाठी, सौंदर्यासाठी कोणतीहि गोष्ट केली असतां तिचा ज्यावर परिणाम होत नाहीं अशी व्यक्ति (विशेषतः स्त्रिया व मुछं); घाणेरडा; कळाहीन; मळकट; घाण. 'कळाखाऊ कपहे घालून जर गेलात तर काम कसें होईल? •तीन-स्री. ( व. )कळावंतीण. •धर-वि. कलावान; पंडित; विद्वान्. 'जितुके कळाधर पृथ्वीवरी । जे जे आले शाह नगरीं। '-निमा (आत्मचरित्र) १.१०६. ०निधि-पु. १ १६ ही संख्या. 'चंद्रमा कर्ळी धाळा । न दिसे कोणे आंगीं विन्यास । कळान्यास सुद्रिका ।' –एरुस्व. १५.५३. ०**ए।ऋ**–वि. ' चंद्रासि लागति कळा कळावानः कलावंत. 'विद्यापात्रें कळापात्रें । विशेष ग्रुणांची कळापात्रे। श्रीची लीला वर्णिती विचित्रे। त्या गौरविल्या राजीव-नेत्रे । वस्ने भूषणे देवोनियां। '-इ २९.१५१. ०वंत-वि. कलावंत पहा. •वती-वंती-वंतीण-की. कलवंतीण, कळवंतीण पहा. 'कळावती ते करी दरिद्र। कामिका पाश घालुनि। '-दावि ४५१. • विद-वि. कलावान; कुशल. 'ते कळाविदी आइकावी। अवधान देओनी ।' -शिशु ६५१. • विद्पण-न. कुशस्ता. 'एय कळाविदपण कळा । ' - ज्ञा २.३७. ० सूत्र - न. कळसूत्र पहा. ॰सूत्राचा खेळ-५. कळसूत्री बाहुल्यांचा खेळ. ॰सूत्राची बाहुली-क्रि. विशिष्ट प्रकारच्या दोऱ्यांनी हालणारी बाहुली. ०सूत्री-वि. कळसूत्री पहा.

कळाकळा करण--कि. (ध्वनि) त्रास आणण्यासारख्या व डोकें उठिवण्यासारख्या हेकेखोरपणानें भाषण करणें; भीक मागणे; कंटाळा बेईल अशा रीतीने पुनःपुनः सांगणे.

'परम मळीण दिसती। कळाकांती नसे कांहीं। ' ० कुदालता – हुण कळांतरें। –दा ३.२.३७. 'अतीत अस्यागत आलियां

घरासी । त्यावरी जैसे कुतरे वसवसी । कळांतरे काढून व्याखा-जावयांसी । पायां पडोनि समजावी । '-स्वात ३.५.१७.

कळातीत-वि. निर्गुण ( परब्रह्म ). [ सं. कला+अतीत ] कळाये-पु. (गो.) एक दागिना. कळावी पहा.

कळाच--पु. (गो.) उशीर; वेळ. 'कळाव जालो.' =उशीर झाला. [सं कालव्यय]

कळावंत--पु. कलावंत; गवई वगैरे कलावान लोक, 'कळा-वंताचे जे मन । तें कळाकार जालें । ' –दा १४.५.३०.[कलावंत] बांधणी; कळाशी. 'पाइता मंडपाचा कळास्य । तेणें हवें परम

गति सेवक झाला ह्या कळावासा। '-मोद्रोण १२.२६.

-कथा. ५.१६.१८३. २ हत्तीच्या दांतांस बसविलेल्या सोन्याच्या किल-कंटक ] मुळी, देंबी, टोपण. 'पृष्ठीं मिरविलीं गुढारीं। दंतीं खोविल्या कळाविया सुरी।' -कथा ४.९.४६, [कळा]

कळाची-पु. (गो.) मिठागरांतील माती.

कळाशी-सी--सी. १ दोन लांकडें किंवा दगड यांचा एकाशी २.२३८. एक घट्ट व नीट बसविलेला सांधा, संधि. २ सांध्याचा बेमालम जोर: एकसंधीपणा. ३ असा सांधा करण्याकरितां दोन्ही वस्तंचा [ ई. कॅलिको ] जोडाशीं येणारा सफाईदार केलेला प्रष्टभाग. 'सांध्यांत दर्शनी बाजूपासून निदान तीन इंच कळाशी असावी. ' –मॅरट ३४. ॑२ (ल.) अनिष्ठ, संकटमय वेळ; विपत्तीचा समय. 'त्यासी कळि-**४ कळाशी करण्याचें** हत्यार. ५ (गो.) (सुतारी) खिळा असलेली काळाचें नाहीं भय। '-इ १८.८२. ' घालुनियां कास करितो बारीक काठी, हिने लाकडावर खोल रेघा काढतात: ठेवण: फावडी; आंखणी; खतावणी. ६ (व.) नांगराच्या दांतास फाळ पक्का बसविण्याकरितां घालावयाची लोखंडी कडी. ७ कायमपणाः बेमाल्मपणाः 'अझिणिहि न वचे हा चंद्र अस्ताच-लासी। यदुपतिविरहाची बैसवीली कळासी॥ ' -सारुह ३. ११०. किला

कळाशी—स्त्री. (महानुभावी ) मुख, हात, पाय आणि कलंदर ] वाद्यधोष यांसह नृत्य. 'मोटका कळाशी करी।' – भाए ४५९. [सं. कला. किंवा कलशिका: प्रा. कलसिया=बायविशेष ?] **कळाशी-स्नी-**-स्नी, कौशल्य, कळास पहा, 'युक्तीनें, कळा-

शीनें मोर्चेंबंदी केली. '-भाव १५.

कळास-सू-वि. घाटदार; डौलदार, 'मध्य कळास नेटका। क्षद्र घंटिका मेखळे। '-एभा ११.१४८१. 'सुरेख खांबु कळासे। ओडविलें बहुतें सायासे ।' -शिशु ३४७. -पु. कौशल्य; चातर्य. 'तों तांडविमसे कळाछ। दाविसी तूं।'-हा १७.८.

कळासिंल। तैसेच हैं ठायीं ठायीं बांधिंल। '२ (ल.) जसहणे; घष्ट २ कमळाच्या कळीच्या भाकाराचें एका जातीचें हस्तीदंती किया करणें, बांधणें. 'कर्माच्या वज्रगांठी । कळासे तो । '-क्का १८. लांकडी भांडें (यांत केशर इ० ठेवितात). ३ बुंदीच्या लाडवांतील

३९२. 'सर्वत्र बांधिजे कळासून।'—रंयो ६.१३५. ३ फट न ठेवतां बांधकाम करणें; घट, मजबूत जोडणी करणें; पक्षें बंद करणें. 'सर्वे द्वारीं कवाडें। कळासती। '-ज्ञा १८.११२. 'कळा सले एकेवेळें अखंडकुलुपें। '-एमा २.५१४. ४ निप्रह, निरो-धन करणें. 'बाहेरी धीट जैसी। दाद्वगा पति कळासी।'-जा १३.५०५. [कळासी ]

कळास्य-- पु. कळाशीनें केलेली घडण; बेमालूम रचना, कळावा--पु. पायवंद; कळवा पहा. 'भीम कसा विक्रम- हास्टा' -स्वात ८.५.४९. [कळासी]

कळिकटा-काटा--प्. भांडण: कल्ह. 'विधि निषेधां-कळाची-कळाचिया---स्री. १ स्त्रियांच्या हातांतील कळे- चिया बाटा। दाविता हाचि दिवटा। बंधमोक्ष कळिकाटा। शिष्ट दार दागिना. 'करीं कळाविया चुढे कंकणें। मुद्रिका रत्नें मुलक्षणें। 'हाचि।' -अम ६.५. -वि. भांडखोर; कलह लावणारा. [सं.

> कळिका--सी. १ कलिका पहा. 'परि कळिकेमार्जी सांपर्डे। कोंबळीये॥ '-ज्ञा १.२०१. २ ( ल. ) ज्योत (दिन्याची ). े 'जैसी दीपकलिका धाकुटी। परी वह तेजातें प्रगटी।'—क्हा

कळिका--न. एक प्रकारचें कापड; कॅलिको. -मुंन्या १२३.

कळिकाळ--पु. १ (काव्य) कलियुग; कलियुगांतील काळ. कैवाड । कळिकाळासि आड लागों नेदी।' [सं. कलि+काल]

कळिता-वि. १ प्रास करणारा; खाणारा. ' पें कळितयां-मार्जी महाकाळु।'-ज्ञा १०.२४८. २ कळ चालविणारा, हातांत असलेला, फिरविणारा, नियामक. 'जो जगाचा नियंता। त्या काळाचा कृष्ण कळिता। '-एभा ६.३२६.

कळिटी--वि. (गो.) दरिद्री: दळभद्या. कलंदर पहा. फा.

कार्किलाचा--वि. कळलान्याः भागलान्याः भांडणतंटा उप-स्थित करणारा. 'एक वेळ मीं कैलासां गेलां। तंवं भणती हा कळि-लावा आला।'-शिशु १३१. [कळ+लावणें]

कळि( ळी )वर---न. कलेवर पहा. ' आतांचि पडो अथवा राहो। मिथ्या कळीवर। '-दा ७.१०.९. [सं. कलेवर]

कळी-- पु ( निणकाम ) सात चटके ज्यांत एकत्र असतात ती मुताची लड. [सं. कलिका]

कळी-की. १ कलिका; फूल उमलण्यापूर्वी पाकळशांचा कळासणें-कि. १ सांधा जोडणें; एकत्र करणें. 'जैसे यंत्र जो परस्परांत संकोच झालेला असतो ती स्थिति; मुकुल; कोरक.

दाणा. ४ लहान खडा (भाजलेल्या चुनखडीचा, मिठाचा, कळीवांचुनकांटा निचेल अशी कल्पना निघाली आहे. '- मनोरंजन इ०); उदा॰ चुनकळी. 'तुका म्हणे लवणकळी। पहतां जळीं ते होय।'-तुगा२७२९. ५ कळीच्या आकृतीचा खावय।चा विद्या-पही: कळीदार पही. ६ आंगरक्याच्या घोळाच्या दोन त्रिकोणी भागांपैकी मागील भाग (हे दोन भाग व भागा मिळून घोळाची बाजू होते-मोल. ); अंगरख्याच्या कापडाचे त्रिकोणा-कार जे तकडे असतात ते प्रत्येकी. -शाकी. ७ सदस्याच्या बगलेंत किंवा चोळीच्या बगलेंत जो अनुक्रमें चौकोनी व तिकोनी तुकडा देतात ती; बगल झांकणारा कपडा. ८ मराठेशाही पागोटचाच्या पुढील भागी असलेला कळीच्या आकृतीचा पीळ.९ एखाद्या काटकी भोंबतालीं गुडाळलेलें सुमारें तीन मासे वजनाचे रेशीम, रेशमी दोरा. १० एखादा काटकीचा तुकडा किंवा पानाचा हीर किंवा तात. [कळा] असाच दुसरा पदार्थ ज्यावर मातीची लहानशी गोळी लावुन त्यावर बेगड चिकटविलेला असतो किया बेगड लावलेली मातीची कळीच्या आकाराची गोळी ज्यावर बसविलेली असते तो कळस. 'गणप-तीच्या मस्तकावरची कळी पडली.' ११ चौपाखी छपराची तिकोनी बाजू. ॰ उमलवों-१ फूल विकसणें, फुलणें, उधडणें. २ (ल.) मीन सोहन मोकळेपणाने बोळावयास लागणे ( आंतल्या गांठी न्या व घुम्या माणसाने ). ३ एखायाचा इसवा, औदासिन्य जाऊन चेहरा प्रफ़क्षित होणें. ४ स्पर्धेने किंवा मत्सराने जळणे; चढाओ-ढीच्या भरीस पढणे. कळीचा चुना-प्र. भाजलेली चुनखढी; चुन्याच्या कळधापासून तयार केलेला रवाळ चुना (खाण्याचा ). कळ्यांची पटी-प. (कु. ) चांपेकळ्यांची तयार केलेली वेणी. कळीचे पान, कळीदार पान-न. भांकडघाचे विडघाचे पान; ज्याची आकृति लांबट किंवा कळीसारखी आहे असे टोंकदार पान. कळीचें काम-न दगहांची विनयरी ओवडधोवड रचाई; ( इं. ) रॅडम रबल.

कळी—की. १ भांडण; तंटा; कज्जा; कलागत. 'विकत कळी जयाने घेतली आजि मोलें।'-सारुह ३.७८. 'कळी करि धुनिर्मळीं परम उप्रदावा नळीं। '-केका २१. 'ये गे कळी बैस माझे नळीं. ' २ कलियुग; चालु युग. 'ऐसे युगीं परी कळीं। आणि सहाराष्ट्र मंडळीं.।' - ह्या १८.१८०२. ३ युद्ध. 'ऐसे गोत्रचि दोहीं दळीं। उदित जार्ले असे कळी।'-शा १.१८४. **कळीचा नारद-**५. कळलाच्या; भांडण लावून देणारा; कज्जेदलाल; आगलाच्या; चुगल्या: लाबालाबी कहन तंटे उपस्थित करणारा (पुराणांत नारद हा नेहमीं तिन्ही लोकांत भांडणे उपस्थित करतो भशा कथा भाढळ-तात यावहन ). [कळ+नारद ] कळीवांचन कांटा निघणे-भांडणतंदा किंवा त्रासावांचून अनिष्ट गोष्ट नाहींशी होणें. 'कालेजांत विद्यार्थ्याची मनस्वी गर्दी होत असते ती कमी न्हावी यासाठी वर कहन दाखविणारा. २ ( ल. ) अत्यंत दरिद्री माणुस. मह० कॉक्केजची फी बाढवून १५ रुपये करावी म्हणजे आपोआपच|कक्षापती कींरुक्षापति. ०**पात**-पु. ( ज्योः ) **एका प्रहा**ची कक्षा

पु. ७. भाग ८.

कळीत—न. उम्या पिकांचा किंवा फळांचा भंदाज, अभा-वणी, आणेवारी. [कळणें. ] ॰करप-(गो. ) कळविणे.

कळेवर-ा. कलेवर पहा. 'आपण व्हावें एकीकडे । देव कळेवरी जोडें। '-तुगा ३४६१. [सं. कलेवर]

कळो--- पु. कलहः भांडण. ' मग ते कळो वाढविती। पर-स्परें कष्टती। ' -दा १२.२.९. 'नित्य घरामधे कळो माजला करूं पाइती फुगडी। ' -पला ७६. [सं. कलह] •कळो-(गो.) बायकांची बजबज, कलकलाट.

कळो-पु. ( गो. ) कळचा: सोनार जातीस उपहासाने म्हण-

कळोतर, कळोत्र--न. वस्र; उपवस्र. 'धोत्रें कळोत्रें नेसला । यज्ञोपवीत रुळे गळां । ' -ह ४.११२, सिं. कलत्र=कटि+ उत्तरीय ? 1

कळचौच-कि. (गो.) फुलण; कळी येण. [कळघो= कळचा ]

कळहणा-9. (को) कळण; डाळीचा चुरा. कळणा पहा. कळहांटणं-अिक. (राजा.) धान्य भाणि माती एकत्र मिसळली असतां हाताने चाळवून चाळवून निवडणे. [सं. कल= गोळा करणें ]

कळहो--पु. कलह; दंगा; भांडण; तंटा; कळी; कळो पहा. 'जाणता पुरुष असेल जेथें। कळहो केचा उटेल तेथें।'-दा १९.४.१६. ( कि॰ करणे; माजविणे. ) [सं. कल्ह]

कळळ--वि. (बे.) चोरटा. [का.]

कश्न-पु, १ खांक; खांयाच्या खालची बाजू. २ एक बाजू: बगल; कुस. ' शैल कक्षांचीं कुहुरें। जळाशय परिसरें। ' –श्चा १३. ६१२. [सं. कक्षा]

कक्षा-की. १ वादविवादांतील वादीप्रतिवादींचा कोटि-कम, आक्षेप, उत्तरप्रत्युतर. [सं.] २ खण; खोली. ३ प्रहांचा व ताऱ्यांचा संचारमार्गः; चंद्र, सूर्य, नक्षत्रें इत्यादि कोणतीहि सस्य बस्तु दुस-या कोणत्याहि खस्थ वस्तुभीवती ज्या मार्गाने फिरते तो मार्गः प्रह व उपप्रह यांच्या कक्षा दीर्घवर्तुळाकृति असतात. ४ (ल.) सीमा; आटोका; पौच; मर्यादा; क्षेत्र. 'यांची चौकशी कमेटीच्या कक्षेबाहेरची आहे. '-केसरी १२.७.३०. ५ कक्ष पहा. •पति-कक्षाधीश-पु. १ (लक्षापति किंवा लक्षाधीश या शब्दाशीं खुळविण्याकरितां बनविलेलें विनोदी रूप) भापल्या-पाशीं फुटकी कवडीहि नाहीं हें दाखविण्यासाठीं स्वतःच्या खाका

दुसऱ्याच्या कक्षेच्या सरळ पातळीस ज्या बिंदूवर छेदते तो. (इं.) नोड. ॰ पातरेषा-स्ती. जी सरळ रेषा पृथ्वीच्या मध्य-विदुंतून जाऊन कक्षापातांस जोडते ती रेषा.

कंक्स - सी. (गो.) मर्यादा; भीड; मुर्वत. [ सं. कांक्षा ] का-किवि. प्रश्नार्थक वाक्याच्या शेवटी तोच अर्थ दाखवि-ण्याकरितां हैं अव्यय योजतात व त्यामुळें वाक्याय पुराहि होतो; काय. 'हें तूं आणलेलें पागोटें का?' 'तूं मग तिकडे जातोस का?'

का, कां-उब. अथवा; किंवा; कीं. 'कां नुदेलिया सुधा-कर। आपणपे भरें सागर।' -अमृ ७.१५२. निमोलीं बल्कलें परिधान। का त्यागिलीं अति जीर्ग वस्त्रं घ्यावीं।'-एभा ३.४९२. 'सळो का पळो. '

का, कॉ--उद्रा. कावू, काव् असा कावळ्याचा ध्वनि. 'काकाशब्द करूनी अमती त्यांच्या कुळांत मी झालों।' —मोकर्ण २८.५९. [ध्व.]

कां -- किनि. १ प्रश्नार्थक अव्यय; कशासाठीं; कोणत्या कार-णानें; काय म्हणून; 'मीं पायां लागें कां। कांइसेयां लागीं।' -शिशु २२४. २ (काव्य) पादपूरक अव्यय. 'देशोदेशींचे जे कां तृप।'[सं. किम्; फ्रेंजि. क.]

काइ,कांइ--सना. कांहीं. 'कांइ करो अभ्यागतु । तुम्हीं निजा-नंदें तप्त । '-हिाद्य ७४. 'कांइ करीन प्राणेश्वरा।'-उषा ५४६. [सं. किहि-काइ] - किवि. किती; काय? 'तेवि नगरप्रवेसी आनंदु। कांइ सांघों। '-ऋ २०. 'तो निर्मत्सर काइ म्हणिजे। बोल-वरी। '-शा ४.११३. -प्रश्नार्थक अन्ययः; काय. 'असो तुम्हीं आमुचा भर्ता। देखीला काइ जातां १ '-रास २.१८१. [सं. किहि-कांइ 1

काइणी— स्त्री. (प्र.) काइणी, कहाणी. जोंधळथावरील कहं '-खरे ५.२४७३. [अर. काइल=जित ] रोग. काणी पहा.

काइमी-की. कायमपणाः स्थिरपणाः पक्केपणाः शाश्वतिः अढळपणाची स्थिति; ठरलेली परिस्थिति. [ अर. काईम ]

काइरस--पु. काकडी वगैरे कच्च्या फळांची चिंच, गुळ धालुन केलेली पातळसर कोशिबीर. कायरस पहा. [का. काई= कञ्चे फळ+रस ]

**काइलीतला खडा—५. १** उंसाच्या रसाच्या काहिलीतील खडा. २ ( ल. ) तावृन सुलाखुन निवाकेला, कसोटीस उत्तरलेला माणुस.

कांइसा-सी-से--सना. १ कसला १ कशाचा १कोठील १ ' हा वो कवणु असे भागनीं चाहाळु कांहसा।' –िशशु १०३. २ ळेल्या फांचा; कवळकाठी पहा. कशाचा ची-चें ? कशाकरितां ? काय म्हणून ? ३ कसा-सी-सें १ 'ऐसे कांड्सें वो निढाळपण । '-शिशु १७९. |कसा ]

काइसेन-नि-सना. कशानें; कोणत्या मार्गानें, प्रकारानें? 'वेदशास्त्रयुक्तिवळें। माझें स्वह्नप काइसेनि न कळे।' -एभा १९.५३. 'जेथ जीवाशिवा ऐसी गति जाली। तेथ आतां काइसेन करावी बोली । ' –स्वानु १०.५.६. [ कसा, कशानें ]

काई — वि. (तं.) कच्चा. – न. ४च्चें फळ. [द्रा. का. काई=कच्चें फळ ]

काई, काई--१ (काव्य) काय? काइ पहा. ' एरीकडें श्रीचकपाणी। कोई करिते जाले। '-शिशु ८५२. 'एरें प्राकृतें कांई जालीं।'-दाव ३४०. 'तेणें मतें काज काई।'-विउ ८.१३. २ करें ? ३ कांहीं तरी. 'मेला काळा विकाळ दशानन कह्न काई।'-राला ९.

काईट---पु. (व.) काळवीट (अप.) पहा.

काईत-- पु. ( हि. )कायस्थ जात व त्या जातीतील व्यक्ति. कायत पहा.

काईम--वि. १ कायम; उभा. २ स्थिर; मजबूत ठोक-लेला; पद्मा. ३ काबीज. 'परंतु आठपंघरा दिवसांत सारीं स्थळें इंप्रजांनी काईम करितात. '-खरे ११.६०७९. [ अर. काईम्=उभा, स्थिर ] ०दाईम, काएमदाएम-वि. निरं-तरचा; कायमचा; फार काळ पूर्वीपासूनचा; सतत चालणारा. [ अर. काइम्+दायम् ]

काईल-की. काहिली; उंसाचा रस कढविण्याचें, पसरट तोंडाचे भांडें; मोठी कढई. [ सं. काहल=विस्तृत; काहला=मोठा नगारा ]

काईल-यल-यर--वि. १ दंडित; जित. 'दोंहींकडून तुम्ही काईल व्हाल तेव्हां आम्हांवर शब्द. '-रा १.२२६. २ कुंटित; निरुत्तर. 'पत्र कोठें आहे तें काढावें म्हणजे आम्हीं त्यांस काईल

काउ-ऊ--पु. (बालभाषा ) कावळा. 'ये रे ये रे काऊ । बाळ घाली जेवूं । '०काऊ-उद्गा. कावकाव पहा. ' मग आठवावे कृष्णावाई । भ्रम फुटल्यावर होइल काउकाउ ।'-सला ८९.[ध्व.]

**काउरें--**न. वेड; काविरें पहा.

काउस-न. (व.) एक प्रकारचें गवत. हें शेतांत उगवतें. याच्या मुळया १०–१२ फूट खोल जातात. त्या पिकांना श्रास-दायक असतात. [सं. काश]

काउळा — प्र. कावळा. 'तरी तो काउळियांसीचि सुकाळ जाहला । ' −हा ९.४३८. [कावळा ]

काउळकाठी-की. काटक्या: राबासाठी झाडाच्या तोड-

काऊ--की. (कीं.) गेह्न; काथ पहा. काऊन-इन--(ना.) कां म्हणून.

काऊर—िष. (व. ) जबर काम करणारा; मेहनती. व्यास त्या दोवास म्हणतात. [सं.] ० एश्च-पु. (कानावरील महातारा मोठा काकर बाहे. '[सं. कार्यकर]

काऊल — न. (बे.) कुरण. [का. कावल — ली — लु ] काऊल — पु. १ (ब.) उसाच्या घांडवाचा नीरस भाग; बाढें. १ (ल.) कुचकामाचा माण्स. स्हु॰ उसाच्या पोटीं काऊल जन्मला — हिन्याच्या पोटीं गरगोटी. [स. कम्हस्र]

काऊळकटी--(गो.) बवळकाठी पहा. -शे ३.९.

काक--पु. कावळा; काक. 'ज मृत्यु काकासि कुरोंडी: सांडिली आहे। '-बा ८.१४०. 'देऊनि काक घ्यावे पांच तुवां चित्र-बहु-शितिकंठ। ' -मोसभा ४.१९. [सं. ] ० जंघा-स्री. एक बनस्पति; कांग. [सं.] ०तालीय-न. यहच्छा; आक-स्मिकता; दैवघटना. -वि. यहच्छापूर्वक; एकसमयावच्छेद; सहजा-सहजीं घडणारी: भागंतुक: दैवागत. [सं. काक+ताल=ताड] •तालीयस्याय-प्र. (मूळ संस्कृतांत कावळा येण व त्याच वेळी ताबफळ प्राप्त होणे. याचा दशंत आकस्मिक इष्टवस्तु-लाभाज्या बेळी देतात) ताहाच्या झाहाच्या फांदीवर कावळा बसला आणि त्याच वेळीं जर कर्मधर्मसंयोगानें ती फांदी मोडली तर बसणे आणि मोडणे ह्या दोन कियांचा एकमेकीशी वास्तविक कार्यकारणभाव नसर्ताहि अन्नानी लोक त्यांचा परस्पराशीं संबंध जोडतात. त्याप्रमाण यहच्छेने किया अकल्पित त-हेने एखादी गोष्ट घडून आली असतां तिचा संबंध दुसऱ्या एखावा विशिष्ट गोष्टीशी कोणी माणूस जोइं स्रागला तर स्थावेकी हा न्याय लागू करतात. यावहन काकतालीय न्यायाने म्हणजे यहच्छेनें: कर्मधर्मसंयोगानें: दैवगतीने भसा अर्थ होतो. 'ऐसी कर्माचि गति गहन। एथ काकतालीयन्यायें जाण। अवचरें लाभे माणुसपण । भवाव्धितारण महातारूं । '-एभा २०. १७३. 'प्रस्तुत पुस्तक लिहिले जाण्यास काकतालीयन्यायाने भाग्ही कारण झालों ... '-डि ४.१८१. ०तालीयवत्-किवि. केवळ यहच्छेने: देवयोगाने: काकतालीयन्यायाने. (सं.) • ताळ-काकतालीय पहार 'अमृतसिद्धी योग फावला । अकल्पित काक ताळें।'-निमा ( भारमचरित्र ) १.१०४. व्हंतपरीक्दा-की. क्यांत कांडी अर्थ नाहीं भगा विषयाची खोल चिकित्सा (वास्त विक कावळचाला वांत नसतात यावहन ). (संस्कृत म्हण). ० दृष्टि-वि. १ तीक्ष्ण दृष्टीचा; सक्ष्म दृष्टीचा; बारीक व चलाख नजरेचा. ३ छिदान्वेषी; बाईट तेवडचाच गोष्टी पाइणारा. -सी. ( कावळचा सारकी ) तीक्ष्ण नजर; सूक्स नजर, दृष्टि. ' बाजारांतून जर सोदे काकर शीने फिरके तर संध्याकाळी येथे बेळ मोहन राहण्याचा मोव दका भिळेल.' -विवि ८.८.१५५.[सं.] ०पद-न. १ लिहितांना शकारेश्या अक्षराच्या वृदस्तीच्या वेळीं जेये ते अक्षर बाह्यवयाचे १२८. [ ई. ] असेल तेचे करावयाची (कावळवाच्या पाया सारखी ) A अशी खा. ( ग्र. ) काकपत्र. २ हिरा या रत्नांत तीन मोठे काळे छाटे अस- त्याची कवर्ची

झुलपें; लहान मुलाच्या पहिल्या हजामतीच्या वेळी दोन्हीं कानांवर हीं भ्रुलपे ठेवतात. व मोठेपणीं तीं काइन टाकतात. परंतु काहीं लोक ( विशेषतः लब्करांतील मराठे) ती नेहमी ठेवतात. [सं. काक+पक्ष= पंख ) ॰फळ-फळी-स्नी. एक वनस्पति. -न. तिचै फळ. हीच काकमारी नांवाची वनस्पती असावी असे कांहींचे मत आहे. • बिल-बळ-ळी-पुन्नीन. (कों. गो.) वैश्वदेव व बलिइरण होऊन उरलेला भात घराबाहेर कावळ्याला टाकतात तो: कागवळ. अगरी-काकफळी पहा. •मुखी-वि. सगळा एकरंगी पण तोंड काळसर असलेला (घोडा). • मैथून - न. कावळी - कावळा यांचा रतिप्रसंग. मैथुन. हे पाहिल्यास लवकर मरण येते अशी समजूत असल्याने ते पाहणारा आपल्या मृत्युची खोटीच बातमी पाठविसो. सह 'काकमेथुन पहानें सहा महिन्यांत मसणांत जानें. ' भैथनशांति-स्त्री. काकमैथुन पाहिले असतां पाप किंवा अनिष्ट निरसनाथ करावयाची शांति. ॰ यख-१ ज्यामध्ये पीठ किंवा सरवांश नसतो असा पोंचट यव; पोल; फोलकट; धान्याचे वांझे कणीस. ३ तणधान्य. ' षंढतिळ वर्भमयमृग काकयव जसे तसेचि फटकळ गे। ' –मोसभा ७.९. [तुल० फा. काक=कौंडा] ०३ख−१ कावळयाचे ओरडणे; कावकाव. 'दिवसां काकरवाते भीते रात्री तरूनि जाय नदी ।' २ ( ल. ) निंदकांची व्यर्थ निंदा. 'ज्यास आपली योग्यता यथार्थ भासत असेल त्याने ..... कर्णकट काकरवाची अगदीं पर्वा करूं नये. ' -नि. व्यंध्या-की. एकदां प्रसूत होऊन पुन्हां जी प्रसूत होत नाहीं अशी स्त्री, मादी. ्डांका-स्त्री. कावळा ज्याप्रमाणे साशंकपण बसतो तसा साशंक-पणा: भीति; शंका. 'संकोचें अंग खाणें अमुखद बसणें काक-शंकाप्रमाणे। '-किस ८३. ॰सावळा-वि. काळा: काळधा॰ सावळ्या रंगाचा. •स्नान-न. (कावळ्याप्रमाणे ) घाईघाईने. अर्धवट केलेलें स्नान, अंघोळ; मुसळस्नान पहा. ० इपर्श-५. मृताच्या दहाव्या दिवशीं मृतास यावयाच्या पिंडाला काव-ळचानें शिवणे. हा पिंड तयार असतां त्याला कावळा शिवला नाहीं तर मृताच्या आप्तापैकीं कोणी तरी त्यावेळीं मृताच्या इच्छा पूर्ण करण्याचे वचन देतो व त्यानंतर पिंडाला कावळा स्पर्श करतो. [सं.] •स्वर-प. १ कावळपाची ओरब: काव-काव. २ ( ल. ) कणैकठोर स्वर्.

काक-पु. (माण.) फांदी फुटण्याचा सोधा; काख. [सं. कक्षा]

काक, कॉक—पु. तोटी; नळाची चावी. -शिल्पवि १२८. [ई.]

कांकेड् — की. १ कवच असलेला एक प्रकारचा मासा. ३ त्याची कवचे काककट्या-पु. काकाकुवा. काकाकट्या पहा.

काकट-ड-वि. अटळ; स्थिर; मजबूत बांध्याचे.

कांकटणी-डणी--स्री. (गो.) तिरपीट; अडखळण्याची स्थिति.

काकड--स्त्री. थंडीने भरणारी हुडहुडी. (कि॰ भरणें) [काकडणे]

कां रुड--न. १ कांकडाचा वृक्ष. हा मोठा असून याची पाने साधारण मोठीं व लांबट असतात. कांकड हैं फळ आवळयाएवढे तवसें; खिरा. कांकडीचा वेल असतो. खिरा, कांकडी, वाळ्क, दिसतें, परंत त्यांत भावळ्यासारखी मोठी आठी नसते. याचे लोणचें चांगलें होतें. -बगु २.२४. -शे ९.२६४. [ सं. कर्कटक ]

कांकड--पु. १ (काव्य) खडा; कंकर; २ कुचर; चाड -वि. (राजा.) पुरतेपणीं न शिजलेला, कच्चा (भात, चाड); कडधान्यांतील जे दाणे भिजत किंवा शिजत नाहींत व कठिण राहतात ते 'सगळें शिजवितां अवघड। काकड करिती कड-कड़ । समभावें भरडी दढ । होतील गोड परिपार्के । '-एरुस्व १८.४९. 'ते अपकचि राहे प्राप्ती । जेवीं कांकड जाती मुगाची।' -एमा २४.४१९. [सं. कर्कर; प्रा. कक्कर; म. कंकर]

काकडआरती:--स्री. पहाटेच्या वेळी काकडा पेटवृत ह्याने देवाला करावयाची आरती. 'काकडआरती परमात्म्या श्री रघुपती।'-पावि २६०. [काकडा+आरती]

काकडकुडा--वि. थंडीने काकडलेला, वुडकुडलेला, ताठर-हेला. [काकडणे+कुइकुडणे ]

काकडर्णे--भिक्त. थंडीने गारटणें; कळा येउन अवटरणें, संदुचित होणे (हात, पाय, इ०). 'काकडले वेसली दातखिळी।' -दावि ६६. ' आणि हिमाच्या वर्षावानें काकडलेली ऐशी।' ⊷केक ४. [ध्व. कड़ी

काकडर्शिगी---स्री. एक औषधी वनस्पति. हिरड्याच्या पानांच्या देठांशी रस जमून तेथें फोडासारखी प्रंथी बनते ती शग हिचा रंग काळसर असून आकार खेंकडाच्या आकड्याप्रमाणे किंवा बोकडाच्या शिगाप्रमाणे असतो. म्हणून हीस हैं नांव पडलें. बाळंतपणांत किंवा लहान मुलांच्या रोगावर ही औषधीआहे. -शे ११.११७. [सं. कर्केटशंगी; हिं काकडसिंगी; बं. काकडा=खेकडा ]

काकडा-- पु. १ (को.) पुरतें पिकलें नसलेलें भात पीक वगैरे. कोंवळॅ, कृच्चे फळ ( पेरु हु० ); ( गो. ) काकाडो. -वि. लहान, व रसभरित, हिरवा व रसाळ. जारस पहा.

का(कां)कडा-पु. १ कापडाच्या चिंधीची क्ळलेली बात. 'त्रिगुण काकडा द्वेतघुते तिबिला।' -दावि २६०. २

गुंडाळी-दोरी. ५ ( ल. ) चामड्याच्या चाबकाचे टोंक: चाब-काच्या वाद्या प्रत्येकी. ६ वादीन मारलेला फटकारा, तडाखा. ৩ (ल.) लांब आंकडा ( चिच वगैरेंचा ). ८ (खान. ल.) विचवाची बळलेली नांगी.

काकडा-डो--पुनी. अतिशय थंडी; अंग गारठविणारी थंडी. (कि० भरणें)

कांकडी -- खी. १ एक प्रकारचा वेल व त्यास येणारें फळ. तवसे इ० फर्जे एकाच जातीची आहेत. कांकडीत साधी, सात पानी, टरकांकडी, तबसें व नारंगी अशा जाती आहेत. काकडीची भाजी, कोशिबीर, सांडगे, लोगचें, कायरस इत्यादि पदार्थ करतात. पांढऱ्या काकडीला राजकाकडी असे म्हणतात. ती पडवळासारखी लांव असते. काकडी मुत्रकारक, यंड, रुक्ष व रक्तियस आणि मूत्र-कृच्छ्र यांची नाशक आहे. -वगु २.२५. पिकलेली काकडी पिस-कारक व कफवात नाशकारक आहे. -योर १.४३. 'जन्मकाळची कांकडी। मक्षिताहे। '-दा ३.१.९. महु कोल्हा काकडीस राजी. २ लहान भोपळा, कोहळा. [सं. कर्कटी; प्रा. हि. पं. क्किडी: सिं. क्किडी ]

कां कडें -- न. (कों.) कोवळं शहाळें; अडसर. काकण-पु. (कु.) गरुड पक्षी. [सं. कंक=श्येन !]

कांकण-णी-नश्री. कंकण; १ बांगडी; पाटली; बायकांच्या हातांतील सोन्याचा एक दागिना; कंगणी; मनगटाचे भूषण, अलंकार. 'घोंसाळा कांकणाचा हातीं । नारीं सर्वे घालितांती । र - शिशु ५९०. 'कां नाटितां कांकण । सोनेंचि तें।' - शा १४. ३७८. [ सं. कंकण ] म्ह० हातच्या कांकणास आरसा कशाला ? ॰ **घालणे-भर**णे-हातांत बांगड्या भरणे. (ल.) बायकी, भागू-बाई, भ्याड पुरुषास लावतात. 'कांकणे आम्हासम हातीं। भरलेली कां हो होती। '-संप्रामगीतें ४२. •फोडरणें-( गो. ) १ वैधव्य आणणें. २ कडक शिक्षा करणें. • वाढणें-वाढ-विर्ण-(बायकी) बांगडया पिचणे, फुटणे, (कांक्रण हा सोभाग्या-लंकार असल्याने त्यास फुटणे न म्हणतां उल्ट बाढणे, बाढविणे असा प्रयोग करितात. उ० कुंकु बाढविण-बाढणे. इ०). •कार-पु. (गो.) बांगडी कासार; बांगडीबाला. कांकणबाला पहा. oकोर-न. (ना.) बांगडीचा तुकड़ा. oघोण-सी.(गो.) गोम; घोण. ०भर, दोन काकर्णे-थोडे अधिक, जास्त; दोन वस्तृंची तुलना करतांना एकीचे दुसरीवर किंचित आधिक्य दास्त-विण्यासार्थी योजितात. 'त्यापेक्षां हा कांकणभर जास्त होईल, ' दिञ्याची वात. ३ काठीला चिरगूट गुंबायून त्यावर तेल ओतून ' पुरुषाइतकीच किंवा कांकणभर जास्तच बुद्धिमत्ता असून किंद्रवेक . ब्रेटविलेली महाल. 'स्थ्माहि रविकराहुनि बहुत तमा काय शतकें भामही विचार करावयाचें सोहन दिलें. । -विविधक्का कांकडा खातो ।'-मोभीष्म ५.६. ४ कापडाची वारीक (खास अंक ૧९२८) २ (साम्रा.) अरुपप्रमाण: /कांकणभराने - न्याने अर्घीहि करें आढळतात. • वाला-प्र. बांगडया भर-णारा; कासार. ' कांकणवाले फुलारी कासार।' -दावि ४८८. काकणता, कांकणा -प्र. १ (सोनारी) गोठ, पाटली, आंगठी, वाकी, किंवा नासारख्या दागिन्यास गोल आकार देण्यासाठी केलेला खंडा, निसुळता लाकडी टोकळा; वेशसूख; बरताणा; काकता. २ (दे.) चौंगा; पांच अंगुळ दंदी; हाताची दंदी. [कंकण]

काँ कणा — पु. (गो.) श्वांची एक जात. [कोंकण] काकणी — (गो.) अर्थे कणीस.

काकणी ताफता-- पुतापता, ताफता नांवाच्या कापडाचा एक प्रकार.

काकणी पाग—न. (कों.) मासे पकडण्याचे एक प्रकारचे जाळे. [कांकण+पाग]

काकणेज-न. रेणुका; रेणुकबीज. एक सुगंधी औषधी द्रव्य. -मुंब्या १९०, १६५.

काकता-काकणता पहा.

कांकधाळ-न. (कु.) कडेवरचें मूल; कुकुबाळ.

काकंबी--- जी. काकवीं; चिकी; राव. [दे. कक्कव. का. ] काकम, काके---जी. (गो.) काकवी.

काकय-जी. (गो.) कावीळ.

काकर—ु (पिजारी) कापूस पिजण्याच्या कमानीस आशंका धरणे [सं. कांक्षा] असळेल्या पंख्याच्या कहेवरील पट्टी

काकर — की. ? (भाकरीचा खेळ.) नदीतील, तलावांतील पाण्याच्या पृष्ठभागावर खापरी अथवा चपटा दगड जोरानें पाण्याला लागून मारला असतां होणाऱ्या उता प्रत्येकी. २ भोंबरा जिमनीवर टाकला असतां त्याचे होणारे पहिले एक दोन फेरे (हे हळू होतात).

कांकर-पु. (हि.) खडा. कंकर, पहा.

का-कांकर—पु. १ कातडणाची वादी; ढोल, तबला यांची वादी, ओढण; कंकर पहा. २ (राजा.) शरीरावर नखानें बोचकरल्यामुळें होणारा ओरखडा; ओरबाडा; खरचटल्याची खुण. ३ ज्याला छातीच्या बरगडणा जुळलेल्या असतात तो कण्यामुद्धी गठीचा भाग. 'बरगडणा, मान, काकर वगैरे भागांतल मांस बं हाडें यखनीच्या चांगली उपयोगी पडतात. —गृशि २.१३.

कांकरणें — अकि. चाचरणें; कां कूं करणें; डळमळणें; हो ना करणें.; दिरंगाई करणें. [कांकूं करणें ]

कांकरणें—अकि. (व.) मिटणें; लागणें. 'सगळया रात्रींत डोळा कांकरला नाहीं. '

का(कां)करता—िव. किवि. तिरकस, कसरता; वळलेला; तिरपा; बाजूबर कललेला. ॰घेंणें-िक. माधार घेणे; मागें पाय काढणें; निसटणें.

काकरी — ली. नांगराची एक फेरी, वळसा. (कि० घेणें). काकरी — ली. (ब.) चिता; काळजी; दुमणें. 'एक सारखीं आमच्या मार्गे काकरी असे. '

काकरी—स्त्री. (ग्रु.) वारीक खडी; दगडाच्या बारीक चिपा, 'रेती अथवा काकरी टाकून आगा साफ करावी.' -स्वारी नियम (बडोर्दे) ११५. [ककर]

कांकरी — की. कातलेलें रेशीम, त्याचे गुंडे, गुंडाळें, लड, कुकडें; कंकरी.

काकरोळ — पु. एक पक्षी; 'ढोंक, कबूतर, पुरखाब, काक-रोळ हे जसे जमीनीवरचे पक्षी ' ... - मृश्चि २.१०.

काकलक—न. कंटमणि; नरडा; कंटनाळाचा पुढे आलेला मुख्य भाग. [सं.]

काकलूत-कांकळूत पहा.

काकवी — ली. १ उंसाच्या रसावा कच्च्या कहाचा पातळ रांघा. २ आटवून थोडासा घट झालेला उंसाचा रस मडक्यांत भक्त तीं मडकीं घडवंचीवर पालशें ठेविल्यावर त्यां न गळ्न पडणारा रस. 'भिजनि म्हणतील कां जिश सुभा तशी काकवी।' -केकां १०९. [दे. कक्कय; का. काकवी]

काकसावर्णे—अकि. (कुण.) शंका चेणें; अंदेशा धरणें; आशंका धरणें. [सं. कांक्षा]

काकसासू-सासरा—क्षीपु. (तंजा.) नव-याची श्रात; तिचा नवरा. [काका=श्रात]

काकळूत, काकळूत मामळूत—ली. १ दया करण्यावहल परोपरीची विनवणी; कळवळा उत्पन्न करण्यासाठी गयावयां कहन प्राथेना, विनंति करणें, कहणा भाकणें. (कि० करणें). २ कहणा; स्या; अनुकंपा; कळवळा. (कि० वेणे; करणें). 'देवाला भक्ताची काकळ्त आले.' 'वा गडवानों, तुमची मला काकळ्त वाटत्ये.' -वाळ १.७०.८०. ३ दयेमुळं अपराधाची उपेक्षा करण्याची बुद्धि. [सं. काकिल=मंगुळ, बारीक, मृदु; तुळ. का. कक्कलो= भ्रम, दया, काकळ्त ] काकळुतीस येणे—अंतःकरणाळा पाझर फुटविण्यासारक्या रीतीनें गयावयां करणें. काकुळती करणें- १ दया येणें; विनवणीनें हरयाळा दव येणें, २ अति दीनवाण्यारीतीनें, पदर परहत, कळवळयानें मागणें. काकुळतां करणें, काकुळती येणें—(राजा.) दया भाकणें; दव येईपर्यंत विनवणी करणें. काकळुत वाणा—णी—वि. दीनवाणा; रडवा (स्वर, व्वनि, वाणी).

का का — उद्रा. कावळयांची कावकाव. काव पहा. 'स्वज्ञाति श्रेष्ठाचे गतितांडव पाहतांचि काकांची। हथेमरे नम मरिलें का का का का अहा। स्वहाकांची। '—मोकर्ण २८.४१. [ध्व.]

**E43** 

काका—प. १ बुलता; वाषाचा भाक. २ एकादा आप-स्याहृत वडील पुरुष यांसहि म्हणतात. व्यावहारिक नांव पहा. 'त्याचा काका दुसरा '=त्याच्यासारखा दुसरा कोणी. ' [ हि. काका; दे. का. ककक; सि. काको; तुल० फा. काका=चडील भाक ] श्यामा—कोणी तरी नातेवाईक; श्रास; संबंधी. श्यामा कर्णो—मनधरणी करणें.

काका-सी. ( क. ) आतः आत्याबाईः काकीस.

कांका—पु. (कों.) नारळाच्या सावळीचा (झावळीचा) अप्रभाग; माडावर ज्या दांडयाला फुलें व फळें (नारळ) येतात तो दांडा; पोय. याला अनेक फटि फुटलेले असतात. 'कांक्याचे अळवण चांगलें होतें. '

काकाकस्या, काकातू—प्र. काकाकुन्या; एक प्रकारचा पोपट. [हिं. काकातूआ; मलाया. काकातुआ; ई. कॉकातू; काका+हिं. कीवा]

काकाडो—पु. (गो.) लहान व कच्चें फळ; काकडा. कांकाण, काकाण्णो—न. (कु. गो.) बांगडी; कंकण, पहा. [सं. कंकण; म. कांकण]

कांकारडा-डो-वि. (कु.) अपक्व; कच्चा; हिरवा; काकाडो; कांकिडो. विशेषतः काजूला म्हणतात.

कां कांचर्चे—िक. (गो.) कोंबडवाचें ओरडणें. [ध्व. गो. काँ=कोंबडवाचें ओरडणें; कोकल्लेंग; तुल० ई. कॉक]

कांकाळगें — कि. (कृ.) कचरणें; डगमगणें. कांकरणें पहा. कांकाक्षिगोलकम्याय — प्र. (कांवळपाच्या दोन डोळ्यांन एकच बुबुळ असून तें तो प्रसंगाप्रमाणें एकांतून दुसऱ्यांत फिर- बितो अशी लोकसमजूत आहे त्यावरून हा न्याय). एकच शब्द अनेक अर्थानीं योजणें. एका शब्दाचे दोन किया अनेक अर्थ संभवत असल्यास किया एकाच वस्तूचा दोन किया अनेक कार्मी उपयोग होत असल्यास त्याच्या स्पष्टीकरणार्थ हा न्याय लावतात.

काकिणी—की. १ वीस कबडपांचे वजन; एक दसडी. 'काकिणी म्हणजे वीस कबडी।' -एसा. २३.३५४. २ एक कवडी. १ एका दंडाचा (काठीचा) चौथा भाग; एक हात (कोपरापा-स्न सधल्या बोटाक्या (ट्रांकापरेत). [सं. काकिणी, काकिणिका

काकिता—की. (संगीत) गातांना कावळघासारस्वा निध-णारा आवाज.

काकी — स्री. काकः; चुलती; काकाची वायको. काका पहा. [का. किकः; फा. हिं. काकी=मावशी]

काकी, कांकी-की. एक प्रकारची रानांतील पालेमाजी. काकी, कांकी-की. काक्वी पहा.

कां कीं—उम. (कां=काय+कीं=असें; कां? असे जर विचा- किया नाहीं द हलें तर त्यांचे कारण असें ) कारण कीं; सबव; म्हणून; कां तरं. | भाषण [ध्व. ]

'पोरास व्यानपणापासून शिक्षेत ठेवावें को की, बोरपणी शिक्षा लागत नाहीं.' 'नवीन सराठी अंथ वाचावे, को की नवीन शब्दांच्या भाषापदतीचें अवलोकन करावें.' -विवि ८.८.१४२. [सं. कि कि]

कांकीड—वि. (कों.) सडपातळ बांध्याचा; बारीक; पातळ; किडकिडीत. [अर. काक्=बाळका, सडपातळ]

का कीस — जी. (कों. कुण. ) भात्या; भापल्याहुन वडील भशा स्त्रीला सन्मानाथी म्हणतात. काका पहा.

काकु--की. एक प्रकारचा अलंकार; यांत प्रश्नार्थक किया इसन्या स्वरानें शब्दार्थांच्या अर्थाद्दून उलट अर्थ घनित होतो; स्वरभेर्देक्कन विरुद्धार्थ कल्पनाबोधक जो वाक्याचा औल तो. 'मी काय तुर्सी भाषण समजत नाहीं ? परंतु काय ककं उपाय नाहीं ?' (यांत भाषणें समजतों असा अर्थ होतों). 'तो काय मुखें माहे ?' 'हें होणार नाहीं ?' (म्हणजे हें खात्रीनें होईल.) [सं.]

काकुळता-काकुळपण--कीन. काकद्भत पहा. 'तर त्यास काकुळपणे सांगून पहावें '-भाव १३३.

काकुळती-ळत-ळती--की. याचना, कींब इ०; काकळ्त पहा. 'भही देहो पार्थिव कीर जाये। ययाची काकुळती कवणा आहे।'-झा १९.३६७. 'भाठवण तुम्हीं यावी पाडुरंगा। कींब मान्नी सांगा काकुळती।'-सुगा २२०७. [का. कक्कलते] ०स्त्र येणें-जाणें-करणें-करणा भाकणें. 'किती देवा येखं तुम्हां काकुळती। काय या संचितीं लिहिलें माह्या।'कोठें विशेषणाथीहि योजतात. 'भाणका मी कोण्हा जालं काकुळती। कोण कामा येती अंतकाळीं।'

काकुलयंत-वि. (गो.) दयाई स्वभावाचा.

कांकुळा—पु. मुलाची डोई करतीना टालुक्स के केंस टेव-तात ते; चौळ. (कि॰ टेवर्ण). [सं. काक+कहा !]

काकु-सी. चुल्ली; काकी पहा.

कां हूँ, कांकूं — किवि. १ अनमान, अळंटळं, टंगळमंगळ करीत. 'मी बोलतों या विषयीं स्पष्ट काय तें सांगा, कांकूं करीत वसं नका.' — की. २ टंगळमंगळ; धरसोड; अळंटळं; कुचराई; कुरकुर. (कि० करणें). सारें एकपंचमांश आयुष्य देखील लोकहिताकडे रेण्यांत लोकांनी कांकूं करावी ना ?' — टि ४.१४८. 'आस्दी कितीहि कांकूं केंलें तरी विद्याप्रसार हा होत जाणास्त.' — आगरकर. २ कम्हणें (ताप बरोरमच्यें); ह्यु व अस्पष्ट शब्द करणें (मार बसला असतां). (कि० करणें; म्हणणें) — न. होय किवा नाहीं याविषयीं अनिश्वय; एकमत नसणें; समयविष भाषण [ध्व.]

काकूस--बी. काकी; बुळती; काकीस पहा.

कांकुस-पु. (गो.) हगणवटी; शौज्यास वसण्याची वागा.

कांकोरा—यु. (प्रां.) ओरखडा; बोचकारा. कांकर पहा. काकोली—की. एक ज्वरनाशक व कफनाशक वनस्पति; क्षोलिका; बायवाली. सि.]

काकोळ-पु. १ बॉबकावळा. २ एक प्रकारचे विष. ३ (गो.) कावळा. ४ (गो.) काकवळी. [सं. काकोल]

कांक्रीट-न. चुना, बाळ्, सिमीट, इगड; गोटे यांचे एकत्र केलेले मिश्रण; बांधकामांत याचा उपयोग करतात. [ई. कॉकीट]

काक थे—पु. एक अलंकार; यांत प्रश्नायेक किंवा दुसऱ्या स्वराने शब्दाच्या बाच्यार्थाहुन उलट अथे घ्वनित होतो. काकु पडा.

कारत, कांख--की. १ खांचाखालील हात व बरगडी यांमधील खोलगढ जागा; बगल; खांक, 'काखेशी मेल घेकनि देखा। कॅसे नृत्य करील पिपीलिका।' -रावि १.२२. म्ह० ' कार्खेत कळसा, गांवास बळसा.' 'कार्खेत धाकटें महारवाडा शोधी.' २ तंतु; ताणा; पागोरा (कारण हा देंठाच्या काखेतून फुटतो म्हणून ). (कि॰ फुटणें ). [ सं. कक्षा; प्रा. कक्ख; हि. कांख; गु. वं. उ. काख; सीगन कख ] काखा वर करणे-वगलेत कांहीं नाहीं हैं दाखविण्यासाठीं दोन्ही हात वर करणें; दिवाळखोरी प्रसिद्ध करणें; आपण खंक बनलों असे सांगणें; नंगा बनणें. काखा खाजि खिणे-आनंद प्रदर्शक बेद्या करणे; आनंदाचे भरांत दंड बगलेवर मारणे; टिऱ्या पिटणें. कार्खेतला काढून बाजारांत मांडणें-स्वक्पोलकल्पित गोष्ट बरीच आहे म्हणून भर चारचीवांपुढें मांडणें, सांगणें. काखेस मारण-१ एखाबाला भाश्रय देणे, भापलासा म्हणणे. २ कांहीं पदार्थ घेऊन पत्र काढणे, किंवा एखादी वस्तु उपद्वन पोबारा करणें. • बि(भि)लाई-बिल्ली-स्नी.कार्सेत होणारी एक गाठ;वगलबिल्ली; कासमांजरी पहा. श्रीवरा-पु. घोड्याच्या पुढील दोन पायां पैकीं कोणत्याहि एका पायाच्या जांचेत असणारा केंसाचा भींबरा: हा अशुभकारक समजेतात. •मांजरी-सी, काखेंतील गळुं; बग-लैतील पुरक्करी; बाहु, बरगडवा, खांदे व काखा या ठिकाणीं पित्तप्रकोपामुळे वेदनायुक्त व काळ्या फोडांनी व्यापलेली अशी होणारी एक गांठ. —योर २.४२५. हिला लोणी लावून ते मांत्रराकद्वन चाटविलें म्हणजे ही बरी होते अशी समग्रत आहे. **्वाळ-(5.)** चोळीला **काखें**त लावण्याची पर्टी; लाग. •साचला-बि. (बाटेने जाणाऱ्या किंदा जावयास निवालेल्या प्रवाशाप्रमाणे कार्खेत सावलें म्हणजे चिरगृट घेतलेला) आळशी; उदासीन; (बालु कामधंयाविषयीं) काळजी, भास्या, किंवा संबंध न दासविणारा. (निष्काळजी चाकर, मुलगा किंवा एखादा संस्थेच्या समासदासा हा शरूर निदाव्यंत्रक्रतेने लावतात. )

कांखर--- प्र. (राजा.) ओरखडा; बोचकारा. कांकर पहा. काखबी---की. (राजा.) कांकवी पहा.

काखा-9. ताणा; तंत्र, काख अर्थ २ पहा.

काखां—पु. १. (कों.) शाहार्च बाळकेले खोड किंवा धान्यांचे ताट; खुंट. २ ( ल. ) किडकिडीत सागृस [अर. काक्?] काखाटण्ये— अकि. काखा वर करणें पहा. [ काख ]

कास्ताटणें, कास्ताळणें--अिंक. कास्त्रेस मारणे पहा. [कास ]

काखाटी-काखोटी-की. ('ब्याप.) काख; बगल; बगल लंत एखादी बस्तु चेतली किंवा चेतन पळवली तर विशेषतः योज-तात. 'काखाटीस ओर्से माहन चालला.' 'त्याने ह्याचा कज्जा काखोटीस मारला.' [काख]

काखावर्त- पु. काखभीवरा पहा. -अधप १.२४.

कार्खाविणे—अित. काखेस भारणे; कास्ताटणे पहा.

काखाळा-ज्या—वि. (प्रां.) एखादी बस्तु उपदन पळ-विण्याला टपून बसलेला; उत्तरया; लोभी; भापत्या पोळीवर तृप ओढणारा. ओढाळ जनावरालाहि म्हणतात.[काख+भाळुच् प्रत्यय] काखाळी—की. विनाकारण अतिहाय कांगावा करणारी स्त्री.

काखी—वि. हाळा-तांबुस असा रंग. खाकी पहा. [काषाय-काखाइ-काखी. -भाअ १८३२.]

काग—पु. कावळा. 'विषयवासना घरूनि योर । बाह्य मिर-विती भावार । जेवीं कागांचा शौचाचार । विष्ठातत्पर मानसीं। ' -एमा ९.३५६. 'भाज कागे काग बोलतो घरावरी । हाच शकुन साच पति येत भसे घरीं। ' -होला १३०. 'ते काय गुण लागती येरा । कागा न शोभे पिंजरा।' -तुगा २८६२. म्ह० शंभर वर्षे कागा हजार वर्षे नागा [सं. काक; प्रा. काभ, सि. कांगु; हि. कोवा; हि. पं. गु. वं. काग ] ्टाळीम्याय-काकतालीय-न्याय पहा. 'पावलों हा वेह कागडाळी न्याय। न घडे उपायें वर्षे आलें।' -तुगा १६१६.

कांग—पु. एक धान्य; वरीतील एक प्रकार. परंतु वरीत व यांत फरक पुष्कळ बाहे. वरीवरील साल पातळ व रंग पिंवळा असतो परंतु कांगाचें साल जाड असून तांबुस, पिवळें, काळसर अशा तीन-चार रंगाचें असतें. कांगाचा भात, पेज, लाह्या, भाकरी इ॰ करितात. कांगाचें रोप दोन-अडीच द्वात उंच दोजन त्यास जें कणीस येतें तें बाजरीच्या कणसाप्रमाणें लांब व बारीक असतें. राळा. —शे ९.२८९. [सं. कंग्रु]

कांगची-सी. कांगुणी पहा.

कांगच पो—सी. (कु.) कांगण्या, कांजिण्या रोग. कांगज — (हि.) कांगद पहा. कांगज्ञ-पत्र. -रा १३.९३. कागडा-- पु. एक फुलकाड, -वागेची माहिती ९३. | कागदी - वि. १ कागदाचा; कागदासंबंधीं; कागदापासून हशीसारखी चंचल दृष्टि असलेला; धूर्त; दक्ष; कावेबाज; हुपार. वारीक; निजीव; निवेळ; किरकोळ बांध्याचा, हाडाचा. ३ (ल.) ं तो मोठा कागडा भाहे. ' [हि. कागडा=कावळा: गु. कागडो= पातळ व नाजूक सालीचा (आंबा, लिबू, वगैरे फळ, बांबू) ध कावळा; भि. कागहो ] •खाऊ-पु. ( उप. ) पार्शी लोक.

अधिपति. निर्ऋति ही मृत्युदेवता आहे व कागडा (कावळा) मृत्यु सूचक पक्षी आहे. तेव्हां कागडा व नैकीत्य यांचा असा संबंध सामानाचा दुकानदार. [अर. कावझ ] •घोडे नाचविण-१ भसावा.

कांगणी--- खी. कांग्रणी पहा.

कांगणेल-न. कांगणीचें तेल. [कांगणी+तेल]

तयार कदन त्यापासून लिहिण्यासाठी केलेला पदार्थ-पत्र. हिंदु- त्यावह्नन). 'कोणतीही नवीन घटना करावयाची जवाबदारी व स्थानांत भवर, मुंज बगैरे गवतापासन कागद करितात. कृती- अधिकार सर्व इंग्रज मंत्रिमंडळाकडेच असल्याने आयरिश लोकांना साठी हाको. (क.) २२२ पहा. कागदापूर्वी मूर्जपत्र, ताडपत्र, संघटनेचे कागदी घोडे नाचवृत तरी काय उपयोग? -आयर्लदचा पापीरस ( ईजिप्तम बील एका झाडाची साल ), अगरूची साल, इतिहास. • आंधा-पु. पातळ सालीचा आंबा हा चवीस उत्कृष्ट बांबची पटी, चर्मपत्र, कमळाची पाने यांचा उपयोग छेखनाकडे अवतो. • इमारत-स्री. कमजोर इमारत. • खब्तर-न. दुधा-करीत. २ पत्र; चिट्ठी; ज्यावर कांहीं लिहिलें आहे असा कोण- सारख्या पांड-या रंगाचा पारवा. -मराठी ४ थें पु. ६० (१८०३) ताहि कागद, खर्डा. ३ दस्तैवज; रजिष्टर पत्र; खत. 'अहो कागद गोळीबार-प. लेखी विरोध; लेखी मारामारीची उत्तर-प्रत्यु-क्रुक्तन घ्या. '४ वचनचिट्ठी. [अर. काबङ्गः, फा. कागदः, गु. तरें; कागदावर कोरडी वाटाघाट करणें. 'बुक कमिटी क्रमिक कागळ; ते. कागितम् ] •कापणे-कागदाच्या जाळ्या, चित्रं पुस्तकांत ढवळाढवळ कहं लागतांच डॉक्टर भालचंद्र यांचे दवा-वगैरे तयार करणे; हस्तब्यवसायाचा एक प्रकार. -अध्यापन खान्यांत कांहीं शहाण्यानी जमून नुमता कागदी गोळीबार छक लिहिलें सेपन कागदावर खर्डे लिहिण्यास सरवात करणें; मळा- स्त्रीजात; पोकळ वेळू. याच्या उलट भरींव चिवा. ॰ **जवान** -क्षरापुढें प्रगति होगे. -दावर बसविणे-घालणे-खर्डे लिहि- ज्वान-प. अशक्त, किडकिडीत काठीचा मनुष्य; काडीपेलवान; ण्यास प्रारंभ करविणे; खंडे लिहिण्यास शिकविणे. •िभक्त- लेचापेचा माणूप. •िनबू-लिबू-न. लहान व पातळ सालीचे लिब्रे. विर्ण-(छाप.) छापण्यासाठी जे कागद घेतात ते प्रथम भिजवावे हें आंबट, वातनाशक, अभिरीपक व हलके असते. व्यदाम-प. लागतात. दहा किया बारा कागद घेऊन त्यांवर पाणी शिपडतात. पातळ सालीचा बदाम. ०वांगे-न. एक प्रकारचें पातळ सालीचें मोठ्या छापखान्यांतून प्रत्येक भिजलेल्या दस्त्याखाली एक एक वांगे. 'सारा केशरी भात! कागदी वांगी भात! -स्त्रीगीत ६७. पाणी शिपहुन तयार झाल्यावर त्यांच्यावर दहपण ठेवतान म्हण जे पहा. कागद नरम होतो. -मुद्रणदर्पण ७८. अम्ब्राखणी-पत्र देण: चिठी पाठविणें. 'शहराबाहेर मुक्काम करुनि कागद भेटविला। द्वारा. २ पत्रांत; चिठींत; पत्रोपत्रीं; लिहिण्यांत. [कागद+पत्र] ंगोष्ट लावितां तिशीं पतीचा हुकूम आठविला।' –पला ८८. िकुटारी-कुट्या-पु. कागद करणारा; विध्या किंवा रही कागद कुटून त्यांचे कागद तयार करणारी एक जात. [ कागद+ कुटण ] -दाचा घोडा-प. कबुलीपत्र (कर्ज इ० ने); कर्जरोखा; कांघर घाई मचिततो. ' दस्त. (कि कहन देण). • एम-न. (व्यापक) कागदपत्र; चिट्ट्याचपाट्याः सनदः रोखाः पत्रव्यवहारः [कागद+पत्र] •बहा-पु. सरकारी कामासाठी होणारा कागराचा खर्च. [फा.]

कागडा — प. कावळा (निदान्यंजक). - वि. कावळ्याच्या तयार केलेळा (जाळी, मखर, हवा ६०) २ (ल.) तकलादी; पत्रं नेणारा, पोंहोचविणारा; जासद; दूत; काशीद; हलकारा. -पु. कागडे - (हेट. नाविक) नैर्ऋत्य दिशा; नैर्ऋत्य दिशेचा १ कागद तयार करणारा माणुस; त्याची जात. हे बहुतकहन मुसलमान असतात. २ (गु.) कागदाचा व्यापारी; स्टेशनरी कागदोपत्रीं व्यवहार करण्यांत वेळ खर्च करणें; फक्त कलमबहाहरी दाखविंग. २ (ल.) प्रत्यक्ष अंग मोड्न काम न करितां, कृतिं न करतां, केवळ पत्रोपत्री व्यवहार करणें (दिवाळीत मुर्जे जनाव-कागद्—पु. १ कापूस, चिथ्या, ताग वगैरेपासून रांघा रांचीं कागदी चित्र करून ती दिन्याभौंवती फिरावयास लावितात, १५०. -दावर बसणें-( शाळतील मुलांबहल ) धूळपाटीवरचे करावा. ..... ' -िट ४.४१९. •िचवा -पु. चिवा बांबुतीळ कोरडा दस्ता असा कम ठेवतात. यात्रमाण सर्व कागदांच्या जुडणा व्वेळ-वांबु, कळक. पातळ सालीचा, पोकळ, कागरी चिवा

कागदोपत्री-किवि. १ पत्रह्मपाने; पत्रव्यवहाराने; लेख-

काग (गी)फळ---न.काकफळ; एक वनस्पति.

कागबळ-की. कावबलि पहा.

कांगरघाई---स्ती. (व.) कांबाई; कांगावा. आपलीच

कागली-वि. कागल गांवचा ( रवाबा ).

कांगली-जी. (बे.) एक प्रकारने फळ.

कांगा-न. (गो.) एक लहान मुलांचा (तिकटयांचा) खेळ. काँगाँ-पु. (गो.) शिपल्याच्या वर्गीतील प्राणी.

कांगाई-की. कांघाई पहा.

कागाकक्वा--क्षकाकव्वा पहा.

कांगातांवळ-पु. (गो.) एक डांगरी धान्य; वरीसारख तकार करणारा. [ध्व. ?] एक धान्य: कांग पहा.

कागाबाद्गी-न. एका जातीचे काळ मोती. -वि. कागा-बाशी रंगाचा. -शिल्पवि ५६४. [काक+आबाशाही]

कांगार -- न. ऑस्ट्रेलियांतील एक जनावर; याला लांब शेपूट असर्ते व याचे मागील पाय पुढील पायांपेक्षां मोठे असतात. मारीच्या पोटाला एक पिशवी असते व तींत ती आपलीं पिलें टेवते. [ई.]

कांगाव-वा, कांगावखोर-कांपाव-कांपावखोर पहा 'तिने जो एक रहा संदरीचे पाठींत दिला, त्याने ती पोर कळव ळही, पण तें लक्षांत न घेतां ती आपल्या डोक्याला लागल्या बहुल कांगावा करूं लागली, '-पकोधे.

कांगार्ब--न, कांग्रव पहा.

कागाळ(ळी)खोर---वि. कागाळी करणारा.

कागाळी--स्री. १ गा-हाण; तकार; ओरड ( एखाया-बद्दल). २ विरुद्ध सांगर्गे, कळविणे; चुगली कर्णे; चहाडी (कि॰ करणें) [काग+आळी ?]

काशिनी-की. एका रागिणीचें नांव, राग पहा.

औषधी वनस्पति आणि तिचें फळ; (हि.) मालकांगनी; (सं.) नदा ८.५.४३. ब्रिंक्-चिंब-पुन. एक नेत्ररोग; मोतीविद्य; ज्योतिष्मती. ही झाडे पावसांत उगवतात व दोन हात उंच वाढ ेडोळवांतील बुबुळांत एक काचेप्रमाणे विंदु येतो व त्यासुळे तात. यास लाल व गुजेएवर्ढी फर्के येतात, तीं मुले आवडीने दिसेनासे होते. **्मणी**–पु. काचेचा मणी, स्फटिक; एक प्रकारचें .खातात. याच्या पानांच्या रस्प्रने कागदावर लिहिलेलें हिरच्या रत्न. **ेमिना-**पु. काचेच्या रसानें एखा<del>दें पात्र मढ</del>िवणें, रंगाच्या शाईप्रमाणे दिसतें. [सं. कंग्रणी ].

कागुद-(माण. कुण.) कागद.

कांगु--कांग पहा.

कांगोणेल-न. कांगुणीचें तेल; कांगणेल पहा.

कांद्रोस-की. ? सभा: मंडळी; मंडळ. २ महापरिषद: प्रतिनिधिसभा. ६ हिंदी राष्ट्रीय सभा. हिची स्थापना इ. स १८८५ सालीं डिसेंबरांत मुंबई शहरीं झाली: 'सर्वोनीं मिळ्न २३५७. काँग्रेससारक्या संस्थेने आमच्या मनांत ज्या आशा उत्पन्न केल्या आहेत त्या सफल करण्याच्या उद्योगास हरएक प्रकारे लागले माहिजे. ' - टि २.११. ' नेमस्त पक्षाची निराळी कॉप्रेस व व्यास हव्या खन्या-पण ... त्यांचेपासून त्यास कांच बुसाबा राष्ट्रीय पक्षाची निराळी काँग्रेस हा प्रकार टिळकांना इष्ट बाटत अशासाठी त्या नकोत. ! -असृताचा पुटक्यः (अषा प्रयमाजिका) मम्बता ः' −स्रदे ६२.

कांघाई-घाच, कांघांचे --कीन. ( लहानशी दुखापत अगर थों डेंसें नुकसान झालें असतां तें ) फुगवून सांगणें; उगीच ओरडणें; अन्यायाचा खोटा डांगोरा पिटणें. ( फि॰ करणें ) [ ध्व. ? ] खोर-कांगावा करणाराः उगीकआरडाओरड करणाराः लदकी

काच-पु.स्रो. १ एक कठिण ठिसळ व पारदर्शक असा पदार्थ: भिंग; वाळ्, सोडा, पोटॅश, चुना, अल्युमिना, शिशाचा आक्साइड वगरेपासून काच तयार करतात. हिच्या अनेक जाती असन प्रत्येकीचे गुणधर्म निर्निगळे आहेत. काचेचे बांगडी, आरसे, छायाचित्र घेण्याची काचं वगैरे अनेक पदार्थ करतात. २ स्फटिक; गार ( रत्नासारखा जिचा उपयोग होतो ती ). ३ पोटॅशचा कोणताहि स्फटिकावस्थेतील क्षार. ४ डोळ्यांतला काचर्विदु, ५ (माळवी ) आरसा. [सं. काच ] • मारणें-( चांभारी ) कांचेने घासणे. ॰कमळ-न. एक कमळासारखी आकृति: एका वर्तृळाच्या परिधासध्ये ज्यांचे सध्यविद् आहेत् अशीं वर्तेळे यांत असतात. •कागद्-पु. सामान्यतः लांकृड वंगरे घांसन गुळगळीत करण्यासाठी, अंत्रावर किंवा भांडधावर चढलेला गंज कादण्यासाठी कापरण्यांत येणारा काचेचा. वाळचाः कुर्रदाचा कागदः, पॉलिंश कंपडोः, 'चांदीसोन्याच्या **भांक्यां**स जिल्हई देण्याकरितां हा बापरतात. कागदावर सरसात कांचेची पुड, बाळ, कुरुंदाची पुड वगैरे बसवून हा तथार करतात. • श्रिज्ञ-कला-ली. रंगीवेरंगी काचेच बारीक तुकडे जुळवून केलेली चिंत्र, आकृती. ( इं. ) मोसाईक. व्वंदी-स्त्री. काचेचे तुकडे बसवि-कांग्र( गो )णी-—स्री. १ एक उपधान्य; कांग पहा. २ एक ळेळी जमीन. 'काचबंदि आणी जळ । सारिखेंचि वाटे सकळ .' चित्रं काढणें: सिलिका, मिनियम् व पोटॅश यांच्या मिश्रणा-पासून तयार करतात. (इं.) एनॅम्ल, ०स्ट्रन्थण-न. ( हि. ) कृत्रिम मीठ. • घटी-की. काचेचा तुकडा; भिंग. 'बिलामणी जिया साठीं। देईजे फुकटी काचवटी। ! - बिपू २..१५. ! ज्याने गांठी नाहीं काचवटी । परी संतुष्टता नित्य पोर्टी । ' -एभा १९,५५९. 'तुका म्हणे दिली चितामणीसाठीं । उचित् काचवदी दंडवत । -तुर्गा

काञ्च-पु. सदरा वंगरेच्या गुडीचे घर. काज पहा.

, कांच--प. १ जाचः त्रासः, छळः - चांगस्या गोष्टी सनु-५. २ दुःसः. 'पाणी मीच पादी त्रणुशाली सीच । मजबीण काच मनी बाहे।'-व १४. [काचणें; सं. क्य्=बांधणें; किंवा कांच्= बांघणें ]

कांचकळणं—जिक. ? (कों.) भयाने किया व्यवतेने अडसळत बोलणं; अधैबट, घोंटाळ्याचे भाषण करणं. २ गोंध-ळल्याप्रमाणं, अनिश्चित्वणं कोणतेहि काम करणें. [काच=त्रास+कलन=दोष ?]

काचका---पु. सागरगोटा; मुली खेळण्यासाठीं वापरतात ते स्त्राखी रंगाचे खडे -मुंच्या. १००. गजगा पहा. [ सं. कंटकरंज; ते. कवचकाई; ग्रु. कांकच; म. गजगा ]

कांचका-पु. (कों.) एक मासा.

काचिकरहा—िव. १ (बायकी, कों. ) दडस; कचकचित; भरद कणी लागणारा भसा (भात, भाजी). ३ प्रता न शिजलेला; इंड्ना. 'भाताला पळी देउन जाळ कर नाहींतर तो काच-किरदा होईछ. '[सं. काच]

काचकुय(इ)री, काचकुरी—की. खाज उत्पन्न करणारी एक बनस्पति. कुद्री पहा. 'बागैंत वाढणाऱ्या ... बाचकुद्रीचा मुलाजा करण्यांत कांहीं हंशील आहे काय ? ' -नि १०८३.

काचळली—की. (राजा. बायकी) गुदगुली; कुचकुली (किया व भावना). (कि॰ करणें; होणें).

काचकूच--की. अळंटळं; टंगळमंगळ.

कां(का)चणी—की. १ वर्षण. 'दैवें वायुच्या कलोळीं। परस्परें वेळ्वाळीं। स्वजातिकांचणीं इंगळी। पेटली ते होळी बनाची करी। ' -एमा १३.१८९. २ वर्षणानें पडकेली सांच, बळ, ओरखडा. 'दोरें विरा कापे पिडला कांचणीं। ' -तुगा १३९४. ३ रेडे वंगरेचीं शिंगें कापण्याकरितां तयार केलेली दोरी. ४ काळजी; हुरहुर; चिता. 'ऐसा पिडलों कांचणी। करी खांचा म्हणडिन। ' -तुगा १५०८. ५ गांजणी; जाचणी; इळणुक. ३ नाश; काटणें; छाटणें; 'बुंद नोहे से चितामणी। इठ्यें केली भवकांचणी।' -नव १४.२६. [सं. कांचन=बंधन] इहु०-(ब.) गई बालावा दाटणी वायको बालावी कांचणी.

कांचणी—की. (गृ.) एक प्रकारची चोळी, कांचोळी. [सं. कांचन=कंघन]

का(कां)व्यर्णे— निक. १ वर्षणानं कसी होणें, क्षिजणें. 'तुज जबळि भरयांचा काय सन्मान काचे।' –सारह ६.१०५ ६ (ळ.) क्षिजणें; झडणें; इच होणें; वाळणें. (सृक, तहान, काळजी, तुःच, आजार यांमुळें). ६ मिणें; धाकणें. 'परि झाके हरिवरि करि वर जातां जैविं तेर्वि मट काचे।' –मोकणें ४३.६६.; –यकि. गांजणें; छळणें; त्रास देणें. [सं. कच् किया काच्चांचणें; कांच्यांच्यांचां, म. काच]

कांचनं—न. कंचन. १ सोनें; सुवर्ण, 'एकें लसत्कांचनसम पिवळे । '⊸झा ११.१३५. [सं. कांचु≔प्रकाशणे ]

कांचन — प. १ एक फूल्झाड; कांचनार. हें झाड मोटें बाढतें, पानें आपट्याच्या पानासारखीं असतात. याच्या पांडरा, पिंवळा, तांबडा, अशा तीन जाती आहेत. शेंग चपटी-शिकेकाईसारखी असते. लांकडाचा रंग तांबुस असन तें रंगाच्या उपयोगी पढतें. हें फार चिवट असून झाच्या काट्या कितात. –वगु २.२७. 'कांचन फुल्ले खेत पीत। तेंगें सैन्यांत अति शोभा।'—भारा किल्किया ९.४१. २ डोंगरी टेंभुणी —शे १०.२१४. [सं. कांचनार; गु. कैचनार]

कांचान—पु. गंजिफाच्या खेळांतील एक रंग. -शास्त्रीको. ? चन्कांचनी स्हणून गंजिफांचा एक प्रकार आहे तो हा असावा.

कांचनभट—प्. (शारदा नाटकांतील एक पात्र. यार्ने इन्यलोभाने शारदा नांबाची आपली अल्पवयी मुलगी श्रीमंत पण बरट मनुष्याला देण्याचा वेत केला होता यावरून ल.) इच्याच्या लोभाने म्हाताऱ्याला मुलगी देणारा; अति लोभी माणूस.

**कांचनाम्ल**—न. (शापः) क्रिसेनिक ॲसिड. [ क्रिसीन≕ कांचनीय ]

कांचनार--- पु. डोंगरी टेंभुणी. [सं.]

काचफोड-- प. एक प्रकारचा फोड. यांत पाणी असून हा मोठा असतो. कासेफोड (अप.) [का. कच्च+फोड]

काच्य — वि. (काव्य) भिन्ना; अधीर.काचा अर्थ २ पहा. कांचरणें — कांचणें पहा. 'तिच्या आयुष्याच्या दोरीचा अर्थ-वट कांचरलेला एकेरी पदर तुटला नव्हता. ' –क्षांम ६७.

काचरी—की. १ फळें, फळभाज्या यांचे काप काढून बाळ-वितात ती; फोडी, उसरी. 'ते पाहे होईल काचरी। बाळली जैसी।' -हा १३.५५५. 'वाळजिन काचरी करावी। सांजवेळेची।' -अस् ६ ४८. २ (ल.) म्हाताऱ्या झीचे सुरकुरालेले स्तन. १ (ल.) सुरकुती. [सं. कातरा; प्रा. कज्चरा; सु. काचरी; सिं. कचिरी] •सुपारी—की. खांडकापी सुपारी.

काखरी-कचरा, कचरी पहा. [सं. कच्चैर] काखवर्षे-कि. काचेचा मिना चढविणे.

कांच्या--पु. विन वाग्रांचा कमरेपर्यंतचा अंगरखा; वंडी; कवजा; जाकीट. [सं. कांच्=बांधणें ]

काष्टळ—जी. १ पातळ तुकडा; चीप. २ कातळ; दगडाचा लंबट तुकडा; दगडाची लंबट कपरी. 'दगडांच्या तळाशीं काषळा असूं नवेत. ' —मॅरट १४. —वि. दगडाचे तुकडे, चिपा असलेळी ( जमीन ६० ). ०राम—न. दवडाचे गोटे, चिपा असलेळी क्सीन.

काच्या---वि. १ (काव्य) कव्याः भपकः न शिवरेकाः हिरवा. 'विचार हा काचा कदा नव्हे।'-दावि ७४. ३ (इ.) भित्रा; अवीर; घावरा. 'तेथ भेडांची कदण मातु । कांचया केर ि चोरटे काचे निघाले चोरी । आपलें तेसे पारखे वरीं ।' –तुगा फिटतु।'--ज्ञा १.१३४. ३ अतज्ज्ञ; अर्धवट ज्ञानी. 'ऐसा मार्ग २९३४. २ (ल.) अधीर अज्ञ. 'एथ मन करूनियां काचें।' विवेकाचा। प्राणी जो स्वयं कांचा। स्वास हॅ कळेना।' –दां – इता १२.६३०. 'बुद्धिवीण माणुस कार्चे।' –दा १५.१.१५. ११.८.२४. 'म्हणे अल्पधी तोचि हें बाळ कार्चे । ' -मंराधा ३९. [कञ्चा. ध्व. कच् ]

काचा-पु. (व.) करकोचा; घट्टा. [काच, काचणे]

काचा, कांचा-च्या-- ५. १ वीत-सन्वाबीत रंदीचा व तीन-साहेतीन हात लांब असा कमरेस वांधावयाचा पट्टा, वस्त्र. २ हपडें कांचीबंद आंगणी। '-नामदेव ७८. 'कांचबुंदी कहनी नेसरेल्या घोतराचा, छगडवाचा जो पुढचा ओचा मागे खोंवतात भुई । ' –स्रीगीत ६२. तो. (कि॰ घालणें; खोचणें; मारणें). ३ लंगोटासारखी कुरतीच्या वेळेस नेसावयाची नवारीसारखी घट पट्टी; चड्डी. 'पहिल-वानानें आंत रंगोट घातरेला असून त्यावर काचा घातरेला आहे …' –पहिल्लान व कुस्ती (बडोदें) १ १. [सं. कच्=बांधर्णे; कच्छ] एक पंथ. कांचोळीपंथ पहा. [ सं. कंचुली≕काचोळी; हिं कांचुली] •**घालणे-भिडणें-**9इला सोगा मागॅ खोवणें. •भि**ड**विणे-काचा घट्ट आवळणे; कंबर भिडणे. 'त्यांमाणे मांडचोळणा येऊं नये यासाटीं खारीवर नेहमी राखण ठेवावी लागते. समुद्राचें घाल्पन काचा भिडविलेले ... तीन चाररों मात्रळे हेटकरी लोक पाणी आंत आल्यास खारीची जमीन निरुपयोगी होते. म्हणून चालले आहेत.' - मोचनगड.

काचाकुची--श्री संकोच, काचकूच पहा.

काचाबुल-भूल-वि. (गो.) कावराबावरा. काचा बुळचे-(गो.) कावराबावरा होणे.

**काचार-री, कांचारी —**९. काच तयार करणारे लोक; |-इ १.८४. [काच ] कांसार. –देहु १३२. [सं. काच]

**कान्त्रावर्णे—**अकि. १ आजारामुळें खंगणें; क्षीण होणें; काळ- [ कांचोळी ] जीने किंवा दु:खाने नि:शक्त होणें. २ (काव्य. ) भीतीने माधार घेणें; कचणें; कच खाणें; अडखळणें; कांपणें; धेर्य पुटणें. 'काचा- वारीक कोंडा. [कातळ, काचळ ? ] वला वीर पुढें धसेना। '-वामन, भीष्मप्रतिज्ञा १२. [काच]

कांचाळा, कांचोळ-पु. (कु.) गोणपाटाची, कांबळगाची हात नसलेली बंडी, कांचवा पहा.

काची-प. (हिं.) फळभाजी, फळफळावळ विकणारा; काछी; काचिया. ' नंतर जानूनें काचीला विचारिलें कीं, सिताफळें चोळी, हिला गांठ किंवा बिरडें नसतें. ही तुकडवातुकडवांची कर-महाग झाल्याचे कारण काय ? ' -मराठी ६ वे पुस्तक ( १८७५ ) १८८. [काच्छी, कच्छी]

कांची--पु. (कों.) एक मासा.

कांची-वि. (तंजा.) करवतीकांठी (साडी, लुगडें).

कांची-की. १ कमरपट्टा (सोन्याचा-चांदीचा ); कम-रेची सांखळी, पट्टा. –देहु ४९.५०. [सं. कांच=बांधणें ] २ कांजीवरम् शहर; सप्तपुऱ्यांपैकीं एक.

एके अर्धकाची तुरहें। '-एक्स्व १४.१०६. -वि. 'अमृतादिक धको. २. २४

कांचीकुची--स्त्री. संकोच; काचाकुची; काचकूच पहा. 'नव्हों आम्हीं क्षाजिकाळीचीं।कांचीकुची चाळवणी।'—<u>त</u>ुगा १३९८. [काच]

कांची बंद, कांचुबंदी-काचबंदी पहा. ' सुंदर श्रीधर नागर

काचुक—न. (क.) (विटीदांड् ) अंतराळी विटी झेलणे. 'माझी चार काचुकें झालीं. '[?]

कांचुिलया—पु. घटकंचुकी विधि आचरणाग हिंदु शाकांचा

काचेचें भाडें--न. १ (ल.) समुद्राचे खाँर पाणी खारीत या जिमनीस हें नांव आहे; शेत जमीन. ₹ ( ल. ) नाजुक व टिसूळ असा पदार्थ किंवा प्राणी (स्त्री, घोडा, अल्लू इ०).

काचोटी--की. (काव्य) काचेचा मणी (अलंकार म्हणून मानलेला ). 'काचोटी आणि महामणी। मेरू मशकसम नव्हे। '

कांचोळणं--अकि. (आंब्यांत) बाठ, कोय धरणें; बनणें.

काचोळा--पु. १ धान्य वगरेचा कोंडा, कीस; भूस. ३

कांचोळा—५. काचळ पहा.

काचोळी---स्री. १ (व.) मिरचीचा देंड. २ (तंत्रा.) वांग्याचा देंठ. कचोळें, काचोळें पहा.

का(कां)चोळी--श्री, १ जिचे बंद पाठीवर बांधसात अशी तात. ल्हान मुली, मारवाडी व गुजरायी क्रिया ही बहुधा वापरतात. 'आंगींची उतटली कांचीळी । ' -एस्स्व ५.८८. 'ढेर पोटीला जशी कांचोळी शोभत नाही...' -कमं. २ पांढ-या रंगाची अखंड चोळी (लमांत नवरीला घालतात ती). [सं. कंचुलिका, कंचुली] ॰पंथा-पु. हा गुजरायेत आहे. या पंथांतील लोक (की, पुरुष). रात्रीं एके ठिकाणीं जमून जेवतात व नंतर जमलेल्या क्रियांच्या काचोळ्या एका घागरींत घालतात. त्यांतील एकएक काचोळी काची-च-वि. ? काचा; कञ्चा. 'एकें सवाहा अंबटें। काढून पंथाचा गुरु जमलेल्या एकएक पुरुषाला देतो. जिची काचोळी ज्या पुरुषाला मिळेल त्या स्त्रीशीं तो पुरुष रात्रभर रम-मधुरिह तीं मानुनि एका तुर्हेनि मन काचीं। ' -मोकर्ण १.८. माण होतो. घटकंचुकी पंथ. ०एंथी-वि. वरील पंथाचा अनुयायी. **आं**=यांतील को य.

काचोळें--- १ फळें, फुले यांच्या देंठास आच्छादन कर-णारा भाग, वाटी. २ धान्याचे टरफल, कवच. ३ गंध, अक्षता, डीला भोक पाइन तिच्यांत ओवावयाची दोरी. [काजगी] हळद, कुंक़ं या पांच बस्तु ठेवण्याचे एक गोल, पांच घरांचे धात्चे भांडे, पात्र. कचोळे पहा.

काच्छी-काछी--पु. कच्छ प्रांतातील माणुस; फळें विक-णारा, उत्तरहिंदुस्तानांत हे माळ्याचा धंदा करतात. [ सं. कच्छ=

काच्छीण-की. कच्छी की.

काज-न. १ (कान्य) काम; धंदा; कृत्य. 'तरी आहेती कम्हणें कांजे। '-शिशु ११८. 'आमुचिया काजाचेनि पाउँ। ' −का १.११२. 'आतां काज न ये हातां।' - उषा २८.९. 'तें (मारायणाइम)हि प्रतिहत केलें करितो हीं सिद्ध कृष्ण तो कार्जे। -मोकण १.२१. 'होड घाली अवधड । काजेबिण करी बड-बड। '-दा २.१.४९. 'भक्तजनाचिया काजा। जेवीं करिती अवर्णपुजा।' -एरुस्व ६.५४. २ कारणः उपयोगः प्रयोजन 'त्या वेडियाच्या गोठी। काय काज।'-विपू १.३४. 'ऐसा कार्जेवीण आंतुबला। '-ज्ञा ६.७९. 'शिरी आहे रामराज। भौषधाचे कोण काज ।' ३ ( ल. ) हेतु; मनोरथ. ' प्रयंबक हा ंवीं हीं विवारी असतात. फळास जहरी कुचला म्हणतात. हिंदुस्था-तीर्थराज। पुरवी अंतरीचें काज। '-भूपाळी ११. [सं. कार्य-कज्ज- नांत याच्या सात जाती आहेत. हें झाड ४० ते ६० फूट उंच वाढतें. काज; सि. काजु; गु. हि. पं. काज ] •काम-कारभार-पु. बुंध्याचा घेर १२ फूट पर्यंत वाहतो. पुष्कळ विस्तार वाहतो. हें (प्र.) कामकाज-कारभार पहा.

सारखें तकाकणारें तेल, रोगण, वार्निश.

-शिकशि २.३०.

काज-की. (कों. गो. ) काजूचे झाड व फळ. रस्त्याच्या -मोउद्योग १३.२६. [सं. काश्स्कर; का. कांजवार ] बाजुला तांबडया, पिवळया फळांच्या भाराने लवलेल्या हिरव्या गार कार्जीची रांग लागली होती. ' -सह्याद्री ८८. [काजू] पीठ व मीठ, मिरची लावून तयार केलेली पेज. [कांजी+पाणी] •कार-पु. (गो.) काजूची दास करून विकणारी एक खिस्ती जात. •वेल-याल-न. (कु.) काजुची दाह्त, तेल.

काज-न. बदक, ' उर्दुत काज म्हणजे बदक. ' -गृशि २. १२०. [तुर्की कास् ]

काजकीर्व-की. अमदानी; अम्मल; कारभार (राजाचा). [काज+कीर्द ]

काचोळी, कांचोळी—स्त्री. नुकतीच तयार झाळेली ओठाळी व दांडी जिनें बांधतात ती दोरी; लगाम; काटेरी संगा. [ अर. काइझी; हिं. काझ ]

काजर्गे---न. (ढोरधंदा) अधोड उलटी करतेवेळेस तंग-

कांजणी—की. (गो.) रुप्रामधील बोहरयाच्या भोंवता-लची भांडगांची किंवा महक्यांची उतरंड: वही.

कांजणी-की. (क.) कानाच्या बाजूने चेह्र-यावर येणारे केस. [सं. कर्ण+जन्]

कांज(जि)णी---सी. १ एक प्रकारचा देवीसारखा रोग व त्याचा फोड (नेहर्मी कांजण्या असा अव. प्रयोग करतात); देवी-पेक्षां हे फोड लहान असतात. यांचा उद्भवकाल तेरा दिवसांचा. लक्षणे:-थोडचा तासांच्या दुखण्यान पाठ, छाती, तोंड, मान, पोट यांवरून उद्भवतात. एका आठवडगांत यांच्या घन, जल व रक्ष पीटिका बनतात यांचा वण लाल व किंचित खोलगट असतो. -गोस्तनीप्रयोगचंद्रिका १२. (कि० येणे; निघणें; उगवर्णे ).

काजर---न. काजऱ्याच्या फळाचे विष.

काजरवेल-की. एक जातीची औषधी वेल.

काजरा-पु. कुचला; एक विषारी वृक्ष. याची फळें, पानें, औषधोपयोगी आहे. याची पाने हंद, अंडाकृति, नागवेलीच्या काज-की. १ कांच, भिंग. [सं. काच ] २ (गो. ) कांचे- पानासारखीं असतात. फुलें हिरवट पांढरीं व मंजिरीच्या आका-राची असतात. फळ कवंडळाच्या आकाराचे व नारिंगी रंगाचे काज-पु. गुंडी अबकविण्याचें भोंक (सदरा, अंगरखा इ० असून आंत सफेत पिवळवा रंगाचा गर व गराच्या आंत दोन्हीं चें ). [हिं. काज; पोर्तुं. कासा] **्पट्टरी-स्रां**. काज केळेली पट्टी बाजूस एक इंच व्यासाच्या पिंवळट दिवा उदी रंगाच्या विया ( सदरा, अंगरखा यांची ). ' डावीकडे काजपटी जोडावी ' असतात. या अतिशय विवारी असून यास वास नसतो. -वगु v.४१३. ' होइल भकीति वेतां कां हा उपवेश काजरा मातें।'

काजवणी-की. (कु. गो.) कांजी; भाताच्या पेजेला

काजवा-पु. रात्री ज्याच्या ढुंगणाजवळ प्रकाश दिसती. असा एक किडा. 'कह्ननि काय जिंकील रविला काजवा रण।' -मोअंबरीषाख्यान ४२. (नवनीत पृ. ३६५). १ (अव.) पित्ता-दिकाने किया अबर मार बसल्याने डोळघापुढें जे सुक्ष्म प्रकाशाचे अणु दिसतात ते; यांना ' काजवे रुखरुखतात ' असे म्हणतात. म्ह० काजन्याचा उजेड गांडीभोंवता. =गरिवाला गरिवीचींच काजगी, काजा-जी. तोंडामधून घेठन (ओठाळी) कार्मे होणार, किंवा स्वतःपुरतीच मदत करतां येणार, [सं. पाठीबहन शेपटासाखन गेकेली घोडपाच्या लगामाची दोरी; सज्योति, सद्योति, स्रा. सज्जोभ ] (होळयापुढें ) काजबे चमक्रें -अंधारी येगे. -ब्याचा उजेड-क्षगभंगुरता; अशाध-तता; कमताई; महागाई, पाण्यावरचा बुडबुडा.

काजळ-न. दिव्यापासन उत्पन्न होणारा एक काळा पदार्थ. हें अंजन म्हणून औषधासाठीं अगर शोभेसाठीं डोळयांत घालतात, मस [सं. कज्जल] -ळाचा डॉगर-पु. १ दिव्यावर जो काजळाचा उल्टा निमुळता गड्डा जमतो तो. २ (ल.) अतिशय काळा सामान. [सं. कार्य] मनुष्य. • कुंकु-न. १ स्त्रियांची वेणीफणी, नहापटा वृगेरेना ब्यापक संज्ञा. ' तिला न्हाऊं धुवुं घालून काजळकुंकुं कह्न अंगा-बर बह्न भवगं चालून संतोषित केलें. '-कमं २.५७. २ एका कासार व त्याची जात. काचारी पहा. [सं. काच] रानटी झाडाच्या फुलाला (व्यंगोक्तीने) म्हणतात. विज-(व.) हरतालिकेचा दिवस. -ळाची कोठडी-स्री. (ल.) सरकारी खिजना किंवा पैशाच्या देवधेवीची मोठी पेढी. ' काजळाच्या कोठ डींत गेलें तर तोंड काळें मोजलें तर हात काळे. '

सिक फुळे येतात. -वग्र २९.

तुर्से । ' –िशशु ७४०.

काजळी-की. १ वात किंवा काकडा वगैरेचा जळून काळा शालेला कण, भाग; कोळी; कोजळी. 'मग आगी लागलिया वणी; कण्हेरी. 'जो अमृतासि ठी ठेवी। तो जैसा कांजी न कापुरा। ना काजळी ना वैश्वानरा।'-ज्ञा १५.४३९. २ सेवी।'-ज्ञा २.३६४. 'गांजीन परि सहावें स्हणिजे वैद्ये दिली धान्यावर, विशेषतः जोंधळथावर पडणारा एक रोग, यामुळे सुधा कांजी । '-मोकर्ण २१.४०. 'कां जीवनामृत उपेक्षनि प्यास कणसांत धान्याऐवर्जी काळा पदार्थ निघतो; कोळशी, काजळचा. काणी. ३ दिव्याच्या धुराने जमलेला काळ्या पदार्थांचा थर. ४ दागिन्याच्या अहंद व खोलगढ भौंकांतील लाख जादन बाहेर काढली म्हणजे आंत जो लाखेचा थोडासा जळका भाग राहतो तो. ५ पित्तविकाराने डोळघांपुढे येणारी अंधारी. ६ काजळ धरण्याकरितां दिव्यावर जे भांडे वगैरे धरतात तें. ७ काजळाइतपत अतिशय बारीक वाटलेलें औषध वगैरे. ८ काजळ-ळा नांबाचे झाड. ९ अंबर, राळ, टरपेटाईन बगैरे पदार्थ जाळले असतां शिल्लक राहणारें काळेपण. १० (ल.) दुःख, काळजी. 'नाना चिंतेची काजळी। नाना दुःखॅ चित्त पोळी।'-दा ३. ६.५२. 'चिंता काजळी लागली । '-दा ३.७.५८. -वि. काज-ळाचें केलेलें ( शाई, पागोटयासाठीं केलेला रंग, अशा रंगानें रंग- पिण्यास देतात. २ ( व. ना. ) कोंडवाडा. विलेलें कापड ). िसं. कजल ] कागद-पु. (इं. ) कार्बन पेपर. ज्याच्या पाठीवर लिहिलें असतां खालीं ठेवलेल्या कागदावर अक्षरें उठतात असा काळा लेप लावलेला कागद.

हेल्लें दूध; चीक. [फा. कंज़]

काजळ्या---पु. गञ्हावरील रोग. काजळी पहा. काजा—५. काजगी पहा.

काजाऊ-वि. कामी येणाराः कामास उपयोगी परणाराः उपयुक्त. [सं. कार्य=काज ]

काजार—न. (गो.) लप्त. [पो. काजारी=लप्त झालेला] काजारी-- प. काचेच्या बांगड्या करणारा व विक्रणारा

कांजिणी-कांजे-कांज(जि)णी पहा.

काजी-पु. मुसलमानी धर्मशास्त्राप्रमाणे निकाल देणारा न्यायाधीश [ अर. काझी ] म्ह० १ राजा बोले दळ हाले काजी बोले दाढी हाले-राजाचा हुकुम सर्व सैन्य ऐक्तें पण गरीब काजीचें कांजळ-ळा-पु. खाडीच्या कांठीं उपवणारें व सरपणाच्या कोणी ऐकत नाहीं. फक्त त्याची दाढी हालते तेवडीच-म्हणजे अपयोगी अस झाड. यास बक्कळीच्या फुलासारखीं लहान व सुवा ंगरिबाला कोणी विचारीत नाहीं. २ (व.) काजीजी दुबके क्यों ? शहरका अंदेशा=जेव्हां एखादा माणूस नसती चिंता करती तेव्हां काजळणे-कि. काळ होण. 'ते अवापि काजळेले दिस म्हणतात. काजीफोंड-प. (गो.) मसणवट. ॰शारा-धर्मशास्त्र. ्र–शारो १८३. [अर. काझी+शंभ=धर्मशास्त्र ]

> कांजी-सी. १ कढ काढलेलें पाणी; आंबलेली पेज; कांज-कांजी । '-आस ५४. 'कांजी वदनीं घातली । '-दे कृष्णजन्म ५९. २ खळ. ३ ताकाची स्वच्छ निवळी. उत्ह ० शेजी नांदे कांजी लाभे. [सं. काजिका; ता.कांशी] ध -न. (कृ.) त्रिफळें, तांदुळा ची पेज, कोथिंबीर यांची कही. 'थोडें कांजी वाढ ' • ब हे-प. पु.हिंगाची धुरी दिलेल्या मातीच्या भांडयांत स्वच्छ पाणी भहन त्यांत मीठ, मोहऱ्या, वगैरे मसाल्याचे पदार्थ घालून त्यांत तळ-लेले उडदाचे वडे धालावे व भांड्याचे तोंड तीन दिवस बांधन ठेवून मग काढावे. -योर. (व.) हरभऱ्याची भिजलेली डाळ वादन फोडणीचे ताकांत कालवन नंतर त्याचे वडे करतात ते. **्हाऊस**-न. १ ( लष्करी )लष्करांतील शिपायाला शिक्षा देण्याचा एक प्रकार शिपायाला खूप काम करावयास देखन फक्त कांजी

कांजीण-की. (गो.) मगज.

काजरा गौरी-- स्री. आंबे हळद.

काजुला-प. १ (कु.) समई मालवल्यानंतर लुक्लुकणारे कांजळी—की. गाय, म्हैस इत्यादिकांचें व्याल्यानंतर काढ- वातीचें टोंक; काजळी; गुल. २ (क.) कानांतील मळ. [सं. कजजल र

काजुली--स्री. (गो.) गोक्णचिं झाइ.

काजुर्ले -- न. (गो.) कानकोरण.

काजुलो-- ५ १ (क.) काजवा नांवाचा किडा. २ (गो.) बातीचें गुल, कोळी; कोजळी. ३ (गो.) काजूची दाह.

काजू--- पु. काजूचें--जांभीचे झाड व फळाची बी. हे झाड रानांत, डोंगरांत-विशेषतः मलबार, गोमंतक, मालवण या प्रांती होते. याच्या तांबडा, पिवळा व पांढरा अशा जाती आहेत. फळ मऊ अप्तन पुढें वी असते. तिची साल कठिण अपून अंत विब्यासा-रखा चीक असतो. सालीच्या आंतील गोळशास काजूगोळा म्हण-तात. पिकलेल्या फळास जांब म्हणतात व ते खातात, बी भाजून भगर वाष्ट्रिन वरील साल काढून खातात. मिठाई इत्यादि पदा-र्थीत बीचा उपयोग करतात. बीयांचा चीक तारवांच्या तळास लावतात. -वगु २.२९. काजूच्या फळांची दाह्न होते. कच्च्या फळाचा चीक पायास होणाऱ्या चिखल्या रोगावर उपयोगी पडतो. -कृषि ७३७. धातुस डाक लाविण्यासाठी याचा रस उप योगी आहे. [ मलायी, कायु; फें. अकाजु; पोर्तु, अकाजु; इं. केंग्रु; हि. गु. कार्जे ]

कांजे-वि. (गो.) खुरटें झालेलें, वाढ खंडलेलें फळ. [काचा] कां जें-कारण; कीं 'कां जे विधेन मोठा । म्हणोनियां । ' <del>-</del>दा ९.४.९.

काजेल-उपेल, काज्याल-म. (कु. गो.) काजूचे तेल. २ काजुची दास. ३ काजुचा डामरासारखा चीक; हा गाडीच्या बंगणास उपयोगी पडतो.

काज्या-पु. काजगी पहा.

काझी--काजी पहा.

कार-न. शाई बनविण्यासाठीं नाचणी, बाजरी इत्यादि [सं. कंटक] जाञ्चन त्यांत पाणी ओतून केलेंलें शिरें. कुळीय हरभरा इ० कडधान्यांचे शिजवृन क ढलेले पाणी, कढण; कट; सुपाऱ्या रंगीत पदार्थ किंवा कडधान्य शिजविलेलें पाणी; आमपुले तयार करण्या-साठीं त्यांनां पूट देण्यासाठीं केलेल रातांब्यांचे पाणी; (गो.) मांस शिजवृन तयार केलेले पाणी. [सं. कथ्=कडविणे ]

कार-पु. १ (कों.) कवळ, शिराटी इ० (रावासाठीं). काटाची केलेली कढी. [काट+कढ] २ (विडयाच्या पानाची)लहानशी रास; कुजर्की पाने कापून शिक्षक राहिलेली कत्रण. ३ गंजिफा अगर पत्ते पिसून झाल्यावर बाटण्याच्या आधी वाटणाऱ्याच्या ढावे हातच्या माणसावद्भन मितन्यय. (कि० करणे;काढणे;पहाणे) 'दुष्काळामुळे काटकसरीची जो भाग काहून ठेवतात ती किया. ४ राज्यकारभार, घरखर्च पहिली कात्री युनिव्हर्सिटीस सरकारांतून जी पांच इजार रुपयांची वगैरेमधील काटछाट, काटकसर, कपात. ' लॅंकेशायरच्या गिरणी- मदत होती तिजवर पडली. ' - टि २.१२२. २ अशा रीतीने शिक्षक वाल्यांनी मञ्जरीत काट करण्याचे ठरविले आहे. '-के १४.५.३०. टाकलेला पैसा, रक्कम. [ हि. काटना+अर. कसर ] ०री-च्या-**५ रेष:** फुली: खोडणें. ६ -स्री. तोदा. 'या न्यवहारांत त्याला वि. बेताने खर्च करणारा, मितन्ययी.

चांगलीच काट बसली.' ७ (शिंपीधंदा) कापलेला नमुना. ' विजारीचा काट पोंचला नाहीं. ' ८ (गो.) पदावळी दिवा द्रोण यांना बांधावयाचा बंद. ९ आघात, प्रहार. 'केला षड्वै-यावर काट.'-दे कटिबंधसंग्रह ३. [सं. कृत्=कापण; लिथु. केर्द्ध; प्री. केहरो; स्लॉ. कोर्तु; लॅ. कर्टस; हिब्नू क्तैचिम् ] **ेर्टेणें-मार**णें; खोडणें, छाटणें, अपमान करणें.

काट-पु. १ गुप्त कट; खोल मसलत. 'असा काट नजीब-खान याने केला. ' –भाव ५८. २ यत्न; युक्ति; चातुर्थ. 'त्याचा तेथें कांहीं काट चालत नाहीं. ' ३ (व. ) द्वेप. 'तो पहिल्या-पासन माझा काट करतो. ' (सं. कट)

काद-- पु. १ घट राड; राप; गंज; मळ. 'भीतरी जिन्हा ते चामखंड। असत्य कांट्रे कांटलीं। '-एमा ११.५९५. 'अनेक दोपांचे कांट । जे जे गादलें निघोंट । होती हरिनामें चोखट । क्षण एक न लागतां। ' –तुगा २४९८, २ (महानुभाव.) कपडधावरील वेलबुटीचे (लाख, चीक वर्गरेचें) लुक्रण, खडीचा रंग; कापडा-वरील डाग. 'कषायाचे काट। फेइनि कीजे ध्वट। '-भाए

कार--न. मसण. [ सं. कट=स्मशान; फा. कटह=स्मशान ] कारांत जाण-मसणांत जाण. २ (ल.) ज्याची आपल्याला माहिती किंदा काळजी नाहीं त्यांच्या हजर असण्याबद्दल अगर जाण्याबद्दल बेफिकीरवृत्तीन बोलणें. जसें:-'तो काटांत गेला ' =क्ठें तरी, मसणांत गेला.

कांर--न. १ पावसाळगांत उत्पन्न होणारा जद्मारखा एक किडा, [काणउपहा] २ (को.) कुंपण, वई बालण्यासाठीं काझ--स्री. (गो.) वारनीस; काचेसारखें तकतकणारें तेल. (वामळ, बोर वंगरेच्या) भाऱ्यांतील एक फांटा, खंट. ३ (कों.) आक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये परुडला जाणारा समुदांतील एक मासा.

> काटक-वि. कर्नाटकांतील एक रानटी व कर रामोशी, बेरड यांसारखी जात: यावहन दरोडेखोर, गळेकापू लोकांना हा शब्द लावतान. [सं. कंटक, तुल. का. काट=किडा ] -वि. कष्टाळु; कणखर; अति मेहनती ( शरीर, माणुस ).

> काटकढी—स्त्री. कडरण शिजवृन त्याच्या पाण्याची-

काटकवळ--न. (कों.) राबाचें कवळ. [काट+कवळ] काटकसर-की. १ खर्च कमी करण्याची किया; काटछाट, लोकांनी केलेली पुंडाई, नासधूस, अनर्थ. 'वाटेस काटकाई फार**ेर** दुःखांत, अडचर्गीत, त्रासांत वेळ घालविगें, खर्चेगे. 'हुजूर यास्तव माणसे येत नाहींत. ' -खरे १११०. याबह्रन. २ ऋरता, विध्वंस, रानटीपणा. [काटक]

काटकी, काटकुळी, काटकोळी—की. लांदहाची ंगु. काटनु ] शिलपी, धलपी, तुकडा, शिरपुटी; (अव.) काटचाकुटक्या; काटक्या; काटकुटी; काटकूट. [सं. काट्क ]

काटकुटी-कूट —स्री. १ काटकी (अव). २ लहान काटकी. ३ काध्याकृट, वादविवाद, ऊहापोह, चर्चा. [काष्ठ ]

काटकळा-कोळा-वि. रोडकाः किडकिडीतः क्षीणः खंगलेला; कृश; सडपातळ.

**क।टकोण-न-**-पु. १ नव्यद अंशांचा कोन; वर्तुळाच्या चतुर्थीशाइतका कोन; दोन सरळ रेषांनी एकमेकींस छेदिलें असतां छेदनबिंद्रशीं झालेले सर्व कोन जर अगर्दी सारखे म्हणजे एक परिमाणाचे असतील तर त्यांतील प्रत्येक कोन काटकोन होय. -महमा ४. (इं.) राइट ॲगल. २ गवंडचाचा अगर सुताराचा गुण्या; कोनाळी (क.)[काटणॅ+कोन ] ०च्चौकोन-पु. ज्या चौको-नाचे सर्वकोन काटकोन असतात तो. -महमा ८. • त्रिकोण-पु. ज्या त्रिकोणाचा एक कोन काटकोन असतो तो. ∹महमा ७.

काटकोना-स्या--- पुण्या. काटकोण-न अर्थ २ पहा. काटक्याकुटक्या—स्त्री,भव. लांकडाच्या ढलप्या,झिलप्या; तुकहे.

काटिगरी-की. शहाणपणाची व धूर्तपणाची मसल्तः योजना किंवा बेत करण्यांतील चातुर्यः धूर्तताः, कावेबाजपणा ( विशेषतः अपकार करण्यामध्ये ) ( काट+फा. गिरी )

कारगोल-पु. बारोला वासा, सोट इत्यादि. [काट+गोल] काटणी-की. १ जोंधळा, सजग्ररा इत्यादि पिकांच्या कणसांची कापणी. २ गंजिफा, पत्ते वाटण्यापूर्वी त्यांतील कांहीं पाने उचलून काढून ठेवण्याची किया; काट ३ पहा. ३ विडयाच्या पानांतील नासक्या पानांची छाटणी. ४ जंगलाची, रानाची कापणी, छाटणी. ५ सेन्याची कत्तल, कापाकाप. •वाटणी-स्नी. पत्ते किंवा गंजिफा काट्न वाटण्याची किया. [सं. कृत् ]

कार्यो—अित. मळणें, मलीण होणें; राप चढणें; लेप चढणे. 'तेसिया बदनीं प्रळयहिंचेर । काटलिया दाढा । '-ज्ञा ११.३४५. ' जे काटली नित्य महानृताने । ' -सारु १.२८. 'धुळीने काटलें आकाश । '[काट=मळ ]

काटण - उकि. १ छाटणें; कापणें ( परंतु विवक्षित प्रसंगींच याभर्यी उपयोग करतात). गंजिफा, पत्ते इत्यादिकांतून कांहीं भाग टंचाई; कमतरता. 'भाजीस मतिशय काटविकरा आला.' [काट+ उचलमें; कमी करमें; छाटमें; (शरीराचा एखादा भाग ), 'कोरा विकय ]

काटकाई—की. १ काटक, रामोशी, बेरड, भिन्न वगैरे काटलिया मुखीं कटकटा होरांचियां शोणितें। '-आता १३. चाकरीं राजापाशीं कांहीं दिवस काटले। '-पला ८८. [सं. कृत्; हिं. काटना; तुल. प्रा. कह; पं. कहणा; सि. कटणु; बं. काटिना;

> काटदार-बाज--वि. कावेबाज, धूर्त; कल्पक; मतल्बी; कारस्थानी.

> काटम्य-सी. (गो.) काडमुंगी; वाधमुंगी. ही मोठी, काळी असून चावते. दंशाचा वेग फार तीत्र असून गांधी-दादी उठ-तात. 'काटमूय आयल्या जाल्या रामलक्षमणाची दूराय घाल.'

काटमोगरा—स्री. मोगऱ्याची एक जात.

का(क)रुला—पु. कडता पहा.

कांटला-ली, काटवेल--पुली. फळ न येणारा करटोळीचा वेल; रानकारलें.

काटलें -- न. १ (कों.) करदलीचें फळ. २ कांटेरी रान?

काटबट--ली. १ भाकरीचें पीठ मळण्याची लांकडी, कान असलेली परात; काथोट. २ (बिडकाम) चरकाची खालची बैटक; बुड. [सं.काष्ठ+वृत्] -

काट्यण-न---न. १ काटेरान; कांटेरी वन. 'कांटवण भटव्यक्षिति । आंधर्के सांडोनि जाये सांगाती । ' -एभा ६.३४३. 'कडे चुक्रवृति कांटवण । ऐका आणिलीं तीं कोण कोण गा।' –तुगा ४१४६. 'पसरितो सराटे भारी।कांटवण बोरी।' ~राला ६६. [सं. कंटक+वन]

का 2 व जी-- न. १ कडधान्य शिजविलेले पाणी: रंग उकळ • रेंले पाणी. २ अतिशय गढूळ पाणी, (फोड, गळूं इ० तुन बाह-णारें पाणी यासिह ही संज्ञा लावितात ). 'निळा म्हणे काटवणीं। षालिती घालणी जाणिवेच्या।' -निगा २४१. [सं. कथ्-**दाट+वन-पाणी** ]

काटवल---न. १ (व. ) करटोली; काटली. २ (कों. ) ंगुराला घालण्याचे किंवा छपरावर घालण्याचे गवत ( ह्याच्या**ह**न भात्याण निराळे ).

काटवळ-न. काटरी झाडांच्या बारीक फांचा.

काटवाडा--पु. (को.) कोरडचा दिवसांत रानामध्य किंवा कुरणांत तात्पुरता बांधलेला गोठा; भोंवर्ती कांटगांची सळदीं लावन केलेली, रात्रीचीं गुरें कोंडण्याची जागा. [कांटे+वाडा ]

काटचिकरा-पु. ( राजा. ) भतिशय दुर्मिळता; महागाई;

काट( ढ ) शह-हा-पु. (बुद्धिबळ) काहून शह; बुद्धि- राजमहु। '-ऋ ३९. २० काटा असलेळा तराजू (विशेषतः बळाच्या खेळांत एखाद्या मोह्-याच्या पगांत असलेल आपलेच सोनाराचा, सराफाचा ). 'मेह्सचिया वजनास पाहीं। कांटिया दुसरें मोहरें बाजून खेळून प्रतिपक्षीय राजावर मोहऱ्याचा मारा लागू रण; (सामान्यत:) जरव काढणे. [काढ+शह]

कांटस-वि. काटगांचा, कांटेरी. 'जैसा कमळवनीं फांसु। काढिलिया कांटसा ' - ज्ञा १८.६१७. [सं. कंटक]

काटसरी-की. १ (ढोरधंदा) कातडधाच्या कडेचा भाग; कडेची पट्टी. २ (विणकाम ) टोंकास टांचणी बसविलेल्या दोन काटचा छुगडें विणतांना कांठांस ताण बसण्याकरितां लावतात त्यांपैकी प्रत्येक; मही, काटोस्त्री पहा. [काठ+सरी ]

काटळणें-अफि. चिंचेच्या आंकडयांतून चिंचोके काढणें. काटळी — की. एक प्रकारने हलके धान्य. ?

कांच्या गळशांत होणारा एक रोग. ११ वजनाने विकलेल्या वस्तं कांटेकाळजी-अतिशय सूक्ष्म काळजी; चिता. यांवरील खरखरीत केंस, लव इ०). 'काटा बराबर एकावर एक करतांना इकहुन तिकडे (वशारन पुढें सरकण्यासाठी) फिरवावयाचे [काटणें ] लांकृष्ट. १६ (व.) थेंब. 'घरांत तेलाचा एक कांटा नाहीं.' -वशाप ५१.१२. ४७८. १७ (क) सताराचे एक हत्यार. १८ (छ) त्रास देणारा माणूस, व्याधि, शल्य, पीडा, शत्रु. 'धर्माच्या हृदयांतिल काढितसे मी समूळ कांटा हो।' १९ तराजुच्या

वातली जैशी राई। '-ह ३०.१६१. सिं. कंटक, प्रा. कंटओ, अप. कंटउ; त्सीगन; फॅ. जि. कंडो. ते काटा ] • उपटर्णे-१ (क. व.) त्रासदायक प्राणी, शत्रु, गोष्ट, नाहींशी होणे. २ (व. ष.) समूळ नाहींसा करणे, काढून टाकणे. •काढणें-आपल्या मार्गीत असलेल्या, आपणांस पदीपदीं नडवणाऱ्या शत्रस दूर करणे. 'वसुदानाच्या पुत्रं जो अभिमुख काशिराज तो विधला।कांटाचि काढिला तो जाणो तव सुनुच्या मनामधिला।' -मोकर्ण ४.१५. ्मारणें-१ काटचानें सिद्ध करणें. २ अंगांत (तापाची ) कसर येणें. श्रीडणें-१ (व.) विच चावणें. २ किंचित उष्ण होणें. 'थंड पाण्याचा थोडा कांटा मोडला.' **कांट्याचा नायटा** काटा, कांटा-पु. १ अणकुचीदार, तीक्ष्ण टोंक असलेली, होणें-कांटा मोडल्यावर लगेचतो काढला नाहीं तर त्या ठिकाणीं जी बोचली असतां रक्त काढते अशी काडी; बामळीचा, बोरीचा नायटा होतो म्हणजे आरंभी क्षुक्रक वाटणाऱ्या वाईट गोष्टीचे पुढें दाभणासारखा टोंचणारा अवयव. 'सर्प कपार्ळी कांटा नेहटे। मोठे हानिकारक परिणाम कथीं कथीं होतात. कांटर्याने कांटा कां सापसुरळीचें पुच्छ तुरे। ' - भारा बाल ८.३५. २ ( भयाने, काढणें-एका दुष्टाच्या हातून परभारें दुसऱ्या दुष्टाचे शासन होईल थंडीनें वगैरे ) अंगावर उसे राहणारे शहारे; रोमांच. ३ (अव.) असें करणें. ' कांटयानें कांडितात कांटा कीं. ' काटयाप्रमाणें तापानंतर अगावर खरखरीतपणा अथवा बारीक पुरुकुळ्या अस- सरुणे-सतत त्रासदायक होणे; दु:खकारक होणे; मत्सर, हेवा, द्वेष तात तो; पुरळ. ४ (अव.) तापाच्या पृत्री अंगावर येणारी शिर- वाटणें. काटबाचर ओढणें-दःखांत घालणें; वस्र काटबावर शिरी; रोमांच; कसर. ५ विचवाच्या नांगीच पढ्च तीक्ष्ण टोंक. ओढलें असतां फाटतें खानहन. काट्यावर घालणें-दु:खांत ६ कुळुपादिकाचा खिळा, जो कुळुपाच्या दांडीत बसतो व मार्गे लोटणें. 'त्यांत ( कौरव सैन्यांत ) मरेनचि शिरतां कांटपावरि सरतो तो. ७ वेळ, बांबू वंगरेंना येणारा तुरा; मोहोर; फुलोरा. ८ घालितां चिरे पट कीं। '-मोबिराट ३.४१. कांटशावर येणें-कंबर,मान, पाठ यांच्या आंतील बाजूस आधारभूत असलेला अस्थि- (बैलगाडी) आंसाच्या दोन्ही बाजूंला समतोल वजन होगें. विशेष. ९ गुणाकार भागाकार यांचा ताळा पाडण्यासाठी अंक । •धारवाडी-अगदी बरोबर तोल दाखविणारा कांटा. 'टीका मांडण्याकरितां घातलेली चौफुली ( × ). १० राष्ट्र, मैना इत्यादि करणाऱ्याच्या हातांत नेहर्मी धारवाडी कांटा असला पाहिजे. ' बर जे कांहीं बजन कटतें देतात तें. कहता पहा. १२ नदी किया गव्हनेर हे काटयाकाळजीने व निःपक्षपातवृद्धीने आपले काम समद्रांतील पाण्याखालीं झांकलेला खडक. १३ काट्यासारखी करतील. '-टि १.४३३. ०भर-(वायकी) थोडें. ' आज शरीरास बोचणारी कोणतीहि वस्तु (माशाचें हाड, चकाचा दांता, तिच्या दुखण्याला कांटाभर मागर्चे पाऊल आहे.' ०रोखण-स्री. घडपाळाचा हातकांटा, खडवडीत लगामाचें टोंक, करवतीचा दांता, (कु.) लांकडांत खांच, रेघ, पाडण्याच्या उपयोगी सुताराचें एक जेवणांतील वापरावयाचे दांताळ-कांटा, जनावरें किंवा भाजीपाला हत्यार; खतावणी; फ्राह्मेडी. ०कणगी-(गो.) कणगर; कनक पहा. काटाकाट, टी-काटाकुट--की. १ काटक्सर; कापाकापी: भाला. ' -रासकीडा ७. १४ हलवा, इतर मिठाई यांवरील टोंकें, छाटाछाटी. २ सरसहा कापाकापी; तोडातोडी; कत्तल ( लढाई-रवा. (कि॰ येणें; उमरणें; वठणें; उठणें). १५ (विणकाम) वज्ञारग तील ). 'त्या काटाकाटीतृन तो वांचला.' -अस्तंभा ४१.

काटागिरी-काटगिरी पहा.

काटां(टिं)जन----न. कठडा. कटंजन पहा.

काटादाटा-वि. माह्न सुटकून बनविलेला.

काटांदोर-काटुंदूर-काटांदूर-पु. (गो.) झाडावर दांडीमधील उभा खिळा. 'जिर कांटा कलताए दैवांचा। जेउता राहाणारा घुशीसारखा एक प्राणी; कांडेचोर; ऊद. [काछ+उंदीर] काटारा--उटकरार-री पहा.

कांटारा-9. (राजा. कु.) कांटा.

कांटालें---न. १ तराजु. २ रोमांच, शहारे.

कांटाळणें -- अफि. कंटाळणें. ' जो कांटाळे रोगमरणीं । तो एक कुपुत्र दुरातमा । ' -मुसभा ५.८८. ' ऐशी उन्नाइतमाची आंतु नुसतीं हाडे । ' -हा १३.६७८. क्लावार्ण-ओस पडणे. ख्याती । ऐकोनि उद्धव कांटाळे चित्तीं. । '-एमा २९.५४४. 'प्राकृत आइको निकांटाळे।' –गीता २.२२५२. 'कांटाळला' दीनकरु। ' - उषा १७७८.

कातडी । कांटाळवाणी । '-दा ३.१.४१९.

गळां। न बाधी कांटाळा सपैभयाचा। '-एभा २४.६८. ५ त्रास देणे. छळणे. गांजणे. आभंड, धडा, समतोल करण्याकरितां घातलेला पदार्थ. 'म्हणोनि शिवेंसी कांटाळा। गुरुत्वें तृंचि आगळा। '-ह्या १७.३. [सं. कंटक]

काटाळी---श्री. (गो.) धिंड.

काटाळ-वि. (क. )कांटे असणार (बाभळ, वोर इ०) झाड. कांटाळें--- न. १ ताजवा. तोरुण्याचे साधन; तराजु. कांटाळा पहा. 'जोख जाठें फुडें। ताजवें काटाळें।' -कालिकापुराण २८.४०. 'नातरी पृथ्वीचेनि पाउँ।कांटाळें जरी जोडे।' -क्का ४.१८१. 'मेह्सहि मिळेल काटाळें। आज्ञाहि पाळिजे कळिकाळे । ' -स्वान ७.२.१०. २ उपमेयः तुल्य वस्तः सारस्या वजनाचा पदार्थ; 'म्हणौनि इये आत्मलीले। नाहीं आन कांटाळें। '-अम् ७.२६६. ३ वजन. 'संवतुकी कांटाळें। माझें जाले।'-ज्ञा १४.५१.

का-कांटी-सिव. (नंदभाषा ) वीस ही संख्या. 'उधानु काटीवरी चोपह्रची आस । नवरा राजस मिरवतसे । ' -तुगा ४४५९. ०मुळू-संवि (नंदभाषा) पंचवीस ही संख्या. 'सोन्याचा भाव काटी मुळ आहे. '

कां(का)टी--बी. १ कटिरी झुडुप, शेताच्या कुंपणां तीलकटि असलेली एक फांटी; कांटेरी झाड किंवा झुदुप; वहतील लेला; नेमका; बरोबर; बिनचूक; रीतसर, रतिभरहि चुक नाहीं त्याची एक फांदी. 'धोंडे मढधावर टाकले त्यावरतीं काटी टाकली, '-विवि ८.४.६६. 'अंधा जोडली जो दृष्टी। सर्वेचि पार्थी लागली कांटी । '-कथा १.७.१६. २ ( आटवापाटघा ) ठिकीने, योग्य प्रमाणांत करणे, वर्तेण. [कांटा+कोर] •कोहळ-प्रत्येक बाजूची उभी सर्यादरेवा ( या दोघांना जोडणारी मधली कोहळं-न. (व.) कोहळा, कोहळा. ०गई-प. (व.) गब्हाचा

आडवी ती पाटी ). ३ बामळीचे लहान झाड. ४ कांटेरी कुंपण. 'बाहेरी यमनियमांची कांटी लाविली।'-जा९.२१३. 'खेटितां कुंप काटी खुंट दरही न पाहे।'-तुगा ३४९. 'काटियां कांटी झाडावी--शिशु ४९४. ० बड-न. कांटा, कंटक. 'तया तोंडी कांटिवर्डे। ०ळावर्ण-(घर, संसार, व्यवहार; रोजगार) मोडण, नाश करण, सोडणे, विध्वंस करणे. 'आपुल्या संसारास लावोनि कांटी । आमचे पाठीं लागलास कां । ' • आपल्या पोटावर ओढर्णे-भुकेन कांटाळवाणी—िव. कंटाळवाणी; ' अमुप लवयविती मरण्यापेक्षां कांटे खावयास तयार होणें,अति अधाशी,स्वार्थपरायण होगें. **कांट्याचे कोर्ल्ड करणें-**क्षब्रक गोष्टीचा बाऊ करणें. कांटाळा--पु. १ रोमांच. ' सर्वोगा कांटाळा आला। '-ज्ञा ने कांटी झाडाबी-कांटगर्ने कांटा काढणें. ' कांटीने कांटी १.१९७. 'देखोनि अरिष्टांचा मेळा । शुकाआंगी भय कांटाळा ।' झाडावी । '-दा १९.९.१२. कांटचाकुटचा-खी. ( अव. ) -मुआदि ५.१२९. २ ताजवा. 'जें नित्यानंदाचेनि मानें। कांटरी शाडेंझडपें. म्ह० 'दुल्न डोंगर साजरा जवळ गेळें कीं उपमेचा कांटाळां न दिसे सानें।' -क्का ८.२६३. 'माझिया काटचाकुटचा(जवळ जातांना काजरा) =लांबन कोणतीढि गोष्ट प्रचंडपुण्याचळा । तुल्लण घालिजे कोण कांटाळा । ' -मुआबि चांगली दिसते पण जवलून पाइतां तिचे दोष दिसतात. -जीं १९.१७९. ३ कांटा; कंटक. ४ भय; त्रास. 'जेवीं मोति कांटया घासणें-(व. ष.) फजिती करणें; वेजार करणें; छळ यांची कंडमाळा । अमें सर्प भासली डोळां । ते अमांती घालिती करणें; त्रास देणें; गांजणें. कांट्यायरून ओढणें-अतिशय

कांटील-की. रानकरटोली व तिचे फळ.

का-कांट्रक-न. १ लांकडाची झिलपी; बारीक काटकी: काडी. २ लहान काठी. 'धांवली मारूं काद्रक घेऊनि।'-दावि १९. -वि. (गो.) चामुट पहा.

कांटे-न. १ पावसाळ्यांत उत्पन्न होणारा लहान किहा: काट अर्थ १ पहा, काणीट. २ जोंधळा तुर पिकणारी काळी जमीन, जोंधळयाची एक जात. -नामको

कांटे-- पु. कंटक (अव.) • आसण-पु. एक जातीचे कांटेरी झाड. •कडी लगाम-पु. कड्या असलेला लगाम, कांटे लगा-माचा एक प्रकार, लगाम पहा. •काणंग-न. कणगर फळ. •कुट्याचा-सराट्याचा-नि. कांटेरी ( झाडझुडूप ); कांटे असलेला; कंटकयुक्त. •कुयरी-स्त्री. कुयरीची एक जात. •कुख (वा)र-कुवारी-कोरफड-ली. कोरफड, कुवारकांडें. [कंटक+ कुमारी ] •कुचळा-पु. एक बाड. लॅ. सायडेरोकिसलॉन टोमे-न्टोसम. • केकत-ती-पुकी रानकेवडा; घायपात, 'कांटे केकतीचे साडाला आंत जन्मला केवडा।' •कोर-वि. १ कडक; तडीस नेण्यांत, अमलांत आणण्याचे कामीं शिस्तवार; निष्ठुर. २ रेख-असा; मेहनतीने कैलेला. ३ बारीक, सक्ष्म, नाजुक, जेथे तिळा-एवढीहि चक खपायाची नाहीं असें (काम). - किवि. बरोबर, ठाक- एक प्रकार ( आकोला, स्वामगांव या भागांत होतो). ०गारी -स्वी. ताठ राहण्याकरितां त्याच्या दोन्हीं बाजूंस लावतात. काटसरी **बाटाबाटी**; कापाकापी. [काटणें.] •धर-न. ज्याचे अंगावरील पहा. कवच कांटगांनीं व्यापलें आहे असा किहा. 'कोसले अथवा काटे-षरें। नाना पृष्ठिभागीं चालती घरें।'-दा ९.७.४. ० चिर्णीं-सी. (गो.) कुळकर्यांचा भत्ता. ० चुंबक-पुन. विलायती किंवा पांदरा धोत्रा, उंटांना हा फार आवडतो. हा चेंचन कांटा मोड-लेल्या जागी बांधला असता कांटा बाहेर निघतो. ० डोळे-५. **(भव.) अतिशय खुपतात अशा**प्रकारें डोळे येणे, याच्या उलट श्रेणेडोळे. हे नुसते सुजतात व अतिशय पू येतो. ०तोल्ज-वि.१ (ताट, पागोर्टे, मडकॅ इ. च्या भौनतालचा भाग); कोर (भांडी भगदीं बरोबर वजन असलेला, कांटचानें तोललेला; बिनचक; बरोबर; नेमका. २ फार नाजुक. ०धोत्रा-प पिवळा घोत्रा, विलायती घोतरा. है झाड दोन हात उंचीचे असमत्यावर सर्वत्र कांटे असतात. बीं बंदुकीच्या दासप्रमाणें काळे असतें व मुळास चौक म्हणतात. इं. यलो स्टॅमोनियम. -वगु २.३१. ० बुर्ड -स्री. (गो.) पुष्कळ कटि असलेली मासळी. ॰भाजी-स्त्री. एक पालेभाजी, कांटेमाठ होतो त्यावहन) सोडणें, कमी होणें, (धंदा, गोष्ट), नासणें (लॅ.) अमरंथस स्पिनोसस. •भोवरी-की. ज्याचे फळ भोव-या-प्रमाणें असन त्यास कांट्रे असतात असे एक कांट्रेरी झाड. • मोस्र-णावळ-सी. १ शेताच्या जमीनीची पाहाणी करीत असतां मामले-दाराच्या पायांत कांटा मोडल्यामुळे घरटी जो दंड वसल करण्यांत येत असे तो. -मोल. २ कदाचित् कांटेरी झाडें झुडप तोड्डन टाक-ण्याकरितां त्यांवर बसविलेला सरकारी कर. ०रा-री-वि. कांटचांनी भरलेला, ज्यावर कांट्रे आहेत असा. -पु. एक लहान कांटेरी झाड. याला पांढरीं सुंदर फूलें येतात. ०रिंगणी-स्री. एक कांटेरी, जमीनीसरपट बाढणारें झुद्धप. याला वांग्यासारखें फळ येतें तें औषधी आहे. •री-वि. कांटवांनी भरहेलें. •री तार-जिला लोखंडाचे कांटे मधून मधून बसविलेले असतात अशी कुंपणास बसविलेली तार. इं. बार्ब्डवायर, ०रें-न. (राजा.) कंटक्युक्त करवंदीचें वगेरे शिरें, फांदी. • लगाम-पु. कंटकयुक्त लगाम. •वन-न. अरण्य, जंगल (ज्यांत कांटेरी झाडें पुष्कळ आहेत भर्से ). •बाळुक-न. (क. ) कांटे असलेलें वाळुक. •शेखती-सी. शेवंती नांवाच्या फुलझाडाची एक जात. पांढरी शेवती, गुलाबी शेवंती अगर शेवंतीगुलाव. गुलाबाप्रमाणें हिच्या झाडास कांटे असतात. याची पाने गुलाबाप्रमाणे कान्नेदार असन त्यास राखा डीच्या आकाराचें लहान व एक पाकळीच्या घेराचे पांढरें फल चेतं. हीं झाडें हिमालयांत होतात. -वगु २.३२. -तीप्र-४०. काटेळे--न. (कों ) झाडावर लागणारें मोहोळ, मधार्च पोळ. काटोमोटो-पु. (गो.) मीठभाकर. [काटो=मासळीचा तुक्डा+मोटो=भाताचे शीतो

कार्टा-ट्टी--पुनी. (व.) कार्टा-टी. कांट्याळे- न. (गो.) पाकोळी.

काँट्रॅक्ट-न. (इं.) (कायदा) मक्ता; ठेका; घर अगर इमा-रत बांधण्याची जोखीम स्वतःवर घेऊन त्याबद्दल रोख रक्कम घेणें, करार. [इं. कॉट्क्ट]

का-कांठ-पु. १ कडा; बाजु; मर्यादा; टोंक; किनारी वगैरेंची ); कंगोरा. २ किनारा (समुद्राचा); जवळची भूमि; थड-डी (समुद्र, नदी यांची). ३ पद्र; किनारी (वस्त्राची वेलबुहीची किंवा साधी). [सं. कंठ=गळा, काष्टा=सीमा] •कोणा मोज्ञेंण-सुक्ष्मपर्गे परीक्षणे, बारकाईने तपासणे. -ठावर बस्णे (पखवात्राच्या कांठावर थाप मारठी म्हणजे बद आवाज (काम) अकर्तृक योजतात. ' याच्या कांठावर बसली ( चोपकाडी र्किवा एकार्दे अध्याहतु स्त्रीलिंगी नाम ) -ठावर मार्गा-विध-डणे. नासणे, मारणे. -ठावर येणे-जिवावर येणे. •िकनारा -पु. बाजूची पटी-कडा-कांठ. [काठ+किनारा] वकोपरा-पु. बाजू, कड, कोपरा, कोन. 'सारें शेत पिकेंल (गेलें) नाहीं कांठ-कोपरा पिकला ( गेला ). ०दोरा-पु. कापडाच्या गांठीस-काठाला घातलेला जाड दोरा, परराला घातलेली दोऱ्याची शिवण, ०(ठा) परा-प्रा-फरा-पु. १ (की.) फुटलेल्या मातीच्या मडक्याचा वरचा भाग: अर्धा भाग; गळा; कांठ. ' काणा कुंटा व्याधिव्यास। चिता कांठकरा गळां वहात । तोही शुनीमार्गे धांवत । कामासक्त भविचारी।'-एभा १३.२०६. 'जें कां काठफरा उलले। देखसी ज्याचे बुड गेलें। तें न पाहिजे हालविलें। असी संचरलें निज-आळां। '-एहस्व १८.४५. ५ बोडकें गलबत (शीड, काठी वगैरे कांहीं नसलेलें). गलबताचा सांगाडा; खटारा. **्फ्रटका**-वि. ज्याचा कांठ मोडला आहे असा. •मोडका-मोडा-कांठफुटका पहा. मोरा-१ कांठपा पहा. 'जे मिनाचा कांठमोरा। गळां अडकल्या मांजरा। ते रिघोनि शुचीचिया घरा । नाना रसपात्री विटाळी। '-एमा२६.२०६. 'कांठमोरा त्याचे निडळी रुतला।' -पंच ४.४. ' हातां न ये ज्या घरचा गोरस । तरी ताडन करी त्यांचिया मुलांस । त्यांच्या गळा कांटमोरे ह्रषीकेश । घालोनियां हिंडवी। '-ह ७.१४६. २ पोळी, भाकरीचा कहेचा तुकडा. (कि घेणें; तोडणें ). कांठमोरा गळवांत अडकणें-येणे-एकाबा र्थयांतील, कामांतील लम्यांश हातीं ने लागतां व्यर्थ शीण **पड**णें काटोस्री--की. (विणकाम) कोष्टपाचे एक उपकरण; (ज्याला मडक्यांतील वस्तु खावयास मिळाली नाहीं पण मड-कहान खिळे बारहेकी एक परी, काठी; मांगावरील ताणा क्याचा कोठ गळवांत सहकला त्या कुन्याप्रमाणे ). वर्ने-न. कापडाची किनारी, धार. 'धोतराची कांठरी लोंब लागली.' •वा-पु. ( ना. ) कांठ; किनारा; थडी. •स्र-नुदुंव; कांठोकाठ; | मासे पकडण्याचे वस्नासारखें एक हांब आळें. ओतप्रोत.

काठकर-पु. देवादिकांच्या उत्सव समारंभांत पागोटें बांध-लेली काठी किंवा निशाण घेऊन चालणारा माणूस. [ काठी+कर ] काठंगा-ग्या-वि. (कों.) काठीसारखा; बारीक; सहपा-तळ; किरकोळ; काटकोळा. [ काठ+अंग ]

काठ( ठा )ण---न. ५ डदण; कडधान्य; कांहींच्या मतें हर-भरा वाटाणा मसर लाख इ. रबीच्या पिकाला हा शब्द लागत नाहीं. बाकीच्या खरीपांतील द्विदल धान्याला लावतातः ' काठाणी तील. उडीद, तुरी वगैरे पावसाळी ' –मसाप २.२.६९. [सं. काष्ट+अन्न] कांठणें - उक्ति. कंठणें; सोसणें; -तून पार पडणें.

काठभीवरी-कटि भीवरी पहा. एक झाड.

काठबट-टा--१ काटबट १ पहा. [काछ+बाटी ] २ ( गुःहाळ ) नवरानवरीच्या खालचा आंस फिरणारें आडवें लांकुड; चरदाची बैठक.

काठवण-- १ कांटवण पहा. साडी, कांटेरी रान. 'सातपुडी डोंगर साजणी झाडी काठवण भिल्लाचे । ' - मसाप १.१.२. 'ओहिती कांठवणा सोई। '-तुगा ७०२. [ सं. कंटक+वन ]

काठवाड--- न. घोडे विकणाऱ्या काठेवाडी लोकांचा तळ **दिवा समदाय. [काठेवाड=एक प्रांत** ]

का-कांठळी--की. इलके धान्य. [काठण]

का-कांठळी--कांठाळी; वस्त्राचा कांठ; किनारी. [कांठ] काठा-- पु. (व.) बरू. [सं. काष्ठ]

का-कांठा-पु. १ (कों.) कांठ; किनारा; थडी. [ कांठ ] २ वर जमीनीचा थर असलेला कातळ; खडकाळ जमीन. ' विहि-रीस दहा हातांपासून कांठा आहे. ' ३ पर्वताची कटारी. [सं. काष्टा] मूळकाठा-मूळबांध-पु. (कों.) समुद्रकाठच्या भातशेतीच्या जिसनी (खार) भौवतालचा बांध. या बांधाच्या मातीमध्य भाताचा पेढा बळकटीसाठी घालतात. -कृषि २१३.

काठांगा-ग्या-काठंगा पहा.

का-कांठाड--न. चेह-याची एक बाजू; गाल; थोबाड. कानठाळ पहा. [काठ] काठाण, काठामा वगैरे-काठण, काठमा इ. पहा.

काठा बांधर्णे — भांड्यांत शिजविलेल्या पदार्थाची वाफ बाहेर जाऊं नये म्हणून मांडणावर ठेवलेल झांकण सर्व बाजूनी ओल्या कणकीने बंद कर्णे. -गृशि २.१४०. [कांठ+बांधणें]

काठार-रा-नु. नदी-समुद्राचा काठ; किनारा. [काठ] काठारा - पु. १ काठ(ठा )प्रा; पुठलेले भारे. २ गलनताचा श्वटारा-सांगादा.

शको. २. २५

कांठाळी--की. १ कापडाचा कांठ-पदर. [कांठ] २ (कों.)

कांठाळी--की. कानाचे टाळे-पढदा. कि. बसणें. ' अगं-दींच बसली मग कांठाळी। '-ऐपो २२४. [कान+टाळी]

काठिण्य--- कठिणपणा; वश्यणा; मजबुती; कहकपणा; दृढता; एका पदार्थाचा दुस=शावर चरा पढण्यास जो प्रतिबंध होतो तो. -पदार्थवर्णन ६. 'विसवं न सके धोंडीं। काटिण्य जैसें।'-शा १८.७५४. [सं.]

कांठिळी--- बी. एक हलकें धान्य. कांठळी पहा.

काठी--- भी. १ लहान शाहाचा सोट; खोड. २ दांहकैं: छडी; (सामान्यतः) वेळ्, बांबु इत्यादिकांचा पांच चार हात लांबीचा सोटा, दांडका, लाटी (टोकाला गोळे नसळेली). 🤰 निशाण; दिंडी; ' खंडेरावाची काठी '-ऐरापु १.३०५. महा-देवास काठी नेतात '-मसाप २.२.२६. ' नाना काठचा शासने वेत्रधार।'-सप्र २१.३४. ४ जहाजाची डोलकाठी; ज्यावर शीड बांधतात तो सोट. 'सोडिले मचने लोक चढती काटी-वर।'-विवि ८.३.५४. ५ काठीचा फटकारा. ( कि॰ मार्गे ) 'माम्हां लागलिसे पाठी । बालत्व ताइण्य दाठी । '--तुगा १३४७. ' माझी साहों शके काठी। ऐसा बळिया सप्टी असेना। ' -एमा ४.१२०. ६ जमीन मापनाचे एक माप, साधम. ही पांच हात पांच मुठी लांबीची असते. एकविसांश पांड. किंवा एकचारहें। अंश बिधा. ७ वरील काठीनें मोजलेलें क्षेत्रफळ, ८ शरीर, शरी-राची काठी; अंगकाठी; चण; बांधा; ठेवण. 'सूर्याचेनी दीपें। वसीस्टाची काठी तपें ।'-उषा ८००. 'ते काठीनें मध्यम उंचीचे होते. -कोरिक २१. ९ जननेंद्रिय ( पुरुषाचें ), १० उंसाची एक जात. ११ (नंदभाषा) वीस ही संक्या. 'केवला काटी पवित्र त्यासी। सांगोनियां दीधलें। '-भवि ४२.४५. १२ (ल.) अडकाठी. १३ महाराज्या हातांतील सरकारी काठी. 'महारांच्या कामाची पाळी आली व संपली म्हणजे काठी आली व काठी पडली असे म्हणतात.' -गांगा ४९. १४ (इ.) लांकडें (जळाळ), सरपण. ' आज काठ्या नाय हाडलय ' १५ (छा.) जुळविछेले खिळे (टाईप) छापण्यासाठीं लोखंडी चौकटींत (चेसमध्यें) भांवळण्यासाठीं सभोंबार टाकावयाची एका बाजूस सरळ व एका बाजुस निमुळती होत गेलेली विवक्षित मापाची लंकडी पट्टी (इं. साईडस्टिक). [सं. काष्ठ; तुल. सीगन कास्टे; पो. जि. काटे: काष्टी; फें. जि. कष्टी •टाक्रेंग-सरकारी चाकरीच्या महा-राने आपली पाळी दुसऱ्यास देणे. ॰ ने हाकर्ण- १ मेदामेद न करतां सर्वीनां एका ओळींत गोवणें. सब घोडे बारा टके अशा न्यायाने वागविणे. -में पाणी शिपणे-स्वतः श्रम न करतां दसऱ्यादश्चन काम करवून चेणें. •में पाणी शिखण-कुचराईनें

निष्काळजीपणाने काम करणे. -ने पाणी हाटलें तरी दोन ठिकाणीं होत नाहीं-पक्षी जिवलग मंत्री, दाट मंत्री, पक्षा जोम नाहींसा होण, करणें. ) 'कामाने मुलीचा काठोडा मोडला.' स्नेह. -ला सोने बांधन चालावें-चांगल्या वंदोबस्ताच्या राज्याचे निद्धीक. -वर कांबळा घेणे-घाटणे-भांडण-तंटचासाठी तयार होण, राहण, सङ्ज असणे, कंबर कसणे; सिद होणें. वाजणें-(नाविक) डोलकाठी भंगणें, विश्वसास लागर्णे-१ (जन्नेमध्यें निरनिराळे मानकरी लोक आपल्या निज्ञाणाची काठी देवळाच्या शिखरास लावतात त्यावरून) आपल्या जन्माचे सार्थक करणे; ध्येय साध्य करणे; उदिष्ट साधणे; इष्टार्थ साधर्णे. 'माझ्या काठ्या लागल्या शिखराला '-मसाप १.१.६. २ आयुज्याच्या अखेरीस येणे; आयुज्यांतील इतिकर्त-ब्यता संप्रणे. -सारखें पडणें-साष्टांग नमस्कार घालणें; 'लिंग का प्रतिमा दिठीं। देखतखेंवों अंगेष्टी। लोटिजे कां काठी। पडली जैसी ।'-ज्ञा १७.२०४. काठ्या लावणे-(ना.) चिड विण. नाहक त्रास देण. •कर-र-कार-हातांत सोन्याचांदीची काठी घेतलेला राजाचा, देवाचा द्वारपाळ; चोपदार. ' नंदिकेश्वर महानीळ । काठीकर दोघे प्रवळ । '-ग्रुच २९.११९. 'तंब तो बळीदैत्याचे द्वारी । काठीकर झालासे हरी । ' -कथा २.३.३१. ' ऐसे काठीकक बोलिसा।'-उषा ८९. 'मग राजा काठिकाराते म्हणे। ' -पंच ॰कांबळा-पु. श्रीकृष्णाची गोकुळांतील वेषाची नक्कल करण्यासाठी गुराख्यांची पोरें हातांत काठी व पाठीवर-खांचावर कांबळा घेतात त्यास समुच्चयाने म्हणतात. • बाळा-प सरकारी पाळीचा महार.

कार्डे---न. (राजा.) डोंगराच्या बरती पुष्कळ माती अस-केली सपाट जमीन, ही वरकस पिकाची असते. भाजावळ करून लन्ही, कडेने वाटोळा तीळ किंवा अंबाडी, लन्ही वेंचून झाल्यावर ताग अथवा भात त्यांतच तुर व कडेने वरी दुसऱ्या वर्षी भाजावळ न करितां सावा, त्यांतच तूर व उडीद अथवा माचणा, कुटीवर लाविलेला हीं पिकें होतात. [कांठ]

कांठे-न. (कों. कु.) मान; कंठ; गळा. [कंठ] कार्ड(ड्ये)डोळे—कांटेडोळे पहा.

कार्टमोडा--वि. (कु.) क्रुटिल वृत्तीचा.

काठेबाड-डी-काठ्याबाड-डी--वि. १ काठेवाडसं-बंधींचा, २ काटकुळा; कुश; बारीक ( माणुस, घोडा. )

काठे(ठ्या)घाडी भिकार—न. किरकोळ, काटकुळघा, रोडक्या माणसाला तुच्छतादर्शक म्हणतात.

कांठोकांठ-किवि. कांठापर्यतः भरपूर. [ कांठ द्वि. ] काठोर-ठ-इ--सी. (व. सा.) काथोट; काटवट पहा. काठोट्या-- ५. (व.) कुचकामाचा माणुस. 'कोणाचा हिरा माझा काठोडघाच बरा. '

काठोडा--पु. (व.) जोम; काठी पहा. (कि॰ मोडर्णे= काठ्या- वि. १ गव्हांचा एक प्रकार: काटे गहे. २ काटे-

काठ्याळा-वि. काटकुळा; सडपातळ; किरकोळ. [काठी] काठचाळे-- १ (कों. ) लहानसे मधमाशांचे पार्के ( लहान फांदीला अथवा काठीला लागलेलें ). [ काठी ] २ ब्राह्म-णांना घालावयाचे वड्यांचे जेवण.

काड-शीन. १ कडधान्य काढून घेतल्यावर राहिलेले गुळीं; भूस. २ गहुं, नाचणी, उडीद वर्गरे धान्य काढल्यानंतर राहणारें ताट; तृण, ३ (कों. ) भात काइन घेउन पंढ्याचे मार्चोडे बांधतात ते झाडल्याने आंतुन जो बारीक पेंढा पडतो तो. ४ (कों. ) आवण उपटल्यावर जे कांही शिक्षक राहतें तें. ५ अंबाडी, ताग ६० च्या सोललेल्या काड्या, जोख्या, सणकाड्या. ६ (सामान्यतः)द्विदल धान्याचे भूस. ७ (बे.) नाचण्या कापल्या-नंतर उरणारें ताट. ८ (व. )मातीच्या भितीचा एक हात उंचीचा थर. कांड पहा. [सं. काष्ठ ] • कुन्ध्या-पु. एक प्रकारची रान-भाजी. ही खातात. •क्या-(काइक, पुन) (ल्प्त) १ काडीसारखा. २ भांडकोर; कल्ह लावणारा; यजुर्वेदी बाह्मण ऋग्वेदी बाह्मणाबहुल योजितात. ०दान-न. जेवल्यानंतर दांत कोरण्याकरितां ज्या काड्या लागतात तें टेनण्याचे एक भांडें, किंवा भितीतील एक कोनाडा. ॰ भिकारी-पु अत्यंत कवडीचुंबक माणूस, काडीसुद्धां फुक्टन घालविणारा मनुष्य. ०**वात-**स्त्री. तुळशी वर्गरेच्या काडीस कापुस लावून-गुंडाव्यन देवापुढें लावण्यासाठीं जो काकडा कर-तात तो. 'रात्रीं उजळोन काडवाती । अर्चनीं ओवाळिजे गभस्ती । ' -मोल. [ काष्ट्वर्ति ] म्ह० सूर्यावुढे काडवाती=निठ-पयोगी, तुरुनेस अयोग्य वस्तु. • बाळा-पु. लहान मुलांच्या पायांतील रुप्याचा बारीक भरींव वाळा, कांडोळें. • इहीर-न. वालाचें अगर बाजरीचें पानांसह उपटलेलें रोपटें ०स्तर-न. कडधान्याची मळणी झाल्यावर राहिकेली ताउँ, झुडपें. ० स्तर--**री-**पुरुनि. ( विणकाम ) काटसरी पहा.

काड- प्रकारचा मासा. हा आपल्याक हे कोचीन संस्थानच्या समुद्रकिनाऱ्यावर सांपडतो. याचे तेल ( यक्टतांतून काउलेलें) औषधोपयोगी आहे. हें संधिवातविकार, उहा व कफ-क्षय ह्या रोगांवर फार उपयोगी पडतें. [इं. कॉड ]

कांड--न. १ दोन सांध्यांमधील भाग, पेरें. २ झाडाचें स्रोड; सोट; बुंधा. १ वेदाच्या त्रिकांडांपैकी प्रत्येक. ( उपास-नाकांड, कर्मकांड, ज्ञानकांड ) अध्याय; प्रकरण; अंक; परि-च्छेद; विभाग. ' एवं हिंसाचि 'अहिंसा। कर्मकांडी हा ऐसा। ' -क्षा १३.२३६. 'धनुर्भेग नाटिकेंत अंकाऐवर्जी कांड हा शब्द

बापरला आहे. ' ॥ बाण; तीर. ' योह कांडांचा घाई मातला। ' –शिद्यु४३९. 'तो माझे आं कांडा। सदां भिए।' –शिद्यु ८९४. 'कुबोलांचीं सद्टें। सृति कांडें। '-शा १६.४०४. 'हरि-नामाचे धनुष्यकां है। '-तुगा २१५९. 'केली निर्माण कसी हाणुनि वसुधेत कांड वनधारा ।'-मोभीव्म १२.२२. ५ गलवताचे शीह उभारण्याचा दोर; परभाणास अइकविलेली जाडी दोरी; परभाण, डोलकाठीला ज्या धोरखंडाने बांधलेले असर्ते तो दोर. हा खालींवर सरकतो. ६ गहुं, नाचणी हरभरा ६० चें कांड, ताट, (दाणा काढल्यानंतर्चे). ७ (कों.) माडाचा सोट; खोड. ८ (व.) मातीच्या भितीचा एक थर. 'त्याने एक कांड नवीन बसविलें. ' ९ (गो.) कमरेस घालण्याचा चांदीचा गोफ. १० (सोनारी) सरीचा आंतील गाभा. ११ संघि; सांधा. १२ ( महानुभावी ) ज्ञान (?) ' येणेशी कांड गुंडा कव्हणी घेना !' -भाए ५२०. ०काढणे-खारीच्या आंत ज्या पाटचा (जमी-नीचे लहान लहान तुकहे ) पाडतात त्यांच्या बांधास मातीची भर देगें. हें काम वैशाखांत करतात. •क-(व.) १ वेळ्चें पेर. २ मातीच्या भितीचा एक थर. •का-कोंडका-पु. लांकडाचा ओं इका, ठोकळा. ० के-न. १ कांडक अर्थ २ पहा. २ कांडका-कों डका पहा. 'कांडकें डबचितां कृष्णसर्प।' - मुबन १२.२१. 🧸 उंच; धिप्पाड; लष्ट; अगडबंब; ठोंब्या. ( मनुष्य ). ४ कुडें. 'कांडकें मोठें म्हणजे जाड व लांब असावें.'—मुंग्या २०७. अय-न. देदांची तीन कांडे, भाग; कम-उपासना-झान कांड. 'तरीकांडत्रयात्मकु।शब्दराशी अशेखु।'–हा १८.१४३१. [सं.] •पा-पु. (गो.) मुसळ. इह० कांडपाक कोंब फुटपे=मुसळाला अंकुर फुटर्गे. ० रू-न. १ बोटाचीं पेरें व अप्रें यांस होणारें विग येतात. उअणुं. २ तीन चार पेरांचे उंसाचे कांडें. ० वेळ-स्त्री. एक औषधी निबडुंगाप्रमाणे पण बारीक वेल. वई. त्रिधारी, चौधारी अशा हिच्या दोन जाती भाहेत. हिला पेरें असतात. श्रिशारी कांड वेलीस हाइसंधि असेंहि म्हणतात. [सं. कांडवल्लि] • होर-पु. शेराभोंवर्ती आढळणारी लांब नाज़क पेरांपेरांची एक वेल. •सोट-पु. सहा मुठी सोन्याच्या एका सुतावर मधील भागा-च्याच सुमारें २॥, ३ मुठीच्या भागावर दुसरें एक सोन्याचें सूत पिञ्चन पहिल्या सुताच्या एका टोकास वाटोळा फासा व दुसऱ्या टोकास नागफासा करून गजरे बेटण्यापूर्वी जो सरीचा भाग विणें. २ (ल.) चेतविणें, चिडविणे, डिवचेंगे. [सं.कंड्यू= तयार होतो तो. (कांड १० पहा).

काड-कन-कर-दिनी-दिशीं--किवि. (ध्वनि) चाब-काच्या किंवा छडीच्या आवाजासारखा आवाज करून; अशा कांड् ] भावाजासहित.

कांडकूट-कांडणकुटण-कीन. कांडणें; कुटणें; पाखडणें [ सं. कंड्य्=साजविणें ] वगैरेस समुरुचयाने. [कांडणें +कुटणें ]

कांडण---न. १ तांदूळ वर्गरे सडणें (त्यांचेवरील तुस काढण्यासाठीं ). 'आकाश उजलें कांडणी। सांडि काळिमा।' -प्रंथराज ८१. २ सडण्यासाठीं घेतलेली धान्याची रास. ३ कांडणावळ; सडणावळ; सडण्याची मजुरी. ४ नाचणी, उडिदाची काड, [ सं. कंडन ] ०साळ-कांडसाळ-स्री. दळणकांडणाचा बरांतील एक सोपा. **कांडणायळ-**स्त्री. कांडणाबद्दलची मजुरी.

कांडण-काणण-न. (गो.) मुसळ.

काडणा-न. (कु.) विहिरीतून पाणी काढण्याचे साधन; वागर; कळशी; काढणें. [काढणें ]

काडणी-काढणी पहा. [काढण ]

कांडणी-की. कांडण; कांडण्याची किया.

कांडणे - उकि. भात ६० धान्य वरील तूस काढण्याकरितां उसर्ळीत सड़णें-चेंचणें; कुट्रेंग ( मुसळानें ). [ सं. कंडन ] म्हु कांडल्याबगर फोव् न्ह्य मारल्याबगर धोव न्ह्य्=(गो.) कांडल्या-शेवाय पोहे बनत नाहींत तरेंच बायकोला मारल्याशिवाय नवरेपण येत नाहीं.

**कांडप**--न. (राजा.) कांडण. •काढणें-कि. १ (कु.) मार्ण; झोड्जे. २ शक्तीच्याबाहेर काम देजे.

**कांडपी**—पु. (राजा.)कांडपाचा धदा करणारा बाप्या, पुरुष, मनुष्य. •ण-स्त्री. (राजा.) कांडपाचा धंदा करणारी वाई. 'कांडपिणींचा प्रश्न सोडबिंग किती अवघड आहे!.' –विचारविलास १३३.

काडबा-पु. (की.) संथ पाण्यांत न सांपडणारा मासा. काडमुंगी--स्त्री. एक मोठी काळी मुंगी, ही चावली असतां

कांडय-की. (कु.) एक जातीचा मासा.

कांडर-डार-रे-डेर--न. सापाची एक जात. हा चावला असतां तो भाग कुत्रं लागून तो माणूस मरतो. याचे कांटे पायाला लागले तरीहि पाय क्रजतो.

कांडरणे-अकि. (माण.) कांडी करणे; कातरणे.

का(कां)डवाळा-वळी-डोळी--पुकी. (सोनारी) पायांत घालावयाचे चां रीचे बाळे.

कांडविंग-- उक्ति. १ खाज शमविण्यासाठी नखांनी खाजः खाजविणें ]

कांडळणें --अित. घासून घासून झिजण, कमी होणे. [सं.

कांडळणे-कि. खाजविणे; चोळून खाज नाहींशी करणे.

काडा-डो--पु. (कों.गो.)काडेहरा; शेर; चिकाडा.

काडा-प्र. (वे.) धान्यस्पी कर्ज. काढा अर्थ २ पहा. [काडणे]

कांडाई--जी. कांडणावळ.

का डाकूट--की. काश्याकूट; कष्टसाध्य गोष्ट. 'वाळीस प्रंथ छापून प्रसिद्ध करणे ही केवढी काडाकूट आहे वरें!' -तुफान प्रस्तावना ३०.

कांडात काढेंग-िक. लुप ठोकणें; बेदम मारणें. 'त्यांनीं मारे दंडांनीं वेदयांनें कांडात काढलें. -नामना. ४९. 'आई मारा-यच्या आधींच मी तुझं कांडात काढीन. ' -विचार विलास २०३. कांडावळाभरडा--पु. दळण, कांडण वगैरेंस व्यापक संहा.

कांडानुसमय—पु. विशिष्ट समुदायांतील प्रत्येक व्यक्तील एक बस्तु अगर बतूंचा सच-जोड देण्याचा अनुक्रम; प्रतिसमुच्चय, प्रतिसंघ (देण); याच्या उल्टर पदार्थानुसमय.

कांडारणें—चिक्त. जोराचा कोंब फुटणें, कोफावणें, कांड,खोड मजबूत, भक्कम होणें (जंस, जोंधळा इ. चें; कधीं कधीं मुलालाहि लावतात. ) [सं. कांड ]

कांडारणं—सिकि. करांडणें पहा; चावृत चावृत कमी करणें; कुरतहणें.

कांडारा-रो-पु. १ (गो.) बांबू, जंस, केळ इ. चा उमा चिरकेला तुकडा, फांक. [सं. कांड] २ कांडण्यानें निराळा झालेला कोंडा; तूस. [कांडणें]

कांडारी-पु. सुकाणुं धरणारा; नावाडी; कर्णधार.

कांडाकों - प. (गो.) एक प्रकारचा मासा.

कांडाचिणे-- उक्ति. कांडविणे पहा.

काडासेक—की. (गो.) चमचे पळ्या इ. अडकविण्यासाठीं भोंक पाइन केलेली लांकडाची अथवा लोखंडाची एक पर्टी.

कांडाळ-की. (कु.) मासे धरण्याचे लहान जाळे, याच्या टोकास लांकडाचे लहान तुकडे लावतात.

कांडाळणं — अकि. १ लांब व बळकट अशीं पेरें येण, वेगाने व जोमानें वाडणें (जोंधळा, बाजरी इ.). २ ( ल.) मूल सपा-ट्न वाडीस लागणें ३. (नाशिक) जोंधळा, बाजरी, ऊंस पेराशीं काळा पडणें. (ल.) रक्तपिती होणें (माणसाला). [कांड] कांडाळणें — नकि. खाजविणे. [सं. कंडू]

कांडाळणें-सिक. १ कांडारणें, करांडणे पहा. पासून क्षिज-विणे. २. खाज सुटणें; कंड खाणें. [ कंड्य ]

कांडाळी-ळो-की. मध्यम प्रतीचें, सुताचें मासे धरण्याचें बाळ. [कांड]

कांडाळे—न. धतुष्य. 'अर्जुनाचेनि कांडाळे । बहुत माणुख रणां आले । '-क्षिशु ८८२. [कांड-वाण+आलय=वर]

कां खिखणें — कि. (कों.) खाजविणें; घांसणें; चोळणें. [सं. कंद्यू]

काष्टी-की. १ गवत वंगरेचा तकडा-दांडा: 'तणाची काडी न मिळे। ऊज्जें झाडोरे करपेले। ' -भावार्थ रामायण, बाल १. २ लांकडाची काटकी, शिरपूट, धातूचा बारीक लांबट तुकडा, भागकाडी इ. (ल.) काडीच्या मोलाची अथवा आकाराची वस्तु. जीवनें शिपिला तिरूपिडी । विजिला प्राण मोडी । लागला तरी काडी । उरों नेदी ।' –ज्ञा १३.७२०. 'काडीचोर तो पाडीचोर'= काडी (क्षुत्रक वस्तु) चोरल्याचे एकदां सिद्ध झाले म्हणजे पुढें त्याने पाडी (वासरूं) सारखी मोठी वस्तु चोरली असा आळ साइ-जिकच येतो. क्षुक्रक अपराध करणारा माणुस मोठा अपराधहि करतो. [काष्ठ] ३ (जरीची किंवा रेशमाची या शब्दाच्या पुढे काडी भाली असतां ) जरी-रेशमी-कांठ (बन्नाचा ) किंवा वस्त्रा-बरची पट्टी, बीण असा अर्थ होतो. ४ (गंजिफा) डाव जिंकणे. एका खेळाडूस सर्व पाने देण्याची पाळी येणे. कि. लागणे. ५ (खा.) दिव्याची (पणतीची) ज्योत. ६ ( बुरुड काम ) वांबूची वारीक कांब ७ (व. ना. ) हातांतील टेकावयाची काठी. ८ (व. ना. ) सरपण (अब.) काडचा. ९ गुरांचा चारा. 'जनावरांनां वैरण-काडी देण्याचा हुकुम सोडला.' –कोकि ७३६. १०(गो.) बायकांच्या नाकांतील चमकी. ११ (क.) एक जातीचा मासा. याच्या अंगावर कांटे असून आकृति सर्पाप्रमाणें असते. ३५० १ काडीची सत्ता लाखाची मत्ता=थोडगाशा अधिकाराने जेकाम होते ते पुष्कळशा पैशानें होत नाहीं. २ काडीपासून जोडावें लाखापासून मोडावें. (बाप्र.) ( आडवी उभी ) काडी ओढर्णे-( ন. ) निषंधपर भाडव्या उभ्या रेघा काढायला समर्थ नस्लो, म्ह्लजे कांहीहि अक्षर लिहितां न येणे. अक्षरशत्रु. -ची आग माडीस लागणे-श्रेष्ठ माणसास कनिष्ठ माणसापासन किंवा एखाद्या क्षत्रक कारणापासन अगर व्यक्तीकडून उपद्रव होगें. - ने औषध लावण-दुस-याच्या जस्तिन दुस्त बोट न लावतां काडीने औषध लावणे यावस्त, अंग राख्न काम करणें. ०मोस्रणें-मोसन देणें-कि. पदर फाइन देणें, पालव कापून देणें. विवाहसंबंध तोडून टाकणें, रह करणे. काडी लागर्ण-जळणें; राख होणें; नाशपावणें, नाहींसा होगें. 'नमुताईव्या संसारास काडी लागली.' -हाच कां धर्म -नाशिककर २५. •कस्पपट-न. गदळ; घाण; केरकचरा, 'म्या म्हटलें हा मार्ग चांगला काडीकसपट नसे।' -अफला ७५. •कुडुट्यो-(वाप्र, बायकी)छम्पापाणी खेळतांना जर सर्व मुली बसल्या तर एका मुलीनें सर्व गडगांस सावध करून तोंडानें काडी कुडल्यो म्हणून सर्वोनी उठणे. ०खार-काडेखार-५. पापडखार (सोनार वापरतात). -चा-यर्तिकचितहिः थोडाः अल्प. 'नाटक वाल्यांत काडीचा देखील गुण नसतो ' -विकार विलसित, ॰ पढ़ी-सी. पेंढी काडी पहा. ॰ भर-फार थोडा; यर्तिकचितहि. 'तम्डांला कोणी काडीभरहि उपद्रव करणार नाहीं. '-विवि ८.३.५३. •महाल-पु. कोल्हाटी-डोंबारी विसाडी इ॰ भटक्या कामाचा ) एक किंवा विशिष्ट भाग. ६ जुनी वाळकेली, बठकेली छोक्रांच्या गवती श्रोपष्ठयांनां तुच्छतेने म्हणतात. ०मात्र−काडी । टणक वेल. ७ एकदां मळणी केलेली किंवा शोडपलेली धान्याची नवरा व बायको यांनी आपला विवाहसंबंध तोहन टाक्णे (या-समर्थी गवताची काडी चार मंडलींसमक्ष मोडतात. ही रीत शूदादि लोकांत आहे ). २ ( ल. ) संबंध तोडणें. ' घावरियांच्या मोहा काह्या । धाहा भ्याहां बळतियां । ' -तुगा २२७. • **रोखदी**--काडीभर पहा.

कांसी--सी. १ वेखंड, सुठ, आर्ले, हळद इ. चीं मुळें व तुकडा; मोड; अंकूर; ऊंस वंगरेंची पेरें. २ त्या आकाराचा धातचा लांबट पडण्याच्या बेतास येणे. २ चिडण्याच्या परमावधीस पोंचणे तकहा. ६ वन्न विणण्यासाठी ज्या काडीला सत ग्रंडाळलेले असते (माणुस), कांडे पेरे लावर्णे-लावुन पहार्णे-विहमी, खनी मनु-ती काढी. ४ (विणकास ) घोटयाच्या आंतील दोऱ्याचें गुंडाळें, व्याच्या, चोराच्या पायांचे मोजसाप सांपडलेल्या मागाच्या बाबीण: घोठयामध्ये बसेल अशा लांकडी अगर बोरूच्या तुक-पायाशीताइन पाडाणें. कांडे पेरे मिळणे किया कमीजास्त डवावर भरलेल्या सुताची गुंडाळी. ५ लसणीचा गृहा. ६ (गो.) होर्णे-वरील प्रकारांत बरोबर जुळणे किंवा न जुळणे. कांडिपेरे चंदनाचें खोड. 'गंधा कांडी बरी वासाची आसा.' ७ (कों. घेणें-मोजमाप घेणे. कांडेपेरें पाइन-( गुरं विकत घेतांना ) नाविक ) दोन्ही रोजांस सांधणारे व दोन्ही रोजांसहित भागाचे त्यांचे सांधे व हाडपेर, अंगकाठी वगेरे पाहुन (घेणे). • करी-प. स्रोक्षड, हा गरुवताचा पाया होय. या लांकडास वर्ज्या अंगास १ (गुन्हाळ) कवळयाने आणून दिलेली उसाची कांडी चरकांत घाल-दोन्ही बाजूंस खांचा पाइन त्यांत फळवा बसवितात. ८ ( छाप ेणारा. २ (क.) सुतार. •िचरणें-( आटवापाटशा )सूर धरणारानें खाना) फर्मा ठोकतांना पान (पेज)व सामान (फर्निचर) हें चौकटीला पहिली टाळी देउन पहिल्या पाटीस पाय लादून पुन्हां परत येउन भावञ्चन बसण्याकरितां टोकावयाचा लांकडाचा तुकडा. [सं. दुसरी टाळी देणें. ०चोर-दुर-पु. ऊद; काळमांजर; कलिंदर; कांड ] -चें लांकुड-धोटवांतील सत ज्या बोह्नच्या कांडीवर कानेदर;वनेर. ० श्वर-सर-पु. लांब मानेचा बगला, 'गीध घारी गुंडाळतात ती, गन्या. •िपरगाळणें-फिरिबणें-गारुडी कांडेसरें।'-दावि २४४. किंड+ईश्वरी •साबर-न. निवहंगाची भापल्या हातांतील लांकडाची लहान काटी आपल्या डान्या एक जात, त्रिधारी किंवा चौधारी निवहुंग.( याच्या उलट पान-हातार्भोवती अथवा अंगार्भोवती फिरवितो ती. (यक्षिणीची) सावर). •हुरा-५. (कों.) काडाक्षेर; चिकाडा. कोडी असलेला क्षेर कांडी फिरिबिणे-चमत्कार घडवून आणणें, अवचित एकादी: गोष्ट घडवून पूर्वी घडलेल्या कृत्याच्या उलट घडून येंगे.

काडक-न. (व.) कादक, लहान काडी. [सं. काष्ट्र] कांडरचें - कि. (गो.) नखांनीं कुरतडणें; खाजवणें. [सं. कंड्य ]

कांडुळणें -- अकि. तुक्डे तुक्डे पहणें (दोरा, सूत, धागा इ. चे ) [सं. कांड]

कांडुळणें-- उकि. (कों. ) खाजविणे. [सं. कंड्य ] काइ-पु. १ गांहळ; गांडवळ; पावसाळचांत उत्पन्न होणारा एक किडा; दानवें-दानवा. २ सुताराचें एक हत्यार.

कांडें--- १ पेर; पर्व; सांधा. २ दोन पेरांतील भाग-तुकहा. ६ उंत, बांबू इ. चा तीन चार पेरांचा तुकडा-भाग, बदामासारखा व फूठें लाल असतात. झाडास पांढरा डिंक येतो. टिपरें. ४ झाडाचें सबंध खोड, विशेषतः फांचा फुटाबयाच्या त्यास कथल्यागोंद म्हणतात. -वगु २.३०. भार्थीचे. ५ (स्र.) लांबी मोजण्याचे एक माप (काडी, दोरा इ.) अचा रीतीनें बाटेल त्या लांबीचें घेतलेलें माप. याबसन (लांब करी हीन कुळीं। तो येक मूर्ख। ' -दा. २.१.६४. 'हरिण

भर पहा. •माया-(व.) अगरी रोड. •मोड-१ (हिंदुकायदा) तार्टे, कणसें ( फेकून दिलेली किवा दुस-यांदां मळणी करण्या-साठी, झोध्पण्यासाठी ठेवलेली). ८ भात, नाचणी, वरी इ. ची लावणी करण्यास योग्य असलेली दाढ. ९ वोटांच्या सांध्यास होणारा एक रोग. १० बाण; तीर. ' कांड मोकलीसी चांगें।' -उपा. १५२६ कांड पहा. ११ (ना.) बोह्र [सं. कांड.] अहचा-अहीच कांड्याघर येणें-१ (गव्हाच्या ताटास ओंबी फटते तेव्हां अहीच पेरें असतात यावरून ) ओंबी बाहेर काडेचिराइत-न. चिराईत नांवाच्या लहान झाडाच्या

वाळलेल्या फांगा, याचा रंग काळसर असून चव कडू असते. याचा ज्वरावरील काढ्यांत उपयोग करतात. [काडे+चिराईत]

कांडोकांड--किवि. बोटाच्या प्रत्येक पेरावर. 'किती कांडोकांड मिरवाल मुद्या ।' –अमृत ११७. [कांड द्वि ]

कांडोरी-रे---लीन. १ कांडें अर्थ १, २, ३ पहा. तुकडा, खांडोळें, खांडोळी. 'सहस्रभुजांचीं कांडोरी करी।' -एभा ४.२४२. 'तुझिये भुजांची कांडोरी । करील तो । ' -कथा १.६.३१ 'तुझी करीन कांडोरी ।' - जै. १३.२७. 'करीत आहे हाताचीं कांडोरी। '-उषा १४३४ (सं. कांड)

कांडोळ-ळी--पुन्नी. सारहोळ, एक मोठा वृक्ष. याचा रंग पांढरा असून याला वसंत ऋतंत फळें येतात. फळाचा आकार

कांडोळणे---उकि. खाजविणे. 'पाये पाये कांडोळी। सेवा भितीचा, ओटयाचा, विहिरीचा, पाण्याच्या पाटाचा, इमारत कांडोळितो हवें ग रोहिणी अंगे । ' -बटसा ५९. [सं. कंड्य ] कांडोळी-ळें-- स्त्रीन. (कों.) शेतामध्ये पाणी भडवि-ण्यासाठीं घातलेले मातीचे बांध, ताल. कांड काढणें पहा. [कांड]

कांडोळं — न. १ लहान पुलांच्या पायांतील रुप्याचा बाळा; विडी. २ अधिकाऱ्यांने आपल्या येथील कार्योकरितां वसूल केलेला जादा कर. —मोल. [सं. कांड+वलय]

काडुडुंच-न. (गो.) एक ल्हान मासा.

काडिया—की. १ काडी या शब्दाचे अनेक वचन. २ विडा इ० टोचण्याकरितां हाताच्या बोटासारखीं टोंके असलेल चांदीचें झाड. ०निखर्डग-हरा-काडेहरा पहा.

काढ-पु. जंगलांतून ओह्न भागलेला लांकडाचा ओंडका. काढकुसुंबा-काडकुसुंबा पहा.

काढघाल-की. एसादा पदार्थ विनाकारण पुन्हां पुन्हां बाहेर काढणें व आंत घालणें - उचलणें ठेवणें इ. [काढणेंभघालणें]

कादणी—की. १ (काढणें-धाना.) कापून घेणें (बोंधळा, बाजरी वगैरे पीक) द्विदळ धान्यें खुडणें, भुईसपाट असलेल्या झुडुपावरील अगर वेलीवरील फळें खुडणें, कापून रास करणें (मर्यादित उपयोग). २ विशेषतः सुताचा पक्का दोर; अंबाडी ताग, रेशीम यांचाहि दोर-री (मर्यादित उपयोग) विहिरीतृन पाणी काढण्याकरितां; घोडणाला खुंटणाशीं बांधण्याकरितां; किंवा त्याला फेरीवर धरण्याकरितां; गोणी, कंठाळ, आखें, बस्ता, मालाचा गद्वा, यांना आंवळण्याकरितां;तंबू ताणण्याकरितां वापर-तात. १ सर्व साधारण औतास वेटक अगर येटक घालण्यास उप-योगांत आणण्याची दोरी; वेटण; सोल. [काढणें]

काढणें-उक्ति. १ आंतृन बाहेर, वर, घेणें; ओढून घेणें. 'दाढी धरून ह्या मेल्याला बाहेर ओडून काढल्याशिवाय हा ताळयावर यायचा नाहीं. '-बाय. २.४ २ ( ल. ) वळविणें; उठिवर्णे ( अक्षरें, ओळी, आकृति ). ३ मागावर वस्न इत्यादि तयार करणे-विणणे. ४ नवीन शोध करणे, जुळविणे, पाडणे. ( तन्हा, मार्ग, रीत, दूर ). ५ मिळविणे; जुळविणे; उत्पन्न करणें. 'या शेतांतून वर्षास दोन खंडी धान्य काढतों.' ६ मिळ विणें; श्रमानें संपादन करणें. ७ घेणें, कर्ज काढणें, उसनवारी घेणें. (पैसा उपटर्णे.) ८ बादविवादाचा विषय, भाषण सुरू कर्णे: ओघास आणणें; मुद्दा पुढें मांडणें; उपस्थित करणें. ९ शोधणें; उजेडांत आणणें; छडा लावणें; दाखविणें (दोष, गुणधर्म). १० कंठणे; सहनकरणे; सोसणे; लोटणें; घालविणें (दु:ख, आजार, क्लेश, काळ), 'मी धान्यावांचन दोन दिवस काढले.' 'एका धोत-रावर थंडी काढली.' 'गुरू काढिरा भूत आणि पोर काढिते दु:ख.' ११ (कों.) शिकविणें; बठणीस आणणें; कामायोग्य तयार करणें (पद्म), १२ द्युश्रवा करणें, चाकरी करणें (पोराची, दुखणेकऱ्याची). १३ हुडकणें; पत्ता काढणें ( रस्ता, पाहिजे असळेली वस्तु ). कोनाकृति छांकृड घालतात तें.

पुढें बाट काढणारी मंडळी होती. '-विवि ८.१'१८. १४ उपटर्णे ( जोंधळचाचे पीक). १५ (घोडा, बैल इ. नी दु:खामुळें) चालतांना पाय वांकडा टाकणें. १६ उपसणें (तरवार). 'मी तर-बार काढली.' १७ दूर करणें. 'संसार काढुनियां कांटी। '-ज्ञा १३. ८६६. [सं. कृष्-(कृष्ट)-कर्षे. प्रा. कह, आर्मेनियमजि. कस; पो. जि. कुल; बं. काड, सि. कढ (णु) हि. काढ (ना.), गु. काढ (थुं.)] (वाप्र.) कज्जा काढणें-बळेंच भांडण सुरू करणे, वर्दळीवर येणें, आणणें. काढरेंत घेणें -स्वतःला सोडवून घेणें, पाय मार्गे घेणें (भांडण, झगडा, लढाई यांमधून). 'कृतवम्मी बलिभद्र काढिलें। जुंसतजुंसतां।'-शिशु. ९०६. **काम काढणे-**१ काम लांबनिणें. २ (व.) ठार मार्णे, नाश करणें, कांडांत काढणें. १ (व.) रतिसमागम करणें, त्यांत दमविणें. केहा काढणें-रमश्र करणें (विशेषतः विधवा स्त्रीची). घोडी काढणें -घोडीस घोडा लावर्णे (संभोगासाठीं). दाणा-पीक काढणे-भान्य, शेत पीक कापून जमा करणे. दुखार्णे कादणें-(व. ष.) (भाजा-याची) शुश्रुषा करणें, स्वतःचे दुःख सहन करणें. देख-प्रारब्ध-नशीब-काढणें-उदयास येणें, दैव उपडणें, पैसा मिळविणें. 'दैवचि मूर्तिमंत । येईल देखा काढत । त्रम्हांपाठीं।' -हा ३.१०१. पाऊस-भाभाळ-काढणे-वाऱ्याने पाऊस आणणे; ढग भरणे. रहें काढणें-रहं लाग्जे. शेत-बनजर-नवें रान-काढणें-नशीन अमीन लागवडीस आणों, नांगरणे.

काढर्णे—शकि. उतरणें, शमणे, निवर्णे, कमी होणें (पाउस, ताप, नदीचा पूर). 'पाउस काढला म्हणजे मी बाजारांत जाईन.' 'सिंधु एके आंगें काढे।'—हा १५.११९.

कादणें—न. (कों. गो.) विहिरींतून पाणी काडण्याचें साधनः पोहरा, कळशी, बसकट आकाराचा तांब्याचा लोटा, दोरी. बांधण्यासाठीं याला एक कडी असते.

काढता पाय-पु. प्रसंगांतून निसटणें, पळणें. 'नानांनीं प्रसंग पाइन पुण्यांतून काढता पाय घेतला. '-अस्तंभा ६.

काढतें — न. (जुगार) पैशाऐवर्जी ठेवलेली हस्तीतंताची नरद. काढते घेणें — कि. १ मागें पळणें; २ फींब मोइं न देतां शिस्तवार माधार घेणें.

काढव्गड—प्र. (गवंडीकाम) खाणीत्न काढलेला विन बडविलेला दगड; भनवड दगड; पायाच्या भरतीच्या कार्मी उपयोगी.

काढल्या कामाचा-रेघेचा—वि. सोंपविलेलें, सांगितलेलं तेवढेंच काम करणारा, करण्याला समर्थ, सांगकाम्या.

काढवण-न----न. गांवांतून शेताकडे औत यैछ जोड्न नेतांना वाटेंत तें जमीनीवर घासुं नये यासाठीं त्याच्याखालीं एक कोनाकृति छांकृड वास्तात तें. काढवणी—न. काढलेलें पाणी. (ह्याच्या उलट प्रवाहानें अगर पाटानें नाहात येणारें पाणी). [काढतें+पाणी]

काढवाढ-की. (व.) मार्गे पुढे करण्याची किया; सरका-

काढवान-काढवण पहा.

काढिंखिंग---अिक, १ घोडधाजवळ घोडी (संभोगार्थ) आण-विणें. २ घोडीपासून संतति उत्पन्न करून धेंगे. [काढणें]

काढशह-काटशह पहा.

काढा-9. ? औषधी वनस्पति उकळ्न त्यांचा अर्क ज्यांत उतरला आहे असे पाणी; कषाय; अर्क; याचे सामान्य प्रमाण:-काढा करण्याचीं जी द्रव्ये असतील त्याच्या सोळापट पाणी षाल्न तें चौथाई राहीपर्यंत आटवावें म्हणजे तो पिण्यास योग्य होतो. -योर १.३१५. [सं. कषाय, क्वाय] •काढर्णे-१ अधिक काढणें; उपटणें; मिळविणें. २ लोभी बनणें. ३ पाठ-लाग करणें ( टोणग्यांची अथवा वैलांची झोंबी लागली म्हणजे एक टोणगा अथवा बैल दुसऱ्या टोणग्याच्या अथवा बैलाच्या मार्गे धांवत जाऊन पाठलाग करतो त्यास व मनुष्याच्या बाबतीतिह म्हणतात. 'तें देखोनि शैल्यांचा साबर्ळी। काढाओ काढिला।' -शिश्च ९५६. काढ्यांत कोळणें-१ काढ्यांत एखार्दे औषध कुसकरणें. २ (ल.) दु:खानें क्षीण होणें. 'पाहन मनाचा खंबीर दुःखं पहा काढी कोळतें। '-प्रला १०२. ३ एकादास रोख नाण्याने कर्ज वेजन व्याजाच्या ऐवर्जी धान्यस्पाने व्याज घेणे-देणें, व तो व्यवहार. ( कि० काढणें; करणें ) ( पंचम्यंत प्रयोग काढ्यावर काढ्याने ६०) [काढ्यों | ४ माळवें; भाजीपाला विकत घेतला असतां त्यावर बोलीपेक्षां ज्यास्त जो अधिक मागून घेतात तो भाजीपाला; वर्ताळा, (कि॰ घेणें ) 'एका पैशाची खरेदी. दोन पैशाचा काढा. '५ (व. ) उपनासः लंघन. 'त्याला तापांत काढा पडला. '

काढाऊ—वि. १ काइन, भुरळ बाख्न, फूस लावून आण-लेला (चाकर, बायको इ.) २ मुद्दाम तयार केलेला.

काढाओढ-ढा--देकि.. भनेकांपासून कर्न काढण्याची किया. 'तो काढाओढा काडून पोट भरतो.' -चा धनी-पु. कर्ज बाजारी झालेला माणुस.

काढाओढी-की. (गो.) भाळेपिळे; त्रास.

काढाकाडी—की. १ षाईने, गडवडीने, काढणें; काढ्व टाकणें; हिसकणें. या वरून झटपटीनें लगवगीनें तयारीस लागणें; उपाय योजना करणें. 'तुका म्हणे आतां करी काढाकाढी। जाती ऐसी वडी पुन्हा न ये।'-किनि. स्वरेनें; बाईनें; जलदीनें; त्वेवानें. 'म्हणकी युद्ध मांडेल कडाडी। मी उटेम काढाकाढी।' -एइस्व ४.३८. [काढणें द्वि.]

काढावा — ९. शोध; तपास; तलास. 'काढावा काइनि येक वीरातें। घेऊनि गेला।' –कालिका पुराण १७.४६

काढं।(ढीं)थ--वि. १ सांगृन तयार करविकेल, मुद्दाम बन विलेल; काढाऊ (वस्त्र, इ. ). २ खोडकर मुलाला व कत्राग स्त्रीला -वेश्येला-नियेनें म्हणतात. ३ मुद्दाम काढविलेली, तयार करवि-लेली (घोडचाची पदास). [काढणें]

काद्ध-त्या--वि. दुसऱ्यापासून भाजेव इ० युक्त्या कहन कर्ज, हव्य इ० कावणारा; पैसे उपटणारा; उंडीवकाल; संबच्धा.

काणकूण---की. १ कुणकुण; गुणगुण; दुस=याला ऐक्सं न वेईल असे भाषण; प्रटपुटणें.[ध्विन] २ पिरपिर; कुरकुर, ३ टंग-ळमंगळ; उढवाउढवीची भाषा; धरसोड. [ध्व ]

काणको-प. (गो.) एक जातीचा मासा.

काण(न)गी--श्री. कानगोष्ट.

काण(न)गी—की. देवाचा नैवेदा. ' कांहीं काणगी नको कराया कानगिला चेउनि । '-राला १९.१५. [का. कणिके= वेणगी]

काणट—की. सर्पाची एक जात. (काणीट पहा). काणस—कानस पहा.

काणा-वि. १ ज्याच्या दोन डोळ्यांपैकी एका डोळ्याची शक्ति गेली आहे असा; एका डोळ्याने अंधळा; एकाक्ष. 'काणीला जसें सोग्याचें काजळ शोभत नाहीं. '-कमं १.३२. २ तिरव्या डोळचाचा, चक्रणा; ज्याला बुबुळें तिरकस केल्याशिवाय दिसत नाहीं असा. हाच अर्थ विशेष रूढ-प्रचारांत आहे. 'कावळा हा काणा पक्षी आहे. ' ३ तिरवा डोळा ( एका डोळगार्ने. दोहों डोळ्यांनीं ). काणा डोळा, काणे डोळे, असे प्रयोग होतात. ४ ज्या देशांत पाहिजे असलेला जिन्नस वेळेस मिळत नाहीं किंत्रा जेथील भाव एकदां स्वस्त तर एकदां महाग असतात असा देश, शहर, खेडें. ज्या देशांत आपण दुष्कमीदि केल्यामुळे पुन्हां त्या देशांत जावयास भापल्यास लाजवाटते तो देश, शहर, खेडे इ. 'डोळा काणा असावा पण मुख्ख काणा असुं नये. '५ एक पेड मोठा व दुसरा बारीक अशा तऱ्हेर्ने विणलेला दोर. तसेंच तिसून वांकडी झालेली खाट, माचा, बाज. ६ तिरकस; तिर्यंक; तिरवा; वक्र; वांकडा. 'जाईल काणे वाटारे। '-दावि १५८. [सं.काण एकाक्ष का. काण] मह० ? काणा कैपती अंधळा हिकमती. २ काण्या डोळधाने पाहणें=कटाक्ष मारणें. ३ कचित् काणा भदे-त्साध=काणा किंवा एका डोळचाने अंधळा मनुष्य प्रायः सुस्व-भावी नसतो बहुतकहन लबाड असतो. अंधळयांत काणा राजा. काणाडी-की. कामशील. कामाडी पहा. [सं. कर्ण-

का**णाडी**—स्त्री, कामशील, कामाडी पहार [सं. कृष् |नाडी] काणी—की. खिन्नता; क्लेश. 'जाणोनि अंतःकरणे। काणी चेतली।'-हा १८.७६. [सं. कण्=ध्वनि ] -वि. क्लेशदायक. 'सायबाप, बंधु बहिणी। नोबरी न दिसतां बाटे काणी.।' -दा ३.२.४०.

काणी— वि. तराजूची दोन्हीं पारडी सारखीं नसणें; एक पारडें तिरपें असणें. — की. तीं सारखीं करण्यासाटीं एकांत ज बजन, पासंग घाळतात तें; पासंग. [का. काणि = तराजूंतील बेतोल, पासंग ]

काणी—की. १ (कु. माण.) बैलाचा लगाम, जनावराच्या गळ्यास बांधण्याचे चऱ्हाट, दोर. २ लहान दोरी; दाव्याची एका बाजूची दोरी. ३ (बे.) लहान फास केलेली दोरी.

काणी—की. ज्वारी, गई यांवरील एक रोग; ह्यामुळें कणीस, लोंबी काळी पढते: काजळी.

काणी-की. (गो.) कहाणी गोष्ट.

काणीर---न. एक जळ्डचा जातीचा लहान प्राणी.हा माण-साच्या त्वचेला चिकटून रक्त ओहून घेतो. (काणट पहा.)

काणी पेठ — की. काणा ४ पहा; धान्य वंगरेचा सांठा नस-ल्याने दुसऱ्या गांवावर अवलंबून राहाणारें, तसेच भावांत वरचे-वर चढउतार होत असल्यामुळें जेथील व्यापारी लुक्चेगिरी— नफेबाजी करतात असे शहर.

काणु-णू-क----न. (गो.) देवास यावयाची देणगी, देवा-पुढें पैसा ठेवतात तो, काणगी. [का. कणिके=देणगी]

काणे---न. एक जातीचा मासा, हा भाइपदांत, अश्विनांत पकडतात.

काणेर--न. कांडर पहा.

काणोसा—पु. कानोसा; रुक्ष्य देउन ऐकण्याची रीत. (कि॰ घेणें)[सं.कणें]

काणोर्से --- वि. वांकडें; तिरपें. 'कांहीं वरें कांहीं काणोंसें।'
-दा १९.८.२२.

काण्णव-ण्ह्व-पु. कण्वशासीय ब्राह्मण; ब्राह्मणांतील एक पोटजात व त्यांतील व्यक्ति, [सं. कण्व]

काणणी—की. (गो.) काढणी; दोरी. [काणी पहा ]
काणणुवाणणु—न. (कायजुवायच ) १ कांहीं तरी;
अयाला कोणी विचारीत नाहीं किंवा ज्याकडे कोणी लक्ष देता नाहीं अवशी वस्तु किंवा मनुष्य; क्षुद्रतादशेक किंवा जीवासिन्यवशैक शब्द. 'त्या जागीं कांहीं काण्णुवाण्णू भरलें. ' ' ह्यानें कांहीं काण्ण्याण्ण् आणलें. ' 'तो कांहीं काण्णु-वाण्ण्य बोलला. ' र पुद्रपानें मृतुपणानें चातलेल्या समजुतीस किंवा हा शब्द लावतात. किं ० बोलणें. हे परक्षी अथवा पर

काणी—की. सिन्नता; क्लेश. 'जाणोनि अंतःकरणें । काणी | पुरुष यांच्या परस्परांतील अनीतिकारक श्रंगारचेशः; कुजबुजः क्ली । '-बा १८.७६. सिं. कण=धनि ] –वि. क्लेशदायक. गुलगुल गोष्टी. [सं. किम्+नु ]

कात-थ--पु. खेर वगेरे झाडांच्या लांकडापासून उक-ळून काढळेला एक पदार्थ; हा (खाण्याच्या ) विख्यांत घालतात. याच्या काळा, पिवळा व खैरसाल अशा तीन जाती आहेत. [सं. क्वाथ] (वाप्र.) एवढवानें काय कात होणार ? कमीजास्त उणीव. अतिशय थोडा या अर्थाने वापरतात. ( एकादा पदार्थ कमी पडल्यास). •कडी-री-कातोडी-पु. कात तयार करणारी एक जात व त्यांतील व्यक्ति; एक गुन्हेगार जात, काथोडी. यांच्यांत दोन पोट जाती आहेत. ? घोर कातकरी व २ सोन कातकरी. मुरूय वस्ती टाणें व कुलाबा जिल्ह्यांत आहे. यांची भाषा मराठी असून ते नाकांत बोलतात आणि प्रत्यय गाळ-तात व खैराचा कात काढतात. लांकडें तोड्डन कोळसे पाडतात. उंद-राच्या विळांतील धान्य काढतात वगैरे. -गुन्हेजात ५४. ०गोळी-की. कातामध्ये सुवासिक द्रव्ये घालून जी लहान गोळी करतात ती. ही विड्यांत घालतात. • चुली-स्री. कात तयार करणाऱ्यांवर बसविलेला सरकारी कर. •बोळ-पु. खैरकात आणि बोळ यांचे मिश्रण; हें औषध बाळंतिणीचे उपयोगी आहे. याचा रंग काळा असतो. 'पोराचें पोर गेलें आणि कातबोळाचे मागणें आलें.' 'संन्या-शास सुळ वांझेस कातबोळ. '[कात+बोळ] **०भट्टी-स्ती. १** कात तयार करण्याची भट्टी; चुलाण. २ कातचुली; त्यावरील कर. ०वड-कार-वडी-५ (कों.) कातकरी. ०वाडी-स्री. कातक-=बांची बस्ती,

कात—की. (कु.) भाजीपाला व मिरची यांचे फळ, कातरुड.

कात — की. सापानें टाकळेली त्वचा, मेंग (कृति शब्दाचा मूळ अर्थ कोणत्याहि जनावराचें कातडें असा आहे. ). हें एक प्रकारचें कातडेंच होय. कि० टाकणें. [ सं. कृति—कित्त—कांति कितट=कांति—कांत राज-प्रंथ; भाई. १९३२.] कात टाकणें— पुन्हा ताजातवाना होणें. कातीला येणें—कात टाकण्यास तयार होणें; दृद होणें.

कात—की. रेशीम (कातलेलें). ॰एकतारी—की. रेश-माची एक जात. एकेरी रेशीम. —गुंग्या ९७. ॰कस्ककत्ता— की. चीन देशांतून येणारें कातलेलें रेशीम. ॰दोनतारी—की. रेशमाची एक जात. पिळांचे रेशीम. –गुंग्या ९७.

कांत-की. १ तेज; तकाकी; पाणी; तौंदर्य. २ ( छ. ) टबटवी; निर्मळपणा; निरोगीपणा (चेहरा, मुद्रा किंवा शरीराचा वर्ण यांवरीछ). -वि. छंदर; तेजस्वी

कांत-पु. १ लांकुड, इस्तदंत वर्गेरेचा काततांना पडलेला भुसा; चुरा; कीस [कांतर्गे.] कांत-पु. (को.) कांठ याचा अपश्रंश, कहा, कांठ.

कांत-पु. नवरा; पति. 'तिये कांतु मिनलिया न राहवें। हृदय जेवीं।'-क्का ११.५७७. 'तेण तरी कृष्णनाय। भीमकी कांत हो लग्नीं।'-एहस्व ६.२६. [मं कम्-कांत]

कांत-पु. १ (लोइकांत याचा संक्षेप) लोइचुंबक; चुंबक व त्याचें भस्म. 'जैसा कांत अवच्छिन। जह लोहातें अचेष्ट्रन। ' -विड ४.४९. २ कढई वगैरेचें लोखंड. [सं ( अयस् )-कांत ]

कांतकाम—न. कांतण्याचे काम. लांकुड, धात् यंत्रावर चढवून फिरवून इत्याराने त्यांनां निरनिराळे आकार देऊन बनविलेलें काम. [कांतणे+काम]

**कातकुतली**—की. (गो.) खाजकुयली.

कातकुली—की. गुरंगुली; काचकुली; गुरंगुलीची किया. कातकी—की. १ मनुष्य, पद्यु (सजीव) ६० च्या अंगावरील कातके—त्वचा; चमे; चामडी; पापुदरा; साल. २ चोळवटलेलें, चासलेलें, लोबत असणारें कातकें. [सं.कृति] •वायसर—प्र यंत्रांतील भाग पट्ट बसण्याकरितां चामक्याचा जो तुकबा वापरतात तो. [कातडी+इं. वॉशर]

कातर्डे—न. १ त्वचा; चमै; चामडी. २ कमावलेलें कातरें. [कृति]; आपल्या अंगाचें कातरें काढून जोडा शिवला तरी फिटणार नार्ही=एखःयाचा अतिशय (न फिटण्यासारखा) उपकार झाला असतां म्हणतात. ०पांघरणें —एखादी गोष्ट माहीत अस्न छुद्धां माहित नार्ही असे ढोंग करणें; ठकविणें; फसविणें. 'परंतु दोघांचा न्याय चालत असतां अनाहुत मध्येंच तोंड घालून त्र्यय स्थाचें कातंडें पांघक्न कांहीं घोंटाला करणें अगदीं रास्त नाहीं. '—टि४.१२८ सिंहाचें कातंडें पांघरणें=खोटेंच अवसान आणणें; लटकेंच शौर्य दाखविणें. डोळ्याखर कातंडें आहें कोरें महोंके कार्यं, लक्ष्म न देणें.

कातण --- न. करंज्या वगैरे करतांना त्यांच्या कडांचे कांतण्याने निघालेलें पीठ. [सं. कर्तन ]

कांत(ती)ण—जी. कोळधाच्या वर्गातील एक किडा. ह्याचे पाय लंब व हारीर काळसर असतें. माशा पकडण्यासाठीं हि कोळधा सारखे हा आपल्या अंगांतृन तंतु काढतो म्हणून म्हणतात. 'पिसवा गोचिड कांतणी।' -दावि २४४. 'कांतण्या म्हणती घर आसुचें।' -दा १.१०.३६. -कें घर-न. वरील किड्याचें पांढ-या रंगाचें सकतकीत व चिवट असें घर. हें घराच्यासाधीकोप-यांत तुळवटा-वर आढळतें. हें लावलें असतां कापलेल्या भागाचें रक्त थांवतें. [सं. कांतणें]

कांतणा -- न. (कु.) मुताराचे एक हत्यार.

कांतर्णे — जिक्त. १ चाती, रहाट वगैरेवर सूत काटणे. २ चर कावर धकन विशिष्ट गोलाकार देणें. ३ करंज्या वगैरेचे काठ कांत ज्यांने कार्यों. ५ (स.) (स्रोडी किंना तुष्कृत्य करण्याबहरू)

शक्त लढिवणें, युक्ति काढणें. 'त्यानें मजबर-विवयीं फारसें काललें।' ५ छळणें; गांजणें; बेजार करणें; पाठीस लागणें; पिळणें. 'काय काललें भगवंता वेळोबेळा।' -ऐपो १४२. ६ (गो.) नारळ खवणें. ७ जुंपणें. 'जेथ गरुडाचिये जावळियेचे। कालळें चान्हीं।'-इा १.१३८. 'उच्चैश्रवेयाचिये जावळिके। कालळें साबाअणींचें।'-शिशु ९३६. ८ पिसाळणें. 'कांलेंळेंसे श्वान। तेसें दिशा हिंडे मन।'-तुगा २९००. ९ (जरतार) पीळ देणें; वळणें.[सं. कृत्] कात्न पिंजणें-काढणें-पुष्कळ श्रम घेऊन तयार करणें; नांवरूपास आणणें.

कांतर्णे — अकि. (कों.) १ काचणें; घर्षणानें झिजणें; कमी होणें. २ दुखणें, त्रास वंगैरेनें कावणें; क्षीण होणें. [सं. कृत्]

कांतर्णे—न. १ करंज्या वगैरेच्या कांठास कांट आणण्याचे एक साधन. याज्या चातीला दांते असतात व धरावयाला दांडा असतो. लहानशा पितळी दांडयाला (दांते असलेलें) बसविलेलें चक्र. २ (गो.) खवणी; खवला; नारळ खवण्याचे साधन.

कातनेकड — न. (कों.) तोरणावर कनेकड फिरत अस-तांना दोन्हीं लांकडें घासून क्षिणुं नयेत म्हणून बाजूंस दोन खुंच्या मारून त्यांमध्यं कनेकडाखालीं व तोरणावर जें लांकूड घालतात तें. 'कांहीं लोक कातनेकडासाठीं माडाच्या पोयड्याचाहि ज्ययोग करतात.'

कातन्याभाजी-की. एक वनस्पति. कात पहा.

कातयंत्र — न. सर्व साधारण कांतकाम तयार करण्यासाठी लागणारें यंत्र; हीं निरनिराळ्या प्रकारची असतात. ( स्कू कर-णारें, व्हर्टिकल, सपाट टरेट, बोअरिंग, मिलिंग वगैरे. ). ई. लेथ. कातयो — की. (गो.) क्रतिका.

कातर—स्त्री. जिवंत प्राण्याच्या केसावर अथवा लोंकरीवर पडणारा एक रोग; कातरी; चई; चाई; उंदरी.

कातर—नि. १ भ्यालेला; भिन्ना; भयभीत; भ्याड. 'बहु कातर विदुर सदा बटबट करितो अशीच हा नीच।' —मोसभा ४.९०. ३ अंगचोर. 'गुरु दास्याविषयीं कातर।' —िषपु १.५२. 'त्यासि चोह्न हेह्न कातह। म्हणोनि दंड केला योह्न।' —एभा ११.४५९. [सं.] विक्ठ-ऐन तिन्हीसांज; दिवस व रात्र यांचा संधिकाल. 'मग काय करतां इथें बसून ? कातर वेळ झालीना ? —स्वप ३४.

कातर—की. १ मोठी कात्री; बोटें अडकविण्यासाठीं मागं पोलादाचीं दोन भोकें असलेली व एका खिळधानें सांघलेली व फिरतीं पातीं असलेली; हिनें कागद, कापड इत्यादि वस्तु कातरस्या जातात. २ (ल.) दोन नया किंवा रस्ते जेथे खुळतात, मिळतात त्यांच्यामधील त्रिकोणाकृति प्रदेश; बहुँळाच्या दोन त्रिज्यांमधील भाग; आंढें टेवण्यासाठीं दोन वांसे जोडून केलेली कैंसी, त्रिकोण.

हातावरील विवक्षित दोन रेघांमधील त्रिकोणाकृति भाग व त्या र्घा. या रेघांबरून दुर्भाग्य वर्तवितात, अशा माणसाजवळ पैसा टिकत नाहीं अशी समजूत आहे. ५ तेल्याच्या घाण्याभोवतीं किरणारें कातरीच्या आकाराचें एक लांकुड. ६ ( माण. ) कणसें असलेल्या कडब्याच्या पुष्कळ पेंढ्यांची मंडलाकृति रचना. ७ दबेळकें, बेळें. ९ दांडपट्टा खेळण्याचे एक इत्यार. ' याशिवाय मारु. धोक, कातर इत्यादि नाना प्रकारची उपकरणीं मदीनी खेळांस लागतात. ' -संब्या ६८. [सं. कृत-कर्तरी; फें. जि. कत; पोर्तु. जि. कच्छ, कषस् ] म्ह् ० हातावर सास्तर आणि मानेवर कातर (गोडबोल्या दुष्ट माणसाच्या बाह्य वर्तनाला, बोलण्याला लावतात). • लाखणें-कमी करणें; काटकसर करणें. 'वाढत्या वाण्याच्या खालीं दोन आडवीं लाकडें जेथे मिळतात ती जागा भाग. खर्चास कातर लावली. ' •कुतर-वि. आंत बाहेर कापलेलें, कात-रलेलें: करवतीकांठी. -स्त्री. कातरलेला चुरा, भुसा. ०खुरा-प (चांभार) नखीखालचा खुरा. • चुरा-खी. (ओतकाम) जिल्हई देतांना खाली पडणारा धातुचा **चुरा, भुसा. ०ण**-कि. ( गो. ) कातरणे. •ण-णी-ली. कापण्याची, कातरण्याची किया. -न. १ वस्त्र विणल्यावर फणीला जी उभ्या सताची टोके राहातात ती. २ कातरलेले तुकडे; चुरा. ३ (व.) कातीण नांवाचा किडा. ४ बनस्पतीवरील रोग. **ेबेत-ती-बेबत-ती-**कतरवेत-ती पहा. oमाळा-प. घराच्या अगदी वरचा माळा, मजला. •विडा-कान्नी विडा-पु. चार पाने घेऊन त्यांतील एक एक पान मधल्या शिरेस दुमइन हाताचे नखांनीं डेखापासून ते शेवटमर्थत सारखे कातरे पाइन गोविंदविंडा करतात तो. वेंक - की. कातरी; हिचीं पानें कातरनिरगुडीच्या पानासारखीं असतात. -वगु ५.३२. [कातर+वली] • शितर -वि. काटकसरी; मितव्ययी; सावध; विचारी. [कातर द्वि.] कातऱ्या चोर-प्र. कातरीने खिसा काप-णारा चोर; क्षिसेकात**रू**.

कांतर--वि. (गो.) खारबट शेतजमीन.

कां तर-उम. कारण; कां कीं. [ कां+तर; सं. किं+तिह ] कातर्ण-अकि. १ कात्रीनें कापणें; काटणें. २ चावून, कुरतहुन टोचून कापणें. ३ मेंढीवरील लोंकर भादरणें. ४ (कु.) कमी होणें. [सं. कर्तन]

कातरणें - अकि. भिणे; कचरणे; माधार घेणे. ' सुविचारा कातहं नको।'-अफला ६१. [सं. कातर]

कातरता-किवि. तिरकसः तिरपाः घसरताः चादन. काक-रता पहा. 'गोळी मानेस कातरती छागली. '-भाव ५७.

बर कातरा रे।' -दावि ३७९. २ कातरलेले तुकडे; भूसा; कीस, व्हांसा-पु. एक प्रकारका लंस.

🤰 (ल.) अडचणीची स्थिति; घोंटाळा; आपित्त; पेंच; कोडें. ४ तळ- चुरा ( वस्र, लांकुड, कागद, सुपारी, पार्ने इ० चा). 🤰 कातराव-याचा भाग. ४ पाथरीची भाजी: हिचीं पाने कातरल्याप्रमाणे भसतात. ५ फाक; फोड; तुकडा. (कि० घेणें). ६ (ल.) दोन सोप्यांच्या जोडाचा संधिभाग. ७ (राजा.) हातापायास पड-णाऱ्या भेगा. (कि॰ पडणें ). ८ (माण. ) शाळू किंवा जोंध-ळचाच्या पेंढणांची गंजी; जेथे शाळू अगर जोंधळा होत नाहीं अष्टदिशांच्या मधील अंतराळे प्रत्येकी. ८ (कों.) ओक्तीचे तेथे या शब्दाऐवर्जी ढीग, सुडी हे शब्द वापरतात. कातर अर्थ ६ पहा. ९ तिरकस येणारे दोन ओघ, प्रवाह. ' वायोचा कातरा घसवटे। तेणें उष्णें वन्हि पेटे।'-दा १३.३.८. [सं. कृत्]

कातरा-वि. कातरताः तिरकाः ओझरताःवांकडा. काकरता पहा.

**कातरी---**स्त्री. १ कासर अर्थ १ पहा. २ ( ल. ) तेलाच्या ३ केसांना लागणारा एक रोग; चाई; उंदरी. (कि० लागणें). ध (कुस्ती) एक डाव; आपला एक पाय जोडीदाराने वरती उचलला तर तो पाय जोडीदारानें जितका उचिलला असेल तेथें त्याच्या पोटाला किंवा छातीला टेकून आपला दुसरा पाय जोडीदाराच्या गुढ्रग्याच्या लवणीनवळ व पंजा जोडीदाराच्या टाचेला टेक्न कातरीच्या दोन्हीं पातीप्रमाणें वोन्ही पायानें जोडीदाराला चीत करणें यास कातरी असे म्हणतात. -वि. कातन्नेलें, छाटनेलें, खांडें पाडलेलें,(कांहीं कांहीं वनस्पति) जसें-कान्नी निर्गुड-निरगुडी-निर-गुड-निवडुंग-पान-विडा. [सं. कर्तरि, प्रा. कत्तरि] • चाल-विर्णे-काटकसर करणें. ० निर्मुड-स्नी. निर्मुडीतील एक प्रकार.

कातर्य-न. भितरेपणाः भ्याडपणाः नेभळेपणा. [सं.] कातली-ळी--की. (गो. क. हेट.) ओल्या नारळाचे खब-लेलें खोबरें. ' नवऱ्यानं दिली कातली ' ⊶सह्याद्वीच्या पायध्याओं ६. [सं. कृत्]

कातवर्णे - अफ्रि. संतापणें; कातावणें; खेंकसणें. [सं. क+ तप्कियातृ ? ]

**कातवळ**—वि. खडकाळ प्रदेश. [कातळ पहा.]

कात(ता)विणे-जिक्र. १ छळणे; बेजार करणें; त्रासविणें: चिडविण. २ (गो.) कोरणे.

कातळ- पुन. खडक;प्रस्तर; एकसारखा सलग दगड किंवा दग-डाळ जमीन. 'सीळा कातळा परवडी। '-दावि २४४. 'कशा कठिण कांतळांबह्ननि इंद्रपञ्जाहता । '-आधुनिक कविता वि. मो. महाजनी [कातल] • खट्ट∸वि. कातळ असलेली, खडकाळ (जमीन, प्रांत). कातळा-- प. (की.) पातळ फाक, फोड (फळ, मळ इ० ची). [सं. इ.तू]

कांतळा-वि. कांतिमानः श्वेत. 'तो कैसा दिसताए कांतळा । कातरा--पु. १ कातण्याचे कृत्यः; काटः छारः ' तेणे प्रपंची जैसा अमृतरसाचा ओतिला । '-शिशु ९९४. [सं. कांति]

कांता—स्री. १ सुंदर स्त्री; आवडती स्त्री. २ पत्नी; लग्नाची बायको. 'परी प्रियापुढें कांता। रिगे जैसेनि। '-शा १७,२७५. [सं. कम्-कांता] • दृष्टि-स्त्री. (मुख) चिल प्रसन्न व संतुष्ट झालें असतां खोटणा रागाचा आव आणुन ज़ंगारसूचक भूक्षेप व कटाक्ष दाखविणें. हा अभिनय शंगाररसाचे वेळीं करतात.

काताडी-डे--कातडी-डे पहा.

कांतार-न. १ अरण्य; वन. 'सिंह ससा असतां पाही। कांतार हिंडतां भय नाहीं. । ' २ कठिण व विकट वाट. [ सं. ] का(कां)तारी-पु. कांतकाम करणारा; कांतणारा.

का(कां)तावर्णे-अिक. चिरडीस जाऊन तोंड टाकणे; रागा-वर्णे; चिड्रणे.

का(कां)ताविणें - उकि. त्रासविणें; पीडणें; बेजार करणें; भागविणें.

काताळ—पु. (कु.) कातळ पहा.

कांति-ती--स्त्री. १ तेज; सौंदर्य; शोभा; प्रकाशः 'अव-यवकांतीची भांब। तैसी दिसे। '-- ज्ञा ६.२५३. 'कनकासर्वे जैसी कांति ' -एहस्व १.१६. २ देह; काया; 'काय सांगों सुख **झा**लें आर्लिंगनें । निवाली दर्शनें कांति माझी । ' -तुगा ६१७. 'पेटली सकळ कांति रोमावळी । नावरे हे होळी दहन जालें। ' –तुगा ६५०. [सं. कम्≔शोभर्णे–कांति ] ०करणे–(बे. ) शंक राच्या पिंडीच्या वर तजेलदार गिलावा करणें. ०पुंज-पु. तेजाचा पुंजका. 'त्यावर कांहीं ठिकाणीं कांतिपुंज असावेत असा भास होतो.' -सूर्यावरील ठिपके. आगरकर. •मान-वि. ज्याचे अंगीं तेज, पाणी आहे असा; तेजस्वी; सतेज; सुंदर; तेजःपुंज. [सं.]

कांति-की. सर्पाची कांत; मेंग. [सं. कृत्ति ] कांतिऊ-वि. (महानुभावी) रेखीव; कोरीव; कांतीव. 'वैराग्याचा कांतिउ।'-भाए २५१. [कातणे]

का(कां)तिया, का(कां)ती-पुष्ती. माडाची पीय काप-**प्याचें**, ताडी काढण्याचें एक हत्यार; कोयता. 'आपुलिया पुढिलांचिया। अंगीं घालुनि कातिया। ' – हा १७.९६. 'लोहा-र्गेळा त्रिश्चळ कोयते कार्तिया।'-इ २२.३५. 'नातरी कंटीं षालिती कांती। '-कथा ३.१०.७८. [कातण; सीगन, कों. गो. कु. कात का. कते ]

कातोखुमारी-की. ज्या माडापासून माडी काढतात त्या माडावरील सरकारी कर.

का(कां)तीण-स्त्री. कांतण अर्थ २ पडा.

**धरके**लें; पैल पाडलेलें. २ लहानर्से पण युषक बनविलेलें; नक्षीदार; विनस्पती. **−थ्यान्ता नमदा−**पु. दरवाण्यांत पाय पुसण्यासाठीं

उठावदार [कातणें. ] **कोरींघ**-वि. कातविलेलें व कोरविलेलें: मुबक; मुंदर; मुरेख डौलाचें.

कात्कडी--सी. (राजा.) काध्याचा तुकडा, दोरी; काथ-कडी पहा.

कार्त--न. (का.) काध्या; सुंभ.

कातोर--पु. १ कातकरी पहा. २ तीरकमठवासारखें कठिण लाकडाचे, कातड्याने मढिविलेलें, तीन फुट लांबीचे हत्यार. हे गर-गर फिरवून मारले असतां सुमारें ५० यार्ड लांब जातें आणि चांगला मार बसला तर मोठी दुखापत होते. –गुजा ६९.

कांतौणा—पु. (गो. ) पिंजारी; कांतणारा. [सं. कृत्] कात्या---स्त्री. ( अव. ) ( राजा. ) कृत्तिका नक्षत्र, [ कृत्तिका –**कृत्ति**आ–कात्या ] **ेचा पाऊस -५**. कृत्तिका नक्षत्राचा पाठसः. कात्यायन--न. ठार मारणे; बडविणे; नुकसान करणे. (कि० करणें ; काढणें ).

कात्यायन--५. एक ऋषि व सत्रकार. ०सूत्र-न. यजुर्वे-दाच्या एका शाखेचें सूत्र.

कात्यायन वीणा-स्नी. सारमंडळ शब्द पहा, एक वीणा, वाद्य.

कात्यायनी-की. पार्वती.

काश्री-कातरी पहा. काश्रीत धरणे-अडचणीत आणणें काश्रह-न. (कु. ) भाजीपाला व मिरची यांचे लहान फळ. काञ्रो-- पु. (गो.) सुपारीचा घड.

काथ - करी - गोळी - बोळ - बडी -काथोडी -- कात मध्ये पहा.

काथकडी--- श्री. काध्याची काडी. [काध्या+काडी] **कार्थंबर्णे---**अफि. (राजा.) आंबा बाठ धरण्याच्या दशेस येणे.

कार्थबा—५. केळीचा मोठा कोंब (केळीला चिटकून उग-वलेला किंवा निराष्टा लावलेला मोना; ). मोना; पासंबा.

काथवट—काटवट पहा.

काथा-ध्या-- १ नारळाच्या सोडण्याच्या आंतील तंतु-मय आवरणाचा जाड थर. हा भिजवून, कुद्दन त्याच्या दोऱ्या वळतात, त्यास युंभ म्हणतात. २ याचा केलेला दोर, दोरी. ३ युर-माडावरील तंतु. ४ आंब्याच्या कोईस, बाठीस असलेल केशर. oकुरणे-(ल.) ज्यापासून कांहीं फलनिष्पत्ति नाहीं असा पोकळ बादविवाद करणे. [काध्या+कुटणे] ०क्र.ट-ध्या-धे-क्र.ट-स्री. रिकामी चर्चा; निरर्थक बाद. (कि॰ करणें). 'असल्या शास्त्राचीत पडून विनाकारण काथ्याकुट तरी करण्याची काय जरूर आहे. ' का(कां)तीय—िव. १ चरकावर तथार केलेलें; चरकीं -िट ४.११८. ० मेथा-पु. आजीवाईच्या वटव्यांतील औषधे, टेबलेलें काथ्याचे जाड तरट. 'रस्त्यास लागून काथ्याचे दोन 'अकलेचा कांदा.' ७ वनगाईचा केसांसह शेपटीचा भाग. मह ० नमदे टाकण्यांत यावे.' -ऐरापुप्र (बडोदें) ३.१८३. कांदा आणि मदाचा बांधा; कांवाला भिस्मिल्ला कशाला ? 'तुमच्या-

काशी—जी. कढी; कालवण. 'काशी ताशी साशीं चह-सह।'-अमृतसुदा ३४. [सं. कथ्]

काथोट—की. १ काथवट. काटवट पहा. २ (कों.) गुरांना होणारा एक प्रकारचा रोग. 'आमच्या म्हशीला काथोट झाली होती म्हणून तिला डागावी लागली. '

काधोट—िव. (गो.) सोलतां न येणारें; बराच काथ्या असलेलें. (फळ, सुपारी). [काथ्या]

काथोडी-पु. कातकरी.

काथ्या-की, अव. (राजा.) कृत्तिका नक्षत्र.

काथल — की. (गो.) कढेई; काहील. [सं. कटाह] कांदर्पण — अकि. कानपण पहा.

कार्द्यरी—की. १ कल्पित कथा; सुंदर, मनोरंजक, अद्भुत, रसमय गोष्ट. २ बाणभद्दानें रचलेली एक गोष्ट. [बाणभट्टाच्या कार्द्यरी नांवाच्या प्रथावरून]

काद्य-पु. (गो.) तुरुंग. [पो. काडेयो ]

कादराई -- स्त्री. एक प्रकारचे कापड. - मुंब्या १२३.

कांद्री--स्त्री. (राजा.) कांद्यास जे लहान लहान कांद्रे फुट-तात ते प्रत्येकी. [सं. कंद ]

कांद्ल-ळ—प्र. (राजा.) खाडीच्या कांठी किंवा खाऱ्या पाण्याच्या दलदलींत (खाजणांत) उत्पन्न होणारे एक झाड. हीं झाडें खाजणाच्या बांधाची माती वाहून जाऊं नये म्ह गून लावतात. ' शेत बुड्न कांदळाचें रख झालें.'

कांद्रस्या-न. (हेट.) कमळाचे कंद.

काद्व मासा— ५. हा मासा मरळमाशाप्रमाणें दिसतो. दोहोंत सुख्य भेद तोंडाच्या आकृतींत असतो. कादव्याचें तोंड त्याच्या आकृतीच्या मानानें मोठें व रुंदट असतें. मरळाचें तोंड स्रांबट असतें. –मरळ माशांच्या पैदासी संबंधीं नियम ४ (बडोदें).

कांद्रा—पु. १ एक कंद्र पळांडु; याचा रोपा हात—सव्वा हात लावणे. 'त्याळा जिकून जिवंत पकहून त्याचे कान उपटल्यालाव व सरळ असून याची पार्ती नळीसारखीं असतात. बीं काळें व
बंदुकीच्या दास्प्रमाणें असते. पात्यांच्या मधून जो देठ निघतो
त्यास नळा म्हणतात. कांवाच्या पांढरा व तांवडा अशा दोन जाती
काहेत. पांढरा औषधी आहे. हा गुणानें लखुणीप्रमाणें कफकारक,
यांड व रसकाळीं व पाककाळी गोड असल्यानें वाताचा नाश करतो.
—पोर १.५७. कांदा पौष्टिक आहे. –वगु २२. २ मुख्य भाग;
वाह्या (कोबी, नवलकोळ ६० चा; सामान्यतः कोणत्याहि पदार्थाचा
महत्त्वाचा किंबा मूळ भाग). १ (ल.) जिभेचा मूळ भाग. ४
साचाच्या पोळपांतील सध असल्लेला भाग. ५ सरकारी जागेंत
झावलेल्या कांवावरील कर. ६ (उप.) मूर्ख. 'राह्यण्याचा कांवा.'

' अकलेचा कांदा. ' ७ वनगाईचा केसांसह शेषटीचा भाग. मह० कांदा आणि मदाचा बांधा; कांघाला भिस्मिला कशाला ? 'तुमच्या-सारख्या युंषुरव्यांना ते ( ईप्रज सरकार ) फुंकरानें उददून देतील. कांषाला... कशाला ? ? —खरादे २०६. [ सं. कंद ]

कादाचित्क — नि. १ कदाचित् ज होणार तें; असंभाव्य तरी शक्य. २ प्रसंगोपात येणारें; कारणप्रसंगानें, कचित् उप-स्थित होणारें. [सं. कदाचित्+क]

कांदाळ — न. (कों. कोळी) कोळधाचे मासे पागण्याचे एक जाळ.

कार्दिबनी—स्त्री.मेघमाला; अप्रें. 'तापोपशम कार्दिबनी।' -ऋ १. [सं. कार्दबिनी]

काझव — पु. कहुपुत्र; पाताळळोकांतील सपै, नाग. 'कीं काइवें देखतां अरुणानुज। येवोनियां झडपीं जैसा।'[सं. काइ-वय]

काधया—अ. काय १ कसें. 'तेथें काधया अपघातें '-गीता २.९४२.

काँधान —िव. ( ना. व. ) अति आंबट. ॰णें-अति आंबट होणें; कळकणें; (दहीं इ॰ ) ' दहीं कांधानलें मिळालें. '

कान-- पु. १ श्रोत्रः कर्णेद्रियः श्रवर्णेद्रियः शरीराच्या ज्या अवयवामुळे आपणास ऐकुं येते तो अवयव.२ (ल.) कढई,मोदकपात्र किंवा या सार्ष्या भांडयाच्या कड्या सामान्यतः कानाच्या आका-राची वस्तु. ३ दागिने घालण्यासाठीं कानाला पाडलेलें भोंक. 'माझा भिकवाळीचा कान बुजला आहे. '४ बंदुकीचा काना र्किवा रंजक; दारू पेटविण्याचें छिद्र; बत्ती लावावयाची जागा. [सं. कर्ण ] (बाप्र.) **• उग्रहणें** – केलेल्या मूर्खपणाचीं क्रूयें समजणें (स्वतःची व दुसऱ्याचीं); डोळे उघडणें; एखादी गोष्ट स्पष्ट कह्न दाखविणें; समजूत पटविणें; **ंउघडून सांगणें**-बजावून सांगण; स्पष्ट सूचना देणे. •उपटर्जे, धर्जे, पिळेजें, पिरगळण-शिक्षा करण्यासाठीं कान धरून पिळविटणें, ओढणें; शिस्त लावणें. ' त्याला जिंकून जिवंत पऋहन त्याचे कान उपटल्या-शिवाय आम्ही राहणार नाहीं.' --बाय २.२. ०कापणें-कापन हाताबर देणें-बरचढ करणे; कडी करणे; वर ताण करणें; मात करणें; फसविणें. 'दुकानदारानें माझा चांगला कान कापला ' · किटणें-एखादी गोष्ट पुन्हां पुन्हां ऐकविण्यामुळें वीट, कंटाळा येण. • खडा-डी लावणें-सूचना देणे; मनावर ठसेल असे सांगणे. • खडी लावून घेणे-स्वतःला शिक्षा लावून घेऊन चुकी मुधारणें. • **झा ह र्णे-१** स्पष्ट नाकारणें; ऐकून न घेणें; कानावर येऊं न देंगे; निषेध करगें. 'स्वर्गा जागें हें सांही। भवविषयीं कान झाडी। '- हा १३.६१७. २ उपदेश झिडकारणें, न मानणें. ऐक्णें. 'भाषण करणार म्हटल्याबरोबर त्यांनीं कान टनकाहन विणें; विरक्तीचें सोंग आणणें. -त तेल घालून निजणें-अति-पहार्वे. '-के ३१.५.३०. ०टोच्चणें-१ कानाला भोंक पाडणें. शय दुर्लक्ष करणें; पूर्णपणें उदासीन असणें. -त भरणें-चुगल्या २ (ल.) फूस देंगें; चियावर्गें; चढविर्गे. ३ कानउघडणी कर्गें; भाडणे; ताक्षेरा भाडणे; खरडपटी काढणे. (सोनाराने) कान **टोचर्णे**-तिऱ्हाइतार्ने कानउघडणी करणें. ०टेर्णे-लक्ष देणें. 'श्रीरामराजा देतसे कान।' –दावि ७८०. ०**धरणे**-शासन करणे. ॰धरून-पिळन घेणें-बादाची वस्तु बळजबरीने कब-ज्यांत. ताब्यांत घेणे. े निश्चण-शंख होणे-बरे वाटणे; भाव डती किंवा जिच्याबद्दल उत्कंटा लागलेली भशी गोष्ट ऐकुन संतोष होणें •पसरून पेकर्णे-पूर्ण लक्ष देऊन ऐकर्णे (पण कृति न करणे). **ेपाडणे-१** धैर्य सुटणे; निराश होणे. २ आपल्या तांठघाला आळा बसलासे वाटणें; गरीब बनणें; माघार घेणें. ३ ऐकं येत नाहीं असे सोंग करणें; काणा डोळा करणें. 'कान पाइनि बसे धरणीसी । '-किंगवि २.२०. 'मी ह्याविषयीं कान पाड-णार नाहीं. ' -बाळ २.१५. ०पिळून घेणें-स्वतःचा मूर्खपणा कळून आल्यामुळें व त्याचे दुष्परिणाम भोगल्यानंतर पुन्हां तसें न वागण्याबद्दल दृढ निश्चय करणे. • पूर ओस करून बसर्णे-बहिऱ्याचें सोंग घेणें; ऐकूं येत नाहीं असे भासविणें. ०पुर आस पुडुण-बहिरा होणे. ॰फुंक्ण-१ कानांत मंत्र सांगणे; उपदेश देणे. २ चुगली करणें; मनांत भरविणें; चाहाडी, लावालावी करणें. ॰फ्रुटणें-बहिरा होणें (पूर्ण, अधेवट). ॰भरणें-भारणे-चढाड्या करणे: कानांत सांगणे: चिथविणे. - • येणे-ऐकण्याची शक्ति येण. • लांबणीं-१ वयाने जसजसे मोठे होत जाईल तशतशी अक्कल कमी होत जाणें (लहान मुलाविषयीं ). २ (गाढवाचे कान लांब असतात यावह्न) गाढव होणें. ० होणें-लक्ष देण; सावध होणें; सावधपणाने नागणे. कानाआइ-मार्गे-बरून-ऊन जाण-उपदेश, शिक्षा, ताकीर वगैरेचा एखाद्यावर उपयोग न होणें. -चा चावा घेणें-खोट्या नाट्या गोष्टी सांगुन दुसऱ्याचे मन कलुषित करणे. -चे कानघले होर्ण-कान वांकडे, (कानोल्याप्रमाणे ) पिळवटलेले होणे. -चे किहे झाडणें-१ पर्रानदा श्रवणदोषापासून मुक्त करणें; किल्मिष घालविणें; मनांतील गैरसमज, अढी दर करणें. २ (कानांत किड्यांचा प्रवेश झाला आहे अशा समजुतीनें ) बरोबर समजुत पाडणें ; हितवाद सांगणें ; चांगली *खरडपट्टी* काढणें. *-त खूंटचा* मारणें-१ बहिरें होणें. २ पूर्वीचा एक शिक्षेचा प्रकार, 'कानीं खंटणा भादिकती । अपानीं मेखा मारिती। '-दा ३.७.७३. —त जपर्णे—कानांत पुटपुटणं; गुप्त रीतीनें बोलणं, सुचिवणं; कानमंत्र देण; नहाडी करणे. -त तुळशी घालणे-घालून **बसर्णे-१** ऐकं येत नाहीं असे भासविणे, सौंग करणें. **२ मा**यो-

करणें; एखावाचे वाईट करण्याविषयीं भरी भरणे. -त भड घालणें-(व.) बहिरेपणाचें सोंग घेणें; न ऐकणें -त खारें भरणे-उच्छंखल होणे; एखाद्या गोष्टीचा पूर्ण विचार न करतां हरव्यन जाणें. 'ही गरीब गाय कानांत बारें भरल्यामुळें उधळली भाणि सैरावैरा धांवृन **अखेर** चिखलांत **रु**तली ' –सु ६१. (**या**) **कानाने पेकर्णे-त्या कानाने-सोडर्णे-**मनांत मुळींच न ठेवणे, राखणे. -पाठीमार्गे टाकणें-दुरुक्ष करणे 'फुकटच्या उपदेशा-प्रमाणे त्यांचा निरोप कानापाठीमागे टाकणार नसाल तर सांगतों ' -मु १०५. -**बाहेर-वेगळा करणे-द्**रुक्ष करणे; उदासीन राह्णे. -मध्ये-त-मंत्र सांगणें, फुक्कणें-चिथविणें; चेतविणें. -मार्गे टाकर्णे-१ उपदेश शिकवर्ण, सूचना इ० कडे लक्ष न देणे. २ दुरुक्ष करणे. \* शत्रचा समाचार अगोदर घेतला पाहिजे. घरचीं भांडणें तूर्त कानामागें टाकलीं पाहिजेत. '-बाजीराव. -सा खडा लावणें-मूर्श्वपणाचे किवा दुष्टपणाचे काम पुन्हां न करण्या-विषयीं निश्चय करणें (कानाच्या पाळीच्या मागे खडा लावुन दाब-ण्याचा पूर्वी शिक्षेचा एक प्रकार होता). -वर (उजव्या डाव्या) पडणे- निजणे-लेटणे-एका कुशीकर (डाव्या-उनव्या) निजणे. -वर मान ठेवर्णे-आळशीपणानं किंवा निष्काळजीपणाने बसर्णे. -चर येणें-ऐकणें; श्रत होणें; 'येणार पुढें पुष्कळ भारू आतांचि काय काना तें।' -मोभीष्म ७.६. -बर हात ठेवर्णे-त बोटें धालणे, कान-झांकणे-१ एखादी गोष्ट मुळींच माहीत नाहीं अगर तींत आपला बिलकुल संबंध नाहीं असे दाखविणे; नाकारणे; नाकबूल जार्ने. २ एखादी मनाविरुद्ध गोष्ट ऐकवत नाहीं स्हणून कानांत बोर्टे घालणें. 'तो हा विधेला केलें कर्म अमित साधु घातसे मोठें। खोटें हें म्हणतिल शिव शिव कर्णी घालतील बुध बोटें.। '-मोस्री ४.३६. -वरून जाणें-१ कान चादन जाणें; २ ( ल. ) थोडासा तोटा होणें. ३ ऐक्लेलें असणें. -शीं कान लावणे-गुप्त रीतीने मिळून मसलत, खलबत करणे. -शीं लागणे, कानीं लागणें-कानांत सांगणें; ह्यूच बोलणें; गुप्त रीतीनें युचविणे **-स कोन न कळूं-न लागू देणें-अ**तिशय ग्रुप्तपणा राखणे. 'आणि झाल्यावर सुद्धां कानास कोन लागूं नये ही तर खबर-दारी घेतलीच पाहिजे.' - सु १०.८. -स दृट्टे-दृढे बसर्णे-बहिरा होणे. कानीं कपाळीं रहणें-ओरहणें-सदोदित,नेहमीं बुद्धिवाद करीत असणे; नेहमीं, पुन्हां पुन्हा सांगणे. -नीं कोचीं बस्रों-लागर्णे-( बोह्रन ऐकण्यासाठी) कानाकोपऱ्यांत, अड-चर्णीत बसर्णे, कानोसा धेर्णे. -नी मनी नसर्णे-एखाद्याची कल्पना नसणे; कथींच न ऐकलेल, मनांत नसलेल ऐकणें. -नीं पाश भुगाहन दिल्याचा आविर्भाव आपणें; उपरित झाल्याचे दाख- सात बाळ्या असर्ण-(लहान मुलांच्या भाषेत) (ऐकावयाचेंच कवं न देणें; अतिशय गुप्तपणा ठेवणें. मह० (व.) १ कानाची प्रपंच फोल । '-अमृत १९. 'ईश्वरी कानकौंडा जाला । कुटुंब-कोन झाली नाहीं=कृणालाहि कळलें नाहीं. २ कानामागुन आले महालिंग (तिखट) झालें; =मागृन आलेला किंवा वयाने लहान असा माणूस जेव्हां वरचढ होतो तेव्हां योजतात. ३ मुख्या कानाची पण अभिमानाची=अंगांत दोष असून अभिमानयुक्त. (गो.) कान मान हालवप=एखादी गोष्ट करण्यासाठी उत्सुकता दासविणे. ५ (गो.) कान फुंक म्हळ्यार व्हान फुंकता=एक सांगि तस्यावर दुसरेंच करणें. ६ (गो.) कानाचा पोळा आनी पोटाची चिरी बोढता तितली बाढता=संबधीने संबय बाढते. ७ कान आणि डोळे यांच्यांत चार बोटांचें अंतर=पाहिलेलें व ऐक्लिलेंल यांत केन्हां केव्हां अंतर असते, ऐकलेलें तितकें विश्वसनीय नसतें, पढ़ें खोटें ठरण्याचा संभव असतो. ८ कानामागून आले शिगट ते झाले अति तिखट-(कानाच्या नंतर शिंगें उद्भवतात ऋणून) एखादा उपटसुंभ मागृन येऊन एकाएकी मोठ्या पदाला चढला व पहिल्या लोकां ना शिकवं लागला-त्रास देऊं लागला तर त्यास म्हणतात. यावसन कानामागृन येणे व तिखट होणे. सामाशब्द- ० आहा-पु. (बैल-गाडी) गाडी उतरणीवर असतां किंवा बैल बेफाम असला तर तो ताब्यांत रहावा म्हणून कासऱ्याने बैळाच्या कानाला टाकलेला वेढा. **ंकन्डी-सी.** (लोखंडी काम) कानाच्या आकाराचा पत्रा कापून त्याला जें एक लांबट तोंड ठेवतात तें वळवून त्यांत बसिकेली कडी. अशा दोन वाजुस दोन कड्या असतात. ०कवाडा-पु. कान-खवडा पहा. ०कळाशी-स्ती-स्ती. (घोडा, बैल ६० च्या) कानाची व डोक्याची ठेवण, आकार. 'अस्सल जरदी घोडी भिवरथडी वर बसली चांदणी । कानकळाशीं फेरफटक्यामध्यें कोणी तरी दिली आंदणी । '-पला ४.२१. ०काञ्रा-पु. (गो.) पाण्या-बर तरंगणारा एक लढान मासा. -मसाप ३.३.१५७ -वि. कान कापलेला;कानफाटया. •कारी-स्त्री.(विणकाम) ताणा ताणुन धर-णारी एक धनुकली. ०किरळी-कीड-कुरकुटी-कुरटी-स्रो. (कों.) कानास होणारा एक रोग; कानाची कीड. ०कुई-म. कानां-तील कुडें; एक अलंकार. [कर्ण+कुंडल; कण्णकुड्डल–कानकुडें.] **्कुरुहाय-**स्त्री. (गो.) कान झाकेपर्यतचा डोक्यावर घालण्याचा निमुळता टोप. [सं. कर्णे+कुलाय≃घर, झांकण ]०कुण-स्त्री. १ गुणगुण; बाजारगप्प. २ कुजबूज; कुरकूर. ३ तकार; कां कूं; अनिश्चित बर्तन. [कान+कुणकुण ] ०क्कस्य-अनिश्चितता; कां कूं; बालढकलः, कानकूण भर्थ ३ पहा. [क्षान+ध्व. कुस्] वेकस्म-पुभव. ( नुकत्याच विधवा सालेल्या स्त्रीचे ) केशवपन करणे व अलंकार कादून घेणे. (कि॰ करणें.) ॰कोंडा-वि. १ ( आश्रयदाता, उपकारकर्ता, ज्याला आपली अंडींपिली, दोष माहीत आहेत अशा

नाहीं असा निश्चय दाखवावयाचा असतां) ह्या कानाचे ह्या कानास चिकत झालेला; मिधा. 'गुरुबानाचे अंजन नसतां कानकोंडा काबाडी । ' -द। ३.४.४७. 'मी कानकोंडा जाहुलों दुमैती । ' -भवि ५५.१०६. २ ऐकं येत नाहीं असे ढोंग करणारा. -पू. दुर्लक्ष्यः ऐकूं येत नसल्याचें सोंग. 'तुजविषयीं कानकोंडा करुं काय मी आतां।'-दावि ८२. [कान+कोंडणें] व्कांखा-पु. कानां-तील भुसकट, मळ. ०कोंडीं-शाडा,कानागाडा-स्रीप. बहिरे-पणाचे सोंग घेणे; दुरुक्ष करणे; कां के करणे; अळंटळ करणे; ऐकण्या न ऐकण्याबद्दल अनिश्चितता. (कि॰ कर्णे). [कान+कोंडा] •कोंडा-डी-वाटणें -शरमिंधें होणें, वाटणें. •कोंडे-वि. लाजिरवाणें. कानकोंडा-डी पहा. 'ऐसी परस्त्रीची संगत। घडतां जनांत कानकों डें। ' – महिकथा २८.१००. – न. १ दुर्रक्ष; 'केली नाही चिंता नामीं कानकों डें। अंती कोण्या तों डें जात असे। ' -रामदास (नवनीत पृ. १५२.) २ भिडस्तपणा. 'कानकोंडें साहो नये।'-दा १४.१.६ ०कोपरा-पु. वेडावांकडा भाग; कान र्किवा कोपरा; पुडें आलेला भाग (होत, घन पदार्थ इ॰चा) चतुरस्र, वर्तुल इ०. आकारविरहित जे क्षेत्रादिकांचे अंश असतात तो. •कोरणी-णे-कानांतील मळ काढण्याची, पुढें वाटी असलेली धातूची ल्हानशी काडी; कानमळ काढण्याचे हत्यार. ०**खद्धी-स्री**. भुचना; ताकीद. 'मी त्यास कानखडी लावली.' • खबडा -पु. वास-रांच्या कानाला होणारा एक रोग; तो नाहींसा होण्यासाठी बास-राच्या कानांत एक कथलाची बाळी घालतात. • खीळ-स्नी. १ (बैल-गाडी ) चाक पहुं नथे किंवा जागेवह्न मार्गेपुढें सरकूं नथे म्हणून भांसास घातलेली कडी, कुणी. २ (औत ) जेयें दोन शिवळा जोखडास असतात त्यांतील बाहेरील शिवळ. •खोरणें-( ना. ) कानकोरणी--णे पहा. ०गच्ची-स्त्री. १ पट्टा अगर वस्त्र यांनीं कान झांकणें, बांधणें. (कि॰ करणें; बांधणें ). २ खोटचा, अनिष्ट गोष्टी ऐकं नये म्हणून कानावर हात ठेवणें; आपल्या कार्नी सातबाळ्या करणें. (क्रि॰ करणें). [कान+गच्च] ॰गोष्ट-स्री. कानांत सांगितलेली गोष्ट; रहस्य; कर्णमैथुन. • घसणी-स्री. १ कानगोष्ट पहा. २ कुजबूज; आळ. 'जाणोनि कान घसणी हरि चालियेला '-अकक. कृष्ण कौतुक ५४. ०घुर्शी-घुसणी-सी. (गोटयांचा खेळ) हाताच्या बोटांनी आपला कान धहन त्याच हाताच्या कोपराने गोटी उडविण्याचा प्रकार. ०घोण-स्त्री. गोम नांबाचा सरप्रकणारा किडा; घोण; कर्णजुलिका; कर्णकोटी. हा कानांत शिरतो • चा कोन-पु. क्रिवि. कानाच्या कोप-यांत; अगर्दी जवळ; कोठेंहि; किंचित् ( ऐकं न येणें, परिस्फुटता न करणें ). 'म्या त्याची लवाडी कानाच्याकोनाला कर्ळ् दिली नाहीं.' 'कानाचाकोन समजला नाहीं.' • चिद्र-पु. खेळातील समाईक माणसासमोर ) लिजतः मुन्धः खजिलः कृंदितः ओशाळाः भय- गडीः राहाटपा. ० स्विपी-स्री. १ कानाचा वरचा भाग पिरगळणेः

कानिपचकी. ( शार्केतील) पंतोजीच्या शिक्षेचा अथवा मुलांच्या **मंत्री-**पुकी. कानांत सांगितकेली गोष्ट; गुप्त मसलत. ०**वडा-वि.१** खेळांतील शिक्षेचा एक प्रकार ). (कि॰ घेण ). २ खेळांत एका कुश्मेवर, बाजूवर निजलेला; आडवा झालेला. (कि॰ निजणें; लबाडी केल्याबहल शिक्षा म्हणून स्वतःचा कान पिरगळून घेणें. पडणें; होणें ). 'ना येणेसी सुख वांकडें । करूनि ठाकाल कान-( कि॰ घालणें. ) ॰ चिंबळी-( कों. ) कानचिपी पहा. ( कि॰ वडे। ' - ज्ञा १८.१६९३. 'परि ते कानविड परांमुख निजेली घेणॅ. ॰चोर-वि. (गो. ) ऐकन न ऐकलेंसें करणारा. ॰टाळ- होती। '-पंच ३.१५. 'कोणी कानवडे निजती -दा १८. ठाळ-ळी-ळ-ठळचा-ठाळचा-टाळी-ळ-(भव.) (बसण ९.७. २ पराड्मुख, 'दुर दुर जासी निघुन बघुन स्मबगुन होति कियापदास जोडून) बिधर होणे; दडे बसणें; कानाचे पडदे बंद होणें. ेकां कानवडा । े -प्रला १६२. -पु. दाराचे झांकण, वस्ताचा ऐकूं न येण ( थंडी, वारा, मोठा भावाज इ. मुळे ). –गलि ३.१७ आडपडदा. –शर ०क्टेंड-किवि. कानवडा पहा. एका कुक्षीवर. २ ( उघडणें कियापदाला जोड़न ) बहिरपणा जाणें; ऐकं येऊं बाजूबर. 'तिए धारेचेनि दडवादडें । नावेकु मुखचंद्र कानवरें ।' लागणे. ३ समजण्याला, शिकविण्याला योग्य होणे: डोळे उध-डणे; ताळचावर येणे. ४ ताळचावर आणणे. [कर्ण+स्थळ] •टोपी-पु. कान, कपाळ झांकणारी टोपी; माकडटोपी; कान-पटीची टोपी. ॰पट-स्री. (व.) कानशील; कानाजवळील गाल व कपाळ यांमधील भाग. ० एट्टी-स्री. १ कानगच्ची अर्थ १ पहा. कान झांकतील अशा तन्हेने डोक्याला गुंडाळणे. २ कान-पट; कान-शील. 'भाल्याची जखम कानपट्टीस लागली.' -भाव ५७. •िपसा-वि. (कों.) कानाचा हलका; भोळ-सर; खोटवा गोष्टींवर विश्वास ठेवणारा. •िपळा-ळवा-पु. (लप्नांत) नव-यामुलीचा भाऊ, नवरीच्या हातांत लाजाहोमाच्या वेळेस लाह्या घालतो व नवरामुलगा त्याचा कान पिळतो, त्या-बहुल त्याला नव-यामुलाऋडून कानपिळवाचे अगर कानपिळणीचे पागोटें मिळतें तो मान. ०फट-इ-स्नीन. कानशील; गालफड; कानाच्या पुढील गालाचा प्रदेश (विशेषतः थोबार्डीत मारतांना ह्या शब्दाचा उपयोग करतात. जसे-भी तझे कानफड सुजवीन. फोडीन; कानफडांत मारीन. [सं. कर्ण+फलक] ०फटा-फाटा-टी-ट्या-डी-प. नाथपंथ व त्या पंथांतीलगोसावी. ह्यांची परं परा आदिनाथापासून आहे. यांच्यांत प्रख्यात असे नऊ नाथ होऊन गेले. हे शैवमतानुयायी आहेत. हे कानाच्या पाळीस मीठें भोंक पाइन त्यांत काचेच्या किंवा लाकडाच्या गोल चकत्या घाल-तात. ह्यांच्या गळ्यांत शिंगी, पुंगी असते. हे किनरीवर गोपीचंद राजाची गाणी म्हणतात. 'ब्याघांबर गजचमींबर परिधान शुद्ध कानफटा।' -प्रला ५. [कान+फाट ] कानफटा (इ.) नांच प्रकर्ण-िक. दुर्ली किक होण; नांव बह होणे. कानफाटयांच्या वर्त-नाबहरू लोक साशंक असतात त्यावहने लोकांत एकदां शंका उत्पन्न साली की ती जात नाहीं. उदा • स्ट॰ एकदां कानफाटचा नांव पडलें म्हणजे जनमभर ते तसेच राहाते. त्यावहन एकदां दुष्कृत्य केलें म्हणजे त्याचा कलंक जन्मभर राहतो. ०फ्रासी-स्नी. १ एक औषधी वेल. २ (हेट.) कडधान्यांतील एका गवताचे बी. ० फुराी-की. कानगोष्ट; कानांत पुरपुरणे; कुञ्ज बुज. ० फोह्वी-की. अञ्जगंधा वि. १ अधेवट बहिरा; बहिरट. २ ( ल. ) ज्याला सांगृन स्वकर बनस्पति; तिळवळ. •भेरा-भागरा-वि. बहिरट. •मंत्र- समजत नाहीं असा. -चा टप्पा-प. होकेचे अंतर. -चा

-शिशु ७१२. 'नये अळसे मोडुं अंग। कथे कानवडे हुंग।' -तुगा २४१३. व्यसा-पु. कानोसा; दरचा शब्द कान देखन एकामतेने ऐकण्याची कृति. (कि॰ घेणे; लागणें; लागणें). ·वळ-पु. कानामाग होणारा एक रोग. •वळा-वि. कानवडा पहा. (कि॰ असणें; निजणें; पडणें). -पु. (पशुच्या) डाब्या कानाखालीं दिलेल्या डागाची रेघ. • वळे-९ अव. गालावर आलेले कानाच्या बाह्य अंगावरील केंस कानवा-व्ह-ळा-पु. कानोसा. (कि॰ घेणें; लावणें ). •िचळें-न. (क.) कानांतील मळ वेणी, कानशीलवेणी-स्री. लहान मुलांच्या कानावरील केसांची घातलेली वेणी. • वेरी-क्रिवि. कानापर्यंत; कानाविरी. 'जे अनर्थाचे कानवेरी।' –ज्ञा ९.१८२. ०**হारा–**स्तीसव. कानाजवळच्या शिरा. 'कानशिरा दुखतात, धमकतात, उठल्या.' ्शील-सल-सूल, का**नाड-**न. १ कानाच्या जवळचा, गाल व कपाळ यांमधील भाग ' कानसुलां भाली। आंगे कुट जालीं।' -शिशु ९७०. 'घोर जाहली हातफळी । हाणिताती कानसुली । एकमेकां। '-कथा ५.१७.१४१. 'याच कानसुलीं मारीतसे हाका। '-तगा १८०५. २ गालफड: चेहन्याची एक बाज: कानठाड; कानफट. [कर्णशिरस ] ्सर-पु. बैलाच्या कान व शिंगाओंवर्ती बांधावयाची रंगीत सुती दोरी. ०साक्की-पु. ऐकींव माहिती सांगणारा साक्षीदार. काना-ने आरंभ होणारे सामा-शब्द-कामाकोचा-वि. कानाला कट. कर्कश. वाईट लागणारें; कर्णकटु (भाषण, इ०) 'आणि कां कार्नेकोचें बोले।' -तुगा २०३५. •कोचा-कोपरा-१ उंचवटे व भेगा. पृष्ठभागी विष-मता (जागा, वस्तू ६० ची). २ (ल.) एकुण एक भाग. 'मी बराचा कानाकीपरा शोधला.' [कान+कोपरा, कोचा] ३ पुढे मार्गे झाळेला. भाग;उंचसखलभाग; गट्द व खड्डा. कानाकोपऱ्याचे भाषण-न. गुपचुपीचे भाषण;कुजवृज;गुप्तपणाचे बोलणें; खाजगी, घरगुती बोलगें. -चा आदळ-वि. ज्याच्या पोटांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाही असा; बहकणारा; बडबड करणारा. - चा जड- तिखट-नि. तीक्ष्ण श्रवणेंद्रियाचा. -चा पडदा-पु. ध्वनीचा मेळविले. '-मरामा ६. २ (ल.) वेडावांकडा; दुर्बोध, 'हें परि-आचात होऊन नाद उत्पन्न होणारें कानांतील तंबूर; ध्वनिलह्री ज्यादर आदळल्यामुळे कंप उत्पन्न होऊन ऐकूं वेतेंतो पातळ पापुदरा. -वर लेखणी ठेवणारा, बाळगणारा-वि. हुपार; वाकवगार कारकृन, लेखक यास म्हणतात. - चा हलका-खरी खोटी गोष्ट संगितली असतां तीवर सहज विश्वास टेवणारा: चहाडखोराचे खरे मानणारा.

कान- अ. (व.) काय अणुं; की काय ? अनिश्चिताथीं;वाक्य-पूरक शब्द. 'तो गेला कानं. ' [सं. कि नु]

कानकली---सी. ज्वारीची एक जात. -से ८.२२४.

कानगी-की. ? ( गुप्तपणें ) कानांत सांगणें; कानगोष्ट; कानमंत्र. (कि॰ करणें; देणें.) 'त्याला कानगी मिळाली वाटतें !' २ ऐकर्णे; कानोसा. (कि॰ घेणें; घेत बसर्णे). [कान]

कानगी-की. गिरीच्या व्यंकोबाला जी वार्षिक दक्षिणा देतात ती: देवापुढील देणगी: नैवेद्य: काणुक पहा.! 'लोक उदंड कानाया वाहती । '-दावि ४५. [का. कणिके, ते. कानुक= देणगी. 1

कानगी-जी. (कों.) एक मोठें झाड. याच्या बियांचें तेल काढतात; लांकुड इमारतीला उपयोगी पहतें. [का. कानगु]

कानगो-पु. कुळकण्यांसारसा एक प्रामाधिकारी; जिम-नीची. बहिबाटीची. बद्धलाची नोंद ठेवून माहिती पुरविणाराः मोजणी करण्यांत व धारा ठरविण्यांत मदत करणारा वतनदार मलकी अधिकारी: कुळांचे मृत्यु, वारसा, स्थानिक वहिवाटी, सार्वजनिक कायदे इ० सर्व गोष्टींची माहिती हा देत असे. याला सारा माफ असून जिमनी व कांहीं बलुतीं असतः [फा. कानून+ गो=कायदा जाणणारा. ]

कालगोर्ड--स्त्री. कालगोर्चे काम अगर वतन. 'सर्कार मज्कर येथील कानगोईचें वतन.'-रा १२.१७४.

कानची--सी. लांब कानाचे वटवाघळ.

कानट--सी. (कों.) समुद्रांतील एक लहान मासा.

कानरें--न. (कों.) १ फ़ुरशाच्या जातीचे एक विषारी जनावर; लहान साप. 'विचू सर्प दंश करिती । कानटे फुसी । ' -दा १.१०.५५. २ (गो.) अञ्चन्या जातीचा व जञ्जप्रमाणेच रक्त शोवून घेणारा प्राणी, हा पावसाळयांत उत्पन्न होतो व पावसा-ळ्यानंतर मरतो, (गो.) कानटा. काणट, काणीट पहा.

कानजा-पु. एक राग; राग पहा. [हि. कान्हडा]

कानडा-- पु. बहिरा; कानवडा पहा. 'कानडा सस्ता ना वेडा नेत रोकडा कि पैलेतिरा।'-देप २८.

कानद्या-वि. १ कर्नाटकासंबंधीं (भाषा, माणुस ६०). 'या-केगळे नंदकी, तासंदाज, कानडे...यांची संचणी करून हुशम वायरा उपळा । तिही टाकी कीजे निर्वाळा । '-बाप्र ४२५.

सतां जरी कानडें। तरी जाणपां पार्थ ठघडें। '- इत ६.१२०. 'ऐसे गुरुगम्य कुवाडें । उमगताचि कानडें ।' –सिसं ६.१५, 🧣 लबाड. 'तुक्रयाबंधु स्वामि कानड्या कौसाल्या रे।' -तुगा १४०. [सं. कर्णाट; प्रा. कण्णाड; का. कन्नड.]

कानडी-वि. १ कर्नाटकांतील (भाषा, माणुस, इ०). २ (ल.) अडाणी; चमत्कारिक; रानटी; ओबडघोबड; लोकवि-रुद्धः आडदांड (दम, चालरीत, भाषण, पोषाख, माणूस ६०). कानडा अर्थ २ पहा. • अप्या-प्र. कर्नाटकांत सामान्य माणसाला उदेशन हा शब्द उच्चारतात. 'आणि मराठीला मज्जाव झाला-तर एखादा गुजराथी शामळो होईन, कानडी-अप्पा होईन.' -भा ४५.

कानहे-पुअव. पुताच्या चरख्याच्या चातीजवळचे दोन

वासी । - वामन (भरतभाव) २. 'महा दुर्धर कानन । देखतां भयभीत होय मन। '-रावि १.१०६. [सं.]

कानपर्णे - अकि. १ मंद पडणे; मावळणे; कभी होणें (देवी, गोवर इ० च्या पुळया, ताप, ज्वर इ० ). २ ( ल. ) घोंटाळणें; लिजत होणे; लाजणे; ३ हिरमुसणे. [तुल. सं. कनयति=कमी-कर्णे: हि. कान=लज्जा. ]

कानपा-प. १ (कीं.) काथोट, काठवट किंवा कढई यांचे धरावयाचे कान, कड्या; २ तोफेचा गाडीवर टेकणारा अवयव: तोफेचा काना.

कानमुर्शी---की. समुद्रांतील एक मासा.

कानवंडण-अकि. एका कुशीवर निजणे; एका अंगावर असर्णे. 'कानवडोनि अमृत येऊनि पहे सुखा। -मार्जी कुंडिल-नीच्या । ' -स्वात ९.५.५३. [कानवहा ]

कानवला-- ५ एका भाराचे नांव.

कानवला-५. १ पोटांत गुळ-साखरेचे पुरण घातलेली मोठी करंजी. 'चितामणिगल बालक जो दुर्लभ त्यासि कायकानवला।' -मो विराट ५७३. २ (व.) सपीटाची घडीची पोळी; चिरोटा. हा स्तिरीशी स्नातात. 'बहु साधु साधु बदले ते काळाच्या पुढील कानवले । '-मोशल्य १.५९. ३ (विनोदानें) कान पिर-गळा. ( कि॰ देंगें; घेंगें; खांगें; मिळगें ). हातापायांचा कानवला होर्णे-हातपाय कानवल्याप्रमाणे आखडून जाणे.

कानवा--- पु. कानांतील मळ. [ कर्णवर्ती ? ]

कानवाथरा-वि. (महानुभावी) ओबडधोबड. 'कर्म कान

कानस- बी. १ घासणी; लोखंड घासन साफ करण्याचे, कीस काढण्याचे, धार लावण्याचे एक पोलादी हत्यार; सोनाराच्या धंबांत सुमारें पत्रास प्रकारच्या कानसी लागतात ( गोल, अर्धगोल, चौकोनी, तिथारी, चपटी, सुरीसारखी, फर्मा इ० ). २ करवत. • **घालणें-६**शारा देणें; जोरानें सांगणें, बजावणें; बजावून सांगणें. | ई. कॅनोपी ] ' त्या गोष्टीची कानस घातली. '

किया. [कानसणें]

कानसर्ण-अिक. १ कानसण्याची किया करणे; कानशीने घासण, २ करवतण: अरकसण: करवतीन कापण, चिरण.

कानळ-पु. पर्वताचा लांब गेलेला फाटा, ओळ, भाग. [कान+ओळ]

काना—पु. १ वंदुकीची, तोफेची दाह्न किंवा रंजक शिलगव-ण्याचे भोंक. 'ठोकिने खिळे कानांत । ' -संप्रामगीत ७३. 'त्या ( तोफा ) हलविणे शक्य नसल्याने अपजय झाल्यास त्यांच्या ९.१३१. कान्यांत खिळे माह्नन त्या निरुपयोगी करण्यांत येत. ' - हिंक १७८. २ रंजकीचा पेठा. दि. काण=सच्छिद: का. कन्न=भोक ] | काढणी; पेंडें; ( गुरांच्या गळयांत अडकविण्याचे अगर त्यालाच

गाड्यांत अडकविण्याजोगे जे दोन आडवे खुट असतात ते. २ सत्व सुखज्ञानीं। जीवासि लावूनि कानी। ' – ज्ञा १४,९५८, ३ अक्षरांची पृत्तील 'आ 'काराची उभी रेष (ा). ३ (कों.) शिंक व त्याच्या दो-या प्रत्येकी. ४ (क.) लगान दोरी, काणी मोरीचे पाणी वंगरे वाहण्यासाठीं पन्हाळीसारखा कोरलेला चिरा पहा. [का. कण्णी=दावें, दोर ] किंवा चुन्याची केलेली पन्हाळी. ४ (माण.) नांगराच्या फाळाने पडलेली रेघ, तास. -मसाप २.३ ७९. [सं. कर्ण; कान] कर्ण, व्यास ). २ मुलीचा मुलगा; दौहिन्न. [सं.]

काना-वि. काणा पहा, चकणा; तिरळा. इह० (व.) काना कयपति आंधळा हिकसति । ' सिं. प्रा. काण; हिं. काना ] काना-प. कोनाः कोपराः ' मग एरी कानिआं परतली । -दावि ३८९. वैदर्भीतें।'-शिशु १७५.

कानाईचा-9. समुदांतील काळ्या, पांढऱ्या माशाचे एक नांव.

कानागाडा-4. बहिरा असल्याचे सोंग; टंगळ मंगळ; दुर्लक्ष; ऐकलें न ऐकलेसें करण्याची किया. (कि॰ करणें.)[कान+ गाइणें ]

कानाडी-किव. कानापर्यतः आकर्णः (बाण सोडा-बयाच्या वेळी धनुष्याची दोरी कानाच्या टोकापर्यंत ओढ तात यावहन ). 'द्रीढ कांनाडी भरुनी नीजभुजीं।' --उषा १४०४. ' मग कानाडी धरोनि शर। हृदयीं विधिला निशाचर।' -कथा २.१३ १२२. 'नाराच अर्धचंद्रकार जाण । कानाडी ओहोनि वर्षतसे।' -- जे ४३.२. 'शरासनी शर लावृन। कानाडी सालोसाल नजरेची कानु गांवगनास वसविली ते दूर करावी.' .<mark>ओढन सावज लक्षी । −शिली २.४१. −स्त्री, कानापर्यंत ओढ</mark>ा −ऐटि २.४१. ४ नियम; कायदा. 'पूर्वापार यास माफ **असता** लेली धनुष्याची दोरी. [कर्ण+नाडी; कण्णनाडी-कानाडी]

कानाडोळा-पु. (प्र. )काणाडोळा. एखाचा अपराधा-कडे द्रैक्ष्य; मनांत न आणणें. २ डोळधांनीं फेलेली खुण; गुप्त खुण. ( कि॰ करणें ). ३ उदासीनपणा; दुरुक्ष; माळस; ढिलाई.

कानाफॉ-पॉ--पु.( गो.) चौरंग. [ पोर्तु. कानापे; तुल०

कानामात्रा-की. ( शुद्ध लेखनांत ) अक्षरावर धावयाची कानसर्णा -- श्री. १ कानसण्याची किया. २ करवतण्याची काना, मात्रा, बिंदु इ० चिन्हें 'मी आपलेकहुन चांगलें लिहिलें परंतु कोठें कानामात्रा गेली असली तर पहा. ' [काना+मात्रा] कानारी—वि. (गो.) कोंकणी.

> कानावर्त-पु. घोडयाच्या कानावरील केसांचा भौवरा. हा अशुभ मानितात. [कान+आवर्त]

कानिट-कानटें पहा.

कानिवला-पु. (गो.) कानांतील मळ.

कानी---१ जोंधळवावरील एक रोग. काणी पढा. --शे

कानी--- ह्वी. १ (कों ) गुराच्या दाव्याचा फांस: दावें: काना-प. १ तोफेस दोहों अंगाला मुठीने धरण्याजीगे व जोडलेलें दुसरें); दान्यांतील दोहोंपैकी एका बाजूची दोरी. 'ऐसें

कानीन-वि. १ कुमारिकेला लगापूर्वी झालेला पुत्र. (उदा ५

कानुगी-कानगी पहा.

कानु इ-वि. कानडी पहा. 'भाषा कानु ह बोबडी वाणी।'

कानुडा-वि. लबाड; लुच्चा; कपटी. कानडा पहा. कानुडा--पु. श्रीकृष्ण. 'कानुडयाने माझे मन मोहिलें।' -अमृत १४. [सं. कृष्ण-कन्द्र-कानु+डा]

कानुला-पु. (गो.) कानांतील मळ.

कानू-सी. १ (कायदा) अट; नियम; ठराव. मह० कान यावा पण कानू देऊं नये (ही म्हण खंडक-यांत प्रचलित आहे) =कांहीं झालें तरी नवीन कराचें ओझें येऊन पहुं नये म्हणून यत्न करावा. 'त्यांनीं अशी कानु कधीं आपणावर चढवून घेतली नाहीं ते आतां करें कबूल करितील. '-ख २.६१३. २ हक; रीत; वहिवाट. 'कान देऊं पण कानू सोडणार नाहीं. ' ३ बाजारांत विक्रीला आलेल्या जिन्नसावरील धावयाचा कर, पट्टी. 'इही हालीं कान करावयास कायी गरज.'-रा २०.३६०. अर. कानून : तुल इं. कॅनन ] किनात-की. चाल; रीत; कायदा; हक. •कानभात-कर, पट्टी वगैरे. 'वेठी, जेठा व बाजे कानू-कान-नातीचा उपसर्गन देंगे. '-रा २०.३६०. [कानू+काननात (कानून्चे अव.)] •कायदा-प. (राजशासन) कायदेकानू, नियम, ठराव वगैरेनां समुच्चयानें योजितात. [कानू+कायदा ] •जापता-पु. सरकारी कायदेकानुंचे पुस्तक, कोड. कानुंचे पुस्तक. •बाख-की. एक कर. पूर्वी मराठी मुळुखांत जमीनदार हा कर बाळ तुझा कान्हा कान्हा। तो रांगत आला तान्हा। ' **२** ( ल. ) बसवीत असत.

कानून--- एक बाद्य. -देहु ३७. (-नाको). [गो. कॉन्नॉ ]

कानेकोचे-पुअव. १ कोन व कोंपरे, खांचा खोंचा. २ ( ন. ) गुढार्थ; आंतील खुबी; रहस्य; मर्म. ( कि॰ लाग्णें; जाणणं; समजणं; पाहणं ). [ काना=कोन, कोंपरा+कोंचा=खोचा ] •भाषण-न. खोंचदार, बोचणारें, मर्भभेदी, अपमानकारक नवेसीस्व १४.१३५. भाषण.

कानेटी--स्री. (कु.) कानांत जाणारा घोणीच्या वर्गा- कानी पहा. [का. कण्णी≔दावें, दोर] तील एक लहान प्राणी. [कणै+कीटक]

कानेदर-- पु. कांडेचोर पहा.

नाहीं. -मोटारटिप्पणी (जगती १.२४.१८.) [ सं. क्रणितृ; प्रा. कणिर=आवाज करणारा ]

कानोकान-नीं-किवि. कर्णोकणी; एकाने ऐकून दुस-यास सांगितलेले. 'फार चांगली तूं जर माहीत कळलीस कानोका-नाला।'-अफला ७६. [कान द्वि.]

कानोड-—वि. (व.) वाकडें; एका कानावर; बाजूवर कल-केहैं; कलतें ' मातीचा कुंभ कानोडा ठेऊन '-ऐरापु(विवाहविधि) ٤٩.

कानोडणें-कानवरणें पहा.

कानोला-ली-पुत्री. (का.) करंजी. कानवला पहा.

कानोसा-पु. गांगेळी; एक पकान्न.

कानोसा - पु. कानवसा पहा. ( कि॰ घेण; लागणें ). कान्नुबान्नु—काण्णुबाण्णु पहा.

कान्मात्र-वि. (गो.) ऐकलें न ऐक्स्यासारखें.

काम्वेत-(गो.) चाकुः सुरी.

काम्सन्या-री-कीभव. कापड विणतेबेळेस विणकेल्या कापडास ताण यावा म्हणून कापडाच्या काठास, लावाबयाच्या ज्यांच्या शेवटास टाचण्या ठोंचलेल्या असतात् अशा पश्या. काट-सरी पडा.

कान्ह्रम---स्री. शेतजिमनीची एक जात. -शे ७.१५. (-नाको.)

कान्हा-पु. (कों.) पोई( नारळीच्या झापाचा, चोडाचा शेवटचा भाग )चा एक तुकडा, ह्याने जमीन सारवतात.

कान्हा-पु. १ (कान्य) कृष्ण. 'धरिला पालव न सोडी माझा येणें । कांहीं करितां या नंदाचिया कान्हें । ' -तुगा १३४. ' यशोदे तानुलें; लहान मूल. [सं. कृष्ण-कण्ह-काण्हा; प्रा. कण्हो ]

कान्हा-डोळा-मात्रा, कान्हीं, कान्ह - जाबता-काना, कानु ६० खाली पहा.

कान्हाई-डे--स्नीन. (लडिवाळपर्गे) कान्हा २ पहा. ' माझे सावळे कान्हाई। ' –ह १८.८९. –नागा १०.

कान्हा ही-कानाडी पहा. 'कान्हाडी वोढिली आकर्ण।'

कान्ही-सी. (व.) गुरें बांधण्याची दोरी; रुहान दावें.

काम्हीं--की. १ ज्वारी, गहुं यावर पडणारा एक रोग. काणी पहा. 'कां कान्हीं पढे पिकासी । बाली देशतासी निंदणें। ' कानेर-न्हेर-(कों. कुण. वे. ) गडबड; त्रास; कटवट -एभा १०.५१४. २ (ढोर धंदा) चामज्याचे केंस निघालया-( वाद्यांचा आवाज इ० ची ). ' इंजिनाचा फारसा कानेर होत वर केंस आणि वरील त्वचा यांच्या दरम्यान असलेला एक काळा पदार्थ. ( कि • काढणें ). [ सं. कृष्ण=काळा; प्रा. कण्ह ]

कान्ह्-की. कायदा. कान् पहा. 'बैसविली याणे कान्ह्.' -देप ८२.

कान्द्र-न्हो- १ श्रीकृष्ण, कान्द्रा पहा. 'कार्मेगी कान्द्र नायके। '-चौ-याशी शिलाटेख. 'अवतारी कान्हो जगजेठीं।' –दावि ४४२. २ ( ल. ) लहान मुलगा, तान्हुला. [ सं. कृष्ण− कण्ण=कण्ह-काण्ड्-कान्ड्-कान्ड् ( समतादर्शक ) ]

कान्होबा--पु. १ श्रीकृष्ण. २ कानिफनाथ ऊर्फ कन्होबा; याची समाधी कान्होबांची मढी (जिल्हा नगर) येथे आहे. हिंदू व मुसलमान हिची पुजाअर्चा करतात.

कान्होला--( व. ) कानवला पहा.

कान्होला-पु. तान्ह्या मुलाच्या कानांतृन निघणारा पांदरा मळ. कानवा, कानविल.

काए-पुअव. १ क्रियांच्या कानांतील एक कुक्पासारसा दागिना. म्ह० 'काप गेले भोकें राहिलीं=वैभवाचे दिवस गेल्यावर फक्त त्यांची आठवण देणारी चिन्हें मात्र दुःखाला कारणी मृत हो उन राहतात याभर्यी. [का. कोव्यु] ०सरपळी-की. (क.) हा कानाच्या पाळीत घाळावयाचा अलंकार. कुडघाच्या आकाराचा असती. कुडवांत व यांत फरक हा की याला बाजूस चवलीच्या आकाराची कान्सुरं-नत. (गो.) शक्तिहीनाचे भाषण. [ बन्हण+सूर ] चिचोक्याप्रमाणे फुगीरसोन्याची टीकव त्याच्या खालच्या बाल्स्य मोत्याचें बार्ले (तबकडी) व सोन्याची सरफळी (सांखळी, कापडाचा वीस ते चाळीसवारांचा तुकडा. ॰ निद्यी-निवीदी-श्रीमंत लोक साखळीला हिरे-मोर्ती लावतात) असते. सांखळीचा ली. कापडासंवंधी लिहावयाचे काम; कापडांमसाचे काम, हुद्दा. भाकडा कानाच्या बाजूने गालफडावह्न वर कैसांत भडकवितात. सांखळी-कानांतील दागिन्याची सांखळी; कापाची सांखळी.

काप---पु. १ फाक; फोड; तुकडा (फळाचा). (कि० करणें; पाडणें; पडणें ). 'रताळवाचे-बटाटवाचे काप. ' २ (कु. ) भिठाईच्या वड्या; भिठाई. [सं. कृप १ प्रा. कप्प=काटणें] •**खर्डी**-स्त्री. पडीत जमीन.

काप-प. कॅप: छावणी: तळ: गोट. 'कापाच्या मैदानांत भारयावर,...सभा भरली. '-के १०.६.३०. [इं. कॅप]

इं. कपू]

कांप---पु. १ कापणें; शरकांप; स्टपट; शरथर. ' विषयी कैसा, देहीं शिरतां अयशोभयोत्य कांप, रतं ?।' -मोभीष्म ७.९७. १ भीति: भय, ' मनांत कांप तिच्या।'-मोवन ४.९४५. [कंप]

कापकडी सुपारी-की. (राजा.) कोवळवा धुपारीचे शिजवुन वाळविकेले काप. [काप+कडी=कढण+सुपारी]

कापट-टे--पुन. (व. ना.)खण (चोळीचा); कापडाचा तुकडा, कपटा. 'कापटें स्वस्त भावांत पडलें.' [सं. कर्पट]

कापटण-अकि. (को.) भादरणें (मेंक्या, म्हशी) [कापणें] कापटा-पु. कपटा पहा. तुकडा; फाळका ( केळीचे पान, कागद, दगड, लाकूड इ० चा). (वा.प्र.) कापटे काढणे-(व.) खप मारणे, बडवणे. [कापणे ]

कापटी-की. १ (कों.) पातळ, चपटी फोड; फाक; चकती; काचरी (भांबा, टरबुज इ० ची). २ (गो.) ढलपी; तुकडा (लांकडाचा). [काप]

कापट्य-न. १ कपटीपणा; खोटेपणा. २ कपट; छदा; फसवणुक, 'ऋषीनें कापटय नेणोन।'[सं.]

कापड--न. १ वस्न; कपडा; (गो.) लुगडें. २ (विणकाम) उभार सुतांत आहवण सुत घातले म्हणजे त्यास कापह म्हणतात. [सं. कर्पट; प्रा. कप्पड; सिं. कपडु; हिं. कपडा ] **॰आंख**-पु. कापडावरील त्याच्या किंमतीची चिट्ठी, आंकडा; आंख अर्थ ३ पहा. करी-पु. कापड विकणारा; बजाज; चाटी. व्याज, कापडाचा गज-पु. हा दोन फूटतीन इंचपासून दोन फूट अकरा इंच असतो. •स्रोपड-न. (ब्यापक) वहाँ व इतर पदार्थ (तुप, तेल पासून तथार केळेला पदार्थ ( खजूरासारका ). -एशि २.११०. इ० ); कापड व दुसऱ्या किरकोळ वस्तु. [कापड द्वि.] •चौकी-की. कापडाचा तंत्रु. 'राजगिरी मांडविया । सुरंगा कापड चौकिया। ' -शिशु ५७२. ' दारवंटा बाह्यप्रदेशीं। कापड चौकी उभविली कैसी। ' -कथा ४.१८.२१७. ०ताका-पु. लेलें पाणी. [सं. कर्पूर+वन=पाणी. कापूर+पाणी ]

**्नीस-निवीदा-**पु. फरासखान्यावरील अधिकारी: राजाच्या वस्त्रागारावरील अधिकारी. • लेप-पु.मात कापड पहा.

कापडणें -- उकि. (कों.) कापडानें मढविणे (छत, खांब इ०). कापडणे-कि. (राजा.) कापटणे पहा.

कापडी-पु. गंगेची कावड खांदावर घेऊन रामेश्वरास जातां जातां वाटेंत गंगोदक, जपमाळा, जानवीं इत्यादि विकणारे यात्रेकतः, भगवें वस्त्र, भगवी पताका असलेले तीर्थयात्रा करणारे. ( सामा.) यात्रेक्स; प्रवासी; मुशाफर. ' जिये मार्गीचा कापडी । कॉप-न. (गो.) १ पेला. २ चिरिमिरी. [ पोर्तु. कॉप्स; महेशु आधुनि. '-ज्ञा ६.५५३. 'तुमा कापडी केला जगन्नाथा।' –शिशु ४४४. 'प्रमातकार्ळी उद्धनि कापडी तीथेपंथ लक्षी ' —होला १६. [सं. कांपिटिक; प्रा. कप्पडिम=भिक्षक, भिकारी; दे. कंपड=मुशाफर]

कापञ्जी--वि. कापडाचें बनिबलेलें. [कापड]

कापडीक-9. यात्रेकरु; कापडी पहा. ' मुक्तीचे काप-डीक।'--भाए १०३.

कापण-णी---ली. १ (कु. गो.) श्मश्रः, हजामत. २ (विशे.) कापणी; छाटणी (पिकाची); पीक काढणे. 'भात-कापणी. ' [कापणें ]

कापणावळ--क्षी. कापण्याची, तोडण्याची मजुरी (पीक, शेत, लाकुड इ० ची). [कापणें]

कापणे—उक्रि. १ छाटणें; चिरणें; फोडणें; तोडणें; दोन भाग करण (धारेच्या शक्षाने ). २ ( ल. ) कपात करणे; कमी करणें; काटाकाट करणें (पगार, वर्षासन, रोजमुरा, इ०). ३ (कों.) हजामत करणें. ४ होण्यासारखें, उरकण्यासारखें असणें (काम). 'हें काम मला कापतें.' मह. १ कापलें तरी आपलें =शिक्षा केली तरी आपलेंच मूल ( पुढें त्याची काळजी आपणच घेतों). २ कापल्या करंगळीवर मुतणं=(नकारायीं) केन्द्रांहि कोणा च्याहि उपयोगी न पहणे. [सं. कृप्, प्रा. कप्प; सिं. कपणु]

कांपणी-अफ्रि. हलणे; कंपायमान होणे; थडथड बाजणे. 'क़रवाळुनि म्हणे गा राजधुता योग्य तुं नकांपाला ।' –मोविराढ ३.७७. [सं. कंपृ]

कापण्या---की.अव. जनावराच्या काळजामधील मांसा-[कापणें ]

कापता-विकिवि. तिरकसः कातरता.

कापरवणी---न. कापराच्या वासाच पाणी; कापूर धात-

कांपरा-री-रे-पुक्षीन. १ कंप; शडथड; हुडहुडी; काप-ण्याची विकृति. (कि॰ घुटणें भरणे). 'हृदयी दाट्न भय कांपरा।' **-नव १०.६५. २ (** ल. ) भीति; भय. -वि. कांपणारा; कंपाय-मान; भीरु. 'केला असेल भीमें ब्युह जसा बाल कांपरा भूते। ' -मोभीष्म ६.३. [सं. कंप; म. कांप]

कार्पटिक - प्र. तीर्थवाक्षी; यात्रेक्स. कापडी पहा. [सं. ] कापला --काफला पहा.

कापविणे-कि. (कापण प्रयोजक). भिवविणे; दटाविणे; कंप सुटावयास लावणें. 'काळोख कांपबुं दुरी निज तर्जनीनें।' [ कंप ]

कापशा-वि. १ (कों.) फोफशा; लद्द; स्थूल; ढमाळ्या. 'तो दिसायला कापशा आहे पण ताकद नाहीं, ' २ हलका; जलमय; कापसासारखा मऊ ( मुळा, भोंपळा, दोडका ). [कापुस]

कापर्शा-स्त्री. कापसाचे झाड; कापूस. कापशीचे प्रकार ती देवकापशी व शेतांत लावतात तीरानकापशी. रान कापशीची होणें. [कापूस ] झाडें दोन-तीन हात उंच वाढतात व देवकापशीचीं झाडें पुरुष-दीड पुरुष उंच वाढतात. झाडास येणाऱ्या बोंडापासून कापूस उत्पन्न होतो. कापशीच्या वियांचे (सरक्यांचे ) तेल काढतात. -शे १०.२४. [सं. कार्पास; प्रा. कप्पास; म. कापूस]

तयार करतात तें कुंकुमयुक्त वस्त्र. [कापूस]

कापसाळं-न. (गो.) एक जातीची मासळी. कापळा, कोपळा-पु. ( कों. ) उंडीच्या गराचा काप. [काप?]

काषा—वि. कापून खाण्यासारखा, टणक व भरलेला (आंबा फणस, पपई इ० फळ ); याच्या उलट बरका( =िलबलिबीत ). •फणस-पु. ज्याचे गरे मऊ नसून जो कापून खावा लागतो असा फणस. हा उत्तम समजतात. 'कवन बहुत उदरामधी भरलें, फणस जसा मोठा कापा. '-होला १८. [कापण ]

कांपाउंड--न. १ आवार; परसूं. २ कुंपण; परहें. [ ई. ] कापाड--न. (राजा. कु. कुण.) वस्न; लुगडें; कापड पहा. [कापड अप. ]

कापालिक-पु. वाममार्गी, शेव-शाक्तपंथी लोक, संप्र-दाय ( ह्यांच्या हातांत पाणी पिण्यासाठीं नरकपाळ असते या-वरून ). - ति. कपाळासंबंधीं; कवटीसंबंधीं [सं.]

का पिञ्चर्णे-वि. (काव्य) कांपण पहा. घावरण; भयाने थर-थरणे. 'रंभा कापिन्नली गदगदा । ' -मुरंशु. ४३९.

कापी-नि, (इ.) सोलकेल्या सोडणाच्या काथ्याच्या **ब**रचे साल.

कॉपी-की. १ तहल; प्रतिलेख. २ इंग्रजी कित्याचे पुस्तक; यांत इंग्रजी मूळाक्षरें, शब्द इ० वळविण्यासाठीं छापलले असतातः ३ (छाप.) छापण्याकरितां तयार केलेला लेख; ज्यावह्न सिक्के जुळवृन मुद्रण करावयाचे ते अगदीं अखेरचे हस्तलिखित. (ई.) संनुस्किप्ट. **्राइट-**पु. प्रयावरील मालकीहकः पुनर्मुद्रणाधिकारः कोणताहि प्रथ किंवा प्रथरचना ही तयार करून पुढे आणणे किंवा त्या प्रंथाचा वराचसा भाग संकलित करणे व तो प्रसिद्ध झाला नसल्यास प्रसिद्ध करणे या बाबतींतील जो विशिष्ट आणि एकटबापुरता हक असतो तो. -घरचा कायदा १५५. २ प्रथमाल-कीचा कायदा. [ई. कॉपी+राईट≂हक }

कापींच-वि. १ कापलेला; तोडलेला; छाटलेला. २ काप-ण्यास योग्य; कापा. [कापणें ] ०सुपारी-स्त्री. दुधांत शिजवृन वाळवलेले सुपारीचे काप, फोडी, तुक्रडे; कापकडी सुपारी.

कापुसर्णे-अकि. १ (एखादा पदार्थ) बुरशीने, पाढ-या दोन. –देवकापशी व रानकापशी, बागांत व घरांत लावतात तंत्रंनी आच्छादित होणे; बुरसणे. २ स्थूल, यलथलीत, लड

कापूर-पु. एक पांढ-या रंगाने ज्वालाग्राही सुगंधी द्रव्य. वऱ्याच झाडांपासुन व दालचिनी इ० द्रव्यापासून कापुर बनवि-तात. हिंदुस्थानांत कापूरकेळीपासूनहि कापूर निघतो. 'कापुर तें चांगु मालाथिलें। '−शिशु ६२९. [ तुल० द्रा. करुप्=द।लचिनी. कापसाळें—न. कापसाचें देवास वाहण्याकरितां स्त्रिया (हा शब्द श्रीकांनी उचलला होता. काल्डवेल ९३.९४); सं. कर्पूर; प्रा. कप्पूर; हि. गु. कपूर; ते. कपूरामु; मलाया कापूर; खडू-अर. काफ़र; लॅ. कॅफोरा; इं. कॅफर ] मह० चोळला कापुर नासतो= अति झालें म्हणजं विघडतें. • अगरती-स्री. (कर्ना.) कापुरा• रती. १ तबकांत कापूर पेटवृन त्याने देव, गुरु, ब्राह्मण यांस ओबाळण्याची किया. २ (बडोदा ) कापूर पेटविण्याचे पात्र; इसकारती. -ऐरापुत्र २ २. • कचरा-री-पुत्नी. एक सुवा-सिक कंद. [सं. कर्पूर+कर्चूर; हि. कपूरकचरी.] • करदळी -स्त्री. जिच्या गर्भीत कापूर निघतो अशी कर्दळ, केळ-ळी-स्री. एक प्रकारची केळ; कापूरकरदळी पहा. -शे ३०.४३. 'वरौनि कापूरकेळीं। भ्रमरांची झांक ऊठिलीं। ' -शिशु ६०५. ०**गौरी**-वि. कापरासारखी गोरी; शुश्र. 'कापुर-गौरी चोखट। '-ऋ ८२. ० चिनी-स्त्री. चिनी कापूर; एक ओषधी वनस्पति, द्रव्य. [ सं. चीनाक+कर्पर ] ॰ पोचळें-न. स्रोटें, कृत्रिम पोवळें (हें लाखेचें करतात ). अर्भेडी-स्री. एक शाड. •मोतीं-न. खोटें, कृत्रिम मोतीं (हें पाऱ्याचें बनवि• तात ). •वणी-कापरवणी पहा. •विद्धा-पु. कापूर घालून केलेला पानाचा विडा. 'आरोहण तया झाली, कापुरविडे देती।' -वसा ५३. •वे**छ**-स्री. १ नागवेलीचा एक प्रकार. 'कापुर-वेळीचीं चोखर्डी । उजळिळी परीवर्डी । ' –ऋ ८४. २ एक फुलवेल.

पांढरा पदार्थ; ह्यापासून वस्त्रं करतात. याचे दोन प्रकार आहेत-भाषुड धाग्याचा (खानदेश, वऱ्हाड) व लांब धाग्याचा तयारहोतात. तीं लांबोडीं व पिकल्यानंतर तांबड्या रंगाचीं दिसः (सिंध). (कि॰ पिंजणें; कातणें; लोढणें; वठणें). रुई, सावरी, कुडा व इतर कांहीं झाडें यांच्यापासूनहि जो असाच पदार्थ निवतो तो. 🧸 (ल.) अवाळ्, चामखीळ वंगरेमधील पांढरॅ कापसा-सारखें फुशफुशीत मांस. ४ केळीच्या कालांतील तंत. ५ तवस, भोपळा इ० नासल्यामुळें आंत होणारा पांढरा पदार्थ. [सं. कार्पास. प्रा. कप्पास; हि. गु. कपास] • बठर्णे-लोडणें; कापसांतील सरकी काफे; कब्हा पहा. ] काढणें. ॰ महाग करणें-(ल.) कृश, अशक्त होणें. (याच्या उलट कापूस स्वस्त, सवंग करणें=लड होगें ). (गो.) कापूस म्हरग करणें. म्ह० ( व. ) १ कापुस केव्हड्या चिकट लेवड्या= निपाद हे स्वर लागतात. जाती संपूर्ण-संपूर्ण, वादी पंचम व संवादी घ्यावयाचे थोडेच पण भाव विचाहन विचाहन दुकानदाराला पड्ज. गानसमय मध्यरात्र, तरी पण सावैकालिकहि मानतात. सतावल असतां दुकानदार असं म्हणतो. २ (गो.) कापुस खाली चोटान, बैल खाहे बैलान=कापूस विकृत आलेले पैसे चर्नीत घाल-विले पण कापूस लादून आणलेले बल पोसण्यासाठी एकेक बैल विकर्णे भाग पडलें. -साची मोट-सी. (ल.) लह, स्थूलदेही माणुस. -सार्चे बीं-सरकी. -साचा नग--( धारवाडी ) धार-वाड येथे ४८ मणाला एक नग म्हणतात व २८ पींडांचा एक मण असतो.

कापोळा-कापळा पहा.

काफडी--स्नी. खरपुडी (खरजेची) ?- नाको.

काफर-वि. ( मुसलमान लोक मुसलमानेतरांस हा शब्द लावतात ) अश्रद्धावान; यहुदी, खिस्ती, अगर मुसलमान धर्म प्रयांवर श्रद्धा न ठेवणारा; परधर्मी; नास्तिक. 'या कलीमध्ये मुसल मान काफर जहाले यांचा संहार करावयाकरितां रहीमने पैदा केला आहे. ' --चित्रगुप्त ७०. 'प्रथम तूं कोणकाफर आहेस तें सांग । ' -स्वप १४३. २ (ल.) लुच्चा; लबाड; बदमाश; हराम-खोर. ३ हबशी. काफरी पहा. [ अर. काफिर ] ० शाई - स्त्री. काफराचे राज्य. ' यवनांचे मनांत की काफरशाई जाहली. '-ऐटि 9.96.

काफरी-- प. १ हबशी; शिही. २ पूर्व भाफिकेंतील एक जात.

काफला, काफिला—पु. १ प्रवाशांचा, लगाणांचा तांडा; प्रवासी यात्रेकरूंचा तांडा, समृह; कारवान. 'किती येक ते काफले ख्टताती ' -इमं २४. २ जहाजांचा, गलबतांचा समुदाय; भार-मार. [ अर. काफिला; इं. कॉफिला ]

**काफिर**--काफर पहा.

काफी--श्री. १ बुंद, एक झाड व त्याचे बीं. २ बुंदाची भाजून,दळून केलेली पृष्ठ. ३ या पुडीचें साखर,दूध इ० घालून केलेलें | सं. कर्बूर ]

कापूस-पु. १ कापशीच्या फळांतील इव्यविशेष, तंतुमय पेय; एक उत्तेजक पेय. काफी वे साड ३-४ हात उंच वाढतें. फुलें चमेलीसारखीं पांढरीं असून फुलबहरानंतर आठ महिन्यांनी फर्के तात. तीं पिकल्यावर त्यांतून बुंद काढून घेतात. एका फळांत दोन युद (बिया) असतात. एका झाडावर एका वेळी शेर-अच्छेर बुंद निघतात. बुंदाचा रंग हिरवा असतो. -वगु २.३९. १६ व्या शतकांत आशिया खंडाच्या पश्चिम भागांत कॉफीचा प्रसार होता, अर्ढे सर्वत्र झाला. [तुर्की, अर. काह्वे=पिणे; ई. कॉफी; फें.

> काफी-पु. (संगीत) १ एक राग. या रागांत षड्ज, तीव ऋषभ, कोमल गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, तीव धवत व कोमल २ एका थाटाचे नांव. याचे सात स्वर असे:-शुद्ध षड्ज, शुद्ध ऋषभ, कोमल गांधार, शुद्ध मध्यम, शुद्ध धवत व कोमल निषाद,

> कांब--स्त्री. १ बांबू वगैरेचे उमें लांबट भेतुक, चिरफली, कामटी. २ लोखंड अगर इतर धातूंचा चापट लांबट तुकडा, गज ३ कोपरापासून मनगटापर्यतचा हात, हाड. 'त्याच्या मनगटाची कांव रुंद व जाडी होती. ' -कोरिक ९१. ४ (कों ) (कृस्ती ) जोडीदाराच्या मानेला घातलेला विळखा, मिठी. ५ (कु. ) रीप; लांकडाची पट्टी. ६ पंधरा तसू लांबीची काठी (जमीन मोजण्याची). ७ (विणकाम) लगा तणुन झाल्यावर त्याची परामणी करते-वेळीं सांधींत घालण्यासाठीं वेळ्च्या कामटीचे केलेले लांबट तुकडे प्रत्येक ८ ( तंजा. ) तार. [ का. कंबि ] **्मोठी असर्ण-मनगट** बळक्ट, जोरदार, भरभक्कम असणें; हाडपेर बळकट असणें; सशक्त असर्णे.

> काबजात--श्री. ताबा; अम्मल; सत्ता; काबीजाती. 'सिद्दीच्या किल्ल्याच्या कावजातीची मुवारकी आँ शहामत-पन्ह्यास दिली जाली. '-ऐटि २.९०.। अर. कब्झियत्]

कांबर-टी--स्री. १ कांबीट पहा. २ (गो.) पत्रावळी लावण्याची शिगरें करण्याकरितां नारळीच्या झावळीच्या दांडवाच्या पाठीचे काढलेले लांबट तुकडे प्रत्येकी; चोय. [का. किन्ब; तुल० सं. कमठ≔वेळु. ]

कांबड़ी - श्री. (खान.) (कुंभारी) कांबीट (चार बोटें लांब व दोन बोटें ठंद ) ही महकें घासण्यास घेतात. [कांबटी ]

कांबरणें -- कि. (क. कुण.) पांघरणें (वर्णव्यत्यासानें ), ' कांबळा कांबर. '

काचरा-वि. कबरा पहा. भुरकट; काळा. [सि. कबिरो;

काबरा-पु. भुईसरपट पसरलेलें धुडुप (नेपती, आर्रंड, पंचोबंद इ० झुडपें ). ( लं. कॅपारिस ) - हाको क ३६४ [ तुल. हि. काब्रा; सि. कालबारी ]

कांबरूण--न. (राजा. कुण) पांचरूण. 'धश्रद कांबरूण बी घे<del>जक गाबाद. ' ≕विरगृट पांषह्नणहि</del> घेप्यास सांपडेल. -मसाप २.४.११०. [ पांचरूण वर्णव्यत्यास ]

कांबरें---न. (कों.) डोळगांतीला बाळलेला मळ; चिपड. [केंबरें ?]

काबली-वि. (कों.) काबुलसंबंधीं (उंट इ०). - सी. भाज-लेले पांढरे काबुली हरभरे; हे शुक्रवारी वाटतात, यावरून सारे बाटाणे शक्रवारी वाटतात त्यांसहि म्हणतात. -मसाप २.२.७२. ह्यांस तिखर मीठ व हळद लावलेली असते. [काबुल]

कांबळ-ळा-ळी-ळे--की.पुकीन. १ घोंगडी; मॅढीच्या लोकरीचे वका. 'अकीर्तिच असो रुचे तुज कही वर्जी कांबळी।' -केका ७८. 'कांबळा घेई काळा।'-होला १६. २ लोकरीच्या दोन घोंगडयांची शिवून केलेली मोठी घोंगडी. ३ गाई--वैलाची मानेखालची पोळी. 'गळंशासालीं गाईस जशी कांबळ असते... ' -तीप्र ९४. [सं. कंबल ] भिजत कांबळे जड होर्जे-१ एखाद्या संकटाची उपेक्षा केल्याने ते जास्तच बाढत जाणे. २ एखारे काम लोबकळत पडणे. **कांबळधावर काढणे**-मरणाच्या वेळी मनुष्याला गादीवरून काढून घोंगडीवर ठेवतात स्यावरून मरणाची शेवटची घटका; भासन्न मृत्यु. 'तुम्हांला कांबळधावर काढलें होतें.'-नामना १२३. कांबळीट-न. घोंगडी; ब्लॅक्ट. 'घोंगडी, धावळी, बुरणुस, पट्टू, फलानीन, कांबळीट हीं सगळीं लोकरीचींच करितात. ' -मराठी तिसरें पुस्तक भाव. ४, पृ. १५. कांबळ्या-१ (बि.) कांबळे वापरणारा. २ ( ल. ) मजूर.

काबळो---पु. (कु.) काण्या.

चट्टे असतात.

काबा—पु. उत्तरेकडील लोक: (गु.) ओखा मंडळांतील चांचे लोक.

काबा---पु. (कों.) कोंबळा, बेचव नारळ.

तो. [ अर. ]

कांबाटणे-- उकि. गाय वंगरेच्या निरणांत विषयुक्त कांब षाल्न ठार मारणें; गोमांस खाण्यास मिळावें म्हणून महार लोक बैसली. ' -पेदसमा २१७. असे करतात अशी समजूत आहे. [कांब.]

स्वप्नाचें कावाड । वोइरी निदा । ' –क्षा १८.५४०, ' तेंसे विणे ?' –आसी ३२, २ (ल.) मनगटाची कांव; ह्वाड; जनावरांच्या

गुरुहृपेवीण काबाड। ' -रावि १.४४. 'वाहोनि प्रपंच काबाड। क्षिजविरें हाड व्यथिव '-भवि ४९.६३. ' बाटतें काबाड विषय-सुख।'-तुगा १६१८. 'काबाडकप्टमुलीच करतात.'-नाकु ३.४२. **्खोत-पु.** (कों.) काबाडाची खोती करणारा; सरकारास सरपण पुरविणारा मक्तेदार. ०खोती-की. सदर मक्ता.

काबाडी-पु. मजूर; कष्ट करणारा माणूस; कबाड वाह-णारा; ज्याला नाजुक, कुशलतेचे काम करतां येत नाहीं असा माणुस; 'काबाडी बाहती काबाड। '-दा ६.९.६.

**कावाङ्या**—वि. काबाडी पहा. ०**गाङ्या**-स्रीभव. सामा-नाच्या गाडचा.

काबाय-की. (गो.) शबलें [पो. काबिया; तुल. म. कब्जा; फा. कबाचा ]

काबासांच-न. (गो.) तडजोड; निकाल.

काबाळ-पु. (कों.) काध्या (नारळाच्या सोडणाचा). कांबी---सी. १ धनुष्याची कांबीट धनुरेड; कमठा; 'कांबी-वाजे काळाची '-विउ ८.१. २ छर्डा; काठी. 'तयाच्या माथां कांबि बाजे। ' -भाए ६३९. 'पुढां बोधांचिये कांबीवरी। '-ज्ञा १८.१०७०. 'बळॅ भक्तरीपू शिरीं कांबी वाजे। '-राम २९. [सं. कमठ=वेळु; का. कंबि ] •आयाळ-घोड्याच्या डोळ्यांवरून खालीं लोंबणारी आयाळ व खालपर्यंत लोंबणाऱ्या केसाची शेपटी ( ही असणारा घोडा ग्रुभदायक समजला जातो ). -अश्वप १.९१. ॰ चें लोखंड-ज्याच्या लांब सळया किंवा पश्या करतात असे लोखंड; (इं. ) बार भायने. ०तासप-(गो. ) पळून जाणें. कांबी---स्त्रीअव. (क.) सुतास पाजण करण्याकरितां फुलीच्या आकाराच्या केलेल्या काठ्या.

काबीज-वि. १ कब्जा घेणारा; सत्ताधीश. ' पुन्हां पाटी-लबाबा सल्तनतीत काबीज होईल. ? -दिसरा १.२५२. २ आधीन: हस्तगत. -न. त्रास; दगदग. [ अर. काविझ् ] **्रमृत्सरिफ-कांबळो−ळ्या−घोणस—पु.** एक जातीचा सर्प. याळा वि. क≂जा व वहिवाट उपभोगणाराः ' हर्गाह की काबीज सुत्-शरीफ बहात्तर वर्से नाहीं ... '-रा २०.४७. [ भर. काविश+ मुतसर्रिफ् ]

काचीजात-द--पु.काबीज केलेला प्रांत; ताब्यांतील प्रदेश. 'नवीन काविजादींतील हिंदु लोकांचा न्यायनियम एक प्रका-काबा—पु. मक्केस मशिदींत जो मोठा काळा दगड भाहे रच्या कायधाने चालत होता. -गोमांतकरीतीभाती प्रस्तावना [ भर. कृतिश् ]

काबीजाती---की. ताबा. ' यावरी त्यांची काबीजाती

कांबीट-कीन. १ कांबटी; बांब्जा तुकडा; भेतुक; बेळ्जी काबाड, काबाड कष्ट-काम-पुन. कबाड पहा. 'मग लांब फाक. 'तेथें या कांबिटाचा गरिव गुण किती प्रौतिही कोण पुढच्या तंगडीचे हाड. ६ तिरदमठा; धनुष्याची काठी; दंड २. [सं. कमठ≔वेळु; का. कम्बि ]

काबील - वि. १ कर्तृत्ववान; कर्त्वगार; हुशार; प्रवीण. ' एक काबील मनुष्य नजीबखान रोहिला आहे. ' --भाब २०. 'त्यांस जन्मभर...कुमार्गीत काबील करतात. '-व्यनि ३५. २ मजबूत; बळकट; चिंबट. ३ ( जुकीनें ) काबीज. -शास्त्री को. [ अर. काबिलू ]

कांबील-की. कामीण; कावीळ. [सं. कामला]

काबुची-वि. छुच्चा; धूर्तै; फसव्या; युक्तिबाज. ' भौंगल लोक काबुची भाहेत. '-रा १.५२. [तु. काबुची=जुलमी, अनिर्वध ]

काबुयार, काबुयारी-की. काबू पहा.

काबू-की. ? संधि. 'आपली काबू साधून तेथें न गुंततां महाराजांनी स्वराज्यांत यावें. '-चित्रग्रुप्त ८०. 'मस्लत काबुस आली. '-खरे १.१४४. २ व.बजा; ताबा; सत्ता; नियंत्रण 'पातशहाचे मनांत स्वामींचे कावृंत राहावें.' -दिमरा १.११. 'या पद्धतीनें घोडा स्वाराचे कार्युत राहृतो '–हिलइ १७२. -वि. १ बळकट; मजबूत. '( चेनरायदुर्ग ) इतका काबू किल्ला असन एकाएकी फले झाला. '-खरे १२२४. २ धूर्त; कावेबाज; लवाड. [तु. कावू=सामर्थ्य; सत्ता ] •कार-यार-घर-वि. धूर्त; हिकमती; लवाड. 'जाटांत जीव आहे...मोठा काबुकार भाहे. '-रा १.१३९. 'काबुवार खरा फिरंगी' -आयाह ३. •तलब -िव. संधि साधणारा. 'इंग्रज बेइमान काबूतलब ' -पया ४६४. ०यारी-की. लुक्वेगिरी;धूर्तता. ०वख्त-पु. संधि: योग्य समय. ' खालीं मैदान देखन व कान्वस्त पाइन... ' - खरे ३५६७.

कांबे रू-न. (की. ) साप अडचणीच्या जागी असतां त्याला धहन देवण्यासाठी टोंकाला लोखंडी अणकुचीदार कांटे बसविलेली काठी. [कांब]

कांबोज-पु. १ एक देश; रोहिलखंड, मुरादाबाद बगैरे भाग. २ ब्रह्मदेशाच्या दक्षिणेस असलेला देश (कांबोडिया) [सं. कुंभज़ ?]

कांच्या शेंद्रर-पु. कांबेसारखा, लांब तुकड्यांचा शेंद्र. हा मीषधी आहे. [कांब+शेंदर]

पांचरणें )

कांभे(बे)रा--पु. भावें किंवा पासावया यांना तुळईपासून दिलेला लांकडी धिरा, [कांब]

काम-न. १ गोष्ट; कार्य; व्यापार; कृत्य. २ धंदा; उद्योग; 'मग पांचरातें कांबिटें वोढी। वोढोनियां बोटें।'-कथा २.१४. हातीं घेतलेला व्यवसाय. ' तुमच्या मुलाला काय काम आहे? ' ३ किया; कृति करण्याचा व्यापार. 'कर्माचे काम सरे । विरमे मन।'—क्का ७.१७७. ४ सामान्यतः कोणताहि व्यवहार, बाबत; ' या कामांत माझा एक बांटेकरी आहे. '५ गर्ज; प्रसंग; प्रयोजन. 'सध्यां मला चाकुचें काम नाहीं. ' ६ उपयोग; पात्रता; उपयुक्तता; सोईस्करपणा. 'हें हत्यार त्याच्या कामास पढेल.' [सं. कर्म; प्रा. कम्म; सि. कमु; हि. मु. काम; सीगन कम ] (वाप्र.) •काढणें-१ सपादन त्रास देणें; मन मानेल तरें बाग-विणे; सतावणे; छळणे. २ ( ल. ) खोड मोडणे; कुंठित करणे; नक्षा उतरणे; खरहपट्टी काढणे; जेरीस आणणे. 🧣 ठार मारणे. 'सन १८७३ सालीं होन्याकोळचानें बंड केलें व मारवाडचांचें काम काढलें. ' -गुजा ५९. •चोर्णे-अंग राखुन, कुचराईनें रेंगाळत, काम करणे. ॰नसर्जे-निरुपयोगी, निष्फळ होणे; (एखाद्या वस्तूची ) गरज नसणें. • बजावर्णे-करणे; पार पाडणें; तडीस नेणें. •मनाचर घेणें-१ महत्वाचे समजणें; किंमत देणें. रू करण्याविषयीं उग्रुक्त होणें; कळकळीने झटजें. व्**साधणें-वा**टेल ते शाले तरी काम तडीस नेजे, संपविजे, पुरे करजे. कामात काम **करून घेर्ण-उरकर्ण-**मोर्डे काम चाललें असतां त्याच्या साधनांनीं त्याच जातीच्या लहानशा प्रकारचें काम साधन घेणे. 'कामांत काम भज मना राम।' - मांत पश्चर्णे-? एखाया कामांत, धंद्यांत, व्यवसायांत भाग घेणें, पत्दरणें. २ पराभृत होणें; अयशस्वी होणें ( उद्योगांत, धंशांत ). -मांत पाणी शिरणें-व्यवहारांत, भंदांत तोटा होणें. -मांतृन जाणें-निरुपयोगी होणे. --मा नये-(कान्य) उपयोगी नाहीं. --मा येणें-उपयोगी पडणें. 'सहदेव मात्र कामा आला करि विक्रम प्रकाम रणीं।' –मोकर्ण ३८.३१. 'तुलाकामा येतील वेल्हाळे। ं –र १२. -माला येणे-१ पत्करणे; सद्दन केले जाणे. 'तूं अशा रीतीने वागलास तर तें माझ्या कामाला येणार नाहीं. ' २ उप-योगी पड़णे. 'कठिण समय येतां कोण कामासि येतो ?'-र -माला-स येणें-लढाईत स्वामीकार्यार्थ मरण येणें. -मावर पड़र्जे-१ उपयोगी होगें. २ योग्य होगें; बरोबर असर्णे (कृति, रीत, काम इ०). कामी असर्णे-१ (व.) कामावर असर्गे. २ नोकर असर्गे. -मीं थे**र्णे-का**माला-स येंगे पहा. 'गोखल्यांच्या निशाणाओंवर्ती पांचशें वीर कामीं आले.'-विवि. १०.१०.२२९. -मीं लावर्जे-१ उपयोग करणे. २ वेठीस धरणे. मह० १ (क.) काम करत्या बैलाला मारणें≔ऐकणा-रालाच पुन्हां पुन्हां काम सांगणें. २ (गो.) काम केल्यार दाम दिवप=काम केल्यावर वाम ( मजुरी ) देंग. ३ खांदा देउन काम करणे≔सट्न, मनःपूर्वक काम करणें. ४ कामांत भट पडणें=काम

विषडणे. ५ कामापुरता मामा, ताकापुरती आजी (गरज सरो वैद्य विणारा. ० स्ट्र-वि. नेहर्मी काम करणारा; कष्टाळ्य; काम करण्यांत भरो याअर्थी) काम साधून घेण्यापुरते गोड गोड बोल्णें. (सामाशब्द) • करी-पु. मजूर; हेलकरी; नोकर. [सं. कर्म+कर] ०करी खरी-पु. मञुरांचा समुदाय; मजुर लोक. ०करी संघ- कारें।' -शा १६.६०. -माचा-नि. १ उपयुक्त; कामाला उप-पु. मजुरांचे मंडळ; मजुरांची संस्था; जूट. •कदा-पु. कार्यकर्ता. 'बहुकामकर्दा म्हणवी शहाणा।' –दावि १४७. ०**काज**-न. लहानमोठें काम; कोणतेंदि काम, घंदा. ॰कारभार-पु. कोर्ट-कचेरींतील किंवा सरकारी कामकाज. •गत-की. १ कामगिरी, उद्योगः करावयाचे काम. 'म्यां घरची कामगत पत्करली.' २ मजुरांचा मेळा. ०गार-प. १ सरकारी नोकर (मंत्री, चिट-णीस, एखाया दर्जाचा अधिकारी ). 'राजसे समस्त सुखर। ते तंब माझे कामगार । ' -कथा ३.४.१९. २ सामान्यतः बरिष्ठ प्रतीचा मजूर (कारखान्यांतील). ३ कार्यकर्ता. 'कामगार भाणि आंगचोर । येक कैसा। '-दा १२.७.२९. [कर्मकार] •शिरी-गारी-की. १ कामधंदा: करावयाचे काम: उरकावयाचे काम. २ काम उरकर्णे, कर्णे; बजावणी; ३ कारागिरी; करामत. ' कामगारी व्हावयाची असल्यास त्याप्रमाण नायव खानगी कारभारी यास कळवून ... ' -कलावंतखात (बडोदें ) ४२. विशेष काम. [काम+फा. गिरी] •चळाऊ -वि. सात्प्रता उपयोगी पडणाराः वेळ माह्न नेतां येण्यासारखाः खपण्या-क्षारखाः साधारण. • खुकार-रू-खुकवु-व्या-वि. कामाची टोलवाटोलवी करणाराः सोंगाडयाः कचराई करणाराः चुकार-तटद. अंगचोर. •चोरपणा-पु. अंगचोरी. 'त्यांच्यांत काम-चोरपणा अधिक असता तर ते खात्रीने अधिक काळ जगले असते. -विचारविलास १०८. ० जोड्र-वि. कामांत ततपर: कामांत गढळेला (क्वचित प्रचार पण दामजोड=पैशाकडे दृष्टि असणारा, याच्या विरुद्ध हा शब्द योजतात ). • झोड्था-वि. सपादन काम करणारा: ओबडधोबडपणे काम संपविणारा; दडपून काम करणारा. [काम+झोडणे ] ०ठ-ठा-नस्त्री. दुकान; व्यापार. ' तेव्हां कर्ता रिगे कामठां। कर्तत्वाच्या। '-ज्ञा १८.३५८. २ (व.) कारखाना; यंत्र; टांकसाळ. 'गांवाखातीये औषे मिळौनि कामठा षालिती।'--चक्रधर सिद्धांतसूत्र ८९. ' गुणत्रयाच्या पडतें।कामठां · **को । '–ज्ञ**( १५, ४८०. [ कर्म+स्थान ] ०ठ−वि. (राजा.) उद्योगी; मेहनती, [कमेठ] व्हार-पु. सरकारी नोकर; अधिकारी; अंमल-दार. ०धेदा-कामकाज पहा. ०बोध-पु. कामोद नांवाचा एक-हागः राग पहा. • लाटचा-वि. कर्से तरी कहन काम उरकविणारा -( मजूर ). [काम+रुटणें ] •बट-न. १ कामकरी; मजूर. ' येक आणवसी का मवटें। '-उषा ७.७३. २वी शल्य. 'की विश्वकर्म्याचे कामवट । खांव सोबविके निघोट । ' -कालिका पुराण ६.१८. | ज्ञान नन्हे । '-दा ५.५.२९. ०कांति-की. मदनासारखी कांति: ,०,इसप्स-वि. भापसतलवी; स्वार्थी; स्वतःचे तेवढे काम करूनं धुंदर वर्ण, रूप. 'की काम कांति धवळारें । काळरात्रीची ।/

पटाईत: उद्योगी: व्यासंगी. किमेशर-कामस्भ-कामस् -भाइ १८३४.] कामाकार-पु. अंकितपणा. 'आणि ज्ञानाचेनि कामा-योगी पडणारा ( पदार्थ, माणूस ). २ कामांत गुंतलेला ( ज्याला कामधंदा आहे असा); उद्योगी; रिकामा नव्हे तो.-माचा गाडा -9. १ येईल तें काम करणारा माणुस; मेहनतीचें काम करणारा पुरुष. २ भरपूर काम. (कि ० ओढणें.) - माचा जह-वि. आळशी; मंद; धिम्मा; सुस्त. -मारा-री-रें-पुन. कामकरी; सेवक; दास; दासी; चाकर. 'माझी होतील कामारीं। '-ज्ञा १६. ३५३. 'वेद तयाचे सेवक। विधिविवेक कामारी।' -एमा ७.१११. ' नाना उपचारीं । सिद्धी बोळगती कामारी। ' -तुगा २७८. जेआचिये घरींचीं कामारी।' -दाव २७८. 'जैसी ते शमारी दासी पार्हे। '-ब ४६९, 'लागले लक्षावधि कामारी।' -कमरा ६१,१०६. [कर्मकार-री] -मारीपण-न. सेवावृत्तिः दास्यत्व. 'इथा कामारिपणें भुक्ति मुक्ति । देती भाविक जनांसि । ' स्वानु १०.१.८.

काम-पु. १ मदनविकार; संभोगेच्छा. ' या कारणें कामें। स्त्रीपुरुष युग्में।' - ज्ञा १६.३१०. 'कार्मे हिरतल्या दृष्टी । धनुष्यें गळालीं पै मुद्री। '-एहस्व ७.५५. २ मदन; कामदेव. 'आळ गळवामधि माळ कशाला ब्याळ काम कोपला। ' -राला ८७. **३** इच्छा;स्पृहा; आकांक्षा. 'तुला राम सेवेविणे काम नाहीं ।' –वामन भरतभाव २३ ४ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या चार पुरुषार्थोतील तिसरा ( विषयोपभोग ). ५ ( संस्कृत रचनेत ) आपल्या मना-प्रमाणे वर्तणारा. जर्से:-कामवाद=वाटेल तें बोलणारा: कामभक्ष= इच्छेप्रमाणें खाणारा; कामचार=आवडेल तें करणारा इ० ६ (संस्कृत रचनेंत तुम् प्रत्ययांत रूपापुढें.) इच्छिणारा; वांछिणारा. जसें:-गंतुकाम=जाऊं इच्छिणाराः भोक्तुकाम = खाऊं इच्छिणारा इ० ७ इच्छा; लोभ. 'जे स्वर्गकामु मनी धरिती।'-ज्ञा २.२५०. 'करीकाम निःकाम या राघवाचें।'-राम ७७. (वाप्र.) ० र्णे-इच्छा करणें. 'जेणे आत्मसुख कामिजे। पंडक्रमरा।'-ज्ञा ४. १२४. 'त्वा कामिला मानसें।'-निमा. सभद्राचंप ५.१२. 'मज कामगे हा शुद्धकाम । ज्याचा आराम मज मार्जी । ' –एसा ११.७४८. -माथ(थि)णें-कामविकाराने युक्त होणे. 'कामाथीं करिताति युद्ध आपुल्या जातीत कामाथिले । '-निमा सुभदाचंपू इ.४. (सामाशब्द) • कर-पु. मदनाचा वेग. 'माया नियंता जो ईश्वर । तो कामकर निवारी। '-एभा २६.१७८. ०कळा-की. कामशास्त्र; कामाचा आवेग. 'हास्य विनोद कमकळा। हैं -शिश्च ९४६. •कारी-वि. मदनाचा वेग उत्पन्न करणारा. कामरमण । '-एभा १.२३९. •रूप-न. १ इच्छेप्रमाणे धारण 'नसे अंतरीं कामकारी विकारी।' -राम ५०. •क्तोध- करतां येणारें रूप. २ एक देश (आसाममध्यें). -वि. १ इच्छेप्रमाणें स्रोमाहि-पुणव. काम, कोघ, लोम, मोह, मद, मत्सर या हिपधारण करणारा. २ छुंदर; मनोहर; रमणीय;ज्यांचे मदनासारखें वड़रिपुंबहरू योजावयाचा संक्षेप. ' विकल पडतां प्राक्तन । स्वधर्मी इप आहे असा. ०रूपि-वि. कामरूप (वि.) पहा. ०शास्त्र-राहाटे की मन । कामकोध शत्रु संपूर्ण । केले आधीन तुवां रतिशाखः; कोकशाखः; स्त्री-पुरुष संभोगाची इतिकर्तव्यता ज्यांत कीं।'-पांप्र १५.१३०. 'परकीर्सी काम निषिद्ध। ब्राह्मणा- खांगितली आहे तें शास्त्र; श्रेगारशस्त्र; स्त्रीपुरुषप्रेमनिष्यक वरी नसावा कोष । सहस्यातीसीं मद । सहसाही न करावा । 'शास्त्र. [सं. ] •सदन-स्थान-न. जननेंदिय; योनि: उपस्य. -पांप्र १५.१३३. ' सत्संग धरावा भार्थी । नायकावी दुर्जनांची कामांतक- पु. मदनाचा नाश करणारा; शंकर. -मातुर-वि. बद्धी । कामकोधादिक वादी । दमवाबे निज पराकमें ।' -पांप्र मध्येनच्छेने विब्हळ झालेळा-ली. 'जाणितला तिहीं कामातर नारी । ३९.२१. बगुह-न. सियांचे जननेंद्रिय. 'कामिनी कामगृहा- कृष्णभोगावरि चित्त ज्यांचे ।' -तुगा १२. 'नव्हेचि तो शुक्र सक्ती । प्राणी प्राणातें स्वयं शिणविती । '-एभा ३.२४२. कामातुरिला । '-अमृत ( शुक्रचरित्र ) २५. -मानल-ळ-प्र. •प्रस्त-पीडित-वृग्ध-व्यथित-व्याकुळ -व्याप्त-वृश्- मदनाचा दाह; कामविकाराचा संताप. 'मी कामानळें करून। गेळे आकुल-आफ्रांत-आतुर-अंध-आधीन-अन्वित-वि. माहळोन प्राणपती। ' [सं. ] -मारी-प्. कामांतक पहा. 'त्या मदन विकाराने क्षुच्य झाकेला (सर्व शब्द समानार्थक आहेत.) प्रभुयशासि मानी अमृताचे पूर्ण ताट कामारी। ' -मो परंत [सं.] • चेष्टा—की. शंगारचेष्टा, कीबा; कामविकार उत्पन्न रामायण. - मालय-कामसदन पहा. करणारे हाबभाव, चाळे. 'कामचेष्टा करी तरळी । मधुर वचन बोलोनियां। ' [ सं ]. • ज्यार-पु. १ मदनाचा वेग. २ मदन- सांपडतें व कोंकणात कार्तिकापासून पुढें तळवामध्यें आढळतें. पीडेनें झालेला संताप. ०ट-वि. मदनानें न्याप्त. 'शिश्र कामटः मातलें।'-गीता २.५०६१. ०थाळोरें-रोळें-ग्रवण: अंड-कुली. 'कामयाळोरां पुसाटीं। वाङ्गनि पढे।' -एभा १४.३८२. जागा. (काम पहा ). [सं. कमेस्थान ] [काम+थारोळें ] ०देव-मदन. ०धेनु-की. १ (पौराणिक) इच्छिकेली बस्त तात्काळ देणारी स्वर्गीतील एक गाय; सुरभि; -सारुह ३.१६. [करमणुक] सरभेत: त्यावरून पुष्कळ दूध देणारी गाय. २ ( ल. ) नेहर्मी उपयोगी पहणारा धनी; नानाप्रकारचा हिकमती नोकर; अति कहन तिची पूजा करण्याची चाल आहे. [सं. काम+अण्णा] **बाब** उत्पन्न येणारें बोत, झाड; नानाप्रकारचे विषय ज्यांत नमूद केले आहेत असे पुस्तक. 'मना राम कल्पतरु कामधेनु '-राम (गो.) डोंगरी वरकस शेत, जमीन. २ घराऊ शेती; खंडाने म ६०. 'जयातें कामधेतु माये। तयासि अप्राप्त कांहीं आहे। 'दिलेली शेती; उपरी कुळानें केलेली शेती; सरकारी कामगारास -m १.७९. २ पुष्कळ ठिकाणीं उपयोगी पडणारें वस्र. वस्त. पदार्थ. ३ सर्वोना उपयोगी पडणारा माणूस. ४ ( ल. ) भिक्षा मागण्याची झोळी. (कि॰ लाभणे.) ॰ निक-न. मनांत कांहीं [काम] इच्छा धकन केलेल तत. -वि. इष्ट: भावडण्यासारखें (काम-भंदा ). [सं.] •िपसा-वि. मदनविकारानें न्याप्त शालेला. मिळाकेली इनाम जमीन. (कामत पहा ) 'तया कामपीसा घरी कंठनाळीं ।'-दावि २४३. ॰प्रकोप-पु. कामविकाराचा क्षोभ. [सं.] •बाज-वि. विषयासक्त; लीलंपट; र, य, ज, ग, हे गण येतात. [सं.] बाडेरस्याली: रंडीबाज. ०भक्ति-सी. मनांत इच्छा धरून केलेली भक्ति, उपासना; याच्या उल्ह्टभावभक्ति. [सं. ] ॰मगरमिठी-की. मदनस्पी मगराने वातरेली मिठी; तीव संभोगेच्छा. • सरण- आणि कामना । ' - हा १८.२०२. ' नारदा सांगती कामिनी **न. इञ्छामरण; बाटेख तेन्हां स्व**तःला मृत्यु आणण्याची शक्ति. [सं.] •मरणी-वि. इच्छामरणी. [सं.] •रमण-वि. स्वेच्छेनं कामना ही। '-वामनचरित्र ८.[सं.] •प्रति-की. इच्छेची तप्ति. विद्वार करणारा. ' जो सम्ळ मंगळां मंगळ पुण । जो कां गोकळीं समाधान: संतीष.

काम-न. एक प्रकारचे पाणकोंबडीसाग्से पांसहं; हे पाण्यांत

कामट-टी-ठी--कांबीट पहा.

कामठा-पु. (ना.) धुताराची धुतारकाम करण्याची शाळा.

कामणुक-न्त्री. कर्मणुक. ' धुनास नाहीं तरि कामणुका।'

कामण्णा- पु. कामदेवाची मूर्ति; कर्नाटकांत मदनाची मुर्ति

कामत-पु. सारस्वत ब्राह्मणांतील एक उपनांव. -न. १ मिळालेली जमीन. [विल्सन-ते. कमतमः सं. कर्म ]

कामती-पु. (वे.) नोकर; शेतावर काम करणारा मजूर.

कामध-न. (माण.) इमानेंइतबारें केळेल्या चाकरीबहल

कामदा-की. एक वृत्त. याच्या चरणांत दहा अक्षरें असन

कामदानी-वि. कशिवाचे अंगरक्याचे कापड.

कामना-की. इच्छा; कल; वासना; मनोरथ. 'पै अवहा कामना । ' -नरहरि दानवत १०२. ' ज मागसी पुरवितों तब कामरूण--कांबरूण पहा.

कामला-ळ--सी. कावीळ रोग; हळवा रोग. ' कवळैली कामलादि दोषीं। दृष्टी न रीगे वर्णविशेषीं। '-फ्र. ६७. सिं. कामला ]

कामलेट-न. ब्लॅकेट. 'बकऱ्याच्या केसाची कामलेट [सं. क़-कर्म] बगैरे वह्न होतात.' मराठी तिसरें पुस्तक प्र. ११९ भाव. ४.

कामियां -- कि. १ कमविणें; उपयोगांत भाणणें; कामांत आणणे. 'जे सर्व दोषांचा वसौटा। तपचि कामऊनि सुभटा।' -न्ना १८.७५२, 'तै देवोचि नुसधा कामविजे।'-अमृ ९.३९. २ निर्माण करणे, संपादणे; कुशलतेने तयार करणे. 'पांचही कार्णे सहेतुर्के। कामवीजती गा अनेकें। ' न्हा १८.४३१. उयाळीं कामविलीं कुसर। हिरकणिया। ' -कालिका २७.३१. [सं.कृ⊸कर्म]

कामळ-न. कांबळ पहा. ' वनी धेनु चारितां कामळ हाती काठी। '-अफला ८१.

कामळा-ळी-ळे-ळया—कांबळा पहा.

कामळीफुज्यांच- वि. (गो.) भ्याड; पळपुटा.

कामाऊ-यी-विर्णे--कमाऊ पहा.

कामाटी-१ व्यापार: काम; कर्म. 'मर्ने कल्पिली सकळ सृष्टि। मनःकृत इंदिय कामाटी।' -एभा २२.४६२. [सं. कम]

कामाठी-पु. १ तेलंगणांतील एक जात व तींतील व्यक्ति. भाडणें. बैठक घालणें वंगरे घरकामाकरितां ठेविलेला नोकर (कामाठी अगर इतर कोणत्याहि जातीचा ); याच्या बायकोस कामाठीण म्हणतात. 'शीघ्र भाणोनि काम्मुड्यांसी। गर्ती योजिली कृपासरसी । ' - नव १४.१७८. ३ लष्करांतील डेरे, राहुट्या लावणारे मजूर. 'आली सातपुड्याची घडी, तोफगाडी, दाटली घोडी बाट पुढें नाहीं कामाठे खादी पर्वत फौज उभी राही।' -ऐपो ४३४. [सं.]

कामाठी-( ल. ) खांबाचें उथाळें.

कामाठी-की. कांबीट, कामटी पहा.

कामाठी-की. (महानुभावी) येरझार; व्यापार; काम. 'तया कांहींच नाहीं कामाठी। जन्ममरणाची।'-भाए ८३२. लोकां। बरें पाहे।' -दा १२.१.१९. [सं. क्र-कर्म] [सं. क्-कर्म]

कामाने-(तंजा.) नको असणें; कामा नये याचा संक्षेप. 'पथ्य कामाने, पण रोग बरा व्हावा, असे कर्से होईल १' [कामा नये]

कामार-9. (गो.) घिसाडी; लोहार. वि. सं. कर्मार; ~भरवे १०.७२.२. सं. कर्म-कार ]

कामार काड्डंग-न. (गो.) एक जातीचा मासा. कामार खर्ची-की. (गो.) एका जातीचा मासा.

कामावर्ण-सिक. १ कमविणें; तयार करणें; घडविणें, 'कीं मेरूचा गाभा कामाविला। विश्वकर्में नी।' - शिशु ४५. २ संस्कार करणें; स्वरूप देणें; आकार देणें. 'जेवीं लोड कामावितां जाणा । होय दर्पण सोज्वळ । ' -एभा १९.२६२.

कामाक्षी-की. १ एक फूलझाड; कर्दळीचे झाड. २ एक देवी ( कांची-कांजीवरम् येथील ). [ सं. ]

कामिक-वि. काम्य; इच्छा धरून केलेलें; 'परी न कामितां कामिक। न निफजे जें। '- इत १८.९७. [सं. कम्]

कामिण-णी---की. कावीळ. 'क्रळिक तरळ कामिणी। मुहमा सुंठरें माळिणी। '-दा ३.६.२५. [सं. कामला]

कामिणी--स्री. (अव.) कामिनी; स्त्री. ' इष्टमित्र सोईरे वटकी कामिणी।'-दावि ३५०. [सं. कामिनी]

कामित-न. इञ्छित; वांछित 'कामद मेघश्याम पुरवितो कामित निजदासाचे।' –मो सुदामचरित्र ७६. (नवतीत प्. ३७९). सं. कम् ]

कामिता-वि. इच्छा करणारा. 'नातरि कामितयाचिया इच्छा।'—ज्ञा. ४.२१६. [सं. कम्]

कामिना-नी-णा-णी--सी. १ प्रियकर स्नां; सुंदर स्नी; ्रांगारचेष्टा करणारी स्त्री; प्रियतमा. 'काय चंचळु मासा । कामिनी कटाश्च जैसा।' -ज्ञा १४.१७० ' ऐशीं सहस्र ज्या सुंदरा कामिनी। मार्जी मुखरणी मंदोदरी। ' -तुगा ३४६३. 'बगुन कामिणी तुला नगरच्या पडतिल बीमार ' -म १८. 'गौडी माध्वी पैष्टी।तीन मद्य प्रगट जनीं। चौथें मद्य तें कामिनी। [सं.] २ सामान्य अर्थाने स्त्री. [सं. व.म]

कामी-वि. १ विषयासकः; कामुकः कामी कोपी लोभी जे संसारांत पावती श्रमते '~मोविराट ४.६०. २ इच्छा करणाराः अभिलाषी, 'पतिप्रीति कामी नसे पापकामी। असी ते अहा पावलें शाप कां मी।' [सं. कम्]

कामी-वि. १ उपयुक्त; उपयोगी पडणारा (माणूस). २ उद्योगी; तत्पर; नेहर्मी कामांत असणारा. 'कामी निकामी

कामीक--वि. विषयासक्त. 'कामीक म्हणे परमप्रीति। बैसे मंचर्की बल्लभे । ' –मुविराट २३.१३५. [कम् ]

कामीक-छ-वि. (राजा.) उद्योगी (माणूस.) [सं. ह. कमें ]

कामीट-की.न. कांबीट पहा.

कामीण-न-की. काबीळ. याने डोळे, अंग, नखे इ० पिवळे होतात व त्या माणसास सर्व वस्त पिवळचा दिसतात. ं कामीण होतां मेश्रासि । पीतवर्णं चंद्र भासे त्यासी ।' -अवि जयाच्या जाहाली नेत्रासि । देखे तो चंदासी पीतवर्ग ' -तुगः। ३११०. [सं. कामला]

कामक-वि. १ विषयी; स्रीतंपर; कामीक (कान्य) 'नविये आवडीचेनि भरें। कामुक निज वनिता विसरे।' -- इत १.१८७. 'अशा कामुका गोपकुमारी।' -- रासकीडा ६ २ इच्छा करणाराः, फलासक्तः, लोभी. 'आचरे कामुकु जसा। कमी भक्त हो आवा तैसा। '-का ३.१६९. (समासांत) विधा-कामुक; धनकामुक; मोक्षकामुक; पुत्रकामुक. [ सं. ]

कामकी-सी. १ विलासिनी स्त्री. २ स्वैरिणी. [सं.]

कामनी-की. औषधीवनस्पति; हिनीं फर्के लहान मिन्या सारखीं. लाल रंगाचीं व आंबटगोड असतात.

कामृत-म्हूत-हून-ऊन-(खा. व. ना.) काय म्हणून ? कां ? 'का महन सातावतं गा ! 'मह० (व.) 'कामून पेरले जव तर ज्याची त्याला गव. '

कामेरपण-न. (कों.) शेतकाम. [काम.]

कामेरा-री-रें-की. (गो. कु.) कामकरी स्त्री; मोल-करीण; मञ्जरीण. [कमेकार]

कामोखी-की. लोहाराचा, तांबटाचा चिमटा.

रागांत षड्ज, तीव ऋषभ, तीव गांधार, कोमल मध्यम, तीव (काय काय); संख्याविस्तार, भेद यावहल आश्चर्य दाखविण्या-मध्यम, पंचम, तीन धेवत, तीन निषाद हे स्वर लागतात. जाती साठी, एखादा पदार्थाचा विशेषपणा किंवा भिन्नपणा दाखविण्या-संपूर्ण-संपूर्ण, वादी पंचम, संवादी ऋषभ, गानसमय रात्रीचा साठी. 'मी कायकाय त्याचे गुण सांगु ? ' 'त्यानें काय काय तुला पहिला प्रहर. [सं.]

दायक. २ पुढें काहीं फायदा होईल किंवा चांगलें होईल अशा २ काय करूं कर्से करूं-काहींच न सुचर्णे. ०एक-काहीं; किती; इच्छेर्ने केलेलें काम: इच्छित कर्म करण्यास योग्य. 'केलें काम्य कोणी; कित्येक. 'काय्येक उपजतां मरती '-तुना ७२५. ०क-कर्म तैसे । '-ज्ञा १८.१०३. ३ हेतु; इच्छा; इच्छित वस्तु; गोष्ट. कांहीं एक; कोणतें. 'दिनानाथ द्वारकाधीश साह्य जरी तरी कायक न ३७.५८. [सं. कम्=इच्छा करणें.] ०क्कमे-न. १ फलाशापूर्वक कर्म; ( आश्चर्यदर्शक ). ०की-कोण जाणें; ठाऊक नाहीं अशा अर्थाचें मनांत इच्छा धरून केलेलें कर्म; (याच्या उलट नित्यकर्म, नैमित्तिक उत्तर. 'माझा बैल इकडून गेला काय ? उत्तर:=काय कीं. ' कमें). 'आपण...शास्त्रास अनुसहन जें कमें करतों तें काम्यकमें ठन्नाणें-कोण जागतो ? कोणाला ठाऊक ? कोण सांगेल ? होय.'-गीर ५५.[सं.] **्दान-न. १ आनंद**दायक देणगी. २ ( अशिष्ट लोकांत हा प्रयोग रूढ आहे. ) ' **्जाळणें**-(निहप-(জনিश্বির) मनोतील इच्छा पुरी होण्यासाठी केलेलें दान, केवळ योगी, कुचकामाच्या वस्तूस अनुलक्ष्यून एक वाकप्रचार) काय मनाच्या प्रेरणेनें दिखेली देणगी; (याच्या उलट नित्यदान). [सं.] उपयोग ? काय जाळावें ( जळे ) नेऊनि ' -दावि २१०. ' जैसें •धर्म-न. मनांत इच्छा ठेवून केलेला धर्म; इष्ट हेतु साधण्या विगत विधवेचें स्वरूप। यौवन काय जाळावें। '' काय जळळें साठीं केकेलें त्रतिनयमादि कृत्य. • प्रीति-स्त्री. मनांतील इच्छा दिवसभर अभद्र बोलगें १ ' • तो-(तिरस्कारदर्शक) कःपदार्थ; तुप्त होण्याकरितां किया मोबदला मिळविण्याकरितां केळेळे प्रेम. यःकथित. ०माय-(कु.) कांहीं [काय द्वि. कांहीं बाही ] •मिक्त-की. फलप्राप्तीच्या इच्छेनें केलेली भक्ति. •मरण-न. •म्हणून-कशाकरितां •लें-हालें-(ना.)कशाला? कशाकरितां ?

१३.१०२ 'कामीणीनें पिवळी जाली।' दा-१४.१०.२० 'कामीन १ कांहीं इष्ट हेतु सिद्धीस जावा यासाठी पत्करलेला मृत्यू. २ इच्छामरण. ० व्यत्न-न. फलशासीच्या आहोने केलेले वत.

> काम्ब-न. (गो.) म्युनिसिपालिटी. [पो. कामर; इं. कॅमेरा] काय-पु. देह; शरीर; (विप्र.) काया. 'तैसं मने वाचा काये। भलतया दुःख देतु जार्ये। ' - ज्ञा १८.६५६. ' माय करी बाळाचें नित्य श्रमवृनि काय जेविं हित.' -मोउद्योग ६११. [सं.]

काय-सना. १ कशाचा ? कसला ? कोणता ? 'आनृण्य न जोडावें तरि आम्ही अर्थ जोडिला काय ' -मोमीष्म १२.६०. 'प्रसाद मग काय तो जरि निवारिना लाववा।'-केका ६६. २ जं; जं काय. 'तो काय देईल तें घेऊन ये.' ३ किती मोठा; केवढा: 'हा काय हो मूर्ख । ' 'दु:खामयेंचि सरलें, पुख काय सांगें। ' -वामन स्फ़टक्लोक ६९, (नवतीत पू. १४१.) ४ (गो.) मुळींच; कांहीं मुद्धां. 'पांचा नळांत जेव्हां काय दिसे-नाचि भेद छव तीस '-मोवन. ४.७१. ' होभ के छिया कायही तुरे ' -- नरहरी गंगाधरस्त्नमाला ३४. ( नवनीत पू. ४२० ). ५ तुच्छतादर्शक. ' हा काय स्त्नभोक्ता माह्न अनुताप पावुनी हाका । ' -मोआदि ३२.१७. 'जिउबा बोले गर्जुन मोगल काय **भा**णिल<sup>¶</sup> जिन्नस । '-विवि ८.४.८०. ६ एखाद्या समुख्यांतील निर्निराळचा वस्तु, किंवा निर्निराळे प्रकार दाखविणारे सर्वनाम. 'सजगुरा काय, कामोद-- पु. (राग) गायनशास्त्रांतील एक राग. ह्या जोंधळा काय, गहुं काय, जो जिन्नस पाहिजे तो आहे. '७ द्विहिक सांगितलें किंवा कायकाय पदार्थ तुला दिले. इह०१ (गो.) काम्य-वि. १ आनंददायक,; इष्ट; पसंत पडणारें; मुख- काय दीस सुनेचे काय दीस मायचे-कांहीं दिवस सुनेचे कांहीं सासूचे. ' येणें विधि पुष्पें बाहतां। काम्य होय तुम्हां त्वरितां। ' -गुच करी'-राला ११. ॰गे बाई तर्रा-किवि.(बायकी) एक बाकुप्रचार.

कां म्हणून ? ० जी-स्नी-स्ने-कितीशी ? कोणती ? कशाची ? काय कायस्य असे जरी म्हणतात तरी दक्षिणेकडील कायस्य अमंशी होय ? कशाचे ? कशाला ? ध्रवतादर्शक; कःपदार्थ, 'दयानिधि तुम्हां-पुढें जनकथा अशा कायशा।' -केका २६. 'इतरांची शक्ति कायशी।' -दावि ४०५. 'ब्रह्मविशेची गोष्टी। त्यांसी कायसी।' -विपू १. ५७. 'तया साम्यता कायसी कोण आतां '-राम ६०. 'समर्था-घरीं कायसे उणें ' -दावि २१. •सया-कशाला ! कशाचें ! 'सांगा कवण तें ब्रह्म। कायसया नाम कर्म। '-ब्रा ८.२. ० सा-वि. १ (अनिश्चितार्थी) एखादी गोष्ट निश्चित न आठवतां तिची साधारण आठवण असतां योजतात. 'त्याने कायसा निरोप सांगितला होता पण मी विसरलों. ' २ कशासारखा. ३ कशाचा. 'जनीं मूर्ख हो बोल कायसा आतां -दावि १७८. ४ कशासाठीं? कशाकरितां ? काय फायद्याचा ? काय उपयोग ? 'तेथें कायसा या प्रंथाचा उद्यम । '-विषु ७.१५४. ०**साच**-वि. कसाचसाः; कसासाच; बरोबर वर्णन करतां येत नाहीं असा, अशासारखा; चमत्कारिक; आश्चर्य उत्पन्न करणारा. •साठीं-(व.) कशा-साठीं. •सें-न. कांहीसें. 'असेच कायसे तुम्हीं म्हणाला होता खरें! ' - अस्तंभा ६६. • सेसें-िकिवि. कांहीं तरी एक. मुलांसाठीं षाईसाहेबानीहि कायसेसे केल आहे. ' -कोरिक २६. ०सेना -नी-ने-कशानें; कोणत्या कारणानें. 'कायसेनी पाहणेह क्षीर-सागरा। '-इ। १०.११. 'तें तुं म्हणसी कायसेन। ऐक सांगेन उद्धवा। '-एमा २९.८३६. ० होय-काय पर्वा आहे ? काय उपयोग भाहे ? ' भांधळयाला बगीच्या काय होय. '-नि 490.

काय-किवि. प्रश्नार्थक किंवा भाश्वर्य उत्पन्न करणारे अव्यय. 'त्यां त्याला मारलेंस काय?'' आज पाऊस पढेल काय?' काय-(गो.) पणा (भाववाचक) या अर्थाचा प्रत्यय. ' किरपीन काय=' क्रपणपणा. '

कायकोळ---स्त्री, (गो.) कावील.

कायकोळ-खी. (गो.) कर्लिंगडाची वेल.

कायक्लेश-पुअव. शारीरिक दुःखें; अंगमेहनतः श्रमः, कष्ट. [सं. काय+क्लेश]

कायजा-पु. घोड्याचा लगाम. [ अर. कायजाह ] कायदी-की. घालमेल. -हंको.

कायडो-पु. (गो.) कर्तव्यकर्म.

कायणी---श्री. (कु.) कहाणी; गोष्ट.

कायण्(न)बायण्(न)-काहीं तरी. काण्णुवाण्ण पहा.

क्ररण्याचा असे. हे उत्तरहिंदुस्थानचे रहिवासी आहेत. यांना सत्यवक्ता; शन्दास मागे न घेणारा. 'फरासीस कायम जुवान

यांचा कांहीं संबंध नाहीं. कायस्य प्रभु हे क्षत्रिय आहेत. [सं. कायस्य ]

कायती—वि. कायत जातिविषयक (लिहिण्याची एक पद्धत ) [कायत ]

कायदा -पु. १ नियम; व्यवहार; धर्मशास्त्र; शिरस्ता; बहि-बाट; न्यायाने वर्तावे, अन्यायाने बागल्यास अमुक शिक्षा होईल असे सांगणारा तो कायदा. 'समाजनियमनाच्या अनेक साहि-त्यापैकीं कायदा है एक साहित्य होय. '-क्राको क ३८२ जिर. हाइदा ] कायदे-कौन्सिल-न. कायदा ज्या प्रतिनिधि (लोक-नियुक्त, सरकारनियुक्त) मंडळांत मान्य केला जातो तें. हिंदुस्था-नांत ज्या प्रांतांत गव्हनेर असतो त्या प्रांतांत कायदे-कौन्सिल असते. •पंडित-वि. कायद्यांत निष्णात. •बाज-वि. कायद्यांत तरवेज: कायदेपंडित. ० भग-प. जलमी कायदे मोडण्याची किया. अमेडळ-न. कायदेकीनिसल. अशीर-किवि. काय-वाप्रमाणे; नियमाप्रमाणे; नियमांबरहुकुम; कायवाबरहुकुम; ठरावाप्रमाणें; सशास्त्र; न्याय्य (वागणारा). •शीर चळवळ-बी. न्याय्य, कायदा न मोडतां प्रजेने केळेली राजकीय चळ-वळ (इं.) कॉस्टिटय्शनल ॲजिटेशन . 'हक्क देणारे व घेणारे यांच्या शक्तींत जमीनअस्मानाचे अंतर असलें तरी (प्रजेनें) सामोपचार अर्थीत कायदेशीर चळवळ करणें. जहर आहे.'-टिस् ५६. -द्याची अट-की. कायवाचा निर्वेध. -चा बळी-पु. ज़लमी कायदे मोडल्यामुळे शिक्षा पावलेला माणुस.

कायदा--पु. लगाम. कायजा पहा.

कायनार्ते---न. (गो.) आंब; मासळी नसलेली कांशांची आमटी. आंब पहा.

कायपत्री—की. एक प्रकारची साल; जायपत्री; मायपत्री; खोटी जायपत्री.

कायपूळी-की. पाठीवर होणारी काळपुळी. ['काया+पुळी] कायफळ-१ एक लहान झाड; याचे साल व वी औषधाच्या उपयोगी असते. हें सुगंधी उटण्यांत बापरतात. २ रानजायफळ. इरदासी कोटींत जायफळ, मारकळ, कायफळ या तिषांचा संबंध भागृन जाय फळ=लहान मूल, नुकतेंच जन्मलेले मूल ( जे जावयाचे=मरावयाचे आहे ), त्याची माया धरून -मायफळ= कायफळ (=कायलाभ) आहे अशी विनोदी रचना करतात. [सं. कटफल: प्रा. कप्फल: म. कायफळ ो

कायम-वि. सततवें; स्थिर; टिकाऊ. ' मुलुब सरंजामास कायत-थ-- प्रकायस्थः एक हिंदु जात. यांचा धंदा दिकन केली कायम गलिमाई, मनुष्यमात्रादिकांचे माहेर होति केसकाचा-विशेषतः विकीसाठी काढलेल्या प्रंथाच्या नकला पेशवाई.'-ऐपो ४२१. [अर. काइस्] **्तुवान-**वि. एक वचनी; व बहादर आहे. ' -चिरा २४. •ठदार्चि-वि. टराविक असलेली विधवा यांच्यासंबंधी प्रयोग करतात) अंग उवडें करणें. पदतीचें. 'समेचे ठराव कायमठशाचे साठ आहेत. ' -िट १. व्हांकर्ण-उघडी टाकर्ण-पटणे-या वावप्रचारांत काया ५३५. •दायम-वि. निरंतरचे: नेहमींचे: पक्कें; टिकाऊ, अर. शब्दाने शरीराचा जो भाग सम्याचारानुसार अवस्य शांकला काईम्+दायम् ] • मकाम-पु. येक अधिकारी तगीर होऊन त्याचे पाहिजे त्याचा बोध होतो. हा शब्दश्योग क्रियांच्या बोलग्यांत कामावर दुसरा होणे त्यास कायम मशाम म्हणार्ने. -रा ७.९२. येतो. अंग, आंग (देह-शरीर, तन नन्हे ) या शब्दानेहि बरील [ अर. ] •मुक्काम-वि. ( व. ना. ) बदली; हंगामी; तात्पुरता. वाक्प्रचारांत तोच अर्थ निवतो. •पडणे-मरणे. •पालटणे-' तुमची नेमणुक कायममुक्काम केली आहे. '[अर. कायम+ फिरफें-बदल्लफें-आजारानंतर शरीर सतेज होणे. •वाचा-मकाम्] •िमजाज-स-वि. निश्वयी; अचंचल; दृढचित्त. 'सांप्रत मनकरूत-शारीरिक, शब्दिक, मानसिक यांनी युक्त; शरीराच्या तिकडे कायममिजाज व मजबूत एक नवाब नजबखान आहेत. ' सर्व अवयवांनी, इंद्रियांनी व मनाच्या कल्पनांनी युक्त;सामान्यतः -दिमरा १.८.'भासाहेबी कायमिमजास जाणोन...'-स ३५७५. सर्व प्रकारांनीं मनःपूर्वक ( एखाद कृत्य करणें ). सामाशब्द-[अर. काइम्+मिझाझ्] • मिजाजी-की. करारीपणा; निश्चयीपणा. • पूर-पु. देह; शरीर. • कछ-पु. अंगमेहनत. 'माझ हैं धन 'यांचे कायम मिजाजीचा प्रकार म्हणावा तरी मेणाचे नाक यांचा कायाकष्टाचे आहे. ' • वाचामानस-न. शरीर, वाणी व मन; मिजाज भाहे. '-दिमरा १.२३८.

काय( र्र )मी-की. निश्चिती; स्थैय; मजबुती. 'कलकत्त- क्षीराञ्चीचा जावर्र। दृढ लागे पार्यी। कायावाचामानर्से। ' करांचें लिहिणे रास्त, दुरस्त व कायमीचें.'-खरे ७.३५६८. 'तिकडील मात्र कायमी असावी '-रा ५.१८८. [फा. ]

३६. [ अर. काहिर्; सं. कातर ]

+रस ो

कायरस—पु. कोणत्याहि हिरव्या फळांचे पंचामृत. [ ते. असेहि म्हणतात. काय=कच्चें, हिरवें फळ; का. काई+सं. रस ]

कायल-काईल पहा. • करणे-(व.) फजीत करणे.

कायल-की. (इ.) मोठी काहील; कढई.

कायलाथो-पु. (गो.) लोखंडी कलया.

कायली-- बी. (गो. कु.) काहिली; भडका; लाही.

कायलोण-न. (गो.) काहील.

कायलोळी-की. १ (गो. क.) आंबोळी: धिरडें, २ -दा १.६.११. एक प्रकारची पोळी.

कायस्थ-प. १ एक हिंदुंची जात व तींतील व्यक्ति. क्रुपेसी। मातेची कृपा कायेसी ' -दा ४.८.२४. प्रभुंच्या दोन (कायस्य आणि पाताणे) भेदांपैकी एक भेद. यांचा घंदा लेखकांचा. 'जितकी कदर एखावा दासावर किंवा कायस्था-बर (कारकुनावर) तितकीच कदर आपल्या ... मानीत नसत.' काळा ] -चंद्र १०६. २ कास्त. -मोल. (जाति विवेक पहा). ३ कायत पहा. [सं.]

कायस्थी--वि. कायस्थासंबंधी.

काया-की. देह; शरीर; रूप; आकार; अंग. 'याति दश्चवत्री होत्या कोमेलिया। त्यांसि कृष्णे काया दिव्य जाणारा एक प्रत्यक. जस-अकार, ककार, पकार इ० [सं. कृ] दिली।' -तुगा ५३. सं. काय) (वाप्र.) • वाखियों-विसर्णे-**पाहर्णे-(**रोगी व वैद्य, पति-पत्नी अथवा पुनर्विवाहास अनुकुरु विपारा एक प्रत्यय, वर्से:-वल्लकार; शलकार. [सं. कृ; का. कारी]

'देह, बाचा आणि भात्मा. 'हा अवतरला शेषशाई। जाण

कायि-यी-न. हिरवें फळ. [का. ]

कायिक-वि. शारीरिक; देहाविषयींचें. [सं.] •बाचिक-कायर—वि. लाचारः भित्रा. 'ते कायर जाले. '-होकै मानस्विक-वि.शारीरिक, शाब्दिकव अंतःकरणविषयक (पाद-सेवन, पुजा, भक्ति, शुश्रुवा, सेवा ६०). • वृद्धि-स्याज-स्री. कायरस-- प्र. अंगरसः पाणी न वापरतां काढलेला रस. [काय ( शारीरिक श्रमाच्या प्राप्तीला अनुसहन ) दररोज अगर मासिक ् यावयाचे व्याज: काथिक व्याज, याऐवर्जी कालिक व्याज-वृद्धि

कायिसा-अ. कशाकरितां -शर.

कायी--अ. (कान्य) काय ? कोणते ? ' सांगाजी मुनिराया । कारण कायी । संतचरित्रें तिही ठायीं । वरणावया कारण कायी । ' -कथा १.२.३०. [काय]

काये--अ. १ काय? 'मना सांगपा रावणा काये जाले।' -राम १३. २ कांहीं 'भाग्य पुरुष काये येक । सेवीत नाहीं । '

कायेसी-वि. कसली ? कसची ? कितीशी ? 'पाइतां देवाचे

कार-9. जोंधळयाची एक जात.

कार-पुत्नी. एक प्रकारचा काळा व टणक दगह. [का. कार=

कार-- पु. करार; ठराव; वचन. (कि॰ करणें; ठरविणें.) 'आम्हीं त्याचा मोहनि कार।'-अफला २०. [अर. करार] कार--पु. (राजा. कु.) खत; राव.

कार-पु. अक्षराच्या पुढे त्याचा निर्देश करण्यासाठी लावस्थ कार-पु.कर्ता, करणारा या अथी संकृत शब्दापुढें लावण्यांत

कार-पु. कहार; पालखी वाहणारा भोई. [कहार]

कार--- पु. (बे.) कहर. [कहर]

कार-- प्. (गो.) माळ्याने आगराच्या-बागेच्या-माल-कास वावयाचा भाड उत्पन्नाबद्दल खंड. [सं. कर ]

कार-की. (चंदपुरी) मुलगी; लेक.

कार--- प्र, (की.) एक मासा.

कार--न. (क.) सुजलेलें नख; कॉर. [कोर]

कार--न. काम. 'त्या मनाफीक कार सुरत-पिजीर होऊन ...'-पया ३८४. [फा. कार्]

कार--- प, (व.) शेवट; अखेर; परिणाम. 'हें मलम जख मेचा कार करील ' • करणें-परिणामकारक होणें. [ कहर ]

कार-की. (व. कारपट्टा) कोरफड; कुमारी. [सं. कुमारी-कुआंरी-कार ]

कार-- प. (हेट.) कार व पांजरी हे जहाजावर पूर्वी दोन वगैरे ). अधिकारी असत. यांना आकाशांत वर दूरवर फिरणाऱ्या ठरा विक जार्तीच्या पक्ष्यांची माहिती असे. होकायंत्राची युक्ति निषण्या | न्यांतील कोणीहि माणूस; कारखान्याचा मालक. [ फा. ] पूर्वी असे दोन अधिकारी प्रत्येक जहाजावर असत.

कारक--वि. करणारा; घडवून आणणारा; प्रेरणा देणारा; उत्पन्न करणारा; सामाशब्द-शांतिकारक; पुष्टिकारक ( असे सामा-सिक शब्द हजारों आहेत व आणखी हजारों करतां येतील ).

अर्थ होतो तो; नामाचा कियापदाशी असलेला संबंध: ही कारके सहा आहेत-कर्ता, कमे, करण, संप्रदान, अपादान व अधिकरण; [सं.] कारकनिमित्त-न. (तर्कशास्त्र) कारण; साधन; कियेची निमित्तभूत वस्तु; याच्या उलट ज्ञापक निमित्त. [सं. कृ. ]

कारक-वि. (राजा.) खतविलेली जमीन.

कारक-पु. व्यापाऱ्यांनी वावयाचा कर -विल्सन ?

कारका--- श्री. गारा; मेघांतन मडणारे वर्फाचे तकहे. करक पहा. [सं. कृ=विकिरणें; करक=गार]

कारकीर्द-सी. अमलाची मुदत, काळ; (राजाचा वगैरे राज्य करण्याचा काळ ); राजवटी; सत्तेचा काल; अधिकाराचा, व्यवहाराचा काल. [फा. कार्+कर्द ]

कामगिरीबहरू कारकुनासा दिस्रेला पैसा, वेतन (जो आपला कारकृन नव्हे त्यास ). ३ चाकरीबद्दल किंवा विकीच्या जिनसावर मिळणारी कारकुनाची किफायत, नफा. ४ कारकुनाच्या काम-गिरीबद्दल त्यास वावयाच्या रकमेसाठी बसविलेली पट्टी. कर ५ (ल.) काटकसर; बारकाई; काटेकोर व चोख व्यवस्था. ६ एक **शु**डुप. -वि. कारकुनासंबंधी. [कारकृत] •कावा-मत-पुन. इ।रकून लोकांचा धृतेपणा, स्वादी, दावपेच; यावस्त सामान्यत: म्हणतात. २ ती किया करणाऱ्या ब्राह्मणास दिलेली दक्षिणा.

कपट; लुक्चेगिरी. ०घटा-चिन्ह-पुन. कारकुनाचा घटा; चिन्हु; खूण; निशाणी (मांडी मोइन सतत बसल्यामुळ डाव्या पायाच्या घोटघाला घट्टा पडतो यावरून ). ॰पेशा, कारकूनकी-पुकी. कारकुनाचें काम, धंदा; नोकरी.

कारकृत—५. १ कामाचा माणूस. लेखक; लिहिण्याचे काम करणारा;महालीचे कारर्द्धनानी इस्कील कहन दुम्बाला करीत नाहींत. -रा २०.१५२. २ (गो.) ( छ. ) धर्त मनुष्य; हिशेबी व हुषार माणुस (तिरस्कार दर्शवितांना कारकुंडा म्हणतात), (वाप्र.) सवा हात लेखणीचा कारकृत (=शिफारस करतांना व्याजोक्तीने म्हणतात).- नाची मेहुणी-स्री. ( ल. )कातरावयाची कातर. (विनोदाने कातरी इकडे तिकडे पडते व लवकर सांपडत नाहीं म्हणून म्हणतात ). [फा. कारकुन् =करणारा ]

**कारकोळी-ळथा**---वि. कारकोळ देशासंबंधीं (ब्राह्मण

कारखानदार-वि. कारखान्यावरील अधिकारी; कारखा-

**कारखाननीस—पु.** कारखान्यावरील मनुष्य; कारखान्याचा हिशेब ठेवणारा अंमलदार: सरकारी घान्याच्या कोठारावरील अधिकारी; आठ दरकदारांपैकी एक. [ फा. कार्खान+नवीस ]

कारखाना-पु. १ जेथे एखावाचा व्यवहार चालतो अशी कारक---न. ( व्या. ) कियच्या अन्वयानें जो विभक्तीचा मोठी इमारत. जर्से-गलब्रतें बांधण्याची गोदी, दाहगोळथाचा कारखाना, यंत्रशाळा वगेरे कोणतेंहि प्रचंड काम, घंदा वगेरे व तो चालविण्याकरितां ठेवलेला परिवार, खातें. 'तमाम कार्खाने-जात चराईस जाण्याचा हुकुम जाला. ' –रा ७.१६६. ' खंडेराव महाराजांच्या कारकीदीत त्यास (कलावंत खाते ) कारखान्याचे स्वरूप भन्हते.' –कलावंत खातें १ (बडोदें ). 'कारखाने ज्याचे त्याला '-ऐपो २३१. ३ कोणतीहि धंद्याची जागा. ४ संभार-गृह-राव्यको ७.१०. [फा. कार्+खाना≕कामाची जागा ]

> कारगत--ली. (चि.) कारकीर्द. -मसाप २.४.१०८. कारगुजरी---स्री. (हि.) बाजारपेठ.

कारगुजार-वि. (हि.) कामकाजांत हुषार; अनुभविक. कारचंकर-रंचकर-रजकर-रंजकर-रजगार--९.

कारकुनी--की. १ कारकुनाची जागा, काम. २ केलेल्या बंदुकी, पिस्तुलें, तलवारी, खंजीर, चाकू, धुऱ्या वस्तरे वंगरे शखें करणारा; शस्त्रकार; भांडीं करणारा कासार; चिलखत करणारा; [सं. ककचकार]

कारज-- न. (चंद्रपुरी) काळीज; हृदय.

कारंजे--न. शोभेसाठी पाण्याचा फबारा उंच उडविण्याचे एक साधन. 'न रंजे कारंजें निर्खुनि फणी तें फणफणी '-र ३२. कारट---न. १ (कों.) और्ध्वदेहिक कर्मास कुत्सिताथी

• खाऊ-वि. और्ध्वदेहिक किया करणाऱ्या ब्राह्मणास उपहासानें अधिष्ठान आहे. 'स्युल सुक्ष्म देहद्वयातें। आणि विपरीत ज्ञानातें। म्हणतात. [सं. करट]

मृत्युसदन । संतोषती कारटे ब्राह्मण । ' –मक ४९९. ' नदीवर भटावरोबर मात्र ती कारणपरत्वें बोलत होती. ' –स्वप २९४. क्रिया चालवणारे कारटे यांच्या पदरी पडणारा प्रतिप्रह पाहुन ... विल्सन साहेब अशा सारख्यांचा आत्मा कां बरें तळमळं नये '-नि १०५८.

कारटा-पोरटा---५. खोडकर: ब्रात्य: द्वाड मूल. (सं. कुमार-कुभार+टा ]

कारंडव-पु. बदकाच्या जातीचा एक पक्षी; करडुवा; करढोंक. याच्या मादीस कारंडवी म्हणतात. [ सं. ]

कारंडा-प. ओंडा: ठोकळा. करंडा पहा.

कारडोल-न. काजुच्या वियांचे तेल.

कारण-न. १ कार्याचे अधिकरणी नियमैकह्न विद्यमान असून जे कार्योत्पादक तें; निमित्त; कार्यप्रवर्तक; प्रमाण; आधार; ज्यामुळे एखादी गोष्ट घडते तें; हीं तीन आहेत-समवायी, अस-मवायी व निमित्त (अंतस्थ र्किवा अविभाज्य, दूरस्थ र्किवा अप्रत्यक्ष, साधनभूत किंवा आकिस्मिक; कारण याचा प्रथमाथी किरितां; मुळें. 'ब्राह्मणाकारणें गाय दे.' २ ठिकाणीं, 'देवकारणीं कर्तृत्व, हेतु, अपेक्षा, प्रेरणा, उद्देश, आधार इतक्या अर्थी प्रयोग होतो ). 'तयाही बोधा कारण। जाणता मीचि।' -का १५.४३८. 'ऐसा आहे समाचार । कारण पाहिजे विचार । ' -दा १२.६.२९. २ प्रयोजन; हेतु. ३ गरज; काम; प्रसंग, वादीचें म्हणणं कवूल करणें; विशेष हरकत घेणें. [सं.] 'भाज पाऊस पडला नाहीं म्हणून छत्रीचे कारण लागलें नाहीं. ' ध मुंज किंवा लगासारखा कोणताहि समारंभ. ५ साधन उप- व शिशाची गोळी असलेंल कवन. [इं. कार्टरिज] करण; घटक; मुलतत्त्व; आदाइव्य. ६ (न्याय) नियतपूर्व; दुस=या कोणत्याहि गोष्टीवर अबलंबन नसणारें. -न्याप ३४. ७ मसलत. ' हाता चढे धन । ऐसे रचिलें कारण ।' -तुगा १८४०. ८ कार्य, 'जाऊं दे सावित्री, मज कहं दे कारण।'-वसा ६७. 'करूनी कारण स्वामी यश व्यावें। पाईका त्या नांवें खरेपण ' -तुगा ३७९. ९ इच्छित वस्तु; सृष्टीचे आद्य तत्व. 'तेथ इच्छा आणि बुद्धी घडवी अहंकारेंसी आधीं। मग तिया लावितां वेधीं। कारणाच्या।'-हा १३.९६८. १० साध्य. 'ते परब्रहा [फा.] निर्वाण । जे आत्मविदांचें कारण । ' - ज्ञा ५.१४९. ११ (वेदांत) महत्तत्त्व, अहंकार, व सुक्ष्म पंचभूते ( आनंदगिरीचे मत ); पंच ज्ञानेंद्रिये, त्यांचे पांच विषय मन, बुद्धि व अहंकार, ( शांकरमत भगवत्गीता १३.२०.). [सं. कृ=करणें ] कारणीं लाखणें-कामाला, उपयोगाला लावणें. ( देह, इन्य, सामर्थ्य, आयुष्य, जन्म इ०). 'कारणीं लाबोनि करील सार्थक।' -दावि ३९१. [ईं कॉर्बेल] •श्य-न. कारण असणे; कारणहप असणें. [सं.] •हेह-शरीर-पुन, देहच्तुष्टयापैकी तिसरा देह. याला अविश्वेचे किना अज्ञानाचे थितांना म्हणतात. -गांगा १३.

अज्ञानिच प्रसवलें म्हणोनि त्यातें। कारण देह म्हणिजे पें।' कारटा-ट्या-पु. कारटबाऊ पहा. ' की प्राणी पावल्या [ सं. ] •परत्वे-कारण पडल्यास; जरूर लागल्यास. ' कींडो-•वादी-पु. (कायदा)वादी; फिर्यादी. [सं.]

> कारणा—की. १ ( अशिष्ट ) करुणा; दया; कृपा. २ गया वया; काकळ्दत; विनवणी. (क्रि॰ भाकर्णे.)

> कारणात्-किवि. कारणासाठी-मुळे-स्तवः (सं. कारण याची पंचमी 1

> कारणि(णी)क-वि. १ उपयुक्त; जहर; समुचित; जहरी-पुरतें. ' कारणिक लढाऊ लोक मात्र क्लियांत ठेविले '-भाव ३६. २ घडवून भाणणारा: व्यवस्था ठेवणारा. ३ कारणपरत्वे घडलेला: निमित्तपूर्वक बनलेला. 'गौळीयाचे घरीं देखा। कृष्ण उपजला कारणिका । ' -गुच ८.५४. -पु. राज्याचा मुख्य मंत्री किंवा सावकारी जहाजावरील मुख्य गुमास्ताः कारभारीः व्यवस्थापक. 'इतर कारणी भले लोळविले।'-ऐपो २०९. [सं.]

> कारणीं-ण--शय. १ चतुर्थी विभक्तीचे रुक्षण; स्तव; साठीं; लाजाल '-दा २.५.३०. ३ कहे. 'तेव्हां त्या तेलिणीनें। पाहिलें विक्रमाकारणें। '-शनि २८७. [कारण]

कारणोत्तर--न. (कायदा) विशिष्ट मुद्दा कबूल न करितां

कारतुस, काडतुस-न. बंदुर्कीतून उडवावयाचे दाह

कारंदा-9. १ (व.) कारभारी; कारवाई करणारा मनुष्य; कर्ता; कारस्थानी. [फा. कारदाज; सं. कर्ता]

कारं(रि)दा-प. एक वेल, लाच फळ व कंद. करांदा, करिंदा पहा.

कारंदाज—वि. काबील; कारस्थानी. [का. कारंदाज] कारंदाजी--- की. कारस्थानीपणा; शहाणपणा; मुत्सहीगिरी. 'कारंदाजीची मस्लत सांगितली ते न ऐकिली जे. '-जोरा ३६.

कारनीस-न. गलथा; कंगोरा; कंगणी. 'भितीच्या माध्या-सभीवर्ती लांकडी कारनीस बसवावें. '-मॅरट ७७. [ ई कॉर्निस ] कारबेल-पु. (इं.) एखादा लांकडी सर वगैरे ठेवण्या-करितां भितीतन पढ़ें काढलेले दगडी किया लांकडी ठोकळे. 'दग-डाच्या ठोकळ्याऐवर्जी कारबेल्स भितीत बालावे. ' -मॅरट ६०.

कारभाऊ नारभाऊ—५४व. कारु नारु हे एक्सेकांना संबो•

कारआर-पु. राज्य, सावकारी किया एखादा धंदा अगा- आकाराची एक ताटी करून तिला कागद वगेरे चिकटबून इकडे बरं घेळन त्यासाठीं करावयाची सर्वे तन्हेनी खटपट, व्यवस्था; उद्योगधंदा; काम. (कि॰ होकणें; टांकणें. ) [सं. कार्यभार; तुल. फा. कार-ओ-बार] स्ट्र॰ करील त्याचा कारभार, मारील त्याची तरवार. राखील त्याचे घर. व खपेल त्याचे शेत.

कारभारी-- पु. १ व्यवस्थापकः कारभार करणाराः मोठा धंदा चालविणारा; राजाचा मुख्य मंत्री दिवा दिवाण. १ (सामा.) व्यवस्था पाइणारा कोणीहि प्रतिष्ठित गृहस्थ (मग तो स्वतःच्या षराची किंवा मालकाच्या घराची किंवा घंद्याची व्यवस्था पहात असो ). ३ (कों. कु. स्ता. कुण.) बायकोने नवऱ्याचा उल्लेख करतांना योजावयाचा शब्द. ४ (ल.) उठाठेवी करणारा माणूस. मंडळ-न. सरकारी किंवा एखावा संस्थेच्या अधिकाऱ्यांची काये ] मंडळी; व्यवस्थापक मंडळी; राजाचे मंत्रिमंडळ. **्रमुखत्यार**-पु. १ राज्याचा मुक्य प्रधान. २ मुख्य व्यवस्थापक किंवा मुख्य चालक.

कारभारीण-की. १ कारभाऱ्याची बायको किंवा एखा कामाची स्वतः व्यवस्था पाहणारी स्त्री. २ (कों. स्ता. कुण.) नवऱ्याने बायकोचा उल्लेख करतांना म्हणावयाचा शब्द.

कारमान्य-न. १ पीडा देणारें जादूर्वे कृत्यः जारणमारणः चेट्क. २ खोटा व्यवहार; कचाट; खटलें; कवटाळ. ( कि० करणें; रचणें; योजणें; मांडणें.)

कारमोरी-व. (जन्नरी) वैशाख महिन्याच्या विणीत जन्मलेल कोंकल ( मढी वैशाख किंवा कार्तिक महिन्यांत विते ). कारला-9. क्रियांच्या हातांतील कारल्यासारक्या बांग-डपांचा एक प्रकार.

कारली-छें--सीन. १ एक भाजी व तिचा वेल; कारेती; याचे फळ कडू व धुमारें वीतभर लांब असून, अग्निदीपक, अश्युत्तम कफनाशक आहे याच्या पांढरें व हिखें अशा दोन जाती आहेत. –योर १.४२ २ कांहीं लोक करडीच्या झाडासहि म्हणतात. [सं. कारवेल]

कारले - न. १ कारली वेलीचें फळ. २ कारल्याच्या आका-राचा सोन्याचा दागिना (स्त्रियांच्या गळधांतील सुटा किंवा एखाबा माळेच्या मधोमध असळेला ). 'भोंब-या कारलें भांगार' -वेसीस्व ११.५. ६ अणकुचीदार खिळे मारलेलें लांकडी किंवा लोकंडी सुद्गर, हें पूर्वी प्रत्येक किल्लगांतील बुरजावर देवीत व शत्र बुद्धज किया तट चढ्न येऊं लागला तर त्याच्यावर फेंकीत. ' तेथ पोडश महावाक्येंसी कारलीं।... समविषमत्वे प्रति सुरुजीं ठेविलीं।' -स्वानु १०.२.९. ४ (मह्नविद्या) करेला; मुद्गर; हा निमुळता, स्रांब, कमरेपर्यंत उंचीचा व पांच शेरापासून दीड मणा

तिकडे नाचिवतात ती. ६ चाबकाच्या दांडीच्या व वादीच्या मधील कारल्याच्या आकाराचे सुतळीचे किंवा चामडघाचे विण-काम. ७ (मावळी) दोन-तीन पायल्या भात मावणारे कणगुरू.

कारस्या--- नि. कारस्याच्या भाकाराचा एका जातीचा आंबा. कारच-की. एक झाड व त्याँच कांडे किंवा फोक. हें साड पांच-सहा हात उंच व बारीक असतें. याचे फोक कुंपणाला, कुडांला, ओमणाला वापरतात. [सं. करीर]

कारंच-न. (गों.) एक फुलझाड. आबोलीची निळी जात. कारव(बा)ई-की. चातुर्याची व्यवस्था;हुषारीचा कारभार; काटकसर; खोल कारस्थान; ग्रप्त मसलत; कारस्थान पहा. [सं.

कारवर्णे-अित. १ (राजा. कु.) सतावर्णे (रोत वगैरे). २ खत घातल्याने फोफावणे (भाजीपाला बगेरे); जोराने वर येणे. ३ नासणे; कुजणे (फणसांतील गरा वगैरे). ४ शिजतांना बिघड-ल्यामुळें, बेचव पचपचीत होणें (भाजीपाला). ५ जळका बास येणें ( दूध, खीर, भात वंगरेना ). [ कार=खत]

कारचा-पु. (नृत्य) स्त्रीचा वेष घेऊन डोकीस पागोटें व कमरेस तलवार लावणारा सोंगाड्या; किंवा पुरुषाचा वेष घेत-केल्या झींचे सोंग; असे सोंग घेणारी व्यक्ति; अशा सोंगाडधाचा नाच. ( कि॰ देणें; नाचणें; नाचिवणें ). [ हिं. काहारवा; काहार= पालखीवाला भोई यावहन ]

कारवाद-9. कारस्थानीपणा; युक्ति; शक्स, कट (विशे-षतः वाईट गोष्टीविषयीं ) करण्यांतील चातुर्थ. [सं. कृ ]

कारवादी-वि. मसलती; ग्रुप्त कट करणारा; कारस्यानी; फसञ्या; खबाड ( कुटिल कृत्यांत ).

कारवान-न. घोडे विकणाऱ्या अरबांचा तांडा, टोळी, तळ; अशा तळांतील प्रत्येक व्यक्ति. [तुर्की. अर. फा. कारवान]

कारवानी-की. कारवानाचा धंदा -वि. १ कारवान संबंधी (घोडा, माणुस वगैरे). २ (छ.) धृर्त; चलाख; खोल (देव-घेबीमध्यें ).

कारिवर्णे-अफि. १ (कों.) करवतीने कापणे.

कारविण- १ कारवर्गे. पहा.

कारची---ली. कारव पहा.

कारस(सा)ई—की. १ रयतेला दिलेली तगाई; ही सुगीक्या वेळीं भान्याच्या रूपाने परत करण्याच्या बोलीवर देतात. २ किल्ल्याच्या घेरांतील (टापूंतील) खेडचांतील लोकांकड्न किल्ल्यावर असलेल्या सरकारी इमारतींच्या शाकारणीसाठी, चुड व इरलीं करण्यासाठीं बसविलेला सरकारी कर. शांत गवत, नार-पर्यत वजनाचा भसतो. ५ मोइरमच्या सर्णात कारल्याच्या फळाच्या | ळीच्या सावळवा, पाने, कारव्या, बांबू वगैरे सामान असते. तसेंब महालाना अधिकारी फिरतीवर असतांना त्याच्या उपयोगासाठीं लांकूडफांटा, जळण, फळफळावळ, भाजी वंगरे गांवक-यांनी प्रर बाबयाचे सामान.(एका जुन्या यादींत पुढील कारसाईचा (वस्तूंचा) समावेश केलेला आढळतो:-इरलें, तबसें, काळा भोपळा, कोन, करांदे, इरसाल फणसपोळी, आमसोल, दोरगुंडे, चुडी, वासे, चिवली वंगरे). कुळाकइन गवत, लांकंड फुकट घेण्याचा हक. खोत-बेठ पक्षा. 'कारसाई किलेल रायेगड येथील शाकारणीबहल वंगरे गांवगना नेमणुक आहे ते. '-मसाप २.२.१५१. ३ ग्रुप्त कट; उलाढाळी;कारस्थानं. (कि॰ करणें; चालवणें). [सं. कृषि १]

कारस्थान—न. १ काटकसर; मितब्यय. २ कट; ग्रुप्तमस् पडणारें; ग्रुणकारी ६० व स्रुत. ३ राज्य किंवा कुढुंव यांतील व्यवस्था; बंदोबस्त. [सं. कार्ये+ स्थान ] कारिट-रीट—स

कारस्थानी—िव. १ काटकसरीचा; मितन्ययी. २ खोल सारखें ल्हान पण कड्न असरें. मसलत्या; धृते. ३ करीबगार. कारिंदा—पु. कारंदा वे

कारळा-ळे-तीळ-पु खरासणी; काळा तीळ. याचे झाड दीड-दोन हात उंच असते. फुलांचा रंग पिवळा असून बीचा रंग काळा असतो. याच तेल जाळण्यास व खाण्यास उपयोगी आहे. पंडग्ररांना घालतात.[सं. कृष्ण+तिल; तुल.का. करि=काळा]

कारळं—न. कह जिरं; हें औषधी आहे. [का. करि=काळें] कारा—की. १ तुरंग; कारागृह; कारागार; बंदिशाला. 'काय दिसे न तुम्हास्तव रिपुनीं उध्हन ठेविली कारा।' –विक ६६. १ (ल.) त्रासदायक धंदा, काम, संसार. [सं.]

कारा(रि) गिरी—की. १ कारागिरीचे कौशल्य; चतुराई; कसब; कामाची उत्कृष्ट उठावणी; करामत. [का. कारिगरि] कारागीर-गिरी—पु. १ (कों.)कारभारी. 'अर्जुन तिथें कारागीर- ।' -मसाप २.१.२३.

कारागृह—न. तुरुंग; बंदिशाळा; 'कारागृहीं अवतरले। श्रीकृष्ण गोकुळीं वाढिनले।'-दशावतारांची भूपाळी ९. [सं.]

कारात—न. कॅरट पहा. सुमारें दोन रतींच वचन; हिन्याचे बजन करण्यासाठीं वापरतात. 'हा हिरा १६८० कारात वजन आहे. '—मराटी सहावें पुस्तक पृ. ११४. भाष्ट. २ री. [ई. कॅरट अर. किरात ]

कारार्थे—न. (गो.) कार्ले; कारेतें.

कारांना---न. (गो.) करवंद.

काराफूळ—न. (इ. गो.) क्रियांच्या कानांतीळ कुडीं, स्रवंग. [कणेफुल]

काराब—न. (गो.) एक कानातील मोत्यांचा दागिना. कारावर्णे—कि. १ (कु.) धासाधीस करणें. २ पाण्याच्या पाटांतील गाळ कार्षेगे.

काराविणे-कारविणे पहा.

शको. २. २९

कारिका—१ अर्थवोधक क्षोक. हा ३२ अक्षरी असतो. 'अखंड वेदांतिक कारिकांचें '-सारुह ५.१४. २ टीका; व्याख्या. ३ टीकारूप क्षोकांची मालिका. [सं.]

कारिंगणा--(गो.) ब्राह्मी वनस्पति.

कारिगर-गार, कारागीर, कारेगार— पु. १ उत्तम काम करणारा; कसबी माणूस. 'बहुत दिवस नगास लागले त्यास इकडे दंगा कारीगर न मिळे।' -रा ३.१६८. २ चांगला कसबीं धुतार, गंवडी, चितारी, सोनार, न्हावी. 'मिळेल तितका उत्तम कारागीर वोल्वावा.' -जागर ३.५. -वि. उपयोगी; कामी पडणारें; गुणकारी ६० उत्तम. 'तिनें बगा कसं कारागीर काम केलं तें!' -मदमं ५५.

कार्रिट-रीट—स्नीन. एक वेल व तिचें फळ. हें काकडी-।रखें लहान पण कड़ असतें.

कारिंदा — पु. कारंदा वेल व तिचें फळ; करांदा. या वेलीचीं पानें किंचित वाटोळीं असून हिला वीत-दीड वीत अंतरावर गांठीं असतात व प्रत्येक गांटीला करांदे चेतात, व खालीं अमिनीतिह लागतात. फळ पूर्ण वाढल्यावर आंक्याएवढें होतें. याचे दोन प्रकार आहेत-गोडा व कडवा. [सं. करमदें]

कारिवणा-ना--पु. ब्राह्मी वनस्पति.

कारिवृद्धि-व्याज---स्रीन. (कायदा) ऋणकोर्ने किंवा कुळाने ठरविलेलें व्याज. [सं.]

कारिसवाणा—वि. केविलवाणा. 'धर्म वैसविला कारिस-वाणा।' -भाए १०९. [सं. कृश्]

कारी—वि. करणारा; घडनिणारा; बननिणारा (समासांस जर्से—कफकारी, नाशकारी इ०). कारक सारखाच हा शब्द असून याची पुष्कळ प्रकारची विशेषण बनतात. [सं.]

कारी—की. (नाविक) राळ (गल्बत, नाव ६० च्या खालीं लावतात); तेलांत चेंदरस कढवून तयार करतात. ही फळ्या कायम धडतेवेळीं वादीस लावून नंतर कापसाची घडी ठेवून घडतात.

कारी-9. (कों.) एक मासा.

कारी — उद्गा. (व.) कांग ह्या अर्थी मुलीस हाक मारतांना योजावयाचें संबोधन. 'करें सखेचा कर घेय कारी।'—सा**रह** ८.४४.

कारीक-कारींचः--वि. (राजाः) सत वाख्नतयार केलेली (जमीन). [कार=खत]

कारीगर-गार, कारेगर-गार- ल. परिणामकारक; लागु; कारिगर पहा. ' इक्षा जाहली होती परंतु कारीगर जहाली नाहीं. '-रा १४ ३५. [का. कागैर; तुल० सं. कार्यकर]

कारु-रू-पु. १ कसबी; कारागीर; शिल्पकार; करेबर निर्वाह करणारा माणूस. २ समुच्चयाने बारा बळतेहार; कारुनार. नारुकारु पहा. [बैं. सं. कु-कारु - ऋग्वे ९.११२.३.] काढियेलीं. '-सारुह ६.१३. [सं. कारुक]

कारुणा-9. (बे.) ब्राह्मी. कारिवणा पहा.

कारुणिक-वि. दयाळु; कृपाळु. [सं. करुणा]

कारण्यामार्जी पाउलें । लपवृनि चाले। '-शा १३.२४८. [सं.] •च सि-बी. दयाळपणा. 'आपल्या अंगांत कारण्यवृत्ति जागृत माली... ' –गीर ८१.

**कारुना--**पु. ( हेट ). कारिवणा-ना पहा.

**कारुनारु**—पु. भळुतेदार व बळुतेदार.

कारे--- न. १ एक कांटेरी वनस्पति. २ समुद्रांत टाका-वयाच्या बुरीच्या बाळयास लावलेले इलके व तरते लांकड.

कारेती-की. कारल्याची वेल.

कारेते-तां--न. (को. कु.) कारलें.

कारेबारे--पुअव. (एकवचनकारावारा;परंत्र हा शब्द बहतेक एकवचनी उपयोगांत आणीत नाहींत. कर आणि वारा यांपासून) धूळधाण; फडशा; सत्यानाश (पैसा, नशीब वगैरेचा ). ( कि० करणें ). [केर+वारा]

कारेळ-ळा. कारेळा तीळ. कारेळे--कारळा तीळ पहा. कारो--पु. (गो.) काजऱ्याचे झाड; काजरा; कुचला.

**कारोट---**पु. (कों.) वाताहतः, विनाशः, उच्छेद (शील, धान्य, गांव, घर इ० चा ). [का. कार=ओकर्णे ]

काकेश्य-न. शब्दांतील कर्कशपणाः कर्णकठोरपणाः [सं.] कार्कीद-दीं, कार्क्जनी, कार्खाना-कारकीर्द इ० मध्ये QET.

कार्गरी-की. परिणाम; यशस्विता. 'परंतु अडचण व पर्जन्य फार यास्तव कार्गरी जाइली नाहीं, '-रा १४.३५. [कारीगर पहा] काचोंबी-वि. वेलबुटरीदार. 'खिलत पाच पारचे काचोंबी दिला. ' -रा ७.७०. [ फा. कार्चोंबी ]

काचीबु--- पु. भरतकाम; जरतारीचें, वेलबुटीचे काम कर-णारा. [फा. काचोंबु, सि. काचोंबु]

कार्टा-टी--पुली. कारटा पहा. 'ओंकारेश्वरावरच्या कार-ट्याच्या रहण्याच्या...अंगी इतका बेशरमपणा नसेल. ' -नाक ₹.66.

कार्टा-र्टी-र्ट--पुन्नीन. द्वाड मुलगा-गी-गें. 'एखादे वेळीं हीं थोरांचीं द्वाड कार्टी प्रसंगीं विसहन जाऊन ...' -रतन ५,३. [कारटा पहा]

बांतील एक पान. २ स्वतःच नांव व पत्ता लिहिलेली चिट्ठी. -आसी ४२. [सं.]

कारुक—पु. चितारी; कारागीर. 'परम कचिर चित्रं काठकीं [ इं. कार्ड ] ० बोर्ड -पु. (इं. ) पुठ्ठपाचा जाड कागद. [ई. काईबोई 1

> कार्त-पु. (गो.) पाव रत्तल वजन. [ई. क्वार्टर] कार्तकाढप- १. (गो.) राजरोस परवाना मिळविणे

कार्तचोर्य-पु. पुराणप्रसिद्ध सहस्रार्जुन. याला परश्ररामान मारलें. हरवलेली वस्तु याच्या नामस्मरणानें सांपडते असा भाविक लोकांचा समज आहे व त्यासाठीं पुढील क्षोक रूढ आहे-'कार्तवीयर्जिनो नाम राजा बाहु सहस्रवान् । यस्य स्मरणमात्रेण गतं नष्टं च लभ्यते ॥ ' [सं. ]

कार्तिक--पु. खाटिक; मांसविकय करणारी एक जात. -विल्सन. [सं. कृत्=कापणे ]

कार्तिक-सिक-- पु. ज्या महिन्यांत पौर्णिमेज्या दिवशीं कृत्तिका नक्षत्री चंद्र असतो तो महिना; चांद्रमासीय आठवा महिना; इं. नोव्हेंबर महिन्याचा सुमारास येणारा महिना. [सं. कृत्तिका ] •स्नान-न. अश्विनी पौणिमेपासून कार्तीकी पौर्णिमेपर्यंत कृत्तिका नक्षत्र मावळण्याप्रवी पहांटेस करावयाचे स्नान, आंघोळ. हें राधादामोदराप्रीत्यर्थ करतात. •स्वामी-पु. देवांचा सेनापति; षडानन; शंकराचा वडील मुलगा; ह्याचा प्रसाद होणाऱ्याला सात जनम ब्राह्मणजनम येतो व जी सवा-सिनी स्त्री याचे दर्शन घेईल तिला सात जनम वैधव्य प्राप्त होतें (कारण तो ब्रह्मचारी भाहे) अशी महाराष्ट्रांत समजूत आहे. परंतु मदासेकडे अशी समजूत नाहीं, उलट तिकडे कार्तिक-स्वामीला दोन बायका आहेत असे मानितात व त्यास सुब्रह्म-ण्यम् असं म्हणतात. •स्वामीचा हिमायती-च्या भिदेचा-प. केवळ ब्राह्मण जातींत उत्पन्न होऊन ब्रह्मकर्मादि विधि न कर्-णाऱ्याला उपहासाने म्हणतात. -काचे विवे-पुथव, ह्या महि-न्यांत लावण्यांत येणारे आकाशदिवे. 'हिरंभटीं स्नान केलें अग्निसेवें । कार्तिकाचे दिवे आकाशांत '-ब १५.

कार्तिकी-की. कार्तिक महिन्यांतील एकादशी.

कार्ति(का )की-वि. कार्तिक महिन्यासंबंधी ( सोमवार, एकादशी, पौर्णिमा इ०).

**कार्नीस**—की. कारनीस पहा.

कार्पण्य--- कृपणपणाः चिक्कृपणाः कंजूषपणाः [ सं. ] कार्पद्जि- पु. कार्यकर्ता; मुत्सद्दी. ' परंतु कार्पद्जि यांचा अर्ज भापल्यास मान्य पहुन...' -रा ५.३०, [फा. कार्पर्दाझ ]

कार्पास-पु. कापसाचे झाड व कापूस. [सं. ]-वि. काप-सासंबंधीं.

कार्मक--- प. धनुष्य. 'बीरी कार्मके बाहिली। '-एरस्व कार्ड-न. १ (ई.) लिहिण्याचे कोरें पत्र; गंजिफा, पत्ते ८.२६. पुका दों न ढक्रेचि कार्मुक करें हें नेटकें जों कळे। धनंजया। कार्य पे गा। '-हा १३.९६९. २ परिणाम; किया; बोग. 'जे कार्य ना कारण। '-क्का १५.७८. 'चुन्यावर आसिडाचे कार्य झाल्यास कार्नानिक आसिड वाय बाहेर पडतो.' -पदाव ११. 'तो कार्यावर दृष्टि देतो.' ३ समारंभ; उत्सव. उ० स्प्रकार्थ, ४ (व्या.) विभक्तीचीं रूपें; विकार. ५ फिर्याद; खटला; मुकहमा. ६ (वेदांत ) अकरा इंद्रिये व पांच विषय. ( आनंदिगरीचें मत ). ७ ( वेदांत ) शरीर ( पंच ज्ञानेंद्रिये, त्यांचे पांच विषय, मन, बुद्धि व अहंकार ). ( शांकरभाष्य भगवद्गीता १३.२०. ) -वि. करण्यास योग्यः ( वाप्र. ) ०उठणे-काम पार पड़नें. 'असे झालें असतां ... किती कार्ये उठणारीं आहेत पहा.!'-नि ४४०. ० उरक्रणें-१ काम पार पाडणें. २ (ल.) रतिसंभोग करणे. कार्यावर दृष्टि देणे-आपल्या ध्येयाचा ध्यास घेगें; भापला उद्देश सिद्ध करण्याकडे तक्ष देगें; काम साधणें. -स लावर्णे-योग्य कामी उपयोग करणें. 'त्याने आपला पैका कार्यास लावला. 'सामाशब्दः— ०कर्ता-वि. १ लोकांचीं कार्मे करण्यांत तत्पर. २ स्वतःच्या हिमतीवर काम तडीस नेणाराः कारणस्थाय-पु. हेत् व परिणाम यांच्या संबंधाचा नियम. [सं.] •कारणभाव-पु. फल व तदुत्पादक क्रिया यांचा संबंध. 'ज्या दोन गोष्टींचें आनुचर्य दुसऱ्या कोणत्याहि गोष्टीवर अवलंबन नसर्ते त्या दोहींत कार्यकारणभाव असतो.'-न्याप ३४. 'घटाचा भाणि मृत्तिकेचा कार्यकारणभाव आहे. ' •कारी-वि. कार्य करणारा; ब्यापार करणारा; तटस्थ नव्हे तो. ०कुद्दास्त्र-वि. धंवा मध्ये चतुर, कल्पक. ० ऋम-पश्चिका-कीपु. सभेत व्हावयाचे काम व त्याचा अनुक्रम दाखविणारा कागद. –सभा ७१. (ई.) अर्जेडा. **्त:**-किवि. कां**हीं कार**णासाठीं, उद्देशामुळे. **्तत्पर**-वि. कार्यीत निमम. ॰दर्शक दिशा-स्त्री. (यंत्रशास्त्र) प्रेरणा ज्या दिशैंत कार्य करते ती दिशा. -यंस्थि ४. ०दर्शक बिंदु-पु. (यंत्र-शास्त्र) प्रेरणेचे कार्य ज्या बिंदुस्थळीं होतें तो बिंदु. -यंस्थि ४. **्रायोजन**-न. विवाह, मुंज वंगेरे समारंभ किंवा सण यांना **ब्यापक संज्ञा. ०भाग-**पु. १ काम किंवा पत्करलेलें अंगावर घेत केलें कार्य; करावयाचें काम; साधावयाचा उद्देश. (कि० करणें; उरकर्णे; उचलर्णे; लोटर्णे. ) २ कामाचा अंश, भाग. **्भार**-पु. १ अंगावर घेतलेलें कामाचें ओझें; जवाबदारी; जोखीम. २ काम; व्यवस्था; कारभार. [सं.] ० छोभी-वि. कार्यसाधु; काम साधन घेणारा. 'न षालिन भिडेस मी जरिहि कार्यलोभी तिला।' -केका १०. • वादी-वाद-साधु-वि. कोणीकडून तरी आपले कार्य साधण्यासाठी गोड बोलणारा. ० चाह-ही-पु. व्यवस्था-पक; जबाबदारीनें कार्य करणारा; संस्थेचा चिटणीस वगैरे.

कार्ये—न. १ काम; ठयोग; कृति; किया. 'तया नांव मालेला; करवणीत मालेला; वेढलेला. ॰दारीर—न. कारणशरी- जया। कार्य पें गा।' –हा १३.९६९. २ परिणाम; किया; राज्या अतुषंगानें योजावयाचा शब्द; स्थूल शरीर. ॰संपाद्यन— साध्यान—न. कामाचा उरक; काम तडीस नेण; काम साधणें, सफल करणें. ॰साध्यक—नि. कार्य साधणारा ( यटक, माणूस, साधनें ). ॰ते कार्यावर दृष्ट देतो. ' ३ समारंभ; उत्सव. उ० किर्मिद्ध—क्षी. शेवटास नेलेलें काम; फलसिद्धि; कामाची पूर्णता, कार्य. ४ (व्या.) विभक्तीचीं हपॅ; विकार. ५ फिर्याद; स्थम—नि. काम करण्यांत हुषार; निपुण; प्रवीण; कामाला प्रसंगीं उपयोगी पडणारा; काम करण्यास समयें, योग्य. [ सं. मानंदिगिरीचें मत ). ७ ( वेदांत ) शरीर ( पंच ज्ञानंदियें, त्यांचे कार्य+क्षम=समयें ]

कार्याकारण—नि. आवश्यक कार्याच्या निर्वाहापुरता;जरूरी पुरता; प्रसंगापुरता. [सं. कार्य+कारण]

कार्याची वस्त-स्तु-की. कामाला उपयोगी परणारी कोणतीहि वस्तु, पदार्थ; अनेक कामाला जस्तरीची असणारी वस्तु (औषध, पदार्थ, माणुस).

कार्यार्थी —िव. १ जो आपरें कार्य हळु हळु पण धिम्मे-पणानें सिद्धीस नेतो तो; कार्यसिद्धीकडे लक्ष देणारा; हेतु सफल कहन घेणारा. २ स्वार्थसाधु. [सं. कार्य+अर्थित]

कार्यानुमेय—वि. परिणामावरून, फलावरून अनुमान करण्यास योग्य. [सं. कार्य+अनुभेय]

कार्र्य-पु. कृशता; रोडपणा. 'जयाचे मनी आलस्य। देहीं अति कार्र्य।'-ज्ञा १३.५१७. [सं. कृश-कार्र्य]

कार्षापण-वि. जुन्या काळ्चें एक नार्णे. 'आपण कोणा-पासुन एक कार्षापणिह दक्षिणा म्हणून घेऊं इच्छित नाहीं.' -चंद्र ६९. [सं. कार्षापण]

कान्द्रळ-ळा, कान्द्रेळ-ळा-तीळ—कारळा तीळ पहा. कान्होड—की. (व. ना.) गाईचे वासकं; कालबड पहा. काळ—न. केळीचा गामा. काले पहा.

 एखादी गोष्ट घडवून आणणे. सामाशब्दः - व्केटक-पु. काळकंटकं पहा. •कल्ला-पु. वेळ; प्रसंग; संधि वर्गरे. 'सशाचे पारधीस बाघाचे सामान असावें, न जाणो कालकल्ला आहे.' -िकिवि. दु:खाचे दिवसांत; वेळप्रसंगीं (भविष्यकालीन प्रसंग); संकटाचे दिव-सांत: अडचणीचे दिवशीं: जास्त अर्थासाठी वेळ-अवेळ पहा. 'धान्य देऊन ठेवावें, कालकल्ला उपयोगी पडेल. ' [ काल द्वि. ] कूट-न. १ देवदैत्यांनी अमृताच्या प्राप्तीसाठी समुद्रमंथन केल्यावेळी निघालेलें, त्रेलोक्य जाळणारें विष. 'तैसे ते घनदाट । उठावलें एकवार । जैसे उसळलें कालकुर । धरी कवण ।' –ज्ञा १.८९. २ सामान्यतः विष. ३ ( ल. ) द्वेषः मत्सर. ०कृत-वि. (कायदा) मुदतबंद गहाण; गहाण ठेवण्याचा एक प्रकार; यांत विशिष्ट मुद्तीच्या आंत गहाण सोडवून नेण्याची सवलत असते. [सं.] **ऋमण-णा-**नस्त्री, करमणुक; वेळ घालविणें ( ख्याली खुशालीत, चैनींत ). [सं.] 'कालक्रमणा बरवी होइल आतां म्हणोनि नाचतसे। ' शाति-स्त्री. दैवाची गति; काळवेळ लोटणें. जाणें: बरें-वाईट होण्याची काळाची रीति, ओष: कालाचा प्रभाव. 'कालगतीने भूमीने पीक सोडलें.' [सं.] • गुजराण-गुजारा-री-गुद्राण - प्रश्नीन. संकटांत काळ घालविणे; इरहुन्नर कहन काळ कंठणे; कसे तरी कहन तात्पुरता उदरनिर्वाह करणें. [सं. काल+फा. गुजरान्=जीवन] गृत-न. १ कला; कल्पनेची योजना; चतुराईची योजना; गृढ योजनेतील रहस्य. २ अशा तन्हेची रचना किंदारीत. ३ यंत्रांतील गढ रचना, किल्ली व त्या रचनेने युक्त असे यंत्र. [सं. कळा+गति-गुत ?] •ग्रस्त-वि. मरणोन्मुख; अतिशय संकटाने त्रस्त झालेला. घेरलेला: विपत्तीत सांपडलेला. **्घन**-पु. (कान्य) मृत्युक्षपी ढगः प्रलयमेयः सुष्टीचा नाश होण्याच्या विळची रात्र. व्यंखन-ना-नकी. १ कालक्षमणः वेळ घालविणे. बेळीं जे मेच वृष्टि करून सृष्टि बुडवितात तो. 'कालघन गडगड आटले हो तेथवां। ' • सक्क-न. १ कालाची राहाटी व त्याचा प्रभाव: नशिवाचा फेरा; दैवगति; आयुष्यांतील बरी-वाईट घडा-मोड. (कि॰ घडणें; उल्टणें; पालटणें). २ विशिष्ट कालघटकांची आवित्ता, उ० ६० संवत्सरांचा फेरा; ऋतृंचें आवर्तन वंगरे. ३ कालाचा किंवा वेळाचा विशिष्ट अंश,भाग; मुदत; विशिष्ट कालखंड; कालाचे ठराविक परिमाण. •चरित्र-न. गशिबाचा खेळ; दैवाची लीला. 'कालचरित्र विचित्र ।' • ऋय-क्रितय-न. भूत, भविष्य, वर्तमान हे तीन काळ. • अर्थी-क्रिवि. ( नास्तिपक्षी ) तीनहि काळीं (कथीं हि नाहीं या अर्थानें ). 'स्पर्श न करी कालत्रयीं । ' ॰ वंड-पु. १ यमाने दिलेली शिक्षा. २ मृत्यु; मरण. •वद्या-स्त्री. १ बरीवाईट दैवगति; परिस्थिति. २ सत्ता घाल विगारा काळ, दिवस. ( कि॰ फिरणें; पालटणें; बदलणें; वाईट असर्गे). 'कालदशा कोण्हाच्याने सांगवत नाहीं.' •धर्म-पु काल- पु. कल. ]

महिमा; ( मनुष्याच्या दैवावर चालणारी, घडणारी ) कालाची सत्ता, अधिकार, सामध्ये, प्रभाव. • निर्वाह-पु. १ रोजच्या चरिता-र्थास लागणाऱ्या वस्तुंचा पुरवठा. २ काळ घालविणे. ० परतेंब-किवि, काळाच्या अनुरोधानें; प्रसंगविशेषीं; योग्य कालीं; कधीं कर्वी: केव्हां केव्हां. •पराभय-पु. संकटकाळी काळाशी झगडून यशस्त्री होण; कालावर विजय; बिकट परिस्थितींतून मार्ग काढणें, पार पडणें. ॰परिच्छेदरहित-वि. तिन्ही कालांच्या पलीकडील म्हणजे सतत, नित्य (परब्रह्म ). ॰पादा-प. मृत्यूचा फास; मरण. •पुरुष-पु. १ यमाचा सेवक; यम; यमदृत. १ बाह्मणास दान देण्याकरितां केलेजी लोखंडाची, इन्य आंत भरलेली (पोकळ) यमाची प्रतिमा. ३ (ल.) कोणताहि भयंकर पुरुष; शत्रः कर मनुष्य. • बेल - स्त्री. १ भविष्य सांगणें; शकुन वगैरे सांगणें. २ कालबेला गोसाव्याचे काम. वेला-स्या-प. गोसा-त्र्यांचा एक पंथ व त्यांतील व्यक्ति-वि. १ वरील पंथांतील; जो कालबेल करतो तो. २ कालबेलासंबंधी. •महिमा-माहात्म्य-पुन. कालचक अर्थ १ पहा. ०मान-न. १ वेळमापन. २ वेळामापक यंत्र: (इं.) कॉनोमिटर. ३ हंगाम; रागरंग; कोणताहि काल (चांगला -वाईट). 'आतांचे कालमानच वेगळे।' (कि० फिरविणे; बदलणें; उलटणें; पालटणें.) ४ परिस्थिति. •मूर्ति-प. १ भयंकर कर माणस. २ यम. व्यातना-स्त्री. यमयातना; अत्यंत दाहण क्लेश. ०राजी-स्त्री. १ प्रत्येक ७७ व्या वर्षाच्या सातव्या महिन्याची सातवी रात्र. २ काली देवीचा जन्मदिवस; कांहींच्या मतें हा दिवस आश्विन शुद्ध अष्टमी व कांहींच्या मतें श्रावण वय अष्टमीची रात्र, ३ कल्पाची शेवटची रात्र. ४ (सामा.) अंधारी, काळीकुट रात्र; भयंकर रात्र; मरंण येण्याच्या २ मृत्यूची फसवणुक; गुदरलेल्या कठिण काळांत कसा तरी निर्वाह कर्णे. •सन्ता-स्त्री. कालमहिमा पहा. •साधन-न. १ वेळ समजण्याचे यंत्र ( घड्याळ ); छायायंत्र. २ स्नानसंध्या-वगैरे कर्मास जो काळ सांगितला आहे त्या वेळीं करावयाचे ते तें अनुष्ठान. ३ वेळाचें घेतलेलें माप. ०सूत्र-न. निश्वाचा, दैवाचा धागा, रेषा. • स्वरूप-न. ( मृत्युसम वाटणारा ) कोण-ताहि अति भयंकर पदार्थ; मृत्युह्मपी वस्तु. ०हरण-न. १ कालकमण; वेळ घालविणें; २ दिवस मारून नेणे; त्या दिवसाची साधन सामुद्री मिळविणे; दिवस काढणे. श्रीप-पु. १ काल-व्ययः कालक्रमणः कालहरण, कालातिक्रमणः आयुष्याचे दिवस कंठणें. २ निर्वाह.

काल-वि. काळा.

काल-( खा. ) उद्यां. 'कालदिन येजो' = उद्यां ये. [ हि.

लोहार इ॰ ना उपयोगी ). कालगृत पहा.

कालण- न. (राजा. कुण.) कालवण. [कालवण भप.] कालणें-अित. (लुप्त) कालवणें; मिसळणें; मिश्रित करणें. कालधा—५. उत्रथमें. कलथा पहाः

कालनेमीची मूर्ति—स्री. (गो.) कपटी माण्स. [काल-नेमि या नांवाचा एक कपटी राक्षस होता त्यावहन ]

कालपी-साखर-की. उत्तरहिंदुस्थानांत काल्पी गांवी तयार झालेली साखर (खडीसाखर, पिठीसाखर या दोन्ही; विशेषतः खडीसाखर.)

( दु:ख, ताप यांपासून होणारी ).

कालमेलणें — मिक्र. तळमळणें; तडफडणें (ताप, दु:ख यांमुळें ).

कालमेह-- पु. काळ्या रंगाची लघ्वी होणे; प्रमेह पहा. [सं. काल+मेह]

कालरा-पु. (इं.) पटकी; महामारी; अजीर्णामुळ शरी-रांत वातदोष होऊन सुया टोचल्याप्रमाणे पीडा करणारा रोग; कुळीक; विष्विका; वाखा; जरीमरी. हा विकोपास गेल्यास दोन्ही पायांच्या खोटांना डाग दावा किंवा शुद्ध गंधक अगर केशर लिंबाच्या रसांतृनशावें. —योर १.५१०. [ इं. कॉलरा ]

काललवण-न. एक कृत्रिम व रेचक मीठ; पादेलोण; गंधवीज. बिडलवण पहा. [ सं. ]

कालच-न. शिपांत असणारा एक समुद्रांतील प्राणी; काल् व त्याचा शिपलाः या प्राण्यास डोकें नसतें. हा समुद्रकिनाऱ्या-बरील खडकांतहि सांपडतो.

कालव(ध्ह)ड-डी--स्त्री. लहान वासहं, गाय; गोजी. [सं. कलभटी-कलहडी-कलमडी-कलवडी -भाभ १८३२; का. कहसू ]

कालवण-न. १ भात, भाकर ६० कोरहे पदार्थ ज्याच्यार्शी खातात असे ताक, दहीं, दूध आमटी, सांबारें, कढी, पातळ भाजी. (व.)शिकरण, ( केळी शिताफर्ळे इ० ची ) वगैरे पदार्थ; पातळ तोंडी लावणें; कोरडचास; (गो.) निस्त्याक. 'दिध दुधें तर्के । कढिया कालवर्णे विचीत्रे। '-ऋ ८४. २ मिश्रण [सं. किंचित् धारिजणी वेळ. [सं.] +लवण ]

कालवर्णे-विणे-- उकि. १ दोन पदार्थीचे एकत्र मिश्रण करणें. 'जैसी जवळिकेची सरोवरें । उचंबळिलया कालवती पर- कियापदाच्या कारकष्ट्वीनें जोडलेल्या चार श्लोकांचा समुच्चय; स्परें।'-हा १०.१२१. २ पितादिकांमुळे पोटांत ढवळल्यासारखें होणे. [दे. कल्लवियं; का. कलपु | जीव-प्राण कालविर्णे-जीव घाबरा होणें. 'भ्रमांत मन काल्बे, प्रखर तेजहीं माल्बे।' (बाप्र.) वगैरेंने आलेली, झालेली) कासाविसी; तळमळ; तगमग;

कालगंत-की. भोकें पाडलेली लोखंडी पट्टी (सोनार, विदाळ कालवर्ण-सालेला विदाळ प्रगट न करतां चहुंकडे शिवणे.

> कालवा-- पु. नदी, तलाव ६० चें पाणी नेणारा मोठा पाट. 'कर्ण म्हणे तुज सागर भासे, मज भीम कालवा राया।'-मोकर्ण ३२.२५. [सं. कुल्ल्या; का. कालिवे; इं. कॅनॉल ]

> कालवा-- प. १ भात भाकर ६० चा कालवणाशी कुसकहन बनविलेला काला; त्यावह्न. २ ( ल. ) काल्बाकाल्य; गर्दी. 'सोडली पुण्याची जागा तोडिल्या धागा, भडकल्या पागा कालवा झाला. '-ऐपो ४३३. [कालवर्णे]

कालवाकालव-सी. १ परस्पर विरुद्ध वस्तूंची मिसळ, कालमील-मेल- की. तगमग; अस्वस्थता; तलमळ भेसळ. २ दवलादवळ; विचका. ३ घोटाळघाचा वाद. ४ पोटां-तील अस्वस्थता. ५ कोणताहि मनोविकार प्रवल झाल्याने मन अस्थिर होणे; चलविचल; 'रोम शहर जुलमी पोपच्या व फ्रेंच राजाच्या ताब्यांत गेलेले पाइन ग्यारिबॉल्डीचे मनांत कालवा-कालव होऊन जात जसे '-ग्यारिबॉल्डीचें चरित्र [कालवर्णे ]

कालसांच-(गो.) विजार. [पोर्तु.]

काला-न. १ मिश्रण. 'तेयां दोन्हींचा काला कींजे।' -शिशु ७६. २ दहीं काला; (संक्षेपानें ) गोपाळकाला. 'प्रेमें काला पूर्ण मांडियेला।'-दावि ३८. 'आमुच्या शिदोऱ्या एकत्र करूनि। काला वाटिसी तूं चक्रपाणी।'-इ ३६.५७. ३ कोहळा, भोपला यांचा कीस तिखट, मीट इ० घालून (सांडग्यांसाठीं) करतान तो. ४ (गो.) बार मारण्याचा एक प्रकार. ५ चिखल. ' नीलोत्पालाचिये मार्जे । दीन्हरूँ कस्तुरिएचे कार्ले । ' –शिशु ३७७. ६ पूट; रंगाचा पुन्हां पुन्हां द्यावयाचा हात. 'इश्वरध्यानाचिया चोळा। मनाकाले दिजतीवेळींवेळा।' -माए ६८६. [कालविणे] ०कथला-पु. ( ना. ) भानगड; उला-ढाल. • किसा-पु. १ निरनिराळ्या जिन्नसांचा किंवा वस्तुंचा संग्रह, जमाव, ढीग. (कि० भरणें.) २ (समुच्चयानें )नाना प्रका-रच्या धान्यांचीं पिकें किया बाजारांत विक्रीस आणलेलें निरनि राळे धान्य. (कि॰ नासणें; पिकणें; बुडणें; येणें; भरणें). ३ शेतांत उसाच्या फडांत, सुपारीच्या आगरांत निरनिराळणा प्रकारचे पेर-लेलें मोगण; दुय्यम प्रतीचें पीक.

कालानुकृष्य---न. कालाची अनुकृलता; योग्य संधि, प्रसंग;

कालापकर्ष—पु. कालाचा अपन्यय. [सं. काल+अपकर्ष] कालापाक---- प्रत्येक श्लोकांत अर्थ पुरा करण्याऐवर्जी युग्मविशेषक; कुलक पहा. [सं.]

कालाबुल-ली-भूल-भुली-- की. (ताप, पित्त, भूक

अस्वस्थता. 'कां चिस्तली इतली गाये। धड भाकड न पाहे। जो तियेचेया ग्लानी होये। कालाभुला।'-ज्ञा १६.१४२. 'मग कालाबुळी हाका देते वेळे। होतोसी परि डोळे नुवडिसी।' -तुगा विशेष उपयोगी आहे. [ इं. कॅल्शिश्रम-फॉस्फेट ] ¥063.

**कालायस**— न. पोलाद. [ सं. काल+आयस ]

कालाचि --- जी. विशिष्ट वेळेची मर्यादा; कांहीं काळ; काहीं वेळ; 'विचार बदलण्याला कालावधीची आवश्यकता मुळींच नसते. '-भा १ १०. [सं. काल+अवधि ]

या काळांत काळभैरवाचे भक्त त्याची पूजा करतात, उपवास पाळ-तात, व भाठ ब्राह्मणांना जेवण घालतात. [सं. काल+अष्टक]

कालाष्ट्रमी-की. कार्तिक वदा अष्टमी: प्रत्येक महिन्याची वय अष्टमी; (विस् ) कालाष्टकांतील शेवटचा दिवस. या अष्टमीचे दिवर्शी कालभैरवाची पूजा करतात. [सं.]

कालिक--वि. कालासंबंधीं; मुदतीचें. [सं. ] • वृद्धि-की. ठरलेल्या मुदतीचे व्याज, कायिकश्रद्धि पहा.

कालिका, कालिकाई-काली-की. पार्वतीचे एक स्वरूप. बंगाल्यांत हिची पूजा करतात. [सं.]

कालिंग-- ? (गो. ) कलिंगड पहा. २ द्रव्याचा संचय. कालिंगड-ण---न. कलिंगड पहा. [सं. कालिंगी]

कालिंगडा-पु. (राग) ह्या रागास षड्ज, कोमल ऋषभ, तीन गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, तीन निषाद हे स्वर लागतात. जाती संपूर्ण संपूर्ण, वादी पंचम, संवादी षड्ज, गानसमय रात्रीचा चवथा प्रहर.

कालिंदी-की. यमुना नदी. 'कालिंदीचे हृदयशस्य फेडिलें।'- इस १०.२९०. [सं.]

कालिपास-पु. (शाप.) (इं.) कॅलिपर्स; गोलाकार वस्तूंचा आंतील व बाहेरील व्यास मोजण्याचा वाटोळा कंपास. [इं. कॅलिपर्स ]

कालिमा-की. १ काळेपणा. २ ( ल. ) डाग; कलंक (दोष, पाप ६० मुळें आयुष्यास, चारित्र्यास लागणारा ). ६ लाज; शरम (भपराधी माणसाची). ४ काळवंडलेपणा; निस्तेजता; त्रेतकळा (रोग, अतिश्रम इ० मुळें येणारी ). ५ शरीराचा काळे-पणा ( भतिशय उन्हामुळे आलेला ). [सं. ]

काली-की. १ पार्वती. २ एक वनस्पति. भेथिका, धातकी, काली, उपलसरी, बाजपूरक यांचा पिंड तेजाची वृद्धि करणारा होय. ' -अश्वप २.८.

कालीन--वि. कालविषयक; काळासंबंधीं; काळाचा. ( सामा. ) एतत्कालीन; तत्कालीन.

कालीफास-न. (होमिओपाथी) बारा क्षारांतील एक महत्त्वाचें औषध; हें मेंदूचे रोग, विषमज्वर, पक्षवात यांवर

कालीफ्लॉबर—स्री. फुलकोबी; फुलबर; एक भाजी. [ई.]

कालीमूर--न. ( होमिओपाथी ) बारा क्षारांपैकी एक. भामांश, सदी, बहिरेपणा, त्वररोग, प्रदरइ० वरील औषध. [ ई. ]

कालीय-पु. कालिया सर्प. 'गहडीं कालीय तसा ज्यावरि त्ं कोपगरळ वमशील। '-मोकण ३०.११.

कालीसरक-न. (होमिओपाथी) बारा क्षारांपैकी धुपणी, देवी, गोवर व छातीचे सर्व रोग यांवर व कोणत्याहि रोगांवर हैं औषध घेतात. -जीवनरसायन ४९. [ इं. ]

काळ - पन्नी. एक वाय; सनई; चौघड्यांतील टिमक्यांसिह म्हणतात. 'कालु कर्णे, वाजती पुढं भाग्याची चढती।पाहुन जीव माझे तडफडती।'-प्रला १३४. ' कालु कर्णे वाजे होती नौबत इत्तीवर चौघडे ' -ऐपो २३७.

**काल-लं-**न. कालय.

बर पानापर्यंत येऊन तेथून त्या दांडवाला केळीचे लोंगर (केळशांचा षड ) येतें. या दांडयाला ( केळीच्या पोटांत असणाऱ्या भागास, बाहेर आलेल्या नव्हे ) कार्ले म्हणतात. (वाप्र.) काल्यासारखा थंड=केळीच्या गाभ्यासारखा थंडगार ( अंग ).

कॉलेज-न. महाविद्यालय: पाठशाळा: उच्च शिक्षणाची संस्था. [ इं. कॉलेज ]

कालेत-सी. (गो.) प्रकृति.

कालेबेले---न. वाईट, विश्वासघातकी काम, मार्गः प्रच्छन कृत्य. कालबेल पहा.

कालो---पु (कु.) काला पहा.

कालोबा--- पु. मेळ; मिलाफ; ऐक्य. 'जाला भृत्युभण्य कालोवा। भक्तिच्या घरीं। '-अमृ ९.३०. [कालवर्णे]

काल्पक-वि. (कल्पक अप. ) योजना करणारा; युक्ति-बाज; चतुर. [सं. कल्पक]

कारपनिक-वि. मनाने किंवा कल्पनेने शोधन काढलेलें; कल्पित; नकली; बनावट; बसविलेलें, जुळविलेलें; अवास्तविक. [सं. क्लूप्]

कारुवृत--कलवृत-द पहा.

काल्हचड---की. कालवड पहा.

काञ्च-की. गेरू; एक प्रकारची तांबडी माती; हिचे लोखंडी काव व सोनकाव असे दोन प्रकार आहेत. ति. का. कावि= तांवडा ]

काय---की. १ त्रास; कंटाळा. २ कावा; कपट. 'एक बटीक विगेरेचा मांडव; तात्पुरता मांडव; गुन्हाळाकरितां घातकेळा काव कलिन जात होती धुणें घेउनी. '-ऐपो ३५५. १ (वे.) तापः कोपः राग. [कावणें.]

कावकाव-सी. १ (ध्व.) कावळयांचे ओरडणें. २ (ल.) कर्जदार, भिकारी यांचा मागणीचा, तगाधाचा एक कल्लोळ, गोंगाट, भारडाओरड. ( कि॰ करणें ). [ध्व. ]

कांबजीचे-कि. (गो.) पाण्यांत फार वेळ राहिल्याने अंग आंखडणे.

काबटी-पु. (कों.) एक मासा.

कावड-न. ( खा.व. ) ( कवा ४ भप. ) दार; दाराची एक फळी. [सं. कपाट=कवाड ]

कावड-डी-की. १ पाण्याच्या घागरी अथवा एखादा जड पदार्थ नेण्यासाठीं बांबुच्या दोन टोकानां शिक्याच्या रच-नेप्रमाणं दोऱ्या बांधून त्यांत घागरी घालून नेण्याचे साधन. 'सांह्वनिया रजतमाची कावडी।'-झा १६.७७. 'काष्ट्राची लघु कावडी धरुनियां होतों वडाखालता । ' -कचेपुच ११. [का. काउ-ओझे वाहणें; का. ते. कावडि; सं. कार्पट ] २ विटीदांह च्या खेळामध्यें ठराविक गुण ज्या बाजूच्या खेळाडूंचे होतील त्यांनी आपरुपापैकी एका हुवार खेळाडूकडून विटीचे ठराविक टोले माह्न शेवर्टी विटी जेथे टोलली असेल तेथून दुसऱ्या बाजुच्या खेळाडूंपैकी एकेकाने सुर अथवा लंगडी, खेळण्याच्या जागेकडे घालावी, परंतु मध्यें तो गडी (थकल्यामुळें) जेथे थांबेल तेथुन विजयी बाजुच्या गड्याने आणखी एक विटीचा टोला लगावला तर पुन्हा तेथून सुर अथवा लंगडी सुरू करावी ब याप्रमाणें हरलेल्या डावाची फेड करावयाची अशी पद्धत 'बाळचे व सुनंदाचे ९० झाले, शंभराची कावड होती. '-सुदे ६. काचड्या-वि. कावड वाहणारा.

कावडता(था)वड--की. १ (चमत्कारिक शब्दरचना) गि-हाईक व दुकानदार यांच्यांत पदार्थीच्या भावाविषयीं चढ-उताराची घासाघीस होऊन शेवटीं ठरलेली किंमत, रक्कम, भाव: अहचर्णीत आलेल्या व्यापाऱ्याशीं त्याच्या सावकारांनी केलेली कर्जाची तहजोड अगर तोंडमिळवणी; सरासरीची विभागणी; प्रमाणशीर वाटणी; अदलाबदल (वस्तु, धंदा काम इ॰ ची ); एकदम दिलेली ठोकळ रक्तम. २ लुच्चेगिरीने, धूर्तपणाने **३कामां**तील शक्कल; धूर्तता; कावा; **खु**बी. ४ काम साधर्णे. स्तांजणीभांजणी.

कांबद्धल-- बी. कवंडल पहा.

काखडी--- प्र. कापडी पहा.

बगैरे कामासाठीं घराबाहेर बांघळेली झोपडी किंवा शावळया कावरें झाड उससे । '-झा १५.१०९. [कावरा ]

कुडाचा मांडव वगैरे. २ पशुंचा गोठा ( उन्हाळ्यांतील ); कोंड-वाडा; छप्पर. [ का. कावण्ण ]

कावर्णे-अकि. १ फार संतापण; रागावण; रागावून तोंड सोडगें. ' तेथ कायसी सेवकांसी गोठी।कावलीं पोटीं स्वीप्तें।' एभा २३.९५. २ कंटाळणें; त्रासणें; वैतागणें (रागानें, दु:खानें). 'दीनता ल्याली; दु:खानें कावली '-विक ८. ६ पिसाळणें. (कुत्रें ). ४ कंटाव्यून आंतरया आंत तडफडणें ; तळमळणें. 'संकटीं मनुष्य कावे। ' -दावि ४५५. 'तन भववर्नि त्रितापदवपावकें कावली। ' -मंम ६०. ५ भयाने गांगहन जाणे.

कावती-की. (राजा.) पोफळीचे रोप. कवाता पहा.

काव( बा )र -- न. १ ( कों ) पाचर, खुंटी ( भिंतीतील ); खुंटा (जात्याचा ) ढिला झाल्यास त्यांत बस्विण्याची पाचर र्किंवा लाकडी चीप. २ (व.) कावल; अतिवाय झिजलेलें भांहें. २ (योगशास्त्र) गुदस्थानीं टांच जोडणें, गुद व शिश्र यांच्या मधील शिवण. 'अपान रंघ्रद्वया—।—माझारी धनंजया। पाष्णी पिइनियां । कांवरु मूळ।'-ज्ञा १८,१०३६. ४ (नाविकः) फळीच्या वाद्रीत दुसरी फळी गच्च बसती करणारी लांक**डी पाचर** ही कावर खालच्या व वरच्या दोन्ही फळशांस चार अंग्रळें अंतरावर दोन दोन भोंके पाइन त्यांत मस्तर भूदन नंतर ठोकतात. हिचें पुढ़चें टोंक निमुळतें व रुंदट असन वरचा माथा गोल व सपाट असतो. ०मूळ-न. गुद व शिश्र यांमधील शिवणीचें मूळ.

कावरखा—न. ( व. ) झाडावरचें बांडगुळ. कावरख पहा. काचरणे—अकि. (व.) पिसाळणें. कावणें पहा.

कावरा—पु. (व. ना.) (बैलगाडी) जुंबावर मधोमध बसविण्याची एक पितळी वस्तु. हिची नागासारखी आकृति असते व दोन्ही बाजूंस मधोमध लहान भारशी असते. या नागाच्या तोंडातून बैलांचा कासराहि घेतात.

कावरा-कावराबावरा--- वि. भयभीतः, फार गोंधळळेलाः, भय, भाश्रय, राग यांनी चिकत झालेला; घावरलेला; बुजलेला. [का. काबु=ताप, शेक + बेबल=घाम]

कासहत्व---न. झाडावरचे बांडगुळ. 'संसार हे कांवरुखें । शाड तेसे।'—हा १५.५२. 'सदा सफळ ऑब्याचा ह्र**स**। त्यावरी उपजे कांवरुख। '-एमा २३.३३. (ल.)-वि. क्षण-भंगर: आश्चर्यकारक. [सं. किम्+वृक्ष ?]

कावरें-विरे-न. वेड; भ्रम. 'लाविलें कावरें। प्रल्हा-दासी महैसाधुरें ।' -तुगा २८१. -वि. वेर्डे; पिसाळलेलें; भ्रमा-कावण-वाण-न. १ (कों.) लप्त वगैरे समारंभाचा स्वयंपाक त्मक; आभासात्मक; आश्वर्यकारक. 'परीतें असी हें ऐसें।

कावल-ली-स्या--न. १ ( कों. गो. ) फार जुने झालेलें नसतां भरमसाटपणें देणग्यांची वचने देणें. फावलवाने ग्र उद्या-र्किवा नवें असून अतिराय हलकें असलेलें मांडें. २ किडकी, ठिसूळ, वप=कावळवाने ग्रु उष्टावण्यापूर्वी म्हणजे अगदीं सकाळीं. काखळे जीर्ण झालेली तुळई, लांकुड. ३ झिजून पातळ झालेलें भांड, खुक-न. पत्रें, पावत्या, बिलंड० चिकटवुन ठेवण्याकरितां शिवणी-भांडयाचा तुकडा. 'नरदेह खोंकर जैसें फुटकें कावल।'-स्वादि पासन दोन बोटें हंदीच्या कागदाच्या पश्या कापून शिवून तयार ६.४.७६. -वि. १ झिजलेलें; मोडीचें; निरुपयोगी. (भांडें ६०) केस्रेलें चिकटवृक. -ळथाचा डोळा-पु. १ (राजा.) एका २ किडका; मोडका; किरकोळ (खांब, तुळई); कीडखाद वनस्पतीचें फूल. २ (ल.) फार पातळ ताक. —चें गोत—न, (भाजी). [सं. कोमल; तुल. ग्र. कावछं ]

काचल(ळ)काठी--- स्त्री. इलकी काठी; किरकोळ लांकड; झिलपी; निरूपयोगी लांकडाचा तुकडा.

कावला-पु. चर; पाण्याचा पाट. कालवा पहा. (अप. पहा ).

काधली--9. पांच-सहा ईच लांब व बराच रुंद, छातीवर व पाठीवर दोन दोन पंख असणारा एक मासा: फेकिन.

काचळा--पु. १ काळ्या रंगाचा, लांबट व बळकट बोंचीचा, मांस, किडे, गोचीड वर्गेर खाणारा. कावकाव असा कर्कश शब्द करणारा एक पक्षी; काक. २ अगस्त्याच्या फुलांतील कावळथाच्या भाकाराची काडी. ३ केळफुलाच्या दात्यांतील एक न शिजणारा निवर तंत्र, हा काढून मग दात्यांची भाजी करतात. ४ कावळी नांवाच्या वेलीचें फळ. ५ (बैलगाडी ) गाडीवानाच्या चाब-काच्या टोकाला असलेला गोंडा. ६ (वे.) आमटी वाढण्याचे एक सारपात्र. ७ (कों.) नारळीच्या झाडाच्या शेंडयावरील कोवळ्या पानांचा झुबका. -कृषि ७४८. ८ (जरतार) कावळ्याच्या चौंचीच्या आकाराचा एक चिमटा. [सं. काक; ते. काक; सि. काऊ; हि. कन्वा; इं. को] (वाप्र.) • शिवण-१ मृताच्या दहाच्या दिवशीं त्याच्या नांबानें केलेल्या पिंडास कावळधाने . इपर्श करणे. २ स्त्री अस्पर्श झाली असतां ल्हान मुलांच्या समजुतीकरितां हा शब्द वापरतात. ( कावळा शिवला म्हणजे पाप लागतें अशी समजूत ). 'मद्विक्रम तुच्छ नरा, शिवला हा जेवि काक डाग मला।' -मोवन १२.३७. -चे आग्रह्य असर्णे-शंभर वर्षे म्हणजे दीर्घायुव्य असर्णे. -च्या शापाने गाई मरत नाहींत-क्षुद माणसानें थोरामोठ्यांना कितीहि दूषणें दिली तरी त्यांचे कांहीहि नुकसान होत नाहीं. पांढरे कावळे जिकडे असतील तिकडे जाणें≔देशत्याग करणें. ( पोटांत ) **कायळे** कीकलणे-ओरडणे-फार मुक लाग्णे. (गो.) कावळे म्हातारे जावप=9ुब्कळ काळ लोटणें. म्ह० १ कावळा साऱ्यांचा गु बाईल पण कावळचाचा कोणं खाईल=ऑगळपणा, नीचपणा, इलक्टपणा यांनी युक्त भशा माणसाबद्दल योजतात. कावळां मोखांपोवळचांचा चारा काय उपयोगी ? =गाउवास गुळाची चव काय ? ३ घरांत नाहीं शीत कावळवास आमंत्रण= भेगांत सामर्व्य नसतां बढेजावीच्या गोष्टी बोलगं, जवळ पैसा ब्राह्मिक: काबलेला.

एखाद्याच्या धरीं कांहीं निमित्तानें जमलेला गोतावळा: अनेक नात्यागोत्याच्या माणसांची गर्दी, झंड वगैरे.

कावळाड-की. (कु. ) रंद तोंडाची मातीची घागर.

कावळी-की. १ गोव्याकडे कुंपणात उगवणारे पुरुष-दीड पुरुष उंचीचें, चिचेच्या पानासारखीं पाने असलेले व बाटाण्या-एवढीं जांभळया रंगाचीं फळे येणारें एक झाड. याचीं फळें मुळे खातात. कावळे. -वगु २.४३. २ (गो.) एक औषधीवनस्पति. ३ जोंधळ्यांतील एक प्रकार. -कृषि २७७. ४ (सोनारी) विस्तवां-तील ग्रस उचलण्याचा वांकडया टोंकांचा चिमटा; सांडसी. ५ लांबट घडीची टोपी, हिला मार्गे जाड शेंपूट असतें. ही लहान मुले घालतात; नावेची टोपी. ६ (कु.) खेळांतील पराभव; हार.

कावळ्या आवय-वि. (गो.) सारखी हिंडणारी व इकडची बातमी तिकडे करणारी वाई.

कावा-- पु. १ घोडयाची रग जिरविण्याकरितां त्यास घ्याव-यास लावलेल फेरे; मंडकें; घिरटी; घेर. घोडा भरधांव पळत असतां त्याला वाटेल तसा वळविणें, फिरविणें. मंडळावर धरणें. पुढें मार्गे भरधांव सोडणें. (कि॰ देणें ). 'कर्णाभवतें बह उरगा-भवतें जेवि गरुड कावे घे।' –मोद्रोण १५.२०. 'घोड्याला दोन चार कावे दिल्हे मग निवळ झाला ' 'घोडा पढल्या काव्यावर फिरवावा.' २ छुच्चेगिरी; ठकवाजी. ३ गुप्तकट; मसल्त; छच्चेगिरीची योजना; कारस्थान (कि० करणें, बांधणें ). **४** हलकावणी. 'गनीम यांनीं कावे देत देत अंतर्वेदशांतीं गेले '-भाव ११०. ५ पिछेहाट. 'वीरीं घेतला रणकावों। देखोनि धावि-नला शाल्वो । '-एहस्व १०.६२. [फा. कावू=खणण, तपासणें ?] कावादावा-पु. छुच्चेगिरी; सोदेपणा; भेद, (कि॰ बांधणैं: करणें). 'मुळ्ख काव्यादाव्यानें सर कह्नन' -पाव १७, किवा हि

काचा-कव्हा--पु. बंद: काफी. [अर. कव्हा]

कावाड-न. कवाड; दार; फाटक. [सं. कपाट=कवाड: वे किवीडी ]

काचिजा-पु. खड्या; लोखंडी कामाच्या कारखान्यांतील डांक लावण्याचे हातो इचासारखें साधन.

कान्त्रिज्ञ-न. लबाडी; धूर्तता; कावा; युक्ति. [कावा] काविरडा-वि. (कों.) दुखणे वगैरेमुळे चिडखोर बनलेलाः काचिरें — न. १ वेड; अम; धुंदी; भ्रांति. 'त्यांचे अझान काविरें गुरे।' – विज ११.११८. अरलें कोषांचे काविरें।' – दा २.६.५. 'या लागीं मदाचें काविरें।' – मुक्तेश्वर दिखेंद्राख्यान (नवनीत. १ १८८). २ काद्दुर; अंधारी; काळोख. – वि. वेडगळ. काखिलधा — प्र. कलया; उलयनें.

काबीड — की. (सोनारी) शेवटीं वाटोळी केलेली लोसंडी

काचीण-ळ-ची. कामीण पहा. 'काबीळ झाळी म्हणजे सगळें जग जसें पिंवळेंच दिसतें, '-टि ४.४.९४. [सं. कामळा] काचीळ-ची. उंसाच्या स्साची मोटी काहीळ.

कावीस— ? उंसावर पडणारा एक रोग. -के ७.२२२. कावेखोर--दार--बाज—िव. युक्तिबाज; धूर्ते, आंतल्या गांठीचा; ख्वाड, क्साद; ग्रुप्त कटकरणारा; कारस्थानी. 'असली कावेबाज विकली करण्यास... दुसरें स्थळच नव्हतें काय ?' -टि ४.४.५१. [कावा]

कावेडी - की. (ना.) वियांच्या हातांतील दागिने गळ्न पहुं नेयत म्हणून दागिन्यांच्या सांध्याला लावलेल एक साधन.

कावो--पु. गोळा. -लोक २.७९.

कावो —पु. पिछेहाट; कंटाळा; त्रास.

काडय- — त. किवता; किवतेचा एखादा प्रसंग, भाग; पवः रचना. — पु. दैत्यगुक्; शुक्राचार्य. ' प्रेषी दुपद गुरुसि जो संमत जीवा तसाच काव्याहि।' — मोडवोग १.२७. ' जो मुनि तयासि प्रिय काम दयाछु काव्यतो तारी।' — मोशादि ९.२८. [सं. कुः=गार्दें] ॰ कश्या — जी. पयात्मक कथा, गोष्ट. हा शब्द मुख्यतः रामायणाबद्द योजतात. [सं. ] ॰ कळा — जी. काव्य करण्याचे चातुर्य; काव्यकौशत्य; किवत्वाक्ति. ' ज्याची काव्यक्ळा पाहोन।' — श्रीधर ( नवनीत १८. २९५०) • ज्योर — चौर — वि. दुस-याचे लिखाण चोहन अपल्या नोवावर प्रसिद्ध करणारा. ॰ पटक — पुवि. भाट अथवा किवता पाठ म्हणणारा. ' हे काव्यपटक कोणी कोणी स्वतः हि काव्य रचित।' — नि ४०. ० समस्यापूरण — न. दुस-याने दिलेला अपूर्ण श्लोक पुरा करणें; दिलेल्या एका चरणास अनुक्ष असे नवीन तीन चरण रचेंं। • सुता—की. शुक्राचार्याची कन्या; देवयानी.

काठहर्णे--कावण पहा.

काञ्हरा-बाबरा- कावरा पहा.

काव्हळी-ळा—( व. )आरडाओरड; गडवड; कांगावा; गोंगाट. 'मुलगी योडा वेळ दिसेना तेव्हां आईनें काय काव्हळी केली. '[सं. कोलाइल]

काद्या-पु. कार्से गवत; याची वाढ जोराची असते. याचा शाकारणीकडे उपयोग करतात. देठापासून दोर करतात. हें गवत म्हर्शीना जास्त आवडते. [सं. काश]

कादाभ्यास — पु. श्रमयुक्त श्वासो ब्ल्यास; धांपा; उसासा; [सं. कात्र+श्वास]

काशा—िकिवि. (काव्य) कशाला ? कशाकरितां ? कशा-साठीं ? 'केलास काशा गिरी' –िनमा १.१८. 'या काशा जानकीशा।'–आसेतु २५. [कसा]

का(कां)चा, कासाड, काशिया—१ क्षीअव. (व.) कुंदा गवताच्या लहान मुळपा; दुवोंच्या मुळघा. 'मंशयाचा काशा गोळा कहन '—अज १२२. एमा ३१.३९२. हातीयेरां दुकाळ पढळा। मग यासी नांगर सांपढळा। सैन्य नांगरावयां आळा। वीर काशिया काखित।'—एकस्व १०.७४.२ कडब्याचे बुढखे;यांचा उपयोग सरपणाकडे होतो ( एकवचन काशी—कचित उपयोग). [सं. काश ] ०भरडणें—बरळणें; बडबढणें; शिब्या वेणें; शिब्या हासडणें.

काशास्त्रा-स्वी-स्वें--किवि. कशासा-बी-र्ने. 'महाषुरूष काशासे । थोर थोराहि ।'-दावि ७.२.६९.

काशामर्शी—किवि. कशासाठीं. ? 'वादावाद समर्यासीं काशानशीं करावा। '-तुगा १३८३. [कसा]

काशानि-छा-स-किनि. कशानें; कशाला; कशालां; कशालाठीं, 'निर्मयो जाले काशानें।'-दानि १२१. 'व्यये कलह हा काशाला' -निमा १.५. [कसा]

काशिका—की. काशी; वाराणसी. 'तो विश्वेश्वर राहे वेकनि भकार्य काशिकेमाजी.' -नरहरी गंगारत्नमाला १५३. (नवनीत प्र. ४४३.)

काशि(शि)वा-- पु. एक वनस्पति.

काञी-की. १ वाराणशी; बनारस. एक शहर, २ कलिंगड: टरबुज इ० लावण्याचा मळा, जागा; तें पीक; वेल. (वाप्रं.) ०ची बाट दाखविणे-लहान मुलांना कानाशी हाताने दावन धक्तन वर उचलमें व सूर्याची पिल्लें दाखविमें. •रामेश्वराचें अंतर-फारच मोठें अंतर. ०स गंगा नेणें-गंगेच्या पाण्यानेंच गंगेचं तर्पण करणें; निरुपयोगी गोष्ट करणें. म्ह० १ काशीस गेला काशीदास, मधुरेस गेला मधुरादास=वारा पाइन पाठ देणारा: लुवा, कार्यसाधु, माणसास म्हणतात. २ काशी केली वाराणशी केली कपाळाची कटकट नाहीं गेली=बैतागानें यात्रस गेल्यावरहि संसा-राची कटकट न सुटणें. ३ काशीस जार्वे नित्य वदावें≕एसाबा गोष्टीचा ध्यास घेतल्यानें केव्हां तरी ती गोष्ट घड्डन येईल असा विश्वास. ' काशीस जावें नित्य बदावें असा निदिध्यास मुमुक्षनी धरावा...'-आगर ३.९. सामाशब्द- ०कर-पु. १ काशीचा रहि-वासी. २ काशीयात्रा केलेला. ३ ( ल. ) अत्यंत लुक्वा माणुस; काशीकर गुंड ह्याच्यापेक्षां नाशिककर शंभरपटीने लुच्चा असतो. ं शंभर काशीकर एक नाशिककर. ' ०गोत-न. सबंध जात; जातगंगा

( एखाचा निर्णयार्थ भरकेली ). •चा कोतवाल-पु. काशी येथील काळभैरव: काशींत केलेल्या पापांबहल हा शिक्षा करतो अशी सम-जत. • खा पट-पु. काशी येथे तयार होणारें व ज्यांत रामायणां-तील प्रसंगांची चित्र काढली आहेत असे बस्न, पट, कापड; हा फार मोठा असतो त्यावरून. ( ल. )-वि. लांबलचक; कंटाळवाणे; त्रासदायक (गोष्ट, भाषण, आर्जव, चरित्र). ( कि॰ काढणें; आणणें). •चा सोदा-पु. भट्टल छुच्चा 'अशा वेषधारी गुरूबरोबर जे चेले असतात तेहि काशीचे सोदे असतात. '-व्यनि ५०. ०फळ-न. काळा-तांबडा भोपळा: गंगाफळ: चक्की: हा भोपळा बस-कट व करवेदार असून रंग हिरवा, पांढरा, शेंदरी असतो. वेलाची बाद कमी: दसऱ्या भोपळ्यापेक्षां याची भाजी कमी गोड असते. •माल-(तंजा.) मोहर. •यात्रा-स्ती. १ काशीची तीर्थयात्रा. २ (सोंगटगांचा खेळ) कवडगांचे दान दहा किंवा पंचवीस तीन वेळां लागोपाठ पहले असतां तें फ़ुकट जातें त्याबेळेस म्हणतात. ३ (बायकी) अल्पवयी वधुवर एकमेकांस भेटलीं किंवा जवळ आलीं असतां थट्टेनें म्हणतात. •िशक्ता-वि. काशीच्या टांकसाळींत पाडलेला रूपयाः

काशी—की. १ (वे.) भात कापल्यानंतर जिमनींत राहि-हेला त्याचा बुढका. २ काशा पहा.

काद्गी-सी. १ (गो.) देवदारी रिकामा खोका; काश्याव पहा. [पो. कास्याओ; ई. कास्केट ?]

काशी असर्णे-कि. (व.) आश्रय असर्णे; आश्रयाने राहणे. [सं. सकाशात ]

काशीद, कासव — प. नेहमींचा पत्रे पौंचविणारा दृत; जासुद; हरकारा. – रा ८.२०१.; – दिमरा १.९०. [अर. कासिद] कांद्रयाँ — पू. (गो.) लोखंडाची पळी. [सं. कांस्य]

काइयांच — प. मोठी पेटी; शव वाइण्याची पेटी. [पो. काइयाओ; तुल. इं. कास्केट]

काइयोत-न. लहान पेटी; डवी.

काकिम(क्मी) री—िव. काश्मीर देशासंबंधी (केशर, शाल, छुगडीं इ०). —की. वाग्देवता; सरस्वती. 'प्रभु काश्मिरीं मुकें। गुपके हें कौतुकें। '-का १२.१९६७. ॰द्राक्ष-न. काश्मीर देशाचें हास. ह्या ताक्षाचे छुवके मोठे व विरळ ससतात. याला विलायती हासें ससेंहि म्हणतात. —कृषि ५१३. ॰स्तिं—की. छुल्न संगमरवि किंवा स्फटिकाची मृति.

काइमीर—न. १ हिंदुस्थानांतील उत्तरेकडचा एक प्रांत. २ हाले का स्फटिक; ग्रुज संगमवरी दगड. 'मग काश्मीराचे स्वयंभाकां डाचें उन्तरस्थीला निवाले कींभ।'—हा ६.२५३. 'काश्मीरांचे वक ...'—ऐ धांवती। '—ह ३४.१५०. ३ लोंकरीच्या कापडाचा एक प्रकार; काम. 'काहिमरा. ३ केन्नर. 'चांदणें नोंभे शुद्ध निरालीं। तैसी उटी आंगीं ह.९.७.

शोभली की इंद्रनीळा गवसणी बातली। काश्मीराची सुरंग। ' -ह ३.१५५.

काषाय—वि. तांबडे; भगन्या रंगाचें ( वस्न. ) ' कीं बाह्या-भ्यंतरें अरागें रातेलीं । तैसीं काषायें पांगुरैलीं ।' –ऋ २१. [सं. ] काष्ट्र—काष्ट्र पढ़ा.

काष्टक—न. (शाप) कचकडा; (सेल्युलोज याला प्रतिशब्द) काष्टा —५. धोतर, लुगडें यांचा जो सोगा पाठीमार्गे खोंवतात तो; कासोटा. (कि॰ षालर्णे; फेडणें.) [ सं. कच्छ+पट—कच्छट; दे. कच्छटिया ] काष्ट्रधाचा बळकट—वि. एकपत्नीवतस्य; अव्यभिचारी; ज्ञी—पतिवता.

काष्टामलः—न. ( शाप. ) लांकडांपासून निघणारें अम्ल. इं. ऑक्क्रॅलिक ॲसिड.

काष्टि-छी-स्टी--की. (कु. गो.) लंगोटी (उपहासानें म्हणतात). 'काष्टी नहेसुंक येत नूं=लंगोटी तर नेसतां येई ना?' कांसोटी पहा. [सं. कच्छ ]

काष्ट्रिन---न. (शाप) कोळशाच्या डांबराचें पातन केलें म्हणजे त्यांत हा सांपडतो. इं. झायलिन यास प्रतिशब्द.

काष्ट्र---न. १ लांकुड. 'मग तया काष्ट्राच्या ठायीं।'-शा ७.५६. 'प्रगटिला कोर्डिये कार्षी।वचनासाठीं भक्ताच्या।' –ए६स्व १.८४.–५. ( ल. ) उंच व लुकडा माणूस. [ सं. काष्ट्र] (वाप्र.) वळणे-होणें-क्रि. अशक्त होणें; कृश होणें. सामा-शब्द-**कार्ष्ट्रे खाणें**-अग्निकाष्ट्र भक्षण करणें; चितेत उडी टाकून मरणें. ' तजसारिखा असतां पिता । आम्हा वैधव्य आलें आतां । तरी कार्षे खाऊँ आतां। तुजदेखतां। '-कथा २,२.४९. सामाशब्द-•क्<u>र</u>टट-पु. सुतार पक्षी. [ सं. ] •घंटा-स्त्री. ओढाळ गुराच्या गळचांत बांधावयाचें लांकडी ओढणें, लोढणें. (सं.) ॰तंत-पु. १ (शाप.) (ई.) कचकडा; सेल्युलोस. २ लाकडांतील तं**तु. ०पृतळा**– ळो-पुषी. लांकडाची कळसूत्री बाहुली. 'सन्नधार न हालवितां। काष्ट्रपुतळा नाचेना' –ह १.६५ 'दवनाथ हे काष्ट्रपुतळी सन्न तुस्या हार्ती। ' -देप ८.८. ०माळा-स्री. तुळशीच्या काष्टाची माळा. 'काष्ट्रमाळा गंधमाळा । '-दा १३.१०.२. •यंत्र-न. अपराधी मनुष्याच्या हातापायांत घालावयाचा खोडा. [सं.] •यद्ध-न. बुद्धिवळांचा डाव. 'काष्ट्रयुद्धांत ... सरशी होणें हैं असें खेळणारांच्या पटाईतपणावर नेहमी असर्ते ... '-नि ९७१. वत्—वि. भय, आश्चर्य वगैरे कारणानी लांकडाप्रमाणें निचेष्ट झालेला; लांकडासारखा ताठ. ' मुलास हष्टीने पाइत । तो हातपाय साले काष्ट्रवत् । 'सिं.] **ेवेदिका-स्री**. लाकडी चौरंग: पाट: स्नाक डार्चे उंच आसन. 'पाय-यांची काष्ठवेदिका तयार करण्यांत येदन ...'-ऐरापुप्र(बडोर्दे) ५.२९०. ०स्वार्थ-पु. लांकडें विकण्याचे काम. ' येक काष्ट्रस्वार्थ करिती। येक श्रुभा येकवाटिती। '-दा

काष्ट्रा---ली. १ वेळेचे माप; अठरा निमिषांचा काल; कलेचा विश्वीस दिलेली जमीन. -पु. १ (कु.) डोंगरावरील वरकस एक-तिसांशावा भाग. २ दिशा. 'नार्दे काष्टा घुमती।' -दे. कृष्णजनम् ६८. ३ मर्यादाः 'देखोन पुंडलिकाची निद्याः नेर्गो चांगली पूर्ण काष्टा। '-ब ४६६. [सं.]

का छिका — स्री. काठी. 'धन्य तीं गोधनें कांबळी काष्टिका। ' -तुगा २०८.

काष्ट्रीषध-धि-नन्नी. औषधोपयोगी वनस्पति; त्यांचीं मुळें, पानें, फुलें वगैरे. [ सं. ]

कास-की. गाय, महैस वगैरे पशुंची दुधाची ओटी. ' सुर-भीच्या कासंसी सुझे होऊनि वत्स लागावें। '-मो. ॰घालुणे-गाय, महैस वगैरे ओटी घालावयाल लागणें; गाभण असतां जसजसे दिवस भरत येतात व ती विण्याची वेळ जवळ येते तसतशी तिची ओटी मोठी होत असते त्याला कास घालणे म्हणतात.

कास, कांस-की. १ घोतर, लुगडें यांचा कांसोटा, लंगोटी; काचा; (कि॰ घालणें; खोचणें; फेडणें ). 'तेंसीच ते कास गुरुराज याची।'-दावि ४२०. 'तुळशीहार गळां। कांसे पितांबर।' -तुगा २. 'बरुवंतासि बांधणें कांस । मग अनर्थोसी काय उणे । '-पांप्र ३९.३४. २ ( ल.) आश्रय, आधार. ' कामकोधलोभांची कास। न घालणे-बांधणे-१ कासोटा घालणे. 'हा सीते! जरि नत मी कशितोंचि तथापि कास हां-सीते ' २ ( ल. ) काम करण्याला तयार असणे; कंबर बांधून काम करण्यास तयार असणे, संकल्प करणे. 'आणि होय येवढी कास। कासिली जेंगे। '-अमृ ७.१२९. 'तों पवन म्हणे हुं घाल खलांतिका शिशो कास।' -मोभीष्म ५.३६. -कासेस लागणे, कास धरणे-एखाण बलिष्ठ माणसाच्या आश्रयार्थ जाणे. 'तरी आम्हीं तुझी धरियेली कास। '-तुगा १६०७. 'भगवंताची कास घरावी आणिक आस कशास रे।'-सेस लावर्णे-आश्रय देणे; आधार देणे. 'आमुर्चे चाळकपण कृष्णासि आले। कांसे लाविले जनादैनी ' -एरुस्व १६. 964.

कास-की. इलकी किंवा भारी जमीन. ही बागाईत किंवा जिराईत करण्यासाठी रयतेस दिलेली असते. या जिमनीचे लहान छहान भाग पाइन ते लागवडीस आणतात, तथापि सरकारसारा चिकरी [ हिं. ] मात्र त्या भागांवर किंवा त्यांत उत्पन्न होणाऱ्या सरसनिरस पिकांवर न बसवितां सबंध जिमनीवर बसविलेला असतो. केव्हां (कांस, कासोटा). 'कांसे काशिली निजभक्ति । '-रास ४.३६. केव्हां निव्यळ बागाईत किंवा जिराईत जमिनीलाहि कास म्हण-तात. 'कासबंदी व कासजमीन पहा. २ (कों.) खाचराचा एक खत बगैरे सांठविण्यासाठीं राखलेला खाचरा-चाच भाग, १ (माण.) दुसरीकडे पुरवणीसाठी किंवा भरीसाठी

भागांत मशागत केलेली म्हणजे धान्य पेरण्यास योग्य केलेली जमीन. २ (कु.) रेताड जिमनीचें मीठें खाचर. [सं. इ.ब=कसणें] कास-विकिवि. १ (शिपी) सरळ. २ सरळ कापलेल कापड:

याच्या उलट इराब, इरेफ=तिरकस.

कास-पु. खोकला. [सं. कास]

कास--न. (गो.) शिकार.

कांस--- ली. १ कास १ पहा. २ कास २ पहा.

कांस---की. (गो.) फुत्कार, यातना. [ध्व.]

कांस-पु. (गो.) कळ; मावेग; तिडीक.

कांस-सी. (नाविक) काठीचा बुंधा खालीं दबण्यासाठीं दुरमीणास व काठीस अडकवावी लागणारी दोरी (वाकाच्या द्रमीणास एक शेंवट-टोंक अडकबुन दुसरें शेंवट काठीच्या बुंधास फेरा देऊन दुरमीणास दुसऱ्या बोडतास अडकवून ठेवतात. [सं. कृष≔ओढणें ]

कासई--न. १ (व.) (स्त्रियांचे) काळवा रंगाचे पातळ. २ सीमांतपुजनाचे देळीं स्त्रियांना वावयाची मानाची लुगडी.

कासकवळी-की. कंबरची मिठी. 'दोघे आले कास-कवळी।'-कथा ३.१३.६५. [कांस+कवळणे]

कासकुद्या-स्त्रीअव. थंडीचे कापरें; कापणें; कुडकुडणें; हडहडी. (कि॰ घेणें; देणें. ) [कूस दि ]

कासकस-की. काचकुच; टंगळपंगळ; मळंटळं; धरसोड. (त=हेवाईक शब्द)

कास(ज)गी-की. ज्याची दोरी घोडणाच्या पाठीवहन ज्ञेपटीखालन गेळेली असते असा लगाम. काजगी पहा.

कासजमीन-स्त्री. प्रतवारी न लावलेली सरसकट जमीन; हिच्या बरचा आकार एकंदर म्हणून बसविलेला असतो. हा ठराविक नक्त असतो. कासबंदीपद्धतीप्रमाणे कुटुंबाची सर्वे मालमत्ता काय आहे हें कासजिमनीवह्न समजतें. कासबंदी आणि कास पहा.

कासंडी-सांडी--ली. एक प्रकारचे भांडे (धात्चे); चरवी; गुंडी. [सं. कांस्य+हंडी ]

कासणी-नी-की. एक वनस्पतिः एका झाडाचे पांढरें बी.

कांस्रों — उक्रि. १ कांचेंगे; क्षिजांगे. २ बांध्रों। कसर्गे. ३ कमर धरणें; कांसेस लागणें. 'पोहणार आइता कासे जेवीं।' -ST 93.484.

कासंदा -- पु. कासवदा पहा. कासफोड-- पु. कासेफोड पहा.

कासबंदी-की. १ निरनिराळया प्रतींच्या जिमनी ज्यांत असतात अशा गांवच्या जिमनीचे प्रतवार निरनिराळे तुकेष कर-ण्याची पद्धत. एकंदर जिमनीचा मगदूर पाइन त्याबहन प्रत्येक तकड्यावर प्रतवार उत्पन्नाप्रमाणें सारा बसविण्याची रीत. कास पहा.

कासबिघा-पु. कासबंदी गांवांतील जिमनीच्या निरनि-राळचा तुकड्यांचे प्रतवार सारा बसविण्याकरितां धरावयाचे एक परिमाण; साऱ्यासंबंधीं किमत काढण्याचे एक माप.

कासया—किवि. (काव्य) कशाला ? कां ? कशाबहल ? कशाकरितां ? 'कासया बहावी चिंता मनीं मग जहाल ।' -विक ज. 'नाना साधनीं साक्षपे। कासया सिणावें। ' -दा ४.६.२३. [कसा] •चा-कशाचा? कोणत्या गोष्टीचा ? कोणत्या प्रकारचा ? 'प्रपंच कोण निर्मिला। कासयाचा उभारला।' -विपू २.१०१. ल्ला-कशाला १ 'विस्तार करणें कासयाला । ' -दावि १८५.

कारनर-प्. १ कोकिळ पक्षी. २ रेडा. ' देवीसमक्ष उरला त्रिभुनदुर्जयहि काय कासर तो। '-मोद्रोण ५.७२.

कास्तरा—५. १ बैळांना बांघळेळी लगामासारखी दोरी: ही वेसर्णीतन ओवतात: बैलांच्या शिगांना बांघलेली दोरी. २ आसड: चायुक-शास्त्रीको. [सं. कश-कशा=दोरी, चायुक] (वाप्र.) कासरा-भर किंबा दोन कासरे दिवस किंवा सूर्य येणें-राह्याणें=क्षितिजा-पास्न कांसऱ्याच्या लांबीइतका सूर्य उगदल्यानंतर वर येतो किंवा मावळतांना राहतो त्यावेळीं, शेतकरी व खेडवळ लोकांत म्हण-तात: सकाळचा सात-भाठ वाजण्याचा किंवा संध्याकाळचा पांच सहा वाजण्याचा सुमार.

कासरी—की. भाजी किंवा फळें यांची कापून वाळविलेली फोड; काचरी.

कासलाठो--पु. ( कु. ) ( अव. कासलाठे ) कलथा.

कासली -- स्नी. एक बनस्पति; हिनें सापाचें विष उत्तरतें असें म्हणतात. हिच्या फळास मुद्रा म्हणतात; मुगुस वनस्पति (?)

का(कां)सव-नप्. १ कुर्म; पाण्यांतील एक प्राणी; याची पाठ अतिशय कठिण असून पोट फार मृदु असतें. कांहीं कांसवें जिमनीवर फिरणारींहि असतात. २ हातास किंवा पायास होणारा, भांत पाणी असलेला एक फोड; काश्याफोड; हा कांटा वगैरे टौंचल्याने होतो. ३ रांगोळीची किंवा पोतेची कांसवासारखी काढ-लेली आकृति. [ सं. कच्छप; प्रा. कासवी-कच्छवी; सेंद कश्यप: हि. कछुआ; सि. कछउं, कछं; बं. काछिम] म्हर (गो.) १ कास बाक कोंबो जमान=अगरी विरुद्ध परिस्थितीतील मनुष्य जामीन तांबें, कांसे वगैरेंची भांडी घडविणारा व विकणारा. ' चार शेर राह्राणें. २ कासवा मामान गार्ड्रा ( ≕गात्रें ) आंबुळली≕सगळा तांब्याला कां भ्याला म्हणे कासार देत आघेली ।' −ऐपो ३७२. कारभार आटोपणे, आवञ्चन धरणे. ०हन्नि—की. दयादिष्टः, ०इन-पु. कासारास निदार्थाने म्हणतात. ०थाळ-न बांगडी-

॰ प्रष्ठ-न. ( काव्य ) कासवाची पाठ. 'बहुकठोर म्हणे धनु जानकी। निपट कासव पृष्ठसमान कीं। '-वामन सीतास्वयंबर २४. - बाचें तुप-न. असंभवनीय गोष्टः, मिथ्या कथा ( सशाच्या हिंगाप्रमाण ). कासची इरलें-नपु. (मावळी) कांसवाच्या पाठी-सारखें केलेलें एक प्रकारचें गोल इरलें. हें फक्त डोकीवर घेतात. -स्याची पाठ-की. कासवाची पाठ: पोटांतलें म्हणून जो रोग होतो त्यावर औषधासारखा हिचा उपयोग होतो. • क्या रोग-प्र. १ बस्तिप्रदेश ताणला जाउन त्याच्या अंगी जे काठिण्य येते तो रोग. २ जनावरांचा एक रोग. [कांसव+रोग]

कासव(वं)(वि)दा, कार्शिदा--पु. एक झुडुप. याची उंबी कमरेइतकी असून तरोटधापेक्षां याचीं पाने बारीक, फुलें पिवळीं असून रेंग दाभणासारखी जाड व लांब असते. -वगु २.४३.

कासवळ--- प्र. तिळाची एक जात.

**कासश्वास—५. कफ व दमाः, श्वासावरोध** सं. कास+ श्वास ]

कांसळणें—अकि. (कों.) धापा टाकणें; दम लागणें; ऊर्ध्व लागणें ( चढण चढण्यानें, धांवण्यानें ). [ सं. कास ]

कांसा-पु. १ (कों.) समुद्रांत असलेला उघडा व सपाट खडक हा कथीं कथीं पाण्याच्या आंतिह असतो. २ डे-याचा मध्यभाग, - हार. [सं. कच्छप]

**कांस्ॉ**—न. (गो.) कासवाच्या भाकाराचे, पसरट चिनी मातीचे किंवा लोखंडाचे, तोंड धुण्याचे किंवा लघवीचे तस्त.

**कासाई**—की. (पोवाडा) लुगड्यांतील एक प्रकार. कासइ पहा.

कासाकुळी-स्रो. कासावीसी; तळमळ; तगमग; घाबर-गुंडी. [ सं. कास+व्याकुळ ]

**कासाची लागवङ---**की. ( को. )वांग्याच्या लागवडीचा एक प्रकार. -कृषि ६०९.

कासांडी-- की. कासंडी पहा.

कारनांदा-पु. कासर्वेदा पहा.

विषयुढें मिरवावें स्वयश काय कासारें।' —मोभीष्म १२.५४. 'तया कासारीं राजहंस पाहे ।' –र ९. [सं. कासार]

कास्तार-पु. ( मळ कांचार, -चुकीनें ) बांगडया करणारा, भरणारा. [सं. काचकार]

का(कां)सार-- प्र. १ एक जात व तींतील व्यक्ति; पितळ, इपादि : 'प्रतिदिन इस दर्शी कांसवाचेच देखा।'- सारुह २.४८. बाले, भांडीवाले कासार आणि पटवेकरी यांच्या वरील कर.

**्भटटी-सी. बांगडीवाले, भांडीवाले यांच्या भट्टीवरील सर-**कारी कर. ॰ भांडें-न. (व.) तांच्यापितळेचे भांडें. ॰ भात-पु. (राजा.) जाडेभरहे व अर्धवट संडिक अशा तांदुळांचा, फडफ-दीत शिजलेला भात. [सं. कांस्यकार-कांसभार]

कास्तावर्णे -- अकि. (की.) कांसळणे पहा. [कांस]

कासावयलें भृत-न. (गो.) काज-यावरचें भृत; पिप-ळावरचा मुंजा.

कासाविसी—स्री. व्याकुळता; घाबरगुंडी; त्रास; तळमळ; भतिशय अस्वस्थता.

कासाबीस-वि. व्याकुळ; घाबरा; फार क्षुब्ध; धडपड-णारा; तळमळणारा (दु:खानें किंवा तहानेनें वंगेरे). 'बहु कासावीस झाला भक्तांसाठीं। '-तुगा १०३. [सं. कास=स्रोकला, श्रास चालणें; जीव घाबरणें.

कांसाळ-न्ही. (गो. कासाळ) कांशाची मोटी झांज (ही भौबतीवरोबर वाजवीत असत.) -वि. टाळकुटचा. [कांस्य ]

कांसाळवत-कांसाळु---न. १ (कों. ) मोठवा पानाचें अर्च (भाजी); काळे पांढरें अशा याच्या दोन जाती भाहेत. याच्या दंठांची भाजी करतात व कांग्राचे सांडगे करतात. -कृषि ६४५.

कास्मिनी—स्री. कासणी पहा.

कास्तिबर-पु. (काश्मीर अप.) 'आले द्राविड गौड कौंकण तिथून।' -दावि १४१. कळा कोल्हार कार्सिवरी । '-रामसुतात्मजदौपदी वस्नहरण २०२.

कासिया—अ. कशाबद्दल, कासया पहा.

कासीर्णे-सिक्त. परजर्णे. (शस्त्र) 'ते रितरायाचे मार कासी। '-भाए ४४५. [सं. काश्=प्रकाशणें]

कासीद-- प्र. जासूद. काशीद पहा-

कासीद-- ५. एक वृक्ष. कासवदा पहा.

कासीस-न. हिराक्स. [सं.]

कासुंदा, कासांदा—पु. कासवदा पहा.

कांस्रळ-ला-ले---न. (कु. गो.) स्वयंपाकाची लहान पळी.

कास्य की. काश नांबाच्या गवताची केरसुणी. कासुनि मुमि सारविती। ' -वसा २१. [सं. काश]

काःसें—न. घंटेची धातुः, जस्त व तांबें यांची मिश्र धातुः, फथील चार भाग व शिसें एक भाग यांची मिश्र **धातु;** यांचे दोन प्रकार भाहेत-पुष्पकास व तैलक कांसे. पुष्पकासे हें औषधो-पयोगी आहे. [सं. कांस्य; इं. ब्रॉझ]

कासेन-नी-किवि. कशाने १ कोणत्या प्रकारे; कशाच्या थोगानें. 'बैरियें कासेन नाशतिं। '--गीता १२.७४८.

कांसेफोड-पु. पायाचा किंवा हाताचा तळवा यांस होणारा मोठा व पाण्याने भरलेला पांढरा फोड; हा गुरांच्या पायालाहि होतो; कुकडा; कोणा; कासव पहा. [कासव+फोड ]

कांसोटा-पु. धोतर, लुगडें यांचा पढील सोगा किंवा टोक पाठीमार्गे खोंवतात तो; काष्टा. ( कि॰ घालणें; मारणें; खोंचणें; बांधणें; सोडणें). [सं. कच्छ+पट-कच्छट, कच्छुहिया-कच्छोटिका; तुल. का. कच्चे ] -टेकार-वि. लंगोटचा; लंगोटबंद. 'कैसी कासोटेकारा भगवंता । वरिपडी जालिने । '-शिशु २११. -ट्याचा-खबरदार,बळकट-चेंपाणी प्यावयाजोगा-वि. ज्याच्या हातून व्यभिचार कदापि झाला नाही असा. ( पुरुष-स्री.) -रधाचा हलका-वि. विषयी; जारकर्मी.

कांसोटी--बी. १ कच्छ: कांसोटा. ' मग द्र धावे पाठो-श्वास ] व्होणें-कि. (माण.) धापा टाकणें; दम लागणें; जलद पाठीं। तेण सहज सुटली कांसोटी।'-कथा २.५.६६. २ लंगोटी. (कच्छ+पटी ]

> कॅस्टिकम-न. इं. (होमिओपाथी) मुळव्याध, मोतीबिंदु, अर्घोग, झोपेंत लघवी इ० वरील औषध.

कास्त-पु. ब्राह्मणांतील एक जात व तींतील व्यक्ति.

कास्तकार-- पु. शेतकरी. [सं. कृष्+कृ ]

कांस्य-कार-कांसे व कासार पहा. [सं.]

काहराणे-अित. काढणे पहा. 'पाऊल मार्गे काहडीत

काहणी-की. कहाणी पहा. 'तुका म्हणे अरे काहण्या काय सांगाल गोष्टी । ' –तुगा १९५.

काहिल-हिली बंदर-न. काहली बंदरचें मोतीं; हें हलक्या जातीचे व लालसर असतें. काहली बंदर हिंदुस्थानच्या आग्ने-यीस आहे. किलोन ?

काहली, काहिली—सी. आळस; युस्ती; 'जेणें जेणें काहली केली। तेणें जीविका बुडविली। '[ अर. कहल=भाळस; फा. काहिली ]

काह्यणें - अकि. त्रासणें; कावणें पहा. 'कामकोध दीर फारच खंदे जीव माझा काहबला '-पला १२.

काह्या—पु. गोंधळ; कोलाहल; आरडाओरड. 'बेती गोकुळिच्या समस्त युवती ऐकोनि तो काहवा। ' -आनंद-तनय, नवरसचरित्र ४१ ११८. [ध्व.]

काहिबर्णे - सिक. कष्टी करणे; त्रास देणे. 'तृष्णेचा तो काही काहविती ' -तुगा ३८३३. [कावर्णे पहा प्रयोजक ]

काहळ--काहाळ पहा. ' शुंगे डिमडिमी काहळ मोहरी। शहरी मृदंग ताल नानापरी । —जै १८.३८.

काहाडणी, काहाडणें, काहाणा, काहात, काहार, काहाली-हे शब्द कहामध्ये पहा.

काहातर्णे--अकि. (व.) हपापणे. कहातला पहा.

काहार-- पु. भोई; कोळी; कहार पहा. 'काहारी मग जाळियांत धरिला तो मत्स्यही चांगला' – अकक कृष्णकौतुक २.२६. काहार-पु. कार दगड पहा. जेथे पाण्याचा मार विशेष होतो ( पूल बगैरे जागीं ) तेथे हा उपयोगांत आणतात.

काहार-- पु फार त्रास. कहर पहा. 'पोटें पिटिल काहारें।' -तुगा ६५४. 'बळी सर्वस्वे उदार। जेगे उभारिला कार। कक्रिन काहार। तो पाताळीं घातला। '-तुगा १२५१.

काहाले-- भ. (खान.) कशाला ? काहायणें, कावणें - अित. कष्टी होणें; त्रासणें. कावणें पहा.

काहाळ(ल)-ळी--नन्नी. (काव्य) एक चर्मवाद्य; ढोल; नगारा; भेरी. शिंगासिह म्हणतात. ' तेथ वाजती शंख काहाळा । ' -शिशु १०२६. 'शंख भेरी मृदंग काहाळी।' -मुभादि ३२. ३१. ' काहाळ ढोल मुदंग जाण। त्यावरी होतसे हरिकीर्तन। ' –भवि २५.३२. [सं. काहला ]

काहिणी-की. काहणी; जोंधळ्यावरील एक रोग. कहाणी. काणी पहा.

**काहिरा**—वि. जयस्वी; यशस्वी [फा. कहार≔बलिष्ठ, विजयी ]

काहिल, काहिली, काहली-की. १ तापान किंवा उन्हा-मुळें अंगाची होणारी तगमग; तळमळ, त्रास. ( कि॰ होणें ).

काहिल-ली-की. उंसाचा रस कढविण्याची मोठी कढई. हिचा तळ सपाट असतो. [सं. कटाह; प्रा. कांहिलीआं ]

कांहीं-वि. १ किंचित्, थोडें; अल्प; लहान (संख्या किंवा परिमाण ); धोडेसें ( वस्तु किंवा व्यक्तींपैकी ). २ विवक्षित समु-दायांतून अंश, अंशमात्र; थोडा किंवा कांहीं भाग; कित्येक; थोडार्किवापुष्कळ;कमी किंवा जास्त. 'आंबे कांहीं खाले कांहीं लोकांस दिल्हे, कांहीं ठेविले. ' ३ फार नव्हे परंत्र थोडेसें: अल्प प्रमाणांत. 'केवळ उपाशीं जाऊं नको कांहीं खा!' ४ एखादी अनिश्चित गोष्ट किंवा काम वगैरे. 'तुम्हांपासीं कांहीं बोलावयाचें आहे. '-किवि. १ अवर्णनीय प्रकारचें, त-हेचें; ज्याची फोड करतां येत नाहीं अशा तन्हेचें. 'ब्रह्मप्राप्तीचे सुख कांहीं विल-क्षण माहे. ' २ अर्थ स्पष्ट करण्याकरितां. ' तो कांहीं गवत खात नाहीं अन्न खातो.' ३ (निषेधपर) मुर्ळीच नाहीं; केव्हांहि नाहीं. 'राहेन भी हैं न घडेचि कांहीं.।' ४ भलतेंच; मनांत नसलेलें: अकल्पित. 'कांहीं करतां कांहीं होणें.' ५ कोणतीहि युक्ति, शक्तल. ' कांहीं तरी कहन ' [सं. किम् , किम्+िह] ०प्टक–िव. १ थोड़ेसें; (कि० आणर्णे). ३ ( ल. ) मोठें संकट; कचाटी; आपत्ति. (कि० कित्येक (मनुष्य, बस्तु). २ (निषेधपर) एकहि; मुळींच; तिळभरहि वेणे; गुजरणे; भाणणे ). ४ कुमांड; भाळ. ५ कहर या अर्थी नाहीं. 'पॅक्या-यांनीं कांहीएक भांडें घरांत ठेविरें नाहीं. ' चुकीने योजतात. व्याहर-वि. कावरायावरा. [फा. कहरू ]

ouifi-वि. १ अल्पस्वल्प; येथे थोडें तेथे थोडें; साऱ्या समुदायापैकी कांहीं व्यक्ती. ' कांहीं कांहीं शेतें बरीं आहेत कांहीं कांहीं वाईट आहेत.' -िक्रवि. २ (अतिरेक, बाह्रस्य दाखविणाऱ्या शब्दार्शी जोडन ) अवर्णनीयप्रकारें; अतिशय कमालीचा; ' आज पानसानें काहीं काहीं शर्थ केली ' •काहींचें बाहीं-च्या बाहींच-वि. अगदींच भलतें; भलतेंसलतें; अवास्तव; बेताल; बाष्कळपणानें; गैरलागु; अमर्याद; अप्रासंगिक; बेताल; काहीं तरीच विसंगत; अनपेक्षित. ' एकदां ज आमचे भांडण खुंपलें तें कांद्वीच्या बाहींच!'-पकोघे. ०न-होतेला-नव्हतेला-किवि, जण कांडींच घडलें नाहीं अशा अर्थानें. 'रान्नीं चोऱ्या कहन दिवसास कांहीं नव्हतेल्या गोष्टी सांगतो. ' • बाहीं - वि. थोडा अंश; थोडेसें. 'आळु आला ूतो गेलिया। कांहीं बाहीं ज उरे।'-ज्ञा १८.४१२. 'औषध घेतांच कांहींबाहीं दिस् लागलें. ' कांहींबाहीं गुळ घेतला कांहींबाहीं घ्यावयाचा आहे. ' किंहीं दि. ] -किवि. भलतेच; अवास्तविक; अनियमित; असंबद्ध कांहींबाही बोलतां मंदवचनी. ' -मराठी ६ वें पुस्तक पृ. १७३. •तरी-वि. वाटेल तें; वाह्यात् ; असंबद्ध.

काहीन-वि. (जरतार) मध्यम तन्हेर्चे.

काहीर-वि. थकलेला; भागलेला; निःशक्त; विकल. [ अर. कहल≔भाळसः फा. काहिली ]

काहील-न्नी. १ काहिल २ पहा. -कृषि ४७४. २ घिरडें र्किवा आंबोळया करण्याचा लोखंडी थाळा, तवा.

काहील-वि. निरुत्तरः कुंठितः खंडित-वाड-समा १.१३८. [भर. काईल]

कांहींसा-वि. जाणीव होण्यासारखा; दिसण्यासारखा; भासमान. ' हा कांहींसा आहे ' =याच्यांत कांहीं पाणी, अर्थ आहे.

कांहींसा-किवि. १ कांहीं अंशानें; थोडासा; किंचित्; अशमात्र; अल्पसें ( नामें व विशेषणें यांच्या अर्थाचें नियमन कर-ण्यासाठीं हा शब्द योजितात ). 'कांहींसा काळा पांढरा, गोड, आंबट इ॰ ' २ अनिश्चितपर्गे; गैरमाहितपणानें; अनिर्णीतपर्णे. 'हा कांहींसें खातो, बोलतो, जाणतो, करतो. '

काहरा-पु. (काव्य) अंधारी; दाट काळोख, ' तों चंद्र गेला मावळोनि । काहुरा गगनीं कोंदला । ' [का. करि, कार≔काळा ] काह्न-अ. (व. ना.) काय म्हणून ? कां ?

काहर-न. १ दाट काळोख; सामान्यतः अंधारी (विशे-वतः दार व काळेक्र हरा आभाळांत आले असतां पहलेली ). ( कि॰ येणा; उठणें. ) २ (ल.) काळा डाग; कलंक; काळिमा; मळ.

काहल-न्नी, भारडाओरड; गोंधळ (मनुष्ये किंवा पश मुद्तीचा व भयंकर प्रकारचा ताप. 'जया काळज्वर भांगीं बाणे।' यांचा ).

काहो-पु. घोष; नाद; छंद. 'तृष्णेचा तो काहो काह वितो। '-तगा ३८३३.

काहोर--एक वनस्पति. -नाको.

काह्यला-ले, काह्या, काह्यास-अ. (व. ना. ) कशास ? कशाला ? 'तव भीमकी आ भिषतलें । काह्यां हानतु करतळें।' -शिशु १८०. 'येर काल्या मोले वेचूनि ।'-ज्ञा १८.९४७. अर्द्ध-ताचा समो फुटे। तरी काह्या होती भाटें।शास्त्रं तुर्झी। -अम ९.७०. ०च्चा-कशाचा. 'तया बंधुकोण काह्याचा। '-इता ६. २.१.२२. किस्य+कृते. अर्थेो

काळ--- पु. काल व त्याचे सामासिक शब्द पहा. १ यम; मृत्युः 'काळ करीत बेसला लेखा गा '-तुगा ४१४७. 'नवल नव्हे काळसा तो पन्नेला बाटला।' -विक २१. २ (काळ=मृत्यु यावहन ल. ) अतिशय नाश करणारा, फडशा पाडणारा, माणूस किंवा वस्तु जर्से:-तपास-तेलास-लांकडास-काळ. 'शिमहोत्राचा धुकाळ। भाजल्याप्रमाणे आग होते व सात, दहा किंवा पंधरा दिवसांत रोगी वडांपिपळासी काळ । ' -एकनाथ. ' ही मुलगी खर्चास काळ आहे ' मरतो. हा रोग असाध्य आहे. -योर २.४२५. गुरांनाहि अशाच **६** नाश: मत्य: अंत: शेवट. 'जर आरेल्या सावकाराचा खचित तन्हेचा एक रोग होतो. विश्युकांत व करंडीचे मूळ कांजींत वाटन काळ होणार असला तर कौल दे. '-विवि ८.१.१७. [सं.काल] ( वाप्र. ) काळाच्या तीडी घाळणें - देणें- जाणें-पडणें-येणॅ-सांपडणें, काळाच्या दाढेंत जाणें-देणें - श्मशान संरक्षक देवता; काशीचा कोतवाल; शंकराचा एक अवतार. काळ-दाखविणे, पाहणे; मारणें; मरणे; अति मोठ्या संकटांत, धोक्यांत घाळॅं. आणॅंग. पडणें. इ० ३५९० १ क्र=हाडीचा दांडा गोतास काळ=आपल्याचपंकीं एखाद्यानें शत्रुस मिळून आपला नाश करावा याअथी. २ खाण्याला काळ भूमीला भार=काम न करणारा; ऐतखाऊ. 'खाया काळ भुईस भार जगला पापां कराया धणी।' -रामशास्त्र्यांचा राघोबास उपदेश. ओक-पुष्पवाटिका. 'भाकड म्हेस उगीच खायास काळ. ' ३ मारत्याचा गुलाम पळत्याचा काळ=जबादस्तांस भिणारा परंतु गरिबास त्रास देणारा. ४ काळ आला होता पण वेळ आली नन्हती = जिवावरच्या संकटांतून मोठया शिकस्तीने सुटणे. सामाशब्द- ॰कंटक-पु. १ मोठें संकट; अनर्थ: कचाट. २ फार भांडखोर; कळ लावणारा; त्रासदायक माणुस. •कच्ट-पुअव. प्राक्तन व यातायात;देव व दगदग;भाग्य ब प्रयत्न, साधारणपणे पष्टी विभक्तीत प्रयोग; जसें-काळकशचा पैका-पदार्थ-प्राप्ति- मिळकत -भोग - काम ६० ' काळाकष्टाचा हक-माल कथीं जात नाहीं. ' • कौळू-वि. काळाला ( यमाला ) गगनपंथं उतरत । ' [काल+खड्ग ] व्ह्यर-पु. विषमासारखा भयंकर अनर्थ; रोगाची सांध.

-ज्ञा ४.२००. • **झोंप-**स्ती. १ मृत्युच्या वेळची झोंप; शेवटची शोंप, २ (ल.) प्रत्यक्ष मृत्यु. 'मलाहि कथीं तरी या ... रंग-महालांत काळझोंप ध्यावी लागणार. '-भा ११६. २ अति गाढ झोंप; तंत्री; मुर्च्छा. ३ जींत असतां कांहीं संकट. भरिष्ट गुरुरसें अशी झोंप. ्टोला-पु. मृत्यु. 'झोला निरसेल काळटोला रे।'-आप २४. • तिथि-स्त्री. पुण्यतिथि; मृत्युतिथि. (क्रि• येणें; भरणें ). ०धाद्ध-स्त्री. आकस्मिक व सर्व बाजूंनी घेरणारा, अनिवार्य असा कहर, अनर्थ ( आग किंबा चोर यांचा ); संक-टाचा आकस्मिक हला. •िनद्रा-नीज-स्री. काळश्रीप. •प्रुप-९५. ०च्चे-क्रिनि. कशाचें ? 'काशाचे निर्वाण मांडलें।' -स्वानु पु. १ यम किंवा त्यासारखा क्रुर त्याचा दृत. २ भयंकर, आड-दांड माणुस. ३ ( ल. ) पोलीसचा शिपाई. 'येवल्याच्या काळ-पुरुषाचे कृत्य उघडकीस आले नव्हतें. '-दि १. १. ३६९. ०पुळी-फोड-पुई-बीपुबी. अमिरोहिणी; चाळपुळी;काखेच्या आसपास किंवा पाठीच्या कण्यावर मांस विदारण करणारा फोड. याने आंत दाह होऊन वेदना व ज्वर हीं लक्षणे होऊन विस्तवानें लाचा लेप केला म्हणजे काळपुळी जाते. -योर२.२०७. 'वोखरें वर्ण काळकोड । '-दा ३.६.१७. ०भैरव-पु. काशी येथील प्राम-भैरवाचा सोटा-पु. पोलीसचें कोतवालीचे काम.'तुर्ने माझे रक्षण करण्याकरितां काळभैरवाचा सोटा कोणाच्या हातीं आला आहे. ' -भाज २२. ०**मुख**-न. मृत्यु; मृत्युचे तोंड. ' जिवा कर्मयोगे जर्नी जन्म जाला। परी सेवटी काळमूर्खी निमाला। '-राम १४. मृत्यु-प. आकस्मिक, पूर्ण आयुष्य भरण्यापृत्री आढेले मरण; आकरिमक मृत्यु. ' काळमुत्यु न बाघे जाण। ' - गुच १४.२७. रजनी-स्री. एक रात्रिचर देवता. 'वेताळ मुंज्या काळरजनी।' -ह १३.६८. **•रात्र-**स्त्री. भयंकर किंवा प्रळयकाळनी रात्र. 'काळरात्रीचीं कटकें । उठावलीं जैसीं।'-ज्ञा ११.१९९. •रूप-रूपी-स्वरूप-वि. यमासारखा भयंकर अक्राळविकाळ किळसवाण्या ह्रपाचा (माणुस) ॰रोग~प. असाध्य, प्राण नाशक रोग. •वंचना-स्त्री. १ कालाचा अपन्यय. २ मृत्यूला फसविणे (योगी लोक ब्रह्मांडी प्राण नेऊन मृत्यूपासून बांचतात अशी समजूत आहे.) •सर्प-प. १ यम; मृत्यु. २ वेळ (सर्व भक्षक; काळहापी सर्प ) काळाचा काळ-वि. जो मृत्यूखाहि कवळणारा, खाणारा. -नागा ७४३. ( -शर ) [काल+कवल ] भीत नाहीं असा. अतिशय भयंकर; भुतासारखा (माणूस). •स्वरी-पु. यमाचे सङ्ग, तरवार. 'तो काळखर्ग अकस्मात। -ळाचा फेरा-पु. यमाची फेरी; कांहीं तरी अपरिहाये किया

काळ-पु. १ वेळ; प्रसंग; समय. २ दुब्काळ; कठिण प्रसंग. ३ दंव: नशीब: परिस्थित, 'हाड़ी आमचा काळ फिरला माहे '-विवि १०.५-७.१२६. 'मला नाहीं काळ अनक्ळ!' -म ७. ४(व्या.) कियापदाच्या रूपविशेषादह्न ती किया अमक्या बेळीं घडली असा जो बोध होतो तो. [सं. काल] (वाप्र.) अनकुल होणें-नशीब फळफळणें. ०कंठणें-व्यर्थ काळ दव डणें; वळ घालविणें; दिवस काढणें. • विनमुख होणें-फिरणें, काळाने घेरणें-वेदा घाळणें-नशीब किंवा दैव वांकडें होणें: वाईट दिवस येणे. काळाची गांड मारणें-कसा तरी घालविणें. -ळाने ओढणें-बोलावणें-नशिवाने संकटांत किंवा मृत्युमुखीं पड़ेंगे -ने घेरणें-मृत्यु येगें. ' चिमणा बापूम लौकरच काळानें घेरले. '-विवि ८.७.१२८. -ने मार्गे पाहर्णे-नशीव किंवा परिस्थित प्रतिकृल होगे. -ने हातीं धर्णे-नशीब किंवा परिस्थिति अनुकुल होणे. ' त्याला काळाने हातीं धरले आहे. ' -ळावर दृष्टि ठेवर्णे-देणें-निश्वावर किंवा पुढें येणाऱ्या परिस्थितीवर, भविष्यावर अवलंबन राहाणे; परिस्थिति पाहन बाग्णे. 'तिची काळावर दृष्टि आहे. ' चालता काळ-भरभरा-टीचे दिवस, आयुष्य; हातीं घेतलेल्या कामांत ज्यावेळीं सारखें यहा येत असते असे दिवस. याच्याउलट पडता काळ. 'बातुला चालता काळ: खायाला मिळती सकळ। '-अमृत ११८. काळो-काळ भविष्यति (सं. काले काले भविष्यति )-केन्हां तरी होणे याअथी. मह० (व.) काळा अंती बरबटवा दुष्का-ळांत बरबट खाणेहि मनुष्य खातो त्याप्रमाणे अडचणीत सांप-**ड**ल्यावर मनुष्य हलके काम करण्यास तयार होतो. सामाशब्द- काळ−िक्रवि. प्राचीन काळा पासनः पौराणिक काळापासन. ं (सं. कालिका ] **्रखंडा-५. १ बहुत दिवस वांचलेला दुर्जन माणुस; ज्याने काळा** चेंडि खंडन केलें असा. २ कोडगा; निगरगट. ०शत-स्त्री. १ काळ-गति. [कालगति] २ ठराविक काळाच्या पुढें गेलेला वंळ: वेळेचा अपन्यय ( या अर्थी दिवसगत हाहि शब्द अधिक हृढ आहे ). •**तुपाच्या**-वि. ( निदाव्यंजक) माध्यान्ह उलटल्यावर जेवणारा. •धात-स्त्री. जगाच्या बरेवाईटपणास कारणीभृत असलेली कालाची शक्ति; कालवेल. ' यंदा कालधातच भशी आहे म्हणून शेती पिकली नाहीं. ' **्रप्रसंग**-पु. वेळप्रसंग; संधिसमय, यांना व्यापक संज्ञा. जो काळप्रसंग पाहातो तो शहाणा. ' ० वर्शे - किवि. कास्रांतराने; कास्रानुसार; योग्य काल आल्यावर. ०वार-प्र. **अञ्चम दिम:** (जोशी किंवा शद लोकांत) घातवार. •वेला-ला-सी. १ शिवालिसीत प्रंथांमधील अशुभ वेळ. वेळ पहा. २ वेळ-प्रसंग; काळप्रसंग पहा. ६ मृत्यूची वेळ. ' या परि ते काळवेळा । रायें राखिली तये वेळां। '-कथा १.२.१२१. ० वेळ-झी. १ बाईट किया संकटाचे दिवस; कालकला पहा. 'काळवेळ सांगून येत | •मा इति, कोळंबी-बी. वरील पोळयांतील मागी.

नाहीं. ' २ वेळप्रसंग; हंगाम; योग्य वेळ, संधि. ' जें कांहीं करण तें काळवेळ पाहून करावें. ' ३ सामान्यतः वाईट किंवा अशुभ वेळ. **्राद्धि-स्नी.** शुभ वेळ; पवित्र वेळ.'काळशुद्धि त्रिकाळीं। जीवदश। ध्रप जाळी। '-क्षा १३.३८८. काळाचा काकडा-पु. दणकट, बळकट म्हातारा: निरोगी, खडस, टणक म्हातारा; भयंकर धोक्यांतून निभावलेला माणूस. काळांतरी-किवि. (नास्त्यथी) भविष्यकाळीं हि नाहीं: केव्हांहि नाहीं. 'ही गोष्ट काळां-तरींहिं व्हावयाची नाहीं. ' २ थोडे दिवस गेल्यावर: कांहीं कालानें; 'हें कांहीं काळांतरानें होईलसे वाटतें.'**-ळांतुन** ओढ़लेला-वि. दुष्धाळांतून जैमतेम बांचलेला: अतिशय लुकडा: जरत्काल, काळींकाळीं-किवि, योग्य वेळीं: जेव्हां जेव्हां पाहिजे असेल त्या त्या वेळीं; 'पर्जन्य तोहि उपका गार्थ । काळीं काळीं वृष्टि करित । '-निमा १.९८. [सं. काले काले ] काळे करून-किवि. थोडया वेळांत; काहीं काळानें; योग्य वेळीं: थोड्या वेळानें. 'काळे कह्नि मुख जीवरि होय लेखीं।'–र २७. **काळेचि**−क्रिवि. तत्काळ. 'जें विटोनि विकारी होत। तें अपनीत काळेंचि ' -एभा २१.११७. काळो काळ-किवि. १ बहुत प्राचीन काळापासून; अनादि काळापासून. २ पुन्हां पुन्हां (नकारायीं). 'माझी विनंति आपण ऐकावी, मी काळोकाळ मागायचा नाहीं.

काळ-पु. (धारवाडी) लहान मुले खेळांत चिचोके वगैरे घेतात त्यास म्हणतात.

काळ-पु. (व.) उडीद किंवा मृग यांचे जाडेंभरडें मृस. काळकाई--सी. पार्वतीचे एक भयंकर स्वह्नपः कालीदेवी.

काळगई-- स्त्री. १ (वे. ) मिश्र पीक. २ नांगरटी.

काळगेला-वि. काळसर शरीराचा वर्ण असलेला: काळेला. याशिवाय काळ हें पूर्वपद असणारे रंग, वर्ण या अर्थीचे सामासिक शब्द काळा शब्दाखाली पहा.

काळजी-- ली. १ चिता: आस्था: कळकळ: अंत:करणास होणारी व्यथा; फिकीर. २ मनांतील भाव. •काटा-प्र. चिंता. -चा धगाड-वि. अत्यंत निष्काळजी: बेग्रमान. ( माणुस ). [काळीज]

काळण-पु. (कीं.) अन्नाचे मद्य करून विकणारी एक जात व तींतील व्यक्ति.

काळपात--सी. (खान.) पराकाष्ठेची विनवणी; काक-ळ्त. [कल्पांत]

काळपेरी-वि. नाचणीचा एक प्रकार.

काळबें-- न. मोठें व मधाने भरलेल मधमाशांचे पोळे.

काळबीट-विट-खंट--पु. काळवा पाठीचा हरिण. पक्षी.

काळा-प. १ (सांकेतिक) बिन्बा; भिलावा. २ (कान्य) श्रीकृष्णः विठोबा. 'भपयशाचे खापर ..... त्या काळधाच्या निळा होणे. २ श्रेत पीक यांचा फिकटपणा जाउन टबटबीत बाळक्यावर पुरुलें '-नामना १३, ३ काळसपै. 'जागविला पुरुष्ठीं त्यां देवुनि पद बहु सपूर्वफर काळा। '-मोउद्योग १२. २१. - वि. १ कृष्णवर्णः स्यामः काजळाच्या रंगासारखाः तशा रंगाने यक्त असलेला. २ कपटी. 'कृष्ण बाहेर काळा तसाच आंत्रिह काळा आहे. '-परिभी २५. [सं. काल; फें. जि. काळो, काळादी=जिप्सी माणसः पो. जि. काळी: फा. कारा: सि काला: का. करि ] काळपूर्वपद असलेले रंग, वर्ण या अर्थीचे सामासिकशब्द- कान्छजिभ्या-वि. १ शिवराळ तोंडाचाः अनिष्ट बोलगारा: निमदळ; शिब्याशाप देणारा; अचकट विचकट बोलणारा. २ ज्याचे बाईट भाषण खरें होते असा. •टिक्या-वि. १ काळे ठिपके असळेला (घोडा ६०) घोडणाच्या ७२ अञ्चल चिन्हांपैकी हैं एक आहे. -मसाप २.५६. •तीं ह्राया-बि. १ दर्दैवी: अपशक्ती: दृष्ट. २ लिजत झालेला: गांगरलेला: खजिल. ' स्नेह कैसा सांडिला ध्रवा भाजी । काळतोंडा जाहलों अगामाजीं। '-चितामणिकवि ध्रवाख्यान. ३ (व.) ओठावर काळे केंस असलेलें(जनावर). •ळेंदरा-ळंदा-( शिवी ) काळचा उंदरासारका काळा कळकळीत. •दांत्या-वि. १ काळ दांत अस-लेला (कमेविपाकावरून असला माणूस पूर्वजनमीं मांग होता अशी समजूत आहे. ) २ ( ल. ) अशुभकारक; अनिष्टदशैक; अपशकुनी (माणस). ३ (ल.) शिन्याशाप देणारा; शिवराळ; निदक क्रिंबन-ल्यान -स्रीन. अंधारलेली, सर्वे हवा: पाऊस, थंडी यांनी युक्त बांबाळी हवा. [कादंबिनी] ब्रुंडी-बींडी जोंधळा-प. जोंधळयाची एक जात; याचे बोंड काळे असतें. • मांजर-पन, कांडेचोर: ऊद. •मुखी-वि. १ काळणा तोंडाचा; तोंडावर काळे केंस असलेला (घोडा), हा अधुभकारक समजतात. २ सामा न्यतः काळ्या तोंडाचा. १ (काड्य ) दुष्टः भयंकरः राक्षसी. 'नागविलेप्रतापी थोर थोर । दशवक्त्र काळमुख । ' ० मुखी गुज-**बी. काळा ठिपका असलेली गुंज. ० मुख्या**-वि. दुँदैवी; अभागी; अध्याः नीच. ं लोह-न. पोलादः कालायस. 'काळलोहें दंव-चिले। बजवार्टी बांधिले। '-शिश ५०९, ०**घख-खा-खें**-प्रन बापरलेला आहे ). 'महामोहाचा काळवखा।' --भाए १०२. -अस ४.३६. 'निद्रेचे शोधिले। काळवखें।'-शा १२.४९. अमावास्थेचा (काळाइ€ अंधार'-चंद्रप्र २.

२ काळेपणा; डाग. ० खद्र-वि. १ काळसर. २ काळा; काळी कोळसा--प. नाइतोडे, टोळ, गोचीड इ० खाणारा एक ( जमीन ). [काळा+बत् ] ०खटणे-खंडणे-अकि. १ काळ पडणे; मलिन होणे; (कन वगैरे ल;गरुयामुळे शरीर इ०) अपराधः भय यानी चेहरा काळा ठिकर पडणे; काळानिळा पडणे; हिरवा होगें: निसवण्याच्या स्थितीस बेगें. ३ (काव्य) काळा पडणें. 'प्रहणीं काळवंडे वासरमणि ।' ' चंदविव विठाळलें । गुरुदोहें काळ-वंडलें। '-कथा १.२.१५०. •खटी-खण-सी. काळिमा: डागः कलंक; दोष. •धंडी-बी. (कों.) काळवउण, काळवंडण पडा. वर्ता – वथरो – जी. सहाद्रीतील दक्कनमधील अग्निगर्भ काळा खडक: हा ज्वालामुखीच्या रसाच्या यरांतील उष्णता विसर्जन पावन झाला आहे. -सृष्टि ३८. काळमुखी (घोडा) पहा. -अश्वप ९४. • विद्वे-काळ्डा पहा. काळवे-(राजा. कुण.) संध्याकाळची काळोखी. •सर-वि. काळवट: किंचित काळवा रंगाचा. •स्वरणें-अक्रि काळवटणें: काळवंडणे पहा. ०सावळा-वि. काळासावळा: साधारण काळा. (रंग). काळाने आरंभ होणारे शब्द (बाप्र.) काळवाचे पांढरे होणें- एखायाचे काळे केस पांढरे होणे; म्हातारपण येणें. पांडच्याचे काळे होणें-म्हातारपणांत तरणपणाचे चाळे करणे; सचोटी सोइन देणे. काळ्या डोईचे मनुष्य-न. (बेव्हा इतर जीवांपेक्षां ( प्राण्यांपेक्षां ) माणसाची अद्भुत इक्ति वर्णाव-याची असते अशावेळी हा शब्द माणसास लावतात). काळ्या दगडावरची रेघ-(नाप्र.) टिकाऊ; अक्षय्य; अवाधित अशी गोष्टः उक्तिः; न बदलगारी गोष्ट. 'ही आपली माझी काळचा दगडावरची रेघ. '-तोबं १७९. सामाशब्द- •आबस्तस्त-वि. पांढऱ्या अंगावर काळे ठिपके असणारा ( घोडा ). • अञ्चल-पु. काळ्या रंगाचा अञ्चक. • आजार-पु. हा भयंकर रोग आसाम व मदास इलाख्याच्या एक भागांत होतो. याने यक्त व प्लीहा फार बाढतात आणि रोज ताप येतो. • उन्हाळा-पु. १ अत्यंत कडकडीत उन्हाळा; यामुळे सर्वे सुष्ट पदार्थ रखरखीत भासतात. २ कठिण, आणीबाणीची, टंचाईची वेळ; आयुष्याच्या अर-भराटीच्या साधनांचा अभाव. 'तुं काळ्या उन्हाळ्यांत मजजवळ पैका मागतोस काय ? ' ३ चैत्र व वैशाख हे दोन महिने. ० उंबर-पु. उंबरे झाडाची एक जात. •कभिषा-कभीन- वि. अत्यंत काळा: लोखंडासारखा काळा. [सं. काल + का. किक्क्ण्र± १ काळोस; अंधार (काही ठिकाणी चुकीने काळवरें असा शब्द लोसंड ] ० किट्ट-कीट-कुट्ट-कुळकुळीत-मिचकट≟ वि. अतिशय काळा. ( किष्ट, कुट वगेरे शैंब्द जोर दासवितात ). 'को काळ राहे काळवला । तो आपणा ना आणिकां।' लोखंडासारसा किया शाईसारसा काळा. काळा जहर पडा. 'ही ' अविशेषे काळवरे । समूळ गेले तेथवां । ' -भवि ९.१९६. काळा तीळ. •करजत-करंद-वि. काळाकभिन, •करंड-

फसर-पु. काळा दगड. 'कृष्णवेणीचे पाणी काळाकरंद फतरांतून काळे उडीद-पुभव. माप; एक द्विदल धान्य. •केस-पुभव. एक जात. दूसरा तांबडा कुडा. सिं. कुटज; बं. कुटराज; हि. कुडा, पांढरे-करडे केश. ०तीळ-पुअव. काळ्या रंगाचे तीळ. श्राद्धपक्ष. औरया; गु. कडी] •क्समाईत-वि. काळवा रंगांत तेल्या रंगाची श्रावणी वगैरे कार्यांत उपयोगी पडणारे तीळ. काळेला-रा-कमावलेले काळ का वर्डे. श्वापर-वि. खापरासारखा काळा. •गरु-पु. काळ्या रंगाचा अगर, धूप. 'तत्काळ काळागर धूप दावी । ' -सारु ८.७९. ०गखर-पु. एक शक्तिवर्धक वनस्पति. •गहिरा-वि. काळा कुट. •गुगळी-पु. गुगळासारखा काळा मासा. ॰गुरा-९. एक लहान झाड. ॰गोरा-वि. १ काळा व गोरा. २ खराखोटा; शुद्धाशुद्ध. •चांफा-पु. चाफ्यांतील एक भेद. • चित्रक-पु. चित्रक (एक औषधी) झाडाची एक जात. काळचो-पु. (गो.)नीच मनुष्य. -ळांजनी-वि. एकरंगी असून डाव्या खाकेच्या जवळ किंवा छातीवर काळा टिपका असलेला (घोडा) यामुळे धन्याला मृत्यु येतो अशी समजूत आहे. अश्वप ९६. जहर-ठिक्कर-ढोण-वि. काळाकभिन्न. ॰डगलेवाला- पोलीसचा शिपाई. •ितत्तर-तीतर-प्र. रंगीबेरंगी तितर पक्षी. •तीळ-पु कारळा तीळ पहा. •दगड-पु. काळवत्री-बधरी पहा. ०दाणा-प. एक वेल: हिचें कांडें वशाखा यांवर बारीक कुसे असून पार्ने कपाशीसारखीं असतात. फुलें फिकट, निळ्या रंगाची घंटेच्या आकाराचीं, व मोठीं असतात. फळ नरम असन आंत तीन पूडे व त्यांत काळे बी असते. याचा औषधाकडे उपयोग करतात. - वगु ७.१. (सं. वृष्णवीज, नीलपुष्पी) •धोतरा-पु. काळसर-जांभळट धोतन्याचें झाड. •निळा- वि. काळासांवळा (रंग, चेहरा). ॰फत्तर-पु. १ काळवथरी दगड. २ ( ल. ) अत्यंत मुखे; अडाणी माणुस. • बगळा-पु. काळ्या पाठीचा बगळा. •बाळा-बाहाळा-नि. फिकट काळे किंवा काळे व पांढरे पट्टे अंगावर असलेला (पशु.) व्वेदरा-चेंद्रा-वि. काळा व हेंगाडा; विदूप. 'मी चांगट फांकडी ह्रपाने तुं काळा बेंदरा '-पला ५. [काल+हेंदर] ? • बेरा-वि. काळावेंदरा ( अंगाचा वर्ण, स्वरूप, कपडालता वर्गरे ). ० बोळ-पु. बार्ळत-बोळ: एका झाडाचा वाळलेला चीक. हा मलांच्या पोटरखीवर उपयोगी आहे. • भिल्ल-भील-मांग-वीख-वि.काळाकभिन्न. भोपळा-पु. भोपळ्याची एक जात; तांबडा भोपळा; गंगाफळ. माजा-पु. मायफळ; माजफळ. ०मासी-पु. पित्तपापडा. ्यस्म-पु. काळ्या रंगाचा मुख्य. ०शोगळ-पु. काळ्या रंगाचा एक मासा. •साधळा-वि. केवळ काळाहि नाहीं व केवळ गोराहि नाहीं असा ( रंग, रंगाचा ); साधारण काळा. [सं. काल+ श्याम**ल**] •सावा-9. सान्याची काळी जात. •सुरमा-पु.

उसकपा मारीत ' --खेया २९.०क्टडा-पु.कुडवाच्या झाडांतील | ( छ. ) तारूप्य व त्यांतील खुमखुमीचा काळ: याच्या उळट क्षांक असलेला ( घोडा. ) • क्रम-पु. (चांभारी) विशिष्ट पद्धतीने वि. काळसर वर्णाचा. काळ्या पाठीचे खोबरे-न. ज्या खोब-ऱ्याची पाठ काळी असतें ते, ही खोबऱ्याची एक जात आहे. काळीने आरंभ होणारे शब्द. काळी-वि. १ रंगाने काळी (स्त्री, मादी वंगरे ). स्त्री. -स्त्री. म्हैस (कारण ती रंगाने काळी असते) ज्याचे घरीं काळी त्याची सदा दिवाळी। ' मह० (व.) काळीकाळीउंदर तिचा सैपाक सुंदर-काळ्या स्त्रीस चढविण्या-साठीं म्हणतात. सामाशब्द - ० काठी-स्त्री. एक औषधी शुइप. ०कांच−१ काळधाकुटर ढगांची रांग. (कि० येणें; जमणें: उठणें; विर्ने; फाकणें ). २ (ल.) काळचा रंगाच्या कुण-ब्यांची (जेवण वंगरेस बसलेली) पंगत. • खजुरी-खजुर-खारीक-मी. एक औषधोपयोगी रानखारीक. ही कडू, अभि-दीपक व ज्वरनाशक आहे. •गुळी-स्त्री. काळा रंग तयार कर-ण्याच्या कार्मी उपयोगांत येणारी नीळ. ॰घेट्रळ-टोळी-सी. घेडळचीच एक काळी जात. ० चंद्रकळा - स्त्री. काळे लुगडें; याचे उभार व आडवण सर्व काळ व किनार कोणत्याहि तन्हेची असते. •िजरी-स्री. कड् कारळी. •तुळस -स्री. काळवा पानांची व मंजि-यांची तुळस; कृष्णतुळस ०तेरी-ली.काळ्या रंगाचे अळं: हें मुळव्याध नाशक,अभिदीपक,व शौचास साफ करणारें आहे.—योर १.४७. ॰धार-वि. दश्य क्षितिज; समुद्रांत पद्दात असतां ज्यापुर्ढे ्षि पोंहचत नाहीं तो मर्यादाप्रदेश. -शास्त्रीको. 'त्याची हड काळेघारेशी ल:गलेली आहे. '-बाळ २.११८. ०**पानवेळ-सी.** काळचा रंगाच्या विड्यांच्या पानांची वेल; हिचें पान स्वादिष्ट परंतु तिखट असते. •प्रजा-स्री. १ सामान्यपण मजुरवर्ग. ३ वडोदें संस्थानांतील भिल्लासारखी एक जात; ( ग्र. ) काली परज. भित-स्री. उत्तरिदेशेस जेयपर्यंत मनुष्याचे गमन होते तथील नीमाप्रांत, -शास्त्री. •भोपळी-स्त्री. काळ्या भोपळ्याचा देळ. ∘म।शी-वि. १ मोठी, काळ्या रंगाची, वर्ण, क्षत, मेळेलें जना-तर यांवर बसणारी माशी. २ एका जातीचे गवत. • श्रिरच्यी-खी. १ (हि.) काळ्या मिरच्या येणारी मिरचीची एक विशिष्ट जात. २ काळीं मिरं. ० मुष्ठी-स्त्री. जारणमारणांतील मुठ ( मार-ग्याची). 'काळीमुष्टीची बाधा होतां।' -नव६.१५२. •मुसळी-की. एक औषधी वनस्पति व मुळी; मुसळीची काळी जात. ०रात्र-शिळी रात्र-सी. १ भयंकर रात्र; भयाण रात्र. 'ही काळीरात्र चालली आहे भी खोटें बोललों तर पाहून घेईल.' [काळ+ रात्रो २ हा शब्द कियाविशेषणासारसा सप्तम्यंत कस्तिहि योज-होक्यांत घालावयाचे एक अंजन; (ब्लॅक सल्फेट ऑफ ऑटमनी). तात. जर्से:-काळवाशिळवा रात्रीं. जास्तमाहितीसाठी बंद सालील

भाषण, भूतिपशाच्चाचे भागमन ( असत्य भाषण व शपथ यांखे | पासून उत्पन्न केलेले मीठ. -रे-न. कह कारळे. रीज ) वगैरेसंबंधानें हि सामान्य रात्रीस हा शब्द लावितातः अरिष्टसुचक रात्र. • वसु-सी. एक औषधी वनस्पति; हिचा निर्वाह - पादा - महिमा-माहात्म्य-वंखन-ना-समता--दुसरा प्रकार पांढरी वस. •वेल-स्त्री. गुरांच्या रोगावर उपयोगी साधन-स्वरूप-क्षेप- हे शब्द काल शब्दाखाली पहा. पहणारी एक वेल. ०साळ-की. काळ्या रंगाची साळ किंवा भात. काळेंने आरंभ होणारे शब्द- काळे-न. १ डाग; कलंक; काळिमा; भवकीर्ति. [काळा] (वाप्र.) काळे करण-तोंड काळें करणें; तोंड लपवून जाणें; दृष्टिभाड होणें, फरारी होंगे ( दोष, अपराध वंगरेमुळे ). 'जा कर काळें। '-कमं २. •तांड घेऊन जाणें-पळून जाणे; पोबारा करणें. 'काळें तोंड घेऊनि । गेला नेणो कोणीकडे ।'सामाशब्द- ० अकु-न. काळी तेरी पहा. • अक्षर-न. कागदावर लिहिलेल मनोगत, अक्ष्रें केख. पत्र इ०: यञ्चयावत अक्षरमात्र -शास्त्रीको. 'हा पंडित काळ्या अक्षरांचा अर्थ करील.' ०कमळ-न. हे हिमालय पर्वतावर बर्फीत उत्पन्न होते. याला एक हजार पाकळ्या असून त्यांचा घेर एक हातभर असतो -तीप्र ४३. ० क्रस्य-न. कृष्ण कारस्थानः अन्याय. • खापर-न. अतिशय काळा माणूस. अपकीर्ति, बद-नाम झालेला, पराभव झालेला, माजाराने कुश, अशक्त झालेला माणुस. ॰गवत-न. एक प्रकारचे गवत. ॰ जिरूं-जिर्र-न. १ कड़ कारळें. २ शहाजिरें [हिं. काली जिरी, सं. कालाजीरक] **्रहवर्ळे**−न. १ संशय; शंका; अनिष्ट कल्पना; अंदेशा. २ काळें बेरें पहा. ० तेरें-न. काळी तेरी, काळें अर्व्य पहा. ० तोंड-पु. स्वतः पासुन पुढील पांचवा वंशज ( आपल्या पणतुचा मुलगा ). -वि. लाजिरवाणी कृत्ये केल्याने कलंकित शालेले तोंड. 'तुझे काळें तोंड रहीआड कर. ' ०थार-वि. काळवा रंगाचा शर:कार दगड किंवा काळवथरी धोंडा ० द्वाक्ष-न, एक प्रकारच्या काळा मनुका. •पाणी-न. १ महासागर. २ अकाली किंवा अतिशय पडलेल्या पावसाच्या पाण्याचा दोष घालविण्यासाठी बागेस दिलेलें विहीरीचें पाणी. ३ (ल.) हृद्दपारीची शिक्षा व ती भोगाव-याचे ठिकाण (ही शिक्षा झालेल्या इसमास हिंदुस्थानाबाहेर अंद-मानांत ठेवतात ). 'अखेरीस जाल काळ्या पाण्यावर चांगले ' -भा ९०४. **्पान**-न. काळचा पानवेलीचे विक्याचे पान. बुबुळ-न. डोळ्याचा काळा भाग (बाहुली व कनीनिका). • बेरें - भेरें -ळें-न. १ अनिष्ट संशय; वाईट आकांक्षा; अनिष्ट कल्पना; कुशंका; कपट. (कि॰ येण.) ' हें काळेंबेरें तुझ्या मनांत कोठून आर्छे?' –गीर ६१२. २ लुक्चेगिरी; डावपेंच; कारस्थान: गिळंकृत करणे; दडपादडपी. •िमदारी-स्नी. काळवथरी पहा **्रमांजर**-नपु. कांडेचोर: ऊद. •िमरे-न, काळ्या रंगाचे

भरत्या बंदाखाली बसर्णे पहा. ३ अमावास्या, मध्यरात्र, अशुभ मिरं. 'मिहं पहा. बमीठ-न. १ पादेलोण. २ खाऱ्या माती-

काळ - कूट-गुजारा-री-गुजराण-चक्र -श्रय -धर्म

काळाई—स्री. १ कासार व इतर कांहीं लोकांची देवी: हिंच स्त्रह्म काली देवीसारखें असतें. २ काळी जमीन ( शेतकरी लोकांत हर ) 'दंदा काळाईनें हातचें सोडलें '२ काळवंडी (अनिश्चित) पहा. [सं. कालिका]

काळांचणी--श्री. अत्यंत काळजी; जांचणी; काचणी; मांच.

काळांचरे-ळे --न. जांभळचा रंगाचे एक रानफुल. काळांतर--न. (गो.) व्याज. [सं. कलांतर] म्ह० (गो.) काळांतरा आंसे मुहल नासे.

काळापात--पु. १ लुच्चेगिरी; अफरातफर; दहपादडपी; दुरुपयोग. ' तुमच्या रुपयांचा मी कांहीं काळापात करणार नाहीं.' २ फसबून, ठक्कबाजी कहन फरारी होणें. 'तो काळापात कहन देशोभडी झाला. ' [काल+आपत्ति ]

काळाष्ट्रक--१ कालाष्ट्रक पहा. २ काळमेरवाप्रीत्यर्थ आठ दंपत्ये ( जोडपीं ) भोजनास सांगणे. –तीत्र परिशिष्ट २..प्ट. ४.

काळिक---न्नी. काळसरपणा. 'सांगें पितळेची गंधि काळिक। '-ज्ञा ४.६४. [सं. काल ]

काळिका-काई-- ली. काळकाई; पार्वतीचें, काली देवीचें भयंकर स्वरूप. [ सं. कालिका+आई ]

काळिग-ण---न. कलिंगड पहा. 'ते पक कालिंगण देखिलें नयनीं। श्रीति ऋति भक्षिलें। '-

काळिंग असणें —(गो.) द्रव्यसंप्रह असणे.

जहत्व काळिमा। '-एरस्व ३.१५. २ काजळ. ३ काळोख: अंधार. 'की येरीही दिशा तियेचि काळी । काळिमा नाहीं । ' **--हा** ५.८६. [सं.]

काळिया नाग---पु. काळा साप. ' कां काळियानाग धुंधु-वाता।'−ज्ञा १८.७१२. [सं. काल]

काळी---भी. काळिका पहा. [सं. काली ]

काळी--- स्री. १ शेतीची जमीन (देशावरील शेतजमीन बहतेक काळ्या रंगाची असते यारून ). 'काळीने पीक सोडलें.' २ शेतांत पिकणारें पीक. 'काळी पिकली म्हणून पांढर बांचली. ३ लागवड करण्यासारखी जमीन; याचे उलट पांढर=बसतीची जमीन. ४ ( ल. ) शेतकरी वर्ग. 'ही गोष्ट काळी-पांढरीला माहीत. ' - गांगा २, [ सं. काल=काळें ] म्ह ० (व. ) काळीवर शेत नाहीं पांचरी वर वर (जागा) नाहीं . = उथाला शेत नाहीं व वरिंह नाहीं, भणंग, भिकारी अशा माणसाबहुल योजतात. ०चा वस्तल-पैका-चें उत्पन्ध-पु. शेतसारा; जमीन महसूल; याच्या-हून मोहतर्फा वसूल निराळा. ०चुणकरी-जी. चुनखडीवरची काळी बमीन. ही नापिक असते. ०जमा-की. काळीचा वसूल. •जमीन-की. ही जमीन रंगानें काळी, भुसभुशीत, खचणारी व पाणी घरणारी असते.

काळीज--न. १ (हि.) मूळ यकृत; पित्ताशय. परंतु हृढ इदयः रुधिराभिसारक इंद्रियं. 'भेदोनि काळिजाला गेला लोका-पबाद शर... '--मोभारतीय रामायण. २ ( ल. ) अंतःकरणः मर्मः इदयांतील नाजुक भाग 'कीं काळजीं वातली सुरी।' -रावि ४. ४९. 'खोंचोनि बोले कौरवराबी । काळिजी घालिसी कां घावो । ' +मुस्मा १७.५०. [ हिं. कलिजाह ] (वाप्र.) ०उ**डून जा**र्णे− कांपणं - थरथरणं - थरारणं - धडकणं - छाती थरथरणं, कांपणें, शब्ध वहणें (भीति, दु:ख वगैरेमुळें ) क्तठीण-वि. ( संस्कृतच्या अनुकरणावहन अशुद्ध समास) कठीण काळजाचा; निष्दुर; कृपण; घाडशी; बेडर (माणूस) कातृन टाकलें तरी चिश्वास न येर्जे-भविश्वासाची परमावधि काढुन देणें-आपल्यास अत्यंत प्रिय अशी वस्तु देणें; स्वतःचे अंतः-करण देणें. • खाणें-फोडणें-१ छळणें: गांजणें: बेजार करणें: मर्ममेदक बोलजें. २ पश्चात्तापास, शोकास कारण होणे. ०पाठी-भागे असर्णे - दाकर्णे - बेफिकीर असर्णे: निर्भय असर्णे. ॰फाटर्णे-दो जागां होणें, काळजाचें पाणी होणें--भयानें, दु:स्वानें विव्हळ होणें. ० फुटणें-धीर सोडणें किंवा ठाव सोबर्णे. काळजाला, भोक-घर पहणे-भयाने, भाश्वयनि, दु:खाने धार्वे दणाणणें; धका बसणें; हृदयाला झोंबणें. -जास **फेस येणें-अ**तिशय तडफेने किंबा उत्कंठेने ग्रंतणें; फार परि-अ**म रूहन थक**णे. **काळजी घाव घालणे-डा**ग देणें; अंत:-करणास धका बसेलसें करणें; मर्मावर भाघात करणें. काळजीं कांटा करणे-धरणे-साता काळजाच्या पलीकंडे ठेवर्णे-अतिशय त्रिय होणे; अति मूल्यवान समजणे; कोठें ठेवूं कोठें न ठेर्वु असे होगें; अतिशय काळजी घेगें. 'काळजाचे पलीकडे त्याला ठेव.'—नाम ना ११२. काळजीं,काळजाला लागणे– अंत:करणांत शिरणें; दु:ख, वेदना उत्पन्न करीत जिब्हारीं खोंचणें; बोचणें; आंत भिनणें (औषध, विष, वस्तु, अन्न, निंदा, अपशब्द काम वंगेरे ) या अर्थी किंवा आस्थेने रुक्षांत ठेवणे या अर्थी उपयोग. सामाशन्द काळजाचा घड-जिवाचा कलिजा, प्राण-प्रिय माणुस. • **चा बोका-**प. काळजाच मांस; यहत; पिलाशय. (साटिक लोकांत स्व ) उफराटचा, उलटचा काळजाचा-वि. बाटेल ते साइस कमें करण्यास तयार होणारा.

काळुकी-ळुंखी-की. १ काळोखी; अंधार. 'काळुकी दाटली अपार महीसी।'-नव १३.१५९. २ काळेपणा. १ डाग; कलंक; काळिमा. ०राझ-की. अंधारी रात्र; चंद्रदर्शन न होणारी रात्र.

काळुगा--पु. काळ. 'रचूनि महत्तत्वाचे खळे । मळी एके काळुगेनि पोळें। '-ज्ञा १३.३९.

काळुंद्रा - वि. फार काळा. [काळा]

काळुँदरा-द्रा-द्री---नपुत्री. (कु. गो.) काळ्या रंगाचा लहान मासा.

काळुवाई—की. एक क्षुद्र देवी. -खेया ५०. -विवि ८ २.३४.

काळेली--सी. काठळी; काळा सावा पहा.

काळेश्वरी--स्री. कालीदेवी; दुर्गा.

काळो---पु. (कु. ) बिब्बा.

काळोक-ख—पु. अंधार; तिमिर; प्रकाशाचा सभाव. (वाप्र)

•नेऊन दिचसास वाळत घाळणे-अघटित घटनेसाठी झटणे;
असंभाव्य गोष्टीसाठी प्रयत्न करणे. खपुष्प पहा. म्ह् • काळोखांत केळेळें केव्हां तरी उजेडांत येतें-पापास वाचा फुटते. •मेट-सी. अतिशय काळोख; दाट काळोख; काळोख मिट. •पाख-पु. महिन्याचा कृष्ण पक्ष; अंधाऱ्या रात्रीचा पंधरवडा. [काळोख+पक्ष=पास ]

काळोखी-की-की. १ ढगानीं;अश्रानीं आलेली अंधारी; अस्तमानाची अंधारी; थोडासा अंधार. २ पित्तादिकानं डोळघां-पुढें आलेली अंधारी. ३ ( ल. ) कलंक; डाग; अपकीर्ति. ४ काळ-वंडी. ॰राञ्च-की. अंधारी रात्र; चांदणें नसलेली रात्र.

काळोखें—न. काळोख.

काळोजी—५. १ ( ल. ) यमदेव. [ काळा ]

काळोटा---पु. १ काळपा रंगाचे कबूतर. २ काळपा रंगाचे व दोनच पांढरे ठिपके असलेलें पांस्रकं. [काळा]

काळोतरी-न्नी-धरी--- वि. काळवथरी दगड पहा.

काळोंदरा-द्वा-वि. काळुंदरा पहा.

काळोबा—पु. ( ल. ) यमदेव. 'तुझ्या शरीराला काळोबा खाईल. ' -नामना ४०. [काळा]

काळोवेळो-- प्र. (कु. ) एका जातीचे भात.

काळोला—पु. काळोख; अंधार. 'उम्या काळोशाचे आड । सातापांचा एक भीड. '-तुगा १५५. [काळा ]

काळ्यामाळ्या—पुअव. १ (क.) स्वतःच्या अंगार्भोवतीं, दोन्ही बांजूला भापले हात ताठ कहन वरचेवर गरगर फिरण्याचा मुलांचा एक खेळ. (कि॰ घालणें.) २ वरील खेळ खेळणें, ३ तेयल्या तेयंच घुटमळणें. [काळा+माळा]

कांक्षणें-अफ्रि. इच्छिंग; इच्छा, अपेक्षा करणें. [सं. कांक्षा] कांक्षया-की. कांक्षा; इच्छा; अपेक्षा. 'न धरी चित्ती र्वं कांक्षया।'-वेसीस्व १.२३. [सं. कांक्षा अप.]

कांक्षा—की. १ इच्छा; अपेक्षा. २ घेतलेली शंका; केलेला प्रश्न. ३ अंदेशा; संशय; शंका. 'कांक्षे नेघ सपक्ष ही क्षितिपती त्वत्क्षात्र संरक्षणे। '-आराम २१. ४ कल्पना; विचार; विचित्र वल्गनाकिवामत [सं. कांक्=इच्छिणे ]

कांक्सावणे — अकि. संशय, अंदेशा घेणें; कुतर्क किंवा शंका धरणे.

कांश्चित-वि. इच्छित किंवा वांच्छित; ज्याची आवड धरली भाहे असे.

कांक्सी(क्षे)स्वोर-वि. १ आढेवेढे घेणारा. २ मनांत कुतर्क, संशय घेऊन हरकत घेणारा; संशयी; अदेशखोर. ३ त-हे-वाईक; एककली; हुक्कीबाज; भ्रमिष्ट.

कि-सना. १ कोण ? कोणचा ? काय ? हा शब्द बहुत्रीहि समासात नेहर्मी येतो, जसॅ- किंकर्तृक=कोणी केलेलें ? कोण कारण मार्केठं ? किंप्रयोजक=कोणत्या कामाचा किंवा कोणत्या उप योगाचा? किमध, किंनिमित्त=कशाकरितां? कां? काय म्हणून २ किंवा; अथवा. 'नातरि रसेंवीणु वाणी। कि चंद्रेवीणु रजनी।' -शिशु ५३९. [सं. किम्]

किक-ली. (कों.) किकाळी; भारोळी. (कि॰ फोडणें; मोकलणें ). 'आस्वलाआधीं किंक फोडावी. '[ध्व.]

किकट--पु. (काव्य) एका किंवा अनेक हत्तींचा चीत्कार. भारोळी. [सं.]

किं(कि)कट-वि. (कीकट=बहार देश यावरून ) रानटी. ओसाड; नापीक ( देश ).

किकणी - स्त्री. १ लहान घंटा; क्षुद्र घंटा (बैलांच्या गळणा-तील) पद्यामधील किंवा स्त्रियांच्या कमरपदा अथवा इतर दागिन्यामधील घुंगुर, घागऱ्या. २ किंकाळी. (कि॰ फोडगें: लागला. मोकलों ). ३ पिल् या फळाचें बीं [सं. किंकिणी]

किकणेल-न. पिल् झाडाच्या फळाचें तेल.

किकर-3. ? चाकर; सेवक; दास. 'नाम साराचेही सार। शरणागत यमकिकर। '-तुगा २५२२. 'वर्णिती राव किंकर'-ऐपो १४५. [सं.]

किंकर-री-की. देवबाभळीचे किंवा वेडया बाभळीचे झाड. याची फुरुँ सुवासिक असून याच्यापासून गोंद व इतर वांसा, खांव वगैरे ). 'हें स्थित्यंतर युद्धकरूँत अलीकडे झाल्या-पदार्थ होतात. कंकरी पहा.

निकट भाल्या।' –रास १.११७६. [सं.]

किंकरें---न. १ ( मुतारी ) विधर्ण; मुताराचे कांकडास भोंक पाडण्याचे एक हत्यार; उळी; पटाशी. (बे.) २ एक खेळणें; किरकिरें; फिरकी.

किकसा—न. (व.) इळदीचे उटणे.

किंक(का)ळणे, किं(कि)काटणें—अकि. १ इसीनें चीत्कार करणे. 'मस्त इस्त किकाटती । ' -दावि ४९६. 'श्रेतवर्ण इती चौदंत। किंकाटत धांवती।' २ आरोळी मार्गें. 'मग पाइतां ते कृष्णउपासक। हरिनामें किंकाटती। '-ह ३३.११७. [किंक]

किक(का)ळी--श्री. इतीचा चीत्कार; (त्यावहन सामा-न्यतः ) आरोळी. (कि॰ फोडणें; मोकलणें ).

किकाट-पु. (काव्य) (ह्ली किंवा घोडा यांचा शब्द) 'इत्ती किंकाट करिताती।' –दावि २४४. 'सुटेले अश्वांचे किकाट ' -कथा २.२.५८. [ध्व. ]

किकार-- पु. मोराचा टाहो. 'मयोर नाचती किकारी' –सुसभा २.३४. –वि. चक्राकार. –शर. [ ध्व. ]

किंकिणी-सी. कमरपट्याची घागरी, धुंगुर; कोणत्याहि किणकिण आवाज करणाऱ्या दागिन्याचे घुंगहर. किंकणी पहा. मधुर शब्दाचिया किंकिणी। गोडपणे वाजती।' - एरुस्व १५. ७६. 'च्यापीं झणत्कारिती किंकिणी । '-वेसीस्व ३.७३. [सं.]

किकिदिवी--पु. एक पक्षी. -प्राणिमो ६२. [वै सं.] किकीचें पान बाई किकीचें पान—(मुलींचा खेळ) दोन मुली समोरासमोर उभ्या राहुन उजना हात स्वतःच्या कपा-ळावर लावून डावा हात एकमेकींचे समोर धहन हैं गाणें म्हणत

वर्तुळाकार फिरतात. क्तिकांत -- स्त्री. मकर व कर्क संकांतीची कर ( संक्रातीप्रढील दिवस ) ही अञ्चभ समजतात. [ संक्रांत द्वि. ]

किल-वि. (गो.) अतिशय थंड?

किंग-पु. (व.) कीड; रोग. 'तेव्हांपासून माझ्यामार्गे किंग

किंगरी-की. एक प्रकारचें शिंग; किनरी.

किच-न. (कृ.) अल्प अंश; थोडेंसें. [किंचित्]

किंच-किवि. पुन्हां एकदां; आणखी एकदां; आणि; शिवाय. 'त्रिभुवनपुज्यतम प्रभु सत्यचि हैं किंच तो असे व्याही।' –मोउद्योग ७.१६. [सं. किम्+च ]

किञ्चकट-काड--वि. १ बारीक; रोड; पातळ (शरीर, मुळे ... ... ... उंचापुरा जवान आणि किचकट पोरहि सार-किंकरी—स्त्री. दासी. 'ज्या सर्व सांडुनि किंकरी। होउनि खेंच. '-नि ९७१. २ किरटें; वाचावयास कटिण; गिचमीस ( अक्षर, लेख ). ३ फार बारीक; चिरचिरें ( लेखणीचें टोंक ). **४ (सामान्यतः)** किचर, किचरट पहा. ५ भानगडीचें. 'श्री सिद्धारूढस्वामींच्या मिळकती संबंधाने असला किचरट वाद उप ज्ञानाचा. 'परमातमा तो सर्वेह्न । जीवातमा तो किंचिज्ह्न । ' [सं. स्थित झाल्यांचे प्रसिद्धच आहे. ' -सासं २.४१०. [ सं. कुच्छ् ] किंचित्+ज्ञ ]

किचकाट--न. (कु.) गदी; गचडी.

(प्राणी किंवा बस्तु).

किचकिच-सी. चिकटण; चिकटाई; चिकचिकाट, [ध्व. चिक्रचिक वर्णव्यत्यास ]

किचकिच-चां-किवि. (ध्वनि ) रेवाळ वगैरे पदार्थ दांतां खाली सांपडले असतां होणाऱ्या आवाजाप्रमाण. (कि॰ लागणे.)

किचकिच्छो-अकि. १ वानराने दांत चावून शब्द करणें. 🤻 शब्द काढणें (पिंगळशानें). [किचकिच]

किचकिचावर्णे-कि. (गो.) हिणावण; टाकून बोल्णें. (कु.) दांत चावणें. 'दांत ओठ किचकिचावत इत. '[ध्व.]

किचकिचीत--वि. किचकिच आवाज करणारा (कठचा किलविलाट किलकिलाट. [ध्व.] भात, रेवाळ वस्तु ).

किचड-नपु. चिसल; रेंदा; राड; गारा. वि. हि. कीचड+र किञ्चविड-डीत-वि. किजबिड-डीत पहा.

. किचम-की. (गो.) खाज; कंडु. [का. किच्च=आग] किचमणी-की. (गो.) कटकट; घासाधीस; दिरंगाई; किचक-

टपणाः चेगटपणाः -न. त्रास. [ प्रा. कुचुंबन ]

किचमिड-किजबिड पहा.

किचमुर्चे -- अकि. (गो.) खाजविणें.

किचर, किचरट-वि. वाईट;त्रासदायकः पीडा देणारें;छळ-णारें; त्रासदायक गोष्टींनीं परिपूर्ण (काम, धंदा, न वाचतां येणारें अक्षर, दुरान्वयाचा व घोँटाळवाचा श्लोक, फार महत्त्वाची नाही परंतु घौटाळयाची व त्रासदायक गोष्ट, काम ).

किचवटणे-वंदणं-विदणं-अक्त. अस्ताब्यस्त फॅकणे; विसक्टणें; नासणें; टोचून, ओरखहून, चोळवटून कालवणें; चोळ-बटणें; चिबहणें. [ध्व.]

किंचळणे-अकि. किंकाळी फोडणें; आरोळी मारणें; चूं चूं, चिव चिव, कुई कुई कर्णे [ध्व.]

किचाट-टी-चाटचा, किचाड--पु. १कचाट. २ गल-बला. 'रांड पोर किचाड करते।' -ऐपो ३२. [सं. कृत्या;का किचाट] पोहे न विवडावे म्हणून फिल्लन शिजविणे. [ध्व. ]

किचाटी-- भी. गदी; दाटी. [सं. कुछ; का. किच्चाट] कि चित्र--किवि. ईषत्; कांहींसें; थोडें; अल्प. [सं.]

किचित्दान-न. चातुर्मासांत रोज आठ मुठी तांदळ व एक पैसा ब्राह्मणास दान करतात तें. [सं. किंचित्+दान ]

किचित्रज्ञ-वि. (प्र. किचिन्त्र ) अल्पकानी; तुटपुंज्या

किंचित्ज्ञान---न. (प्र. किंचिज्ज्ञान) १ तुरळक माहिती; **किचकाड-डा, किचकाट-कडा--**वि. किचकट पहा तृटपुंजें ज्ञान; अल्प ज्ञान. २ भल्प समजूत; कोती बुद्धि. [सं. किंचित्+ज्ञान ]

> किचीबिची---स्री. बगळयाच्या (पिंगळयाच्या) चार आवाजांपैकी एक, की २ पहा. [ध्व ]

किचीर-वि. किचर; त्रासदायक. [का. किच्च]

किंड्य-9. (बे.) १ त्रास. २ आग; शेकोटी. [का. किंड्व] किच्चं, किच्चंत-किवि. (क. कुण.) किती ? कितीसें ? 'किच्चं खाणार् ?''किचतं बघायचं ?'[सं. कियत् ]

किजविज-की. (ध्वनि) किलविल; चिवचिव; किलकि-लाट (पोपट, चिमणी, मैना, पिंगळा वगैरे पक्ष्यांचा); त्यावहन

किजबिजर्णे-अकि. किलबिलर्णे; चिवचिवर्णे (पक्षी) किजबिड-इीत-वि. १ खरडलेलें; गिचमिडीत; न ्समजेसे लिहिलेलें ( अक्षर, लेख ). २ ओबडघोबड; बोजड; विशोभित; वेडवांकडें (कोरींव काम)

किजल्क—: पु. फुलांतील केसर किंवा तंतु. [सं.]

किजळ-9. एक मोठा वृक्ष; किंदळ. याची पाने लांब, असून **किचमर्णे**—वि. (गो.) त्रास देणारें; कुचंबणा करणारें. लांकुड इमारतकाम व शेतीच्या औतांस उपयोगी असतें. 'ते पाईरहि खैर किंजळ तिथे आईनही वाढती । ' – केक १२९. –स्त्री. सार्ळीतील एक भेद.

किजिलादोर—वि. (गो.) भांडखोर.

किजील-किजित्यांसांच-(गो.) भांडण. [पो. किसिल्ह] किंजुरा—पु. (कों.) एक झाड. (लॅ.) पेंटाप्टेरा पॅनिक्युलाका. किट---न. ( गो. ) नुकत्याच व्यालेल्या जनावराचे पहिल्या चार दिवसांतील दूध; चीक.

किटकिट-सी. किरकिर; कुरकुर; भुणभुण. (कि • करणें) 'खुशाल तासचे तास किटकिट लावीत बसावं! ' फाटक-नाटचछटा १. [ध्वनि; सं. किट्-त्रासे; किट द्वि.]

किटकिट-टो---५. (गो.) जोराचा हंशा. [ध्व.]

किटकिटप-कि. (गो.) खिदळणें. [ध्व.] किट किटांचचे -- क्रि. (गो. ) भादल्या दिवशीं शिजविलेले

किटकिट्या-वि. किटकिट करणारा.

किटकूल-र-पुन. (व.) लहानसा किडा.

किटण-न. १ थर ह्रपाने जमलेला मळ, घाण ( कुजलेलें होण, गवत, काटक्या ६०); जुन्या लोखंडावर गंज चढून राहिकेला अविशिष्ट भागः लोखंड गाळतांना अगर नंतर त्याला चढणारी जळ; सामान्यतः धातुवरील कलंक, मळ, गंज; तेलाची चिकटी; सरपटणारा प्राणी, साप ६०; किरडें. [ सं. कीटक ] भांडचाला लागुन राहिलेला जळका अन्नांश; दांतावर जमलेला मळ. २ बीट, कौल इ० जास्त भाजल्यामुळें त्यावर येणारे दग- किडी। '-भाए २०४. [ध्व.] डासारखे काळे गोळे; खंगर. ३ तापलेलें लोखड घणानें ठोकीत असतां उडणारे जळके कण; ठिणग्या. [का. कि.इ; सं. कृष्ण-कि.इ) कृश.

किटणें-अफि. १ मळानें खराब बनणें. २ गंज चढणें (धात वगैरेवर). 'फार दिवस किटलेलीं जुनीं पानीं हत्यारें' -फाटक कीटक ] नाटचछटा ७. ३ त्रासणें; विटणें; नकोसें होणें. विशेषतः कान, हात कचित दांत यासंबंधे उपयोग उदा० 'मागतां मागतां माझे दांत किटले. ' 'त्याचे गाणे ऐकून माझे कान किटले. '

**किटना**—पु. (जुन्नरी) वाघुर लावण्यासाठी खुंट टोकण्याचा मोठा लांकडी हातोडा; मोगर.

**किटली**—स्री. चहादाणी. [ इं. केटल ]

किटळ---न. ( की. ) किटाळ.

किटा—9. फोडलेली जळाऊ लांकडें.

किटाड-ण-न. किटण पहा. किटाणाची जमीन-स्री. वलदलीची, पाणथळ जमीन. -भू ६७.

किटांबर—पु. (गो.) बुलबुल पक्षी.

किटाळ, किटळ---न. १ विस्तवाची ठिणगी; फुणगी (गवत, काटक्या जळत असतां अथवा परशांत्न उडणारी). 'मधून मधून विस्तवाच्या ठिणाया व किटाळें निघत. ' -पाव्ह ५७. २ आळ; दोवारोप; संकट; अरिष्ट; हिणकसपणा. 'मामिसें अक-ल्पित घेतो किटाळी। चेंडू नाहीं मजजवळी। ' -ह ८.१४७. ' ह्याने हें आमच्यावर उगाच किटाळ आणलें आहे.'-स्वप १४८. [का. किडि=ठिणगी]

किट्टर-किट्टरं--न. (गो.) लहान पांखरूं, पक्षी.

ब निस्तेज; मलूल व अवटरलेला (म्हातारी माणसं, जुनाट (भात वगैरे). [किंडा] झाडें, फळें यांना म्हणतात ). [ किटणें+क्रोमणें ]

किट्टब—न. (गो.) लहान चिमणी.

किट्टांच-सी. (गो.) मोठी गोचीड.

किट्टी-की. (गो.) तांब; गंज.

**किङ्की**—की. जनावरांवर पडणारी तांबडी लहान गोचीड. किट्टली---सी. ( बे. ) ठिणगी. [ किटळ ]

किडकलं-न. किड्क. [कीटक]

किडका-किडखाद--वि. कीड लागलेलें; किडगानें साक्षेलें विगरे. (फळ पान); 'उत्तम भूमि शोधिली शुद्ध। तेथे बीज पेरिलें `किरसाद।' –दा ५.३.३. [ सं. कीटक+स्वाद् ]

किडकार्ले, किडलुं-न. १ किडा; कृमि; कीटक. २ लहान

किडिकिडणें-अित. खिळखिळ होणें; 'अस्थियंत्र किड-

किङ्किङीत-वि. सडपातळ; रोड; किरकोळ; काटकुळा;

किडकूल, किडके—न. सर्पाचें बारीक पिल्लुं; किरडूं. [सं.

किडकोळ-वि. १ किडगांनी खाण्यासारखा ( लांकड, फळ ]. २ किड्यांनी खाल्टेला. ३ ( ल. ) खरजुला. [सं. कीटक]

किडणें, किडेणें-अित, कीड लागणें; किडखाद होणें: किड्यानें खाणें. [किडा; तुल, का. केड ]

किडविडोत-किडबिड--वि. किजबिड-बिडीत पहा. किडमाकडा-वि. चिक्कु; कटू. -किवि. चिक्कुपणानै; कंजूषपणानें.

किडमिडा—वि. अस्पष्ट; संदिग्ध ( भाषण ).

किडमिडे—न. पिंगळाच्या (कुडबुडघा जोशी ) हातांतील व माकडाचा खेळ करणाऱ्याच्या हातांतील कुडबुड वाजणारे एक वाद्य; किडमुडें [ध्व.]

किडयाळे-वि. (गो.) वांकडेंतिकडें; किचबीड.

किडरव-रू-न. साप. 'देखा एकी कुसीमाजी किडरवें। सामावीलि कीं।'-दाव १०४. [किडा]

किडला—किवि. ( राजा. कुण. ) कशाला ?

किडवल-ळ--श्री. (कों.) इसब; गजकर्ण. [कीट+आवली] **किडवळ**—वि. किडलेरें. [किडा]

किडवळणे—अक्रि. १ (कों.) किड्याने खाणे; किडकें किटेला कोमेला—वि. सळकटलेला; कोमेजलेला; मळिन होणें (फळ वंगरे ). २ शिजण्यांत विषरणें; दमजास्त शिजणें

किडा-- प. एक क्षुद्र जंतु; क्षुह्रक, बारीक प्राणी, जीव, किट्ट—न. मळ; किटण; कीट; घाण; बुरशी; गंज. [ सं. ] किडयांत अनेक जाती आहेत. [ सं. कीट; प्रा. कीडओ, अप. कीडउ; हिं. पं.वं. कीडा ] ्यंगी खाणे-कांहीं तरी खाणें; किरकोळ खाद्य; कोरडें खाण (पोहे, लाइ बगैरे). किडे प्रहणं-कुजून कृमि पडणें; नासणें; अपवित्र होणें; भ्रष्ट होणें; 'गुह्सेवा ज्यासी नावडे। त्याच्या ज्ञानासी पढले किडे। ' • मार-पु. एक वनस्पति. किड्यांचा पुंजा-पु. (किड्यांनी खालेला भुशाचा ढीग याबहन) रोगप्रस्त माणुस; किडयांनी खाहेले धान्य, कापड

> किडामाकोडा—५. क्षुद्र जीवजंतुः किडे आळपा वगैरे. [ किडा+माकोडा≕मुंगळा ]

किहाल-ळ-न. १ (विह्न) किटाळ. भागीच्या ठिणग्या किटाळ अर्थ १ पहा. २ कुमांड; अरिष्ट; अपवाद; दुर्जैंकिक; किटाळ किंत निवारिले । नाना संशयो छेदिले । ' –दा १.१.१२ 'येथे न **अर्थ २ पहा. ' इ**ये सं**प्रामीं शक्र न धरीं । हैं** किडाल बहुतीं परी । मानावा कित। हा मृत्यलोक विख्यात।'-दा ३.९.४२. २ कंटाळा दिसतसे। '-ज्ञा १.२३३. 'मजवरी रचिती किडाळ। नाना -शर. [सं. किंतु.] **बाब्दजाळ सर्काचे । ' –एरुस्य १६.१२९. ३** लोखंडाचें कीट किया : हिणकस लोखंड. कीं अग्निमुखं किडाळ तोडोनियां चोखाळ। ' -बा २.१२८. ' जैसें परिसें नासे किडाळ । मग तें कर्णी मिरवे कितव्या पायरीचा. 'हा मुलगा शाळेत कितकावा आहे.' [कितवा-कुंडळ । '-कथा ४.१३.१०२. -वि. १ डाकलग; हिणकस: वाईट; याचे ऋमवाचक ] निया. २ खोटें. सं. कीट-किशाळ (आळ प्रत्यय) -भाअ १८३४.; का. किब्द=बाईट गोष्ट ]

किर्झी-- स्त्री. प्रेताची तिरडी.

किइकमिड्क-न. बारीकसारीक दागिने, वस्तु; मोडतोड; चाराचुरा; किरकोळ जिनसा; दागिन्यांचे सुटे भाग. [कुड्क दि.]

किइक-न. १ लहानसा किडा, प्राणी. २ लहान मुलांचा इल: एक दागिना [सं. कीटक]

[किडा+मारणें]

किडेला-वि. किडका; किडलला. 'किडेल्या खांबाचा तरु धूर्त. कहिन तोही फुलविला। '-दसपरें ध्यानाष्टक पृ. १.

किण-ण-पुनसी. घट्टा: घट्टे पडलेली चामडी; घर्षणाने **धारीराच्या चामडीवर पड**लेला वण. 'नमस्कार करितां ते अव-**पर्श । किण पड**ली चरणीं तेणें । ' -रावि ७.१०७. ' मुगुटघर्षणें कतान-कंतान पहा. [ अर. कतान, कत्तान ] क्इनीं। किणें पडलीं दिसतीं चरणीं। '[सं. किण]

कवारा. २ (कों.)(विरू.)कणकणी. तापाची शिरशिरी; कणकण; सांपडतील १ '-नि ३. [ अर. किताब् ] हृद्धहाः, कांटा.

किणा-प. १ घष्टा. किण पहा. २ क्षतः त्रण. -वि. किडे पुस्तकालयः प्रथालय. पहलेलें: क्षत पहलेलें.

किणा-की. एक शांड.

किणाँ--वि. (गो.) बारीक सावाजाचा (मनुष्य).

पद छलाट केलें किणें '-केका १६. ' दावी रडोनि झाले जे गंघ विनंति. '०रेघ-की. (कारकुनी भाषा) बंदाच्या सा-या जिल्लावर सगाळितां स्वहात किणी। '-मोविराट १.१०६.

बटन ती जागा निळसर दिसणें; रक्त साखळणें; घटटा पडणें.

किएए। - क्रिवि. १ किणकिण आवाजाचे २ रातिकड्यांच्या किण्ण आवाजाप्रमाणे. 'रात्र किण्ण करती।'

किएस-बी. कुजण्याची किया करणारी एक वनस्पति. 🕻 🔅 ) यीस्ट.

किल-पु. १ संशय; विपरीत भावना; किंतु; शंका; 'नाना

कितका-वि. केवडा.

कितकाया-वि. कितव्या संख्येचाः कोणत्या क्रमांकाचाः

कितकितलॉ—पु. (गो.) हंशा. [ध्व.]

कितन--न. (शाप.) इं. केटोन; ॲसिटोन-सेंपू २. केटॉनिक अलकोहल. ०नाम्ल-न. केटॉनिक ॲसिड.

कितपत-किवि. कितीसें; कोणत्या प्रमाणाने परिमित; कोठपर्थत. [ सं. कियत्+परिमित ]

कितला-लो-ले--वि. (खा. गो.) केवढा; किती.

कितव-9. १ जुगार खेळणारा; जुगारी; जुवेबाज. 'स्वाश्र-किर्ज्ड — न. (कों.) जिवाणं: एक ल्हानसा साप. [किंडा] यसह नरकांतिच बुडतो स्त्री-बंधवर्ग कितवाचा।' –मोकर्ण ४२. किडेमारी-रू-च्या-वि. चिक्कः; कहः कंजूष (माणूस). ४१. २ (नाटय) नायिकेशी विश्वास नसून दुसऱ्याच स्नीवर अनु-रक्त असणारा नायक. ३ ठक; धूर्त माणूस. -वि. छुच्चा; कपटी;

कितवा—वि. कोणत्या क्रमाचा. कितकावा पहा.

कितां-- किवि. (राजा. कुण) काय ?

किताब--पु. पदवी; सन्मानदर्शक संज्ञा. - वाला-पु. किराकिणी—स्त्री. १ कारंजाचा सुपारः पाण्याचा कणः, पदवीधरः 'ग्रुनिवर्सीटीचें किताबवाले तिच्या भजकांत किती

किताय--पुन्नी. पुस्तक; लेख. [भर. विताव] •खाना-पु.

किताबत-ती-सी. १ गोष्ट; बखर. ' राजेरजवाडयांचा किताबती। दामाजीपंताच्या बखरा बाचिती।' –अफला ९. २ पदवी. 'त्यांस हंबीरराव नांव -िकताबती देऊन... '-सभा किणी, किणे-ण्हे-वि. घट्टे पडलेले. 'सदैव निमतां जरी ६२. ३ हे किताबत=पत्रव्यवहाराच्या शेवटीं लिहावयाची 'हे जी रेघ काढतात ती; यापासून किताबती-लिहिण-प्रकार-रीति **कि.जेबचे** —अकि. ( गो. ) मार बसलेल्या जागचे रक्त एक- इ० =जिल्ह्याच्या सर्वे ठंदीवर लिहन मग दूसरीकडे वळगें; रेष पहा.

> किति-ती, कितिएक, कितियेक, किती, कितीक, कितेक, कित्येक - वि. कोणत्या शब्येने किंवा प्रमाणाने परि-मित; कितीस; काही; केवढें; थोडेंसें; थोडें. 'मत्सारिखीं हे किति-येक वेडीं।'-साब्ह १.१३. [सं. कियत; प्रा. किलिय] (वाप्र.)

किती केलेंतरी-१ कांहीं हि केलें तरी. २ खरें पाइतां. 'किती कावण्याकरितां बसविलेला कर. २ हिशेबांतून काइन टाकलेली केलं तरी तो पडला आडमुट्या!

किती तरी-वि. पुष्कळ; अनेक.

किती(तीं)दा-किवि. किती वेळां; पुष्कळ वेळां; अनेकदां. कितीशीक-सक-साक-किवि. (कुण.) किती वेळां, अजमास किती ? कितीसा ( प्रश्नार्थक व नकारात्मक रचना ).

कितु-तू-पु. शंका; संशय; अंदेशा; डळमळीतपणा; कांक्षा. हांव यौं '≕मी कशाला येऊं ? ' कित पहा. (कि॰ येणें). [सं.]

कितुर्के-वि. किती. 'पुढें दुःख कितुर्के कळेना।' -अफला (सं. कियत्)

कितुला-वि. केवढा ! किती ? 'गंधर्वीचा कितुला केवा।'

-मुविराट ४.१७. [सं. कियत्]

किर्ते-किवि. (गो.) काय ? 'किर्ते आसां थें ' =ितथें काय आहे. ॰तर-किवि. कांहीं तरी. 'किंत तरी सांगातलो '=कांहीं तरी सांगत आहे.

कितंब-किताबत पहा. 'हिशेबिकतेब. '-रा १५.२५४. कितोक-किवि. (व.) मनांत किंतू आणून; संताप करून.

कित्ता-पु. १ आदर्शभूत म्हणून पुढे टेवावयाचा, बळणदार अक्षरें काढलेला कागद; वळण. २ हा शब्द एकाच सदराखाली मोडणाऱ्या निरनिराळ्या बार्बीच्या पुढे लावतात. त्यावरून या बाबी एकाच सदरांत येणाऱ्या आहेत असे समजावयाचे. उयांची खाती किंवा ठोकळ नामनिर्देश एके ठिकाणी केला असून बाकीचा विशेष तपशील किंवा माहिती दुसरीकडे लिहिलेली असंत अशा-बाबी किंवा गोष्टी. ३ बाब; रक्स; कलम; खातें. ४ (ल.) नमुना; ज्याचे अनुकरण करावयाचे असा मनुष्य, आचरण, तऱ्हा. ( कि० धेणें; उचलणें; गिरविणें). 'कर वळविला अर्जे जें विष्णु धृतस्त्रीस्वरूपकितातें -मोआदि ३३.१६. ५ चिट्ठी -क्रिवि. सदरहु; उपयुक्तः; (ई.) डिटो. [ अर. कित्आ ] (बाप्र.) • घालून देर्णे-अमुक गोष्ट अमुक एका विशिष्ट प्रकारें करावी म्हणून लेखद्वारा विवा स्वाचरणद्वारा सांगणे, 9ुढे मांडणे. •**वळवणे**-गिरवर्ण-नक्कल करण; गिरविणें. 'कर वलविला अजें जे विष्णुपृतस्त्रीस्वरूप किता तें।'-मोभादि ३३.१६. कित्त्याः वर घालणं-लिहिण्यास शिकविणे. 'आपल्या इकडे मुलाला कित्यावर घालतात. ' - गगारिवालडी केळकरकृत. सामाशब्द-•इसम - पु. १ उपर्युक्त मनुष्य. २ (हिरोबांत ) स्वतंत्र; किरकोळ स्वरूपाची बाब; कोणत्याहि सदरांत न येणारी बाब. ०खर्च-प. १ किरकोळ, बिनतपशिली खर्च. २ हा खर्च भागविण्यासाठी बस-विलेला कर. ३ उपर्युक्त खर्च. ० बाब-की. अनियमित बाबी; कांहीं विशेष कारण नसतां बसविलेला कर. ० वांटणी – की. १ किरकोळ खर्नासाठी बसविलेला कर; निरनिराळचा प्रकारची तृट भहन पहा [सं. कृटि]

सरकारी वसुलांतील एक बाब (वांटणीची टकेबारी कमी करण्या-साठीं ).

कित्ता—५. लहानसा मळा.

किसी-सेक-किती-कितेक पहा.

कित्याक—िकवि. (कु. कुण.)कां ? कशाला ? 'कित्यांक

कित्याचा-वि. कितीकावा, कितवा.

कित्येक-वि. कितीएक; कांहीं; थोडे. 'कित्येक दिवस लोटतां देखा। घरां आला वैष्णव तुका। '

कित्लो—वि. (गो.) किती ?

किदरसाळ-की. (बे.) भाताची एक जात.

किदरी रेघ-ली. (कारकुनी भाषा) बंदाचे (अर्था कागद) घड्या घातल्यामुळें जे चार भाग होतात त्यापेकी पहिल्या घराच्या मध्यापासून काढलेली रेघ. रेघ पहा.

किदवाळा-किवि. (क.)केव्हां ? कोणत्या वेळीं ? [ सं. कियत्+वेला ]

किदी-किवि. (भि.) कधीं. 'भाय किदीहि मोडो वेहें।' -भि ३५. [सं. कदा]

किर्दे-वि. (गो.) काहीं. [सं. कियत्]

किनई, किनी-किवि. (बायकी) की नाहीं; किमान पक्षीं; निदान तरी; कर्मीत कमी. 'मनुष्याने किनई कांहीं तरी धीर धरला पाहिजे हो ! ' -रजपूत कुमारी तारा पु. ४६९. [सं. किम्+ न+हि]

किनखाप-व, किन्खाय-पु. सोनेरी, रुपेरी जरीच्या वेलबुटीचें काम केलेलें रेशमी कापड. 'अंगीं किनखाप घातले।' -ऐपो ३२. [फा. कमख्वाव, कमखाब, किम्खाब] किन-खापी-वि. किनखाबाचें. 'आंगडें टोपडें किनखाबी त्याला ' –पाळणेसंप्रह पृ. ९.

किनन-न. (शाप)(इं.) किनोन. मंगलद्विप्राणिद आणि पातळ गंधकाम्ल यांच्या योगाने गंधिलद्विभिमनाचे प्राणिदी-करण होऊन किनन तयार होतें. - झाको अ ३४१.

किनरा-वि. १ बारीक व उंच (भावाज). २ नाकांतील आवाजाचे (बोलणें ). [सं. किन्नर]

किनरी-की. १ गाण्यामधील टीपेचा सुर. २ एक तंतु-वाच. [सं. किन्नर]

किनरो-वि. (गो.) नाकांत बोलगारा.

किनला, केंडला-किनि. (चि.) कशाला ?

किनवट-की. (गो.) कमरेस होणारा एक रोग. कनवट

क्रिमळ-की. (इ.) एक झाड; किंजळ पहा.

किना-में-में--पुन. घटा; वण पडलेले कातडें; बण; किवण, किवन, किण पहा. (कि॰ पडणें.) -वि. बधिर; स्पर्शक्तन-रहित: किडे पडलेलें; ज्याला क्षत पडलें आहे असा; कियन्या पहा. [सं. किण]

किनार-री-की. १ कांठ; कोर; पटी; बारीक कांठ (रंगीत किंवा साधा, रेशमी वगैरे वस्त्राचा.) २ (विणकाम) रेशीम उकलून तनसळीवर तनतात व गुंडाळून कावतात त्यास किमार र्विदा वधी म्हणतात. [फा. किनार्]

किनारा-पु. तीर; कांठ, बाजू; गोट (समुद्र, नदी, होत पर्वत इ० चा). [फा.]

किनो लाख-की. सखेचा एक प्रकार.

कियार--पु. स्वर्गीतील गायक जात; एक उपदेव; एक वेव-योनि; याचे तोंड घोडवासारसे असते अशी समजूत आहे. 'येर सुर सिद्ध किन्नर। ' – ज्ञा ११.५०६. [सं.]

किक्कर-पु. (मोटर) मोटर गाडी साफसुफ करणारा; क्लीनर अप. [ ई. क्लीनर ]

क्रिकारी--की, १ किनर उपदेवाची क्री. २ एक वादा. किनरी पहा. [सं.]

किन्निमित्त-किनि, किमधे ? कोणत्या कारणास्तव ? कशा-सार्दि ! [सं. विम्ननिमत्त ]

किल्ही- की. जोंघळचावर पडणारा एक रोग. काणी पहा. क्टिहेरा-वि. १ उंच टीपेचा ( भावाज, सुर, आराप ). २ नाकांतील; अनुनासिकयुक्त ( भाषण. ) किनरा पहा.

किन्ना-प. एक वनस्पति.

कप्री: ( दगब व्यारेची ) उद्यक्तेली चीप.

क्रिपुरुष-- पु. देवांतील एक गायक वर्ग. ' मुखा भासे दिसती पुरुष । शरीर पाहातां श्वापद वेष । ऐसे जे वानर राम- 'स्वाचा ? कोणत्या सत्वाचा ? निजलोट शब्दाखाली जास्स दासा त्यांसि विपुरुष बोस्ति ।' -एभा १४.५०. २ (उपहा-साने ) हत्का: बनहीमोरू: शह मनुष्य. [सं. किम्+पुरुष]

किफाइती - किफाईतवार - किफायतकार - किफा [ भर. किफायत् ]

**किएप्राईत-यह--की. नका; फायदा; लाम. 'स्थापासून** 9.85.

क्रियरं - रे-बिमफं-रे--नफ (को.) धुगुरटे मन्दर. कांडींच्या मताप्रमाणें किंबरें, किमरें हें अनेकवचन आहे.

किंबहुना-अ. इतकेंच नव्हे; फार तर काय पण; फार काय सांगावें; फार कशाला; थोडक्यांत सांगावयाचे तर; ' किंब-हना भगदत्तें अत्यमा शक्ति सोडिली होती। '-मोभीव्म ९.५१. प्रभारांतील एक संस्कृत म्हण० ही विशेष गोर्शीत अथवा विशेष अंशाने ज्या एखाया गुणाच्या अस्तित्वाचा बोलणाराने उल्लेख करावयास आरंभ केला आहे त्या गुणाच्या अतिशयत्वाचे विस्तृत वर्णन करण्याची अनवश्यकता दाखविते. तसेंच एखाद्या गोष्टीची वास्तविक सत्यता, संभाव्यता इ० वर्शविण्यासाठी बोल-लेल्या शब्दापेक्षां ती इतकी अधिक असते कीं, त्यासाठीं अति-शय कडक, निश्रयात्मक, व्यापक शब्दांचा उपयोग करणे आवश्यक असर्ते किंवा केला तर अतिशयोक्ति केल्याचा दोष गेईल अशी भीति नसते अशा वेळीं हा उपयोगांत आणतात. 'हा आईस भीत नाहीं, बापास भीत नाही किबहना देवास भीत नाही. ' 'त्या लेखकाला छेखणी दिसत नाहीं, कागद दिसत नाहीं किंब. हुना सूर्य दिसत नाहीं.' [सं. कि=काय+बहुना=(बहु ची तृतीया) पुष्कळाने; येथे अधिकाची काय जहरी आहे ? ']

किबीन-की. (नाविक) गलवताचा सुकाणुकडील (मागील) भाग; हा कोहींसा कमानीसारखा गोल असून वाकीचा भिती-सारसा उभा असतो. [इं. केविन]

किबीर-की. (व.) फिकीर; पर्वा. 'अलीकडे मजुराला अत्राची किबीर वाटत नाहीं. '

**किञ्लाही**—वि. वंदा; नामदार, ' किञ्लमाही खान ' -भाषसंवृ १३५. [फा. कि.ब्लागाह]

किंडलेगाह-वि. १ मूळ अर्थ-प्रार्थनेकरितां ज्या दिशेकडे तोंड करावयाचे ती दिशा, त्यावस्त. २ वंदा. 'किब्लेगाह कियळा-की-पुनी. (को.) कपचा; ढलपी; टक्का; नारायणराव साहेव '-खरे ७.३५६५. [फा. किक्लागाह]

किंक्लेन्स्मा-न. होकायंत्र; दिशादर्शक यंत्र. [फा.]

किंभान्य -- वि. (कान्य) काय किंमतीचा? काय मह-विक्चन पहा. ' किंभाव वैरागरीचा सुभट ।' [सं.]

किमत-किम्मत-की. १ मोल; मूल्य; बदल द्रव्य; भाष; दर. २ ( शब्दशः ) योग्यता; महत्त्व; पर्वा. ' फिर्यादीची आड्डी यही-वि. नक्याचाः, पायदेशीरः, विकायतकारक, व्यवसायक. कांहीं एक किंवत समजत नाहीं. '-विक्षित ३.१६५. 'प्रक्षेपकाचे हें एक मतम्हणून तरी त्याची कांहीं तरी किमत असणारच.'-मशाप २.२.१२८. पुढील सब्दहि प्रक्षार्थक किंवा मिषेधार्थक वाक्यांत त्यास मोठी किफायत झाली. -नि ६१४. [अर. किकायत] याचअर्थी वापरतात- कथा: केवा: लेखा: पाड: प्राप्ति: प्राक्त: ०सफ्ति-पु. फायदा. ॰सफ्रेंचार-वि. फायदेशीर. -नाडमा वखाः विशातः मनकूर, मदार, नामल्या, मुदालाः [अरः कीमत] (बाप्र.) व्याकाचर्ण-सिक्त. मोरू बुकते करणे, देणे, भागविणे. सामाशब्द- व्यक्तपाणी-की. दुसऱ्यापेक्षां आपण स्वस्त देतीं असे एका व्यापारवाने दूसन्यासंबंधाने सांगणे भाव विषदविजे.

-के ३.१२.२९. ० द्वार-वि. मील्यवान. 'शालु, चांदणी किंमत दार.'-ब्रफ १२८; ० द्वार-विकिति. १ क्रमानें प्रत्येक जिनसाची किंमत दाखल केलेली (यादी, टिफ्ण, हिशोब). २ किंमतीमागृन किंमत (कलमवार वंगरे यादी). [अर. कीमत-वार]

किमती-वि. मूल्यवान; बहुमोल. [फा.]

किस्मिपि—किति. (नकाराथी प्रयोग) मुळींच; बिलकुल; कांहींच: थोडें सदा: किविनुसात्र: [सं. किस्+अपि]

किस(सि)या — की. १ हीन थातूनें (विशेषतः तांवें) सुवर्ण बनविण्याची गृढ विद्या. 'निधी दैवें लाभल्या हार्ती। किसर्थ शोधाच्या किसयायुक्ती।' - नव २३.९०. २ (ल.) ज्यापासून फार मोठा लाभ होतो असा धंदा, ज्याधार, यंत्र. [ अर. का. कीमिया ] • गर-शार-पु. किसया बरणारा, जाणणारा. [फा.]

किमरूं—न. (गो.) चिलट; मच्छर; किंबरूं पहा.

किमर्थ - किवि. कां? काय म्हणून शकोणत्या कारणाकरितां? कशासाठीं? 'मज असत्य किमर्थ म्हणसिल।'[सं. किम्+अर्थ]

किमस्तान—न. पिवळं अगर सोनेरी रंगाचे समाबलेंल कातहें, चामडें (जोडे, छत, पढदे यांसाठीं).

किमान, किमानपक्त- किवि. निदान; कर्नीत कमी; थोडगात थोडें; कनिष्पदर्शी; कांहीं नाहीं तरी. [सं. कि+मान+पक्ष]

किमान मर्योदा—क्षिति. कमीत कमी; याच्या उलट कमाल मर्यादा.

**किमूस-मेश-**-न. (गो.) मच्छर; क्रीटक्र. किंवरूं पहा.

**कियत्**—वि. किती; कितीसें. (समासात) कियद्दूर=किती लांक; कियत्प्रमाण=किती प्रमाणाचा; कियत्संख्या=किती राशीचा ?

कियास--कयास पहा. 'त्याजनहत कियास करावा कीं' -रा ५.५२. [अर.]

किर — उद्गा. पराजयदरीक उद्गार. 'बहिणी घाली वार। अवध्या महणविते किर।' – ब ५९३. [ध्व.] श्वाणें – (व.) टेकीस येणें; जिकीरीस येणें. 'मुलाच्या अशा उधळपट्टीच्या खर्चानें बाप किर खाऊन गेला. '

किर-रू-किनि. (काव्य) सरोखर; स्रचित; सात्रीपूर्वक. 'इएचा किसंप्राणेश्वस।फुण ऐसा नाहीं योगेश्वस।'-शिशु ८४७. [सं. किल]

किरकर्णे — शिकः १ किंकाळी फोडणे (हत्तीने). २ दया येईल अशा प्रकारें गयावयां करणें; रहणें (भिकारी, मूल वंगरेनीं) किरिकेर करणें. ३ त्रासणें; कुरकुर करणें. 'भिक्षा मागतां किरकीं नयें।' —दा १४.२.१८. [ध्व.]

किरकाडा—िव. काटकोळा; रोड; अशक्त. किरकाँब्डें—िव. (गो.) वांकडेतिकडें. किरकिरणे— निक. सरकटे वरिमी हात किया स्वयंपा-काची भांडी करवडणे; वरबटणे; हाताला स्वयं मीडवाला (कणीक, भात वरिरे) चिकटेलला स्वसंग.

किरकिर-कीर—जी. १ ( व्यनि.) पिरपीर; कुंबिक वेळ पर्यत चालळेला, त्रास उत्पत्र करणारा शब्द, आवाज (सूले, सिकारी इ०चा); कटकट. (कि० करणे; कावणें; सांबर्णे.) २ कावल पीस-ण्यासुळ होणारा आवाज. —किनि. कुरकुरत; सुळसुळ. (कि० बाजणें; रहणें; करणें). [ व्य. ]

किरकिरणें--अित्र, कुरकुर करणें; किरिकेर पहा.

किरकिरॉ-रो--पु.१ (गो.) पांकीळा नांवाचा मासे सीणारा पक्षी. र किरकिर करणारा मेनुष्य.

किरिकरा-च्या— नि. किरिकर करणारा; कुर्स्क्र-या. ' मॅहर्मी आईच्या कडेवर वागणारे पोर जसे कियकट व किरिकीर होत जाते... ' —नि ४२९.

**किरकिरांत**—की. विश्वात याचे अपश्रष्ट ह्रप.

किरकिरीत—ित. पिरिपेर, खटणळ; चिडखोर (मूड). विरुक्तिरे—न. १ मुलंचे एक करकर मावाज करणारें लॉकडी खेळणें. २ गोफणीमध्यें दगड ठेवाययाची मधली जांगा.

किरकिसा—पु. (कों.) किडलेल्या लांक्डाचा मुसा, पीठ; लांकडास कीड लागली असतां समस्यतीसारसा जो पदार्थ उल्पन्न होतो तो.

किरकी—की. १ नथेचा सोन्याचा **आंकडा, कांसा. ३** बुगडीचें मळसुत्र. ३ कठडणामधील कांतीव लांकडी गज.

किरकोट--स्री. दांत खाणे. [ध्व.]

किरकी द्रार--वि. किरकी प्रमाणे पष्टया किया वेष्ट असलेलें (पागोटें).

किरकूळ-कोळ-- वि. १ रोडका; काटकुळा; वारीकं; लहानसा; छोटेखानी; पाहिजे त्यापेसां कमी. र पुटकळ अथवा लहान प्रमाणांत विकत घेतलेला किंवा विलेखा माल, धान्य; त्याचप्रमाणें असलेला व्यवहार. ३ चिक्कर; भोघम; अनिश्चित्त स्वस्तपाचं; कमी महत्त्वाचं (जिन्नस, प्राप्ति, अर्च, बाब, गोष्ट). ४ वारीकं;(आवाज,स्वर.) [कीर=पोपट+कोळ=वरटें] • कमांट्- पु. विक्रर सर्चाचा कागर. • क्ताम-- . हलके काम; क्षुत्र काम. • खरेही - विक्रती - ली. पुटकळ खरेदी - विक्री; याच्या उल्लट ठोख स्वरेदी - विक्री. 'या शहरांत मालाची किरकोळ खरेदी कथीहि लिई नये. ' - मुख्या ५०. • नार्के-न. खर्चा; विक्रर; मोड. • प्राप्ति - जी. आवातर मिळकत. • भाष-पु. पुटकळ किंगत. • में स्वरही - जी. जावातर मिळकत. • भाष-पु. पुटकळ किंगत. • में स्वरही - जी. जावातर मिळकत. • भाष-पु. • विक्रत्र, पुटकळ किंगत. • में स्वरही - जी. जावातर मिळकत. • भाष-पु. • पुटकळ किंगत. • में स्वरही - जी. जावातर मिळकत. • भाष-पु. • पुटकळ किंगत. • में स्वरही -

किरकोळ-वि. किरक्ळ पहा.

किरकोळी-की. किरकोळ क्स्तूंचा छीग.

किरखाद-वि. (कों.) किरानें, पोपटानें किंवा कोण-त्याहि पक्ष्याने खाल्लेला. [कीर+खाणे ]

किरगी-- जी. (गो.) एक पक्षी. [सं. कीर]

किरगी -- स्त्री. (बे.) साडी; चिरडी. [सं. चीर. का. किर≕लहान ]

किरगुणी---स्त्री. (क.) चिरडी; साडी, 'किरगुणी रुंदीला फार कमी आहे. '

किरगे - सी. (गो. खि.) मूग, धान्य.

किरचण-की. (चि.) बारीक चुरा, फोडी.

किरट--वि. (गो.) गोचीड.

किरटा—वि. १ (कों.) कृपण; कंजूष. २ बारीक टांकाची हेखणी. ३ अशा हेखणीनें लिहिक्ठेंलें गिचमिड, दुर्बोध ( अक्षर ). ( निदेनें म्हणतान ). ४ कृश; गरीब; भिकार; किरकोळ (इमारत, [ सं. कृपण ] लांकुड ). ५ कमजोर; भिकार; लहान ( आवाज, उच्चार ). ६ लहान, खुरटें, निःसस्व (फर्ळे वंगरे). ७ अशक्त, कमजोर ते शक्क [सं. कृपाण] (दांत, चेहेरा). 'त्याचा चेहरा लांबट व किरटा होता.' -हाकांध २०८. ८ काटकुळा, ठेंगणा ( माणूस ). ९ (सामान्य-पर्णे ). नष्टवीर्यः; नष्टसस्व. [का. किर=लहान ]

किरड-इं---न, १ कीटक. २ लहान साप. 'जी किरह तरी कापडाचें। परि लहरी येत होतिया सार्चे। '- हा ११.५४. 'इतर किरडें आणि फणिपाळ ।' -रावि. २५.७१. [ दे. करोडि; कों. चि. का. किर≕लहान ]

किरडावर्ण-अकि. (बे.) साप चावणे.

किरडी -- स्त्री. प्रताची तिरडी; ताटी.

भ्रांति जल देवता '-रावि १५.४. [ किरह ]

किरण-पुन. १ प्रकाशरिम; सूर्य, चंद्र इत्यादि तेजस्वी पदार्थीपासन निघालेली प्रकाशशलाका; प्रकाशाची रेष. २ सूर्याचें क्त. 'किरण केंचीं नुगवतां अर्क।'-रावि १.४२. [सं.] • चक्र-न. किरण। चें मंडळ ( सूर्याभों बतालचें ). सूर्याची अंग्रु-माला. ' ' किरणचकी विराजे तमारी । चौरें वारिती हरीवरी । ' [सं.] **ःजाल-न**. किरणांचे जाळें; रश्मिजाल. **ःपराधर्तक** दुर्बिण-स्री जीमध्ये खस्त पदार्थाच्या किरणांचे परावर्तन होजन तो भाषणांस दिसतो ती दुर्बिण. ( इं ) रिफलेकिंटग टेबेस्कोप. •प्रतिबंधक-पु. ज्यांमधून प्रकाशिकरण पार जाऊं मुकें पडलेला घट्टा, घर; भोंवरी. शकत नाहीं असा. व्यक्तीभवन-न. प्रकाशाचे किरण एका पदार्थीतृन दुसऱ्या कमी अधिक घट्ट पदार्थीतृन जातांना कांहींसे कांकडी. बांकडे होऊन जातात ती किया. • विसर्जन-न. किरण निघुन जाण्याची किया. (इं.) रेडिएशन. ॰शलाका-की. किर-लिहान जंतु. [सं. कृमि] णांची रेघ, स्तम्भ, भोळ. (इं.) पेन्सिल ऑफ रेझ.

किरण-न. उडी; नेम; किराण पहा. ०साधणं-कि. (कों.) बरोबर, नेमकी उडी मारणें; बरोबर नेम मारणें.

किरणे— सिक, पसरणें; विसकटणें. 'जिकहे तिकहे अपुल्या वदनांतिल उप्र गरल ते किरती । ' --कु अक ७७. [ सं. कू=विसक-टर्जे, पसरणें ]

किरदार--न. हिशेब वगैरेच्या पुरवणीबंदाच्या माध्याला लिहिलेला महिना आणि वर्ष अथवा थोडेसे शब्द; पूर्वीच्या भरलेल्या बंदाचा विषय पुढें चालविण्याकरितां मिळवृन आण-लेला कागद. [फा.]

किरप-पु. (गो.) बारीक माशांचा जमाव. [ सं. कृमि ] किरपण-पाण-वि. (राजा. कुण. ) लहान; बारीक.

किरपण-पीण-क्रिपण-(गो.) ९ क्ष्पण, कंजूब माणूस.

क्तिरपाण—वि. कृपाण; खड्ग; शीख मनुष्य जवळ बाळगतो

किरम—पु. (व.) जंत. [सं. कृमि]

किरमाड-डी-डें-वि. (क.) कृपण; चिक्कृ; करु. 'परवाच्या समेटभंगाचे खापर किरमाड व्हाइसरायाचे डोक्यावर फुटगारें असो. कीं, हावऱ्या काँग्रेसच्या डोक्यावर फुटगारें असो.' - के २०.९.३०. 'त्या किरमाड्या माणसाकडून तुझी काय गरज पुरी होणार ? '

किरमाणी-ओ(वो)वा-पु. चोर ओवा; हा इराण देशांत पिकतो. याची रुचि कडवट असते. एका रशियन वैद्याने याचे सत्व काढून सँटोनाइन नांवाचें औषत्र (१८३० मध्यें) तयार केलें किर इय -- न. किडा. ' अविवेक किरडवें तत्वतां । अविद्या हैं जंतावर १ ते ३ ग्रंजांपर्यत साखरेशीं मिसळून रात्रीं देतात व सकाळीं सुंठीचा काढा अथवा एरंडेल देतात. [फा. किरमान+ओवा]

> किरमिजी-मीजी-मेजी--वि. विश्वमिज (रंग) संबंधीं; एक प्रकारचा रंग; हा एक प्रकारच्या किडवापासुन तयार होतो. हा लाल असतो. •दाणा-पु. किरमिज रंगाचा किडा; गोळा, गोळी, दाणा. [ सं. कृमिज; फा. किरमिझ; इं. किमझन ]

किरमीज-मेज-न एक प्रकारचा किडा. [सं. कृमिज फा. किरमिझ्]

किरमें--न. (कु. गो.) पडसें; शेंबूड. [सं. कृमि ?]

किरली - की. (कु.) हात अगर पाय यांत कांटा गेल्या-

किरली-की. (वि.) नुकती दिसूं लागलेली बारीक लहान

किरंब-पु. (कु.) खरजेच्या पुर्जीतील पुईच्या अप्रापेक्षांहि

किरवट-- स्त्री. (कु. ) कणवट.

विरुमयोत्कर्षं सारंगा। '-राला ३७. [सं. कु-करणें]

किर्च(चि)णे— उकि. लांकुड, धातु, माती वर्गरेवर चित्र, आकृति वगैरे कोरणें.

किरवंत--पु. सावंतवाडीकडे राहाणारी ब्राह्मणांतील एक कीर] पोटजात व तींतील व्यक्ति. [सं. कमवंत, कुमिवंत ?]

किरवा-व-3न. १ डॉगरांत किंवा सपाटीवर आढळणारा एक खेंकडा. याचा रंगकाळसर पांढरा असतो. २ गांठ, फांस. -शर.

किरवि(व्या) जणें - अित. भात भाजी वैगरे बरोबर न शिजल्यामुळे नासणें, खराब होणें; अर्धकच्चे भाजणें.

किरवितर्णे-कि. १ (दांत ) वाजविणे; किरकिर भावाज करणें. २ (ल.) मागणें; तोंड वेंगाडणें. 'आणि पव्हेसाठीं सुदा-मयाप्रति । दांत किरवितसां केसे । ' - स्वान ३.३.४३. [ध्व.]

किरविल-पु. सर्पः; किरङ्गं. 'किरविल जैसा पसरला।' -वेसीस्व ४.९९. [सं. कृमि किंवा कीर+आवली?]

किर्वे--न. १ (कों.) काष्ट्रादिकांस घासण्यासाठी तयार केलेलें माशाच्या खरखरीत पाठीचें हाड २ खेंकडा. 'येकांगी कहनि किरवें धरूनि आणिलें। '-दावि ३५६. ३ किरिरें पहा.

किरसाण-न, किसान-(हि.) शेतकरी. 'रयत, किर-सान याजवर महाराजांची दया ... ' -विक्षिप्त २.११९. [ सं. कृष्-कृषाण ]

किरळ-ळी--नली. १ जोंधळणाच्या कॉवळणा सुरव्यांत चित्रे. [कीर+मोर] उत्पन्न होणारा एक विषारी किडा. हा खाला असतां गुरूं मरतें; त्यामुळे गुराला होणारा रोग. (कि॰ लागण). 'अरे सरूपारे हा मदन अनिवार। ज्यार फार करी किरळा।'--प्रला ९४. २ जोंधळा, बाजरी यांची कापणी झाल्यावर होतांत राहिलेले त्यांचे धस, सड. -नपु. ३ नवीन कोंब फुटलेली हरली. ४ (क.) भरत येणाऱ्या जलमेचा आंतील भाग. (कि॰ बांधणे; येणे; धरणे; फ़टणें ). -न. ५ नेप्तीचें झाड व तिचें फळ. ६ अंकूर; ज्वानी; जोमदारपणा; 'नातु कौंबळें किरळ।' -यथादी १.२९१.

किरळी-सी. १ प्रायाचा एक रोग: भोंवरी. किरली पहा. २ किरकोळ; बारीक; लहानपणची अवस्था, 'कवळी किरळी नव्हती तुमची पाहिली पंचविशी।'-पला १०४.

किराईत-कोडरी--नकी. काढेचिराईत; याच्या काडे- शिक्यास वर फास बांधतात तो. चिराईत व पालेचिराईत अशा दोन जाती आहेत. हें झाड हात-दीड हात उंच असून पार्ने लहान व लांबट असतात. चव कडू असते. [ पो. किस्ताओ; इं. ऋश्वन ] वाळलेली पाने, फुलें, फकें, मुकें, कांग्रे ही पौष्टिक, ज्वरनाशक व घालून देतात. [ सं. किरात, चिराटिका: हिं. चिरायता: बं. चिरता, किडी ? ]

किरवण-न. चित्रकामः चित्राचे कसव. 'किरवणभूचंगा । चिराताः ग्र. करियातः इं. चिरेटाः हे. स्विटिया चिरेटा ] ॰फ़्रुस्टकी-स्री. चिराइताची लहान जात.

किरांची--स्री. तोफेच्या मागची दाह्रगोळपाची पेटी.

किरांटी-सी. (गो.) पोपटाची एक लहान जात. [का.

किराइ-- प. श्रदाची एक जात. [सं. किरात; सिं. किराड़] मतें खालीं डोकें वर पाय करून मारलेली उडी ). (कि॰ मारणें; टाकणें; साधणें ). ' उड्डाणें किराणें घेती गगनीं । '-मुवन १५. १५७. 'घेतलें किराण अंतराळ जातसे ।'-दावि ४९६. २ संघान; निशाण; नेम. (क्रि० साधर्ण; बांधर्ण; चुकर्ण). ३ शुभग्रह-युति; संधि; योग्य समय. [सं. किल्=खेळणे ]

किराण-पु. (कुण. ) उगवत्या अगर मावळत्या सूर्याचे मंद किरण. (कि॰ पडणें; राहुणें ). [सं. किरण]

किराणा-पु. लवंग, मिरीं, मिरच्या, गूळ, तुप, साखर इ० माल; वाणजित्रस. [सं. की=विकतघेगें; सि. किर्याणी ]

किरास-पु. १ अरण्यवासी एक जात;भिल्ल. ही जात शिकारी-वर निर्वाह करते. 'तो भेटला गुहुक नाम किरात वार्टे। ' -वामन भरतभाव ५०. २ किराइताची एक जात.

किराती—सी. भिहाची बायको; भिहीण. 'आर्लिगिली पुनरपी प्रमदा किराती।'-आश १९.

किरांमोरां-न. (गो) पोपट, मोर वगैरे पक्षी किंवा त्यांचीं

किराया-पु. भाडें 'दोन नावा तीनशें रुपयांची किराया करून परण्यास भालों. ' -पदमव ७३. [ भर. किराया=भाडें: तुल. सं. की=विकत घेणें ]

किरांच-न. (गो.)(वाघ वगरेची) उडी; घाला. किरण पहा. किरावर्णे-कि. (गो.) पोपटासारख बोल्णे. [कीर] किराळ-पुन. किरळ-ळी अर्थ १, २, ३ पहा.

किराळचें--- कि. (कों.) कावळ्यासारखा कर्कश आवाज काढून ओरडणें; कर्करा आवाज काढणें; किकाळणें. [किराळी; ध्व.] किराळी-की. (कों.) किंकाळी; किंचाळी; कर्कश मारोळी;

इसीची किंकाळी. [ध्व.]

किरिरे--न. (कों.) शिक्यावर भांडे घढ बसावें म्हणून

किरिस्ताव-पु. (गो.) ख्रिस्ती जात व तींतील व्यक्ति.

किरी-की. १क्षयरोग. २ (ल.) कीड. 'मज संसारी सारक आहेत. आम्लपिताबर याचा काढा करून त्यांत मध केंचे चितेने लागता किरी टिकर्णे।'-मोसभा ३.२९. [कीड- किरीय—पुन. डोक्यांबरना मुक्ट. ०कुंक्टर्ले—न. (अब.) मुक्ट व कानांतील भूषणे; पौराणिक नाटकांतील देवांच्या व राक्ष-सांच्या सौंगांची सिरोध्यणे. प्रथम आतीचा मुक्ट (किरीट) त्यार कक्क त्यांबर कांगदाचे थर चिकटबृन त्यांचा ठसा घ्याव-यांचा. नंतर त्याला सोनेरी वर्ष लावावयाचा. त्यांच्या मामें सोरांच्या विसांची ताटी लावसी म्हणके तो सुशोभित विसे कुंडलें सर्वीन करीत अस्तत. [सं.]

किरीडी --प. कर्जुन. 'हा तक्विके दिठी। गोसर नोहे किरीडी ।'-सा १.९४८. [क्वे किरीड]

किरोम-किर्स-प. (की. कुण.) जंतुः किहा ( फळ, पोट, क्षत यांतीक ). [सं. कृमि ]

किरीम (किम) बाला के - न. (कों. कुण.) कृमीपासून उत्पन्न होणारा पेटका; उन्मादवायु. [सं. कृमि+वात]

किरू—किवि. निश्चें करून; साबीनें. ' इशेचा किरू ब्राणें-भेरू ।'—शिशु ८४७. 'मज किरुतुसा विणदु '—भाष् ८३. [सं. किल ]

किरोदा—प. १ सनटी पोषट; कंठ न फुटकेखा राष्ट्र. २ (को.) कं.वा. [कीर+टा]

किंडुँचें-कि. (गो.) दांत खाणे,

किर्दे — की. १ रोजनिक्की १ रोजना जमासने लिकिण्याची वही. १ लावणी ( जिमिनीची ). 'पावसाळा, कोल देळन व्याहा केळी तर स्वत उभेद पतन किर्दी करितील. ' -रा ६.१४८. ४ लागवड केळेली जमीन. [फा. कर्न्-काम] •आवाबानी —की. आवणी संचणी. 'गांवी सङ्घन वसाहत करून किर्दे आवादानी कर्मों.' -रा १६.५५. ॰महामुशी-मामुरी-ची.लावणी संचणी; लागवड; वसाहत. 'त्यांणी तेथे किर्दे महामुरी केली.'-रा १५.२०२. [फा कर्न्-भार. मजमुर=आवाद] •साह-वि. लागवडी-सालील, लागवडी-सामेग्य (जमीन). [फा. कर्न्-सार]

किर्द्या-- प्र. पीक; लागकडीचे उत्पन्न. [फा. कर्द्

क्रिवेद-की. (गो.) कनवटी.

किसीजी-किमिजी पहा.

क्सिमीर- वि. चिमकिचित्र, 'अत्यंत किमीरित कांतिकाली।' -सारुट ६.२६. [सं. किमीर]

किंडु चें सिक. (गो.) १ अंतूर तोडणें. ३ नखानें सहज खाजविणें,

किर्म्युक्त-स्त्री. (गो.) व्यवसर रंग. किरमिस्त्री पहा.

किम्यीं--न. (कृ.) पडसे; सेवृड. किरमें पहा

किरी-वि. १ कर्क्याः शहारे बत्यम करणारे (रातिकड्यांचा, पक्ष्मांचा आकाओ). या वहार २ निविच अरण्य अववा दाउ झाडी या अर्थाने योजतात, कारण तेथे नेहमी रातिकड्यांचा, पक्ष्मांचा पहा.

आवाज व झाडांचा करकर आवाज होत असतो. 'मोडमोठे इस वादन किर झाडी झाली आहे.' -पाब्ह ९. ३ यकुन मेलेला; भागलेला, 'मी अगर्दी किर झालों.' ( घ्व. )

किले(एल)—प्. (गो.) बांबुच्या मुळाळ कुठलेके नदीन अंक्र. यांची भाजी करतात. •क्कारानं—न. (गो.) झाडावरील फर्के, पाला बाडण्यासाठीं टोंकास कोयती लावलेली कांब, काठी, बांबु; शांकडी. किलें(क्लें)कें—कि. (गो.) मोड येंण.

किली—(क.) पाबात कांटा जातन झालेला जाड दहकडीत भाग; क्टा; भोंवरी; (गो.) मोड, अंकृत.

किलकिल-किलाट, किरिकलाट—पुकी. १ (ध्विन) पस्योधी चिवचिव. त्यावहन २ गडवड; गोंगाट (माणसांचा). 'कोठें नेणों हा फावला एकांत। सदा किलिकल भोंवतीं बहुत।'—तुगा १९१. 'अधीं संभ्रम किलिकलाट करिती, शोभा दिसे फार ते।'—आसेत १०. [ध्व.]

किलकिलेणें—अकि. किलकिल आवाजकरणे; गोंगाटकरणें; विवर्षिवणें ( पक्ष्यांचे ). [ध्व. ]

किलकिला-लीत—वि. अधौनमीलित (डोळे; दार, कळी इ०); अधै उघडलेलें; किचित उघडलेलें. (कि० होणें; करणें ). किलकिलावणें, किलकिला लावणें—उकि. (कों.)

थोडेंसें उघडणें; किंचित उघडणें ( डोके, दार ६० ).

किलकिलें-वि. अर्धवट उघडकेलें.

किल्लच, किलीच-चा—की. १ कडीपाटाच्या फर्टीमधून समिक्लियालाकडी झिल्ल्या, ढल्ल्या. 'गरुडपाचुच्या किल्पा-पाट।'-मुसभा २.२८. २ तुक्क्यांचा कडीपाट कर्ण्याकरिती एका कडीपास्न दुसऱ्या कडीपर्यंत वातलेले फल्टीचे आहवे तुक्के (जास्त लोब अधिक चांगएया फल्ट्यांच्या ऐवर्जी). ३ हिन्याचा लोब तुक्का. ४ कापसामधील गवताची काडी, घाण इ०

श्वित्रखण-न-—की. ( व. ) ल्हान झिलपी. किलच पहा. किल्डचबंदी—की. १ किल्डचीची तक्तपोशी. २ तब्लपोशी; वरील प्रमाण केलेला कडिपाट. —वि. किल्डांचा केलेला (कडि-पाट).

किल्ज्यी-चाम-जी. १ किल्य अधे १ पहा. 'शुद्ध पार्चुच्या किल्ज्या वरी। अभेद जोडित्या कलाकुसरी।' - ह २.१९. २ जास्त किल्यांचा डीग. [दे. किल्पि]

किल्लप्या—स्रोधन, १ थप्पडा; यापटका; चापटका. • देशें-(ल.) थोबाड फोडगें; 'श्रीमुखांत देगें. 'श्रोप आला हकीमाला किल्लप्या यायवा तकुम गडपारे।'-रामाचे जुमें गाणे.

किल बिल - पुनी १ किलकिल पहा. २ की ३ पहा.

बिस्ट विस्तृत - बिस्ट विस्तृत्व - किस्तृतिस्तृ - किस्तृतिस्तृ - किस्तृतिस्तृ प्रा

किस्त्रवर्णे—िक. हलविणें (जमीनींत गाडकेला वासा, वगैरे). [सं कल ]

वि: लचाणा-णी-णे-- वि. १ केविल्याणा पहा. दीनवाणा; कलाह्-शिखर; किला-कोट ] (बात.) े नेस्यविणे-किल्याभीं विरुत्त तालने रान पेटिषणे. किल्यामार चढिर्षणे-केल्याभीं विरुत्त तालने रान पेटिषणे. किल्यामार चढिर्षणे-कोगरी किल्यां केरें जिर तो किल्याणे । '-किन्न ३८. 'मी तरी तुमा मनाय केरें ते टेवणें. 'किल्याबर चढवा मानंदीबाईला. '-ऐपी १६५. दीन । वेथे दिसतों किल्याण । '-भिव ४७.९१. 'बाप्नें किल्यामार केरें ते टेवणें. 'किल्यावराळा-पु. केरक-यानी किल्यावरील वाणी तोंड करून म्हटलें. '-वाळ २.७०. २ हलका; लहान; शिवंदीला भान्य पुरविण्याऐवर्जी त्यांच्यावर पटी बसविली बात मरें कुलक; कुरूप (कपडा, दागिना, इमारत); दुदेंवी; कृपण; नीच तो. किल्ले कोट-पु. साधारणरीत्या किल्ला; किल्ले वर्गरे मजबूत (मनुष्य, त्याची वागणुक, कृति). [केविल्याणा पहा]

किलागा-पु. (गो.) बारीक मासा.

किलाण—न. १ उडी; उशाण; झडप. (कि॰ मारणें; टाक्णें; घालणें; साधणें). २ उच्चा मारणें; खिदळणें; धिगाणा घालणें (लहान मुलांचें) (कि॰ मांडणें; माजवणें). किराण पहा. [सं किल≔खेळणें; हिं. कलान]

किलाफ-फा—पु. संशय; वेर; कपट; वेषस्य; विरोध; किल्मपः 'हर प्रयत्न कहन जनकोजी शिंद यांस भेद्दन त्यांचे चित्तांतील किलाफ कादून त्यांचे हातीं मूल वार्वे. ' -भाब ३७. [ अइ. खिलाफ ]

किलावर—पु. खेळण्याच्या पश्यांतील एक काळा रंग. [इं. क्रब]

किलाचा—पु. (हि.) महाताला पाय अडक्सिण्यासाठीं. इत्तीच्या गंडस्थळावहृत खालीं सोडलेली दोरीची रिकीब; इत्तीचा गळपटा; कलावा पहा. 'पायावरती चढोन किलाज्यांत बसले.' -आयाह ११. [फा. कलावा]

किलिसात - पु. (तंजा.) किली.

किली—की. किली पहा. 'हातास न येतां किली। सर्वहीं अश्राप्त।'-दा ७.२.१३. 'त्याची किली तूज अधीन आहे।' -सारुह १.४.

किलेमाणी—वि. जात्याच्या खालच्या तळीच्या खुट्या-भोंबती फिरण्यासाठी वरच्या तळीत ज्यास वेढी बसविली आहे असे जाते. [सं. कील+म. माणी=मायणी, वेढी ] करणें-कि. वरीलक्रमाणी किलेमाणी बसविणे. 'जात्याला क्लिमाणी केली.'

किलोंड---सी. (व.) मांजरांची झोंबी, लढत. किल्कारी--सी. चीत्कार; हर्यांची आरोळी; गर्जना.

[ क्रिक्कशर्ये. थ्व. ]

किहिस्य(स्मि)ष-न. १ पाप; दोष; 'ऐशा किल्बियापासूनी। पुटे यहशेष तें अञ्चली। ' -स्थापी ३.२२३. २ (ठ.) वाण; पहा मळ. [सं. किल्मिक]

किल्ला:- पु. (गो.) कोंक (ब्राखांचा वरेरे). किल्ला पहा.

किस्ला-पु. गड; दुगै; कोट; भीवताली चर, तट, सुरूज इ० कहन राहण्यासाठी तयार केळेल सुरक्षित स्थळ; गढी. अर. कल्लाहु=शिखर; किला=कोट ] (वात्र.) • **नेस्सविणे-किल्याभीव-**कैदेंत ठेवणें. 'किल्ल्यावर चढवा आनंदीबाईला.'-ऐपी १६५. सामाशब्द- किल्लावर्ताळा-पु. शेतकप्यानी किल्ल्यावरील शिवंदीला धान्य पुरविण्याऐवर्जी त्यांच्यावर पट्टी बसविली जात असे तो. किल्ले कोट-पु. साधारणरीत्या किरला; किल वर्गरे मजबूत ठिकार्गे, •जात-क्रिवि. सर्वे किल्ले. ' किल्लेजातया वंदीवस्त ' -वाडसमा ३.१६. [ अर. किल्ला+जात **] ०दार-पु. दुर्गाधिपति**; किल्लेकरी; याची नेमणुक राजधानीतुम, मुख्य सरकारकद्वन हीई व त्याला पगार तेथून मिळे, किल्ल्यावरील शिबंदी त्याच्या दिम-तीस असे. त्याचे काम पहा. -इऐ २२.२४. [अर. किहा+दार] **्न হी न−**वि. विष्ठयावरील, विष्ठयावर केंद्र झालेला. ' मन्सबदार किले नशीन वसन्तगड.' -रा १५.९५. 'रघुपतराव नारायणांचा पक्ष केला, ते किल्लेनशीन केले.'-मदबा १.७८. **०कंद**ा—पि. विक्षयास वेढा पडल्यामुळे अडकलेला. 'विक्षे<del>बंद</del> झाले **अस**तां परिणाम नाहीं. ' -मराचिथोशा ३७. किल्ल्या निहाय-अ. किल्लो किलीं: प्रत्येक किल्ल्यावर: ' किल्ल्या किल्ल्या निकास तोफा करविल्या. ' - सद्द १.१४५.

किल्लाण—पु. पक्ष्यांचा किया मुल्लंचा कलकलाट; नोंचल. [ध्य.]

किल्ली — की. १ नावी; बळ. 'बाला हुकूम तोफस्थान्यां किली जिवबादावाचे हातीं।'-ऐपो २३५. २ एसाया कठिण मोणीं स्पष्टीकण किला उल्लाहा, एसाया शास्त्राचा सारमूर्त प्रास्ताविक भाग. ३ (ऊ.) हिकमत; कळ; युक्ति; मेस. 'विषय विश्व केला मुलवितील लढवून हरकिली।'-पला १०४. 'पेशकार्व बाल-विष्याची किली नानासाहेका सेरीज इतलेख सांपक्ती नाहीं.'- अस्तेमा ४. ४ (छापखाना) फार्म आवळण्याचे साधन. [स. कील; फा. किलीद; फ्रं. जि. किलो] ० पिराधिणं-कविवाज युक्ति काहून मथविणें, चियविणें; ग्रुप्तपणें बंदोबस्त कहन ठेवणें.

किल्ली--की. (गो.) कांटा ठतून पायाच्या तळव्यास होणारा फोड; भोंबरी. किरली पहा.

किल्हाण--न. उड्डाण. किराण, विस्राण पद्दा. किल्क्ट--न. (व.) सर्पोचें पिछं. किरई पहा.

किं**य-काकळूल-**-न. १ कींब; करुणा; **क्याः सम्बद्**त

किंच-की. ( नो. ) हुकी; तरफ. मिद्यस्म-की. ( न. ) निदा -निः निक

कियंचर्णे-अिक. १ (का.) इकडेतिकडे फेकून, टोचन, बोटें घालून, चिवडणें; विसकटणें; नासणें; कुसकरणें. २ (क.) चांचपणे. (१) 'असा किबचन काय बघतोस १' [विचकणें]

किवटा-वि. कृपण; चिक्कू; (बाल भाषेत ) किवण.

किवड-पु. (संकेतिक) पोलीस शिपाई. -ग्रजा.

किंचडा-डू, किंचढचा--पु. (तंजा.) बहिरा. [का. किवी=कान, कीन्ड=बहिरा ]

किञ्चण — स्त्री. कींव; करुणा; दया. [ कींव ]

किंघण(न), किंचान, किंघोण-न, किंघ्येण-न, १ ( राजा. ) पश्चंच्या अंगांवरील किष्ठे पडलेले क्षत; त्रण. हा रोग गुरांच्या पायांच्या गेळगांत किंवा कानांत होतो. ' भागीचें घोडें किंबणानें मेलें. ' २ तें बरें करण्याचा मंत्र. [सं. कृमि+व्रण] उचकवप-(गो.) घाण उघडी कह्न दाखविणे.

किचण्या-न्या-वि. किंवण पडलेला; क्षत पडलेला. [किवण]

किंद्यद्रन्ती--स्री. उडत बातमी;बाजारगप्प; अफवा; आर्वाई. [सं. किम्+वदन्ति]

किंद्या--- उक्तिअ. वा; अथवा. अथवा पहा. [सं. किम्+वा] किवांटो-पु. (गो.) संताप; जळफळाट.

किविलवाणा, णी, णें-वि. केविलवाणा-णी-णें; दीन; बापडा. 'कां गा किविलवाणा केलों दीनाचा दीन । ' -तुगा ४५४. 'ऐसें तयाचें किविलवाणें '-दावि ४५८. [कींव]

किशमिश-नपु, किसमिस पहा.

किशी-की. (कु.) नारळाची शेंडी.

किंश्यक-पु. पळसाचें झाड. 'वसंती जैसें किंशुक फुळे। तैसे शोभले दोघेहि। -जे १९.८. 'पावे कुसुमित किंशुक घन-बनिपहिताद्रिपालसाहरय । ' -मोभीष्म ५.४७. [सं. ]

किशोर-पु. बाल; लहान मूल; पंधरा वर्षीच्या आंतील मुलगा; कायदाच्या दृष्टीने अक्कान मुलगा. नऊ पासून सोळा वर्षीपर्यंत किशोर अवस्था म्हणतात. - योर १.८८. 'तूं तों तरुण किशोर । पांचां वरुषांचा पोर । ' -वामन नृसिंहदर्पण ९६. [ <del>t</del>t.]

किशोरी—स्री. मुलगी.

किष्कु-पु. एक प्राचीन मापनाचे परिमाण. है ३४.२. इंचांचे होतें. –छञं १९९.

किसकिस-ना. (गो.) दुखणें; कळा निघणें; पोटांत चावर्णे. [ ध्व. ]

· **किस्सिकसॉ**—पु. (गो. ) झाडें पो**सरून खाणारा एक** (कोवळं किंवा रोगट गवत, भाजीपाला वगैरेचें). [सं. कृष्] किसा.

किस्तगणती--की. १ गणनाः गुमानः पर्वाः चादः फिकीर ( मनुष्य, वस्तु, काम, पेसा यासंबंधी); खातरत्रमा. २ कःपदार्थ।

(नास्त्यर्थी प्रयोग). 'हा सरदार त्याच्या किसगणतीत नाहां.' 'ह्या कामांत मोठमोठे थकले मगहा किसगणती ?'[हिं. किस+ गनतीका=कोणत्या गणनेचा ]

क्तिसणकाम—न. १ ( ल. ) बारीक, नाजुक, कंटाळवाणें काम. २ कीस काढण्याचे काम. [ किसणे +काम ]

किसणी — स्त्री. १ कीस काढण्याची किया, अथवा कीस. २ कीसकाढण्याचे हत्यार; चार पाय असून त्यांवर भोके पाडलेला लोखंडाचा किंवा पितळेचा पन्ना बसविलेलें एक इत्यार. [किसणें]

किसर्णे- उकि. १ कीस काढणें. २ किसणीवर खवर्णे ( खोबरें, काकडी इ० ). [ सं. कृष्=ओढणें, वासणें. ] • किसून वळणं-बारीक दळणं.

किसपट -- न. कसपट; बारीक, सुक्ष्म कण (लाकडाचा; गवताची काडी); वेसपट, झिलपीचा बारीक तुकडा; कुसळ. [सं. कुश]

किसपर्णे--न. (गो) साफ करणे; पालीश करणे.

किसबत—स्री. (हि.) भिस्ती लोक मस्केच्या खालीं जे कातडें वापरतात तें.

किसमिस-छी. १ वेदाणा; खिसमिस. २ त्रासदायक आणि कंटाळवाणें भाषणः कुरकुरः भांडणाचें बोलणें. [किसणें द्वि.] किसमूर-मोर-की. (गो.) कोशिबीर.

किस्तर-न. १ (कों.) केसर; किसपट; २ भात इ० धान्याचे क्सळ.

किसवंती--स्री. आंग्याच्या किसाचें लोणचें. [कीस] किसळचें अक्रि. (गो.) बिनसणें.

किसा-स्सा-पु. १ गोष्ट; इकीकत; इतिहास; बखर. 'याप्रमाणें किसेकिनई सांगतो.'-खरे ४३५४. २ तंटा. ' यात्रमाणें किस्सानिर्गत होऊन स्वारी माधारी फिरली. ' –होकै ४. [अर. किस्सा.]

किसान-पु. १ शेतकरी; खेडवळ माणुस. २ हरूक्या प्रतीचा माणुसः, सामान्य प्रतीचा माणुसः, 'तेथे अफुजल् तुं किसान मजला दृष्टी9ढें दीसतें।'-चित्रगुप्त २६. [हि. किसान; फा. किसान; सं. कृष्-कृषाण ] ०काम-न. १ शेतकी; शेत-काम. २ (ल.) कमी दर्जाचें काम; किरकोळ काम; हलक्या प्रतीचा धंदा.

किसार-न. शल्य; कसपट. -शर सोहिमह.

किसुळ--- पु. बारीक आणि किरकोळ ताटें, देंठ, पार्ती

किसूळ---की. (गो.) लांकुड साफ करण्याचा रंधा.

किस्कनड--की. (गो.) भानगड; तिस्कनड.

किस्कूट--(क.) रंधा; खुतारी हत्यार. किसूळ पहा.

हुप्तेबंदी; हप्तंबदीनें देण्याची फेड. ' किस्तबंद्या करून ...' ७.३४. २ शेतकाम, जमीनकसणी. [किस्तवंदी, किस्तकारी]

भाड्याने साठ रुपये करार करून निघालों. -पदमव ८०. [फा. कश्ती ]

किस्पाट-न. (कु.) किसपट.

किस्मत-की. नशीब; भाग्य; दैव. 'परंतु दुनियादारी किस्मर्तीत थोडे दिवस होती. '-ऐटि ३.१७. 'जागें नसीव इंग्रजांची किस्मत शावृत. ' –होपो १६. [ अर. किस्मत् ]

किळ--कीळ पहा.

किळकांटा-- पु. सामानसुमान, इत्यारे पात्यारे. 'सामायन किळकांटा जंगी।'-ऐपो २१७. [सं. कील-कंटक]

किळकिळी-ळथा--स्नीअव. (ध्वनि.) याचनेकरितां किंवा दुःख झालें असतां विवळणं, कण्हणें; काकुळत; दीनवाणा स्वर ( भिकारी, दुखावलेला कुत्रा यांचा. कि॰ देणें; मारणें )

किळकिळीत—वि. (कों.) कळकळीत; पचपचीत; पाण्या-सारखें (ताक, दूध); वेचव; नीरस.

किळच-ची--सी. (गो.) किंकाळी. ० किळचीर किळची-किंकाळ्यावर किंकाळ्या. [ध्व.]

किळवें - न. अर्घा छटाक किंवा एकवत्तिसांश शेराचे एक माप: अधें निळवें.

किळशा, किळोशी—िव. (राजा.) रोगट; सतत रोगी सरी।काय कीजत असे येरयेरीं।'-श्ला १.८७. [सं. कृ] असलेला. [किळस]

किळस-ळीस- प्रकी. १ (राजा.) चिळस; कंटाळा; तिटकारा; बिसारी. 'तुका म्हणे गेला माळस किळस।'-तुगा १८५२. २ (कों.) ज्वरादि दुखण्याने पीडित स्थिति; अशा स्थितीचें निद्शंक चिन्ह; अवलक्षण (अंगावर उवा पडणें वगैरे). ( कि॰येणें ). [सं. क्लेश; प्रा. किलेस-किळस] ब्लोर-वि. कंटाळखोर: खोडकर.

किळसणं — उक्ति. कंटाळणें; विटणें.

किळांच-पु. (कु.) बारीक, निरुपयोगी कुळीथ.

१४.३७३. [सं. कील]

प्रेम पीयुष मयंकु । परीपूर्ण जे । ' - ऋ २७. ' भासति कुरुभट- जळकें लोखंड. [ सं. किट्ट ]

किस्त-स्ती--सी. १ कर्जफेडीचा इसा, ' किस्तींस इतकी | वारथदवदहनप्रस्त कुंज रानीं कीं। कपिहतलंकागृह ...। '-मोकर्ण शर्त कशास पाहिजे ? ' –रा ५.३२. 'बाकी बत्तीस लक्ष रुपये वि.३३. 'की माझे दुर्देव प्रभुच्या मार्गीत आडवें पडलें। '–मो राहिले ते सावकारी किस्ती करून वावी. ' -खरे ४.१८६५. संशयरत्नमाला ३. २ प्रश्रावर जोर देण्याकरितां प्रश्राच्या शेवटीं शिताची मशागत. [अर. किस्त् ] •गारी-वंदी-की. १ पुंक्कळदां योजतात. निश्चय दाखिवण्यासाठीं किंवा आर्थय दाख-विण्यासाठीं हि योजतात. जर्से:-मी देतों कीं, =मी देत आहें -दिसरा १.१२४. ' याप्रमाण किस्तबंदीचा ठराव जाला. ' -रा तुला दिसत नाहीं ? येतोस कीं, जातोस कीं. ' म्हणे अधिक वाच कीं अखिल याचकीं हावरा।'-केका १२. याला पुष्कळदां रे किस्ती--की. होडी; नौका; नाव. 'येथून एक किस्ती जोडतात जसें:-आलों की रे; जातों की रे, बसतों की रे. ३ काय. 'पाठ कृतबंध कीजे । हैं की वैराग्य देवाचे ' -शिशु ७००. [सं. किल ]

> कीं-अ. स्वह्नपबोधक अन्यय; जे; असें. 'ते बोलले कीं आम्हांस यावयास बनणार नाहीं. ' [ सं. यत्; फा. के ]

> की-न. पिंगळ्या(पक्षी )च्या कू, की, किलविल, किचीविची या चार स्वरांपैकी दुसरा स्वर. [ ध्व. ]

> कीकट-पु. एक देश; मगधाचे प्राचीन नांव. [वै. सं. -ऋग्वे ३.५३.१४. ]

कीक(का) ट--पु. आवाज; ओरडणें. 'आणि कीकाट गजांचे ।'-बेसीस्व ४.२३. [ध्व]

कीकस--न. हाड. 'त्वत्तीर्यी जिर स्वल्प कीकस पडे पापी कृती तो घडे। तो देवेंद्रपदा चढे सुरवधूसंभोग त्यातें घडे। ' -निमा (भागीरथीस्तोत्र )१.१७.

कीच-न्ह्री. दु:खाची भारडाओरड. [ ध्व. ]

कीचक--पु. वेळः; बांबू. [सं.]

कीचक--पु. विराट राजाचा शालक. [सं.]

कीजत--क्रि. १ करीत असत; घडत असे; केलें जातें. 'स्थूल देहें कीजत असिजे।'--विउ ९.१०६. 'तरी तिहीं येतुला अव-

कीजे--क्रि. करावें; केलें जावें. 'कृष्ण कथेंवे आलें कीजे खोळु। ' –िशशु २२. 'आपण वज्राचे यां बोलिजे। वरी घडे तरी कीजे। '—ज्ञा १.२१६. 'कीजे कृषा साउली।' –िनमा १.१३. 'त्वां कीजे भस्म सधनुतो मंद।'-मोकर्ण ७.१६. सिं. कृकमीण विधि लिंग-क्रियते ]

कीजो-कि. करा. 'अपराधी मी मज लागून। क्षमा कीजो ।'--गीता १.१८. [सं. कृ]

कीर--न. १ घाणीचा थर; किटण (गुडगुडीच्या नळींतील. शरीरावरील, वस्नावरील); चिकटा; खळ. किटण पहा. २ मातीचें किळाचा-चो-पु. तेज. 'रत्नीं किळावो जैसा।'-ज्ञा मोठें आणि कठिण ढेंकूळ (जमीन नांगरतांना निघालेलें.) ३ (राजा.) ठिणगी; किटाळ. ४ हिणकस सोनें. 'आत्मानात्म-कीं--जब. १ अथवा; किंवा; संशयबोधक अव्यय. 'की किटा । पुटें देउनी ।'-ज्ञा १३.१०३५. ५ जळलेली धातः

**बको. २.** ३३

कीट--किवि. काळा या शब्दाचे आधिक्य दाखिकण्यासाठी त्याच्या पुढे किंवा मागे योजतात. जसें-काळाकीट. 'वरी अंत-राळें नभी कीट काळें।' -दावि २५४.

कीट-पु. १ कीटक; किडा. 'तेथ कृमि कीट लोष्ट ।' क्वा १८.२४२.० स्थिति-की. अंडस्थितीनंतरची कीटकावस्था; 'अंडथांत्न सुरवंटासारखा लहानसा किडा बाहेर पडतो, तो जलद वादतो व वादतांना अनेक वेळां कात टाकतो. या स्थितीस कीटस्थिति म्हणतात.' -प्राणिमो १००.

कीट--न. (गो.) सुपारी शिजविलेलें पाणी; कट पहा. २ (कु.) लहान मूल.

कीर--पु. १ (व.) कृपण; कंजूष माण्स.

कीटक —पु. किडा. संबंध किशास्त्रांत हा वर्ग मोठा आहे. यास षट्पद म्हणतात. झुरळ, टोळ, माशी, पिसू, पतंग, पिगुळ, पोरिकडा वर्गेरे या वर्गीत येतात. हे जल, स्थल, आकाश वर्गेरे संव टिकाणी असतात. —ज्ञाको क ५०५ अनेक वेगळे वेगळे १५ ते २० भाग एकत्र जड्डन झालेला कीटक हा प्राणी असतोत. न्यांमध्यें डोकें, छाती व पोट हे तीन भाग स्पष्टपणें भिन्न असतात. —प्राणिमो ९८ यांना शिंगे व पंख बहुधा असतात, शिंगांनीं स्पर्शज्ञान होतें, अन्न शोषण्यास नळीसारखी सौंड असते, सहा पाय असतात. —प्राणी आणि आरोग्य. पृ २१. 'कृमि कीटक पांडुसुता।' –ज्ञा १३.२५५. [सं.] अम्रक्षी—पु. किडे खाणारे सस्तन प्राणी. ०योनि—स्री. किडचांचा वर्गे, जात; जीवजंतु.

कीटण-न. किटण पहा.

कीटी-कीटकी - की. आळी; किडा. 'भृंगी जड कीटी मृढा' -एभा ७.३६. 'चितितां कीटकी भिगुरटी। तेचिते होऊनि उठी।' -एभा ७.९९. [सं. कीटक]

कीड — जी. १ सामान्यतः कीटक. २ लहान किडा. [सं. कीट; सीगन कीरी] ॰ लागणें –१ किडपानें खाऊन पोकळ, खराब करणें (धान्य, फळ, वगेरे). २ (ल.) उतरती कळा लागणें; क्षय पावणें. 'देशाचा विचार करणारीं माणसें निपजलीं नव्हतीं तोंपर्यंत देशास कोठें कींध लागली आहे हें समज्ञणें किण होतें. — टिब्या. ॰ खाद — वि. किडलेंं; किडपांनी खाहेलें. ॰ मुंगी — खी. कृमि; कीटक; किडा; वाळवी; (सामान्यतः कोणताहि किडा). [किडा+मृंगी]

कीड—वि. १ खोटें; वाईट. 'तैसें शुद्ध सत्वा आड। बाहे रजतमार्चे कवाड। तें भेदणेयार्ते कीड। म्हणार्वे का।' —ज्ञा १७.३१२. २ मळ; गंज. 'कीड झाडावया हर्टी। रज देज्ञनि पार्टी पोर्टी। सुवर्णे घालितां पुर्टी। झळकत उठी निजतेजें।' —एमा १०.६३. [कीट]

कीड(भांगर)—िव. १ (गो.) अन्यधातुमिश्र (सोर्ने). २ कीट.

कीडरूं--न. साप. किरुडव, किडरू पहा.

कीण-पु. घोडयाच्या खुराचा मध्यभाग. -अश्वप १.६३.

**कीण**—न. (गो.) कोयनेल. [किनाइन ] **कीत**—न. (तंजा. म.) झाप. [ता. कीड ]

कीटरा—वि. कशासारखा १ कोणासारखा १ कशा प्रकारचा

कीनाश- ५. यम; मृत्यु. 'वपुन बहुत पोसार्वे यशचि सदा खाय ज्या न कीनाश।' -मोभीष्म ७.४५. [सं.]

कीर—पु. १ पोपट; रावा; राषू. 'समसुत मयूरमुखी वस-नामा वसित जेविं कीरांच्या।' —मोस्फुटआर्या (नवनीत पृ. २५६). २ (राजा.) पाणकोवडयासारखा पक्षी. [सं. का.] •खाद्-वि. १ पोपटानें खाक्षेठें. २ कीडखाद पहा. •मुख-वि. पोपटाच्या तोंडासारख्या तोंडाचा (घोडा). हें अग्रुभ टक्षण समजतात. •वाणी-स्त्री. पोपटासारखा मधुर शब्द.

कीर---श्री. (व. खा. ) रेघ; ओळ. [ उ. लकीर ]

कीर—उद्गा. पराजयदर्शक शब्द. किर पहा. 'अध्ननी कांथीर। पोरा न म्हणसी कीर।' -तुगा १६३. ०करणें-(व.) त्रासून सोडणें.

कीर-रू—किवि. १ (काव्य) निथ्येंकरून; खात्रीनें; खिनत; खरोखर. 'कीरूं तुम्हीं वीरूचि धाकड।' –िश्शु ४८५. 'कल्पना कीर नसे।' –िवयु २.७०. 'आतां येंगेसि कवण भिडे।हें पांडवसैन्य कीर थोडें।' –ज्ञा १.९९९. 'आपणपें गिंवसी।हें कीर होय।' –अमृ ३.२९. 'नाहीं दुःखाचा छेश कीर।' –रंथोवा ६.३२५. [सं. किल्]

कीरटः—(कों.) जनावराच्या अंगावरीलमोठी क. [कीटक?] कीरवळ-कीरवें—१ खेंकडा, 'ते एका कीरवर्ले देखिलें।' -पंच ४.९. [सं कुलीरक]

कीरचा---पु. डुकर. 'किरव्या नावडे कस्तुरी।'-नुगा ३१.४९.

कीर्ण-पु. किरण. 'जेथवरी सूर्याचें कीर्ण।' -वेसीस्व ३.९८. 'कीर्णावेढार्लें कडें।'-गीता १३.३४८. [सं. किरण] कीर्णा-की. एक प्रकारचा लगाम. -अश्वप १८५.

कीर्त-र्त्त--की. किर्तः; कीर्तिः; प्रसिद्धिः, ख्यातिः; [सं. कीर्तिः.]

कीर्तर्णे— उकि. वर्णन करणें; गुण गाणें; स्तुति करणें; वाखाणणें. 'कविनीं तो सुबहु कीर्तिला भरत।' – मोआदि ११.८९. 'कीर्तित मातें अवधारी।'– हा ९.२११. [सं. कृत्— कीर्तेय—कीर्तन]

क्तितिन---न. १ गाण्या-बजावण्यासह ईश्वराचे केलेले गुण-वर्णन; पौराणिक देवादिकांचे कथानक घेऊन ते भक्तिरसाने साक्या, दिंडचा, यांच्या साहाय्यानें सांगणें; यांत पूर्वरंग व उत्तरंग असे दोन भाग असतात. पूर्वरंगांत एखाद्या संतानें केळेला तत्त्व बोध नाना प्रसंगांसह सांगून उपदेश करतात व दुसऱ्या उत्तर रंगांत एखाद्या राम, क्रूष्ण इ० श्रेष्ठ पुरुषाच्या चित्रावर आख्यान लावून त्याच्या आयुष्यांतील प्रसंग गद्यपद्यादि प्रकारानें सांगतात व शेवटीं आरती होऊन सर्वांनां प्रसाद वांटतात. 'सगुण कथा या नांव कीतैन। ' नदा ४.२.२३. २ ईशरनामोच्चार करणें. [सं.] ०भक्ति—की. देवाची स्तुति नेहमीं करावी अशा आश्याची भक्ति जी ती; नवविधा भक्तींतील एक प्रकार. [सं.] ०रंगण-न. कथेची बैटक. 'कीतैन रंगणीं टाकले।' –दावि २८०.

कीर्तनी--पु. (गो.) कीर्तन करणारा; चालवलाऊ हरिदास. कीर्तनीय--वि. वाखाणण्यास, प्रशंसा करण्यास योग्य; वर्णनीय. [सं.]

कीतेवडा--पु. वाईट प्रकारची कीर्ति; अपकीर्ति; कुप्रसिद्धि वोभाट. [सं. कृत्]

कीर्ति-तीं—की. लेकिक; ख्याति; उत्तम प्रसिद्धि; नांव. 'हे असितये कीर्तीसी नाशु। आणि परित्रकासि अपप्रेशु। '-इा २.२०. 'कीर्ति प्रगटली दूर्व्या दूर। प्रतिष्ठा थोर वाढली।' [सं. कृत्—वर्णन करणें] कीर्तित—वि. प्रख्यात; विख्यात; वाखाणळेला; प्रशंसिळेला. [सं.] कीर्तिमान्- वान-वंत-वि. प्रख्यात; विख्यात. [सं.] ०मुख-१ देवलाच्या उंबरत्यावर, दोन शिंगे असळेल्या राक्षसाचें कोरळेले मस्तक. प्रथम याचें दर्शन घेऊन मग देवलांत जाण्याची रीत आहे. 'तें अज्ञान ज्ञानीं युडालिया। ज्ञानें कीर्तिमुखत्व केलिया।' –ज्ञा १५.५२६. २ वरील आकाराचा दंडावर बांधावयाचा एक दागिना, अलंकार. 'बाहुदंडीं कीर्तिमुखें। इस्तकंकणें दिव्य सुरेखें।' –ह ३.१६२ ०स्तंभ-५. जय वगैरे मिळाल्यावर त्याच्या स्मरणार्थ बांधलेला मनोरा. ' मदनाचे कीर्तीस्तंभ पार्थहें। ' –िशशु ६१७.

कीर्त्य—ित. कीर्तण्यास, वर्णन करण्यास योग्य. [सं.] कीर्द्-सार, कीर्दावा, कीर्दी—िकर्द पहा. (कि॰ करणें.) कीम-वाताळे—िकमें वाताळें पहा.

कील-पु. १ मेख; खिळा; पाचर; अडसर; बहुधा जात्याच्या खुंटधास म्हणतात. २ गुडगुडींत सांचलेला मळ; मशेरी. ३ शंकु (छायायंत्रावर सावली पाडणारा). [सं. कील्-बांधणें]

कील--न. १ (तंजा.) डामर. २ (तंजा.) वंगण. ३ (तंजा) विजागरी.

कीलक--पुन. १ जात्याचा खुटा. २ खुटी; खिळा; पाचर वगैरे. [सं.]

कीलखाना—पु. (हि.) किरकोळ जिनसांची रास व ती ठेवण्याची जागा; अडगळीची खोली. [कीलकानटा]

कीलना—की. निथय. 'मननांतरें आणि कीलना।हीं उप-क्रम लिंगें जाणा।' -महिकया १६.३०. [सं. कीलना]

कीलवाणी-वि. केविलवाणी पहा.

कीलाकृति--वि. खिळवाच्या आकृतीसारखें; बाणाच्या टोंकासारखें; (इं.) क्युनिफार्म. [सं. कील+आकृति]

की(कों)च-रुली. १ रहगाणें; केविलवाणी प्रार्थना; करणा भाकणें. (कि० करणें; दाखिवणें; भाकणें; येणें). २ दया; कृपा. 'कींव दाखिवण्यावांचून दया येत नाहीं.' [सं. कृपा; प्रा. कीवा-कींव] (वाप्त.) •करणें -येणें -एखायाचं रहगाणें ऐकून दया येणें, दाखिवणें (दुकेलता, अशक्तपण इ० पाइन). कींवची कान्-एकदां दया दाखवून उपकार केला असतां सतत उपकार करावा अशी अपेक्षा असते तेथें योजितात. म्ह० ज्याची करावी कींव तो घेतो जीव. •काकळूत-काकुलती-स्त्री. करुणेची याचना; दया; करुणा; काकळूत पहा. 'माझीं कींवकाकळूत तुम्हांला यर्ज या, अथवा कोण करणारा!' 'भाका बहुता रीती। माझी कींवकाकळूत ।' [कींव+काकळुत]

कीश-न. माकड. 'कोण कीश तब नांव कथीं।'-निमा १.४. [सं.]

कीशाली—स्त्री. वानरांचा समुदाय. 'कीशाली ढग ढीगसे जलदसे भल्लुक मल्लावली।'--आसेतु १०. [सं. कीश+ आवली]

कीस— प. १ किसणीनें किवा खवणीने खवलेला चुरा, भुगा. [कियणें ] - श्री. २ (क्र.) नारळाची वांडी. [केश ] ३ (रसा-यन) कानशीनें वांसून निवालेला चुरा. (ई.) फायलिंग्स. ॰ काढणें - काढीत बसणें - वारकाईनें चर्चा करणें; त्याचत्याच गोष्टी फिक्स बोलणें.

कीळ — न. तेज; चमक (रत्नांची); किरण; प्रभा. 'पिंगटा जटैची कीळ फांकिनिली। दाहीं दींसी। ' – शिशु ४३. 'किळेविर माणिकें। लोपिजे कांकें। ' – ज्ञा १४.१२३. 'रत्नखचित मुगुटीं झळाळ। नाना सुरंग फांकती कीळ।' – दा १.२.१४. [सं कीळा च्च्योत]

कीळ---स्री. (गो.) अंबर.

कु—की. पृथ्वी. (समासांत) कुगति=पृथ्वीची गति; कुछाया= पृथ्वीची छाया; कुज्या=पृथ्वीच्या परिष खंडाची ज्या. [सं.] •परिधि-पु. पृथ्वीचा परिष. •पर्यटन-न. पृथ्वीपर्यटन; पृथ्वीवर प्रवास करणे. •प्रदक्षिणा-की. पृथ्वीपर्यटन; पृथ्वीका फेरी घालणें •वृत्त-पु. पृथ्वीचा परिष. •न्यास-पु. पृथ्वीचा •यास.

क्क-किवि. वाईटपणा दाखविणारें, अपकर्ष सुचविणारें अव्ययः हें संस्कृत भाषेत पुष्कळ वेळां समासांत नामांच्या पृती योजितात. तितके मराठी भाषेत नामांना लाबीत नाहींत. म्हणून दिलेले मराठीतील कु लावलेले शब्द नमुन्यादाखल समजावे. 'आणि कुकर्मी संगतिं न व्हावी।'—का २.२६६. [सं.]

**कुआ---पु.** (हि.) विहीर. [सं. कूप]

कुआड—स्री, (ताल) कोणत्याहि तालाच्या आडीची केलेली दीडपट.

कुआंर-- पु. कुवार पहा. [सं. कुमार ]

कुइजट—वि. कुजलेलें, 'बहुत दिवसांचे पात्रसाधन। झालें होतें कुइजटपण ' -नव २४.२५. [कुजट]

**कुइटार-रु--**न. १ गवताच्या, माडाच्या वगैरे शाकारणी-साठीं विणलेल्या सांवळघा. २ जुनें छप्पर. –वि. (कों.) वरील सांवळयांनी शाकारलेले. [ कुईट ]

कुइरा-री-पुन्नी. (कों.) कोंवळा फणस.

कुइरी--की. ? खाज उत्पन्न करणारी एक वनस्पति व तिची रोंग. हिच्या खाजरी व गोडी अशा दोन जाती आहेत. २ भांब्याची केरी; कोंवळा आंबा, फणस. ३ शिरपेंचाची कलगी. हळद, कुंकु वगैरे ठेवण्याची, आंब्याच्या आकाराची झांकणा-सहलहान डबी.

कुइरे--न खाजकुइरीची देंग.

कुइला-- ५. १ खानकुयली. हिची रेंग गाई, महशी यांच्या बासरांना जंतावर उपयोगी आहे. शॅगेवरील कुसे गुळांत घालन माणसांनाहि जंतावर औषध म्हणून देतात. २ लहान मुलांच्या गळ्यांतील एक दागिना.

कुइली-की. १ कुइरी अर्थ १, २ पहा. २ एक रानभाजी; हिची भाजी करतात.

कुई-- स्त्री. १ (ध्वनि) कोल्याची हुकी; कोल्याची आरडा-ओरड; कोल्हे कुई. २ माणसांची आरोळी, आरडाओरड; कर्कश भावाज. (कि॰ घालणें). 'गनीम भाला रे आला अशी एकच कुई होऊन जो तो घाबरेपणाने भापली इत्यारे व पोशाक गोळा करूं लागला.' -पटवर्धनांचे पराक्रम. १ ससा, खार यांचा शब्द. <u>•क्कई करणो-१ कर्कश गलबला करणें; भारोळी मारणें, २</u> (क.) मुलांचे आनंदाने ओरडणें. [ध्व.]

कुईट-न १ (कों.) नारळाच्या विणलेल्या सावळ्या; गवत. –वि. खोबरें किंवा धान्य सरदल्यासुळें किंवा कुजल्याने गर्भाधान व्हावयाचें तिच्याकडून भर्त्याची पूजा करणे, विडया त्यास येणारी घाण; अजीर्णाची घाण. ३ (ल.) एखाद्याचा दोष मनांत ठेवून तो प्रसंगीं काढावयाचा अशा कुत्सित स्वभा-वाचा (माणूस); कुत्सित व मर्मभेदक (भाषण), [सं. कुथ=कुक्जें ]

कुउडी---जी. (भि.) घार.

कु(कुं)क--स्त्री. (ध्वनि) कोंबडधाचे आरवणे.

कं कड--पु. (गो.) कोंबडा. [सं. कुक्कुट; बं. कुकडा] •कुंभा-(खा.) कुकुटकुंभा पहा.

कुंकड-न. पिंजाऱ्याचे कापूस पिंजण्याचे इत्यार.

कुकडसॉ—पु. (गो.) कोंबड्याच्या अंगावरील एक किडा. [सं. कुक्कुट]

कुकडी-की. जनावराचे ढुंगण; यिवकुकडी पहा.

कुकडी—स्त्री.(भि.)कोंबडी. 'एक कुकडी आथी.' -भिल्ली ९. [सं. कुक्कुट]

क्रकडे-किवि. (खान. व.) कोणीकडे १ 'कुकडे जास ' =कोणीकडे जातोस ? '

कुकडे--न. १ चातीवरील मुताची गुंडी; २ जनावरांच्या तौडास होणारा रोग: यांत जिभेला मोठा फोड येतो.

कुकडेकु---न. १ लहान मुलांच्या खेळांतील शब्द: लपंडा-वांत सर्व मुर्ले लपल्यावर ज्यावर हार असेल त्यास सुचनेकरितां करावयाचा शब्द. २ कोंबडधाचे आरवणे. ३ (ल.) पोकळ बढाई.

कु(कुं)कर्णे—अिक. (ध्वनि) कोंबडणार्चे आखणे; केका-टर्णे. 'वृक जेबुक नगरा आंत । दिवसां चौंबारा कुंकात । '-एभा ६.२८४. [ध्व.]

कुकर—पु. (हि.) कुत्रा. 'म्हणें मी कुकर म्हणोनि मुंके । ' −एभा २१.२२५. [सं. कुक्कुर] ०चाल -स्त्री. घोडा किंवा क्त्रा यांची दुइकी चाल, [हिं.]

कुकरणें -- कि. निंदा करणें [सं. कु+कृ]

कुकरी—स्त्री. कुत्री? 'कुकरी शालाशाला कुणि त्याला उभी राहुं न देति अंगणीं। '-ऐपो ३७०.

क्रकरी--श्री. नेपाळांतील गुरक्यांचे, लहान तरवारी सारखें एक हत्यार.

कु**कमे**—-न. चोरी, चहाडी इ० वाईट काम; पाप; अपराध; व्यभिचार. [सं.]

कुकर्मी-वि. वाईट कृत्यें करणारा. [सं.]

कुकल्पना-की. दुष्ट अथवा वाईट विचार, कल्पना, बेत; शास्त्राविरुद्ध कल्पना. [सं.]

कुकवाकु-- प्र. मोर (पक्षी). [सं. कृकवाकु]

कुका-पु. १ (कों. बायकी ) गर्भाधानाच्या दिवशीं जिचें तोष्ठण इ० किया भौवतालच्या क्रिया करवितात त्यास म्हणतात. २ ( राजा. ) वयाने मोठा पण पोरकटमाणसास उपहासाने म्हण-तात.

कुकार--न. (कु.) कोंबडा [सं. कुक्कुट]

कु(कुं)कार्ण-अिक. कोकलण; ओरडणें. 'आडवाचि उडे मग कुकात।'-निया ३०. 'भुंकती गाढव कुंकाति डुकर।' -दावि ३५८. [ध्व.]

कुकाम-न. (कु. ) कुंकू [सं. कुंकुम]

कुकारण - अित. मोठधान ओरडण; हाका मारण; हाका माह्न बोलाविणे; हाक्यूरणे; कोकलणे. [ध्व.]

कुकारा—पु. (कु. कुकारो.) आरोळी; ओरड; साद; लळ-कारी. ( कि॰ करणें; मारणें; घालणें ). 'घाला घाला रे कुकारे। ' –तुगा२३१. [ध्व.]

कुकीर्ति—स्त्री. अपकीर्ति; दुष्कीर्ति; दुर्लीकेक. [सं.]

कुकुकु-कुकुचकु-(धनि) क्रींबड्याचे ओरडणें. ' कुकुचकु कोण रे तुं ? ' असे एक लहान मुलांचे गाणे आहे.

कुकुची-कुवकुची पहा.

कुकुचीकाई—( क. ) लहान मुलांचा एक खेळ.

कुकुट-पु. कोंबडा. [सं. कुक्कुट] ०कुंभा, कुकुडकुंभा -कोंभा, कुक्कुडकुंभा-प. भारद्वाज पक्षी; सोनकावळा. हा रंगाने काळा असून याचे पंख तांबुस काळया रंगाचे असतात.

कुकुड-डे--किवि. कोणीकडे १ कुकडे पहा. 'सी तें सी तूं तें तूं । कुकुड हें लाडसी । ' –तुगा १०२८. [सं. कुत्र]

कुकुडसो—पु. ( कु. ) कोंबडीच्या अंगावरील जीव, किडा, पिस्. कुकडसॉ पहा. [सं. कुक्कुट]

कुकृत्-दु--सी. बेलाचे वशिड. [सं. ककुद्]

कुकुबाळ — - पुन. १ लहान मृल. २ कुका अथे २ पहा.

कुकुभ--पु. (राग) गायनशास्त्रांतील बिलावलाचा एक प्रकार; एक राग. ह्या रागास षड्ज, तीव ऋषभ, तीव गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, तीव धैवत, तीव निषाद हे स्वर लागतात. जाती संपूर्ण संपूर्ण वादी पंचम, संवादी षड्ज, गानसमय दिव-साचा पहिला प्रहर.

कुंकुम-पु १ केशर. 'मोतियांचे घोंपे । रांविलें कुंकुमरसें।' -शिशु १७. २ कुंक; पिंजर. [सं. कुंकुम] • केशर-पु. १ (कों.) रासतुरा; सोनमोहोर, गुलमोहोर; एक झाड व त्याचे फूल. २ कुंक, ३ केशर. ०**पत्र-पत्रिका-**नस्त्री. मुंज लग्न, अथवा इतर मंगलप्रसंगींची निमंत्रणपत्रिका; हिच्यावर शुभचिन्हदर्शक कुंकुम शिपडतात. [सं.] • रेखा-पा-स्री. कपाळावर ओढलेली कुंक-वाची रेघ, चिरी. [सं.] ० खुश्स-पु. (कों.) कमळ; शेंदरी, पुत्राग; एक झाड. बंगाल, संयुक्तप्रांत, पंजाब यांत होतें. याच्या-पासून कुंकुमचूर्ण तयार करतात. रेशमी कपडयांना नारिंगी रंग देण्याकरितां या चुर्णाचा उपयोग होतो. - झाको क ५१७. [ सं. ] -**मागर-रु**-पु. तांबडा चंदन; रक्तचंदन. -कृषि ७८१. [सं.] एकच चाकर की कुक्कुर. ' [सं.]

कुकुरडा-- पु. (कु.) कोंबढपाच्या अंगावर पिसवा पहन होणारा रोग. [सं. फुक्कुट]

कुकुला-ली-र्ले--वि. लहान बाल; छकुला-ली-लें. [ दे. कुकुला=नववध् ]

कुंक्,--न. हळदीच्या कुडयास लिंबू, टाकणखार ६० चीं पुटें रंजन रंगवृन त्याची केलेली लाल पृड. हें कुमारिका व विवाहित स्त्रिया आपल्या कपाळास लावतात. हें तेलांत मिसळून डबींत भहन टेवतात. 'वायकांना जसे कुंकू तसे पुरुषांना स्वातंत्र्य '–द्रौ ५६. [सं. कुंकुम] (वाप्र.) •अधिक होणे-वाढणे-कुंक कमी होणे, संपणे, पुसटणे. **्जाणें-१** वैधव्य येणें. २ (ल.) भरभराट, कीर्ति, उत्कर्ष यांस ओहोटी लागण (धंदा व्यापार इ०). ०पुसून **रोण लावर्णे-**(कुण.) ( सधवेने ) नवऱ्याला सोडचिट्टी **रे**ऊन पाट लावणें; विधवेनें दुसरें लग्न करणें. • बळकट होणें-पुष्कळ दिवस सौभाग्य टिक्नॅंग; नवऱ्याला दीर्घायुष्य होर्गे. •**लावर्णे**~ ( खा. ) वधू पाहाण्याच्या वेळी मुलाच्या बापाने अगर दुसऱ्या वडील माणसाने वधूला साखरपुडा देणें. ' शेनफड्याच्या पोरल्ये कुकु लावाल्ये मीन् माह्या भासा धरनगायी गेलतु ' (खानदेशी) •सरसें होणें-कर्णे-सीभाग्य कायम राहणें; टिक्लें. •सर-**क्ष्रोण-संरक्षण कर्ण-**सौभाग्याची काळजी घेणें; नवऱ्याची काळजी वाहुणे; जपणें. महु० बोडकीला कुंकु वांझेला कातबोळ कशाला पाहिजे ? =विधवेला कुंकुवाची उठाठेव कशाला ? सामा-शब्द- -**कुंकवाचा**(ला)**धनी-**पु. नामधारी, सत्त्वहीन नवरा, मालकः 'इंदु-मला कुंकवाला धनी पाहिजे.' -भा ९०. कुंकुगोप-चंदन-न. १ (ल.) मिश्र विवाहाची संतति. २ (ल.) चांगला न शिजलेला, गोळा झालेला भात.

कुकूणक-- ५. दुधाच्या दोषामुळे मुलांच्या डोळ्यांना होणारा एक रोग; यानें डोळे खाजतात व त्यांतृन पाणी येतें, डोळे उघडतां येत नार्हीतः –योर २.६५३. [सं.]

**कुकूम**—न. (गो.) कुंकु.

कुंकोत्री---स्री. कुंकुमपत्र पहा.

कुकोबा--पु. बायक्या; पोरकट माणुस; मेषपात्र; नाबलि; भोलानाथ; अजागळ.

कुक्कुट---पु. कॉवडा ( पाळलेला अथवा रानटी ). [सं.] **्युद्ध-न.** कोंबडयांची झुंज. [सं.] -टासन-न. योगशा-स्नांतील एक आसन, प्रथम पद्मासन घालुन नंतर दोन्ही हात मांडया व पोटऱ्या यांमधून बाहेर काढावेत व दोन्ही हातांचे पंजे जिमनीवर टेकून त्यांच्यावर शरीराचा सर्वे भार तोलून मांड्या जितक्या वर उचलतां येतील तितक्या उचलाव्या व शरीराचा सर्व भार सांभाळावा. -संयोग ३३६. [सं.]

कुक्कर-- प. कुत्रा. ' इतक्या पावसांत, अंधारांत जाणारा

कु**खावर्त**—वि. दोन्ही कुर्शीवर र्कसांचे भोंवरे असणारा (घोडा), हें ग्रुभ लक्षण समजतात. —अश्वप १.९४. [सं. कुक्षि+ आवर्त्त ]

कुगर्णे—िक. (बे.) ओरडणें; हाक मारणें. [ध्व.] कुगला—पु. (बे.) कोंबळा फणस.

कुगार, कुंगार—न. भिक्षेक=यांचा तांडा, जमाव. -िव. गरीब; कंगाल; क्षुद्र (माणूस, गांव ). 'बदसुरत कुगार असिल्या तरी घरिच्या पोरग्या बावयासी कोण्ही रजावंद होत नाहीं. ' -पेद ८.३६. [कृ=वाईट+कार-गार]

कुप्रह—पु. अनिष्ट प्रहः अञ्चभ प्रहः रिव, मंगळ, शनि, राहु, केतु, यांना अञ्चभ प्रह समजतात.[सं.]

कुप्राम—पु. आडगांव; खेडें; वाटसहंची जेथें गरज भागत नाहीं व जेथें अग्निदोत्री, वैद्य, सावकार, नदी हीं नाहींत असे खेडें. 'प्राम कुप्राम पुऱ्या अग्नहारें।'—आपू १०. [सं. कु=वाईट+प्राम=गांव] व्यस्ती—वास्त-पुली. खेडयामध्यें राहाणें; स्पाईक होणें. कुभोजन, कुलहीनसेवा, कोधमुखी भार्या व कुप्रामवस्ती या चारवाईटगोष्टी आहेत. (कि० करणें; काढणें; कंटणें; सोडणें.) [सं.]

कुंग्न्या—िव. (व.) हलकट; दरिद्री; कवडी चुंवक (माणूस). [ कुंगार ]

कुच-प. स्त्रीचा स्ततः, पयोधरः, थान. 'कटा मियां चाटिला। कुचस्बेदु। -ज्ञा १३.५३९. 'कुच धुकुंकुमचर्चित चांगले।' -वामन किमणीविलास २९. [सं. कुच्=संकोचपावणें; पो. जि. कुचास] कस्तरणी-स्त्री. चोळी. 'वसन आणि कुचकसणी फेडुनि।' -अमृत २४. •कुम-पुअव. (काव्य) मोठाले स्तन. [सं.]

कुच--पु. कूच पहा.

**कुचकट, कुचका**—वि. कुजका पहा.

कुचकर्णे—सिके. (व.) टोचणे; भौसकर्णे.

कुचकामाचा—वि. (हि.) अगर्दी निरुपयोगी (निपे-धार्थी पष्ठयंत प्रयोग). [हि. कुछ काम का नही.]

कुचकुच-कूच-की. कुजवुज; इलक्या स्वराचे भाषण; अप्रगट भुमका. 'कुचकुच सखयांची अन्यथा देखियेली।' -साहह ३.६१. २ बाजारगप्प; अफवा. [ध्व. सं. कुज्-अध्यक्त शब्दे.] बुक्तचकुचर्णे-अकि. कुजवूज करणे.

कुचकुची—श्री. जोंधळवाचा एक प्रकार; दुधमोगरा; याचा हुरडा फार उत्तम लागतो.

कुचकुचीत—वि. (गो.) फार; पुष्कळ; गर्द. कुचकुछी—स्री. (राजा.) गुदगुली. (क्वि० करणें; होणें.) कुचंडा—वि. (माण.) चिक्कु; कृपण.

कुचड़ी--की. (व. ना.) घाणेरडा बोळ, गही; अडच-गीची जागा; बेपट. [फा. कुचह=बोळ]

कुंचर्ड, कुचर्ड, कुंचड — न. १ लहान मुलांचे किवा बाय-कांचे (बालंतपणांतील) डोकीस घालावयाचे टोपडे; लहान कुंची. २ (ल.) संकुचित व गैरसोयींचे घर. 'हें कुंचडें घर आहे.' [सं. कुच=संकोच पावणें]

कुचणी-सी. हातभर लांबीची पहार; सबल.

कुँचणी, कुचणी—स्त्री. १ डुकराच्या कॅसांची कुंचली; कोष्ट्याची कुंचली. २ कुंची अर्थ २ पहा.

कुंचणें—उकि. कुंचलीने साफ करणें. [ कुंची ]

कुर्चंद्न----न. रक्तचंदन.

७३६

कुचंद्या—स्त्रीअव. (व.) खोडचा; कळ. 'ल्हान मुलाच्या कुचंद्या करतो.'

कुचिनिदा-दी—स्त्री. कुचेष्टा, कुचाळ्या;ब्यंगोक्ति; वाईट आरोप करणें (कि॰ करणें.) कुचिदी—कुचिवंघी पहा, या शब्दांचा एकमेकांऐवर्जी जरी उपयोग करतात तरी ते अगदीं समानार्थक मानकेले नाहींत. [सं. कुत्मु=िनदा करणें ]

कुचंबण-मण-णी, कुचंबन—की. १ रोग इ० कारणानीं आलेली कष्टप्रद अवस्था; दुःखाची व पराधीनतेची स्थिति. 'ते परिमळ पालवी साहे कुचंबनें । श्रीचकधराचें ।' –शिशु ६९०. २ त्रासदायक स्थिति; खोळंबा; अटकाव; अडचण; पंचाईत. [सं. कुच्=संकोच पावणें.]

कुचंब(म)ण — अिक. १ दुःखांत किंवा पराधीन स्थितीत तळमळणें; संकोचणें. २ ब्रासदायक अडचणीत पडणें, येणें; ठादलेळा त्रास, अटकाव यापासून दुःख होणें; त्रास, दुःख खोटी होणें; आडकाठी येणें; अडचणीतून सुटका न होतां दुःखांत कांहीं काळ काढावा लागणें. ३ कोमेजणें –शर. ४ चुर-डणें; चुरगळणें, 'कां कमळांवरी श्रमर। पाय ठेवती हळुवार। कुचंबेळ केसर। इया शंका।' –ज्ञा १३.२४७ [सं. कुच्=संकोच पावणें]

कुचर्बी—िकिवि. (व.) हिशोबांत. 'इतर्के काम स्याच्या कुचर्बी नाहीं.'[हिं. कुच भी=कांहीहि]

कुचमण — की. (गो.) कुचंबणा; कुचंबण —मण –णी पहा. कुचमुर्चे — सिक. १ (गो.) कुचंबावयास छावणें. कुचंबणें. पहा.

कुचमुर्चे—सिक. ( गो .) पोटांत गुरगुरगें. [ ध्व. ]

कुचर-- नि. १ कामचुकारू; कपटी; बुद्ध या एखार्दे काम वाईट रीतीन करणारा; अंगचोर. 'जैसे कां कुचर घोडें। बरें दिसे परी आडवीं अडे।'-एभा १३.१३४. 'कुरें कुचर नट्याळ।' -दा २.३.२३. 'कुटिळ कुचर वादी निंग्य।'-तुगा २२६०. २ (ल.) दुर्मुखलेला; द्वेषी; खुनशी. ३ न शिजणारा; मउ न होणारा; कठिण (कडधान्यांतील दाणा). ४ त्रास देणारा; छच्चा; युस्तक इ०); खचरट (मार्गे.), [सं. कु+चर्]

कांडतां येणारा दाणा.

माती निवृत तो उघडा पडला म्हणजे हिरवा होतो त्यास म्हणतात. कुच्लु=गोंडा ]

कुचराई—स्री. अंगचोरपणा;अप्रामाणिकपणा; टंगळमंगळ; अळंटळं; (काम, धंदा, व्यापार, यत्न यांमध्यें) कसबचोरपणा. [कुचर]

कुचलर्ण-- उक्ति. १ ओबडधोबड रीतीने पीठ करणे, भरडा करण; फोडण; चिरडणं. २ मारणं; ठोकणं; ठेचणं; चेचणं; सडकणं. ' त्याला खुप कुचलला.' [ हिं. कुचलना, ध्व. ]

कुंचलणें—अकि. कुंचलीनें साफ करणें, झाडणें. [ कुंचा ] कुचला-पु. काजरा; कों कणांत होणारें एक मोठें झाड. याच्या विया कड्ड असुन विषारी असतात. विया वाटोळ्या व फुगीर अस तात. या औषधी भाहेत. यापासून स्टिक्नीन व बुसाइन हे मह-त्वाचे अल्कलाइड तयार करतात. कुचल्याचे विष पोटांत गेल्यास धनुवाताची लक्षण होतात. त्याचे सत्त्व हदयास उत्ते जक, सुक्ष्मवाहि-न्यांचा स्तंभ करणारे आहे. कुचल्याची पाने जनावराने खाल्ल्यास जनावर मरतें. ' त्यजुनि सहकार पिकला पिक लाजेना वरावया कुचला ।' -मोसभा ३.४९. कुचलिन-न. स्ट्क्नीन. कुचली-स्री. कुचल्याची बी.

कुचला—पु. संधला, 'विरलेल्या फकीच्या चुन्यांत समभाग विटेची पुड घालून कुचला तयार करात्रा. ' -मॅरट ११३.

कुंचला—पु. रंग देण्याची मोठी कुंचली अथवा ब्रश: डुक-करण्याची ). [ सं. कूर्चे ]

जोग्या भाषणानें काढलेली खरडपट्टी; उपहास; टवाळी; टर; हेटाळणी; व्यंग काढणें. ( कि० करणें ). कुचंदी, कुचर्निदा पहा.

[कंचा]

कुचा---पु. खराब झालेली जरतार.

कुचा, कुच्या, गुज्जा—पु. १ खोमा;पौचा;किचित खळगा; लहान भोंक (भोंवरे खेळतांना भोंव-यांनी पाडलेलें). (कि॰ मारणें). २ भांगठ्याजवळच्या बोटाने मारलेला टचका. कुचे **मारणें**-बादविवादांत टोमणा मारणें.

कुंचा-9. १ मोराच्या पिसांचा कुंचला, मोर्चेल. 'उभिला जैसा देउळीं। जाणोनि कुंचा।'— ज्ञा १३.६५८. २ मोळ गवत, शईट; खडतर (खडकाळ रस्ता, दुर्वोध लिखाण, गिचमिड डुकराचे केस, ताड व इतर झाडांची पार्ने यांची केरसुणी. ३ विण-करांचा सुतास खळ लावण्याचा कुंचला, हा झाडाच्या बारीक कुच्चर—पुन. चाड; धान्यांतील न शिजणारा दाणा; न मुळयांचा केलेला असतो. सुतास पांजण केल्यावर ह्यांने सृत साफ करतात. सामान्यतः चिताऱ्यांच्या कुंचल्यासहि म्हणतात. [सं. कुचर—पु. बटाटा जमिनीत तयार होत असतांना त्यावरील कुर्चः, कुच्=संकोच पावर्णेः, सीगन कुच=पुंजकाः, ते. कुंचेः, का.

> **कुचाग्र**—न. स्तनाग्र; थानाची वौंडी. 'कुचाप्रावरी वर्षेतें नेत्रपाणी।'[सं.]

> कुचाल-स्री. दुराचरण; कुमार्ग; वाईट चाल. 'मित्रा त्वां कुवाल सोड्न उत्तम चाल धरली. '-बाळ २.१९९. [सं. कु+

कुचाळ-का--वि. कुचाळी करणारा.

कुचाळकी, कुचाळा, कुचाळी--श्रीप.श्री. टवाळकी; थद्या. कुचविंधी पहा. 'कहिन कुचाळा कोप तसा।'-आगो २३. [कुचाल]

कुचाळखोर-वि. कुचेष्टा करणारा; खोडकर; खटघाळ; त्रासदायक; निंदक; टवाळी करणारा. [ कुचाल ]

कुंचाळणे--उकि. कुंचल्याने साफ करणें;उजळा,जिल्हई देणें. कुचाळॉ—पु. (गो.) निंदा; मस्करी; खोडी. -वि. कुचाळी, निंदा करणारा.

कुचि-ची--भी. किल्ली. ' मुक्तीचा दाखठा। उघडांवेआं कुन्मिआं वंकटा । ' –िशशु ४२०. [ हिं. कुंजि ]

कुंचित(कपोछ)—न. (नृत्य.) नृत्यांत थंडी वाजण, ताप आला असे दाखविणें; भय वाटणें वगेरे प्रसंगी गाल आक्रसल्या-सारखे दाखविणे. कुंचित(करण)-न. उजवा पाय पुष्कळ खाली करणे व उजवा हात कुंचित कह्नन डाव्या बाजूस उताणा कह्नन राच्या मानेवरील केसांची तारेंत बांधलेली कुंचली (दागिने स्वच्छ ठेवर्णे. कुंचित(दृष्टि)-स्त्री. बाहुल्या व नेत्रप्रांत आकुंचित करणे, हा अभिनय अनिष्ट गोष्ट पाहण्याचे टाळण्याकरितां व डोळे दुखूं कुचिचिधी-ध्या, कुचिदी-द्या--स्नीयव. चीड येण्या लागलेले दाखवयाचे असतांना करतात. कुंचित(पाद)-पु. बृत्यास उमें असतां एक पाय वर उचलून पावलाचा मधला भाग व बोटें आवळून घेणें. कुंचित(पुर)-न. नृत्यामध्यें खालच्या कुँचळणें-अफ्रि. ( मोराला ). पूर्ण पिसारा येणें, फुटणें. व वरच्या पापण्या एकमेकीजवळ आणून आकुंचित करणें; घाण, अप्रिय वस्तुचा स्पर्श, अनिष्ट वस्तुदर्शन यावेळी हा अभिनय करतात. कुंचित(मान)-नृत्यामध्ये चवडे उचल्न टांचांवर उमें राहिलें असतां सर्व शरीराचा भार खाली दाबला जातो. अशा वेळीं डोक्याने मान खालीं दाबली जाते ती मानेची स्थिति.

कुचित-खोर-पात्र -- न. कुचेष्टा पहा. - नि. कुचेष्टेखोर कुचिद पहा. [सं. कूत्सित]

कुचिद्-खोर, कुचिदा-द्या, कुचर्निद्--वि. कुचाळी करणारा; निदक; खोडकर; बेअब्र करणारा; टवाळ. [कुर्चिदी ]

कुचिदी, कुचनिंदा, कुचुंदी--श्री. १ आळ; आरोप; निंदा; बदनामी. २ उखाळयापाखाळया; व्यंग काढणें; कुचनिंदा, कुचविंधी पहा.

कुचिद्या-चिद्या-स्त्रीअव. हेटाळणी; टवाळी; आळ (विशे षतः लहान मुलांत हृढ ).

कुची--श्री. (व.) कुंची

उघडी आमची।बाहेरी ते वायांचि कुची झांकुं।'-तुगा ३८. [सं. कृट]

कुर्ची—स्त्री. १ लहान मुलांचें लहान टोपरें; लांब टोपरें; घुगी. २ रंगाऱ्यांचा; चिताऱ्यांचा, डुकराच्या केसांचा मोठा कुंचला. ३ कोपऱ्याच्या बाजूने 🛮 लावलेली गवताची झडी. [ फा. कुंझ= विणकऱ्यांचा सुतास पाजण करण्याचा मोठा कुंचला. [ सं. कुच्= कोपरा. ]

संकोच पावणें-कृर्व. का. कुच्चु=गोंडा; हिं. कुंची ]

**कुची भरणें—**िक्त. (व.) ठोकणें; मारणें. 'चांगली कुची भर्ह, नासलेला ( पदार्थ ). [ कुजका ] कां ?' [ध्व.] कुच्या-स्त्रीयव. १( पाडणें या कियापदाशीं जोड्न) तुकडे करणे, खांडोळी करणें. २ जबर शिक्षा करणें; यथेच्छ घाण, दुर्गधी. [कुजकट+घाण] कुटणे, या अर्थाने कुच्या ढिल्या करणे. ३ (तोडणे कियापदास जोड्डन) (घोड्याच्या) मांडीच्या किंवा घोटयाच्या शिरा तोडणें. ४ ठोका; ठोसा. 'तुका म्हणे आतां लाज धरी बुच्या। टांच-राच्या कुच्या मारा वेगीं।'-तुगा २९५१.

कुचुंबर्णे-अफ्रि. कोमेज्ञें. 'की शिरसफूल अखार क्षण-मात्रे कुचुंबी । ' –ह २.१३५. [सं. कुच्≕संकोच पावणें ]

क् चेदा-पु. ( हि. ) कारस्थान; मसलत -शर.

कुचेष्ट(प्टे)खोर, कुचिष्ट--वि. टवाळखोर; कुचेश कर- कुंजडा ] णारा; कुटाळकी करणारा. [सं. कु+चेष्ट ]

कुचेष्टा-कुचोदी--सी. कुचिष्टा; कुचिष्टाई; कुचाळी; कुच-विदी; विडंबन; निंदा; यहा. 'कुचेष्टेवांचुन प्रतिष्ठा वाढत नाहीं.' [सं. कुचेष्टा]

कुचो-- प्र. (गो.) माडाचा शेंडा. कुंचा पहा.

वाईट विचार. ( कि॰ काढणें ). ३ कुभांडी स्वभाव; कुटिल वृत्तिः 'त्याचे भांगी कुचोध भाहे. ' ४ कुचोधाचें पांखरूं-कुचेष्टे-खोर. [ सं. कु+चोद् ]

कुच्चा—पु. कुचा पहा.

कुच्ची-- स्री. (क.) विणक्ष-याचा कुंचला.

कुच्छरोटी, कुच्छ लंगोटी—(हिं.) कांहीं तरी अन भाहे कांहीं तरी वस्त्र भाहे अशी स्थिति; अतिशय विकट परि-स्थिति; दारिह्यावस्था.

॰पंचमी-स्री. शुद्ध पक्षांत मंगळवारी आलेली पंचमी. ही अञ्चभ मानतात. [ सं. कुज+पंचमी ] ॰ स्तंभ-पु. १ ( अप. कुच स्तंभ ) मंगळाची भापल्या कक्षेतील एखाद्या नक्षत्रांत स्थिरता. २ ज्योतिषविषयांतील एक उपयुक्त योग (लौकिक दर्शक). [सं.] कुंज-पुन. लतागृह; गुंफा; वेली वगैरेनी आच्छादित अशी जाळी; लतामंडप. [सं.] **अयुवन-स्थान-**न. लतामंडप; (कीडा वगैरे करण्यासाठीं उपयोगी). [सं. ] • धन-न. १ कुंज-कुची--वि. खोटी; लवाडीची; दिखाऊ. 'होती दृष्टी आंत भवन. २ गोकुळांतील श्रीकृष्णाचे की हास्थान. 'हें कुंजवन अशी कल्पना कर. '-रासकीडा ३.

> कुंज-पु. १ छपराच्या दोन पाख्यांनी झालेला आढ्याचा कोपरा; चौकटीचा, रस्त्याचा, नदीचा कोपरा. २ छपराच्या

कुजकट, कुजट, कुईट-वि. नासकट; वाशेरा; घुरट,

कुजकटाण, कुजटाण-मी. कुजलेल्या पदार्थाची दमट

कुजका, कुचका—िव. १ कुजलेला; सडका; नासका; २ (ल.) विश्वासघातकी; खोटा; कुत्सित; कपटी. [सं. कुय्≔ कुजर्णे ] **॰कवंडळ-५**. (ल.) कुजक्या मनाचा; तिरसट; मत्सरी; खुनशी (मनुष्य.) ॰नासका-वि. घाणेरडा; निरुपयोगी.

कुजडा--वि. मनाचा कुचकट; मत्सरी; खुनशी. [ कुजणें ] कंजडा-- प्र. १ भाजीपाला विकणारी एक जात व तींतील व्यक्ति; केवटा. २ कृपण; कंजूष; हरुका; क्षुद्र माणुस. [हि.

कुजणे—अक्रि. १ खराब होणें; सडणें; नासणें. २ (सोंग-टयांचा डाव) जूग न उठल्यामुळें, सही न झाल्यामुळें व कच्च्या फिह्नन आल्यामुळे पडलेले दान सोंगटयांस लावतां येत नाहीं अशी स्थिति. कुजी पहा. [सं. कुथ ]

**कुं जाणें** — अकि. शब्द करणें; गाणें. 'कोकिळा कृष्णवर्ण कुंजती।'-एरुस्व ३.९. 'विविध पक्षी कुंजती।'-जै ३.७०. [सं. कुज्≔शब्द करणें ]

कुर्जं(जां)न्न---न. प्राणघातक यंत्र. 'मज पांता घातैली कुजांत्रें।'-शिशु ८०१. 'आणि मज अमर करी। न मरेचि शस्त्रास्त्रीं।कार्ष्टे कुजंत्रीं।नाहीं मरण।'-कथा १.२.५०. [सं. क्+यंत्र ]

कुजन-पु. वाईट स्वभावाचा माण्सः; दुर्जनः; नीच मनुष्य. 'न निश्चय कथीं ढळो कुजनविद्र बाधा टळो।'-केका ११९. [ सं. ]

कुं जप्पा--स्री. ( सांकेतिक ) गोफण. -गुजा ४२-४३.

कुजबुज-की. कुणकुण; हलु हल्ज बोलणें; अफवा; कंडी. [सं. कुज्=भव्यक्त शब्द करणें; कुज द्वि.]

कुजबुजर्णे--अित. हळ हळ बोलगें; कुचकुचर्गें; पुटपुटर्गे. [ कुजबूज, कुज्=अस्पष्ट शब्द कर्गें. ]

कुंजार—की. एक प्रकारची रानभाजी. ही जोंधळ्याच्या कोतांत व बांधावर उगवते. कोंवळी पाने व देखा यांची भाजी करतात.

कुंजर-रु—पु. १ हत्ती. 'कां जालें आंगधुणें । कुंजराचें ।'
-ज्ञा १३.२३२. 'संगात कुंजर मस्त हत्ती ।' -ऐपो १९
[सं.] २ (समासांत) श्रेष्ठ; जसें-पुरुषकुंजर. ३ पक्षी; पिंगळा.
[सं.] ०भार-पु. गजदळ; हत्तीचें संन्य. ०शीच-न. गजस्नान.
[सं.]

कुंजरडा--वि. कुंजडा अर्थ २ पहा.

कुंजरा--वि. १ एक भाजी; कुंजर पहा. २ भाजी विकणारा; कुंजडा अर्थ १ पहा. ३ कुंजडा २ पहा.

कुंजरी--स्त्री. १ हतीण. 'कां लवणाची कुंजरी।'-ज्ञा १५.३१८. २ गजदळ; हत्तींचें सन्य. [सं.]

कुजिंचिणें — उकि. नासविणें; सडविणें. [कुजणें प्रयोजक] कुजिंगा--स्त्री. कुजक्ट घाण; सडलेल्या पदार्थाची घाण. [कुजट+घाण]

कुजा-ज्या—पु. १ खुजा,पाण्याचे मातीचे भाडें २ मडकें; पुर्दे. [सं. कु+ज १ फा. कुजाह ]

कुजांतर-रु-न. कुयाडें; चेदक; कुजंत्र पहा. 'कुजांतरूं नाहीं ऐसें। जेण यां पुसे यांची दांति खिळी बसे।' - शिशु ८४४. [सं. कु+यंत्र]

कुंजारीण-स्त्री. कुंजारी जातीची स्त्री.

कुजी—की. १ (बुद्धिबळांचा खेळ) राजास प्रतिपक्षीय मोहऱ्याचा प्रत्यक्ष शह तर नाहीं, पण शहावांचून मोकळवा जागीं खेळांवे म्हटलें तर तसें घर मोकळ नाहीं अशी बिनतोड आपित्त येजन डाव अडणें. या डावास बरोबरी मानतात. २ (सोंगटधांचा खेळ) सोंगटी खेळावयास जागा नाहींशी होणें [कुजींं]

कुंजी-जिका--की. किल्ली; चावी. [हिं.]

कुंजी-वि. (व.) मोहोरका; पुढारी. [सं. कुंजर]

कुँ जीर, कुँ जरु, कुँ जुरु—पु. कुंजर-र पहा. एक वेल क्षित्र हार कोणत्याहि इसमास नेहर भाजी हिला पावसाळयांत वारीक फळांचे घोस येतात. फळाच्या शिरी-की. भववेपणा; वेश वियापासून गर्द केशरी किंवा पिवळया रंगाच तेल निघत, ते त्यावर निवाह करण. शमाय क्षरजेवर लावतात. अफूच्या विषावर या पाल्याचा रस पाजतात.

कुज्या — श्री. (ज्यो.) ताऱ्याचा क्रांतिवृताशीं कोन होतो त्याची ज्या. [सं.]

**कुझामिसरी साखर**—की. खडीसाखरेवा एक प्रकार. -कृषि ४८६.

कुट-न. (कों.) धान्यसपान वावयाचा हुंडा.

कुट-नी. (गो.) इळकुंड; खुंटली; कुडें.

कुटका-को--प. तुकडा; मोडलेला कटका (काठी, भाकर, नारळ, दोरी इ० चा). 'कां पाषाणाचिया माथां। हांडी कुटली पार्था। जीवीं तेसे सर्वथा। कुटके जाले। ' - ज्ञा १६.३६८. 'तेष कुटका एक यावया हाता। ' - एभा १०.३१०. ०तो डून देणें-स्पष्ट नाहीं म्हणून सांगणें; निक्षुन नाकारणें. [सं. कुट्ट-कापणें]

कुटकी—की. औषधी वनस्पति; हें रुद्दान झाड हिमालयावर ९ ते १५ हजार फूट उंचीवर विपुल होतें. हें फार वर्षे अगतें. यांचे मूळ नरम असून पानें अधिगोल, देंठाकहे बारीक व टौंकाकहे रुंदर, गुळगुळीत, कातरलेलीं असतात. झाडास निळपा रंगांचे दाट घोस येतात. कुटकी फार कह असून बहुतेक ज्वरावर काढपांत देतात. –वगु ७.६७. बाळकहु; हें सौम्य रेचक आहे. पाण-यरी, जलोदर, काबीळ यांवर उपयोगी आहे. [सं. कटुका; हिं. कुटकी; गु. कडु; वं. कटुकी; का. केदारकटकी]

कुटकी—जी. (कों.) लांकडी ढलपी; तुकडा; काटकी. [सं. कुटट्≔कापणें]

कुटकुट—न. अपनन झालें असतां पोटांत होणारा आवाज. ' पोटांत कुटकुटतें. ' [ ध्व. ]

कुटकुटीत—िव. (गो.) १ पूर्ण न शिजलेला. २ बारीक व सुदृढ शरीरयधीचा. [कुटका]

कुटकें—वि. तुटलेलें. [ कुटका ]

कुटज-न, कुडयाचें झाड. 'हें मोठें नवल अहो लाजविला पारिजात कीं कुटजें '-मोआदि ३२.७. [सं. ]

कुटण--न. ( ल. ) टोकणें; मारणें; बढवणें; फरमाशी मार देणें; हरया मार देणें. ( कि॰ काढणें; निघणें ). [ सं. कुट्ट-कुटणें, कुट्टन; का. कॉटण; ते. कोट्टु ]

कुंद्रण—िव. कुंटीण; मध्यस्थ स्त्री; जार व जारिणी यांचा योग घडवून आणणारी स्त्री. [सं. कुड्डकुटण, निंदा करणें; कुटिनी]

कुंटणकी — की. १ कुंटणीचें काम. २ कुटाळकी; खुगली; चहाडी. •खाना-प्र. कोणतेंदि घर, जागा वगेरे कसव करण्यासाठीं इतर कोणत्याहि इसमास नेहमीं वापकं देतात तो. -घडा २६०. •ित्री-की. भडवेपणा; वेदयांस त्यांच्या धंयांत मदत करणें व त्यांवर निर्वाह करणें. •मासदी की. चाहाडया सांगृन नसत्या कलागती उत्पन्न करणारी की.

कुटुंब

कुटर्णे-- अफि. दुःख मानणें; कुढणें. 'हर्षे द्रोण न कोपे पुत्रोत्कर्षे कुटे न कुटिताहि।'-मोद्रोण. [सं. कुट; सीगन कुर]

कुटणें—-अर्क. १ चेचणें; चेचून बारीक करणें; पृड करणें. 'दांभिकता ही हळदी कुटा।'—मुशादि १.६५. २ (ल.) ठोकणें; पिटणें; मार देणें. 'कुटिल प्रजाहि जो गोपीडक तो ब्राह्मणा न कां कुटिल?'—मीनिराट ३.५. ३ (ल.) एखाद्या विषयाची सूक्ष्म छाननी करणें; श्रतिषय चर्चा करणें. १ (टाल) बाजविणें. 'तुं कुटतोस कीं नाहीं रोज टाल?'—नामना ६६. ५ (ल.) बलास्कारानें संभोग करणें. [सं. कुड्=कुटणें, ते. कोट्द; फ्रेंजि. कुर]

कुटणो-पु. ( कु. ) लोखंडी बता ( कुटण्याचा ).

कुटतांदूळ--पुश्व. सडतांना कण्या होणारे तांदूळ; कण्या. कुटतुम--पु. (कु.) काटकोन; गुण्या.

कुटन —न. (न.) दोन च-हाटांच्या जोडावर बांधलेले लांकूड. कुटरा—वि. सडतांमा कण्या होणारा (तांदूळ). [कुटणें ] कुटला—पु. (राजा.)कुटलेला भाताचा भुगा; कुंडा. [कुटणें] कुटलेश्वर—पु. (गो.) कुटलाचा, आंगटयाच्या पेराचा फटका.

कुटळ---वि. (व.) ठोकळ.

कुटा—पु. १ लाग्नांचा चेचा; भुकटी. २ वाळलेल्या मास ळीच्या कुटीचा भुगा. ३ (राजा.) फणसाच्या भाठलीत मीठ, तिक्कट पालून केलेला भुगा, पृड. ४ पृड; भुकटी. ५ कारळे तिळांची कुट्टन केलेली चटणी. [कुटणे]

कुंटा— वि. लंगडा. 'काणाकुंटा व्याधिव्याप्त ।' -एभा ६३.२०६. [सं. कुट्ट्=लंगडें असर्गे]

कुटाई—स्त्री. १ कुटण्याबद्दलची मजुरी. २ कुटण्याची किया. [ कुटण ]

कुटाकुटी-कूट--सी. १ ठोकाठोकी; मारामारी; लठ्ठा-लठ्ठी. 'मीपणा होऊनि कुटाकुटी।' -दावि ३८८. २ वाद-विवाद; काध्याकुट; बाचाबाची. ३ (सॉगटणा) मन लावुन खेळणे; एकसारख्या खेळणे; त्यांत दंग होणे (४पहासानें). [कुटण]

कुटाणा—प. (कों. व. क.) त्रासदायक खटेपट्टोप; अनेक उद्योगीचा एकदम अंगावर पडलेला बोजा; त्रास. [कुटणें]

कुटार--न. (खा. व.) धान्य काढलेल्या कणसांचा चुरलेला भाग (यांत कॅगांची टरफलें, झाढांचा पाला वेलाचे तुकडे मिसळे लेले असतात); कृट. -वशाप ५२.१. [कुटणें]

कुटाळ-खोर—वि. कुटाळकी करणारा; निदक; वेअबू करणारा; वपहास, टवाळी करणारा; कु वेष्टेखोर. [सं. कुट्ट्निंदा करणें; कुटिल; कृट+भाळ]

कुटाळकी, कुटाळी—सी. कुचाळी; कुवेष्टा; वेअबू.

कुटाळखोरी-गिरी--की. (कुण.) कुटाळकी.

कुटि, कुटिका—स्त्री. सोंपडी. 'आल्या मोडकळीला कुटिका तुरळक कुठें कुठें असती।'-विक १०१. [सं. कुटी]

कुटिल-नि. १ वांकडें, वक. २ (ल.) दुष्ट, निंदक. (समासांत) कुटिल्युद्धि-तर्क-दृष्टि-भाषण-भाषी-स्वभाव. 'तूं मिलन कुटिल नीरस जबहि पुनभेवपदें हि कच साच '-मोकचो-पाख्यान ५७ (नवनीत पृ. २६८). 'कुटिल कुचरवादी निंग्र।' -तुगा २२६०. ३ अपकारी; द्वेषी; खोडकर; मत्सरी. ७ कुरले (केंस) 'आइक कुटिलालकमस्तका। धर्नुवेद त्रिंवका।'-ज्ञा १०. २१५. [सं. कुट्चवंकडा होणें, कुटिल्चक ] ०देह-पु. व्यंग शरीर; खोडकर, दोष्युक्त शरीर. ०देही-पु. व्यंगशरीराचा माणूस.

कुटी — ली. झोंपडी; (सासा.) पणैकुटी; छताकुटी. 'आणि मनसर्पाची कुटी ' – झा १६.२४३. ०चक – पु. संन्यासी. 'कमैं त्यागोनि झाला संन्यासी। झानध्यान नाहीं मानसीं। अन्नालागीं स्वप्रामवासीं। कुटीचक तयासी बोलिजे।' –एमा १८.१७७. [सं. कुटी=झोंपडी]

कुटी—स्ती. निंदेचें भाषण; निंदा; आळ. 'तर अंगा ये कुटी कवणाविया।'-भाए ६१३. 'न गणित कुटी बोलती। आइकतां तुज।'-क्का २.२१८. 'पारिखयांसी सांगतां गोष्टी। घरची कुटी खातील।'-तुगा १२४. -िव. कपटी; कृत्रिम.' तों कुटी खगतन् जडावली।'-आशिवि ३२. [सं. कुट्=बांकडें होणें] ०चें बोट-न. निंदेचा डाग. 'स्पसा उदयलें कुंष्ट। भावितां कुटीचे बोट।'-क्का १६.१७८.

कुटी--ली. १ वाळलेल्या मासळीची पूड. २ (ल.) (विनोदानें) ठोकणें; मारणें (विद्यार्थ्यात ल्ल्ड). (कि॰ काढणें). 'आज धुटी उद्यां कुटी. '[कुटणें]

कुंटी—स्नी. एक फुलझाड.

कुटी—१ (वे.) लहान कुळव. २ खंटी; कापड ग्रंडा-ळण्यासाठीं केलेला लांकडी ठोकळा.

कुंटीण-- श्री. कुंटण अर्थ १ पहा. [सं.]

कुटीमेटी--श्री. घरदार.

**कुटीर**---पु. झोंपडी; ल्हान घर. [सं.]

कुटीर-व. कुटरा पहा. [कुटणें]

कुटींच-वि. कुटलेलें.

कुरीळ-कुटिल पहा.

कुटुंब — न. १ घरांतील माणसें; परिवार; खटलें. २ घरधनीण. ३ साभान्यतः पत्नी; वायको. [सं.; वे. कुअण्डो ] सामाशब्द — ०क्क(का)क्ष्याखी-वि. कुटुंबाचा भार वाहक; चाकरासारखः रावणारा; घरचें। कर्ता, मिळविता. 'ईश्वरी कानकोंडा जाला' कुटुंब कावाडी। ' न्दा ३.४.४७. ०कळह-५. भाजवंदकी, कवी आहेत असा. •धात-पु.-सबंध कुटुंबाचा नाश. [सं.] •घातकी-वि. घरादाराचे वाटोळें करणारा; कुटुंबाचा नाश कर-णारा. [सं.] •वत्सल-वाला-वाळा-वि. १ कीपुत्रांवर फार प्रेम करणारा. २ बायको, मुलेंबाळे असलेला. 'दरिदी दीन कुटुंब-**वत्सल तयास द्रव्य देता झाला ।' [सं.] •शास्त्री**—वि. ज्याच्या कुटुंबांतील सर्व लोक शास्त्रसंपन्न आहेत असा. [सं.] -बारी-वि. कुटुंबवत्सल. 'एका जीवा वरी। होतो दोन्ही कुटुंबारी '-तुगा 8090.

कुर्द्रबण—न. (गो.) महसूल ठरवृन दिलेली जमीन. [कुटुंब] कुटुंबॉ--पु. (गो. ) एक पक्षी.

कुटुंबी--पु. १ गृहस्थाश्रमी; घरभारी. २ (कों.) दूरचा नाते-वाईक; आप्तः, चार पांच विढयांचे अंतर गेलें आहे असा सर्पिड, सगोत्र, नातेवाईक. [सं.]

कुटुऱ्याची चोळी---स्री. (गो. ) देश्या वंगेरे स्त्रिया घालतात अशी विशिष्ट प्रकारची, घटट् बसणारी चोळी.

कुटूर--(गो.) कवड्याचा (पक्ष्याचा) शब्द. [ध्व.] कुटूरचे-- कि. (गो.) कवडयाचे (पक्षाचे) ओरडणे.

कुटें--वि. कुबडें; लंगडें. [सं. कुट्=बांकडें होणें ]

कुटो-पु. (कु.) मासळीचे खत. कुटी पहा. कुट्टक--वि. (व.) कुटाळ. 'येथील लोक भारी कुट्टक भाहेत. '

कुट्रक (करण) -- न. ( नृत्य ) उजवा हात उजव्या खांदा-वर व डावा हात डाव्या खांदावर ठेवृन वोटे खांदास टेकणें व दोन्ही पायांचीं बोटें जिमनीवर हळु हळु आपटणें. [ सं. ] ,

**कुट्टरण-**-न. १ पीठ; चुर्ण. २ कुड़ा; कुंदी; ठोक; मार; मार-झोड; पदार्थाची कुटाकूट, चेंचाचेंच. (फि॰ काढणें, निघेंण). [सं. कुइन ]

कुट्टन(चित्रुक)--न. ( नृत्य ) दांत एकमेकांशी घासणे (भय वाटणे, यंडी वाजणे, रोग झालासें दाखविण यांचा द्योतक अभिनय ). [सं.]

कुट्टनी--स्री. कुंडीण. कुंडण पहा. [सं. ]

कुट्टमित---न. सीत्कारादिक चिन्ह कपटाने करणे. 'कपटें सीत्कारादिक चिन्ह जया त्यास कुटमित नांव ।'-अकक गंगाधर रसक्लोल २.१३४.

कुट्टरें, कुड़तरें-न. (गो.) केसांच्या अंबाड्याखाली लोंबकळत ठेवण्याचा एक दागिना. • मांजर-न. (गो.) कुरकुर आवाज करणारें, काळें रानमांजर; ऊद; कांडेचोर.

चटणी; पूड; चूर्ण. [ कुटणें ] र ठोक; मार; कुंदी. (कि० काढणें; एथेंच आहे, कुंठें गेलें नाहीं. ' [ सं. कुत्र ]

•कचि-वि. ज्याच्या कुढुंबांतील सर्वच माणसे निघणें). 'बापानें मला यथास्थित कुटा काढून हांकृन बाहेर लावलें असतें. ' -बाळ २.२४८. ३ घोकंपटी. (कि॰ मारणें.) 'घोकं-पटीची किंवा कुट्ट्या मारण्याची रीति तयार होते. ' -बाह्मण व त्यांची विद्या.

> कुट्टी--सी. (गो.) धुताराचे एक लांकडी इत्यार; मोगरी; ठोकणी; पटाशी वर्गरे ठोकण्याकडे याचा उपयोग होतो. [कुटण] कुट्टद्र-पु. (माळवी) एक उपवासास खाण्यायोग्य पदार्थ.

> कुटचाकुटचा-किवि. (व.) इलुह्ळु; जेमतेम. 'कुटवा कुटचा घरापर्येत पार्यी गेला. '

> कुट्याल-ट्येल-न. (की. कु.) यथेच्छ चोपणे; बह-वर्णे. (कि॰ काढणें; निघणें.) [कुटणें+तेल ]

> कुठचा-ला, कुठील-वि. कोणत्या ठिकाणचा, गांवचा, जागेसंबंधीं ? [ कुठं ]

कुंठ(ट)चें—वि. (गो.) लंगडणे.

कुंठणें — अकि. थांबणें; कुंठित होणें; स्रोळंबणें; अवरोध होंगें, केला जागें; बंद होंगें. 'पाहा पां असमसाहास । जेथ कंठले निर्देश।'-ऋ १.२४७. 'मग संतुष्टीच्या ठायीं। कुंठे सहजें। ' -ज्ञा ४१. [सं. कुण्ठ्≕लंगडे असणे ]

कुठणें-ने--किवि. कोठून ? कोठपासून ?

कुँडता—स्त्री. अटकाव; प्रतिरोध; प्रतिबंध. [ सं. कुंठ् ]

कुठपर्यंत-पावेतां-वर--किनि. किती लांब, दूर; कोणत्या मजलेपर्यंत, अंशापर्यंत, पायरीपर्यंत, प्रमाणापर्यंत; कोणत्या काळापर्यत.

कुं ठघ(चि)ण--- सिक. अडथळा आणणे, करणे. 'कां राजाज्ञा अव्यवहार । कुंठवी जेवीं । ' –ज्ञा १८.७३३. [सं. कण्ठृ]

कुठार-पु. कुन्हाड; परशु; लांकडें फोडावधाने एक इत्यार. 'देत्ये हात चला जी घेत्ये फळभाजना कुठारा या।'-मोवन १३.८९. [ सं. कुठार, कुट्ट=तोडणें; द्राविड कुट्ट; ई. कट् ]

**कुठार**—न. कुटार पहा.

कुठाविर्णे--न. कोठाविर्णे पहा.

कुंठित-वि. १ थांबलेलें; अडविलेलें; खोळंबविलेलें; खुंट-लेलें. २ घोटाळलेला; निरुत्तर; किंकतैव्यतामुढ. [सं.] ०पन्न-न. कलमाकलमास लवाडी दियोन आली सबब यापरतें बोलगें नाहीं म्हणून द्वोरा लेहून घेणें तें. –भाअ १८३२.

कुठून-ठोन-किवि. कोणता देश, काल, प्रमाण, विषय यापासून ? [सं. कुत्र ]

कुठें--किनि. ? कोणत्या जागीं, स्थळीं ? 'कुठें जाशी भोगा तर तुझ्या पाठीशीं उमा ! '-मसाप ४.४.२७२. ३ (मुख्यत्वें कुट्टा-ट्ट्या---पु. १ लाह्यांचें पीठ; तिळांची कुठून केलेली जोराने उच्चारलें असतां ) को इनहि; कोठेंहि ? ' मी तेल्हांपासून कुठोऱ्याचें नांव। दोघांचेहि पाव हात जाती। ' -तुगा ३४१५. [कोठी]

कुठोरी--पु. कोठारी. 'चोर कुठोरी एकेचि ठायीं। वेगळें पाहावें न लगे कांहीं। ' – तुका ३७२.

कुठोरी-किवि. कोठवर ? कोठपर्यत ? [ कुठे-वेरी ]

कुछ-ज्या. कोंबडया वंगरे पक्ष्यांना हाकून लावण्याकरितां उच्चारावयाचा शब्द. [ध्व.]

कुरु — पु. १ काटक्याकुटक्या व माती यांनी घातलेली भित (बांबु, कारवी इ०ची). 'ठाव नाहीं बुड। घरें वसविसी कुड। ' —तुगा १३९३. महु० कुडास कान ठेवी ध्यान≕जपून हुशारीनें कोणतीहि गोष्ट करणें. २ ( नाविक ) गलबतावरील मालाच्या रक्षणाकरितां व सावलीसाठीं डोलकाठीच्या मागे असलेली सांवळथांची झोंपडी. [ सं. कुडग्र=भिंत ]

कुड-की. (कु.) ज्याच्या अंगांत देव येतो तो माणूस अथवा त्याचे शरीर. कुडी पहा.

कुड-डी-वि. खोटें; वाईट; कपटी. 'तुम्हीं चालिजे हें मत कुड । अपाइ कीं ' –िशशु ४८५. 'गीत साळ करी कुडी । ' -भाए २२. 'जेवीं रायापाशील कुडमंत्री । राजबळे अधमे करी ' –एभा २३.८९२. 'विवेकें कुडी कल्पना पालटीजे। '–राम ४०. [सं. कृट]

कुंड--न. १ पाण्याची विहीर; झरा; तळी (पवित्र); (चारी बाजूंनीं दगडांनीं बांघलेला) होद; टाकें; पुष्करणी. २ भांडें; घट; घडा. ३ (व.) कामटीचें तयार केलेलें व हर-मुंजी रोगण इ० लाबुन घट व टिकाऊ बनविलेलें भांडें. ४ कुंडी (फुलझाडांची). 'दवण्याचे कुंड घालोनि।'-ऐपो १५. [सं. कुंड; कुण्ड्≔रक्षणकरणें ]

कुंड-न. पवित्र अगि ठेवण्यासाठीं केलेल व मातीच्या चौरस काठांचें किया धातृचें बनविलेलें पात्र, खळगा. कुंड-वेदिका-वेदी-स्री. यह, होम, हवन करण्याकरितां केलेली वेदी, कुंड. 'कुंडवेदिका विध्वंसोन समग्र। यज्ञमंडप मोडिला।' [सं. कुण्ड=जाळणें]

कुंड-पु. गोलक या शब्दाखालील कुंडगोलक पहा. [सं.] कुर्डिं -- न. एक प्रकारचें लीकर तयार होणारें भात.

कु(कुं)डका-पु. (गो.) तुकडा (कापड, फळ, लांकूड इ०चा). [कुटका]

कुडकॉ-को--पु. (गो.) तुकडा. (कापड वंगरेचा).

क्र इकी-की. १ पुरुषाच्या कानांतील एक दागिना, हा चार मोत्यांचा चौफुलीसाराला किंवा एकाच मोत्याचा चौकडवा- शिलक पहा. -महिकवा २१.१५.

क्कारोरा—नि. कोठारी; कोठीवाला. 'चोरा धरितां सांगे सारखा असतो. बुडया; एक मर्दानी कर्णभूषण (पुरुष व ख्रियाहि घालतात खानदेशांत पुरुष घालतात ). खालीं बाळी व वर त्याला माळ अपसन ती कानाच्या टोंकावर जाते. नुसती बाळीहि घाल-तात. बेळगांव, खानदेश, वऱ्हाड इकडे मोत्यांऐवजीं फक्त सोन्याची बाळीच असते. 'राम म्हणे घालाव्या कुडक्या चारीहि याच कानीं कीं। मुनि भूषवितां भासे मूर्त स्ववृक्ष याचकानीं कीं। ' –भोविराट ७.३३.'मुक्ताफळांच्या कुडक्या तयासी।' –शशिसेनाः

कुडकी — की. (व.) जप्ती; कुरकी. 'घरावर कुडकी आली.'

कु इकुड--सी. १ दांताखाली कडक पदार्थ मुांपडला असतां होणारा कडकड असा आवाज. २ थंडीनें दांत कुडकुडत असतां होणारा भावाज. ३ कुग्कुर; पुटरुट; पिरपिर; चिरचिर. 'धिक्कारितां करिरा कुडकुड।'-दावि ६५. -किवि. थंडी-पासून होणाऱ्या कियेस लावतात. 'थंडी कुडकुड वाजती.' [ध्व.; सं. कुड्] **कुड कुडणें-**अकि. कुरकुरणें; पुटपुटणें; खुटखुटणें; पोटांत गुरगुरणे. •**द्याणा-णी**-वि. दुर्मुखलेला; खिन्न; रडतोंडया; वुखरोगी; मुखदुर्बळ; घुम्या. [ ध्व;सं. कुड्≕विकल होणें. ]

ক্ত ব্ৰহ্মভা-ভা-এদ্মা. (कों.) थंडींने अंग कांपणे; थंडीची कुडकुडी; कापरें. ( कि॰ भरणें ).

**कुडकुडा-डी-ड्या--**वि. १ कुरकुर करणारा; गुरगुर कर• णारा; कष्टी. 'कुडकुडा झाला कपोता।'-माए ३१६. २ संकोच-युक्त; लज्जित. 'तैसा मी कुडकुडा होतों केशीराजा।' -सेवा न घडे लाजा म्हणऊनि।'-तुगा १५३८. ३ दुःखी; कष्टी. 'होताती सर्वस्वें कुडकुडी। तितुर्केच कार्य त्यांच।'-दा ३.२. ₹८.

कुडकुडीत --वि. कुरकुरीतः कुरकुर आवाज होणारा(पापड, धान्य ).

कुडकुड़ो-पु. (कु.) थंडीचा ताप; हिंबताप. [कुडकुडणें] कुडगा-पु (कु.)(कोती) भात लावण्याकरितां तयार केलेला जिमनीचा तुकडा. [ कुटका ]

**कुंडगोलक---**पु. संधवेचा जारज पुत्र. 'पत्यो जीवति कुड:स्यान्मते भर्तरि गोलकः। ' -मनु ३.१७४.

कुडग्रई--की. (कों.) लहान व बारीक, दुबेळक्यासारखी कुडांत घालण्याची मेढ. [कूड+गई]

कुडचा--- पु. एका हाताची ओंजळ; पसा.

कुडचांफॉ-9. (गो.) खुरचाफ्याचे झाड.

कुडची--स्री. (खा.) सद्रा; पैरण; कुडतें. [फा. कुर्त= खमीस ]

कुडची-कुट्टी-की. (गो.) लकडी घण; मोगरी.

कुंडजार-9. ब्राह्मण स्त्रीस जारापासून झालेला पुत्र. कुंड-

कुडण-न. १ कुंपण; वर्द. 'दूर्ती याच्या मुखा केलेंसे कुडण। वाचे नारायण येऊं नेदी। '-नुगा ३५७. २ आवाड; वाडगें; पर्सूं; परडें. ३ कुंपण, वर्द घालण्याची किया. [सं. कुडण=मित] कुडणावळ-स्त्री. कुंपण घालण्याची किया व तिची मजुरी.

कुडणें—जिक. १ कुंपण घालणें; भितीसारखा कुड घालणें. २ बंद करणें; बुजिवणें (रस्ता, मार्ग). ३ केर्देत टाकणें; बंदींत टाकणें, वालणें. ४ अडथळा, आडकाठी, अवरोध करणें. ५ (ल.) दावणें; दहपणें; ओशाळणें. ६ मनांत कुढणें; तळमळणें; खेद मानणें; खिन्न होणें. ७ अवटरणें; दुखणें;ताठणें (पुष्कळ वेळ एके ठिकाणीं बसल्यानें शरीर, अवयव ६०). [सं. कुण्ड्=रक्षण करणें; कुडय=भित]

कुडत(ता)न—न. छतीस अथवा वेचाळीस कवळ्यांचा विडयाच्या पानांचा गहा (पांचशे पानांची एक कवळी) [का. कुती ] कुडतरणें—िक. (माण) कुरतडणें.

कुडता-- ५ १ कु स्काः तुकडा. २ कुडचा पहा.

कुडता-ती-ते-कुडताण-कुडते पहा.

कुडताळ-ळा-ळें—न. संकुचित, अस्द जागा. –िव. अस्दः, संकुचित (जिमनीचा तुकडा). [कुडता] ब्ळ्यांत येणें– संप्रशंत येणें (धंदा, ब्यापार).

कुडती—स्त्री. १ उंची; जाडी (क्षेत्रफळांसंबंधीं). - किवि. २ उंचीच्या अनुरोधानें, जाडीच्या अनुरोधानें कडीपाटाची कडी वगैरे (वस्तु). (कि॰ लावणें; बसवणें; टेवणें).

कुडती—स्त्री. जाकीट; कमरेपर्यंतचा कोट. [फा. कुर्ता] कुडती—स्त्री. १ परटाची मोगरी, ही लांकडी असते. २ (कु)(स्तारयंदा) किंकच्याची टोकणी ३ (कॉ.) चौरस लाकडी टोकळा; जातें इ० ना उपयोगी. [सं. कुट्ट=कुटणें; कुट्टी पहा] कुडनुडणें—सिक्र. कुरतुडणें.

कुडत्म-पु. (कु.) गुण्या; काटकोन ( मुताराचा ). कुडते--न. (खा. व.) सहा. [फा. कुर्ता=सदरा ]

कुडथळ — की. जिला पाटाच्या पाण्याची सोय नाहीं अशी जमीन.

कुडथळ — न. ( शेतजमीन ) अपुरी जमीन; ठिकें; दळें नोंदणी केलेल्या प्रमाणांत कमी येणारी जमीन. [कुडता] — ळीबिघा – पु. ल्ह्वान विषा; पूर्ण विष्यापेक्षां थोडा कमी विधा. (सामान्य विषा वीस पोडांचा ).

कुडनाडचा—वि. (माण.) भूत; समंध इ० नां कोपविणारा ब शमविणारा ( मांत्रिक ) [ सं. कूट+नाडी ]

कुडपण-णें — न. लहान, जाड काठी; दांबु; लांकुड; हात-दीड हात लांब व मनगटाइतका जाड लाकडाचा तुकडा. [कुटका]

कुडपर्णे — अकि. १ अवटरणें; मुरडणें (पानं इ०). 'सर्वोची पानें कुडपून गेलीं.' – मराठी ६ वें पुस्तक पृ. २४३.२ आकृति २ टाकणें; सोडणें. 'कुडपियला देस आतां ककं नका बळ।' – व ६०४. 'कुडपीयेला देश आतां येकं नेदी दुसरी।' – तुगा २९८.

कुडबुड - डां-- किवि. कुडबुडधाच्या भावाजासारख ( भावाज ). [ भ्त. ]

कुडनुडणं—अक्रि. १ कुडनुड भावाज करणें (कुंडनुडणाचा) २ ( ल. ) अस्पष्ट रीतीनें बोलणें; कुरनुरणें [ घ्व. ]

कुडचुडा-मुडा-मुडथा जोशी--५. हातात कुबबुढें घेळन भविष्य सांगून भीक मागणा-या जोशांची (अब्राह्मण) एक जात व त्यांतील व्यक्ति.

कु हबुडें—न. डौराहुन लहान वाय; जिन्या टोकास चिकण मातीची किंवा मेणाची गोळी बसविवेली आहे अशी दोरी मध्य-भागी बांघलेली आहे असे एक चमेवाय. हें सरबंदे, कुडबुडे जोशी, पांगुळ, भिक्षेकरी हातांत घेऊन वाजवीत भिक्षा मागतात. [ घर. ]

कुडमुड-- खी. (ना.) काकडीची किंवा मुळवाची कोशि-वीर.

कुडय-नी. (कु.) एक जातीचे भात.

कुंडय, कोंडय—स्री. (गो.) शिपी (जात).

कुँडल — न. १ कानांतील एक दागिना. २ वलय; कडें (धातुचें). [सं.]

कुंडला—पु. तपकीर घोटण्याचा दगडी अथवा मातीचा खल. -न. (कु.) मातीच भांडें. [सं. कुंड+ल]

कुँडिलिनी—की. ( योगशास्त्र ) शरीरांतील मणिपूर चकाचे ठिकाणीं सर्पाच्या आकृतिस्पान शहणारी प्राणस्प शक्ति. ' शक्ति करी उजगरा । कुंडिलिनीये । ' –हा ६.२२१. [ सं. ]

कुं इती-ळी-ली. १ स्यं, प्रह, नक्षत्र यांची दशा दाख-विण्याकरितां चौरस, त्रिकोनी अथवा वर्तुळाकार माग पाडकेली आइति. हिचे ततु, धन, सहज, सुह्त्, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धमें, कमें, आय, व्ययं असे बारा भाग किंवा कोष्टकें असतात; राशीचक. २ प्रक्षिप्त वाक्य दाखिण्यासाठीं काढकेला कंस व हतर रेषा. १ (गो.) लहान कुंडी. ४ (खा.) वर्तुळाकार व मध्यें भोंक असलेली चापट चक्की, (भोंक पाडण्यासाठीं). ५ कुंडलिली पहा. 'हें असो तें कुंडली। हद्यांआंतु आली।'-क्का ६.२७४. -पु. सपं. 'त्या मणि प्रकाशीत वाहर्ळी। वैसके किती थोर कुंडली।' (नवनीत पृ.४२९.)कडी, वर्तुळ, बेटाळ व यांसारक्या इतर अनेक वस्त्. --वि. ज्याच्या कानांत कुंडलें आहेत असा. [सं.]

कुडव--पु. १ (कु. गो. ) सामान्यतः आठ शेर अथवा दोन पायलीचे माप. देशावर आठ पायली धान्याचे माप; कोंक णांत राजापुराकडे चार पायली; २ एक प्रस्थाचा एकचतुर्गीश; एक पका पावकोर. -अश्वप १.१३०; पातळ औवर्धे मापण्याकरितां मातीचे, कळकाचे, लाकडाचे किंवा लोखंडाचे, विस्ताराने व उंचीने चार अंगळांचे भांडें. -योर १.३८. 'तो निजबोधाचे कुडवाकारीं। भरील वसारी श्रवणाच्या। ' -एभा ३.८७३. [ सं. ] ०भरणें-(तु.) माप भरणें, पूर्ण होणें; मरण ओढवणें. मह भेल्या म्हशीस कुडवभर दूध.

कुडवली-ली. १ (हेट.) भात शिजविण्याचे महकें. २ (कु.) एक प्रकारचें मडकें. [सं. कुंड]

कुडवळ-५. (गो. ) एक पक्षी.

कुडवा-- पु. भितीच्या तळाचा कंगोरा; निराळया रंगाने दाखविलेला वीतभर उंचीचा भाग. (कि॰ घेणें; ठेवणें.) ॰ घेणें-(ब.) जमीन सारवतांना जिमनीपासून कांहीं उंचीपर्यंत भिंत सारवर्णे. [कुड ]

कुडवाळी-पु. (गो.) कुळवाडी अप. 'ठिकठिकाणीं दिस-णारे कुडवाळयांचे समाधानी वसाधेमोळे चेहरे...'-सह्याद्रीच्या पायघ्याशीं १२०.

**कुडवी--**पु. **कुडव पहा. ०भारा-**पु. झोडलें असतां कुडव-भर भात निघेल अशी पेंढी.

**कुडरू**—न. समुद्रकांठच्या बोंगरांतील कुरण.

कुडसर- की. (कों.) नाचणी (धान्य). -कृषि २८४. कुडसारो-पु. (कू.) कापणीनंतर राहिलेले भाताचे सड; धस.

**कुडा--**पु. **हे रानमाड सहा**-सात हात उंच असून पान बदा-माच्या पानासारखें लांबट असतें. याच्या विडया करतात. होंग बारीक व लांब, असून बीं लांबट यवासारखें व कड़ असतें, मुळांचा औषधीसारखा उपयोग होतो. त्याच्या पाकास कुढेपाक म्हणतात. कुड्याच्या पांदरा व काळा अशा दोन जाती आहेत. बीची उपधान्यांत गणना होतें. तें कृमिनाशक आहे. कोंवळया होंगांची भाजी करतात. [सं. कुटज ]

कुडा-- ५. १ भाताची एक जात. २ स्त्रियांच्या कानांतील एक दागिना; कुडें.

कुडा--वि. १ दुष्ट; शबल; कपटी; विश्वासघातकी. ' विवेकें भरा कुडी कल्पना पालटीजे ' -राम ४०. २ (काव्य) वाईट; खोटा (पैसा). ' कुडा भापुला दाम भस्तां पराशीं । वृथा भांडणें ख्यात हे गोष्ट कैशी। ' -हरिराज मुद्रलायीं वे भाषांतर ४७ ( अकक ). डिल्च्या आकाराचें फळ येतें असा भोपळा. **३ (काञ्य) मिथ्या; अशुद्ध;** खोटा; वाईट, नुकसानकारक, चुकीचा. 'नृपातें कुढा मंत्र योजावमातें।' -वामनविराट ७.१३०. मानमोडी; फेपशा.

'तैसी विषयेषुखाची गोडी।गोड वाटे परी ते कुडी।'-दा ३.१०.६७. [सं. कूट] **भाख-**पु. द्वेष; मत्सर; अविश्वास; संशय; कपट; दुष्ट कल्पना; विकल्प.

कुंडा--पु. (गो. हेट.) धान्याचा कोंडा; भूस.

कुंडा--पु. १ मोठी कुंडी (फुलझाडाची, चांभाराची कातडें भिजत घारण्याची, रंगाऱ्याची ); उंसाच्या रसाचे मांदण; भांग, तपकीर इ० तयार करण्याचे पात्र. ' जबळच वटबृक्षाची बहाळी लावलेला कुंडा ठेवला असतो. -ऐरापुत्र ८.४४५. २ माडी काढ-ण्यासाठीं माडाला बांधलेला भोपळा. [सं. कुंड ]

कुडाक-न. (गो.) कानांतील कुडें (सोन्यार्वे अगर हिऱ्या-मोत्यांचें ); अव. कुडकां. [कुंडल ]

कुडाण---न. (कों.) कुडण; गुरांचा उन्हाळी गोठा; कुड-लेली जागा. •करणें-( कु. ) कुंपण घालणें; झांकणें. [ कुड ] कुडाण---न. ( कु. ) ढोल वाजविणे.

कुडामेढीचा-वि. कुड व मेढी यांचें; चंद्रमौळी; फाटकें तुटकें; मोडकेंतोडकें (खोपट, झोपडी, वाडा ). [कूड+मेढ]

कुंडाले-न. (माण.) पातेल्यासारखें मातीचे भांडें. [कुंड] कुडावा-पु. १ (काव्य) कुड; कार्वी, झिलप्या वगैरेवर माती लिपून केलेली भित. [कुड ] २ ( ल. ) रक्षण; थारा; पाठ-पुरावा. 'करी संकटीं सेवकाचा कुडावा।' -राम ६७. 'धावोनि त्यांचा करी कुडावा।'-निगा ११८. 'तें कुडाविला जाणा कंस । पति तुमचा । ' -कथा २.२.५१. [सं. कुण्ड्≕रक्षण करणें ]

कुडाञ्चा--पु. (कु.) एक खाण्यास योग्य पक्षी.

कुडावेडा-वि. दुष्ट हेत्ने वेड पांघरणारा. [ कुडा+त्रेडा ] कु**डाळ—पु.** एक प्रांत. हा कोंकणांत सावंतवाडी संस्थानांतील एक तालुका आहे. •देश-(प्राचीन रचना) उत्तरेस देवगड तालुका, दक्षिणेस गोंव्यांतील पंचमहाल, पूर्वेस सह्याद्री, पश्चिमेस भरबी समुद्र. हा प्रांत. - भागगौडब्राह्मण, वर्ष २, अंक ३-४. पृ. ३०. - चा संत-पु. कुढाल कोटांत जोगण प्रभु पडला तो; त्या स्थळास ब्राह्मण असेंहि म्हणतात. **ेदेशकर ब्राह्मण-**प. या प्रांतांतील आद्यगौड ब्राम्हण. **्माप**-या देशांतील विशिष्टमाप, कोकणांतील सर्वसामान्य मापापेक्षां हैं निराळें आहे. चार शेर=एक पायली, दोन पायल्या=एक कुडव, वीस कुडव=एक खंडी, चार खंडी=एक

कुंडिका---सी. पाणी भरण्याचा लांकडी माठ **कुंडिया---पु. दु**ध्या भोपळपाचा एक प्रकार. ज्यास कर्म-

कुडिया, कुड्या--पु. (ना.) जनावरानां होणारा एक रोग;

कुडी—जी. १ झोंपडी. यावहत. २ देह; शरीर; आत्म्यांचे घर; (रागांने किंवा निंदेने) कलेवर; प्रेत. 'कुडी वाढे कुबुद्धि वाढे।' —दा १५.९.७. 'दिली कुडी टाकोनी।'—तुगा ३६१. 'कुडी भरलेंल खापरी पेरें; शोरे साहेबाची घेऊन।'—ऐपो १४७. ३ लांकडाची झिलपी, ढलपा. ४ वनस्पतीच्या सुळाचा लहानसा तुकडा, अंकुर (सुंठ, गाजर, लस्ण, हळद, आलं यांच्या कांयाचा). ५ एक प्रकारची पाभर. ६ भाताचें काड; काटकुटी. ७ कोडी; वीस संख्या. ८ (वे.) पालती. ९ (कु.) गवताची गंजी. [सं. कुटी; कुडी=देह] कुडींत जीव घरून रहाणें—१ मरणोन्मुख होणें. २ कसें तरी जगणें. ०त्तरी पुडी—शरीर तसा आहार.

कुंडी—की. १ भांग, तपकीर घोटधाचें भांडें, पात्र. २ फुल-झांडें लावण्याचें मातीचें भांडें. ३ स्नानाकरितां, धुण्याकरितां पाणी सांठविण्याची दगडाची अगर लांकडाची मोठी डोणी. ४ (कों.) (सोनारी) पाणी ठेवण्याचें भांडें, पातेली. ५ (आट्यापाटचा) कोंडी पहा. ६ (ना. गोंडी) चौघडा (नागपूर येथील अजब-खान्यांत गा नांवाचें वाद्य आहे). [सं. कुंड]

कुडु(डू)क--५न. १ सोन्याच्या तारंत मोती ग्रंफून केलेला कानांतील एक दागिना. २ (ल.) एक झाड व त्यांचे फळ.

कुडुकें—न. (माण.) धान्य सांठविण्याचे लहान कणगुलें. [कुड]

कुडुपणे—न. १ पुराणें; दांडकें; होलपाटा; सोडगें. २ टेंगणा व मजबूत, धटाकटा, काटक माणुस.

कुद्धक-वाणा-वाणी—िव. खिन्नः खट्टः रडतोंडयाः कुराः मत्सरीः असंतुष्टः मल्ल. 'त्याची मर्जी कुड्कवाणी झाली.'[सं. कृट] कुढाण—

कुडें—न. १ कुडी अर्थ ४ पहा. २ कुडा. कुडुक अर्थ १ पहा. ३ देव; मत्सर; संशय; भविश्वास. ४ कपट; दुष्ट व्यृह; वाईट कचाट; कुलंगडें. 'च्याचें कुंड त्याजपुटेंच राहे। '—सारुह ८.४८. 'वाटे कुडें स्यां केलें।'—जै १.५३. ५ (ल.) संकट. 'निर्दाळावा तरी केसें रीतीं। तयाच्या भक्तीस मेनावती। आहे तरी राजयाप्रती निवेदावें कुडें भावें।'—नव १४.९५०. —वि. खोटें. 'जेसें कां कुडें नाणें। ख=्याचेनि सारखेपणें।'—ज्ञा ४.८६. •पायडें—कपट—न. १ दुष्ट विचार; अंतस्य वेत; कारस्थान. 'नावडीची साखर आळणी आसे काही कुडेपावडें।'—सला ७५. 'माझ्या मनांत कांहीं कुडें पावडें नाहीं.' २ जाइ्टाणा; मंत्रतंत्र; जाइ; चेट्क; कुवेडें. ३ छकेपंजे; दुष्ट कारस्थान; कावा. [कुडें द्वि] •शहणपण्ण—न. कावेबाजपणा; कुटिल धूतैता.

कुढेपाक-पु. कुडयाच्या पाळाचा तयार केलेला पाक. हा औषधोपयोगी आहे.

कुँडेपास्ट—वि. (गो.) कोंडयापेक्षां कमी दर्जाचा. कुँडो—यु. (कु.) कोंडा. कुड़ा-कुड़ो-कुरडो — १ (गो.) आंधळा. २ (शोभेची दाह ) खापरी पेरें; शोभेच्या दाह्नें झाड वंगेरेस असलेले दाह्न भरलेलें खापरी नळकांडें.

कुड़ी—स्त्री. (वे.) (सोंगटपांचा खेळ) उडतपगडें या डावांत फाशांच्या एका दानास हें नांव देतात.

कुड्डुबर्के—न. (गो.) बगळशाच्या जातीचा एक पक्षी. कुड्डूक-की. (गो.) एक प्रकारची भाजी.

कुड्मळ-मुळ-पु. कळा; उमलगारी कळी; कमळ. 'ऐक्य भावाची अंजुळी। सर्वेदिय कुड्मुळी।' -ज्ञा १५.२ [सं. कुड्मल] कुड्या-ढ्या--वि. कुढणारा; मनांतल्या मनांत जळणारा; घुम्या. [कड(ढ)में]

कुंड्या-पु. कुंडा; मोठी कुंडी

कुडवाठ-कुर्याट-न. (कॉ. राजा.) डोंगराच्या उतरणी-वरील भातशेतीचीं खाचरें; हीं सुमारें १०।१५ हात रुंद व १५।२० हात लंबीचीं असतात. ह्यांत भात वंगेरे पिंके करतात.

कुढंग-प. लुक्चेगिरी; सोडी; चाळा; खाळी. [सं.]

कुट्ठणें—अिक. मनांतल्या मनांत त्रासणं; खेद पावणं; धुमेपणानं रागावणं; कष्टी होणं. 'परी या कृपेच्या वोरसें। कुढा-वयांचेंचि पिसे।'-तुगा १९०२. [हिं. कृढ (ना); का. कुडि= कढणें; सं. कुष्ट-कुट्ठ-कुढ; ग्रु. कृट (वं)]

कुढा-ढिया—वि. मनाचा कुढा; कपटी; खोटा; खिन्न; क्राराः मत्सरी

कुढाण-स्त्री. कजकट घाण.

कुढापा—प. १ मत्सर, द्वेष; संताप; दुरस. (कि॰ धर्षे) ठेवणे; कर्णे). २ मनांतल्या मनांतील जळफळ, तळमळ. (कि॰ धर्णे; कर्णे). [कुढा]

कुढावर्णे—सिक. रक्षण करणे. [सं. कुण्ड्=रक्षण करणें ] कुढावरणी—की. विवेचन; स्पष्टीकरण. ' आपुलिया स्वरू-पाची कुढावणी। करिते झाले स्वानंदें।'—स्वातु १२.४.८५.

कुटावा-कुडावा अर्थ २ पहा. 'तुका म्हणे देवा माझा करावा कुडावा।'-तुगा ११८८.

कुढं-पाचर्डे-कपट-दाहाणपण-कुडं-पावर्डे पहा. कुणकुण-की. १ हल् आवाजांत बोलगें; गुणगुणगें; पुट-पुट; गयावयां करणें. २ अफवा; उडत बातमी. (कि० करणें; लावणें) [ध्व. सं. कण्≕शब्द करणें]

कुणकुणणें—अित. कुजबूज करणें; इद्ध इद्ध बोलणें; गयावयां करणें. [ध्व. सं. कण्≔का•द करणें]

कुणकुण्या—वि. कुरकूर करणारा; ग्रुणशुण करणारा; गया-वयां करणारा. [कुणकुण ]

कुणगा-9. १ कुटुंबांतील पैशाचे बंधु ६० ज अनेक अधि कारी त्यांतील एकाने इतरांस न समजूं देतां चोह्नन सांठविलेला पैसा, द्रव्य; गुप्तधन. २ घोतराचा सोगा; कासोटा. ३ (कों.) भोंवतीं बांध घातळेला भातशेताचा एक भाग. (बे.) शेतांतील वाफा. [का. कुंगु=निःशब्दता, शांतता]

कुणगी-गो-कीपु. (कु. गो.) शेताचा एक भाग, तुकडा. 'येक कुणगो पेरची उरला. '

कुणगेकरी-दार-9. ज्याने कुणगा केला आहे असा माणूस. [कुणगा+करी+दार]

कुणज-न. एक वनस्पति-नामको.

कुणट-न. (कों.) पोद्यांतील बारीक कण; तुस. [सं. कण] कुणप-न. १ प्रेत. 'तिचे आर्लिगून कुणप । रुरु करी दीर्घ विलाप। '-पांप्र १.१५८. २ देह. 'हें कुणप त्रीधातुक '-ऋ ५३. [सं.]

कुणबट-ड--पु. १ कुणबी या शब्दाचे निदाव्यंजक रूप. २ श्रोतकरी. 'बळिभद्र हा कुणबट । केली चोखट रणभूमी ।' -एरुस्व १०.७६. 'तरि त्या सेतीचा कुणबदु बरवा। '-दावि ३५०. ३ भडाणी. 'कुणबट कुळवाडी। तैसा आन आन देवमांडी। '-झा 93.699.

कुणबाऊ-वि. कुणब्यास योग्यः कुणब्याप्रमाण ओवडः धांबड; प्राम्य; खेडवळ (रीत); इलकें; भिकार; दरिद्री (कपडा, पोषाख ६०) [कुणबी]

कुणबाध-बावा, कुणबावा-- पु. १ कुणब्याचे कामः शेती; शेतकी. 'वृणवाव निर्मिला देवांनीं '-दावि ३४७. २ सर-काराला उराविक ेर्वकम-सारा देण्याचे कन्नूल करून वंशपरंपरा जिंदगीप्रमाणे धारण के छेली वतनी जमीन, अशा तन्हेची पद्धतः अशा जिमनीचा वावयाचा नेधारा. [कुणवी]

कुणबावेदार-वि. कुणबाधा करणारा.

कुणबी-- पु. कुणबावा करणारों हेती करणाऱ्या जातींपैकी एक; शेतकरी: शेतीचा घंदा करणाराः म्ह० १ कुणबी इळया २ कुणबी मेला भुतानें, बामण मेला वातानें, सोनार मेला पितानें. ३ कुणव्यासारिखा दाता न नाहीं, कुटल्या-वाचून देत नाहीं. ४ कुणवी सारिखा दाता नहीं आ र मारे विगर देता नही. [सं. कुलपति, कुळंबी, कुणबी ] ०दोक-वि. ए श्रदोदक या संस्कृत शब्दाच्या अनुरोधाने बनविस्रेला शब्द ) =कुण द्र्याने 

कुणबीक-न्त्री. कुणव्याचे काम; शेतकाम. 'जातिधर्म, भानुवंशिक संस्कार यांचे जोरावर कुणब्याने निरक्षर असतांहि कुण-बीक पूर्णत्वाला नेली. '-गांगा १८६. [कुणबी ]

कुणबीण --स्री. १ कुणव्याची बायको. २ दासी; मोलक-रीण.

कुणभवा-भावा-भवेदार-कुगबावा वगरे पहा.

कुणी---न. १ (राजा.) द्विदल धान्यांतील हलका दाणा; -स्त्री. २ लांकडाची मेख; खुंटी; पाचर; चाकाच्या आंसाची खीळ; शेतक=याच्या अनेक उपकरणांतील खुंटी; खीळ. ३ (बे.) जिमनीत लहानसा खळगा कहन त्यांत कांही अंतरावहन सागर-गोटे, सुपाऱ्या, चिंचोके, दिडक्या वगैरे टाकून खेळतात तो खळगा. [ ? ]

कुणी-कुण्णी-सना. कोणीहि. 'कोणाला न पुसे कुणी।' –विका १२.

कुणे(ण्ये)र---न. ( कों. ) कुणट पहा.

**कुणो**—पु. ( गो. ) कोंडा.

कुण्णाटी, कुण्णाठाँ—नि. (गो.) हेवेखोर.

कुण्णाठाय--- प्र. (गो.) हेवा.

**कुत-**-न. (गो.) भिग.

कुंत—पु. भाला, 'करीं घेऊनियां कुंत । म्लेंच्छ संहारीन सत्य।' –ह ७.२२३. [सं.]

कुतका-पु. १ भांग घोटण्याचा वगरे बत्ता. २ (ल.) धक्का; दबका; ठोसा; तडाखा. ३ सोटा. 'तमाम पागे पतके बेरोजगारी घेऊनि कृतके।'–ऐपो २५२.

कुतकुल्या-निभव. (कु.) गुदगुल्या.

कुतंगळ-ळू, कुतुंगळ-ळू---न. ( ल. ) पंढ; क्लीब; नपुं-सक. –िव. १ नाजूक; अशक्त; दुर्बल( मनुष्य, पशु ). २ ( माण. ) आळशी. म्ह० घर कतुंगळू कणगीला पडलें डुर्यू=घराण्यांतील माणमें अशक्त दुबल आहेत तरी खाण्यांत हुशार आहेत या अर्थी.

कुतडा-डे---पुन. (राजा. व.) ज्वरादिकामुळे काम कर-ण्यास असमर्थ अशा माणसास निदेनें म्हणतात; जिवावर आलेली गोष्ट; 'तुं गेलास तर काम होईल पण तुला तर कुतडें आलें आहे. ' [ कुंथण ] **ःभरणे** -चुकारतट्दपणा करणें. ' तुला कुतडा भरला काय ? '

कुतरओढ-सोड-चोढ--की. (निरनिराळी कामें दिवा कर्ज यांच्या भारामुळे झालेळा ) त्रास; दगदग; तारांबळ; तिरपीट; पाइणारा अधिकारी. २ शिकारी. 'क्रुतेबान चिलेवान । साकर-त्रधा. [कुत्रा+ओढणें ]

कुतरघाई---सी. १ तांतडी; लगवग; पराकाष्ट्रची घाई. (कि०: करणें; स्नावणें; मांडणें ). २ उतावळी; गर्दी; घाई, धांदरु; ( कि॰ करणें; होणे. ) [ कुत्रा+घाई ]

कुतरझाड-मृत (वगैरे)---कुतर या शब्दाच्या समासाबहरू 'कत्र्याच्या 'या शब्दामध्ये पहा.

कुतरा-री-रे--कुत्रा-त्री-त्र पहा.

कुतक-9. वाईट क्लिप्ति, बेत, विचार; मुर्खपणाची कल्पना, मसलत, युक्ति, बेत. [सं. क=वाईट+तर्क=कल्पना]

कुतकी—वि. कृतके रुढविणारा; कुफरांडी.

कुतर्रू -- न. (गो.) कापलेल पीक ठेवण्याची जागा.

[सं.]

कुतांब-- पु. (गो.) वंडी; कोट. [पो. तुल; ई. कोट] कुती-नी. पेटी; पेटारी. 'अंगुराची कुती '-दिमरा १.१०१. [तु. कृती]

कुती-3. भाला धारण करणारा योदा; भालाईत. 'जीस असुख सहा गमे दे ज भेदूनि हृदय कुंती तें '-मोडदोग ७.४३. -स्री. पांडवांची माता. 'विदुराति भेटल्यावरि भेटे सर्वाप्तराज कृतीते । '-मोज्योग ७.४३.

नयनांहीं।'-मोभीष्म १०.३७. [सं. कौतुक]

कृतंगल-ळ--वि. कुतंगल-ळ पहा.

**कृत्य—पु. मुलांच्या भाषेत कु**त्र्यास म्हणतात.

कुतुह्ल--न.नवल; कौतुक; कीडा; कर्मणुक. [सं.]

कुत्त--न. (बे.) संकट. [का.]

कुसरचाल--सी. कुन्यासारखें जवळ जवळ पाय टावून जलदीने चालणे.

कुत्ता-पु. (हि.) कुत्रा. 'कुत्ता जाने चमडा जाने ' -धर्मा-जीरावाचे कुटुंव १६४.

कुत्तेखानी-खाशी-खासी-घशी-घाशी--सी. (हि.) १ हां जी हां जी; लांगूलचान. २ हलकया दर्जीचे काम; काबाड-कष्ट; थोड्या लामासाठी केलेली निकृष्ट चाकरी.

हा शब्द लावतात.

क्रसेवाघूट--- तरसः कुत्र्याचा वाघ (कार्ण तो कुत्रे लांबवतो ).

बाको. २. ३५

कुत्तेवान-- पु. १ ( हि. ) श्वानाध्यक्ष; कुत्र्यांची व्यवस्था वानी पहिलवान । '-नव ११.६८,

कुत्रा--पु.१ श्वानः सारमेयः,कुक्कुरः,सर्व चतुष्पाद प्राण्यांमध्ये कुत्रा है मनुष्याशीं संबंध असलेलें एक महस्त्राचे जनावर आहे. हा माणसाळलेला प्राणी आहे. कुन्ना चोर व परकी माणसे यांपासन वराचे रक्षण करतो. शिकार करण्याच्या कामी त्याचा उपयोग होतो. २ ( ल. ) वाईट, इलक्ट माणुस. ३ चिताल नांवाचा-एक मासा. [प्रा. कुल-कुली ] कुत्री--श्री. १ श्रुनी; सारमेयी; §च्याची मादी. २ एक औषधी वनस्पति व तिचे बोंड, हिच्या फुलास व पानास वाईट वास येतो. कांहींच्या मर्ते लोखंडी नांवाची वनस्पति. कुन्न---न. १ कुन्ना-न्नी. २ ( ल. ) भांडखोर व शिवराळ माणूत. ३ राहाट थांबविण्यासाठी केलेली योजना. थाला दोन पद्या असतात, एक चपटी असून तिचे एक टोंक कुंतरु--9. केंस. 'मस्तर्कीचे नील कुंतल। '-एहस्त्र ७.८. सहाटाच्या विरुद्ध बाजूस खिळ्यांत भक्कम बसवितात व दुस-या टोकात वांकदार चपटी अशी लोखंडी कांब बसवितात. दुसऱ्या टोकाला मध्ये एक खांचा भसतो, तो खांचा रहाटांत टाकला की गति वंद होते. ४ गवताचा एक प्रकार व त्याचे फूल, तुरा, बोंड. हें वस्रास लागलें असतां चिकद्न बसतें. ५ लहान कुसळयुक्त रानटी वनस्पतीचे बी. ६ दार, झडप लावले असतां उवहं नये म्हणून अडकविण्याचे एक अडकवण;आडसर; चकाचे दांत उलट फिलं नयेत म्हणून दात्यांत अडकविण्याचा धातचा तुरुहा. ७ (वरील कुत्र्याच्या साम्यावरून ) कोपर, खांदा, मनगट, गुढ्या, घोटा, बसर्जो-(माण.) पढील दोन पाय उभे करून मागे ढुंगण टकन बसर्णे. (कुत्रा)मुडा घालून बसर्णे-(माण.) कुत्र्याने मांडवांत तोंड घालून बसणे. **्कुत्रा हाल खाईना-अ**तिशय वाईट स्थिति येंगे. कुत्रा, कुत्र होऊन राहाणे, पडणे-आर्जशने, खुशा-मतीने नोकरी करणे. कुत्रीं मारीत फिरणे, हिंडणें-रिकाम-टेकडें सटकणें. **क्रत्री वाफेला येणें-**(माण.) कुत्री माजावर यण; संभोगोत्सुक होणे. •शियणें-(माण.) (बायकी) स्त्री विटाळशी होणें (ल्हान मुलांच्या भाषेत). कुत्रांसारखी होणें-(a.) रोड होण. कुत्रे आपल्या पायाला इसले म्हणून काय आपण त्याला इसावे ? -शिवराळ माणसाच्या तोंडी लागू नये या अर्थी. -कुन्याचे पाय मांजरावर आणि मांजराचे पाय कुट्यावर घालणे-भलभलत्या ७८परी करणे (आपले कुत्तेमस्हार-न. (हि ) वेतुमार गाणः, वाईट गाण्यास काम साधण्यासाठी, केवळगमतीसाठी). -च्या मोतीने मर्णे-हालहाल होऊन मृत्यु येजे. –हा तीडीं लावलातर डोक्या• वर चढतो-(व.) इलकट मनुष्याशीं स्नेइ ठेवला तर तो डोईजड बनतो. -ला हाड म्हटलें म्हणजे हाडुक टाकर्ते-विगरगढ़,

आपल्या अंगावर ओहून घेर्णे या अथी. ३ (गों.) कुल्याक विके। '-ज्ञा ११.४५९. [सं. कुन्यू=करेश भोगणें ] पालखेत बसेलो तरी हाडुक देखुन कुत्रे उडी मारतां=जनमाची संवय परिस्थित आस्याबरोबर उभी राहाते. सामाशब्द- कुज्याचा कथी।'-ज्ञा १५.२४७. 'सीतेची ग्रुद्धि तब किती। यालागीं **पाय-पु. रानतेरडपाचें** फूल. -ची चार-की. एक प्रकारचें रायसी कुंशाकंथी।' -भारा किर्किश १०.५४. [कुयणें ] गवत. -ची झोंप-स्त्री. अत्यंत सावध झोंप. -ची वळ-वळ-स्री. कुत्रयासारसी चळवळ, हालचाल. कुत्रयाचे कुवकु विगें; बडविगें; ठोक्गें. वर्ण-कृत्र्याचे गुरगुरणे; भुंकणे. -चे छुत्र-न. कुत्र्याचे मृत; छत्री; अळंबे. 🗕 जि**र्णे**-न. दैन्यावस्था; हीन स्थिति; निकुष्ट फुळे आधिन-कार्तिकांत येतात. ते रानमोगरीसारखें पण किंचित स्थिति. -चें झाड-न. एक कांटेरी झुडुप. याचें फळ चकचकीत, लांबट असतें. २ गुरांचा क्षयरोगासारखा एक रोग. ३ छप्पराचीं तांबर्डे व रसाळ असते. -चे तींड-न. (ल.) फटकळ माणुस: निदा<sup>ं</sup> रोन पार्खी मिळतात त्या टिकाणी होणारा कोन: रस्त्याचा ( मुलांच्या भाषेत ) दुध्या भोपळवाच्या विया. -चे पाय- काढलेली झाडाची नक्षी, वेलवुडी. ५ कुवेराच्या नऊ निर्धी-मांजराचे पाय-पुगव. विडविडीत अक्षर. -चे भोकभर- (पैकी एक. ६ कवड्या ऊर. ७ एक प्रकारचे गवत. भोकावर-किनि. कुन्याचे भुंकणे ऐकं जाईल एवडचा मजलीवर ( गांव ६० ). —ेंच **मृत-१** म. कुत्र्याची छत्री; अठंबें. २ ( ल.) कोंदर; थांबलेली; थबकलेली; स्थिर झालेली (हवा,वारा); (त्या-एकक्ली, दुसऱ्याच्या अंगावर वस्कन येणारा, तुसडा, चिरड- वहन) चौंदल्यामुळ बद किंवा बेसर वाजणारा (वाध, गळा, स्वर, स्रोर, सदा चिष्ठचिष्ठ करणारा माणुस. म्ह० (व.) कुञ्याचे मृत हवा). [कोंदणे.] सडधास ना सारवणास -चे विष-न. कुत्रा चावला असतां मनुष्य भांबावल्य।सारखें करतो त्याला ज्वर येतो, डोळे व लघवी पिवळी होते. कालांतराने उन्माद येऊन कुत्र्याप्रमाणे भुंकतो व बुक्यांनी तुडविणे. [कुतका ] बाबतो. यावर उपाय:-काळघा उंबराचे मूळ व घोतऱ्याचे फळ ही दोन्ही तांदळाच्या ध्रवणांत बादन पिणे किंवा कस्तरी व बाभ-ळीच्या पानाचा रस गाईच्या तुपार्शी घेणें अथवा शतावरीचा रस<sup>ा</sup> जे अंगविक्षेप करतो ते. --अकि. १ उडी मारणें. २ (क.) खेळणें. गाईच्या द्धांतुन पिण्यास वेगे. -योर २.७०४. -चे शेपूट-चि शेपड़ी-नकी. (हें नेहमी वांकडें असते, सरळ रहात नाहीं याव ह्रन ल.) सुधारण्याचा कितीहि यत्न केला तरी न्यर्थ जाऊन पूर्वीच्या बळणावर जाणारा, लतकोडगा, दुष्ट, देवी माणुस. मह० कुत्र्याचे शेपूर नळींत घातलें तरी वांकडे-मुर्खाच्या मनावर उप-वशाचा कांहींहि परिणाम होत नाहीं, देहस्वभाव जात नाहीं. कुन्नापि—किवि. कोठेंहि; जेथे कोठें. [सं. कुत्र+अपि]

कुरसा—की. अपकीर्ति; निंदा. 'साधूंत पावले जरि तरि न पुनीरांत कमें कुल्साही।'[सं. कुल्स=निदा करणे.]

कुत्स्वित-- वि. १ गर्हित; निदित; नीच. २ कपटी; लबाड; क्रिमयुक्त, ३ दुर्गेधियुक्त; कुजलेला. ०कुरुपना-स्नी. वाईट बल्पना, विचार.

कु के भार्ज - अकि. १ जोराने ठोकतांना, शौचास बसतांना, मोर्टे वजन उचलतांना मोठघाने कण्हणे. २ आरंभिकेले कार्य गास एका बाजूस लोखंडी टोंक व दूसरीकरे दांडा वसविण्याचें

कोडग्या माणसाबद्दल योजतात. कुञ्चासारखें फिरणें, विरुद्ध शाल्यामुळें खेद करणें. 'पायलीचें उठतें आणि घरदार हिंखण-रिकामटेकडे भटकणे. म्ह० १ धर्माचे द्वारी कुत्रे भाडवे कुथते. ' ३ बळाने कार्यसिद्धि करण्याचा यत्न करणे; जंगजंग मार्ले. २ ये रे कृत्या **खा माझा पाय-नसर्ते भांडण उगाच पजाडणें**; गुरगुरणें. 'हे जे मिळोनियां मेळे । कंथती वीरवृत्तीचेनि

> कुंथाकुं थी-की. श्रम; सटपट. 'भातां कायसी कुंथा-कुथाइणे—सिके. ( खा. व. ) कुथविणें; चोपून काम कहन

कुंद--पु. १ चमेली च्या वेलासारखा वेल व त्याचे फूल. यास करणारा, अश्लील भाषण करणारा माणुस. –चे दांत-पुश्व, कोपरा, कातरा ४ रुमाल किंवा शालजोडी ६० च्या कोपऱ्यांत

कुंद्र—ित. चौंदलेलें; बुजलेला (नळ, गुडगुडीची नळी ६०)

कुद्द हे—स्त्री. (स्वा.) कुदळी; टिकाव. [सं. कुद्दाल] कुदकर्णे—सिक. यथेच्छ कुदलर्णे; मारणें; ठोकर्णे; लाथा-

कुदंड-खे र, कुदंडी-ड्या—कुमांड पहा.

कुद्र्णे—न (गो.) पिशाच्याशी वोलत असतांना धाडी े ३ ( गो. ) अवसर येंगें; अंगांत येंगें. [ हिं. कुदना; सिं. कुडणु ]

कुद्धा-- पु. (खा.) त्रास; दंगा. [कुदणें ]

कुंदम(र)---पु. डिक. -शे १०.२१५. -नामको. कुद्दरत—स्त्री. सामर्थ्यः, ईश्वरी शक्तिः, प्रकृतिः, निसर्गे.

(अर. कुद्रत ) कुद्रती-वि. नैसर्गिक; स्वामाविक.

कुद्रापाद्रा-वि. खुदरापादरा पहा.

कुद्लर्षे—डिक. १ धसफस; निष्काळजीपणाने, भुसडा गडेल असे वागविणे, वापरणें. ( जनावर किंवा वस्तु ). २ ( खा. व.) बडविणें.

कुरुष(वि)णे--- उकि. १ वडविणे; कुटणे; ठोकणे; मारणे. २ धसफसपणाने वागविणे. ३ ( राजा ) खेळविणे. [ कुद्णे ]

क्रवळ-ळी-ळें--बी. १ खणण्याचे एक इत्यार; खनित्र;

क्षित्र असर्ते. हिचे पानकुदळ, सुंबकुदळ, तोंडकुदळ, बेडगें असे चार प्रकार आहेत. २ ( ल. ) दांडगा; भांडखोर. ३ ( व. ) धीमा; जलद काम न करणारा माणूस. [सं. कुद्दाल; तु. का. गुद्दली.] साठीं मोगरीनें ठोकण्याची किया. २ कपडे धृतांना मर्दणं, •पक्षी-प. (अलियागी) करकोचा पक्षी. हा साधारण माण-साच्या कमरेइतका उंच असतो. समुदाजवळ एकलकोंडा राहातो ह्याचे मांस एखाद्या लहान बकःयाइतके निवर्ते. ते खातात भारती-वि. (व.) ऐदी.

कुदळणे—उिक. कुदळीने खणणे.

**कुंदळणे**—-खंदळणे पहा.

र्किया पळींव असून दांडा को नाकृति असतो.

कुद्ळ्याचा-वि. कुदलीने खण्न केलेला (नांगराने नव्हे) कुदा-पु. १ एक प्रकारचे गवत; हें हरळीसारखें असते. ह्याच्या ( जनावरें ). मुळ्या जाड असुन त्या जिमनीत फार खोल जातात, त्या काढ-। ण्यास फार त्रास पडतो. 'कुंदा गोगडी हराळी।' -गीता २ ५२८६. २ एक फुलझाड. [सं. कुंदर; कुंदर] •काढणें-१ ठेचणें-मारणें; चोपणें. २ गवत खणून काढणें.

**कुदा—**प. कुंडा; भांग इ० घोटण्याचे दगडी किंवा मातीचे <sup>।</sup> भांडें. 'शांभवी आलासे घेऊन । कुंदा कुल्का सिद्ध करून । आस नावरी बैसला। ' --नव २२.१४६. [कुंड]

कुंदा-पु. (माळवी) कोयंडा.

कुंदा--पु. वंदुकीचा दस्ता. [फा. कुन्द. ]

कुंदा-- पु. ठेचा. -शर.

कुंदा-पु. (कुस्ती) गळखोडा; आपला एक पाय जोडी दाराच्या मानेवरून, वगरेंतून घालुन आपल्या दुसऱ्या पायाच्या चुरहा; हिरवट; विषण्ण; आंतल्या गाठीचा. [ कुढणॅ ] **कुधा**-गुडच्याच्या लवर्णीत आपरया पायाचा पंजा धरून हाताने पाकी-स्त्री. कुथणाची अवस्था; मत्सर; द्वेष. जोडीदाराला मानेवरून घातलेल्या पायाने चीत करणे.

कुँदा--पु. खवा.

कुदांड-पु. कुभांड पहा. -वि. दांडगा; भांडखोर; धस मुसळा.

कुदांडी —स्री. १ उद्धटपणाः; दांडगाई. -वि. २ कुदांडयाः; कुभांडखोर; कुदांडखोर.

**कुदान**—न. वाईट दान; अशुभ दान; जें घेतलें असतां पाप<sub>ं</sub> इ०; इतर धान्यासाठीं अटराधान्यें पहा. [ सं. ] लागेल असें दान. [सं.]

कुंदाचा-पु. (व.) वायु कोंडणें; गुबारा; अवष्टंभ. [कुंद] कुणी पहा.

**कुद्।ळ-**--पु. कुदळ पहा.

कुदिन-- ९. भग्नुभ दिवस; अमंगल दिवस; दुर्दिन. [सं. क्=वाईट+दिन=दिवस ]

कुदिन—पु. पृथ्वीच्या दैनंदिन भ्रमणाचा काल. [सं. कु=़ २ वेबंद राज्यव्यवस्था; अव्यवस्था; वेकायदेशीर अंगल. ३ पृथ्वी+दिन=दिवस्.]

कुदी--की. (बा. ना.) उडी. (कि॰ मारणें; खाणें). [हिं. गु.] कुंदी-न्नी. १ (धोबी) कपड्याच्या घड्या घट वसण्या-घासणें, वडवणें वगैरे किया. ३ ( ल. ) खूप मार; कुटा; दुर्दशा. (कि ० करणें; काढणें; गाजवणें.) 'कुंदी करिल रविपुत्र कसे । ' -देव-नाथ कटिबंध ६. 'कुंदी करील तेव्हां कसे टिकाल।'-अफला ६२. [ध्व] ०पाक-पु. टोकाठोकी; बुकाबुकी.

कुरुप्रवादी--पु. (कायदा ) न्यायाधिशाच्या निकाला-संबंधीं असंतुष्ट राहाणारा वादी. 'त्यांत जर कुदृष्टवादी पराजय कुदळा-- प्र. (कों.) मोठी कु क; याच्या तोंडास विळत पावला तर त्याला दंड करावा. - मिताक्षरा-व्यवहाराध्याय आणि मयुखदायविभाग पृ. ७५.

कुंदेणें -अफि. (राजा.) कुंद नांवाच्या रोगान पछाडणें

कुद्दा-प. (व.) काठीचा ठोसा. कुदावृत भरणे-कि. गच्च भरणें, दाबून भरणें. ' दोन्ही पोर्ती कुहाबून भरलीं. '

कुद्वा--५. आदर्शभूत पुढारी. 'कुद्बा उमराय नस्नत निशान. ' -इम ६५. [ अर. कुड़ा ]

कुद्रत-ती--श्री. कुदरत-ती पहा.

कुद्रंपाद्रं—वि. कुजकट; लागण्यासारखें (बोलणें ). -फाटक नाय्यछरा.

कुद्भव्य--न. निषद्ध पदार्थ. 'जया का सदोखा। कुद्र-व्यासी।'-ज्ञा १७.१६२. [सं.]

कु(कुं)द्र--पु. कुरइ नांवाची रानभाजी; कुंजीर.

कुधण-न, कुंधाण-न --वि. संशयी; मत्परी; खनशी;

कुंधा--पु. गवत; काशा; कुंदा पहा. कुंधा काढणे-कि. ( ह.) भार देणे.

कुधांड-डी-ड्या, कुधांडखोर-- कुभांड पहा. कुधाण(न)काकडा--वि. मत्सरी; संशयी; खनशी.

कुधान्य-न. ज्या धान्याचा देवास नैवेश, वेश्वदेव करीत नाहींत तें; उदा० हरीक, उडीद, मसुर, लाख, चवळी, बाजरी

कुन-की. (गो.) नांगराचा दांडा घट बसविणारी पाचर.

कुनी — स्त्री. खुंटी; मेख. कुणी अर्थ २ पहा.

कुनी--की. अंजिशर्चे लहान कलम. -कृषि. १६८.

कुनीति-की. १ अनीतीची वागगृक, वर्तेणुक; पापाचरण.

. अयोग्य कायदे; अहितकारक नियमपद्धति. [ सं. ]

कुन्हा-पु. १ मर्म; खोड; दोष; मत्सर; चुरस; तेढ. 'त्याचे कुन्हे ध्यानांत येण्याकरितां अलाहिदा पुरवणी तुमही लिहिली.'-रा v. 'तहाचे मजकूर तुम्हास सांगितले त्यांतील दगाबाजीचे कुन्हे आहेत ते ... ' –रा १२.८७. २ कुपथ्य. –शास्त्रीको. (कि० धरणें; ठेवणें. ) [ अर. कुन्ह् ]

कुन्हारणे-कि. (व.) मारणं; ठोकणं. 'त्याला खूप न्हा-रलें. ' [कुन्हा ]

कुन्हेबाज-वाईक- वि. खुनशी; आवसखोर.

कुप-9. ढीग;रास; जंगलांतील लांकडा चे ढीग. [ते. कुप्प= ढीग; का, कोप्पे=रास ]

कुप-पु. कूप पहा. 'जन्मावरि दरिद्रें पीडिला। त्यासि धान्याचा कुप सांपडला । ' - ह २.९२. [ सं. कूप ]

कुप, कुंप-पु. (ना.) कुंपण; वई; वडांग. 'मग तयाचिया बुदुखा। कुंप कीजे। '- ज्ञा १३.२१८. ' खेटितां कुंप कांटीं खंट दरडी न पाहे। ' -तुगा ३४९. ' होतें निर्भय आश्रित अवलंबुनि तुज जसे कुपा सरहे। '-मोसौप्तिक २.३६. [सं. कूप]

कुपट-ड-स्त्री. १ शेतवंगरेची हद्द; कांठ; बाजू. २ ( कों. ) **क्षेकोटी; पावटे, वर्णे, भुइमृग, चबळी यांच्या शेंगा भाजण्यासाठी असलेला द्वेष, कपट. [ सं. कु+िपत्त** ] केलेला विस्तव.

कुपण, कुपण---न. १ जागा बंदिस्त करण्याकरितां लावलेले-कांटे किंवा घातलेला कुड वगैरे. २ सर्व बाजूनी कांटे लावून अगर कूड घालून बंदिस्त केलेली जागा; आवार. म्हर १ सरडाची धांव कुंपणापर्येत. २ कुंपणानें शेत खालें=ज्याचे हार्ती रक्षणाचें काम त्यानेंच नुकसान केलें. [सं. कूप]

कुंपणी-सरकार-की. इं. कंपनी; ईस्ट इंडिया कंपनी (इंग्र-जाची ); ही हिंदुस्थानांत व्यापारी सनद घेऊन १६०४ मध्ये कलंक फासणारा पुत्र. [सं.] आली. पुढें हिने हिंदुस्थानचें राज्य कमावल्यावर तिला कुंपणी सर-कार अशी संज्ञा मिळाली. [ई. कंपनी ]

कुपथ-कुपंथ-पु. १ भाडवाटः भलताच रस्ताः दुर्मार्गः २ ( ल. ) पाखंड मार्ग. 'शास्त्रज्ञ चालतां कुंपर्ये। ' -मुक्तेश्वर ( नव-नीत पृ. १८० ). [सं. ]

कुपथ्य-न. रोग्यास जे पदार्थ खाले असतां अपाय होण्याचा | पंत. ' [ता. कुप्पे ] संभव असतो अशा पदार्थीचे सेवन; अपथ्य; वावडया पदार्थीचे सेवन. 'जैसा ज्वरित कुपथ्य मर्दे । सांडी जीवा. ' -कथा २.७. १४८. [सं. कु+पध्य]

कुपरी--की. वाईट संगत. -शर.

कुपरी—सी. (कों.) (तेलीधंदा) ही काटकोनाकृति

भडकवितात व या कुपरीच्या खालील टोकांत आहवी खिळी पालून त्या भोंवतालून दोरीचे वेढे देऊन नाडवळास जोडतात.

कुपा---पु. १ विशेष प्रकारची बाटली; मोठी कुपी; शिसा. २ गारेसारखा एक दगड. याची रांगोळी करतात. [सं. कुतुप; हा. कोप्पे≕लहान भांडें ]

कुपाटी-स्त्री (व.) कुंपण. -गांगा २०१. [कूप]

कुपातर--पु. (गो.) पूड होण्याजोगा दगड. कुप्पा पहा. कुपात्र-पु. १ (दान घेण्यास) अपात्र; अनिधकारी मनुष्य, ते आपुलेनि कुपात्रपणे। पृथ्विया आछादिले मी म्हणे। '-ऋ ७४. २ वाईट भांडें. [ सं. ]

कु(कु)पास--पु. (क.) कंपास.

कुपिका-सी. कुपी; बाटली. 'तंब इये शब्द कुपिकेतळीं।' −ज्ञा ७.१८५. [सं. क्रप]

कुपित—वि. रागावलेला; कोपलेला; कुद्ध; कोधाविष्ट; संता-पलेला. [सं. कुप्=रागावर्षे ]

कुपित-त्त, कुपिथ्थ--- र. १ अपचन. २ पोटांतील न पच-उलें अन्न. ३ आंतडचांत राहिलेल्या मळाच्या गांठी. ४ पोटांत

कुपिया--वि. ग्रुप्त. [ हिं. खुपिया ]

कुपी—स्त्री. बाटली (काचेची); शिसी. 'मद्यासक्त नरें जशीनचकर्धीकांते कुपीझों किली।'–केक १३. [सं. कुतुप; का. कोप्पे=ल्हान भाडें ] कुपीतली गोष्ट-स्नी. गुपित गोष्ट.

**कुपीण-न**—स्त्री. लंगोटी; काचा. (कि० नेसणे). [सं. कौपीन 1

कुपुत्र-पु. वाईट मुलगा; मातापितरांस दुःख देणारा, कुलास

**कु पेथर**—वि. पांढरट, नरम, ठिसूळ भाग असलेला, कुप्पा दगडासाररूया धरांचा ( दगड, धोंडा ). [ कुपा+थर ]

कुप्पा--पु. १ मोठी बाटली. २ गारेसारखा टिसुळ एक दगड याची रांगोळी करतात. -वि. दांडगा; धिप्पाड.

कुप्पा - पु. ( तंजा. ) देर; कचरा; धूळ. ' कुप्पुराव= केरो-

कुप्पी--स्नी. बाटली. कुपी पहा.

कुप्य-न. हीण धातु; हलकी धातु; सोनें, रुपे याखेरीज जस्त, कथिल इ० धातु. [सं.]

कुफर-- प. स्वामिद्रोहः, निमकहरामी. 'त्यांणी सर्कारलक्षें कुपरिणाम-- पु. अनिष्ट फल; वाईट परिणाम, शेवट. [सं.] कांहीं एक कुफर न करितां चालावयाचा तहनामा ठरविला. ' –मराचिथोशा ६७. [अर. कुफ ]

कुफरांड-राण-पा, कुफ्राण-न. १ तोहमत; भाळ; खंटी असते. ही ढोकाच्या खालच्या टोंकाशीं भोंक पाइन त्यांत कुमांड. ' त्यावरि अजि कशीं कुफराणें। ' -आकृ ३२. २ अधर्म;

काफरशाही; लबाडी; 'पुढें धर्म उच्छित्र होऊन तेरावे सहींत कुफाण माजेल.'-ऐस्फुले ६५. (कि॰ येण; उठमें; घालमें; करमें). •दार-कुफरांडी पहा. 'हा सोम ठाकूर कुफराणदार.'-मब४६.

**कुफरांडी-ड्या-णा-णी - ण्या**-वि. भाळ घेणारा; तोहमत्या; कुभांडखोर. 'नामदेवासी बोलिला काय। गातोसी काय कुफराणा।' -भवि १०.१७६. [कुफाण]

कुंफळ—न. (कों.) कुंभा नांबाच्या झाडाचें फळ.

**फ़ुफार--**पु. लुब्बा; हरामखोर; बखेडखोर माणुस. 'जकार नामक महैसकर ... इस्तगत करावा सगळा कुफार तो आहे. -खरे ५२०२. [अर. कुफ्फार, काफीरचें अव; कफूर=नास्तिक]

कुफ्तगारी--स्री. एक प्रकारचे नक्षीकाम. -नामको.

कुँब--वि. (बे.) आडाणी.

**कु.बट**—िव. **१** कु.जकट; सडका; वासट; बुरसट. **२** ( ल. ) निदक,कुजक्या मनाचा. कुबण-अकि. कु त्रकट वास येणें; बुरसटणें.

कुबड—न. पाठीवरील भावाळ्; गहु; वार्धक्याने आलेलें पोंक; पाठीच्या कण्याचे बुड. (कि० निघणे; काढणें). [सं. कुब्ज; प्रा. खुन्जो, कुब्बड; सिं. कुबो; पं. कोझा; हिं. ओरिसा. कुंजा; वं. कुंजो ]

कुवडा-ड्या-वि. १ बुबड निघालेला (माणुस). २ (थट्टेनें ) कुबडाभाई.

**कुबडी**—स्री. १ एक प्रकारची पाणगोगलगाय; खुबडी. २ वैराग्यांची हात टेकण्याची किंवा खाकोटीस घेण्याची दुबेळ-क्याची काठी. ०काढणें-कि. कांहीं वाकडेपणा, व्यंग काढणें.

**कुंबया−यो-—**पु.(कों.कु.)कुंभा नांवाचे एक रानझाड. **कुंबरी-जमीन-रान-**--स्त्रीन. ल्हान टेंकडवांच्या पाय-थ्याची नापीक, बरड जमीन; हींतील माती धुवन जाऊं नये म्हणून हीस आडवे बांध घालतात. हींतील लागवडीस कुंबरीची लागवड म्हणतात. कुमरी पहा.

कुबल-वि. १ (व. ) कठिण; अडचणीचें; बळकट; भक्कम. 'कुबलगड भीरिका कुईगडाचें चांगुलपण।'-ऐपो ८. [फा क्**बाल=बांधणारा** ]

कुबलर्ण--उक्ति. टोक्णे; मार्णे; बदड्णे.

कुंबळ--न. (कीं.) एक कांटेरी रानझाड;ह्याच्या फांचा कुंप-णाला लावतात. यांची फळे खातात. 'कवळ, गेळा, तोरण, चिमट पु. मुलीच्या जन्मकाळी तिला वैधव्य प्राप्त होण्यासारखे व घाणेरी या काटेरी झुडुपाखेरीज... '-खेया ३३.

लाल बदाम.

कुबा--पु. कुबढी अर्थ १ पहा. खुबा.

**कुर्देखा**—पु. कुंभा नांवाचे झाड. 'अंजन, कुंबा, हेल वंगरे इमारतीचे उपयोगी झाडें ... ' –खेया ४४.

कुंबारु--पु. (कों. ) एक प्रकारचा मासा.

**कुबीन--**न. रेशमाची एक जात. -मुंब्या ९७.

कुतुद्धि--स्री. वाईट इच्छा, विचार; बुद्धीचा दुष्टपणा. [ सं.] -वि. वाईट विचाराचा, बुद्धीचा.

कुषेकुकूड-पु. कुकुडकुंभा पहा.

**कुंबेटणें**—अकि. (बे.) पाडास येणें.

कुंबेटा---वि. (वे.) पाडाचा.

कुवेर—पु. १ देवांचा भांडारी; यावह्नन. २ (ल. )श्रीमंत माणुस. ' कुबेराचे धन मार्केडेयाचे आयुष्य (असावे)=सुखस्वास्थ्य असर्णे. [सं. ]

कुबोल--पु. अपशब्द. 'कुबोलांचीं सदटें । सुति कांडें। '-ज्ञा 98.808.

क्कुब्ज-क---वि. कुबडा. 'भाणि भापुली माये । कुब्ज जरि आहे।'-ज्ञा १८.९२७. 'कपटरूप कुब्जक। बाळवेश धरोनिया।'

कुब्बल—वि. हढ; मजबूत; बळकट, भक्कम, कुबल पहा. कुंड्या---पु. बडवेलेला-काढेलला बेल.

कुंभ--पु. १ घागर; घडा. 'दैवें अमृतकुभ जोडला।'-ज्ञा २.२५२. २ बुंभराशि ( अकरावी राशि ). ३ हतीच गंडस्थळ. 'भवेभकुंभभंजना।' - ज्ञा १०.५. ४ कुंभिपाक नांवाचा नरक. 'काळदंड कुंभयातना थोरा । ' –तुगा ७०२. ५ धान्य मोजण्याचें एक माप; वीस द्रोण म्हणजे एक कुंभ ( मनु ८.३२०. वरील टीप ) ६( गो. ) बीस खंडींचें माप. [सं. ] (बाप्र. ) ॰फळ गळवास लागणे-(कु.) संकटांत सांपडणें. सामाशब्द-•कामला-स्री. काविळीची शेवटची अवस्था. [सं.] •कार-पु. कुंभार. [सं.] oपाक-पु. एक नरक. कुंभ अर्थ ४ पहा. ' कुंभपाक लागे तयासि भोगणे। '-तुगा २८. ०पुट-न. एका मातीच्या घागरीस चाळीस भोकें पाइन ती अधी कोळशाने भरावी व वर औषध ठेवावें, तोंडावर एक परळ झांकून मातकापड करून तोंड र्लिपाव व सावलीत वाळवावें, मग घागर चुलीवर ठेवून परळांत निखारे घालून खार्ली जाळ लावावा. तीन दिवसांनी औषध काढून ध्यावें. -योर १.२१०. ० मेळा-पु. कुंभ राशीस गुरु येती तेव्हां हरिद्वारास भरणारी जन्ना ही वर्षभर असते. -तीप्र ३१. ० विवाह-अनिष्ट प्रह असतील तर अरिष्टनिरसनार्थ, खऱ्या लग्नापूर्वी तिचा कुंबळ--न. १ (कु.) भामटी. २ (कु.) ( पत्थांचा डाव ) घटाशी विवाह करतात तो. ०**संभय-**पु. अगस्ति ऋषि. [सं.] ०स्थळ-न. हत्तीचे गंडस्थळ. 'गज हाणीत मुसळें । विदारित कुंभ-स्थळे । -एरुस्व १०.५५.

> कुंभक--पु. ( प्राणायाम ) पुरकाने भांत घेतलेला वायु रेचक होईपर्यंत कोंडून धरणें. ' प्राण व अपान या दोहोंचाहि निरोध झाला म्हणजे तोच प्राणायाम कुंभक होय. ' -गीर ६०८. [सं.]

कुंभक्तर्ण--पु. १ रावणाचा भाऊ; एक राक्षस. हा फार भारद्वाज पक्षी. कुकुडकुंभा पहा. ०क्किया-स्री. चूद मेला असतां झौंपाळ होता त्यावह्नन २ (ल.) अत्यंत झौंपाळ माणुस; गाड व पुष्कळ वेळपर्यतच्या झोंपेस कुंमकणी झोंप म्हणतात.

कुभक्त--वि. ढोंगी; भोंदू. [सं. कु+भक्त] कुभक्ति-स्री. होंगीपणा; भोंदूपणा; कृत्रिम उपासकता; दांभिक भक्ति [सं क्र+भक्ति ]

कुभडळी --- स्त्री. (गो.) कंवडळ झाड.

**कुभंडी**—वि. कुमांडी.

कुं भर्णे — सिक. रोधणे; कोंडणें. 'इंडेनि करावा प्राण पूर्ण। तो कुंमूनि राखावा जाण। '-एमा १४.४२०. [कुंभ]

कुंभा-पु. १ एक पक्षी. २ एक रानझाड. याच्या पानाचे इरलें करतात व सालीचें दोरखंड करतात. हें झाड मोठें होतें व फळ बेलफळासारखें गोड असतें. ३ घोतरा; एक औषधी झुड़प; दाची फुलें शंकराला बाहुतात. पानें औषधोपयोगी आहेत. यास दुधाणी, शेतवड, शेताड हींहि नावें आहेत. [सं. कुंभ]

कुमांड, कुभांड-आभांड--न. १ तोहमत; आळ; नांवाची माशी. खोटा आरोप; लबाडीची टाळाटाळ. (कि॰ आणणे; मांडणें; घालणे; रचिवणे; करणे; उठविणें ). २ कारस्थान; कढ; वांकडी व छळदायक मसल्त; बनावट पुराव्याचा डोलारा. 'त्याने निराकेंच कुभांड रचुन बादशहाच्या मनांत भरवृन दिलें , –उष:काल [सं कु+भांड ] •खोर, कुभांडी-डवा, कुभांडी आभांडी-**ढवा**-वि. १ कुभांड रचणाराः २ तोहमत आणणारा; कपटाचे कुंभणीप्रदक्षणेस स्वतंत्रीं । ' –होला ३९. कारस्थान करणारा.

कुंभातर--पु. (गो.) एक पक्षी. कुंभा पहा.

कुंभार--पु. १ मातीचीं भांडी घडवून त्यावर उपजीविका करणारी एक जात व तींतील व्यक्ति. २ एक प्रकारची माशी कुंभारीण. [सं. कुंभकार] म्ह्र० १ ( गो. ) कुंभाराक मडर्की धड ना=जिन्नस उत्पन्न करणा-याला त्याचे दुर्भिक्ष असरें कारण चांगली मडकीं सर्व विकावयाचीं असतात व स्वतः वापरावयास फुटके तुटकें व्यावयाचे अशी प्रवृत्ति असते. २ (गो.) कुंभाराक जवा-हीर=अनिधकाऱ्यास अधिकार देणें; अयोग्य माणसाला मौल्य वान वस्तु देणे. ३ कुंभाराची सून कधीं तरी उकिरडचावर येईलच=नी गोष्ट निश्चितपणें व्हावयाची ती गोष्ट आज ना उद्यां होणारच. ४ कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्याला काय तोटा≔नवरा-बायको सुखी असतीलतर मुलांना काय तोटा. ५ कुंभारणीनें कुंभारणीशीं कज्जा केला आणि गाढवाचा कान पिळला=दोघांच्या भांडणांत तिसरा घुसला भसतां त्याला मिळणारे प्रायिक्षतः. •काम-न. गाडगी-मडबी ( समुदायाने ) लप्रकार्याच्या वेळची सुगडें इत्यादि कुंभारानें करावयाच्या वस्तु, कुंभारकी-की, कुंभाराचा धंदा. ०कुकुष्ड-कुकुडा-पु.

कुंभार जी त्याची उत्तरिकथा चालवितो ती. •खाणी-सी. कुंभाराची मातीची खाण. **्गवंडी-**पु. गवंडीकाम करणारा कुंभार. • घाणी-स्त्री. १ कुंभारानें मळ्न तयार केलेली माती. २ उंसाच्या चिपाडांत राहिलेला रस काढण्याकरितां उपयोगांत आणलेल्या कुंभाराच्या घाणीवरील कर. ३ कुंभाराच्या घाणी-साठीं दिलेलीं उसाचीं चिपाडें. कुंभारडा-प. (तिरस्कारानें) कुंभा रास म्हणतात. कुंभारणी-स्त्री. कुंभाराची वायको. ०वाडा-प कुंभाराची आळी; कुंभारांची वस्ती. -राच्या देवी-माता-स्री. टोंचलेल्या देवी; गोस्तनी देवी.

कुं.भारी—स्रो. (कों.) कुंभारीण माशी. -वि.(कों.) १ जिला आकार, रंग पिकल्याप्रमाणें आला आहे परंतु जी खरोखर पिकली नाहीं अशी ( सुपारी ). कुमारी पहा. २ कुंभारानें बनविलेली ( चूल इ० ). ३ कुंभारागंबंधीं; कुंभारकामासंबंधीं.

कुर्मारीण—स्त्री. १ कंभाराची बायको. २ कुंभारीण

कुभाव-पु. १ वाईट स्वभाव; संशयीवृत्ति; अविश्वासी स्वभाव. २ मत्सर; द्वेष; खोटी बुद्धि; वरवरचा कुडा भाव.

कुंभिनी--क्षी. पृथ्वी. 'श्रमें श्रांतला कुंभिनीवर ' -मुक्तेश्वर नवनीत १८८. 'फरशधरें अति पराक्रमें कुंभिनी केली निःक्षेत्री।' -ऐपो २६५. ॰**प्रदक्षिणा**-स्त्री. पृथ्वी प्रदक्षिणा. 'जो करील

कुंभी—स्री. ( खा. ) उथळें; खुर्ची ( खांबाच्या खालची ); तळखडा. हा दगडी चौकोनी असतो. [कुंभ]

**કું.મી-મ્યા-ઘ્યા-**-સીવુ. કુંમા અર્થ ૨ **પદા**.

कुंभीपाक-पु. एक नरक. कुंभपाक पहा. 'त्यासी कैचा परलोक। अंतीं होय कुंभीपाक। ' -गुच १६.१३६.

कुंभीर--पु. लांब नाकाचा मगर; सुसर. [ सं. ]

कुभे—स्त्री. दोष. 'म्हणजे यांत हुस्न-कुभेह कोणती आहे ती ध्यानांत येईल. ' -रा ५.८४. [ अर. कुन्ह ]

कुंभेर-री-स्त्री. १ (कों.) गवताची किंवा धान्याची पॅढी; कवळाची पी. २ कंभारीण माशी.

कुभोजन--न. कदान, जाड्याभरड्या अन्नाचे भोजन; क्रवामवास कुलहीनसेवा, कोधमुखी भार्या, कुभोजन या चार वाईट गोष्टींपैकी एक.

कुमक-सी. मदत; उपराळा; साहाय्य (सैन्य, पैसा इ० चे ), मदतीस आलेलें सैन्य, द्रव्य इ० 'इंग्रजांस कुमकेस प्रसंगी बरोबर घेउनियां। - ऐपो ३९६. [तु. कुमक ]

कुमकर्णे-अित. ठोकणें; चोपणें; बदडणें. [ध्व. ] कुमकपत्र---न. शिफारसपत्र. पत्र पहा.

[ध्व.]

क्रमकुमा--पु. पातळ कांचेचा, गुलाल भरलेला गोळा; गुला-लगोटा (होळी अगर इतर समारंभांत हा एकमेकांच्या अंगावर कुंगारी पहा. फेकीत असत). [ अर. कुमकुमा; तुल सं. कुंकुम ]

कुमकुमीत--वि. (कु.) गुवगुबीत; लड़.

कुमटका, कुमटिपका---वि. (राजा. कु ) कुमेटका पहा.

कुमंडल, कुमंडलु-पु. कमंडलु.

कुमडा--पु. ( ना. ) तांबडा भोपळा. [ हि. कुमहुडा ]

कुमिति—स्त्री. वाईट बुद्धि; दुष्ट बुद्धि. 'सदा चालिजे धर्मे पंथ । सर्व कमित टाकोनि । '[सं.] -वि. वाईट बुद्धीचा; दुरातमा.

कुरमंत्र-न. वाईट सला. [ सं. ]

कुमंत्री-- प. वाईट सहा देणारा माणुस. [ सं. ]

कुमर-री-पुन्नी. कुमार-री पहा. ' हे रचिले आधि बुद्धि-मेर्ते द्वपदकुमरें।' –हा १.९४. 'तंव रायाचा ज्येष्ठ कमर।' ~ए**६**स्व ६.३९. [सं.]

कुमरावळी--स्री. उद्भव; परंपरा. 'कुमगवळी तॅ दीन्हली ऐशी । ' –शिशु ९८. [ सं. कुमार+भावली ]

क्रमरी-सी. जमीनीचा एक प्रकार. कुंबरी पहा. -कृषि २८६.

कुमरी-की. घोड्याचा एक रोग. -अश्वप १.१४८. कुमलर्णे-कि. कुमकर्णे पहा.

कुमळें—पु. १ ( कु. ) मिराशीनें धारण केलेल्या जिमनीचा खंड, भाडें. २ (गो.) नारळ सोल्ण्याचे भाल्यासारखें एक हत्यार; उत्कड. ३ एक प्रकारत्री मापाची पद्धत.

**कुमाईत-यत —**वि.सारंग रंगाचा; दांडी, आयाळ, गुडघे, पाय, कान हे काळे असून बाकीचें शरीर तांबुस असणारा (घोडा) 'परम रागीट कुमाईत । बदकस्याम स्थिर चाल्त ।'-ह २२.४५. 'अबलक पंचकल्याणी कुमाइत ।'-ऐपो १३९. [अर. कुमैत]

 अबलक – वि. अर्धे शरीर तांबर्डे व अर्धे पांढरें असा (घोडा). कुमा(बा)क-स्त्री. (गो.) कुंभारीण माशी (सपक्ष कीटक).

कुमार—५. १ पांच वर्षीखालील, अप्रौढ मुलगा; मुंज होण्याच्या पूर्वीचा मुलगा. २ राजपुत्र (विद्योषतः युवराज ) ३ | कार्तिकस्वामी. 'ज्याच्याभयें होय कुमारं जोगी।'—सारुह ३.9२८. [ सं. ]

कुमार-- पु. (गो.) कुंभार.

कुमारिका-री-सी. १ अविवाहित मुलगी; तहण मुलगी. 'जैसी कुमारीहाती दिघली शस्त्रें।'-हा ९.१७७. २ कोरपड. नखाने तोडणे. **्आसव-**न. कुमाऱ्यासवः, कोरफडीच्या रसापासुन तयार

कुमका-पु. (कों.) ठोसा;तडाखा; वुक्तीन केलेला प्रहार. केलेले आसव. हे खोकला, क्षय, उदर, मूळन्याध इ० वर उप-योगी आहे. [सं.]

कुमारी—सी. (कृ.) पासराने बाहेली कोंवळी सुपारी.

कुमार्ग-- ५ १ वाईट रस्ता. २ (ल.) शास्त्रविरहित, लोक-विरहित, निंद्य, अनीतीचें आचरण, कृत्य, वागणुक. [ सं. ]

कुमार्गी--वि. शास्त्रविरुद्ध मार्गाने चालणारा; दुराचारी. [सं.]

कुमाव--पु. (गो.) पायखाना; संडास. [पो.; तुल. ई. कमोद. ]

कुमुद्द--न. पांढरें कमळ; चंद्रविकासी कमळ. ' सांगे कुमुद दळाचेनि तारें। ' -श्चा ५.१०७. [सं. मुद्=हर्पणें] -दिनी-स्री. १ कमलिनी; श्वेतकमल, २ कमळाची वेल. ३ श्वेतकमळे असलेलें तळें. [ सं. ]

कुमुद्धती--श्री. ( संगीत ) दुसऱ्या श्रुतीचे नांव. [ सं. ]

कुमेटका—वि. (राजा. कु.) अर्धवट पिकलेला; पिक **ण्याच्या मध्यमावस्थॅतील ( आंबा, फणस इ० )**.

कुमेत-द्-िव. कुमाईत पहा. 'हुजुरच्या कुमेद नरमाद्या हिंसती।'-प्रला १२६.

कुमेर--स्त्री. (गो.) पावसांत पेरण्यासारखी जागा; वरड जमीन भाजून कडधान्य पेरणें कुंबरी, कुमरी पहा.

कुमैत--वि. १ कुमाईत पहा. २ (ल.) संशयी;हुशार. 'परंतु ती आटोकाट कमैत तिजला कोणाचा विश्वास नाहीं. '-खरे १.३१२. [ अर. कुमैत् ]

कुयँ--न. ( कु. गो. ) पेजतील शीत.

क्रयदार--वि. (कों.) कुईटाने शाकारलेले.

कुयरा-रो-रें, कुयला-ली-लें--कुइ मध्ये पहा.

क्याई--१ कुवेडें पहा. २ (कीं.) पिकलेले आंवे उकहन त्यांचा बाठासकट रस काढून त्याला मीठ, तिखट, मोहरी इ० लावून फोडणी देऊन तयार केलेंले तोंडीलावणें.

कुयोग--पु. नक्षत्र, अनिष्टप्रह, पातवार; काळ, वेळ वगैरेचा अञ्चभ योग. [सं.]

कुरकळण-णी---कुळकरण-णी यांच्या वर्णविपर्यासाने बनेलेल शब्द.

कुर्कुंची--बी. करकोचीण; करकोचा [ सं. कौंच ]

**कुरकुट--**पु. एक पक्षी; कुकुडकुंभा; भारद्वाज; 'कुरकुट चंडोल काग घेती फार लाहो।' –प्रला १३.

क्रिरकुट(ड)णें--अकि. १ कुरतडणें; दातानें तोडणें. २ खुडणें;

कुरकुटांवर्चे---सिक. (गो. )अपहार करणे,

हडी. [ध्व.]

कुर्कुर—उद्गा. १ कुत्र्याच्या पिल्लांना बोलावण्यासाठी लहान मुले ह्मणतात. २ मुक्या माणसाला चिडविण्यासाठी नाकावर हात ठेवून केलेला शब्द. [सं.कुरू=शब्द करणे; दे. कुरुकुरिअ; ध्व.]।

कुरकुर--स्त्री. चिरचिर; पिरपिर; तकार. (कि॰ कर्णे; लावणें;)[सं. कुर्=शब्द करणें ]

कुरकुरणे--अक्रि. १ कुरकुर करणें; पुटपुटणें; चिरचिर, पिर-पिर करणे. २ पोटांत गुरगुरणें. 'पोटांत कुरकुरतें. ' ३ डुकराचा भावाज करणें. ' जो सुकरांमधें कुरकुरितो।' -दा ११.१.२३. [सं. कुर्=शब्द करणें]

कुरकुर, बुरबुर--स्नी कटकट; धुसफूस. -किवि. कुरकुरीने, धुसपुशीनें.

कुरकुरा—सी. पोटांतील घुरघुर. [धव.]

कुरकुरी-स्त्री. (व.) घोडघाचा एक रोग. हा पोटांत होतो. करकरीत-व. वुरचुरीतः, चुरडतांना कुरकुर आवाज

होणारा; कुड<sup>क</sup>डीत. [सं. कुर्=शब्द करणें ]

कुरकुला--पु. हा एक चिखलांत, सर्द जिमनींत येणारा रोपा आहे. याची भाजी अळवासारखी पण बुळबुळीत होते. -- वग्रु २.५१. [सं. कर्केरि]

कुरकुला - ली - ले, कुरकूल -- पुनीन. नाना प्रकारचे जिन्नस ठेवण्यासाठीं कळकाच्या कांबीचीं केलेलीं बुरडी, पाटी, टोपरें, करंडी, पेटारा बंगरे पात्रें, साधनें. हीं लहान मोटीं अस तात (खेळण्यासाठीं, भाजी धुण्यासाठीं वैगरे ).

कुरंग-- पु. हरिण; काळवीट. [ सं. ] ॰ नयना-नैना -नी-स्त्री. हरणासारखे काळेभोर डोळे असलेली स्त्री (एक सौंदर्याचे स्क्षण) 'यावरी बोले कुरंगनयनी।' --महिपति (नवनीत प्. २४४.) कुरंगिणी-स्नी. हरिणी. 'भाळवितों जैसे पाडस कुरंगिणी। पीडिलीया वर्नी तहानभूके । ' -तुगा १६०५.

कुरंग-सी. (बे.) एक प्रकारचें गवत.

कुरगई---सी. (बे.) गाडीचा एक भाग.

कुरगी-की. शेतीचें एक औत. -नामको.

कुरगोटवा—स्नी. (गोटवा) ज्यामध्ये जिंकलेल्याच्या पाठीवर बसाययास मिळतें असा गोटयांचा डाव; ढोपरगोटचा: भगळगोटषा; कोंडडाव पहा.

कुरघोडी-की. १ दुसऱ्याला पाठीवर घेण्यासाठी ओणवें होणे. २ एकापुढे एक पांच सहा जण ओणवे उमे राहून अगर्दी माग च्याने पुढच्यांच्या पाठी बर थाप माह्नन जाऊन वसण्याचा खेळ. ( क्रि॰ करणें ). 'शिवाय कुरघोडया वेगळया '-अफला २५. 🕽 (ल.) छी धू करणें; पायासालीं तुष्टविणे; मात करणे; वरचढपणः [ सं. कु+अरण्य ]

कुरकुटी--स्री. (कों.) शिरशिरी (तापाची); शहारे; हुड गाजविण. 'स्वार्थ साधण्याकरिता ते दोचे एकमेकांवर कुरवोडी करण्याच्या विचारांत होते. ' -स्वप. ४ (चेंड्र ) एका बाजूचे गडी ओणवे राहृन दुसऱ्या वाजूचे त्यांच्या पाठीवर बसतात व आपल्याः पेकी एका कहन चेइ वर उडवितात, नंतर तो चेडू ज्या बाजूचे गडी जिकतील त्यांना डाव आला असे समजून त्यांना दुसऱ्या बाजूच्या गड्यांच्या पाठीवर बसावयास मिळते.

> कुरचेंग-अित. (राजा.) कुरतडणें; कुरकुटणें पहा. कुरचा-पु. (राजा.) बोचकुरा. (कि० काढणें; घेणें). कुरचूक--वि. टिस्ळ; हिस्ळ ( कांच, लाकुड इ० )[कुर= कुरकन् मोडणारा; ध्व. ]

कुरइया-अ. इया, इया, इया पहा.

कुरंटक-पु. कोरांटीचें फूल. [ सं. ]

कुरटा-ठा-वि. १ खरटा; खजा. 'हे लोक शरीरानेच खरटे आहेत असे नाहीं ... '- सृपनि ८२. २ मनांत कुढणारा. ' कुरटें क्चर नाठाळ ।' –दा २.३.२३.

**कुरटा-ठा**--पु. १ घरटे (पक्ष्याचे), 'तृष्णापक्षिणीचा कुरठा मोडिला।' –विपृ १.१०१. २ कोठा;कोठी;घर. 'ना तो अनं-गाचा कुरठा। '-शिशु ४६. 'तूं धनुर्वियेचा कुरठा। '-कथा 4.99.900.

कुरडई---स्री. तांदुळाच्या पिठाचा तळावयाचा वतुळाकार पदार्थ; (तंजा.) कुरवाडी. [ ध्व. ]

कुरंड रोग--पु. पितदोषामुळे मुलांच्या अंडांमध्ये हा होतो. त्यासाठीं त्या मुलाच्या कानावा वेध करावा. करंड उजवीकडे असल्यास डावीकडे व डावीकडे असल्यास उजवीकडे वेध करावाः –योर २.२४१. [सं.]

कुरडा--पु. १ (राजा. कु.) संक्चित डोळा. -िव. अशा डोळघाचा ( माणुस ). [ का. कुरुड=आंधळा; तुल० अर. कुर= आंधळा 🏻

कुरहा--वि. (गो.) अंधळा. कुरहेपण-व. (गो.) अंधळे. पणा. [ का. कुरुड=आंधळा; तुल० अर. कुर=आंधळा ]

कुर्डु-डू--पु. १ क्रियांचा कानांतील एक दागिना व तो वालण्याची जागा. -वि. **२** एक रान झुडुप. पांढऱ्या माठाच्या जातीची भाजी, हिची उंची दोन हात, पानें पातळ व बीं फार असर्ते. याच्या पानांची कुणबी लोक भाजी करतात. ह्याचै फूल निळसर, मंजिरीसारखें असतें. तांबडया फुलांच्या कुरह्ला देव-करह म्हणतात. -वगु २.५१. [सं. भूरंडी ]

कुरदुकें-डुक--न. कोरडिकें पहा.

कुर्ण---न. १ गवतासाठी राखकेली जमीन; गायरान. ३ ( ल. ) चरण्याची, भक्ष्य मिळण्याची जागा; लाभदायक वस्तु.

कुर्ण-ण्या--पु. कुरणावर देखरेख ठेवणारा अधिकारी. कुरणेकरी--पु. फार दिवसांच्या दुखण्याने अशक्त झालेला माणुस.

कुरणी--पु. (कु.) अर्धा कापा व अर्धा बरका फणस.

कुरतुड्रणे-- उक्ति. दातांनी किंवा नखांनी बारीक तुकडे करणें. [ध्व.]

कुरंद-दी--कुंद-दी पहा.

कुरंदी-धी--ली. (कों.) लहान कोयती; खराळी. [का. टाकर्णे ( नूर्ति, मूल इ० वहन ).

कुरनिसा( शा )त, कुरनीस--स्री. नम्रपणार्ने केलेलें अभिवादन; सलाम; प्रणिपात. 'कुरनिसां करति जन वाडय।मधे जाउनी । ' -ऐपो २०१. [तु. कोर्निशात ]

क्करपण - पाणॉ - पाणी--न. (कों. गो.) पाटी किंवा टोपलीस दोऱ्या बांपून शिकें करतात तें; शिकाळी; ह्यांत भांडी वर्गरे ठेवतात; आंबे उतरण्यासाठीं टोपलीस दोऱ्या बांधून शिंके करतात तें; परडी. [ ? ]

कुरपें--न. ( खा. ) खुप-या ( डोळ्यांतील )

कुरबाण-न---न. देवास दिलेला बळी; उतारा. 'मी तुस्या एका शब्दाकरितां हा माझा देह कुरबाण करीन. '-स्वप ४३०. [ अर. कुर्वान् ] कुरबानी-स्त्री. बळी; ओवाळणी; बळी देण्याची किया; उतारा.

कुरबुर-स्री. १ फुणफुण; पुटपुट; कुटकुट; रागाची गुर-गुर; कटकट. ( कि॰ करणें; लावणें; होणें ). २ तंटा; कलह; धुसपूस. 'वसाहतवाल्यांची व इंग्रेजांची करांच्या बाबतींत ऋरबुर होऊन ... ' –िन ७११. [ध्व.]

कुरबुर--पु. (बे.) धनगर. [ता. का. कुरुव=धनगर] कुरब्(म)रणे--अकि. १ धुसपुसण; रागावण; चरफडणे. २ पोटांत कुटकुटणें-कुरमुरणें. [ ध्व. ]

कुरमणें --अकि. १ धुमसणें. २ (ल.) क्रोधादिकाने धुसपुसणें. ३ पोटांत कुरबुरणें. 'पोटांत कुरमतें. '

कुरमाईत--किवि. (व.)थोडें थोडें; हळु हळु. 'कुरमाईत कुरमाईत पोट दुखर्ते. '

कुरमुड-डि--न. (व. ना. ) कोशिबीर.

कुरमुर - बी. १ कुरबुर पहा. ' सलगी धरी पयोधर। सहाते कुरमुर सवें । ' -तुगा १२७. २ पोटांतील गुरगुर. (कि॰ उठणें; निचमं; राहाणें ). [ध्व.] कुरमुरणें-िक. धुमसणें; कुरबुर करणें.

कुरमुरा-री--५की. भाजलेले पोहे; चुरमुरे; मुरमुरे; उबजे सोहळ ६० भाजून कुरकुर वाजण्यासारखे केळेल असतात ते. [धन.] असतात ती जागा. करळी पहा. २ खिजणी; चेष्टा. (कि० करणे). मनांतल्या मनांत चरफडणे.

कुरर-रो---स्री. टिटवी. [सं.]

कुरली-ली. हाताचा एक रोग; हातावसील गर्च, याने बोट युजते आणि आखडतें. ह्यावर खेकडगाच्या विकातील सातीचा लेप देतात. [सं. कुलीरक]

कुरली-लें, कुल्ली--भीन. लहान खेकडा; कर्देट. हा मृगाच्या पावसांत उत्पन्न होतो. [सं. कुलीरक]

**क्षुरवंडणे**—उक्रि. कुरवंडी करणें; ओवाळणें; ओवाळ्न

कुरवंडा—वि. (कों.) उथळ; थोडें पाणी **राहणारें** ( उंचट खाचर ). याच्या उलट ओंडण, खोल.

कुरव(वं)डो -- की. कुरबई पहा. ' तिया वाढिती कुरवं-डिया। पर्पटेसी।' – ऋप ८२.

कुरखंडी--सी. १ (काव्य) ओवाळणी; आरती; माण-साभोवर्ती अथवा देवाभोवर्ती दिवा वर्गरे ओवाळतात ती; अरिष्ठ नाहीं से शिण्याकरितां तांदुळ, मीठ इ० नवरा नवरी यांच्याओवर्ती ओवाळितात ती. 'संपत्ति मदु सांडिजे। कुरवंडी कहनी. '--झा ९.३८१. 'कुरवंडी त्यावह्न इंद्रपुरी टाकिली।'-वेसीस्व ७,७०. 'आवहला जीवा मना । कहनि कुरवंडि ।'-रासः १. ४५८. २ यावेळी म्हणावयाचे गाणे. ( कि. करणे. )

कुरबङ्गा-कुरोङ्गा-की. (क.) श्रेवग्यांतृन पारलेले सांडगे.

कुरवा —ह्यी. (नाविक) गलबताच्या पुढील खांद्यास आंतील बाजूस घालावीं लागणारी प अशा आकाराची लांकडे.

कुरबाळणे-- उकि. ममतेने लहान मुलांदिकांच्या अंगावर हात फिरविणें; गों जारणें. 'ऐकोनि संतोषिला अजनंदन। दुर्बाळी वदन सौमित्राचे । ' [का. कुर=्रेम करणे. ] कुरवाळा-पु. कुर-बाळण्याची किया. ू' गावेक केला कुरवाळा । ' -कथा १.८. ١4.

कु(ख़)रसी--सी. १ खुर्ची. ३ स्रोशचे उथळे. [ सर. कुर्सी ]

कुरळ-ळित--वि. वेढाळलेले; वांकडे; मोकळें सुक्रले असतां ज्याचे वेटोळें होतें असें; सुशोभित (केश). 'भाळीं कुरळित केश रुळती।' [सं. कुरूल-कुरुल; का. कुरुळुच्केस; केंसाची वाटोळी बट ]

कुर(रु)ळी--स्री. १ दशा; घोतरजोडा, पंचेजोडी यांच्या-मध्ये दोन भाग करण्याच्या ठिकाणी किवा छुगडें बंगरेमध्यें शेवटी पदराच्या ठिकाणी भाडवीं सुर्ते न भरतां निवळ उभी सुर्ते (ताणाः) •स्वार्णे-कि. ( ल. ) इच्छेनिरुद्ध गोष्ट झाली असतां निरुप:यानें चितवणी (हत्ती, धोडे इ० ना खांची शक्ति दासविण्याश्वरितां ). ( कि॰ काढणें ). ३ एखादी गोष्ट छडा लावून शोधणें ( एखादा भागसाच्या आयुष्यांतील-त्यावर आरोप करण्यासाठी आधार म्हणून ). [सं. कुरुल ] •कोबी-की. कोबीची एक जात.

कुराईत-वि. (ना.) थोडें थोडें.

कुराड-न्ही. (गो.) कुन्हाड.

कुरार्डे—न. सायकः शस्त्रः अस्त्रः कुन्हाड—डा पहा. कुन्हाड वि 'धनुषी योजिले कुरार्डे । बन्नातुल्य तेजस्वी ।'-मुभादि ३२. २०. [कुन्हाड ]

कुरापत—की. १ ग्रात रोष; व्यंग; खोडी; कुचेष्टा; कुचाळी; ३ जखमेवर टोचगे. (कि॰ करणे). ३ भांडण उकक्त काढ-ण्याला काढलेलें निमित्त; कळ काढणें. (कि॰ काढणें; करणें). मह॰ बातकी बात, कुराकी कुरापत. [सं. कु+आपत्ति?]

कुरापती—वि. कुरापत काडणारा; दोष उकहन काडणारा.
कुरी—की. १ उपद्रवकारक, त्रास देणारें सूत, रोग इ०
चा उपद्रव न व्हांवा म्हणून अमुक एका वेळी अमुक एक उपाय
करावा असे जे ने प्रम ठरविलेले असतात तें; तो उपाय करण्याची वेळ; त्यावेळीं यावयाचा बळी; त्या वेळची किया.
'भुताला कुरीवर वसविलें.''भुताची कुरी चुकली म्हणून उपदव होतो.' २ (सामान्यतः) ठराविक वेळ. 'कुरीवर दाणा
दिल्हा असतां घोडा चांगला रहातो.' ३ एक झाड. ४ पामर; धान्य पेरण्याचे यंत्र (चांडे व नळ्याविरहित); कुरगी. ५
अर्धा विघा (जमीन मोजण्याचे माप). १ दलदलींत राहणारा
एक पक्षी. [का. कुरी=मेंडी] कुरीचें भात-न. (क.) कुरीनें
पेहन आलेले भात.

**ऊरीति**— स्त्री. वाईट वर्तन; वाईट त-हा, स्स्ता, मार्गः; दुरा-चारः; दुर्वर्तन. [ सं. ]

कुरु-पु. एक देश.

कुरंग—पु. डोळवाच्या कोंप-यांत असणारा तांबडेपणा; ६.२८. हे निधैनतेचे एक रक्षण समजले जाते. कुरुंद, कुरूम पहा.

कुरुचीमुरुची-- किनि. १ पर्यायानं; टोकळ मानानं; आड-भागानं; अन्नाप; अडप झडप; अवांतर रीतीनं ( मिळविण, संपा-दन करणें ). २ काटकसरीनं; वेतावेतानं ( खर्च ). ३ हळु हळु; बोडं-फार ( पोट दुखर्णें, ताप थेणें ). [ ध्त्र. ]

कुरुंज-पु. (गो.) जनावरांच्या पोटांतील रोग.

कुरुटा—१ कुरटा-ठा २ अथे २ पहा. ' यांचा पहिला कुरुठा इंदिये।'-झा ३.२६८,४.१६६. —नि. २ शहाणा. ' जो का तुम्ही शिक्षापिला। निवा देकनि कुरुठा केला।' —ज्ञा १.९५. कुरुंद् — पु. १ एक प्रकारचा तांबुस रंगाचा, जातें, निसणा सांक्या तपयोगी प्रकणारा दगड.हा हिंदस्थानांत फार सांपदतो. हें

मातीचा बनलेला असून त्यांत चुना व सिकता यांचे अंश अस-तात. माणीक, नीळ हीं प्रसिद्ध रत्नें कुठंदाची आहेत. २ डोळपाच्या पांढ-या भागावरील तांबडा ठिपका. कुरंग पहा. -न. एक प्रकारचे गवत. [सं. कुरुविंद; का. कुरंद करले; इं. कोरंडम्] ॰कुर्फदी-वि. कुठंद दगडाचा.

ु कुरुंदी-सी. लहान कोयती. कुरंदी पहा.

कुरुपणं —अिक. खबळणें; क्षोभणें; बाढणें; चढणें., 'सग वोसंडलोनि दर्पे। कामाही पित्त कुरुपे। '-क्षा १६.३९४.

कुरुक्षेत्र--न. भारतीय युदाचे रणक्षेत्र. येथे कौरवपांड-वांचे महायुद्ध झालें, [सं. ]

**कुरुळ**—वि. कुरळ पहा. [ का. कुरुद्ध=केंस, केंसांची वर्तुला-कारबट ]

कुरू-पु. राग; घुस्सा. ( कि॰ येणें ).

कुरू-की. (गो.) खुण. [का. कुरुपु=चिन्ह; खुण]

कुरूप — पु. व्यंग असलेला चेहरा. — वि. नकटेपणा, व्यंग इ० दोषांमुळे वाईट दिसणारें माणसाचे रूप, चर्या; विरूप; बाव-ळटपणा. [सं. कु+रूप]

कुरूप--नपु. खडा अगर कांटा टोंचून (हाता-पायाला) आंत झाडेलें क्षत, घर; भोंबरी; घटवासारसें कटिण आवाळ्. [का. कुरुबे-बु=गळूं, जखम, क्षत ]

कुरूम—पु. डोळघाच्या पांढऱ्या भागावर येणारे मांस. कुर्रग पद्दा. –न. जहाजाच्या नांगराचा दोर, साखळदंड. कुरूप २ पद्दा.

कुरूळ--कुरळ पहा.

कुरें-किवि. (काव्य.) निश्चयानें. -शर ( शुभानंद उद्योग ५.१४.)

कुरीं(रॉ)डी—की. कुरवंडी पहा. 'साकरेची कीजे कुरोंडी।'–शिशु १८. 'केली स्वर्गसंसाराची कुरोंडी।'–ज्ञा ६.२८.

कुर्की-- भी. (गो.) एक जातीची मासळी.

कुकुट--पु. कोंबडा. 'काक कुकुट जंबुक मार्जर।'-दा ८.७.२६. [सं. कुक्कुट]

कुकूट-न. (गो.) कोनाडा; लहान कत्रेल.

कुर्गुटली—सी. (गो.) अंगाची कवळी (१)

कुर्टें-ठें--कुरटा-ठा अधे २ पहा. 'कठीण किकेश कुटें-सांडावे।'-दा १४.४.१. [का. कुरुचु=ठेंगु]

कुर्टेल - वि. (व.) खुरटलेला; खुजा. 'पोरगा जरा कुटेंला दिसतो. '

. कुर्केट्स—प्र. १ एक प्रकारचा तांबुस रंगाचा, जातें, निसणा कुर्कुं—कुरह क्ये २ पहा. ० बाळधा—पुत्रव. बायकांच्या यांच्या उपयोगी पडणारा दगड. हा हिंदुस्थानांत फार सांपडतो. हें कानांतील एक दागिना. 'कुर्डुंबाळया मंडवीबाळया चाले छवी-हिन्याच्या खालोखाल कठिण द्रव्य आहे. शुद्ध कुर्दद अल्युमिना दार।' –अफला ५५. कुद्धेकटारुगा--पु. एक प्रकारचा मासा.

कुर्डेकापु---पु. (कु. ) घुबह.

कुर्ती—की. (कीं.) माशाची एक जात; हे मासे आश्विन-कार्तिकांत पकडतात.

कुर्द-वि. कुद (अप.). रागावलेला; कोधाविष्ट. 'त्रिंबक-राव कर्दसैन झाला।'-ऐपो ८८.

कु(नि)नींस-सा-सात-सी-कुग्निसात पहा. 'त्याला कुर्निसात करायला सांग '-स्वप १३९.

कुर्पण--कुरपण पहा.

कुर्बाण-णी-कुरबाण-न पहा.

कुर्मा-में--पुन. (चि.) वारीक ताप; जीर्ण ज्वर. ०करी-वि. तापकरी; रोगी.

कु=यात-न. ( की. ) घराच्या भीवतालचे परडे (पेरलेले). कर-जद्गा. गोटगांच्या खेळांतील एक शब्द. कुरगोटया पहा. कुर्रजांबर्चे--कि. (गो.)राग येण.

कर्रा-पु. १ अभिमान; ताठा; तोरा; अक्कड. २ मत्सर; द्वेष; चुरस; कुन्हा. ( कि॰ धरणें; ठेवणें ). कुर्रदार-बाज-वि. १ नखरेबाज; अक्षडबाज; बुद्धिमान; हुवार. 'मनुष्य कुरेबाज, हा येथे असल्यास मारविडचे सरदार लगामी लावील. '-जोरा १०, २ सोंगटचा खेळणारा. [ अर. कुर्जा≕पैज+फा. बाझ् ]

कुर्ली—कुरली पहा. [सं. कुलीरक]

कुर्वी-वे-पुन. ( चि. ) काटकोणाजवळ विशाल कोन कर-णाऱ्या आकाराचे लांकुड. (उभा खांब डळमर्यं नये म्हणून बसव-तात.)

कुन्ह्य---स्री. (गो. ) टपाल.

कु=हा(=हे)—वि. (कान्य) कुबडा; वांकडा. 'भाणि भापुली माये। कुडज जरी आहे। तरी जीजें ते नोहे। स्नेह कु-हें की।' -ज्ञा १८.९२७. 'पांगुळ कुन्हें आणी पावडे। '-दा ३.६.४१. [तुल, कहा, सं. कुब्ज]

कुऱ्हा-बाज-दार--कुर्ग पहा.

लोखंडी हत्यार. फरग्रु; परग्रु. २ कुऱ्हाडीच्या आकाराचा ं−एरस्व १४.२५. ३ सजातीय समुदाय, थवा,फळप. ३ किनारा; बाणांतील एक प्रकार. 'अग्निमुखवाण सोडी कु-हाड।' –जै थडी; तट. [सं.] सामाशब्द- **्कउजल**-पु. आपल्या कुटुंबास ४३.२७. [सं. कुठार=कु-हाड; का. कोडली; गु. कुद्दाडो-डी ] काळोखी फांसणारा मनुष्य. [सं. ] ०क्केटक-वि. आपल्या (बाप्र.) - इतिया घाच खोट्याचे कपाळीं-जो दुसऱ्याचें कुटुंबास पीदा देणारा. [सं.] क्कलंक-प. १ कुलकज्जल. २ वाईट करतो त्याचे वाईट होते, दुसऱ्याकरितां तयार केलेल्या आपल्या कुलावरील लांछन; डाग. [ सं. ] ०क्कठार-वि. आपल्या खरुवांत स्वतःच पडणे. आकाशाची कुन्हाड-महत्संकटः देवी कुटुंबाचा नाशकर्ता. [सं.] क्रम-प्र. कुलाचारः कुटुंबांतील हडीः भापत्ति. (कि॰ कोसळने) ॰पाजियिणें-कु-हाडीला धार लावणे. वंशपरंपरा. 'एवं मीचि कुलकमु । शब्दब्रह्माचा । '-का ९.२७७. म्ह० १ आकाशाची कु-हाड कोल्ह्याचे दांतावर=एखाद्या चांगल्या [ सं. ] •गुरु-पु. कुलपरंपरेचा उपाध्याय; कुलोपाध्याय. [सं.] माणसावर संकट कोसळणे. २ कु-हाडीचा दांडा गोतास काळ ० धातक-इन-६त आपल्या कुलाचा नाश करणारा. [सं.]

तोडली जातात यावह्नन. सामाशब्द-- - स्त्री खिळा-प. चापर ब लांब लोखंडी खिळा. दीड इंचापासून एक फुटापर्यंत असतो. -डी दांडा-पु. शत्रुस मिळ्न स्वजनांचे बाईट करणारा; विश्वास घातकी; देशद्रोही. **−छी जमीन** -स्त्री. १ कुऱ्हाडीने साफसूंफ केलेली जमीन ( शेतीची ). २ साफसफ करण्यापूर्वीची, मुळखंडें व बुढखे असलेली शेतजमीन. कुण्हाढ्या लगाम-५. कुन्हा-डीच्या भाकाराचे दांते असलेला उंच लगाम (हा माजलेल्या घोडगाला घालतात ).

कु-हाडा-पु. चापाची मळसुत्रे उकलावयाचे इत्यार, चावी. ( ई. स्कू ड्रायव्हर. )

कुल्ल--वि. १ सर्वः; साप्र. 'कुल वजिरांला खबर दिली।' –ऐपो १०. [अर. कुल्ल] समासांत कुलजमा–खर्च–बसुल– इनाम-कानू-बाब. शिवाय कांहीं समास पुढील दिले भाहेत. ०**अक(ख)त्यार−५**. सर्वे सत्ता. 'फौजेमध्ये कुलअकत्यार,' –ऐपो १०६. [ भ. कुरु्ल्+अखतियार ] **ःअखत्यारी-**५. **१** सर्वाधिकारी. २ -वि. सर्वे सत्ता असलेला ० अधिकार-पु. सर्वे सत्ता. 'पाटलांना गांवापुरते मुलकी, दिवाणी, फौजदारी बगैरे कल-अधिकार असतात. ' -गांगा ४६. •कारभारी-पु. सर्वाधिकारी. कुला-कल्ला-पु. सर्वाधिकारी; पूर्ण अधिकार दिलेला मनुष्य; अनियंत्रित अधिकाराचा प्रधान; घरांतील मुख्य कारभारी: खासगी कारभारी. 'कुलकल्ला त्रियकजी हेंगुळ अगर्दि राहिके दिड बोट ।' –अफला ४९. [अर. कुल्कुल्लान ] ०बाब-कानु-सर्वे कर आणि पृत्या आणि बाजाराचे सर्वे हक घेण्याचा अधि-कार (अथवा सर्व बाबी आणि स्व कायदेकानू व रिवाज ) दिछे आहेत अशा अर्थाचा (इनामदाराज्या) सनर्देत आणि सरकारी कागदपत्रांत येणारा शब्द. • मुख्यत्यारपत्र-न. (कायदा) एखा-याने स्वतःच्या सर्वे हकाबाबत अंगलबजावणीचीं कामें कोटीत व इतरत्र करण्याकरितां दिलेले अधिकारपत्र; (ई.) पॉबर ऑफ ॲटर्नी.

कुल-न. १ वंश; गोत्र; जाति; कुटुंब; पुत्रपौत्रादि वंश-कु-हाड-डा-डी-डें--की. १ लाकडें फोडण्या ने एक परंपरा. 'शुद्ध करीत दोहीं कुळां। जेवी प्रवाह गंगाजळा।' =क-हाडीचा दांडा लांकडाचाच असतो व कु-हाडीनेंच लांकडे. कुलऊ - वि. चांगल्या कुळांत जनमलेला; मोठ्या कुळांतील; **मभिवातः, बुकीन. [सं.] ०तारक-**नि. कुळाचा उदार करणारा. [सं.] श्तारण-नि. कुळाचा उद्धार करणारा. [सं.] श्तिलक-**नि. स्वतःष्या कुळाला ललामभूत मसा. [सं.] ०दीएक-दिघा**- स्वतःच्या कुळाळा भूषणभूत माणुस, कु जास मान्यता, कीर्ति, मिळविणारा माणूस. 'जो यादवकळींचा करदिवा।' -ज्ञा ८. २**००. [ˈसं.] ०देवता-देवत-देवत्य**-स्रीन. पूर्वज कलपरंपरेने अस देवाची देवीची पूजा करीत आले ती देवता; कु उस्वामिनी; कुळस्वामी. [सं.] ॰धर्म-पु. कुळांत पूर्वीपासून चालत आहेले टराविक दिवशीं टराविक प्रकारचे-धार्भिक विधी, आचार. [सं.] •ध्वेख-पु. कुळाचा नाश करणे अथवा नाश, वाताहात; धूळ-**धाण. [सं.] ्नारी-पु. कुलीन स्नी; कुलांगना; कुलवधू;** उत्तम कुळांत उत्पन्न होऊन तदनुरूप सदाचारादि गुणसंपन्न अस-केली की. [सं.] • नादा-पु. निसवकेला किंवा धर्मबाह्य मुलगा. [सं.] •पश्ति-पु. १ कुळाचा मुख्य. २ विश्वविद्यालयाचा मुख्याधिकारी. (इं. जॅन्सेबर ). 'विद्यापिठाचे कुलपतीहि हीच आषा वापरतात. ' –केले १.३३९. [सं. ] ०परंपरा–स्ती. बाप, भाषा, पणजा किंवा पुत्र, नातु, पणतू इत्यादिहर वंश परंपरा; वंशायक; विदी. सिं.] **०परंपरागत-परंपरायात**-वि. पूर्वजां-पासून किया बढिडांपासून आलेलें; पिढीजात; वंशपरंपरा./ सं. ] •**यरियाठी-दी-की. कुलपरंप**रागत **भाचार,** चाल. [सं.] **्षर्कत**-पुभव. कुळाचल व सप्तपर्वत पहा. [सं.] •पालक-वि. कुरुवं संरक्षण करणारा, कुळांतील कर्ता पुरुष. [सं.] •**पुरुष-पु. पूर्वज; कुलांतील एक पुरुष; ज्याच्या कुळांत जो उत्पन्न झाला तो त्याचा. [सं.] ०भूषण-भंखण**-न. कुलतिलक पहा.[सं.] •मर्यादा-की. कुलाचा संप्रदाय, शिष्टाचार, मान; घराण्याच्या अबूचें स्थण. [ सं. ] **्रीत-रीति**-की. कुलाचार; कुलीन घरा-**ण्यांतीस माचारविचार; रीतभात. 'दू:ख परासि न** द्यावें सत्य वदावें क्षमा न सोडावी। जोडावी कीर्ति असी कळरीति तुम्ही कवीं व मोडावी।'-मोउद्योग ८.६. [सं.] ० त्रधु-स्त्री-स्ती. १ कुलनारी पद्धा. २ चांगल्या गुणांनी भापल्या कुलास भूषणभूत हालेकी स्री. 'दिनत्रय सस्य जाण । होईन तुमची कुरुमी।' -गुच ३३.६९. [सं.] ०न्नान्-श्वंत-वि. कुरुव पहा. [सं.] • खुद्ध-पु. कुलाचा स्थापक, मूळपुरुव. [सं.] **्संबद्धाय-पु.** कुळपरंपरागत आचारविचार, रिवाज, संप्रदाय. [सं.] ॰स्थामी-स्थामिनी-प्रजी. १ कुलदेवता पहा. २ कुल-**क्षर. [सं.] ०हत्या-स्नी. कुलध्वंस पहा. [सं.] ०हीन-**वि. **इक्टम्या कुळांत उत्पन्न सालेला; हीनकुळी; कमजात;** कम अस्सल. [सं.] • **ही बसे या – भी. इलक्**या कुळांत जनमलेल्याची चाकरी, कुप्रामवास, कुमोजन, कोधमुक्ती भार्या यांपैकी ४ थी स्थिति. [सं.] •क्षाय-९. सर्वे कुळाचा नाश; वंशनिर्मुलन. [सं.]

कुलकर्णी— पु. गांवच्या सरकारी वधुलाचा हिशोब टेबणारा (शेतसारा व इतर बाबी यांचा ); शिवाय इतर सरकारी कामाचें दसर याचेजवळ असतें. हा पाटलाच्या हाताखालीं काम करतो. याच्या दिशोबांत एकंदर गांवच्या अभिनीच्या क्षेत्रफळाची नोंद असते. कामाबइल यास इनाम असत. प्राचीन प्रामसंस्थेतीæ एक अधिकारी; हा बहुया ब्राझण असे. म्ह० सोनार शिंपी कुलकर्णीआप्या यांची संगत नको रेबाप्या. [सं. कुल=गांव+करणिक]

कुलकुल-लाट--बीपु. कलकलाट; गोंगाट (शाळेतील खेळण्यांतील, भांडणांतील, मुलांचा; पश्यांची चिवचिव, किलबिल, चीलबिल, कावळ्यांची किरकिर, काव काव. [ध्व.] ०कुलकु-लगें-अकि. १ कलकलाट करणें (पश्यांनी किंवा मुलांनी). २ आनंदांने बेहोष होणें. [ध्व.]

कुलकुलॉ—पु. (गो.) हिवताप.

कुलकुली—की. १ घोडा किंवा घोडी यांना परस्परांवहल होणारी तीव कामेच्छा; माज. २ -अव. आनंदातिहाय. (कि॰ वेणे; होणे).

कुलंग-पु. लिंगायत लोकांमधील एक आश्रम व त्या आश्र-मांतील व्यक्ति. -नामको.

कुलं(लां)गर्डे—न. १ भानगड; घोंटाळा; अडचण; कचाट; इंगट. (कि॰ घेणें; कहन घेणें.) २ कुटिल कारस्थान; हिकसत. ३ (कों.) (यंत्रांतील) चतुराईची व भानगडीची योजना; (मसलत किंवा वेत यांमधील) चातुर्थ किंवा शहाणपणाची योजना, युक्ति. (कि॰ कर्णें.)

कुरुं(लुं)गा-गें—िव. १ सहान आगि गुगगुनीत (कुत्रें, घोडा). २ ठेंगणा व मजनूत; वाटोळघा अंगाचा (माणूस). [फा. कुरुंग=एक मोठें कोंबडें; करकोचा; ससाणा] ०कुत्रें-न. स्मृहान व केंसाळ कुत्रें.

कुलंच-ज, कुलुंच-वि. शेषुटखलया;रेगाळणारा;धीरेधीरे चालणारा (घोडा); चालतांना ज्याचे मागील पाय एकंमकांस घासतात व त्यामुळे स्वारी करण्यास वाईट असा (घोडा). -अश्वप १.१०३.

कुलचा—प. एक प्रकारची रोटी. 'सीरमाल, खमीरी, कुलचे वगरे नांवाचे रोटषांचे प्रकार असतात. '-एशि २.१६. [का.] कुलच्या—प. एक प्रकारचा मासा. -प्राणिमो ८१.

कुलंज—न. एक प्रकारचे धान्य.

**कुलंजन**—५. कोळं**जन** पहा.

कुलटा—सी. व्यभिवारिणी स्त्री (सं.)

कुलडा-व्हा-- प्र. (हि. काशी) मातीने पात्र, पेला; यांत बाजारांत पेय पदार्थ बालून विकतात; पाणी पिण्याचे मातीचे हरी केवि सरती। '[सं.] मांडें.

कुरुया—प्र. (व.) कुळीय; हुलगे. [सं. कुलित्य ] कुलपणें — मिक्र. लंगडणें; लंगडत चालणें.

कुलपाद-वि. (गो.) जागबंदी; जसमी.

इ०) [कुछप] -सी. तसराळगासारखें चिनी मातीचे एक भांडें. 'कुल्फ्या झांकणीसुद्धां '-रा २३.१११. ०गोळा-पु. (लब्करी) बाँब; दाह, खिळे चाकूची पार्ती इ० पोटांत घातळेला तोफेचा ∣कडी. २ समुदांत गेलेली जिमनीची दांडी, चिरटी; भूदार (अदी **स्फोटक गोळा. • खुडा-पु.** खिळीची बांगडी. ' हातामधि घाल दांडी मुंबईस व आंग्न्यांच्या कुलावा किल्ल्याच्या जागी आहे). करकरीत कुलपी चुढे।' -पला ७८. ० विज्ञा-पु. सुपारी, वेलदोडे **६० सामान घातकेला, केळीच्या पानांत गुंडाळलेला व चोयीने** टांचलेला १०।१२ विडयाच्या पानांचा, समारंभांत आलेल्या पाह-ण्यांना देण्यासाठी तयार केलेला विद्या. 'नेउन या तयासी कुलपी दस्ती; हातांत धरण्याजोगी कडी वंगरे असलेलें; 'बरती झाकणी विडे।' –प्रला २१२.

कुलफा—की. (माळवी) घोळाची भाजी.

कुलवर्णे-सिक. (क.) कोलवर्ण; उडविणे; भिरकावर्ण (विटी). **कुलक्ष्मण—न. अग्रुभदायक चिन्ह, स्वरूप, खोड, खूण**; व्यंग. कुलक्षणी-वि. अशुभकारक, अनिष्टशुचक चिन्हांनीं, लक्ष-णानीं युक्त; अवलक्षणी. [सं. कु+लक्षण]

कुला-स्ला-पु. नितंब; टिरी; ढुंगण. (वाप्र.) कुला बाहेर | गर्भ । उमटले की । ' –हा ९.७४. [सं. कुलाल ] पश्चर्ण-गुदश्रंश (अगेर) होण; अंग बाहेर पडणे. कुछले थोप-टर्णे-आनंदाने टिऱ्या बढविणे. कुल्ल्याला पाय लावणे-पञ्च जाणे; स् बाल्या करणे. कुरुल्यावर: कुरुला येणे-ल्ड्ड होंगे. मातीचे कुल्ले लावस्थाने कोठे लागतात ?-निसर्ग-दत्त वस्तुप्रमाणे कृत्रिम वस्तु टिकत नाहीं या अथी. म्ह् ० रिकामा मुतार कुले तासी.

कुळां(ळां)गना—की. १ कुलीन स्त्री. २ आपल्या उत्तम गुणांनीं कुलाला भूषविणारी स्त्री. ' माकडाच्या गळां रतन कुळां-गना।' -तुगा ३१२२. [सं. कुल+अंगना]

कुला(ळा)णर--न. (गो.) पोफळीची बाग. [सं. कुल+ भाकर]

**कुलांगार**—पु. गृहक्लह पेटबुन किंवा बराची अब्रू गमाव-णारी इत्य करून कुळास बाग लावणारा पुरुष; कुळबुडच्या माणूस. [सं. कुल+अंगार]

कुळाचळ—५. पुराणप्रसिद्ध सात पर्वत. सप्तपर्वत पहा. [ सं. कुल+भवत ]

कुलाचार--- ५. कुळांतील पूर्वापार चालत भालेल्या रूढ चालिरीती, भाचारविचार. [सं. कुल+भाचार]

कुलाचारी -- वि. कुलाचार पाळणारा. 'कुलाचारी तुषविण

कुलाचार्य-पु. कुलोपाध्यायः कुलगुरु पहा. [सं. कुल+ भाचाये ]

कुरुाप---न. (क्) कुलूप पहा.

कुलाब-4. टोप; आच्छादन. ' टोपीस हिरा मोतीं मानी-कुलपी-स्पी-स्पी-- वि. बंदिस्त, कळ केलंलें (मळसूत्र काचे कुलाब घालोन. '-इम १३. [अर. कुलाब्=ससाण्याची टोपी; फेटचांतील टोपी ]

> कुलाबा-पा--पु. १ बिजागरीप्रमाणे उपयोगी पहणारी ३ लोंबणारी कडी; इलगी (पाळण्याची). ४ दर्वतीची बांकडी लांकडी पकड, मूठ. [अर. कुलाव=भांकडा] कुलाबी-बि. आंग्न्याच्या कुलाब्यासंबंधीं (हपया वगैरे). कुलाबेदार-वि. कुलाबेदार कुल्फी मजबूत ' –रा २२.३५. [अर. कुलाब=पकड ]

> कुलाभिमान-- पु. चांगल्या कुलांत जन्म झाल्याबहल्या अभिमान; कुळाचा अभिमान. [सं. कुल+आभिमान ]

कुलाभिमानी—वि. कुलाभिमान असणारा. [सं.]

कुलायिका---स्री. पक्षिशाळा. [ सं. ]

कुलाल, कुल्लाळ-पु. कुंभार. 'परि ते कुलालमतिचे

**कुलावतस**—५. कुळाचे, जातीचे भूषण, अलंकार. [सं. कुल+अवतंस ]

कुलास-पु. (गो.) कलमी आंग्याची एक लांबट जात. कुलिजन—न. कोळंजन पहा.

कुलित्थ-पु. कुळीथ; हुलगे; द्विदल धान्यांतील हें गरीब लोकांचें धान्य आहे. याच्या वेलाची उंची एक हात, पानें कांहींशी उडदाच्या पानासारखीं, रोंग वांकलेली व चपटी; बीचा रंग तांबुस असतो. काळ्या व पांढऱ्या रंगाचेहि कुळीय असतात. याचें उकड्न काट तयार करतात. -वगु २.५२. [सं.]

कुलियात-किनि. तमाम; सर्व; सर्वथा. 'दोही दौलती कलियात तुम्ही आम्ही मिळ्न सांभाळानी.' -रा ५.२३. [ अर. कुल्लियात् ]

कुलिवेल---भी. एक शुडुप.

कुलिश--न. वज्र. 'कृलिश होई इंदाचे '-जै ३९.६४. [सं.] कुली-पु. मजूर; विगारी; हमाल; गुलाम. (ई.; ता. कुलि= मजूर ]

कुली-रली-किवि. कुल; तमाम; सर्वस्वी. 'कुली वजीर मुस्तेद कहन उमे केले. - चित्रगुप्त ६५. [ अर. कुल्लि ]

कुलीटान - न. एक प्रकारचें कापड. -मुंग्या १२३.

कुलीन-ळीण-वि. चांगल्या कुळांतील; स्नानदानीचा; श्रेष्ठ कुळांत जन्मलेला व तदनुरूप सितकया आचरणारा. [सं. कुल-कुलीन ]

कुलुक्खू-अकि. (गो.) मोठयाने ओरडणें. [ध्व.]

कुर्लुंगा--अफि. कुलंगा पहा.

**कुर्लुज**—५ कुलंच पहा.

कुलुंजी--न. कांदाचें बी. -मुंत्र्या १०९.

कुलुली, कुलोली--की. १ कुंलकुली पहा. 'असं क उलीला भालेल्या येडकावानी काय करतायसा ? '-तोवं ९३. २ खाज; राजपुत्र. ३ दासीपुत्र. -शर. [सं. कुमार] भावेग. ३ आरडाओरडा; आरोळचा मारणें ४ बींब मार्रणें; ओरडणें. ५ कोल्ह्याची हुकी, जुई. (कि० ठोकणें; करणें.) [सं. कल्लोल ]

कुलुलु-किवि. कुत्र्याला 'यू यू ' म्हणून बोलाविण्याचा पहा. शब्द. [ध्व.]

कुलूप-फ---न. ताळें; टाळें; दरवाजा किंवा पेटी इ० बंद करण्याचे साधन. 'कबाडकुञ्जकाचे करूं बंधन।'-दावि १४३. [भर. कुफ्ल]

कुलेत---सी. (गो.) बंडी; जाकीट.

कुलो—पु. १ ढुंगण, कुल्ला. २ कुलो हांक. [सं.]

**कुलोच्छेद**—५. १ कुलब्बंस पहा. २ तळपट; सत्यनाश. [सं.]

कुलोद्धार--पु. कुळाचे रक्षण, तारण. -वि. कुळाचा किंवा जातीचा उद्धार करणारा. [ सं. कुल+उद्धार ]

कुलोपाध्याय—५. बुलगुरु पहा. [ सं. ]

कुरुकुरुला--पु. कुल ( सर्व, साप्र ) मध्ये पहा.

कुरुडई-ली. (खा.) कुरबई पहा. (खाण्याची).

कुरुफी-गोळा-कुलपी व त्याच्या पोटांतील शब्द पहा.

कुरुया--- जी. नदीचा पाट, कालवा; शेतीकरितां काढलेला पाट, नाला; चर. समासांत-घृतकुल्या; मधुकुल्या; क्षीरकुल्या; तककुल्या. (खादाड लोकांच्या भाषणांत). [सं.]

कुल्लस--वि. कुलंच-ज पहा.

कुल्ला—प्र. उभी टोपी; फेटवाच्या मांत वालतात ती जरीची टोपी. [ भर. कल्ह=डोकें; कुलाह्=टोप ]

कुल्ला-ल्हा-ल्लाणा-ल्हाणा-पु..कुला पहा.

कुल्लाल-ळ-पु. कुलाल पहा. 'कुल्लाळाच्या हातें कुथ्=कुजणें ] घटाच्या उत्पत्ति।' –तुगा २०१२.

कुल्ली--कुली-ल्ली पहा.

कुल्ली--पु. (गो.) खेकडा. [सं. कुलीरक]

कुरुद्दडा--- ५. मातीचे लहान पात्र. कुलडा पहा.

कुरुहा(लाह्)पोदा--पु. टोपीवाला; इंग्रेज. 'तरी भाग्ही भापले दोस्तीवर नजर देवून...कुलाहपोशाची तंबीचे कामावर नमृद जालों असो. ' -रा १०.१८२. [फा. कुलाहपोश ]

कुवत-की. सामर्थ्य; शक्ति; बळ; जोर. ' हुजुरात वगैरे असतां त्याची काय कुवत आहे ? ' -ख १३१. [ अर. कुम्बत ] कुवती-न्ही. (गो.) हिरव्या रंगाचा लहान मासा.

कुंबया—पु. (कु.) नारळाचे सोडणे चचतांना साली पडः णारा भुगा.

कुंचर—५. १ पांच वर्षोस्रालील मुलगा. २ ( हि. ) युवराज;

कुंच(चा)रकांडें--न. (कों.) कांटेकुंबर; कोरफड. [सं. कमारिका]

कुंवरा-री-पुली. (राजा. कु.) कोवळा फणस. कुइरा-री

कुवरे--न. (की.) एक जातीचा मासा.

**कुंचला**— पु. १ (राजा.) कुयलीचा वेल व तिची **रॉग.** २ लहान मुलाच्या गळथांतील सोन्याचा एक दागिना ३ कुवरा-री

कुंचली—की. १ (राजा. ) खाजकुयलीचा वेल व त्याची रोंग; हिच्या खाजरी व गोडी अशा दोन जाती आहेत. **२** आंब्याची कैरी. कुइरी पहा.

कुबलो-पु. (गो.) कोंवळा फणस. कुंवरा-री पहा.

कु(कुं)व(वा)सा-पु. भाश्रय. 'अर्जुन मैत्रियेचा कुवासा।' –ज्ञा ६.१२५. [सं. कु+वस्≕राहणें ]

कुंचळ—पु. १ (राजा.) कोळ; चिंचा भात वर्गरे कुसक-ह्म तयार केलेलें पाणी, मिश्रण. २ सरवरीत ताकभात. ३ (कु.) साधी आमटी. ४ (गो.) ओली चटणी. ५ दोष; ब्यंग, न्यून. (कि॰ काढणें). [कुंवळणें]

कुवळणें -- उकि. (राजा.) चिंचा, भात, गुळ वगैरे पाण्यांत कुसकलन एकजीव करणे; कोळणे; गुरगुट करणे.

कुंबळा— पु. कांटेकुवळा नांवाचें एक झाड.

कुवळावचे-कि. (गो.) मऊ करणे; पिकविणे.

कुवा--पु. (हिं.) विहीर; आड. [सं. कूप, कूपकः, प्रा. कुबओ; बं. कुया; सि. खहु; पं. खुहू, कुआ; काश्मी. खुहु; ने. बुवा]

कुवा—पु. (कों.) पाण्यांत कुजलेला झाडांचा पाला. [सं.

कुया-यो---१ (गो. ) नागिणीचें झाड, लांकुड; हें कठिए ब सरळ असर्ते म्हणून याचा तारवाच्या डोलकाठीकडे उपयोग करतात. याची फर्के नागाच्या फणीसारखीं तांबडीं लाल असतात. -- वगु २.४२. पुनर्नवा. **२** डोलकाठी.

कुंचाक-की-कु-की. ( कु. ) पाणकोंवडी. [सं. कृकवाकु] कुचाकर-की. एक पक्षी. [ ध्व. ]

कुवाड — की. (भि.) कुन्हाड. ' लाकडें रोंडतां रोंडतां तिया कुवाड पायांम् पोडी. '=लांकडें तोडतां तोडतां त्याची कुन्हाड पाण्यांत पडली. –भि १५. [सं. कुटार]

कुवाड-हें—न. १ को हैं, क्ट प्रश्न. 'बोलतां वेदासि क्वांड।' -विपू २.३९. 'हें अर्जुना सकळ कुवाडें।' -झा ४.१४३. 'आपल्या कवित्वाचा कुवाडा।' -मुआदि १.६९. ' अनुभव हें कुवाडें। उकलावें।' -दा ७.४.३७. २ कुवेडें; मंत्रतंत्र; चेट्क. -वि दुर्घट; सृढ. कुवाडे पोवाडे-५अव. चुगल्या; चाहाडया. (कि० सांगणें).

कुवाद-पु. उलटा अथवा निरर्थक वाद; घासाधीस; कांक्षा, तकार. ( कि॰ धरणें; करणें; घेणें ). [सं. कु+वाद ]

क्रवादी-वि. वितंडवाद घालणारा.

कु(कुं)बार—िन. दहा ते बारा वर्षांच्या खालचा अविवा हित. 'तुला कांहीं कुंबार राहण्याचा प्रसंगयेत नाही. ' —धनुभैग नाटिका ३१. [सं. कुमार]

**कुवारकांडें - फोड**, कुं**वारी**---नक्षी. कोश्फड. [सं. कुमारी ]

कुषारखांब--पु. (वे.) आढें तोलून घरणारा उभा खांब; धारण.

कुवारसवाशीण—स्त्री. (कों.) कांहीं देवतांच्या उद्दे-शानें कुमारिकेला जेवावयास बोलावृत तिची पूजा ६० कहन दक्षिणा देतात ती. [सं. कुमारी+धुवासिनी]

कुवारी-रोण-स्त्री. कुमारी; कुवार. 'वुंवारी करती विभाव।तोचि मनीं हर्खे होय।'-वसा १६ [सं.कमारी]

कुषासना—की. वाईट इच्छा; मनाची वाईट ओढ. [सं. कु+वासना]

कुवासा—पु. १ आश्रय. कुंबसा पहा. 'तुं माझा कुवासा।' -पंच ३२. २ कैवारी. 'परतो भक्तीचा कुवासा। भवप्राहिकया भाषा। बांधतसे धिवसां। स्तुती लागी।' -ज्ञाप्र ४८.

कुंबाळो-हाळो-- ५. ( हु. गो. ) कोहळा.

कुविद्या-की. वाईट विद्या; पिशाच्च्योपासना; जारण-मारण, मंत्रादि चेद्दक इ० बहलची विद्या. [सं. कु+विद्या]

कुंबीट-वि. घुरट; वाशट. कुईट पहा.

कुर्वे-च्यें—न. ? गुरांच्या वांसरास सडी म्हणून जो रोग होतो त्यावर उपाय म्हणून त्याच्या तोंडावर डाग देतात तें. (कि॰ काढणें). २ एखावास वडविण्याची किया. कुटवाल पहा. [कुवेडें]

कुवेकाठी--- भी. ( नाविक ) डोलकाठी.

कुवेडें — न. १ दृष्टिदोषादि निरसनार्थ मंत्रावांचून सांगित-लेली इतर किया, उपचार, तोडगा; टाणाटोणा; चेद्रक यावहन. २ वांकडया मार्गानें काढलेली युक्ति, मसल्दा. ३ कोडें; गृढ. (क्रि॰ घालणें; उघडणें). [सं. कु+विद्या ?]

कुवेळ—पुत्ती. अधुभ काळ; अवेळ; अकाळ. [सं. कु+वेळा] कुदा —पुन. होमहवन, यक्षयाग, श्रादकर्म वंगेरेच्या कार्मी उपयोगी पहणारे दर्भ. [सं.]

**कुदाब्द्**—पु. अग्रुभ किंवा अभद्र शब्द किंवा भाषण; शिवराळ किंवा निंदा करणारा शब्द. [ सं. कु+शब्द ]

कुदाल — नि. १ प्रवह्म ( खुराल; क्ल्याणकारक ( रोग, दारिख वंगरे निरिहत). २ बुदिबान; चतुर; पट्ट; वाकवगार. [ सं. कुश=दर्भ+ला=कापणे; सं. कुश=प्रकाशणें ] •पट्टी-की. राजपुत्राच्या जन्मासारख्या प्रसंगीं पाटील वंगरे गांवकामगारांवर जी पट्टी वसिवण्यांत येते ती. [कुशल+पट्टी=कर] •प्रश्च-पु. वंदन; अभिवादन; दोषे ओळलीचे भेटले असतां; कर्से काय ? अशा अर्थाने प्रश्न विचारावयांचे वेली उपयोग. [ सं. ] •बुद्धि— वि. कुशल अर्थ २ पहा. •श्लेम-पु. आरोग्यव सौक्य; खुशाली व सुख; आयुरारोग्य. [ सं. ] —लार्थ-पु. क्षेमसमाचार. हा शब्द फक्त पत्रांत येतो जसं— 'स्वकीय कुशलार्थ लिहून पाठवावा. ' [ कुशल+अर्थ=हिकगत ]

कुशल-ळ-न. क्षेम; कल्याण. [सं.]

कुदासार—न. दर्भोंदक. 'गोमूत्र गोमय क्षीर । दिध घृत कुशसार।' –ग्रुच २८.११७. [सं.]

कुरास्थळी--ली. द्वारका. [सं.]

कुद्दाः-सः.—पु. १(खा.) नांगराचा लोखंडी फाळ. २ खणावयाची चापट व लहान पहार; हिचा दांडा गोल असतो. [कुश]

कुशाप्रदुद्धिं-मति--सी. दर्भाषा इतकी तीक्ष्ण बुद्धिः अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धिः; -वि. तीक्ष्ण बुद्धीचा. [सं. कुश्च+अप्र+बुद्धि]

कुद्गाद्—िव. १ विस्तीण; प्रशस्त; मोकळें (स्थळ, जागा). 'रान मैदान जागा कुशाद पाहुन...' –खरे ४.१८४३. २ (ल.) स्वच्छ व मोकळें (लिखाण ). [फा. कुशाद ]

कुद्गान—न. (व.) आउतास चिकटणारा काडीकचराः [सं. कुथ्-कुथित+तृण]

कुद्गासर्त-पु. एका कुशीवरील भोंवरा (घोडघाला); हैं अञ्चभ लक्षण मानतात. [सं. कुक्षि+आवर्त]

कुशाबते—न. गंगेच्या उगमाजवळचं एक तीर्थ. [सं. कुश+आवर्त]

कुशासन-न. दर्भासन. [सं.]

कुशिक्लॉ—वि. (गो.) कुजलेला. [सं. कुथ्=कुजण; म. कुसर्गे ]

कुर्गी-की. कुस; शरीराची एक वाजु; पोट. 'तरी आधुनी प्रतीती-! क्रशी न निषे। '- ज्ञा १४.४०. जेंड्रनिजन्मली कुशी। तैंहूनि **आवडे रायासी ।' –एरु**स्व १.१६. [सं. कुक्षि; प्रा. कुच्छि] <u>भ</u>ुसा. कर्शाचा-वि. वावग्या किंवा चोरटघा रीतीने फायदा मिळणारा (धंदा).

कुश्चल-श्चीळ--वि. १ वाईट; खोटें; बेढंग; गैरचाल; अपवित्र; मल्जि. ' तुका म्हणे कुश्रळ मनीं । विटंबपणीं पडलीं (हातानें; पायानें-खाच वस्तु); तुकडे करणें (कुलें वंगरेचे); ओरब तीं।' -तुगा ३२३४. २ कृत्सित; तिरस्काराई; द्वेष्य; ऑगळ; घाणेरडें; चिळसवाणें; श्रष्ट. (माणुस, स्थळ, वस्तु ) 'तुंदा या मतिमंदा त्यजुनी निंदा कुश्रळ घंदा हो।' -आप ३२. 'तपील सादाह आळसी । कुश्रीळ कुटीळ मानसीं। ' –दा २.१.३१. [सं. कु+चल् –चाल ] •ठाय-५ (काव्य) वाईट, घाणेरडी, चिळस आणणारी जागा.

कुष्किका-सी. घोड्याचा एक अवयव; खुरांचा मध्यभाग. -अश्वप. १.६२. [सं.]

कुष्ट-छ-न. १ कोड; रक्तपिती; महारोग; पांढरें कोड. कोडाचे एकंदर १८ प्रकार आहेत. कोड उत्पन्न होण्यापूर्वी तेथील चामडे अतिशय गुळगुळीत किंवा खरखरीत होतें. तेथे घाम फार येतो, किंवा मुळींच येत नाहीं. चामडें बिधर होतें. तेथें वण स्वकर गोम ] होतात व उशिरां बरे होतात. अपध्याने ते पुन्हां उद्भवतात. रक्ताला काळसरपणा येतो. –योर २.३४०. हिरडा, करंजाची साल, मोहऱ्या, हळद, बावच्या, शेंदेलोण यांच्या चुर्णाच्या लेपाने कोड जातें. -योर २.३४७. २ कोष्टकोळंजन. [सं. दुष्ट ]

कुष्टाण-सी. कुजलेल्या, नासलेल्या पदार्थीची घाण; कुज-कट बास. [कुजट+घाण]

**कुप्राळे**—न. (स्वा.) कुछुप.

कुष्टी-छी--वि. १ रक्तपित्या; कोड क्षालेला; कोडचा. २ घाणेरडें. [कुष्ट]

कुर्धेपिष्टे--नअब. व्यंगें; दोष; उणीवा. (कि ० काढणें:बोलणें; सांगणें). केव्हां केव्हां कुष्टिपष्ट असाहि एक्वचनीं प्रयोग करतात.

कुष्मांड-पु. कोहळा. [सं. कुष्मांड] व्नवमी-सी. कार्तिक वय नवमी. या दिवशीं त्राह्मणांस दक्षिणेसहित कोहळवाचे दान

कुष्मांड--१ रचलेली गोष्ट; खोटा आरोप; कुरापत; कुभांड (फसविण्याकरितां, नाश करण्याकरितां ). (कि० करणें; काढणें; स्टबर्णे; योजर्णे; रचेंगे ). 'संशयाचीं कुब्मांहें। उचलीतसे (मही). [सं. कुक्षि+पांडु] पाक्षांडें।'-सिद्धांतसंहिता ४.१६२. २ मृत किंवा पिशाच्च. [कुभांड अप.]

कुष्मां ख्या-वि. खोटा आळ घेणासः, कुमांदवा. कुस-वि. (गो.) थोडें; चिमूटभर. [ कूस; सं. कुश ] **कुसक--**ि। (गो.) कुजर्के.

कुसकट, कुसका—१ कुजक्ट, कुजका पहा. ३ (हेट.)

कुंसकर-रा-कूर--पु. (भाकरीचा) बारीक चुरा; बारीक चुरा करण्याची किया. (भाकर, गवरी वगेरे). [कुसकरणें]

कुसक (कु)र्ण-सिक. भुगा करण; चुरण; चंदारण; तुरविण. डॅंग आणि चुरगळेंगे. 'नाना कुचेष्टा मजसी करिती। उरीं कठोरीं दड कुसकरिती। '[सं. कुश+कृ]

कुसकी साळ-की. (गो.) ( ह.) गचाळ माणूस. कुसकुरां--प. (गो.) दिशदा (लगडें वगेरे वरील); [कुसर] कुसकुर्शात--वि. (गो.) जीर्ण.

कुसकूट-वि. (गो.) अगदीं थोडा (पदार्थ वगैरे). कुसक्या काष्ट्रीचा कुणबी-- प. उपहासाने, निदेने, तिरस्कारराने कुणन्यास म्हणतात.

कुसंग-ति-पुली. वाईट संगति; दुष्ट संगत; जिन्यामुळे अपकीर्ति, दुष्ट वासना उत्पन्न होते अशा लोकांचा सहवास. [सं.] कुसगोम--वि. कुशीवर गोम असणारा ( घोडा ), [ कुस+

कुसर-टाण, कुसणें-कुजर-टाण, कुन्नेण पहा. कुसडा-डो-वि. १ (राजा.) कुजका; सडका. २ (गो.) तुसडा. •घोणस-पु. (कों.) घोणस; सापांतील एक जात; याच्या दंशानें झालेली जखम हुळु हुळु कुजत जाते.

कुसडॉ---वि. एक प्रकारची मासळी.

कुसङ्(-डो--श्री. एक वेलीची जात; एक प्रकारची वनस्पति.

कुर्स्**तान**—न. ज्यामुळे अपकीर्ति किंवा दुः**च प्राप्त** होतें अशी संतति. इह े कुसंतानापेक्षां निसंतान बरें. '[सं.]

कुसभुणा-धुवणा-पु. (क.) शेवटचे अपत्यः ज्यामुळे कुक्षि धुतली जाते तो. [सं. कुक्षि+धू=धुणे ]

कुर्सपट--न. १ खुसपट; क्षुद दोष. २ भांडणाचे मूळ कारण. काढणे-िक. दुसऱ्याच्या मनाला त्रास होणारी गोष्ट हु इकुन काढणें.

कुसंबा-बी--- पुत्री. कुधुंबा-बी पहा.

कुसबांडी-वि. दोन्हीं बगलेवर पांढरे ठिपके असलेली

कुसंबोरी-की. कोशिबीर. 'दोहीं विभागीं कुसंबीरी पत्रशाकें।'-ऋ ८३. [सं. कुस्तुंबरी]

कुसभीवरा-कुशावर्त अर्थ १ पहा.

कुसमडण-कुसमरणें, कुसमारणें—सिक, कुसकरणः; कुसळी गवत. [कूस] दावण; चुरहणे. ( फुलें, वस्र ).

कुसमी, कुचमी-की. (व.) बिसगणती.

**कुसमुस** — की. १ धुसफूस; मुसमुस; कुरकुर; जळफळ. 'ऐसा आनंद च्यारी दिवस । सर्वेचि मांडिली कुसपुस । ' –दा ३. ४.२४. २ (काव्य) व्यथे श्रम; फुक्ट तळमळ; खवडव. 'जेयें नाहीं समजावीस । तेथे भवधी कुसमुस। '-दा १८.५.६. 'विष याचा विसह्न पडे। इंद्रियांची कुसमुस मोडे। '[ध्व.]

कुसमुसर्ज-अक्ति. १ कुरकुर करणे; आंतस्या आंत जळफ ळणे. २ फुंदणे, हुंदके देणे. 'कळतां घरच्यास कुसमुसिती।' -दावि १५०. ' मुखासी लावितां निश्चित । कुसमुसती आंतच्या नांत।'[ध्व.]

कुसर-री-नन्नी. १ कौशल्य. 'नाना प्रमेयांची परी। नियुजपणे पाइतां कुसरी । ' - इा १.८. 'नट नाटच कळा कुसरीं । ' **~दा १.२.२१. २ कपट. [ सं. कुशल ]** 

कुसर-री-की. बस्तुरमोगरा; मधुमाधनी नांवाची वेल. हिचीं पानें मोठीं अस्न फुलें जाईच्या फुलापेक्षां मोठीं व पांढरीं असतात. -वगु २.३.

कुसर-सूर-पु. १ सुड. (कि॰ काढणे). २ दंश; डाव; द्वेष. (कि॰ धरणें). [फा. कुसूर] •स्कोर-वि. आकसस्त्रोर; सुड उगविणारा ( माणुस ).

कुसरी---की. ( कु. ) एक झाड.

कुसरी--पु. (कु.) एक प्रकारचा मासा.

कुसरी--की. १ (काव्य) श्रेष्ठत्व; सुरेखपणा; सींदर्य. ३ चतुर; शहाणी स्त्री, सुप्रण. ३ कुटिल स्त्री; चेटकी; जादुगारीण. -बि. १ दुशल. २ कपटी. 'तो महा दुष्ट दुराचारी। चतुर्भुज जाइला कुसरी । ' ≖कथा २,२,९८. ०च्चे काम-न. नाजूक, धुरेख, पुषक असे मंक्शीचें काम.

**इसरीण-इसरूड, इसिरडा-नी**य. (स्साळ) सुरवंट; घुला. 'कुसल्ड हे कोशबासी होण्यापूर्वी आपली बाह्यत्वचा सात बेळ टाकितात. ' –मराठी सद्दावें पुस्तक पृ. २५२. ( १८७५ ). [सं. कुश; म. कृस≕तीक्ष्ण टोंक }

कुस्रद्वर्षे-अफि. पुरवंटाचे केंस अंगास अगस्याने अंगाची भाग होणें, विकृति होणें. [कुसरूब.]

कुसली—सी. (द.) तिफणीच्या दांत्यास लाविकेलें, मध्यें भोंक असकेलें, लोखंडी अणकुचीदार पातें; शेतकी इत्यार. पेय करतात ते. [सं. कुश+रु]

ब्राकेला पिकांचा नाश्व. ( ऋ॰ पडणें ). [ कुसणें ]

द्यको. २. ३७

कुसमळ---सी. (वे.) कुसँ असकेरें एक प्रकारनें गवत;

कुसवा-सावा---पु.गर्भाशयः; कुस (मातेची). मूह वानहें किंबा बाईट निपजलें असतां मुलाच्या शाईच्या संबंधाने बापरतात. उदा० इचा कुसवा चांगला, तिचा कु**सवा वाईट, मुलें स**मत नाहींत. 'महाराष्ट्रभूनें ज्या वीरकन्यांना जन्म दिस्स तिचा कुसवा आज वांझ साला काय ? '-के २१.६.३०. [ सं. कुक्षि, म. कूस; तुल० फा. कुस≔योनी; लॅ. कोक्सा; श्री. कुक्सोनी. कुस पहा. ]

**कुसवाण**—न. ( कु. ) मासळीचे खत. [ कुसणे ] कुसहा--वि. ( ना. ) तिबर.

कुसळ--न. १ धान्याचे दिवा गवताचे कुस, टौंक, सह; धसः, तृणात्र. हें फार बारीक व अणकुचीदार असते. २ केरकच-न्याचा कप. ( कि॰ बोचणें; शिरणें; लागणें; अडकणें; मोडणें ). 'कुसळ कोरडीं। वारेनें जाती बरडीं।'—ज्ञा १३.५६६. [सं. कुश.] मह ० दुस-याच्या डोळचातलें कुसळ दिसतें पण आपल्या डोळयांतलें मुसळ दिसत नाहीं.

कुसळ, कुसळण, कुसळी—१ भी. चेढकीण; लगाड बायको. मंत्रविधेने दुसऱ्याच्या घरचे लोणी इ० आणणारी स्नी; ३ सुगरण स्त्री; चतुर स्त्री. [ कुशल ]

कुसळी —िव. कुसँ असलेलें; उयाच्यापुढें बारीक अणकुचीः दार धस असतात असे ( भात, गवत ).

कुसा—५. दूसवा पहा.

कुसा—पु. (व. खा.) कुशा पद्दाः

कुसा—पु. १ ढेंकळॅ (नांगरट जमीनींतील) उलथीपालथीं करण्याचे लोखंडी इत्यार. २ या इत्याराचा लोखंडी भाग. ३ ( खा. ) खोदण्याचे एक हत्यार; लहान पहार.

कुसा—५. ( कों. ) करडा रंग. कुसुंबा पहा. [ कुसुंब १ ] कुसीव--न. ऋण; कर्ज; उसनी बस्तु. 'कुसीद झ्यावें पाहोन । ' -जे ८.२४. [सं. कुसीद ]

कुसुंडी-ली. (गो.) केळवाची एक जात.

कु सुंब-बा- प. १ करडईची वाळलेली फुलें. २ त्यांच्या-पासन केलेला रंग. करहई पहा. ३ एक झाड. -वि. कुसुंबी पहा. [सं. कुमुंभ ]

कुसुंवकर बर्श-छी, कुसुंबेकर छी--- जीपु. कर बर्श, कुसुंब-

कुर्सुबा—प. १ अफूच्या अर्काचा काढा; बोंडांचा अर्क; हा प्याला असतां कैफ बेतो. २ भागित भिरे ६० भालून वांटन जे

कुसुंबा-बी-वि. कुमुंब्यासंबंधी (रंग व रंगविलेली बल्ले); कुसबळ-न. अतिशय पावसानें किया जिसनीतील ओलीने कुसुंब्याच्या रंगाचे (पागोटें, पदर ६०). 'आक्या बरी कुसंबा शेला नेसुनि कडिये घे हेरंबा।' -अमृत १०१. [सं. कुमुंस]

कुसुम-न. १ फूल; पुष्प. 'तियें कुसुमें मुगुर्टी सुगंधें।' -ज्ञा १.१८. २ स्त्रीरजः; विटाळ. [सं.] ० खाप, दार-प. मदनः कुस्मांड पहा. पेचबाण; पुष्पधन्दाः

कुसुमाकर- ५. १ फुलांची खाण, आगर. २ वसंत ऋतु. 'ऋतुंमार्जी कुसुमाकर। वसंतुतो मी' – ज्ञा १०.२८३. [सं.] कुसमो-पु. (गो.) बारीक केर. [ कूस ]

कुर्स्-न. १ सांधा कखनयाचा असतां एका लांकडाचा भाग दुसऱ्या लांक्झांत भरण्याकरितां तासून तयार करतात ते. चयकटीच्या उखळींत बसण्याकरितां दाराच्या लांकडास जें टोंक पुढें आणलेलें असतें तें. उथळचांत बसण्या हरितां खांबास खालीं टोंक ठेवतात ते. २ घर, बाग, खेडेगांव इ० च्या भोंवतालची भाबाराची भित, तट. ३ (कों.) धान्याचें, दाण्याचें कुसळ. [सं. कुश; किया कुस्=जोडणें; का. कुसि=कुस्ं. ]

कुसूम, कुशून-पु. टिपूर्चे कवायती पलटण. 'मापिल्यांनी दोन कुशुन व दोन रिसाले टिपुकडील लढाई करून गारत केले. **–रा ७.१२८. [तु. कश्**न्]

कुसूर-सुरी--बी. १ भांडण. 'पाटलामध्ये व आम्हामध्ये कुसर पडुन... ' -रा १५.३३. २ चुक; दोष; अपराध; उणीव. कसूर पहा. ' कुसूर माफ असावी. ' [ अर. कुसूर=चुकी. ]

कुसूर, कसुरी-की. (राजा.) रानजाई; एक झाड. कुसृष्टि-की. दुष्ट, वाईट कल्पना, युक्ति, मसलत, विचार. [ सं. कु+सृष्टि ]

कुरुकरणें -- कुसकरणे पहा. ' मज हदयी धहानि समस्त। कुस्कॅरिती निजबळें। ' - इ ७.१५४.

कुरकरी-ली. ( यमक साधण्याकरितां आणि विरुद्ध अर्थ बाखनिण्याकरितां मस्करी पासून साधलेले ह्रप ) भांडण; तंटा. म्ह• मस्करीची होते कुस्करी=थट्टेचें मांडण होतें. [मस्करी द्वि.]

कुस्काट, कुस्कुट-(कु. गो.) सुकें व निरुपयोगी गवत; कुस असलेलें गवत; कस्पट; कुसकरलें किंवा सहज भुगा होणारें गबत. [ म. कूस+कट प्रत्यय ]

कुस्कुरांच-न. (गो.) एक प्रकारची पोळी.

क्रस्त-वि. थकलेल; शीण झाल्यामुळे दुखणारें ( शरीर ) ' मार खाऊन अंग कुस्त झालें. ' –मदमं १८६. [फा. कुरत= ठार करणे, कतल करणे ]

कुस्तमकुस्ता—पु. (ना.) श्रोवाशोबी; द्यंज. [फा. कुस्ती] कुस्ती, कुस्त-की. झोंबी; मह्रयुद्ध; अंगयुद्ध; बाहुयुद्ध. [फा. कुस्ती] • बाज-वि. कुस्त्या खेळणारा.

कुस्तुमसांव-(गो.) थंडी. [पो.]

कुस्पट-खुसपट पहा.

(कि काढणें; निघणें ). [सं. कु+स्परां स्पृष्ट ]

कुरमङ—न. (माण.) खोटा भारोप; भाळ; कुभांड;

कुस्मस्थळ-न. (गो. ) १ कुंभ. २ मर्मस्थान. [सं. कुसुंभ=कमं**ड**लु ? +स्थळ ]

कुस्मां(स्पां)ड-न. (प्र.) कुष्मांड. कुभांड; कुफरांड; आळ. (कि० करणे; काढगे; रचणें; उठवणें ). [तु० सं. कुस्म्≕ दोष ठेवण्यासारखें हंसणें ]

**कुस्यभाव--**प. वाईट स्वभाव. याच्या उलट पुस्वभाव. [सं. कु+स्वभाव ]

कुहक--वि. कपटी; ठक; दांभिक. 'म्हणीनि अगा ये कुहका। कपटिया मनमोहका। '-रास ३.३२०. [सं.]

कुहजक--वि. कुत्रलेले. कुद्जिक पहा.

कुह्र डे--न. १ कोडें; कूट. २ कुवेडें पहा. [सं. कुह=अचंबा वाटविणें 1

कुहणे--अफि. कुजणें; घाण, बाईट होणें. ' कुहिलें पिशित जैसें ≀ श्वानाचें कां।' –इता १३.५२१. [सं. कुथ्; प्रा. कुह≔सडणें]

कुह्ना-की. दंम; ढोंग; भक्तीचें, पवित्रतेचे अवडंबर; बोकेसंन्यासः [सं.]

कुहर-न. १ गुहा; गिरिकंदर. 'श्रमाने राहे रे गिरिक्हरि हा निदित हरि। २ ( ल. ) विवर; खांच; खळी. 'तैसी अंत:क-रण कुहरीं उपजली।'-इस ७.१२५. 'जननीच्या जटरकुहरीं। प्राणी असे नवमासवरी। ' ३ कोठार; आगर. 'ज भुलीचें कुहर। वायुतस्वाचे अंतर। ' –हा १३.११५.

कुहर-न. धुकें. 'अरुणोदयीं दाटे कहर । निविड पडे अंध-कार। '-एभा १९.५३७. [हिं. कुहर, कुहा=धुकें, दंव;सं. कुहे-डिका=धुर्के ]

कुहा-पु. थंडी; दमसरपणा; दमटपणा; सरदी (हवा; जमीन इ० ची ). [ हिं. कृहा≔दंव, धुकें ? ]

कुहा-- प. (हि.) विहीर; कुवा. ' एकाधे अधम आंधळे । जेवि-कुहा लोटिजे बळें। ' -ऋ २८. 'दुपाउली भवचितीं। कुहामाजी पडिला। '-श्रा ८.७०. [कुबा]

कुहाड-डा--प. वेदना. -शर १

कुद्वार--न. कोठार. कुद्दर अर्थ ३ पहा. [सं. कुद्दर]

कुंहाळो, कोबाळो—पु. (गो.) कोहळा पहा.

कुहिजक —वि. कुजर्के; कुजलेलें. कुजका पहा. 'बहुकाळ देविलें प्रवर्ण। त्यासि म्हणे कोण कुहिजकु। '-एमा १३.७७०.

कुहिजद-कुजट पहा.

कुहिजणे—? कुजणे पहा. 'तरी कुहिजलें उष्टे स्नातां।' कुस्पृष्ट-स्पिष्ट--नः खोड; वर्म; न्यून; उणे; चुक; दोषः |-का १७.१५४. २ (ल.) कंटाळणे. 'डोळे कुहिजले बाद पांतां।' -शिशु १०४. [सं. सुथ; प्रा. कुह्≔सडणें]

कुहि(ही)ट—िन. वासट; नासकें; कुजट; बुरसट ( पदार्थ ). | कुळाची अभिवृद्धि करणारा. ' जो यादव कुळींचा कुळदिवा।' 'हरयाची जुनी जर्जरी। कुहिट जाली।'-दा १.९.१७. २ (ल. व.) वाईट स्वभावाचा; कुरठा; खुनशी. •खोखरें-न. कुढचा; खुनशी माणुस; खबट खोबरें. [सं. कुथ्; प्रा. कुह ]

कुहिरला-वि. (ना.) कुहिजला; कुजलेला; नासका; बाणेरडा. [कुहिजणें ]

कुहिटार---न. १ गवत किंवा विगलेले झांप (छपराकरितां); कॅबळ; सांवळचा. २ जुने कॅबळ. -वि. कॅबळी; गवती छपराचे. 'देशांत धाबे घरें, कोंकणांत कुहिटार घरें.'[ सं. कुथ्; प्रा. कुह; तुल, सं. कुटिर ]

क्रहिटारू-वि. गवताने किंवा आंवळवानी शाकारलेलें; कुहिटार पहा.

कुहिना-हीन--वि. संशयी; मत्सरी; कुरठा; कुथाण पहा. [सं. कु+हीन }

कुहिरा - री - रे, कुहिला - हिली--कुइरी-ली पहा. 'काळें तेचि धवलें। देखोंगे तेचि आंधळे। अर्धे तेचि सगळे। कुहिऱ्याकेळं केवीं होती।'--एभा १०.७३.९. 'यांनीं येथं कुहिली लावली असती.' -तुफान ४७.

कुही-कुई पहा.

कुही-वि. डोंगरी. 'सर्कारांत कुही शेळीचे प्रयोजन आहे.' -समारो १.९७. [फा. कोह=पर्वत; कोही=डोंगरी ]

कुहीदुळी-सी. कुबकी घाण. 'बाळपणींची कुहीदुळी'। बाहेर घाली।'-झा ६.२१६. [कुहीर]

कुहु---अ. कोकिळेचा शब्द; त्याचे अनुकरण. [ध्व.]

कुहू - की. भमाबास्या. 'तें राहु गिळी सूर्यासी । सूर्यचंद्रासी कुहुकरी। '-एभा २३.८२८. 'कीं तममय कुहुची यामिनी। ' -ह १६.३२. 'की कुहुर्चे काळोखें भिरतें '-रावि ६.६४. [वै. सं. बुह्=अमावास्या]

कुहेर्ड —न. कोडें; कूट प्रश्न. कुहर्डे पहा. [सं. कुह्=अचंबा अळणे द्वि.] २ (गो.) मातलेका; लह. बाटविणें ]

कुह्या--- प्रावसाळयांत हातापायांच्या बोटांच्या सांध्यांतुन पडणाऱ्या भेगा, क्षतें. कुहे (अव.) सुध्दां योजतात. [सं. कुथ; प्रा. कुह≕सडणें ]

--**इ**ा ८.२७०. --ा. १ शेताचा खंडकरी; कूळ. तेलगूंत कुळ जंत्री तयार करतात. [सं. कुल+धर् ] म्हणजे रेातकरी असाच अर्थ आहे. 'कुळाला बरोबर घेऊन आलें **भा**ई. ' —नामना १०३. २ (मुलकी) सरकारसारा भर-णारा; मालगुजार. ६ (कु.) कुलदेवता; कुडाळदेशकर ब्राह्म-णांच्या प्रत्येक गोत्राच्या घराण्याची पाटावर पुजलेली कुलदेवता. नोकर लोकीस व कुळाढाळांस मेजवानी देतात. ' –भागर ३. शिवाय कुळ पहा. [सं. कुळ] • दिखा-दीप-वि. कुळदीपक; १५९. [कुळ द्वि.; कुळ+बाळ]

-- हा ८.२७०. 'तैसा वंशीं कुळदीप नसतां।'--संवि २६.३०.

कुळई--- की. रानांत सर्वत्र होणारी एक पालेभाजी; फोडशी.

कुळक-न. इच्छा; हेत् ? 'म्यां देखिल नाहीं प्रत्रमुख। र्दिच राहिले असे कुलका '-कथा ३.१५.५४. शल्य ? [सं. कीलक ?]

कुळक-की. (राजा.) कुळीक; कालरां; पटकीचा एक प्रकार: मोडशी फार झाल्यामुळे ओक, हाग व्हावयाजोगी होणारी विकृति.

कुळकट-त---नस्री. कुळाची किंवा आपल्या स्वतःची आरंत हकीकत ( मुख्यतः पापाची, गुन्ह्याची, अथवा मुर्खप-णाची ); वंशकृत्त. [ कूळ+कथा ]

कुळकणी—सी. कुशलता; चातुर्थ. 'शुंज्ज्ञी कुळकणी जाणिती।'-- ज्ञा १.११३.

कुळकर्णे —अक्रि. कृळक, पटकीचा आजार होणे.

कुळकर--पु. (कु.) कुलदेवतंची पूजा करणारा; पुजारी अधिकारी. [ कुल ]

कुळकरण-न. १ कुळकर्ण्याचे काम, अधिकार. २ (थटेने) कुला; दुंगण.

कुळकरणी-पु.प्राचीन प्रामसंस्थेतील एक प्रमुख अधिकारी. बलुतेदार. कुलकर्णी पहा. म्ह • सोनार शिपी कुळकर्णी भाष्या, यांची संगत नकोरे बाप्पा. [सं. कुल+करण]

कुळकाविणे—सिक. कुळीक उत्पन्न करणे, आणविणे. [कुळक]

कुळकुळणें---अकि. १ जळजळीत होणें, 'विस्तव कुळ-कुळला.' [सं. कुल्=जळणं द्वि. ] २ (गो.) कुळकुळळणं=चाबरणं;

कुळकुळीत-वि. १ काळघा रंगाचे भाधिक्य दाखवि-ण्यासाठीं योजिलेला शब्द; उ० काळा कुळकळीत. [वे. सं. कुल्=

कुळकोटी--की. कुळकथा ( वाईट भर्यानें ); कुळकट पहा. 'भैवधी कुळकोटी आहे मज ठावी । विश्वास गौंसावी कोण शोभा।' –व ५२९.

कुळघडणी—सी. कुळकण्यनि गांत्रांतील प्रत्येक कुळाचा ठेवळेला हिशेब, हकीकतीचा तक्ता. यावरून वार्षिक रयतवार

कुळचा-पु. बुळका; ओंबळ. [बुळका वर्णविपर्यास] कुळंजन-कोळंजन 'पहा.

कुळडाळ-ढाळ-न. शेतकरी, कुळॅ वगैरे. 'मृताच्या सर्व

कुळाची---बीन. विशेष प्रकारचे धातूचें, मातीचें भांडें;(गो.) वाळीत असे । '-क्का ३.२४६. [सं. कुळ+वाडी (=देशी इति इक्फणें=मातीची काहील; धान्य भाजण्याचे महके. [सं. कुल्= प्रकरें ]

षुक, गुन्हा. ( कि॰ काढणें; निघणें. )

कुळपटा-पाट, कुळपुटा-टी--पुनी. धलपी; कपटा; चीप; तुक्रवा.

कुळपटचा-वि. कुळपटें, वर्म, खोडी व्यंगे वगैरे काद-मारा; गुद्धा फोडणारा. [कुछपट]

कुळंबट-बाऊ-बावा, कुळंबी हिरोब--वि. 'कुण ' मध्ये पहा.

कुळबांगडी--की. सहयुदांतील एक प्रकार. 'कळविकळ कुळवांगडी। अंगुठा कोंपर चरण ओढी। ' -कथा ३.११.११७.

कुळंबीण-स्री. कुणव्याची बायको; कुगबीण पहा.

कुळच--पु. नांगरलेली जमीन सपाट करण्याचे एक शेत-कीचें अवजार. यानें जमीन भुसभुशीत करतात व गवत ६० काढ-तात; 'नागर, कुळव, पाभर चालवितांना तहान लागली कीं, **प्यावया्चे पाणी या दिकाणचेंच.' - खेया ७.(कि॰ हाकणें;हाणणें)** [सं. कुल ] भ्योक्क्या-प्र. कुळव हांकणारा. ॰पाळी-स्री. कुळवाची पाळी; श्रेतावरील कुळवाची एक फेरी. (कि॰ घालणें).

कुळवण-णी--सी. अमीन साफ रूरण्याचे काम. 'कर्म कुळवणी। न लगे धर्मपाळी दोन्ही। '-तुगा ३६०. [सं. कुल]

कुळवंत-धान--- वि. श्रेष्ठ कुळांत जन्मलेला; कुलीन घराण्यां-तीर. [सं. कुरु] कुळवती-की. कुलनंत, कुलीन, कुरुवान स्ती; कुलवती. 'मर्दे ताइण्याचा कुळवित अहंकार न करीं।'-साइह v.942.

कुळवाड--की. क्रीम; क्रेतकी; कुळवाडी पहा. ०की-सी. शेतकी. ०पण-न. शृद्फ्ला. ०समजाय(बि)शी-समज्रुत-की. अवायी किया चेतकरी लोकांस समजेल अशा रीतीनें त्यांच्याच भावेत समजावृत सांच्ये. ० हिद्दोख-कुणवी पहा.

कुळवाडी--पु. १ कुणबी; शेतकरी. 'गाणगापुरीचा कुळ-वाडी । मानी क्या कर जोडी ।' -दत्तपदें प्ट. १३०. २ शूद; पांढर पेशा नव्हे असा; हलक्या जातीचा. -श्री. शेतकी; उदीम; कुण-कुळवाडी।'--तुगा २४७. ४ दे<del>खरेख, 'बुळवारि वां</del>चि आशा। पटी, **०क्षार-न्यर्ग-कि**चि. प्रस्वेक कुळामार्वे; दर कुळामणीक

वाचक प्रत्यय ) ] ०कर-वि. शेतकी करणारा. 'आणि मना ऐसा आवरी । कुळवाडी करु। ' –हा १३.२८.

कुळवारी-की. शेत करणाऱ्या कुळांचा तका, यादी ( गांब अथवा जिल्ह्याचा ). कूळवार पहा.

कुळविणे-सिक. कुळवाने जमीन साफ करणे, कुळवणी करणें. [कुळब]

कुळवे-- न. (राजा.) रान तोडून प्रथमवर्षीच तेथे नाच-भी वें पीक काढतात असे शेत. [सं. कुल]

कुळाकुड---न. वाईट लांकुड. 'तुका म्हणे काचे राहे कुळाकुड। अवगुण तो नाड ज्याचा तया।'-तुगा ३४०५. [कु+लांकुड ]

कुळागत--- वेड्यांतील स्थायिक अथवा वतनदार घराणे. ( समासांत ) कुळागत--भाचार~धर्म-व्यवहार संप्रदाय. [ कुल+

ळचा बाग; परसूं. 'त्याच्या सभोवतीं घनदाढ भाटानीं व कुळा-गरानी वेढलेली लहान लहान घर ...' -सह्याद्रीच्या पायध्याशी पृ. ८९. [कुल+आगर ]

कुळाचळ-- ५. कुलाचल; सप्तपर्वेत पहा. 'कनक कलश कुळाचळा। हेळवा करिती हेळाची। ' -मुआदि ४६.४. [सं. कुलाचल ]

कुळार-न. (गो.) माहेर. 'तिकां कुळार ना.' [ कुळागर ] कुळारग-- ५. १ खेडचांतील जमीनदार, वतनदार (समु-च्चयानें ); शेतसारा देणारीं कुळें; वतनदार कुळांचा वर्ग, समुदाय २ (गो.) देणेदारांची यादी, जंत्री. -स्त्री. १ कुळांपासून येमें असकेली रक्स. 'आमची दहा रुपये कुळारग बुढाली.' २ फुळांना भागाक दिखेला पैसा. ३ त्यांना भागाक पसे देणें, पैसे बसुल करणें इ० व्यवहार, प्रकार. 'आम्ही दहा हजार रुपयांची कुळारग केली.' कुळारगी असेंहि ह्रप बाढकतें. ४ (इ.) कुळाकडे विशिष्ट हकानें असलेली कायमची जमीन. 'कुळारण व खासगी मिळून पांच विघे जमीन आहे.' कुळारग वार-वर्ग पहा. -वि. (राजा.) सरकारच्या अधिकारासालीं शेतक-यांनी, कुळांनी बसविलेला बाबा; 'कुळवाडी रिणें दाटली ।'—हा १३.५६५. 'कुळवाडी | (गांव ); बाच्या उलट कोतीचा (गांव ); कुळाकडे असलेली त्याचीच बाढते। '--ववादी १८,२३२७. 'तळीं विहिरी कुळवाडी (अमीन) खोतीची नम्बे असी. [कूळ+जाडर-? जावर-करणें।' कां ते लावणें द्राक्षी भाग्स्ववें।' -स्वनंतु ५.३.५०. ३ रोज- | आरंग ] **ार्गच**-न. कुळारगी गांव, ण्यांतील सर्वे जमिनी कौल-कर; क्यापार; क्यक्साचः 'बाढिकली सर्व प्रसाची कुळवाडी। ' दारांनी धारण केल्या आहेत व ज्यांची बहिबाट गांवकऱ्यांक्या न्हा ६.४४८. -एमा २३.१४०. 'पुंडलीक पाटील केली संमरीने नांचकामनार वाहतारातो नांव. ०पट्टी-सी. कुळवार ( खेडचांतील रोतकऱ्यांच्या ). ( याद करणे, वसूल करणें-घेणे, षट्टी, बांघा, हिरोब, बाकी, रोतें इ० शीं योजला जाणारा शब्द).

कुळाचा--प. (कु.) लम जमविणारा मध्यस्य. (हेट.) म्हाला. [सं. कुल]

कुळावी-पु. (गो.) कुळदेवतेचा भक्त. [सं. कुल]

कुळाक्षरी—पु. सर्वधिकारी; कुलाखत्यारी. ? 'धाकले नाना कुळाक्षरी त्याच्या मोहरले फुल्लाहर.' -ऐपो १३३. [फा. कुल+मख्त्यार].

**कुळिजन**—९. कोळंजन पहा.

कुळियु--- वि. कुलवंत; कुळ पावन करणारा. 'हा नोहेचि कुळियु । यथां नाहीं माएवायु ।'- शिशु ८६१. [सं. कुल+पू ]

कुळिया—पुअन. दिवे. 'भेरगुंडे कुळिया चहुंकडे।' -भाए ४४२. [सं. कुरु=जळमें]

कुळिवंत--वि. कुलवंत पहा.

कुळी—की. कुछ, वंदा; गोत्र; जात; घराणे. या शब्दाचा उपयोग मर्यादित करतात. लमकार्याच्या वेळी जातीचा कुलीन-पणा, थोरपणा पहाण्यासाठी कुळीचा विचार करतात. [कुळ]

कुळी—की. एक पालेभाजी. [सं. कुली ] कुळी—की. (राजा.) गुळणी; चूळ.

कुळी(ळि)क--की. १ मोब्शी; कॉलरा; पटकी. कुळक पहा. 'कुळिक तरळ कामिणी।' -दा ३.५.२५. २ (ल.) अजीणे; तिटकारा. 'शांमवेची कुळिक।' -भाए १७६.

कुळीक--श्री. (वे.) खोड.

कुळीत--- त. रयतेपासून किंवा कुळापासून यावयाचा पैसा कुचकामाचा पहा. ( खंड वगैरे ). [ कुळ ] कूचट--- किं

कुळीत-ध-द्--प. हुलगा; कुळवी; एक द्विदल धान्य; हे कोंकण, महास, बंगलोर, कोचीन इकडे पिकर्ते. याला फार पात्रस नको. हें हलक्या जिमनीत पिकर्ते. गुरांना व माणसांना खावयास उपयोगी. याला गरिवाचें धान्य म्हणतात. -शे ११.२८. [सं. कुलित्य]

कुळुक-- की. गंडांतर. 'त्याळा किनई आठच्या वर्षी कुळुक होती. ' कंजद-- की. रोन्ही वाजुंना तीळ

कुळ्मसुपारी—की. सुपारीचे काप, कत्रण, खांडें. [ ? ] कुश्चि-क्षी—स. १ बाजू: कुस; काखेच्या स्वालचा भाणि कमरेच्या वरचा भाग ( भांतील किंवा बाहेरचा ). ' कहिन सडा संमाजन बोपी कुंभ बेदिन दुःश्ची। '-होला १६.२ पोट; पोटाची खळगी; ३ गर्माशय ४ (तरवारीचें ) म्यान. –शर. ०वात-पु. कुर्जीत उठमारा बायगोळा; पेटका; बायु ( पेटका उत्पन्न कर-णारा ). [सं. कुश्चि. कुसवा पहा. ] कुर्दिसभरि — वि. अधाशी; खादाड; बराडी. [सं. कुक्षि= पोट+मृ=भरणें ]

कू---न. की पहा.

कूँ, कू—ससी. एसादी व्यथा झाली असतां मनुष्याच्या तोंइन निषणारा दु:स्रोदगार (चूं, हूं, इस्, उस्, हुस् याप्रमाणें ). (कि॰ म्हणणें; करणें ). हाय पहा. [ध्व. सं. कु=कूं क्ं झन्द-करणें ).

कूआ-- प. कुवा पहा. [सं. कूप; हिं. कुवा]

कूक- श्री. बांग; साद; भारव ( कोंबडा इ० ची ). [ ब्ल. ] कूकर्ण--- अकि. भारवण; ओरडणं; शब्द करणं. ' जो नारा-

यणु नाभीकमळी कुके।'-दाव ३६८. [कुक]

कुकू---उद्राम. कुञ्यास बोलावण्याचा शब्द; यूयू. [ध्व. ]

कू(कु)च—न. १ प्रयाण; मजल (सैन्याची); तळाची उठा-वणी; तळ हलविणें. 'हली हैद्राबादेहून नवाबाची चार कुचैं टिपुच्या मोकाबल्यावर जाहलीं.' —स्व ८.४३२५. 'तेथून कुच केंकें कटकाला।'—ऐपो ११. २ (सामा.) प्रयाण; गमन; प्रस्थान; निघून जाणें. (कि० करणें). 'हेळापटण रुक्षुनियां पंष। कुच मुक्ताम साधीतसे।'—नव १६.१०२. ३ (ल.) मृत्यु. [फा. कुच्] ० व्रक्च — सकूच — किवि. मजल दर मजल; सारक्या मजला करीत. 'भामही आपले दोस्तीवर नजर देन्न कुच-वकुच खाना होन्न गेर्लो असीं'—पया ४८६. कुचाचा नगारा वाज-चिर्णा-पळणें; कुच करण्याची सुचना देणें.

कूच--वि. (हिं. ) निरर्थक; निरुपयोगी. उ० कुचकामार्चे हचकामाचा पहा.

कूचट—किनि. मजल दर मजल. 'सोडिला दखन कूचट आले नीट काम मोठें जबरा केलें।'-ऐपो ४३५. [फा. कूच्] कूंचा—कुंचा पहा. 'ब्रह्मतेजाचा कूंचा ढळें। मुगुटावरी।' -शिशु १११.

कूज-सी. नारा; विलय; कुजणें. [कुजणें ]

कूं,जर्णे--- अकि. शब्द करणें (पक्षी वगैरेनीं). ' जे कूंजते कोकिल वर्नी । '- ज्ञा ६.४५०. [ सं. कूजन ]

कूं जद--- भी.दोन्ही बाजूना तीळ लावूनत यार केलेली पोळी. -गृशि २.२३.

कूट—न. १ मिरपुड, मिरें. मोइ-या, मेथ्या इत्यादि सुद्रन केलेली पृढ (लोणर्चे वंगेरे करितां). १ सब्हेल्या तांडुळांतील वारीक कण, भूस, चूणे. (स.) १ नाश; पीठ; नायवाट. 'कानसुलां भालीं। आंगें कूट आर्जी। 'निश्च ९७०. 'बहस्य-विवामी करी कूट। ऐसा त्रिलोकी देव नसे।'—जे ९.८३. [कुरणे] कताडुणे—कि. यथेच्छ ठोकण, वडविणें.

कूट---न. (कु.) माशाचा तुक्रा.

कूट--न. (तंजावरी) अर्धवट पातळ भाजी; रस्सा. [का.

कूट—की. लवाडी; रूपट; निंदा. 'न साहावे तुम्हां या जनाची कूट। ' -तुगा ३१३. [सं. कूट] ० खाणें -कुटणं -िक. निंदा, खुगली करणें. 'कूट खाती मार्गे पुढें। जाती निरयगांवा पुढें। ' -तुगा ९९९. ० शासन-न. बनावटहुकूम, आज्ञापत्र, सनद. [सं.] • साहरी-वि. खोटी साक्ष देणारा. • साहर्य-न. खोटी साक्ष. [सं.]

कुट—न. १ कोडें; अंकगणितांतील भवघड प्रश्न; गृढार्थ; गुढ श्लोक; उखाणा. २ गुप्त मंडळ; कट; जुट; एकमताने केलेली **मसल्तः; एकोपाः; ( सामासांत ) त्रिकृट. ६ वधुवरां**च्या पत्रिकेचा विचार करतांना (वर्ण, वश्य, योनि, खेचर, गण, कूट, नाडी वर्गरे) **ण्या ३६ गुणांचा विचार करावयाचा अस**तो त्यांपैकीं एक.[सं. कूट] तान—स्वी. (संगीत) स्वरक्रमांत फेर करून तयार केलेली तान. •प्रश्न-पु. कोडें; गृढ (धार्मिक, वेदांत इ० विषयक ). -गांगा **१३६. [सं. कृट] कृटस्थ-**वि. १ विस्कळित झालेल्या कुटुंबाचें, वराण्याचे मूळ ( पुरुष स्त्री, वगैरे ). ( कायदा ) प्रत्येक वंशाचा पहिला ज्ञात असलेला ( पुरुष ). २ सर्व एकसारखा; सर्वत्र आणि सदोदित एकच एक असणारा; अविनाशी; निर्विकार (ईश्वर, भात्मा, भाकाश ) ३ देहाविच्छित्र (ब्रह्माचा कल्पित ) भाग. 'येचि देहीं कुटस्य।'-एमा १०.३२८. ४ मायेच्या संगतीने असणारें चैतन्य, आत्मा भाणि कृटस्थु जो अक्षर । दाविला पुरुषप्रकारः । ' – ज्ञा १६.४३. ५ सर्वे भृतांच्या मूळाशीं असणारे प्रकृतिहर अञ्चल तत्त्व ( त्यास अक्षर असे म्हणतात ). —गीर 406.

कूट---न. १ पर्वत शिखर. मलयकूट. 'कूटतुल्य ही बर्फ पाझरे ।'-नवनीत पृ. ४२ १. २ धान्याची रास. [सं. कूट]

क्ट-(गो.)हळकुंड; हळकुंडाचा तुकडा. कुडें कुट पहा. [कुटका ?]

कूटी—की. (महानुभावी) निंदा; स्रोटेपणा; अपवाद; कूट पहा. 'तान्हयातें पाशी करावे। जाणतयाते अलग धरावे। ऐसें जर माया घेतले जावे। तर कूटी पावे।'-झाप्र १९०६. [सं. कूट]

कूड--पु. १ बांबूच्या कामटणा, कारवी, रिपाड, तथ्या इत्या-दींवर चिखल लिंपून तथार केलेली भित. (कि॰ घालणें). 'तों तृणाचें कुड बातलें।'-इ १६.१००. [सं. कुडण; प्रा. कुइ] २ कुंपण; वई (कांटपांचें, झाडांचें). म्ह् ० रिकामा न्हावी कुडाला तुंबडी लावी.

कूड — की. १ शरीर; देह; प्रेत (आत्म्यापासून भिन्नता दाखविण्याचें वेळीं किंवा रागानें अथवा निवेनें उपयोग करतांना ). २ (गो.) देह (अंगांत येणाऱ्या माणसाचा ). [सं. कुडि ]

कुँड-की. (गो.) खोली. [सं. कुटि]

कूड — न. खोटॅ; कपट; लबाडी; कूट. ' नेण कुड कदापि भी।' – आकृ २०. – वि. (कों) लबाड; खोटा; विश्वासघातकी; कावेबाज; जांतल्या गांठीचा. [सं. कूट; प्रा. कूड; यु. कूड]

कूत—प. १ भर; जोर; आवेश (रोग, पाउस, वारा, उन, भांडण यांचा ). २ (छ.) एखाद्या कामाविषयीं उतावीळ; जोराची उत्कंठा, उकळी, खाज; (सामासांत) धायकृत. (कि० वेण; होणं; जिरणं; मुरणं). ३ (शब्दशः) खरकेचा भर. (कि० वेणं; मोडणं). ४ अंदाज १ –शर. [सं. कू=आवाज करणें–आकृत]

कूप-कूप-पू. कुंपण ( आवाराचें ); कुडण; वर्ड 'तेया सोनेकेतकीचें कृंप।चहूंकडें।' -क्षिग्र २५२. 'कल्पतह तोडोनि केला।कृप शेता।' -क्षा ११.५३९. म्हु० कृप जर शेत खाऊं लागला तर मालधनी काय करील ? =रखवालदारच जर चोहं लागला तर मालक काय खाईल ? [सं. कृप]

कूप—पु. १ खणलेला खड्डा. २ (सामा.) बिन पायऱ्यांची विहीर; भाड. (समासांत ) अंधकूप; जलकूप; धान्यकूप; शौचकूप. 'वापीकृप आराम।अप्रहारें हन महाप्राम।'—हा १८.९९. 'छाये माकड विटे।धांवे कृपीं काय मेटे। - तुगा १७७९. [सं.] ॰कच्छप-मंद्रक-पु. १ (शब्दशः) विहिरीतील कांसव किंवा बेहुक. यावरून. २ (ल.) घरकोंबडा; आपले घर हेंच जग समज-णारा; बाह्य जगाविषयीं भन्नानी; आकुंचित दष्टीचा माण्यस [सं.] ॰मंद्रुक-न्याय-पु. विहिरीतील कांसवाचे किंवा वेड-कार्चे जग म्हणजे त्या विहिरीतीलच संकृचित भाग, जागा; तिच्या बाहेर काय आहे याची त्याला मुळींच कल्पना नसते. त्याप्रमाणेंच जो मनुष्य आपला गांव किंवा देश सोड्न कथीं बाहेर गेला नाहीं त्याला भापलाच गांव किंवा देश चांगला असें वाटतें व इतर गांव किंवा देश यांना तो तुच्छ लेखतो. 'असे प्रति-पादन करणे म्हणजे हिंदुधर्माच्या व्यापक स्वस्तपाबहरू कृपमंडुक न्यायाने आपले आज्ञान प्रदर्शित करणे होय. ' – टि ४.३८८. यंत्रघटिकान्याय-५. रहाटगाडग्याच्या पोहऱ्यांची सदो-दित पालटणारी स्थिति; रहाटगाडगें फिलं लागलें म्हणजे रिकामे पोहरे खालून धाण्याने भरून येतात, त्यांतील पाणी ओतलें जातें व ते रिकामे हौऊन पुन्हां खालीं जातात आणि पुन्हां भद्दन दर येतात अशीच माणसांची स्थिति ( सुखांतून दुःखांत व दुःखांतून सुखांत ) पालटली जाते. चक्रनेमिकमः, उत्कर्षामागृन अपकर्षाचा क्रम. [सं.]

कूप--न. (गो.) १ दगडाची पूड; शिरगोळथाची पूड; रांगोळी. २ ढग. कुपरी । ' –भाए ६१७. [ सं. कु+परी–प्रकार ]

कृपिका -- की. कूपी; बाटली; सुरई. 'तिची वर्णिता रूप-रेखा। 'ती सौंदर्याची कृषिका।' –कथा १.३.३७. [सं. कृष लघुत्व ]

कुय-- स्त्री. (गो.) हुकी; कोल्हाची कुई. [ध्व ] कूर-( गो. ) लघुत्वदशैक प्रत्यय. उ० फटकूर, बटकूर. कूर-(तंजा.) रास, ढीग. [सं. कूट] -वि. (तंजा.)

तीक्ष्ण धार असलेलें. [सं. कूर ]

कुर्च-- पु. १ घोडपाच्या खुराचा वरचा भाग. - अश्वप १.६३. २ दाढीचे केंस. 'भंवते इंद्रनीळ विरुद्धती सानट। तर ते कूर्च बरवंट। उपमीजते । '- हाप्र ४६५. ३ पेतृक कर्मीत पितरांना व देवांना उदक देण्यासाठीं व इतर धार्मिक विधींत दर्भाची विशिष्ट आकाराची मुष्टि करतात तो. ४ कूर्च पहा. [ सं. कूर्च=दर्भमुष्टि ]

कूर्चा-की. (शाप.) मृदु भस्थि; मृदु अस्थींचे वेष्ठण; (इं.) कार्टिलेज. 'हाडांच्या शेवटीं कुर्चेचें म्हणजे मृदुअस्थींचें वेष्टण असते. '-मराठी ६ वें पुस्तक ( १८७५ ) पृ. २५४. [ सं.

कूचिंका—क्री. घोड्याच्या कूर्चाच्या मागील भागाचें ठिकाण. -अश्वप १.६३. [सं. कूर्च ]

कूर्पास, कूर्पासक-५न. बायकांच्या अंगांतील चोळी; बंडी. 'क्रपासका आड दडोन धार्के।'-सारुह ७.१३५. [सं. कार्पास+क ? ]

कुर्मे—पु. १ कांसव. 'कां कुर्मे जियापरि । उवाइला अवेव पसरी।'—ज्ञा २.३०१. २ विष्णुच्या दशावतारांतील दुसरा **अव**तार. 'शेष कुर्म वाऱ्हाव जाले।'--दा २०.८.२२. **३** पंच उपप्राणांपैकी एक. 'नाग कुर्म कृष्ठल देवदल। पांचवा धनंजय जाण तथ । यांची वस्ती शरीरांत । ऐक निश्चित् सांगेन । '--एभा १२.३२१. 😮 जांभईच्या वेळेच्या वायूच्या विशिष्ट स्थितीचें नांव. 'आणि जांभई शिक ढेंकर।ऐसैसा होतसे व्यापर। नाग कुर्मे कुकर । इत्यादि होय । ' – ज्ञा १८.३४१. 'नेत्रांचीं पार्ती झांकर्ती उघडती। तो कुर्म। '-यथादी १८.१००३. ४ बोळचांमधील तांबहा ठिपका. ( कुमरी पहा ). [सं.] • **आसन**-न, (योग) योगशास्त्रांत सांगितलेल एक सासन. याचे चार प्रकार आहेत पैकी पहिला प्रकार-वजासनाप्रमाणे बसावें परंतु पाय कुल्यासालीं न घेतां ते घोटे जिमनीला टेकतील व बोटें साफ दिसतील असे दोन्ही बाजूंना बाहेर काढावे. हात बगलेवर ठेवून **भा**गठे बगरुँत भरावे व हातांना बांक न देतां चारी बोटें बाहेर स्पष्ट दिसतील अर्शी छातीला टेकून ठेवावीं. याने पायाचे घोटे,

कूपरी--- श्री. आळ; आरोप. ' आपणयावरी साकारपणाची टिकणें किंवा जिमनीवर टेकणे असे दोन प्रकार आहेत. [सं. ] ्द्रध्य-न. (कांसविणीचे द्ध) असंभाव्य गोष्ट. (खपुष्पाप्रमाणे). [सं.] ० ट्राप्टि-स्त्री. कृपा; कृपादृष्टि; मेहेरबानी (कारण कांस-विणीस भांचळे नसल्याने तिच्या नुसत्या मायेच्या दृष्टीनेच तिचीं पिलें बाढतात). 'कूर्म दष्टीनें सांभाळी।'-वि. कृपादृष्टि दाखविणारा, [सं.] **०पृष्ठाकार-**वि. बाह्य गोल ( भिंग **वं**गरे ) ( इं. ) कॉन्व्हेक्स. [ सं. ] **०ळोम**-न. कांसवाचे देस-अशक्य गोष्ट. [सं.]

> कूसे--पु. शिक्षणक्रमः-सद्यादीच्या पायण्याशी (ठीप) २९१. [पो.; इं. कोर्स ]

> कूळ---१ वंश, जात, देवक इ० अर्थी कुळ पहा. २ तीर; कांठ. 'श्रीगोदावरीच्या कुर्ली ।'–ज्ञा १८.१८०२. [सं. कुरु ]

> कूळ—न. ( गो. ) सोनाराची मजुरी. [ का. कूलि ] साठी तयार केलेले लांकडाचें टोंक, खंटी, कुसुं.

कुली—कुली पहा.

कूदा---सी. कुस पहा.

कुष्मांड-कुष्मांड पहा.

कूस---की. १ शरीराची एक बाजू; बरगडीची, कांखेखालची बाजू. २ जटर, गर्भाशय. 'तो तूं देवकीकूंसीचा सेजारीं। '-शिश्च ११२. [सं. कुक्षि;प्रा. कुच्छि, कुक्खि कोक्खि;हिं. कोख; गु. कुख; पं. कुक्ख; सि. कुखि. कुसवा पहा. ] ३ (ल.) जागा; अवकाश (खोटें बोलण्यास, फसवण्यास, लबाडीस; गैरमिळकतीस). 'मोजणी झाल्यामुळें होतांत बेकायदा कूस राहिली नाहीं. ' विक्रस सर्व कच्चा लिहिल्यामुळे चिह्नरांत कस राहिली नाहीं. ' 'ह्या भांडपाला कुस आहे.' (सामा. ) जागा किया अवकाश असा अर्थ. 'पोटभर बाल्ठें, पाणी प्यायला कुस राहिली नाहीं.' ४ भरकेली जागा; साध-केली संधि ( खोटे हिशेब कहन, खऱ्या खर्चिपेक्षां जास्त रक्कम खर्ची टाकुन, माल जमा कहन, दुसऱ्याची व्यवस्था करतांना कांदी रक्स गिळंडूत करून ६० ); घेतलेलें माप किंवा केलेला दिशेब यांत फारशी लबाडी अंगीं न लागतां थोडासा कमी-अधिकपणा करणें; थोडी कसर; वर्ताबळा. ५ गुरें इ० प्रसवल्यानंतर योनिद्वारें निषणारा कुजका अंश. (वाप्र.) अन्तर्ण-एखाद्या पदर्थाने पोट भरणे. 'गाईच्या दोन्ही कुशी भरल्या.' •घालणें-( कु. ) खेळांतील नियम मोडल्याबद्दल केळगडचासबाहेर टाकर्णे. कुरुसिस होणे-एका अंगावर निज्ञों. म्ह ॰ मांजर करी एकादशी उंदीर माहन मरी कुशी=उपास करणे आणि ओ येईपर्येत कार्णे.सामाशब्द-०गोम-भोंधरा-सी. घोडपाच्या छुशीबर असलेली गोम, भोंबरा हा अञ्चभ मानितात. **्निकुरणीचा-निखषणा-धुणीचा-**मांडपा, रंड यांग्र नांगला न्यायाम होतो. यांत कुले टांचेवर <u>भिष्यणा-भ</u>ुणा-पु. स्नीन्या अनेक मुलांपीकी शेवटचा मुलगा.

इसंयुगा पहा. [कुस+निकुरणें=धुणे ] ० फुटप-( गो. ) संतित होण्यास सरवात होणें.

कूस----न. कुसळ; टॉक, 'आपळी ळेखणी ते किती नम्रपणाने बास्त्रीत व तिर्षेत्र कुसिंह कोणास बोचू नये याविवर्यी ते किती जपत बासत ... ' --नि ९०९. [सं. कुश ]

कूस से - पु. अव. (व.) पलगाचे बाजूचे उभे दांहे.

कुर्स-न. (कॉ.) कुस्ं अधै १,२,३ पहा. 'कवाडाचें कूंस मोडलें.

कूह्ररी--- श्री. कैरीसारका सोन्याचा श्रतंकार. कुइरी पहा. 'ल्याली राकिष मृद बोरकिळ ते शोभे तर्ळी कूहरी।'-- श्रक श्रानंत-सीतास्वयंवर ४५.

कुळ--बी. (गो.) नारळीच्या हीरांचें केलेले जाळे.

कुळ--- न. १ गोत्र; वंश; जात; कुटुंब. 'आमचे कुळांत मोरोपंत गांवाचे प्रसिद्ध कवी होऊन गेले. ' महु० कुळास खोड संतानास वेड (नसावें ). २ लमांत ठेवावयाचें देवक (मराठे जातीत हैं असतें ). प्रत्येकाच्या कुळांत चाल असेल त्याप्रमाणें कळंब, मारवेल, वह इ०. झाडाची खांदी आणुन ती तुळशी-बुंदावनांत लावतात व तिची पूजा कस्तात. (वाप्र.) ०उद्धरणे-🤻 पुताबी कीर्ति वाढविमें. २ ( उप. ) कुळांतील माणसांना (विश्लेषतः जबळच्या मात्तरूमांबस्न ) शिन्याशाप देणें. कुळाला **क्षांग लावजे-कुळाला** कलंक लावजे. सामाश्चर**- ०कट-कत-**कथा-कहाणी-मजी. १ कुळाची कथा किंवा गोष्ट; कृळकट हा सन्द मुख्यत्वे बाईट अर्थाने योजतात. कूळकथा म्हणजे कुकाची कहाणी, कैफियत, इतिहास. १ (ल.) कंटाळवाणी, **कक्टीची इकीकत, माहिती. ०कट सांगणे-**एखाद्याच्या वंशां-तील ( मायची किंवा चाळ् ) बिंग, दोष सांगणे. •करंटा-वि. कळांतील इतमागी; भद्या; कुळाचे नांब बालविणारा; मुख्यत्वे चिक्कृ. •क्ररण-जी-कुळकरण पहा. •गति-स्री. गोत्र, वंश थांनी परंपरा, अनुक्रम; वंशवेछ-विस्तार. ०टि(ति)ळ(छ)क-**त. वंशाचे भूचवः, कुळासा भूवणभूत अन्नी व्यक्ति. [सं.] ० पर्धत-**🙎 ( काष्म ) कुलाचल व सप्तपर्वत पहा. ०बुङ्गव्या-वि. स्वतः-**च्या कुट्रंबाचा नाराक; कुलकलंक. ०वंत-बान**-वि. कुळीन; अविजातः कुळवंतः चांपरया कुळांत जन्म पावलेला. ०२०००-ब. बुख आषि शील; बडिलांची परंपरा व व्यक्तीची दानत; कुर्वातील भाषारविषार, बालरीत, स्थितिरीति. लग्न जुळवितांना **भ्या बाबी पहावया**च्या स्यांतीक एकः यावस्त कुळाशीळाचा-क्रुट्यक्तिक्रवाम-वि. कुलीन; अभिजात.

कुछ- य. १ कौलदार; संबकरी; पश्याने जमीन धारण करणारा ३६४. कुन्लूचे १ पाद, २ अर्ध, ३ पादोन, ४ अति, ५ कुन्लूमित (क्रस्कराया किका क्षेत्रमाळकाची). २ धनकोचा (मावकाराया) कुन्लू, ६ स्रांतपन, ७ तस्, ८ श्रीत, ९ पराक ६० प्रकार आहेत. क्षस्यको; अस्पेतोचा कार्योन; वैद्याचा सेयी; विकलाचा पश्चकार; [सं.] ० व्यांत्रस्यण-न. चंत्रकलेप्रमाणे चढळताराने केवणांतील बांस

आश्रयदात्याचा पोष्यः ज्याने ज्याचे द्रव्यादि देणे आहे तोः आश्रित (म्हणंज रिणको, जामीन, रोगी इ०). १ सामान्यतः सरकारास सारा देणारा असामी, असाम्या. इतर अर्थ व सामा सिकशब्द 'कुल 'शब्दामध्यें पहा. ४ (गो.) गिऱ्हाईक; इसम; व्यक्ति. सामाशब्द-**्घडणी-स्नी**. प्रत्येक कुळाची जमीन, साधनसःमुत्री, लाग, लागवड व सारा इत्यादि दाखविणारें, कुळ-कर्ण्याने तयार केलेलें सरकारी पत्रक, तक्ता. • जमा-की. १ गांव किंवा जिल्ह्यांतील कुळांपासून येणाऱ्या साऱ्याची रक्कम. २ सावकाराने कुळास किंवा शेतकऱ्यास कर्जाऊ दिकेली रक्कम. **्झाळा**-पु. गांबांतील खंडकरी किंवा कौलदार यांचा तक्ता. ॰पर-पर्रा-प्र कौलनामाः; खंडपत्र. ॰पेसा-प्र. कूळजमा अर्थ २ पहा. ० भरणा-पु. (व्यापक) शेतकरी किंवा कुळ; याच्या उलट अडाणक्वाड. ० रुजुक्यात-स्त्री. १ कुळाने सरकारी खजिन्यांत भरलेल्या पैशाची चौकशी करून रुजुवात घारुणे. २ अशा रीतीने काढलेला निर्णय. ( कि॰ कर्गे; घेगें; पहाणें ). **्वर्श-प्र. १ कुळघड**णीच्या अनुरोधाने कुळे अथवा रयत यांच्या जमीनज्ञमल्यासंबंधाने किंवा त्यांचेकहन येणे असलेल्या पैशाबद्दलचे वर्गीकरण दाखविणारे वार्षिक पत्रक-तक्ता. २ एकाच कुळाचे वरीलप्रमाणे पत्रक-तका. (समासांत) कुळवर्गपद्यी-जमा-बंदी-वसुलवाकी इ०. ३ कुळारग पहा. ०**चार**-किवि. कुळांच्या अनुक्रमाप्रमाणे दर किंवा हर कुळागणिक. याच्या उस्ट थळ-बार. (समासांत) कुळवार पावत्या-पाइणी-फाजील-क्सुल-बाकी-रुजुवात; त्याचप्रमाणे कूळवार-पत्रक-झाडा. •खारी, कुळवारी-सी. कुळांचा तका.

क् क-पु, घाटी; गळा; घसा; कंटनाल. [सं.]

ह्रकर-छ-५. १ ढॅकरेच्या वेळचा वायु. पंच वपप्राणांपैकी एक. कूभे पहा. 'भाणि जांभई शिक ढेंकर। ऐसेसा होतसे क्यापार। नाग कूभे कृकर। इस्यादि होय।'-हा १८.३४९. 'नागकूभे कृकल देवदत।'-एमा १२.३२९. 'शिका ज्याकितं येती। कृकल महणोनी त्यास महणती।'-यथा १८.१००४. [सं.]

कुच्ह्यू—न. १ एक प्रायक्षित. २ शारीरिक दुःबा; कष्ट; तप. 'माहोन उद्देषें संपूर्ण। तपसाधन कृश्रविक। '-एभा १०. ४२०. ६ मूत्रक्रच्छ्र: मूत्रावरोध. ४ पहिळे दिवशीं एकदां जेवण; दुसरे दिवशीं सायंकाळीं जेवण; तिसरे दिवशीं न मागतां आपो-आप मिळेल तें काण व चौथे दिवशीं उपोधण यात्रमाणें कमानें १२ दिवस करण्यांचे मत. ' अथवा एकांतरा कृच्छ्री! '-हा १७. १६४. कुच्छ्राचे १ पाद, २ अथं, ३ पादोन, '४ अति, ५ कुच्छ्रादि इच्छ्र, ६ सांतपन, ७ तस्र, ८ शीत, ९ पराक ६० प्रकार आहेत. [सं.] •सांतुरमण्या—न. चंत्रकलेप्रमाणं चढडतारानें जेवणांतील बांस खाण्याचे कुच्छ्प्रायथित. ' कुच्छ्चांद्रायणे झालीं नेडीं । '-एमा निशेष संस्कार झाला आहे असा. [ सं. ] **ःसाश्ली-पु.** (कायदा) १२.२७. कुटळुं करून-किवि.नाखुषीनं;कष्टानं;(देणें; कर्णे इ०).

कृत- न. चार युगांपैकी पहिले; कृत्युग; सत्ययुग. [सं.] -िव. ज्यानं केलेलं आहे या अथिनं समासाच्या पूर्वी जोडतात. उ० तडणें] • प्राणी-पु. एक प्राणिवर्गः या वर्गतील प्राणी शाकतृणाहारी कृतभोजन=ज्याने जेवण केलेले आहे असा; कृतविवाह=जो विवा-हित भाहे असा; कृतापराध=अपराधी; गुन्हेगार; याचप्रमाणे कृत-स्नान-प्रमाण-निप्रह-प्रस्थान-प्रसाद-यज्ञ;कृताभ्यंग-कृतातिथ्य -कृतनित्रहृइ० याशिवायकांहीं सामासिकशब्द पुढें दिले आहेत. •कर्मा-वि. निपुण; हुपार; कुशल. [सं.] •काय-वि. ज्याने आपर्ले काम संपविर्ले आहे असा;यशस्वी;विजयी; कृतार्थे; प्राप्तयश्. कृतकृत्य पहा. [मं.] ०काल-वि. १ निश्चित, ठराविक काळाचा. मुदतीचा; मुदतबंद (गहाण, निक्षेप, यांच्यासंबंधानें ). २ अमुक मुदतीपरेंत चाकरी करण्यास जो आपणांस बांधून घेतो असा (चाहर), [सं.] ० कृतार्थ-वि. कृतकृत्य; सिद्ध अथे भाला आहे ज्याचा असा. [सं.] •कृत्य-वि. १ कृतकार्य; ज्याने संसारासंबंधीं सर्वे कुर्व्ये पार पाइन त्यांपासून मिळणारें सुख अनुभविर्धे आहे तो; पुण्यकृत्याने ज्याचा जन्म साथैकी लागला आहे तो. २ आरंभिलेलें दुर्घट काम ज्यानें तडीस नेजन समा-धान प्राप्त कहन घेतलें आहे तो; ज्याने आपल्या श्रमाचे फळ गाठल तो. 'म्हणे कृतकृत्य झालों देवदर्शनें ।' -संवि २६.२८ 'त्यालाच जाणता आणि कृतकृत्य म्हणतात.' –गीर १६३. -न. भशक्य किंवा अपूर्व कृत्य; अगरी अचाट कृत्य; मोठ्या बुद्धिमत्तेचे काम. 'त्या अदत्तापासून तुम्ही पेसा काढला है मोठे कृतकृत्य झाले.' काव्यांत कृतकृत्यार्थ(-वि.) असे हप येतें. •कृत्यता-स्नी. कृतार्थेपणा; यशस्त्रितेचा अभिमान; 'त्याच्यांत सुस्ती, कृतकृत्यताबुद्धि, पंडितंमन्यता, वंगरे दोष अखंड वसल्या-मुळं... ' --नि ३. [सं. ] •घटरूफोट -- वि. घटरूफोट कस्तन जातीबाहेर टाकलेला. [सं.] •िनश्चय-पु. हढ निश्चय, निग्रह, निर्धार. -वि. दहनिप्रही; ज्याने निश्चय केला आहे असा. [सं.] **•परिश्रम-श्रम-वि.** ज्याने फार मेहनत केली आहे असा. [सं.] ंपुंख-वि. १ सोडला जाण्याच्या वेतांत असलेला (बाण). 🤏 ( ल. ) निषण्याच्या बेतांत आहे असा. [ सं. कृत+पुंख= पिसं लावकेलें बाणाचें मूळ ] ०पुण्यप्त -नि. ज्याने पुष्कळ पुण्य सांठविलेक आहे किवा ज्याने पुण्यक्तत्यें केली आहेत असा (पुरुष.) [सं.] •प्रतिष्ठित-वि. ज्याने मान्यता, प्रतिष्ठा संपादन [ सं. कृत+अर्थ ] केली आहे असा. [सं.] • बुद्धि-वि. निश्वयी. 'ऐसे इटनिप्रही भूतसुद्धी। ' -दा १.१०.११. [सं.] •मुष्टि-वि. ज्याने मृठ आपल्याकड्दन आटोकाट प्रयत्न केल्याची स्थिति. [सं.] -िक्रवि. वळली आहे असा. [ सं. ] ॰ युग-न. कृत अर्थ १ पहा.; सत्य-धुग. •स्ंकल्प-पु. इत निश्चय, -वि. इत निश्चयी. [सं.] •संस्कार-वि. जो संस्काराने पावन झालेला किंवा ज्याचा व्यापार. २ किया; रीत; पदत; युक्ति; प्रकार (उद्योग, धंदा

साक्ष देण्याकरितां नेमलेला; साक्षी पहा. [सं.]

श्रंतक—वि. करांडणारे; कुरतुडणारे. [सं. कृत्-कृत्=कुर्-असतात. यांना कुरतुड्न खाण्याची संवय असते. उ० ससा, उंदीर, खार इ० -प्राणिमो २५.

**कृतकपुत्र—५. (कायदा) मान**टेला, पाळडेला मुलगा; विकत घेतलेला मुलगा. [सं.]

**कृतञ्च**ित. १ निमकहराम; उपकार न जाणणारा; बेइमान; हरामखोर. याच्या उलट कृतज्ञ. २ केलेली कुत्यें किंवा उपाय व्यर्थ पाडणारा; कार्यविध्वंसक. [सं. कृत+न्न] कृतञ्चता-स्री. उपकाराची जाणीव नसणें; निमकहरामी.

कुंतन---न. १ कापणी. २ नखानें, दांतांनीं कुरतडणें. [सं. कृत्-कृत्=कुरतडणे ]

कृतज्ञ-वि. उपकार जाणणारा; निमकहलाल; इमानी. [सं.] कृतज्ञता-स्री. उपकाराची जाणीव, [सं.]

कृताकृत-वि. १ वेपर्वा; उदासीन; आवश्यकिह नव्हे व अयोग्यहि नव्हे असा (केल्या तरी चालतील, न केल्या तरी चालतील अशा गोष्टींसंबंधीं ). [सं. कृत+अकृत] २ निष्काळजीपणानें, अनास्थेने केलेलें; कांहींहि आस्था नसून केलेलें किया मुळीच गाळललें; अर्धवट; अपूर्ण. 'त्याचे घरीं आचार कृताकृत आहे. ' -न. केवळ संभवनीय स्थिति; घडण्याची किंवा न घड ण्याची संभवनीयता ज्यांत सारखी आहे अशी स्थिति. अल्प-स्वल्प सरव, अस्तित्व. 'यंदा दुभत्याचे कृताकृत दिसतें. '[ कृत+ अकृती

कृतांज्ञिल-वि. हाताची ओंजळ पसरलेला; ज्याने दोन्ही हात जोडले आहेत असा; अगर्दी गम्र; आज्ञाशील. [सं.]

कृतांत-पु. १ मृत्यु; यम; काळ. 'जैसे महाप्रळयी पसरले। कृतांतमुख।'-ज्ञा १.८८. 'काळचा कृतांत धुधुकारें।'-तुगा ५१. २ दैव; नशीब. ३ सिद्ध केलेला निर्णय; सिद्धांत. [सं.]. कृताम्म—न. शिजविलेले अन्न; ( विशेषतः ) भात. [सं. ]

कृतार्थ—वि. १ ज्याने आयुष्यांतील साध्य किंवा हेतु साधला आहे असा; ज्यास कांहीं करावयाचे उरले नाहीं असा. २ कु:कृत्य: तुप्त; समाधान पावलेला; संशय फेडलेला (धर्मशास्त्र ६० संबंधीं ).

कृतावस्था-की. आपला हेतु तडीस नेल्याची स्थिति; आटोकाट; दोवटपर्येत; कर्मीत कमी किंवा जास्तीत जास्त.

कृति-की. १ कर्म; काम; कुछ; कांहीं कार्य करण्याचा

इ॰ चा ). 'देशी धंयांच्या क्रेतींत व यंत्रांत कांहीं एक सुधारणा कोणास सुचिवतां आली नाहीं. ' --सेंपू १,१०. 'औषधाची कृति. ' ३ संख्येचा वर्ग; द्विघात. ४ केलेल काम; साधलेली गोष्ट, कार्य. 'रघुवंश ही कालिदासाची कृति.' ५ ख्याति; पराक्रम. 'शाण्णव कुळीचे भूप मिळालेसांगाया झाल्या कृती।'-ऐपो १७८. -वि. कुशल; हुवार. ' व्यसनीं सहाय होउनि आप्ताला होय जो परासु कृती।'-मोद्रोण११.१५. [सं.] सामाशब्द- ०**प्रधान**-वि. ज्यांत कृतींना प्राधान्य दिले आहे अशी (कादंबरी). (६०) नॉन्हेल ऑफ इन्सिडॅट्स; याच्या उल्ट मतिप्रधान. -विचावि १६१. कृतीचा-वि. कृत्रिम: करणीचा: बनावट. 'कृतीची भायाळे जडवुनि गळा, पुष्ट कहनी। ' -सिंहान्योक्ति, मराठी ६ वे पुस्तक पृ. १२५ (१८९६). 'हीं कृतीचीं फुलें, पण खरोखरी फुलासारखीं दिसतात.'

कुतोपकार—9. १ केलेला मोठा उपकार; कृपा; मेहेरबानी. [सं.] कृतोपकारो-वि. ज्याने उपकार किंवा अनुप्रह केला आहे असा.

पांघरणारा (महादेव, शंकर). 'दिसे कृत्तिवासा शिवा वाम अंगा ।' केलेला; काल्पनिक; करणीचा; कृत्रिम पहा. --गंगारत्नमाला ( नवनीत पृ. ४२४ ).

कृत्तिका-की.सत्तावीस नक्षत्रांपैकीं तिसरें. ह्या नक्षत्रपुंजांत सात (सहा?) तारा आहेत. त्यांची आकृति देशी वस्तऱ्यासारखी दिसते. [सं.]

कृत्य---न. १ काम; कृति; कार्य. (इं.) अंक्ट. 'श्रेषितांची कृत्यं. '-त्रायबल ( नवाकरार ). २ भूमितीत करावयास सांगि-तलेली रचना; कृतिसापेक्षसिद्धांत; वस्तुपाठ. (इं.) प्रॉब्लेम. [सं. कु≔करणे]

कृत्या-की. १ नाशासाठीं आणि मंत्रतंत्रासाठीं बळी देऊन जिला प्रसन्न करून घेतात अशी स्त्रीदेवता; उग्र देवता; राक्षसी. 'सर्वाहि चम् प्रेषी राजा भीमक्षयार्थ कृत्यासी ।' -मोभीष्म ५. ३२. ' झाली उम्रा त्या जटेचीच कृत्या । ' –मोअंबरीष २५. ( ल. ) भांडखोर, कञ्जेदलाल, कैदाशीण स्त्री. [सं. ]

कृत्याकृत्य-न. चांगले व वाईट काम; योग्य व अयोग्य कमै; कार्याकार्य. [सं. कृत्य+अकृत्य]

कुत्रिम--न. खोटेपणा; लबाडी; कपट; कावा. 'कृत्रिम अवर्षेचि खुंटलें।' -दा १९.९.५. -वि. १ बनावट; करणीचें; कृतीचें. समासांत-कृत्रिम-वेष-रूप इ०. २ मनुष्याने केलेलें; नैसर्गिक नव्हे अस; अनैसर्गिक.सामाशब्द- ०नाणें-न.खोटें नाणें; क्रमी किंमतीचें नाणें. ' असलें कृत्रिम नाणें करून शेतकऱ्यांचें व नेटिन्ह् व्यापा--यांचे म्हणके आपल्या बहुतेक सर्व प्रकेचे नुकसान करण्यास कोण-त्याहि दुसऱ्या देशांतील सरकार तयार झाले असर्ते असे आम्हांस

मुलगा. हा आपल्या मातापितरांचे औध्वेदेहिक करणारा, बारा वारसदारांपैकी एक आहे. [सं.] • पुन्निका-की. मुलींच्या खेळांतील बाहुली. 'भाणा चिरें सरस कृत्रिमपुत्रिकांशीं।' -बामन विराट ५. १३३. ० भूमि-स्नी. ओटा; कट्टा; गच्ची; घरांतील चोपून तयार केलेली जमीन. [सं.] ॰ मिश्र-पु. १ उपकारामुळें झालेला मिश्र. फायवासाठीं झालेला दोस्त. २ (ल.) खोटा मित्र. [सं.] • युद्ध-न. १ डावपेंचाचे युद्ध; गनिमी कावा. २ लटकी लढाई. [सं.] • रुपाया - पु. १ खोटा रुपाया; बनावट रुपाया. २ ज्यांत सोळा आण्यांची चांदी निघत नाहीं पण जो सरकारी कायदाने सोळा आणे किंमतीचा मानला जातो असा रुपाया. (इं. )टोकन कॉईन. 'हिंदु-स्थानांत इहीं कुश्रिम रूपायाचा प्रसार आहे. ' -भारतीय चलन-पद्धति ९३. ०**ञ्चन**-न. बाग; आगर; राई; उपवन; उद्यान. [सं.] •**राजु-५. १** आपल्या इत्यांनी तयार केलेला राजु. **२ वरून** शत्रुत्व पण आंतुन मित्रत्व असा माणुस. [सं. ]

कुन्निमी—वि. १ स्रोटा; कावेबाज; बेइमानी; ढोंगी. 'मी कृत्ति---न. चामडें; कातडें; मृगचमै. [सं.] •वास-वि.कातडें कांहीं लवाड कृत्रिमी नन्हे. ' -बाळ २.६८. २ बनावट; महाम

> कुत्स्न-वि. १ झाड्डन सर्व; सगळें. २ पूर्ण; पुरेपूर; भरपूर; संपूर्ण. [सं.]

> कृद्त-न. (व्या.) घातूवह्रन अथवा क्रियापदावह्रन साध-लेला शब्द; धातुसाधित. [सं.]

> कृदंतकाळ-प. १ कृतांतकाळ. २ करदनकाळ, कृतांत पहा. [सं. कृतांत+काळ]

> क्टद्रांत-पु. कृतांत. (अप.) 'न बाधे काळक्टदांतक्षीम। ' −दावि २१६. [सं. कृतौत]

> कुपण--वि. १ कंजूप; निक्कु; कवडीचुंबक. 'अंगभोगांकहे। पाइतां कृपणु आवडे । '-- इत्रा १३.२०९. ' कृपण तयासी बोलिजे पडे उपाधिठाई।'-तुगा ४२८. २ गरीब; दरिद्री; दीनवाणा; केविलवाणा (मुद्रा, चेहरा, भाषण). [सं.]

कृपा--स्री. १ दया; मेहेरबानी; करुणा. २ दास्रविलेली दयाः केलेला अनुप्रह. ३ अनुकूल वृत्तिः अनुप्रहबुद्धिः सङ्गावः. ४ (भक्ति ) ईश्वरी कृपा; अनुग्रह. 'अंबे तुझी कृपा जोडे । तरी मुकाही वेदशास्त्र पढे। ' -ह १.२७. कृपामृत; कृपारस; कृपा-वृष्टि असे कृपापूर्वपदवटित समास पुरुकळ आहेत. पैकी काही युदे दिले भाहेत- •कटाक्ष-दृष्टि-पुत्नी. १ दयादृष्टि;दयेने, अनुकंपेने पहार्णे. २ कृपा, मेहेरबानी दाखविणे , करणे. ' कृपादष्टी दासाकडे पाहे।'-दत्ताची भारती. [सं.] ० क्छिड़ा-वि.दयेने पाहर फुटलेखा; दयाई; इत्राह्य. ' सखीसीं असें बोखतां सारसाक्षी। कृपाविक्रम हा होय संसारसाक्षी। ' [सं.] ॰ निध्य-पु. अत्यंत कृपाळु; बाटत नाहीं.'-टि १.१५१. ०पुत्र-पु. मानकेला मुलगा; दलक छपेचा ठेवा; इपासागर.[सं.] ०पात्र-न. १ ज्याब्यावर दया

करणें योग्य आहे असा (हरित्री, गरीन माणूस); वयाहै. २ ज्यान्यावर कृपा आहे असा. [सं.] • वंत-वान-वि. १ दयाछु; मायाछु. २ ज्यास दया आली आहे असा. कृपावलोकन-न. मेहरनजर, दया. —वि. कृपेन पाहणारा; कृपाहिष्ट; सहान्नसूति दर्शविणारा. [सं.] कृपाळ-ळा, कृपाखु-ळु-वि. मायाछु; दयाछु; कृपावंत; उपकारी; अनुप्रही. कृपेची नौका-की. (काव्य) देयेची नाव; दया; कृपा. 'कृपेची नौका करून। तारीं मज सबसागरीं।'-रावि १,१४२.

कृपाण—न. तरवार; खड्ग; खंजीर. [सं.] कृपाणी-स्री. ल्हान तल्बार,

कृपाणिकास्थि—५. (प्राणि.) तरवारीसारखा ज्यांच्या हाडांचा सांगाडा आहे असे प्राणी; (ई.) पॅरॅस्पेनॉइड.

कृति—प. १ किडा; आळी; कीटक; लहान जंतु. 'जे त्रैविष्य आदी ब्रह्मा । अंतीं कृती । '-ज्ञा १८.५२५. २ (प्राणि.) या वर्गातील प्राण्यांचें शरीर वेटाळपांचें असतें. हे सरपटणारे असुन नारू, जंत, आळी या जातींचे आहेत. ३ किरिंगजी रंग; कोचिनील. ४ (अव.) जंत (पोटांतील). ० क्ल-नादाक-धातक-हर-हार्क-वि. कृतींचा नाश करणारें; पोटांतील कृती नष्ट करणारें (जंत पाडण्यांचें औषध, जंतांचें औषध). [सं.] ० वाताळं-व. पोटांत जंतांमुळं होणारी वातविकृति. ० शूळ-पु. एक रोग; जंतांमुळं पोट दुखणें. 'कृतिशुळें तळमळी तें। तयावरितें।'-गीना १३.२४९६.

कु.मी—िव. ज्याला जंतविकार झाला आहे असा. [सं.] कु.दा—िव. १ रोडका; दुबळा; सडपातळ; बारीक. २ नाजूक; पातळ (वस्तु). [सं.]

कृशर, कृशराम्न-न. खिचडी. [सं. कृसर]

स्हदाांग-गी--वि. रोडक्या शरीराचा; किडिकडीत; सडपा-तळ बांध्याचा-ची; श्री कृशांगी असणे हें एक सौंदर्याचे लक्षण समजलें जातें. 'पोरें सदैव रडती क्षुधित कृशांगें। '-वामन (नव-नीत पृ. १४०). 'शून्यादृष्टी क्षणभर पिळी अंचला ती कृशांगी।' -मधुकर १९१९. [कृश+अंग]

रुशान, रुशानन, रुशानु--नपु. अप्रि; विस्तव. 'खाठी वेतविती महा कृशानन।'-सावि १.१३०. 'कृशान प्रवेशेल शुष्क ईथनी।' [सं. कृशानु]

कृष(षि)क, कृषिजीचि, कृषीवल-ळ—विष्. शेतकरी; कृणवी; शेत कसणारा. 'नाना कृषीवळु आपुलें। पांचुरवी पेरिलें।' -क्षा १३.२०६. 'कृषीवळें खंगलीं भणेंगें।'-मुसभा ३.१०८. [सं.] श्वास्त्र-न. वनस्पतींची लागवड, जोपासना, संग्रह, पर्यूची निपन व त्यांची वाढ, त्यांचा उपयोग ६० विषयांचें विवेचन कर-णारें शास्त्र; शेतकींचें शास्त्र. कृषि(की)—क्री. केती; शेतकी; शेतकास. 'किंबहुना कृषी जिणे।'-क्रा १८.८८९. 'वैश्यें करावें पशुरक्षण।कृषी करावी धर्में करून।'-जै ८.२३. [सं. कृष्]

कृष्ण-पु. १ विष्णुच्या दशावतारांपैकी आठवा अवतार; गोक्ळांतील गोपाळकृष्ण; देवकीपुत्र;वासुदेव. २ अर्जुनाचे एक नांव. –वि. १ काळा;पाण्यानें भरलेल्या मेघासारखा; सांवळा. २ कपटी. [सं.] • करणें-कि. काळ करणें; तोंड फिरविणें; नाहींसें होणें. सामाशब्द- •कनक-पु. काळा घोत्रा. •काखळा-पु. सोन-कावळा; ज्याची मान पांढरी असते असा कावळा (श्रीकृष्णाने ह्या कावळयाच्या मानेला दहीं फांसलें अशी दंतकथा आहे त्यावहन). **्कृत्य~न. वा**ईट, कपटाचें, नीच,काळेबेरें कृत्य. [सं.] गुजरी-स्री. एक प्रकारची छगड्याची जात. अंप्रथी-स्री. सोडण्यास कठिण अशी गांठ (श्रीकृष्णाने गोनुळांत एका गव-ळयाच्या दाढीची व त्याच्या बायकोच्या वेणीची गांठ बांघली होती त्यावलन ). [सं. ] •तालु-तालुका-टाळू-ताळू-वि. ज्याची टाळ काळी माहे भसा (घोडा); हें भशुभ चिन्ह मानितात. ०तुळस-सी.काळी तुळस. ०धन्तर-पु.काळा धोत्रा. [सं.] **ंपक्ष-५. १** काळोख्या रात्रीचा पंधरवडा; वद्य पक्ष; ज्यामध्ये चंद्राच्या कळा उत्तरोत्तर कमी होत जातात तो पक्ष. २ (ल.) उतरती कळा; क्षय; ऱ्हास. ३ ज्याकडे दोष आहे असा पक्ष, बाजू. 'आस्तिक व नास्तिक, शुक्लपक्ष व कृष्णपक्ष अशा जोडप्यांतील तंटे एक तर स्वल्पजीवि असतात...' -आगर ३.२०२. ०पक्ष-शुक्कपक्ष-पु. १ घट आणि वाढ; क्षय आणि वृद्धि. २ स्रोटेपणा व स्रोपणा; वाईट आणि चांगरूं. •पक्षी-पुअव. (ना ) विदुर जातीचे होक. ०मणी-पु. विवाहित स्त्रियांनी घालावयाचा काळ्या मण्यांचा गळेसर [सं.] ०**मत-**गौरहारी पहा. म्रग-प्र. काळ्या रंगाची मुगाची एक जात.
 म्रति-स्त्री. अतिशय काळा माणूस;काळाकुळकुळीत माणूस. ० मृग-सार-ध. काळत्रीट. 'शरभापुढें टिकेना सिंहहि मग काय कृष्णसार थिरे।' -मोद्रोण ११.६७. [सं.] •मृत्तिका-स्त्री. बंदुकीची दाह. •वर्ण-पु. काळा रंग. •वर्ण होर्णे-काळ होर्णे; एखादी वस्तु, मरणाने किंवा अन्य त-हेने दृष्टिआड होणे ( एखायाचा अत्यंत तिरस्कार भाला असतां योजितात ). 'त्या गुलामाचे ज्या दिवर्शी कृष्णवर्ण होईल तेन्हां भी येईन. ' श्वास्त्र-न. काळ वस्र. [सं.] •वाळा-५. काळ्या रंगाचा वाळा. •विळास-क्रीडा-पुत्रीअव. १ श्रीकृष्णाच्या गोकुळांतील क्रीडा, खोडचा, लिला, पुंडावा. २ ( ल. )अर्वाच्य खोड्या, खेळ. ३ व्यभिचार;

सुरतविलास. ०स्नट-वि. मानेवरील केंस काळे, आवाज मेघ-नगाऱ्यात्रमाणे, गंभीर श्वास, कृष्णसर्पासारखा, गति उत्तम आणि धाइसी असा (घोडा). -अश्रप १.२३.

क्रुड<mark>णागर-गरु---</mark>पु. एक प्रकारचा चंदन. 'कृष्णागर मल-यागर परिमळ । देवदार बृक्ष तेथें । ' -ह २३.१००. [सं. कृष्ण+ | [सं.किम्=काय ] भगहो

क्रुडणाची गाय-स्त्री. इंद्रगोप; पावसाळ्यांत आढळणारा, लहान, तांबडणा रंगाचा, पुष्कळ पायांचा किडा. हे किंडे समुदा-याने राहतात.

कातर्डे; मृगाजिन. 'नाहीं नाहीं चर्माआतु । कृष्णाजिन व्याघ्रांबर। ' ~तुगा३४२. [सं. कृष्ण+अजिन]

क्रुडणार्पण-न. १ कृष्णभक्तीने ब्राह्मणास अगर देवळास जमीन दान देगें. २ स्वन्त न ठेवतां केलेलें दान. ( कि॰ करणें ). [सं.]

क्रहणाञ्चतार--पु. विष्णूचा भाठवा अवतार. [सं. कृष्ण+ भवतार ]

कुरणावर्त - वि. शरीरावर एखाचा ठिकाणी शंखाप्रमाण भोंबरा असलेला (घोडा); हें शुभ चिन्ह मानतात. -अश्वप १.९१. [सं. कृष्ण+आवर्त ]

कृष्णावळ—पु. कांबाला विनोदाने म्हणतात. कारण तो उभा चिरला म्हणजे शंखाकृति व भाडवा चिरला म्हणजे चक्रा-कति दिसतो व शंख, चक्र हीं कृष्णाची आयुधे आहेत. 'आग-स्तीच मृत्र मळ । लाबुनि म्हणती कृष्णावळ ' –तुगा २८२४. कोल्हे केक्टून केक्टून उडया मासन मासन... ' –नाकु ३.२४. [सं. कऽण+वलय≃क्रुष्णावळ]

क्ररणावळा-पु. घोडचाच्या पायाच्या आंतील बाजुस होणारें आवाळूं. [सं. कृष्ण+म. आवाळूं ]

क्लुम् -- वि. १ शोधून काढलेले; नवीन निर्माण केलेले; रच-लेलें, वनविलेलें. २ निपुण; तरवेज. 'न तुजविना आत्ममते क्लम व सरळ तंतू निषतात, त्यांची टिकाऊ वस्त्रे विणतात. याच्या-तुज असे । ' –आप १७. [सं. क्ऌप् ]

्**ष्ट्रित - प्र--- स्त्री. १ यु**क्ति; कला; चातुर्य; शोध; शक्तल; कल्पनाः हेत् साधण्याची चतुराईची योजना. 'कोणी रासाय-निक शोध लाविले किंवा कोणी क्लिप्ति काढल्या ... ' –सेंपू २. (प्रस्तावना) ११. २ कल्पना; ससल्रत; युक्ति; उपाय; तजवीज; तोड (मनामधील). ३ (गृढ, गुंतागुंतीची यंत्राची) कळ; रचना; तें चालविण्याची रीत; त्याचा उपयोग करण्याची हिकमत. [सं.]

के, के,—किवि. (चि.) कोठें. 'आतां कें जाइलुसावडा। भाम्हां पासीनी। '-शिशु १४१. 'तथे वेळीं तूं कवणें कें। मांडखोर, कैदाशीण, कजाग स्त्री. [सं.] देखावासी।'- इता १.२२९. 'तो कें आधी महणोनियां।' –गीता २.१४३०. [सं. क्त]

के, कें—किवि.कर्से. 'परदैवा के नांदर्ण। आपुलेनि आंगें।' -ऋ ४२. 'पूर्णचंद्रेसीं उपमिजे के कळाभाग ।' -स्वानु १०.१. २१. [सं. कथं]

के कें —सना. काय. 'तंब कें नारद भणे।' -शिशु १२६.

केउता-ती-ते--अ. १ कोठें १ वैतन्य गेलें नेणो केउतीं। -शिशु ८२८. 'रांडे शिनळी केउती जाति होतीस।'-पंच १. ३०. ' केउता गेला रे मुरारी । ' -निगा ४५. २ कोठला; कोठील. 'तेथ केउता प्रसंगु । मोक्षाचा तो ।' –ज्ञा १६.४५३. [सं. कुत्र ] कृष्णाजिन--- न. काळविटाचे किंवा सामान्यतः हरिणाचे ३ कशाला. 'केउता कल्पतह्निर फुलौरा।' -- ज्ञा १०.११. ४ कसा; कशी; 'मज सांडुनि केउती। गोवळाप्रती जातेसी।' ∽एभा १२.१०१. 'प्रळयानळा देतां खेंव । पतंग वांचे केउता ।' -मुविराट ६.५४. ५ कोणता; कसला. 'अनंगा केउता हाथि॰ एरू।'-शिश्च २६५. 'इच्छा केउती पुढारीं।'-मुसभा ६.११७. ६ केव्हां. [सं. कियत्+उत; प्रा. के+उत ? ]

> केउलवाणा-णी-णे-वि. दीनवाणाः कॅविलवाणा पहा, 'येती शरण तुला जे केउलवाणे न ते जना दिसती ।' –मोभीष्म

> **केऊं**—-उद्गा. कुञ्याचे कॅकाटणें; क्यंव. 'चोरटें सुनें मारिलें टाळें। केऊं करी परिन संडी चाळे। '-- तुगा ८८६. [ध्व.]

> केकटर्ण, केकर्ण, केकावर्ण-अकि. १ दुःखाने ओर-डणे; आर्त स्वर काढणे; भीकणे; भुंकणे ( बुन्ने, पोर इ० नी ). 'ते २ किंकाळणे: मोठशाने रडणे. (ध्व. )

केकट्टां—वि. (गो.) अर्धे पिक्छेलें (भात).

केकत-ती-निक्त. १ घायपातीचे फूल व झाड, केकताड. हें उष्ण प्रदेशांत होतें. हें कुंपणाला लावतात. याच्या पार्तीचे उभे पासून दोरखंडेंहि करतात. [ सं. केतक ]

केकत-ती---न केतक-की पहा.

केकतल-ताल-न. १ घायपात. २ ताडाची एक जात; केकत पहा. केकतडांचे सळ-पुअव. (चांभारी) दोर; चामड्याची पिशवी शिवण्यासाठीं कातड्याऐवर्जी घायपाताचे दोर उपयोगांत आणतात ते; तोडा; पन्हळी.

केकताट-ड-की केकतीचे झाड, कंपण, वर्ड.

केकया-यी---स्री. १ कैकेयी; भरताची आई. २ ( ल. )

केंकरा-री-रूं--पुलीन. मेढीचे पोर. कोकरा-री-रूं: पहा. केंकरे--न. (राजा.) फावडें कोरें; केगरें.

केक्स्पर्ण-अफ्रि. खेक्सणें; वसकन् आंगावर जाणें. [ध्व. केकर्गे-केकसा]

केकसा, केकसा मावशी—अकि. १ केकया-यी अर्थ २ पदा. कर्कशा; कजाग स्त्री. २ भेसूर, किळसवाणी स्त्री. [ सं. केकस =राक्षसः प्रा. केकसः तुल • का. केकस=अपमानाची भाषा ]

कंका-की. गोराचें ओरडणें, टाहो, ध्वनि. [सं.] केका-बली-स्नी. मोरोपंत कवीनें केलेली १२१ कवितांची आवली, माळ. यांत परभेश्वराचा धांवा केला आहे. उदा० 'सदाश्रितपदा सदाशिव मनोविनोदास्पदा। स्वदास वशमानसा कलिमलांतका कामदा।'-केका १ किका+भावली. ]

केकाण-न. समुदाय. 'घेऊनि इंद्रियांची केकाणें।'-ज्ञा 96.868.

केकार्णे---न. दोरखंड. -शर. ?

**केंकाणं**—न. १ केकाण नांबाच्या देशांतील घोडा; घोडयाचा पोराच्या नादाला लागूं नको.' [का. केडिसु] एक प्रकार. 'जालौरीचे केंकाणे थोरूं।' – किशु ९३७. २ एक देश. -अश्वप १.३७. ३ दौड; धांव ? -शर.

केंकावर्णे--न. केंकण पहा. '(कुन्ना) दुःखाने शब्द करती त्यास केंकावण म्हणतात.'-मराठी ३ रें पु. (१८७३) पृ. १२१. [ध्व.]

**केकी—**पु. मोर. [सं.]

केके—उद्रा. केंकटर्गे; केंकर्णे. (कि० कर्णे). [ध्व.]

केगद्-दी-सी. केवडा; केतक-की पहा. [सं. केतक; का. ता. केदगे ]

केगया, केगामती-केकया-यी अर्थ २ पहा.

केगरे--न. फावडें: खोरें, केंकरें पहा.

केगाद--न. १ (कु. ) केनडा; केगद पहा.

केचित्- वि. कांहीं; कांहीं लोक [सं. कथित ( अव. ) ] मत. कांहीं लोकांचें मत. [सं.]

भान्य, नारळ इ० पदार्थ: उदा० माळणीपासून भाजी घेऊन धान्य े • चा-वि. किती वेळचा; केव्हांचा विच्याच कालापूर्वीपासून. रूपाने दिलेली किंमत. (कि॰ घालणें). 'आदरासी मोल नये तो केढोळचा येऊन बसलेला आहे.' लावूं केजें।'-तुगा ३४०४. 'मागच्या आठवडघांत वांगी, के**णा-णी-**-पुत्नी केना नांवाची शेतांत उगवणारी माजी; घतलींत खार्चे केने घाला. ' २ मोबदला; मालाची देवघेव. याची फुळें निर्ळी—जांमळी असतात. ह्याला कातरपार्ने येतात. [सं. केय; प्रा. केज्ज ] केज्यास कापूर होणें -भारी किम- केणाकुरुष्ट्रची भाजी, केण्याकुंजन्याची भाजी-की-तीचा पदार्थ इलक्या किमतीस विकला जाणे.

मासळीचा कुहा, अगर भाजीपाला घेणें. [केंज ]

केंजणें — अकि. (तंजा.) विनिधणें; हां जी हां जी करणें. के ज्ञळ-अकि. किजळ अर्थ १ पहा.

केटर-वि. (व.) अंगार्ने किरकोळ. 'ती गाय केटरी आहे. ' के.टली-की. चहावाणी. किउली पहा. ' अबीलेने चहाची केटली आणली होती. '-सुदं ११०. [इं. केटल]

के.सा--वि. (माण.) किडका; कुजका; सुमार (माल). [का. केड्र≕वाईट, घाण; तुल० सं. कीटक ]

केड--वि. कद्भः कृपणः चिक्कः -शिल्पवि ६३१.

केड--न. हरिकातील फोल; धान्यावरील आवरण.

केंड--पु. निकृष्ट माशाची एक जात, हा बाटोळा असतो.

केंड--पु. १ जळलेल्या गवञ्चांचा ढीग. २ (गो. ) ज्वाळा. [का. बेंड=जळता निखारा]

केड करणें---सिक. (बें ) नासणें; नास करणें. [का. केडिसु= नाश करणें: विघडविणें. ]

केडगा--वि. (क.) कळ, भांडणे लावणारा. 'त्या केडग्या

केडणार--वि. (गो.) अवहेलना करणारा. [केंडणें]

**कें डणी**—स्री. अवहेलना. केंडणें पहा.

र्के**ड**र्णे—उकि. १ अडवर्णे; रोधर्णे; अडथळा करर्णे. **२** (राजा. कु.) दोषारोप ठेवणें; दूषण देणें; तुच्छ लेखणें; टोंचून बोलगें. 'कोणाही केंडावें हा आम्हां अधर्म।' -तुगा ४२४५. ३ धुडकावून देणे; हिडीसफिडीस करणे; अव्हेर करणे; लाया-डणें. 'जिर केडिला तरी हिरा स्तविलाचि शिरीं चढे न शिर-गोळा। ' –मोआदि २७.४४. ४ (सर्व अर्थी ) कोंडणें. (उदा० अडवून ठेवणें; बांधून टाकणें; खिळून ठेवणें १) ५ (व.) खुंटणें; बरोबर बाढ न होणें. [का. केडिसु, केडु.]

केंडला—िकवि. (चि.)केव्हां. [सं. कियत्+वेला] केंडलावर्णे--( कु. ) वेडावर्णे. [सं. कटु ]

केंड्रशी-की. बुरशी; बुरा. [का. केड्र=नासणे ] केंद्रवळ, केंद्रोळ-पु. पुष्कळ काळ; किती वेळ; फार वेळ. 'त्यास जाऊन केढोळ झाला अझून येत नाहीं. ' - क्रिवि. केज-जें--न. १ (माण. व.) मालाच्या मोबदल्याचे पुरुक्तळ काळपर्यंत. 'मी केडवळ येऊन बसलें. '[केवढा+वेळ]

केणा आणि कंत्ररा या दोन इसक्या पालेभाज्या आहेत त्यावक्रन केजर्णे— उकि. (कों.) नारळ, धान्य इ० देऊन त्याबहल भिकार अत्र. कळणाकोंडा पहा. 'केण्याकुंजिऱ्याची भाजी भोगे। '-दावि २९. 'घागरी-मडक्यांत कांहीं दाणे पहा, दव्दन त्याची भाकरी कर, केणी कुरइची भाजी कर.' -संपत शनवारची कहाणी पृ. ३२.

केणी--केण पहा. १ माल. 'तरी तैसी एथ कांहीं। साविः याचि केणी नाहीं। '-हा ६.३४१. २ वस्तु; प्रकार. ३ वाजा-रांत विकायास आलेल्या जिनसांबरील देशमुख-देशपांडे वगैरे वतनदारांचा कर. उदा० पत्रकेणी, घीकेणी; हा कर वसुल कर-णारातो केणी (आडनांदा). – भाअ १८३२. पृ. १३२. [सं. क्रयणं; प्रा. किण; फेंजि. कीन=विकत घेणें ]

केरो-- न. बासनाभौवतीं बांधावयाची सुताची किंवा रेश-माची दोरी; केवणें पहा. 'तेया ध्वनिताचें केणें सोडुनि।' -झा ६.२९२. [केवर्णे]

केर्णे—न. १ बाजारांत विकावयास आलेला पदार्थ; व्यापार-विषयक पदार्थ, (विशेषतः धान्य, फळॅ, भाजी वंगरे). 'इयां पाटणीं जें केंगे उघटे।'-पाटणचा शिलालेख. 'विकते देखोनि पुसाचें केणें । ' –शिद्यु ४७. 'तुं मोक्षद्वीपाचें केण भहन । जासी कैलास-राजपेठ लक्ष्मन । ' –िशली १४,१५५. २ बाजारांतील मालावरील सरकारी कर. ३ (सामा.) माल; जिन्नस; व्यापाराचा पदार्थ. 'द्वारकेमाजी शब्द केंग ।' –एइस्व ३.१७. 'काय लाभ झाला काय होतें केणें।' -तुगा ६०२. 'व्यास वाल्मीकी व्यापारी। कीर्तन केणें उमाणिती ॥ ' –भवि २९.५५. ४ (क.) वर्तावळा; बर लावणें. ५ (मावळी ) पैसा; इबोलें. 'एक घरीं केण अलि. ' = सर्व पैसा एके ठिकाणी जमा झाला.

केत—पु. १ (राजा.) झाडाचा नार, गाभा. २ झाडांतील जून लांकुड, –शिल्पवि ६६१.

केत—पु. १ केतु; ध्वज. 'सुवर्ण केत ...' – मुवन १२. ५१. २ इच्छा; हौस. 'श्रञ्रप्त्रमुख सासू कृष्ण आराधि केते।' -मराधा ७८. [सं. केत्र]

केतक--न. १ केवडा; केवडयाचे कणीस. २ कणसाचे एक पान-पात. ३ डोक्यांतील एक सोन्याचा दागिना. [सं.] ०**पान**-न. केतक अर्थ ३ पहा. -काचें कणीस-न. केतकीचा सबंध तुरा, कणीस.

केतकट-की. (कों.) केतकीचे झाड; केवडा. -न. केत-कीचें लांकर.

केतकी--- श्री. केवड्याचे झाड. केतक पहा. [सं.] केतकी--शी. (कों.) एक प्रकारचा पक्षी; चांभारीण पक्षी. **केल**के—न. ( बे. ) गुळ उदरण्याचे उलथणे. [ का. किलु≕ उपरजे 1

केतन--न. ध्वज; पताका; निशाण. [सं.] **केतपत**---क्रिवि. व्हितपत.

निशाण. ४ धूमकेतु; शेंडॅ नक्षत्र. 'उदैजर्णे केतूचें जैसे।'-ज्ञा **१६.३१**९. [ सं.]

केत्रका-की-कें, केत्रला-ली-लें-वि. (काव्य) केवढा ? किती ? कसला ? कितीसे ? 'ते सैन्यू सांगी केतुलें।'-शिशु १०३१. 'हें औट हात मोटकें। की केवढें पां केतुकें।'-ज्ञा १३.१२. 'तक्षकविषाचा केतुला केवा।' -मुआदि ८.१९. [सं. कियत्+क ]

केरो-पान---न. चनकांचनी गंजिफांच्या खेळांत चारी हुकूम एकास आल्यानें होणारी जीत (सोहि. अद्वया ३). -शर.

केथवर—किवि. ( प्रां. ) कोठवर ? कोठपर्यंत ? किती लांध? केदरावर्णे—अकि. ( कु. ) वेडावर्णे.

केदार—नपु. १ शेत. २ मळा. ३ पाटाचा बांध. 'वाटेस फुटतां केदार । ' -पांप्र १.६६. ४ केदारेश्वराचे स्थान; बद्रिकेदार. [सं.] **्खंड-पु.** शेतबांध; पाणी अडविण्यास बांधलेला बंधारा. 'केदारखंडबंधन आज्ञापुनि धाडिलातुम्हीं म्हणती।' –मोआदि 2.99.

केदार--पु. एक वृक्ष. -शे ९.२५७.

केदार-रा-पु. (संगीत) एक राग. ह्या रागांत पड्ज, तीव ऋषभ, कोमल मध्यम, तीत्र मध्यम, पंचम, तीत्र धैवत, तीत्र निषाद हे स्वर लागतात. भारोहांत ऋषभ व गांधार वर्ज्य व अवरोहांत गांधार वर्ज्य. जाति औडुव-षाडव; वादी मध्यम व संवादी वड़ज. गाण्याची वेळ रात्रीचा पहिला प्रहर. ह्या रागाचे प्रकार-चांदणी केदार: जलधर केदार: मलुहाकेदार इ०. 'मूर्तिमंत केदार वहन तूं आणिलास जैसा बाहोनी। ' -प्रला २३६. [सं.]

केदाळ—न. (क. ) पाण्यांत वाढणारी एक वनस्पति; एक प्रकारचे गवत, 'नदींत केंदाळ बाढलें आहे.'

केदी-वि. (गो. कु.) केवढा. [सं. कियत्] केदोळ—( गो. ) केढवळ पहा. [ सं. कियत्+वेला ]

केंद्र--न. (शाप.) १ दीधैवर्तृळांतील ज्या दोन विद्रपासन परीघाबरील कोणत्याहि बिंदुपर्यंत अंतरांची बेरीज सारखी येते भशा बिंदंपैकीं प्रत्येक; (ई.) फोक्स. २ वर्तुळाचा मध्यबिंदु ;नाभि. (ई.) सेंटर. १ (ज्यो.) प्रहाच्या कक्षेच्या प्रथमविदृपासून त्यार्च चबथ्या, सातव्या अथवा दहाव्या अंशांपर्यत्वे अंतर. पतनकेंद्र; द्वितीयकेंद्र, शीघ्रकेंद्र, मंदकेंद्र पहा. ४ समीकरणविषय. [सं.; तुल० प्री. केंत्रोन; इं. सेंटर ] • च्युति-स्री. (ज्यो.) केंद्रापासूनचे अंतर; दीर्ववर्तुळाच्या मध्यापासून एका केंद्राच्या अंतरास बृहदक्षाच्या अर्घानें भागिल असतां येणारें गुणोत्तर. (इं.) एक्सॅट्रिसिटी. केत्---पु. १ (ज्यो.) नवप्रहांतील नववा प्रह. २ एक दैत्य. | -सूर्यमाला २२. [सं.] **्पराङ्म्स्य**-वि. केंद्राकडून दूर जाणारे; याचे शिर विष्णृनं मोहिनीहर घेऊन उडविले. राह पहा. १ केंद्रोत्सारी. (श्वाच्या उलट). केंद्राभिमुख-वि. बेंद्राकडे जाणारे. (इं.) कॉन्ब्हर्जिंग. केंद्रीकरण-न. एकीकरण; ऐक्य. 'लोक-मताचे केंद्रीकरण करण्याकरितां राष्ट्रीय सभा आहे.' -टि ३. ९५. केंद्रोत्सार-गति-की. केंद्रापासून दूरदूर जाणारी किंवा एखाचा पदार्थास दूर नेणारी गति. -शिल्पवि ७४२. कडी-स्सारक-वि. मध्यबिंदूपासून दूर जाणारें. ( ई. ) सेट्रिफ्युगल.

केद्वां, केद्वां--अ. (कु.) प्र. केथवां; केव्हां.

श्रीमुख साजिरं। तें मी केथवां देखेन। ' -तुगा २८२. 'तुका करावयाचे साथन. [ डच्-कॅम् ] म्हणे धीर नाहीं माझ्या जीवा। भेटसी केथवा पाहरंगा।। -तुगा ८४६. 'निकरॅ हाणी न दिसे सोडी शर केथवांचि धरुनि करें।' -मोकर्ण ३८.४२. [सं. कदा; प्रा. केहह]

केन---न. आऊत. ? -शे ७.१७. -नामको.

केनशी—स्त्री. १ (कों.) बुरशी; बुरा. केंडशी पहा. २ लोणा. -शे ११.२०१.

केनसावर्ण-अक्रि. (कों.) बुरसणें; बुरशी येणें (अन्नादि पदार्थास ).

के**ना**—(वांई) केणा पहा. –मसाप ३.३.२४६.

केनाळ---न. (गो.) एक प्रकारचें भाताचें बीं; काळासी; कर-गुंट; कोळपा.

केनी-केना; केणा पहा.

केनी--केनशी पहा.

केप- नज़ी. १ बंदुकीच्या घोड्याचा ज्यावर आघात होऊन बार उडतो ती तांब्याची लहान टोपी. २ दिवाळींत मुलांच्या पिस्तुलांत घालावयाची दाह भरलेली कागदी चकती. [इं. कॅप]

**कैप-पु-**न. (गो.) लाल; माणिक. [ का. केपू=लाल (रंग)] केपगुजबरी---सी. एक फळझाड; ढोलांबा. -बागेची माहिती १६२. [ इं. ]

केबरा-9. १ शेतांतृन कोठारांत भात नेत असतां येणारी तुर भहन निषावी म्हणून दिलेली सुर, भत्ता. २ विकीसाठीं सा उनलेल्या सरकारी पिकाची नुकसानभरपाई करण्यासाठीं (मागे साष्टी गांबावर् ) बसविलेली पट्टी. -विल्सनकोश. पू. २७२.

केबरें-रीं, केमरें-रीं, केबूर-मूर-न. (कों.) धुंधुरटें; चिलट. या एक जातीच्या माशा असून नेहर्मी डोळयांजवळ उड तात त्यामुळे डोळे येतात.

केंबळ-मळ-न. १ भितीवर अथवा छपरावर लोंबणारी. होगारीं कोळहोटें, जाळीं (धूर, धुराळघापासून). २ बायकी शिबी. ६ (छ.) खोकड, अशक्त, म्हातारी बाई.

केंबळ-बळा-बळी, केमळ-मळा--पुकीन. १ छपरा-बरचें जुनें गवत; शाकार; नवीन शाकारास्त्रालीं केन्हां केन्हां केन्हां है लोबणारें जाळें; गवताच्या काडणा; जळमट (चालतांना डोक्याका षाख्तात. घरावरील गवत, पंढा एका पावसानंतर कुजून निकासी लागतात म्हणून ). ०एड्डी-की. केरनेणावळ; केर काढण्यासाठी

होतो ती केंबळ. २ ( माण. ) उंसाचा जुना पाला अगर खपलीचें जुने शाकार, काड. ३ लाल रंगाचे गवत; तांबोळी; तांबेटी.

केबळी—नि. केंबळाने शाकारलेले गवताह ( घर ). केबळघाघुडा-ड्या-वि. वुडा जातीचे भात.

केंबे--न. (गो.) द्रव्य; संपत्ति. ?

केम----न. यंत्राच्या विशिष्ट प्रकारच्या गतीचे दुसऱ्या प्रका-केंघवां-किवि. (कान्य) केन्हां; कधीं; कोणत्यावेळीं. तुझें रच्या गतीत स्पांतर (उ० वाटोळघा गतीचें मागें पुढें होणाऱ्या)

केमटा--वि. हेमटा; हिमटा; चिक्कू; कृपण. केड पहा.

केमण—सी. (बे.) काव; हुरमुंज; गेठ. [का. केंपु≕लाल +मण=माती ]

केमशी---सी. बुरशी. केंडशी पहा.

केमसा-शी--9की. (बायकी) पुरुषाला अथवा कीला बायका एक शिवी देतात ती.

केय—न. (स्वा.) केंळ. [केळ मधील ळचा य उच्चार होतो] **केयडो---**पु. (गो.) एक जातीची मासळी.

केयूर—न. दंडामधील कडें, वळें; बाजुबंद. 'जैसा केयूरा-दिकीं कसु। सुवर्णाचा।'—इता १३.१०६५. [सं.]

केर-पु. (गो.) मोठा उंच रथ. उदा० म्हाळसेचा केर. केर--- पु. (गो.) मासळी.

केर—सी. (गो.) दोन डोंगरांमधील लांबट शेतजमीन; पावसाळी हंगामाची शेतजमीन.

केर-- पु. १ कचरा; गवताच्या काढ्या; धुरळा; शेण, माती, गवत, पाने इ० चा वाईट साईट अंश. २ गाळ; रेंदा; निरुपयोगी पदार्थ; अवशिष्ट भाग. -न. ६ (कॉ.) बारीक कण; गवत-काडी, कसपट, तुकडा इ० (साखरेंतील, धान्यांतील, कापसां-तील). (वाप.) • फिटणें-कच-याप्रमाणे उड्डन जाणे; नाश होंगें. 'तेथ भेडांची कवण मातु। कांचया केर फिटतु।' -हा १.१३४. ॰फेडणें-नाश करणें. • वारा करणें-कि. घरांतील निरनिरार्ळी कामें करणे. • वारा करून टाकणे-कि. १ ( ल. ) धसफस कहन काम विघडविणे; नासणे; खराव करणे. २ तिर-स्काराने नाकारणे ( उपदेश वगैरे ). सामाशब्द- •कचरा-पु. केरात्रमाणे निरुपयोगी पदार्थ,यांस समुख्वयाने म्हणतात. •कत-बार-कातर-५. अडगळ; गाळसाळ; केरकचरा. [केरद्वि.] •कसपट-कस्तान-किलच-न. केरकचरा: गवतकाडी: गाळ-साळ. •कोंडा-प. केर व कोंडा; घराची झाडलोट करणें वगैरे सारखीं इलकी नोकरी (उदरभरणार्थ केलेली). •कोन-खंड-पु. घरांतील केर सांचविण्याचा कोपरा, कोन. ० डोक-न. छपरापासून

भाधवाले ने नेमतात त्यांचा खर्च वारण्यासाठी बसविलेला पाणी-पोतेरें-न. झाडलोट, पाणी भरणें, साखणें, सडासं- माकड. [पो. केल्दन] म्ह० करायला गेला गणपती तों झालें केलडें. मार्जन वर्गरे बायकांची रोजची कार्य. ० भार-पु. केराचा ढीग. सुणी-सोणी-स्री. १ केर झाडण्यासाठी शिदीच्या पातींची अगर नारळीच्या हिरांची केलेली झाडणी; वाढवण: सळाथी. २ आयदी स्त्री: आळशी स्त्री. - वि. नेहर्मी बाजला कोपटी वळविलेला (घोडा); उघडगांडचा पहा. [सं. कर+संवाहनी] म्ह० १ केरसुणीच्या काड्या मोइन फळ नाहीं. २ केरसुणी पाइन जातं अन् दिवा पाहुन येतं -मसाप ४.४.२७२. ० सुणीकार-रू-पु **झाड**लोट करणारा नोकर. 'तंव गोरंभकु नामें केरसुणीकाहा -पंच १.२६. **केराचारी-केरासमान**-वि. टाकाऊ; कवडी किंमतीचा (माल).

केरणे-अिक. स्वाणें ? -शर.

करचळचा(कोणाच्या)--पुअव. एक खाद्य; कोणफळ सोलुन व उकडून त्यांत मीठ घालन वाटून त्याच्या लाटगांत खोब-याचा कीस, भुईमुगाचे दाणे यांचे पुरण महन तळन काढ-तात. –गृशि १.४७५.

केरवा—पु. एक चिनी मातीचे भांडें. 'केरवा नांवाचे चिनी मातीचे पात्र आहे त्यांत एक मुंबईमण गुलाबपाणी असतें. – मुंब्या ११९. [फा. कह्स्वा]

**केरवा**---पु. केरवा नाच. कारवा पहा.

धिनक धीं, धारो न तिनक धीं.

केरवा—पु. १ बागडयांचा एक प्रकार. २ पिवळा दष्टमणि; क्षणमणि. [फा. कहुँदवा]

केरा-वि. (व.) १ तिरप्या नजरेचा; चकणा. २ वाकडा. [सं. केकर=तिरवा]

केरावर्णे—अकि. (कों.) धान्य वर्गरेमध्ये केरकचरा मिस-ळणे. [सं. कर]

केरावाऱ्यात-निर्शी—किनि. १ घाणीत; केरांत. ( याव-ह्मन ल.) २ वाऱ्यावर; गमावलेला, गेलेला, उड्डन गेलेला. [केर+वारा]

केरी---स्त्री. १ केर; काड्या (नांगरानें उपट्टन निघालेल्या); केरकचरा (पाण्याच्या ओघाबरोबर आलेला,भरतीबरोवर आलेला). **२ जमीन भाजल्यावर राहिलेल कवळ वगैरे; शेतांतील धस, खंट**; पिकाबरोबर वाढलेलें तण, पाचोळा. ३ (कों.) माडाच्या पात्यांची विणलेली पाटी. [केर]

केरी — सी. एक प्रकारचा विहिरीतील मासा. –मसाप २४७. केल-ळ-न. १ काठीचें दुवेळकें, डोकें, भाग. २ दुवेळें, दुवैलक्याचा कांटा. ३ मोडलेल्या फांदीचा, झाडाच्या खोडावर राहिलेला भाग. ४ काठीला लाविलेली आंकडी.

केल(ळ-य)टें-डें, केल्डं--न. (कों. गो.) माकडाचे पिल्लं: केलर्ड -- न. (नाविक) कप्पीसारखं पण साधारण लांबट चाक. केलमल-पु. (कैकाडी) हपयांना सांकेतिक शब्द. -गुजा. 87-83.

केलाडुं--न. (कॉ.) लहान मल; लॅक्ड्रं.

केलि—स्री. (काव्य) खेळ; करमणुक; कीडा; विलास: विहार. 'जगदुन्मीलनाविरल-केलिप्रिय।'-ज्ञा १८.६. 'सिंधूंत तरेल कशी जी केली केलि-हेतु नाव सरी । १–मोर (नवनीत प. ३००). **॰फलह**-पु. प्रीतिकलह: लाडझगडा: खेळांतील विनोदाच भांडण. [सं. केल=खेळगें-केलि-ली]

केलं -- न. कम; कृत्य. 'न देखे आपुलें केलें। परापवाद स्वर्थे बोळे।' -एभा २३.२७४. प्राक्तनाचे केळ कोण वारी।' -व १५. [सं. क्र.; म. करणें–केलेलें ] **०न के**र्ल्स **कर**णें– निष्काळजीवणाने, कुचरवणाने एखार्दे काम करणे.

केलेला पुरुष-पु. अनुभवी व सरावलेला माणुम; प्रीढ. कें(कें)च-स्त्री. कहणा; याचना. कींव पहा. [कीव]

के**बट, केबटपण--**न. किरकोळीचा व्यापार; किरकोळ विकी-व्यवहार. [सं. की=विकत घेणें ]

केवटळ-स्त्री. ओढा किंवा नदी यांच्या कांटी असून जीत केरचा--पु. तबल्याचा एक बोल. याच्यामात्रा ४. धागेन डॉगराच्या वरच्या प्रदेशांतुन गाळ वाहात येऊन बसतो अशी जमीन; घडवा मर्छई. – कृषि १६. [केवटा]

> केवटा-प्रगाळाने बनलेली जमीनः बारीक गाळ. माती. 'ही जमीन नदीच्या केवटयाची असावी. '-बागेची माहिती ३. -शे ९.१०७.

केवटा—वि. अति कृपण; चिक्कु; चिक्कट.

केवटा-टी-ट्या--वि. मोठ्या दुकानांतृन खरेदी कहन किरकोळ भावाने जिन्नस विकणारा: किरकोळ, लहान व्यापारी; घाऊक खरेदी करणारा; केवटी. [केवट]

केखडा-- पु. १ केतकीचे झाड व त्याचा नुरा, कणीस; हिंदू-स्थानांत पाणथळ जागीं केवडा होतो. पांढऱ्या जातीस केवडा ध र्षिवळचा जातीस केतकी म्हणतात. केतकीस फार सुवास येतो; त्याचे तेल व अतर काढतात. २ बायकांच्या वर्णीतील लांबट चौकोनी सोन्याचे फूल, ३ अंगरख्याची काखेतील कळी. ४ वेणीचा एक प्रकार.(कि॰ घालणे; काढणें; उतरणें). ५ जोंधळयावरील एक रोग. -शे ९.३२. [सं. केतकी; हि. केऑडा, केवडा; ग्र. केवडो.] केख-**ड्याचा खाप-**प. सीपुरुषाच्या स्वरूप-चेहऱ्याला म्हणतात. -चें कणीस-न. केतकीचें फूल.

केषडी---स्री. केतकी; केषडा पहा.

के**श(रह) छा-ढा-**-वि. किती; पुष्कळ; मोठा <sup>१</sup>; किती प्रमा-णाने, अंशाने ? (प्रश्लार्थाने किया मोधम रीतीने उपयोग). एव्हडा भाग, टोंक; चांदईचा शवट. (कंसांतील मजकूर)पहा. [सं. कियत् पृद्धः प्रा. केवड] **केवढथाचा** -ने-कितव्याचा; कितव्याने; कितकावा पहा. के**व**(वह)ढखार ( इसम, रुपाया ६० ). 'केवला हरवला ' =रुपया हरवला, सि. नदां-किवि. केवढ्या मोठ्या आवाजाने.

के**वण**—की. मुरुडरोंगेने झाड; साधारणपणे हें पुरुषभर उंच असर्ते. याची पार्ने मोठी नसतात. होगा मुरड घातल्याप्रमाणे अस- [[ बाहुली द्वि. ] तात. झाडाच्या सालीची दोरखंडें करतात. –वगु २.५६.

केञ्चर्णे—न. १ कापडाचा गरा बांधण्याची दोरी (रेशमी अगर सुती ). केणें पहा. २ साठा; संचय; पुंजी. केवा पहा.

**केवन्या-स्थो**---स्त्रीथव. (कु. गो.) न्यून; उखाळयापा-खाळ्या. [सं. किम्+ऊन-न्यून]

**केवल-ळ—ि**व. १ शुद्ध; स्वच्छ; भिश्र नसलेलें; निर्भेळ. 'हें भांडें केवळ चांदीचें आहे.' २ ज्यास दुसऱ्या कोणाचेहि साहाय्य नाहीं असा; एकटा; फक्त; मात्र. 'केवळ तांदूळ असल्यानें भोजन होत नाहीं.' ३ निवळ; नुसता; शुद्ध. 'तो केवळ भोळा नाहीं की ठक्कला जाईल. '-किवि. १ वरोबर रीतीनें; नियमित रीतीनें; नियमाने; निश्चितपणें. 'केवळ नाहीं म्हणवत नाहीं. ' 'केवळ तूंच यार्वे नलगे, तुझा भाऊ आला तरकामास येईल. ' २ अगदी; केका २७. [ सं. कथम् ] निखालमः; हुबेहुबः; सादश्यामुळें तहूप दिसणारें. 'ही नगरी केवळ लंका दिसते. '३ विलकूल; मुर्ळीच. ' दक्षिणत केवळ असामी नाहीं दुसरा। '-ऐपो २३६. -वि. निश्चळ; अकर्ता. 'तो पुरुष स्वतंत्र असून निसर्गतः केवळ म्हणजे अकर्ता आहे.'-गीर १६२. सामा शब्द- • उष्णमान-न. मृल शुन्यांशापासूनची उष्णतेची तीत्रता ( इं. ) अबसोल्यूट टेम्परेचर. •प्रयोगी-वि. उद्गारवाचक (अब्यय); जी अब्यये वाक्यांत असतां ज्यांवरून वक्त्याचे अथवा सांगणाराचे हर्षशोकादि जे मानसिक विकार अथवा उद्गार यांचा उदबोध होतो त्यांस-त्यांचा वाक्यांतील इतर शब्दांशी कांही संबंध नसतो म्हणून केवलप्रयोगी अन्यये अथवा उद्गारवाचक अवस्य म्हणतात. • नेया यिक-वैयाकरण-पु. नुसता न्याय अयवा व्याकरण जाणणारा. •दयतिरेकी-वि. (न्याय) केवळ नास्तिपक्षाने संबद्ध असलेला; अभावाचा संबंध असणारा; याच्या खल्ट केवलान्वयी; अन्वयभ्याप्ति पहा. [सं.] के**वलेश्वर** बादी-वि. फक्त ईश्वराचे अस्तित्व मानून धर्म हा ईश्वरप्रणीत आहे हें मत न मानणारा.

केवल(विल-<u>बुल)</u>बाणा-णी---वि. दीन; ज्याबद्दल कींब, द्या उत्पन्न होईल असा; बापुधा; विव्हळणारा (स्वर, मुद्रा इ०). 'कां मातेनें टाकिलें तान्हें। तें अनाथ दिसे केविल-बार्ण। ' 'बधुं नको मजकडे केविलवाणा '-एक [सं. कृपालु; प्रा. किवालु; म. केविल ( कींव )+वाणा ]

केवला-५. (गवंडी, बे.) भितीचा पुढील अगर मागील

केवला—वि. (क. गो.) (नंद भाषा) एक ही संख्या नेवल ]

केवल्यांबावल्यां—स्त्रीयन. ( कु. ) चेष्टा; टिवल्याबावल्याः,

केवर्रान-किवि. (गो.) कोठून.

केया-- प्र. १ सांठा; संप्रह; पुंजी; डबोलें. २ (नंदभाषा, क.) रोख रक्कम; रोकड. 'गरीबांना केव्याची जहरी असते. ' ३ महत्त्व; सामर्थ्य; प्रौढी; पाड ( निषेधार्थी प्रयोग ). किंमत पहा. 'संतभजनी माझा सद्भावो ।केवा कोण पाहाभक्तीचा ।' -एमा ११.१५५३. 'तक्षकविषाचा केतुला केवा।'-मुआदि ८.१९. 'परि केवा काय तिचा शत्रु दलाचा अफाट विस्तार' -विक ६७. [सं. की-कय?]

केवि(वीं)--किवि. (काव्य) करें, कोणत्या रीतीनें, कशा सारखें; कोणत्या प्रकारानें ? 'तो केवि मार्गी इयें। क्षेमी होए।' -ऋ ७. 'श्रुतिङ्गाहि म्हणे सदा स्तविल आमुची केवि धी।'

के स्वी—स्वी. (कों. गो.) केवा अर्थ १,२ पहा.

केची--पु. (राजा.) उपरी-ऱ्या शेतकरी; परगांवचें कुळ; याच्या उलट गांवकरी; वतनदार.

के यूं--पु. कसा; कशी ? कैवीं पहा. 'प्राणेश्वरा त्यजुनी केवूं। वाचुं म्हणतसे ते नारी।' -गुच ३०.९०.

के वेळीं — किवि. केल्हांहि, 'वाटा केंवेळीं न वचती।' – **बा** ४.६०. [सं. कियत्+वेला; प्रा. के+वेला; म. केवेळ ]

केव्हद्धा--पु. केवढा पहा.

केव्हां — किवि. १ (प्रश्नार्थक) कोणत्या वेळीं ? कोणत्या प्रसंगीं, समयास. २ (जोरानें उच्चारला असतां ) कोणत्याहि वेळीं; कधींहि ( निषेधार्थी प्रयोग ). 'मी केव्हां गेलों नाहीं.' ३ केव्हां केव्हां. 'जुनीं वर्षे मी तुला केव्हां देतें खरें. '४ किती काल भाला असतांना; 'तो केव्हां आला हैं मला ठाऊक नाहीं.' केव्हां व कधीं याच्यामध्यें भेद आहे. केव्हां याने नुकत्याच होजन गेलेल्या काळाचा बोध होतो व कधीं याने कोणल्या तरी बऱ्याच पूर्वीच्याकाळाचा बोध होतो. सामाशब्द- **०क्कधीं**-क्रिवि. कथीं कथीं; कांहीं कांहीं प्रसंगीं; मधून मधून. • च - किनि. अगरीं त्याच क्षणीं; लगेच (मागरया काळाबद्दल, गत कृत्याकडे संबंध). 'घोड्यास गवत घातलें तें त्यानें केव्हांच खालें. ' •**चा**–वि. पुत्कळ काळपर्यतः किती वेळचा (गेलेल्या, असलेल्या, बसलेल्या वाट पाहिलेल्या माणसाबहल योजतात ). 'तो केन्ह्रांचा बेजः 920

केक्द्रांतरी-किवि. कथींकथीं; मधूनमधून; वेळेनुसार. ०शीक-सक-साक-किवि. (कुग.) १ केव्हांहि (निषेधार्थी). २ केव्हांच. केव्हांसा-क्रिवि. (व.) कोणत्या वेळेच्या सुमारास. 'तो केव्हांसा गेला?

केक्ट्रेळी-किवि. केव्हां तरी.

केश-पु. केस; बाल; रोम; लव. ( याचे अव. केश असेच होतें ). 'केश म्हणिजे मस्तर्कीचे ।' -एमा १८२०. [सं. तुछ० फें. जि. केश ] वाप्र. व म्ह ० १ हातास ( मनगटास ) काय केश आले ? =मी काय म्हातारा, अशक्त, दुर्बल झालों ? २ केसांच्या अंबाड्या होणे-केंस पांढरे होणे; वृद्धावस्था येणे. 'आमच्या केंसांच्या अंबाड्या होत चालल्या, आतां आम्हांला इंप्रजी शिकृत काय करावयाचे आहे ? ' ३ सुटलेले केश पाठीला शरण (भाहे त्या स्थितीत राहावें लागणें.) अनन्यगतिक, हतभागी माणूस. सामाशन्द- केशाटयो-पुअव. (गो.) झिपऱ्या. ( रुघुत्वदर्शक ) oतोड-केसतृड पहा. 'काखमांजरी केशतोड।'-दा ३.६.१७. •धरणी-स्री. केशाकेशी; झॉटयरणी. एकमेकांचे केंस धरून केळेलें युद्ध, मारामारी. 'वीरां झाली केशधरणी । ' -जै ७५.७५. **्पादा-जाल-पु. केशां**च्या जटा; बांघलेले, वेणी घातलेले केशः पुष्कळ केस. •पुळी-की. (गो.) करट. •बंध(संयुक्त हस्त)-पु (नृत्य) पताकहरूत करून टेवर्जे. •वपन-न. केशांची श्मश्र करणें; केस काढणें; हजामत (विशेषतः विधवांच्या बाबर्तीत योज-तात ). 'विधवांनी केशवपन केलें नाहीं तर त्याने या राजकीय प्रश्नाचा उलगडा होण्यास यतिकचितही मदत होण्याचा संभव नाडी.' -टि ४.१८६. •वाहिनी-स्री. (प्राणिशास्त्र) केसासारखी सुक्ष्म नलिका; सुक्ष्म प्रवाहसाधन. (ई.) कॅपिलरि. ॰ विचरणी-की. कहा विचरण्याची फणी. •संवाहन-न. केस धुवून पुसन साफ करणे. के शाकर्षण-न. (शाप.) अत्यंत वारीक छिदाच्या नळीत्न इव पदार्थाचे होणारे आकर्षण. (इं. ) उदा० 'काप-साच्या वातीत तेल चढते ते केशाकर्षणाच्या साहाय्यानेच होय.' केशाकेश-केश धरणी पहा. 'तुम्हीं ही शब्दांची केशाकेशी चालविली आहे. ' -नाक २०३. केशांत-पु. घोड्याच्या कपा ळावरचा भाग. -अश्वप १.६१. केशाने गळा कापणारा-काच्या-वि. वरून गोड बोलून विश्वासघात करणारा; गळा शब्द पहा.

केशर-न. जाफरा, काश्मीर या देशांत होणार एक तंत्रमय मुगंधी द्रव्य; याचा उपयोग लाइ, जिलबी इ० खाद्यपदार्थीस रंग व सुवास येण्याकरितां करतात. याला कुंकुम, अग्निहोखर,काइमीरज, पीतक, काश्मिर, रुचिर, वर, पिशुन, रक्त, शठ इ० नांवें आहेत. थाची क्षांड नेपाळ. काश्मीर इकडे होतात. हें ब्राड रुहान अपन आणि एक केसकरीण=निराधार अशा पुष्कळ निरिश्रतामध्ये

बसलेला आहे. ' े बेक्हां, के ब्हांना, के ब्हां, नाहीं के ब्हां. लागवडी नंतर दोन तीन महिन्यांनी यास फूलें येतात. यास तीन पाकळचा असून आंत तेतु असतात, तेच केशर, रंग तांबुस असून तंतू लांब असले म्हणजे तें उंची प्रतीचें केशर होय. -वगु २.५७. २ एक झाड. याचा रंगाकडे उपयोग करितात. कपिला. [ <del>सं</del>. ]

> **केशरा--**पु. मरेन किंवा मारीन या पूर्वनिश्रयाचे चिन्ह म्हणून लढाऊ शिपाई जो केशरी रंगाचा पोशाख अंगावर घालतात तो. विशेषतः रजपूत योद्धे केशरा घाळीत. ( कि० करणें; घेणें ). [केशर]

> केशरी—वि. १ केशरासंबंधीं; केशरयुक्त; केशरी रंगाने रंगविलेटें; केशरी वस्त्र परिधान केलेलें (केशरी बर्फी, केशरी पातळ इ०). २ केशरी पोषाख करून जिवावर उदार झालेला (योद्धा). - स्त्री. १ केशराची उटी. २ केशरमिश्रित पक्षात्र. पदार्थ ( केशरीभात, सिठाई इ० ). ३ एक फूलझाड. •गंध-न. मपाळादिकांस लावावयाकरितां केशर, कुंकु, रवे इ० च जें गंध करतात तें. •भात-पु. केशर, साखर, यदाम, टवंगा इ० घालुन केलेला भात.

> केराऱ्या—िव. १ रेषा असलला ( आंबा ). २ केशरा पहा. **केदाब**—पु. विष्णुच्या बोवीस नांवांपैकी पहिले. 'केदाव हा शब्दहि केश म्हणजे किरण या शब्दापासून निघाला ... ... ' –गीर ६०७ [सं.]०**करणी**–स्त्री. १ विष्णुचा पराक्रम. **२** परमेश्वरी लीला. 'केशवकरणी अद्भुत लीला नारायण तो कसा । तयाचा सकल जनावर ठसा। '-राला १३. ०माधव-प. १ विष्णुच्या चोवीस नांवांपैकी पहिले व तिसरे नांव. २ (ल.) बुरसटेल्या पदार्थीतील बारीक किहे; अग्रद पाण्यांतील किहे.

> के(के)स--केश पहा. (कांहीं वाप) •काद्वणें-श्मश्र करणें. ॰**नखलणें**-केंसांतून नखें (बोटें ) फिरवृन (फणीप्रमाणें ) केंस व्यवस्थित करणे; जटा काढणें. 'वेणी विचरली केंस नखलुन। अलंकार चढविले हिन्याचे कळसकाप कंचलुन। '-प्रला २२७. केसाने गळा कापण-विश्वासवात करणें; गोडगोड बोलून फसविणे. 'चांडाळानों, हरामखोरानों दगा करून आमचा सर्वीचा केसाने गळा कापलात अँ!! -कांचनगड, केसाने चरण **झाडणें**-सेवा करण्याचा कळस करणें: अगर्दी हरुकी सेवा हरणे. 'पाहिन क्षणभरी। चरण झाडीन केशीं।' -धावा, नवनीत १ ४४९. केसास धका लाग्रं न देणे-उत्तम प्रकार संरक्षण करणें; उपद्रव होऊं न देंणे. 'तुझिया ढका न लागो साधिपिपी-लिकचमृगुडा केशा।'-मोकर्ण ५०.३. १९० १ (गो.) केस-काराची पार ना तर बोडकांक कोण विचारतां=मोठमोठयाची दाद नाहीं तर गरिबाची काय कथा ? २ केस काढल्याने महें हलके होत नाहीं. =थोडयाशा मदतीने काम भागत नाहीं. ३ हजार वोडक्या

थोडीशी मालमत्ता बाळगुन असणारा. ४ ज्याने केसकरणी गिळल्या स्यास बोडकीचा काय पाड. सामाशब्द- ०करीण-ली. सकेशा विधवा. ०21-स्त्री. १ घाणेरडचा, विसकटलेल्या केसांच्या क्षिप-या. २ (तिरस्काराथी प्रयोग). देस. केशटयो पहा. ० तु छ-तोड-नपु. केस तुटल्याने होणारा फोड, गळं, ०पिक्या-वि. म्हातारा. 'हा केंसपिक्या सयाजीरावांचा वडील भाऊ.' -विवि ८.२.३०. **्पूळी**-(गो.) केसतुड पहा. **्भर**-किवि. थोडें सुध्दां. 'मग एवढीं जड पारडीं उचललीं असतां खांदा केसभरहि इकडे की तिकडे कलत नाहीं. '-नि.

केस---स्री. १ कजा; खटला. 'कोर्टीत ही केस चालू अस ल्यानें त्यासंबधीं लिहितां येणार नाहीं. ' २ (छापखाना) अक्ष-रांचे खिळे (टाईप) ठेवण्यासाठी लहान लहान खण असलेलें टाइपाच्या उंचीइतकीच खणांची उंची असलेल खोकें: यांत दोन भाग असतात. अशीं दोन खोकीं मिळून एक केस होते. त्यापैकी एकीस अपर (वर्ची) व दुसरीस लोअर (खालची) केस म्हण-तात. सामान्यतः कोणतीहि वस्तु ठेवण्याची पेटी, डबी वगरे. ३ रुग्ण; आजारी मनुष्य. 'या डॉक्टरकडे आज प्रथमच केस भालेली दिसते. ४ मृत्युः, विशिष्ट रोगार्ने आलेल मरण. 'शह-रांत रोज प्लेगच्या केसी २५ होत असत. [ई. केस]

केसणा-णी, केसना नी--किवि, किती ? केवढा ? 'पर-माणुची केसनी थोरीं।' -दाव ३८८. 'बिरडिया पाड तो केसगा । तुं देखणा निजदर्धी।' –एहस्व १६.७५.

केसपट---न. केर; बारीक कण. कसपट पहा. [केस+पट] के(के)**सर---**9न. १ फुलांतील तं**तु. 'का कम**ळावरी भ्रमर। पाय ठेविती हळवार। कुचंबेल केसर। ध्या शंका। '-ज्ञा १३० २४७. २ आंब्याच्या कोयीला असणाऱ्या शिरा. -न. १ भाताचे लोंगर, कणीस, लोंबी. २ मंजरी, मोहोर,(तुळस, आंबा इ०चा). ३ कसपट; केर; बारीक कण; केसपट. ४ सिंहाची, घोडयाची भायाळ. -अश्वप १.६२. ०बीडी-स्त्री. केसर; एक प्रकारचें झाड. याच्या बोंडांत केशरी रंगाचा गर व विया असतात.

केसरणे--अिक. मोहोर येणे. 'वसंत ऋत्त फळझाड केसरतें. '

**केसरिया**—केशरा पहा.

लोंगर; घोंस. -पु. सिंह. 'ऐसें कञ्जपकरिकेसरी।' -ज्ञा १७.४२३ ' कृष्णकेसरीची संपत्ती। चैद्यजंबुक जैंगा नेती।' -एरुस्व४ १७. [सं. केसरी]

रंगाचा पोशाख घातलेला. केशरी–रा पहा. २ रेषा असलेला ( भांबा ).

केसरी, केसारी, केसाळी-की. १ दृष्ट लागूं नये म्हणून ( अस्वलाच्या ) केसांची केलेली दोरी. जनावरांच्या गळ्यांत बांध-तात ती. २ केसांची दोरी. [ केस+सरी ]

केसरीबोड--न. केसरबोडीचे बोंड.

केंसार—पु. (गो.) बगळयाच्या जातीचा एक पक्षी.

केसारीण—की. केसाच्या दोरीचा गळफांस लावृन मनुः ब्यास मारणारी स्त्री (अशा स्त्रिया असतात अशी दंतकथा आहे ). [ केस ]

केसाळ-ळा-कुं--वि. अंगावर पुष्कळ केंस असकेला. [केस] केसा(सो)ळी--स्री. (व. ना.) आगवळ; वेणी घालतांना जी लहान दोरी वेणीच्या टोंकाला बांधतात ती.केसरी-केसाळी पहा .

केसाळीण—स्री. (तंत्रा.) सकेशा विधवा स्त्री.

केसुरडी—केसटी पहा.

**केस्ताब**—न. (गो. ) भांडणतंटा.

केस्तोड—केसतुड पहा.

केहरवा---पु. १ केरवा; कारवा पहा. २ (ताल) ह्यास मात्रा चार व विभाग दोन असतात. केरवा पहा.

र्केही--किवि. कोठेंं ? 'दुरी केंही न बचावें। '-ज्ञा ३.८९. 'केडीं न माये तेने संतोसे।' -उषा ७७७. [सं. क+िह् ]

केहे ठीं -- किवि.(चि. राजा.) कोठून ? 'तुम्हीं केहेंठीं आछेत ?' -लोक २.६१. [सं. कुतः+स्थानात्]

केळ--पु. (गो.) पिपळाच्या जातीचे एक झाड.

केळ---स्री. केळीचे झाड. हे पुष्कळ दिवस टिकणारें, कंदहप आहे. ह्याला मोठी पाने यतात. ह्याच्या अनेक जाती आहेत. गोवें, कर्नाटक, वसई इकडे यांचे पीक फार. कञ्च्या केळशांची, व केळफळांची भाजी होते. सोपशंची राख कोष्टी व धनगर लोक सत रगविण्याकडे वापरतात. पानांचे दांडोरे वाळवृन त्यापासून उत्पन्न होणारा क्षार कोंकणांत परीट लोक साबणामारखा वापरतात. -वगु २.५७. वैष्णव लोक कपाळास जी अक्षत (काळा टिकला) लाव-तात नी हळकुंड उगाळून त्यांत सोपटाची राख खलून करतात. केळीच्या मुठेळी,तांबेळी, बसराई,वेलची, सोन, राजेळी, म्हशेळी इ० जाती आहेत. आगाशीकडे केळी वाळवून तयार करतात त्यांस सकेर्जी म्हणतात, 'फेड्न केळ्याची सालडी।' – विउ ४.६२. केसरी—स्त्री. १ पाचेचें झाड व त्याचें फूल. २ भाताचें 'घिवर जिल्ब्यांनी केळ पोसल्यें ।' −प्रला २२९. २ केळीचें फळ. ३ ब्राह्मणी पागोटयावरील कपाळपटीवरचा भाग, बिनी. ४ स्त्रिया लुगडवाच्या निऱ्या पोटाजवळ खोवून केळवाच्या आकाराचा भाग करतात तो. [सं. कदली; प्रा. कयल-केल] केसरी-च्या—वि. १ केशरी वस्नांनी आच्छादिछेठें; केशरी (वाप्र. ) केळ खाणे-साखरखाणें-( ल. ) खोटें बोल-णारा, मुर्खासारखी बडबड करणारा वगैरेना औपरोधिक शब्द. शेण, गुलाण, शक मारण हं किंवा तो तर भापल्या घरचा राजा. असे याच अर्थाचे कांडी वाक्प्रचार आहेत. सामाशब्द-•खंड-न. न भरणारें केळे; बांझ केळ. याची भाजी करतात. •फूल-बींड-कमळ-न. बेळीच्या कॉक्यापासून निघालेले फूल; हें कह, तुरट, पाहक, अमिदीपक, उष्ण, वीर्यव कफनाशक भाहे. याची भाजी करतात. केळंबा-भा-पु. १ केळीचे पोर: केळा; विंदगी. [का. केल ] म्ह े केळीवर नारळी घर चंद्रमीळी. पासांबा; नवीन फुटलेला कोंब; केळीचे रोप. (फि॰ फुटणें.) २ चवेणीचा पोगा, पोगाडा; काल. व्यंड-यडी-केळायळी-सी. (कों.)केळयांचा घड, लोंगर; त्यांच्या देठांचा झुबका. 'बारा महिने नेहमीं केळवंडी पिकत. '-पाव्ह ११. व्यक्तर निरी-खी. परवंटयाची सर्वात वरची निरी. 'केळवत्तर निरी शळकेली।' -शिशु ४३. • **वली**-स्री. पिकलेली केली मोदकपात्रांत साली-सकट उकद्दन काढून, तीं सोख्न, कुसकद्भन त्यांत साखर, नारळाचा-खब इत्यादि घालन त्या पुरणाचे मोदकासारखें पक्वान तपांत तळून करतात तें. -गृशि १.४६४. ० वा -पु. (कों.) केळंबा भा-पहा. केळीचा कांदा-प. केळीचा गड़ा; हा वातनाशक व ह्मियाच्या प्रदेर रोगावर औषधी आहे. -योर १.४६.केळ्याचा हरुवा-पु. राजेळी केळी मोठाली तीन घेऊन चुरावी व त्यांत साखर, तूप मिसळ्न, थोडें चुलीबर भाटबून तें ताटांत ओतावें व त्यााच्या वडवा पाइन त्यावर बदामबी पसरावें. -गृशि १ ४२३ं.

केळचें--- कि. (गो.) थहा करणें.

केळाई—न. केलडे पहा. 'बाघ पडला बाबी केळडे गांड निकर, समृह?] दावी. ' -लोक २.७३.

केळवण---सीन. गडगनेर पहा. [का. केळे=स्नेह, एकी ? +वण )

केळधण-न. (राजा.) काळजी; काळजीपूर्वक संभाळणे. [का. केळ=लक्ष देणें, काळजी ठेवणें ?]

केळवर्णे, केळावर्णे--सिक. १ (काव्य ) केळवण करणे; गडगनेर करणें. 'कन्या नेली निज मंडपासी। ह्यीकेशी केळ-बला। '-एरुस्व १४.५१. 'केळावला वर असे शिञ्जपाळ राजा।' -अक. हुम्णकौतुक ३०. -अफि. २ (ल.) सज्जों; नटणं; शोभि-वंत दिसर्णे: मिरवर्णे. 'भीमाकरीं जे केळवली । गदा नोवरी सगुणाथिली । '-मुसभा १५.११२. -अकि. सजर्णे; शंगारणे. ' बेळवती व्यभिचारणी । दैन्यवाणी पतित्रता । ' -तुगा ४१४९.

केळि विणे-अित्र. काळजीने सांभाळणे; जोपासना करणे. का. केळ ]

केळबळी---की. १ केळवळेली, केळवण झालेली नवरी. 'नातरी केळवली नोवरी ' '-इा १३.५५१. २ (ल.) सुखी.

केळा-पु. कऱ्हा; मढकें; मातीची घागर. [ सं. कल्हा; का. केल=मातीची घागर ]

केळांबा, केळ्या आंबा—५. १ आंब्याच्या झाडाची एक जात. याला केळीच्या फळासारखें लांबट फळ येतें. १ त्याचे फळ. [केळ+आंबा]

केळी—की. धातूची अथवा मातीची लहान कळशी; घागर; =मातीच्या लहान महक्यावर एक नरोटी आणि मोडकें-ज्यांत चांदण पडतें असे-शोपडें ( अत्यंत दारिह्याचे चिन्ह ).

केळी-- श्री. जोंधळ शाची एक जात.

केळी-- ली. केळीचें झाड. (हें ह्रप देशावर आढळतें). केळ पहा. •कदंब-स्त्री. कदंबाची एक जात. -शे ११.२०८.

केळें—न, केळीचे फळ. केळ पहा.

केळे—न. (कु.) अधवट पिकलेली चिंच.

के, कें--किवि. (काव्य) केव्हां ? कधीं. कई पहा. 'आतां ' कर्मठा के वारी । मोक्षाची हे ।' –ज्ञा १८.६८. 'के वाहावें जीवन । कें पलंगीं शयन।'-तुगा २७१७. [सं. कदा; प्रा. कइ; हि. के ]

के, कें— किवि. कोठें ? 'तरिमागिला जुंझी राणे। के गेलें होते।'-शिशु ९१५. 'रामसखा मज भेटेल के कें।'[सं. क]

के, कें--वि, कित्येक; अनेक.

कै॥—( संक्षेप ) कैलासवासी.

केंक-वि. पुष्कळ; कित्येक. [कतिपय एक प्रा. कइअक=

कैकट-ड-कीक्ट पहा. 'आणि देश कैकट फटकाळा ।' -यथादी १७.२३५. -वि. १ भयंकर; वाईट; किड्यांचा ( देश ). २ मगधदेशासंबंधीं (मगधामध्ये म्लेच्छांचे ठाणे बसल्यामुळे तो धर्मकत्यास अयोग्य असा मानला गेला भाहे). 'मग म्लेंच्छांचे वसौटे। दांगाणे इन केक्टे। –ज्ञा १७.२९४. [सं. कीक्ट]

केकाड--न, कैकाडी लोकांचा समृह; एक जात.

कैकाडी-- प. एका जातीचे नांव. यांतील लोक बुरड्या, टोपल्या इ० विकृत व भिक्षा मागून उदरनिर्वाह करतात. महारा-ब्टांत यांच्या चार पोटजाती आहेत.- १ चोरकैकाडी, किंवा फिरस्ते; किंवा डोंटलमोर. २ गांवर्ककाडी किंवा बुढी; टोपस्ये. ३ खुचडी किंवा कुंचीवाले. ४ माकडवाले किंवा लाल बाजार-बाले; कैकाडी ही गुन्देगार जात आहे. -पु. कैकाडी माणूस. [सं. कीकट-राजवाडे ] कैकाडीण--जी. १ कैकाडयाची, कैकाडी जातीची बायको. 'प्रथमचिमी तव दादा कैकाडीण झालें।' -भज ४०. २ कैदाशीण; भांडखोर स्त्री. १ (प्रेमानें ) गबाळ, देस विजारहेल्या मुलीस म्हणतात.

केकायी-ई--केकाडीण पहा. 'कैकायी कैकायी दुरील माझा देश।'-भज ४०. [कैकाडी]

विच्ने नीवारी।'-ऐपो ३५०. \_

'कैकेयी आनंदली थोर।'-रावि ३.९५. २ ( ल. ) शिरजोर, दुष्ट, कजाग, हृही स्त्री. [सं. केक्य]

कैंगदीला येणें-कि. (क. ) मेटाकुटीस, जेरीस, जिकी-रीस येणे. 'माझा जीव अगदी कैंगटीला आला.'

कैगैयाबहिगैया, कैगयाबहिगया-बैगया-किनि समूळ नाश झाला; वाताहात झाली. कहगया बहगया पहा.

कैसण-न. (व. ना.) काडी-कचरा; पाचोळा (विस्तव पेटविण्याकरतां ); केरकचरा. किलचण पहा. 'दारापुढें कचन पडलें होते.

**केंचा-स्वी**---वि. (काव्य) १ कोणता? २ कोठचा? कोठील ? कसला ? 'कैंचा धर्म केंचे दान। केंचा जप कैंचे ध्यान। –दा २.५.११. वाल्मिक ऋषी बोलिला नसता। तरी भाम्हांसी कैंची रामकथा। ' –दा १६.१.१८. 'धृतराष्ट्र म्हणे आतां कैंचा भानंद संजया मार्ते। '-मोसभा ७.८९. [सं. कचित्?]

कै(कैं)ची-की. १ कातर. २ (बास्तु.) धीर देण्यासाठी एक मेकांस तिरपे दोन वासे जोईंन केलेली रचना. कैचींचे प्रकार:-साधनकेची, गळपट केची, एकखांबी, दुखांबी इ०. ३ तुळया इ० घरावर चढविण्याकरतां दोन वाशांस दोरी बांधून जी कातरी-सारखी रचना करतात ती. ४ जास्त वजनाचे पदार्थ तोलण्याचे काटपासाठीं लांकडाच्या तीन दांडपांची केलेली तिकटी. ५ ( कु. ) घराच्या मोराव्याच्या बाजूचे लांकुड. ६ दारू भरलेल्या २४ बाणांची जुडी; दासच्या बाणांचा समुदाय. 'पन्नास हजार फीज सातशें कैची उंटावर बाण ।'-ऐपो २५५. कैचींत धारणे-कि. पेचांत धरणें: अडचणींत गांठणें. [तु. केची]

कैछा— ५. हल्बायाचे उपकरण. करछा पहा.

केतच-न. कपट; लुक्चेगिरी; लबाडी. 'त्याचे कसं केतव साहसी गे। ' –सारुह ७.१२५. [ सं. ]

कैताळ —न. करताळ; शांज. [ का. कै=कर, हात+सं. ताल= राळ १

केंद्-- जी. १ बंदी; नियंत्रण; बंधन; तुरुंगवास २ शिस्त; कदर; अंगल; ताबा. -पया ११८. 'त्याची केद कठीण.' ३ मर्यादा; नियंत्रण (सरकारचे, धार्मिक, सामाजिक चालीरीतीचे ). भ (कों.) निर्भत्सण;भमकावण;एकसारखे दोष पहाणें. -िष. दरवर्षी पाठवृन कैदकानू तुम्ही आपली बसविली. '-पाव १५०. इ० ). ६ मादक ग्रुण; झिगण्याची सक्ति. [ अर. केफ् ]

कैकाळ—कळिकाळ पहा. 'कैकाळार्चे धाक नाहीं भवधीं [ भर. कैट्+कानू ] श्खाना-पु. बंदिशाळा; तुरंग; काराप्रह. [ अर. कैद+खाना ] • खोर-वि. ( कों. ) तिरसट; टोंचून बोल-कैकेयी, केके—की. १ (काव्य ) दशरथ राजाची पत्नी | णारा; कांचांत ठेवणारा. [ अर. कैद+का. कोर ] **्दगा**-प फसवणुकः, फसवेगिरी. 'मग यास का केददगा म्हणावा सरीं इंग्रज हठऊन तंग करून बडोबास घालविले. ' –रा १९.४४. [ अर. कैद+दगा ] • खार-किवि. शिस्तवार; हुकुमांत; नम्रपर्ण; नियम पाळून शिस्तीने. -सभासद ९. -नि. शिस्तबंद; नियमित; व्यवस्थित. 'ब्राह्मणीराज्य कैदवार एकापेक्षां एक मसलती।' –ऐपो २३१.

> केदकाळ-ळू---वि. (व.) निष्दुर. ' असा कैदकाळ् मालक नाहीं पाहिला. ' [ कैद+काळ ]

> कैदाशी(सी)ण-स्ती. कैदाडीण; कजाग, नाडाळ, भांड-खोर स्ती. [ अर. कैद्≃युद्ध ]

> केदी --वि. १ बंदिवान; तुरुंगांत असलेला. २ परतंत्र; ताब्यांत असणारा. २ (कों. ) कैदखोर; खटवाळ; खाष्ट; चिडखोर; तिर-सट. [ कैद ]

केने-न. एक वाद्य. -देहु ३९. [हिं. कैन=बांवूची काठी] कैंपख-पु. कैपक्ष पहा. 'ऐसें कां कैंपखें । बोलिलासी।' द्वा १७.३५. [कें≔कोणता+पक्ष−पख ]

कैएंजी-को. (गो.) हाताने धरावयाची पणती. कयपंजी पहा. [का. कै=हात+पंजी=पणती ]

कैपत-सी. एक प्रकारचा पितळी दिवा. कैपंजी पहा.

कैपत-न्नीन. दुष्ट, खटवाळपणाची योजना; गुप्त कट; स्रोडसाळपणाचा कट, मसल्रत, कारस्थान. 'नानाप्रकारच्या कैपती करून लोकांची घरें बुडविलीं. ' (कि करणें; रचणें; काढणे; चालवणे; मांडणे ). [अर. कैफियत] •स्त्रोर-कैपती-वि. दुष्ट प्रकारचे कारस्थान करणारा; कुभांडी; कपटी; कारस्थानी. 'काना कैपती, आंधळा हिकमती '

केपश्च-पु. १ कंबार; पक्षपात. 'म्हणती एकाचा केपक्ष करीं। '-हा ९.१६८. 'दैवाचा कैपक्ष घेणें '-सर्योदय ३३३. २ बाजु; पक्ष. ' विरक्तें वोढावा कैपक्ष। परमार्थाचा । ' -दा २.९. १४. [कै=कोणता+पक्ष]

कैपक्षी-वि. कैवारी. 'देव भनायांचा कैपक्षी । '-दा ४. ८.२७. 'कैपक्षी रचुनाथ माझा ।' -दावि ५३.

कैफ -- पु. १ धुंदी; उन्माद; ग्रुंगी; निशा. 'सुरसेप दाक्षे बंदिस्त; कैरेंत पडलेला (चोर). [अर. कैट्] ०कानू –सी. १ कैफ धुंद लढयेती।' --ऐपो ११०. 'इंग्रजी वियेच्या अध्यक्त सरकारी कायदे, हुकूम यांना संज्ञा. २ वंदोवस्त; अंमल. 'दिल्ली कैफांत आमच्या विद्वानांनी सुपारणेच्या नव्या दिशा कावल्या.' म्हणजे बादशाही तक्ताची जाग, तेथील अमर्यादा कलन फीज -ि ४.१८३. २ मादक, आमली पदार्थ, इन्य ( भांग, गांजा,

केफियत, केफत, केफयेत, केफेत—की १वर्णनः हकीकतः करिणाः लेखी जवानीः सदल्याचा तपशील. २ कामः खटला; ष्ठधोग; व्यवहार; मुकदमा. ६(कायदा) दावा लावल्यावर विरम्भ पक्षाचे दाष्याबहरू जे रुखी म्हणणे कोटीत दाखरू करतात तें. ४ खरा दस्तैवज, लेख; अधिकारपत्र; लेखी हुकुम. उ० आपल्या मृत्यूनंतर दत्तक घेण्यासंबंधी नवऱ्याचा बायकोस लेख, आज्ञापत्र. [अर. केफीयत्]

कैफी-वि. १ मादक पदार्थीचे सेवन करणारा ( माणूस ); गंजेकसः; दारूबाज. २ गुंगी आणणारें; मादक ( पेय ). [फा.]

कैमर्थ्य--- अनुप्युक्ततेचा, वैयर्थतेचा, अनुचिततेचा दोष (बादविवादांत, धंशांत, कामांत, इ०). निरुपयोग; कांहीं जहरी नसर्गे. 'पर्जन्यांबाचून जर धान्य पिकतें, तर पर्जन्यास कैमर्थ्य येतें '[सं. कि+अर्थ=डपयोग]

**कैमृतिकन्याय—पु. अ**र्थन्याय; एखादी दुष्कर गोष्ट होईलंब होईल असा अर्थ असला म्हणजे त्याला म्हणतात. क-हाडीने लाकुड तुटते, सग गवस सहजच तोडतां येईल. [सं. किम्त+न्याय] **फैरव, कैरविणी**—नस्त्री. चंद्रविकासी पांडरें कमळ. 'सार्थक प. थे करी ती कैरविगी तो सुशांश गौर विती। ' -- नवनीत [सं.]

**ंकरा, खैरा**—वि. १ केरे डोळया; मांजऱ्या; घाऱ्या डोळपाचा (घोडा); कैराडोळा असणे हें अशुभिचन्ह आहे. २ ज्याचे बुब्ज घारें आहे असा ( ब्रोळा ). ३ घा-या, करड्या रंगाचा. ' चितार भिगारें खैरें । मोरें सेंबरें आणि कैरें । '-ह १०.१९२.[हिं.]

**ंकेरा—वि. १** तिरळा; चक्रणा ( **डो**ळा ). ' तारसे धुलें काणें ैरें।'-दा ३.६.४२. २ चकणा डोळा असलेला. [सं. केकर= तिरवा ते. केकरम् ]

करी-की. १ कच्चा आंबा; लहानआंबा. कुयरी. २ (ना.) कप शीचें हिरवें बोंड. [ तुल • का. काई=हिरवें, कच्चें+री ]

केल-न. शेतांतील धान्याचे मान, माप: बांटण्यापूर्वीची पिकाची मोजणी, कैली पहा. [अर. कैल=माप: का. कयी= इ!त; ते. केळ=हात ]

कैळास--पु. कुबेर, शंकर यांच्या निवासस्थानाचा पर्वत. हा दिमालयांत भाहे. महादेवाचा लोक (विष्णुचा ज्याप्रमाणे वैकुठ तमा ). [सं.] उहु व कैलास कंटाळे तों गाणें. कान फाटेस्तुर छेणें (कर्केश, बेताल, बेसुर गाणें आणि भपकेदार बहुमोल पोषाख अलंकार बालमें याबह्न वेडगळ व अवाढब्य, काम, भपका: टोले-जंग देखाबा.) ॰येणें, मिळणें, उतर्ले, प्राप्त होणें-कांहीं तरी मोठा लाभ होगे कैलासाला डोके लागण-अस्मान टेंगों होणें; गर्बानें भतिशय फुगून जाणे. कैलासवासी-वि. केवाडु धर्मजातांसी । ' -एमा ६४०. ( मृत्यु पावलेक्या माणसाबहल त्याचे दर्शक म्हणून कागदोपत्री-विशेषतः मृत मनुष्य शिवभक्त असल्यास-उल्लेख दरतानां योजः तात ). परलोकवासी: मृत.

कैली--वि. मापी आकार; खंडी, पायली, शेर 🕻० धान्यँ वगैरे मोजण्याच्या प्रमाणदरीक शब्दांमागे हा शब्द लावतात. याच्या उलट वजनी. 'तांदृळू कैली कोठीमापे पांच मण.' -रा १५. २२४. [ अर. कैल्=माप; का. कैलो=हाताने ] • माप-न. मापाने मोजून ध्यावयाचे परिमाण. याच्या उलट वजनी माप.

कैली—सी. (गो.) फ़टक्या महक्याचा तुक्रहा; खापर [का. केल=मडकें]

**कैयजा**--किवि. किती, अनेक प्रकारें. 'येथे आलियानें रक्नु-हौला यास वस्वास येईल म्हणोन कैवजा लिहिले. ' -रा १.५३. [कै=कई, किती अनेक+अर. वज्ह ]

कैवर्त-क--पु. कोळी; मासेमाऱ्या, भिस्ती; पाणक्या. ' किरात कैवर्तक दुष्ट भारी। ' -वामन (नवनीत पृ. १३६), [सं.]

कैचरुय--न. १ सायुज्य; मोक्ष; मुक्ति; जीवात्मा व पर-मात्म्या यांचे ऐक्य. 'ते कैवल्य पर तत्त्वता। पातले जगीं। '-ज्ञा ३.१५१. 'मार्गा पडती संतपाय। सुख केवल्य ते काय।' -तुगा २१९७. २ केवळपणा; एकटेपणा. 'कैवल्य म्हणजे केवळपणा, एकटेपणा किंवा प्रकृतीशीं संयोग नसणें असा असून ... ' -गीर १६२. [सं. ] ०दानी-पु. ( मोक्ष देणारा ) ईश्वर; ग्रह; ईश्वराचे एक अभिधान. 'सुखानंद आनंद कैवल्यंदानी।'-राम ३६. ०**निधान−धाम−**न. मुक्तिसदन; मोक्ष. 'मुमुक्षुस कैवल्यधाम । ' -यथादी १.४६. २ मोक्षाचे स्थान जो परमेश्वर तो 'हुंबरती गाय तयांकडे कान। कैवल्यनिधान देउनि ठाके। '-तुगा २४१. ०पद-न- सायुज्य मुक्ति; कैवल्यधाम. ०पद येणें-मिळणे-प्राप्त होर्ण-अलभ्य लाभ होणे; फार चांगली गोष्ट मिळणे. •बाटणे-(व.) कौतुक वाटणे.

केवाड--न. गुप्त कट; कारस्थान; हिकमत; मसलत; खोल विचार; (विशेषतः दुष्टपणाचा ); कुभांड; थोतांड. (कि० रचणें ). 'ज्याकर्मीचेनि कवाडें। यश श्री उदंड जोडे।' –एमा २५. २२३. 'मृत्युन म्हणे हा करामती। कैवाड जाणे।' -दा ३. ९११. [कुबाड, कुबेडें ] केखाडी-वि. १ धूर्त. शहाणा; ग्रुप्त मसलती.

केवाड —नपु. (काव्य) एका पक्षाचे समर्थन, कैवार, अभि-मान. कैवार बहल चुकीनें. 'एकाच्या कैवाडें। उगवे बहुतांचें कोडें।' –तुगा २७४. 'श्रीरामाचेनि कैवाडें। काळिकाळ पळतो पुढें।' -भाग कि दिकथा १६,३०. [ कैवार ] कैवाडी-वि. कैवारी.

कैयाड--न. कारस्थान: कोडें: कैवाड पहा. 'तेथचा नुगवे

केवार, केवर---पुन. १ वर्तुळ काढण्याचे हत्यार; कंपास. (इं.) काँपस. २ वर्तुळ (कंपासाने काढलेंल ). ३ परिवाची रेषा. भ व्यास मापण्याचे इत्यार; (ई.) कॅलिएस. [का. कैवार ]

कै(के) धार-पु. दयेमुळ केलेला पक्षपात; बाजू घेऊन ती पुरी करणें; साहाय, मदत करणें;पक्ष उचलणें; कड, बाजू चेणें. कैवाड खळगी खणतात ती; गली. [कोली] • डाख-पु. विटी गार-पहा. ( क्रि॰ घेणें; धरणें; करणें ). ' तेवेळीं आपुल्याचेनि कैवारें । | ण्याची पाळी; कोलण्याची पाळी. -क्षा ४.५१. [सं. कृपाकर्-कींवाकर-कींवार, कीं वारस्य भावः कबार. --राजवाडे भाअ १८३२; तुल० ते. का. कैवारमु, कैवा-रिमु= स्तृति करणें]

**कैवारी**—वि. केवार घेणारा; साह्यकर्ता. 'आला भक्तकाज-कैवारी। ' ' कैवारी देवांचा । नाथ अनाथांचा । स्वामी माझा। ' -प. ( खि. ) १ सत्याचा आत्मा. २ पवित्र आत्मा ( त्रिविधैक्य देवांतील एक ). ३ संबोधक (नवा करार ). 'मी न गेलों तर कैवारी तुम्हाकडे येणार नाहीं. '-योहा १६ १७.

**कैसरचांदणी—की. घोडधाला होणाऱ्या चांदणी नांवाच्या** रोगाचा एक प्रकार. -अश्वप २.१०४.

कैसा, कैसिआं—विकिति. (काव्य)कोणत्या जातीचाः किती; कसा; कसला. 'तरि माझिया वैरिणी। तिमां कैसिमा। ' -शिशु ८१९. 'निषधरायाशीं तल्यसप कैसा ।'-र २. [सं. कीदश; प्रा. कइस; हिं. कैसा. ]

केसेन-र्ना-किवि. कसं; कशाच्या योगानें; कशानें ! 'तो देव कैसेनि म्हणावा। '-विपू ५.२५. 'कैसेनि घडे जी सार्थक।' -दा ३.१०.६८. किसा ]

को-ऑपरेटिव्ह--वि. परस्पर सहाव्यकः संबशक्तीचेः संब-दित; (काम, धंदा. इ०). •सोसायटी -स्त्री. परस्पर सहा-य्यकारक मंडळी, संस्था. [ इं. ]

कोइटारू—वि. (कों.) कोइटाने शाकारलेले; कोइटाचे छप्प( असलेलें. [ कोईट-कुईट ]

कोईडा—पु. (माण). चाबकाचा लांकडी दांडा, मुठ; कोयंडा पहा.

कोइ(ई)ल-- प. कोकिला. [सं. कोकिल; प्रा. कोकिल ] कोइ(ई)ल-सी. भिगरी; हाताने फिरवावयाचा भोंवरा. कोई---स्री. भांब्याची कोय; बाठा. कोय पहा.

कोई--- ली. कोबीची भाजी [ ? ]

कोईकमळ-न. पांढरें कमळ.

कोई कोई-की. भीतीमुळें फोडलेली किंकाळी; कुईबुई. ( कि॰ करणें; होणें ). [ध्य ]

कोईट-न. (की.) शाकारणीचे गवत. कुईट पहा.

कोईन--सी. (कों.) नदीच्या प्रवाहात मासे पकडण्या-साठीं बांबू, टाळे, दगड यांचा बांध घालून त्याला लावलेल्या द्योपल्या; पायगीर; वोक्षी; (राजा. कुण) की व. ( कि ० बांधणें ). खोईण पहा.

कोईल-की. (कों.) विटीदांइ खेळतांना जी जिमनींत

कोक-(वे.) लक्षा(तोवा)चा खेळ; वर्तुळाकार वसलेल्या गडयांच्या मार्गे नकळत लड्ड ठेवून खेळतात तो खेळ. [ध्व.]

कोक-न. १ कुवडा. २ कुवड; पॉक. ३ (ल.) पुनीरं उंचवटा; फुंगा. 'बुचडयाचा आधीं झोंक, त्यामधीं ठेवी कोक नोक, झोंकें भर पुरली। '-प्रला १११. [कां. कोकि-के, कोंकु= बांक, वाकडेपणा, पोंक]

कोक-पु. चक्रवाक पक्षी. 'मीकोक झालों निका।'-आसेर्द्ध २६. 'प्रार्थावा पुत्रांहीं स्विपिता स्वसुखार्थ तपन कोकांहीं।' --मोसभा ६.७७. [स.]

कोक-न. १ (ना.) भोंक; छिद्र; बीळ; भगदाह. २ (गो.) र्बोक; जखम. [स्रोक]

कोक, कोकशास्त्र--न. कामशास्त्र; रतिरहस्यशास्त्र. हा प्रंय को क कर्नीने केल्यामुळेया प्रंथास को कशास्त्र हेनांव पडलें. यांत संभोगाचे, वशीकरणाचि, कामविकाराबद्दलचे व स्नी-पुर-षांच्या गुणावगुणांचे वर्णन आहे. कित्येकांच्या सर्ते चक्रवाक पक्ष्यांच्या ( कोक ) परस्पर मीलनोत्स्रकतेवह्न हा प्रंथ लिहिला आहे (दिवसा चक्रवाक नर व मादी एकत्र असून रात्री त्यांचा वियोग होतो अशी कविकल्पना आहे). ' कोकीं नाहीं ठेलें। भारत तरीं म्हणितलें।'-ज्ञा १३.८३०. 'कोकशास्त्रींची अधिष्ठात्री।' −एभा ११.५१९. 'नातरी कोकंशास्त्राचे पुस्तकांत । बांधिले जैसे वेदांत । 'को कद्याळा-की. नाटकशाळः. ' को कशाला नाट-कशाला दासी यांचा घ्याल मुका। '-राला ८५.

कोकटहोळी--बी. होळीच्या भादल्या दिवशी मुले होळीचे खेळ खेळतात ती. [कोकटण ?+होळी ]

को(कों)कड-सीन. खोकड पहा.

कोकडा-वि. (व.) वांकडा; वांकलेला; कुवडा. 'पोट-रुखीनें कोकडा झाला ' [का. कोंकु≔वांक]

कोंकण-न. १ मुंबई इलाख्यांतील एक प्रांत. सहाद्रीच्या पश्चिमेकडील प्रदेश. सध्यांचे ठाणे, कुलाबा द रत्नागिरी हे तीन जिल्हे, सावंतवाडी संस्थान आणि गोमंतक यांचा कोंकणांत अंतर्भाव होतो. (त्याचे, तुमचे इ०) बैल कॉकणांत जाणें-१ शक्तिहीन होणे. २ नयपरत्वें दुर्वल होणे; अशक्त होणे. ३ नपुं. सक होणें. 'माझे हात का कोंकणांत गेले '?≔मी काय अशक्त झालों ? [का. कोंग्+कण्=मावळ दिशा, कुंगु=मावळणे; किंबा कों कु=बांक, बांकडेपणा ? ] श्वार-स्त्री करकोची पक्षीण. ्द्रधी-प. (गो.) दुध्या भोपळा. **्पट्टी-की. कॉक**ण किनारा; कोंकण पहा. ० स्था-प. महाराष्ट्र ब्राह्मणांची एक पोटजात; चित्पावन ब्राह्मण. [सं.] ० स्थी-वि. चित्पावन ब्राह्मणः । तयार करतात. २ कानफाटे गोसावी वाजवितात ती किनरीः जातीसंबंधीं; कोकणस्थांचा (बेत, व्यवहार, कारभार इ०).

कोंकणा—प. (गो.) सर्वसाधारण हिंदु लोकांना किरि-[सं. कोक] स्ताय लोक हा शब्द लावतात.

क्तींकणी-ण्या-वि. १ कोकणसंबंधीं. २ कोंकणचा राह- हिंदुस्तानांत ६ आढळतात. णारा; याच्या उलट घाटी. १ (निंदाव्यंजक ) कोंकणस्थ.

( कोंबडा ); ओरडणें; किंचाळणें ( पोपट; कावळा ). ' कोंबडा-कोंकतो, पैसा मागतो।' -भिकारीगाणे. [ध्व.; प्रा. कोक्क= बोलावर्णे 1

कॉकर्णे---न. एक रानवेलीचे फळ.

कांकतारी, कांकतर-सी. (गो.) पाणकोंबडा. [सं. कोक] कोक(ग)द्म्या येणें -- मित्र. श्रमामुळें वेजार होणें; कासा-वीस होणें. [?]

कोकनद-न. तांबडें कमळ. 'नेणित हे परलोक, विलोक न कोकनदासम पाणिपर्दे। '-आविश्वा २२. [सं.]

कॉकंब-बी, कोकम--पु. रातंबा; अमसोलाचे झाड. हें माड कोंकणांत सर्वत्र भाढळते. याची उंची सधारणतः पांच-सहा पुरुष. याच्या फळाला कोकंब अथवा रातांबा म्हणतात. वियापासून तेल काढतात, त्याचा आमांशावर व यंडीने आंग फुटतें त्यावर उपयोग होतो. आमसोल ही पित्तनाशक म्हणून पथ्यकारक आहेत. **कोकंबेल-न. कोकंबाच्या बियांचें ते**ल. हें पोटांतहि घेतात व आंगाला बाहेरून चोळतात. [ कोकंब+तेल ] ॰ साल-सोल-स्री. बाळलेली कोकंबाची साल.

कोकमार्ग-पु. कोकशास्त्र पाळणारा एक पंथ; कोकशा-झाला मानणारा एक वर्ग, लोक. कोकमार्गी-वि. कोक मार्गाचा अनुयायी. कोक पहा. [कोक+मार्ग]

कोंकर--न. माशांची एक जात; विशिष्ट मासळी; हे दिवा-ळीच्या समारास पकडतात.

कोंकरचाल — स्री. कोंकरासारसी चाल, गति (घोडवाला योजतात ). कुकरचाल पहार [ कोंकरूं। चाल ]

कीं करा-रं--पुन. करहं; मेंडीचें लहान पिलं (नर जातीचें) कोंकरी-ली. मेढीचें मादी जातीचें पिछुं. [ध्व. कोंकों?]

कोकलर्णे-अफि. १ ओरडणें; भोकाड पसरणें; उपाय फसल्यामुळे हाका मारीत बसणे. २ तकार करणे; एखाचाच्या नांवाने हाका मारणें. ⊸उकि. तुडविणे; बदडणें; रहावयाला लावणें; कोंकों ∣िकोका ] ०दार−वि. कोकी क्षसकेलें ( इरलें, पागोटें ) करावयास लावणें. [ ध्व. सं. कों+कल् ]

करिका-9. १ मोना; केळीच्या गाभ्यांतून केळकुलासह जो कींब बाहेर पडतो तो; केळफूल; पोफळीचा मोहोर अथवा फुल क्यांतून बाहेर पडतात तो. पोफळीच्या कोक्यांपासून कागद

लहान एकतारी. ३ बगळा; कंक. ४ एक प्रकारचा शिपीतील मासा.

कोका--पु. एक झाड, याच्या एकंदर ५० जाती असून पैकी

कोंका-की-पुनी. पागोटवाच्या वरील चौंच (कोकी); **कों कर्णे**— मिक्र. १ ओरडणें; भुंकणें ( कुत्रा ). २ आरवणें | वागोटवाच्या (पगडीच्या) कमळाच्या वर असलेला हा भाग काग-दाचा कहन त्यावर कापडी पट्ट्या शिवतात. [फा. कुका; तुल० का. को कि=बांक ]

> कांकाट-पु. १ कोळीण पक्ष्याचा शब्द. २ ( ल. ) कल-कलाट; गोंगाट; गलका. [ ध्व. ]

> कोकाटी-बी. इस्तिरंताचा भोंवरा. याला भोंक असल्याने याचा गुंगुं असा आबाज होतो. २ एक पश्ली; श्रीकाट पहा. [क्रीकाट]

> कोकाटचा—वि. कौंकाट करण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा: गोंगाट करणारा. [ध्व. कोकाट]

कोकात्री-पु (जुन्नरी) कोंबडयासारखा तांत्रस रंगाचा एक पक्षी. मांसाहारी लोक याचे मांस खातात. [ध्व ]

कोकादर, कोंकतारी-नी. (गो.)पाणकोंबडी. [ध्व.] कोंकारणी--सी. (गो.) कोंबडयाची आख. [ध्व.] कोंकारचें -अिक. (गो.) कोंबडवाचे आखणे. [ध्व.] कोकारा--पु. (राजा.) आरोळी; मोठयाने मारलेली हांक. कोकारा--पु. (गो.) लहान मासा.

कोंकारी -- की. (गो. कु. ) १ पाणकोंबडा. २ एक मासा. [ध्व. कों.]

कों कावर्ण --अकि. १ सूं, गुं, इ० आवाज होणें (बाण, भौवरा इत्यादिकांचा). २ भोकॅण; केकाटेंग (कुत्र्याने), ३ केकावण (केका). 'मोर कोकावती ते।'-अक रसकल्लोल ५. [ध्व] कोकिल-ला, कोकि(की)ळ--प्रकी. मंजुळ शब्द कर-णारा एक पक्षी. ह्याचा आवाज फार मधुर असतो. मादी आपली अंडीं कावळधाच्या वरटचांत उबवून घेते अशा समजुतीवह्न यास संस्कृतांत परभृत, अन्यभृत म्हणतात. को किल वसंत ऋतृंतच फक्त गातो. को किलावत-न. अधिक आषाढांत को किळेचा शब्द ऐकल्यानंतर जेवण्याचे बायकांचे एक वत.

को(कों)की--की. १ पागोटें, इरलें, इत्यादीवरील वांकडें टोंक, चोंच; राघृ; कोंब. कोका पहा. २ डोळघांतील फूल,

कोर्क--न. (गो.) दमा. [ध्व.]

कोंकेर्ण--अफ्रि. (राजा.) ओरडणें; आरवणें. कोंक्णे पहा. कोंकेर--न. (गो.) पायरवटाचे हत्यार ( दगढ काडण्याचे ). कोंकरी-- सी. एक पक्षी: पाणकोंबडा. कोंकारी पहा.

कोको--प. हे झाड दक्षिण अमेरिका व वेस्ट इंडीजमध्ये होते. याच्या बियांपासून कोको (पेय) व चाकोलेट करतात. झाडाचीं फळे हेंागेसारखीं, अर्धाफुट लांब असतात. बी लावल्या-षासुन ६ वर्षोनी फळे येतात. [मूळ मेक्सिकन शब्द (कका); |[का. कोच्चु=तुकडे करणें, पूड, चूर्ण+काई=फळ ] -स्पॅनिश-इं. 1

कोंक्या--वि. कोंकणस्थास निदाब्यंजक नांव. 'तुम्ही इल्ली पुण्याहून कोंक्या, परांजपे आडनांबाचा आणला आहे ना? ' -विक्षिप्त ३.१८. [कॉकण]

कोंग-न. १ ढोंग; सोंग (दारिद्य, दु:ख, वेब इत्यादींचे). (कि॰ घेणें; करणें; लावणें). 'जो न्यायासनावर चढला की दुब्यंत राजाप्रमाणे त्या गांवचाच नाहीं असे बळाने कोंग मात्र करतो ...' +नि ६२५. [का.]

कोंग--न. कुबड; कुबड्या. कोंक पहा. [का.]

कांगल -- वि. (गो.) वांकडेतिकडें; कोंग. [का. कोंक-ग] कांगळी — स्रो. विळा; कोयती. [का. कोंग=बांधडी विळी ] कांगा-- पु. (गो.) १ पाणथळ शेतांत राहुन भाताची

नासाडी करणारा प्राणी. २ एक लहान मासा. [ध्व.]

कांगा, कोंगाडा-डी-9 १ कर्नाटकांतील एक जात -देहु ६६. २ ( ल. ) मूर्ख माणूम. --वि. (क. ) रोंग्या; रोगी; कुबडा. [का. कोंग]

कांगाडी-वि. सोंगाडया; होंगी; बहुस्पी. कोंगी पहा. 'कोंडाण्यास कोंगाडधाचे सोंग घेऊन ... '-सूर्य ५६. [का.]

कोंगाळा-नि. (कों.) लांब, वांकडे चिचेषे आंकडे ज्यास आहेत असे (चिचेच झाड). [का.]

कोंगाळें--न. (कों ) लांबट, वांकडी चिच (फळ व झाड). कोंगाळी चिच; चिचेचा आंकडा. [का. कोंग=बांकडें ]

कांगी-ग्या-वि. कोंग करणारा; ढोंगी; सोंग करणारा; सोगाड्या. [का.]

कोगूळ-की. (कु. गो.) कोकिळ.

कोंगे-न. मधाचे लांबट पोळे. [का. कोंगे=आंकडी ] कोंघ-कोंग पहा.

कोच--पु. (कों.) आंबेहळदीचा कांदा, गर्हा.

कोच--पु. बसावयाचा पलंग, बाक, बैठक. [फ्रें. कोशर पश्याचे घरटें. कोंचाळ पहा. इं. कोच]

कींच--बी. १ खोंक; एखाया भणकु चीदार पदार्थानें झालेली कोंच--की. पगडी, इरलें इ० चें टोंक. (कों)कोंका अर्थ १ पहा. कोंच--न. (राजा.) जांम्या दगडांत कातळावर उगवणारें म. आळें ]

व कांट्याप्रमाणें टोंचणारें बारीक गवत, वेल. [सं. कूर्च; प्रा. कुच्च] कोंचं कोंचं-वि. (व. ) थोडें थोडें. 'तृप कोंचं कोंचं बाढ. '

[का. कोच=थोडें; तुल० सं. कुच्=थोडा होणें, करणें ]

शको. २. ४०

कोचक(का)ई--न्नी. मोठे व जून शालेले आंवळे उकडून त्यांतील विया काढून टाकुन त्यांत मीठ, हिंग, जिरे बगैरे षालुन केलेला पदार्थ; किंवा वाळवून वडचा तयार करतात ती.

कोचका-- पु. (व.) कोंपरा ' असा कोचक्यांत का बंस-लास ? '[कोचकी]

कोचर्किदर--न. (को.) १ महगळीची जागा; घाणेरहया गदीन्या जागेबहरू योजतात. २ गळाठा: अडगळ. ३ अडचणीची. संकोचाची अवस्था, स्थिति; गर्दी, गोंधळ असणें. [कोचा+कंदर?]

कोचकी--१ (वास्तु.)कोपरा; कोन (घरांतील, खोलीचा इ०) २ दिखाऊ चांदई. [कोंच]

कोंचकी---स्त्री. १ कोकी अर्थ १ पहा. २ पागोटें. 'मृदुतर थिरमे त्या कोचक्या कोरदारा '-सारुह ३.४०. [कॉंच] •वार-वि. कोचकी असलेले. (पागोटें इ०)

कोचकील--वि. अहंद; कींदर चिचोळी ( जागा). [कोचकी] कोचट, कोचा--वि. सर्कृचित; कोंदट; अपुरी ( खोली ); अहंद; लहान तोंडाचें ( भांडें, वस्तु ). [ सं. कुच् ]

कोंचर्ण--अित. १ (राजा ). कुरतडणें; तोडणें (नर्से, दीत, वोंच इ०नी ). २ (व.) जोराने दावणें. ' त्याने टोपलींत कोचून फळें भरलीं. ' ३ ( बे. ) खिळशांनीं बोचणें. ४ ( बे. ) भाजी चिरणे. [ का. कोच्च=कापणे; हि. कोंचना; ग्रु. कोचनु ]

कोचंबर्णे-अकि. (व.ना.) कुचंबणा होणे; संकोचणे; विर-मणे; लाजणे. [ कुचंबणे ]

कोचमन-मिल, कोचमीन—पु. गाडीवान: गाडीहांक्या: सार्थी; सूत. 'गार्डीत बसले असतां कोचिमलास स्वतःच्या पदवीस चढवृन जातीने सारथ्य ... '–नि ९७. 'कोचमीन (महाराजांचा ) मराठेजातीचा ... ... होता. ' -विक्षिप्त २. ११८. [इं. कोच=गाडी+मॅन= ( हांकणारा ) माणूस ]

कोचर--बी. (ब.) आखुड शिगांची महैस.

कोचळा, कोचाळा, कोचाळें--पुन. ( व. ना. )

कोचा--बी. हळद. -देहु १८४. चोरा हळद. -मुंब्या १४४. को(कों)चाळे--न. १ वर्तुळ; कोंडाळें (बसटेल्या लोकांचें ). जखम; खोंच. २ अणकुचीदार टोंक. [खोंच, खोंचण; हि. कोचना] | ( क्रि.० घालण; घालून बसण; उडण; मोडण; काढणें ). २ भोंव-=यासारखं एक खेळणें. [का. कोंचे=तट, भोंबतालची मित+

कॉन्सळे--क्वोळे पहा.

कोचिंदा--प्र. एक वनस्पति, हिला पाती येतात, त्यांची भाजी (पोटांतील) जंतुनाशक भाहे.

कोचिन(नी)ल्ल-पु. एक किहा. हा मूळवा मेक्सिको व पेल या देवांतील असून त्याची उपजीविका मुख्यतः फहणा निवर्डुगावर होते. याच्या रुपेरीव काळा अशा दोन जाती आहेत. याचासून किरमिजी रंग करतात. -प्राणिमो १०४. [कोकम=िकर मिजीरंग (फज); लॅ. कोकिमम्=िकरमिजी झगा; फॅ. कोचनील; इं. कोचिनील ]

कोची--सी. अणकुची; टोंक; कोंच पहा.

कोची—स्त्री.(नंद भाषा)(क.) चोळी; काचोळी. 'कोची अंगांत घाळ. '[काचोळी अप.]

कोचोक--- पु. (गो. ) केर; उकिरडा.

कोडया--प (व.) ठोसा; गुद्दा; हुरी [कोंचण ]

कोजट, कोजा--कोझट-कोझा पहा.

कोजळणे--मिक. (कों.) १ कोजळीने आच्छादिलें जाणें; बाळ्या क्टिंगें युक्त होंगें (नारळ, फळ, ६०). २ कोजळी धरेंगें (दिव्याच्या वातीनें ). [कोजळी]

कोजळी—जी. १ जळत्या बातीचा शेष; कोळी; काजळी. १जळणाऱ्या पदार्थांची ठिणगी. १ राख (गवत काटक्या ६० ची). १ धुरामुळे होणारें जांळें, जळमठ ( छपरावर वगैरे ). [ सं. कज्जल ]

कोजळी—ची. (कॉ.) काळजी पहा.

कोंजळी--की. ओंजळ; पसा ( दोन हातांचा ).

कोंजा, कोंझट-डा, कोंझा—िव. (कों.) १ खोलगट डोळयाचा ( माणूस ). २ खोल गेलेला व बारीक ( डोळा ). ३ ( ल. ) तुसडा; तिरसट. [ सं. कुंचित; प्रा. कोंचित्र ]

कोजागर-री-पुःची. आश्विनी पौणिमा; या दिवशीं रात्रीं छक्ष्मीप्रीत्यर्थ मध्यरात्रीपर्यंत यूत वंगरे खेळून जागून नंतर रुक्ष्मी व चंद्र यांची पूजा कहन दूध वगैरे पितात. [सं. कोजागरिं≔कोण जागतो असे रुक्ष्मी विचाहन जाग्याला संपत्ति देते अशी समज्ज्ञत. ]

कोट—पु. १ किल्ला; गढी. 'किहे गड कोट। दबलत खानाच्या हवाला '-ऐपो १३. २ गांवाचा अगर किल्ल्याचा तट. ३ सैन्याचा ब्यूह. 'कोट बांधून पिंजरा केला।'-ऐपो १३. ४ (पत्ते) बोल्लेल्या भिड्ने स्वतःच सात दस्ते (हात) करणें; ओळीनें आपले सात किंना सबै हात करणें. (कि० देणें करणें). [सं. कोट; कोह] ॰गिरी—की. वेडा. 'असता खंडपा महार (तर) फोडता दळव्याची कोटगिरी।'-ऐपो ६९.

कोट—कोटी पहा. 'पांच कोट रुपये.' ०क स्थाण-न. १ भरपूर, पूर्ण कल्याण; पराकाष्ठेचा लाम. 'असे केल्यास माझें कोटकल्याण करण्यात्रियचीं जी तिची इच्छा आहे ती कमी होईल. '-पान्द ८८. २ पराकाष्ठेची तुप्तता; भरपूरपणा. 'कोर-भर दुषांत आमचें कोटकल्याण होतें.'

कोट---पु. एक प्रकारचा अंगरखा. [ई. लॅ. कोट्टे पासून; तुल० सं. कोट=किला?]

कोट(टि)गा—िव. कोडगा; निर्लंज; निर्वावलेला. 'सबका प्रति जो कोटगा!'—प्रंथराज ३.१०७. 'स्वर्येहि कथितों नसे तिक्रहि लाज मी कोटिगा।'—केका १७. [का. कोट्टि=निर्लंज]

कोटगा---पु. १ दोरीने फिरवावयाचा भौवरा. २ वाघे लोकांचा कोटंबा.

कोटंबा-दुंबा—पु. १ खंडोबाच्या वाष्याचे लांकडी चौकोनी भिक्षापात्र; खंडोबाचे भक्त ह्याची पूजा करतात. 'हृद्य कोटंबा सांगातें। घोळ वाजवूं अनुहातें। '—तुगा ४४४६. २ लांकडी डोणी; कोटंबी; कायवट (लांबट, चौकोनी, व खोलगट). जनावरांस चूण, भूस वगैरे खाणे घालण्याचे लांकडी पात्र. [प्रा. दे. कोटटंब=डोणी; म. कोटा]

कोटंबी-- सी. लहान कोटंबा, डोणी; काथवट.

कोटंबें—न. कोळंबें, रहाटगाडग्याचें पाणी ज्या डोण-ग्यांत पडतें तें डोणगें [कोटंबा]

कोटर—न. झाडाची ढोली. 'लोटेतो तरुकोंटरीं लपुनियां कोठें तरीही रहा।'-मराठी ६ वें पुस्तक पृ १२४ (१८९६) [सं.]

कोटरान-न. (ना.) निर्जन प्रदेश; भयाण रान.

कोटच-- पु. (कों.) एक लहान मासा.

कोटला—िव. कोर्टेसा ? कोणत्या जार्गी ? [कोर्टे+असा ] कोटा—ु . (हैद्रा.) कोपरा. [सं. कोण ? म. कोन+टा ]

कोटि-टी-की. १ शंभर लक्ष; एक करोड; कोट. 'जाग-जागीं आहेत बीर कोटी।'-र १०. २ (बादविवादांत) निक्तर करण्यासारखें खुवीदार उत्तर; भाषणाची मोठ्या युक्तीनें रचना; खुबीचें भाषण. ३ शब्दांत, वाक्यांत कांही फरक करून किंवा एकाच उच्चाराचे पण भिन्न अर्थीचे शब्द घेऊन अर्थाच्या गमती ब इन अलंकार-चमत्कार दाखविणे. हे एक भाषा कौशस्य समजरूँ जातें. श्लेष पहा. 'अहो विद्वत्ताप्रचुर कोटपांची गुंतवळें गेलीं दहापांच घशांत ' - नाकु ३.३४. ४ विशिष्ट वर्ग, प्रकार. 'रजोग्रुणाची कोटी। लोभिष्ट पोटीं स्त्री पुत्रां।'-एभा १३.४५. भेद. ' गुरामध्ये दोन मोठ्या कोटि-म्हशी आणि गाई '५ काट-कोन त्रिकोणाची उभी बाजु; रुंब रेषा; कर्णाखेरीज एक बाजु. ६ थोर योग्यता, दर्जा; श्रेष्ठपणा; शौर्य, सद्गुण, विद्या यांमध्ये भतिशय प्रवीण असलेल्याच्या स्तुतिदर्शक सन्मानदर्शक संज्ञा. ' खऱ्या साधुंची कोटी याच्या उलट असते. '७ धनुष्याचे टोंक; चंद्रकलेचीं टोंकें. ८ कल्पना; विचारसरणी. 'परंतु ही कोटी इति-हासहष्टचा टिकेल असे आम्हांस बाटत गाहीं '-टि ४.११६. ९ पराकाष्ठा; कळस; उच शिचर. 'पराकोटी. ' • अभिक्रें-ध्वजा सभारणे. 'तरी यथाची उमकिन कोटी।'-नव १९१००. कस-उ. १ युक्तिवाद; शकल; खुनीदार विवेचनादिति; खेवा तमक भाषण. 'हाच कोटिकम स्वीकारलेला खाहे.'-गीर १५७. १ पेंच. कस्त लढिखणें-तोब काढणें; युक्ति योजणं ज्या-की. (त्रिकोणमिति) कोभुकज्या. काटकोन त्रिकोणांतील लघुकोनाच्या लगतची बाजू व कर्ण यांचें युणोत्तर. कोटिज्या साणि भुजज्या यांच्या वर्गांची बेरीज १ भरते. (ई.) कोसार्हेंन. अध्वज्ञ लिखेंज, उमार्णें)-उ. नवकोट नारायण होणें; अफाट संपत्तीचा देखावा करणें; कोट्याधीश होणें. भोज-वि. कोट्याधीश. 'धनेभर नामें कोणियेक ब्राह्मण। तो वस्तुवित्तेसि संपूर्ण। कोटिओज पै।'-कथा २.१५.६. ०द्याः-वि. कोट्यावधी. 'या कामाला कोटिशः क्यये पडतात.'[सं.] क्रियोज्या-की. (त्रिकोणमिति) कोटिज्या व भुजज्या यांचें गुणोत्तर. कोस्पर्शेज्या (ई.) कोटैन्जेंट.

कोटीर---पु. बोकीवरचा मुकुट. 'मस्तर्की कोटीर झळ-कता।'--जै १४.५६. [सं. कोटिर, कोटर]

कोर्टे---न. १ पक्ष्याचे वरटें; कोर्टे. २ रेशमी किड्यांचा कोबोटा. [सं. कोट; कोट]

कोट्टा—प. (तंजा) बीं; कोय; बाठा. [ता. का. कोट्टे] कोट्य(ट्या)धीदा—िव. नवकोट नारायण; मोठा श्रीमंत; करोडपित. [कोटि+अधीका]

कोटय(ट्या)घघी—वि. कोटीच्या मापाने मोजण्या-सारखा; अपार; अगणित; अनंत. [कोटि+अवधि]

कोटयानकोटी—वि. अगणितः; अतोरातः, 'जळत हृदय मार्से जन्म कोटयानकोटी ' -रामदासकक्णाष्टक (नवनीत पृ. १७०). [सं. कोटि+अनुकोटि]

कोठ-पु. १ किल्ला. २ किल्याचा तट. कोट पहा. ३ कोठी पहा. [सं. कोछ; प्रा. कोट्ठ]

कोड-पु. १ मोठीं व नाटोळीं चकंदळ पडणारी रक्तपिती. २ गजकणः, नायटा. [सं कुष्ट]

कोठचा — वि. १ कोठल्या गांवचा, स्थळाचा, ठिकाणाचा. कुठचा पहा. २ कोणता; कसचा. [कोठॅ.]

कोठडी—जी. १ वरांतील खोली; (विशे.) सामान ठेव-ण्याची कोठी. दालन; भाग, 'हरिविजयप्रंथ भांडार। छत्तीस कोठडवांचें परिकर ५'-ह ३६.२१६. २ (व.) कपाट; फडताळ. [सं. कोष्ठ; प्रा. कोट्ट; हिं. कोठरी]

कोठणे — किनि. (प्र.) कोठ्न ? कोणत्या ठिकाणाहून ? को कोंठदार:—नि. (चांमारी) विशिष्ट प्रकारचा मारवाडी प्राणी. जोडा; हा मारवाडी कुणवी घाळतात. को

कोठनीस—पु. कोठावळा; कोठीवाला; कोठीवरील अधि-कारी. [ म. कोठी+फा. नवीस ]

कोठपर्यंत - पावेतीं - घर--किवि. कुठवर; कोणत्या ठिकाण-मुद्या-पहा-मजलेपर्यंत ? (स्यळ किंवा वेळ यासंबंधीं ). [कोठें+पर्यंत ६०]

कोठपो—पु. (कु.) भाताची पेज गाळण्याचा रुजंबढ चौकोनी कोटंबा, भांडें; काथवट. कोटंबा पहा.

कोठं(ठ)बा--- पु. कोटंबा पहा.

कोठंबी, कोठमी—ची. पाण्याची डोणी; हंडा. [प्रा. दे. कोहिंब ]

कोडयॉ-बा—इ. (कीं. गो.) कोठथा; एक प्रकारचे पर-देशी गल्यत. हें गुजराथेकडील खारवी मुसलमान वापरतात. याच्या व दक्षिणी गल्यताच्या वांघणींत फरक असतो. याचे धाकटें शीव व कलमी हीं ल्ह्यान असतात [सं. कोष्ठ; प्रा. कोड, कोड्य]

कोठला-वि. कुठला. कोठचा पहा.

कोठलें लें—िन. (कु.) बरेच दिवस सांठ्यास पडून राहिलें असल्यामुळें जुनें झालेलें (कापड).

कोठ(ठा-ठि) वळा— ५. कोठनीस पहा. 'दाटी पुढील दारीं मागिल दारीं आहे कोठिमधें कोठनळा।'-प्रला १६७. [कोठ-ठा-ठी+वाला] सह अस्वणाराचें सरचतें, कोठावळवाचें पोट दुखतें.

कोठा—पु. १ कोठार; संप्रहालय; वसार; आगर; सांठवण (धान्य, पाणी, इ० ची). २ पोट; पकाशय. ३ (शिवणकाम) छातीपोटाचा भाग (शिवावयाच्या कपडयाचा). ७ वंड्कीतील दाह, कारंजांचे पाणी इ० चा कप्पा, सांठा. ५ पक्ष्यांचे वरटें. ६ (व. ना.) गुरांचा गोठा. ७ हुंडीच्या ज्या घरांत रकसेचा आंकडा लिहितात तो. ८ निळीचा रंग तयार करतांना निळीचीं झांडें ज्यांत भिजत टाकतात तो हौद. ९ पानाच्या डच्यांतील पाने ठेडण्यांचे पृड. १० कोष्ठक; सदर; स्तंभ; रकाना. ११ (जंबिया) जंबियाच्या खेळांत आपल्या हातांतील जंबियांचे जोडीदाराच्या चरगडीच्या खड्यांत्न (शिपींत्न) वंबीकडे फाडत थेणें. [सं. कोष्ठ; प्रा. कोष्ट]

कोठार-री--नकी. १ धान्यागार; कोठडी; खोर्लीतील किंवा भिंतीतील बळद; बखार; सांठवणीची जागा. 'की विश्ववी-जाच कोठार।'-ऋ ३८. 'तेलातुपाचिया कोठारा।'-झा १६.३९५. २ पक्ष्याचे घरटें. [सं. कोष्ठागार; प्रा. कोट्ठार]

कोठारली—की. (कु.) घोणीच्या वर्गोतील एक लहान प्राणी.

कोठारी-पु. कोठनीस पहा.

कोठारें -- न. १ कोठार पहा. २ भूस बाहेर आऊं नये, वागविणें; काळजीने जपें। कीतुक शब्दावरीवर बहुधा योजतात. म्हणून त्यावर लावलेल्या कडब्याच्या पेंढ्या. [कोठार ]

कोटायणें-विणे-- उकि. कोठें जातां किंवा कोठन आलात असे विचारणे. [कोठें]

कोठिंबा, कोठिंबी,कोठिंबे-कोटंबा पहा.[प्रा.वे.कोहिंब] कोठी-को. १ धान्यागार; संप्रहालय; वखार; खजिना; हीद; रांजण. 'पाण्याची कोठी एक मातीची.' -ऐरापु विवि २९७. २ कारखाना; पेढी; दुकान; खोली. ३ सैन्याची दाणागोटचाची बेगमी. 'लष्कराची कोठी चालली-उतरली-आली-लुटली' ४ नळाचे पाणी सांठवून ठेवण्याची, किंवा बंदुकीतील बाराची दारु रहावयाची जागा. ५ शरीरांतील भाग (हे ७२. आहेत. ) ' आतां बाहत्तर कोठ्यांतील शुद्धि पिंडामध्यें '-मोल.६ साळी वगैरे ठेवण्या-करतां केलेली बांबुची लांबट व मोठी कणगी. लोखंडी पत्रयाची पाटी, पींप. ७ मिठागरांतील चौकोन, खांचर. ८ एक प्रकारचें गलबत. ९ ( बाच ) भोपळा. १० सरकारी बाडा; मोठवा सरदार जहागीरदाराचा इमला; रेसिडेंटची कचेरी. (इं.) रेसिडेन्सी. 'साहेबांनीं महाराजांस-देवासकरांचे कोठीवर तुम्ही कां गेला होता-म्हणून विचारलें '-विक्षिप्त ३.१७१, [कोठ-ठा] ॰फरा-पु. वसारीतील तांदुळांच्या नासधुसीबहल अजमास कहन जास्त वस्र के के ले भान्य. श्राहें-न. रयतेने किल्ल्यावर भान्य नेऊन देण्या**ऐवर्जी** त्यांच्यावर बसवलेला कर. **महाल**-पु. सरकारी धान्याची **व**खार, कोठार. ०**वाला**-पु. १ कोठवळा पहा. २ पेढीवालाः सावकारः व्यापारी.

कोठील-वि. कोणत्या ठिकाणचा ? कोठचा ? [सं. क] **कोठुन, कोठोन—**किवि. कोणत्या ठिकाणापासून-स्थळा-बेळेपासून; कुटून.

कोर्डे--न. (कों.) पक्ष्याचे घरटें. कोटें पहा.

कोठें-किव. १ कोणत्या ठिकाणीं. २ (जोर दिला असतां ) कोणत्याहि स्थळीं; कोणीकडेहि; कोठेहि. 'मीं तेव्हां पासन एथेंच आहे. मी कोठें गेटों नाहीं '३ (चुकीनें ) कथीं; केव्हां. 'मी कोठें ग गेलों, उगीच कां बोलतेस ? ' इह ० 'कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तटाणी '≔भत्यंत थोर व अत्यंत क्षद अशा दोन वस्तुंची तुलना कशी होणार? •कोर्डे-मोर्डे-किवि. कांडीं कांडीं ठिकाणीं. [ कोर्डे द्वि. ]

कोड्या-पु. कोटी (अव. ) अर्थ ७ पहा. कोटा पहा. कोड-पुन. महारोग; रक्तपिती. [सं. कुष्ट; प्रा. कोड्ड, कोढ; हिं, कोढ; गु. कोड ]

कोड-की. खंडी; वीस (२० ही संख्या). कोडी पहा. कोड-न. १ (कान्य) कौतुक; लळा; लाड; कुरवाळण

'सकल शास्त्रां चाळीतां कोडें।'-ऋ ३८. 'जयातें अव्यक्त म्हणों ये कोडें।'- हा ८.१७९. ' पुत्र पहाबयाचे चाडें। भण्डें भेदनि पाइतां कोडें। ' -मुआदि ४.३५. (मुक्तरंगमाळा कोडें। रामरथा घातल्या ॥ ' - वेसीस्व ९.६८. २ (काव्यः) होसः उत्कट इच्छा; हांव; उत्कंठा (-ह्यांत हेकेस्वोरपणा, हृष्ट, तन्हे-वाईकपणा गर्भित असतो ). ३ (काव्य) खेळाडुपणा; चेनी स्वभावः आनंदीपणाः मजाः गंमतः 'एक करताळिया बाज-बुनि। कोडें नृत्य करिती त्याजपुढें॥ ' ध आधर्य, आनंद नवल, उत्पन्न करणारी गोष्ट. 'ज्याच्या शरीरबळाचे कोड। एकला लक्षांवरी दे झडा'-एमा १७.१३९. ५ कोर्डे; कूट प्रश्न; गृढ, 'को ऽहोड घालिती बुद्धिमंद। ' -दावि २३७. ६ (ल.) संकट; कष्ट. ' कोडें थोडें तो करी नीर गोळा ।' -- अकक हरिराज मुद्रलायोंचे भाषांतर ३०. •पूर विणे-कौतुकाने हौस पुरविणे; लाइ पुरविणें; पाहिजे असळेली वस्तु देऊन आनंदित करणे. 'आवडी धरूनि करूं गेलों लाड । भक्तिप्रेमकोड न पुरेचि । ' –तुगा ८७६. ०कौतुक-तिक-न. लाड; प्रेमाचे लालन; उपचार. (कि० पुरविणें ). [प्रा. दे. कुड्ढ; सिं. कोडु ]

कोड-न. कायदेपुस्तक; काययांचा, नियमांचा संग्रह. ' लब्करी कोड कुणालाच नाकबुल नाहीं. ' – के २२।७।१९३०. 'पिनलकोड. '(ई.)

कोंड-- प. १ (कों.) गोल कुंपण; वई; गांवकुसं. ' इंद्रिय-प्रामींचें कोंड। '-ज्ञा ३.२४२. २ शपथ घेणाराच्या भोंवर्ती काढलेलें वर्तुळ. ३ (गोटया ) गोटीकरितां केलेलें वर्तुळ; गल. ध वर्तेळाकार वस्ती; खेड्यांतील एक स्वतंत्र वस्ती (ही एकाच जातीची असते); आळी; वाडी. ५ एकाच्या वहिवाटींतील जमीन, शेत. ६ (राजा. कु.) नदींतील डोह; (गो.) डबकें; फोंड; कुंड. ७ कोंडमारा; गुदमरा. 'बहु पाइता अंतरी कोंड होतो।' -राम करणाष्टकें ७. -स्त्री. कोंडी; बंद केलेली जागा किंवा घर; तुरुंग. • डाघ-पु. (गोटया) कोंडीचा डाव; यांत निरनिराळीं घरें व रेघा आंखून खेळ खेळतात. याच्या उलट अगळडाव; यांत विशिष्ट गली सांगून खेळ खेळतात. •पडणें-संकट येणें. [सं. कुंड; प्रा. कींड ]

कोडका—पु. लांकडाचा ओडका, गांठ. कोंडकें पहा.

कोंडकी-की. १ बगीच्यांत पाणी सांठविण्याकरतां केलेला लहानसा खड़ा; हौद. २ मिठागर. ३ भाताचे खीचर (बांध बालून तयार केलेलें ); कोंडकें पहा. [कोंड]

कोंडके-न. १ (कों.) डोंगरांतील आडवळणाची जागा: ( मूल, देव, श्रिय वस्तु ६० ); आवड; मौज; नाजुक रीतीन गुहा; दरी. 'पर्वताच्या कोंडक्यांत गांव असल्यामुळे...' -खेया

३७. २ बांध घातलेला वाफा (पाणी राखून ठेवण्यासाठीं). ३ कोंडका, कोंडकी पहा. ४ खिटी; करें, कोरडिकें पहा. ५ (भोतकाम) भांडें चरकावर घरण्यासाठीं लावण्याचा लांकडी ठोकळा. [कोंड]

कोडगा-पु. भीवरा; कोटगा पहा.

कोडगा--- प. लाया, बुक्क्या इ० चा मार; हग्या मार. (कि॰ देंणें ). -वि. १ मार खाहेला; मारलेला; छतखोर, २ निर्ुज्ज; निसवलेला; कोटगा; निगरगट. [का. कोहि=वेशरम; तुल कोडण=माकड ] म्ह ० लतकोडग्याची बलाय दूर, खाता पायपोस जाजा नूर. -गेखाऊ-वि. जो नेहर्मी हग्यामारखातो पण दुर्गुण सोडीत नाहीं असा. - गेला-नि. कांहींसा कोडगा; हरी.

कांडण-स्त्री. कोंडण्याची जागा; गोठा; कोंडवाडा. [कोंड] कोंडणी-की. (काव्य)कोंडलेली अवस्था; गुंतून,अडकवून. पडलेली, बंदिस्त स्थिति; गुंतून,बांधून पडणें ( शब्दशः व. ल. ) ' ऐशा विचाराच्या घाछनि कोंडणी। काय चक्रपाणी निजलेती।' [कोंड]

कांडिंग-- उकि १ चोहों कडून प्रतिबंधांत आणणे; अडकून धरणें ; अडविंण ; बंद करणें (माणुस खोलींत घालुन, नदींस बांध घालुन इ०). २ (ल.) घोटाळ**घां**त घालगें, भागणें; गांगरविंग; कुंठित करणें; निरुपाय करणें ( वाद इ० मध्यें ). [ कोंड ]

कोडत --न.न्याय देण्याची जागा;न्यायालय;कोर्ट. 'कोडतां तुनहि मराठी भाषा काढण्याचा सरकार यत्न चालवीत आहे हैं भगदीं गैर आहे.'-नि ४. [ ई. कोर्ट ]

कोडतसांच--पु. (गो. ) पैलू.

कं।डता-ते---पुन. १( वे. )( शेती ) हातांनी हेट ( ढेकळ ) फोडण्याचे हत्यार. २ ( सुतारी ) ( वे. ) लांकडी ठोकणी; हात-वडा. [का. कोडति]

कोडपण-अिक. (ना. ) मारणः; शिक्षा करणे.

कोडवा-वि. कोडबी वल्हवणारा. कोडबी पहा.

कोडबॅा--प. (गो.) नदीकिनाऱ्यावर उगवणारे गवत.

को डबी--की. (की.) उलंडी असलेली मोठी होडी. [प्रा. कोहिंग ]

कोडवुळे-बोळे, कोडबळे------- भाजणीच्या पिठाचे. तेलांत तळ्न वर्तुळाकार केलेल खाद्य. [का. कोड=शिंग+बळ्ळी= वेली १ ]

लांकडी पात्र. कोटंबा पहा.

कोडम-न. (व.) कोनाकार लांकड.

कींडमार-रा-पु. १ कींड्न ठेवून मार्गे; लहान खोलींत वाल्न गुदमरविण. २ भांडणांत, वादांत, चढाओढींत, प्रतिपक्षीयाने केलेली अडवणूक, कोंडी. ३ संकटांत, अडचणींत आणुन नकोसें करणे; ४ चहुंकड्न कोंडल्यामुळं होणारी अवस्था; अगतिकत्व; क वंबणा. [कोंडणे+मारणे]

को(क्र) इयः —की. (गो.) शिष्याची जात.

कोंडली—स्री. ( चंद्रपुरी ) गाडगें; मडकें.

कोंडले-न. (क.) पातळ पदार्थ राहण्यासाठी सभीवार भात इ० पदार्थ लावुन जे ताटांत (जेवतांना ) अळे करतात तें; कुंड. [सं. कुंड]

कोंडवरा—वि. (राजा. ) खोल; खोलगट ( भांडें इ० ). ु[का. कोडे; हिं. कोडना≔खोदर्गे+वरा प्रत्यय ]

कोडवॅलॉ---वि. ( गो. ) बहु.

कांडचाड-नन्त्री. ( कों. ) गुरांचा गोठा. कोंडवाडा पहा. कांडवाडा--पु.गुरें कोंडण्यासाठीं केलेली कोंडी ;गावांत भगर शेतांत शिरून नासाडी करणारी गुरें कोंड्रन ठैवण्याची सरकारी जागा; गधेघाट; शांच्या सुटकेसाटी मालकाला रोजचा त्यांचा सर्च व दंड भरावा लागतो. [ कोंडणे+वाडा ]

को डवादीने-- किनि. प्रत्येक बस्तूची किंमत न टरवितां सरसकट कोडीची किंमत ठरवून (देंग, घेगे ). [कोडी+वादी]

को हवाव-की. कोरडी, कोरडवाहु जमीन; केवळ पाव-साच्या पाण्यावर भवलंबन असलेली जमीन; पाणथळ किंदा बाग।ईत नव्हे अशी जमीन. [कोरड+वावर]

कोडवाळ--श्री. (गो.) कडू मासळी; कडुवाळ. [कोड= कड्+नाळ=नाळलेली ( बोंबील ) ]

कोडवी-की. (कृ.) एक प्रकारचे झाड.

कोंडळ--स्त्री. एक धुडुप, वनस्पति.

कोंडळी---स्री. लांकडी फावडें; धान्य मळतांना पातींतून उड्डन गेलेली कणसे गोळाकरण्याचे साधन.

कोंडळें--न. कडें; वर्तुळ; कोंडाळ. 'मग जमदमीने विचा-रिलें। मृत्तिकेंच कोंडळे केलें। '~कालिकापुराण २२.२६. [कोंड+ आळ 1

**कोंडा~-पु. १** धान्याचे भूस, सालपट, तूस **६०. 'देवा** कळणा अथवा कोंडा। '-तुकाराम (नवनीत पृ. ४४८.) 'कार्ष्णि म्हणे वायुपुढें जिर काय टिक्त असेल कोंडा या। '-मोभीध्म १०. ४४. २ (ल.) ताप निधाल्यानंतर अंगावरील निधणारा एक प्रका-रचा भुसासारखा पदार्थ, सालें, मळ. ३ खपली; पापुदा. ४ चिवा; कोडबो-चो--प. भात ( धान्य ) ठेवण्याचें, होडीसारखें एक लहान प्रकारचा बांबु. [ का. कोंडे=गोंडा, तुरा ? ]-डयाचाः मांखा करणे-१ अगदी निकृष्ट परिस्थितीतृहि चांगलें कार्य करून दाखविणे; साध्या गोष्टींच्या मदतीनेहि चांगल्या गोष्टी फरणें.

₹ (ल.) अड्न न बसण; गोड करून घेण; समाधानी राहाणें. ६ सुप्रणपणा अंगीं भसणें. ०पाऊस-पु. पावसाची बुरबुर, रिपरिप; केवळ तुषारयुक्त पाऊस पडणे. •पाणी-न. अन्नपाणी. 'नका दें ज तिळमात्र कोंडापाणी ।'-ऐपो २३५.०भोंडा-पु. १ कोंडां, मुस इ० पदार्थ. २ ( ल. ) कोरडें, नीरस, वाळलेंले अन्न, कदमे. कोंडा-? कोयंडा (दाराचा ) पहा. २ (तंजा ) मल्याळी तन्हेची वेणी व तिचा साज. [ता. ]

कोंडाळणें-अिक. १ गरगर फिरणें; सैरावैरा धांवणें; कोंडलेल्या जागेंत इकडे तिकडे फिरणे; बाहणे (बारा); ६ घिरटना घेत जाणे; बाताहात होणे; उधळणे ( गवताच्या काडचा, बूळ); ३ भोंबरे करीत बाहुणें; गिरक्या घेत जाणें (नदी). ४ घोंटाळणें; गांगरणें ( मन ). ५ पुढेमागें जाणें; सैरावैरा धांवण (निनिष्ठ अरण्यांतल्या प्रमाणे) ६ (ना.) कोंदणे; गुदमरणे. [कोंडणें प्रयोजक]

माणसांनी वर्तुळाकृति बसणें; भोवती बसणें. १ थालिपीठ; कोडोळें ४ (गो.) आळे. [कोंड+आळे]

कोडिसवाणा - णी - णें--वि. संदर: मनोहर; कौतुक-वाणें; लहान; गोजिरवाणें. 'ऐसी मृति कोडिसवाणी कृपा। कह्ननि होसी विश्वह्नपा।'—ह्ना ११.२९१. 'परि लेंकहआंचें बोबर्डे बोल्पें। मायबापां कोडिसवापें। '--दाव ४०७. 'ठसिलें संदर्रे कोडिसवाणी। ' -वेसीस्व ७.५७. [सं. कटसम; कोडिस+ वाणें ]

कोडी-सी. विसांची संख्या; खंडी (कापड, लोखंडी पन्ने, बांगडचा इ॰ मोजतांना योजितात). ' इंगरेजी तरवारा उत्तम कोडी ' -पेद ८.५२. [ तुल० सं. कोटि; ते. कौडिग=२० ]

कोडी — की. १ कोटी; शंभर रुक्ष, 'जे वर्षशतांचिया कोडी।'-इस ६.४६५. 'तेयें तेहतीस कोडी।देवांची वसे पर-वडी। '-कथा ७.११.१०८. २ अनेक पंक्ती. 'आनंदें डोलति कोडी। विमानाचिया।'-ऋ ३६. ३ प्रकार; तन्हा. 'कोडीओ असंख्यातु कळसु । जेथें सिर्वती गगना। '-धवळे १५. ४ ( भूमिति ) उंची; खोली. कोटी पहा. [ सं. कोटी ]

को डी--वि. रक्तपित्या; कोड झालेला; महारोगी. • खाना-पु. रक्तपितीवाल्यांचे वसतिगृह. [कोड]

कोंडी-सी. १ कोंडलेली जागा: कोंडवाडा. २ ब्राह्मणीना दक्षिणा देण्याचे वेळीं त्यांना बसण्याकरितां केछेळें आवार; रमणा. 'लमांत कोंडी करून दक्षणा देतात. ' ३ (आटवापाटचा ) गडी जेथें दोन्हीकडून अडवून धरतात ती पाटी (पाटीवरचा जाती।' -क्षाप्र ८२३. [कॉदण] गडी व मुरंदुरया यांनीं अडविकेली ). ४ नदीच्या बंधाऱ्याची जागा, ५ (कों. ) मीठ बनविण्याचीं लहान मिठागरें. [कोंडणें ]

कोंडी---नी. (वे.) (सोनार) सरीचा अथवा हुशीचा भाग. कोंडींब-वि. १ कोंडलेलें; बंद केलेलें (पाणी, बारा, जागा ). २ बंदींत ठेवलेला (माणुस, प्राणी ). [ कॉंडणें ]

कोडुळें, कडुवळें--न. ( ब. ) करबुळें. कोरबोळें पहा. कोडू-की. (गो.) चिरीमिरी; वानगी.

कोडु--पु. (बे.) कात.

कोर्ड-न. १ (कान्य ) अडचण; कोंडमारा; पेंच; संकट. 'कोडें सांकडें संकट। नाना संसार खटपट।' –दा ४.३.६. २ कृट स्थळ; गृढ प्रश्न. 'भाजि फिटलें साझें कोडें '। -तुगा २२४०. ३ कुवेडें; जादुटोणा. [सं. कूट] ०उला**उर्ण**-समजणे; कळणें; शंकानित्सन होणे. 'तुम्हांस कोडें हें उलगडलें तर बरेंच काम शालें. ' -दि ४.५७. ०वर्म-न. कपटवृत्ति; कुटकर्म. ' कासया करावें कोडेंबर्भ। सत्यधर्म लपवृत्ती। '-भवि १४.१४.

को हैं--न. १ पणती (मातीची); दिवेलावर्णे. २ डांक लावण्याच्या वेळी उपयोगांत भाणावयाचा समईवजा दिवा. [ सं. कुट=मडकें; का. कोडे=खापरी भांडें ]

कोंडे--न. (कों.) पाणसाप (बेड्क खाणारा.) [कोंड] कोंडेकड-न. (कुलाबा) नवीन तांदुळाच्या कोंडयांचे लहान पापड (केळीच्या सोपटाच्या किंवा कोहळचाच्या पाण्यांत पीठ भिजवून करतात ते ). [ कोंडा ]

कोडेल-वि. (व.) कोड आल्यासारखें अधूनमधून; तुटक तुटक; एकसारखें नसणारें. [ को इ ]

कोंडो-पु. (गो.) १ बांबू. २ जमीन मोजण्याचे माप. कोंडा

को(कों)डोळे—न. १ थालिपीट ( भाजणीचें ). २ कोंडाळें पहा.

कोड्या-ढ्या, कोढी-वि. कुष्टरोगी; रक्तपित्या. 'जैसा कोढी आपुला हाती। बारंबार लक्षित।' –मुरंशु २६०. मह० कोढयाचा कोढी होईल न होईल पांच डाग तरी घेऊन उठेल. [कोड]

कोंड्या-द्वा-पु. माडी, ताडी ठेवावयाचा भोंपळा. हा ताडीच्या झाहाला टांगून ठेवितात. [ कुंडा ]

कोंड्या--पु. एक झाड.

कोंड्या मुरूम--- प. भुसभुशीत, ठिसूळ मुरूम. [कोंडा+ मुह्म ]

कोड--पु. रक्तपिती. कोड पहा.

कौंद्ध---न. गांवकुसूं; कौंड पहा.

कोंड--न. १ कोंदण. २ (ल.) खोल. 'डोळे कोंडनी

कोंद्वा-सर्व अर्थी कोंडा पहा.

कोढी--ा. (ना.) हटी; दुराप्रही. [कुढा]

कोंडी-की. १ मिठागर; खांचर. २ कुंडी, कोंडी पहा. कोज-सना. १ प्रश्नार्थक सर्वनाम; अज्ञात माणसासंबंधाने विचारतांना योजतात. २ कोणती; किती. 'तेथे या कांबिटाचा गरिब गुण किती ? प्रीढिही कोण येणें ?। '-आसी ३२. ३ किती तरी; फार; अतोनात. 'त्याचें मत बळवावयास मला कोण प्रयास पडले ? ' ४ काय ? ' तुम्ही हा उद्योग करता याचा विषय कोण ? ' [सं. कःपुनः; प्रा. कोउण; अप. इत्वूण-कवण] कोणाचा कोण-(अज्ञात माणसासंबंधी माहिती व त्याच्या नात्यागोत्यासंबंधाने माहिती विचारतांना ) लांबचा नातेवाईक: बळेने संबंध जोडलेला. ( यःकश्चित, फालत् माणसासंबंधी योजः तात ). उद्ध • कोणाचा कोण पितळाचा होन, सांपडला तर शोधतो कोण ? ०एक-सना. १ कोणी तरी एक. २ विशिष्ट किंवा एखादा माहीत (मनुष्य, वस्तु). श्चा-ता-वि. १ दोन वस्तूंपैकी कोठला. २ जो तो; विवक्षित. 'तुम्हांला या घोडगां-तुन कोणता पाहिजे तो घ्या.' • जाणें-कोणास ठाऊक, माहीत; न कळे बुवा. ॰ ताका-चाका-पुलीन. हवा तो: पाहिजे तो. कोणताहि ( एकवचनी व अनेकवचनी प्रयोग ). 'दोन्ही वटि सारखे **आहेत, को**णताका घेईनास. ' ॰त्या **झाडाचा पाला**-कंसपटा-प्रमाणे लेखणे. 'नवरा म्हणजे कोणत्या झाडाचा पाला!' -सु ३५. ॰त्या तींडाने-नाकाने-न शरमतां, न लाजतां, उघड-पणें, उजळमाथ्यानें कसा (प्रश्नार्थक) 'तो या गांवचा देणे. दार आहे तेव्हां तो कोणत्या तोंडानें येथे येईल. ' 'मार्गे तशी प्रतिक्का करून आतां त्यांकडे कोणत्या नाकानें जाऊं ? ' •त्यासी-कोणास ? ' येणें कोणत्यासी रोख दिलें। '-ब ५०३. •पदार्थ-यःकश्चित् : निय: त्याज्य: क्षद्र. 'कोणपदार्थ श्चियांच्या जाती । अपवित्रा दृष्टिणी । पति असतां ब्यभिचारिणी । ' -पला ४३. ० य-(गो.) १ कोणीहि. २ कसाहि. ० सा-वि. कोणी

कोण—पु. कोपरा; कोन. 'तुझ्या स्वह्नपाच्या निजस्थानी । आकाश लोपलें एके कोणीं। '—भारा बाल ११.१७०. 'तृजा प्रताप बसला लपोन जाजनि काय कोणाला ? —भक्तमयूरकेश पृ ४. [सं. कोण ] ०पा—पु. (बे.) कोपरा; कोना. ०पिका—पीक-वि. कोपच्यांत अगर धरांत पिकलेला (आंबा, फणस इ०). याच्या उलट वरपिका ( झाडावर पिकलेला ). ० बिंदु-प. कोनाच्या बाजू ज्यांत मिळ्न कोन झालेला असतो तो बिंदु. —महमा ३.

तरी; फलाणा; बोल्णारास माहीत नसलेला. 'तम्हांला कोणस

हाक मारतो आहे. ' [कोण+सा=सारसा ]

कोणर्गे—न. (कों.) मोठया फांदीवर लागलेलें मधार्च पोळे. कोंगे. कोनगे पडा.

कीणप-न, १ कुणप; प्रेत. १ ( ल. ) तुच्छ, गलिच्छ वस्तु. | 'बरीदे करमस कोणपा या ।' -मासी ३८. [ सं. कुणप-प्रेत ] कोणाक-सना. (कु.) कोणाला.

कोणी—प्रश्नांथं सता. कुणी; कोणी एक १ कोणीतरी १ कोणीहि १ ' नये ज्वाळ वीशाळ सप्तीय कोणी। ' -राम १२१.

-वि. कोणी एखादा; वाटेळ तो; हवा तो. ' कोणी आझण सांगा, आमची हरकत नाहीं.' म्ह ० १ कोणी कोणाचा गुरु कोणी कोणाचा चेळा. ' २ कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायांत नाहीं. (अंदाधुंदी, गोंधळ या अर्थी). [कोण] ०एक-वि. कोणता तरी; कोणीहि; अमुकच नव्हे असा; हवा तो. कुछणे-कुडून-किवि १ कोणत्या टिकाणाहुन-दिशहून-वाजुकड्डन १ २ कसेहि; कोणत्याहि प्रकारें. कुछले-किवि. कोणत्या वाजुळा, दिशेळा, टिकाणीं कोणीका-सना. हवा तो; पाहिजे तो. 'कोणीका औषध देईना! गुण आल्यांशीं कारण.' ०तरी-सना. १ कोणीहि; कुणी-तरी. २ यःकथित; नाळायक; भिकार.

कोणे--न. खोली. अंतर्गृह. [का.] •कोणीं-किनि. प्रत्येक कोपऱ्यांत; अडचणींत. कोनीं पहा.

कीर्णे—न. गुरांच्या कानांत होणारा एक रोग. यामुळें गुरांच्या कानांतून पाण्यासारखा पू वहात असतो.

कोणेएक, कोणेक—कोणीएक पहा. 'कोणेक विरळ यातें वदती तत्त्वच्च पति अनायांचा।'-भक्तमयूरकेका पृ. १४.

कोण्या—प्रत. कवण्या ? कोणत्या ? 'विश्कों असावें कोण्या गुणें. ' - दा २.९.१.

कोणहा--प्रश्नार्थक सर्वनाम. कोणास; कोणाला ? 'सांगार्वे कोणें कोण्हा।'-रामदासी २.१७४.

कोण्ही--कोणी पहा.

कोत-की. (इ.) कुवत; शक्ति. [अर. कुव्वत]

को(कों)स—पु. १ माला; त्याचें फळ. 'बार्यी कोत न जिरे।' – हा १३.५३८. 'घार्यीचा कोत न जिरे।' – एभा १२.२५०. २ (बे.) वेळूचा, बांबूचा कोंब; चिन्न. – न. (कों.) माडाच्या किंवा ताडाच्या पोयीचें अप्र; गाम्याचें टोंक (टोंक कापून नंतर त्यांतून रस काडण्यासाठीं तेथें मडकें लावतात). [सं. कुंत=भाला; का. कोंत] कांती–की. भाला; एक शक्ष. 'लांगूल सागर कटारें। कोतकांती ईट तोगरें।' –कथा ३.१९. १४. ककारु–कर–पु. भालाईत. 'सेले सावळे कोतेकर।' – एकस्व ५.१३.

कोतमीर-रीब-की. (कुण.) कोथिंबीर पहा.

कोतल्ल-वि. १ (व.) रिकामं; राखीव. २ जरूरीपेक्षां जास्त. -प्र. कोतवाली थोडा. शृंगारलेला घोडा (मिरवणुकीचा) 'कोतल नर कोतवाल वारण मगनमस्त किल करित।' -ऐपो २००. : स्वारींत कोतल वर कोणी आह्रद न होतां...'-ऐरापुप्र ९.५१०. [है.]

कोतवार-पु. कोतवाल अर्थ ३ पहा.

कोतवाल-पु. १ मराठी साम्राज्यांतील नगररक्षकांचा मुख्याधिकारी: शहरचा मुख्य संरक्षक अधिकारी: फौजदार: योलीस सपरिटेंडेंट: कोंकणांत सब-इन्स्पेक्टरला कोतवाल म्हणतात हर्लीच्या याच्या कामापेक्षां मराठी राज्यांत याला कज्जे तोडणे, बाजारांतील वस्तंचे भाव ठरविणे, खरेदी-विकीचे दस्तऐवज नोंदण इ० कामें असत. २ (बडोदें, काशी) गांवांत जेवणाचे अथवा इतर समारंभाचे आमंत्रण करणारा अधिकारी; बोलावणेकरी. 'निमंत्रणे करण्यास कोतवालास यावी, -ऐरापुत्र ९.४५९. ३ (व.) सरकारी काम करणारा गांवमहार. ४ नित्योपयोगापेक्षां ज्यास्त संप्रह केलेला पदार्थ, कोतल पहा. ५ स्वारी इ० पुढे शोभेकरितां चालविलेले घोडे; कोतल; कोतवाली घोडा. 'कोतवालतेजी घांबा घेती।' –ऐपो ११. ६. (ल.) शोभेसाठीं वापरावयाचे अलंकार, कपडे इ०; ठेवणींतला पदार्थ; वस्तू. (सं. कोट्टपाल; प्रा. कोट्टवाल फा. कोतवाल ] मह० १ उलटा चोर कोतवालाला दंडी. २ (गो.) कोतवाला आर्थी चोरा बोंब, सामाशब्द- ०घोडा-पु. मिरवणु-कीपुढ शंगाह्नन चालविलेला घोडा; कोतल; कोतवाल. [हिंदी] चावडी-स्री. कोतवालाची काम करण्याची सरकारी जागा, कचेरी, हपीस,

कोतवाली— स्ती. १ कोतवालकवेरी; कोतवालाचा कारभार, खातें. २ शहरजकात; वाजारपटी. ३ (वा.) पोलीसचौकी; नाकें; चावडी. 'सहा महिने पायांत विख्या टोकून एकेक महिना एकएक कोतवालीवर त्यास बसविला.' –विक्षिप्त १.८८ ४ कोतवालाचा खर्च भागविण्यासाठीं बसविलेले कर. –वि. कोतवालासंवर्धों; फीजदारी. —चा पोषाख्व—पु. सणाधुदीस घालाव याचा उंची पोषाख; ठेवणीतील पोषाख. ० पिंजरा—पु. केद्र-खाना; तुरुंग. 'कोणास वेशुद्ध होईपर्यंत मार देण्यांत आला व कोतवाली पिंज-याची भरती करण्यांत आली.' –विक्षिप्त १.०३.

कोता—वि. जल्दीपेक्षां आंखुड; अपुरा; लांडा; त्रोटक; लहान; तुटका; कमती; तुटपुंजें; संकुचित. 'हें प्रमाणिह येथें कोतेंच पडतें!'—िन २१२. 'आमर्च ज्ञान किती कोतें आहे पहा.'—गीर २४६. [का. कोताहु; सि. कोताही] कोताई—ही-की. आंखुडपणा; अपुरेपणा; कमताई; तोटा; कोतेपणा. 'वसूल घेण्यास सख्ती करितां कोताही केली नाहीं.' —ऐटि ५.११. [का. कोताही]

कोतार-न. (कु.) वर; भांडण.

कोतियाळ—वि. कोयता ( शस्त्र ) घेतलेला ( वीर ). 'येक भावती भागळें । लोहागळे कोतियाळ । फरशधर ॥ ' –कालिका २२.७. [कोयता] कोती--स्नी.वरी(धान्य)ची एक जात; हिचा दाणा पांढरा असतो.

कोते- अंदेश-वि. अदृश्दिष्टः; अविचारी. 'आपण खार्विद समीप असतां कोते-अंदेशांनीं उपद्रव बावा हैं ठीक नाहीं.' -दिमरा १.२२७. [फा. कोताह+अंदेश]

कोंतेक(का)र-रु- पु. भालाईत. कोतकार पहा. 'पैले कोंतेकारां। जविलेके चाला।' -िश्चा ५६४. 'कोंतेकारां सुटला पळु।'-उपा १६०८. 'सेलेसावले कोतेकर। धनुर्धर पायांचे।' -एरुस्व ८.१३. [सं. कुंत+कार]

कोतो--पु. (कृ.) पाणी काढण्याच्या लाठीचा कोळंब अडकविण्याचा बांबु; माणगा. [का. कोड=बांबुची नळी]

कोत्त-पु (तंजावरी) जुडगा; घोंस. [का ता. कोतु] कोत्ता-पु. (तंजावरी) गवंडी. [ता. कोळुतुकार]

कोथ—न. (शाप.) सडणें; कुजणें. (इं.) डिकांपोक्षिशन. -शिल्पवि १०१.१०२. [सं. कुथ्झुजणें ]

कोथंबरी - विरी - बीर, कोधंवरी - बिरी - बीर, कोथंमीर, कोथरीब - जी. १ घन्यांच रोप. हॅ उगवृन कोथं-वीर होण्यास १५ दिवस लागतात. घने करावयाचे असल्यास ५-६ महिने लागतात. कोथंबीर कोंबळी असतांना तिचीं पाने व दांडे भाजीपाल्यांत घालतात. यांचा एक विशेषस्वाद असतो. घने मसाल्याच्या उपयोगी आहेत. (बा.) सांबार. २ घने. [सं. कुस्तुंबरी। प्रा. कुत्युंभरी। भात-पु. (को. कु.) भाता(साळी)ची एक जात. ० देवी-जी. (अव. कोथंवि-या) देवीच्या रोगाचा एक प्रकार. याळा कोथंबिरीच्या दाण्याच्या आकाराचे मोत्यांच घस जोडलेळे असतात. कोथंबिरी घोंसवाळी। ' - अकक भस्मासुराख्यान ३१. ' बोंड बाळ्या कोथंबिरीबाळ्या बहुत सुंदर। ' - अफळा ५५.

कोथळा— प. १ मोठं पोतें; थैला (धान्याचा, दाह्या). 'माझ्या दातांतली चुड इथल्या कोथळ्याला लावली कीं पुरे!' -स्योंद्य १०६. २ मोठा माणग्याचा कणगा, पालटें (धान्य ठेवण्याचे); मध्ये रंद व वर निमुळतें, सामान्यतः एका प्रकारच्या वरणीसारखें, धान्य वंगेरे ठेवण्यासाठीं केलेलें मातीचें भोडें. 'जेसे धान्यें कोथळेयामध्ये साटिवती।' -ऋ ७५. टीप. ३ पोट (पकाशय); पोटांतील कोळा; पोटांतील कोळ्यामोंब-तालचें मांसाचें आवरण. ४ शरीरांतील कोणतीहि पिशवी, कोश. जसे—अनाचा कोथळा; मूत्राचा कोथळा; मळाचा कोथळा. 'पोटीं दक्षिणभागी मळाचा कोथळा।' ५ भोत (उशीचा); खोळ; अन्ना. ६ पोट; भोंसकल्यामुळें पोटांतून बाहेर पडलेंलें आंतडें. ७ जनावरें वितांना बाहेर पडणारीं आंतडीं, गुक्रभाग

८ कबंध; धड. ' मस्तक करूनिया भिन्न " कोथे अ मुमी पाडिले. ' –मुबन १४.४९. [सं. कोष्ठ+रु; प्रा. कोत्यरु ]

कोधळो---स्रो. १ लहान कोथळा; रांजण; मातीची कणगी. इतर बहुतेक अर्थ कोयळगाप्रमाणे. २ (व.) हावरी अथवा तिळाच्या झाडांची गंजी. ३ (व. ना. ) महारुक्ष्मीचा मुखवटा बसविण्याकरतां केलेली मातीची वाटोळी व पोकळ उंच बैठक: खापराचे धड.

कोथळी-- ली. मुंबई ६ मणांची गोणी. ६०२० पुरती भारांचे वजन. -मुंब्या १०५.

कोथा-पु. (कु. ) पाणी काढण्याच्या लाठीच्या कोळं ब्याची काठी; ओकतीची काठी. कोतो पहा.

कोशेंमेथे--न. (कीं.) धने, हिंग, मेथी इ० जिन्नसांचा समुच्चय. [ कोथिंबीर( धने )+मेण्या ]

कोधेर-रे-न. एक प्रकारचे गवत.

कोंड -- की. भाजलेले तीळ कुद्दन त्यांत गुळ घाळून तयार करणे. २ कोदा उपसणे, करणे. कोदा पहा. केलेले पुरण; लाह इ०. 'तिळाच्या कॉदेची पोळी.'-पाक ५४.

कोद-पु. (व.) तांदुळाचा कोंडा. [कोंडा]

कोंद(दा)र-वि. चोहॉकडून हवा येण्यास प्रतिबंध अस-लेली; भाडोशाची; कॉडमाऱ्याची (खोली, जागा ). [कॉंदणें ]

कोदंड--न. १ धनुष्य. 'आतां कोदंड घंऊनि हातीं। भारत पां इये रथीं। ' –ज्ञा ३.१८९. २ (ल.) भ्रकादंड; भुवई. ३ ( ल. ) मोठें संकट ( रावणाच्या छातीवर शिवकोदंड पडल्याने तो कासावीस झाला त्यावहन ). रामकोदंड पहा. [ सं. ]

कोरंड-वि. उद्धरः दांडगाः भांडस्रोरः वेपर्वा.

दिसतें. ' -नीति ८६. २ रत्ने बसविण्यासाठीं काढलेली सोन्याची तार किंवा पत्रा. [कोंदण; तुल० का. कुदन=सोने ] ०पट्टी-स्ती, कोंदण बसविण्याकरितां तयार केलेली सोन्याची पटी, पत्रा.

छिद्र, भौक बुजेंगे. 'पडशाने नाक कोंदलें. '

**कोदया—**पु. ( व. ) कुंड ( भांडें ) [ कोडी <sup>१</sup> ]

**कोदरा**—वि. (नंदभाषा ) चोरटा. 'तो दन (मनुष्य) कोदरा आहे. '

कोदा---५. हलके व घाणीचे काम; काबाडकप्टांचे काम; कुत्तेवांशी. बहुधा अव. प्रयोग-कोदे. (कि॰ करणें; निपटणें; उप-सर्गे; दर्गे; पडेंगे अकि. ). उदा० 'बाळंतपणाचा-दुखणेक-=याचा-पोरांचा-म्हाताऱ्याचा-संसाराचा-चाकराचा कोदा मी उपवर्तो. '[ क्षुद्र ? ]

कोंदाकोंदी-न्त्री. दाटी; खेंचाखेंच; भीड; गदी. ' माझा-रींचि कोंदाकोंदी।' - हा १५.१५६. [कोंदणें]

कोदार-की. विपुलता; पूर्णता; दाटी. 'कर्पूरकेळीचीं गर्भ-पुटें। उद्गलतां कापुराचेनि कोंदाटें।'-ज्ञा ११.२५०. -वि. कोंदर पहा.

कोदाटणे — उकि. गच भरणे; एके ठिकाणी गदी करणे: ठांसन भरणे: कॉबर्णे. 'तेर्जे कॉदाटलिया दिशा। जयाचेन। ' --ज्ञा १.१३९. 'कोंदाटलें पुढें।परब्रह्म सांबळे।'--तुगा २२४०. –अक्रि. कोंदर्णे पहा. [कोंदर्णे ]

कोदा(द)वर्णे---अकि. १ (कुण. राजा. कु. ) गुदप्रक्षालन

कांदी-सी. कोन; भितीची सांध किंवा जोड. बहधा सांधी-कॉदी असा जोड शब्द येतो. [कॉदर्गे]

कोदुणें-अफि. (क.) ढुंगण धुणें. कोदावण अर्थ १ पहा. कोद्रव, कोद्र-- पु. एक प्रकारचे इलके धान्य; हरीक. हे सर्व धान्यांतील इलेकें धान्य असुन गरिबाशिवाय दुसरे कोणी खात नाहींत. हें कितीहि निकस जिमनींत पिकतें. [सं. कोद्रव]

कोन-पु. १ कोंपरा. २ प्रसृति; बाळंतपण (ह्या प्रसंगीं स्त्री घराच्या कोपऱ्यांत-बाजुला जाते यावसून ). 'तिचा कोन-चांगला म्हणून लवकर बाळंतीण होती ' ३ बाळंतिणीची बह्न. कोंदण-न. १ अलंकारावर रत्ने बसविण्यासाठी केलेले घर, खाटलें, भांडी कंडी इ० सामान; बांळतें. ४ ( रे. ) ठेवण्याची. बेटक. जेडा. 'सौंदर्य हें साधुशृसोच्या कोंदणांत अधिकच सुंदर ∤राहाण्याची जागा. 'देवाचा कोन '≔देवघर. ५ ( यंत्र. भूमिति ) दोन रेषा तिरकस येऊन एका विदंत एकत्र होतात ती आकृति. याचे लघुकोन, काटकोन, विशालकोन असे प्रकार आहेत. (ई.) अँगल. [सं. कोण ] (वाप.) • होणें, निघणें-(व.) बाळंत कांद्रणें--उकि. १ जोराने आंत भरणें; दाबणें; कोंबणें; होणें; प्रमुत होणें. (विप्र.) कोनीं निथणें, कोन येणें-बाळंत खरुचून, ठासून भरणें ( धुरानें घर, मेवांच्या गडगडाटाने आकाश, होणें. हे प्रयोग सर्वमान्य आहेत. 'मग ते गरोदर होऊनि कोनीं आनंदातिशयानें मनुष्य इ०). 'हहीं दोहींचि परि संसार । कोंदला निवाली ' -पंच ४३. तंजावराकडे कोन्नी-घेणें, जाणें-अस असे ।'-ज्ञा १५.४७६. 'तंव अंगधारें कोंदली सृष्टी । '-मुआदि विहलतात. [फ्रें. जि. कुनि ] सामाशब्द- **॰कोंपरा, कोना**-३६.५४. 'नादें अंबर कोंदलें '-भूपाळी ३०. २ बंद होणें; कोपरा-पु. १ सांधीकोंदी; एका कडेची बाजु; अडगळ; सहज लक्षांत न येणारी जागा. 'वस्तु कोठें कोनाकोपऱ्यास पडली असेल ती पाहन आग.' २ टेंगुळ; पुढें आलेला फुगीर (भाग ५ 'भितीला कोदर्शे—िक. (बे.) उदर्णे. [सं. कु=पृथ्वी+ह=िबदार्णे] कोठें कोनाकोपरा वाढला असेल तर छादन टाक. [कोन+ कोवरा ] कोन्याकोपऱ्याचा-वि. १ सांधीकोदीतला; कोठला ंतरी. २ ( ल. )क्षुद्र; इलका. कोनटा-प. १ ( व.ना. ) कोपरा, ३ घरांतील अंधारी जागा. [कोन हिं. कनीठा ] कोनहा-ंड, कोनाडा-ंड, कोनाडा-ंड-पुन. सामान टेवण्याकरतां भितींत ठेवलें लिंद्र, जागा; देवली; गोसला. ०एट-न. (कोनचं हीनत्वरर्शक रूप ) १ कॉपरा. २ (ल.) एकीकडची, एकांताची जागा; आढ बाजू. ०एडा, कोनपा-पु. कोनपट पहा. ०पालट-पु. १ दुखणक-यास आराम पडण्यासाठी निजण्याची जागा बदलेंग. २ व्यालेल्या मांजरीन आपल्या पिलांच स्थलंदर करेंग. [कोन+पालटेंग] ०पिका-पीक-वि. कोणपिका पहा. ०फळी-की. (कों.) दोन भितीच्या कोप-यांत बसविलेली फळी. ० विंदु-पु. (भूमिति) त्रिकोणाचा शिरोबिंदु (ई.) व्हरटेक्स. कोणविंदु पहा. ०मापक-पु. (कों.) घराच्या दोन पाल्यांचे हत्यार. (ई.) धोट्रॅक्टर. ०वासा-पु. (कों.) घराच्या दोन पाल्यांचेया सांच्यावर आढ्यापातून छपराच्या कोप-यांपतून सल्यां सांच्यावर आढ्यापातून छपराच्या कोप-यांपत्त चाललेला मोठा वाला. ०च्चत्त-न. (ज्यो.) ईशान्य किंवा वायव्य वेधवलय किंवा वेधवृत्त.

कोन-पु. (व.) कोंडा पहा.

कोम, कोनफळ—9न. एक कंद व त्याची वेल(हा कांदा गोराङ्गसारका असतो ).

कोनगें—न. (गो.) दरीतील तुटलेल्या कडवाला लागलेलें मधाचे पोळें; कोंगें; मधाच्या पोळवाची एक जात; कोणगें.

कोनट, कोना-न्या—पु. (को.) कुणव्यास निदाव्यंजक शब्द. [कुणबट]

कोनटोपर---न. (व.) कानटोपी; कान्होळे. [कान+ टोपडें]

कोनसो-- (गो.) कॉपरा; कोन. [कोन]

कोना-स्या--पु. १ कोंप-याचा घडीव दगड. २ घराच्या आढपावर किंवा कोनवाशावर घाटण्याचे चापट कौल ३ कोनवासा. [कोन] कोनारमक-वि. कोनमंबंधीं; कोनाचे. कोना समक अंतर-न. कोनाचे अंतर. बहुळाच्या भागामध्ये मोजावयाचे अंतर, वहळखंड.

कोनीक-सना (कृ. हेट) कोणाला ? [कोण]

कोर्ने — न. हत्ती, उंट, र्म्हस, गाय ६० जनावरांच्या-पायांस, कानात्म किंवा एखाद्या सांध्यांत होणारा एक रोग. कोण पहा. [कोन]

कोने बांधर्ण--िक. (माण.) अंबाडीच्या काडवांची जुडगी, विंडे बांधर्णे. [का. कोने=झाडाची फांदी, काटकी]

कोन्टा—पु. (ना.) कोंपरा. कोनटा पहा. 'तो कोन्टयांत

कोर्न्हे-न. मधार्चे पोळे. कोन्गे पहा.

कोप-- प्र. १ दुस-याच्या अवराधामुळे आपल्या अंतःकर पीठ मळावयाची मोठी परात (तांच्यां णाची होणारी रागीट हिला; राग; कोध. 'तुमच्या कोपें कोठें पितळी. लहान कोपराला कोपरी स्थावें।'-दुगा ११६५. २ प्रकोप पहा. 'पित्त-वात कोप.' हंडा; रंद तोंडाचें भांडें. [सं. खर्पर]

कोषट-वि. कोषिष्ट; रागीट; चिडस्रोर. कोषास चढणें -रागा-वर्ण; कोध येणें; संतापणें. 'गांगेय कोषा चढला कसा रे।' -वामन. भीष्मप्रतिहा १०. [सं.]

कोप—पुन. १ कुजकेटी, गंजकेटी, किडलेटी, वणाची जागा (फळ, काष्ठ, पाषाण इत्यादीची). २ (सामा.) दोष; विकार; व्यंग. [सं. कुण्]

कोपर्णे—अकि. रागावर्षे. 'परिकोपेल त्रिभुवनपति । '[कोप] को कों)पर-- पु. भूजा आणि हात यांच्या मधल्या सांध्याचे मागील टोंक. [सं. कूपूँर; प्रा. कोप्परे; ग्र. कोपरियं ] (वाप्र.) कोपराढोपराने करणें-(बायकी) कसं तरी कहन कष्टानें, आयासानें (घरकाम) करणें. कोपराढोपराने चालणें. जाणें--मोठ्या नेटाने संकटांतून तह्नन जाणे; कसंबसे काम पुरे पाडणे (कम-जोर, अशक्तता असतांना). कोपरापासून हात जोडणें-अति कळवळयाने विनविंग. कोपरापासून नमस्कार-१ वरील अर्थ २ संबंध नसावा अशा अर्थी. ' असल्या नाटक्यांना कोपरा-पासून नमस्कार असो. ' म्हर १ मऊ सांपडलें म्हणून कोपरानें खणुं नथे. किंवा २ मऊ-नरम लागलें म्हणजे कोपराने खणणें= गरीब मनुष्य सांपडला म्हणजे त्याचा फार फायदा घेणे. सामा-शब्द- • कात्री-स्त्री. वांकड्या पात्याची कात्री, शस्त्रकिरेंत हिचा उपयोग असतो. •ख(खि)ळी-स्री. १ कोपराने मारलेली द्वसणी, दुसकणी.(क्रि. मारणें; येणें ). २ कोपराने पाडलेला खळगा. (हा गुराख्यांचा खेळ असतो. अशा खळग्यांत ती पोरं गोटयांनी खेळतात. ( कि॰ पाडणें ). ३ ( ल. ) लेखांत. भाषणांत उगाच दुसऱ्यावर घेतलेलें तोंबसुख; जातां जातां, सहजासहजी एखाद्या-विरुद्ध बोलणे. • घुसणी -सी. (गोटयांच्या खेळांतील एक शब्द) कोपराने गोटी गर्हीत घालणे. कानघुसणी पहा. •मोड-वि. (व.) कोपरासारखी मोडलेली (जागा). • बाळी-स्री. (व.)बाज वंद; एक दागिना. [कोपर+वाळा]

कोपर-रा-री, कोहोपरा-पुकी (व. ना.) भाकरीचें पीठ मळावयाची मोठी परात (तांच्यापितळेची); थाळी; सनकी; पितळी. टहान कोपराला कोपरी म्हणतात. (कु.) कोपरो= ष्टंडा; रेंद तोंडाचें भांडे. [सं. खपेर]

कोपरबरास-ज्ञास---न. १ तांबे व पितळ यांची मिश्र धातु. २ (कु.) टीनची धातु. कोपरवरासचा ढवा=केरोसिनचा (टिनचा) डवा. ३ जर्मनसिल्व्हरला म्हणतात. [ इं. कॉपर+त्रास ]

कोपरा-पु. लहान लोखंडी कढई. कोपर-श पहा.

को(को)परा-9. १ कोन; उपदिशा. २ (बास्तु.)दोन भितींच्या सांध्यांतील दर्शनी काटकोनांतील चौरस दगड. [सं. कूपर; प्रा. कोप्पर ] •धरणं-(बायकी) १ इसणें. २ विटाळशी होणें.

को(को)परी - ली. १ तळहातापासून कोंपरापर्यंत ४० भगर जास्त वेड देऊन सुंभ इत्यादि दोरीची केलेली गुंडाळी. २ गोट्यांच्या खेळांतील एक संज्ञा, डाव लागला महणेज निय-मित स्थळापासुन गोटी कोपराकोपराने उडवीत गहीमध्ये आणुन टाकर्णे. ३ नखुरडे. ४ कोपराजवळ येणारी सूत्र; एक रोग. ५ कोपर।पावेतो बाह्या असलेली बंडी, अंगरखा. 'अंगांत रेशमी कोपरी. ' -हाकांध २११. [कोपर]

कोपल-फल-न. एक प्रकारचे तेल, व्हानिश. 'रोगणाचा उपयोग करणें झाल्यास कोपल रोगणाचा उपयोग करावा ' —मॅरट २५. –सेंपू २.७५.

कोपळी, कोपई, कोपी---स्री. (व.) बांटेरी झुदूप. कोपळें-न. (व.) कोपळी तोडण्याचे हत्यार.

कोपायमान—वि. रागावलेला; संतप्त. [सं. कुप्यमान] कोपिष्ट, कोपी-वि. ज्यास त्वकर राग येतो असा: शीघ्र-संतापी.

कोपी--स्री. शेतांतील झोपडें; खोपट. कोप ट पहा. 'आध्र-मासी स्थान कोपी गुहा। ' -तुगा २७२५. [का. कोप्प-प्पी]

कोपीण-न-नन्त्री. लंगोटी. (कि॰ नेसणें). 'नेसोनि कोपीन शुभ्रवस्त्र जाण। ' - तुगा २८३०. [सं. कोपीन]

कोफता-प. गोळा (स्वयंपाकांतील), 'खेम्याचे कोफते खापर] म्हणजे गोळे करून... '-गृशि २.१०. [फा. कोफ्ता=कुटलेला गोळा ( मांसाचा ) ]

कांब-- प्र. १ कोम; झाडाचा धुमारा (केळीच्या कांग्रा-पासून निघणारा पासंबा ). 'बाळार्क कंदा निघाले कोंब। तैसे पहा. कोबलेवारकचा डबा=राकेलचा, टीनचा डबा. रत्नमणींचे खांब।'-मुसभा २.८ २ अंकुर; मोड. 'विपरीत ह्मानाचा कोंब फुटे।' - विउ ३.७. ३ (गो.) पालखीचा वांक-रेला दांडा. [ सं. कंबी; का. कोंबु=शिंग, फांदी ]

कोंबट-वि. कोमट; उबट; सोमळ; किचित् उब्ण; साधारण जन. ( शरीर, वस्तु, इ० स लावतात, हवेसंबंधीं थोजीत नाहींत). [सं. कोष्ण; कवोष्ण?]

कोच इसाद-पहाट-की. कोंबडा आरवण्याची वेळ; म्हातारा, इ० निरुपयोगी समुदाय. २ सटरफद्वर वस्तु. -मसाप पह(ट.

कोंबडसादीं-किवि. (कों. ) कोंबडा भारवण्याच्या वेळीं; अगदीं पहाटें [कॉबडा+साद ]

कांबिडा-पु. १ एक पाळींव पक्षी; मुरगा. याचा रंग चित्र-विचित्र असून डोक्यास तुरा असतो व गळधास कल्ले असतात. याचे मांस खातात. २ फुगडीचा एक प्रकार. गाणें- 'जिजी-बाईचा कोंबडा आला माझ्या दारीं, घालीन चारा पाजीन पाणी' ६० म्ह० १ (म्हातारीनें, शेजारणीनें ) कोंबडा सांकला म्हणून उजडावयाचे (तांबर्डे फुटावयाचे ) रहात नाहीं. २ कोंबरा नेला डोंगरा म्हणून का दिवस जगवत नाहीं. =जी गोष्ट व्हावयाची ती क्षुत्रक अहथळयाने रळत नाहीं. स्वाभाविक परिणाम व्हावयाचाच. कोंबडी-- स्री. कोंबडयाची मादी ही बाराहि महिने अंडी घालते व एकवीस दिवसांत अंडीं उबदून पिहें बाहेर काढते. कांबिंड--न. १ कोंबडयाचे लहान पिल्लुं. २ ढगांतील तांबुस पट्टे; पाऊस पडण्याचे चिन्ह. (वाप्र. ) दाणे टाकून कांबडे झुंज-विणे-मुहाम पदरचे खर्चन भांडण लावणे. •आर्जे-न. कॉबडा आरवण्याची वेळ. कोबडेरात-राश्च-स्त्री. पहांटे चार वाज-ण्याची वेळ.

कोबडा-- प. चंद्राभॉवर्ती पडलेलें खळें.

कोंबणें - उकि. १ ठासून भरणे; गच भरणे; ठासणे. १ बद-डणें; कुबलणें.

कांबिण-अित्र. को मेजणें; वाळणें; निस्तेज होणें.

कोंबणें, कोंबवणें-अिंक, कोंब, अंकर फुटणें; मोड येणें. [कॉब]

कांब(बा)रा-पु. कोंब, अंकुर. ' मुळी धुवासना विधती आरा। घेऊनी फुटती कोंबारा। '-हा १५.१८४.

कींब(म)री---सी. (गी.) कींब पहा.

कोबरो-पु. (कु.) मातीचे एक भाडें. [सं. खपर; म.

कोबर्ले --- न. आंबे काढण्याकरतां काठीला जाळे बांधतात तें; घळ; झील; झेलगें; झेला.

कोबलेबारक, कोबरब्राक--न. टिन धातुः कोपरवरास

कोबा-पु. (बास्तु.) चुना, माती, कांकीट, सिमीट, | शेळीच्या लेंडघा ६० चे मिश्रण. ह्याने भुई, गच्ची तयार करतात.

कोंबा-- पु. (गो. कों.) कोंबडा. - स्त्रिपु.

कीबा-9. (को.) अंकुर; कोंब पहा.

कोबाया-कीअव. (व.)कलकल करणाऱ्या वाया-किया. कोबाळ-- प. (चि.) १ फारसे काम न करणारा मुलगा,

₹.90%.

कोबी, कोब—की. एक पानांचा गई।; भाजी; ही युरोपि-यांनी आणलेली असून हिचे तीन-चार प्रकार शहत. जिचा-गई। जह ती उत्तम. ही यंडीच्या दिवसांत तयार होते हिला जमीन चांगली लागते. हिच्या हाळी (लबकर होणारी)व गरी (उशीरां होणारी) अशा दोन जाती आहेत. करम, करमाची भाजी असेंहि म्हणतात. (गो.) कोबू. [पोर्चु. कोबचे; इं. कॅबेज]

कोबी—स्त्री. १ लहान कोंब. कोंब पहा. २ (गो.) कोंबडी पहा. कोबीट—न. फाळ नसुन बोंडशी असलेला बाण, तीर. कोंबु—न. एक बाय. -वेह ३८.

कोबेणें, कोबेयणें—अिक. (राजा. गो.) कोंब येणें; अंकुर फुटणें. कोंबणें पहा. [कोंब]

कोंबो-पु. (कु) कोंबा; कोंबडा पहा.

कोंभ(म)---पु. अंकुर. कोंब पहा. 'कां रत्नबीजा निवाले कोंभ।'-ज्ञा ६.२५३. 'प्रथम कोंभरिया उपक्रम।'-सिसं ४. ७६.

कांभ-पु. स्तंभ; खांब. 'डोळे फिरवी गरगरां दांत खाया करकरा कोंभाचि कचकावला।'-भज १२८. [कोंब]

कोंभ-पु. डांग; वन; अरण्य. एकांतजागा; सांधीकुंदी. ' उदैजेति परविंबी। कळि कोळिगा राहिला कोंभी।' -ऋ ९०.

कों भर्णे — कि. अंकुर येणें; कोंब येणें; कोबेणें; उत्पन्न होणें. 'तंब दोदेंडी जैसें। आकाश कोंभेलें।' - क्रा ११.२६६. [कोंब]

कोंभ(भा)रा—पु. कोंव पहा.

कोंभा-पु. (व. ना.) टोसा; गुहा; कोपाखळी.

कांभा-पु. (कों.) माडाचा रोपा. [कोंब]

कोम- हा शब्दव याने आरंभ होणारे शब्द कींब खाली पहा.

कोम—की. १ कागदपत्रांत विधवेच्या नांवापुढें व तिच्या नवन्याच्या नांवामागें हा शब्द योजतात. जसं—जानकीवाई कोम रामजीपत. ज्या जातींत पाट लावण्याची चाल नाहीं अशा ब्राह्मण जातींत हा शब्द वापरतात व ज्या जातींत पाट लावतात अशा कुणवी व शूद जातींत कोम ऐवर्जी 'जवने 'हा शब्द वापरतात. कोम च्या अर्थावहल वराच मतमेद आहे. कित्येकांच्या मतं जवने, वल्द, विन यासारखाच याचा अर्थ होतो. म्हणजे 'ची बोयको, 'व कित्येकांच्या मतं. 'जिचा नवरा अमुक 'असा अर्थ होतो. २ जात. [अर. कोम=जात, कुर्यंव ]

कोमजणें—अिक. सुकणें; वाळणें (फूल); झडणें; अशक्त होणें; क्षीण होणें. [कोमणें]

कोषट—कॉबट पहा.

कोमटी—प. १ कर्नाटकांतील वैश्य जात व तींतील शाणूस. [फा. कोह्=पर्वत ] ..श (ल.) सॉवंळ-ओवळ नसणारा; अधार्मिक;नास्तिक. भेला कोय-ली. १ कार्वे।'-तुभो ११६५. श्रिका.]

कोमडा-डी-डे--कोंवडा पहा.

कोमणे-जिक्त. ठासुन भरण; कॉबण पहा.

कोमणें, कोमाइ(य)णें — अिक. कोमजें पहा. 'कोसुन जातां तरी मला तूं फेंकुन दिधलें असतें।' – टिक ३९. 'म्हणोनी कृषा आकिल्ला। दिसतसे अति कोमाइला।' – झा २.४; – संवि १३.१७. 'कोमाइलें श्रीरामवदन। तों येतां देखिला स्थ्मण।' [सं. कु-म्लान; प्रा. दे. कुम्मण≕स्लान]

कोमल-ळ—िव. १ मृदुः धुकुमारः नाजुकः सुंदर. २ गरीबः सौम्यः हळ्या मनाचा. ३ मृदुः मधुरः रमणीय (शब्द. नांव, आवाज). 'रामनाम जपे कोमल. 'कोमल्व्या उल्ट कठोर. [सं. ] •िच्चाचा किया चिचाचा कोमल-वि. कॉवळ्या, हळ्या मनाचाः द्यादे मनाचा, अंतः करणाचा. • ऋषमा—पु. (संगीत) पांच विकृत स्वरांपेकी पहिला स्वरः विकृतस्वर पद्या. • गांधार-पु. पांच विकृत स्वरांपेकी पहिला स्वरः • ध्यत-पु. पांच विकृत स्वरांपेकी पांचवा स्वर. • निषाद-पु. पांच विकृत स्वरांपेकी पांचवा स्वर. • मध्यम-पु. कोमल मञ्यम व शुद्ध मध्यम इ ध्वनीन एकच आहेत. नामभेद मात्र आहेत. मध्यम शब्द पहा. • स्वर-पु. (संगीत) शुद्ध स्वरांपेकी ध्वांचा स्वरं. इत्लीच्या संगीत पद्धतीत कोमल स्वर पांच मानतात. (कोमल) ऋषम, गांधार, मध्यम, थेवत, निषाद.

कोमलेंग-मायण-मायण-मेजेंग-अिक. १ कोमणें; कोमाइणें; कोमजेंगं; निस्तेज होणें. 'ब्रह्मादिसुखं कोमाये।' -भाए १७५. 'बहुत कोमावली पहावेना दृष्टिंग उभयांला।' -ऐपो ३९९. २ द्रवर्गे; सद्गदित होणें. 'माझ तोंड उत्तरलेंशें पाहुन हा फारच कोमावला.'-बाळ २.१८.[कोमल]

कोमलॉ—पु. (गो.) कोंबडा.

कोमाळणे, कोम्हाळणे — अकि. (व.) प्रेमाने अंगावहन हात फिरविणे; कुरवाळणे; गौजारणे. 'कोम्हाळले म्हणजे कुत्र्याला बरें वाटतें. '[कोमल]

कोमेणें--कोमणें, कोमजणें पहा. 'वदनेंदु कोमेला कळा-हीन वाटे मुखसंपत्ती।' -पला ४४

कोमेतुळा—पु. समुद्रांतील एक प्राणी. सपक्ष, सकेश तारा. -प्राणिमो १३९.

कोय—पु (आगरी) डोंगर. 'कोयाला चमकल्या विजा.' फा. कोह्=पर्वत]

कोय-स्त्री. १ आंब्याच्या फळांतील बाठा, बाठी; आठी; भठळी; बीज. २ वरील बाठींतील गर; बाठीच्या पोटी भसणारा

दोन अवयवस्त्री अंश. ३ ( ल. ) अंडक्रली. ४ ताडफळाच्या गिरावरील कवची. ५ आंब्याच्या अध्या बाठीची भिंगरी [?]

कोयकमळ--- ने श्वेतकमळ: क्रवलय. सि. क्रवलय: हि. क्रई+ कमळ ]

कोयकोय, कीयकीय-स्नी. कुत्र्याचे किंवा त्याच्या पिल्लाचे भुकर्णे, ओरडणे; क्यांत्र क्यांत्र करणे. [ ध्व. ]

कोयका-पु ग्रन्हेगार जातीतील पोलीस या अर्थाचा शब्द. -गुजा ४२.४३. ०**नाई**-पु. पोलीस शिपाई.

कोयंडा-पु. (राजा.) आंब्यांतील कोय. [कोय]

कोयंडा-9, १ दाराची कडी अडकविण्याचे गोलाकार (शितडापाण्याचे ) दहीं. [कोब+पाणी ] भड़कण: वांक्वन दुहेरी केलेला खिळा. २ कडींत घाला-वयाचा खिळा; अइसर; आंकडा; हुक. ३ (क.) लांब आयुडाचा लांकडी दांडा. ४ फांसा (नथ, हुल इ० चा ). ५ कोल दांडा (मनुष्याला किंवा गुराला घालण्याचा) हातास बांधून पोतेरें. त्यामध्ये पातलेला. ६ (कु.) एका खेळांतील वांकडी काठी ( गुराखी हा खेळ खेळतात ).

दांडचास दोन कान्या लाबून बांधण्याची केलेली व्यवस्था. २ शिक्षा व्हावी म्हणून हात वर्गरेनां कळ लागण्यासाठीं ज्या टिपऱ्या लावतात त्यापेकी प्रत्येक.

कोयंडे--न. कुवेड पहा.

कोयडेगार--न. (गो.) विटीदांइचा खेळ.

कोयंडो, कांयडो-- पु. (गो. क.) दांडू. [कोयंडा]

कोयतर - न. आंब्यांतील को यीला तिरस्काराथी म्हणतात [कोय+तट प्रत्यय]

कोयतपट्टी-की. जी जमीन नांगरटी करण्यास योग्य प्रा. कोइल; हिं. कोयल ] नसल्याने हातांनींच कसतात तेव्हां कोयत्यांच्या संख्येप्रमाण भशा जमीनीवर पट्टी बसवितात ती. [ कोयता+पट्टी ]

कोयता—पु. लांकुड तोडण्याचे एक हत्यार; विळा. (गो.) कोयतो. 'मी हिवाने मेलो घे माझो कोयतो।'~भज ८. कि. कोय=कापणें; कोयित=विळा ]

कोयताल-न. (बे.) शेताच्या कडेची जमीन.

कोयती-की, ल्हान कोयता. कोंकणांत भात कापण्याच्या कोयतीला करवतीसारखे दांते असतात, तिला दांती कोयती असेंहि म्हणतात.

कोयते-तल-न. (राजा.) लहान कोयता, कोयती.

कायतेचाल-की. ज्या बालाच्या रेगा कोयतीच्या आका-राच्या असतात ते: खरसांबळ.

कोयनळ, कोळिंदर-पु. (कों.) दोन रखांवर खंटवा माह्न त्यांवर एक आडवें लांकड मारतात त्यास कोयनळ म्हण-तात. कोयनळावर कोळंब्याची एक बाजू टेकलेली असते. [कॉ.]

कोयनाटकी---स्री. कोयीची केलेली भिगरी:कोकाटी:कोय.

कोयनाटकी-वि. (कोयीने तुष्ट होणारा ) कंजुष, कृपण. [कोय+नटण ]

कोयनेल--- तापावरचे एक ओषध; सिकोना सालीच सत्त्व. [इं. कीनीन]

कोयपाणी -- गुठळ्या व पाणी ( चोथापाणी ) झालेलें

कोवम-न. (कु) एक पक्षी.

कोयमे -- न. (खा.) ताक करावयाचे मडकें, कोळंबें पहा. कोयर--पु. (गो.) केर; उकिरडा. ०सिताडो-पु. शेण-

कायरी---स्री. १ चांदीच्या पत्र्वाची, सपाट अगर पसरट आकाराची, साधी अगर नक्षी केलेली अशी ढवी. ही मधोमध काप-कोयंडी - की. १ गुरें दावें चावून तोडतात म्हणून एका छिल्या आंव्याच्या छेरासारखी दिसते. हींत हळ रकुकं ठेवण्या-साठों दोन-तीन पुडे असतात; हळदकुं कवाचा करंडा; डबी; कुयरी. २ (अव. कोयऱ्या) झीक व टिकली यांचे कोयरीच्या भाकाराचे विणकाम, ३ आंबेघाटी कोयरीच्या आकाराची टोप्णे, मणी, कोयंडी, कांयहो-न्छीपु. (गो.) विहिरीच्या दोराचा वागऱ्या जींत ओविली भाहेत असा दागिना; कमरपदा; माळ इ०. कोयरीची माळ-छी. चांदीच्या कोयरीच्या आकाराच्या मण्यांची माळ. घोडयाचा दागिना.

कोयल-याळ, कोईळ-की. कोकिळा, 'मंजूल शब्द जशि टाही करिति कोयाळ। -अफला ५४. 'कंठामधी कोयाळ मधुर बोलगें रंग गोरटा। '-शोला १०४. [सं. कोकिल;

कोया--- पु. १ एक पक्षी. २ या पक्ष्याचे केंबिलवाणें ओर-डॅण, ध्वनि, शब्द. ०कोया करणे-करीत हिंडणे-१ कींव येण्याजोगी याचना, विनवणी करणें (अन्न इ० करितां). २ कंगाल होऊन भटकत फिर्णे. [ध्व.]

कोयांडे--न. पिके व आंबट आंबे उकहन गीर काढ्न त्यांत पाणी, गुळ व मसाला बंगरे घालून केलेला पदार्थ; आंव्याचें तोंडीलावणे. [कोय]

कोयार--- पु. (व.) बेल्फक कोहन केलेला भीवरा. [कोय+ आर=भॉवरा ]

कोयाळ - स्त्री. १ कोयीचें केलेलें वाय; पुंगी; पिपाणी. २ आंब्याच्या कोयीची भिंगरी; कोकाटी. -वि. कोय अथवा बाठा धरलेला आंबा. [कोय]

को याळणं-अित. (कों. ) (आंब्यानें) बाठा धरणें; आंबा कोयीने युक्त होणें. [कोय]

कोयी-की. (न्हावी) डोक्यांतील केर काढण्यासाठी भांच्याच्या को यीस दांते पाडतात ती कोय.

कोर-न्त्री. १ कडा; धार; कडेची रेषा; किनारा; पदार्थाच्या कडेचा सुक्ष्म व एकसारखा धाराकार अवयव. २ (वस्नाचा) कांठ; कांठाची पट्टी; (जरीची) किनार; फीत, इ०. ३ - पुली. (भाकरी-पोळीचा) चतकोर (चंद्रकोरेप्रमाणे चतकोराला कड असते त्यावहन किंवा का.कोरु=भाग यावहन). ४ -श्री. नखा- [ हि. कोरा=साधे रेशीम ? ] च्या मुळाशीं असलेल्या चंद्राच्या कोरेप्रमाणें रेषा व तेथे होणारें नखुरडें. ५ इपयाच्या एकतृतीयांशाचे एक नाणें. ६ (शिपी) स्नार्केत लावण्याचा तिकोनी तुकहा; दुशी. –शिकशि २.१४२, १४४. ७ ( ना. ) हजामतीचा एक प्रकार; कोर धरणे पहा. ८ हृद्दः मर्यादा. 'तैसें जी न बडवडी । पदाची कोर न सांडीं । '। मडकीं वगैरेस येणारी ). [ कोरा+घाण ] -ज्ञा १३.८५३. [हिं.सु. कोर; तुल० का. कोरु=भाग; हा. ओ**रम≕कड**; लॅ. ओरा≕कांठ] ०**धरणें −**कपाळावरील केंस चंद्राच्या (आजार, उपास, भय वगैरे प्रसंगी ), तोंड वाळणें; कंठशोष. कोरीप्रमाणें ठेवणे, राखणें; तशी हजामत करणें. ०दार-वि. कंगणी-दार. 'मृदुतर थिरमे त्या कोंचक्या कोरदारा। ' -सारुह ३.४०. **्ष्टश्चि**-स्त्री. तिरपी नजर; चोराची नजर; चोरून पहाण, न्याहा-ळणे. 'कोर दृष्टीने असार्वे पहात । '-कथा १.६.१९६. ०पट्टरी-स्त्री. वेलबुर्टी व कशिदा काढलेला कांठ; ही कापडास स्वतंत्रपणे : [ इं. कोर्ट-कोरट ] जोडतात. ०भर-वि. चतकोराएवढी.

कोर-की. मत्सर; द्वेष; बरकस. [ अर. कुन्हा ] श्वारणे-ं मट ( घराच्या आढवाला, भितीला असणारें ). [ ? ] द्वेष करणें. ' मानकऱ्यानें कोर धरली । ' - ऐपो २८७. ०**वंद**-वि. चिडखोर; त्राशिक. ०वंदी-स्त्री. बरकस; द्वेष

 शंदी-स्त्री. एका ओळींत सैन्याची रचना करणें. 'त्या बाबा फडक्याची कोरबंदी न्यारी। '-ऐपो २८१.

**कोरक---न. ए**क भाजी. -शर (ना पृ २०८.)

कोरका-पु. (नंदभाषा) स्टांप; हुंडी; वही; कागद.

कोरका—पु. (व.)(भाकरीचा) तुकडा, कोर. 'मला भाकरीचा कोरका वाढ '

कोरकांगुणी-गाणी-सी. एक प्रकारचें धान्य. कांगुणी विरोधी शब्द ); खुष्की [ कोरडा+वत् ] पहा. [कोर+कांगुणी]

कोरकांडें---न. (कों.) कोरफड. (सं.) घृतकुमारी; कन्या-कुमारी. [सं. कुमारी-कुंवार-कोर+कांड ]

कोरकापी-की. (कों.) युताराचें नक्षी कामाचें एक इत्यार. [कोरणे+कापणे]

कोरक्र---सी. (व.) मेळघाटांतील एक रानटी जात; पहाडी जात.

जालें।'-सारुह ६.७२.

के।रखडी—की. एक प्रकारचा खडू. हा शिपी लोक काप-डावर खुणा करण्यासाठी वापरतत.

कोरगिरी-कोरबंदी पहा.

कोरगु--- पु. खेडचांतील एक बलुत्या; प्रवाश्यांची बडदास्त ठेवण्याचे काम याच्याकडे असे. कोरभू पहा.

कोरट---स्री. कांतलेलें पण कच्चे (न उकळलेलें) रेशीम.

कोरट--न. कोर्ट; न्यायकचेरी. 'कोरटकचेरी ' [इं. कोर्ट] कोरंटा-टी-पुन्नी. एक फुलझाड, कोरांटा-टी पहा. -शे

कोरटाण --स्री. (कों.) कोरेपणाची घाण, वास (कपडे,

कोरड-- स्री. १ तोंड अथवा घसा यास पडलेला शोष कि॰ पडणें; येणें ). २ (सामा. ) शुष्कपणाः ओलेपणा नसणें. (कि॰ पडणें). [का. कोरगु=वाळणें, शुक्क होणें ] •**बळणें**, वाळणें-क्षुधेनें व्याकुळ होणें ( जेवणास उशीर झाला असतां ).

कोरड—स्री. (तंजावरी ) अंगण; घरापुतील उघडा ओटा.

कोरडक--न. (कों.) खालीं लोंबणारें कोळिष्टक, जळ-

कोरडणें—अकि. (काव्य) कोरडॅ पडणें; वाळणें. 'कोर-डली आहे वात । भाणि कोण जाईल बाजारांत । ' 'बोलायाचें **कोर—स्त्री. शि**पायांची. तुकडी, रांग. [इं.कोअर] पुष्कळ शक्ति नकोरडलेओंट।'—अनंततनयकृत मार्के कुंडल ( हृदयतरंग २ ). [ कोरड ]

> कोर डुणें---न. (बे.) ओर्झे आवळतांना दोरी ज्यावरून ओद्भन घेऊन बांधतात तो लोखंडी मणी; पुली. कोरडिकें पहा. [का. कोरड=लांकडाचा तकडा]

> कोरडवट--स्री. १ जिराईत, कोरडवाह जमीन; सुकी जागा. २ (क.) जमीन; भूमी (नदी, समुद्र, सरोवर याच्या

> कोरडवाच-वायु-वाही-वाहू--वि. विहीर किंबा पाट बंधाऱ्याच्या पाण्याविरहित फक्त पावसाच्या पाण्यावर पिक-णारी जमीन; जिराईत; कोरडवट. - शेतकी - शेतकरी ३.२. - शे ८.१९९; १७४; ७.२२०. [ कोरडा+सं. वह किंवा म.वाव(र) ]

> कोरद्ध[-वि. १ अनाई; गुष्क; जलहरित; आईताविरहित. 'ते रहे भरतही तसा रहे जॉवरी नयन होति कोरहे।'-वामनभरत भाव १६. म्ह ० कोर्ड्याबरोबर ओलेंहि जळतें=अपराध्यावरोबर

208

निरपराधी गरीबहि चिरहला जातो. २ नुसर्ते; कोरडवास बरोबर करण्यासाठी लेखणीचा टांक शाईँत बुडविला गेला नाहीं असा कांहीं नसटेंटें; दुध, दहीं, बगेरे पातळ पदार्थीचें कालवण नस- स्वच्छ, गुद्ध, विनचुक लिहिलेला जमास्वचि, तका; चोख हिशेब. ठेठें (अप्त). ३ नक्त (जेवणाशिवाय मज़री); उक्ते. 'मला (कि॰ देर्णे; कर्णे) कोरडशास-ला, कोरडेशास-ला, कोरडे तीन रुपये मिळतात. ' ४ ( लक्षणेन निरनिराळवा ठिकाणी कोर द्वाशास - ला - किनि. ( कोरडा-याच विभक्तीहर ) हा शब्द योजतात. -जसे ) औपचारिक: शुरुक:पोकळ; वर- भाकर इत्यादि कोरडी खावबत नाहीं म्हणून त्याबरोबर घेण्या-कांती; निष्फळ; बिनहंशिलाचा; बिनफाययाचा; निर्धक; भोला करितां (तुप. बरण वगेरे पातळ काल्यण); तोंडी लावण्यास (विशेषत: ओलाव्याचा) याच्या उलट. 'कि वेदांतज्ञानाः (गो) कोरडचाक. -न. कालवण; तोंडीलावणें. 'आज कोरडचाशास वाचन । कोरडी व्यर्थ मतिशुन्य । ' 'बारा वर्षे पदत होतों परंतु कार्य केंद्र ? --कडी केली, भाजी केली. ' कोरडी-वि. शुरूक: कोरडा. ' कोरडा-आदर, मान, प्रतिशा-ममता-बोलणं -व्यवहार, बाळलेली; कोरडा पहा. सामाशब्द- अवाग-स्त्री. भयंकर मोठी -श्रम इ॰ पहा. ५ व्यर्थ, फुकट. 'हिंडणवारा कोरडा। तैसा जया' भाग. याचे उलट, ओली आग =भतिवृशीने होणारें तुकसान. ज्ञा १३.६८९. 'कांहीं लाभावाचन कोरडी खटवट कोण करतो.' म्हर कोरडी आग पुरवते पण ओली आग पुरवत नाहीं. ६ ( ल. ) बांझ महरू ' कोरह्या अंगी तिडका, बोडक्या डोई =पाठीवर मारलेलें चालतें पण उपासमार झालेली सोसवत लिखा.' सामाशब्द- • अधिकार-पु. १ तुसता पोकळ, नांवाचा नाहीं. • भी कारी-स्त्री. १ घशांत बोट घालन सुद्दाम काढलेली अधिकार. २ विनपगारी अम्मल, हहा: विनावेतन काम. अभिन- ओकारी. सकाली तोंड धुतांना घगांत बोटे घालन काढलेल मान-प. पोकळ मिजास; रिकामा डील: अज्ञानी अहंकार. खाकारे. ( कि॰ ढेणें; काढणें ). २ ओकारी येतेसे बाटणें. (कि॰ •आग्रह-पु. वरवरचे आमंत्रण: इच्छा नसतांनां बाह्यात्कारें बोला- येणें ). पोटांत दवळल्यात्रमाणें होऊन मळमळ सुटते आणि वर्णे. पेठणी आप्रह. • आहर-प औपचारिक सन्मान, मनांत यंकी पडते, हदयांत पीडा होते, ओकारी येते परंतु अन्न पडत कांहीं पूज्यभाव नसतां वाह्यात्कारें केलेला गीरव. (विवाहादि नाहीं, अशा वेळी म्हणतात. -योर १.२०७. ०सवादाीण-स्री. समारंभात ) शाब्दिक सन्मान. व्याद्धक-पु. १ अतिशय कटीण, जेवणाखेरीज ओटी भरून दुंक लावून जिची बोळवण करतात टणक खडक. खडक पहा. २ (ल.) अडाणी. ३ को स्डापायाण अशी सवाशीण. ब्राह्मणेतरांच्या वरीं अशी ब्राह्मण सवाशीण पहा. ०टांक-वि. (अतिश्वितता व्यक्त करण्यासाठीं) अतिशय बोलावितात. ०किटाळ-स्त्री. १ (शब्दशः ) कोरडी ठिणगी. क्रुढ्य, कोरडी (नदी, विहीर, तलाव वगरे). [कोरडा+टांक=बिंदु, २ (ल. ) तोहमत; आळ. (कि॰ घालण; उठवण; घेण). कण] ०डौळ-पु. रिकामा दिमाखः, खोटा बडिबार, मोटेपणा. ०किर किर-की. विनाकारण कटक्ट, तकार, पिरपीर, भणभणः •दरमहा-पगार-मशारा-प. नकत वेतन ( जेवणाशिवाय) निष्कारण त्रास. •खाकरी-स्त्री. कोरडी ओकारी पहा. ( कि॰ •द्वेष-पु. विनाकारण मत्सर. •धंदा-पु. आंत बट्याचा, दण, काढण ) [खाकरण ] •चाकरी-स्री. १ वेतन, मजुरी विन नक्याचा उद्योग. •पाषाण-प. १ कठीण, ठणठणीत घेतल्यादिवाय चाकरी; निवंतन सेवा. २ रोख पैसा घेऊन जेव-दगड. २ ( छ ) उपदेशाप्रमाणे आचरणन करणारा असामाणूसः णाशिवाय चाकरीः कोरडा दरमहा. • जांभई-जांभळी-स्री. चांगल्या गोष्टीचा परिणाम न झांलेला माणुस. म्ह ० लोकां श्रमामुळ आलेली (झॉपेमुळे नव्हे ) जांगई. ०दारू-जी. वाय सांगे ब्रह्मज्ञान । आपण कोरहा पाषाण. • ब्रह्मज्ञानी-वि. बाराची दाहः, वायबार • प्रतिष्ठा-स्त्री. औपचारिक मानसन्मान. भोंद: ढोंगी. स्वतः ब्रह्मज्ञानाचा अनुभव नसलेला पण लोकांना हातीं पैसा नसतां अगर अंगांत करीवगारी नसतां निरवलेला डौल. त्याचा उपदेश करणारा मनुष्य. •मान-प्र. पोक्रळ. रिकामा. काम न करतां मिळणारा. दिलेला मान: कोरडा-आदर पहा. •िचचार-प. १ निष्फळ, निर्धंक चौक्ज़ी शोध. २ निष्क्रिय बडबड, विचार. • विश्वास-पु. वरवरचा विश्वास. • द्यवहार-प. १ कोरडा धंदा पहा. २ रिकामा, निष्कारण उद्योग. ० सत्कार-9. १ पोकळ. वरवर सन्मान. २ गैरफायद्याचा मानमरातव: निर-र्थक बहेजाव. •सा-वि. वाळल्याप्रमाण: गुरुकप्राय. •स्नेह-पु. वरवरची प्रीति; पोकळ मेत्री. कोरडेकष्ट •श्रम-प. (अव.) वाळकें; निष्फळ; शुष्क. कोरडा-डी पहा. सामाशब्द- कोरडें विनाफायदा, निरर्थक श्रम; व्यर्थ मेहनत. कोर द्वा टांकाचा खाणे-आवश्यक वस्तृंचा अभाव भाराणे; आवश्यक म्हणून

कोरडा मान पहा. ० भिक्षा-स्त्री. तांदूळ, गहुं, वगेरे धान्याची भिक्षा ( शिजविलेले अन्न, माधुकरी शिवाय ). • ममता-माया-स्त्री, बरकांती दास्त्रविरुठें प्रेम: लोकाचारास्तव दास्त्रविरुठा सभ्यपणा. भेजवानी-ली. अन्नाशिवाय मेवामिठाईची आणि फळफळावळीची मेजवानी: उपहार. भेजी-खी. वरवरचे प्रेम: अंत:करणापासून प्रेम नाहीं अशी मैत्री. -ड्या गाथा-स्नी,अव. बनावट बातम्या; भूमका; कंडचा. [कोरडी+गाथा] कोर्डे-वि. हिहोब-हिशोब-हिसाब-प. ज्यांत यत्किचितहि फेरबदल इच्छिणे त्यामुळे त्रास होणे (निषेधार्थी रचना). भी काय त्यावांचन न. वांक्षपणा; वांक्ष कृत. ॰काम-न. १ विटाळशेपणीं व पांचवे करणी. ही पितळी, लोखंडी किंवा लांकडाची असून गुळगुळीत, दिवशीं न्हाऊन गुद्ध होण्यापूर्वी करावयाचे काम. 'चौथ्या दिवशीं सभोवार चपटी व निमुळती गोलटे मारलेली असते. चुनाळवाची बायका कोरडे काम करतात.' २ वेळ घालविण्याकरितां केलेले कारणी त्याला सांखळीने अडकाविलेली असते; ती काडीसारखी सटरफटर काम. ०तप-न. श्रद्धाहीन, भक्तिहीन तपश्चर्या, आरा-धना. 'जळो जळो त्याचा प्रताप । काय चाटार्वे कोरडॅ तप । जैंस विगतभ्रवेच स्वरूप। यौवन काय जाळावे। ' ० बोल्डर्णे, नाजुक रीतीने काडणें; पोखरणें; खोदणें; नकसणें (आकार भाषण-न. बरकांती, मनापासून नम्हे असे भाषण, बडबड. देण्यासाठी किया आंतील भाग काढण्यासाठी ). २ कान, दांत • অह्याद्वान-न. आचरण नसतां सांगितलेला वेदांत, परमार्थनियाः । यांतील मळ काढणे. ३ नकसकाम करणें. ४ ( ल. ) एखाद्याचें बक्षध्यान; भौंद्रपणा, ढोंग. ेद्वर-न. निराधार द्वेष, मत्तर. द्वय त्याला नकळत थोडेंथोडे युक्तीप्रयुक्तीने बळकाविण्याचा •वैराग्य-न. विषयाचा खरा तिटकारा आल्याखेरीज दाखः व्यापार, उद्योग. [का. कोरे=खोदणें, भोंक पाडणें; तुल॰ ई. विली जाणारी पोकळ विरक्ति; साधुपणाचे ढाँग; निवृत्तिमार्गाची कार्व्ह ] (वाप्र. ) दांत कोरून पोट भरणे-अतिशय कंजुप-बतावणी. •सुख-न. उपभोगाशिवाय सुख; नांवाचा आनंद. **कोरङ्या अंगीं तिङ्का-१** गर्भ नसतां बाळंतपणाच्या वेदना भासविणे. २ ढोंग; भोंद्रपणा.

कोरडा-पु. १ कातडी चाबूक; असूड. २ तडाखा, मार, फढकारा. [ अर. कोर=नवी दोरी ] • ओढणें-( पाठीवर )-चाबुक लगावण; मार्णे.

कोरडिकॅ-डीक, कोरडुके, कुरहुक, कोरुडकें-रुड्गें, कोडके, काडका-के-- न. १ अडसर; अडकण (गज, दाराचे कुत्रें, कुसे, तसेच कुळव, पाभर यांचे एले किंवा को यंडा याचे कुसं ). २ अर्थगोल किंवा अंत्रील लांकडी मणी, पुली ( यांतून दोर ओढून घेऊन शेतकीची अवजारे बांधतात. ). दोर तुदं नये म्हणून हीं बांधतात. ३ सूत काढण्याच्या रहाटास बसवि-लेलें (कण्याच्या शेवटीं ) एक लांकडी चाक. या चाकाला एक बोट जाईल असे भोंक असून त्यांत बोट घालून ते फिरविले असतां रहाट फिरतो. ४ सनगर लोकांचे बिन चाकाचे सत उलव-ण्याचे इत्यार. (कों.) कोरीटक. (वरील तिन्ही अर्थ वस्तुतः एकच आहेत परंतु स्थलपरन्व त्याचे तीन भेद मानतात. ) याची [सं. कुमारी; ग्रं. कुवार; कों. कुवारकांड, कोरकंड; कुवारी+ भिन्न भिन्न रूपें आढळतात. [का. कोरड़]

**कोरडीक--**स्त्रीन. बैल्याला बांधलेला दोर. बैला-ली २ पहा. कोरडिकें ४ पहा.

कोरण-सी. स्रोबण; स्रांच; (खिडकीच्या झडपांच्या खालच्या पर्टीतील ) कोह्नन काढलेला भाग. [कोरणे ]

कारण-ण-न. कोरान्न; कोरडी भिक्षा. 'कोरण मागुन क्षोळी भरली। '-भज ४२. 'मी कोरण भिक्षा मागत जातों काशी तीर्थीत। '-ऐपो १६०. [कोरान्न]

विण्याच्या, कान कोरण्याच्या कार्मी उपयोगी; नालबंदी करतांना अधिकार.

कोरहें खातों ' =तें नाहीं म्हणून माझें नहतें की काय ? अंग- घोडयाचे खुर कोरण्याचें; मातीच्या चित्राच्या कामीं लागणारी पण तोंडाला चापट असते. 'कान-दांत कोरणी-णें. [कोरणें ]

> कोरणे—उकि. १ एखाद्या पदार्थावरील थोडा थोडा अंश पणा करणे. मह ० दांत को रून पोट भरत नाहीं.

> कोरणेल-- पु. कर्नल (अप.) इंग्रजी फौजेवरचा एक मोठा अंमलदार. [ ई. कर्नल ]

**कोरनाइ**—वि. (तंजा.) या पेठेच्या साट्या व छगडीं ( रेशमी, जरीचीं ). [का. कोरे=लमप्रसंगीच वस्न; भारी वस्न+ नाड=देश, पेठ 1

कोरप--त. १ ( कों. ) गोवऱ्यांची आगटी; झगरें. २ वंदु-कीचा काना.

**कोरपा**---वि. (व.) वाळून झुष्क झालेला (पदार्थ). [करपणे ] कोरफड-स्बी. एक औषधी नवस्पति. ही वनस्पति पाण्याशिवाय जगते, हिंदुस्थानांत सर्वत्र होते. हिच्या पाती जाड असून त्यांतील गर कडू असतो. जुन्या पात्या सुकल्या म्हणजे भांतन नव्या पात्या फुटुन ही वनस्पति नेहमीं ताजी राहते, म्हणून हिला कुंवारी, कुमारी, कुवारकांडें म्हणतात. हिच्या रसापासून कड्ड (काळा)बोळ तयार करतात. --वगु २. ६१. -न. कोरफड; कोरफडीवासून तयार केलेला पदार्थ, औषध. फड ]

कोरंब-वि. (राजा.) झडलेला; झिजलेला; खंगलेला; जीण; अशक्त; जर्जर (कान्न, शरीर इ०). [का. कोरे=झडणें, कमी होणे. तुल० सं. कोरित=कुउलेलें लहान केलेलें ]

कोरबी-की. (कॉ.) क्षिगा; एक प्रकारचा मासा. [का. कोरवी

कोरबू-भू--पु. गांवांतील एक बलुतेदार. ही धनगर जात आहे. कोरबची कामें पुष्कळ आहेत. पैकी प्रवाशाची बरदास्त कोरणी-ण-स्नीन. ? कोरण-धातुसाधित नाम. कोर ठिवण, त्याची ओझी वाहणे, रयतेपासून सरकारवेण-घेणे वसूल ण्याची किया; खोदणी. २ कोरण्याचे इत्यार; शक्क ( मृतिं बन- करणे इ०. [द्रा. कुरुव, कुरुंव ] ∘शिरी-स्री. कोरबचे काम व कोरम---पुन. सभेस आरंभ करण्यासाठीं अवश्य ठरविलेली सभासदांची संख्या; गण. [ इं. ]

कोरमणा—जी. (क.) रुश्रदख. [कोरण; गो. कोरमेनचें= पोखरण ]

कोरमा—पु. एक मांसयुका खाद्य. -गृश्चि २.५१. [ उर्दू ] कोरभेनचें—कि. ( गो. ) पोखरणें.

कोरधर-वि. नव्यासा खें; कोरें, कोरवाण पहा.

कोरखंडे-पुभव. (व.) उडदाच्या पिठाचे वडे. यांत कोहळवाचा कीस घाळतात. 'सहित पायंड कथिकवंडे, आणिक कोरवंडे।'-अस्तसदाम १४.

कोर्चण-न, घरशाकारणीच गवत.

कोरद्याण-न - न. १ अगर्दी नवें, कोरें दिसणारें कापड २ काराव इलक्या किंमतीचें खादी ६० कापड. - नि. १ (निणकाम) मागा-बक्त काढलें परंतु पांजणी न केलेलें (वक्त अगर ताणा) हा अर्थ कोमटी लोकांत रूढ आहे. २ (सामा.) अगर्दी कोरें कर-करीत; ताजें; नवें (कापड, मोर्ती, भांडीं, दागिने वगैरे). [कोरें+ कसली अस

कोरदान — वि. कपाळाबर केंसाची कोर ठेविजी आहे किंवा ठेवण्याचे वय झार्ले आहे असे (दहाबारा वर्षीचे मूल). कोर पहा; कोर धरणे पहा. [कोर+वान]

कोर्ष्टाण-साण-कोरणण पहा.

कोरळ—पु. एक कृक्ष; या न्या पानांची भाजी करतात. -गृशि १.१८८. [का. करले]

कोरळा—. ५. (कुलाबा) समुद्राच्या कडेला मासे खाउन राह-णारा, निकल्या पायाचा व चींचीचा, एक पांढ-या रंगाचा, पक्षी. शिकारी याँच मांस खातात.

कोरा—-वि. १ ताजा; गवा; नवीनं; गुंकताच केळला; न धुतळेला; न उपभोगळेला; न वापरेळेला (कागद, भाडें, वज्र, इमारत, दुकान इ०). २ (ल.) ज्याला सराव किंवा रावता नार्दी, असा; नविश्वका (माण्य). ३ न सुधारेळेला, बरळेलेला; कांहीं परिणाम, फायदा ज्यावर होत नाहीं असा; संस्कारहीन (शिक्षण, शिक्ष्त वगैरेनीं). 'हा बारा वर्षे पढत होता परंतु कोरावे कोरा.' ४ कमजास्तपणा, वाढ किंवा कांहीं परिणाम झाला नाहीं असा (ज्यवहार, ज्यापार, माल). [फा. कोन्हा=नवे मडकें; हि. कोरो; तुलः करा, कन्हा] •करकरीत-वि. करकरीत पहा.

कोरांटा-टी, कोच्हांटा-टी, कोच्हांटकी-पुकी. एक यु. कोटीत काम चालविण्याकरितां दाखलकरावयाच्या कागवांस पुलक्षाड; याला पांढरीं, तांबडीं, पिंवलीं, नीलीं, पारवीं या जावावें लागतें तें तिकिट. •मार्शल-पु. लब्करी न्यायकचेरी-जातींचीं फुलें येतात. क्षाड ३।४ हात उंच असतें. सर्वांगास कांटे समा. ' त्यांचा इन्साफ कोटे मार्शल कहन करवावा. ' -के १७. असुन पुलाला वास येत नाहीं. या फुलांत मध फार असतो. प.३०.

-वगु २.६३. 'गुलाबाचीं फुलें स्म्यें दिसे तैक्कीच कोन्हाटी। ' -िक १७२. [सं. कुरंटक]

कोराझ—न. न शिजविलेल धान्य (हिरवे तांदूळ, गर्ह इ०). अशी भिक्षा; कोरडी भिक्षा पहा. (कि० करण; मागण). 'काय समर्थाची कांता। कोराज मागे।'—हा १२.८५. 'नित्य कहन कोराज। मेळवून आणी कण।'—ह २९.११. ०कर— करी—करीण—प्रजी. कोराजाची भिक्षा मागणारा—री. 'दारा न ये कोराजकर।'—एभा २३.९३. [कोर्रे+अज्ञ]

को(कों)राळ खमीन—जी. ( डांग प्रांतातील ) तांबडसर अशी निकस जमीन. ही टेकडयांच्या पायथ्याशीं असते. कोराळें पहा.

कोराळं—न. डॉगरांतील कडा. 'एन्हवीं फोडी कोराळं। पाणी जैसें।'-हा १६.११७. २ डॉगरांतील कोरीव लेणी. ३ दगड; खडकाळ जमीन [का. कोरे=टॉक, कापलेला भाग+आळ प्रत्यय ?]

कोरी—स्त्री, भिकार जमीन. ही दुसऱ्या जिमनीनरोवर कसली असतां त्यावर सरकारसारा वसत नाहीं. कोराळ जमीन पहा. [तुल० सं. कुमारी; भा. कुभारी; मा. कुनारी-कोरी] •सवा- हाणि-स्त्री. (हवसाणी) विवाहित परंतु ऋतु प्राप्त न झालेली सवाल्या. -मसाप १.११.

कोरीटक-कोरडिकें पहा.

कोरींय—वि. १ कोरलेलें; खोदलेलें; पोखरलेलें. २ खब-लेला, मगज बाहेर काढलेला (नारळ इ०). •कातींच-वि. कोर-लेलें व कातलेलें. (ल.) सुबक; सुरेख; सुंदर; चांगल्या आका-राचें. [कोरणें +कातणें ] •ठोकळा-पु. चित्रें छापण्याचा ठसा. (ई.) ब्लॉक.

कोरो(न्हो)डा-कोन्हडा-कोरवडे पहा.

कोरोलॅ—न. (गो.) शेतांतील तण. कोरळ पहा. [का.करले] कोरोली—की. (गो.) करवली पहा,

कोर्ट—न. १ न्याय देणारी सभा न्यायकचेरी; न्यायसभा; सरकार दरबार. २ न्यायाधीश. १ सर्व जज्ज भाणि माजिस्ट्रेट आणि लवादपंच खेरीज करून दुसन्या ज्या मतुष्यांस प्रशान घेण्याचा काययाबहन अधिकार आहे असे सर्व इसम. हायकोर्ट—विष्ट न्यायाधिशी. [इं.] ॰फोर्ट—वि. (ना.) अझानांचें पालन करणारें खातें. कोर्ट ऑफ वॉर्डस्. 'मुलाची इस्टेट कोर्टफोर्ट माली '(कोर्ट ऑफ वॉर्डस्न्या ताब्यांत गेली) ॰फी स्टॅप- पु. कोर्टोत काम चालविण्याकरितां दाखलकरावयाच्या कागवंस लावां लागतें तें तिकिट. ॰माशिल-पु. लब्करी न्यायकचेरी—समा. 'स्यांचा इन्साफ कोर्ट माशील कड्न करवावा.'—के १७. ५.३०.

कोर्स-पु. अभ्यासकम, ( मार्ग, पद्धति ). 'कॉलेज कोर्स ' 'पुणे येथे ज्योतिषशिक्षण कोर्स सुरू केला आहे. ' -के १०.६. ३०. [ई.]

कोच्हेर-री---नि. लांकृड इत्यादिकांचे कोरलेले बाहुले. [तुल० सं. कुक्टी]

कोल्ल-न. कर्जफडीकरितां जप्त केलेलें उत्पन्न, मालमत्ताः श्रेतांतील पीक, इ॰ जप्तीचामाल; कवज. (कि॰ धहन ठेवणै; सोडणे). [अर. कोल=करार]

कोल-वि. (कों.) गरीब, अशक्त, दुबळा (द्रव्यानें, शरिः रानें, चाळण्यानें, बुद्धीनें ); असमर्थ. [का. कोळे≐वाळणें, क्षिजणें]

कोल-प. इक्कर. ०कुतरा-प. इक्कर, कुत्रा वगैरे क्षुद्र प्राणि. 'ते होती शत जन्म कोलकुतरे गोमायु गोपुच्छहीं ' --निमा १.१९. [सं. कोल-इक्कर+कुत्रा. का. कोला-कुत्रा]

कोल, कोलण-णी--सी. विटीदां इच्या अगर गोटवांच्या खेळांतील गली. कोली पहा.

कोल्लकर---पु. (माण.) सेवेकरी; शिपाई; तराळ पहा. -गांगा २९. [का. कोल्लकार=शिपाई]

कोलंकाठी—स्त्री. एक खेळ; दांबपट्टा. 'वेवोंसी कोलकाठी तर्ळें] पहं । असाडा झोबीलोंबी करूं। '-झा ११.५४८. 'खेळों कोलकाठी पुढें थांबसील वेगें। '-निगा ९५. [का. कोल्र=काठी] पाणी

कोलखंड--न. (गो.) मोठें पोट.

कोलं(लां)गडें--न. (कों.) कुलंगडें पहा.

कोलंगी---सी. अमीची ठिणगी. (कि॰उडणे)[प्रा. दे. कोछ= कोलीत; का. कोळ्ळ=कोलित]

कोलगें—न. (गो.) कुत्री, कोली पहा, [प्रा. दे. कोलुग-कोल्हें]

कोलर्डे-न. १ एक प्रकारच्या गवताचे वीं. हें कबूतरें खातात. २ एक प्रकारचें वारीक धान्य.

कोलर्णे— उकि. १ (विटीदांडू) गलीवरची विटी दांडूनें तड-विणें. 'रावबानें प्रथम कोलर्जें व त्याची विटी होलली गेली.' - सुदे ६. २ आपणावरची अवावदारी दुसऱ्यावर टाकणें(कामाची, देण्याघेण्याची ६०). 'पैका मागावयास लागलें, म्हणजे वाप टेकरावर कोलतो लेक वापावर कोलतो.' 'निकड कार्य करणें आच्या दुसऱ्यावर कोल्स्यें।'-प्रक्षा १७००. ३ लोटणें; क्षिष्ठ-कार्णें; दूर फेकणें; नाकारणें; हदहड करणें; उद्दविणें. ४ पराजित करणें (वादविवादांत). [का. कोल्ल्ञ्चाठी] कोल्ल्न मारणें— १ साथेनें धुगाकन देणें, उडवून फेंक्णें; वर करणें; उचकणें. २ एका अंगावकन दुसऱ्या अंगावर वळविणें.

**कोलता—५.** (ना.) निस्नारा. कोलित पहा.

कोलिती, को(लि)लीत-लेती—की. १ मशाल; जळतें, पेटलेंल लहान लांकृड. 'पें कोलिताही कोपे ऐसें। द्राक्षांचें हिरवे-पण असे।'-झा १८.७९०. १ (ल.) द्रेष-मत्सर-दुष्ट बुद्धिनें रचलेंल कुभांड; खोटा आरोप. (कि० वर ठेवणें). म्ह० पिशा-चांचे हार्ती कोलीत. ०लावणें-(ल.) कलागत लावणें. 'लावृनि कोलित। माझा करितील बात।'-नुगा १००७. ०कांकण-न. आलातचक, पेटतें लांकृड गरगर फिरविलें असतां जो कंकणाइति आकार विसतो तो.

कोलदंडा, कोलदांड-डा-पु. १ द्वाबकुश्याच्या गळधास वांधतात तें दांडके अगर गज. (कि॰ बांधणे). २ (किलेवा प्रकार). उकिडवें बसवून हातांमध्यें पाय सांपडवून व हात बांधून कोपरें व गुडवे यांच्या मधून घातळेला दांडा. 'जावाई हाचि कोलदांड । काळें घातलसे वितंड।' -स्वादि २.३.३८. 'कोलदांड घालुनियां एकसरी। झाडांसी टांगिताति हारोहारी।' -अफला २७. [का. कोलु=काठी+दंड]

कोल्ड**देच—**पु. (कुलाबा ) करकोचा किंवा कुदळपक्षी. **कोल्डन—**पु. (ब.) अगदी लहान खड्डा. [का. कोळ=डवकें, ळें ]

कोलनबाटर—न. एक औषधी थंड सुनासिक बाष्पमानी पाणी, जर्मनीतील कोलन गांवावरून हूं नांव पडलें. 'कोलनबाटर भडकलेंलें नार्थे थंड करतें. '-के १६. ४.३०. [ई. कोलन+ वॉटर=पाणी ]

कोलनाडॉ, कॉन्नाडॉ—पु. (गो.) कोल्दांडा पहा.

कोलंबी—की. (कलाबा) या नांबाचा एक मासा. 'ही संगीत कोलंबी तहतड नाचती पांई.'-संगीत घोटाळा ६.

कोलबोल—पु. कौल. 'मुलखास कोलबोल देवन बंदोबस्त करणे. '-ऐच ८९. [फा. कौल+म. बोल ]

कोलभांड-कलभांड पहा.

कोलमा(म)इणें क्रमें के १ अडखळविणें; ठॅचकळणें; मार्गे ओढणें; दुसऱ्या बाजूकर पडणें, वळणें, वळविणें; उल्टणें. २ खालीं कोसळ्न पडणें; पाडणें (सोसाटपाच्या वाऱ्यानें झाड). [का. कोले=मार+माड ?]

कोल्डमाडा—५. १ एका बाजूबरून दुसऱ्या बाजूबर जागें; एका कुशीबरून दुसऱ्या कुशीला वळगें. (कि॰ देगें ). २ उल्रटगें; ठेंचाळगें; अबखळगें; कोलांटी खागें; मागें भोढगें; इल्लाटगी. (कि॰ देगें ). १ (ल.) लांबणीबर टाकगें; टाळाटाळ करगें; दिरंगाई करगें. (कि॰ देगें ). [का. कोले+माडु?]

कोलवर्णे- कोल्पे प्रयोजक पहा. 'परंतु पठाण हे मुसल-मान व त्यांजवर इत्यार उचलण्यांत हिंदू मजुर प्रमुख, साचा फायदा घेउन हा तंटा हिंदुमुसलमान तंटवाच्या वळणावर कोल-बून देण्यांत भाला. ' -सासं २.६४.

कोल्ज्या-पु. ( राजा. गो. ) घरावर घालावयाचा गवताचा ञ्चना शाकार; सुपारी, नारळ ६० चा चुड.

कोलवाकोलव, कोलाकोल-ली—की. १ टोल्बा-टोलवी; एकमेकांवर टाक्णे. (धंदा इ०); इकड्न तिकडे व तिकछून इकडे असे. (कि. मार्गे, उडविगे ). २ चुकवाचुकव; भनास्था; टाळाटाळ. [कोलणे द्वि. ]

कोलचे--न. (व.) अगदीं लहान खोली; कोचकें. 'घरांत एखादा मोठा दिवाणसाना नाहीं, सारीं कोलवींच कोलवीं. ' [हिं. कोल, कौल]

कोलस्विंदर--न. एक झाड.

कोला-कोल्हा-ल्हें पहा.

कोला—५. ( वे. ) ५३ा.

कोला—प्र. (व.) जळता निखारा. [का. कोळ्ळ; तुल० सं. कोधिन्; प्रा. कोहिल; हिं. कोयला. इं. कोल; प्री. कोहेल]

कोलाटी-पु. (काठीच्या साहाय्याने ) दोरीवरील नाच व इतर कसरतीचीं कामें करणारी एक भिक्षेकऱ्यांची जात. [का. कोल्ल=काठी+अटिग=खेळणारा ]

कोलांटी--स्त्री. एक विशेष प्रकारची उडी. ही उडी विशे-षतः कोल्हाटी लोक मारतात. (वित्र.) कोलांटी उड़ी.

कोलाडा--पु. ( वांई. ) हरळीसारखें गवत.

कोलायण —स्त्री. जहाजावरील जकात. -शर. ? [सं. कोल= बोट+वण प्रत्यय ]

र्गोधळ. [सं.]

कोलिता—वि. रक्षणकर्ता. [सं. कुळ्=भाषाप्रमाणे वागणे ] कोलिसे--न. १ रेशमासारखें पांढ-या अंगार्चे कोळी वगैरे किड्यांनी बनिवलेलें जाळें किंवा घरटें. याचे बंदुकीला वेष्टन कर-तात. २ तोड्याच्या बंदुकीस रेशमाचे दिलेले बेप्टन. [कोळी+ सरी ? ]

कोली-की. विटीदांड; गोटपा इ० खेळण्यास जी खळी करतात ती; गल. कोल पहा.

कोली - स्नी. (गो. बे.) कुत्री. कोल्गें.

कोलीस-न. एक कुंडींत वाढणारी बनस्पति.

कोलु-पु. (कर्ना.) कोलदांडा पहा. -की. विटी. कोलु--पु. वाणा.

कोळू-पु. (गो. कु.) घरावरचे जुने शाकार (चुडते, गवत इ०), कोलवा पहा. 'नळे वक्तशीर न मिळाल्यामुळे घरावर कोल घालावा लागला. '

कोछक-न (गो.) कुत्रें.

कोलेती-की, खाजकोलती नांबाची बनस्पति.

कोलो--- प. ( सान. कों. ) कोल्हा. ' एक कोलो आयो. ' कोल्ल-की. (गो.) विटी. •बार-पु. (गो.) विटीदांहु. कोल्लमदाक---पु. हा शक खिस्ती शकाच्या भाठराचोवि-

सान्या वर्षी पुरू झाला, हा मलबारांत चालु आहे.

कोल्ली-वि. (गो.) १ रागीट २ नादी, लहरी [ सं. कोधिन; श्रा. कोह्रि 🏻

कोल्हरी --की. (काव्य) सोंग; मिष; बतावणी. ओडं-बरी, कोल्हारी पहा.

कोल्हा -ल्हें--पुन. १ कुञ्याच्या वर्गीतील प्राणी. हा भुऱ्या वर्णाचा व मऊ केसांचा असून रात्रीचा हिंडतो. याला द्राक्षे वगैरे कळं आवडतात. कर्कश ओरडणारा, फार धूर्त पण भित्रा. जंबूक; शगाल. 'कीं कोल्हेया चांदणीं। आवडी उपजे।' – ज्ञा ४.२३. २ ( ल. ) धूर्त माणुस, चोरटा माणुस. [ दे. प्रा. कोल्हुअ ] 🚜 ० १ भडले कोल्हें मंगळ गाय=संकटांत सांपडलेला दुष्ट मनुष्यहि संक-टांत घालणाराची स्तुति करतो. नुल० भडला नारायण गाढवाचे पाय धरी. २ एक कोल्हं सतरा ठिकाणी व्यालं. ३ कोल्हं काक-डीला राजी=ज्या वस्तुवर आपला मुळींच हक्क नाहीं ती आप-णांस अगदीं थोडी मिळाली तरी क्षुद्र माणुस खुष होतो. अल्प-संतोषी. ( वात्र. ) कोल्हाकोरहीचें लग्न - असतांना पाउस पहं लागला असतां म्हणतात. कोल्ह्याचेतींड बघण,-नागर्वे कोल्हें भेटणे-श्रम शक्न घडणे, अकल्पित मोठा लाभ होणे. कोल्ह्याचें शिंग-(गो.) सशाचें शिंग. (ल.) अशक्य गोष्ट कोलाहल-पु. मोठा गलबला; गोंगाट; कलकलाट; ओरड; साध्य होण; वशीकरणकला अवगत असणे. (पुढील समासांतील पहिलें पद ' कोल्हें ' आहे ) ० कुई-सी. कोल्ह्यांची आरडाओरड; हुकी. (ल.) क्षुद्र लोकांची निर्शेक विरुद्ध बडबड; क्षुद्र अडथळा. 'बाहेरच्या जगाला विसहन…जगाची कर्कश कोल्हेकुई कोण ऐकत बसणार ? '-प्रेमसंन्यास ॰टेंकण-णें-न. (विशेषतः चतुर्थी विभक्तींत बसर्गे, किंवा येगें बरोबर उपयोग ). काल्हे टेकण्यास बसर्णे-कोल्ग्राप्रमाण दबकून बसण. कोव्हें टेक-ण्यास येर्गे-१ वयामुळे अशक्तता प्राप्त होगे. २ मावळण्यास वेर्षे (सुर्य, दिवस ). कोल्हा मागल्या पायावर बसला असतां जमीनीपासन जितकया उंचीवर असतो तितकया उंचीवर सूर्य माबळतांना क्षितीजापासून असला म्हणजे म्हणतात. •भूक-भोंक-स्नी. १ कोल्ह्याची हुकी, ओरडा; कोल्हेकुई. २ मोठी पहांट; प्रभात. [ कोल्हें+भुंकणें ] •शाही(ई)-स्ती. लुच्चेगिरी. 'असला कोल्हेशाई प्रश्न कशाला ?' -िट १.२६. ० हक-सी. १ कोल्ह्याची हुकी; कोल्हेकुई. २ (ल.) मोठमोठपाने ओरहुन हल्ला करणे.

कोल्हा-पु. (व.) सुरवंट.

करून एक चनकर मारून पुन्हां पायांवर उमें राहण्याची उडी. सरावणें; निर्वावणें (वाईट गोर्टीत ). कोलांटी पहा. • अन्द्र-न. कोलांटी उडी. • खेळ-पु. कोल्हां-टयाचा खेळ. -टबाचे शुरत्य-न. घीटपणाचा भाव. धाडसाचा वेखावा.

कोल्हांटी-ण-टिन-पुकी. १ दोरीवर वसरत करणारी भिक्षेक=यांची एक जात, भोरपी, नाडेभोरपी, डोंबारी. 'जीव-नोपानो कां जैसा। कोल्हाटियांचा। '-श्चा १८.६०६. 'आली कोल्हाटिन खेळाया। सगुण गुणमाया। '-भज ३५. २ कोल्हाट; कोलांटी; कसरतीचा खेळ; नाच. [का. कोछ=काठी+अटिग= द० ) २ ल्हानसर; अपक्ष; नाजृक. [कोंवळा] खेळया 1

कोल्हापूरी--वि. करवीर प्रांतीय; जर्से-कोल्हापुरी जोडा, माप, इ०. [सं. प्रा. कोलापुर ] •माप-न. (कोल्हापुरी माप फार मोठें असतें यावहन ) अतिशय मोठा जोडा, वहाण, इ०. कोल्हार--- प्र. कंभार.

कोल्हार--न. (महानु.) गुहा; कपाट. 'ब्रह्मविद्येचें कोल्हार।' –भाए ६६२. [का. कोल्हार=खिंड, विकट मार्ग ]

कोल्हारा-पु. एक रानभाजीचे बाड. कोरळ पहा. [का. कोळर ]

कोल्हारी-ल्हेरी-वि. इंभारी (चित्रें मातीचीं). कृत्रिम; बनावट. 'कोल्हेरीचे वाह। न येती धारकी धरुं।'-अमु ७.४. ' अथवा कोल्हेरीचे असिवार।'-शा ९.१७३. 'कां कोल्हे-रीचे असिवार ।' -रंयो ८.३१५. [ सं. कुलाल-कौलाल; प्रा. कोलाल=कुंभारासंबंधीं; मातीचे पात्र । •**वेताळ-**9. शेतांतील बुजगावणः; भुताचे चित्र. 'भातां कोल्हारीचे वेताळ। तसे निजीव हे आहाती।'-ज्ञा ११.४६६.

कोल्हाळ-पु. गलका; कोलाहल पहा. 'आणि भयासुर रणकोल्हाळ । सुभटांचे । '-ज्ञा १.१३२. 'कोल्हाळ माजविला रणतुरीं। ' -मुआदि ४४.५१.

कोल्ही-- स्त्री. जोंधळयाची एक जात. याचा दाणा वर दिसून येत नाहीं. [कोली]

कोल्ही--की. कोल्ह्याची मादी. -वि. कोल्ह्याच्या रंगाची मेंढी (तोंड, पोट, पाय काळे बाकी सर्वे आंग पांढरें असलेली). 'ही मेंढी कोल्ही आहे. '

कोट्ड-- प. उंसाचा चरक; तेल्याचा घाणा. [हि.]

कोल्हे-ल, कोल्हें-न. भोपळयाच्या आकाराचा वियाण पोकळ नळी ] ठेवण्याचा भाताण्याचा (पेंढ्याचा) मुडा, भांडें. [ का. कोळवी= तेल इ० ठेवण्याचा नळा ]

कोवर्ण-- उक्ति. १ जुने होणे; ( मडकें इ० ची वाईट अथवा कोस्हाट, कोस्हाट-न. कोल्हाटयांचा खेळ; डोके खाली कोरेपणाची) वाण नाहींशी होणें; कोरेपणा जाणें. २ (ल.) ठळणें;

कोंबरी-की. फणसाची कुयरी.

कोचसप--कि. (गो.) मुरणें; कोवणे पहा.

कोधसा—वि. १ आधार; आश्रय. (कि० देण; करणे). २ कैवारी: आश्रयदाता: कंशा पहा. 'जो भक्तांचा कोंबसा।' –दा २.७.४. [कः +वमु= आच्छ।दर्गे ]

कोवळणे-सिक्त, आर्लिंगण, बवळणे पहा.

को(को)वळसर-- प. १ जरा कोंवळा ( भारळ; सुपारी,

को(कों)बळा-वि. १ लहान; कच्चा; अपकः, हिरवा. २ ताजा. (कोंबडीचें अंडें, इ०) याच्या उलट नियर. ३ (ल.) सौम्य. ( सकाळ, सूर्यिकरण, ऊन ). ४ कच्ची, अडाणी; अप्रगल्भ ( प्रहुणशक्ति, समजूत ). अर्धवट; कोता; अप्रौढ; पुरतेपणाचा नव्हे असा ( सल्ला मसलत, विचार ). ६ कमी बळकट: नाजुक: कोमल. [सं. कोमल; सीयन.कोवळो. फेंच. जि. कोवलो ] • किरळा-वि. लहान आणि नाजूक (अंकूर फुटलेला). [कोवळा+ किरळ] **्द्रपार, दोनप्रहर**-सीपु. दोनप्रहर होण्याच्या आर्थीचा काळ. नुस्तीच सुरवात झालेली दुपार, मध्यान्ह.

को(कों)चळीक—सी. १ कोंवळेपणाः ( अप्रौढतेंतील ) नाजुकपणा, अशक्तपणा. ( अपक्षपणांतील ). २ तारण्याचा बहुर; टबटबीतपणा. ३ मृदुपणा. 'आणि महाबोधीं कोंबळीक। दुणा वली।'-ज्ञा १.३४. 'कोयळीक घाली सिरणें, शिरस पुष्पेंसी।' –भाए २६. -वि. कोबळी.

कोंबा--पु. कोंका; किनरी (कानफाटवाची); एकतारी. [का. कोवी]

कोवारीण—स्री. कुवारीण पहा. (बायकी ) लग्न न झालेली आठ अगर त्याहून कमी वयाची मुलगी जिला बोडणास अगर देवीच्या पूजेस ( नवराश्रांत ) बसवितात व जेवावयास घालतात.

को विद्-वि. पंडीत; ज्ञाता; धुत्तः, धुत्राल. 'सांगो काय तुज तुझ्या पौत्रांचे युद्ध कोविदा राया । '-मोभीष्म ३.४९. [सं.]

कोविदार-५. एका जातीचे झाड; कोस्ल; कांचन; शिस् 'तुळसी करवीर कोविदार।'-इ १०.१५९. **'**तुळसी<sub>,</sub> कोविदार सुंदर । कनकवेिल, नागवेलि, कोमछांकर । ' [सं. ]

कोबी-- सी. (कों.) पोखरलेला नारळ; बेलें. [ का. कोवि=

(ना.) कुठवर; किती वेळपर्यंत कोव्हरी--किवि. कोठपर्यंत ? [कोठवर]

कोव्हाळा-ळे-पुन. कोहळा: याची भाजी, सांहगे इ० करतात. कोहळा पहा.

कोव्हाळी-सी. कोहळ्याचा वेल.

कोश-प. १ खजिनाः सांठाः संप्रहः तिजारीः खाणः बखार. २ देहामधील अन्न-प्राण-मन-विज्ञान-आनंदमय असे जे कोश आहेत त्यांपैकी प्रत्येक: आत्य्याचे आवरण. ३ शब्इ, विषय, संज्ञा इ० चें संप्रहयूक्त विवेचन करणारा प्रथ; निघंदु; (ई) डिक्शनरी, शब्दसंप्रह. उदा० शब्दकोश, झानकोश, चरित्रकोश, **इ. . ४ भावरण: पटल: पापदा: अस्तर. ५ म्यान (तरवारी**चे). ६ कोळी-कीटक अंड स्थितींतून कीटस्थितींत येऊन शरीराभींवतीं रेशमासारखें मक आवरण करती तो: कोशेटा, ७ कळी, 'अंतरी फांके। हृद्यकोशु । ' – ज्ञा ६.२०९. ८ दिव्य कहन लावलेला निकाल; न्यायदानांतील दिन्य ( अग्नि, पाणी, विष, वजनाचा कांटा, उकळणारे तेल. कुलदेवतेवर पाणी घालण-बाह्मणांच्या चरणांवर पाणी घालणे. किंवा त्यांचे तीथे घेणे इ०.) शपथ; प्रतिहा. 'पीयालीं क़तनिश्चयाचा कोश ।'-ज्ञा १३.६०४. **ःकार**-पु. १ रेशमाचा किंडा; कोळधाच्या वर्गातील प्राणी. २ कोशस्थि-तींत असलेला, कोशवासी किडा, फूलपाखरूं. ३ शब्दार्थकोश रचणाराः कोश तयार करणारा संपादक. •कीट-कीटक-पु. कोशकार ( अर्थ १।२ ) पहा. कोशिकडा हा आपल्या भोंवर्ती कोशेटा कहन आपनांसच कोंडून घेतो. 'एव्हवीं कोशेकीटका-चिया परी। तो आपगपया आपण वेरी। '-ज्ञा ६.७२. -वि. .१२.१६१. ०गृह-न भांडार. 'की कोशयहीं प्रवेशोनी। -रावि १.७१. •पान-न, देवाचे तीर्थ पिणें, दिव्याचा एक प्रकार, शपथ घेणे: दिव्य करणे. •िपर्णे-शपथ घेणे. 'शरीर वाचा मानसः। पियाली कृतनिश्चयाचा कोशः। '-क्वा १३६०४. • खद्धि-स्त्री. संपत्तीची वाढ: भरभराट: समृद्धि. 'होम हवर्ने होय कोशबृद्धि ॥ ' •श्रुष्टि-स्त्री. दिन्याने निरपराधित्व सिड करण्याची त्रिया.

कोडा-पु. दोन मेल अंतर, कोस पहा, सि. कोश; प्रा. कोसी कोश-पु. (कु.) फरक; अंतर; कोस पहा. 'दोन काठगांच्या मापांत थोडासा कोश राहिला.'

कोदारे, कोदोरे--न. एक प्रकारचे जाडेंभरडे रेशीम. [कोश] कोशा-वि. काळसर रंगाची (गाय. बैक).

कोजा-प. डोक्याला बांधावयाचा रेशमी हमाल. फेटा ( को होउपाच्या रेशमाचा ). [सं. की होय; प्रा. को से अ≕रेशमी सागोती. सागोतीची पुडी. [कु. ] वस्री

कोशागार-पु. तिजोरी;जामदारखाना; भांडारपृह;खजिना. [सं. कोश+आगार]

कोशाध्यक्ष-प. खजिनदार: द्रव्यसंप्रहावरील अधिकारी. [सं. कोश+अध्यक्ष]

कोशिक-न. कोशेटा. 'कासया करिसी ह्रदन। आपण आपणां केलें बंधन। कीटक करी स्वभुवन। कोशिक जैसे। ' –कथा ५.७.८. [सं. कौशिक]

कोर्दिादा-- पु. कोर्चिदा वनस्पति.

कोशिब-- प. एक झाड: हें मोठें असतें. याच्या वियांचे तेल निवर्ते तें खाण्यास, दिन्यामध्ये जाळण्यास केसांना व देशी औषधांत बापरतात. फांद्यांपासन पृष्कळ लाख उत्पन्न होते. बीला कोशिबी म्हणतात. सिं. कोशी+आम्र. कोशाम् प्रा. कोसंब: म. कोशी+आंबा]

कोशिबरें--- न. तांदुळाचा एक प्रकार; कोथिबरें भात.

कोशिबीर-बरी-कोशिबिरिका---की. क्रूच्या फळांची दह्यांत कालवन केलेली चटणी; रायतें; तोंडी लावणें. 'या कोशिं-बिरिका अनेक रचिल्या देवी तला तोषदा। '-निमा १.१४. ' कोशिंबिरी आंबेरायत । ' - नव ९.११८. [ सं. कुस्तुंबर, का. कोस्तुंबरी ]

को जिल्लेल-न. को शिबीचें तेल.

कोशीस-की. प्रयत्न; मेहनत. (कि० करणें ). 'इकडील दौलतीविषयीं वोशीस करीत जावी। '-रा ८.५. [फा.कोशिशु]

कोरोटा-टी-कोरोरा-पुन्नी. १ फणस व इतर फळांतील आठळीचें टरफल, २ व्रणाची खपली, साल: कातडें, ३ कोळी व इतर कांहीं किड्यांचे जाळे; कोश; किड्याचे घर. [ कोश+ट ]

कोष-पु. कोश पहा. [ सं. ] समासांत अंडकोष, बीजकोष इ०. ० खुद्धि-स्नी. अंतर्गळाचा रोग: अंडवृद्धि.

कोष्ट—कोष्ठ पडा.

कोष्टक---पुन. १ कॉल्म; रकाना. कोष्ठक पहा. २ किमत; वजगः मापं इ० परिमाणदर्शक संज्ञांचे परस्पर प्रमाण दाखविणारी यादी. [सं.] • की गुणाकार-पु. गुण्य राशींचे जितके अंक तितक्या कोष्टकांचा गुणकांक. सम संख्यांक पंक्ती करून गुण-ण्याचा प्रकार. थांबरा गुणाकार, बैठा गुणाकार, कपटसिंध पहा.

कोष्ट्रम-न. (व.) झेंगट; लफडें; खेंकटें. 'तुमच्या मार्गे अदाप कांहीं कोष्टम लागलें नाहीं.

कोष्टी--- पु. १ एक विणकर जात; ह्याचा धंदा सूत कातणे व विणणें; साळ्यापेक्षां यांची जात निराळी. २ (ल.) कोळी-किडा-हा तंत्र काढून जाळें विणतो. [कोश, कोशेटी ]

कोष्टी--ली. (गो. कु. ) बढ-याची, दुकराची इ० मानाची

कोष्ट--न, कोड (एक त्वचेचा रोग). [सं. कुछ]

कोष्ट्र-पु. १ पोट; कोठा. २ धान्याचे कोठार; कोठी. ३ खोली: दिवाणखाना. ४ आम. रुधिर, मूत्र इ० देहांतील स्थाने: भामकोष्ठ: मुत्रकोष्ठ इ०. ०क-न. हिशेबाकरितां केलेली आडव्या उभ्या रेवांची घरें: प्र.: चौक: तक्ता: घर:रकाना: कॉलम: कोष्टक.

[सं.] •**बंधाक-वि. मलावरोध करणारें; स्तंभक.** [सं.] •**द्याद्धि**-की. शौचाला साफ होणे; कोठा शुद्ध होणे; (पुष्कळ रेच झाल्या-नंतर ).

कोष्ठ, कोष्ठकोळं(ळां-ळिं)जन---न. एक औषधी वन-स्पति. ही काश्मीरकडे होते. ह्याच्या मुळया औषधी आहेत. शिवाय त्यापासून अत्तर व केसांचा कलप तयार करतात. [सं. कुष्ट+कुलंज; हिं. कोलिंजन ]

कोष्ण-वि. किंचित उष्ण; कोंबट; कुबर. [सं. ]

कोस-पु. अंतर दाखविणारें रस्ता मोजणीचें माप; साधा-रणतः दोन मेल. इंप्रजी ४५५८ यार्ड. एक चतुर्योश योजन. ( याचे निरनिराळ्या ठिकाणी गजाच्या लांबीप्रमाणे अंतर निर-निराळे असतें ). साधारणपणें चार हजार हातांचा कोस धरतात. [सं. कोश; प्रा. कोस]

कोस-की. (व.) सापाची कात. 'साप कोस टाकतो, ' [सं. कोश]

को(कों)स-पु. चतुष्कोण, त्रिकोण, इ०. विवक्षित आकार तैतोतेत नसून त्यांत वांकडेपणा आल्यामुळे होणारा न्यूनाधिक भाव; कोच (ताणलेलें कापड, हात्रमाल, शेत, भिंत, रस्ता, कुंपण इ०. ना येणारा ). आधिक्य, वाढ. ( क्रि० येणें, असणें, होणें, जाणें, निघणें, काढणें, जिरणें, जिरवणें ), 'या जागेला फार कोस आहे. ' [का. कोशे=वांकण, वळण ]

कोसपेणी---की. कोसांची मोजदाद.

**कोसंब--**कोशिब पहा. ' कोसंब अंजीर खेराड । '-कालिका 22.94.

कोस्सम्यों चे--कि. (गो.) पाण्यामुळं (लांकुड) कुजून जाणें. [ कुसमणें ]

**कोसरा-पु.** कोळी, किडा. कोसला पहा. 'गगर्नी लागला कॉसरा। कोण पुरवी तेथे चारा। ' -तुगा ३३०९.

कोसला-पु. १ रेशमाचा किडा. 'जैसा स्वयें बांधीन कोसला मृत्यु पार्वे । ' –दा ८.७.९. २ रेशमाचा किडा किंवा कोळी यांचा के।शिटा. ३ ह्या कोशेटधाचा तोडधाच्या बंदुकीच्या भौवर्ती असलेला वेढा. [सं. कोश+ल]

कोसली--की. (ना.) मकरसंक्रांतीच्या दिवशीं तिळग्रळ किंवा साखर इ० घालन तयार केलेली करंजी. मिष्ट पदार्थ. कोसल्या उकड्डन किंवा तळ्न करतात. [सं. कोश+ली]

कोसळणे--अित. १ एकदम पडणें; तुट्न, मोइन पडणें; ढांसञ्चन पडणे; ढांसळगें; विस्कळगें ( भित, विहिर, रास इ० ). 'बाजी एकदम जागच्या जागींच कोसळला.'-स्वप ८८. २ द्दन भरभर खालीं पड़णें (बाऱ्यानें फळें, फ़लें ). ५ फिसकटणें; साधेंग. लहानाच्या मोबदल्यांत मोठें मिळविणें.

प्रतिकुल होणें; निष्फळ होणें (बेत, मसलत ). ६ केव्हां केव्हां वरील भर्यी सक्रमेक क्रियापदासारखा उपयोग करतात. [का. कोसह=आधार सुटणें, सोहणें ]

कोरनाई--न्नी. घोडयाचा एक रोग. त्याच्या दोन्ही मांच्या-खालीं गांठी येतात. -अश्वप २.२८३.

कोसीस-कोशीस पहा.

कोस्टी--सी. (कु.) शिकार करून मारलेल्या सावजाचे घालण्यांत येणारे वाटे. कोष्टी २ पहा.

कोस्त--पु. (गो.) कलमी आंव्याची एक जात. [पो. कोस्ता ।

कोहं, कोहं-कार--- उदा.पु. 'मी कोण;'मी कोण अशा अर्थाचा ध्वनिः मूल जनमल्यानंतर ते प्रथम जो आवाज करते तो. गर्भीत असतांना मूल ईश्वर आणि आपण एकच आहों असे समजून सोऽहं ( तो मी ) अर्से म्हणत असर्ते पण बाहेर आल्या-नंतर ईश्वराला विसरून 'कोहं 'मी त्याहन निराळा आहे काय ? या अर्थी 'कोहंकोहं 'मी कोण मी कोण, असा या मायोपार्धीत सांपडल्यामुळे उच्चार करतें. सोऽहं पहा. 'तें अज्ञान एक ह्राढे । तेणें कोहंविकल्पाचे भांडें।'-ज्ञा १५.३४२. 'गर्भी म्हणे सोहं सोहं। बाहेरी पडतां म्हणे कोहं। ' –दा ३.१.४७. 'कोऽहं कोऽहं रडं लागला।' –अमृतकटाव ५२. [सं. कः+अहम्] भाष-पु. कोऽहं म्हणत असतांना बालकाची मनस्थिति. वरील अर्थ पहा. [सं.]

कोहक, कोहंक--न. कुहर; विवर; ग्रहा; डोंगर; पर्वत. 'कोहकी वसती।'-ऋ ७९.( टीप ), 'कोणें एके नगरा बाहेरी कोहंकी। चंडरव नामे कोल्हा असे। '-पंच १.३७. सिं. कहर: फा. कोह्]

कोहकर्णे-अफि. ( व. )वाळणें; सुकर्णें; रोडावर्णे. 'मागील दुखण्यापासून तो कोहकन गेला. ' [सं. कोथ; प्रा. कोह=शीर्णता] कोहटळी—की. कुजकी घाण; घाणीची जागा, 'मगबाळ-पणीची कोहटळी । धुंडुनि घेतसे ॥ ' –स्वानु ९.४.७३. [सं. कोथ: प्रा. कोह≔सडकी+स्थळी

**कोह(हे)डे--**-३हडॅ पहा.

कोहळा-ळी-ळे, कोहाळा-ळी-ळे, कोहोळा-ळी-ळें---पुकीन. १ कोव्हाळा-ळी-ळें. एक प्रकारचा भोपळा; फळ भाणि वेल. हा एक वेल असतो. याचे फळ, लहान भोपळधा-एवढें हात दीड हात लांब असतें. याचा पाक पौष्टिक असून फोर्डीचे सांडगे करतात. २ (व. ना. ) तांबडा भोपळा. याची पहुन तुक्के होणें ( यत्र ६० ). ३ ( ल. ) जोरानें वेगाने खालीं भाजी करतात. [ सं. कुप्मांड; प्रा. कोहालिआ ] म्ह० भावळा बेर्णे, पडर्णे, ( पाजस ). ४ भाधार सुद्दन, वियुक्त होऊन, सपा-िदेऊन कोहळा काढणें. ≔गोडीशी लाल्च देऊन मोठें पवाड

कीहळी-ळें—कीन. कोयळी; करंडा. 'रांसण कोहळीं बागरी बहुदसा।'-दा ४.७.९. 'तो आंत होतीं सात कोहळीं।' -राबि २७.४. [सं. कोथ; प्रा. कोह=कोयळी, थेळा]

कोहोपरी—की. (व.) परात; थाळी. कोपरी पहा.

कोळ—न. तिळाच्या झांडांची तीळ झाड्न घेतल्यानंतरची ळहान पेंढी. 'झाडिलीं कोळ झाडी। तया न फळे जेवीं वोंडी।' —हा १३.५८५. 'तीळ नाहीं म्हणून कोळ सांठविंठ घरांत घाछून ओवा।'--पला ८७. 'नपुंसकें तुम्ही निवेळे। जेसीं तिळांची शुद्क कोळे।'--पांत्र २२.२७. [क्वळ]

कोळ-पु. १ ज्यांत (पाणी, ताक ६०) चिच, जांबे, भात कुल्जिन] इ० काल्यून करतात ते दाट पाणी; कुवळ; कोळलेंळ पाणी. २ चिच कोळल्यानंतर तिचा टाकाऊ भाग, चोथा. [कोळणें]

कोळ—पु. १ जळालेळा पदार्थ. (कि० होणें). २ राख; बाळलेळी; करपलेली अवस्था. 'डाहाळी जळुन कोळ जाती गळुन पढे भितीवर आंबा।'—सला ५७. 'कागद जळुन कोळ झाला ' =अगर्दी राख झाली. [धा. दे. कोळ=जळकें लांकुड; का. कोळिळ= कोलित] बाळून कोळ होणें—अगर्दी वाळून शुष्क होणें; झहणें. (वनस्पति, पानें); कोमजणें; आकसणें; करपणें (वनस्पति, जनावरें).

कोळ—पु. गहाण; कर्जाची फेड न केल्यामुळं कर्जाइतकी जिंदगी (कर्जदारासून अगर दुसऱ्या कोणापासून) घेळन अड-कवून टेवण, गहाण माल. (कि॰ पाडण). [ अर. कील=करार] कोळ—पु. ( की. ) खाडीचा फाटा; पोइडी, ओहर. [का.

कोळ्ळ=खोल जागा, भगदाड, दरी ]

कोळ—९. रानडुकर; कोळ पहा. -वि. मस्त माजलेला.[सं. कोल]

कोळउंदीर-कुंदूर---५. घृस. [सं. प्रा. कोल ]

कोळऊ—की. कोल उवा; अंगावरील क. (म्हेंस, डुक्स् इत्यादींच्या); कोळवू पहा.

कोळकांदा-प. (गो.) एक जंगली औषधी कांदा.

कोळख—की. (गो.) ऐरणीचें लांकूड.

क्तोळखंड-खांदा---नपु. (कॉ.) बैलाचे विशेड. [कोहळें+ स्रांदा]

कोळखण-स्त्री. (गो.) सोनाराची सामान ठेवण्याची कोळंबी; लांकडी पात्र.

कोळगंड---पु. कोळपाला (कोळी जातीला) तुच्छतेने म्हणतात. (न्हावगंड शब्दाप्रमाणे). [कोळी+गंड]

कोळ(ळि)गा—५. भ्रमर. 'उदैजेति परविंवीं कळि कोळिगा राहिला कोंसीं।'-ऋ ९०. [सं. कुलिंग ?] कोळंगा—५. जळजळीत निखारा. [का. कोळ्ळ] कोळंगी—की. टिणगी, गूल, काजळी.

कोळंजणें—अकि. जळून राख होणं (विस्तवांतृन काढलेंलं कोलीत; निखारा) उन्हांनें करपून काळें होणें, पडणें; कोळपणें पहा.

कोळंजन, कोळांजन, कोळिजन—न. कोष्ठ कोळंजन, अंबेहळदीसारखें झाढ; पानांचा वास मधुर; मुळ्यांचा रंग पांढरा; चव तिखट. गड्डे व फळ ओवधी. मञ्जातंतुपौष्टिक व कामो-दीपक आहे. ही वनस्पति हिंदुस्तानांत सर्वत्र उत्पन्न होते. [सं. कृतिजन]

कोळणं—जिक. कुसकरणः (पाण्यांत) हाताने सुरहणः गर कारुणेः पिळणे (चिच, आंबा)ः सार, सत्त्व कादून घेणे. (कोळ)

कोळदांडा--कोलदांडा पहा.

कोळपणी--की. कोळऱ्याने बेणणः; पेरलेल्या जमीनीतील . तण काढणेः; खुरपणी.

कोळपर्ण--उक्ति. कोळपणी करणे. -शे ८.२२३.

कोळपर्णे—अिक. करपण, काळवंडण, वरवर जळ्न काळे होण, उन्हानें काळ पडण (क्षाड, शरीर), चुलींत पेटलेके निखारे राखेनें झांकले जाण, टांकूड जाळ न होतां काळे पडणे. (सामा.) धुमसण, जळणे. 'करीना शांत कांत ही कांत म्हणुन कोळपत्यें।'-प्रटा २१८. [का. कोळ्ळ≕कोलित]

कोळपाट--पु. (तंजा.) पोळपाट.

कोळपुटी, कळपुटी--श्री. (गो.) माशांच्या डोक्यांचे तुकडे करून त्यांचें केलेलें पकान्न.

कोळपें-पा--नयु. वीतभर पीक उमें असतां उपयोगांत आणावयाचे आऊत, यानें पिकांच्या दोन ओळीमधील अमीन इलविणें, भुसभुशीत करणें, आंतील तण काढणें, पिकास मातीची भर देणें हीं कामें होतात. खानदेशांत, देशावर व कनीटकांत दोन तन्हेची कोळपीं आढळतात. याचे दाते एकापासून आठा-पर्यंत असतात. साता-याकडे भिरच्यांच्या कोळप्यास डुकें कोळपें व उंसाच्या कोळप्यास ताफचा कोळपा म्हणतात. दोन वैलांच्या एका खंवावर पिकांच्या मानानें दोन दोन चार चारहि कोळपीं ठेवितात. —शे ७.१७.२०२. [का. कोळ=फाळ, दांत]

कोळंब--पु. (गो.) केंडबाडा.

कोळंब-बा--नपु. तांबडें जाडें शाकारणीचें गवत; तांबट; तांबेट.

कोळंब-ब्या- - प्र. ( कुलाबा कु. ) एक प्रकारने भात.

सन्यासी, स्वामी इ० खडावा वापरतात. [सं. काष्ठ+वहः हि. खडांब-ऊं; का. कडाव ] पायाला खडावा असर्णे-तळ. पाय चापट नसून चवडा बटांच यांच्या मधील भाग जिम-नीस टेकत नाहीं असा पोकळ पाय असर्णे; हं ग्रुमचिन्ह माम-तात.

खडाष्ट्रक---न. १ अतिशय द्वेष; हाडवैर (कि॰ बाळगणें; धर्णे). २ (फल ज्यो.) वडाष्टकः, वधुवरांपैकी एकाच्या राशीपासून दुसऱ्याची रास सहावी व दुसऱ्याच्या राशी पासून पहिल्याची रास भाठवी भाली म्हणजे त्या दोघांत खडाष्टक येतें. यावह्रन वर हा अर्थ. खडाष्टकाचे दोन प्रकार आहेत -( अ ) प्रीतिषडा-ष्टक=प्रीति दाखविणारें खडाष्टक. (आ) मृत्युषडाष्टक=वैर दाख-विणारें; पैकी प्रचारांत दुसरें घेतात. [सं. षट्+अष्टक ]

खडाळ-वि. दगडाळ; खडाटी पहा. म्ह० शेत खडाळ बायको तोंडाळ. [खडा+आळ प्रत्यय]

खडाळणें-अित. खंड पाडणें; सोहन जाणें; खंडित करणें. सिं. खंडी

खडाळी—स्री. (ना.) खार (जनावर); चानी; खडी. खड्ळ पहा.

संडाळी-सी. खंवडाळी पहा.

खंडाळे—न, खणाळें; खणांचा तागा. [सं. खंड+आलय; खणाळे अप. 1

खद्धिजा-पु. उभ्या विटांचा थर. खंडबा पहा. (कि॰ ्रेणे: लावणे ).

**्यं डित**—वि. खंडाने घेतलेलें; मक्त्याने घेतलेलें; ठराव करून । ६९लेलें (काम). [खंड=मक्ता]

खं कित-वि. १ तटलेलें: मोडलेलें: भग्न. 'एके हातीं दंत । जो स्वभावता अवंडित । '-ज्ञा १.१२. २ मध्ये भडथळा आण-लेलं; तहकुब केलेलं: ३ उडवलेलं; निरुत्तर केलेलं (शंका, प्रश्न इ०). [सं. खंड] •पारंडित्य-न, तुटपुंजी विद्वता; कोर्ते ज्ञान.

खडित-वि. (व्यापारः) नक्तः ठोक. '१५ रुपयांचे वर कितीही किमतीपर्यंत मागितल्यास एक रुपया खंडित अडत घेऊं ' -म़ंब्या १८४ [खंड]

४५२.

खडी—नी. १ लिहिण्याच्या धूळपाटीवर भ्यासण्यासाठी अथवा भितीला रंग देण्यासाठीं अथवा भितीसाठीं लागणारी माती: चिकण-पांढरट दगड; खडीचा दगड; खडूची मानी. -पदाव ३७. 'खडीचा रंग चुन्यासारला तयार होतो. '२ कापडावर नक्षी काढण्यासाठीं केलेल मिश्रण (गोंद, अभ्रक); एक चिक्ट रंग. ३ या मिश्रणाने काढलेली नक्षी, आकृति; खणां-बर, चंद्रकळांवर खडी काढून घेतात. [सं- खडी=खड़]

खडी-की. माणसाचे दुखर्गे पिशाञ्चबाधेपासन आहे किंवा काय हैं ठरविण्यासाठीं करावयाचा विधिः देवभक्त पिशाच्य पाह-ण्यासाठीं गई. तांदळ यांची एकीबेकी करून पाहतात. ती समसंख्या भाल्यास बाधा भाहे व विषम भाल्यास नाहीं भर्से समजतात.

खडी-की. १ लहान दगड; सडकेवर घालण्याची गिटी. रस्त्यावर चालण्यासाठीं मोठे दगड बारीक फोसून त्यांची खडी करतात. २ (कु.) लाकडी तुळईखालीं बसविकेला दगड. [सडा]

खडी-की. (माण.) १ उंचवटा; टेकडी. २ खालाटी; सह्या-द्रीच्या पश्चिम बाजुची पायण्याची डोंगराळ जमीन: घाटाखालील कोस-दोन कोस डोंगरबट जमीन.

खड़ी--वि. खड़ा पहा. १ उभा-भी-में. २ खरा-री-रें. ३ स्पष्ट; सहेतोड. • किंमत-की. स्थिर, ठोक किंमत. ' सोन्या-रूप्याची खडी किंमत.' •खट-वि. ( माण. ) स्पष्ट; सडेतोड. खडींखापरीं-खटीखापरीं पहा. •चाकरी-स्री. सततची. एकसारखी. विश्रांति नाहीं अशी नोकरी. •चोट-क्रिवि. त्याच जागीं; त्याच क्षणीं; खडाखडी. ∘ताजीम-बी. सन्माननीय पाहण्यांचे आगमनप्रसंगीं त्यास पद्धतशीर दिलेलें उत्थापन; पुरी ताजीम; याच्या उलट निम ताजीम. 'ग्रहजीस पाइन व त्यास खडी ताजीम दिल्यानंतर.'-परिभौ ४७. ०तेनात --स्री. खडी चाकरी पहा. • दुपार-स्री. ऐन मध्यान्हकाळ. •फौज -स्री. सतत तयार-नोकरींत असलेली फौज. ॰रेघ-स्री. मोडी ंठखनांतील एक प्रकार; खडे पहा. **्हं,डी-**स्त्री. न वटविलेली, न स्वीकारलेली हुंडी. खडी हुंडी राखणें-हुंडीचा स्वीकार न करितां किंवा खोटी न म्हणतां ती आगळ राखणे.

खडी-खडीसाखर पहा.

खडी-खडीखपार-खाप--ली. ( खा. ) खार; चानी.

खंडी-की. १ वजनाचे, जिन्नस मापण्याचे एक प्रमाण; एक केंली माप. निरनिराळचा प्रांतात निरनिराळी खंडी भाढळते. मुंबईकडे सामान्यतः २० मणांची खंडी असून विशिष्ट पदार्थानां ८ मणांची असते. पुण्यास २० मणांची खंडी असते. २ (सामा.) पुष्कळ मोठी रास, प्रमाण याअर्थी. जसें-खंडीभर स्विद्या-पु. उंसाची एक जात; हा ज्लाक असतो. -कृषि पोरें-मेंढपा-काम-बोलणें. 'याची वनें विस्तारी अठरा खंडी प्रकारें काव्य गाईन,' -वसा ३.३ जमिनीचें माप-१२० बिघ्यांचें. ४ वीस संख्या ( मेंद्रणा, बकरीं इ० संबंधीं ). 'त्या धनगराचीं २ खंडी शेरडें आहेत.' [द्रा. कंडि; का. कंडुग] (वाप्र.) ० लाखणें-फसविण: ठकविणें: युक्ति करणें. •वर पेंढी होणें- २१ वें मल होणे. •गणती-खंडोगणती-१ खडीखंडीनें: खंडीनें मिरेजतां येण्याजोगें. २ (ल.) भतिशयः पुष्कळः भमाप. ० भर. वारी-किवि. खंडीच्या मापानें; खंडीखंडीनें; खंडीनें मोजण्या-इतर्को पुष्कळ. म्हर् १ खंडीस नवटकें ( नवटकें=एकभष्टमांश

कोळसॉ-सो-पु. (गो.) चोवीस शेरांचे माप.

कोळसिंदा-शिंदा-संदा, कोळिसरा, कोळिस्ता-स्ता-स्रे--पुन. एक वन्यपद्य; एक आंखुड शेपटीचा, लांब कानाचा लहान प्राणी. हा भापल्या शेषटीवर मुततो व ते मृत बाबाच्या डोळचात शिपहुन त्याला आंधळा करतो व ठार मारतो **अ**से म्हणतात. कोणी याला मांजरासारखें, कोणी कोल्ह्यासारखें मानतात. कोळसन-सुना-सुन पहा.

कोळसंदा, कोळसा, कोळिस्ता, कोळिस्रा-प एक झुडुप, कोरांटींतील एक जात; हें शेताच्या बाजुस किंवा बोहोळाच्या कांधी येतें. याची उंची २।२॥ फूट असते बाच्या कोबळचा पानांची भाजी करतात. पाने लांबट असून त्यांस खाली एक कांटा असतो. याच्या बीस तालीमखाना म्हणतात. -वगु २.६७.

कोळसुंदा-पु. बंदुकीची माशी, मोहरी. हिच्याकडे बघुन गोळीचा नेम धरतात.

कोळसें--- न. (क्.) नांगराचा फाळ बसविण्याचा लांकडी ठोकळा.

कोळसेमुडें--- न. कोळसे वाहाण्याकरितां केळेला भात्ये-णाचा मुडा. [कोळसा+मुडा]

कोळा-- पु. (कु.) मोठा डांस.

[का. कोळळे=छटाखट: दरवडा ]

कोळिता-- पु. कोळसुंदा पहा.

कोळिश्रय, कोळिस्ना, कोळिसरा--५. १ एक रेशमाचा किहा. 'जंसा कोळिश्रयाचा बंध। तो तयासचि करी बद्ध। '-कथा १.५. २ रेशमाच्या किडवाचें कोशीट, कोश. हा औषधी असतो. कोळिष्णा-कोळसन, कोळसिंदा पहा.

कोळिसरा-स्ना-स्रे--पु.न. एक प्रकारचा झरळासारखा

कोळिसरी—सी. एक शुहुप; गवताचा प्रकार. कोळसुंदा TET.

कोळी-पु. जळत्या किंवा जळलेल्या वातीची काजळी. [प्रा. कोल्ल; का. कोळ्ळी]

कोळी-- प. एक प्रकारचा पाण्यांत राहणारा पक्षी. ०ण-स्री. कोळी पक्ष्याची मादी.

कोळी-पु. १ एक जात व तींतील माणुसः हे मासे पकड-ण्यात पटाईत असतात. हे मासे विकण्याचा व नावाडधाचा धंदा करतात. याच जातीतील दूसरे लोक डोंगरांत, भरण्यांत राहुन शिकार विस्मय, प्रियता, आनंद किंवा जिह्नासा उत्पन्न करणारी कोणतीरिह चोरी करून उद्रिनिर्वाह करतात. प्राचीन प्रामसंस्थेत कोळ्या- गोष्ट (मनुष्य, वस्तु. कृत्य, गोष्ट, देखाबा ६०) ' त्याचे बोल्ल्याचे कडे पाणी पुरविण्याचे काम असे; धीवर. ही एक गुन्हेगार जात कीतुक वाटतं. ' 'ज्या पदार्थाचे ज्यास कीतुक नाहीं त्यास तो

समजली जाते. पण यांच्यापैकी फक्त महादेवकोळी (राजकोळी) व गुजराथकोळी याच दोन पोटजाती गुन्हे करतात. २ कोळी नांवाचा किंडा; हा भापल्या अंगांतून सूत काढतो व त्याचे जाळें बनवितो. [प्रा. कोलिअ] •ण-स्त्री. १ कोळी जातींतील बाई. २ कोळी किडवाची मादी. ३ शिमग्याच्या सणांत कोळ-णीचें सौंग आणतात त्यांत कीवेषांत नाचणारा पुरुष. • लांकडी-स्री. जंगलांतून तोडून भाणलेल्या लांकडावरील कर, दस्तुरी. •**धडा**-पु. कोळवाडा पहा. • धक-न. कोळशीट; कोश. कोळ्याचे सृत-न. १ लांब सत. २ (ल.) लांबच लांब. निरस व कंटाळवाण भाषण.

कोळुसांटा-पु. (बे.) एक प्रकारची बनस्पति.

कोळु-की. (गो.) जनावराच्या |अंगावरील क. [कोळ] कोळें--- न. १ बैलाचें वशिंड; कोळखंड. २ गवताचा लंबवर्तु-ळाकार (अंडाकृति ) मुडा किंवा पुडा. यांत भात किंवा भाताचे बियाणें ठेवतात. गवताची पुरचंडी (पावटे इ० ठेवण्याची ). –शे ७.२८. [कोहळें ] ०भर-वि. कोळयांत राहतील इतके. 'कोळें-भर पावटे समारे दीड पायली होतात.

कोळे रोग—पु. प्रपारीवरील एक रोग.

कौकवित, कौटल-ळ, कौटाल-ळ, कौटाल्या, कौटा-ळणं, कौटाळी-कौटाळीण-कौबटाळीण, कौटिल्य, कोटीळ, कौठ, कौठी, कोंडळ, कौडा, कौडागहुं, कौडाळ, कौडी, कौडीचुंबक, कौडीटंक, कौडीपूर्त, काँडचा ऊद, कौडचा घोणस, कौडचा साप-हे शब्द 'कव'खालीं पहा.

कौटाळीण-कवटाळीण पहा. 'हे कौटाळीण निर्धारीं। नसर्तीच दैवतें उभी करी। '-ह ३.४१.

कौटाळ्यविद्या - की. (कुण.) ( अडाणी लोकांचा पांडिख प्रदर्शक प्रयोग ) कौटाळ; जादू; जारणमारण; चेट्टक. [ कवटाळ+ विद्या ]

कौटिल्य--न. १ वांकडेपणा; वक्रता. २ (ल.) कपट; दुध-पणा;कवटाळ;ठकबाजी. ' राणीचे आनंदीबाईच्या सवाई निष्ट्ररा-चरण व कौटिल्य; खंडुजीचा मत्सरी स्वभाव ... '-- नि ५४४. वाणाक्षपणा. ४ चाणक्य ऋषि-चंद्रगुप्त मौथ राजाचा मंत्री. याचा अर्थशास्त्र प्रंथ प्रसिद्ध आहे.

कौतिक —पु. भालेकरी. [सं. कुंत=भाला ]

कौंती--बी. भाला; एक इत्यार. [सं. कुंत; हि. कोंत]

कौतुक—न. १ भाश्वर्यः कुतृहलः, जिल्लासाः, नवलः, भाश्वर्ये,

वं जं नथे. ' २ प्रेम; ममतेनं, आनंदानें धरणें; लाड करणें; कुरवाळणें (मूल किंवा वस्तु); अतिशय प्रीति, अभिमान धरणें; लालन पालन; नाजुक रीतीनें वागविणें; फार काळजी घेणें. (किं० (कौतुकानें) राखणें, ठेवणें). १ मौज; खेळ; विनोद; प्रदर्शन; गाणें नावणें. ६० ' उत्तर निज तुरगोतें वाया अक्णासि कौतुक पिटाळी । ' -मोविराट ४.८९. ४ मनोरंजन; करमण्क; ख्याली-

कौतुकी—वि. खेळ्या; बौज करणारा, आनंदी; उल्हासी. कौतुर्केकरूळ, कौतुर्के-कार्ने—किवि. सहज; लीलेंनें. 'तैसा आवडतिये भूमिके। आस्डलियाहि कौतुके।'-अमृ ७. २६०. [सं.]

कौत्हरूल-न, कौतुक अर्थ १.३.४. पहाः कुतुहरू पहाः [सं.] कौत्सिरयः-न. कुत्सितपणाः; दुष्टपणाः; कपटभावः कुत्सित (वि.) पहाः [सं.]

कौद्री--सी. चवेणीचें झाड.

कौन-वि. (दलाली) नक ही संख्या.

कौबवी—िव. १ चमत्कारिक; भीतिदायक; भयंकर; हिडिस परंतु अगम्य व अनिश्चित असा (पदार्थ, माणूस वगैरे); २ काण्णुबाण्णु पद्वा. [कोण+बाऊ १]

कोपीन — नकी. १ लंगोटी; छाटी (कि॰ नेसर्जे). 'मुर्ली मुंडलें मुंडन । बंदी बंदाची कीपीन । ' – तुगा ४०२०. २ कफनी. ' माझ्या खोर्लीत दुसरी एक कीपीन आहे ती वालून इकडे थे.' - मुर्योदय १५९. [सं.]

कौबेरी-की. उत्तर दिशा. [सं कुवेर]

कौंभर्ण-कि. कींब फुटणें; हिन्या येणें; कोंभणें पहा. 'कैवल्यहुमु कौंभेला।'-भाए ३. 'ते पुनरपी कौंभेली।' -कृतुरा ३९.९. [कोंब]

कीमार-त्य-न. बालपण; पांच ते दहा वयापावेतों वय; कुमारपण. ' एय कीमारत्व दिसे । ' -क्षा २.१०९. [ सं. ]

कीमुदी—स्त्री. १ चांदण; चंद्रप्रकाश. २ व्याकरणावरील एक प्रंय. ( भट्टोजी दीक्षिताचा सिद्धान्त कीमुदी स्टरली आहे. ' [सं. ]

कौमीदकी -- स्त्री. विष्णृच्या गरेचे नांव. 'कौमोदकी प्रिय-गदा स्मर अंतरंगे।' -ध्यानमा ८. [सं. कुमुद]

कौछ--न. घराच्या छपरावर आच्छादनासाठी घातलेलें मातीचें पन्हळं( चपटें, नळीवजा, मंगळोरी). (वाप्र.) घराचर कौळ राहूं न देणें-एखारें कुढ़ंव समूळ नष्ट करणें. [सं. कीळक-कीळमं-केळं-कवेलु-कीळ?] म्ह० घरावर नाहीं कौळ आणि रिकामा बीळ=पोकळ श्रीमंती.

कौल-- पु. १ वचन; आश्वासन; अभय. २ जमिनीची लाग-वड करण्यास किंवा व्यापार करणाऱ्यास सरकार जे अभयपत्र, करार, कबुलायतीचा कागद देतें तो. हा जमावंदींतील नेहमीचा शब्द आहे. सालक, सरकार किया जमीनदार कुळाला ७ या कांहीं सवलतीच्या अ**डी देतो किंवा त्याच्याशीं जे करार करतो त्यांस** कौल म्हणतात. कौल केल्यानंतर सारा इ० वाढत नाहीं. पडीत जिमनीबहरू साऱ्याची सूट घेण्याकरितां कौल देण्यांत येतो; सरकारी करारनामा; कबुलायत; कौलनामा. 'तुम्हांस चि. रा. माधवराव नारायण याचा कौल. ' -रा १२.१३७. -शिच ४५. 'बंदरोबंदरी कौल पाठवून आमदरफ्ती करावी. '-मराभा २१. **३ परवाना; अभयपत्र ( शत्रुला आपल्या प्रांतांतून जाण्यासाठीं** दिलेंलें ); माफी देंगां; सूट देंगां. 'दगेखोर गनीम आपण जेर झालों असे जाणून दगाबाजीने कौल घेतो, म्हणून जवळ बोलावूं नये.' --मरामा ३६. ४ ईश्वरी वचन; ईश्वराची आज्ञा मिळविणें; प्रश्न; साक्ष; प्रसाद; देवाजवळ गान्हाणे सांगृन त्यावर **अमुक** उपाय करावा किंवा नाहीं हैं विचारतांना देवाच्या अंगास लावावयाचे तांदूळ, सुपाऱ्या इ०; देवाची संमति. 'इंद्रियांचे पेटे भरा कौल देती।' –तुगा ४०८, 'या मनोदेवतेस कौल लावावा. ' –गीर १२३. [ अर. कौलू. सर्व भाषांतुन थोडयाफार अपश्रंशाने आला आहे ] (बाप्र.) कौलास येणें-शरण येणें; तह करण्यास कबूल होणें. 'झालें मोंगल बेजार मरूं लागले, आले कौलाला।'-ऐपो २३६. सामाशब्द- **अहत्-पु**. वचन; कौल. 'त्यावह्न म्यां त्याजला कौलअहद दिधला.' -रा ६.५७०. [कौल्+अह्द ] •करार-पु. लेखी करारमदार; कबुली; ठराव; वचन; आश्वासन; अटींना संमति. [कौल+करार ] •करारदाद-पु. वचन, 'हजतसाहेबाचा तरी कौलकरारदाद आपल्यास आहे की तुमचे जागीरपैकी एक चावर कसोदगी करणें नाहीं. ' -इम ६७. • नामा -पु. १ सरकारने शेतक-याला करून दिलेलें करारपत्र; लेखी करार; कबुलायत. २ (कायदा ) भाडे-पद्टा. (इं.) लीज. ०**पत्रक:**—न. कमी साऱ्याने ज्या **ज**मिनी केल्या त्यांचा हिशेब. (गांवचा ). •प्रसाद-पु. १ (कों. ) ग्रुर-वाने देवतेचे अनुमोदन मिळविण्याकरतां तिच्या अंगाला लाव-ढेले कळे, फूलें बगैरे खालीं पहुन प्रश्न विचारणारास दिलेलें **उत्तर** अथवा प्रसाद. २ कौल मागतांना लावलेली फुल **वगैरे. कौल अर्थ** ४ पहा. ( ऋि० लावणें ; लागणें ).

कौल्लंब — न. (ज्यो.) अर्करा करणांतील तिसरें करण. [सं.] कौल्ला — पु. १ एक भाजी; कौल्याची भाजी कोंकणांत प्रसिद्ध आहे. हें श्रुहुप वीतभर उंच वावत अधून रानांत पावसाळ्यांत उगवतें. याची भाजी श्रावण्या सोमवारीं अवहय सावी असें म्हणतात. [सं. कलाय]

कौला-ल-पुन. (हि.) एक मोठ्या जातीचे नारिंग. याची साल आंतील फळापासून सुटी निघते.सालीस कडवट वास चेतो.

कौलागम---न. मंत्रशाखः [ सं. कौल=शाक्तपंय+आगम ] कौलाफोक--वि. कौबळा भाणि सरळ ( झाड, वनस्पति, रोपटा ); तक्ण व ताउ ( मनुष्य-सौदयेलक्षण ). [कौबळा+फोक]

कौलार--न. कीलें घातलेलें छपर.

कौलार-रू--वि. कौलें घातलेलं (छपर, घर). [कौल+ रे।'-तुगा १४०. [सं. कौशल्य ?] भार प्रत्यय ] कौंसल--पु. संत्रिमंडळ; कार

कौला लसलसीत—वि. कोंबळा खसखसीत; नाजुक; नवीन; ताजा; कोंबळा; जोमदार आणि टक्टवीत ( झुडुप, फळ ). [सं. कोमल+लस्-लसित]

कौलावण—की. १ सरकारी कौल, परवाना मिळविण्यास बाबयाची पट्टी, किमत, फी. २ (नाविक) गलवताचा नोर; गल-बतांतृन जाण्यायेण्यास पढणारें मूल्य. [ कोल ]

कौलिक—वि. वंशपरंपरागतः; विडलोपाजितः; कुळासंबंधीः वारशाने आलेले. [सं. कुल]

कौलिक--पुनिः १ शाक्त पंथांतील एक न्यक्ति, अथना तो पंथः शाक्तः 'पूजिता मातीचा मोदळा। कौलिक पावला ईश्वर कळा।' २ (सामाः) मांत्रिकः वाममागीः चेटक्याः [सं.]

कौलिक—पु. व्याधः, पारधी. 'एके दिनीं कौलिक पार-धीतें।। '-वामन व्याधास्यान १. [सं. कोल]

कौली—की. सरकारपासून कौल घेकन प्रथमतः लागवडीस आगलेली जमीन. -वि. सरकारांतून ज्याचा कौल घेतला आहे असे (शेत, झाड ६०). [कौल] •मक्तेदार-पु. कौलानें शेत करणारा. याच्या उलट थळकरी.

कौळू—की. जुनाट पाणयरी. लघ्वांतरत्वचाप्रंथी कठिण होणें.

कौशाल-स्य-न. १ कुशलता; तरवेजपणा; चातुर्थ; पारं-गतता. २ सुख; कल्याण; सुरक्षितता; निश्चितता. [सं.]

कौशा--पु. रक्षक; पाठीराखा; सुड उगविणारा;वाली; कड घेणारा, कंशा, कोवसा पहा.

कौशि(शी)-कानडा-पु. (संगीत) गायनशास्त्रांतील एक रागः कानडा. ह्या रागांत बङ्ज, तीन ऋषध, कोमल गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, कोमल धवत, कोमल निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूर्ण-संपूर्णः वादी मध्यम, संवादी षड्ज; गानसमय रात्रीचा तिसरा प्रहर. हा कानडपाचा एक प्रकार आहे.

कौदोय-वि. रेशमी (वस्न, सूत). [सं.]

कौंस-पु. कंस; वर्तुळाच्या परिघाचा कोणताहि भाग; परिघांदा. [ अर. कौस=धनुष्य ]

कौ(कौं)सल्ल-साल-स्य — न. गुप्त मसल्त; कट; भनिष्ठ, कपटी योजना; कवटाळ; कनसाळ. (कि॰ कर्णे). 'म्हणे काय कौंसाल केल सतीने।' –रामस्रतात्मज (दौपदी बज्रहरण १९२) –िन. १ कसनी; कुशल (माण्स, योजना, ६०). 'नाना कौंसाल रचना। केली धर्माचिया स्थापना।' –कालिकापुराण १६.६६. २ कपटी; कुंभाडसोर. 'तुकयावंधु स्वाभि कानड्या कौंसाल्या है।' –तगा १४०. सिं. कौशल्य ? ी

कौंसल--पु. मंत्रिमंडळ; कायदेमंडळ; कौन्सल. [ई. कौन्सिल] व्यार-पु. कौन्सलवा समासद; नामदार. 'पुढें बाढतां वाढतां तो मदास येथें कौंसलदार झाला. ' -नि ६१२.

कौन्सिल, कौंसिल---न. कायदेमंडळ; मंत्रिमंडळ; कार-भारीमंडळ; परिषद; सभा. कौन्सिलर-पु. कौंसिल्सभाषद; मंत्री; नामदार. [ इं. ]

कौसुंभ—वि. १ कुसुंब्याच्या रंगाने रंगलेला. २ कुसुंब्या संबंधीं [सं.]

कौस्तुम — पु. समुद्रमंथनांतील चौदा रल्नांपैकी एक; श्री विष्णुच्या कंठांतील मणि, अलंकार. 'कौस्तुमाहोनि निमेळें। केणीं दिश्वलीं।' – ज्ञा ९.३८९. 'कंटीं कौस्तुममणि विराजित.।' – तुगा १. [स.]

कौस्तुभी-की—की. घोडयाच्या गळपाखार्ली र्लोबणारी पोळी; गळलेंबीका -अश्वप १.९९. [कौस्तुभ ]

कौळा-ळी--कवळा-ळी पहा.

कौळिक—की. काबीळ. हा रोग झाल्यास दृष्टीला आंत पढते. 'जाणिजे कौळिक।' -भाए ७४६. [कौलु]

कौळिक—पु. कोळी; भिल्ल; ज्याध; निषाद. 'मातियेचा द्रोण केला। तो कौळिका भावो फळला।' -एभा १.४३. [सं. कोल ] कौळी—की. एक झुडुप; कावळी. [सं. काकनासा; म.

कावळी ] काँक्ष्य---वि. ओटीपोटासंबंधीं; पोटासंबंधीं; कुक्षीसंबंधीं. [सं. कुक्षि ]

क्यंच — न. (के.) लांकडाचा नार; गाभा. [का. केच्तु] क्याट — न. (क.) एक प्रकारचें रेशीम (लुगडणांच्या व्यापारांत रूढ). 'हर्ली चोहों कडे लुगडणाला क्याट वापरतात. ' [कंतान?]

क्याट-पु. (कुण, बायकी) पत्त्यांचा डाव, जोड. [ई. कार्ड-कॅड-कॅड-कॅड?]

क्याटलाग—पु. इजिरीपत्रक ( शाळेतील विद्यार्थ्योचे ). कॅटलॉग पहा.

क्यादी--न. बावन तोळपांचें वजन. 'क्याटीचें वजन बावन तोळे असतें..' -संक्या ११९. [१] कोयता, खरपें. [का. कत्ति=कोयता+खरपें ]

क्यांप--कॅप पहा.

क्याबला--- उद्गा. (काशी) काय (हें) संकट ! हिं. क्या+ बलाय ]

क्यारट-कॅरट पहा.

क्यारी, क्यारही-(गुज.) १ भातजमीन; खाचर. २ पुष्प-बाटिका; बाफा (बागैतील फुलांचा) (ह्याच्या भोवतीं फरसबंदी करतात ). [सं. केदार: हि. कियारी, क्यारी ]

**क्याल**—न. ( कु. ) केळीचे काल, गाभा. काल पहा. [ सं. करल; प्रा. कयल ]

क्यास-पु. तर्कः, अंदाज, कयास पट्टा. 'काय मन्यवा करितील हें क्यासांत येत नाहीं. '-पया २५९. [अर. कियास]

**क्रकच--**पुन. करवत. [सं.] •नास्निक-वि. करवतीसा-रक्या नाकाचा (एक मासा). •मिश्नका-स्री.(प्राणि.) झाडाच्या पानाला व फांदीला भोंके पाइन पानांवर अंडी घालणारी माशी. ( ई. ) सॉफ्लाय.

कत्—पु. १ यज्ञ. 'म्हणूनि समूळ हा उचितु। स्वधर्मह्रप ऋतु। '- इत ३.१३९. २ (प्रामुख्यानें ) अधमेध यह. ३ सप्त-ऋषींपंकी एक ऋषि. [सं. ऋतु; तुल॰श्री. ऋतोस; झेंद कत्]

ऋदंतकाळ इतांदकाळ पहा.

क्रंद्रन-न. रहणे. आक्रंदन पहा. [सं.]

क्रम-पु. १ वर्गः, अनुक्रमः २ व्यवस्थाः मांडणीः, पद्धतः कांहीं नियमानुसार चालणें; मोड. ३ प्रगति; पुढें जाणें, चालणें; क्रमण. ४ विधि; नियम. ५ ( संगीत ) स्वरांचा भारोह. ६ परं-परा: सरणी: संप्रदाय. [स.] सामाशब्द- • श्रेराशिक-पुन. सरळ-त्रेराशिक. [सं. ऋम्=जाणें] ०पाठी-वि. वेदसंहितेंतील दोनदोन पदांचा अनुक्रम धरून एक वाक्य तयार करून पठण करणे व पठण करतांना मागील पद पुढील पदास जोडणे, याप्रमाणे अध्ययन करणारा. ३० 'अभिमीळे। ईळे पुरोहितम्। पुरोहितंयज्ञस्य।' इ० ब्राप्रमाणें जटापाठी; धनपाठी; शास्त्रापाठी असे अध्ययन करणारांचे दुसरे वर्ग आहेत. [सं.] •प्राप्त-कमागत पहा. •योगी-कमाक्रमाने ब्रह्मप्राप्ति करून घेणारा योगी. 'हे मज मिळतिये बेळे। तयां कमयोगियां फळें।' - इत १८.११३४. मार्ग-रळलेखा, नेहमीचा मार्ग: घोपटमार्ग: सनदशीर मार्ग. 'क्रांतिमार्ग क्रममार्गापेक्षां नेहर्मीच बाईट असतो असे नाहीं. पण बहुधा तो वाईट असतो. ' – सुदे १११. ० मुक्ति – स्नी. देवयान मार्गाने मिळणारा मोक्ष. 'म्हणून या मार्गास कममुक्ति ... नांव आहे, '-गीर २९५. •श:-किवि. ठराविक पद्धतीनें, क्रमानें; व्यवस्थितपर्णे. [सं.] **्संक्यावाचक विशेषण**—न. अनु बर्के, दारिध यांमुळें ).

क्यातासुरपें-न. (बे.) दाते व पाठीकडे धार असलेला कमानें संख्या दशैविणारें विशेषण. जस- पांचवा, सहावा, ६०. **क्रमागत-यात-**वि. क्रमाने प्राप्त शालेला, असलेला; वंशकमाने; वारसाने मिळालेला (बांटा, जिंदगी ) [सं. ] ऋमाने, ऋमा-क्रमाने-क्रिवि. १ एकसारखें; नियमितपर्णे; सुब्यवस्थितपर्णे; व्यवस्थित प्रगतीने. २ एकामागृन एक अशा प्रमाणे; ओळीनें; नंबरवार. ऋमिक-वि. १ इयत्तावार नेमलेलें; अभ्यासासाठीं लावकेलें (पुस्तक इ०). 'शिकविल्या गेळेल्या क्रमिक पुस्तकांची यादी मिळत नाहीं '-केले १.१४३. २ कमागत पहा.

> क्रमण-न. गति: गमन: पुढें जाण; पुढें पुढें सर्णे, चालेंग; प्रगति; [सं.]

> क्रमणें—उकि. १ (वेळ, काळ) आनंदांत काढणे, बाल-विणें: करमणें. २ आक्रमण करणें: पुढें जाणें, चालणें; ओलांडणें; पलीकहे जार्गे: उल्लंबर्गे. 'ऋमी ध्यानाचे चबरें। सांपहे तंब । ' -ज्ञा ६.५८. ३ मर्णे. 'संबसारे जालों अतिदुःखें दुःखी। माय-बापें सेखीं क्रमिलिया।' –तुगा ६५३. [सं. क्रम्=जाणें]

> क्रमुक--पु. सुपारीचे झाड. -शाक्तीको. [सं. क्रमुक=पोफळ, **सुपारी** ]

> क्रमोक्रम-पु. व्यवस्था आणि अव्यवस्थाः योग्य व भयोग्य रचना, जळणी. -किवि, सुलट्या व उलट्या कमाने. [क्रम+उत्क्रम (व्युत्क्रम )]

> **क्रय--**प. १ खरेदी; पदार्थ विकत घेगे; विकत घेतांना दिलेला पैका. २ विक्री; घेतलेला पैका. -न. (गो.) विकृत भालेली किंमत. [सं. की=विक्त घेणें ] ० लेख्य-न. देवघेवीचें पत्र, लेख: खरेदी-विकीखत. [सं.] • चिक्रय-प. १ देवघेव; खरेदीविकी: सीदा: व्यापार. २ व्यापार: उदीम. [सं.]

> **फ्राय्य**—वि. खरेदीविकीला योग्यः विकण्यासाठीं बाजारांत आलेला; विकावयास काढलेला ( पदार्थ ). [ सं. ]

ऋवय---न. १ कच्चें मांस. २ मांस. [सं.]

**ऋव्याद-**-वि. १ हिरवें मांस खाणारे ( वाघ, सिंह ६० ). राक्षस, पशु वगैरे मांसभक्षक. २ (व.) दुष्ट; राक्षसवृत्तीचा. [सं.]

क्रांत--क्रिवि १ व्याप्तः उद्धंघिलेलाः आक्रमिलेलाः (समा-सांत ) २ चालन गेलेला; इहा केलेला. चोरकांत; टोळकांत; राज-कांत इ० आकांत पहा. ३ व्याकृळ; विव्हल; व्याप्त ( दु:स इ० नीं). 'एकें तियें दःखें। क्रांतें भतें॥ '- ब्रा १५.४१२ - स्त्री. (कांतीचें संक्षिप्त ह्रप ) चाल; हुला; धाड (मुख्यत्वें चोर, शत्र, टोळ यांची). [सं. कांति] •दर्शी-वि. त्रिकालकः; दीर्घेदर्शी; ज्ञानी. 'त्यजौनि जिये मार्गी केली भिक्षा। कांतदशी ॥'-ऋ ६. ' एथ मोहले गा ऋांतदर्शी।' - ह्वा ४.८८. [सं. ]

क्रांतणे—अकि. १ पादाकांत करणे; चालन जाणे; **जाक्रमणे** (देश, रस्ता). २ व्याकुळ होण ( मुक, तहान, दुःख, श्रम, श्लोप,

क्रांति—की. १ कमण; पुढें जाणें; प्रगति. २ चळवळ; बंद; उल्लयापालय; फेरफार. (समासांत) राज्यक्रांति; धर्मेकांति. **६ विषुववृत्तापासून खस्य पदार्थाचे अंतर (हे याम्योत्तर वृतावर**े मोजल जातें ); अपम. ४ सूर्याचा गमनमार्ग (कांतिवृत्तावरून ). ५ अधिकाऱ्याचा जुलूम; नोकरशाहीचा जुलूम. [सं ] • कक्ष-पु. कांतिवृत्त, [सं.] •कारक-वि. चळवळ्या; बंडखोर; प्रचलित राज्ययंत्र उलभून पारणारा (माणुस, गोष्ट). ' पुण्यांतील कांति-कारक तरुणांनीं व्यांना मुख्य नेमलें. '-इंप ९३. ॰ज्या-सी. कमज्या; क्रांतीची ज्या. ०पात-पु. विषुववृत्ताला क्रांतिवृत्त जेथे छेदित तेथील बिंदु; संपातबिंदु. [सं.] • पातगति-स्री. अयन चलनः; भयनगतिः; विषुवायनः [सं. ] ं मंडल-घलय-घृप्त-न. सूर्याच्या गमनमार्गाचे वृत्त, कक्षा; सूर्याची भूमध्यरेषेच्या उत्तरेकडील २३॥ अंश व दक्षिणेकडील २३॥ अंश जाण्याची मर्यादा, तीतील बिंदु साधके म्हणजे जे वृत्त होते ते. 'ज्या गमनमार्गीतन बार्षिक गतीने भूगोल सर्याभीवर्ती फिरतो किंवा स्य भगोलाभौवतीं समोरच्या राशीतून फिरतोर्से दिसतें त्या गमनमार्गास ऋांतिवृत्त म्हणतात. '-सूर्य १२. •मार्ग-प. बंडखोरीचा मार्गः राज्यकांतिकारक चळवळ. 'कांतिमार्ग कम-मार्गापेक्षां नेहमीच वाईट असतो असे नाहीं. पण बहुधा तो वाईट असतो. ' – सुदे १३१. • **साम्य** – न. क्रांतीमधील साम्य ( सर्य, चंद्र किंवा प्रह यांच्या ). ० सूत्र-न. याम्योत्तरवृत्ताची रेषा. [सं.]

क्रॉप--पु. केसांची विशिष्ट कापणी; इंप्रजी पद्धतीची हजा-मत. (कि॰ राखणें; ठेवणें )[ई.]

क्रॉस्ट-पु. १ भाडवी व उभी लहान रेघ; फुली. २ कूस; किस्त्यांचें पवित्र चिन्ह; किस्ती धर्माची खूण; खुह्स. ३ कूसाच्या भाकाराचा दागिना. [ इं. ]

िक केट— पु. चंड्रफळीचा विलायती खेळ. 'जो सान्या दिवस-भर भागून गेला भाहे त्याला किकेटच्या बॅटाचे टोले मारण्यांत किंमा चंड्रच्या पाठीमागे पळत सुटण्यांत मौज कोट्स वाटणार ? ' —भागर ३.१६१. [इं.] ० मंच्य-स्त्री. चंड्रफळीच्या खेळाचा सामना. [इं.]

क्रिस, क्रिसन—पु. (शाप.) हवेंत अति सूक्ष्म प्रमाणांत असणारा एक वायु. (इं.) किप्टॉन.

क्रिमि-मी-पु. जंतु; किडा; कीटक. [सं. कृमि]

फियमाण—किवि. १ चाल किया (जी केली जात आहे अशी); हातांतील काम, गोष्ट. २ पुढील, भावी कार्य (जें व्हावयांचे तें); ज्याचा आरंभ करावयाचा तें कार्य. ३ पूर्व जन्मींचें जें सचित असतें त्यांचे बरेंबाईट फळ या जन्मीं भोगाव यास लागतें तें, किंवा पुढील प्रारम्भांचें कारणहर चालू जन्मांतील बरीबाईट कृति; कियमाण प्रारम्भ [सं. कृ]

किया-की, १ कम; काम; कृत्य; करणी; कृति. 'असेल माझी किया बरी। ' - वेसीस्व ३.६४. १ और्ध्वदेहिक कर्म; प्रेतसंस्कारविधि; उत्तर्कार्य; कियाकर्मीतर. (कि॰ करणे). ' कहिन किया पित्याची गेला तो श्रितभवाब्धिसेतुकडे । '-मोवन १०.८३. ३ धार्मिक विधि. ४ कोणत्याहि धंशाचे, कामाचे विशेष मुद्दे, गोष्टी; इतिकर्तव्यता. ५ (शपथ, दिव्य, साक्षी, कागद-पत्र इत्यादिकांवहन ) खरें ठरविणें, सिद्ध करणें; शपथ; दिख्य; साक्ष; प्रमाण; पुरावा. 'किया करी तुम्हां न वजे पासुनि । '-तुगा १८. ' किया शहाजीची आम्हाला । '-ऐपो १४. ६ (वैचकी) औषधोपचार. ७ (व्या.) क्रियापद; धातुंचे अर्थ स्पष्ट करणारा व्यापार, ८ (संगीत) ताल धरण्याचा प्रकार; ह्यांत दोन प्रकार आहेत-सशब्द व निःशब्द. ९ (सामा.) परिणाम. 'रासायनिक किया. ' [ सं. कु=करणे ] ( वाप्र. ) • जागर्णे - धरणे - एखावाचे उपकार जाणण, आठवणे. ॰ टाकर्णे-सोडणे-सांडणे-विस· रणें-एखाद्याचा उपकार विसरण; कृतव्न होणे. सामाशब्द- कर्मीतर-न. किया अर्थ २ पहा. [सं.] व्कलाप-किया अर्थ ४ पहा. • कौशाल्य-न. किया करण्याची हातोटी; कामांतील कुश-लता; वाकवगारी. • द्वेषी-वि. (कायदा) खटल्यांत ज्याची साक्ष भपायकारक होते असा (साक्षीदारांच्या पांच प्रकारांपैकीएक). ०**नछ**-वि. १ कृत्यः. २ स्वतःने वचन न पाळणाराः खोटाः' नव्हे क्रियानष्ट तुम्हां ऐसा। '-तुगा १९११. ॰परता-की. (संगीत) अभ्यासतत्परता. [सं.] •बाल-नि. १ (कायदा) अज्ञान; अप्रौढ (माणुस); देणें, घेणें इ० व्यवहार करण्यास ज्यास कायचानें प्रौढत्व प्राप्त झालें नाहीं असा; (ई.) मायनर. २ असमर्थ; नाला-यक (माणुस-देवघेवींत). ० भ्रष्ट-वि. १ वचनश्रष्ट; वचन, शपय न पाळणारा. २ कृतझ; उपकार न जाणणारा. ३ नित्य नैमि**लिक** कर्मे न करणारा, धर्मश्रष्ट. ०रूप-न. क्रियापदाचे वचन, पुरुष, काल इ० भेदाने बदलणारें ह्रप. • धान्तक-पु ( व्या. ) किया-बोधक; क्रियेसंबंधीं. [सं. ] श्वाद-क्रिया, विकार इ० गोष्टी आत्म्यावर आपली छाप बसवितात असे प्रतिपादणारें एक मतः वैशैषिक व जैन तत्त्वज्ञान यांत्रन हा वाद सांपडतो. याच्या उलट अक्रियावाद; हा वेदांत, सांख्य, योग, बौद्धमत यांतन दिसतो. •वान-वंत-वि. शास्त्राप्रमाणे विहित आचरण करणारा; नित्य-नैमित्तिक नियम पाळणारा. 'वेदझाहून शतगुर्णे बहुत । जो वेदार्थ करणार पंडित।त्याहुन अनुष्ठानी कियावंत। शतगुणे आगळा। ' – हु ३४.१००. ०**श्रय−**पु. (व्या.) कर्ता(कियापदाचा); क्रियेचे प्रधान कारक. ०सादृष्य-न. ( शाप. ) क्रियांतील सारखे-पणा; समता. ( ई. ) ॲनॉलॉजी.

क्रियांगराग—पु. (संगीत) शास्त्रांतील नियम कायम ठेवून विचित्रतेसाठी विवादी स्वरांचा उपयोग ज्या रागांत केला जातो असा राग. [सं.] क्रियापद---न. (न्या.) ज्याशब्देकहन कोणत्याहि कियेचा, न्यापार:चा अथवा स्थितीचा बोध होतो तें; वाक्यांतील क्रिया-वाचक पद. [सं. क्रिया+पद]

क्रियाविशेषण ( अव्यय )--न. (व्या.) ज्या शब्दाच्या योगानं क्रियेच्या गुणाचा अथवा प्रकाराचा, किंवा अमुक एका विशिष्ट अवस्थेचा बोध होतो तो शब्द. जर्से- 'तो हुळ् चाळतो.' कांहीं क्रियाविशेषण मूळ नामांची विभक्त्यंतरूपे अस-तात. उदा • बुद्धा. [सं. क्रिया+विशेषण]

**क्रियोपन्यास**—पु. प्रमाणांचे प्रतिपादनः पुरावा दाख विणे. [सं. क्रिया+उपन्यास ]

क्रीड — न. ध्येय; अंतिम हेतु; भावतत्त्व. ' जुन्या पक्षानें राष्ट्रीय सभेचे अंतिम हेतु किंवा कीड कायम ठरवृत ... ' – टि ३.२६३. ' भामचें कीड ज्यांना मान्य असेल त्यांनीं भामच्या काँप्रेसमध्यें यातें. ' – सुदे ६३. [ ई. कीड ]

क्रीहर्णे—अित. (काव्य) खेळणें; मीज करणें; विलास करणें. 'धन्य धन्य तें नंदाचें आंगण। जेथें क्रीडे मनमोहन। ' —ह ५.१७७. 'गोपवालक गडीं बिलराम। क्रीडती हरिसर्वे अभि-राम। '[क्रीडा]

ऋडिन, ऋडिन—नशी. १ खेळ; मौज; विलास; लीला; मनोरंजन; करमण्क. २ परमार्थाखेरीज जो न्यवहार तो. ३ मैथुन; सुरत. 'कीडा करो तुजसवें लल्लन पर्लमी।'—र ३. सामाशन्द— कल्लह-पु. खोटें भांडण; रुसवा; छुदुपुद्वें अथवा विनोदांचें भांडण; वित्तविनोदां कल्लह- ० कोप-पु. प्रणयकोप; खोटा राग. [सं.] ० कौतुक-न. चित्तविनोद; करमण्क; गंमत. [मं.] ० पादा-पु. फांसा; अक्ष (खेळण्याचा). ० मृग-पु. १ करमण्किसीटीं वाळगिलेल जनावर (हरिण, वानर). 'पढविलें पांखिकं ऐसें न बोले। यापरी कीडामृगही तैसा चले।'—ज्ञा ११.१७०. २ (ल.) काटीचा घोडा; खेळवणा. ३ (ल.) दुस-याच्या कह्यांत वागणारा माणूस; ताटाखालचें मांजर; लाळघोट्या माणूस. ० स्थान- न. खेळण्याची, करमणुकीची, विलासाची जागा; उद्यान; अंतःपुर; राणीवसा; ल्ली. 'तुसं आवडतें कीडास्थान। तें मधुवन मोडिल।'

क्रीत—पु. १ कीत पुत्र. विकत घेतलेला मुलगा; बारा बारसां-पैकी एक. २ दासांतील एक भेद. –िव. १ विकत घेतलेलें; खरीद केलेलें. २ विकलेलें. [से.]

ऋीतानुनय—५. (कायदा) विकत घेतलेली वस्तु विक-णाऱ्याला परत करणें. पसंत न पडलेल्या खरेदीचा व्यवहार. मिताक्षरा. -व्यवहाराध्याय प्र २८३. [सं.]

क्रीम—पु. कृमि; किंडा. 'जैखाणीमार्जी जैन्ह्यासी लक्ष्य झाड; लाडणी. [ई.] योनी। ते क्रीम जाणावे सर्वे मिळोनि। '—स्वानु ७.४३४. क्रीड—पुत्री. एर [स. कृमि]

कुद्ध—वि. रागावलेला; कृपित. [सं.] ॰ हच्चि-सी. (मृत्य) दृष्टीमध्यें कठोरता व निश्चलता (पापण्या आणि बुबुळें निश्चल ठेवून) दाखविणें; कोधाचा भाव दाखविण्यासाठीं हिचा उपयोग करतात. [सं.]

कुम-न. १ (रसा. शाप.) एक मूल धातु-द्रव्य. २ (चांभारी) गाय, म्हैस यांचें पांढ-या रंगावर कमाविकेलें कातके. ३ एक विशिष्ट प्रकारानें कमावलेलें कातके. [ई. कोम]

कुमाम्ल —न. (शाप.) एक अम्ल. हा हिरन्या रंगाचा घन पदार्थ आहे. (इं.) कोमिक असिड.

क्ष्य--- एक लढाऊ गलबत, आपल्या युद्धाची जहाँ संरक्षिण्यासाठी व शङ्गंचा नाश करण्यासाठी युद्धकाली कुझरें ठेव-तात. [इं.]

ऋूडाईल —न. खाणीतील अग्रुद तेल; कच्चें, गाळ तेल. 'ऑईल इंजिनांतील कृड ऑईल वापरण्याचा प्रघात बरेच जणास विदित असेल. ' -सासं २.१३२. [ इं. कृड+ऑइल ]

कूरत- प. १ वधस्तंभ, म्हणजे ज्या खांबावर प्रश्नु येशुकिन स्ताला खिद्यन मारलें तो. कॉस पहा. 'येशुला जेथं कूसावर खिळलें होतें तें ठिकाण शहराच्या जवळच होतें.' -योहा १९. २०. २ येशुक्षिस्ताचें मृत्युस्चक चिन्ह +; क्षिस्ती धर्मचिन्ह. ३ आत्मयक्षाची तयारी. ध क्षिस्ताबरोबर व किस्ताकरतां दुःख सहन करणें. [ई. कॉस]

केतच्य, केय-वि. १ विकत घेण्यास योग्य. २ विक-ण्यास योग्य. [सं.]

केता—िव. १ विकत घेणारा. २ विकणारा [सं.] केन—िकी. (जड वजन उचलण्याची) यारी. [इं.]

केप्—न. एक प्रकारचें रेशमी कापड (बहुधा काळे). -िव. कुरुळें; चुण्या, आढ्या असलेलें. ०हे आर-पुश्रव. (नाट्य) एक प्रकारचें केंस. कृत्रिम, काळ्या, पांड-या, करह्या रंगाच्या दाढी, मिशा, भिवया करण्याकरितां या केसांचा उपयोग नाटकांत्व केळा जातो. भूमिकेच्या सजावटींत ही आधुनिक सुधारणा आहे. -पाश्चाश्य नाटकें. [इं.]

क्रोटन—नस्री. निरनिराळवा रंगांच्या पानांचे एक छंदर सड; लाडणी. [ई.]

क्रोड-पुली, एक कोटी (संख्या). [सं. कोटि; हिं. इं. कोर]

फोड--नपु. १ छाती; ऊर. २ डुक्स. 'तया कोडलपे हिर-ण्याक्ष मेला।' -वामन नृसिहदर्पण १५. ३ कोडपत्र; प्रथा-मध्यें असलेली न्यूनता, दोष, (अर्थ इ० ची) प्रथाखरीजच्या दर कागदावर लिहून ठेवतात ते कागद; शुद्धिपत्र; पुरवणी दुहस्ती. [सं.] **० एऋ** – कोड अर्थ ३ पहा.

**फ्रोडीकरण**—न. १ आलिंगन. २ समावेश; विषयीकरण. (पाण्यांत). [सं.] [सं.]

फ्रोडी-किवि. कोटचवधि ( इपये ).

सोसून त्याला शिक्षा करावी अशी मनाची वृत्ति होते तो. 'जरी कोणी तुजला क्रोध दावी। जपुनि तेथे त्वां शांति भादरावी। ' **्ष्ट्रिट्-**वि. रागीट नजरेचा. 'इस्ती धरूनि वेताटी। केली परम कोधदृष्टि। '-९.६३, ०मुखीभार्या-स्री. रागीट मुदेची बायको; केदाशीण; चार अनिष्ट गोष्टींपैकीं एक (बाकीच्या तीन-कुप्रामवस्ती, कुलहीनसेवा, कुभोजन ). [ सं. ]

क्रोधणें, क्रोधावणें-अक्रि. रागावणें; कोपणें; संतापणें. 'रावण कोधावला अत्यंत ।' [कोध ]

क्रोधा—वि. (संगीत) नवन्या श्रुतीचे नांव. [सं.] क्रोधाग्नि-पु. भयंकर संताप; कोपानल. [सं.] •शिखा **टाकर्णे**-संतापाने बोल्जें; बेफामपर्णे बोल्जें.

**फ्रोधायमान**—वि. रागावलेला; कुद्ध. 'व्यवसायी सांगतां जाऊन । अवली होईल कोधायमान । ' [ सं. फ़ुद्रयमान ]

क्रोधिष्ठ-ष्ट, क्रोधी-वि. रागीट; शीघ्रकोपी; कोपिष्ट. क्रोमाइट-की. (शाप.) क्रोमियम व लोखंड यांपासून मऊ, सरवरीत होणें. सप्तोपचार पहा. [सं.] होणारी धातु; कुमिक लोह, रंग व रंगीत चित्रें करण्याला लाग-णारे क्रमसंयुक्त पदार्थ करण्याकडे याचा उपयोग करतात. [इं.]

क्रोश-पु. एक कोस (अंतर) पहा. 'भनादि पंचक्रोश-क्षेत्र।'-- ज्ञा १८.१८०३.

फ्रोष्ट—पु. कोल्हा; जेबूक. 'घे पंच¦नन पांच कोष्टा दे दुखर्णे (पाप)जावें म्हणून उडीद, तेल ६० चे दिलेलें दान. मानवेल शितिकंठ। '-मोसभा ४.१९. [ सं. ]

ऋौंच---पु. करकोचा पक्षी. [सं.]

फ्रोन—पु. १ मुकुट. २ ( ल. ) राजा. 🕒 वि. १ ( मुद्रण ) 🛚 [ सं. क्लिश् ] वीस गुणिलें पंधरा इंची आकाराचा ( छापण्याचा कागद ). २ लोखंडाचा एक प्रकार. 'कमानीसाठी ताणाच्या सळया कौन,' बोलिंग ... लोखंडाच्या असाव्या. '-मॅरट २१. [ ई. ]

क्रीयं--- करता; निर्देयपणा; निष्ठुरपणा; पाषाणहृदयता. [सं.]

क्लब-पु. १ मंडळ; संघ; मेळा; कीडास्थान; बेटकीची जागा. (अप.) कलप-ब. २ ( पश्ते ) किलाबर, फुलाबर रंग. [ई.] क्लांत—वि. दमलेला; थकलेला; भागलेला. [सं.]

क्लांति-की. थकवा; ग्लानि. [सं.]

क्लाके--पु. कारकृन; लेखक; ग्रमास्ता. [ई.]

क्लावर-- ५. (तंजा) हिरा; माणिक. [ ? ]

क्लास--पु. वर्गः, इयत्ताः, प्रत. [ हं. ]

क्रिज-वि. १ ओर्ले झालेलें; भिजलेलें. २ विरलेलें; मुरलेलें

क्लिछ्ट--१ अवघड, दुर्बोध; कठिण; बेजार करणारें (काम, पुस्तक, विषय, मार्ग ). 'हा मार्ग डोंगर, ओढे, ६० कानी मोठा क्रीध—पु. राग; कोप; संताप; दुसऱ्याचा अपराध न क्लिप्ट आहे. ' २ ओदून ताणून आणलेला; कष्टानें जुळविलेला ( अर्थ, विचार योजना, स्पष्टीकरण ). ' या प्रंथाचा अर्थ स्वकर ध्यानांत येत नाही, मोठा क्लिप्ट आहे.' • अर्थ-पु. (क्लिप्टार्थ). १ ओहून ताणून केलेला अर्थ. २ दुर्बीध अर्थ. ० फल्पना-स्त्री. सरळ नाहीं अशी, ओढून ताणून काढलेली, कशीवशी जुळविकेली, सहज न समजणारी कल्पना, विचार, तर्क. ०**विषय**-पु**दुर्बोध,** कटिण विषय.

> क्लीनर--वि. साफपुफ करणारा. (अप. ) किल्नर. (विशे-षतः ) मोटार धुवृन पुपुन साफ करणारा. किन्नर पहा. [ ई. ]

> क्लीब-- १ नपुंसक; पंढ. ' न भजति सुयशस्काम क्लीबा 'आरोग्यकाम चिब्रहाला।'-मोभीष्म १.६४. २ (ल.) अपराक्रमी; पौरुषहीन; बायकी; भ्याड. ३ खोजा; जनानखान्यावरील नोकर. [सं.]

क्लेंद---पु. १ घाम; घर्म. २ आईता; ओलावा. [सं. ] क्लेंदन-वि. १ ओलें होणें; दमटणें; भिजणें. २ वित-ळण: विरणे. ३ द्रवामुळे होणारी संयोगशियिल अशी अवस्था:

क्लेश -- पु. त्रास; दु:ख; श्रम; कांच; यातना; व्यथा ( सामा-न्यतः भनेकवचनी प्रयोग). [सं.]०कास्त-पु. त्रासदायक, संकट-मय काळ, प्रसंग. 'जिर क्छेशकाल पातला बहुत । तरी धैर्य न सोडावें यथार्थ।' **्दान**-न. आजारी माणसाचें पुष्कळ दिवसाचें

क्लेंचोण--- उक्ति. त्रासर्गे; दुःख पावर्गे; छळणें; पीडर्गे. 'अन्य क्लेकों क्लेशत जाये। तो येक धन्य संसारीं। '-मुभादि ३.६५.

क्लेशी, क्लेशित-ि. दुःखी; पीडीत; कष्टी;न्यप्र. 'बहु-क्लेशी झाल्या श्रवणि पडतां हें द्विजसत्या । '-वामन, यह्मपत्न्या-ख्यान ५०. [ सं. ]

क्लैड्य-न. १ नपुंसकत्यः हिजडेपणा. 'हा क्लैड्यपणा तुला शोभत नाहीं. ' २ ( छ. ) भीइत।; अपौरुष. [ क्लीब ]

क्लोरोडाईन-न. (वैद्यक.)पोटदुखी व जुलाव यांवरील एक इंग्रजी औषध. यांत क्लोरोफार्म, अफून सत्त्व इ० द्रव्ये अस-तात. हें बाजारांत भायतें तयार मिळतें. [ इं. ]

क्लोरोफॉर्म—पु. (वैश्वक) हैं इथिल भन्नोहल किंवा ऑसिटोनवर विरंजनचूर्णाची किया झाली असतां मिळते. हें मधुर बासाचें, रुचकर चवीचें, रंगहीन व गुंगी आणणारें द्रवरूप औषध आहे. रोग्यावर शस्त्रकिया करतांना गुंगी आणण्यासाठीं हें देतात; बेशुद्धीचें औषध. [ इं. ]

किचित्—िकिवि. १ कोठें तरी; कांहीं थोच्या ठिकाणीं; सर्वत्र नाहीं असे. 'सहस्रांवर एकटा धांवृन जाणारा कचित आढळतो.' २ केव्हां केव्हां, कांहीं वेळां. 'एकच प्रंथी कचित् असे लिहितो कचित असे लिहितो तस्मात् उभयपक्षीं करावें ' [सं.] म्ह॰ किचित् काणा भवेत्साधुः =एक डोळा किंवा चकणा माण्स बहुधा लकाड असतो.

कणत्-न्-िवि. मधुर आवाज करणारी (किंकिणी, नूपुर इ॰). खइरात खइरात के पूरे भुज-पारिजात फुलले, माजी कणत् किंकणी।' -र (गर्जेंद्र हे शब्द से मध्यें पहा. मोक्ष) ६३. [सं.]

कणित—न. मधुर भावाज ( नुपुर, पैजण यांचा ). [सं. ] कथन—न. कढणें; काढा. [सं. ]

काकर, कुवाकर-की. एक पक्षी. [ध्व.]

काचित्क---वि. विरळ; दुर्मिळ; तुरळक; कचित असणारा (पदार्थ, गोष्ट इ०). [सं.]

काडका-क-पुन. कोरडिक पहा.

काड़ेट—प. (मुद्रण) मजकूर जुळतांना, पॅरेम्राफसंपविण्याचे जागी ओळ अधी होऊन मजकूर संपला तर ती ओळ अस्न काढण्यासाठी टाईपाच्या उचीपेक्षां कर्मी उंची असलेले व ज्या जातीचा टाईप असेल तितकणाच जाडीचे व हंदीचे शिक्षाचे तुकडे प्र. हे एक एम्, दोन एम् असे वेगवेगळे ५-६ एम् पर्यंत मोठे, व अर्था, पाव एम् पर्यंत लहानहि असतात. —मुद्रणदर्पण १०५. [इं.]

काथ-प. औषधांचा काढा; कढविलेला पदार्थे. [सं.]

कार-री-की. ढुंबारी; कुमारी पहा. 'तेव्हां ते मातेनें सक्कणकरें कारि धरली।' -साक्ह ७.१७३. [सं. कुमारी]

कारंटी—न. सांसर्गिक सांधीच्या रोगानें दूषित असलेल्या ठिकाणचा मनुष्य गांवाबाहेर कांहीं दिवस ठेवण्याची व्यवस्था; कारंटाईन. 'बसले कारंटी। परगांवीं जाण्यास पाहिजे, सुभेसाहेबाची पासिनेट्टी। '-गापो ११३. [इं. कारंटाइन]

कार्तेल — न. (गो.) लष्कराची बराक. [पोर्तु. कार्तेल ] किनाईन, किनिन — नली. कोयनेल पहा.

## ख

ख--- व्यंजनमार्लेतील दुसरें व्यंजन, आणि मागच्या क व्यंजनाचा महाप्राणोच्चार करणारें व्यंजन. अक्षरिविकास-कि. यू. तिसऱ्या शतकांतील पहिल्या व इ. स. पहिल्या शतकांतील दुसऱ्या अवस्थेत खचे दोन अवयव (र+व) दिसत नाहींत, एकच पहिला दिसतो. दोन अवयव सातक्या शतकापासून दिस-तात. --न. १ आकाश; (समासांत) खगोल; खप्रास. २ शून्य; पोकळी. 'तैसा मी गीता वाखाणी। हे खपुष्पाची तुरंबणी।' -- ज्ञा १६.३९.

खा।--( संक्षेप ) खरेदी खत, खान.

खइरा, खइरात, खइराा, खई, खईन, खईर, खईस— हे शब्द खैं मध्यें पहा.

खई--किवि. (कु.) कोठें.

खउच्चट, खउट, खउडा, खउणे, खऊट, खऊंरा, खऊंट, खऊंद—हे शब्द खंबचट, खबडा ६० शब्दांबद्दल लिहि-तात. करितां हे शब्द 'खब ' मध्यें पहा.

खंडर—क्षीर ( अप. ) पहा. [ सं. क्षीर; प्रा. खंडर; ] खंक-खं—िव. १ दिदी; द्रव्यहीन; निर्धन; निष्कांचन. ' नाना तेवडधानें खंक झाला नाहीं. '—अस्तंभा ७१. २ कौर्यादि गुणांनीं जो द्वाड नो; कूर; निर्दय; रानटी; द्राष्ट. ३ कृपण; चिक्कु. ३ तापट; तडफदार ( घोडा ). ५ अशक्त; दुवैल. [ हि. खुख= गरीव; खाक=रक्षा; ]

खकडे—किवि. (कु.) कोठें. [तुल. खा. कुकडे, खईं= कोठें+कडें]

खंकर---पु. १ विस्तवावर भाजलेले कणकीचे गोळे; गाकर. २ कृपण; कद्रु. ३ कृर, निष्टुर अंतःकरणाचा, कठोर हृदयाचा, निर्देय माणुस. [खंक+करण ]

खंकर—पु. रत्न; गोटी; खडा; कंकर पहा. [कंकर] खकरनिखर—वि. चांगलें वाईट. [निखर द्वि.]

खकाण-न—िव. १ घाणेरडी; अस्वच्छ (जागा, पदाथै, इमारत, मुळुल, जमीन ६०) - २ वाईट; खराब; दरिद्री; गचाळ. 'तो अत्यंत खकान माणुस आहे.' [अर. खाक=धूळ; रक्षा ]

स्वकाण, स्वकाणा-ना—नपुकी. १ केर; (पुस्तकांवर— लंकडी सामानावर सांचलेली) धूळ. (कि॰ वसणें; येणें; उडणें; उधळणें ). २ (तंबाखुची, तपिकरीची, मिरच्यांची) पृड (नाकांत, तोंडांत गेल्यानें प्राप्त देणारी); (कि॰ उधळणें ). ३ (खा. माण.) गाळसाळ; केरकचरा; धुरळा (माप करतांना मालांतील धुरळा वजा करतात स्थाबह्दल हा शब्द वापरतात). [अर. स्नाक= धूळ] काढणे; बेडका काढून टाकणे. २ खिकाळणे पहा. ३ खांकहन लक्ष्य वेधर्णे. [ध्व.]

खंकाळ, खंकाळा-ळ्या—वि. १ दुष्ट; उप. 'वेताळ खंकाळ लागला। ब्रह्मगिऱ्हो संचरला। ' −दा ३.२.२८. २ तिरः सट; कुरठा; रागीट, द्वाड. ३ पाणीदार; चलाख; तापट ( घोडा, तट्टू ). खंक पहा. ०तट्टूटू-वि. अहेलतट्टू; माजूरी. ०भवानी-की. अवदसा. 'भालीच ही खंकाळभवानी.'-स २१.

खंका(खा)ळण-अकि. घोडवाचे ओरडणे; खिकाळणे पहा.

खंक्या, खणक्या-वि. बेपर्वा; उद्धट; बेदरकार; ताडफाड करणारा; दांडगा. [ खंक ]

खंखणपाळ, खणखणपाळ—वि. (गो.) दरिद्री; टंटण-पाळ पहा. [ध्व.]

खग-पु. १ पक्षी. 'आतां मोहनि ठेलीं दुंगें। का बळित धरिले खों।'-ज्ञा १३.५८३. 'या बिक खग-प्रभु-9ुढें सर्व बळी अन्य टोळ खग दीन ।'-मोसभा १.१०७. २ आकाशांतील ज्योती ( सुर्य, नक्षत्र, प्रह ६० ). [ सं. ख=आकाश+ग=गमन करणारा ] ॰ नायक-पति-पु. पक्ष्यांचा राजा; गरुड; विष्णुचे बाहन. 'ध्वजस्तंभी ज्याचे खगपति सदा राह्त असे ।' -सारह ८.१२०. [खग+पति]

खंग-पु. १ न्यूनता; कमीपणा. २ खंड; व्यत्यय; अड-थळा; प्रतिबंध. 'म्हणऊनि अभेदें जो भक्तियोगु। तेथ शंका नाहीं नेय खंगु। ' -ज्ञा १०.११०. -वि. अशक्त; रोगाने खंग-छेला [सं. क्षयिक; प्रा. खइग; म. खंगणें; ]

खंगणं—अकि १ क्षीण, अशक्त होणें; वाळणें; झिजून जाणें; कुश होणें (श्रम, रोग इ० मुळें ). २ ( ल. ) दिखी होणें. 'कुषी-वर्के खंगली भणेगे। '-मुसभा ३.१०८. (सं. क्षयण; प्रा खडण; खंग पहा ].

खंग(गा)र—पु. पक्की भाजलेली वीट. [भर. खाक्; म.खंक] संगार-ळ-वि. १ अशक्त; दुर्वल; जाया झालेला; वयो-मानानें क्षीण झालेला ( माणुस, प्राणी, झाड ). २ वाईट; नापीक; फलहीन (देश, शेत, पीक वंगेरे). [खंग]

खंगा(ग)ळेंग-अफ्रि. १ धुणी पाण्यांत खळबळेंग, जोराने हालविणें, स्वच्छ करणें. २ भांडी विसळणें, स्वच्छ करणें. [ हिं. खंगालना र

खर्गेद्र, खरोश्वर--पु. गरुड; खगनायक पहा. [ खग+इंद्र,

खगोल-पु. १ अमकाशकटाहः, नक्षत्रखचित अंतरिक्षः भूगोलाच्या भोंबतालचे तारे ज्या गोलाच्या अंतर्वेक प्रष्ठास इक- तर (खडकाळ, चिखलाचा रस्ता, नापीक देश, घोटाळघाचें धको. २. ४४

खंकारों — उकि. १ खोक्गें: खांकरों; बाांतील कफ लेले शहेत असे दिसतात तो: आकाशांतील गोल (प्रह. तारे. इ०): याच्या उलट भूगोल. २ (ज्यो.) ज्योतिष (शास्त्र). ३ कंक-णाकार गगन. ४ ( ल. ) प्रहादि जाणण्यासाठी केलेले गोलाकार यंत्र. • विद्या-स्ती. ज्योतिषशास्त्र. [सं.]

> खप्राशा-स्या-वि. १ उसनवारी घेतलेले पसे, विश्वा-सानें स्वाधीन केलेला माल खाऊन फस्त करणारा; लुच्चा; ठक; लुबाडणारा; हरामखोर. २ खादाड; अधाशी; अतिदाय उधळचा. ३ तोटा येणारें (काम ); बुडीत (धंदा ). [ खन्नास ]

> खत्रास-पु. १ प्रहणामुळे झालेला पूर्ण प्रास (चंद्र, सूर्य, ग्रह, इ० चा ). २ ( ल. ) नायनाट; स्वाहाकार; चापणें; गिळं-कृत, फस्त (कि॰ करणें; होणें). - वि. पूर्णपणें प्रासलेलें; तावडीत सांपडलेले. [सं.] ॰ करणें, होणें-(व्यथा, जाळपोळ इ॰ मुळें ). नि:शेष होईल असे करणें.

> खच-पु. ढीग; दाट थर; रास ( फळें, फुळें, वेरकचरा इ० चा ). -स्त्री. गदी; दाटी. [सं. खच ?]

खचका-9. सणसणीत रपाटा, सपाटा. कचका पहा. [ध्व.] **खंचणी**—स्री. स्रांच; खोबण; पन्हळी [सं. खच्=जडवर्णे] खचर्णे-अित. १ (काव्य) (रत्नें वर्गरे दागिन्यांत) बस-विले; जड़णे; जड़विणें; कोंदणांत बसविणें. 'जो धीर वीर हीर प्रवर प्रकरें करोनिया खिचला। ' २ (दागिने, भूषणें वगैरे रत्नांनीं) जडविणे: मढविणे: रत्ने बस्रविणे: दागिने जडावांचे करणे. 'जैसा ब्रह्मकटाह खचिलें माणिकीं। '-क्षा ११.१३३. ३ एके टिकाणीं कोंबुन घट भरणें; ठासणें; ठेचणें; वह्नन ठोकून-आपद्दन घट बस-विणें; कोंबणें; चिणुन बसविणें. -अकि. १ खालीं जाणें, बसणें; धस<sup>र्ण</sup> (नरम, भुसभुशीत जिमनीत-इमारत, पाया इ० ). 'दीर्घ-काल खचली होती पारतंत्रयभारी। '-विक ६. २ कोसळून पडणें; खालीं येणें; ढासळणें; अधोगतीस जाणें; विनाश होणें. 'गगनी हुनि खचले बिबा'-मुआदि २०.५. ' पुण्य सरतां स्वर्गाहुन खचला। '३ ( ल. ) समूळ नाहींस होणे; गळणे; सुटणें ( धेर्य, आज्ञा, उमेद इ०). ४ (ल.) फसणें; फिसकटणें; कांहींच्याकांहींच होंगे; विफल होंगे (मसलत, विचार). ५ मरगें. 'शाहूमहाराज शिव झाला। अवतार खचला। '-ऐपो ९५. ६ अवसान गळगे; भीतीने माधार घेषे. ७ मूर्च्छित होणे. 'दाक्ण-शरप्रहारे एका काळींच वीर ते खचले। ' -मोकर्ण १०.१८. [सं. खच्]

खस्ता पाया—पु. १ खाली जाणारा पाया. २ (ल.) पिछे-हाट; माधार; उतरती कळा; क्षय; ऱ्हास; अपकर्ष (कीर्ति, बैभव, संपत्ति इ० कांचा ).

खचर -- न. खेचर पहा. [फा. खन्चर ]

खचरट-वि. त्रासदायकः कंटाळवाणेः पीडाकारकः खड-

काम, दुर्बोध लेख, गृद अर्थाचा प्रथ इ० संबंधीं सदळपण योजतात). | अंड बडवलेला (पशु). २ (पुन्हां चांगला फुटावा म्हणून ) छाट-[स्वरचट ? ]

खचरटाण-स्त्री. वाईट घाण ( विष्ठा इ०कांची). [कचरट] खचरण-स्त्री. १ (तेलंगणांत) ताडपत्रावर लिहिण्याची लोखंडी अणक्विदार लेखणी; चरे पाडण्याचे, कोरण्याचे हत्यार २ खांचखळायाचा, वेडावांकडा रस्ता. [ खचणे ]

खचरा-पु. १ लांकडास खांच पाडण्याचे सुताराचे हत्यारः अहंद पात्याचा रंघा; खतावणी; फावडी. २ खांच,खोबण. [सं.खच्] खचवणं सिक. कमी करणें; खालीं दावणं (खचणं प्रयो जक ). ' खचिवलें काळें । उगवा लवलाहे जाळे । ' -तुगा ३५५

[सं. खच्]

खचळणें-अिक. खचेंगे पहा.

खंचाॅ, खेंचाॅ—वि. (गो.) कुठचा; कोठील. [सं. क] खचाट्रें - उक्ति. १ ( गवत कापतांना होणाऱ्या 'खचखच' आवाजावह्न, किंवा मनुष्याला फार श्रम झाल्यावर तो आवाज करतो त्यावह्न ) तोडण; साकटण; सट्टिशी कापण; सपासपा तीडण. २ वेगाने, आवेशाने धसफत कहन खेचणे, ओढणे, पकडणें, बांधणें; ओरडणें; (सामा.) मोट्या आवेशानें किया धसफरीनें कांहीं करणें (याचा उपयोग अनिर्वध करतात); कांहीं कियापदांच्या मार्गे खचादन हा शब्द लावला म्हणजे त्याचा **भ**र्थ जास्त जोराने असा होतो. जसें: -खचाटून ओढणें, बांधणें, भावळगें, ताणण, खेंचण, झाडणें, जेवणें, भरणें वंगरे. उत्युकता, तडकाफडकी, आवेश, नेट, वेग इ॰चा बोध या शब्दावरून होतो: या शब्दाचा उपयोग कचकाविणें, रगडविणें, रपाटणें, दपरुणे इ० शब्दांच्या अर्थाशी जुळण्यासारखा करतात. [ध्व खन्।

**खचित**—वि. जडित; जडलेला; बसविलेला; (समासांत) रत्न-मणि-मौक्तिक-खचित. 'रत्नखचित मुगुट शोभतो वरा। -गणपतीची भारती. [सं. खच्, खचित ]

खचि(ची)त-किवि. निश्चितपण; खरोखर; खात्रीपर्वक; [सं. खड़+चित्]

खिताथ-पु. (अप्राह्म समास). प्रस्थापित निष्कर्षः पक्का निकाल-निर्णय; संशोधनाचा निष्कर्ष; पडताळून पाहिलेली गोष्ट; निश्चित गोष्ट. [खचित+अर्थ]

खिती--स्री (क.) पकेपणा; निश्चिती; निश्चितार्थ; टर-लेली किंवा निश्चित गोष्ट. [खचित]

खची. खच्ची--श्री. कापणी; छाटणी; बहवणी. •कर्णे-सिके. १ बडवर्णे (पश्चें अंड); २ कापणे; तोडर्णे (वृक्ष इ०). ३

लेला, कापलेला ( बृक्ष ). [ भर. खसी ]

खर्ची--न्त्री. (गो.) डेबुकासारखा मासा. -मसाप ३.२४७. खचीत-वि. निश्चित; खचित पहा.

खठ्य, खठ्यून-किवि. गव्य; दाटीनें; कोंबून; खचून (माणसांची गर्दी, कोंबलेल्या वस्तु इ० संबंधीं योजतात ). ' या गलवतांत माणसे खच्च भरली आहेत. ' [ खचणे ]

खंज-वि. लंगडा; लंगडत चालणारा. 'जयांपुढे खंजन खंज जालें।'-सारुह ५.१०९. [सं.]

खंजन, खंजरीट-- पु. एक पक्षी; काळी चिमणी; ही सारखी शेंपूट हालबीत असते. 'तथापि ते निदिति खंजनाला।' -सारुह २.९६. [ सं. ] **खंजरीट नयना**-स्त्री. सुंदर डोळे अस<sup>्</sup> लेली स्त्री. 'कामकुरंगी खंजरीट-नयना ये उभि राहे।'-देप ८५. [सं.]

खंज(जि-जे)री--स्री. टिमकी; लहान डफडी; सुमारें पांच इंच रुंद व अर्धा इंच जाड अशी फळी घेऊन तिचें टीचभर व्यासाचे कडें बनवितात वृत्या कड्याचे एक तोंड चामड्याने मढवितातः जंगम गोसावी इ० लोक गाणीं म्हणतांना ताल धरण्याः कडे हिचा उपयोग करतात. 'श्रीहरी वाजवी खंजरी।'-रास-कीडा २१. ' सुरताल पखवाज खंजिरी मंजरीत बासरी ।' –राला ३१. [फा. खंजरी]

संजनायु-पु. ज्याच्यामुळॅ शरीराचे अवयव वेहेवांकडे उड़ं लागतात तो वायु. -बालरोगचिकित्सा पृ. १९.

खजानची-जी-पु. कोशाध्यक्ष; खजिनशर; तिजोरी-वरील अधिकारी; 'धाकट्यास खजानचीचं काम सांग्रन ....' ~रा ५.४२. [अर. खझानवी] ०गिरी-स्त्री. कोशाध्यक्षाचे काम, हुद्दा; खजिनदारी; - रा ३.३५३.

**खजानपूर**—वि. ज्याची गंगाजळी सदोदित भरलेली आ**हे** असा; सगृद्ध; श्रीमानः; खाजानपूर असाहि शब्द आढळतो. 'खजानपुर भाहों तें कळतच भाहे.'-रा १२.७०. 'शिंदे केवळ खजानपूर सर्दार द्रव्यदृष्टी होते. ' –भाव ५६.

खजा(जि)ना--पु. १ भांडार; तिजोरी; कोश; द्रव्यनिधि; 'खजानाहि पूर्ववत्प्रमाणें नाहीं.' –दिमरा १.१६५. 'ऐवज सत्वर खजानेदाखल करणें. ' -जोरा ७. २ सरकारी जमा; राज्याचें उत्पन्न; दौरुत; सरकारी उत्पन्न ( विशेषतः जमीन महसूल); ३ संप्रहः, निधिः, सांठाः, खाण. ' विज्ञानस्थितीचा भरिला खजाना।' -स्वानु १०.२.२५. ४ कारंजाला पाण्याचा पुरवठा करणारा त्याजवळच बांघलेला होद; कारंजाचा होद. 'कारंजाचे होद खजीने (ल.) कमक्तत करणे: ' राष्ट्रास परकी भाषेत शिक्षण देणें म्हणजे धुऊन करा निर्मळ स्वकरीं।' -होला ८०.११७. ५ मिठागरा-ह्याची खड़ची करण्यासारखेंच आहे. --टिब्या ९७. --वि. १ ह्याठी राखलेला पाण्याचा सांठा, ६ (सामा.) नळांतील बाहतें

कीची कोठी, कोठा, पेट; कान्याजवळचा भाग, यांत दास राहते; धिवत, सैवादी कोमल गांधार गानसमय दिवसाचा दूसरा प्रहर. खेळण्यांतील दास उडविण्याची-बार करण्याची उखळी; एक तन्हेचा गरनाळ. ८ तलवार अडकविण्याकरितां पडदळ्यास अस णारें भडकण. [ भर. खझीना, खिझाना, खझान ]

खजाळ--वि. १ नेहमीं भांडणारा; भांडखोर; त्रात्य; खव-चट; कलहप्रिय; कज्जेखोर. २ विषयलपट; कामुक. [ खाज ]

खजाळी--बी. कुचाळी; खोडी; चेष्टा; कुरापत; कुचोध-पणा. [खाज]

खजि(जी)न(ने)दार— पु. कोशाध्यक्ष; खजिन्यावरील अधिकारी. खजानची पहा. [फा. खझानदार]

खंजिरी-सी. रेशमावर छापण्याची एक तन्हा. अर. खंजरी ]

खंजीर, खंजर-री-पुश्ली. एक शस्त्र; लहान कटधार; [ भर. खंजर; तुल० सं. खड्गाजीर:-खज्जीर:-खंजीर. 'जिर खड़गे वणिग्भेदे।'-विश्वकोश-भाअ १८३२.]

**खजील**—वि. लिजत; ओशाळा; खेदयुक्त; शर्रामधा. [अर. खजल्≔लाजाळु, नम्न]

खज़रा---पु. (व.) शंकरपाळ. [ हिं. ]

खजुरा-री(दोरा)--वि. अनेक पेडांचा किंवा पदरांचा बळ्न केलेला; जाडा (दोरा).

खजुरिया--९. उंसाची एक जात. याचा रंग खजुरासारखा असतो. [सं. खर्जूर]

खज़री--सी. १ खज़रीचे झाड; हे सिधीच्या झाडाप्रमाणे बाढतें. याचीं बाळबलेलीं फर्जे खारका होत. वियांचें तेल औषधी. पयोगी आहे. २ खजुराचेंच एक रानटी झाड. [ सं. खर्जूर; प्रा. खज्जूर ]

**खजूर--पु. खजुरी**च्या झाडाचे फळ; खजुरीची बी. जिंगे; उजेडणें; डोळे उघडणें; झोंप न लागणें ). छड़ी -स्री. रेशमी बल्लावर काढळेली खजुराच्या पानाप्रमाणे आकृति, वेलपत्ती, नक्षी.

खज्जाळी--वि. (बे.) खजिल; इलकट.

कोडपर्यत १ खॅश्रुमुन=कोठून १ तुल० हिं. कहांसे. [सं. क ]

-अफला ७७. [सं. क्षत=जलम]

षड्ज, कोमल ऋषम, तीत्र ऋषम, कोमल गांधार, तीत्र गांधार, असता लाच्या मागच्या अगर पुढच्या स्वरास झटका देउन त्या कोमल मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, तीत्र धैवत, कोमल निषाद, दोन स्वरांपासून उत्पन्न केलेला मिश्र स्वर. ४ अडकण; कुत्रें;

पाणी सांठविण्याचा-उंच चढविण्याचा उच्छ्वास, बुरूज; ७ बंदु-। तीत्र निषाद हे स्वर येतात. जाति संपूर्ण-संपूर्ण. वादी कोमल

खट--स्री. १ (व.) कुंधा झालेली शेतजमीन; वखरण्यांत न आलेली जमीन. 'या शेतांत खटा फार पडल्या.' २ अंगा-वर; पदार्थीवर चढलेले घाणीचे कीट, मळ; केरकचरा. (कि॰ पडणें; जमणें ), [सं. खट=गवत, घाण; क्षत] (वाप्र.) **काढणें**, टाकर्ण-( घाण काढगे ). १ सपादन, जोराने मार्गे. २ तासड-पट्टी काढणें; खरडपट्टी काढणें. खटीं खापरीं लागणें, जाणें, मिळणें-१ आजारामुळे अंग घाणेरडे, खरबरीत होणें. २ (ल.) संपुष्टांत येणे; नष्ट होणे (धंदा, कारखाना, काम ); उधळणे; नाहींसें होणे; धुळीस मिळणें ( दौलत ); नेस्तनाबूद होणें; जमीनदोस्त होणें (इमारत, गांव). यात्रमाणे खर्टी खापरी लावणें, मिळविणें.

खट --स्री. १ (विटीदांडू ) विटीला दांडूने टोला मारतांना दांडु जमीनीला लागला तर ' खट ' असे म्हणतात. २ (खटखट) आवाज; खट्ट असा घ्वनि. 'कोण दाराभोवतीं खटखट करितें. ' –कफा १६. [ध्व.]

**खट--**न. रसायनशास्त्रांतील एक मुलद्रव्य. (इं. )कॅल्शि**अम**. खट--वि. खटवाळ; खोडकर; द्वाड; दुष्ट. 'ठस ठोंबस खट नट । ' -दा २.३.३२. २ ( माण. ) निर्लं ज्ञ; इलकट. ३ ब्याद. 'ही खट एकदां युरोपांतून निघाली असतां बरी. '-नि ९२८. ४ (गो. ) पिशाच्च; दुर्जन. 'तुका म्हणे नेटया । भांड-वल नलगे खट्या।' -तुगा २९७४. म्ह० खटास खट भेटे, जिवाचे पारणें फिटे. [सं. शठ]

खटकखटक--किवि. (ध्वनि. )कटक्ट असा भावाज. 'हॅ दार खटक-खटक असे वाजतें. '

**खटकण-कन-कर-**-किवि. खटकन; झटकन;सटकन; सट-दिशी: त्वरित: तावडतोब: खट शब्द होई असे. (कि॰ निघण: उम॰

खदक्रण--अफ्रि. टोचणें; बोंचणें. 'ही गोष्ट विनोदिनीच्या मनांत कांटगाप्रमाणे खटकली.' -पेप्र ६५. [ध्व. खच-ट ]

खटकर्म-न. १ षटुकर्म-वेदाध्ययन, वेदाध्यापन, यजन. खंजू--किवि. ( राजा. ) कोठें ? खंज्चो=कोठला; खंज्सर=ंयाजन, दान व प्रतिग्रह ही ब्राह्मणाची सहा (पट्)कर्में होत; निर्वा-हाची सहा कमें; कणवृत्ति (खळयांतील दाणे वेचणे), प्रतिप्रह, भिक्षा, खर---न. क्षत; जखम; त्रण; वण; गर्छ; फोड. -स्री. घट्टा; कृषि,वाणिज्य व गोरक्ष. [सं. षट्-कर्म ] २ ( ल. ) त्रासदायक; वण. 'पाणी वाहनां खटी पडल्या खांदी कावड डुळतसे । ' चेगट; रेंगाळत चालणारें, तिरस्कार वाटणारें काम. [सं. शट+कमै] खट का-पु. १ काठीचा, चाबकाचा 'फर्' असा भावाज. खर--पु. (संगीत) गायनशास्त्रांतील एक राग. ह्या रागांत र भांडण; तंटा; झगडा. ३ (वारा) कोणताहि स्वर वाजवीत

कोधंडा वगैरे बसवितांना खट्र असा आवाज करणारें मळसूत्र, अडक्वण; त्याचा होणारा 'खड्ड ' असा आवाज; नाद; ध्विन; [खटकूळ ?] [ध्वः] ॰मुख(हस्त )-पु. (नृत्य) करंगळी व अनामिका हीं खटणें— खटणें ने विकेट तिजहाताकडें वांकविण, अंगठा उभा ठेवून खास तर्जनी मध्य); रुपुः व सधलें बोट चिकटविणें. ॰वधेमानक(संयुत हस्त )-पु. तात। उडों (नृत्य) खटकामुख हातावर खटकामुख हात ठेवणें.

खटका—-पु. (ल.) मनांत ठेवळेला, भालेला संशय, अंदेशा, विकार. (कि० येणे; मनांत राद्णे).

खटका-कें - पुन. (जेजुरी) खंडोबाच्या पुजेंचे गंध उगाळणें, पाणी देणें इ० कामें करणारा धनगर.

ख्टकूळ — न. १ कब फेडण्याला अगर सारा देण्याला जिग-जिग करणारें; कटकटीवांचून ऋण देत नाहीं असे कूळ, असामी, खंडकरी, अरणको. २ खर्चाला मागे घेणारा माण्स; चिक्कृ. [सं. घट-खट+कूळ]

ख्रद्रख्रद्र--धी. १ कटकट; त्रास; कंटाळा; कंटाळवाण काम. २ मोठवान चालकेलें भांडण, कज्जा. 'सदा खरखट आणि स्टर्पट ।'-दा २.३.७. ३ बडबड: बोलण्याची पिरपिर.

**खरखरणें --भिक्त. खरखरें वाज**विणें; खरखर, करकर करणें; आवाज करणें. [खरखर]

खटखटां--किर्वि. खटखट आवाज होतो असें. **खट**-खटांवचें---(गो.) खटखटणें पहार

खटखटाळर्जे—िकि.आप्रह करणें;मागें लागणें;खटाळर्जे पहा. खटखटी--की. एक झाड. हैं २१३ पुरुष वाढतें. याचीं फळें गोड असतात. -वगु २.६९.

खडखटीत--वि. १ कोरडा; वाळलेला; खडखडीत; वाळल्यामुळें कडकडीत झालेली (एखादी ओली वस्तु). २ स्पष्ट; निर्मीड; निस्पृह ( भाषण, वक्ता ); ( प्र. ) खडखडीत पहा.

खटाखटें—नि. १ शेतांतीळ पशी इ० उड्डन जावे म्हणून केलेळें खटखट आवाज करणारें लांकडी यंत्र. २ (ल.) संसारोप-योगी रोजगार, धंदा, मजूर इत्यादि. ३ (गो.) गुळाचा अति-टणक असा हलवा, किंवा गूळ-खोबरें यांचा अति टणक असा हलवा, चिकी; गुडदाणी. [ध्व.]

खटखट्या --- वि. १ कटकट लावणारा; भांडण करणारा; भांडखोर. २ एक प्रकारचा पक्षी. [खटखट]

खटंग---न. ( प्रां. ) खाट; बाज. [सं. खट्वांग; प्रा. खटंग] खटंगनटंग---वि. (व.) बरावाईट; कसातरी. ' तिला नवरा चांगला मिळाला नाहीं तरी तिनें खटंगनटंग संसार रेटलाच. ' [खटनट]

खटंगळ्या खार्णे—िकि. (व.) वाटेस जाणें; खोडी काढणें. 'माझ्याशीं तो अशा खटंगळ्या खातो म्हणून तर त्याचें माझें जमत नाहीं. '

खटगुळ--वि. खोडकर; नाठाळ (पशु). २ खचस्ट पहा. खटकळ १ ]

स्वर्ट्यो — अकि. १ थांबणे; अडथळा होणें (काम, धंदा इ० मध्य); रुस्त बसणें (माणूस). 'खटे तेथ पिल्लें तिचीं वाढ-तात। उडो लागलीं तों छुले ती मनांत।' — अवीचीन ४९९. १ (ल.) थकणें; तहकूव होणें. १ (ल.) हद्दास पेट्न कोणाचें न ऐकणें; मागें राहणें; घट उमें राहणें. १ खलेल असणें; अडणें (घोडा). [खंटणें]

खंटणें--उकि. खणणे या अर्थी प्राम्य, खडवळ शब्द.

खटनट—सी. काळजी; त्रास; उपद्व्याप (पालन-पोष-णाचा, अत्राच्छादनाचा). (ति० काढणें; सोडणें ). कटकट; भांडण-तंटा. -वि. १ टाकाऊ; नासलेला; वाईट-साईट; ऑगळ-सोंगळ; नासका. २ छुच्चा; ठक; दुष्ट. 'खटनट येकवटिले । चोरटे पापी ।' -दा १९.३.८. [खट+नट] म्ह० खटनट त्याला गिन्हाईक भट. खटनटचा-वि. भांडखोर; घासाघीस करणारा.

खटपट—की. १ त्रास; दगदग; मेहनत; यातायात; उला ढाल; घालमेल; नाना तन्हेचीं लहानमोठीं कामें. (कि॰ करणें; घालणें). म्ह० खटपट करी तो पोट भरी. २ भांडण-तंटा; खटखट; किरकिर. ३ त्रासदायक, दगदगीचें, यातायातीचें काम. म्ह० खटाटोपो भयंकरः (घटाटोपो॰). [सं. घटपट?]

खटपटणें —िक. भांडणें; कज्जा करणें. 'ऐसी शास्त्रे खट-पटती। एकाचें एक न मानिती.'-ह २७.३५. [ध्व; का. कटपिटे]

खटपटचा--प्र. स्वयंपात्रयाच्या हाताखालचा, अवां-तर कामें करणारा माणूम. -वि. १ मेहनती; उद्योगी; बारीक-सारीक, मोठ्या कामांत उत्पुकतेनें झटणारा; सर्वत्र खटपट कर-ण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा. २ घाडशी; कल्पक; कुशल; छातीचा; घडाडीचा; जलाडाल्या.

खटमल--पु (न.) ढेंकूण. [हिं.; सं. खट्वा+मल्ल; प्रा. खटामल]

खटमार — की. अपानद्वारी किंवा कानांत लांकडी खुंटवा टोकण्याची शिक्षा. 'खटमार म्हणजे जगविख्यात वरकड मार खाचे आश्रित।' –अफला २५.

स्वटरपटर—की. सटरफटर, चिह्नर जिनसांची रास, समृह. स्वटराग—नि. त्रासदायक; न पटणारा; क्लेशदायक (माणूस, धंदा, काम). -की. १ व्याद; पीडा; लचांड; लटांबर. ( कि. लागणें; मानें लागणें; घालविंगे). २ घरांतील जड-बोजड वस्तु; घोडपाचें सामान; बाडविछाईत (जेव्हां अवजड, त्रासदायक असेल तेव्हां म्हणतात).

खटला-लें-पुन. १ भांडण; तंटा; बेबनाव; भेद. २ जमीनजुमला; घरदार; गुरेंढोरें; जिंदगी. ३ परिवार; इतमाम;

ल्बाजमा; बाडबिछाईत; प्रवासी सामानसुमान. 'नागोपंताने भापलें सर्व खटलें रवाना केंछे होतें.' -विक्षिप्त १.३०. ४ कुटुंब. पत्नी: कारभारीण, ५ उद्योग: पोट भरण्याचा व्यापार: व्यापार धंदा: उदीम. 'हा सराफीचा खटला आज तीन वर्षे करतो.' 'तो बारा खटले कहन पोट भरितो.' ६ त्रासदायक कामः भानगडीचे, ग्रंतागंतीचे काम: महा: प्रकरण; बाब: लचांड: देवघेवींत लडथड. ' फिनुराचे खटल्यांत तू पडुं नको कारण त्यांत पुष्कळ खटले आहेत. '७ (कायदा ) फिर्याद; न्याय मिळवि ण्याकरितां कोटीत चालविलेला दावा; कज्जा. 'हायकोटीचे जज्ज सुद्धां त्यांचेसमोर चाललेल्या खटल्यांत इतके लक्ष घालीत नस-तील. '-नाकु ३.१. [का. कटले=फिर्याद, परंपरा पद्धत ] (वाप्र.) • ओढणे-संसार व्यवस्थित चालविणे. • तुटले-संवंध सुटलें.. सामाशब्द-०खोर-वि. १ भांडखोर; कज्जेदलाल. 'खटलेखोर तो म्थून्मुल्ख । ' -ऐपो २६९. २ (क. ) कुशल; धाडसी; हिक-मती; योजक. • खाईक-वि. कुटुंबबत्सल; जमीनजुमला, परि-बार असलेलाः संसारांत गढलेला.

खटवणी—न. मिरी, मीठवरेरे असंरेठ भाजीचे पाणी. कट पहा. [प्रा. दे. खट्ट=कढी+वणी=पाणी ]

खटवें---न. १ स्त्रियांच्या पायांतील लहान जोडवें. २ पायांच्या बोटांत पालण्याचे दोन वेढ्यांचे चांदीचे वळे. [ ध्व. खर् ]

खटाई-की. १ आंबटपणा; आंबटाई. २ आंबट रस; आंबटपणा असणारा पदार्थ (स्ताद्य किंवा रासायनिक पदार्थी-तील); चिच किया आंबट पदार्थीचे पाणी (भांडी स्वच्छ निक्ण्या-करितां ); ३ आंब्याच्या वाळलेल्या फोडी. [ प्रा. दे. खट्ट; हि. खद्या=अम्ल. भांबर, खराई=आंबरपणा, अम्लता ]

खटाई---स्री. कापणी; कटाई पहा. •काढणें-(ब. ना.) खोड मोडणें: खरडपट्टी काढणें. खर्टी मोडणें.

खटाखट-टां-किवि. फटफट,चटचट आवाज होऊन ( रुपबे देतांना, चापट मारतांना, तोंडांत, मुस्कटांत देतांना ). [ध्व.]

खटाटोप-पु. १ मोठें अवडंबर, तयारी, बेत, चळवळी. २ मोठा डौल ( पवित्रपणा, विद्या इ०चा ). 'त्या तपस्व्याचा खटाटोप मात्र पहावा, आंत कांहीं ऐवज नाहीं. '३ गोंगाट; गोंधळ व गडबड. 'दमनकातें खटाटोपें येतां देखिलां।'-पंच १.१६. ४ थाट; देखावा. ५ पसारा; डलाढाल(कामांची, घंदाची) ६ (सामा.) मेहनतः, यातायातः, दगदग. 'विधवेलागीं कुंकुम-ठेव । खटाटोप कासया । ' –नव २०.१७९. ' त्या शत्रुवर इतका बटाटोप घेऊन जाण्याचे प्रयोजन नाहीं. ' खटाटोपी-प्या-वि. पोकळ प्रदेशन करणारा, करण्याची इच्छा घरणारा; खटाटोप वस्ल, बाकी ). 'खटीत अशा पांचरें जिनसांची यादी तयार करणारा. इह ० खटाटोपो भयंकरः प्रवंड पण पोकळ कृत्य; विस्मय- किली. ' -मुंब्या प्रस्तावना ६. [ खटण=थांबर्णे ]

कारक पोकळपणा, (थोडचा कार्याला फार खटपट जेव्हां केली जाते तेव्हां ही महण बापरतात. मुळ शब्द फटाटोपो भयंकरः । असा आहे. तो पुढील संस्कृत श्लोकांत आढळतो-' निर्विपैणापि सर्पेण कर्तव्या महती फणा। विषमस्तु न वा लोके फटाटोपो भयं-करः ॥ ' म्हणजे बिष नसलेल्या सापाने नुसता फहाटोप केला (फणेचा विस्तार केला) तरी तो लोकांना भयंकर श्रासदायक होती ); कार्य थोडें पण खटपटीचे अवडंबर फार, [ध्व. हिं. खटाटोप; तुल० सं. फटाटोप ]

खटाड-वि. (व.) कुंध्याच्या अगर पड्याळाच्या खटांनी व्यापलेलें शेत. [सं. खट]

खटांबा-पु. (क.) १ आंबट आंबा. २ रानआंबा. [ खटा+

खटाय- स्त्री. (गो.) खटाई; वेडेपणा. [सं. शठ]

खटार्ग-खटायणं-अकि. मर्णे (सांकेतिक भाषेत इंड). -उकि. नाश करणे; उञ्चस्त करणे ( देश, गांव वंगरे ). [सं. खट्वा; म. हिं. खाट=तिरंडी ]

खटारा-9. १ सांगाडा; कवच; सामानाशिवाय भाग; सरंजामाखेरीज जिन्नस (घर, गाडी, पालखी, जहाज हीं सामान, बल, दोरखंड इ० च्या शिवाय असतां). 'एक मार्गी झालें पुरें। एकाचें आणिलें खटारे। '-एहस्व १२.२७. 'गाडीचा खटारा मात्र त्यांचा, बैल भामचे. ' २ धूड; अवजड वस्तु; निहपयोगी मोठा पदार्थ (मोठें घर, पशु इ० पाळण्याचे सामध्य नाहींसे झाल्यावर ). 'एवढा घराचा खटारा कोण्डी शिवावा बरें!' 'हा केवढा हत्तीचा खटारा हो!' ३ मोठा गाडा; बैलगाडा; छक्डा: पालखी; मेणा. 'एक खटाराभर सामान सहज भरेल. ' ४ (कों. ) बैल रहाटाला चालत नसल तर त्याला शिकविण्यासाठीं एक लांकुड पुरून त्याला जोखड जोडून तयार करतात तो. [सं. श्रत्ता]

खटारा-ऱ्या--वि. म्हातारा; रोडावलेला; अशक्त; निरु-पयोगी ( माणुस, जनाबर ).

खटाल(ळ)ण-उक्ति. १ आप्रह कर्णे; निकड, तगादा लावणा; खनपटीस बसणा. २ सुचना करून आठवण देणा; उद्वोधन कर्णे. ३ पुढें ढकलणे.

खद्रास-- न्नी. आंबटपणा ( फळ वगैरेचा ). [ हिं. ] खटासप—िक. (गो.) खाऊन टाकर्णे.

खटिया-- स्त्री. (काशी) खाट; बाज. [ खाट ]

खटीत--वि. खटलेला; खुटलेला; पडीत; थकलेला (कूळ,

खटी---सी. (गो.) खोड. (कि० मोडणे) --वि. द्वाड; खाष्ट. खट पहा. [ खट]

**खटं—**न, खटवे पहा.

खटेली--पु. (कु. ) जिमनीचा मालक; कुळाच्या उलट. खटोली--सी. (व.) लहान खाट; पलंगडी. [हिं. खटोला] खट्टर-वि. (गो.) खडतर.

खट्टा-- पु. १ कमरेचा सांधा; पाठीचा शेवटचा मणका; कमरेचें हाड (जड ओझें वाहिल्यानें, किंवा बराच वेळ ताठ बसन लिहिण्याने जे दुःख किंबा ताठरपणा येतो त्यास अनुरुक्षन याचा उपयोग करतात. ) ' ओझी वाहातां वाहातां त्याचे कम-रेचा खद्य मोकळा झाला. '२ (व्यापक) अति ताठरपणाः स्वतःची शक्ति किंवा महत्त्व याविषयीं घमड. (कि॰ मोडणें; मोकळा करण; तोडणें; जिरविणें; उतरविणें; पुरविणें ). 'कामदार अंमलदाराचा खट्टा तोडला'-गापी १०८. 'म्या त्याचा खट्टा मोडला। '=ताठा नाहींसा केला. या अर्थाने या शब्दाचे पुढील शब्शंशीं संयोग करतातः-कमरेचा-पाठीचा-मानेचा-मनगटाचा-हातापायांचा -हिवतापाचा-गळांडाचा-वाईचा-पाव-साचा-उन्हाचा-पटकीचा-वाऱ्याचा-पडशाचा खद्टा मोडला-मोकळा-ढिला झाला. (ताठरपणा, कणखरपणा, आवेश इ० इंद्रियांचे व अवयवांचे गुण, शारीरिक रोग, यांना अनुलक्ष्मनहि निरनिराळचा अर्थानें हा शब्द लागतो ).

खट्टा—वि. १ आंबट (फळ). २ (ल.) असंतुष्ट; त्रास-केला. (कि॰ पडणें). ३ उतरलेला; कमी झालेला; निस्तेज: फिक्का (रंग). ४ निरुत्साह; नाउनेद. [हिं.] • अनार-पु. एका जातीचे डाळिब, हें औषधी भाहे. याचे दाणे आंबट असतात. • बार-पु. फळाचा, पिकाचा दुसरा हुमा-बहर; आंबट बहुर. त्याच्या उलट मिट्ठा अथवा गोडा बार=पहिला बहर.

**खट्टा--प्र.** (खा.) खटारा. -भात्रे ७.१-४. [हि.] **खट्टाई**---खटाई पहा.

खरूटी-वि. १ अतिशय आंबर (फळ). २ तुसडा; तिरसट ( मनुष्य, स्वभाव ). ३ ( ल ). असंतुष्ट; त्रासलेला; नालुष. ' मर्जी साद्दी जाइली।'-अफला ११. [हैं.]

खट्टू-खटू--वि. खट्टी अर्थ ३ पहा. [ हिं. ] खट्टटू-खटवें पहा.

खट्या, खट्या-- खद्य अर्थ १, २ पहा. ेबेल-पु. थक लेला बैल.

खटचाव(वि)णे-अिक. मर्णे. [ खाट. ]

निकड लावून गळचेपीस लावणें: निकड-तगादा लावणे. खटचा-ळणे पहा. [ खट्ट ]

**खरचाळ, खरचाळ-नाठचाळ---वि. १ खर; तु**सडा; तिर-सट; द्वाब; दुश्चित्त; वाईट; उपद्यापी (स्वभाव,वागणुक). 'कळों-आर्ले बाटवाळसें। शिबों नये लिपों दोवें।'-तुगा २७५४. २ खोडकर; इही; छप्पन टिकल्याचा ( घोडा, गाय ). [सं. शठ; सठ+आळ; तुल० का. केष्ट=वाईट; का. केड=स्वोडी, केड+आळ बोडगाळ ]

खटवाळण-- उक्ति. १ चेतवणें; भरीस घालणें; तातड लावणें; क्षोभविणें. २ (छ.) आठवण देणें (वचनाची); स्मरण देण; खटाल(ळ)णें पहा.

**खट्वा**—स्री. खाट; पलंग; बाज. [सं.] •**मरण-**न.खाटे वर आलेलें मरण. मरणकालीं माणसाला कांबळचावर उतरण्याची चाल आहे. पण एखादा मनुष्य खाटेवरच मेला तर ते हिंदुधर्भ-शास्त्राप्रमाणे निषिद्ध मानतात.

खट्टबांग---न. खाटेचा खुर; शंकराचे एक आयुध. --वि. (गो.) हटवादी; जाडें प्रस्थ.

खड-स्त्री. १ (राजा). पाऊस पडल्यानंतर उगवलैलें कोवळें गवत. २ गाय, महैस इ० ना खाण्यासाठीं ठेवलेला दाणा. कडबा, गवत, चारा, वैरण इ० ३ (चि.) खाणें (पुष्टिकारक). मसाप-२.३६५. ४ ( ल. ) दाढी; तोंडावरचे केस. 'खड भरित परि-पूर्ण। मोबळ पिंगट वर्ण। ' -िखपु २.१९.३९. [ सं. खट; दे. प्रा. खड; हिं. गु. खड≕गवत भर. खद्द≕गाल ]

खंड-पु. १ दंड; चढाई कहन आलेल्या शत्रूने गांवांवर यसविलेली पद्दी; खंडणी. 'खंड काय मला मागतो । '-ऐपो १४. -पया १२८. २ लढाईत केद केलेल्या शिपायांबद्दल त्यांच्या सुटकेसाठी बावयाचा पैसा. ३ कामाचा ठराव (ठरवलेली रक्कम ); मक्ताः कराराने ठरलेली रक्तमः अनुक कार्यास अनुक द्रव्यादिक असा ठराव. ४ धानयह्रपाने अगर पैशाच्या ह्रपाने मालकी हुक्का-बद्दल घेतलेला कर, फाळा, सारा. ( सरकारी खोती ). ' आमने जिमनीचा खंड १७५ रु. आहे. ' ५ ठराव; निवाडा. 'तुका म्हणे केला। खंड दोवांचा विद्रला। '-तुगा १४२८. [का. कंडणें ( कडु धातृ पासून )=तहः, निकालः, ठरावः, कौल ] सामाशब्दommala श-की. गांवच्या इनामदाराला दंड कर-ण्याचा व तो वसुलकरण्याचा मिळालेला अधिकार. ०कारी-पु. कुळ: खंडाने शेत करणारा. ०काम-न. अमुक द्रव्य व अमुक काम अशा रीतीने ठरवून घेतळेलें काम; कंत्राटानें घेतलेले काम; नेमृन घेतलेलें काम. ० खुरई-खंडगुन्हेगारी पहा. ० खोती-स्री. इजारा. • ग्रुन्हेगारी-स्त्री. (गुन्हेगारापांसून घेतलेली-ला ) दंड; खटबाध(चि)र्ण-कि. निरुत्साही, निराश, उदास होणें; जप्ती; धरपकड वगैरेला सामान्य संज्ञा. 'या राज्यांत उगाच खंडगुन्हेगाऱ्या भराव्या लागतात. ' [खंड+फा. गुन्हागारी ] • चिट्ठी-की मक्तेपत्र;भाढेचिडी. • दालदी-स्री.साष्टींत पाण्यांत

कोळपाने काठपा रोवण्याच्या हककासाठी दिलेला पैसा. दिः कोळी.] ०दारू-की. दारू विकण्याचा मका. ०फडरी-की. तात ' -स्टि( खगोल ) ३८. २ कातळांचा समृह; शिला. ३ सरकारच्या वतीने वसूल केलेला दंड. ०फ्फरोई-खंड गुन्हेगारी पदा. • बकरी-रे--कीन. घाटावर चरगीस-विकीस आलेल्या शेळया मेंढयांच्या कळपांतीलएक शेळी-मेढी सरकारी कर म्हणून घेगे; कळपावरील जकात. ॰भटटी-सी. भट्टीवरील कर ॰मका-५. कंत्राट; हकक; **इ**जारा; मक्तयाने दिलेली जमीन. खंड -मक्त।-करार यास व्यापक संज्ञा. ० दिन्दी-स्त्री. ज्यापासून ताडी काढतात त्या ताडीच्या झाडांवरील कर.

यामध्ये ) व्यत्यय. 'सुर्थ कथींच उजेड देण्यांत खंड पाडीत शब्दाबहलिह योजतात. [सं. काठ=खंडक, दगड; काठक. तुल० नाहीं. ' २ तुकडा; भाग. ' मग तळत्रे तळहात शोधी। उर्ध्वीचे ध्व. खड़; किंवा सं. कटक; प्रा. कटग=पर्वतभाग, माची ].(वाप्र.) खंड भेदी। -- ज्ञा ६.२३२. ३ विषयाचा, प्रयाचा भाग; अध्याय; *० त्वा*गणें -- नका किंवा सुपरिणामाची आशा धरली असतां प्रकरण. ४ जंबुद्रीपांतील नवसंडापिकी एक संड; नवसंड पहा. निष्फळ होणें. 'त्याचे घरी रूपयांसाटी गेलों होतों परंतु तेथें पृथ्वीवरील प्रदेशाचा एक मोठा भाग; अनेक देशांचा समुदाय, खडक लागला, 'ख**डकाचर पोट भरणें** -कोठेंडि पोट भरणें. ' पृथ्वीत आशिया खंड सर्वीत मोठे आहे. ' प्रदेश; प्रांत; जिल्हा सामाशब्द- • खडक-खडक ( -वि. ) पहा. उ० बंदेलखंड. ५ एक काव्यरचना; मोठें काव्य; कथागीत. ६ (वे.) द्विदल धान्य चाळतांना. खालीं पडणारे धान्याचे बारीक कणः निरुपयोगी धान्याचा अंश. ७ ( मृत्य) अनेक करणांचा समुदाय कापड, ओलें सरपण ). [ खडक ] ८ (संगीत ) ज्यामध्ये पहिला विभाग नियमाने पांच मात्रांचा असतो असा एक दक्षिणेकडील तालप्रकार. [सं.](वाप्र.) खंडे- डतांच माणसे जेथील तेथेंच खडकली. ' [ खडक ] खंडे, खंडविखंड करून टाक्नणें-तुकडे करणें: मोडणें: तोडणें; फोडणें. सामाशब्द- खंडक-पु. ( नृत्य )चार करणांचा समुदाय. •गुणन-न. गुणकाच्या अवयवांनी गुणणे. •पद-न. ६४५. ( बीजगणित ) मुळगतः; करणीगत पद ( इं. ) सर्ड. •प्रलय-पु तात्पुरता जलप्रलय; सामान्य जलप्रलय; याच्या उलट ब्रह्मप्रलय. 'वरांत दारिय भठरा विश्वे हें तर बाहेर उघडेंच दिसतें. हातांत ॰मेंছळ-न. वर्तूळाच्या परिधाचा अंश, भाग. -बि. फुगीर. खडकपात्रें, कानांत ताडपत्रें.। '-श्री भिल्लीणनाटक. इतर अर्थी-• विखंड-पु. तुकडे तुकहेः ' कुशब्द बोलोनिया उदंह । हृदय साठीं खडगपात्र पहा. करी संडविखंड।'-मुसभा ५.८७. ० खु च - स्री. थोडासा पाऊसः मधूनमधून पडणारा पाऊस. [सं.] खंडदाः--किवि. १ तुकडे तुकडे कहन. २ भागशः ० श्रेद्धी-स्त्री. (गणित) खंडितश्रेढी: कठिण प्रष्ठभाग: मैदानाचा माथा, जागा: पाषाणयक्त जमीन: संख्येचा तुटलेला कमः त्रुटित संख्यामालिका. ब्रह्मान-न. १ कातळमय प्रष्ठभाग. १ (ल.) गोंधळाचा महाः कठिण गोष्टः भागशः, पायरी पायरीने, कमाक्रमाने दिलेले, मिळविलेले ज्ञान. शकास्थान; समजावयाम कठिण स्थळ. -वि. दगडाळ; घोंडवांनी याच्या उलट अलंड हान. २ अधेवट हान. ३ नाशिवंत वस्तुचे युक्त. [खडक+ सं. आलय किंवा आळ प्रत्यय ] क्षान, जीवात्मा व बद्धात्मा यांच्या ऐक्याबद्दलचें अपुरें ज्ञान; पूर्ण क्कान अथवा अभेद क्कानच्या उलट. 'खंडक्कान उपदेशितो।' मीच्या काळचा चिकण जमीनीपेक्षां कमी प्रपीक असते. तरी -विपू १.३२. 'वेदीच स्थानमान । हें सकळिह खंडज्ञान । '

रांग; कातळ; शिळा, धोंडा; खडपा; पाषाण. 'ज्वालामुखीतून इ०) ओळखीचा आवाज; कांहीं ध्वनि. २ खडाजंगीचें शांडण: चळजळीत रस बाहेर येळन ... त्याचे धरावर धर बसतात. या खटका. 'त्याचा व आमचा खूप खडका उडाला. ' ३ (व.) खप

उष्णता निघन गेली स्हणजे त्यांचेच खहकाचे थर बन-मोठा खडक; कातळ. ४ (ल.) कठोर अंतःकरणाचाः पाषाण-हदयी माणुस. 'खडकाशीं धडका घेऊन काय फळ. 'सह • खडकावर पेरलें व्यर्थ गेलें. -वि. १ वाळ्न कोरडा ठणठणीत भालेला: खडखडीत ( ध्तलेलें कापड, काछ ); 'हीं काहें खडक शालीं आहेत. ' अगदीं कोरडी, आटलेली (विहीर, तळें गाई~ म्हर्शीची कास, किंवा एखाद्या स्त्रीचे स्तन). ३ लख्ख: चकचकीत ( प्रभात, उषा ). ४ तीव, कडक (ऊन, भूक ). याशिवाय आत्यं-खंड — प. १ खळ; अडथळा; विराम (काम, काळ, धंदा तिक, पूर्ण, तीव या अर्थी वापरतात. कित्येक वेळी 'कडक'

खड कण-कन-कर--खटकन पहा.

खडकणे—अित. वाळणें; वाळ्न कडकडीत होणें ( धुतकेलें

खडकर्ण-अकि. गति कंठित होगें. ' वाघ मार्गावर ओर-

खद्धकत---की. खडकाळ जागा. -वि. खडकाळ. [खडक] खडकतेरें--न. (कों.) खडकांत होणारें तेरें, अर्थ -क्रिय

खडकपात्र-न. मुलाम्याची बांगडी. खडगपात्र पहा.

खडकरोपु-की. एक वनस्पति.

खडक(का)ळ-ळी--स्री. १ दगडाळ; खडकाचा दिवा

खडकळ-काळी--- की. दगडाळ काळी जमीन, ही नेह-्हींत ओलावा चांगला राहतो व कसण्याला जड जात नाहीं.

खडक--- १ मोठा दगड; पत्थराची जमीन; दगडाची खडका-- १ जवळ येणां-याची चाहुल (माणसाच्या पायांची

स्राणै; खाण्यावर तडाखा. 'आज पुरणपोळीवर खडका आहे. '. पाणी ६० चा); चणचण. ' त्या विहिरीमध्ये पाण्याचा खडखडाट [ध्व.] • होजी. काद्वर्णे-कानोसा घेणें ( जवळ येणाऱ्या मार्ण- झाला आहे. '[ध्व. खडखडाट; हिं. खडखडाहट ] साचा, वस्तुचा ). ॰धाडका-पु. भांडाभांडी; खडार्जगी; कलागत. खडकावणी-वृत-- कडकावणी-वृत पहा.

खडकाय(वि)णा-उकि. मध्येंच थांबविण, स्तब्ध करणे खडकण पहा.

खरह काढणे: कडकाविणे पहा.

**खंडकी—को. ए**क प्रकारचें इलकें **वस्न** (विशेषतः तांबड्या) रंगाचे )

खडकी मीठ-न. सैंधव. (इं.) रॉकसाल्ट. -पदाव १. ९०४. [स्वडक+मीठ]

खडकील-कृत-कृळ-वि. ( प्रां. ) खडकाळ.

खडकुती-न्द्री. सूर्याच्या खडतर उन्हाने पदार्थ करपुन जाण्याची अवस्था; जळून जाणे. 'आम लागला सेती। धान्यें (धान्य, कापड इ० संबंधीं) योजतात. बणब्या आणी खडकुती। '-दा ३.७.४२ [कडका]

खंडकुली--नी. जलाशय. -शर ?

**खडकृत—५**. जनावरांच्या खुरांना होणारा एक रोग, खुरकृत. खडक्या--- वि. (नाशिक) निभीड; धसमुसळ्या; स्पष्टवक्ता; तिहतिहा. [ खडक ] तोंडावर स्पष्ट बोरुणारा. [खडकावणे ]

**खडक्या—९.** (व.) निजामशाहींतील तांच्याचा पैसा. तृण, घासं; हिं. खड=गवत; खड+गूत] 'सडक्या दक्षिणा वाटली. '[खडा]

खडखड-डां--किवि. १ बैलगाड्या वगरेचा खडकाळ रस्त्यावह्न चालतांना होणारा जो आवाज तसा आवाज करीत; कोरें कापड, कागद इ० इलविलें असतां होणारा आवाज काढीत. २ स्पष्टपणे; साफ; तडकाफडकीं; तोंडावर (बोलणें, उत्तर देण ). ३ प्रराझरा; झपाझप; सपाटयानें ( धांवणें, जाणें ). अखंडी । ' -सप्र ५.३२. [ सं. खंडजा+आई ] [**ध्व**.]

खरखरणे—अफ्रि. १ खरखड आवाज होणे; तडतरणें; फडफडणे; खरखरणें; चरचरणें; वाजणें. इ० 'म्हशीचीं शिगें गातडीबर खडखडत आहेत. ' [ध्व. हिं. खडकना ] खहुखडून उठणे-बोल्लें-सांगर्ल-जाब देर्ले-रागार्ने, आवेशार्ने, स्पष्ट, बेधडक बोलगें वगैरे. [ खडखड ]

खडखड विणे - अित. १ मोठवाने सांगणे; खरहपट्टी काढणे: रागें भरणे; 'त्या कुळाला जेन्हां खडखडिवलें तेन्हां त्याने रुपये दिले. ' २ खडखड वाजविणें; आवाज करणें. [खडखड ]

खडखडाट-पु. (अतिशय खडखड) १ मोठ्याने खडखः क्षें, कटकटर्गे, तडतहर्गे. २ (ल.) (रिकाम्या भांडगांच्या तुकडा पहर्णे)] भावाजावरून ) दुर्भिक्ष; दुष्काळ; शुक्रशुकाट; आत्यंतिक भभाव (पैशाची विशवी, धान्याचें कोठार, विहीर यांतील-पैसा, धान्य, यावयाचा ); दुसऱ्यानें भावणास उपहव न करावा किंवा अनुकूछ

खाद्यखादीत-वि. १ कोरडा व ठणठणीत; बाळून कडक. शुष्क झालेला (भिजलेली पण नंतर बाळलेली वस्तु, पदार्थ); कडक-डीत ( ध्तलेलें कापड ); कडकड, सळसळ बाजणारें (कापड). २ जोमदार; निरोगी; उत्साही; मजबूत; टणटणीत (बयातीत, खडकाव(वि)ण्-उकि. रागे भरणें कान उपटणं, उघडणें; पोक्त माणूस ); पुन्हां सशक्त; जोरकस ( भाजारांतून उठलेला ). ३ धसमुसळा; स्पष्टवक्ता; चोख व्यवहार करणारा; ४ घोपट; खरें; उघडउघड ( भाषण, व्यवहार, चौकशी ). ५ (कु.) नाजुक नसणारें; खडबडीत; खरखरीत पहा. [ध्व. खडखड ]

> खद्धखद्धशा-कीअव, दरवाजांतील पट्यापट्यांचे कलमदान-(इं.) पॅनेल. 'खडखड्या गोलची केलेल्या उम्या गजांस ... पितळी विजागिऱ्यानीं जोडाव्या ' - मरट ७२. [ ध्व. ]

खंडुग — किवि खडखडीत बाळणें या अर्थाच्या धातंशीं

खडगळ-गूळ--वि. १ खडकाळ; दगडाळ. २ ( ल. ) खंगुळ; कठिण; त्रासद्यक; खडतर; खचरट. ३ नाठाळ; द्वाड; खर्याळ ( गाय, पशु ). ४ तिरसट; हिरवट; तुसडा; कुरठा;

खडगुत-न. (व. ) दाणा; चारा; वैरण. [ प्रा. दे. खड=

खडंगळ—खडगळ अर्थ २ पहा.

खंडछाया-की. (ज्योतिष) मुख्य छायेच्या सभीवती असणारा फिक्का किंवा पांढ=या रंगाचा भाग. (इ. ) पेनंब्रा.

खंडजा—९. उभ्या विटांचा थर. [हिं. खडा ]

खंडजाई-- स्त्री. एक क्षुद्र देवता. 'खंडजाई देवी म्हणे तुं

खडण, खडीण--वि. १ त्रासदायक; ओढाळ; नाठाळ; खटचाळ, ( जनावर ६० ). उन्हरू खडण गुरा बहु दुध. २ दूध काढतांना फार त्रास देते अशी (गाय, म्हैस); वांझ. 'खडिणा गाय दुभती । वैरी तेची मित्र होती ।' ३ खटघाळ. [प्रा. खडणा= खटघाळ गाय ]

खंडण-न-णा-ना--नकी. १ मोडणें; तोडणें. २ निस्तर करणें; खोड्डन काढणें. ३ शेवट; भंग. ' या पोटाकारणें गा झालों पांगिला जना। न सरेची मायबाप भीक नाहीं खंडणा। ' -तुगा ३४९. ४ खंड पडणें; थांबणें. 'मही लोटला भारकाचा पाट । खंडणा नोहे परम अचाट। '-नव ९.१५६. [सं. खंडन; (खण्ड्=

खंडणी—जी. १ करभार (मांडलिकांनी सार्वभौमाला

असार्वे म्हणून देण्यांत येणारे द्रव्य. २ दंड; गुन्हेगारी; बसवि - [सं. खरतर ] सामाशब्द- ० औषध-न. तीत्र, अमोघ, रामबाण केली बगणी: जबरीने घेतलेला पैसा, वस्तु. ३ ठरविल्यानंतरचा चाल सालचा वसल. सारा, कर. ४ खंड; फाळा; धान्य ह्रपानें मालकाला सारा देगें. ५ ( खंडेंग याचे धातुसाधित नाम ) मक्ता करणे; किमत किंवा भटी ठरविणे. ०तश्रीफ-पु. धारा नकी केल्यानंतर गांवकामगाराला दिलेले इनाम; पाटलाचे वेतन. **्दार**-वि. खंडणी देणारा; खंडकरी. [ खंड, खंडणे ]

खंडणक-की. १ कामाचे कंत्राट; कामाचा मक्ता; विशिष्ट कामाबहुल विशिष्ट पगार मिळण्याबहुलचा ठराव, बोली वगैरे. २ (क.) मक्ता; इजारा (सारा, जकात इ॰ चा). ३ किंमत, भटी ठरविणें. [ खंड ]

खडुंगे--अकि. पडणें; गळणें; झडणें (झाडाचीं पानें ). 'स्वराज्याच्या कोंदणांतील एक एक तेजस्वी हिरा कसा खडत चालला आहे पहा. ' —स्वप १२४. -न. पान गळालेले झाड.

खंडणे--अित. १ तुकडे करणे; तोडणे; मोडणे; तुटणे (ह क्रियापद निश्चित अर्थाचे नाहीं. तोडणे, मोडणे यांतील बारीक भेद या कियापदानें दर्शविला जात नाहीं ). 'तें आदि नाहीं खंडलें। समुदीं तरी असे भिनलें। '-- इता २.१५४. 'जें चर्म सात्यकीचे खंडी तो विंद उप्रकर्मा तें। ' - मोकर्ण ९.१४. २ नाश करणे, पावणे. 'काय हें खंडईल कर्म।'-तुगा ६९८. 'तुका म्हणे कृपावंता। माझी चिंता खंडावी।' --तुगा १७००. ३ खोड़न टाकणें; निरुत्तर करणें; कुंठित करणें ( वादांत ). 'की न्यायं बौद्ध खंडिले कविने।'-मोकण ८.३२. [सं. खंडन]

खंडणें - उकि. १ मक्ता करणें; करार करणें; ठराविक पैसा घेऊन ठराविक काम. पार पाडणें: अथवा इजाऱ्यानें कांहीं एक काम पत्करणे, दस-यास देणे. २ किमत निश्चित करणे; अटी व किंमत ठरविणे (विकत, भाडधाने ध्यावयाच्या वस्तुची). ३ फिटणें; फेडणें ( कर्ज ); अटी पूर्ण करणें; स्वतःवरची जबाबदारी पार पाडणें: फल भोगणें. ' तुझें कमें खंडेल गहन । '-रावि ४०. १००. ४ ठरविणे: निश्चित करणें. 'येका मळेयाचा येकांत स्थानीं। लोसेन ठावो कहं खंडनी । तेथें मंदिर बांधोनी । वासु केला । ' - स्त्रिप २.१२.८०. ५ खंडणी बसविणें; वसुल करणें. [ खंड, खंडणी ] ॰दं ख-पु. खंडगुन्हेगारी पहा. दंड; गुन्हेगारी; जप्ती [खंड+दंड]

खंडनीय-वि. मोडण्यास योग्यः मोडण्या-खंडण करण्या-जोगा. [सं.]

खडतर--न. (की.) जुना, कुजका झांप (नारळीचा).

पणीं सहतर देवता । संचारली भातां निघों नये ॥ ' -तुगा २०१. फहताळ, कोठार यांची ).

औषध. •दैव-नशीब-प्रारब्ध-न. दुर्दव; दुर्माग्य. •दैवत-न. उप्र, दुराराध्य, कष्टसाध्य देवता (म्हसोबा, नरहरी, वीरभद्र, काली इ०). •बीज-न. १ वाईट बीं, मूळ; वाईट कूळ; हीन कुळ; २ ( ल. ) तिरसट, दुष्ट, खराब माणुस. ॰ वेळ-स्त्री. १ कठिण, दुर्घट प्रसंग, योग, वेळ ( दुपारची, तिनिसांजची ). २ कुयोग ( प्रहांचा, राशींचा ). •शब्द-पु. कठोर, खोंचदार, टोच-णारा, बोचक शब्द, भाषण. ०साल-न. वाईट वर्ष; अव-र्षण, दुष्काळ, लढाई, रोग,सांथ यांनीं युक्त असे वर्ष. •**हत्यार-**-न, भयंकर, तीक्ष्ण हत्यार; शस्त्र (संगिनीला तिच्या जखम करण्याच्या स्वरूपावरून म्हणतात. ).

खडतरणे-अित. १ खडखड आवाज होणे (दगडाबहन. खडकावरून गाडी गेली असतां); खडबहुन उठगें. 'तेण सुख-निद्रेचिये सदनीं। जागरोनी खडतरला।'-मसभा १५.१६४. २ मोठ्या आवाजाने लागणे, आपटणे, बोचणे, स्तणे, खोंचणे, भेदण (बाण, दगड, बंदुकीची गोळी इ०). 'कृपवाक्शर काळजांत खडतरले। '-मोआदि २६,४७. 'एक खडतरला बाण। गगना गेला गवेषण ॥ ' -एरस्व १०.१६.

खडतरणें -अित. (काव्य) खडतर, खचरट होणें.

खंडन -- न. १ तोडणें; तुकडे करणें; नाश करणें. खंडण पहा. २ (ल.) अडथळा करणें; अडविणे. ३ (ल.) कुंद्रित करणें. (समासांत) वाद-मत-प्रंथ-अभिमान-मान-खंडन. [सं.] खंडन( चिबुक )-न. (तृत्य) दांत एकमेकांवर आपटण; संतापदर्शक अभिनय. ॰ मंडन-न. सिद्धासिद्ध कर्णे; खोड्डन काढणे व स्थापणे; बाजूने व विरुद्ध बोलणे.

खड्य-पु. १ खडक; खडकाळ पृष्ठभाग; खडकाचा थर; रास. २ ( ल. ) भाक=यांचा ढीग; खरकटया भांडयांचा ढीग. -न. मूठ-भर काडसरांची, ताटांची पेढी, 'कडप 'पहा.

खडपा-4. १ मोठा खडक. २ खडकाचा सुटलेला कडा. भाग, मुळका; खडकाळ चढण; टेकाड; दरड. ' कितीही अवधड खडपे असके तरी त्यांवर तीं (बकरीं) सहज चढ़न जातात. –मराठी ३ रें पुस्तक प्. १९७ (१८७३).

खडबड--स्री. १ विशिष्ट आवाज. ( उंदीर गवतांत-मड-क्यांत गेल्यावर करतो तो). २ (ल.) कटकट; बाचाबाच; भांडण-तंटा. ३ अडगंळ. १४ खडवडीतपणा (जमीन वर्गरेचा). गडवड या अर्थानेहिहा शब्दहमाल वंगेरे लोक बापरतात. [ध्व.] •खंदा-स्वडतर-वि. कठिण; त्रासदायक; कंटाळवाण; खट्याळ; पु. रिकान्या भांड्यांत पळी वातली असतां होणारा सदसद असा खाष्ट्र; ब्राष्ट्र; उप्र ( माणूस, देश, मार्ग, प्रथ ६० ). ' झाली दड- आवाज; त्यावह्न अत्यंत अभाव: फडशा; फला; रिकता (विडीर: वितात.

साहबाहणे --- अफि. १ सहबंद आवाज करणें. २ (काच्य) घोडाळणें; गोंधळणें; मिणें; क्षोभणें. गडबहणें पहा. 'स्रहबही कनकाहि।'[सहबहें]

सहवडाट-पु. सहबड असा मोठा आवाज; गोंधळ. सहवडीत-वि. अतिशय सरस्रीत; सरवरीत; स्रांच सळगे असलेली. (गो.)ओवड-धोवड; सरस्रीत; स्रावरीत व सहबढीत हे शब्द अनुक्रमें अधिकाधिक स्रावरीतपणा दास्र-

साडण्यक्त- किति. गडवह्न; सडवड आवाज ऐक्त किंवा [सडसणे] कह्न. 'ती सडवह्न जागी होते आणि उट्न बसते. '-मोर खडस ८३२. [सडवडणें; तुल० सं. सटस्वटियत्वा]

स्वडबुडर्गे—अकि. १ भेदरणें; अतिशय गोंधळणें. २ खळ बळणें; सळसळणें. [ ध्व. खडबड ]

संडमंड — की. (ना.) फिटंफाट; फिटाफीट. [खंडणें द्वि] संबंडमेरू.—प्र. १ ढीग; नियमितपणानें कमी होणारी रास (तोफगोळपांचीं); समप्रमाणांत उतरणारी संख्या. २ (संगीत) नष्ट व उद्दिष्ट ब्रांतील इच्छित गोष्टी सुरुमतेंनें काढतां येण्याची रीति

खंडलेतुटलें — न. भागीदारी तुटणें; सरकत मोडणें; लडथ-डीच्या व्यवहाराची देवन घेवन केलेली मोकलीक, सोडनणुक.

स्त्रड्रमण-न. १ खडकाळ अमीन. २ (राजा). कडा; तुटकेला सडक; पुळकेदार चढण. ३ बारीक खडे. [खडे+वण प्रस्यय]

**स्त्रहवा**—की.भव. (प्र.) खडावा; (एक सडव) पायां तील लांकडी जोडा; पादुका. [ध्व. खड्]

खडवा-- पु. खोडवा पहा.

स्वडमा-पु. पर्वतः, डोंगरः, सडक. 'परिसाचा खडवाचि जोडला।'-इत ११.५३९.

संड्या—पु. संबंध कोरडें असलारें नदीचें पात्र. [सं. खंड] संख्याडा—पु. बैलाच्या कामाबद्दल त्याच्या धन्याला दिकेलें धान्य. [संड ]

स्त्र हिम्पे— उक्ति. भौताला बैल जोडण, जुंपण. [हि. खडा= दमा ]

स्वडवं --- न. (राजा.) डोंगरावरची, वळणांची-नागमोडी बाढ: वाटाचा टप्पा. खडवा पहा.

साइवे-न. जोडवें; सटवें पहा.

संदशः-संडविसंड पहा.

साहिता---न. खडशिंगीचें फळ.

सार्क्षित-होरणी—सी. सागवानाच्या जातीचा एक मोठा इक्ष; सार्चे लांकृत तांकृत रंगावर, बळकट व इमारतीच्या उप-बोबी असते. खडरींग-की. (व, ) भावईची शेंग.

स्वडस-सा----वि. खणखणीत; दणकट; टणक; धट्टाकट्टा (म्हातारा माणुस).

स्वडस, खडसपट्टी--की. खरवपटी; भोंसडपटी; धम-कावणी; खडकावणी; खरड काढणें ( एखायाच्या गर्वाची, अहं-काराची, तोऱ्याची ). ( कि॰ काढणें ). [ खडसणें+पट्टी ]

खडसणी—स्त्री. १ तोडणें; छाटणें; काटाकाटकरणें (ब्रक्ष). २ ( ल. ) तासडपट्टी; खरडपट्टी भोसडपट्टी. ( कि ० काढणें). [ खडसणें ]

खडराणें — उकि. १ फांधा तोडणें. २ ओवड - घोवड रीतीनें कसें तरी तोडणें. १ (ल.) कटोरतेनें बोलणें; जोरानें, खोंचदार, ठसेलसें बोल्णें; कानउघाडणी करणें; ताकीद देणें; खरड काढणें. ४ बजावून सांगणें; संभाळ, विसरशील असें अनेक प्रकारें सांगणें. [का. कडिश्च-कापणें ]

**खडसपट्टी—न्नी.** ( व. ) डोंगराळ प्रदेश. 'खडसपट्टीतले राहणारे. '

खडसं(सां)बळ-ळी--१ आवईनी वेल; ब्रह्मीचा बेल; कोयतेवाल, खरसांबळी पहा. (तंजा.) खडसमुळी. २ महाबळे-श्वराच्या आसपास सांपडणारी एक वनस्पति (हिच्या मुळवा खातात). [सं. खड्गार्शाची]

खडसमुळी--सी. (तंजा.)वरील खडसंबळी अर्थ १ पहा. 'कृहिरी आवहे खडसमुळी।'-अमृत ६२.

खडसर—वि. खडकाळ.

खडसा—पु. (राजा.) नांगराचा मुख्य अवयव; नांगर-खंट; ज्याला फाळ बसवितात तो भाग.

**खडसाविणें**—उकि. १ तासडपट्टी काढणें, २ ताकीद देणें; बजावणें, खडसणें पहा.

खडसून-हडसून-किवि. हडसून-खडसून पहा. खडस्तन-वि. (गो.) मोठें; बडे; जाडें.

**खडळ—५.** खडा. 'आणि घांसोआंतील हरळु। फेडितां लागे बेळु। तें दूषण नव्हें खडळु। सांडावा कीं।' –ज्ञा १३.३३५.

खंडळमंडळ—कीन. १ भनियमित होणे, पडणे; मध्नम-ध्न, प्रसंगोपात्त उद्भवणे असा स्वभाव, गुणधमे; अध्नमम्बन् वह्न येणें (काम, कृति, स्थल, काल इ० संबंधीं). (कि० करणें; लावणें; मांडणें; चालवणें). 'पालस खंडळमंडळ पहं लागला.' —किति. १ अध्न मध्ना; केन्हां केन्हां; प्रसंगवशात्, टंगळ मंगळ कह्न. २ वेथें तेथें; यांचून, अडखळत. ३ संदिग्धपणें; अनि-श्वितपणें; नकारायीं. —ित. (व.) तुटक तुटक. [सं. खंडळ दि.]

खडा--पु. १ लहान दगड; गोटी; गोटा; धोंडयाचा बारीक तुकडा; दगडाचा लहान खंड. २ कळी (पुन्याची); तुकडा (गोंद, द्विंग, द्वात, खडीसाखर इ० चा); अलंकारांतील, अंगठींतील मणी, रत्न. 'एकेक खडा निवडक हातीं लागला.'-विवि १०.५-७.१२७. है मळाचा लहान पण कठिण गोळा; (सामा.) गडा; गोळा; पिंड. ४ गुळाची लहान देप. [सं. खंड; सि. खंडो] (वाप्र.) • उद्धर्णे-( गुडगुडी ओढतांना तींतील खडा वर उटतो त्या-वहन ) सर्वस्वी संपण; खर्च होणं ( इन्य, वस्तु ). •टाकून वाट( डोंगराचा रस्ता ). २ अपुरा, ओवड-धोवड वाट (भांडचाचा ठाव घेण-(पाण्याची खोली ठोकळमानाने खडा टाकून पाहतात आकार ), खील, ठेवण. याबहरन ) एखाया कामाचा कल जाणावयाचा असतां सहजपण एखादा शब्द टाकून कामाची माहिती काढणें; आपर्ले काम ' खडाचढाचेनि श्रमे। या नाव आध्यात्मक । ' --दा ३.६.२९. होईल की नाहीं याचा अजमास पाहणे. **खद्धा न खडा माहि**ती अस्तर्णे-एखाया कामातील बारीक सारीक सर्व गोष्टी माहीत असणें. जंगी. २ कडाक्यांचे मांडण, बोलाचाली. [खडा=उम्यां+संग≕ •फूट्रों -खडक फुटून पाण्याचा ओघ सपादून बाहेर येणें. 'नदीचा युद्धः ] •मचर्णे-क्रि. ( व. ) भांडण जुंपगें. खडा अजूनफुटला नाहीं.' खडे खाणें-खस्ता खाणें; कष्ट करणें; त्रास सहन करणे (दगदनीच्या कामांत). • खाषविर्णे-चारणे- [खडा] त्रास देणे; सतावणे; बेजार करणे. •घासणे-कोडणे (नांवाने)-१ एखाद्याची निंदा करणें; तकार करणें. २ ( नांवाशिवाय ) खुप कष्ट करणें; दगदग करणें. •मोजणें-खडे मांहन हिशाब करणें गडगडपें; करकरणें; खरखरणें. [ध्व. खडाड ] (कागदावर लिहितां येत नसल्यामुळे). खड्या खड्यानीं होक फुटण-अनेक बारीकतारीक गोधीमुळे दिवाळखोर बनणें, भिकेस लागण (एकाच गोष्टीमुळं नव्हे). खडवांनी डोके फोडणें-दगडानीं माह्न गाईला ठार केले असतां प्रायिश्वतादाखल त्या व्यक्तीचा दगडांनी डोकें फोड्डन वध करणें. खड्यासारखा निषडणे-१ एखाद्याला कुचकामाचा म्हणून बाजूला सारणे, करणे; निरुपयोगी ठरविणें. २ चट्कन् वेगळा काढणें, ओळखणें. 'राइतां राहतां सुशिक्षितांचा वर्ग राहिला व त्यांस मोलें यांनी शत्र म्हणून खड्यासारखें निवडून काढलें आहे. '-टिन्या ५. खड्या स्पारखा बाहेर पद्धणे-निरुपयोगी म्हणून बाजूला सर्णे.

खडा--पु. पात्यांच्या भिवन तयार केलेल्या छत्रीस ज्या काडीवजा कांबी तासून लावतात त्या प्रत्येकी. [सं. खंड]

खडा—वि. (हि.) १ ताठ; उभा. २ कायमचा; सततचा. 'त्याचे दरवाजावर खडा पहारा असतो. '३ पोर्टी तपशिलाच्या रकमा न लावितां लिहिलेला, पुरा न केलेला (हिशेब); ४ भनि-श्चित ठेवलेला: पहन राहिलेला: जो स्वीकारला नाहीं किंवा पर-तिह केला नाहीं असा. ( चेक वगैरे ) [ हिं. ]

खंडा-9. हंद पात्याची, दुधारी सरळ तलवार, खड़ग; खांडा पहा. 'खंडा पट्टा धुरे तिरकमान कटार लावून।' -ऐपो १०९. [ सं. खड्ग ] • ईत-वि. खड्गधारी; खंडा धारण करणारा.

खडाखड-डां-किवि. १ खडखड, फटफट, तडतड इ० भावाज कह्न. २ न भडखळतां; फाड्कन; फडाफड (बाचन, भाषण ). [ध्व ]

खडाखड-रही--किवि. १ जागच्याजागी: तत्क्षणी. २ ताब-डतोष; झटकन; तडकाफडकीनें ( येण, देणें, खर्चणें, उत्तर देणें). 'ऐक्य जार्ले खडाखडी।'-दावि १११.

खडागुंडा—प. रत्न; हिरकणी. [खडा+गुंडा]

खडा घाट-- ५. १ उभी चढण; छातीवर येणारा, उभउ

खडाचढ(ट)-न्ह्री. पोटांत विष्टेचा खडा बनून होणारे हु:ख. खडाजैगी--सी. १ जोराचे भांडण; लढाई; सफेबंगी; खडे-

खडाटी—वि. (गो.) खडकाळ; दगडाळ (जमीन, शेत).

**खडाड-**-पु. खडखडाट, खडाखड पहा. [ध्व.] **खडाडणे** — अकि. मोठा गंभीर भावाज करणे: खडखडणे:

खडाडता—की. खळखळ; क्षोभ. 'एन्हर्वी आयुष्याचे सुत्र विषडतां। भूतांची उमटे खडाडता। '- इता ७.१८२. [ध्व.]

ख**राण**—वि. १ हुशार; चलाख; समक्या. २ नाठाळ; त्रासदायक लाथाळ: ( जनावर ), खडण पैहा. ' खडा जे आला पान्हा।' – ज्ञा १३.२०४. 'खडाणे धेनुसी दुग्ध किंचित।' -रावि ४.३८. 'खडाणा गाई न वळती । '-इ १३.१६.

खडाप—पु. (कु.) खडक; खडपा पहा.

खडा मसाला-पु. भाक्खा मसाला. 'न बाटतां फड-क्यांत बांधून...जबाच्या तसा जो टाकतात त्याला खडा मसाला ...म्हणतात. ' –गृशि २.५२.

खंडारवाणी-खंडारी - ली. (संगीत) एक गायनपद्धति. धुवपद गाणारा प्रसिद्धराजा सन्मुखर्सिंग खंडार गांवी राहात असे म्हणून त्याच्या ध्रुवपदगानपद्धतीस म्हणतात. [ खंडार]

खंडाराणी-की. (बडोरें ) राजाच्या गैरहजेरींत त्याच्या खंडाशी (कटगार, तरवार) जिचें लग्न लागतें अशी राणी.-अहेर वहुमान पोशाखाचा नियम ४१. [खंडा+राणी]

खंडारें-न. (व.) रीठ; पडकें घर; मोडकळीस आहेलें घर. 'घराचें खंडारें झालें. ' [ सं. खंड; म. खिंडार ]

खडाल-किवि. (ब.) फडाफड; भडाभड; स्पष्ट. 'तो खडाल इंप्रजी बोलतो. ' 'त्याने खडाल सांगितलें. '

खडावा-कीथव. बधाव; खडाय; लांकडाची पादुका खडवा पहा. लांकडी तळावर कापडी किंवा कातडवाची पट्टी ठोकन नेहर्मी घारूण्याचे पायतण कोठेंकोठे करतात. साधारणत सन्यासी, स्वामी इ० खडावा वापरतात. [सं. काष्ठ+वहुः हि. खडांव-ऊं; का. कडाव ] पायाला खडावा असर्णे-तळ पाय चापट नसुन चवडा वटांच यांच्या मधील भाग जिम-नीस टेकत नाहीं असा पोकळ पाय असर्गे: हें शुभचिन्ह मान-

धरणे). २ (फल ज्यो.) षडाष्टकः; वधुवरांपैकी एकाज्या राशीपासुन दुसऱ्याची रास सहावी व दुसऱ्याच्या राशी पासून पहिल्याची रास आठवी आली म्हणजे त्या दोघांत खडाष्टक येतें. याबह्रन वर हा अर्थ. खडाष्टकाचे दोन प्रकार आहेत -( अ ) प्रीतिषडा-ष्टक=श्रीति दाखविणारें खडाष्टक. (आ) मृत्युषडाष्टक=वैर दाख∙ विणारें; पैकी प्रचारांत दूसरें घेतात. [सं. षट्+अष्टक ]

खडाळ—वि. दगडाळ; खडाटी पहा. म्ह० शेत खडाळ बायको तोंडाळ. [खडा+आळ प्रत्यय]

खडाळणें-अफ्रि. खंड पाडणें; सोहन जाणें; खंडित करणें. सिं. खंडी

खडाळी—स्री. ( ना. ) खार ( जनावर ); चानी; खडी. खड्ळ पहा.

खंडाळी---स्री. खंवडाळी पहा.

खंडाळे—न. खणाळें; खणांचा तागा. [सं. खंड+आलय; खणाळ अप.ी

खर्डिजा-पु. उभ्या विटांचा थर. खंडजा पहा. (कि॰ देणें; लावणें ).

.खंडित—वि. खंडाने घेतलेले; मक्त्याने घेतलेले; ठराव कहन दिलेलं (काम), [संड=मक्ता]

संश्चित—वि. १ तुटलेल; मोडलेल; भन्न. 'एक हातीं दंतु। जो स्वभावता स्वंडितु । ' –ज्ञा १.१२. २ मध्ये भडथळा आण-लेलें; तहकूब केलेलें. ३ उडवलेलें; निरुत्तर केलेलें (शंका, प्रश्न इ० ). [सं. खंड] ॰पांखित्य-न. तुटपुजी विद्वता; कोते ज्ञान.

खडित-वि. (व्यापार) नक्तः ठोक. '१५ रुपयांचे वर कितीही किमतीपर्यंत मागितल्यास एक रुपया खंडित अडत घे अं –मुंब्या १८४ [संड]

खडिया-पु. उंसाची एक जात; हा टणक असतो. ४५२.

भयवा भितीला रंग देण्यासाठी अथवा भितीसाठी लागणारी माती; चिकण-पांढरट दगड; खडीचा दगड, खड्डची माती. फसविंग; ठकविंग, युक्ति करणे. •वर पेंढी होंग- २१ वें -पदाव ३७. 'खडीचा रंग चुन्यासारखा तयार होतो. 'र कापडावर नक्षी काउण्यासाठीं केळेल मिश्रण ( गौंद, अश्रक ); भोजतां येण्याजोगें. २ (ल.) अतिशय; पुब्कल; अमाप. ०भर. एक चिकट रंग. ३ या मिश्रणाने काढलेली नक्षी, आकृति; खर्णा- चारी-किवि. खंडीच्या मापाने; खंडीखंडीनें; खंडीनें मोजण्या-बर, चंद्रकळांवर खडी काढून घेतात. [सं- खडी=खड़]

खड़ी-सी. माणसाचे दुखर्गे पिशाच्चवाधेपासून आहे किंवा काय हैं ठरविण्यासाठीं करावयाचा विधि; देवभक्त पिशाच्च पाह-ण्यासाठीं गहुं, तांद्रळ यांची एकीबेकी करून पाहतात, ती समसंख्या आल्यास बाधा आहे व विषम आल्यास नाहीं असे समजतात.

खड़ी-छी. १ लहान दगड; सडकेवर घालण्याची गिष्टी. खडाएक--न. १ अतिहाय द्वेष; हाडवैर (कि॰ वाळगणें; रस्त्यावर घालण्यासाठीं मोठे दगड बारीक फोइन त्यांची खडी करतात. २ (कु. ) लाकडी तुळईखालीं बसविलेला दगह. [खडा ]

खडी—स्री. (माण.) १ उंचवटा; टेकडी. २ खालाटी; सह्या-दीच्या पश्चिम बाजुची पायथ्याची डोंगराळ जमीन; घाटाखालील क्रोस-दोन क्रोस डॉगरवट जमीन.

खडी-वि खडा पहा. १ उभा-भी-भें. २ खरा-री-रें. ३ स्पष्ट; सहेतोड. • किंमत-की. स्थिर, ठोक किंमत. 'सोन्या-इप्याची खडी किंमत.' •खट-वि. ( माण. ) स्पष्ट; सडेतोड. खडींखापरीं-खटीखापरीं पहा. •चाकरी-भी. सततची. एकसारखी, विश्रांति नाहीं अशी नोकरी. ०चोट-किवि. त्याच जागीं: त्याच क्षणीं: खडाखडी. ०ताजीम-स्री. सन्माननीय पाहण्यांचे आगमनप्रसंगी त्यास पद्धतशीर दिलेले उत्थापन; पुरी ताजीम; याच्या उलट निम ताजीम. 'गुरुजीस पाहन व त्यास खडी ताजीम दिल्यानंतर.'-परिभौ ४७. ०तेनात --स्री. खडी चाकरी पहा. ०.दु**पार**-स्त्री. ऐन मध्यान्हकाळ. ०**फौज** -श्री. सतत तयार-नोकरींत असलेली फौज. ॰रेश-श्री. मोडी लखनांतील एक प्रकार; खडे पहा. ० हुंडी-स्त्री. न वटविलेली, न स्वीकारलेली हुंडी. खडी हुंडी राखणें-हुंडीचा स्वीकार न करितां किंवा खोटी न म्हणतां ती आगळ राखणें.

खडी-खडीसाखर पहा.

खडी-खडीखपार-खाप--- श्री. (खा.) खार; चानी.

खंडी--स्री. १ वजनाचें, जिन्नस मापण्याचे एक प्रमाण; एक कैली माप, निरनिराळ्या प्रांतात निरनिराळी खंडी भाढळते. मुंबईकडे सामान्यतः २० मणांची खंडी असून विशिष्ट पदार्थानां ८ मणांची असते. पुण्यास २० मणांची खंडी असते. २ ( सामा. ) पुष्कळ मोठी रास, प्रमाण याअथी. जसॅ-खंडीभर -कृषि पोरॅ-मेंढ्या-काम-बोलणें. ' याची वर्ने विस्तारी अठरा खंडी प्रकारें काव्य गाईन.' -वसा ३.३ जिमनीचें माप-१२० विष्यांचे. स्त्रडी--न्त्री. १ लिहिण्याच्या धूळपाटीवर वासण्यासाठी ध वीस संख्या ( मेंढ्या, वकरीं इ॰ संबंधीं ). 'त्या धनगराचीं २ ्खंडी क्रांरडें आहेत.'[द्रा.कंडि;का.कंडुग] (वाप्र.) ०**लावणें**-मूल होणे. •गणती-खंडोगणती-१ खडीखंडीनें; खंडीनें इतकी पुष्कळ. म्ह० १ खंडीस नवटकें ( नवटकें=एकअष्टमांश

शेर )=फार अल्प प्रमाण; (करावयापैकी फार थोडें काम ). 'अजून खंडीस नवटकें नाहीं.' (कामाचे-विधेचें-देवघेबीचे-संपत्तीचे प्रमाण)=अद्याप फारसे कोही झाले नाहीं, अजून व्हावयाचे फार आहे. २ (व.) खंडीस १९ कडो फोल (वीस गोधींत १९ खोट्या गोष्टी ). थापाड्या, बाताड्या, गप्पीदास, भाठ हांत लाकड नऊ हांत दलपी या तन्हेच्या मनुष्याबहल योजतात.

खंडींखंडीं पंडित-वि. सर्व विषयांतील परंतु अर्धवट ओढलेली रेव. रेघ पहा. ज्ञान असलेला. [ सं. खंड ]

**खडीखाप**—वि. ( टपंडावांतील एक संज्ञा, त्यावहन) फरारी; लपलेला ( नोकर; बायको; चोर ). -स्त्री. ( खा. ) खार.

खडीचा दगड--पु. अभ्रकाच्या जातीचा मऊ खडक; याचे पेले, बशा, नक्षीकाम, मूर्ती वगैरे करतात. (इं.) सोपस्टोन. खडी पहा.

खडीण-वि. (काव्य) खडण पहा.

खडीसाखर—स्री. खंडे जमलेली साखर. ही उंसाच्या रसा-पासन करतात: मिश्री: शाखरेचे जे स्फटिकासारखे खडे बनवितात ते. हिचे दोन प्रकार आहेत-पत्री व साधी. पत्री औषधाला बापरतात. साधारणतः खडीसाखरेचा उपयोग औषधाकडे कर-नात. [ सं. खंड; म. खंडा+साखर; तुल० ई. शुगर=साखर+कॅडी (खंड) खंडा] **खंडीसाखरी भाषण-**न. वायफळ पण गोडगोड भाषण. 'लाई कक्षेत यांची खडीसाखरी भाषणे त्यांच्या कृतीच्या विरुद्ध असतात ... '-डि २.५३,

खड़- इ---की. १ एक प्रकारची चिकण माती; शाहु; पांढरी माती. २ लिहिण्याचे किंवा फळधावर घांसण्याचे मिश्रण. खडी पहा. ३ -पु. एक प्रकारचा खनिज दगड; चुना व कॅर्बानिक ॲसिडवायु यांच्या कृत्रिम रासायनिक संयोगाने खड्ड बनतो. तसेच पृथ्वीवरील धुनखडीशीं हवेंतील कॅबीनिक ॲसिडवायु संयुक्त होऊन त्याच्या संयोगापासून खहु होतो. -वि. गढूळ. खडूळ पहा. 'जेंस तोडिजे खड पाणी। पारकेया। '-ज्ञा १६.८९. [सं. खडी]

खडु(ड)वा-पु.पर्वत,खडक. 'परिसाचा खडुवाचि जोडला।' ~ST 99.435.

खडळ-न. गढळ पाणी. 'सरिता घेऊनि येती खडुळें।' -ज्ञा ११.५५७. - वि. १ गढ्ळ; डहुळ. 'नंदनवर्नीचें खडुळ। खडा तिचे तौडांत घातला. - नि १४८. मानससरोवरींचे महुंचळ। ' –शिशु ६४४. २ भारकः; लाल ( डोळा ). [ खडु ]

खडळणें—उकि. १ गढ्ळ होणें. २ गढ्ळ करणें; लाल करणें. द्वि. ] ( डोळे ) ३ ( गो. ) अगावर येणे; बेफाम हाणे; खवळणे.

दाराच्या सहपा, पुतळा, नक्षीकाम इ० तील उठावदार भाग इं० चा ). -वि. दाढी, मिशा कले नसलेला; खाइ.

खडूली—की. (गो.) अंगण.

खंड्रशाही-व खोटचा जरताराची ( लड ).

खडे-की. (हिशेष) बंदावरील पहिला डान्या हाताकडील एक रकाना सोहन पुढील उजन्या हाताकडील तीन रकानेभर

खडे-किवि. ( फु. ) कोठें.

खडेकंकर-पुअव. रत्न, हिरे वर्गरेना व्यापक, मोधम संज्ञाः संह करण-कि. (क.) बोटाने वेडावणे, वेडावण दाखा

खंडेखंडे-किनि. (ना.) उम्या उम्या; हातासरशी. [ हिं खहेखहें ]

खाडे घाट-- प्र. नदीवरील कपडे वर्गरे धुण्याचा घाट, व तथील धुण-बाळविण (कपडे वगैरे). २ (ल.)पहिले, ओबह-धोबड काम. ३ (ल.) अतिशय स्वच्छता; धुतलेल्या कापडाप्रमाण स्वच्छता. 'त्याचा नेहर्मी खडेघाट असतो. '-वि. (खड्याघा-टाचा ) अतिशय निर्मळ, स्वच्छ; तेजस्वी; चक्रचकीत.

खद्धेजंगी—खडाजंगी पहा.

खंडेदोनप्रहर---पुअव. ऐन दुपार; मध्यान्ह.

खंडेफोड-वि. कठिण; त्रासदायक; दगदगीचें (धंदा, काम). [खडा+फोडण ]

खडेबंद-पु. रोजखर्डा; कच्चाखर्डा; कच्चा जमाखर्नु, [खरा +फा. बंद 1

खर्डे रान-न. ओसाड, खडकाळ प्रदेश. [खडा+रान] खंडेराच-पु. १ शंकराचा अवतार; पुर्क्कळांच्या मते भेर-वाचा किंवा स्कंध, कार्तिकेय याचा अवतार; जेज्ज्रशीचा खंडोबा. २ (ल.) उत्तेजन देउन, चढवून भर्घालुन, काम करण्यास प्रकृत झालेला माणुस; घोड्यावर बसद्दलेला. [सं. खंडण: तुल**्का**. कंडेय=एक तलवार+राव; खंडा+राय; सं. स्कंध+राव ] ०करणें-भोड्यावर बसविणें; चढ़विणें; प्रवृत्त करणें ( एखाया कार्यास ).

खंडेसाखर-की. खडीसाखर. 'तिने ... भापल्या बह्दि-णीचीं आसर्वे प्रसलीं आणि ... आपले तोंडांतला खंडेसाखरेचा

खंडेश्वरी-सी. तरवार. [ खंड+ईश्वरी ] खडोखड-डी--किवि. खडखड-डां अर्थ २ पहा. [सडा

खंडोबा-- पु. खंडेराव पहा. (वाप्र. ) सोळा (अठरा) खड -- की, इतर भाग अथवा बाजू तासून काढण्याने शहि- गुणांचा खंडोबा-प. अतिशय खोडकर, दुर्गुणी मनुष्य-पशु. केसा लाकडाचा अथवा दगडाचा पुढे आलेला भाग / जोखड, न्या कुन्ना -पु. खंडोबाचा बाघ्या, उपासक. -**ची काठी-की**. खंडोबाँचे निकाण, काठी. हे यात्रेत याटामाटाने मिरवितात. या कांठीला तांबडें व निक्कें कापड गुंडाळून वर टोंकाला मोराचीं पिसें चवरीसारखीं लावलेलीं असतात. —ची तळी—तळई—बी. नारळ, विड्याचीं पानें भंडार वगैरे पितळींत ठेवून एळकोट म्हणून उचलतात ती. (कि॰ भरणें). 'खंडोबाची तळई तरी भरा हो.'—चंड्रम ६१.

खडोळी-इति. (व.) खार; चानी.

सह्या—पु. १ तरवार. २ गेंडा व त्याचे शिंग. ०पान्न-न. १ गेंड्याचें हाड किंवा शिंग. हें पवित्र मानलें असून याचीं भांडीं करतात. २ सोन्याचा मुलामा दिलेली चांदीची, पितळेची अथवा तांव्याची बांगडी—कंकण.[सं.] ०पान्नी—वि. गेंडयाच्या शिंगाचें केलेलें. 'मुद्रिका असावी खड्गपात्री।'—गुच २६.२४४. 'ही डबी खड्गपात्री आहे.' ०मुग-पु. गेंडा. ०लता—तरवार. 'आत्मक्कानाचिया खड्गलता। छेडुनियां भवाश्वत्या'—ज्ञा १५.३

खड्गूळ--वि. (व.) खोडकर. 'कृष्णा फार खड्गूळ भाहे.'

**खड्डा**—५. खळगा; खांच; गर्ता; खणलेली खोल जागा. [स. खन्=खणणें; प्रा. खड्डा=खाण]

स्त्रहा-पु. ( ना. ) पुठ्ठा; पुष्टिपत्र; कार्डबोर्ड.

खड्डी--सी. (गो.) १ पांढरी मिरीं. २ डोकें. 'खड्डेरवसप ' =मागुनटीवर बसर्णे.

खंडुडुल-दूस-खर्दूल--वि. (गो.) टकल्या.

खड्गसुख--न. (गो.) त्रास; दगदग. -वि. त्रासिक;

खड्या-- पु. समुद्रांतील एक मोठा तांवडा मासा.

खड्या—पु. झाळण्याचे डाक देण्याचे, एक हत्यार. याला मृठ असते ती हातांत धरतात व दुसरीकडे तिरपे टोंक छिनी सारखें असते ते प्रथम विस्तवाने लाल केलेल असतें. त्याने कथील लावतात.

संख्या--पु. पाण्यावरचा एक पक्षी. हा पांढरा असून मासे इडकून खातो.

खडवाखार-पु. टांकणखार; टांकणखाराचा एक प्रकार.

स्व इच्या नाग--पु. १ बचनागासारखी एक विवारी वनस्पति. २ नागाची एक जात. खाच्या अंगावर कश्युले असतात. हा विवारी असतो.

**खडणा वाघ--**पु. चित्ता; ग्राच्या अंगावर ठिपके असतात. [खडा+वाघ]

खडयाळ—वि. (गाय), खटयाळ पहा. 'खड्याळे गायीस दूध किचित्। परि लताप्रहार देत बहुत। '-मोल.

खड्डली—िव. (माण) पांढऱ्या अगावर काळे ठिपके असलेली (मॅढी).

खण-पु. १ खणाळयांतील एका चोळीपुरता तुकडा; किंवा कापलेला भाग. हा दीड हात (१८ तस्, २७ इंच) लांबीचा असतो. जरीकाठी, बुड़ीदार, चौकटीदार इत्यादि खणाचे प्रकार भाहेत. २ खोलीचा, जागेचा एक भाग, दोन खांबांमधील अथवा दोन तुळचांमधील अंतर. हें पांच ते सहा फुटापर्यंत असतें. ३ इमारतीचा एक भाग; चष्मा; सोपा; (कु.) खोली. 😮 होडींतील दोन आडव्या फळचांतील जागा. या फळचा **बस**ण्या-साठीं असतात. ५ पेटींतील, कपाटांतील, लिहिण्याच्या देवलां-तील एक भाग; कप्पा. 'या कपाटाला चार खण आहेत. ' ६ स्थान; भूमि, 'जेथ निरंतरासि खग। '- ऋ ४२. 'देहादिकाहुनि परते । खण नाहि ज्यांच्याः वित्ताते । ' -रास १.३८४. ७ इमार-तीचा-घराचा मजला; खणोखाण पहा ८ (नाविक) माल ठेव-ण्याची जागा. ९ कोठार; तळघर. 'मस्त हुडे दुर्गाचे खण।' १० ( छापखाना ) सिळे ठेवण्याच्या चौकरींतील -ऐपो ९. कप्पा.

खण-पु. मकरसंकांतीला श्रिया पांच सुगडांना कुंक् लावून वाटतात त्यांस म्हणतात. [सं. क्षण]

खण-पु. एखादा खाद्यपदार्थन खाण्याचा नियम (पोळीचा, खिरीचा, भाताचा खण); एखाद्या देवतेत्रीत्यर्थ धरकेला निवेध. (कि॰ धरणें). [सं. खंड]

स्त्रण---पु. (राजा.) खाण. [सं. खनि.] म्ह् ० (गो.) खण तशी माती नी भावे तशी पुती.

खणकत- की. (राजा.) कुळकट; कुळकथा; स्वतःच्या वरच्या अथवा पूर्वजांसंबंधीं गोष्टी; कथा. [खाण+कथा]

स्राण-कत-कर-दिशीं---क्रिवि. खणखण असा आवाज कहन. [ध्व.]

खणकरी--पु. खणण्याचे काम करणारा. 'तंव विदुरें धाडिला खणकरी।'-कथा ५.१२.४. [खणणे+करणे]

खणका—पु. १ खणदिशीं होणारा भावाज; खढाजंगी; भांढण; गोंधळ; भारडाओरड; गलबला (पुढीलप्रकारचा)-तोफेची सरवत्ती, मेघगजेना, हत्यारांचा खणखणाट, रागाचा झपाटा, रागाने पाय आपटण, खडसावणें, कडाडणें. २ कणका, कनका पहा. [ध्व. खण] •दणका-पु. खडाजंगीचें भांडण.

खणकाविणे— उकि. जोराने बोल्णे; खरडपटी कार्डणे; दरडाविणें; रागानें बोल्णें; शिन्या हासडणें; धमकावणें. [ध्व. खणका]

खणकी-की, हलक्या किमतीचे कापड. खंडकी पहा.

जोराचा आग्रह; पाठीस लागणें; जाच करणें. ( कि॰ घेणें ). २ निश्वयाचा, निर्धाराचा बेत; निष्ठह; हट्ट; जबरदस्त व्यासंग ( एखादा विषय साध्य करण्याचा, कोडें सोडविण्याचा ). (कि० घेजें ). [खणजे+कदळ]

खाणके—न. खणखणाट; खडाजंगी (शकांची). खणका पहा. 'झालें मोठेंचि त्या रणीं खणके।' -मोकर्ण ३१.५१. [ध्व.] खणक्या-वि. १ खमक्याः कणक्याः खणखणीतः रोख-ठोक्या; दांडगा. २ झपाटघाचा; आवेशी; उत्साही. [खणका]

खणखण-णा-किवि. घणघणाः, दणदणाः, खणखण भावाजानें; घंटा, चर्मवाद्य इत्यादिकांचा भावाज करून. 'खण खण खण खण वाजे ढोल रे।'-दावि ४३१. 'खणखणा हाणी खडुगा प्रल्हादासीं। '[ध्व.]

खणखणणें — भिक्त. खणखण शब्द होई असे वाजणें, भावाज करणें; दणदणाट होणें. [खणखण ]

**खणखणार—५**. मोठा खणखण आवाज; दणदणार, घण-घणाट अशा सारखा मोठा ष्वनि. ' आकाशी खणखणाट होत । असंभाव्य।'-ऋथा १.१३.१३१. [ध्व]

**खणखणीत**—वि. १ मोठी गर्जना करणारें (आवाज, घंटा); खणखण बाजणारें. २ निरोगी; धडधाकट (म्हातारा). ३ खडखडीत: स्पष्टवक्ता: मनमोकळा (माणूस); उघड-उघड; स्वच्छ; सरळ; प्रामाणिक (भाषण, व्यवहार). ४ खडखडीत बाळलेला ( धुतलेला कपडा ); कडकड वाजणारें; सळसळणारें (कोरें कापड). [ध्व. खणखण]

खणखापडी—स्री. खणपट पहा.

खणणे-- उकि. १ खोदणे; उकरणे. २ गंजणे; खाणे; जळण ( धातु वगैरे ); चरणें ; आंतृन चावणें ; झोंबणें ( गर्ळ् वगैरे ). ३ (ल.) (भांडण) उकह्नन काढणे; ओघास आणणे; तोंडून काढण ( मतप्रदर्शन, शाबासकी वगैरे ). ४ पोखरणें ( पाण्यान भितीचा पाया ). (गो.) 'मोब थंय खणचें ' ५ उक्ळणें; जुलमानें काढणें; खणून काढणें (पैसा. ग्रह्म). ६ जोरजोरानें काढणें ( ओकाऱ्या, खोकला वगैरे ). 'तो रहें खणून काढतो.' ७ अहन बसर्णे. ' खार्ने त्या पदार्थासाठीं खणलें ' ≔तो त्या पदार्थासाठी अतिशय अडुन बसला. [सं. खन्; फ्रेंजि. शन्]

स्तणती-नी. १ खणण्याची किया; खोदणें; उकरणें. ( कि॰ स्रावण, करणें ). 'पुण्याला खणती स्रावृत सर्व द्रव्य होळकरानी मेलें. ' २ द्वसदुसर्गे; झोंबर्गे; जळजळर्गे; कुरतडर्गे; आग होगें (ई.) कोलला हा प्रथम बनविलेला प्रतिशब्द. (जखम, खत यांची). ३ (ल.) टोंचणी; जाचणी; ससेमिरा; सततचें द्वमणे लावणें; मार्गे लागणें (कि॰ घेणें.) ४ जोराचा, निश्च- रीकडे लावण्यासाठीं); खणती.

स्त्रणकुद्ळ-सी. १ अतिशय टोंचणी, तगादा, जाचणी; याचा दृढ न्यासंग, हृन्यास (अम्यासाचा ). ५ शोषण; ओढ (क्रि०लावर्णे). [स्त्रम्]

> खणत, खणतोड--न. इदळ, पहार वगैरे जमीन खोद-ण्याचे, जिमनीत भोंक पाडण्याचे इत्यार. [सं. खनित्र; प्रा. खणिता]

> खणपट--सी. निप्रहानें, निश्चयानें पिच्छा पुरविणें; आप्रह; हट: निम्नह ( रुकार मिळण्यासाठी, लहान मुलांचा हट, रुसवा, एखाद्या गोष्टीचा. अम्यासाचा पिच्छा ). (कि॰ घेण: घेऊन बसणें ). 'त्यानें खणपट घेतली तेन्हां तें कार्य सिद्धीस गेलें.' खणपटीस ळागर्जे-बसर्जे-येजे-विच्छा पुरविणे: शेवटास नेज. [खणणें ]

व्यंजक शब्द.

खणपर्दे -- न. ओल्या जिमनीतील देपे कादण्याचे लांकडी औत. [सं. खन्+पत्र]

खणपी—वि. (गो.) खणणारा.

**खणपृट-स-**-न. १ टोंक; झिलपी; सल; धस; ज्यानें फाटलें जाईल असा पुढें आलेला भाग. (कि॰ भरणें: जाणें: शिरण ; लागण ). २ झाडाचा खुंट ; ओंडका ; यांवरून मूठ ( तर-बार, चाकू, भारत, झाडु वगैरेची ); चौरंगाच्या पायाचा खुंट. 🧣 (सामा.) एकाया जिल्लसाचा अवशेष; बुडखा; अवशिष्ट भाग.

खणाखण-णां-किवि. खणखण भावाज करून. होऊन. खणखण पहा. [ध्त्र.]

खणाखणी-जंगी-की. परस्पर मोठा कज्जा; हातघाईची लढाई: भांडण: तंटा: खडाजंगी पहा. 'मोठी होती खणाखणी।' –ऐपो ८५. [ध्व.]

खणाण---पु. खणखणाट; विशिष्ट भावाज. [ ध्व. खण ] खगाणणे-अफ्रि. खणखण असा आवाज होणें, करणें: खणखणर्जे.

खणाणां-- क्रिवि. खणखण भावाज करून; खणदिशीं र्खोचन. ' लागतां हृदयि बाण खणाणा ।' –आता १६.

खणाळे-खणेरे---न. बायकांच्या चोळशांच्या खणाचा एक तागा; तीन-चार खण होतील एवढा कापडाचा तुकडा. [ खण+ भालय ो

खणिया--की, पटांगण. 'तेय खणियांची सोवानी। कांई सांघो ।' –िशशु ६४६. [खण]

खणीक-- नि. हृदी; खोडचाळ. 'मोठा, खणीक दिधवटा प्राशीत घटघटा । '-अमृत ४६. [ खणणें ]

खणीखापडी--- भी. खणपट पहा.

खणीचा कोळसा---पु. दगडी कोळसा; खाणीतील कोळसा.

खणील-नी. भावण काढणी; उपटणे ( भाताचे रोप दस-

स्याचारु--- वि. १ खरबरीत; खण भसलेला; खहसडीत; 'अप्रकृत्तीचे खणुवाळे। फोक निवती सरळे।' - ज्ञा १५.१६५. २ कठिण; निष्दुर, 'तैसा कर्माऐल शेवद्व । खणुवाळा होय । ' -इत्र १८.१८६. [खण]

खणोखण-वि. अनेक खण किंवा मजले असलेलें. 'खणो-खणींची मंदिरें उभविलीं राये।' -िख्यु १.८.२०. [खण+खण] स्त्रणा-त्वण्यक--की. खंडणी, खंडणुक पहा.

खत-न. हाताचा लेख; दस्तैवज; कर्जरोखा; कर्जखत: गहाण-खत. फरोक्तखत पहा. 'या जिमनीबहरू कांहीं खतें तुमच्याजवळ भाहेत काय ? ' [अर. खत् ] सामाशब्द- • किताबत-स्त्री. पत्र, पत्रव्यवदार, 'खतकिताबतीनें खबर्गिरी करावयासही याद होत नाहीं. ' -रा ३.९०. ० खतूत-न. कागदपत्र. [अर. खुतृत; खतूचें अव. ] • खुत-न. खतपत्रें. खतखतूत पहा. 'विश्वासु ठेवो घेऊनि जात। स्रतखुत हारपलें। '-एभा २३.१२८. ०एश्र-न. दस्तेवज. खरेदी विकीचा-कागद. ०फाडण-अकि. १ क्रार [ध्व. खद्खद्] कागद फाडणे. २ (ल.) संबंध तोडणे. 'जन्ममरणांचें उठवी धरणे। स्रत फाडणे विषयांचें। '-एभा ११.१४९२. ० होजा-वचनचिठ्टी: प्रामेसरी नोट. 'त्यापैकी तम्ही आपणांस खत-बेजा दोनशॅ दिंघले, बाकी सेंभर होन उरले '-रा १५.५७. [फा. खत्+वजा=ऐवर्जी रे

खत--- त. उत्तम पीक यावें म्हणून शेतांत घालावयाचे केर-कचरा-रोणकृट वर्गरेचे कुजलेल मिश्रण; राब. [ दे. प्रा खत= गोबर ] खतुणी-अक्ति. मलीन होगें; खराब होगें; सांचेंगें. 'जो नुच्चारी हरि नामासी । पाप त्यापाशीं खतेलें।'-एभा ५८९ •मृताचा-वि.खत घातलेला-ले ( शेत वर्गरे ). •मृत-न. राब. • मृत एक असर्णे-एकाच कुलांतील, वंशांतील असर्गे ( गुरु वर्गरे ). • मृत ओळखणे-दुधावहन गाय-म्हैस ओळखणे **ेचड, खताड-**न. १उकिरडा. २ गू, मल. –वि. १ मलमूत्राची; उकरडयाची (जागा ). २ खतमूत घातलेलें ( शेत ). ० विणे-सिक, स्वत घालणें (शेतात).

स्तत--न. १ त्रण; डाग; जलम. ' यांतुनि एकेंचि इतर होता तत्काळ वा परास खर्ते।'-मोशांति ७.२८. 'ज्याच्या वैसे स्रतावरी । ते भुरनुरी दुस्तवृनि । ' –तुगा ३१९६. २ काढलेली रेष: लेखणीचा फटकारा. ३ ( सुतार धंदा ). लांकडांवर आंखण्या-करितां केलेली आंखणी: 'तीन मुतांबर खत मार. '[सं. क्षत] •खरी-रेघ; आकृति.

खत-पु. डोळचावर लेप रेण्यासाठीं तब्यावर लोखंडी बत्याने खलून भनेक औषधांचें तयार केलेलें मिश्रण. खत्ता पहा. [ध्वः]

दाढी, भिशा ]

खंत-- जी. १ खंद; खिन्नता (कि॰ येणें). २ नितिक किळस; ओकारी; वीट; लाज; चीड; तिटकारा. ३ मानसिक दु:ख; हुरहुर; झुरणी. ( कि॰ घेणे; देणे; धरणे ). 'त्या मुलाने आईची खंत घेतली. ' [सं. खिद्=खेद पावणें, खिन्न होणें ] ·स्वोड-स्नी. जनावराचे न्यंग; उणीव; दोष (खंती येण्या जोगा). [सं. क्षत+खोड] •खोर-नि. नेहर्मी खंत घेणारा; चवचाल; चोखनळ: दोषदृष्टी.

खंत- स्त्री. जमीन खोदण्याची कुदळ; खनित्र. [सं. खन् ] खतखत-पु. १ द्रवपदार्थास अग्नि, सूर्य वर्गरेची उष्णता लागल्यामुळे त्यांतृन आवाज निघण्याची अवस्था. २ ( ल. ) उद्बोधक कारणामुळें उत्पन्न होणारी उत्कंठा, आवेश. 'खतखत मर्नि होती।' -अक हरिराज मुद्रलायोंचे भाषांतर ४८. 'तो वेडेंबाकडें बोलं लागतांच याला बोलण्याविषयीं खतखत आला. ' -किवि. ( खतखतां ) खदखद आवाज कह्ननः आवाजयक्त रीतीने.

खतखतणं -- अकि. ? शिजतांना, उकळतांना वंगरे खदखद असा आवाज करणें ( चुन्यांत पाणी टाकरें अससां, पाणी उक-ळत असतां). २ उकडणें; तरुखी होणें. ३ उत्कंटित होणें; अधीर बनर्णे.

खतखताविणे-अिक. उकळी भागणे; खदखद करण्यास लावणै; खतखतणे प्रयोजक.

खतखते, खतखतलें---न. (कु. गो.) दोन-चार भाज्यांची एकत्र केलेली पातळ भाजी; सर्व प्रकारच्या भाज्यांची मिसळ.

खतखते, खताखता भात—पु. (कु.) ताकांत प्रन्हां शिजविलेला शिळा भात.

खंतडला-वि. (व.) वाईट; दृष्टीपुढें नकीसा वाटणारा; ' खंतडल्या वानाचा माणुस. ' [ खंत ]

खतम--वि. समाप्तः, पूर्णः, खलास. 'लढाई खतम झाली. ' -होकै ८४. (कि० करणें). [अर.खत्म] ०**करणें**-कि. पुरें करणें: संपविणे.

स्वंतमी---स्त्री. बयाळी बीज. -मुंव्या १५५. [अर.] खतरा-पु. १ भय: धोका: संकट. २ शंका: संशय: घोटाळा. [ अर. खतर्=खत्रा ]

खतरी—स्त्री. रेशमी कापड विकणारी जात आणि व्यक्ति. खत्री पहा. [सं. क्षत्रिय]

खतलें --वि. धरणघेऊ ? -हंको

खतवड-डी-की. पाथरवटाचा लघुकोनी गुण्या.

खता-की. १ संकटाची हुरहर; चिंतायुक्त भीति. २ तोटा; **खत**—न. न्हावी काढतो ते दाढीचे केस. [ अर. खत= उकसान. १ दोष; अपराध; उल्लंघन. 'वतन्दार खरा, कोणे गोष्टीस खता नाहीं. '-रा ८.४४. ' अतःपर नवाव खता करितील, कदाचित् काळकम दुर्बुद्धी निर्माण जाली तर केलें पावतील. -इम १९६. ४ संशय; किलिमष; किंतु; मळ. 'मग निःशेष खता फिटे। मानसींचा। '-- इत ४.२०८. [ भर. खता=चुक, दोष ] उहु॰ 'दया उधार खता रोकडी' =दया दाखविल्याचे फळ बाची वृत्ति, पेषा. [ अर.] कार्सातराने मिळते पण अपराधाबद्दल ताबडतोब शिक्षा होते.

खता—लेप. खत्ता पहा.

खताईण--स्री. ( छत्तीसगड ) मोलक्रीण.

खताखानत---स्री. लबाडी. 'कांहीं खताखानत जाली खेत] नाहीं, खामगांवकर खरे जाले '-रा ६.१११. [अर. खता+ खियानत् ]

-अश्वप २.२८८. [सं. क्षत ]

खताली—पु. (व.) रायपुराकडील मजुरी करणारे लोक. [ खत ] म्ब्री. खताईण पहा.

खतावणी—स्त्री. १ रोजकीदीतील निरनिराळया रकमा खातेबार ज्या वहींत नोंदतात ती वही. २ रोजचा जमाखर्च गुण्या. २ एक प्रकारची पहार. [सं. क्षत; अर. खती≃माला ] खातेवार मांडण्याची किया [ अर. खत्त ] • बर घालणे-( कार-कुन लोकांत ) कठिण कामावर लावणें.

**खतावणी**—स्नी. धुताराचे लांकडावर रेघा मारण्याचे एक हृत्यार. [सं. क्षत=रेघ; अर. खत्त्=रेघ]

खतावर्ण-विर्ण-अक्रि. उकिरड्यासारखा होण; कुजण; घाण येकं लागणे. -सिक, रोत किंवा जनीन खत घालून तयार एकत्र करून तांग्याच्या भांडपांत खलून केलेले मिश्रण. हैं डोळे कर्णे. [खत]

खतावर्ण-विर्णे-सिक. कीदीतील रक्कम खतावर्णीत बार द्याल्याबद्दल रोजखडर्यावर खात्यांची नांवें नोंदण. उदा॰ स्वारी सान; अपाय. ' खाचे इज्जतीस खता न करतां निरोप दें... राजमंडळ, शिलकबंद खासगत इ०; खातेवार करणें; खात्यांत घालेंगे. 'रोजकीदीं जमा धरुनी सकळ । खताविला काळ वरा-बरी।'-तुगा १८९४.

खतावर्ण-विणे-अित्र, भितीवर रेघा, आकृती काढणे. लागणें, बाटणें; तळमळणें. [ खंत ]

खंती-की. १ अस्वस्थता; अशांति. (कि॰ धरणे; घेणे ). (काव्य) चिंतायुक्त शंका, उत्कंठा. 'जिवलगांची खंती। खडतर?] जेणें काळें वाटे चित्तीं। '-दा २.५.१९. 'रामा मज तुझी वाटे संती। ' ३ कंटाळा; तिरस्कार. 'बहु एकांतावरी प्रीति। जया जनपदाची खंती। '- ज्ञा १३.६१३. ४ खिन्नता. 'म्हणुनि कर्क देवत; स्थानदेवता. [सं. क्षेत्रपाळ] लाहे खंती '-ज्ञा१८.८०. सर्व अर्थी खंत पहा. -वि. १ हुरहुर लागकेला; अस्वस्थ; खिन्न. 'तें ऐकून भोज राजा फारच खंती होकन माघारा फिरला. '-सिंहासनवित्तशी १२. २ साशंक; **चितातुर.** [ सं. खिद्-खंत ]

शको. २. ४६

खंती, खंते, खंतोड--- पु. खणती वगैरे पहा.

खतीब-पु. मशिदींत खुद्बा पढणारा; प्रवचनकार; धर्म-प्रचारक. [ अर. खतीब ] स्वतिबी-धर्मीपदेशकाचा धंदा; स्वति-

खतु—वि. (व. ) फ.रच अशक्त; दुवैल. 'मुलगा दिसायला खतृ दिसतो. ' [ खंत ]

खर्ते--न. (कों.) वतनी होत. [सं. क्षेत्र; प्रा. खेत्त: हिं.

खतेला-ली-ले--वि. १ भरलेला; बतलेला; लिप्त; ब्याप्त; सांचलेला. 'कीं आंधारें खतेलें अंबर ।'-शा १६.२७. 'किल-खताम-न. घोडवाच्या गुडच्याला होणारा एक रोग. युगी घोर पाप हें खेतेलें। स्वधर्म सांडिलें चहुं वणी। '-ब २८९. २ मळलेल; घाणेरडें. 'पहा दर्पण खतेलें।'-दावि ४४९.

> खतोड—वि. भरपूर खत बातलेल (शेत वगैरे ). खतबढ पहा. खतोड-डा-पुलीन. १ खतवड; पाथरवटाचा लघुकोमयुक्त खतोडें - न. (व.) खत वाहण्याकरितां गाडीला बांधलेले तुऱ्हाटयांचें साधन, कुरकुल वगैरे. [ खत ]

खंतोषळा--वि. (व.) द्रोही, मत्सरी. [ खंती ]

**खंतोस—**पु. (व.) मत्सर; हेवा. ०**खोर**-वि. मत्सरी.

खत्ता—पु. अफू, तुरटी, हळद, लिंबाचा रस इत्यादि आले असतां डोळपांस व डोकें दुखत असल्यास डोक्यास लावतात.

खत्ता--स्री. तोडणें; क्मी करणें; क्मीपणा आणणें; नुक--रा ६.३६२. -वि. भग; नष्ट. 'अवधान अगर्दी खत्ता जाहलैं' –पाब ४१. [अर. खत्भ किंवा खता]

खता—स्री. स्रता पहा.

खत्रड, खत्रड—िन. १ दुष्ट; त्रासदायक. खडतर आणि खंतावर्णे—-की. १ चिळस, बीट येणे. २ हुरहुर, खुखुर खचरट पहा. २ क्रुश; रोड; रोडका मरतुकडा; पाप्याचे पितर; बुळा; नामर्द; अजागळ ( मनुष्य, पशु ). ३ खटवाळ; कोडगा; ऑगळ; हटी; नादान; कुचकामाचा ( बायका, मुले ). [ खरतर-

खन्नप---न. ( प्रां. ) खत ( शेताचे ).

खॅत्रपाळ-पु. (गो.) क्षेत्रपाळ; विशिष्ट स्थानाचे रक्षक

खन्ना-9. १ धोका; भीति. 'मार्गाचे खत्र्यामुळे पाठ-विली नाहीं '-दिमरा २.१९४. २ शंका; घोटाळा; कुतकै; संशय (कि॰ बाळगणें). ' ज्याच्या वंशांत सत्रा असेल त्याचें कळेना; एक बाप असेल त्याजकद्वन तरी दुसरी गोष्ट घडणार नाही. ' -रा १०.५२. ३ अडथळा; हरकत. [ अर. खत्रा=भीति, धोका ]

स्त्रजी-पु. एक हिंदु जात; या जातीचा माणुस. हे पीतां-बर, मश्र इ० विणण्यांचे काम करतात. [सं. क्षत्रिय]

संद्क — पु. १ किहा किना गांव यांच्या भोंवती खणलेला [का. खंदा व्य सर. यांत पाणी सोडतात. २ मोटा खळगा; खाई. ३ (ल.) –पु. आवेशी पोकळ; अभावयुक्त याअर्थी. 'तुम्ही पक्षे अगरींच कसे करंट क्रमी मनुष्य. पॉलिटिक्सचे खंदक आहांत हो!' –नाकु ३.७६. 'अकलेचा खंदा— खंदक'[सं. खातक; अर. खंदक]

स्वद्रका: -पु. १ खदसद अशी उकळी, कड. (कि० येण). १ (स्.) उमाळा (प्रीतीचा, ममतेचा): हुंदका; आवेग (रडण्याचा, हंसण्याचा); उवळ; झटका (दमा, खोकळा इ० चा); जोराचें उधाण (खरूज इ० चें) (कि० येण) [ध्व.]

स्तद्स्तद्--- स्ती. १ सतस्ततः उक्तळणाऱ्या पदार्थाचा आवाज. १ ( ळ. ) आदेशः चेतना. [ ध्व. ]

स्वद्स्वद्-द्वां--किति. १ हं: ! हं: ! हंसण्याचा प्रकार. 'येक स्वद्स्वदा हांसती। सावकास।' -दा १८.९.१३. २ उकळणाऱ्या पदार्थाचा आवाज होतो तसा आवाज करून.

स्वद्स्वद्रेष--अकि. स्वद्स्वद असे उकळणे, शिजणे; स्वद्स्वद् भावाज होणे. 'फेंस स्वद्स्वद्ग पांच-पांच, सहा-सहा हात उंच होई,'-पाव्ह ११२. [ध्व.]

स्तद्णा--की. खोदणी. 'तेंधुसे अरिराए खदणी। विक्रम-सेतु। '-शिछ १०३६. [सं. खन्]

संदर्णे-अफ्रि. अपमान वरणें; अवमानेंगे. -शर. खंदोस पडा.

संदर्णे, खद्णे-सिक्तः खगणे; खोदणे.

खदरी—वि. (जुनर, धनगरी) काळचा-पांढऱ्या रंगाचा. 'ही मेढी खदरी भाहे.'[सं खदिर]

स्त्रद्रल--न. (गो.) एक वन्य फळ.

खदलबदल, खदलायदला, खदलामुबादला--जीत १ अदलाबदल; बदलाबदल; देवघेव. (सामा.) न्यापार. २ बदला देणें (सैन्य, चाकर). [बदल द्वि.]

संद्र्त — वि. १ चलाख; हुशार; जोमदार. याच्या उलट जड; रेश्या; रेगाळणारा. २ कडक; निश्चयी; निर्भय. याच्या उलट मक; गयाळ; मूर्ख. ३ तापट; पाणीदार (माणूस, जनावर). [फा. खदा=हास्य]

संदरत-स्ती--की. वैर; शत्रुत्व. स्पर्धा. 'बहु कृपण बहु संदस्ती' -दा ५.७.३५. [संदा]

खंदळाखंदळ--जी. तुडवातुडव; गडवड; धांगडधिंगा. भात खंदळाखंदळ क्षणभर बहुतच केली. '-भाव १५३.

खंदा —पुत्री. मत्सर; द्वेष; आक्स. खंदोस पहा. ( कि० लावणें; करणें ).

खंदा—वि. १ अतिशय पाणीदार; तक्षख (घोडा); तापट; रानवट; साहसी; धाडसी (माणुस); खोडकर; स्वेर (मूल). [फा. खंदा—इःस्य. ०तुल सं. स्कंत्—उडणें, उडी मारणें] ०तदद्व —पु. आवेशी; धाडसी ्मनुष्य, मूल). ०व्हीर—पु. अतिशय परा-क्रमी मनुष्य.

**खंदा—पु.** ( बे. ) उसाचे पाचट.

खंदा -- वि. ज्ञानी; शहाणा. [फा. कुंदा, कंदा ?]

**खंदाडी-डे—की**. खांदाडी पहा.

स्वदान----स्ती. (व.) खाण. ' मुरमाची खदान सांपडली. ' [सं. स्विति]

खंदारा—िव. १ (संगीत) खंदारी वाणी (गायनांतील एक तन्हेची वाणी) गाणारा. खंडारवाणी, खंडारी पहा.

संदारी—वि. कंदाहरी; कंदाहारचा (उत्तम घोडा इ०). संदारी घाणी—स्त्री. गाण्यांतील एक तन्हेची वाणी. [संडारी पहा]

खदिर—पु. खैर; खेराचे झाड. ०सार-पु. कात. 'सवे सारांचे द्युद्ध सार । तो मी होईन खदिरसार।'-एमा १२.५५९. [सं.] खदिरांगार-पु. खेराचा निखारा. 'अथवा निधान हें प्रपटलें। म्हणोनि खिरांगार खोळे भरिले।'-झा ९ १४९.

**खंदील—**9न. कंदील पहा.

खंदोस-५. १ शत्रुत्यः वरः मत्सरः बुरसः हेवा. २ मत्सर-युक्त स्पर्धा. ( कि॰ बांधणः धरणः बाळगणः लावणः चालविण). [सं. स्कत्=बाहेर पडणे, गळणे. हेटाळणे ? ]

खदक—वि. (व) खराब. 'तो माणून फार खदक आहे.' खाद्योत—यु. काजवा; शेपटीमन्यें प्रकाश असणारा किहा. 'ये-हवी भानुतेजीं काय खगोता।शोभा आयी।'-हा १.६७. खदोत फुलविलें रविपुढें हुंग।'-तुगा ३०६७. [सं.]

खदुड – खन्नड, खन्नड पहा.

खनक-न (गो.) खदक शब्दाचा अपभ्रंश.

खनका - खणका पहा.

खनतोडा— ५ फूटमर लांबीचा लोखंडी बता याच्या टोकास टांकीसारख हत्यार असते. ह मःगांचे घरफोडीच हत्यार आहे. खतोड पहा

स्तनम—न. १ खणणं; खोदणं. २ पुरणें (प्रेत ). [सं. सन्≖ खणण ] ०दहम-न. पुरणें भाणि जाळणें (प्रेत ). [सं. ] स्वननीय—वि. खणण्यास योग्य. [सं. ] **सनपर**--खणपट पहा.

खनपट—को. ्व.) १ थोबाड; कानफट पट्टा. 'खनपर्टीत दे.' खनपट—पु. (व.) क्षुद्र अलंकार; दागिना (तिरस्कारसृचक) दोन खनपट आहेत अंगावर. '

खनपृस-खणपृट-स पहा.

खनदादी — वि. मांत्रिक; मंत्रतंत्र करणारा 'कीं मोक्षनिर्धं घांडोळिते उपके। खनवादी जे।' -ऋ २४.

खनाळ—न. गुहा; कडेपाट; एकांत स्थळ. 'खनाळामधे जाऊन राहे। तेथें कोणीच न पाहे।'-दा १५.२.२३. [सं खिन+आलय]

खनि—की. १ खाण. २ ( छ. ) कोडार; सांडा; आगर. उ० सुखखनि=धुखाची खाण; सौंदर्येखनि. [ सं. ] •स्तोदनशास्त्रन. जिमनीच्या पोटांतील खनिज द्रव्ये शोधून व खणून काढण्याचे शास्त्र या शास्त्राची व्याप्ति भूगर्भोतील खनिज पदार्थ शोधून काढण्यापुरतीच नसून भूपृष्ठावरील पदार्थीच खनन करण्याचाहि या शास्त्रांत अंतर्भाव होतो.

खिनज—पु खाणीतील पदाथे. धातू, खहू, गार, रत्ने, विकण माती, स्लेट, टांकणखार इ० पदाथे खनिज होत. (ई.) मिनरल 'ननस्पतीचा अगर प्राण्याचा एखादा अंश खडकांत ग्रुप्फटलेला असला म्हणजे त्याला खनिज म्हणतात.' – मु ५४. – वि. खाणीत असणारा; खाणीतील खणून काढलेला. ०कोटी – सी. खाणीत्व काढलेल्या पदार्थाचा नर्गः (ई.) मिनरल किंगडम. ०डांबर – न. उघडचा हवेंत पेट्रोलिअम टेवलें म्हणजे तयार होणारा पदार्थ. – पदाव १.१०१. ० विद्यान – शास्त्र – गृथ्यीच्या पाठीवर सांपडणाऱ्या द्रव्याच्या जातीव नर्गीकरण, ती द्रव्य सांपडण्याची ठिकाण, त्यांचे गुणधमे व उपयोग यासंवर्धी सामान्य माहितीचें या शास्त्रात विवेचन केलेलें असतें.

खनित-वि. खणलेले. [सं.]

**खिन श्र**--न. खांरें; फ वडें; खणण्याचें कोणतेंहि हत्यार. 'महापातक कंदखनित्र '[सं.]

संन्या---उदा. (व.) तुच्छतादरीक शब्द. ' मी काय त्याला काइन देणार आहे खंन्या? ' [अग. खन्नस=सेतान ? ]

खप--पु. १ विकी; व्यय; खर्च; वासलात; वाटेस लावणं; खपविणे (जन्नस, माल); भक्ष्य, उपभोग्य पदार्थाचा जो विकया दिकेक्त विनियोग तो. २ काबाडकष्ट; मेहनत; श्रम; खपणे 'बाराहि महिने शेतांत खप करावा तेव्हां पोटापुरतें धान्य पिकते. [स. क्षप् १]

खप--पु. खत (फळमडासाठी). खपक्या--वि. खमक्या; हुपार; चलाख; जोरदार, खपखप--ली. (गो.) घडकी. (बाप्र.) ० आयलॉ-(गो.) घडकी भरली. खपखर्चे--( गो. ) घडकी भरणे.

स्वपट--न. १ माशाचा खबला. २ त्यासारखा सोन्याचा अगर रुप्याचा दागिना. ३ कणकेचा गाखर, आरोळी. ४ डोळचा-वरचें कातडें. (ई.) मेब्रेनला हा प्रथम प्रतिशब्द योजला गेला. 'पक्षी खपटें सईल कहन डोळे चपटे करितात.'

खपर्टी -- श्री. गुळाची दिवा दुसऱ्या वस्तुची कढवून खाण्या-साठी कलेळी वडी. [खपट]

खपड--खपड पहा.

खप्णें।—अिंत. १ काम करणें; मेहनत, कष्ट करणें. 'इंग्लंड-सारख्या देशांत सार्वजनिक कामासाठीं अहोरात्र मोठमोठे लोक खपतात ते ह्या करितांच. ' -टि ४.५४८. २ विकलें जाणें; खप होणें; विकत जाणें; गि-हाईक मिळणें (माल इ० ला). 'बाजा-रात नासका माल खपतनाहीं. ' ३ (स.) खर्चेणें; व्यय होणें; संपणें, 'घरांतलें धान्य सर्व खपलें. ' ४ वाटेस लागणें; मर्गें. 'दुसरे दिवशीं हरिच्या दृष्टपुढें अर्जुनाशुगें खपला।' -मोकणें १.२. ५ आवडणें; सोसणें. 'ती सवत तुला खपणार नाहीं' -कोरकि २९. [सं. क्षपणमः; क्षप्-धालविणें]

खपता--वि. (प्रां. ) भयंकर; तापट; क्रूर. (भर. खिफ्फतः⇒ भारदस्तपणाचा अभाव ]

स्वपती--वि. १ निश्चयी; निर्धारी; आप्रही; आपला उद्देश शेवटास नेणारा; चिकट. २ खंदा; चलाख; हुशार; जोमदार (कामाला). ३ तापट बुदीचा, तहस्त्व, पाणीदार. [स्वपण ]

खपती--वि. १ रागीट; तामसी; चिडखोर; दीर्घद्वेषी. २ (ना.) वेडा. सप्ती पहा. [खपता]

ख्यम — न. (गो.) प्रेत झांकण्यांचे पांढरें बळा;धवट.कफन पहा.
•खायरा — वि. प्रेतावर टाकलेलें सामान खाणारा. •फुटो — वि.
(गो.) प्रेतावरील वस्त्र नेणारा. खपुनचें — कि. (गो.) प्रेत बस्नांत गुंडाळणें.

खपरल-न. (व.) कौल; खपरेल पहा. [खापरी]

खपरी—की. १अणकुचीदार, धारेचा दगडाचा तुकडा, चीप, कपरा (टाकीने पाडलेला). २ खापर; फुटलेल्या भिगाचा तुकडा, फिरी; खापरी. (कि॰ निचणें; जाणें; उडणें ). [कपरी],

खपरेल — न. (हि.) १ दोन्ही बार्जूस वळविलेलें चपटें कौल. २ किंवा तशीं कौलें घातेलेलें छपर; घर. 'घराच्या अगदीं बरच्या भागावर घर झांकण्याकरितां खपरेल करावें लागतें.' –मराठी ३ र पु. पु. ६२ (१८७३). [खापर-री; बं. खपरेल] खपरेल – ली-बि. कौलाह.

स्वपला—पु. १ निराळा झालेला तुकडा; कपरा (साल, कातडॅ, कवच ६० चा); सालपट; कपची; खरपुडी; पापुडा; खबला. २ गव्हांतील एक प्रकार. हा देशावर व कर्नाटकांत होतो. [खाप=तुकडा]

**खापली--की. १ लहान कपरा**; तुकडा. 'टांकीने खपली फोडिली। ते बागुती नाहीं जडली। '-दा ८.६.१०. २ खवला; पापुदा (फोडाचा ). (कि॰ काढणें; उचटणें ), [खाप=तुकडां •कादण-( ल. ) जुने भांडण उक्तन काढणें.

**खपस्याण**—न. खपला गई पहा.

खपवर्ण-विण-सिक. १ संपविण; कमी कमी करणें. २ ठार मारणे. 'त्या बहुतांहीं सात्यिक भगवनंदनहि तो खपविला हो। ' -मोमौसल १.५५. 'गंगाधरशास्त्री जात होता देवाला। मधीं खपविला रस्त्याला।'-ऐपो ३९०. [सं. क्षप्-प्रयोजक]

स्वपदा-9. बाहीचें मागील तोंड. [फा. कफ=हात]

**खपा-पा-**वि. १ नाखुष; ६ष्ट; रागावलेला. 'याजमुळे **नवाबाची मर्जी खप्पा. ' –रा ५.२०४. 'धासी मिया याजवर** नवाब खफा भाहेत. ' -रा ५.१६. २ नावड उत्पन्न झालेला; विन्मुख (एखाद्या विषयापासून); कंटाळा आलेला. [भर. खफा= रागाबलेला ] • मर्जी-स्री. इतराची.

स्वपाट-टा-टी, स्वपारी-नपु. १ रिकामें पोट. 'कोणाची अन्नाविणें खपाटें बळलीं आहेत, '-नि ५१०. 'पोटास खपाटा वसला-झाला. ' २ खबदड; पोकळ भाग; खळगा; भोंक; भेग: रळद; बीळ. खपार्टे-न.अव. (चि.) गालफडे; कानशिलें इ०. स्वपाटं, खपाट्या बसणे-न. उपास इ० पासून पोटाला खळगा पडणें, पोटबखळ होणें. [सं. कपाट]

खपाटा-पु. (नाविक) किनाऱ्यापर्यंत भागबोटींतील माणसे दिवा माल घेजन जाणारा-येणारा पडाव, होडी. ही होडी त्या त्या भागबोटकंपनीची असते.

खपाटा घेण, खपाटीस बसणें-लागणें--आपली विनंति मान्य करून घेण्याकरितां पाठीस लागणां; आग्रह धरणां: पिच्छा प्रविणे: गळ घालणे: खनपटीस बसणे पहा.

खपाटन-किवि. कचकावून पहा. विशेष जोरदार अर्थ या शब्दानें व्यक्त केला जातो.

स्तपाटो-पु. (कु.) एक प्रकारचा मासा.

खपाटवा-चा-वि. काम साध्य करण्याची चिकाटी असकेला; पिच्छा पुरविणारा; हातीं घेतलेल्या कामाचा निधय-पूर्वक शेवट करणारा; वादविवादांत दुसऱ्यास चकविण्याचे [अर. खफीफ] सामध्ये बाळगणारा.

नेहर्मी कामीत चुर असणारा. २ काम करण्यांत हवार; चलाख; कुजक्या नारळाचा आवाज होतो तसा.) २ कफार्ने किंवा शेंब-तडफदार. ३ रागीट; तामसी; कडक. ४ धूर्त; पक्का; बिलंदर. ५ | डानें दाटणें ( गळा, नाक ); बदबदणें. [ ध्व. ]

खमंग; न लाजणारा किंवा न भिणारा; वस्ताद [सं. खप्पीन्= बलात्काराने हरण करणारा ?; खपणे ]

खपीप-खफीफ--वि. १ लाजलेला; ओशाळा झालेला; फजित; श्रमी: मानखंडित. 'चेरीसाहेबांचे साल-जाबमध्ये तोंड उतहन गेलें व खफीफ बहुत जाहले.' -पदमव १०५. २ हष्ट: नाखप केलेला; उतहन गेलेले. 'गोसावी अनुपगीर सर्वीसी दुरमन जाले व खपीप जाले. ' –दिमरा १.८५. ३ हलकें. [अर. खफीफ़ ]

खपुरप-न. (आकाशाचे पुल) असंभाव्य किंवा अशक्य गोष्ट दर्शविण्यासाठीं योजतात. या अर्थाचे पुष्कळ शब्द आहेत. उदा० सिकतातैल (बाळ्चे तेल), मृगजल भथवा मृगतृष्णा, मृगजलस्नान, कूर्मलोस, कुर्मदुग्ध, वंध्यापुत्र, अंधविलोकन, बधिरत्रासः मुक्तगायनः ' गंधर्वदुर्ग कायी पाडावे । काय शशकि षाण मोडावें। होआवें मग तोडावें। खपुष्प कीं।'—द्वा ५५. २१५. [सं. ख+पुष्प]

खपेटोणपे--पु.अव. खबेटोणपे पहा.

खप्ती-वि. (ना.) पिसाट; वेडगळ; खुळचट. [भर. खब्ती=वेडा; हिं. खफ्ता. ]

खपड-वि. पुरकृत्या पडलेला; चिंबलेला (गाल किंवा चेहरा ); क्षीण; म्हातारा. 'खप्पड झाले गाल. आतां विठठल-बारीस चाल।'

खप्पा-खपा पहा.

खप्पी-खपी पहा

खण्याची पट्टी-की. (कुस्ती) कुस्तींतील एक डाव; आपल; हात जोडीदाराच्या गालफडावहन घेऊन त्याच्या गळधाची षाटी हाताच्या पोटरीने दाबून त्यास धुसमटवून चीत करणे; गळपाची टांग. [ अर खफाह=गुप्त ?; गळा दावणें; खफाइ+पटी= बांधर्णे ]

खप्या-वि. १ खपणारा; अतिशय मेहनत करणारा; सर्व काल कामांत कंठणारा. २ सदां कामांत गुंतलेला; उद्योगी; व्यासंगी. [ खपणें ]

**खफगी**—की. १ फजिती. २ नाराजी. ' नवाबाचे चित्तांत सर्दोराविषयीं रुष्टता व खफगी आहे. ' -रा ५.१८१. ३ दु:ख. 'होळकरावर हे नौबत गुजरही सबब खफगीस जागा.' -रा ७. –खलप १.२७. [फा. खफगी≕राग]

खकीक--वि. हलकाः बिन महत्त्वाचाः नीच. खपीप पहा.

खबखबर्ण-अित. १ खबाखब असा आवाज करणें (रिकामें स्वपी-स्वप्पी, स्वप्पीदास-वि. १ उद्योगी; मेहनती: महकें ठोकलें असतां, पंचपात्रांत आवाज केला असतां अथवा

स्ववस्ववीत-वि. बदवद, सबस्वव, गवगव असा आवाज करणारा (जह पदार्थाने ठोकलेल्या रिकाम्या भांडयात्रमाणे किंवा पचपचीत नारळाप्रमाणें ). [ध्व.]

भयना खळगी; मुख्यत्वें गुहेसारखी किंवा तिरकस गुहा; कपार; मजबृत. [ खंबीर ] दरी. २ घळीतील अथवा ओघळीतील खोल खळगी. ३ भगदाह (भिर्तीतील); ओबडघोबड आकृतीचें मोठें मोंक (खडक, झाड, कडची जागा; खबदाड; गुहा. फळी यांमधील ); भयार: बीळ.

**खबदङ्की**—वि. उँचसखल व खांचखळगे असलेली; खडबः डीत (जमीन).

माहिती ( परक्या गांवची ). ३ गप्पासप्पा; वृथा गोष्टी; निर्श्वक भाषण (अनेकवचनी प्रयोग). 'हा गांबात उगीच खबरा सांगत बसतो. ' 'खबरांची झाली दाटी भाणि कामाला लागली काटी. '[ भर. खबर् ] ( बाप्र. ) ० हे जी- सह घेणे; शिक्षा करणें. सामाशब्द- व्यारि-(हिं.) १ बातमी देणारे हेर; चार; २ पालनकर्ता; आश्रयदाता. ० अ(ए)ख(क)बार-स्री. बातमी-पत्र. जयपुराकडील खबरएकबार पादशहासी आली कीं... ' -दिमरा १.१८२. खबर्गिरी-स्नी. विचारपूस. 'खबर्गिरी करावयासही याद होत नाहीं. '-रा ३.९०. ' आपण आमची खबर्गिरी व परामर्ष पूर्वीपरीस अधिक असा केला. ' –ऐस्फुले ४९. [फा. खबरगीरी]

**स्तंबरखंट**—वि. ( प्रां. ) खंबीरखंट पहा.

खबरदार-की. संरक्षण; मजबुती. 'तरी तुम्ही किले झांशी वगैरे जागांची खबरदार मजब़तीनें उत्तम प्रकारें करणें. '-रा ३. २१३. खबरदारी पहा. -वि. १ चतुर; तरबेज; कुशल; निष्णात; फरडा. 'तो कारकृन जाबसाल करण्याविषयी खर्बेरदार आहे. २ खाऊन पिऊन पुखी: संपन्न: समर्थ. ३ मजबूत: धडधाकट: चांगल्या स्थितीतला. ४ सावधः हशार. 'नाना फडनवीस म्हणती भाकला तम्ही मोर्चाला खबरदार। '-ऐपो १८१. -उद्रा. लक्षांत ठेव! ध्यानांत धर! सावध रहा! (न राहशील तर संक-टांत पडशील ). [फा. खबदीर् ]

खबरदारी, खबर्दारी-की. १ काळजी; संभाळ; चांगल्या स्थितींत ठेवणें; बंदोबस्त; सावधिंगरी; हुषारी; 'पंधरा हजार मावळे ... किल्ल्याचे खबरदारीस नेम्नन. ' -मराचिस ५. २ निध्यः; खंबीरपणा (मनाचा). ३ मजबुती; कणसरपणा; टिकाऊपणा ( लांकुड, कापड, वस्तू ६० चा ). 'त्या लांकडाची स्वरदारी या लांकडांत नाहीं. '-शास्त्रीको.

स्वबरबस्वर-बात-की. (हि.) बातमी; समाचार; बार्ता; बर्तमान. 'आमची खबरबखर चेत जावी.'-ख २.८९७. [ स्त्रवर द्वि: =खबर+बात ]

खबरी-की. (गो.) निंदा. (कि॰ करणें).

खबऱ्या--वि. १ बातमी देणारा. २ गप्पा मारणारा.

**खंबऱ्या**—वि. १ चतुर; चलाख: हशार: शहाणा: तत्पर: **खबर्ड-डी, खबदाड-**-नश्री. १ ओवडधोवड पोखर उत्साही; २ मजनूत बांध्याचा; धराकरा; राकट; दणकट; वळकट;

**खबळ—की**. (प्रां.) खळगाः खोल खड्डा; दरी; एकी-

खंबा-9. खांब. [हिं.; सं. स्तम्भ ]

खंबाई(य)त- ती-वि. खंबायत गांबासंबंधीं; खंबायत येथील ( लुगर्डी ). ' नेसलि खंबाइत जरतारी।' –अमृत १०२. खबर—की. १ बातमी; संदेश; वार्ता. २ समाचार; 'खंबाइती भरजरी नेसवुनि'–अमृतसुदा १३.(सामा). उंची वस्त्र. 'सुप्रसन्ता देवी खंबायत नेसविती।' -बसा ५३.

> स्वबाड---न. १ खबदाड पहा. २ पाण्याचे ओबडधोबड टाकें; डबकें. ' डोहो डबकें खवाडीं टाकीं।' -दा १६.४.१०. पोकळी: बोळकें. 'तोंडाची खबाडी जाली '-दावि ७१.

खंबाड--न. (गो.) हचांड.

खंबारी—की. शिवण नांवांचे एक झाड: शिवणी.

खबा(ब)लर्णे--उक्रि. १ अधाशीपणाने खाणे; गिळणे. २ ( ल. ) निरर्थक खर्च करणें; उधळणें; उधळेपणानें खर्च करणें. गोष्टी-बाता खबालणं-गप्पा. बाता झोंकणें; बडवडणें. 'तो तेथें बाता खबलीत बसला आहे. ' अर. किबाल=समद्धिः म.

खबाला—वि. ऐसपैस; मोठें; टोलेजंग. [ अर. किबाल ]

खबाला-9. १ अधाशी पणाने खाणे. २ ( ल. ) उधळे-पणाचा खर्च, व्यय (अन्न, पैसा, बस्तु इ० चा). ३ व्यापारांतील मोठी बुड; तोटा; ठोकर. ४ तुकडे; फुटतूट; मोल्तोड (बांगडी; बाटली; मडकें इ० ची). ५ (सामा.) [अर. किबाल] धूळधाण; नाश. खबाळा-ल्या--वि. १ गप्पीदास; बडबडचा. (समासांत.)

बाता-गोष्टी खबाल्या. २ खादाड; अधाशी. (समासांत) 'भात-लाइ-पोळी-खाऊ-खबाल्या.' [ अर. किबाल ]

संबावती-9. गायन शास्त्रांतील एक राग. ह्या रागांत षडज, तीव ऋषभ, तीव गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, तीव धैवत, को मल निषाद हे स्वर लागतात. अवरोहांत ऋषभ वर्ज्य, जाति संपूर्ण-षाडव, वादी गांधार व संवादी धैवत. गानसमय रात्रीचा दुसरा प्रहर.

खबाळणें--- कि. (व.) खबळणें; अनावर होणें; त्रास देणें. 'हा तांबडा बैल फार खबालतो. '[खनळणे]

खंबाळे-ळे--न. उंची वस्तः खंबायती वस्त ( जरीचें ). ' मिळोत का खंबाळ । अथवा भगवीं ही नेसावीं । '-अम ११५. [स्वायत]

संबिरी—की. १ मजबुती; बळकटी; भक्तमपणा (इमार लोकांस अचंबा वाटल ... ' ~िन ४९०.[फा. खम्≕गांठ, घडी, तीचा). २ बंदोबस्त. ३ कायमपणा; निश्चिती (वचनाची). फांस?] [संबीर]

संबंध-पु निश्चितता; निखालसता; पोकळपणा, संदिग्धता याच्या उलट. ' तुमच्या बोलण्याचा संबीर आसल्यास आम्ही उद्योग करितों. '-नि. १ मजबूत; भक्तम; दणगट; बळकट(इमा रत, पदार्थ ). 'माहांभूतांचा खंबीर केला। आत्मा घालून पुतळा जाला। '-दा २०.७.१८. २ (ल.) धिम्मा; निप्रही; हर निखयाचा ( मनुष्य ), निखालस; ठाम (भाषण); कायम (हुद्दा). ६ ( व्यापक. ) मोठें; वजनदार; अवजड ( बोजा ). ० खुँट-वि. 📍 भढळ; कायम; ठराविक; निश्चित ( म।पूस; हुद्दा; घंदा ). २ दणकट; मजबूत.

खंबीर--न. (प्र.) खमीर. आंबवण; फुगवण; आंबवण्याची किया. [स्त्रमीर अप. ]

खन्तर-त्तर-दर--न. कबुतर पहा. ०खाना-पु. १ कबु तरखाना पहा. ' पुण्यांतील पेशन्यांचा खबुतरखाना तालीमखाना बनला भाहे. '२ (ल.) (कबूतरांचे खुराडे कधीं कधीं गच भर केलें व कथीं कथों रिकामें असतें यावहन ) कथीं फायदा कथी तोटा होणारा धंदा, व्यवसाय, उद्योग. [फा.] वाज-वि. शिक-विलेली कमृतरें बाळगणारा. (अप.) खबुदबाज.

खबू- ब्बू--वि. ( खा. ) भ्हातारा; बुदूा ( उपसाहार्थी ). खबुक--वि. अगडवंब; स्ट्ट; धिप्पाड ( माणुस ). खंबीर ( मसाल्याने आसेसा ). [ स्तमग ] पहा.

**स्त्र मूस---पु.** गलबतावरील भटारखाना; कबूस पहा.

चालावें यासाठीं सोसावयाचीं अनेक प्रकारचीं दुःखें; धक्के चपाटे, त्यांत लिंबू पिळावें. —गृशि १.४५६, टके टोणपे; आधात; अडचणी; निंदा; कुचेष्टा. (कि॰ खाणें: घेणें; सोसणें ).

खबेड--वि. १ मनधरणी करण्यास कठिण; मन वळविण्यास कठिण; हरी; हेकेखार; पाषाणहृदयी. २ खडबडीत; कठिण; अप्रिय; खडतर; खचरट पहा.

खाडवा-पु खबदड: ओबहधोबड बीळ. विवर.

खंडवा - श्रीअव. (विणकाम) सुत खालींवर कहन त्यास पेच (सांघ) पाडण्याकरितां उपयोगांत भागलेल्या लांकडी बारीक ब सरळ काठ्या. या विणतांना जागजागी ताण्यांत सरकविलेल्या असतात. [खांब]

स्तब्बु—खबू पहा.

साम---न. ठाण. 'हलीं ज्याप्रमाणें एखादा बी. ए. चड्डी, काचा भिडवून आखाडवांत सम ठोकून उभा राहिला असतां (सै)न-वि. पत्रास; ५० ही संख्या.

खमका(खा)विण-अिक. खडकाविण; धमकाविण; दर-डाविणे; दरडावून सांगणे; कानउघाडणी करणे. २ जोराने ओढण, बांधण, धर्ण, आवळगः, मुख्यत्वे खम हावून असा प्रयोग यतो व तो पाहिजे त्या कियापदाशी योजनात. जसं-खम-कावन ओढण-बांधण-धरण-तासण-चालण. कचकून, कचकावून पहा.

खमक्या, खमशा—वि हुशार;चलाख, जोग्दार; आवेशी: तलख; पाणीदार; जहाल. याच्या उलट मऊ; साधाभोळा; मुर्ख; नामर्दः, जड. खपाटचा पहा.

खमखम - श्री खुमखुम पहा.

खमखमीत, खमंग-क--वि. १ मसालेदार; स्वादिष्ट;चम-चमीत; चवदार (भाजी, खाद्यपदार्थ, वास ६०). २ ल.) वस्ताद; धूर्त; पक्का. 'तुला कोणी खमंग भेटावयास पाहिजे म्हणजे गुर्मी उत्तरेल.' खमंग काकडी-स्त्री. एक तोंडीलावणे; कोंबळवा काक-डीच्या बारीक फोडी करून त्यांना मीठ लावून नारळाची खव व मिरच्यांचे तुश्हे चोळतात आणि त्यांत भाजलेल्या भुइमुगाच्या दाण्यांचे कूट मिसळून त्यावर लिंबू पिळनात.

खमंगाई-- श्री. स्वादिष्टता; चरचरीतपणा; झगझणीतपणा

खमंचा—५. एक खाद्यपदार्थ; तुपावर भाजलेले पोहे, रॉगा-दाण, फुटाणे, खोब-याच्या चक्रत्या इ० सर्व पदार्थीचे मिश्रण **खबेटोणपे---पुश्व.** दुसऱ्याच्या मर्जीच रक्षण व्हावें, तुपाची फोडणी करून, गूळ, मिरच्यांचे तुकडे, कोर्थिबीर, मीठ, आपल्याला मोठेपणा मिळावा किंवा एखार्दे अंगीकृत कार्य पुढे तिखट हळदीसह तीत टाकार्वे व ढवळून कढई उतरावी; खातांना,

खमणकाकडी--खमंगकाकडी पहा.

खमणे --अित. गडप होणे; नाहींस होणे; जिरणे. [सं. शम्; म. शमणें ]

खनणें - अकि धर्यानें, निमृट्यणें सोसला किंवा सहन केला जाणें (दु:ख, अपराध्र ). [सं. क्षम् ]

खमध्य-9न. १ याम्योत्तरवृत्त. २ खस्वस्तिक; शिरोबिंदु; कचित् अधःस्वस्तिक, अधोबिंदु. [सं.]

खमयसी-की. (हेट, नाविक) पावडा किंवा रोयली टांग्रन . ठेवण्याची दोरी.

खमहोड—वि. (व.) बळकट; जोरदार.

खम(मम)स-वि, पाच ही संख्या. [ अर. खम्स् ] खमसी

स्ममसीन-9 मिसर देशांत बाहणारा उष्ण बारा. -सपनि. २२९.

स्वमाज-स-पु. (संगीत) एक राग. ह्या रागास घडज, तीत्र ऋषभ, तीत्र गांधार, कोमल मध्यम, पंचम, तीत्र धैवत, कोमल निषाद हे स्वर लागतात आरोहांत ऋषभ वर्ज्य जाति षाडव-संपूर्ण, बादी गांधार व संवादी निषाद, गानसमय रात्रीचा दुसरा प्रहर. •थाट( राग )-पु. एक थाटाचे नांव. यांचे पुढील सात स्वर असतात-शुद्ध षड्ज, शुद्ध ऋषभ, शुद्ध गांधार, शुद्ध मध्यम, शुद्ध पचम, शुद्ध धैवत, कोमल निपाद.

खमाट्रजे-उकि. गच्च ओहून बांधणे. ( सामा. ) खमादून असा प्रयोग येतो. ओढणें-बांधरी-तापणे-खचरी-आवळणे-या क्रियापदांशीं योजतात. खमाटून धरणे-घट अथवा जोराने धरणे. खमादन जेवणे-खाणे-सपादनः ओ येईपर्यंत जेवणे. क्षचकायुन, खचकायुन, रगहुन, सपाद्वन पहा.

खमाट्या--वि. १ अडमुठा; दांडगा; कचक्या. २ राकट; दणकट; धिप्पाड; धर्टिगण. [ खमाटणें ]

खंमाल, खम्माल--वि. खंबीर पहा. १ बळकट; मजबूत; भक्तम (इमारत, पदार्थ). २ जंगी; अवजड; भक्तम; (ओझ, गट्टा).

खमाविशी--- स्त्री. (कर्ना.) सरकारच्या प्रत्यक्ष नजरेखाली कसलेली जमीन. ०द्वार-पु. सरकारी जमिनीवर दंखरेख करणारा अधिकारी कमाविशी पहा. -विल्सन कोश.

स्वमीर--न. १ अंबवण; ताडी अथवा तसले फसफसणारे पदार्थ. ' रोटींत खमीर मिसळलेला असल्याने ती आठवडाभरीह टिकूं शकते. ' २ किण्व, यीस्ट. ३ अंबवण किंवा सुरामंड तयार करणे; फुगवण. [अर. खमीर्]

खर्मास -- पु. एक प्रकारचा सदा; शर्ट; कुडतें. [पोर्तु

स्त्रय--१ स्त्री. गर्व; ताठा; अभिमान. ( कि॰ मोडणें, जिर-विणे. २ अडेलपणाः रग.

स्तय--न. (खा.) शेतांतील धान्याचे खळें. [खळें] **साँय--**िकिवि. (कों. गो. कु.) कोठें १ [ सं. कः हिं. कहाँ; गु क्याँ ] •सर-(कु) कोठें ? •क्यान-सृत-(कु.) कोठून ? खंयणँ—न. (गो.) खेळणें; खेळण्याची वस्तु. [खेळणें ] खायर-पु. खराचे झाड. खर पहा.

खट्या--पु.(ब.) रिवाज; रीत; प्रधात. 'नवा खय्या पडला.' खार--प. गाढव, 'खरी टेंको नेदी उहे। तानौनि फोडी नाकाडें। ' -- ब्रा १३.७०५. 'बाइल म्हणे खर मरता तरी बरें। ' -तुगा ८७३. [सं. फा.]

आकाशांतील पांढरे. कापसाधारखे ढग: पातळ पसरलेले अञ्च. 😮 आकाशांतील संध्याकाळचा रंग, आरक्त रंग ५ जमीन भाजण्या-करितां टाकलल्या टहाळांवरील जुनें गवत, पानें, काटक्या; शेण-कट ६० चा कचरा; राब. ६ मुख्य किंवा बारीक खडी. ७ विहिरींतून खणून काढलेली माती; गाळ इ०. ८ रस करतांना राखेत अथवा मातींत पडलेले सोन्या-रूप्याचे कण. ९ नदीच्या तळची बाळ्: पाण्यांतील गाळ, घाण; (गो.) पाण्याचा तळ. १० ( नाविक ) माल भिजुं नये म्हणून बांकांवर पसरलेलीं लांकडें. ११ ( सोनारी ) कोळशाची बारीक पुड; ही पाण्यांत घोदन तिचा थर मुशीच्या आंतुन देतात. १२ (कु. ) दंव. [ सं. ]

खार--वि. १ तीव, तिखट; कडक; प्रखर; कढत ( मि=चें, ऊन, थंडी ). २ ( कों. ) ज्याची पाणढाळ फारच उतरती आहे अस (घर, वाडा वंगरे). (कों.) उभट (नांगर इ०). ३ झोंब-गारें; बोंचणारें; कडक (भाषण, शब्द). 'खर दुर्वाक्य-शरशतें भेदित होतासि जेधवा मर्भ। ' -मोकर्ण ४९.९. ध जास्त ( वजन किंवा माप ). जसे-एका ठिकाणचा शेर दुस-या ठिकाणच्या शेरापेक्षां जास्त असतो. ५ दाट; घट (चिखल, लगदा इ० ). [ सं. ]

खरकट, खरकटचड-चडा-चाडा, खरकटघळ-खर-कटावळ--बीपु. १ ज्या जागी जेवण झाले आहे त्या जागर्ने अवशिष्ट, उष्टी पार्ने, घाण इ०. खरकरें पहा. जिकडे तिकडे खरकटे पडलेले असर्णे. २ ( ल. ) ( खरकटवाडा ) तुंबलेले काम. [ खरकटें+बड, बळ, बाड ]

खरकदर्ण-अित. १ ओवडधोवड लिहिण: कुन्या-मांज-राचे पाय लिहिंगे; रेघोड्या ओढगें; घाईघाइने लिहिंगे; भरकद्रन लिहिंग. २ घाईने चोळण, पुसण, झाडण, सारवण, ३ रांगणे: खरडत जाणे. [सं खर+कट प्रत्यय]

खरकटण-अित. १ खरकटें होणें (अन्न, भांडीं, इति इ०). २ ( न्यापक ) भरणे; लेपाटलें जाणें; गदळ होणें; लिडबिडीत होणें. 'काम कोधलोमें खरकटलें। '-इ १९.५. 'मी सारवण घालतें आहें; ही बस्ने न उचलस्यास शेणाने खरकटतील. ' [खरकटें ] खरकटणे-अित्र. भुईत जाण; खुजटणे.

खरकटा—नि. ( स्वच्छ व भस्वच्छ यांतील औपचारिक भेद दर्शविणारा शब्द. ) १ शिजविलेलें, पकविलेलें, किंवा शिजविल्या पक्रविल्या शिवाय, पाण्याशीं मिसळलेलें (तांदळ, भाकरी, पीठ, दुधाशीं किंवा एखाया फळाच्या रसाशीं मिसळलें तरी तें खरकटें होत नाहीं). २ ज्याला असले खरकटें अन्न लागलें आहे, चिकटलें आहे, अथवा ज्याचा स्पर्श झाला आहे असे ( हात, स्वयं-खार---सी. १ क्वरा; घाण; अनेक प्रकारचा मळ. २ श्वेत पाकाची भांडी, जागा, पदार्थ, इ०). खरकटया अन्नास सोबळवाने प्रदरांतील पांढरा सांका; लववींतून पढणारे वीर्याचे कण. ३ शिवलें तर चालतें, ओवळपानें शिवल्यास तें विटाळतें. ( साधा- रणतः ब्राह्मणांत भसा जास्त परिपाठ ). सोबळ्याओवळ्याचा ४ ठोकरः तोटाः गोता ( न्यापारांत ). ५ पिकाच नुकसानः भेद न मानणाऱ्या ब्राह्मणेतरांमध्येहि शिजविलेल्या अन्नास खर- नासाडी. जस-पावसाचा-हिवाचा-उन्हाचा-उंदराचा खरका कटेंच म्हणतात.

खरकरें काढ़न टाका मगदुसरा पैका देईन.' ४ अपूर्ण राहिलेली व मारणे; गोता देणें (लबाडीनें हिशेबांत इ०). त्रासदायक गोष्ट, काम. लामा पहा. (वाप्र.) ० सांवक्कण-लाकटे गोळा करणे; खरकट काढणे. खरकट्या हाताने कावळा न हाक्यें-(कदाचित हाताचे खरकेंट कावळयाला मिळेल म्हणून) बाजूला कोसळणे; धसरणे; धसरत खाली पडणें. [ खरक ] परक्यास थोडी सुद्धां मदत न करणे. (कंजूष माणसास ही म्हण लाबतात ).

[सरकटा ]

खरकर्ण-- अकि. १ खर असा आवाज होऊन घसरणे. निसरणें: घसरत जाणे; जोराने खालीं सरणे, जाणे. ' झाडांबह्दन त्याचा पाय खरकला. ' ' मी खरकत तिकडे गेलों, पडलों. ' २ ढंगणाने सर **कत जाणे, वसरत-वसरत जाणे; खुरडणे. ३ स**पाटयानेव मोठ्या ठणका; डोळवाचा एक रोग. 'त्याचे डोळवास खरखर लागली.' भावाजान वाहात जांगे ( नदी, पूर ); पाटीमार्गे जांगें; कमी २ ( ल. ) पश्चालाप; पस्तावा; भन्नताप, ३ इ:खदायक विचार: होंगें: ओहोटीस लागमें ( समुद्र ); झटकन नाहींसे होंगें (वाऱ्याने काळजी: बुदपुट. (कि॰ लागमें). ४ घशांत होगारा घरचर आयाज ढग ); झड़णें ( मांस, शरीर ); उतरणें; म्लान होणें; पड़णें (कफासुळें ). ( कि॰ लागणें; सुटणें ). ५ कंड; खाज; खाज-(तोंड. चेडरा. माणूस): एकदम दबणे: खालीं बसणें (सज): विण्याचा झटका. (कि॰ लागणें: येणें ). [ध्व. खर] भिणें; धावरणें; चरकणें; धास्ती धरणें. 'चोर म्हणतांच राजश्री सरकले. ' (सर)

' गंगेचे पाणी खरकन उतरलें. '

अकिंचन;अत्यंत दरिद्री, कफक्रक. [ध्व. खरक+बाण=शकराचें लिग] ओढलें जागें ( जहाज वाळ्वकन, फांग्रांसह झाड रस्त्यांबदन ): ( थंडीच्या दिवसांत ); खरवरीतपणाः २ कोरडेपणा व खपल्या (कफानें घसा ). ३ ठसठसण; ठणकणं; दुखणं ( डोळं). [खरखर] पहलेली स्थिति ( बरा झालेला गोवर, देवी इ० ची ). ( कि० हटमा: बेमा). १ द:खकारक मानसिक स्थिति; दुखावलेल्या भावना; न्यांचा एक वर्ग, व्यक्ति. हे लोकांनी भिक्षा वावी म्हणून आपल्या मनाका बसणारा धका (रागाच्या खबकावण्याने). (कि॰ बसणे). छातीवर, हातावर, बोक्यावर, दंडावर जसम करून लोकांकवन

ं (पिकावर, धान्यावर ). ( कि ० बसणें: होणें ). ६ शंका: संबाय: खरकरें--न. (हि.) खरकट्या अन्नाचा शेष: शिजिवलेल्या भीतीची अथवा दु:खदायक शकेची आकस्मिक कल्पना; घोर. भन्नाचा (भाकरी, भात इत् चा ) कण, चाराचरा, मात्र हैं शिज- ( कि० येणें; बसणें; राहाणें; उडणें ). ७ आकस्मिक व जबर विलेल अप्त पाण्यांत मिसळण्यापूर्वी तळलेल किंवा भाजलेल कंड, खाज, जसें-खरजेचा-देवीचा-गजकर्णाचा खरका. (क्रि॰ नसरुं पाहिज, त्याचप्रमाणे शिजवण्यापूर्वी ज्या भन्नात पाणी, मीठ सुटणे ). ८ खाजविण्याचा जबर झटका, आवेग, लहर. ( कि० भयवा तसर्ते पाणी मिसळलेल आहे असल्या अन्नाच्या भवशेषा- लावणें ). ९ खडाडत जाणें: मोठ्या आवाजाने खडखडत क्राहि खरकटेंच म्हणतात. २ (वेशस्थांत हृढ)न भाजलेलया पदार्थीचा पुढें जाणें (गाडा). १० (ल.) चलती; झपाटा; भरभर (व्यापार-स्वयंपाक, निर्रंप नसणारें अन्न. ३ (ल.) अपुरा व्यवहार, देवचेव धंचाची ). (खरकणें. ध्व. खरो (वाप्र.) व्हेणें-खरवपटी काढणें: (पैशाची ): बिनहिरोबी धंदा. लडथड: भिजत घोंगडें. ' मागलें खडस।वर्णे: जोराने धमकावर्णे: ताकीद देणें. ॰ प्रावर्णे-झोका

खरकाटण-जिक्त. खरकटण पहा.

ख(कावर्णे-अफ्रि. खरकन भावाज होऊन खाली अथवा

खरका विणे - उक्रि. १ चमका विण खडसा विणे; खरडपट्टी काढणें; खमकावणें. २ खरखर आवाज होईल असे ओढीत सारकटेल--वि. ज्याला खरकटें (शिजलेलें अन्न, भात, नेणें (ओढणें या कियापदाशीं जोडन अगर स्वतंत्रपणें योज-कणीक, पीठ इ०) लागलेल आहे असे (कापड, भांडें, हात, इ०). तात ). ३ उकलणें; पुढें ओढीत नेणें (एखादा जड व आवाज होणारा पदार्थ ). [ध्व. खरक]

खरकटण-अकि. खरकटा होणे; खरकटणं (-अकि.) पहा. खरखटणे-अकि. मलिन होणे: खरकटणे पहा.

खरखर-की. १ डोळे आले असतां होणारी देदना.

खरखर-रां-किवि. १ घरघरा किंवा फरफरा ओढल्या जाणाऱ्या पदार्थीचा अगर माणसाचा होणारा आवाज करून. **स्तरकन-कर-दिशीं**--किनि. १ खर अशा आवाजानें युक्त. होऊन. ( कि॰ ओढणें; चालणें; जाणें ). २ घशांतील घरवर **२ चटकन:एका क्षणांत, निमिषांत, 'औषधानें कळ खरकन राहिली.' आवाजानें, आवाज कहन. ( कि० वाजणे ), ३ कठिण: राहट:** खरबरीत (स्पर्श). (क्रि. लागणें ). [ध्व. खर]

**खरकबाण, खरकबाण मेहेरबान**—वि. (विनोदानें ) खरखरणें—अिंत. खडखड असा आवाज होईल असे **सारका-** प. १ कातहीची खडबडीत आणि फुटीर स्थिति खरखर आवाज करणे; खडाडणे; खरारणे किंवा वाजणे. २ घरवरणे खरखरमंडा-ढा--पु. १ मुसलमान जातीतील भिक्षेक- आपली कींब करबून घेऊन भिक्षा मिळवितात. 'मलंग भढंग कलंदर। सरसरमंडे। '-दावि ४७४. २ भिक्षा मागतांना हिज डपाबरोबरचा एक सोबती, मुंडा पहा. ३ ( ल. ) निष्कांचन, अनाथ, कफलक माणुस.

सारखरा-पु. खरखर पहा. १ कसोटीचा खरखरीत दगड. **२ डोळगांचा ठणका. ३ तळमळ; चुटपुट;** घोर; काळजी; हुरहुर ( कि॰ फिटणें; जाणें; फेडणें ). 'लागे स्महनि अनाहत विदुर-वचन मानसा खरखरा हो।'-मोशल्य ४.५३. 'परि कधि येईल वृद्ध मित्र हा मनामधें खरखरा।'-राला १०. ४ असंतोष, रुसवा; नाखुषी. ५ चडफड; तळमळ; तडफडरें।; उसासणे ( रागावलेल्या, अथवा महत्त्वाकांक्षी माणसाने ). ( कि॰ येणे; लागणें; राहाणें ). ६ कंडु; खाज; खाजेचा उमाळा. ( कि सुटणे होंगे; लागणें ). ७ घशांत दाटलेला कफ. ८ (क.) घरघर बाजणें. (ऋ॰ होणें; बाजपें; लागणें ). ९ धास्ती; भीति; भकाः (क्रि० बसर्णे). [ध्व. खरखर]

खरखराट-- पु. खरखर असा अतिशय मोठा व कर्कश भावाज; खडखडणें; खरखरणें; खळखळणें इ०. [खरखर]

खरखराविणे--अित. खरखरत, खडखडत जाण्यास लावण (खरखरणेंचे प्रयोजक)

खरखरीत-वि. खरबरीत; ओबडधोबड; वाळकेलें; शुब्क; राकट; मृदुता किंवा गुळगुळीतपणा ज्यास नाहीं असे ( लांकुड, दगड, वस ६० ). [ खरखर ]

**खरखा—पु.** अंगावरील पुरळ; अंगाला मुटणारी कंड खरका पहा.

खरग-न. (व.) शेतांत पिकामध्ये पडलेंले ठिगळ.

स्तरंगटण- उकि. १ ओबडधोवड रीतीन भरडणें, वाटणें (दोन दगडांमध्यें दाबून, कुटून). २ वचणे; चिरडणें (मिरी, मिरच्या ६०); भरडणे.

खरपूस भाजणे. - भिक्त, उन्हाने लाल होणे, सुजणे (डोळे, गाल, तोंड ६०). [ खर ]

**सार(गी)गोरा-स--**प. ससा. 'तेथे खर्गीस निघाला, स्थाचे पाठीं कुत्रे लागलें '-ऐस्फुले २१. [फा.]

खरगोळ--- पु. एक बृक्ष.

**सरच-णें, खरच वेंच**, खरची—सर्व पहा. निष्रणें.

स्तरखाणी-- स्त्री. लहान व रचकर माशाची एक जात. **स्तरचिष-**न. (राजा.) आंत दाणा नसलेली भाताची लोंबी, लोंगर; पळिज; पोछ; बिन दाण्याचे दणीस.

शको. २. ४७

खरज--पु. १ (संगित) नीच स्वर; घोगरा आवाज. २ खरज स्वर वाजविण्याजोगा विण्यास लावलेला घोर. खर्ज पहा. [सं. षड्ज ]

स्मरजाई -- ली. खरजेची देवता. हिचा अंगारा लावला म्हणजे खह्न जाते अशी समजूत आहे. [ खह्नज+आई ]

खरजुडा-ला--वि. खरजेर्ने न्याप्तः, ज्यास विशेष खहुज असते असा (माणुस). [सं. खर्जू ]

खरज्वप-- कि. (गो.) खाजिवणे. इह० (गो.) खरज्ता एक ठय खरिपतां एकठय=खाज येते एके ठिकाणी पण खाजवितो दुस=याच ठिकाणीं. (वडशाचें तेल वांग्यावर काढणें ).

खरज्—स्री. (गो.) खाज. [सं. खर्जु]

खरट-- प्र. (प्रां.) १ वाळः खडी. २ खडा लागून होणारें क्षत ( माणसाच्या, जनावराच्या पायाला, तळव्याला ). ऋरढ पहा. [ ध्व. खर+(व)ट प्रत्यय ? ]

खरटण-अकि. वाढ खुंटणे. खुरटणे पहा.

**खरटणे—**अकि. खरडणे पहा.

**खरंटा--५**. खराटा पहा.

खरंटा—५. एक झुहुप.

खरिटवाळा-- प्र. एक रणवाच. 'तेथ वाजती शंख काहाळा। तुरिश्मां तोंडी खरिबाळा। '-शिशु १०२६.

खरड--स्री. १ घाई-घाईनें लिहिलेला, कागद अथवा लेख. आकृती, खर्डा, भाराखडा. २ रेघोटचा; चिरखुड्या. ३ खरडपट्टी: पाणउतारा; निर्भर्त्सना. ( कि॰ काढणें; निघणें ). ४ धातु शुद्ध करतांना तिचे भोंवतीं जमणारी राख व माती (ही धातपासन खरहून काढलेली असते म्हणून हा शब्द ); खरडून काढलेला भाग. ५ (गो.) टक्कल. ६ (गो.) केसांत सांचणारा मुळ. [सं. क्षर्: प्रा. खरड=लेपणें;ध्व. खर ?]सामाशब्द- •धाशा-वि.(उपहासाथीं) **स्वर(रं)गणं**— उक्ति. चांगलें तळणं; खमंग होईपर्यंत तळणं; । सरासरी लेखन जाणणारा, परंतु त्यांतील मर्म न जाणणारा (कारकृन). २ अञ्चलहः, विनकसवी (लेखक, न्हावी, सुतार). [खरडणें+घासणें] • निशी-स्त्री. १ गिचमिड; वेडेंवांकडें लिखाण, लेखन. २ खर्डेघाशी. ०नीस-निशा-वि. वाईट लेखक. (खरड+ नवीस ). ० पट्टी-स्ती. १ खरड पहा. कडाक्याची निर्भर्त्सना; द्रावणी; जोराची चापणी; बोडंती; भोसडपटी; दोष र्किवा अपराध दाखवून रागाने झाडळेला ताशेरा. (कि॰ काढणे; **खरचटण-**अफ्रि. चोळवटणें; खरंगटणें; घासणें; कातडी निवणें ). २ तोटा, नुकसान सोसावयास लावणें. ( कि० काढणें; निघण ).

खरड-पु. १ खाणीत असंस्कृत स्थितीत सांपडणारे रत्न. २ ओबडधोबड खडा. खर्३पहा. ०वर्ड-वि.दगडाळ; नापीक (जमीन).

स्वरहर्णे— उक्ति. १ ओरखडणें; ओरबडणें; खरखरीतपणे शासणारा-वि. निव्वळ कारकृत. खरडघाशा पहा. स्वरहे चोळून काढणे; वासटणे. २ खुरपणे; उपटणे (गवत, तण, इ० खुर- घासणे-१ लिहिण्याचे कष्टदायक काम करणे. २ (निष्काळजी-प्याने ). ३ निष्काळजीपणाने, खरखरीतपणे ( खरखर वाजत ); पणाने ) लिहिले; खरडणे; भरकटणे. हजामत करणें, भादरणें. ४ ओबडधोबड रीतीनें, कसें तरी, कच्चे, बाईने लिहिणें, टिपणें, टांचणें. 'जन्माच्या कमी कुठें कोटी काढणें; निघणें ), २ एक चर्मवाद्य; एक प्रकारची दिसकी. ३ आडवली ती सुद्धां शिळी, पण तिच्या जिवावर चार पानें खर∙ काध्याचा एक धागा; माडाच्या चुडतीचा बारीक दोरा; काथ-इली. ' - नाकु ३.४५. ५ संक्षिप्त टांचण करणें; सारांश, मुद्दे वडी. ४ (कु.) पुत्राग (उंडी) झाडाचें कोंबळ किंवा सुक-लिइन काढणें. ६ धसाफशीनें ओढणें, नांगरणें, दळणें ६० ७ लेलें फळ; उडी. ५(कु.) बैलगाडीचा देग थांवविण्यासाठीं चैंचेणें; चुरणें; ठेंचेणें. खरंगटणें पहा. ८ खरड काढणें; पाणउतारा लावलेला चाकाच्या मागचा दांडा किंवा अडणा. ६ (कु.) करणें. ९ (ल.) समळ उच्छेद करणें; खरइन काढणें. 'शत्रूस सोल्लेली पण न तासलेली सुपारी. ७ (क.) (भजनी मंडळ) तेथून खरहून काढला.' –अकि. (प्राणी). ढुंगणावर सरकर्णे, मृदंग इ० वाबास लावलेली कणीक खरडण्याचे एक हत्यार. बाल्णे; खरचटणे; फरफटणे; सरपटणे [ खरड ]

खरहर्णे-अिक. खुरटणें; भुईत जाणें; वाढ खुटणें. 'हें झाड मुईशीं खरडतें. '

खरडा-- ९ खरडून काढलेले अन्न, खरकरें (स्वयंपा-काच्या भांडयांतून). २ भरडलेल्या, भाजलेल्या, मिरीं, मेथ्या इ॰ कांचा चुरा. (क. ) तिखट (ओल्या मिरच्यांचें ). ३ चिताड कागद. ( गिचमिड लिहिलेला, ओळीस ओळ लागलेला ); डाग पहलेलें लिखाण; अक्षर वळविण्याकरितां किंवा घटविण्याकरितां लिहिलेला बंद; खरडें. ४ भाराखडा; कच्चें टांचण; कच्चा मसुदा; रोजनिशी; टांचणवही; टिपणवही; चोपडी; व्यापारी, धंदेवाले लोक हिशेबाच्या दोन बह्या ठेवतात-(अ) कच्चा खरहा व दोन्हीं नाकपुडयांतृन वाफा निघतात दुर्गधी सुटते, नाकपुडया (आ) पका खरडा. कच्च्या बह्न पक्षा लिहितात. ५ ओवड-धोषड, खेंगडें मेंगर्डे मोतीं; गोलबंद नसणारें मोतीं; हुलक्या मोत्याचा दाणा; असल्या मोत्याचा खडवडीतपणा. ६ खर-िक्षरण; प्रा. खरण] मुजाची एक जात. ७ देवी व गोंवर यांमुळे आलेली पोटांतील कडकी, उष्णता. ८ चित्ता; विख्या वाघ. 'होती कोंबडी ती । ( मनुष्य, पशु इ० चे ). [सं. क्षरण; प्रा. खरण] खाली खरडवार्ने. ' -- मसाप १.१.२. ९ (कों. ) भाताच्या **छहान भरलेल्या ओंड्या,** साळीच्या लहान, भरदार कणसांचा श्री. (ना.) लाभदायक बोहणी. समुदाय. १० ग्रुरांनी खरहून खावयाजोगे म्हणजे फक्त खरपतां येण्यासारखें भांखुड गवत. ११ तुपांत तळलेलें (जायफळ, बडि शेप, मुरुडरोंग यांचें ) चूर्ण. हें रेच बंद होण्याकरितां घेतात. १२ तुरबडा; कमीपणा; टंचाई (खरडावें लागेल इतकी). (कि० क्षागणें; पडणें ). 'पाण्याचा खरडा लागला अथवा पडला' =विहिरीचे पाणी इतकें थोडें उरलें आहे कीं, तें ( नरोटीनें ) खर-**डलें पाहिजे. तसेंच** धान्याला खरडा लागला.=पिकाचा तुटवडा पडला. १३ ( ना. ) पुठ्ठा; पुष्टीपत्र (कार्डबोर्ड). १४ (सोनारी) चांदीच्या सताच्या एका टोंकास दिव्यावर धरून रवा किंवा गोलाकार करतात ती काडी (ही धुड्याच्या कामी उपयोगी

खरडी-न्नी. १ जोराची खरडपटी; निभर्त्सना (क्रि॰ खरडीने कणीक घास. ' [खरडणे ]

खर इं -- न. (कु. ) ऊचें पोर; बारीक ऊ.

खरडें--खरडा अर्थ ३, ४ पहा.

खरडेवजा मोतीं, खरड्याचे मोतीं--न. इलके मोती. खरडा अर्थ ५ पहा.

खरहवा-वि. १ ओबडधोबड प्रकारे लिहिणारा, हजामत करणारा. २ निव्वळ खरहेघाशा, कारकुंडा, न्हावडा. -पु. चिला; खरड्या वाघ. खरडा मधे ८ पहा. [खरडणे ]

स्वरणी-सी. घोडधास होणारा एक रोग, यांत घोडयाच्या ताणल्या जातात, घोडा पाणी पीत नाहीं व अगदीं कृश होतो. या रोगास घीणानुरोध असेंहिम्हणतात. -अश्वप २.१३७. सि.

खरणे-अफ्रि. १ लघवींतन खर जाणे. २ वीर्यस्खलन होणे

खरतड—वि. १ खडतर पहा. २ स्पष्ट; निर्भीड. ० बोहणी-

खरतडणें -- अकि. १ खडतरणें पहा. २ शरीरास लागणें, जखम होणें. [खरतर]

खरतर-वि. तीक्ष्णतर. 'अन्योन्यासि विदारिति ते खरतर-नरवर सिंह शावकसे । '-मोभीष्म ३.५१. [सं.] •शारखृष्टि-(काव्य) बाणांची अतिशय जोराची वृष्टि, वर्षाव. [सं.]

खरतुडी-की. पांढरी फुले आणि खाण्याजोगी मुळे अस-णारी एक वनस्पति. ही पावसाळचाच्या आरंभी महाबळेश्वराकडे आढळते.

खरद्डला-वि. (ना.) खडबडीत. [खर] खरदळणे—सिक. खंडविखंड दर्णे; खंडळणे. 'तुमतें पढते ). [ खरड ] खरडेघाशी-की. निव्यळ कारकुनी. खरखे वाणीनि काढेतु तरीं । ऐसे खरदळितुसें । ' -शिद्य १००३.

**खरनखर** — किवि. सरतेशेवटीं. अखरनखर पहा.

खरप-की. भांडचाच्या तळाची जळ; मस; काजळ. [सं. व कोवळ्या पिकांवर पडतात. खर्परी=एक प्रकारचे काजळ; करपणें ]

स्तरप-पु. ( ना. ) शक्त्रं पाजळण्याचा एक दगड, निसणा. [सं. क्षर्; प्रा. खर]

स्वारंप-स्त्री. (राजा.) आंतड्यांतील तिडीक, वेदना.

स्तर्पर-ड-न. १ खडपा; पर्वताचे मोठे खडक परंतु प्रायः जे भाजल्यासारखे दिसत असतात ते. र मुह्म, दगड यांनी बनलेली जमीन; कातळवट जमीन. ३ डोंगरावरील सपाटी. ४ फोड (कि॰ येण; उठणें ). -वि. मुक्त व दगड यांनीं किंटण सरमरीत (उपाय, योजना). 'व्रते आचरे सरपुरें।'-हा शास्त्रेली (जमीन). [खरपट]

तळाला भांडे आपटल्याने होणारा आवाज, त्यावह्न ) अडच णीची, दु:बाची, हालाची ओरड, हाकाटी ( अवर्षणामुळे आणि त्यामुळे पीक न आल्यास उत्पन्न झालेल्बा दुष्काळामुळे, तसैंच तळीं, विहिरी यांच्या कोरडेपणामुळे). २ दुष्काळ; अवर्षण. (कि॰ पडणे). 'एखादे सालीं खरपड पडले...म्हणजे तितक्यानेच . त्यांची नुकसानी होते. '-बाळ २.१२८. 'खरपड पडलें अति १ यथायोग्य पारिपत्य करणें; उट्टें काढणें. २ बेदम ठोकणें; दारुण । दोन पायल्यांची झाली धारण ।' [ सं. क्षर्+पत् ]

खरपञ्ज-डी-सी. टोळांची एक जात; खरपुडा पहा. **खरपद्धी**—खःपुडी पहा.

स्तरपणें-अित. खरड्डन, ओरखड्डन, जोराने काढणें; खर डणें; खरवडणें. [सं. क्षर्; प्रा. खर ]

खरंपर्णे—अफि. (राजा) खरंप ( आंतडयाचा ) रोग होणें. स्वरपर-वि. खाष्ट; कडक. 'येथिल दैवत रे बहु खरपरे कर्तृत्व खुणा अशा। ' – आमहाबळ ४४.

**खरपवप**—कि. (गो.) खाजविणे. [ खरपणे ]

**खरपळी-पळी-की**. खरपुडी; सालपट; थापटी ( वाळ-लेला चिखल, गवरी इ० ची ).

खरपा---पु. बारीक सुत ओढण्याची पट्टी. --शर.

**खरपाडणें**—न. ( बे. सुतारी ) लांकुड तासण्याचा रंधा.

खरपी— स्नी. १ भाजून दळलेल्या अगर बाटलेल्या धान्याचा एक पहार्थ. २ जळक्या भांडचाच्या बुडाची खरवड; मस. [सं सर्परी=एक प्रकारचे काळें ]

खरपुँचे, खोर्पूँचे-कि. (गो.) खरपणे; ओरपणे; ओर खडगें; खाजविणें.

देवी कुंभस्छळीं दिग्गजांचां।' –शिशु १००७. [सं. क्षरपट ]

खरपुडा-पु. टोळांची एक बारीक जात. हे जिमनीवर

खरप्(पो)डी-की. १ वेगळा झालेला, पुरलेला तुकडा ( झाड, भिंत, त्वचा इ० चा ); खपली ( जखमेची ); पोपडा; साल; जळक्या भाताचा भांडधास लागलेला लेप. २ बगळा; कर-कोचा. ३ खरपुडा पहा. ४ खरतुडी पहा.

खरपूस-वि. १ खमंग; पिंवळसर व पिंगट रंग येईपर्यंत व खुसखुशीत, रुचकर होईपर्यंत भाजलेला, तळलेला (पदार्थ). **२** (ल.) खडखडीत; स्पष्ट; खसखसीत; निर्भीड; दणदणीत (हुकूम); निभून केलेलें (भाषण ) ठाम; खणखणीत (हुकूम ). ३ कडक; १६.९२. ४ चलाख; हुवार; साहसी (माणूस, स्वभाव). ५ स्वरपट-ड-न. १ (रिकाम्या विहिरीच्या बाजूला अथवा परिपक्क ( मसलत, विचार ). ६ बोचणारा; झोंबणारा; तीक्ष्ण. 'पावोनि तै स्पर्श। मलयानिळु खरपुसु। येणे माने पशु। कुर-वाळण । ' - ज्ञा १३.२८९. - किवि. फार; अतिशयितपण (जोर दण्यासाठीं योजतात ). उदा० •तापिखणें-लाल होईपर्यंत उक-ळगे, बढत बरणे, तसेच. ०भाजणे,तळणे, बोळणे,सांगणे ६०. ताकीद कर्ंे।-निक्षन सांग्णा; बजावणें. •समाचार घेणें-बदडणें.

> खरपें-न. मातीचे ढेंकूळ, डिखळ. 'जे सात्विकाचेनि | वडपें। गेलें आध्यात्मिक खरपें। ' – हा ६.४९०.

खरब-न. (व.) खडकाळ जमीन. खरबड पहा. 'गांवाला लागूनच खरब आहे. ' खराब पहा. [ अर. खराबू ]

खरंबटी--श्री. खरमाटी पहा.

खरबट्टर--वि. (व.) मन वळविण्यास कठिण. 'तो खरबठ्ठर माणुस सांपडला. ' [ खरतर, खडतर ]

खरबह-वि. १ खडबडीत; चढउताराची (जमीन). २ कांहीं पदार्थ चिकटून, लिडबिड्डन खडबडीत झालेलें (भांडें, हात, अंग इ०).

**खरबडणें**—अित. (अन्न, कणीक, भात इ० नीं) गदळ होणें; बरबटणें. करवडणें पहा.

खरवडी(री)त,खरवडा, खरवुडीत--वि.ओवडधोवड; टखोरवाखोर; भसाड. उहु० अळी ना बळीचा आणि खरबड्या डोईचा.

खरबा—को. (कु.) डोकींतील मेलेली त्वचा खरबा-बी-पुनी. (कु.) गोडया पाण्यांतील एक मासा. खरबुजी--- भी. खरबुजाचा वेल. खरबुज पहा. -वि. खर• बुजाच्या आकाराची ( तपिकरीची डबी, मणी, चुनाळें इ० ). **सरपुर**---न. जनावराच्या पायाचा खुर. 'पुढिलें खरपुरें •चेहेरा-पु. देवीच्या वणांनी युक्त असा चेहरा; ओवडघोषड,

सारबुज-की. खरबुजीचा बेल व त्याचें फळ. किलेगडा- केडिंगे). 'शाची म्यां भली सरवद काढली.' १ (ल.) संप-ती केलीं गुरूसी अर्पण। '-शनि २८०. [फा.]

खरमंजरी-की. अघाडा: अपामार्ग झाड. [सं.]

रस्तरसीत. 'तेथ उन्हाळा आगी खरमरा।'-ज्ञा १६.३९५. खरवड!'-फाटक नाटच्छटा ३. **२ हुशार**; खपाट्या; चलाख; खणखणीत. **३ह**० 'राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तरतरां '

खरमरीत-वि. १ तीक्ष्ण; तिखट; झणझणीत; जलाल अकुशल कारागीर. (मिरीं); प्रखर (ऊन, आग). निभींड; झणझणीत; सहेतोड ( भाषण, टीका ); तडफदार; अचंचल ( उपाय, साधन ); स्पष्ट: खडखडीत (बोलगारा माणुस).

खरमसळी-- श्री. एक भाजी. खरसांबळी पहा. [. खरमस्त-वि. १ पाणीदार; चलाख; तापट ( घोडा ). २ बमेंडखोर: गर्विष्ठ: हवेत उड्या मारणारा. [ फा. ]

खरमस्ती-की. १ माज; मद; मस्ती; रग (घोडयाची). कस. [करवत] २ गर्दै; घर्मेड; दिमाख; डौल. (कि॰ मोडणें; जिरविणें; पुरविणें), श् (गो.) खर्मस्ती=अति इट; दांडगाई.

खरमा(म)टी--की. एक झाड. हें उंच व बारीक असतें; ओमणाच्या उपयोगी पहर्ते.

खरमाल-सी. (हेट. नाविक) शिडाची दोरी टांगून ठेव- क्षार+रस] ण्याची जागा.

प्रमाण सोय केलेली असते.

खरवट-वि. खडबडीत; खरबरीत.

खरखड-- सी. १ पदार्थ शिजत अगर आटत असतां तळाला कठिण झालेला भाणि भांडचांस चिकद्दन राहिलेला खरडा, जळ-कट भागः (भाताचा, तुपाचा, दुधाचा)ः खरपुडी. 'भ्रतारासी साफसूफ करणेः; उपसा काढणें (विहीर, डबकें, गटार याचा). करी झगडा। तया चाली खरवडी कोंडा। '-कथा ५.२४९. २ अधा रीतीने चिकट्न राहिलेला आणि खरहून निघण्याजोगा भात. समुळी—सी. एक वेल; मेंढशिगी; ही मोठी व गांठाळ असून **३ह ० कामाला मरावें** खरवडीला अपावें=१ कामाला चुकार पण पानें कड़निवाच्या पानासारखीं असतात. संगा पाऊण हात कांबीच्या बाण्याला अस्तेरपर्यत. किंवा २ खुप काम कहन शक्य तो काट- असुन खाण्याच्या(भाजीच्या) उपयोगी असतात. हिच्या लांकडाचे कसर करावी ( उद्योगीपणा भाणि काटकसर असावी ). २ मृदंगव तबक्रे करतात. शेंगेस खरशेंग म्हणतात. [सं. मेषश्यंगी ] ह.) बरडपट्टी; निर्भत्सैना; ताशेरा; बोडंती. (कि॰. खरशी-की. गोडवा पाण्यांतील एक मासा.

प्रमाणे याचा वेल वाढतो. व त्यांचे फळ वाटोळे. तांबस रंगावर तींचा शेष; किन्नकमिड्क; गढगंज जाऊन उरलेला अवशेष. ४ असते. अया खरवजाचा आंतीला भाग हिरवट असतो त्यास निकृष्टता दाखविण्यासाठी उपहासाने योजतात. उदा० 'मोक वेडा तरटी म्हणतात. फळाची भाजी, रायतें, कोशिबीर वगैरे करतात. शहाण्याची खरवड-गाणाराची खरवड. ' ५ ( निंदाव्यंजक ). याच्य ८ जाती आहेत व सामाशी, अकरमाशी, बारमाशी अर्क; गाळ; अतिशय खोडसाळ, त्रासदायक माणूस. 'तो सर्व असे कार्डों प्रकार आहेत. 'त्यापार्शी होतीं खरख़जें दोन। गांवाची खरवड आहे.' ६ (क्.) नारळाची खब, खरड. [सं. खरवृत्त; म. खरहणें; किंवा प्रा. खरह=लेपणें, लपेटणें ] घराची खरबड-खराब, पडकें; मोडकें गैरसोयीचें घर. (अशा खरमरा-च्या-वि. १ कठोर; खरवरीत; कठिण. २ प्रखर; मोडक्या घरास तुच्छतेनें म्हणतात). 'मेलं घर आहे कां घराची

> खरबड-पु. (कु. गो. ) अति लहान मासा, मासळी. खरवड्या न्हावी-- प. वाईट हजामत करणारा हजाम:

खरघडणी---स्री. (कु. ) खरवड अर्थ १ पहा.

(शिप, कल्या इ०). - उकि. खरडून काढणे; घासणे; साफ करणें; निरपण: खवण (शिप, खवणी, नख इत्यादिकांनी). [खरबड] खरवत-ती--न्नी. एक खरखरीत पानांचे झाड.

खरवत-ती-की. (गो. कु.) ( सुताराची ) करवत; अर-

खरवशिगाळा-पु. समुद्रांतील शिगाळा माशाची एक जात.

खरद्यस, खरस-पुत्री. १ जनावराने कोंवळे ( व्याल्या-नंतरचें ) इध तापवून त्यांत गुळ घालून तयार केलें खावा. सिं.

खरवस, खरस-पु. तहानेपासून अथवा फार बोलण्यामुळे **खरव(वा)ई—की.** (तांबर, सोनार) भांडयांना विशिष्ट तोंडाच्याकोंपऱ्या कोंपऱ्यांत जमणारा पांढरा फेंस; निकटा. भाकार देण्याचा किंवा भांडी ज्याच्यावर ठोकतात असा लांबट •तोंडी येंगे-अतिशय दमणे; श्रांत होणे. 'विस्मरणाची खरस ब चौरस गज, पहार. याला टोकाशी वळण वेळन उमट ऐरणी- तोंडी।' -एक्स्व ११.५५. ' माळसाहेब यांचे तोंडास हाणा! हाणा! हेंच करीत असतां खरस भाली. ' -भाव १५१. [ सं. क्षर-क्षार=रस ]

खर्विखर-वि. (प्रां.) चढउतार; उंचसखल. [सं.] खरिवर्ण-अित. (कों.) खोल व भरपूर खोदण; पूर्ण

खर्दिाग-दिागळ-गृळ-गळी, खरसांबळी(ळे)खर-

**खरशी-सी--की.** खरवस-खरस पहा. 'हातपाय जाहले गोळा, मुखां खरशी मालीसे। '-कथा ६.१५.५१.

खरस--१ खरवस पहा. २ (गो.) धाप; दमा.

खरसांबळी-की. एक वेल; भावई; कोयते वाल.

खरसिंग-न, एका प्रकारचे शिगाचे वाद्य. ' खिनखिनिती तुररिआं। खरसिंगेसी। '-शिशु ५२४.

खरसंचें-अफि. (गो.) खरस येणें; दम लागणें.

**सरळखोचर--पु. १** छिद्र; खांच खळगा. २ (ल.) दोष. —बि. (को.) खांचखळग्याची; लहान लहान खळग्यांनी युक्त. [ खळी+खोंचर ]

स्वरळा-- पु. बोथट व जाड धारेचा विळा.

**खरा**—वि. १ सत्य; खोटें नव्हे असें. म्हु० खऱ्याला काय मरण आहे. २ अस्सल; अकृत्रिम; बनावट नसलेल; शुद्ध. ३ चांगरें; हिणकस नसरेंंलें; बिन भेसळीचें (नाणें, मौल्यवान वस्तु). ४ सच्चा; विश्वासु; प्रामाणिक; निष्पाप; लबाड नस लेला. ५ बरोबर; सरळ; दोरीसृत (तयार केलेला, बसलेला खांब, तुळई). 'दहा खांब खरे झाले तितक्यावर बहाले चढवा. ' ६ संपूर्णः, बरोबरः पुरेपुरः, चालीस अनुसह्ननः, वर्तावळथासह किंवा बाढीसह. जरें-पंचोतरी आणि सळईसह कडब्याची किंवा शॅकडघा-पाठीमार्गे १०, १५, २०, सहित आंड्यांची खरेदी. ७ ठाम: निश्चित; कायम ( करार इ० ). (कि० करणें ). ८ न्युनतारहित; पुरेपूर ( वजन, परिमाण ). - क्रिवि. बरें तर! निदान एवढें तरी अर्भुदे! निदानीं. 'त्रंत्याला बोलाव तर खरा, तो येओ न येओ. ' [सं. खढु; गु. खहं १]

**खरा—पु. १ एखाचा अम्लांत भिजत घालून तां**बडा केलेला किंवा कुंक तयार करण्याकरितां सालपट काढलेला हळदीचा तकडा.कडे: गंधाचा खा. जसे-हळकंडाचा खरा. कंकवाचा खरा. खडा. २ पुटकूळी; कातरा; उष्णतेमुळ तोंडांत येणारा फोड. ३ कोइती वगैरे शकांचे दांते प्रत्येकीं. ४ खडा. 'निश्चयाचा खरा । गांठी बांध बीरा '- इत १४.१२८. [ खडा. सं. खर. ध्व. खर ] (बाप्र.) •करून देण-खरा व अस्सल आहे म्हणून सिद्ध करणे; [ध्व.] चांगकेपणा परवृत देणें. इह० खऱ्याखोरधामध्ये चार बोटे अंतर आहे.=डोळा व कान यांच्यासधील अंतर. सामाशब्द- गांवठी वैद्य • स्वारा-स्वोरा-वि. निश्चयें कह्नन जो स्वोटा नव्हे तो; सरोसर **बारा; अगर्दी वास्तविक; सत्य; न्याय्य; विश्वास;** खरोखर पहा. •खोटा- वि. खरा आणि खोटा. खरारोकडा, खन्या- साधन. २ (खा.) विहिरीतून पाणी वर काढण्याची कप्पी. [ख.] रोकडगाचा-वि. खरा भाणि खात्रीचा; सबा आणि भस्सलः प्रांमाणिक आणि मोकळषा मनाचा; खरा आणि बास्तविक जोडुन अव. प्रयोग). जसॅ—खराणे दिवस≔उष्णकाळचे दिवस. ( माणुस, बस्तु, वर्तन ).

खराई-- स्त्री. १ सत्यता; खरेपणा; वास्तविकता. प्रामाणिकपणा; इमान; नेकी. ३ शुद्धपणा; अस्सलपणा. ४ नीटनेटकेपणाः बरोबरपणाः दुरुस्तपणाः विरामई प्रत्ययः

खराई-- खी. वीर्योश; धातुरोगांत जाणारी वीर्याची खर. खर पहा. [सं. क्षर्. म. खर]

खराखर-रां- क्रिवि. ओढलेल्या, फरफटत नेलेल्या पदार्थापासून आवाज होऊन, आवाज कह्नन. खरखर पहा.

खरागर्जे-सिक. १ ऊन होणें. 'नातरी खर:गलेया पाये । डोळचांची दृष्टी जाये।' -ज्ञाप्र २१९. २ (कु.) करपण.

खराच-चा-पु. (सांकेतिक) घरफोडीचें एक इत्यार. -गुजा.

खरांट, खराट---न. १ राडेरोडे. गाळसाळ; अवशिष्ट सामान. २ (क्) टक्कल. खरड पहा. -वि. १ नापीक; अनुत्पा-दक; अफलद ( जमीन, प्रदेश ). २ पणिहीन; खरांटलेलें; बोडकें ( झाड, झुडुप ). ३ पडलेल्या इमारतीचे; गाळसाळ उरलेलें (सामान=विटकरीचे, कौलांचे, चुन्याचे तुकडे, राडेरोडे, माती इ०. इमारत बांधल्यावर उरलेले ). [खराटा ]

खरांटण-अित. खराटा होणे; पाने झडणे, गळणे (झाडा-झडपांचीं).

खरा(रां)टा--पु. १ नारळी, पोफळी, तुर इ० च्या हिरांची अगर बांबुच्या पात्यांची किंवा तुकड्यांची केलेली केरसुणी. 'तुआं खांडेआं खरांटेनी। दानवप्रतापु कह्न फेडौनी।' -शिशु १५८. २ झिजलेली ( नुसता बुडखा राहिलेली ) हिरांची केरसणी. ३ पाने गळलेले झाड: वठलेले झाड. ४ (ल.) दुष्काळ; पण अभाव; तूट; तोटा. 'तैस आपणपें नाहीं दिठे। जयातें स्वयुखाचे सदा खरांट।'-ज्ञा ५.११२. [सं. क्षर्; प्रा. खर+यष्टि? -भा.अ. १८३४ ! (वाप्र.) ० फिर्णे-अिक. सर्व नाश होणे; विध्वंस होणे. ' तेथे खराटा फिरला आहे.' ॰ फिर विंग-नांगर फिरविणें: विध्वंस करणें; सत्यानाश करणें ( देश, प्राम, संपत्ति इ॰चा ).

खराड-पु. जोराने फाटणे, खरवडणे; कडाडणे; गडगडणे.

खराडा--पु. (कु.) गुरांची प्रसूतीपासून सुटका करणारा

खगडी---स्री. (व.) खार; चानी.

खराडी---स्री. १ (खा.) अंबाडीच्या वाखाचा दोर वळण्याचे खराणा-वि. (कों.) गरम; उष्ण (दिवस, महिना यांशीं (उन्हाळगांतील तीन महिन्यांच्या दिवसास म्हणतात. [सं. खर ] कातरलेली श्रीवर्धनी सुपारी. ' -ऐरापु प्र. २.३९. [अर. खगद्= उभा; खडाव ?] कातकामाचे यंत्री

खराख-वि. १ नापीक; उष्वस्त; ओसाड (जमीन, प्रदेश) 'इकडे गुदस्तांच दंग्यामुळे खेडीं खराब होतीं.' - खरे २.८५०. २ दुगुणी; विकृत; बिघडलेला; वाईट (वस्तु, माणूस). [अर. खराब] •कर्णा-(हपये-पैका-पेसा)=न्यर्थे उधळणे. •हाल-वि. दर्दशा प्रस्तः विपन्न 'येथे आम्ही खराब-हाल आहों.'-जोरा ४.

खराबा-पु. १ नापीक, टाकाऊ जमीनीचा, शेताचा तुकडा. रेताड, ओसाड जमीन. २ ( नाविक ) उथळ पाण्याच्या तळाशी अमुलेला खडक: समुद्रांतील खडक. हा गलबतांना नडतो. ३ नुक सान; तोटा. 'फार दिवस लक्ष्करास ताकीद केल्याने खराबा होईल.' -रा ६.५९१. ' मोंगलाचा खराबा करावयाचा तितका त्यांनी केला.' -सूर्यंत्र १४६. ४ (कुलाबा ) अलिबाग तालु क्यांत अष्टागर प्रांतांत गांवठाणास स्वतत्र जागा राखन ठेवण्यांत भालेली नसते. बागायतीच्या जागतच थोडी राहाण्यापुरती जागा बांधून खातेदार राहातो. या घराखालील जागेला खराबा म्हण तात. व ती जमीन महसुलांतून १९२८ पर्यंत वगळली गेली होती – के ४.१२.२८. [अर. खराब फा. खराबा]

खराबी-- जी. नुकसानी; तोटा; हानि; दुर्दशा; हलाखी. ' तुमच्या लक्करची खराबी इराणीस कळली.' -पाब ३२. 'लुच्चे लोकांच्या नादीं लागल्यास फार खराबी होईल. '-विक्षिप्त १. ७२. [फा.].

खरखरणे, खराड पहा. [ध्व ]

खरारा-9. १ घोड्याला खाजविण्याचे, त्याचे अंग साफ करण्याचे एक साधन. २ घोडचाला खरारा करणे, खाजविणे, मालिश करणें. [ध्व. खर; हिं. ] (वाप्र.) खरारा खाजवीत नगारा वाजवीत-कांहीं तरी करीत ( येतो, फिरतो ). गाढ-**धाचा खरारा**-मूर्ख माणूस. -िक्रवि. खडखडत; ओरखडत: खरारा वाजविण्याप्रमाणे आवाज करून. खराड, खरारणे पहा.

खराली-ळी, खराळ-चीपु. (कों.) लहान कोयती: गक्त कापण्याचा लहान विळा.

अशा खांब इ० स उंच करण्यासाठी खाली अगर वर जो लांकडाचा खरीद्दार होत नाहीं. ' -रा १२.१८२. तुरुडा देतात तो. 'ह्या खांबास चार आंगळ खराव दिला म्हणजे सर्वीबराबर येईल. ' २ ही खराव देण्याची किया. ३ ह्या खराव

खरावर्णे--सिक. कातणे. 'एक तोळा खरादलेली अगर खराव देतांच बाहालासही चार बोटे खराव आला. 'हिं. खडा=

खरावर्ण-अकि. कायम. स्थिर. निश्चित होणे: बाढणे: खरादी-पु. कातीव काम करणारा; अरकसी. [अर. का. ] टिकण (वारा; उष्णता; पाऊस इ०). 'वारा खरावेल तेव्हां गल-बत चौगलें चालेल. ' खराविण पहा. [ खरा ]

> खरावण - भिक्त. भारक, लाल होणें ( डोळे ). 'त्याचा डोळा खरावला आहे. ' [खर ]

> खराविणे — उक्ति. विसहं नये किंवा उलट खाऊं नये म्हणून एखादी गोष्ट पुनःपुन्हां समजावृत सांगणे; जोराने, उसउशीत, मनावर ठसेलसे बोलणे; खरमरीत ताकीद करणे; जोराने बजा-वर्णे; बारकाईने व छानून विचारणें. [ खरा करणें ]

> खराविणे-जिक्त. (राजा.) चांगला साफ करणें; सपादन खोल करणें (पाण्याचा पाट, विहीर, तळ वगैरे). [सं. क्षर्; म. खर]

> खराळणे—अक्रि. (व.) गडगडणे; खरखरणे; आवाज करण: वाजणे. खरारणे पहा. ' आभाळ खराळते. ' ' पोट खरा-ळतें. ' [ध्व. ]

> खराळा--पु. १ (व. ना. ) खरारा. २ गाडी वगैरे वाह-नांचा दुस्तन ऐकूं येणारा आवाज. [ खरारा ]

> खरिदी--सी. १ विकत घेण्याची किया. २ विकत घेतलेला माल. • झाप-प. झापांच्या विकीवरील सरकारी कर. खरीद

> खरिपी-फी-वि. १ खरीप पिकासंबंधीं. २ खरीप पीक येणारी ( कोंकणासारखी जमीन, प्रांत ). [ खरीप ]

खरी---स्री. (कों.) कातळावर माती टाकून बनविलेली शेतजमीन; साधारण सपाट कातळावर, बाहेरील माती ६-१० स्वरार्णे—अिक खरखर आवाज करणे; जोरानें फाटणें: अंगळें जाड इतकी पसहन कुडवाठा प्रमाणें तथार केलेल्या ल्हान लहान तुकड्यांचा समुदाय. ही भातजमीन असते. हिची दरसाल भाजावळ करावी लागते, किंवा कुटी बगैरे खत घालावें लागतें. [खरीप]

खरी(रे)द-दी-सी. क्रय. खरिदी पट्टा. 'त्याला बाजा-रांतृन कांहीं जिल्लस खरेदी करावयाचे होते.' -कोरिक ९२. -वि. विकत घेतलेलें; क्रीत. [फा. खरीद] ॰फरोक्त-क्ती-पुकी. क्रय-विकय: विकत घेण-विकर्णे. 'खरेदी-फरोक्तास समुद्रांत हिंडतात.' -वाडसमा २.६६. ' माल घेऊन यात्रेय येऊन खरीदी-फरोख्ती करणें.' -रा ७ १०६. ० खत, पश्च-न. विकेत्यापासून विकत घेणाराने मालकीहककासंबधीं लिहन घेतलेला कागद: विकत दिल्या-**खराय--पु. १** (क.) खालीं आलेल्या, तोकडया पडलेल्या, वहलचा लेख. ०दार-वि. विकत घेणारा. 'परंतु त्या घरास कोणी

खरीवण- उक्ति. खरेदी करणे; विकत घेणे.

खरीप-फ--पु. १ कार्तिकांत तयार होणारें पीक; पहिलें देण्यामुळ बाढलेली (खांब इ० ची) उंची. ' खांबास चार आंगळे विक; पावसावरील विक; गुजरायेत याला चौमासी विकम्हणतातः 'अधिन मासी गारा पडल्या, खरीफ बुडालें. '-रा ३.१६४. २ खरीपाच्या हंगामांतील धान्य; पूर्वधान्य (मूग, मटकी, बाजरी इ०). [अर. खरीफ]

रतात तें; खडी, लहान दगङ वगैरे. २ पडलेल्या इमारतीचे स्थिति ) दुष्काळ; खडखडाट; खरड; संपुष्टांत येणें. 'दाण्याला— **ब्हान सहान दगड, विटा, कौलें, माती ६० सामान; विहीर, कोटाराला-पाण्याला-विहिरीला खरोडा लागला.' ३ खरवड** (कों.) ६ उथळ जमीन; सपाट जमीन. -स्त्री. पडित जमीनीची ( क्रि॰ काढणें; निघणें ). [ खरडणें ] लागवड. खरी पहा. [खर]

**स्वरुद्धरा -- अ.** खरोखर. 'मनमुराद धन खरुखरा। ' -अमृत [ सं. खर+उष्ण ] 43.

खारुज--स्त्री. १ कंडु, खाज सुटण, इ० चा रोग; एक त्यचेचा रोग; ह्या रोगांचे किंडे कातडीखालीं अगदीं लहानसा खळगा मुंबईकरांशी खर्केशा व मुखालिफत कहं लागले.' –ख ७.३५६५. करून राहतात. त्यांत मादी अंडी घालून तेथेच मरते. अंडी लव- ( अर. कर्कशा ) करच उबून नवे जीव तयार होतात. ही किया होतांना फार बाज पुटते व खाजवून खाजवून तेथे टहान रहान फोड यतात, बांबूच्या सन्यांचे गोलाकृति पात्र. ते फुटले म्हणजे हे नवे जीव कातडीवर येतात. खरूज सांसर्गिक रोग आहे -प्राणी आणि आरोग्य ६१. खरजेवर औषध-आडु ळशाचीं कोंबळीं पानें व इळद हीं तुळशीच्या रसांत अगर गोमुत्रांत ३१. [ध्व. खरखर. फा. खाखीर=अस्वास्थ्य] बादन तो छेप तीन चार दिवस बावा. -योर २.३६९. २ (ल.) द्वाड. [सं. खर्जू ] कांडळून-खाजवून खरूज काढणे-करण; शत्रस जागे करणे.

**स्त्रस्य--पु. कुणबी स्नियां**च्या डोकीतील एक चांदीचा राखडीसारखा दागिना.

स्बरूस---पु. खरवस (कोवळचा, नव्या दुधाचा); चीक. [स्तरस]

स्तरे--पुभव. १ उष्णतेमुळें जिभेवर येणारे कांटे, पुरळ खरापहा. 'खरे पडसा भाणि खोकला। या नाव आध्यात्मिक। ' -दा ३.६.३३. २ कोयती किंवा खराळी हिचे दांते.

स्तरे--- उदा. ( कु. हेट ) गप्प रहा.

स्तरं--वि. (व.) दाट; घट. -विवि ५९.३-४.

स्तरेंच-किवि. खरोखर; अर्थात; बरोबर. 'अरेरे ? खरेंच, तिकडे जायला मी विसरलों. ' [ खरा ]

**खरेचा**--वि. खरोखरचा; खरा; वास्तविक. ह्याच्या उलट ब्रुटुपुटुचा. [ खरा ]

खरोखर-रीं-रें, खरूखर-- किवि. निश्चितपण, निःसंशय बस्ततः: निखालसः खात्रीने.

स्वरोखरा-वि. ( खरा याच्या भर्याला जोर येण्यासाठीं द्वि. ) भगदीं खरा; न्याय्य; भाधारभूत. खराखरा पहा.

खरोटा--पु. (कातवाडी) एक खबल्या मासा. खरोड---की. खरवड पहा.

खरोडा—पु. १ पोटांत पडलेली भाग ( उपास, ताप यां-**सारीप**—न. १ राडेरोडे, गोटे इ० भर घालण्यासाठी वाप पासुन ). ( क्रि॰ पडणें ). २ ( खरवडण्याची जरूरी भासते अशी **सहा, यांतृन खणून काढ**लेला वरच्यासारखा माल, डवर (भांडीं, इ० कांची). ४ खरचदून, घांसून निवालेली कातडी.

खरोध्य-वि. १ अतिशय उष्ण. २ जहाल; तीत्र, तीक्ष्ण

**खरोस—५**. खरवस ( दुधाचा ) पहा.

ख केशा-9. तंटा; कलह; गर्मशा. 'तुळाजी आंप्रे हमेश

खर्क(र्ख)णां-पु. (गो) सुपान्या गोळा करण्याचे पात्र;

खर्खर-रा-न्नीप. १ खुरखुर; खंत; हुरहुर; उत्कंठा; खर-खरा पहा. २ मनांतील शंका. 'खर्खर खुर्खर खुटलें।'-दा १४.४.

खर्खरीत-व. (गो.) खडबडीत; खरखरीत पहा.

खरा--न. तरवार; खड्ग पहा. 'पाणिश्रहण ब्राह्मणांसी । स्वरी-**आपल्यावर संकट अथवा** अनथे ओढवून घेणे; भांडण उपस्थित लग्न क्षत्रियांसी।'-एरस्व ४.४३. 'शांती खंगे हाती। काळासी ते नागवती। '-तुगा २४१८. [सं. खड्ग]

> खर्च-पु. १ व्यय;वेंच;उपभोग;विनियोग. विनियोग केल्या-मुळे संपण्याची किया. 'या लगास हजार रुपयांचा खर्च झाला. ' दाहा समयांचा मंडपांत लावल्यामुळे खर्च झाला, परंतु आणखी दोन असाव्या. ' २ उपयोगी लावलेला, व्यय केलेला पैका, सामुप्री. सामान. ३ (कायदा ) दान्याला लागलेली रकम; पदरमोह. ४ (म्हरीब) दुसऱ्याकडे रोख अगर अन्य सपाने गेलेली रक्कम. जमेच्या उलट बाजु: जावक रक्कम. ५ (ल.) लढाईत पडणें; मृत्यु बेणें. ' चार पुरुष खर्च झाले. ' –रा ३.५१७. [अर. खर्चु; फा. खर्च ] (वाप्र ) खर्चास शेंडी फुटणें-ठरविलेल्या अंदाजाबाहेर खर्चाची रक्षम जागे; खर्च वाढगें. खर्ची पाडणे-घारुणे-सर्च शालेला शर्खावर्गे. 'बिलें मुदतशीर कहन त्याचा खर्चे पाइन रहम आदा करणें.' -ऐरापुविवि २३९. खर्चीपाडणें-(कोणेकास) तो आप-गास पाहिजे ती गोष्ट बोले असे करणे. मह • खर्चणाराचे खर्चतें आणि कोठावळचाचे पोट दुखतें=आपण स्वतः औदार्थ दासवा-वयाचें नाहीं तें नाहीं आणि दुसरा कोणीं औदार्थ दाखवीत असला तर त्याच्या आह यावयाचे. साम।शब्द- ०पट्टी-सी. १ सर कारी कामगारांचा किंवा मोठ्या लोकांचा गांवांत मुकाम असतां

व्यांचा खर्च भागविण्यासाठीं बसविलेला कर. २ गोसावी लोकांची टोळी आली असतां त्यांचा किंवा एखादी नैमित्तक गोष्ट घडली खरज पहा. 'खर्जास मागे ध्वनि एक सारी।' -अवस्थिन २३४. असतां ती भागविण्यासाठीं बसविलली वर्गणी. • बुद्धीत-पु ज्याचा [सं. षड्ज; ध्व. खर] मोबदला मिळत नाहीं असा. उदा ० -भोजनर्खन्य. 'लग्नांत बुडीतखर्न नुसता एक हजार रुपये आला. ' वैचा-पु. १ एकंदर खर्चास वाळॉ-वि. खर्जुडा. सामान्यपण संज्ञा; खर्च वगेरे. २ मालाची मूळ किंमत व त्यावर इतर झालेला खर्च. [फा. खर्च+वेच] • शिल्लुक-स्त्री. खर्चल्यानंतर [सं.] खर्ज़रासच-न. खजुर ३२० तोळे घेऊन १०२४ तोळे राहिलेली बाकी; हातांत शिलक.

खर्चक, खर्चीक--वि. १ उदार; सढळपण खर्च करण्याचा ज्याचा स्वभाव तो; दाता. २ फाजील खर्च करण्याचा ज्याचा स्वभाव असा; उधळ्या. [फा. खर्ची ]

खर्चर्णे--- उक्ति. १ खरचणे: वेचणे: व्यय करणे: सरविण: घाल विण. २ पैसा देणें; खर्च होई असे करणें. ३ उपयोगी लावणे चालविंग ( बुद्धि, शहाणपणा ). ४ हरण करणे; घेणे. ' मुर्च्छित करि भीमा ते इतरांचे तो पळे असं खरचिता। ' -मोकर्ण ४५.४.

खर्चा-पु. (ना.) वाटखरे. खर्ची पहा.

खर्चाटी-डी-की. (गो.) लहान खर्ची.

खर्चाळ - वि. १ (नवीन) ज्यांत अतिशय खर्च होतो अशी. **'सक्कर धरणासारख्या खर्चाळु योजना ...'–टिळक हायस्कृ**ल मासिक, जानेवारी १९३०. २ खर्चिक; खर्च करण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे.

खर्ची--की. १ योजकेल्या कामासाठी घेतलेला आगाऊ पैका; वाटखर्च. 'गंगु हैबती म्हणे स्वार पीटावा। ल्याहा कागद खर्ची बढावा ॥' –प्रला १४०. २ खर्चण्यासाठी लागणारा पैसा. 'ही दर मुकामीं खर्ची घाडी शिद्याला।'-ऐपो ४३३. कामगारांना आगाऊ दिलेली रक्कम (ॲडव्हान्स या इंग्रजी शब्दाला प्रतिशब्द ). ४ वेश्येस संभोगाकरितां यावयाचे द्रव्य. ५ पोटगी; उपजीविकेसार्टी रक्कम, तरतुद. -वि. १ रोजच्या उप योगी किंवा चालु कार्यापुरता उपयोगी; सामान्य; खासगी; खांड≔तुकडा] साधारण. स्त्राशांच्या उलट. 'स्त्रासे व सर्ची मुदपाकाकरितां चुली.' -स्वारीनियम (बडोर्दे ) ७४. 'खर्ची पार्ने. ' २ खर्च-लेला, लढाईत पडलेला. ३ खर्चीने पिळून निषालेला: खर्चाच्या **अडच**णींत सांपडलेला. 'मी ह्या कामांत खर्ची पडलों. '-मोल. [फा.] ॰पड्णें-खर्च होणें. ॰पाड्णें-खर्च करण्यास, धावयास स्रावणै: खर्चीत शक्णे.

खर्ची--सी. (ना.) चोप; मार.

खर्ची-की. (गो. इ.) एक मासळीची जात. हा मासा रेतींत फिरणारा, हिंडणारा, चवदार, सफेत रंगाचा असून याचें तेल घायावर वापरतात.

खर्ज-पु. (संगीत) गायनांतील एका सप्तकाच-सुराचे नांब-

खर्जू-खोरजू--पु. (गो.) सहज; कंट्स. [ सं. खर्जु ] सर्जु-

खर्ज़र--पु.. खजुरीचे झाड व तिचे फळ. खजुर पहा. पाण्यांत शिजवृन गाळावा. नंतर धूपाने सुवासिक केलेल्या धागरींत भरून त्यांत योग्य प्रमाणांत शेरणी व धायटीचीं फुलें घालून घागरीचे तोंड बंद कहन ती १४ दिवस अभिनोंत पुरून ठेवावी, म्हणजे आसव तयार होतें. हें क्षय, सुज, पंद्वरोग कावीळ, पांच प्रकारचा संप्रहणी, गुल्म यांचा नाश करतें. -योर 9.463.

**खज़ेरी—स्त्री**. खज़री; खर्ज़र. [सं.]

खर्डा--पु. १ कच्चें टिपण; मसुदा. खरडा पहा. 'या प्रंथाचा खर्डी मंडालेच्या तुरुंगांत प्रथम लिहून काढला. ' -गीर ८६. २ कार्डबोर्ड; पुड़ा. •चा खर्डी-वि ( ना. ) लांबलचक्र.

खडूल--सी. (गो.) टक्क पडलेली स्नी. [ खरड ] खर्ण, खर्न-न. (गो. ) ईश्वरी कोप. [सं. क्षरण]

खपेर-पु. १ मातीचा परळ. २ खापर: माठाच्या खाळचा भागः भिक्षापात्र किंवा शेगडीप्रमाणे उपयोगी पडणारे खापर. खापर पहा. [सं.] ० सूच्च-न. एक कृत्रिम धातु. [सं.]

खर्पा, खर्बा बांगडा, खुर्बी-पु. एक लहान मासा. खर्बुज-न. खरबुज पहां. [फा. खर्बुझ ]

खर्मचर्म-न. व्यंग; वर्म; दोष; चुक; दुष्कृत्य; षिग; काळेबेरें. (सामा. अव. प्रयोग) खर्मेंबर्में. (कि॰ काढणें: सांगणें; उच्चारणें; बोलणें ), 'तुला लोकांचीं खमेंकर्में काढाव-यास कोणी सांगितलें ? ' [सं. कर्मवर्म ]

खऱ्याचे खांड-न. खोटे बोलणारा मनुष्य. [सरा+

खर्च-वि. १ खुजा; बुटका; ठेंगणा. ३ (ल.) अगर्दी बालक; अडाणी; अजाण. 'खर्व भी दास. की सर्व चिंतालया। ' -आसेतु ३१. -वि. एक हजार कोटी; दहा अब्ज संख्या. [सं.]

खर्च-वि. घोडगाच। एक प्रकारचा रंग: खिसमिससारखा रंग. -अश्वप १.३०.

खर्वेट -- न. बाजार भरत असलेलें गांव. 'खेट. सर्वेट. यामीं, पुरीं । भिक्षा करावी यथाप्राप्त । '-एमा २३.४९७. [सं.] खर्वड--न. (गो.) खरबङ्गन काढलेला, तासून काढलेला भाग; खरवडण्यास योग्य असा भाग; खवळ. ' नुस्त्याचे एक खर्वेड पासून मेळूंना. ' [ सारवडणें ]

खाल-पु. १ चूणे करण्याचे धात्चे किवा दगडाचे पात्र. 'चूर्ण करील तुम्हाला धर्म बता भगवश हा खल हो।'-मोभीष्म दंगा; बंबाळी. ३ मनाचा क्षोम; उद्देग. [ व्य. हिं. ] १.२१. २ ( खान. ) सोनाराची पाणी ठेवण्याची दगडी, कुंडी. खलांत चूर्ण करणें, कुटण. (कि॰ करणें). 'चौसष्ट दिवस भड़कणें, क्षुब्ध होणें. [खलबल ] पिपळीचा खल करावा, तेव्हां चौंसटी पिपळी होती. ' ४ (ल.) चर्चा; घोटगी (कि॰ करणें). -वाक्यवृत्ति ५२८१. [सं. वयाच्या वेळीं खळयावर घालावयाचे जेवण, या जेवणांत कोंबडीं, खह्न ]

खळ-वि. दुष्ट; दुर्जन; नीच; पापी; हलका. [सं.] खळ--पु. धान्य मळण्याचे खळे. [सं.] खलक--वि. (गो.) १ प्रस्थ. २ लचांड.

खल(ळ)क-वि. १ फित्ररी; कारस्थानी. 'कित्येक खलक उगवावें। राजकारणांमधें ॥' -दा १९.९.१८. 'खळकं समजों आस्ती (=शिक्षा) केल्यावेगळ सोडणार नाहीं.' –रा ८.२५. २ नीच जातीचा; गैरमातबर, 'गोरगरीव खलक चीजवस्त घेऊन सोइन दिले.'-मराचिथोशा ७२. [अर. खल्क. तुल० सं. खलएव खलकः] जातील. ' - रा ८.२२. २ (गो. ) झंड; थवा. [ अर. खल्क≔ खलाटी लहान आहे. ' लोक, सृष्टि | ०दुनिया-स्त्री. सार्रे जग; विश्व; तमाम जग.

[ अर. खल्क+फा. दुनिया ] खलकत जमले आज. '[ अर. खिलकत्≕लोक, जग ]

खलखं रा-- प. कुटुंब, अनुयायी, जमीनी, घरें, गुरें वंगरे; **खलखंडा—**५. खेलखाना पहा.

खलखलणं --अफि. चडफडणे; तडफडणें; चिडणें. [ध्व.; खलाशी संग राव पगार खाई।'-ऐपो ४६४. [अर. बलासी] हि. खलखलाना ]

खलखला—वि. त्रासलेला; चिडलेला. [ध्व. ]

सळो का पळो कसन सोडणे; त्रासविणे.

खलखाना—पु. खेलखाना पहा.

खालणं -- कि. १ खलात घालून मळणे, चूर्ण करणे, बारीक रढ करणे. [ खल ]

'बाडचांत सुभ्यांची अलबत, '-ऐपो २३९. 'दोन घडीपावर्तो म्हणजे पाठवून देखं. '-रा ५.३८. [अर. खरीता] खन्वत केली ' -पदमव ७४. [ अर. खल्वत्=गुप्तता, एकांत ] •साना-पु. एकांताची खोली; घुसळखाना.

**खलबता-सा-पु.** खल आणि बत्ता; घोळणे, उखळी **आणि दस्ता. [ सल+वत्ता;** का. कलवते ]

खलबल-जी. १ खलबळ; गलबल; भारहाओरह. २

खलबलर्णे - अति १ आरडाओरड, दंगा करणे. २ मन

खलयज्ञ-न (शेतक-यांचा विनोदी शब्द) धाम्य मळा-बकरी इ० मारतात. [सं. खल: म. खळे+यहा]

खलल---खलेल पहा.

खलची-वि. खलकेलें; खलून तयार केलेलें; खलांत घोट-लेलें ( औषध इ॰ ). [ सं. खह्न ]

खलश-प. १ खंड; अंतर. ' आमची दोस्ती आणि इते-हाद पूर्वीपासून जो आहे त्यांत खल्जा न यावा. '-रा ५.३०. २ संशय; किल्मिश. [फा. खलिश्]

खळा—अ. (बे. ) कोण १

खलाटी-ठी-की. १ गांवाखाली असलेली शतजमीन, खला (ळ)क---पु. १ लोक. 'उदमी खळक कुल बारदंशाकडे भातजमीन; शिवार. २ खालाठी; सखल जमीन. ' मुद्दवी

खला-मला---पु. खरीमैत्री; स्नेह. -जोरा ११९. [अर.] खळाळी—की. (इ. नाविक) १ समुद्रांतील उथळ पाण्याच्या आपटल्यामुळे होणारा आबाज; पाण्याची ओढ़. [ ध्व. ]

खलाशी-सी--प. १ नावाडी; नाखवा; गलबतावरील आश्रित; मालमत्ता; (सामा.) ससाराचा मोठा खटला. [फा.] तांडेरु सोड्न इतर नोकर; जहाजावरला मजूर. २ तोफखान्यांत तोफा ओढण्यासाठीं ठेवलेला नोकर; गोलंदाज. 'तीन हजार

खळास —िव. १ सरलेला; खर्चन्याने भाहींसा क्सलेला; वॅचलेला; खतम. २ शेवटास गेलेला; संपटेला; पूर्ण झालेला; खलखला विर्णे—उकि. खोडचा ६० करून त्रास देगें; 'समाप्त. ३ मुक्त; सुरलेंहें; मोकळें झालेंहें. 'बहुत खुरवक्त जाले कीं जबईस्ताच्या चुगालांपासून गरिबाचें बतन खलास जालें. ' –रा २०.४९. [अर. खलास्≕मोकळें ]

खलिता, खरिता-9. १ थेली; ल्हान पिश्वी. 'सासर **करण**; घोटणं. २ ( ल. ) विचाराचा विषय मनांत घोळून घोळून खिलते दोन शेर. ' -रा ३.३२८. २ जिच्यांत अमीरउमराबांस पाठविलेली पत्रे बंद करतात ती रेशमी पिशवी. 'दामाजीपतानें खळबत, खरूपत---नन्नी. एकांत; गुप्त मसलत; कारस्थान; रसद पाठविली । खलितीं ओतिली अर्जदास्त । '३ पत्र; राजपत्र; दुस-याशीं एकांतीं केलेला विचार; वेत; डाव. (कि॰ करणें ). आज्ञापत्र. 'ऑ मुकदम्याविषयीं पाशीं पत्रे स्ररिता तयार झाला

> खलिपत-की. खिलाफत; खलिफार्चे काम व हुद्दा. 🛚 [ भर. खिलाफत् ]

> खिलपा-का-- १ मुहम्मद पैगंबराच्या गादीबर बेणारा ेधार्मिक, राजकीय भाणि सर्वाधिकार असलेला (विश्वेषतः) सनी

शको. २.४८

पंथाचा मुसलमान राजा: मुसलमान धर्मगुरु, २ वस्ताद: तालीम मास्तर. ३ वाजंत्र्यांचा मुख्य. ४ ( ल. ) (हि.) आचारी, शिपी लुले पाडणारी वातविकृति –योर १.७६२. [ स. ] इ० [अर. खलीफ]

खली-ल्ली--स्ती. देप; पेंड. [सं. खल; हिं. खली] खलीकडे--- म. (बे.) कोठें ? 'तो बैल खलीकडे गेलाया.' [सं. का]

केलेला; खळलेला. [सं. स्वलित]

खालीन-पु. लगाम. 'आस्तिक शपथ अहीचें कीं हिर्चें असेहि म्हणण्याचा प्रघात आहे. [सं.] भावरी बल खलीन। '-मोविराट १.६९.

**खलेटहा**— थ. ( बे. ) कुठला ?

खलेती-की.पत्राची पिशवी.खलिता पहा.'दामाजीपंताच्या नांवें अर्जदास्त । लिहून खलेती मुद्रा केली । '-तुगा ४४३६ 'खलेती लहान देखोनि नयना। संशय मना वाटतसे।' –भवि 80.939.

खालेल-की. ( खलल ). १ खंड. २ प्रतिरोध; व्यत्ययः अडथळा; हरकत. 'तुम्ही मुताबीक होऊन अंमलास खलेल कराल तरी न करणे. ' -रा ८.१८०, ३ दांडगर्म्ड; उद्धंट, उनाड, र्वतणुक; खलेल माणसाची वागणुक. ४ स्वरता; हृटीपणा; अडेल-पणा (मूल, चाकर, घोडा यांचा ). ५ तुसडेपणा; खाष्टपणाः द्राष्ट्रपण:. -वि. १ दांडगा; उमेट; उद्दाम; भांडखोर. २ खाष्ट: ब्राष्ट; तुसडा; दोष काढणारा; निंदा करणारा; ३ हृही; दुराप्रही; भटीचा; स्वैर; खळखळ करणारा (मूल, चाकर); अडणारा (घोडा) ' खलेल घोडे उडती रणारण।' -ऐपो २२३. [ अर. खलल ]

खलेली—की. बलेल पहा.

खलेले-य. (बे.) कोणीकडे ?

खलीर, खलूरिका-बी. रणांगण; बुद्धभूमि. ' अनंगा-चिमां सलौरी। '-शिशु ५५४. [सं. खरू=स्थान]

स्वरुवत-स्वरुवत पहा.

खब्ल (उद्र)--- न. ( नृत्य ) चवहशावर उभे राहृन श्वास रोधून पोटास भकाळी पाडणें (रोग, भूक लागलेली बंगेरे दास्तवितांना)। [सं. खह्र≃खळगा]

खरुलक — नि. १ निष्कांचन; दरिद्री. ' हल्लक झाले खल्लक ! माल मवाशाने युगहे। '-पला ४.३७. २ कृश; रोह; हुडकुळा. [दे. प्रा. खह्र≔रिकॉम; तुल० अर. खलास; कफहक १]

ख्वल्लड-वि. क्षीण; खप्पड; सुरकुतलेली (मुद्रा, चेहरा ). मनाचा मनुष्य. 'कांग पाठि लागसी हरी तला खल्लद म्हणत । '-पारिभी ३०. खल्लाळ-पु. १ पाण्याचा खळखळाट. २ खळखळणारा प्रवाह: लाट. 'मिळती काष्ट्रे लोटतां पूर। भावळे दूर होती भ्रस्लाळी । ' -तुमा ७१३. -नागा प्र. ५५९. [ ध्व. सळाळ ] वास लागणे. [सवंट ]

खल्ली--की. पाय, पिंढ-या, मांडचा व हाताचा सांधा यांना

खख्वाट---न. १ टक्कल: टक्केपणा २ टक्कल पहलेलें मस्तक. डोई. -वि. टकल्या; टक्कल पडलेला; डोईस केस नसलला. ' खल्बाट चंडिकरणे अति तप्त झाला। ' -वामन स्फूट (नवनीत) प्. १३६. म्ह ॰ खल्वारो निधनः कचित्=रक्तल असलेला मनुष्य कचित् खलीत--नि. खंडित; थांबलेला; थांबबिलेला; तहकूव निर्धन असतो, प्रायः श्रीपंत असतो. कोठें कोठें गमतीनें ' खल्वाटो निर्धनः खचित । ' (=टकल्या हा खचित दरिदी असतो)

> **खवखय--**की. १ अळू, सुरण इ० पदार्थ खाळ्याने तोंडास र्विवा जिमेला धुटणारी खाज किंवा चुरचूर; खाजण्याची विकृति. २ ( ल. ) भुकेमुळे पोटांत तोडणे. ३ पश्चात्तापाची बोचणी लागणे. ४ तीव इच्छा, बासना (विशेषतः सुरताची). 'इंद्रियाची स्वव-खब सतत बाढत्या प्रमाणावर असल्यामुर्के... कथीं हि तृप्त होत नाहीं. ' -गीर १०५. ५ लोभ: हावरटाणा, ६ मस्ती: सुरसुरी: खमखुमी (वादविवादाची, लढण्याची). 'बंडखोरावर सुड उगवि-ण्याला ...त्याचे हात खबखब करीत होते.' ७ उत्कंठा: उत्सुकता; चेतना; उद्बोधन; जागृति (सामग्री, सन्निधान इ० कारणांमुळे होणारी). 'तो गाऊं लागतांच याला खवखब पुरली.' ८ ( विस्त-वाची ) धगधग [ सं. क्षु-क्षव, क्षिव्=युंकर्गे, बाहेर टाकर्गे ? ]

> खबखबण-अफ्रि १धगधगीत, धडाइन, पेटम (विस्तव ). २ चेत्रण: उद्घीपित होर्ण: उन्माद यर्ण: उतावीळ. अधीर होर्ण ( विषयवासना, लोभ, स्पर्धा यांनीं ). ३ इच्छा करणें; आशाळ भूतपर्गे बाट पाहार्गे; छंद घेरें; लुजुरर्गे. ४ मनांत जळणे; डांचर्गे; भाग होणे. -सिक. १ खाज सुटगे; खबखब करेंगे; डांचत असणे. २ (गो.) स्फूर्ती येंग. महु० खाई त्यास खबखबे. [खबखब ]

> **ख (ख )वचट- ड-**—वि. १ खवट; खाजरा; खवरा; कांहींसे खबखब आणणारें; दुर्भेधयुक्त; नासकें. २ ( ल. ) तुस**डा; एकांडया;** ३इ; कुत्सित; नष्ट ( माणुस, भाषण इ० ). खबट पहा.

> ख(खं)श्वर-वि. १ उप्र वासाचा, ६चीचा; घुरट: पोटांत नातांना घसा जाळणारा, तोडणारा (तेलकट, तळलला पदार्थ); २ नासका; कुजका ( नारळ ६० ). ३ कहु: मनास बोचणारी, झोंब-णारी (भाषा, मनुष्य ). [ सं. क्षप्. प्रा. खद; तुल० का. कनुटु≔दुर्गेध (तेल ६० चा.)] ०खां 👯 – न. ( ल.) तुसडा, ब्राष्ट्र, कुअकट, श्रुद

**खंबटाण-की.** खंबट, उप्रट बास, बाण. [ खंबट+शण ] ख(खं)चटेल-वि. खवटाण; वासट, घुरट. खबट पहा. खबट्चे,खबटेबप--कि.(गो.)तळलेले पदार्थ बाईट होणे.

खबडुच---ली. १ चिडविंग; वेडावर्ग; खिजविंग: खोडगा कर्णे. ( कि. कर्णे ). २ एखाद्याच्या पश्च त् त्याची केलेली निंदा. स्तवड्वा--वि खन्डव करणारा; चिडविणारा; गांजणारा;

त्रास देणारा: खिजविणारा: खोडकर.

खबड़ा-9 १ डोक्यांतील फोड (खरजेसारखा); डोक्यांत होणारी खरूज; चाई; उंदरी रोग. (अव. प्रयोग) खरजुडलें, नासर्के डोकें. कफ, रक्त व कृमि यांचे प्रकोपामूळें, डोक्यांत एक प्रकारचे सुक्ष्म व्रण होतात, त्यांना बारीक अशीं पुष्कळ छिद्रे असतात, त्यांपासन लस बाहते त्यांना खबडे म्हणतात. -योर २.४१८. 🤏 गुरांच्या अंगावरील सहज, कथलीचा खवला. 🧸 खवडे नाहींसे करण्याकरितां गुरांच्या विशिष्ट अवयवाक्स (द्वंगणावर किंवा गाला बर ) दिलेला डाग; डागर्गे. [सं. क्षम् प्रा. खव ? ] (वाप्र. ) •उड्डॉग-उड्डिवर्ण-खवडा करणे अर्थ २ पहा. •करणे-करून टाकर्ग-१ नासणे; विघडविण; भंगविण; निष्फळ करून डाकणें. फजीती करणें, टर उडविंग, अपमान करणें; सरड काडणें • जिर विजे-ताठा उतरविंगः रग मोडणे.

**खवंडाळणें** — उक्रि. १ उठविणें; क्षोभविणें; चेतविणें; स्तिजव में. २ फाजील खोड्या, चेष्ठा करणे; टवाळी करणे. १ भांडण काढरें।; चिडविणे. [ खबदळणे ]

( कि॰ करों ). २ त्रास; चीड; क्षोभ. ३ दोष; बिंग; कुरापत. (ऋ०काढणें).

खावण-न. १ आकाश. २ पडसाद; प्रतिशब्द. [स्र-वाणी] ख्रवणण -- अक्रि. (कों.) खरवडण; खवण; कीस काढण; पोखरों (नारळ, खरकुत्र) [खवणें ]

खवणले—न. वंद्वः उत्वंठा. -शर.

खबणा-9. १ (जैन) नम्न, दिगंबर जैनयति. 'एव्हर्ची तरी ख्रविभयांच्या गावीं। पाटा उर्वे काय करावीं। '-क्का ४.२२. २ विशाच, भूत. 'खवणियाच्या अंगा। जेंगे केला वळघा। तो न करि तांचि उगा। वरीं होता। ' -अम ६.५९. [सं. क्षपग; प्रा. सवण]

खबणा-पु. नारळ ६० खवण्याचे साधन. याची बैठक लांकडी असून टोंकास दांते पाडलेली एक लोखंडी चकती असते. खबला. -वि. तीक्ष्ण; ( माणुस )घाण्या; द्राष्ट; बोंचणारा ( माणुस, भाषण ). [ सं. क्षु-क्षव; प्रा. खव; क्षवण-खवण ]

खयणी-की. १ खरवडों. २ खरवडण्याचे साधन. खदणा पहा.

**ख्यणी**—की. एक माड.

ख्यां — उक्ति. १ (नारळांतील खोबरें, गीर) खरवडणें: पोखरणें. २ तोंड किंवा जीभ खबखवणें, चुम्चुरणें, मिरमिरणें ( कळूं, सुरण इ० पदार्थीमुळें ). [ सं. क्षवण; प्रा. खवण]

खंबर. खंबरल-न. १ वण; क्षत; मुख्यत्वे खाजविण्या-पासून झालेल क्षत. 'धका खवंदासी लागतसे।' -तुगा २९६४. २ फोडाची स्वपली; खरपुडी. ३ खवडा; खांडुक.

ख्यद्व-सी. १ त्रास; काळजी; श्रम; चिंता. २ दगदग; लटपट; उपद्व्याप. ६ घांवपळ; गडबड; घामधूम. ४ खबडव पहा. [ खबखब+दवदब ]

ख्वब्रख्यें --- अकि. (कीं.) सहन न होणें; जाचणें; खबखवणें पहा.

ख्वद्वर्णे-अित. गडवड, खटपट करेंगे; त्रास घेगें [खव-

खवद्वया—वि. उलाढाल्याः गडबड करणाराः; लहानसहान कामें झपाटवाने उरकणारा; खटपटवा. [ खनदन ]

खबदळ--पु. १ ( गो. ) खंदळ; गलगा; खबदव अर्थ ३ पहा. २ ( गो. ) उलथापालय.

खबदळणे, खबंदळणे -- अित. १ (समुद्र, बारा, ६०), हवळां, क्षुच्य होणे; गढूळ करणे ( द्रव पदार्थ ). 'ती जमीन समुद्रासास्त्री खवंदञ्चन दोन्ही बाजूनी ज्वलित कुंडांत पाणी पडे. ' -बाको १५५२. २ हिंदळणे; हिसके बसणे; हादरणें (गार्डीत बस-खवंडाळी—की. १ खिजवणी; चेतवणी; उठावणी; खोडी. रेस्टा माणूस ). १ (ल.) खिजविणें; चेतविणें; राग भाणणें; धुन्ध करणे. -अफि. १ रागावणे; खवळणे. 'समुद्र खबंदळला आहे.' पोटांत ढबळणें; डांचणें; डवचणें; कालवणें [ खबळणें+ढबळणें; खदळणें; सं. क्षव+दलम १ ]

**-खबदोळ--**-वि. ( गो. ) गढ्ळ.

ख्वना-वि. खवणा पहा.

खबरुया--वि. (हि.) चवीने खाणारा; खाण्याचा शोकी; चोखपळ. 'शिरापुरीचे सदा खबय्ये।' -ऐपो २६६. २ पोट-बाबू. खादाड. [सं. खाद; म. खाणें. हिं. खाव ]

कंवरट, खंबरा--वि. शोडासा तिखट व खब्खब करणारा ( अळुं, सुरण ); खाजरा. [ खवणें ]

खबल-छ--न. १ शिताफळावरील नक्षीसारखा आकार, वरील खडबडील भाग. २ ( माशाच्या, सापाच्या अंगावरील ) खरखरीत पृष्ठभागः कदच. ३ खक्ली; खबंद ( क्षतावरील ). 'बाहेरी मतांची पांचही खबलें । नेणताचि पडिलीं।'-हा ८.६२. ४ कापसासारख्या अन्नाचा बेगळा तुकडा; लहान अन्ने. [दे. प्रा. खह्ना,≖साल, कातर्वे ]

ख्वळा---पु. १ खत्रणी (नारळ खरबडण्याची). १ सापाच्या अंगावरील ठिपका, स्ववण, पापुदा, बुट्टी; कवची. ३ खवले पाड-ण्याचे इत्यार ( मातीच्या सापावर ). ४ ठोका; घाव; हाग. ५ खवंद; खक्ती. खब्छ पहा.

सावला--प. ( ना. ) दहीं ६० स्निग्ध पदार्थाचा गोळा कवडी.

खवला-ळा--पु. (क् ) खबले असलेला होरी रंगाचा एक दाटली। '-प्रला १८६. [प्रा. दे. खबय=स्कंघ] मासा, हा तील इंच लांबीचा असतो. [सं. प्रा. खबह ]

खब(हा) ही-- पुनी. १ खवणी (नारळाची). २ मासे धरण्याचे एक प्रकारचे जाळे.

**खबरुं(ळवा) मांजर-मार्जार--**पुन. एक रानटी जनावर. रानमांजर. हैं मुंग्या खातें. याच्या अंगावर खवले असतात, हें लोकांच्या बुद्धी ऐकोन त्याचे निद्धीन जे खबारी जाली. '-रा डोंगरांत बिळांत राहातें. हें शेपटानें माणसासिंह मारूं शकतें.

खर्चस-स-व. (गो.) निरुपयोगी; हलकें; कमी प्रतीचें ख़ब=नाश करणें ]

डाण पहा. ' मिरच्यांची खबसान सुटली.'

खबसेला—वि. १ (व.) घाणेरडा; अञ्चलि. 'इतका दिवस वर आला तरी तुं खबसेलाच! स्नान कर!' २ बुभुक्षित; थोर घराण्यांतील मनुष्य. हा बहुधा मालकाच्या विश्वासांतला **खबक्रवल्ला. 'किती दिवसांचा खबसेला होता कोणास कळे!'** किंवा आवडता असे. २ हुजऱ्या; सेवक; खिजमतगार; नोकर. ख**द**टेल पहा.

**क्षेणाचा पोपडा. –की. (कृ.) नारळ खव**ल्यानंतर*करवंटी*स चिकट- खत्रासनिशस्त यांनीं जोडगोळी मारली. ' –वाड कैफि २३. लेला पातळ पायुदा, कातळी. खबल पहा.

खबळ-सी. (प्रां.) जमीनींत किंवा मितींत पडलेली खोल पहा. भेग: तडा: चरा. [सं. खह=खळगा]

खबळणे-अकि. संतापाने माथे फिरणें; चवताळणें; खबद-ळगें. 'वुच्छक्टेरें बहिसा चापच्छेरेंकरूनि बहु खबळे।'—मोभीष्म रागीट; द्राष्ट्र; ३ (ल.) दुष्ट, माथेष्करू, द्वाड, खुनशी, दीर्घट्वेची ६.५४. 'जैसा महाकाळु खबळला।' - ज्ञा १.१४८. २ हालचाल करणें: उठणें ( पित्त ); डवचणें. १ चेतना येणें: संवेदना होणें: जार्गे होणें (इंद्रिय). [प्रा. दे. खंदलिअ=कृद्ध; तुल० का. कवळे= क्षब्भताः भौवऱ्यात्रमाणे फिरणे ]

खबळनी-सी. (व.) उत्तेजन. [ खबळण ]

खबळा-पु. (कों.) माड, सुपारी, ताड इत्यादिकांस जेशून क्षांप, सांबळ्या, इत्यादि फुटतात ती जागा; शेंडा.

खवळी--सी. (को.) एक प्रकारचा मासा. खवला पहा. स्वयळी--- जी. लहान खपली; सालपट; कवंदी. खबल पहा. खबळवा-वि. खबळ असलेला.

ख्या-पु. दृध भाटवृन तयार केलेला घट पदार्थ; मावा; नारळाच्या दुधाचाहि सवा होतो. [?]

ख्या-पु. (गंगथरी) इटीपणाची लहर; दुराप्रह. (कि॰ बेणें ). [खवणें ]

ख्या, ख्याट-टा--पुन्पु. १ खांद्याचा व हाताचा सांधा. २ खांदा. 'पहारे पहा उभी कंचुकी फाटली। पाठ खवे छातीमध्ये

खवाजखुरी—स्री. (व.) खाअकुइरी पहा.

खवार-व. (व.) दरिद्री; निष्कांचन. 'रांडेच्या पार्थी खनार झाला. ' [ फा. खुव्नार=दीन ]

खवारी-- स्री. अप्रतिष्ठाः अवकृपाः अवक्राः ' मनस्वी ८.१२८. [फा. ख्वारी=नीचपणा; दु:ख ]

खवाशी-सा--नीप. हत्तीवरील अंबारी किंवा हौदा खंबसर्णे, खबसूचें--कि. (कु. गो.) मर्गें. [सं. क्ष्पु; प्रा. याचे मागील मानकरी, खिजमतगार बसण्याची जागा; खबास-खाना. 'बैसोनि गुरुआहे खनासित।' -दावि ३६२. 'आपा-ख्वस्यान---की. ( व. ) नाकांतील वळवळ; उसका. खब- बळवंतराव खवाशित चौरी मिजाजित वारीत। ' -ऐपो २००. [अर. खवासी ]

खवभ्य-पु. १ उमरावः मानकरीः राजासन्निध असणारा ३ गुलाम; बंदा नोकर. [अर. खदास्सः; तुल० तुर्की, शिख्रय= खबळ--न.(इ.गो.) १ माशाच्या अंगावरील कवच; खबला. सरकारी संदेश नेणारा. ( यावरून ) इं. शोस ] •खाना-खवाशी २ (गो.) फोडावरीळ खपली. (गो.) ३ सारवलेल्या जमीनीवरील पहा. [फा.] ०निदास्त−वि. खबासख.न्यांत बसलेला. ' तेव्हां

खबाळ—न. (कु.) माशाच्या अंगावरील खबला. खबल-ळ

खंचिरडा-वि. खंबरट-खबरा पहा.

खबीस-पु. १ मुसलमानाचे भृत, पिशाच्च, १ (ल.) माणुस. [ भर. खबीस=इष्ट; वि । च ]

ख(खं)बूट-खोबरें-खंबट-खाबरें पहा.

खवेच्या-या--खन्या पहा.

खर्चे-वि. (नंदभाषा )कमी किमतीचे; हलकें; स्वस्त. 'हें लुगडें कांहीं खेंवे पडलें आहे काय?'

खशाफशा-बशा-मशा-वि. १ डौलदार, सुवाच्य नन्हे असे ( अक्षर ): अन्यवस्थित; फरकटत धराफस लिडिलेर्स, केलेले. २ असे बाईट अक्षर ज्यावर आहे असा (कागद, पुस्तक, पदार्थ ). -िक्रवि. अञ्यवस्थितपर्णे; गिचमिड; कसें तरी. [ध्व. खस्-फस; प्रा. दे. खसफस≕िखसकणे ]

खरी-खमी पहा.

खाष्ट. खांग्र-न. (गो.) एक प्रकारचे झाड व त्याचे फळ, | याच्या तेलास खंष्टेल तेल म्हणतात, हें खरजेवर फार गुणकारी असर्ते.

खाष्ट्र--वि. १ खाष्ट; द्राष्ट; कुरकृन्या; खडवडचा; सदां खबसावणारा. २ वाईट; त्रासदायक; जिकिरीचा ( खचरट, खड. ण्याचा ). ( चुकीनं खडखडाटबहुल ) भभाव; तोटा; दुष्काळ. तर या शब्दांच्या अनेक अर्थीप्रमाणे सढळवंण योजतात, जास्त अर्थासाठीं ते शब्द पहा ). ३ वाईट; खट; खडतर ( नशीब, दैव ). ४ वेबंद; गैरशिस्त; स्वैर ( वर्तणुक, वर्तन ). [कष्ट, शठ?]

खस--प. १ वाळा. एक प्रकारचे सगंधी गवत. याच्या मुळांचे उन्हाळयासाठी पडदे करतात, अत्तर काढतात. २ एक प्रकारचे अत्तर; वाळचाचे अत्तर. [ अर. खस्सु; फा. खस् ]

खस-पु. १ ढीग; रास; डोंगर ( पडलेली पाने, धुरळा, केर—कचरा ६० चा ). २ ( ल. ) वैयुल्य; रेलखेल; लयलट, वियु-लता. [स्वच]

खस-कन-कर-दिनीं-दिशीं-किवि. खस असा आवाज होईल अशा रीतीनें; धसमुसळेपणानें. (कि॰ ओढणें; खेंचणें: तोडणें; धरणें ). [ध्व. ]

खसक(का)विण-खसकावून-खसकून-कचकाविण-कचकावून पहा.

खसका-पु. भावाज होणारा प्रहार; धबका. कचका पहा. [ध्वा. खस्]

खसखरों(सी)त—वि. १ खडखडीत; स्पष्ट; निखालसः भीडभाड न घरतां केलेली; खरपूस; साफ; घडघडीत ( सुचना, क्रोर, ब्राष्ट, उप्र ); कदर. ०काढरी-भोगरी-सांसरी-त्रास, ताकीद, भाषण). २ निश्चित; ठाम; धडाडीचें; उत्साहपूर्वक कष्ट सोसणें, काढणें (तुसडया माणसाचा) [ अर. खस्ळत ] ( बर्तन, उपाय ). ३ धोपटमार्गी; सरळ व्यवहारी; खडखडीत बोलगारा ( माणुस ). ४ खरखरीत; भरड; खडवडीत; मर्ऊ विसविशीत नव्हे असा (कागद, वस्त्र ). - किवि. (गो. ) जोराने ( घासण ६० ); खसाखसां. [ध्व.]

खसखस--- बी. अफूच बीं. हें मोहरीपेक्षां बारीक असतें खसखस बग्ट्न अंगास लावतात. हींत मादकपणा नसुन उलट चव दार असते. हिचे तेल काढतात. पेंड गोड व पौष्टिक असते. [ मं.: भर. स्वरासवा; फा. सम्स्वस; का. कसकसे ] •मांडा-पु. (त्रे.) तिक भाव ) विकिष्ट आवाजानें; स्वसस्तसां. ( उ० गवत कापणें ६० खसखस वर लावृन तयार केलेला मांडा, अनरसा. -र्शाचे चा आवाज होऊन) **झाड-**न. अफूचे **झाड. -হা।चे फू**ल-न. अफूच्या झाडाचे फूल. -शांचे बींड-न. अफूच्या माडाचे बींड.

रीतीनें ( किंवा खरखरीत गवत कापणें, लिहिणें इ० ). 'खसखस काढणें. खसाटलें तेव्हां आला बाटेवर. ' दोन बंद लिहुन टाकले. ' खासखास पिकणे ( खस्खस्. अशा भावाजाने) मोठयाने व पुष्कळ इंसणे; चेनीत असतांना रंगेलपरें हंसर्जे. [ध्व ]

खसखसणी-अफ्रि. खसखस भावाज करणे (साप, जना-बर ६० नीं ). [ध्य]

खसखसार-9. मोटवाने खसखस आवाज ( गवत काप-'त्याचे जवळ ६पयांचा खसखसाट आहे. ' [ खसखस ]

खसखसावून, खसखसून-किवि. १ जोराने आवळून. २ कचकावून पहा. (कि॰ घासणे, चाळणे, धुणे, भाजणे ६०) ३ चपलतेनें; सट्दिशीं; जलदी. ४ किया पुष्कळ वेळ चालली असतां योजतात. ( कि॰ चावण; लिहिणें ). [ खसखस ]

खस्य जे-जित्र. खच्ये पहा. [ हि. खसना ]

खसर्ज-अफ्ति. खोकर्ण [हिं खास]

खसपद्दा-वि. १ घाणेरडा; नेभळा; गचाळ ( माणूस ). २ वाईट; भिकार; घाणेरडा ( जिन्नस ). [ खस+पुदडा. अशिष्ट प्रयोग ]

खसबस-सां-किवि. विशिष्ट आवाजाने (उदा० कुज-बुजर्णे, गवतांत सळसळणे, अंधारांत चाचपडणे अशा वेळी होणाऱ्या आवाजाप्रमाणें ).

**खसबसार-**पु. सामान्य कुजवूज; सळसळ; खसखस; फसफस. [ध्व.]

खसरा—पु. (व.) जमावंदीचा कागद. 'स्रसरा सरका-रांत आहे. '

खस(सा)लत—स्री. प्रकृति; तबियत; स्वमाव (विशेषत:

खस(सा)लती—वि. खाष्ट्र, कठिण, कठोर स्वभावाचा, प्रकृतीचा. [ अर. खस्लीत ]

खसबस-सां--किवि. कठोरपणः तिटका-यानेः चरशीने (बोलर्जे). [ध्व.]

खसाई--श्री. शीग; कबाब, एक मांसाचा खादा पदार्थ. ⊸गृशि २.**९**.

खसाखस(सां), खसासां—किवि. (खसाखसचा भात्यं-

खसाटणें - उकि. १ दांडगेपों आवाज होईल असे कापें. खचाटम पहा. २ (व.) फरफटत नेण, ओढणे. 'खसाटत नेलें ' **खसखस-सां**—िकिषि. खसखम असा शब्द होईल अशा ३ खरचटगें. 'खांदावर जरा खसाटलें इतकेंच. '४ (व.) सरह

**खसार**—वि. ( व. ) टिसुळ.

**खसास्ति**—वि. कटोर; खाष्ट; स्पष्ट. खसखसीत पहा.' ऐसे स्बाह्य खसासित। जयाचे गा।' – ज्ञा १६ २४४.

खसी-की. १ सक्वी करण्याची क्रिया. २ तोडण्याची किया; तोड. –वि. १ खच्ची केलेले. २ तोडलेले. [अर. ससी]

खासु-9. त्रास. 'फ़न खासुन धरे.'-शिशु ६६६. [सं. कास्=रोग; दे. प्रा. खस्र ]

खसूचित्व-न. अडाणीपणा; मूर्खपणा; अज्ञत्व. 'कांही पुस्तकें चाळावी लागतात, की खसुचित्व प्रगट करून तब्बेत लागेल ( इ. ) झेनिय, अधःस्वस्तिक याच्या उलट. [ सं. स्न+स्वतिक ] त्रशी लेखणी चार्लावण्याबद्दल वाग्दवीच्या दरवाराचा आम्हास एखादा चांद मिळाला आहे '-नि ८८७. [सं.]

खसूस-वि. निश्वतः खचितः विशेष निखालसः निःसंशय. १३७. [ अर. खसस=विशेष ]

खसुसीयत-वि. स्नेहपूर्ण; स्नेहांकित (एक मायना, पदवी). 'खसूभीयत-दस्तगाड् लक्ष्मण आप्याजी' –रा १२.११२ [ अर. खुस्सीयत्=मंत्री ]

खस्त—वि. १ कत्तल केलेचें; नाश केलेचें; तुकडे केलेलें. धूळधाण केलेलें; जमीनदोस्त. 'वीरां खस्त करीतसे ।' -एइस्व ९.४०. ' लता मुष्टिवातें पती राक्षसाचा । बळे खस्त केला मुखा **अस्तु वाचा।'-मुरामा ४.३१. २** (ल.) भन्न; नाउमेद; गोंध ळलेला. 'तो आपले ठिकाणी मह्नन खस्त झाला.' 'अवसान स्तरत. ' ३ जमीनदोस्त; नष्ट; खराब. 'तुम्ही माम्ही मिळून इंग्रजास खस्त करोन टाकूं -पया १९८. (मरून, खस्त होणे-लढाई इ० त महन केरकच=याप्रमाण होगें; मातीला मिळणे. 'महन खस्त होईन परंतु दास होणार नाहीं. '-सूर्यप्र १८६. —न. १ घाण; दाट चिखल ( गटार, नाला यामधील ); रेंदा; ॑[ स. स्खल ] गाळ. २ तुरुसान; ताटा; खराबी ( कि ० खाणे ). [ फा. खस्त= जबमी; रोगी ]

खस्त--- श्री. त्रासः, कर. खस्ता पहा.

खस्तवेस्त, खस्तावस्त—वि. ओढाताणीचे; बाष्कळ. 'अनुमानार्चे खन्तवेन्त । बोर्लोचि नये।'-दा १९.२.४. निंदक परम खळ। आम्हांस व.रिसी तुं विटाळ॥''जड होती [ सस्त द्वि. भरताव्यस्त ]

**खस्ता**— स्त्री. १ काळजी; चिंता. २ श्रम; त्रास खवडव: उपद्व्याप (मुर्ले, दुख गेकरी यांचा). (कि ० काढणें: खाणें ; भोगणें सोसर्णे ). 'त्याला तिच्या फार खस्ता खाव्या लागत' -- चद्र ८. [फा. खस्त=जखमी, रोगी; सं. कष्ट १]

खस्तापूरी---स्री. पुरीचा एक प्रकार. -गृशि २.३७.

खास्ता-वि. खस्त असलेली, चिखली, गदळ, गाळ सांठ लेली, सारी, जिच्यावर समुद्राच्या लाटा मधून-मधून ठेउन भापटतात किंवा जिच्यावर गांवांतील घाण, मळ, टाकतात. **अथवा** जिच्यावर पावसाने बाण बाहून येते ती जमीन [ खस्त |

**खस्थपदार्थ---५. आकाशां**तील वस्तु, पदार्थ, तेत्रस्वी गोल ६० [सं. सा+स्थ+पदार्थ |

खस्यस्तिक-न. आकाशांतील आपल्या डोकीवरचा विदुः क्षितिजावरची लंब किंवा उभी रेषा आकाशाच्या रूप गोला-र्घाला ज्या बिंद्त छेदिते स्याला खस्वस्तिक म्हणतात. -सूर्य १६.

खहर---पु. ( गणित ) ज्याचा छेर शून्य आहे असा अपु-र्णोक; अनंत संख्या. (सं. ]

खळ--बी. १ बटाटयाचें सत्त्व, गहूं, तांदूळ, उडीद, साबु-'अशी खपुसु खात्री होईल तरच दिला पाहिजे'—खाअंबडोदे दाण्यांचे पीठ इ० पासुन डक्रवण्यासाठीं, वक्रास ताठपणा यावा म्हणून किंवा कागद चिकटविण्यासाठीं तयार केलेली पेज, चिकी, राप, कोळ, गोंद. २ (कोष्टी ) कपडा विणण्यापूर्वी सुतास बळकटी येण्यासाठी तांदळ, ज्वारी, मका किंवा बाजरी यांचें पीठ शिजवृन त्याची लापशी करून ती सुतास कुंचल्यानें लावतात अथवा जीत सुत बुरवून काढतात ती. ३ घारगे करण्यासाठी गुळ-वण्यांत शिजविलेले पीठ. ४ (गो.)अम्लयुक्त खारट पाणी; खार ं ( लोणच्याचा ). [ सं. खऱ्=एकत्र कर्षे १ ] **३ह० प**रटाची खळ, ब्राह्मणाची सळ (बायको ) लागलीच आहे. •गर-न १ पातळ व भिकार कालवण (पीठ, भाजीप।ला, चिच इ० मिसळलेलें), ( निंदाव्यंजक ). २ ( ल. ) कोणतेंहि अतिशय पातळ व आंबट, खारट कालवण; आंबटी; साबारें.

> खळ-पु १ तहकुबी. खंड, (कामाचा, गमतीचा). (कि.) पड़में ). ' लखनी चालूं दे, खड़ पाड़ुं नकी. ' २ उशीर; खोटी.

> खळ---स्री. पक्का हृष्टः, आप्रहः, छंदः, नादः, हृद्टीपणाची लहुर. ( कि॰ घेणें ). ' आणिलां ही रूपा बळें । करूनि खळे हरिदासीं।' –तुगा २२०१. 'त्या पोराने खाऊसाठी खळ घतली. '

> ख ऊ—िव. दुर्जन; नष्ट; वाईट; नीच; दुष्ट खल पहा. 'सागु-खळ दुष्ट लोक।' –तुगा १५. [सं. खल]

> खळ--न. खळे पहा. १ शेतांतील धान्य मळणीची जागा, भाळे. २ ( को. ) आंगण, उधडी जागा सामाशब्द- • उप्तरास्त्र-( कर्ना. ) खळे झाड**ों. ०पुंजी-स्नी**. खळवावरचे धान्य मापतांना प्रत्येक मोठ्या राशींतुन घेतलेले लहान ढीग. मराठा अमदानींत ही वरकारी दस्तुरी समजली जाई. **०यञ्च-**खलय**ञ्च पहा. ०खट-न.** जेतमाल तयार होऊन खळवावर धान्याच्या राशी प**ढ़ं** लागतात तो हंगाम, काल. -गांगा ५९. **्घटणी** -खी. मळणीकरितां गन्याच्या पेडवा एकत्र जमा करणे. • श्वळ-न. रास काढून नेल्यानंतर खळवावर इकडे तिकडे पडलेले धान्य. हा गांवच्या महाराचा इक्क आहे. •बाडी-सी. अनेक शेतकऱ्यांची सर्ळी असलेली गांबाच्या बाहेरची कुंपण बातलेली जागा; खळपांचा

समुदाय. ' सळवाडेकडे गेला निघोनि।' -दावि २८. [ सळ+ बाडी ]

खळक—पु. (राजा.) चिंच, शामसोल इ० चें अतिहाय शांबर पाणी (निदार्थी शब्द) खळगर पहा. [खळ]

**खळ-कन-दिनीं-दिशीं**—िकिवि. खळखळ, घळघळ, **धु**ळ**धुळ;** छणछण, झणझण, खणखण अज्ञा आवाजाने (बांगडया, किल्ल्या इ० चा शब्द). [ध्व. खळु]

खळका—पु. १ बागब्या, मडकीं, बाटल्या इ०चे तुक्हे. २ खळखळाट; मोठ्यानें खळखळणें (पाण्याचें). ३ (ल.) भांडण, तंटा; कचकच; गलगा; गोंगाट; कोलाहल. [ध्व. खळ्, खळके—खळके—पुभव भांडणतंट;कचाकची (एक्वचन)

खळकावळका=मांडण; कटकट.

खळखळ— बी. धुउधुऊ, घुळघुळ, असा आवाज (ओट्यांचे पाणी इ० चा). 'नदीचा ख खठ शब्द न जुमानता पलीकडे जार्ज लगला.' -पान्ह २०. छन्छन, खग्खग, झणझण, असा आवाज (बांगडयांचा); खदखड, दवदव, खदखट असा आवाज (वाळच्या नारळाचा).

खन्दखन्त्र—की. (ल.) १ कटकट; खरखट; बाचाबाची. 'ख म्ह क खंडांसी न करावा।'—दा १४.४. आहे बहे. 'ती महेस दूध वण्याविषयी अलीक हे खम्खन करते. ' २ वटवट, खग्डब. १ दगदग; उपद्व्याप, त्रास; कष्ट; अम. ४ गहबहः खालमेल. 'नाना प्रसंगी खम्म खात्र ।'—दा १५.४.१२. ५ (गो.) हंसणें, खिरळणे याची गरी. (बाप्र.) ० करणें—एक स्वा गाधीत विशेष नाखनी दाखान ती न करण्याचा हृट करणें, धंगे, किवा ती गोष्ट करण्यास भारी आहेवहें घणें. 'एखाद दिवसीं ... यश्च वंतरावान ... एखाया गाधीबहल फार खम्बन केली तर तिला कसेक सेच होजन ... '—यशख. ० करून—पुष्कळ खम्बटीनें.) कसेक सेच देगांं पेव धालताना खम्बन कराताना खम्बन अ

खळखळ(ळां)—िकिवि. खळखळ आवाजानं. 'जें तहरू बहातचि होतें वर्षांबुनें खळखळा तें।'—मोभीष्म २.१२. ध्वः] खळखळां रडणें-डसडसा रडणें. 'स्मरला विदुरकविवचन शतदा ता रडनियां खळखळां तें।'—मोशस्य ४.२६.

**खळखळणी—की.** खळखळणें पातृन धातुसाधित नाम. **खळखळ**णे पहा.

स्रळखळों—अफि. १ खःखळ आवाज करणें. बांगडचा, तोरडचा ६० नी खळखळ शब्द होई असे वाजणें. २ वाऱ्यान सळसळणें (पाने पाचोळा); खडखड करणें (उंदीर ६० नी भाडपांतृन, कौळांतृन). १ जोरानें वाहणें (ओढा, नदी). ४ (अक्ट्रैक फि.) पोटांत खळखळ आवाज होणें. [ध्व] ख र खळें, खळखळाविणे—जिक. १ आवाज होईळ अशा रीतीन धुणे, घासणे, खगळणे, विसळणे. २ ख र खळ आंतणं ( ६पये ); ख गखण, ख र ख ऊ दरण्यास टावणें ( नाणे ); खळखळणे. [ ध्व. ख र ख ठ ]

खळखळाट—पु. १ ( ख न्ख ठवा अतिशय ) मोठा खळ-खळ आवाज करणाऱ्या दोन वस्तू एकमेकीवर आपटल्यानें होणारा आवाज. २ ओहोळ; ओढा. 'अशुद्ध नदीचे खळाळाट। पुमती धागराची वाट।' –मुआदि ३२.५५. म्ह० वयळ नदीस खटखळाट फार. [ ध्व. ]

खळखळा—ची. (कों.) ओढपाचा खटखळ शब्द (दगड-गोट्यांवरून बहात जातांना होणारा ). स्ह्० उथळ पाण्यासा खटखळी फार. [खटखळ]

खळखळीत—वि. १ खळखळणारा; भावाजदार; खळखळ आवाज काढणारा. २ फडफडीत: कोरडा; ज्यांतील शीतनशीत मोकळे झाले असा (भात ); वाळलेली (द्विरलधान्याची शॅग ). ३ स्वच्छ; साफ: मळ किंवा घाणीपासून मुक्त (चांगले धुतलेलें कापड, भांडें, समुद्दाच्या पाण्याने धुतलेला खडक, यांच्या बहल योजतात). ४ डुळडुळीत; गळगळीत (काल्यण, ताक). [खटखळ]

खळगा—पु. खाच; खांलगा; भौक; गर्ता; खालबट जागा; [सं. खढ़]

खळगा—५. १ घाव्याच्या उपयोगी माती; पिवळी, कुंभारी माती. २ (चांभारकाम) चिकण माती; खळीच्या ऐवजी हिचा उपयोग करतात. • छाच्यें -चिकणमाती सारविणे. [सं. खल= माति, जमीन]

खळगा—पु. १ कळगा; फुटेश्ल्या कडगुल्याचा अथवा गंगडीचा तुकडा; कांच. २ ( ल. ) डिखळलेली, मेगाळलेली माती ( नदीच्या कांठची ); मातीची वीट; डिखळ. [कळगा ]

खळगी—-ची. लहान खळगा; खांच; बीळ. [ खळगा ] खळगे—वि. लहान. ? -हंको.

खळचें, खळप—कि.(गो.) थांबणें; चुक्रणें; खळ पडणें. [ ख ऽ ]

खळणी — की. (गो.) खळ; खंड. [सं. स्खलन] खळणें — उकि. खळ लावणें, दणें (कपडयांना); बुडविर्णें (कागद, तुरटीच्या पाण्यांत). [खळ]

खळणे — अकि. १ मध्येच थांवणे (वारा, पाउसा, उद्योग, काम-यदा ६०). 'मनुष्याच्या घारीरांतले व्यापार जसे कथीं खळत नाहींत.' —िन ५८. २ गतीला अटकाव होणें; मार्ग खुटणें ( प्रवा-हाचा). 'वारा वर्षात तिच्या डोळचाचे पाणी खळलें नाहीं.' —ृद्रंप ५६. ३ हात आखडणें; थोपविणे; काहीं वेळपर्यंत राहणें, यांवणें ( माणूस ). ४ वीयेपात होणें (माणूस, पद्य यांचा). 'तो घोडा हमेशा खळतो.'[सं. स्वलन; प्रा. खळण]

खळबळबळणे —सिक. १ पाण्यांत चालून जोराने हलिवणे गोळा करणे (फळे). ४ शेत कापणे. ५ (ल. राजा, ) प्राण ( धुताना, कपडे इ॰ ); एकरोनरां पाण्यांत बुडविण, पिळणे. २ |गोळा होणें, व्याकूळ होणें. ' जीव खजवटला. ' [ खॅळ+बटणें] जोराने धुरे (भांडवांत हात घालन घाडवावर जोरान पाणी टाकन. चोळून), पुष्कळ पाण्याने व जोराने धुण. ३ (ल ) क्षुब्ध, अस्वस्थ, **ब्यप्र करणें**; उत्तेजित करणें. -अकि. १ मोठ्याने आवाज करणें, हालचाल करणे ( उसळणारें, आदळणारें, उचमळणारें पाणी करत तसा). 'आठवण होतांच रक्त कसं खळखळतं म्हणून सांगू ? '-स्वप ५८. २ अस्वस्य, बेचैन, शुब्दावस्येत असणे; भडकणे (देश, एखाराचे मन, जीव ). ३ पोटांत खठबळ होणे; आवाज होणे. ( अकर्त्क कि. ) पोटांत कालबर्गे; दयेने मन कळवळणें. [खळबळ]

**खळबळा—पु.** गडवड; अस्वस्थता (पोटांतील). २ लोकांचा दंगा; बंड; धुमश्रकी. ३ हालचाल; वादळ; उसळी (समुद्राची, भांडचांतील पाण्याची ). ख उबळणे पहा.

खळबळाट, खळबळा--9की. १ उसळणाऱ्या, आपट-णाऱ्या, हुचमळणाऱ्या पाण्याचा आवाज. २ गडवह; धुम्बकी. [ **ध्व**. ]

खळबळाचिणे---उिक. खळबळणे ( उिक्र ) पहा.

खळबळीत -वि. मोकळया मनाचै: घरगुती: अघळपघळ: साधें; खुलाशाचें ( भाषण, दळणवळण, माणुस ). [ ख उबळ ]

खळभट-- 9. हृशे, दुरायही माणुस; चिकट व फार श्रास देणारा भिक्षारी. 'हा अगरींच ख ब्भट दिसतो. ' [ खळ=हट ]

खळभर-पु. धान्याच्या खळ्यावर मळणी चालू असता खळ। तेथे भिक्षा मागून निर्वाह करणारा ब्राह्मण; निरक्षर ब्राह्मण, विशेचा पोकळ डौल दाखविणारा माणुस; प्राम गंडित. [ खर्डे+भट ]

खळमळ--पु. १ नवीन कापडाची खळ, मळ इ० २ ( मळाची द्वि ) घाण; रेंदा; गाळसाळ; केरकचरा. ' नद्यादिकांस एकदां पूर येऊन गेला म्हणन ख व्यव्य धुनुन जाऊन पाणी स्वच्छ होते. ' [खळ+मळ; तुल० सं किलिमल ]

खळव--पु. १ कामामध्ये, गतीमध्ये खंड; खळ. २ झऱ्याचे. पाटाचे, बाहर्ते पाणी वर बंद केले असतांहि जो थोडा प्रवाह पुढे बहात असतो तो. {ख ऋ ]

खळवट च-कि. (गो.) नाक फेंदारण.

स्तळचटण - जिक्र. १ भोंबताली अनेक जागी पडलेले एकत्र करणे; जमा करणे; गोळा करणे (विशेषतः भांडचांत); (घराच्या)सर्व सांधीकों पऱ्यांतुन खरइन काढून एकेठिकाणीं आणणें. ' चोरांनीं सर्वे घरांतील पदार्थ ख यबद्दन नेले. ' ३ एखाबा पदार्थाच्या प्राप्तीसाठी सर्व स्थळे शाधणे, धुंडाळणे; चाळाचाळ

खळवरण --सिक. खळवळणे पहा. -- अक्रि. १ बंद राहाण: थांबण; खेळण (काम, गति). २ बांध घातला जाण (ओढा वंगरेस). [ सं. स्ख रु; प्रा. खल+बळ ]

खळवाद--पु. हृहीपणाचा, रिकामटेकडा वाद: वितंडवाद: काध्याकृट. ( कि॰ करणे; घेणे; सांगणे ). [ खळ+बाद ]

खळचादी-धा --वि. १ वितंडवादी; दुराप्रदी. २ हेक्ट: हटवादी: तंटेखार. [ खळवाद ]

खळिचें -- उकि. १ थांबविणें; योपविणें; तहकुब कर्णें. २ अडथळा आणेंग. [ख होंग]

खळा--५ ख उगट पहा.

खळाखळ-ळां--किवि. खज्खळ कहन; खज्खळ अशा मोठया भावाजाने. ख रख उ–ळां पहा.

खळाळ--५. (खळ्खळचा अतिशय) १ गर्जना; घोष; मोठा ध्वनि ( खंडकावर फुटणाऱ्या लाटांचा ). नाद निघणाऱ्या दोन वस्तुचा एकमेकांवर आदळतांना होणारा आवाज: घणघण: ख । ख ग ; छन् छन् इ०. २ ओढधाच्या, नदीच्या पाण्याचा ख क्र-ख ठाट. 'शुष्क जळाचे चळाळ । धारा धवावे खळाळ ।'-दा ११.७.४. ३ ख उखळणारा ओढा, प्रवाह. 'खळाळाच्या लगबगी। फेइनि ख अळाच्या भागीं।' - ज्ञा १५.३८६. 'अशु-बांचे ख ठाळ । बाहती रणीं । ' -कथा १.६.१४७. ४ ख ठबळ. 'रजागुणाचेनि खळाळ। स्वर्गु गाजे।'-ज्ञा ७.७८. [ ध्व.

ख जाळ-ळां--किवि. १ मोठणाने गर्जुन; खळखळाटाने ( लाटा, धबधबा ). २ ढळढळां; खळखळां; सळसळां ( अध्र वाहणें ). असेच अनेक अर्थ होतात. उदा० खळाळ खपल्या पडतील, पोपडे निचतील इ०.

खळाळण-अकि. खळखळण; मोठा गंभीर आवाज करणे; दीर्घ आवाज काढगें; गर्जना करणें; आरडणें; ओरडणें; आदळणे; सडकणे इ० [ध्व. खळाळ]

खळाळी--- भी. १ खळाळ; खडहावह्न प्रवाह चालला असता होणारा भावाज. इह० उथळ पाण्याला खळाळी फार. २ वरील प्रकारे आवाज करणारा ओढा. ' माथवा खळाळीं पिंडेलं। '-दा ३.७.१०.३ (ल.) खळबळ; क्षोभ. 'पाखांडाचा खळाळी।' –भाए ११०.

खळी-की. १ खड्ढा; खांच; खळगी; खोल्बा; पोंचा. 'मधुस्मिताची खळी कपोली उलट तिक्या पडली।' -विक ४९. 'तोफ चमेलीचे खळियांत येऊन आचरीचे घाटास राहिली. ' --भाव करणे. 'सर्व घर खळवटल तेम्हां भांगठी सांपडली. ' ३ वेंचणे; ' ४९.२ (गो.) ल्हान ओहा; पाट; गटार. [स. सह=सांच] (बाप्र:) •साणों-१ (कोणत्याहि पदार्थासाठीं ) अद्भ वसणें. श्पायाने वानीं हैवाबादेहुन मुद्दाम एक कलावंतिणीचा ताफा आणिला. ' **अभीन उक्**रणें (असे घोडा खाद्य शोधण्यासाठीं खराने अभीन उक- - विवि ८.११.२०५. रतो तसें). **खळीस येणें**–त्वेष चढणें; इरेस पडणें. ' दुक्कर<sup>ं</sup> **खाइर- रा**—वि. ( काव्य ) खाणारा. ' नेण मांसखाइह। खळीस येतो. तैसे इरेस पहुन मारामार केली. '-भाव ४२. काळे गोरें।'-हा १८.५५४. 'कोणाचा तुं पालेखाइ-या।' सळ्या सांतीत बसर्ण-( डोईफोडे किंवा इतर भिकारी यांचा -रावि २५.४०. [सं. सादित; प्रा. साइअ] स्रोळंबा केल्यास भिक्षा न दिल्यास ते आपल्या सांखळदंडानें जमीन उकरतात त्यावहन ) हटवादीपणा, दुराप्रह करमें; खन- -याने भरलेली खळी. 'ओंब-याची करीन शिळा उंब-याची पटीस बसर्गे; तगादा कर्गे.

खाळी---की. १ तुरटी. २ कापडाला लावण्याची खळ. [खळ]

खळे--न. १ धान्याची कणसे झोडण्यासाठी, मळण्यासाठी केळेळी जागा (शेतांत अगर अंगणांत). 'झोडा भारे, खळॅ भरेल । खाई। हों सरली जगाची। ' -झा ११.४४०. [सं. क्षी-क्षायिक; भाताची मग रास पढेल ॥ '-मराठी पहिले पुस्तक पृ ५० प्रा. खाइम ] ( १९३२ ) (स्नान. ) शेतांतून माल कापून आणल्यावर तो सांट्यून देवण्याची जागा; तळवं. २ (ल.)(बायकी) लहान मुलांनी **अन्न वगैरे खातांना केलेला अन्नाचा लादा, काला, गिचमिड. ३** सुर्य-चंद्र यांच्या भोंवतीं पढलेलें अभाचें कडें (तळे पहा). चार मैल उंचीच्या विरल अशा ढगाचे बिंदू बर्फमय असतात, त्यांतुन चंद्रिकरण येत असतां त्यांचे वकीभवन होऊन खळे पहते. कथीं एकांत एक अर्शी २ अगर ३ खळीं पडतात. ४ (राजा.) अंगण ( घरापुढील ). [सं. खल; बं. खल; उरि. खला; हि. खला, ग्र. खलवाड ] (वाप्र. ) • खुरवतर्णे-(माण.) खळयांत पाणी शिपहन, बैल तिवच्यास जुपून त्यांच्याकहून खळवातील जमीन खाई; खाय; मिठाई. 'खाऊ मजला माणीत होता।' -नव २४. बह करणे; खळें चोपणे. सामाशब्द- •तळचें-न. १ मळणी करा-बयाची जागा (खळें) आणि धान्य सांख्वावयाची जागा (तळवें). (ल.) खळवावर इकडेतिकडे पडलेले आणि तळव्यावर पड केंद्रं भान्य. 'खर्के तळवें सगर्के अर्धेल्यास देऊं नये, अर्थे |(समासांत) शेण-लांच-कोडगे -खापर -माती-हज्जत-हरमत-**भाषण ज्यावें व अ**धें खास दावें. ' **्मर**-खळभट पहा. •बाडी-बी. अनेक खळ्यांचे आवार. खळवाडी पहा. •वेस-कर-पु. खळवावर काम करणारा महार; याच्या उलट गांव वेसकर.

खळोती--क्री. खळचावर शेतक-यांपासन धान्य घेण्याचा बद्धतेदारांचा हकः

खळ्या--वि. हृद्दी; दुराप्रही. खळभट पहा. ' हा अगर्दीच खळणा दिसतो, पैसा दिल्याशिवाय इलायचा नाहीं. ' [खळ] खळ्याचा--वि. खळणावर मळलेला; याच्या उलट वड-**व्याचा=बह**विलेला. [खळें]

सळवाची मेद-नी, तिवडा.

**कां**—खा. खान; सरदार; मुसलमानांतील एक मोठी पदवी. •साहेब-पु. साम; बदेसान. 'त्यावेळच्या दरवारला सांसाहे. बाउन भाली. ' बको. २. ४९

खाई -- की. १ सती जाण्यासाठीं केलेली खांच, चिता: निखा-करीन खाई। ' -वसा ६८. ' अमृतसंजिवनी विजविली खाई।' –तुगा ३७८९. २ खांच; खंदक; चर; खड़डा. [ सं. खन्≕खात. खातिकाः प्रा. खाइमा ]

स्वाई-- ली. नाश; क्षय; ऱ्हास. 'परि ऐलीइडिले मुर्खी

खाई—सी. १ ( बालभाषा ) खाऊ; गोड पदार्थ. ( कों.) २ स्तन; भामाः [सं. खादित; प्रा. खाइभ ]

खाई-न-खाई--किवि. कांहीं झालें तरी: निश्चयंकरून: जरूर; खचित; हमखास. ' आम्ही श्रावणमासी खाईनखाई येतों.' –रा ३.१४१. [फा. खॉही-न-खॉही]

खाई(ही)श-की. इच्छा. 'रघोजी येथे यावा हे खाईश आम्हांस नव्हती. ' -रा १.२२. [फा. ख्वाहिश]

खाऊ-- पु. १ ( बालभाषा ) क्षांहीं गोड खाण्याचा पदार्थ: १७३. २ लांच; बक्षीस. -वि. १ (समासांत तिरस्कार्थी) बाणारा; खादाड; खाबू. 'अफीम-भांग खाऊ.' २ ( ल. ) घेणारा; सोसणारा, भोगणारा. ' मार-खेटरखाऊ ' 'प्राणखाऊ ' गैसे —माल –वडा – व्याज – भाड – दम – खाऊ. [सं. खादु; प्रा. लाभ.] (बाप्र.) **खाऊची गोष्ट**-नशीब उघडणें; नफा; फायदा ( व्यापार भंदा यात ). सामाशव्द- **्रतमाम-**पु. पूलीच्या खाजगी खर्चासाठीं मुलुख तोहन देणे. -स्वप ३७९. **्खादाड-**वि. भाधाशी; अतिशय खाणारा. खाऊं गिळं. खाऊडाऊ, खाऊ डाऊं-स्त्री. एक्सारखी, फार, सतत वाचणी, गांजणुक. ( कि॰ करणे; लावणे ). [मी खाऊं-गिर्व्यु-यापासून] •घेखर्डा-सी. भति भाधाशी, खादाह बाई. •निदक-वि. खाल्ल्या घरचे वासे मोजणारा, क्रुतब्न. ॰पास्तरी-वि. १ अधाशी; खाबूनंदन. २ फक्त खाण्याला तयार, इतर कामी निक-वयोगी; डदरपरायण. [ खाणे+पासरी ]

साऊन-सी. कंबक्तीची वेळ. (कि॰ येणें). 'त्याची

खाक — वि. जळ्न राख मालेला; धुळीस मिळालेला; पूर्णेपण नष्ट मालेला ' परश्त्रू होईना खाक, ' – ऐपो ४९७. ' पालस नाहीं म्हणून शेतें जळ्न खाक मालीं. ' – ली. राख; धूळ; माती ' गवताची जळ्न खाक होते. ' – पाण्ड ५५. [ अर. फा. खाक्=धूळ] [ खाकर+वासा ]

खाक, खांक—की. (गो.)खोकला. [सं. कास; प्रा. खास; किंवा ध्व. खाँ, खाँ करणें]

खा(खां)क — की. काख; वगल. काख पहा. 'खाकेस घेज-नियां श्वान ।' –यथादी १.८०१. [सं. कक्षा प्रा. कक्ख; हिं. कांख; फें. जि. खक, कांख] काख शब्दाखालीं सर्व वाक प्रचार व म्हणी पहा. •म्ह (व.) खाकेत खवला अन् महारेव पावला सदोदित मुलकडेवर घेऊन फिरणाऱ्या व काम न करणाऱ्या क्रियेला लावतात.

खांकचं-कि. (गो.) खोकणें.

खांकट-टा--पु. (को.) माड, पेह इ० वृक्षाचे कोवळें फळ. खाकटणें -- चिक्र. दांडगाईने ओरबडणें, मोडणें, खेचणें छाटणें (झाडापासुन त्याच्या फांदा, पाने इ०).

खाक(कु)इचे--- क्रि. (गो.) चांचरणे.

खांकमांजरी-काखमांजरी पहा.

खाकर—पु. १ सागाच्या बाशाचे निमुळते टोंक. २ (ना.) बासा. [स. खक्खर]

खा(का)कर--पु. (राजा.) ओरखडा; जसम.

खा(खां)कर—ित. वयानें जीणै झालेला (प्राणी, वनस्पति); मखदा; भाराखडा; शुरुक; क्षीण. 'खांकर झाले वृक्ष सर्वे।' -एभा १२.३. - न. खाका—ु. ब बळेलें झाड; वांझ फळझाड. 'भग्न भाजनदृक्ष खांकर। स्मशान खाका=भाराखढा] पृमि अकाळ मेघ निर्धार।' -पांप्र २२.२९.

खांकर, खांकरा—पु घोड्यास चाल शिकवितांना जो खुळखळा वाजवितात तो; खुळखळयाची काटी? 'जैता वाह उपलाणी।तरट खांकर झणाणी।'-एमा (पाटमेद) २.२१६. [सं. खक्खर=भिकाऱ्याची काटी; ध्व. थॉ+कृकर]

खांकर-रा-पु. गाखर; बट्टी;गोव-यांच्या झग-यावर भाज लेले कणकेचे जाड रोट.

स्वा(स्वां)करणें, स्वाकेरणें—जिक. १ घता साफ करणे. कफ वर आणण्यासाठी खांकरा काढणें; वेडका काढणें. 'ना शास्त्राचेनि कीर नांवे। खाकरों ही नेणती जीवे।' —ज्ञा १७.९३. -श्रक. १ खंकारणें; शब्द करणें; खोकणें; घशांतील कफ बाहेर आणण्यासाठीं प्रयत्न करणें. २ नानूं, काकूं करणें. [ध्व. खा ! स्वा: ]; खालकु-खालकरोति-स्वाक्करह-खाकरतो. -मसाप २. २३८.]

• खांकरचसा-चासा-प. खडसावणं; खरडपटी; ताशेरा (बोराचा). (कि॰ घालणं; सारणं; करणं; काढणं). खाकर-बासा पद्दा. खाकरवासा—पु. (वाळलेळा व उंच वासा) १ वटेलें उंच झाड, वनस्पति. २ ( ल. ) वार्धक्यानें, अशक्तपणानें बाहेर निघालेला पाठीचा कणा. 'पाठीचा खाकरवासा निषाला. [ खाकर+वासा ]

खा(खां)करा, खाकेरा—प. १ कफाचा बेडका (खांकरून काढलेला); खाकरण्याने सुटलेला कफ (कि० काढणें; टाकणें). 'वदनींचा खांकरा टाकला.'[ध्व. खाँ; सं. खक्ख्=इंसणें ?]

स्वाकरी—स्त्री. दाणे काडून घेतलेली कणसे ( विशेषतः बाजरीची ).

खाकरी—स्त्री. (व.) चिलमींत ओढण्याची तमाखुची भुकटी, पृड. [अर. फा. खाक]

खाक(का)री—की. बेडका, कफ काढण्याची किया; वसा साफ करणें; ओकारी ( कफ काढण्याची ). ( कि० काढणें ).

खांकरेजणें-रैजणें--अिक तयार होणें; फुटणें; उद्भवणें. 'तेय प्रकृतीचेनि वृद्धिलोमें । खांकरेजती ग्रुमाग्रुमे । '-क्का १५० १५९. [ खाकरणें; सं. कक्षा. खाक]

खाकस-( व. ना. ) खसखस पहा.

खाका — पु. १ भितीवर, जमीनीवर काढावयाच्या आकृती; चित्रं वगेरे पहिल्याने ज्या कागदावर काढतात तो कागद. २ कच्चा मसुदा; आराखडा; खर्डा. [ फा. खाका ]

खाका—पु. बाणा; तऱ्हा; वृत्ति. खाक्या पहा. [फा. खाका=भाराखढा]

खाका — वि. (कों. बुला.) नारळाच्या सबंध पानाच्या दांड्यापैकी ज्या दांडयावर पाने नसतात तो. [खाक]

खाकावर्णे-अफ्रि. गरजण; ओरडण. [ध्व. खा]

खाका--बी. हीनता, 'आब्र्स खाकी यावी असा समय येकत वातखाला (?) आहे. '-रा ६.५२१. -िव. राखेसारखा; धुळीसारखा; मातीसारखा (रंग). [अर. फा. खाक=राख. फा. खाकी] •गासावी-साधू-पु. अंगाला राख फासणा=्या गोसा-व्याचा एक पंय; त्या पंयातील व्यक्ति. हे कृत्रिम गंगालळाच्या (पाण्यांत गोपीचंदन कालवेले म्हणजे तें गेगेच्या पाण्यासारखें दिसतें) कावडी घेऊन हिंडतात. -गांगा १३२. २ (ल.) तापट, रागीट, डोक्यांत राख थालणारा माणुप्त.

खांकु ह—वि. (गो.) गांगरट.

खांकाटा-पु. खांकट-टा पहा.

खांकोटी-खाखोटी--कांबोटी पहा.

स्त्राकोर प्र-उकि. ओरसडणे; ओरबाडणे. स्नाकरा पद्दा. स्नाकोरा—प्र. ओरबाडा; ओरसाडा; बोंचकारा.

खाको (खो ळे -- न. मस्तकावरचा अर्था भाग; कवटी; रीतीनें ). (सामा. ) खांच. 'चालते समर्थी खांचखळगा पाइन फोडणें; फुटणें ). खोकें, खोकाळें पहा.

युक्ति. 'असा नेहर्मीचा खाक्या असे ' -सर्योदय १३९. बारीकसारीक दोष (हिशेब, नकल, मधुदा, यांत ). 'ह्या मधु-[फा. स्नाका=भाराखडा, खर्डा]

सासा-की. १ अनावर क्षुपा; पोटांतील भुकेची आग. भाषणांत, लेखनांत अलंकार ज्यांमुळे साधतो ती शब्दयोजना. (कि॰ करणें; सुटणें) २ अधाशीपणा; हावरटपणा; बराडीपणा. [खाणे]

खाखा-पु. मौक्तिक भस्मास लागणारी बारीक मोर्ट्ये; गाळ.

स्त्राखाइण-अकि. वाजणें; कर्कश वाजणें. ' निशाण त्राहा-रूढ झाला असावा. ]

खाखाई—सी. खाखा; खबखव; सडकून लागलेली भूक, खचणें ] ( कि॰ सुटणें; होणें ). [ खाण द्वि. ]

खाखात-वि. खा खा करीत उठलेला. 'खांखांतें प्रेते। खाएं गिळी करिते। ' -शिशु ९०२. ' भयानकें खाखातें। महा प्रळयो जेथे।'-ज्ञा १.१३१. [खाँण द्वि.]

[खाणें द्वि.]

खांखोटा-खांकर-टा पहा.

नाईक.

खारी-न. अंतिम स्थळ, ठिकाण; शेवटची जागा. 'अगा मी एकुलाणीचें खागें। '- इा ९.४७०.

हो काज ब्रह्मविधेचे खागे।'-ब्राप्र १९. 'देह काळसर्पीचे लहान मळा. [खांच] खागें। 'स्वानु ३.४.३५. (-हंको. व -शर. याचा अर्थ खळे (मंडल) असा देतात). [ खाजें ]

स्ना(स्वां)च-सी. बाणाचा टप्पा, पल्ला; शरपात. [खेचणे] •यापारांतील बुड, तोटा. ( कि॰ येणें; होणें; पडणें; बसणें ). घेणें; पाडणें; काढणें; करणें ). [ स्तांच ] [ सच्में; का. कब्बु≔सोंचा, सत्री ] ∘स्तव(व)ळ-सळगा-**ोवळा-की**पु. खांचखर्डा; खांचखळी; खोलगीं बिंके (ब्यापक मोठा खर्डा, खांच. [खांच]

खोपटी; डोकें (दगड, काठी याने मारण्याच्या, फोडण्याच्या, चालावें. 'म्ह० जिकडे गेली बाला तिकड खासा खबळा. रक्त बाहण्याच्या संबंधाने अथवा तिरस्कारार्थी योजतात). (कि० े श्लोंच-स्नी. चढउतार; उंचसखल; विषमता ( भित, जमीन यांची) 'भित रचली मात्र आहे, परंत्र तिच्या खांचाखोंचा **खाक्या**—प. प्रघात; बाणा; ठराविक वर्तनकम, स्वरूप;ंकाढिल्या नाहींत. '२ वाढ व घट; न्यूनाधिक्य; कमजास्तपणा. यांत खांचखोंच असल्यास काहून तो साफ लिहा.' ३ गायनांतील खांख खोरणे, खांखकरा, खांखेरा-खांकरणे-खांकरा खटके; आवाजांत चढउतार; उच्चनीच स्वर. ४ मर्म; वर्म; विंग. ' यांतील बारीक खांचाखोंचा मला पूर्ण माहीत आहेत. ५

> खाँचण--न. (गो.) फुलांची वेणी बुचड्यावर घट रहावी म्हणून आधीं खोंबतात तीं फुले किंवा पानाची घडी. [खोंचणें ] खांचणी-- ली. खोबण, कोरणी: खंचणी पहा.

खांचणे- उकि. १ कमी करणे; काट मारणे. 'तैसा दानपुण्यें टिल्या भेरी । खाखाइल्या रणमोहरी । ' -एहस्व ८.२०. 'रणतुरें खांची। गोत्रकृदुंबा वंची। परी गारी भरी ख्रियेची । उणी हों नेदी।' स्तासाइलीं अपार।'-इस २४.१२. [मूळ शब्द रव=ध्यिन -ज्ञा १३.७९४. २ खंडण करणें. 'स्हणोनि ते बुद्धि रचुं। मत-पासन रवरवणे असेल व त्याचा उच्चार चुकीनें 'खाखा 'असा वाद हे खांचृ।'-ज्ञा १३.१०४९. -अकि. श्रमणें; दमणें; यकणे. ' उच्चेःश्रवा खांचे। खोलिणये।'-ज्ञा ९.३२६. [स्रांच.

> खाचर---न. (व.) एक प्रकारची बेलगाडी. ' मोर्शीवह्न ं उमरावतीस जाण्यास भाड्याचे खाचर मिळतें.'

खा(खां)चर-न. १ खळगा; खांच; खळी; खड्डा. २ पाण्याच्या जोरदार प्रवाहामुळे जमीन धुपून पडलेला नाला. सासात—ि. कर्कश. -ज्ञा १.१३१. [स्रासाइण-टीप पहा] वळ; ओहोळ. ३ (कॉ.) डॉगराच्या बाजूबर अशवा पायथ्याशीं सासावर्ण-अित. सपादन भूक लागणें; खाखा सुरुणें. तसेच कातळावर तथार केलेला शेतजमीनीचा तुकडा. ४ अर्थ, भाजी इ० लावलेली आहे अशी पाण्याची खोलवट जमीन, खांचरी: उंसाचा मळा. ५ (सामा.) भातजमीन. ६ खडबडीत वसः खागडा--पु. ( सांकेतिक ) छप्परवंद जातीच्या टोळीचा जाडे-भरडें वस्न, धोतर, छगडें. [ खांच] •खळगा-खुचर-पुन. 'खांचखबळ पहा.

खाँचरां-पु. (गो.) एक प्रकारचे भाताचे बी.

खांचरी-की. १ (कों.) लावणीसाठीं तयार करावयाची खारंग---न. खाद्य; खाजें; भातुकें. 'हे कथा कैसी सांगे। भाताच्या रोपांची खोलगट जमीन; मोठें खांचर. २ उंसाचा

> खांचियणं-अकि. खोबण पाडणें; खोबणीत बसविण. 'खा पट्या खांचवृन बशीव.' [खांचणी]

खांचा-पु. खांड; कंगोरा; खोबण; खांच; खाप; खोंगा; खा(खां)च-सी. ? खड़ा; खळगा; खोंचा. २ (ल.)। (खुंशी, काठी, झाड, विहिरीची बाजू गांना पाडतात तो.) (क्रिक

खांचाड-न. (स्रांच याचा अतिशय) वांकडातिकडा व

जमीन ).

सांची--सी. सांच; शाहाबर चढतांना पाय ठेवण्याची मुळें ). 'हाताला अर्थ साजतें. '-अफ्रि. अंगाला साज सुटणें; जागा; बेळका. 'पाय घसरुनी पडेल । अथवा खांची उपटी उपदेल।'-निगा ४४. [खांच]

स्वाज-सी. १ कंडू, कंड; चिणचिण; हुळहळ. (कि॰ सुटणें, निष्णें ). २ सुरसुरी; खुमखुमी; प्रबळ इच्छा; उत्कंठा (एखाया गोष्टीची) ३ खाद; कसर (कारभारी, मुनीम ६० ची). ४ (क.) अधाशीपणा. [सं. खर्ज्ज; फें. जि. शज, शांज; का. किज. ] ॰ जिर्चिणं-सोड, खुमखुमी, रग मोडण.

स्वाज-न. (व.) खोब-याचा कीस, खसखस व साखर यांचे मिश्रण करंज्या, मोदक इत्यादींत घालतात तें. करंज्यांचे पुरण; सारण. ' खाजी करंज्यांत खाज घातलेल असतें. ' [सं. खाय; प्रा. खज्ज ] -की. (गो. ) बुरमा. खर्जाचे लाह; बुरमी 이좋.

खाजकुर(यहि)री-ली, खाजकोयरी, खाजको लती-कवली-खाजरी कहरी पहा. खाजगत, खाजगी-वाला--खासगत, खासगी पहा.

स्वाजण-न---न. १(कों.) साऱ्या साडीच्या पात्रांत, जेवें ओहोटीच्या वेळीं फारसें पाणी रहात नाहीं व बारीक रेब व चिखल असतो अशी जागा. २ अशा क्षेत्राच्या (एका बाजुस डोंगरपायथा असल्यामुळें ती बाजू खेरीज करून बाकीच्या ) तीन बाजुंकडे मजबूत बांध घालून तयार केलेली भातजमीन; खारी शेत-वाडी. ६ मीठ तयार करण्याचा वाफा. ४ (क्.) नदींतील गाळाने बनलेली जमीन. ५ (सामा.) खारी, दलदलीची जमीन. ि दे. खंबण;ग्र. खांजण] **ेकोंबडा-५**. (को.) खाजणांत भाढळणारा एक पक्षी. [तुल ० सं. खंजन;प्रा. खंजण=खंजरीट पक्षी] खाजणी-

वि. बाजणामध्ये उत्पन्न केलेलें, किंवा खाजणासंबंधी (पीक,

खांजणी--सी. पाढे इत्यादींचा मिळवणीचा एक प्रकार; एक प्रकारची बेरीज. ृही पूर्वी शाळेंत शिकवीत. [सं. खंडन] **्भांजणी**-ली. १ बेरीज आणि वजाबाकी; गुणाकार आणि भागाकार (अनेकवचनी प्रयोग). 'मी खांजण्याभांजण्या शिकलें].' २ ( ल. ) देवघेवीमध्यें नफातोटा सोसून एकमेकांचे विचार केलेली सरासरी तोड. ३ अडचर्णीत सांपडलेल्या गिऱ्हाइकास वगैरे त्या प्रकास येणाऱ्या रकमेंत दिलेली सुट. ४ (ल.)क्षय-वृद्धिः; उत्पत्ति-संहार. 'खांजणीभांजणीचे समजावें । मूळ तैसे । ' -दा १५.४.१८. [ सं. खंडन+भंजन ]

स्त्राजाणी-- उकि. स्वाज उत्पन्न करणे, युटणे; स्ववस्ववणे; कंड्र सुटणे; खाज भागणे. ( खाज सुटणाऱ्या सुरण, अळं ६० पदार्थी-

खाजवावेसे वाटणे. [सं. खर्जन]

खाजवार-री- खासदार-री पहा.

खॉजनॉ—पु. (गो. ) एक जाड लोखंडी नळी; त्या नळींत दास भसन काढलेला बार.

खाजयोडा-वि. ( 5. ) खादार. [ खाज+शिवी ]

खाजरा-वि. खाज उत्पन्न करणारा; खबखवणारा; खंबरा ( अळूं, सुरण ६० भाजी ).

खाजरी कुर्री-ली-सी. हें लहानसर झाड असून याची पानें मोठीं व काळसर असतात. झाडांना रोंगा येतात. पानें व रोंगा यांना कुसे असतात व तीं अंगास लागल्यास अंगाची आग होते ( याला संकृत नांव आत्मग्रुप्ता अगर कपिकच्छ असे आहे ). याच्याउलट गोडी कुयरी.

खाजलॅ—न. (गो.) खाद्य; खाणे.

खाजव-- स्त्री. खाज; कंडु. (कि॰ सुटणें; येणें; होणें; मोहणें). [खाज]

खाजवाखाजव-की. १ परस्पर खाजविणे; सर्वत्र खाज-विण्याचा व्यापार. २ त्रास, चीड; क्षोभ आणणे; चेतव; भांडण उपस्थित होण्यासाठीं मुद्दाम केलेली चेष्टा; लाबालाबी. [स्राज-विणें र

**खाजिं विर्णे** — उकि. १ कं**ड रामनार्थ** अंग चोळ**णे. खरडणे.** 'प्रेमें वृकांनीं मृग खाजवावे। जेथे, अशा टाकुनि काय जावें।' -नरहरी गंगारत्नमाला. ( नवनीत प्. ४१७, ) २ त्रास, चीड, क्षोभ भागणे; कलह उत्पन्न करणें; भाग लावणें; डंबचणें; चिडविणें. [सं. खर्ज] (वाप्र.) खरखर-रा खाजियण-जोराने बाजविणे; ओरबंडणे. म्ह० खाजवील त्याला खरूज भोगील त्याला संपदा. **खाजवृत अवधणा आणजे**-भावरूया हाताने **भावर**्या जिवाला त्रास करून घेणे. खाजवृन खरूज काढणे-( सक्ज झालेल्या जागीं खाजविल्यानें खपली धरलेली भसली तरी ती निधुन खरूज वाढते यावरून ) मिटलेली भांडण पुन्हां उद्युक्त काढणे; बळेच कलह उत्पन्न करणे. खाजवृत पान्हा आणणे-कोणएकास कांहीं उत्तेजन देउन कामास प्रवृत्त करणे.

**खाजा**—साजी, साजें पहा. -हिंदु ११.२.३०. ०**करंजी-**खाजी करंजी पहा. 'सगर्भ शुश्र खाजा करंजा।'-जै ९४.५६. खाँजाँ-वि. (गो.) नपुंसक. [खोजा]

स्ताजाळा-ळू---वि. १ मांडसोर; कळीचा नारद; समाळ पहा. २ विषयी; कामुक. ३ खाज उल्पन्न करणारा. खाखरा पहा. ४ नेह्रमी अंग खाजविणारा; ( गो. ) खाजाळो. [ खाजण ]

स्वाजार्द्धं---न. साजरे भळूं. [साज+भळूं ] साजिवरा-वि. (राजा.) साजरा पहा.

बाजी-की. (हि.) एक मिठाई, पक्कान, खाजीकरंजी. [सं. **खारा; प्रा. सफ्ज**] **करंजी –की. हा एक करंजांचा प्रकार**| केला पलंग. [सं. खट्वा; प्रा. खटा; तुल० का. कट्टु=बांघणें; ता. **आहे.** खालीं एक व वर एक अशा दोन पापक्यांमध्यें करंजांचेंच सारण बाह्यन सभौवतीं मुरह बालावी व तुपांत तळाव्या -पाक ५८. 'फेण्या खाजी करंजी मृदुतर छुचया शकेरेमाजि घोळी।' -किसुदाम ३४.

खाजुकली--(बे.) खाजरी कुइरी पहा.

बाजुके-रो---न. बाऊ; भक्ष्य. खाजी, खाजे पहा.

**ब्हाज़ळी —ही. बचनागासारखी एक वेल.** 

**ब्लाजूर---पु.** (गो. राजा.) खजूर. [सं. खर्जूर] **ःमाड**-पु. (गो.) खज्जरीचे झाड.

**साउँ---न.** (ना.) लगांतला एक विधि.?

**खा(स्तां)जें-**न. १ पंचलाजे; खारीक, खोगरें, खसस्तस, खिद्यमिस, खडीसाखर हे खनें आरंभ होणारे पांच पदार्थ. पंचखाय पहा. ' होळीमध्यें खाजें भाहे । तें तुं विचारनी पाहे । ' **—रामदास होळीपंचक. २ वाणसीदा; वाण्याक**डील सामान. ३ खाटखिळवाचे घेतलेल सींग; आजारीपणाचे ढोंग. ( कि॰ घणें; साजी नांवाची मिठाई. 'ध्या घास मुहूर्त येथे वाहितें खाज्या।' -प्रला १९४. ४ (कु. ) हरभऱ्याच्या पिठाच्या लांबट गोळ्या शुळाच्या पाकांत करतात त्या (खाज्या). ५ एखायाच्या आवडीचें खाणें, खाद्य. उदा० मेंढर्क हैं लांडग्याचे खाजें, उंदीर माजराचे खाजें. 'भाणितो हिमांशुचि जेवि खाजें चकोराचें।' - हा ६.२९. 'स्त्री म्हणिजे मेंढिएचें खाजें गा।' –सूत्रपाठ आचार, उत्तराधे २५३. 'ऐसे शरीर बहुताचे मुर्क म्हणे आमुचे । परंतु खाजे जीवाचे । तापत्रें बोलिंले।'-दा १.१०. ६०. ६ लहान मुलांचा खाऊ; भातुके; मिठाई. -वि. चमचमीत; आवडतें; मुप्रास (भोजन). 'नहो एंची जुंझ भांडण । तन्हीं तु नाहीं खार्जे जेवण । ' –ि शिशु १२०. [सं. खाद्य; प्रा. खज्ज ] ०क्क-कार-वि. (गो. महानु.) हरूबाई; खार्जे करणरा. 'भांडारी खाजेकरू।' –शिशु ३५४. [साजे+कर]

बाजोळा-नि. (इ.) खादाड. 'हो मोठो खाजोळो. भासा. ' [सं. खाच; प्रा. खज्ज+भळ प्रत्यय]

बाजोळा-वि. (कु. ) बाजरा: अंगस खाज आणणारा. 'हो पुरण खाजोळो भासा.' [खाजणे]

**खाट-**-वि. १ साष्ट; द्राष्ट; तिरसट; रानवट (मनुष्य, प्राणी). २ कठिण; कठोर; निष्हुर; करडें ( वर्तन, भाषण ). [ खाष्ट; तुल० कानडी. काट=पीडा ]

**खाट--पु. ठप्रका; भपकारा;** खकाणा ( मिरच्या इ० उध-ळणाऱ्या पदार्थीचा ). ' मिरची घरांत ठेविली तर कांहींच होत नाहीं पण तीच अर्भीत पहरुवास तिचा खाट उठण्यास आरंभ राहण्यासाठीं केळेली काठवा वर्गरेची हातमागातील योजना; कट-होतो. ' -दयानंद सरस्वती १५६. [का. काट ? ]

खाट-की. चारपाई; बाज; बाजले; खाटलें; काध्याने विण-कहिल≔पलंग; इं. कॉट] (वाप्र.) **ख।टेवर चढणे-**पूज्य माणसा• विरुद्ध किंवा उपकारकर्त्याविरुद्ध उलटण: कृतव्र बन्णे. सामाशब्द-**्खटलें-खडबर्ड**-नस्री.(ब्यापक) बाडबिछायत;सामानसुमान; चंबुगवाळें; प्रपंच. • खिळशा-वि. खाटेस,बिछान्यास खिळकेला; सदोदित आंजारी असकेला. 'तो ना! जन्माचा खाटखिळणा!' [ खाट+खिळणें ] •खोली-फी. (खाट आणि खोली न सोडणें) खाटखिळचा होणे. (कि॰ करणे). ॰पसारा-पु. फाफट पसारा; पखळण; ( सामान्यतः वस्तुंचा ) अस्ताब्यस्त कारभार; गोंघळ. (कि॰ करणे; मांडणें; घालणें; -कर्माची षष्ठी; होणें; पडणें –कर्त्याची पष्टी ). •मार्–पु. खाटेस बांधून फटक्यांचा दिकेला भार. 'खाटमार ऐकिलात कोठें. ' -अफला ६५. 'खाटमार मोठा कठिण । नाहिं कुठें ऐकिली तन्हा । ' - ऐशे ३६०. [खाट+ मार्गे ] व्याईक-खाटलेंबाईक पहा. व्याक(ख)ळ-खी. १ िनिजों।; निजुन पड़ों।. २ (ल.) उपेक्षेनें, बेपर्वाईनें, निष्का-ळजीपण वागविण.

खाँट-की. (गो.) लाय; टांच. [खोट] खाँटांवचे-कि. (गो.) लाथा मार्गे.

खाटक-की, खाटीक--पु. १ पशुंना मारून त्थांचे मांस विकणारी जात; बकरीं, मेंढरें यांची सागुती विकणारी एक हिंदू जात व तींतील व्यक्ति; कसाई. (स्त्री-खाटकीण). २ (ल.) निदेय पुरुष. [सं. खिट्टक] खाटकी माल-पु. मांस; सागुती.

खांट्यॉ--9. (गो.) सोनाराचा लहान घण, हातोडा.

खाँटलॉ—पु. (गो.) बुरडी टोपली.

स्वाटले—न. १ लहान बाज; स्वाट. २ ( कुण. ) सप्तऋषी ( आकाशांतील तारकापुंज, त्यांच्या आकृतीवरून ). ३ बैलगाडी. ४ बाडबिछाना. [ खाट ] स्वाटल्यावर जाणे-? मातृगमन करणें. २ खाटेवर चढणें पहा. (ना.)(वाप्र.) • टाकणें-आजारी पडणे. [ खाट ] ॰ बाजलें-न. १(कुण.) सप्तऋषी ( आकाशांतील तारकापुंज, त्यांच्या आकृतीवहन). २ बायकांच्या छगड्या-वरील समविषम चौकटींची नकशी. •वाईक-कुजवणारा-वि. अंयरणाला खिळलेला; खाटखिळचा पहा.

खाटचा-- पु. खाट; बाज. [ सं. खटवा ]

**खाटघाघडी—क्री**. एक प्रकारचा पतंग, वावडी.

खाटसरी-की. (विणकाम) वस्त्राचा विणलेला भाग ताठ तर. काटसरी, काटोस्नी पहा.

**साटा**—वि. (माण.) १ पुढच्या पेरणीसाठीं नांगरून व ४ पिवळसर व भरड, हस्तकृतीची साखर. ही थोडी अंबूस असते. मशागत करून पडित ठेविलेली (जमीन). (ही हवेत उघडी राहिली म्हणजे हीत आंब अथवा क्षार जमतो यावस्तन ). २ अशा जिम-नींत उत्पन्न केलेलें (धान्य, दाणा इ०). [खटा.; सं. क्षता]

खाटा-वि. (हि.) भांबट. [खहा]

खाटिक-पु. १टोळ, किंडे, सरडा खाणारा एक पक्षी. २ कसाई. [सं. खट्टिक]

स्वाटी—वि. (कों.) १ आंबटढाण (विशिष्ट फळझाडें, फळें ६० ). २ हलका; वाईट. [ प्रा. खट्ट; हि. खट्टा ] ०डाळ-स्ती. ( ग्र. ) आंबट वरण; आमटी.

**खाटीक-9.** खाटक पहा. हिंसक; मारक. 'सांग, मकरंदा-प्रमाण वेषांतर करूं ... कां दुष्यंताप्रमाणे मृगबालकांचा खाटीक बन् ? ' –भा ५०.

खाटी मेजवानी--श्री. मांसाहारी भोजन.

**खाटू-टू, खाटूळ-टोळ-**-वि. ( कु. ) आंबेलेंले; नासलेलें ( अन्न, फळ ). [ प्रा. खह ]

खांटोळी, खांडपोळी-न्ह्री. (हेट.)तांदुळाच्या रव्याचे केलेलें एक पकान्न; खांडव्याच्या वडगा.

खाट्या--वि. १ आंबट: आंबटत्रट (विशिष्ट फर्के व फक-झाडें ). २ आंबर (स्वयंपाक, पदार्थ ). उदा० खाटचा वरण-हाळ-आंबटी-भाजी-फळें इ०. [ खाटा ]

खाड--की, खाडी पहा.

वरची खाड आमच्यावर आली.' ६ नाट. [सं. खंड]

करकमळे । ब्रह्मयाने खांड सोडविले। '–कथा ५.४.१८. 'वक्त्याचें । मनुष्य. [ खांड+फासळी ] **०फा डोळी**–वि. (व. ) एका **बाजुस** खाड होले । ' -गीता २.१३९८, २ दाढीची हजामत; दाढी. 'फांसळी कमी असलेलें( जनावर ). रागखांडव-पु. एक प्रकारचा ' अर्ध खाड अर्ध रमश्र । मुंडण कहन टाकिलें। ' -मुविराट ६. मोरंबा. कृति-सालकाढलेल्या हिरव्या आंब्याच्या फोडी तुपांत पर-वेगळें कोण देतो ! =ल्हानसहान गोष्टींत भेद कोण करतो ! वास लावन वरणींत ठेवणें.--योर १.८०. **खांडच-**प. (संगीत) **खाइकी**-स्त्री. १ (गो. ) दाढी. २ (कु. ) हनुवटी. **खां**ड-भिज्ञा-स्त्री अव. १ दाढी व मिशा. (एक. व.) म्बांडमिशी. २ चाई लागलेल्या, अर्धवट काढलेल्या, जागजागी खंड पडलेल्या, ओठाच्या खळग्यांत खंड पडलेल्या मिशा. 'युद्धी खाडमिशा बोडी। हे आपरवडी त्यां केली। '-एरुस्व १३.११. 'जळली मुखें भस्मल्या खांडमिशा। '-रामदासांची कविता भाग १. पू. ८. [ खांड=दाढी+मिशा; किंवा खड=त्रुटित+मिशा ]

**खांड---पु.** तरवार खांडा पहा.

खांड-की. १ ताली, बंधारा, भिंत यांतील मेग, तडा, चीर, भोंक. ' खाचरास खांड पाडली. ' २ कातरा: सड: दांता: **बारा** (तरबार, विळा यांच्या धारेवरील ). ३ दांतांमधील खिंड. ं

खाये खीर खांड। ' -तुगा ४२९. -न. १ भक्तम व चौरस किंवा साधी तुळई, तुळवट. २ एखावा वस्तूचा तुकडा ( सुपारी, विस्वा, हळकुंड, चंदन, गोवरी इ० )' ऐसें हे सेंड्या कडिल खांड। '-दा २०.३.४. ३ टोळी; दाटी; कळप ( बकरीं, मेंदवा यांचा ). ध झाडाचा ठोकळा, भाग. ५ होताचा तुकडा. ६ धान्या**चा चुरा;** कळण. -वि. १ दाट. २ भंगलेलें. 'असावें का खांड देखळीं।' -भाए ४९३. [सं. खंड] सामाश•इ-०क(ग)ळी शिवी-खांड-भाळी-स्त्री. सुवासिनी स्त्रीस रांड, बोडकी या अर्थाची शिवी. [तुल० सं. खंडालि=जिचा नवरा दुराचारी आहे अशी स्त्री]. कापी सुपारी-स्री. क(का)चरी सुपारी; सुपारी कोंबळी असतां शिजवृत व राप ( सुपारीच्या काचऱ्या शिजविलेले पाणी)शिप-इन उन्हांत वाळवितात. व काचऱ्या काढतात अशा सुपारीला खांडकापी म्हणतात. हिलाच चुकीने ' ख्वंगकाचरीसपारी 'म्हण-तात. खांडकी-स्री. दगडाचा फोडलेला मोठा तुकडा: चीप: कळपा; फाडी; इमारतकामांतील खांडकीची पुढील चौरस बाजू वडीव, असून मागील उतरती व अणक् चीदार असते. खांडके-न. उसाचे कोडें. खांडक्या-वि. (गु-हाळ) उसाचे तुकडे कर-णारा;पेरुळया. खांडडोह-हो-पु. १उन्हाळ्यांत नदीचा प्रवाह आटल्याभुळे मध्ये मध्ये प्रवाहाला पडलेले खंड; खंडित डोह. खांडवा; भाट-टी. २ (चुकीनें) पाण्याच्या प्रवाहांतील खोल जागा स्वाड--की. (व.) १ तूट; अभाव. 'महिनाअसेर नोकरी (कोठली तरी). सामान्यतः अनेकवचनी प्रयोग. (कि॰ पडणे) करणाऱ्याच्या येथे सर्व गोधींची खाढ पडते.'२ संकट. 'तुमच्या- ०**त्तळई**-स्त्री. तुळवट; खांड अर्थ ५ पहा. ०**तोळी-स्त्री. (राजा.)** एक पकान्न; खांडवी. हें तांदुळाच्या कण्यांचें करतात. ०दोर-पु. खा(खां)ड---न. दाढी व कले (तिरस्काराथी). 'मग आपुले (व.) बेलास बांधावयाचा दोर. •पासीळा-पु. खुनशी. आकसखोर १४१. [ सं. खंड; अर. खड≕गाल ] म्हर० खाडास वेगळें बोडास∃सून खडीसाखरेच्या पाकांत शिजवृन, मिरीं, वेलदोडे, कापूर यांचा अवरोह. (कि॰ करणें). खांडच-पु. लग्नांत विडे, सुपारी वाटण्यासाठीं केलेली कापडाची (खणाची) झोळी. [ खंडवझ ] खांडल-चा-प नदीच्या प्रवाहांत पहलेली भाटी: खांडहोह. •वी-स्रो. वाळविरेल्या साऱ्चा मासळीचा तुकडा. खांडबी-वे-वे-पोळी-बोळी-बीनपुअवस्री. १ ( कों. )तांदुळाचा रवा काइन त्यांत गुळ, खोबरें. लवंगा वेलदोडे इ० घालून त्याच्या वाफे वर शिजवलेल्या वड्या, या तुपाबरोबर खातात. २ गुळ, पीठ, नार-ळाचे दूध एकत्र करून शिजवृत करतात ते पक्षात्र. 🦫 (क. सार-स्वत ) कानोले. •वेळ-स्नी. एक मोठी वेल. •साखर-सी. १ एक प्रकारची गुळी साखर. खांड अर्थ ४ पहा. २ खडीसाखर.

खांड - पु. (गो.) लहान दगडी पूल; सांडवा. [खंड] तें सारें पाणी. [ सं. खंड=एक प्रकारचें मीठ, क्षार ]

आवाजाने, मोडणाऱ्या, पडणाऱ्या शाहाच्या आवाजाच्या अनुस-थोबाडीत मारणे.)

**खाइखड्ड-**स्त्री. खसखस, फसफस आवाज. ( भांड्यांत उंदराचा, पाला पाचोळयांत कीटकांचा ) [ध्व. खाड+खडबड ] स्वादखाद-किनि. खाड! खाड! भशा आवाजाने युक्त. 'स्नाड स्नाड उठती टापा।'—संप्रामगीतें ५.१७. [ध्व.]

खाडगी-पु. (कु.) कसाई; खाटीक.

खांडचोर-री-खाणचोर-री पहा.

**खांडणावळ**—की. खणणावळ; खणण्याची मजुरी. [स्बांडणें]

**खांडणें** — उक्रि. १ मोडणें; जोरानें तोडणें; छेदणें; छाटणें; स्वापणें; काटणें; खंडणें. 'समिधा तो खांडुलागला।'-वसा ६१. खंडाण पहा. २ खणणें; खोदणें. ' उपनिषदर्थाची माळी-। मार्जी खांडिलीं ' -ज्ञा १८.३५. ३ (ल.) कुरतुडणें; चावणें; खुडखुड करणें (गिळ- चीर; खिडार. [ खांड ] लेली माशी). ४ (राजा. ) जेवण्याचे पान अथवा द्रोण करण्या-साठीं पोफळीच्या झाडाची पोय, विरी, पार्ने कातरण, छाटणें. घालून अगरी खाडाबा तोडला. ' - भाव ११२९. [ खंड खांड ] ५ खांडवीच्या बर्फीच्या वगैरे वड्या, खापा पाडणे. ६ ( ल. ) निरास करणे. 'मा तर्काचें खुरपें। खांडे कोणा।' -अमृ ६.२४. ७ ( ल. ) अडबिणें. ' सर्पें बार खांडिली '-वसा ५९. ८ वेगळें तेथवरचा भाग, बांकण, ओहोळ. [ सं. खन्-खात किंवा क्षार-री ] करणें; पृथकु करणें. 'कां चांचुचेनि सांडसें। खांडिजे पय पाणी राजहंसें।' -हा ९ ४४. [सं. खंडन ] सडा खांडणें-(वांसरू खिंड. 'तसे खांडीहृनि लाळे।पडती पूर।'-हा १३.५६७. [खंड] किया करहं यानीं ) सड थान किंचित कुरतडण, चावण. मह० भाइवें आले ते खांडन काढावें.

**खाँडप**—न. (गो.) चुडतांच्या किंवा कुडांच्या भितीची केलेली खोली.

खाइयाँ, खाडियाँ—वि. (गो.) दाढीवाला. [ खाड ] दोरीचा फांस;पायंडा. ( वाप्र. ) अडक्यास खाडवें बोलणें-( स्त. ) चांगल्याच्या मोबदला वाईट बोल्णे; आदराबद्दल भनादर दास्तविणें. ( भाडन्या शाहाला खाडवें लागत नाहीं पण तें वाप-रावयाचे-यावस्त ).

'त्या कामास चार दिवस खाडा पडला.' २ तहकुवीचा एक खंड किंवा कंड् ? ] खांडु(ड)केला-वि खांडकांनीं प्रस्त. स्याप्त. दिवस, एक पाळी; रिकामा वेळ. 'त्या महिन्यांत तुझे चार बाढे बाले. ' ६ बाळगा-गी; खांच; खोलगा; खालीं गेलेली बाध; भड; नड; लोडणें; ब्याधि; उपाधि; त्रास. २ ( ल. )

किंबा दबलेली जागा. ४ (ल.) खडखडाट; अभाव (खादा, स्तांडॅ-णॅ-न. ( गो. ) खतासाठी होतांत सांठवन ठेवतात पाणी, पाकस यांचा ). [ सं. खात, किंवा खंड](वाप्र.) स्वाड्यांत उतरणे-घालण-पाडणे-टाकणे( माणसास )-दारियांत, **खाइ-कन-कर-दिनीं-दिशीं--**क्रिवि. (खाड! अशा<sup>!</sup>तोटपांत, इलाखींत घालणे. **खाडपांत घालणे** (पैशास-डागिन्यांस-गहाणास)-लवाडीने भात्मसात करणे; गिळणे. रणावस्त ) विशिष्ट भावाज होजन ( क्रि॰ मोडण ; वाजण ; पडण दावण. स्वाड्यांत पडणे-तोटा येण ; नाश होण . सामाशब्द-दिवस-तिथां-वेळ-काळ-वि. रिकामा दिवस ६०.

खाँडाँ-पु. (गो.) खोडा; बंधन.

खांडा-डे--पुन. हंद पात्याची, दुधारी, सरळ व वाटोळगा टोंकाची तरवार. खंडा पहा. 'तुआं खांडेआं खरांटेनीं। दानव प्रतापु केरू फेडौनी।'-शिशु १५८. 'वोडन खांडें घेतलें करीं।' -एहस्व १२.१२६. ०ईत-वि. खांडा बाळगणारा: खांडेकरी (शिपाई).

खांडा—५. १ शस्त्राच्या, इत्याराच्या धारेस पहलेली खांच, खरा, कातरा, दांत. २ खबदाड; घळ; चर; ओहळ. [ सं. खंड ] खाडाण-वि. दुध न देणारी, नाटाळ ( गाय ). खडण.

खांडार--न. (खांड याचा अतिशय) मोठे भगदाड: भेग:

खांडाचा-पु. खंड; तुकडा. ' याणीं मध्ये बेलाशक घोडी **खा(खां**)डी—स्री. दाढी. खांड पहा.

खाडी-की. नदींत जेथवर समुद्राच्या भरतीचे पाणी येतें खांडी--- श्री. १ खिंड. २ शरीरावरील खवंद. ३ दातांतील खांडी--न्नी. खांडा; तरवार. ' लखलखितें खांडी '-शिश १०३८. [ खंड ]

खाड़े—न. (हेट. कु. गो. ) खाडवें; दोराचें अगर वेलीचें वेटोळें. याचा उपयोग माडावर चढण्याकडे करतात. खाडवें पहा. खाडू-वि. १ खटचाळ; नष्ट (घोडा, माणूस). २ मिशा. **खाडवें**—न, ताडामाडावर चढतांना पायांत अडकविण्याचा दाढी नसलेला. ३ ( सांकेतिक, औपरोधिक ) पावणेआठ. न<u>पं</u>सक: षंढ; तूवर. ४ (व.) वृद्ध किप; निखाडु. ५ (व.) (निदा-व्यंजक ) परीक्षेत अनेकदां नापास झालेला विद्यार्थी; ढ. [खाड ] खांडू(ड्र)क-न. १ गळूं; गलंड; गांठ. ' खांडुक जाल्यां किडे पडती। ' -दा १.१०.५२. २ फुटलेलें गर्व; बाहणारें क्षत. **बाहा—प. १** खंड; खळ; तहकुनी (कामांत, गतींत ). ३ हाडावरील उटंगळ; उठाणूं. ४ खवडा; डोईतील फोड. िसं. खाड्डस-न. १ भडकाठी; भडकाठा; प्रतिबंध; ब्यत्यय;

अडथळा करणारा, जाचणारा, त्रास देणारा, व्यत्यय भाणणारा | खाणं थोडं मचमच फार-थोडक्या गोष्टीचा सर्वेत्र गवगवा **बरणे.** माणुस, मुद्दा, विषय. ' घरामधे सुनेला सासूचे खाडूस. '[खंड] सांडे-न. नदीच्या पात्रांतील कोरडी जागा; खांडडोह. [संड]

सार्डे--न. (गो.) शक्त टेवण्याची पिशवी. ?

स्वांड--न, तरवार; खांडा, 'सारथियांचा तोंडी सुनि खांडें।' -शिशु १०४७. [खंड] **खांडेकरी-कर-**पु. तरवार बाळगणारा शिपाई खांडाईत. 'तीन शत उभे खांडेकर।' -कथा ४.६.१७५. •भुआवन-न. (महानु.) ( तरवारीस पाणी देणें ). एक प्रकारचा खाणिला । ' -आप ८. [ सं. खन् ] करः खंडणी. 'खांडेधुआवन मागे अंतराळीं।'-शिशु १६२.

खांडें घेतलें आहे नेसायला ' [ खंड ]

खांडेनवर्मा-की. नवरात्र उत्सवांतील शेवटचा दिवस. या दिवशीं शक्कांची पूजा करतात व कुणबी लोक कोंबर्डी, बकरीं जात्याखालीं वालावयाची बांबूची चटई. [ खंड ] यांचा बळी देतात. [खांडा ]

स्वांडोरे—न. ( खांडचें लघुत्व ) खांड अर्थ १, २, ३ पहा... खांडोळी — स्नी. एक पकान्न. खांडवी-वे पहा.

स्तंड ( जिवंत साप, किडा, प्राणी यांचा ). [सं.संडल | (शस्त्रानें ) [ स्ताणें +वळ प्रत्यय ] **खांडोळीं करणें**-तुकडे तुकडे करणें.

रत्ने इ० काढण्याकरितां खोल खणलेली जागा. ३ घर; निवास∙ १८.३५२. (समासांत ) पाप-पुण्य-गुण-झान-धर्म-खाणी. स्थान ( मुंग्या, इतर किंडे यांचे ). ४ ( ल. ) मूळ; उगम; थळ; [ खाण ] सामाशब्द- खाणीचा-खानदानीचा-नि. चांगल्या उत्पत्तीचे ठिकाण; जात; झरा. ५ आगर; निधि; सांठा; खनि; कुळीचा, बीजाचा, बंशाचा, पंदाशीचा, कुळवंत. ०**परळ-डी**. समृद्धिस्थान. [सं. खनि ] म्ह॰ खाण तशी माती. (बीज तसा अंकृर या अर्थानें )=जर्बी आईबापें तशी मुलें. ' जिचे उदरी तव उत्पत्ती । तिची निवडली ऐशी जाती । म्हणोनि खाणतंशी माती । माहाणा लोकी प्रसिद्ध । '-मुक्तेश्वर. सामाशब्द-•**करी-प्र.** स्नाणीत खणणारा; खाणीबाला. 'ज्यांस **अश्**वन १४.१०४. [ सं. खन् ] स्नाणक-यांनी हात लाविला नाहीं अशा डोंगरांच्या पोटांतून सोने व संगमरवरी दगड निवतील. ' --मराठी ६ वें पुस्तक पृ. ८२. ऋरणें; लांच खाणें; हरामखोरीने किंवा लवाडीने आत्मसाद्यकरणें. (१८७५). • गत-स्त्री. खाणीपासून सरकारला मिळणारें उत्पन्न. ३ गिळणे; गष्ट करणे; प्रासणे; चष्ट करणें. ४ घेणे; फस्त करणें बाटमाऱ्या. इतर अर्थोसाठीं खानचोर पहा. •चोरी-स्त्री. घर खाल्ले ' ५ सोसर्गे; सहन कर्गे ( मार, उष्णता, यंडी ). ' खानें जातगोत. खानवटा पहा.

२ (गो.) खाणजेवण कर्सेय आसं अर्थ अपूर्वाय बरी चरेणें चेंणे कसेंहि असलें तरी प्रेमाचा शब्द असावा.

खाणखुण--की. खुणखाण पहा.

खाणणे-अित. लगून काढणे; हत्याराज्या साधाने उकरणे. खणों पहा. 'किल्ला खाणून यमुनेत टाकीन ' -- भाव ३०. ' जरी बहु जनामयदुम समूळही खाणिला । ' -केका ४४. २ अजीवात नाहींसा करणे; निर्मूलन करणें. 'रामराम जप जपोनि दोष-

खाणपद---न. (गो.) घुमुट नांवाच्या वाद्यांतील एक चीज. **खांडें**—न. ( व. ) सुती जाड लुगडें ( निंदाव्यंजक ). ' एक <sup>|</sup> ' हें वाजवृन झालें की खाणपद म्हणा. '[ सं. खंड+पद्य ]

खाणवट--- ली. चोळीची पाठ. [ खंड+पट ]

स्वाणवें---न. (गो.) जमीनीवर पीठ सांहं नये म्हणून

खाणाजंगी-की. खानाजंगी पहा.

खाणाधळ -- सी. पैसे दिले असतां जेवण मिळण्याची आगा, दुकान; हॉटेल; भिशी; (गु.) बिशी. २ तेथील जेबणाबहलचे स्वांडोळे---न. १ खंड; तुकडा; भाग. २ छाटलेला तुकडा; पैसे. ३ सार्वत्रिक, एकवट जेवण (सार्वजनिक भोजनालयांतील).

स्त्राणी—की. (साण याचे लघुत्व) स्राण अर्थ २,४ पहा. १ **खाड्या खार-**पु. काडीखार; पापडखार. [सं खंड+क्षार] योनी; जन्म 'बहु या प्रपंचें भोगविल्या खाणी।' **-तु**गा १५४५. खाण-की. १ खोल खड्डा; खळी; बळद. २ दगड, धातू, २ उत्पत्तिस्थान; उगम. 'तैसी कर्मजातांचि हे खाणी।'-हा गुजराधेतील काळसर शेतजमीन. पाउस पडल्याबरोबर हींत सर्वत्र भोकें पडतात. -कृषि १४.

> खाणीय-वि. खणळेलें; खाणीतलें; खणून कारकेलें. 'खाणीवा खुडिवा तोडीवा। त्रिगुण गुणांच्या सोलिवा।' -एरुस्व

स्वाण- अकि. १ भक्षण, जेवणे. १ तनास्वोरी करणे; गिळंडूत •स्वोर-पु. खणून घर फोडणारा चोर; याच्या उलट दरोडेकरी, ( इमारत सामानसुमान संपविते तसे ). ' त्या धराने हजार बांसे फोइन केलेली चोरी. खा(न)चोरी पहा. ० घट-की. कुळी; वंश; एक छडी खाली. ' ६ भांत घेंग ( हवा ); ७ घेर्गे ( शपथ ); ८ प्रासुन टाकर्णे, पूर्णपणे वश करणे. ( औषध, मनुख्य ). ९ प्रामव **खाण**—न. १ (क. ) खाणे; अत्र. ' खाण चांगरें तर शरीर करणें. 'काशीकरानें रंगनाथशास्त्रवास एका क्षणांत **साजन टाकरें.'** बळकट. ` २ जेवण या शब्दास जोड्नहि वापरतात. 'तुमचें १० गाळणें, टाकणें, सोबणें (बोळण्यांत अथवा लिहिण्यांत अक्षरें ) जेवणकाण झारुँ कीं ? ' [सं. स्नादन; प्रा. स्नाण ] म्ह० १ ११ चावणे; बसमें. 'साप साई पोट रितें '≖युक्तऱ्यास वावक्यांने सापाचें पोट भरत नाहीं. (कुत्रीं, विवारी किरडें, किडे, जिवार्ण नेति ' - ऋ ५५. ' दरवडेकरी खाणोरी । ' - दा २.३.३१. यांच्याहि चावण्यास लावतात.तसेच शारीरिक अस्वच्छतेबहल योज ' घरिचे घरीं चोरी आपणिच खाणोरी। '-दावि २३४. खान-तात. 'मळ खातो, उना खातात, पिसा खानात. '=उना, पिसा हा। चोर पहा. [खणण ] •चोरी-खानचोरी पहा. माम डोकें (डोकरें, डोसकें, शीर) खातात म्हणजे चावतात, त्रास देतात). १२ तोडणें: टोचणं: मनाला बोचणें (पाप.ग्रन्हा .मन, पाप 📲 दि). 'की पापियासि निज पातक जेवि सातें।' १३ (ल.) कुरतुक्णें। मिळोन। पुन्हा पृथ्वी। '-दा १५.४.८. २ केरकचरा (स्तासाठी डवचर्णे; तोडर्णे (बाईट अत्र, पित्त, मानहानीचे भाषण ). १४ एकावा जोखमीच्या कामाने एखावाचा नाश करणे; 'या कंत्राटाने त्याला पु<sup>7</sup> खाल्ले.' १५ खर्च करणे. 'तूं माझा अर्था तास खाल्लास<sup>ा</sup> खात ' –एभा २९.२२२. [सं. खन् ] १६ मारणें; बळकावणे. 'वजिरानें उंट खाल्ला.' १७ भोगणें: सेवण (विसावा, चैन ). -अकि. १ भक्षणे; भक्षणे आणि जगणे; अन्न घेणे, घालणे (भोजन करणे असा या कियापदाचा अर्थ। होत न हीं. 'जेवण 'पहा ). २ दुखण (डोकें, डोसकें, डोई, शीर, माथा, कपाळ इ०) -- अकर्तक कि. ( ला. शीं जोडून ). कोणी खातो, तोडतो अशी आंत भावना वेदना, होणे. [सं. **खा**दन; प्रा. खाण; सि. खाइणु; तुल० फा. खाईदन=कुरतडणें ो (बाप्र.) खाईन खाईन करणें-अधाशीपणा करणें; खाण्यास भाषावलेला असण; खा खा करणे. खाऊन देकर देणे-दुस-च्याच्या वस्तुचा अभिलाष धरून ही आपलीशी करणें, गिळंकृत करणें, आत्मसात करणें. खाण्यामुळे हीनशक्त होणे-साण्याच्या अभावामुळे अशक्त होणे. साण्यां तुर्णे-क्षुपा किंवा पचनशक्ति कमी होणें. खायाप्यायांचे दिवस-तारण्यां तील भानंदाचे व उल्हासाचे दिवस; आयुष्यातील सुखाचे दिवस जीव-प्राण-खार्णे-दुस-यास फार त्रास देणें. दांत औठ शहे.' ३ पसंती; मर्जी; मन. 'आमचे खातरेस वाटेल ते कहं.' सार्ज-अतिशय रागावरें। उहु० १ खाई त्याला खबखवे (खब साबीं महणजे घशांत कंडु सुटणें याबह्न )=जो बाईट काम करतो त्याच्या पोटांत तें बांचत असतें असा अर्थ; चोराच्या मनांत चांदणे. २ खाईन तर तुपाशी नाहीं तर उपाशी=मी म्हणेन तें ऐकलें तर ठीक आहे, नाहींतर भी रुसून बसणार असा हुई घेउन बसर्गे या अथी.

१ (सरसक्ट) खावपदार्थ; खावयाचा माल; अन्न. २ खाण्यार्चः किया;भोजन. 'त्या गांवांत खाण्याजेवण्याची सोय आहे काय? •िन्दों-न. (खाणें व पिणें ). १ खाणें जेवणें पहा. २ धुखाने असँग. 'हे त्याचे खाण्यापिण्याचे दिवस!'

खाणारा. [स्ताणे]

खाण्णी, खाण्णीभाण्णी--खांत्रणी पहा.

**खात—**पुन. १ शेतांत घालावयाचे खत. 'खात मृत भ**स्म** उपयोगी ); गाळसाळ; उकिरडा; मळ; ( कु. ) चिखल. [ खत ] खात-- पु. खड्डा; खळी; खांच; बीळ. 'त्या मृत्यूचे सणीन

खातकाम-न. (व.) लोहारकाम-धंदा. [ खाती=लोहार] खातकुर्ला-की. (गो.) १ गुरगुली. २ (गो.) खाजकुरी, खातकुळांचच-िक्त. गुदगुल्या करणे.

खातड-ण-र---ली. (कु. गो. ) १ चिखल, पाणी जमी-नीवर ओतलेली जागा. २ उकीरडा. [खात ] •वास्ती- उकिर-डयांत राहाणारा. ' तुका म्हणे खातहवासी । अमृतासी नोळखे । -तुगा ३४८५. खातडांवर्चे-( गो. ) सुक्या जमीनीवर ती , फुगेपर्यंत पाणी ओतर्जे.

खातर-ली. (प्रां.) भोंक; भगदाह ( भित. कुंपण यांतील). ं [सं. खात=भोंक]

खातर—स्री. १ गुमान, पर्वा; विचार; चिता (सामान्यतः निषेधार्थी). 'पैका गेल्याची त्यास खातर नाहीं.' २ खात्री: विश्वास: भरंवसा; निशा. ' हा मनुष्य विश्वास असी आमची खातर ४ विचार. 'स्वामीची खातर जहर जाणून...' -रा १.१३२. ५ शस्था. 'त्यांतही श्रीमंतांचे सरकारांत या संस्थानची यास बातर अधिक.' -रा ७.३७. ६ सत्कार; मान. ७ आश्वासन. & ्ल.) ( ना. ) मनस्वी त्रास; खोडमोड. ' सायकलीवहन हिंडलों वण माशी चांगलीच खातर हाली. ' -शभ करितां:साठीं. माझ्याखातर' 'त्या खातरहितं मला क्तेव्यच आहे.'--तोबं २२. [अर. खातिर] (वाप्र.) • क.र्णा-खात्री करण; पटविणे; आश्वासन इण. ॰परणे-भावडण, पसंत पडणे. खातरेस येण-पसंत पडणे. सामाशब्द- • खा, खातीरखा-वि. १ स्मेडाचा, चांगलें ६ व्छिणारा: हितेच्छ (केवळ पत्रव्यवहारांत). २ यशस्वी. 'कित्येक , उम्द उम्द मनधुवे खातीरस्वाह होतील. ' -रा १.५३. ३ समा-**स्त्राणोरा-री-**-वि. १ अधाशी; खादाष; पोटबाबू. 'पुत्र धान. 'बहुत खातरखा केली. ' -रा १०.२६५. -िक्रवि. १ पत्नि बंधु सोयरी खाणोरी ' -तुगा १५८९. २ चोखंदळ चवीने इच्छेप्रमाणे. ' इंग्रेज पल्टणे पुण्यासमीप आली त्यांचे पारिपत्य खातर्खा न जालें ' - विमरा १.४०, २ यथास्थित, 'बंदोबस्त ही **खाणोरी, खाणोरीचोर--य. दरोडेखोर; चोर; बर फोड**़ खातरखा भागचे स्वामी करितील.' -रा १.१३२. • जमा-की. १ णाराः काळीजसातः. 'मज निदिस्यातं साणौरियं । छुतौनि सात्रीः विश्वासः निशाः संशय, आशंका, संदहनिश्वतः ( कि०

शको. २. ५०

करणें ). ' एवंच दादासाहेब खातरजमेशीं जात नाहींत. ' -भाव | आहे तें बाहर आहेच पाहिजे. सामाशब्द- विकास ८४. २ हिंगत. ' एक वेळ लढाई खातरजमेची वावी.' -ख ११. ६०८४. ३ गुमान: हिशेब: पर्वा. -वि. स्वस्थ. 'तुम्ही खातर-जमा असर्णे. ' -रा १५.२१. [फा. खातिरजम् अ ] **ः जामीन**-**ढार-3. खातरीदार पहा. ०तसाळी-की.** समाधान. 'सर्वोची खातरतसही होकन जमाव जालाच असेल. ' -दिमरा १.३१. [भर. तसली=समाधान] व्हारी-स्त्री. १ खात्री; हमी (माणुस, चिन्ह यांची). २ विश्वास, निशा. [फा. खातिरदारी] व्हास्त-स्री. खातरजमा, इच्छा. 'त्यांची खातरदास्त प्रेल तेथे जावें. ' -ख ९.४९६५. ०**नशीन**-विश्रुत. -खरे ७.३५६६. का. स्नातिर्निशीन ] • निशा-नी. मनाच समाधान; संदेहनिशृत्ति. 'अशी माझी खातर निशा साली. ' –बाळ २.१६. [फा. खाति-र्निशान र

खातरा-पु. खातरजमा पहा. 'त्यांत स्वारी समागमें कार्य-भागी यांचा खातरा श्रीमंतांनी पुरविला ... '-ख २.८१५. [ अर. खातिरा=विचार ]

खातरा—५. १ खत. २ खाचरा; खळगा; खड्ढा; खातर YET.

खातरी-- स्री. १ खातर. अर्थ २ पहा. २ जामीनकी; इमी; खातरदारी; खातरीपत्र. (जामिन देणाऱ्या मनुष्यास अथवा वस्तुस लाबतात). 'तुम्ही कोणाची खातरी वा रुपये घेऊन जा.' खात-रीचा-वि. पसंत पडलेला; मनाला आवडलेला. ०दार-वि. जामीन, हा खातरी देतो, निश्वासपणाबहरू शिफारस करतो पण कोणत्याहि प्रकारची जवाबदारी घेत नाहीं. ० पत्र-न. हमीपत्र, शिफारसपत्र; प्रशंसापत्र; सर्टिफिकीट. ० लायक-वि. विश्वसनीय.

खातच्या-वि. खातर खणणारा भथवा त्यांतन शिरणाराः घरफोड्या: खाणोरी. [ खातर=भोंक ]

खातबट-ड--पु. उकिरडा. 'रांधवणी चुलीपुढे पन्हे उन्मादती खातवडे । ' - ज्ञा ९३.५६२. - वि. १ पुष्कळ दिवस खतावलेली (जमीन). २ खत घातलेलें (शेत). [खात=खत] **खातवणा**—वि १ (खाणारा) खादाड; पोटबाबू. 'पैशास शेर बांगी मागतो, मोठा गेला खातवणा!' २ चोखंदळ

( निदार्थी ). ३ ( राजा. ) पान, सुपारी, तंबाख, भांग इ० सेवन करणारा. [स्ताणे]

खाता--वि. खाणारा; भक्षणारा. (वाप्र.) •जेवतां-पितां मर्जे-क्रिवि. खाण्यापिण्याची ददात न पहतां अथवा रोगाने खितपत न पडतां मरण; सुखांत, ऐषशारामांत मरण येण. खाती पिती होण-(व.) न्हाण येण. म्ह० १ खात्याला न

पिता-वि. खाउनपिछन मुखी. खाण्याची ददात नाहीं असा. 'खातें जेवतें घर पाहून मुलगी द्यावी. ' ०तीळ -पु. खाण्या-जोगा तीळ. गोडा तीळ. ० निख-प. खावयाचा निव: कढी निन. खाते गोते-नि. भोजनभाऊ, आश्रित. 'आम्हांसार्ख्या उदंड मिळतिल भंवताले खातेगोते ' -सला ६. खातेतींड-न. खाणारें तोंड; पोसावे लागणारें माणुस (स्त्री, मूल, चाकर). 'माझ्या घरी दहा खातीं तोंडे आणि मणभर दाणा. ' खात्या नार्राचे दैव-न. ( सुखी स्त्रियेचे भाग्य ) स्त्रियांस आशीर्वाद देण्याची एक प्रकारची शब्दयोजना. [खाणे+नार+देव]

खाताड-डे-न. १ गांवाबाहेरील उकिरडगाची जागा: उकिरडा; खातवड. २ खरकटें, ३ (गो. ) नासकें पाणी सांठरया-मुळे झालेला दुर्गधिमय चिखल. -वि. खातवड पहा.

खाती-- पु. (व. ना.) लोहार; घिसाडी. 'गांवा खातीये औषे मिळौनि कामठा घालीति। - चक्रथर सिद्धांतसूत्रं ८९. म्हणती शक्ष खातियें केलें। '-मुश्रादि १६.२२३. 'पावकातें, पिटी जैसा खाती। '-कृमुरा १४.५७. [सं. क्षता]

खातीर—स्री. १ दिलासा; खातरजमा: खात्री. खातर पहा. 'मिर्जाची बहुत खातीर केली.' –दिमरा २.४०. २ समजूत. 'पाटील बावांनी' खातीर करून सांप्रत ठेवून घेतलें आहे.' – दिमरा २.३७. खातर पहा. -शम. (गो.) साठी; स्तव; कार्णे; करितां. ' ह्या पॉटाचे पाडजिणे पोटाखातीर ध्यौच उणें. ' [ अर. खातिर ] खातृस-वि. खताचा वास मारणारी (भाजी). [ख-खात] खातूस--वि. (गो. ) आंबट (तोंड ६०) [ खटा ]

खारी-न. १ रोजकीदीवह्न तयार केलेला, खतावणीवर दिसणारा किंवा खतावणीवहन काढलेला आणि केलेला हिशेब (ब्यक्तीचा किंवा काम, धंदा यांत घातलेल्या भांडवलाचा). जमा-खर्चाची नोंद. २ असा स्वतंत्र हिशेब दाखविणारा कागद, वही. खतावणी; हिशेबाची वही. ३ ( ल. ) टप्पा; पोहोंच; आटोका; आवांका, प्रांत; हद ( सत्ता, अंगल, शासन, अंतर्भाव यांची ). 'किल्ल्याचे खात्यांत मुलक आहे. ' ' हा गांव मुंबईखात्याखाली मोडतो. ' ४ प्रांत; कार्यक्षेत्र; कचेरी; काम; प्रकरण; कामाचा विशिष्ट भाग. जसे-बिगार-खैरात-खर्च-गांव-मुलकी-रुष्करी-पैमाश-न्याय-खाते. ५ किनखाप किंवा इतर रेशमी कापडाच्या तुकड्याभोवती गुंडाळावयाची दोरी, नाडी. ६ खातेदाराने धारण केलेला जमीनीचा तुकडा. ७ उधारीचा जमाखर्च; देर्णे घेणें. 'त्याचें मामनें खातें आहे. '[ भर. खत्त=ओळ; लिहिणें; किंवा भर. खिता=मर्यादा; क्षेत्र.] (वाप्र.) • टेखर्णे-देण्याचेण्याचा व्यवहार खाता देख्ं शकत नाहीं. १ खातीचे गाल भाणि न्हातीचे बाल चाल् देवणे. सामाशब्द- व्हार-पु. १ कूळ खेरीज करून दुमाला श्लोकत नाहींत=विद्या, संपत्ति इ० झांकून रहात नाहींत, खरें नसणाऱ्या जमीनीचा प्रत्यक्ष कवजा धारण करणारा यांचे दोन

भेद-पहिला, जुन्या धर्तीचा म्हणजे गहाण खरेदी देणें वगैरे हक 'कुरतुडणें ] म्ह० १ खाद तशी लात≕खाण्यासारखी शक्ति. २ **असणारा, दुसरा न**ठ्या शर्तीचा म्हणजे सदरह हुक नसाणरा. –गांगा कार क्वाचे लिहिण उदिराची खाद=कोणत्याहि व्यवहारांत कार-१३. २ व्यापाराकडे, वाण्याकडे खातें असणारा; व्यापाऱ्याचे कुनाने काढलेली आपली कसर. ३ खाद आहे तर लाघ आहे. कुळ. ० पोर्ते-न. (विकत देण्याघेण्याचा) व्यवहार; काम; जमा ४ खाद हरी व्याध. सर्च. [स्तातॅ=हिरोब+पोतॅ=पैशाची पिशवी, खजिना ] ॰पोतें बरोबर होण- १ जमा व खर्च, नफा व तोटा बरोबर होणे; तोंडमिळवणी होणे; रमारमी होणे. २ मालमसेपामून किंवा मुलांबाळांपासून मुक्त होणें, नागवलें जाणें (चोरांनी मालमत्ता वरचा, मानेच्या पाठीमागचा भाग (ओझें बाहणें इ० वेळीं चोरल्याने व मृत्यूने मुलेबाळे हरण केल्याने ). ०बाकी-की उपयोगांत आणतात ). 'पालखीला खांद घातला~दिल्हा.' परस्परांच्या खात्यांबह्न हिशेब होजन देण्याघेण्याचा राहिलेला 'खांद आला-सुजला' २ ( ल. ) सरावाने, अभ्यासाने झालेला शेषांशः हिशेबाच्या वहींतील अखेरची शिल्लक (जमेकडील किंवा) रावता, परिचय किंवा संवय (पाहुण्यांच्या उपद्रवाची). (कि० नांवेंकडील ). ॰ मिळवणी-स्त्री. (ताळेवंद काढतांना केलेली) पडणें ). 'आल्यागेल्याचा खांद नेहेर्मीचा ' -खरादे. २०१. खात्यांची मिळवणी; सदर मिळवणी करण्यासाठीं दाखल केलेली ३ शेतीच्या तात्पुरत्या कामासाठीं आणलेला बेल: टोणग्याच्या बाब. •बही-की. निर्निराळवा माणसांची खातीं जींत लिहून मेहनतीबहुल वाबयाचे धान्य, कहवा, भाडें. ४ स्पर्धा: चढाओढ. ठेवलेली असतात ती वही. ०वाईक-वि. दुकानदाराकढे ज्याचे ५ ओझ वहाण्यामुळे खांचास पढलेले त्रण, घटा, किया तशी स्थिति. खातें आहे असा खातेदार.

खांतें। तेथ गणेसु। ' -ऋ १०६. [सं. खन्=खणणे ]

खातेड-की. (गो.) खातड पहा.

खातरें-- न. खातर, खाचर. १ घाण, केरकचरा. खत इ० ची रास; गाळ; घाण. 'मो=यांतील खातेरें वगैरे पदार्थास.' -अगर ३.१७१. २ उकीरडा; केराची खांच. [खात, खातर] स्वातींड-न. (गो.) घाण पाणी सांठलेली जागा, कुडी, डबकें. खातड, खाताड पहा. [सं. खात+कुंडी ]

**खातोर**—शब. (भिल्ली) करितां; सार्डी म्हणून; खातर पहा. 'तिया खातार बेन आंगलें ती वाडीटाकी '=काठी वाढेल म्हणून दोन बोटें ती तोडून टाकली. -भिल्ली २०. [ अर. खातिर ]

खान्रड-भी. (कू.) दलदल; ओल; चिखल झालेली जागा. खातड पहा.

खात्री—खातरी पहा.

**खात्साण-**-न्नी. (गो.) घाण.

खार्णेपिण, पौष्टिक अन्न. ३ कुरतुक्णें ( उंदरांचे ); ( पक्ष्यांनी स्त्री. ज्याचा खांदा दुसऱ्याशी जुळतो असा माणूस, जनावर फळें ) चोंचावणे, टोंचे मारणें. ४ (शेताच्या पिकावर धाड घाल इ०; स्रांशांचा मेळ. **्जोडी-डगा**-वि. स्रांदजोड पहा. णाऱ्या गुरांचे ) अधाशीपणाचे खाणे. ५ (गांवकामगारांनी ०पाइणें।-संवय लावणे. लोकांपासन ) उकळणं; लुटणें; ( सरकारी कामगारांनीं ) लांच पखाल. 'सांधीजेती चंद्राचा खांदवखालीं.।'—शिशु ३०६. खाणें; चावणें. 'या गांवामध्ये पाटलाची शंभर रुपये खाद 'वामाची खांदवखाल।' –भाए ३९६. [सं. स्कंध=खांदा; भाहे. ' ६ कुरतुडलेला जिन्नस, चौंचाबकेलें फळ, खाण्याचें पीक. पयस्+खह्न=पाण्याची कातडी पिशवी ] **व्यटा-**प. खांदा; उकळेला पैका-माल इ०. ७ जळ (भाटवितांना विस्तवार्ने त्या लगतचा भाग ओझे बाहतांना योजतात. ' माझा खांदवटा

खाद—स्री. खाज; कंड्न. ( कि॰ मुटगें ). [ खाज ] खांद-- जी. (कों. कु.) शाहाची मोठी फांदी. [खांदी] खांद-पु. १ खांदा; बाहुटा; ( मनुष्य, पशु यांच्या ) पाठीचा (कि॰ पडगें; येंगें ). 'बेलास खांद आला आहे. '६ (ल.) स्वात-न. कोनाडा; देवळी. 'तेथ पटिमाळेचां पूर्वीली सीरा आधार; आश्रय. 'सांदु मांडिजे धृती। त्रिविधा जया।'-ना १८.७३१ [सं. स्कंध; प्रा. खध] (बाप्र.) • आचळणे-(चांभारी) चामडें टांगल्यावर उलटें करावें लागतें त्यावेळीं साल व हिरहा मधल्या भागांत रहावा म्हणून कातड्याच्या मानेजवळ दोरीने आंवळतात. •चोर्णे-जुंवाखालीं खांदा न देणें, चुकारपणा करणें. याच्या उलट खांद देणे पखाद्याशीं खांद बांधणे, करणे-बरोबरी करणे, टकर देणे, मारणे; स्पर्धा चालविणे. • शिखणे-(चांभारी) चामडें उलटे केल्यावर त्याचे एक तोंड उघडें असते त्यास शिवावें लागतें, तें शिवणें. •सोडणें-(चांभारी) खांद शिवल्यावर दोरी सोहुन टाकगें. सामाशब्द- •करी-वि. १ तिरडी अथवा प्रेत खांद्यावर वाहून नेणारा. २ (क.) ओझे-करी: खांचावह्न सामान नेणारा. • कार-वि. (गो.) पालखी, प्रेत इ० ना खांदा देणारा. ० कु हा-चा-५. १ खांदावर भोंवरा असलेला घोडा. २ खांदावरचा भोंबरा: घोडयाचे एक अञ्चल लक्षण. • खोड - पु. ( माण.) कानाच्या मागल्या बाजुस असणारा स्वाद--की. १ खादा: अन्न; खाणें; भक्ष्य; आहार. २ चांगले एकच भौंबरा हा (धन्याच्या) धाक्रटशा बंधूस वाईट. • जोड-•व( प )खाल-स्री. सांधावरची **खा**णें ). [सं. खाद्य; तुल॰ फा. खा=(समासांत) चघळणे, दुखून आला.' **्वडा**-पु. १ शेतीसाठीं तात्पुरत्या आणलेख्या

वैल वगैरेच्या भेड्नतीवहलचा मोबदला. खांद अर्थ ३ पहा. २ हि. खांदा; ग्रु. खांदो; हि. कंघा-कांघा; पं. कन्धा; वं. कांघ ] वरील प्रकारची रीत. ( कि ॰ करणें ). खांद्या-वि. बेलाच्या ( वाप्र. ) व्हाकर्णे -( वे. ) जुंबास जनावर जुंपल्यानंतर जूं न जोडीचा. खांदसा-स्त्री. ओम्ने वगैरे वाहण्याची किंवा कांहीं ओढतां जनावरानें खालीं वसणे. खांदाइणें-सिक. १ खांधावर सहन करण्याची संवय, अभ्न्यास, सराव.

स्तांदचोर, स्तांदयेकर-पु. घर फोडणारा चोर; स्ताण-चोर पहा. ०चोरी-सी. घरफोडीची चोरी; खाणचोरी पहा. स्वां इन्ट्रणे-- उक्ति, खांचावर घेणे; खांदाडणे पहा.

खादगी-- स्त्री. १ लांच; तनाखोरी. (कि० खार्गे). २ खाद अर्थ २ ते ६ ( थोडचाफार फरकानें ) पहा. ३ माणुस, पशु यांचा मेहमींचा-रोजवा भाहार; शेर: खाण्याकरितां दिलेली नेमणुक; शान्य. पैसा या रूपाची पोटगी. 'खाली खादगी दे भाणि बायको घेऊन जा. ' 'घोडधानें खादगी खालीती दावी.' ४ (व.) खाण्याचा सपाटा. ' उंदराची खादगी कळत नाहीं.' [सं. खाय]

स्वाव ह्यादी -- वि. सादाह; अधाशी. 'बधिरा कुवहा पंग्र भारहा खादहवादी बाहेर छंदी।'-अमृत (पुरवणी) ८. खादाह+ वादी ]

स्वांदणी सांधणी-नित्री. (स्वोदण व बांधणें ) जुने वरंबे फोइन त्यांतील माती उंसाला चढविणें. अशाने उंसास आधार मिळतो [सं. खन्-खांदणे+बांधणे ]

**खादणें**— डिक. खाणें, 'मागां बाळपणीं येणें श्रीपती। जैं एकवेळ खादली होती माती।'--ह्या ११.१८२. 'पांडुरंगे पाद्वा खादलीसे रडी । ' -तुगा १२१८. [ खादन ]

स्वांदर्ण-अकि. सणण; सोदणे. [सं. सन्]

साददळवी-वि. खादाडांचा सेनापति; पुष्कळ खाणारा; अधाशी; घस्मर. ' खाददळवी वाचले. ' -- ख २७११. | खाणे+ दळवी ]

स्वाद निदक-वि. खायनिदक पहा.

खादरा-वि. १ खाणारा; २ ( ल. ) सोसणारा; भोगणारा. ( समासांत ) ( क्रत्यतार्थाने प्रयोग ) अफीम-भाग-लांच-खेटर-मार खादरा. [ खाणे ]

खांदल(ळ)ण-सिक. डोक्यास विश्रांति देण्यासाठीं डोकी-वरचे ओझ खांचावह्न नेज, खांदणे. [खांद]

**स्त्रांदा---पु. खांद. १ बाहुटा (बाहुनूलापासून प्रीवा**मूला-पर्यंत ). २ जुं ठेवण्याची जनावराच्या शरीरावरील जागा. ३ फोबा फटतात तो झाडाच्या खोडाचा भाग. ४ खांचाचे काम: स्रो. भाव( खांदकरी लोकांत सह ), ५ ओसे बाइन नेण्याची पाठीच्या गोष्ट; झालेला अस्यास; राबता; सराब. ( ऋ० पडणें ). ७ (कु.) स्रांब फांदी ( झाराची ). ८ ( नाविक ) गलबताचा विस्तार कर-व बांदे यांच्यावर फळवा जोडतात. [सं. स्कन्ध; प्रा. खन्ध; शिपाई). [फा. खानदान्]

ओम्ने घेणें. २ (ल.) एखार्दे काम अगर जबाबदारी अंगावर घेणें; मांडणतंटा उकतन काढणें. पत्करणें. खांदाडी घालन ने जे-खांबावर बाहुन नेज. खांदा खीभर - खांबावर मावेल एवढें ओझें. खांदाह्वीस बसर्ण-१ दुस-याच्या खांदावर बसर्णे. २ (कों.) भाराच्या फांदीवर जाऊन बसणे. खांदाशीस मेखा देणे-चंबुगवाळ आटोपण. •मेखा देऊन काम करणे-आंगमोइन, मदन काम करणे. खांदा देणे-प्रेताला खांचावहन वाहन नेणे. •येजे-अति श्रमाने बैलाची मान सुजर्णे. खांद्याखाली पदर-उंडगी, निर्लेज्ज, विनयाचा अभाव असलेली स्त्री (पदर पहा). खांद्यावर(मेखा, गाठोडे)देश-नोकरीतून-कामानवन बहतर्फ करणें; चंब्रगवाळधानिशीं बालविणें. ( डोकीवरचें ) खांचाबर ये ।- दस्सह ओझे (कर्ज इ० चे) दिल्या घेतल्या मुळ हलके होणे. खांद्यास लागणें -तिरडीला खांदा देगे. सामागब्द- •खांद-पुनी, (खांद्याशी खांदा) स्पर्धा; बरोबरी; तोलासतोल; **तोडीस-**तोड. खांदाड-न. १ मोठी फांदी. २ मोठा खांदा. खांदाडा-पु. (राजा.) मोठी फांदी (झाडाची). स्वांदार्डा-स्री. १ अर्धे पुढें व अर्धे मार्गे असे खांबावर बाहन नेण्याचे पडशी सारखें ओर्से खांगावर व्यावयाच्या सोईचे बांधलेले ओर्से. २ ओहें घेतांना खांचालाच म्हणतात. 'हजारों जुने पंडित आपापले प्रथ खांदाडीस माह्न दूरदूर देशी पळाले. '-नि १०३३. खांधाचा बेल-पु. ओझे वाहणारा बेल.

स्त्रांदा-पु. (व.) इसा; तुकडा. 'कर्जाचे खांदे पाडले.' [सं. संड]

खांडॉ-दो--पु. (गो.) स्मानंतर पंघराव्या दिवर्शी सासरीं व तिसान्या दिवर्शी माहेरीं करण्यांत येणारा लप्नविषयक विधि.

स्तादास्ताद-सी. परस्पर कटकट, घासाचीस; एकमेकांना चावणें, खाणें. [खाद द्वि.]

खांदाज-जी-सांदान-नी पहा.

खाटा इ--वि. अधाशी; पुष्कळ खाणरा; हांवरा. •क्कर-कुळा-भा(मा)बसा-पु. खुप खाणारा. ०मावशी-सी.सादार

खांदान, खानदान —पुकी. थोर कुलशील; कुलवान बराण; बरची अगर खांबाची जागा. ६ परिचय; संबयीनें आलेली कुलीन वंश. 'शाबास तुमचे खान्दानाची असे. '**−रा १**२. १२३. खानदान, खांदानीचा-वि. १ कुलीन; चांगल्या परा-ण्यांतील, कुलांतील; खान्दान. 'बहुत दिवसांचे खानदान लोक ण्यासाठी रोजाच्या पुढील टोंकास लांकडे जोडतात तीं प्रत्येकी. पृष्ण होते. ' -भाव ११४. २ (ल.) हुशार; चतुर; चाणाक्ष ( कारकृत,

कांदानी, स्नानदानी-की. उच्च, श्रेष्ठ घराणें; कुलीन बराणे. खांदान पहा. 'पुरातन खानदानीतील मनुष्याचे बहुत प्रीतीने पालन करीत जावे. '-ऐस्फुले ५४. [फा. खानदान्]

स्तादिम-पु. (हि.) नोकर; चाकर. [अर.]

स्तादी—स्त्री. खाद. १ चांगले खाणे; पौष्टिक अन्न. २ (ल.) पैसे खाणे; लांच घेणे. 'बाळासाहेब अगदी जहरीपुरतेंच इनाम-दारीचे काम पहात. त्यामळे नेमलेल्या लोकांत खादी फार बाले. '-हाकांभ ११५. -वि. धष्टपुष्ट; खादीचा. [स्वाद]

स्वादी--सी. १ जाड, हातानें कातलेल्या युताचें व हातमागा वर विणलेलें कापड. 'परम पवित्र खादी हीच स्वदेशाला संपन्न

खांदी-न्ही. (गो.) चोरी. अमारप-चोरी करणें.

खांदी-की. १ झाडाची फांदी; डहाळी; शाखा. २ खांदा पहा. [-सं. स्कंध; म. खांद ] •देंगा-बैल अगर रेडा नांगरटीच्या कामासाठीं मोबदला घेऊन देणें. इहः (गो.) खांदी मेळली प्रयत्न करूं नये.

( माणूम: पशु ). खादीचे दारीर-न. भरदार, गोंडस, नितळ, जडीत मोत्याची झालरचे आणून ठेविछे. -पदमव ९७. [ फा. पुष्ट, गोटीदार शरीर. [स्नाद]

स्तादु-वि. १ सादाड; साबू; पोटवाबू; पोटपुजारी. 'कार्य

**खांदेकरी-चाईक--9. १** खांबावहन ओझें नेणारा, वाहः लागले. उ० मीरखान, याकुनखान इ० [फा. ] णारा; हमाल. २ प्रेत वाहणारा; खांदा देणारा. [ खांदा ]

हन दुसऱ्या खांद्यावर घेणे. २ एकमेकांना साहाय्य करणे, देणे. तात. ' -घका ८२. [फा. खान्काह् ] [ स्नोदा+पालटणे ]

सांदरी-की. एक रानश्चदुप.

स्वांदेला-ली-वि. १ स्वांद साळेला; ओसे वाहिल्याने १९७. [फा. खानगी=वेश्या ] खांद्यास घटा अगर वण पढळेला (पशु, माणूस). २ खांदा देणारा; त्रेतवाहक.

खादोडा-डी-पुनी. खादवडा पहा. 'कर्ज मिळण्या इतकी पत नसली किंवा कर्ज न काडतां निभण्यासारखं असलें तर वतः पिढीजात आचरण अथवा स्वभावाविषयीं योजतात. -वि. ते दुसऱ्या कुणव्याशीं खांदोडी करतात. ' -गांगा १४५.

**खांदोर--**प. एक प्रकारचे गाणे.

स्वांदोळ-सी. खांयाची बरोबरी (बाहक किंवा बैल यांच्या ) खाजगी खात्याचा कारभारी. [स्रांदा] 🦠

भसा ( बैल, भारवाहक )

स्त्राच-न. साण्याच्या उपयोगी पदार्थ: अन्न: साण्याचा जिन्नसः भक्ष्य, भोज्य पदार्थः --वि. खाण्यास योग्यः भक्ष्यः भोज्यः खःण्याचा (पदार्थ). 'तयाचिपरी खाद्याखाद्य । न म्हणे निद्यानिद्य । ' -श १८.५६०. [सं. खाद्=(खाणे)-खाद्य ]

खाद्या-वि. (ल.) खाणारा; सोसणारा; भोगणारा, खादरा पहा.

**खांद्या**—वि. १ खांद्यावर बाहुन नेणारा. २ ओझे बाहुणा-गचा-विशेषतः प्रतवाहकाचा-सहसोवती. ३ प्रेतवाहक. [स्वांदा] खाद्रमा-वि. (कों.) खादाड; अधाशी. [खादर+अम्मा] **खान**----न. १ खणती. ' ईश्वरी खान घेतलें । '--गीता २. करील. '–के १६.४.२०. २ ( सामा. ) साधे, जाडेभरडें कापड. |३४२५. 'स्वहिता घातलें खान । ' –तुगा ३२५७. २ खणतीची चोरी. खाणचोरी; घरफोडी. 'मी माझें करीत होतो जतन। भीतरिल्या चोरॅ घेतलें खान। ' -तुगा ३७०. खाणोरी खानचोर पहा. [सं. खना]

**स्त्रान**—न. १ खाणे; खाद्य; भन्न. 'खान पराचे पान पराचे । ' म्होण झाड हमदंक जायना=बोट शिरकलें म्हणून हातवालण्याचा -विक ५. २ ताट; थाळा. ' मेजवानी मिठाईचे खाने '-रा ७. २११. [म. खाणे; तुल० फा. खुवान≔थाळा]०पोदा-पु. तबका-स्वादीचा-वि. साऊन पिऊन पुष्ट झालेला; पोसलेला वर्खे आच्छादन, वस्न, हमाल. 'स्वानपोश् जदोजी जवाहार-'स्वानुपोश ]

खान-पु. १ सरदार; अमीर; राजा. २ मुसलमानी पदवी. करणारे थोडे पण खाद फार. ' २ लांच खाणारा; हरामखोरी मुसलमान सरदारास ही पदवी असते. विशेषतः फारसी किया करणारा. [ खाद ]. ॰ नंदन-पु. खादाड माणूस. [ खाद+नंदन ] पठाणी वंशांतील थोरांना असे. पुढें हलक्या मोंगलांनाहि वापरू

स्वानका-पु. हिंदूच्या मठाप्रमाणे मुसलमानांची एक धार्मिक **खांदेपालट**—नस्री. १ खादा बदलगें; ओझे एका खांबाव- संस्था. 'खानका नांवाच्या धार्मिक संस्था मुसलमानांच्या अस-

> खानगी-की. दासी; वेश्या; नायकीण. ' सलाबतजंग ... दोन जनाने, हली व कांहीं खानग्या घेऊन गेले होते. ' -रा १.

खानगी-की. भोजनाची नेमणुक्त; शिक्षा, अन्न वगरे: उप-जीविका; वृत्ति. दुसऱ्या अर्थासाठीं ' खादगी ' पहा.

खानगी-की. (चुकीनें ) खानदान पहा. वंश; कूळ; विशे-खाजगत; स्वतःचें; राजांच. 'हा कारखाना खानगीच्या ताब्यांत आला.' [फा. खानगी=धरग्रती] •कामदार-कारभारी--ध.

खानचोर-वि. (शब्दाची ब्युत्पित जशी लावण्यांत येते तसा सांदोली-वि. ज्याचा स्तांदा दुस-याच्या स्तांधाशीं जमतो तसा अर्थ बदलतो) १ अडल; बिलंदर (चोर). [कांहींच्या मतें बरील शब्द खाण=वंश,+चोर असा साधला आहे ]. २ घरफोडया चोर; गुपचुप घर फोइन चोरी करण्याकितो आंत शिरणारा. [फा. खान गणती. ४ सरकारी नोंद (घरें, माणसे इ० ची ). [ फा. साना+ =बर+चोर यापासन साधितात ]; ३ खांद किंवा खाणचोर [खाण शुमारी ] =खण्णें+चोर=घराची भित खणून अथवा खोदून आंत शिरणारा ]. हे सर्वसामान्य अर्थ आहेत. खानोरीचोर (खणती लावृन चोरी करणारा) पहा. दरोडेखोर व वाटमाऱ्या यांच्या उलट.

**खानजाद-दी, खानजादीचा--**नि. खांदान-नी पहा. खानडोह-हो--- पु. खांड डांह पहा.

**खानदान-नी-**-खांदान-नी पहा. 'निदान खानदान मनुष्य याप्रमाणे कामास येते. '-भाग १०९.

खानदेशी । ' -सारुद्द ६.४१. [ खान+देश ]

खान=घर+नवास ]

स्वानवटा-- 9 खांवाचा सांधा. 'त्याने माशा खानवटा दुखविला पण म्यां त्याचा खानवटा उपटंलाच. ' [ खांदा ]

स्वानवटा-ठा, स्वानिवटा--- ५. १ उन्हाळवात गुरे बांध-ण्याासाठीं वर टाळे किंवा गवत घालून तयार केलेली जागा; २ -मसाप ३.२४७. कोंडण; गोठा; कावण; ह्यांत आजारी गुरं वगेरे बांधतात. [फा. खाना=घर+वटा प्रत्यय )

खानसा—५ संवय; सराव; (प्र.) खांदसा पहा.

. खानसामा-पु. आचारी; स्वयंपाकी; भोजनव्यवस्थापक; बबर्जी. [फा. खान्सामान्]

खाना-9. १ जागा; स्थान; घर; ( समासांत ) तोफखाना. दास्साना; किताबसाना ६० २ लहान पेटीतील कप्पा, सण, पृष्ठ. ३ डीच्या कडा, बाजू ); सरडणे. [साप] घराणः; कुल. ४ खाते. [फा. खान] • खराब-बा-पु. सत्यनाश. 'बद्दवा दिल्ही की या दोषांचा खाना खराव.' -मदह १.११८. •जंगी, खानेजंगी-सी. १ खडाजंगी; भांडण; खणाखणी २ बोलाचाली; बाचाबाची. ३ गृहकलह; यादवी. 'हे सर्व आप सची खाभाजंगी कह्नन ... ' -दिमरा १.८८. 🗸 सादतखान तर खानेजंगीत जखमी होऊन दूसरे दिवशीं मृत्य पावले. '-ऐच २२. [फा.] • जाद-वि. दासीपुत्र; लेकवळा. 'फुलाजीचा तलाशी-की. शहती. [फा. खानातलाशी]

खानोटा--पु. घराण: कुल: खानवटा पहा.

खानोरीचोर-9. १ घरफोड्या. खानचोर पहा (कांहींच्या मते हा शब्द 'खाणे' या पासून झालेला, यावहन) खाण्या पिण्याच्या खानचोरी—सी. घर खणून केलेली चोरी: खाणचोर पहा. पदार्थीची चोरी करणारा: किरकोळ चोऱ्या करणारा (हा व खांडडोह, खापरीचोर इ० अने क शब्द अनिश्चिताथी योजितात. खांझ, खाँणी-न (गो.) भट्टी. [पो. फोर्नी; इं. फर्नेंस] खान्नी, खान्नीभान्नी—खांजणी, खांजणीभांजणी पहा. खा(खां)प-न्ही. १ रास: ढीग: जुडी (तंबाखुची किंवा खानदेशी-वि. खानदेशसंबंधी 'व-हाडी कन्हाडी बहु विडयाच्या पानांची ). २ माडाच्या किंवा तसल्या इतर शाडावर चढण्यासाठीं त्याच्या खोडाला पाडलेली खांच: खालवट. ३ फोड: खाननीस-प. खानगीकडील कारभारी, चिटणीस. | फा काप;फाक ( फळाची ). ४ खांड; लहान तुकडा ( सुपारीचा ). प घर गोळा; वडी ( साखळेल्या रक्ताचा, ओल्या खजुराचा, दही खानबटा—पु कुल; वंश; कुळी; बिजवट. फा. खान=घर] किंवा दूध यांचा ) ६ लहान दलपी; तुकडा; खपला. ७ (गो.) कणसें ठेवण्याच्या उपयोगी पडणारा खळगा. [सं. क्ष्पृ १ म.

काप] •कड़ी - को. सुपारीची शिजवलेली खांडें, खापा, काचऱ्या. खाप. खापटी --ली. (गो.) लहान, चपटा कांटेदार मासा.

खापटी, खपटी-स्री. १ गुळाची थापटी, लहान पोळी; कान्ह्वला. २ (सामा. ) एखाद्या पदार्थाची थापटी, वडी.

खापट्टल---न. (गो.) लहान खापटी.

खापणें - उक्ति. १ खापणी करणे. २ वह्न दडपण ठेवून दाबर्ग (कापसाचे गर्हे, गवताची ओझी, पेंढचा इ० दबला जाणारा माल ), ३ (क.) उभ्या तोडणे; निमुळतीं करणे; तासणें.(टेक-

खापणी-की १ सरकारसारा, दंड, खंड, पट्टी, गांबखर्च इ० संबंधीं जो पैक्याचा ठराव त्याची कुळांबर केलेली हिस्सेवा-रीची वाटणी. २ त्या वांटणीचा प्रत्येक वाटा. ३ खोडावर खांचा पाडणें, करणें. खाप अर्थ २ पहा. [खापणें ]

खापर---न. १ धान्य भाजण्यासाठी, भाकरी, खापरपोळी करण्यासाठी उपयोगांत आणावयाचे हंद, उतरते किंबा चपटे मातीचे ताट, परळ इ० २ मडक्याचे खालचे अर्थ (भिक्षेसाठीं, खानजाद तुलाजी. ' –रा १७.४. [फा. खाना+झाद ] खाने | शेगडीसाठी), 'नाचतया पुण्यगिरी ।चिदभरवाच्या खापरी । '-झा १८.१०४०. ३ (प्रसंगविशेषीं सामा.) कोणतेहि भांडें (धातुचे, **खानेस्त्रमार-री-**-की. १ गांवांतील माणसांची, घरांची, मातीचें-घागर, मडकें वगैरे ). ४ (सं. प्रां.) श्राद्धांतील पिंडदाना-इतर गोष्टींची गणती, मोजणी; शिरगणती. ( कि० करणें ). ही संबंधीं सामानाने भरलेल टोपलें. 'पिंडदान साहित्याचें टोपलें गणती साधारणतः दर दहा वर्षानीं होते. यावेळीं सांस्कृतिक पाइ- व्यावें लागतें ... त्यास खापर म्हणतात. ' -तीप्र १३०. ५ णीच्या अनेक गोष्टी नमृद करण्यांत येतात. २ गणतीचा आंकडाः, मडक्याचा एक तुकडा. 'येमपुरी नागवी केली। खांडां खापरां नोंद; शिरगणतीचा तक्ता, नोंद. ३ शेतीसंबर्धी ( गुरांढोरांची ) सिकट । ' –शिद्य १६१. ' की नामे स्पर्शमणि स्पर्शे परि काय

करिल खापर मी। ' -मोसंशयरत्न माला (नवनीत पृ ३५१) ६ (ब.) कौल (घरावर घालण्याचे). ७ (बायकी) नापसंत व्यक्ति; विन किमतीचा माणुस ( कित्येकवेळां हा शब्द निर्श्यकपणिहि उपयो- तोडणे. २ सप्पा उडविणे; कापून कारुणे ( सैन्य ). [ खापणे, गांत भागतात ) ८ अपयश. ९ डोक्याची कवटी. [सं. खर्पर; खाप खापर ?] प्रा. खत्पर; हिं. पं. खप्पर; उरि. खपरा; बं. खाबरा ] ( वाप्र. ) 🕆 •डोक्यावर-डोईवर-शिरावर फोडण-दुस-यावर आप- बिलंदर: पूर्णतेस पेंचिलेला. राध, आळ घालणं; एखाद्या निग्पराध्यावर दोष लादणें. **े होक्याचर फुटणें** -विनाकारण अपराधी होणें, दोष येणें. भरणें. • **डोक्यावर ये**णें-संकटांत येणें. -रांत मृतुन तोंड पहा-. फजिती झाली असतांहि फुशारकी मारणारास म्हणतात.सामाशब्द--•खु(खुं)टी-स्री. मडक्याचा तुकडा. •तोंड-ड्या-वि. निपण- पांढरी मासळी. त्वा मुलगा; मूळपुरुषापासुन सहावी पिढी ( निदार्थी प्रयोग ); त्यावरून दुर्देनी; दळभद्रया; पाढ-या पायाचा; काळतींड्या. [खापर पणत्वंड ] ० पणजा-पु. पणजाचा भाजाः; निपणजाचा बाप: चालुपिढी पूर्वीचा सहावा पुरुष. ०पणत्-पणतांड-पण र्खंड-पुन. निपणतृचा मुलगा; पणतृचा नातृ. ०पोळी-स्री तांदुळाच्या पिठाची, खापरावर भाजलेली पोळी;धिरडें. ०पोळें-न. पोळी करण्यांचे खापर. ० सूत-न. ( सोनारी ) एक धातु; एक काल्पनिकधातुः, जस्त. 'तांबे आणि खापरस्त । येकवटली असे धात। तयाचा वृत्तांत। पितळ होय॥ '-कालिका पुराण २८. २१. ०सूर्ती-वि. खापरमुताने केलेला दमडी ६० पदार्थ -राची घागर-स्त्री मातीची घागर; इंभ. खापऱ्या--वि. १ दुईवी; भद्रकपाळ्या; क्षद्र अशा अर्थाने अनियंत्रितपणे योजतात. 'स्हणे हिंसत टाकिली खांब बुडाला दौलतीचा ।'-ऐपो १३४. (समासांत) खाप=यासी पडली गांठी। आतां नन्हें सुटी सर्वथा। ' २ (कृ.) शिहीचें ( माणसाचें ) पिशाच. खापरी २ पहा. ०काळजाचा-वि. (गो.) चांडाळ वृत्तीचा. -खापरासंबंधीं. • नारळ -पु. पातळ दळाचा, खोबऱ्याचा नारळ.

खापराळ--की. (कों.) केळीची एक जात.

खापर।--सी. १ मडक्याचा तुकडा; खापर अर्थ ४ पहा. 'परिस स्वर्णत्व तें न दे खापरिस।' –मोक्रुव्य ४७.९१.. २ ( छ. ) पांथरीचा चापट कठिणपणा. ३ ( ना. ) चेत्री पौर्णिमेला **देवीला ज्या मातीच्या पात्रांत तेलांत भिजविलेल्या चिं**ध्या **पेरवृन ओवाळतात**र्ते पात्र; खापरी ओवाळण्याचा विधि. **०चांर**, स्ताप-याचोर-वि. १ (कों.) अक्ष्त चोर; विलंदर चोर. २ हुलक्या चोऱ्या करणारा; बारीकसारीक वस्तु ( खापरीसारख्या ) चोरणारा, खिशांत टाकणारा; खानोरीचोर पहा.

स्वापरी-3. (गो.)(निंदाव्यंजक) नीशो; काफरी लोक. ' आफ्रिकेंत खाप=यांनी सुरू केलेलें बंड. –सद्यादी १६२. [पोर्तु. काफे; अर. काफीर ]

खांपरोळी--श्री. ( हेट. क्र. ) खापरपोळी.

**खापलणे**— उकि. १ तोडणें; छाटणें; जोराने छेदणें; शस्त्राने

खांपॉ-(गो) १ धाडशी; निष्णात. २ नांवाजळेला. ३

**खॉपॉ---9.** ( गो. ) स्रोपा; भागवळ. **०भरप-वे**णीत फुर्ले

**खापार**---न. ( कु. ) खापर पहा.

खापी---स्री. (गो.) सरंग्यासारखी एक लहान जातीची

खापुरुले-न. (गो.) खापरीण (नित्रो) झी.

खापेकड-न. (कों.) रहाटगाडग्याच्या माळेमध्यें लोटे बांधण्यासाठी धुमारें दीड बीत लांबीचे जे लांकडाचे तुकहे चाल-तात ते प्रत्येकी. ह्याला दोन बाजूस दोन व मध्ये सारख्या अंतरावर दोन अशा चार खांपा असतात. **बाजुच्या खांचा खापेकड माळेत** अडकविणेसाठीं व मधल्या शिकारी अडकविण्यासाठीं असतात. बहुधा खापेकडें सागाचीं करतात. [ खाप+स. काष्ठ ]

खांब-- प्र. १ इमारतीचा भार सहन करणारे, उथळचावर उभे केलेलें अगर जिमनीत पुरलेलें लाकुड; स्थुणा; सोट; स्तंभ; धीरा; आधार. २ ( ल. ) केळीचा खुंट. ३ ( ल. ) घरांतील किया समाजाचा नेता; कर्ता पुरुष; आधारभूत गोष्ट. 'अवध्या लोकांनीं - बुसळ-मलखांब. ४ (ओतकाम ) समईचा मधला भाग. ५ (बीडकाम) चरकाच्या दोन्ही बाजूच धिरे. [सं. स्तभ; प्रा. खभ; का. कंबू ] (बाप्र.) खांबाला डीक पाहुणे-अशक्य गोधीची अपेक्षा करणे. उदा० कड़ माणसापासून इच्याची अपेक्षा करणे; गारगोटीपासन दुधाची इच्छा करण. सामाशब्द- • खांबोळी-स्त्री. मुलांचा एक खोळ. ह्यात सर्व मुलें एक एक खांब धरून राहतात. व पुढें एकमेक आपापला खांब सोहन दुसरा पकड-तात, ह्यावेळी मध्येच चोर भालेल्या गड्याने दुसऱ्याला पकडलें तर तो (पकडला गेलेला गडी) चोर होतो. **खांबट-न**. लहानसा खांब; किरकोळ, भक्कम नव्हे असा खांब, वांसा. **खांबणी**, खांबला, खांबली, खांबुला, खांबा-भीपु. १ (राजा ) वर इ० चे पोटमांडणीचे जेलहान खांब ते प्रत्यकी; दुवेळकें; कांभेरा. २ आखुड पुरलेला खंट. 'खपरेल करावयास खांवण्या ... ओमण इतकें सामान लागतें. ' -मराठी ३ रें पुस्तक पू. ६२. ( १८७३ ). •सूत्र-न. खांबसूत्राचा खेळ; कळसूत्री बाहुल्यांचा खेळ. 'संसार म्हणजे खोबसूत्र । चौऱ्याशी रुक्ष पुतळ्या विचित्र। त्यांचा सुत्रधारी ईश्वर। त्याचिया इच्छे वर्तिजे।'-एरुस्व १२.३४. 'खांवसूत्रींची बाहुठी। तेणे पुरुषें | ( चुकीर्ने ) इम्खास. 'जो स्नेहकाये-मन्सुवा वन्धुत्व संपादणें सूत्री बाहुल्यांचा खेळ करणारा. 'नातरी जैसा खांबसूत्री । अदे- खनाह ] तन पुतळचा नाचवी यंत्रीं।' -एरुस्व १३.६४. 'तुका म्हणे दोरी खांबसूत्रया हातीं। ' - तुगा ३८१३. २ खांबसूत्राबहरू.

**खाबगा**—पु. शय्यागृह; निजण्याची खोली. 'बार्डे सुंदर खाबगे नवगजा सिद्धाच होत्या घरीं। ' -सारुह ३.४५. खाबगा पहा. [फा. स्वाब्गाह्=शय्यागृहः, तुल० सं. स्वप्-स्वाप+गृह ] खाबड--वि. उंचसखल. [हि. ] •खूबड-वि. खांच खळ-ग्याची; चढउताराची ( जमीन ).

खांबडी-वि. एक प्रकारचें भात; तांदुळाची एक जात. खाबरी-की. (व.) दुभत्यासाठी वापरावयाचे मातीचे महर्के. [खापरी]

**खांबला-प्र. १ लहान खांब. २** (विणकाम) गोमीच्या मध्यें जे तांबडे अगर हिरवे तार असतात ते प्रत्येकी. [खांब]

खांबली---सी. १ लहान खांब. २ (गुन्हाळ ) वाईनसळां तुन जिमनीत निधुन गेलेल्या व वाईनसळास हालूं न देणाऱ्या खंडघा-मेखा; चरकाचे दालन व काथवट यांना जोडणारा भाग.

**खाद्यान---न. बा**गेतील फुलाचा ताटवा; वाफा. [फा. खाय-वान ।

खांबी-नि. (गो.)खांदा मारणारा, देणारा.

खायू-वि. १ पोटबापु; खाखा करणारा; खादाड; अधाशी; खाणोरी. २ पैसे खाणारा; लांच घेणारा. [ खाणें ]

खांशी-पु. (गो.) खळ्यांतील मळणीचा खांब; तिवडा. (अव.) खाने. [खांब]

**खांबोटी**—की. लहान खांब; खांबट पहा. [ खांब ]

**कांबोळ-ळी-ळे---नकी. १ भितीं**तील खांबासाठी ठेव-लेली जागा. २ उत्सव वगैरे समारंभाच्या 'मंडपांतील खांबास भाच्छादावयाचे वस्न. ६ तुळईसालच्या खाबाच्या टोकावर दोन भाडन्या कांकडी तुकडयांची + अशी मांडणी; चाफा; टिटवें. [स्रांब+ओळ]

खाबुगा-- पु. शम्यागृह. 'खाब्गामध्ये नवाव बरामद जाले.' —रा ७.८३. [फा. क्वाब्गाइ; खावगा पहा]

स्वांड्या-वि. खळय। बर मळणी करीत असणाऱ्या बैलां-पैकी तिबहणाजवळचा, पहिलाच बेल. [स्तांब]

**स्त्रांड्याखुरान**—वि. (गो.) हाडापेरानें. [ स्त्रंब+स्तुर ] बामखा-माबा, बामबास-माबास, बामाबाम-बाय, खामोखाम-य-किनि. बचित; नहीं; खात्रीने, निध-याने; कांहीं झारूँ तरी; इच्छा असो नसो; जरूर; युहाम; इटकून; टाकाण-संकट ओडवून वेणे.

नांचविली । ' –दा ८.१.१०३. ०स्त्रच रत्तळी–झी. कळसूत्री ते कार्ये खामखा करावेंच करावें. ' –रा ८.१७५, 'बेकुण खामखा बाहुली चालविण्याचा खेळ व ती पुतळी. ०सूची-वि. १ कळ- येके मोर्चीवरी या चौ रोजांत ... '-पेद ३.१८. [फा. ख्वाइम

> स्वामतमा-- स्त्री. फाजील हाव. -चित्रग्रस ८. [फा. साम्-तम्भ ]

> खामन(ण)खुजा--वि. बुटगा; खुजा; ठेंगणा. [ सं. क्षाम; प्रा. खाम=क्रश; दुबैळ. तुल० फा. ख।म्=अपक+अन्+खुआ ? ]

> खामपृष्टी---स्री. एकंदर गांवांतील शेतजिमनीवर सरकारने बसविकेल्या ठोकळ शेतसाऱ्याची वांटणी; कुळवार वांटणी. [फा. खाम्=इच्ची+पृही ]

खामसा—५. (गो.) जार.

स्वामी -- स्वी. १ तोटा; नुस्तान; घस; उणीव (व्यापार ६० मध्ये). 'भाज सतरा वर्षे खुदावंत त्याची खामी करवितात तरी मोडतनाहींत. ' -मराचिथोशा ७६. २ ( गु. ) दोष; व्यंग; अप-राध. ३ (व.) लाज; शरम; कमीपणा. 'अतःपर पादशाहीस खामी भाली. '-चित्रगुप्त ३४. **४ वाईट अवस्था; दववाई.** ' विन्मुख होऊन श्रीमंत भाणिके चंहुरुह्वन खामीस । ' –ऐपो ३९८. [फा. खामी≔नुक्रसान]

खामोदा-- किवि. १ स्तब्ध; शांत; अचल. 'नवाव निजाम अहीखां व भोसले ताहाल (अग्राप पर्यंत) खामोश द्याचा सबब कायन कळे. '-रा १०.१८२. [फा. खामोश] ०**कर्णे-**शांत राहाणे; शांति राखगे. 'तेसमर्थी बाजीराव यांणी खामोश हरून आपले खाजगत डे-यांत गेले. ' –होकै ३. **खामोशी**– खी. स्तब्धता; शांतता. [फा.]

खाय-ली. १ खाई; खड़डा; खांच. २ अलावा. [सं. खाति; प्रा. खाइ]

खायखाय-की. खादाबपणा; वखवख; खाखा होणें (भुकेनं व्याकूळ झाल्यास म्हणतात). ( कि. सुटणें; येणें; मोडणें; होणं ). २ ( ल. ) ( खान. ) खोडकी; खोड. [खाणें] म्ह० (व.) खाय खाय मसणा जाय. =अधा**र**याला म्हणतात. **खायला** उठजे-एखाद्यावर हला, गहजब कर्ने. [ खाणे ]

**खायनिद्क**—िव. कृतम्न; खाल्लघा घरचे वासे मोजणारा; बेइमान. (खाणे+निदा)

खायला-लो-निः (राजा. कु.) खालचा; तळचा; बुडाचां.. स्नायलादी-ठी--नी. (राजा.) सलादी,

स्वायरा-यिर-वि. खाणारा. 'रामा! ते कवि सत्वहीन असतां पालाफळें खायरीं।'-निमा १.५०. सिं. खाद: प्रा. स्त्राभ ]

स्तायी-की. सांव; संदक, साय पहा, स्तायीत उसी

स्वार--प. १ लवण, मीठ ( खिमज अथवा वनस्पतिजन्य, केला जो चीक त्याचे घातलेले सांडगे. वडचा. व्यापी-न. खारट स्वाभाविक अथवा कृत्रिम ); संचळ, सेंधव, सवागी, तुरटी इ० पाणी. oziगी-की, खाजणांत होणारें वांग्यांचें झाड. व त्याचें क्षार. २ अघाडा, माठ, पोकळा इ० वनस्पती जाळल्यावर राहि- फळ. खाखांगे. ०संध्य-पु. (सोनारी )धातंना द्यावयाचा डाक: केली राख शिजवृत तें खारवणी गाळून त्याची वाफ कहन काढ- क्षारमिश्रित कस्तूर, ( खार+सांघा ) **स्टाळई, सोळी-स्री.** खार-केला अगुद्ध क्षार. ३ खारटपणा. ४ लोणच्यांतील द्रवहा पदार्थे. संघ घोटण्याचा दगड; डांक देण्यासाठी टाकणखार उगाळण्याची '**झोंब**तो वर्णि जसा बह खार.'-कमं २.५६.' ५ ( रु. ) खरावी; सहाण **सान**-न. ( गो. ) खारटपणा. बुरुसान: तोटा. -की. १ आंब्याचा मोहोर, वालाची फुलें इ० अञ्चन जाण्यासारलं अश्रांतृन पडणारे दंब. खारी धुई. (कि॰ सापाची एक जात. येणें; पडणें ). २ हवेंतील अतिशय गारवा; धुई; बादल हवा. (कि॰ सुट्रण: पड़णें; होणें ). (खार ही वामळेपासून भिन्न पेवंदी बोर. आहे. वामळ हिंवाळा व पावसाळा यांमध्यें मोठा पाऊस पड-ल्या नंतर पड़ते आणि खार फक्त हिंवाळगांतच पडते ). ३ क्षारा े [ खार+खंड ] पासन येणारा ओलसरपणा, दमटपणा, लोणा ( मितीबर, जिम-नीवर ). ४ खर; पावसाच्या शेवटीं संध्याकाळी आकाशांत दिस- खारिज् ] दिसगारे तांबहे ढग. ५ समुद्र हटवून, हट्टन मिळालेली जमीन; खारट; खाजग. ६ खारी दलदल, जमीन; भाताची खारी जमीन. ७ ( ल. ) तोटा: नकसान. --न. १ धुकविलेले खारे मासे. २ खादी. याचा गादी, उशी ६० करण्याकडे उपयोग करतात. [हि. (गो.)शेतास खत मिळण्यासाठी समुद्रा वें किंवा खाडीचें शेतांत खाहआ; फा. खारा=एक प्रकारचें कापड ] साठविकेलें पाणी. -वि. खारट; क्षारयुक्त. [ सं. क्षार; प्रा. खार ] ( बाप्र. ) ब्ह्वाफो-(ना. ) द्वेष करणे; पाण्यांत पाइणें. स्वार्रणें- व्यक्ति); हे नावाडयाचें, घरें शाकारण्याचे, आगरें करण्याचे इव अकि. क्षारयुक्त होणें; क्षाराने विकृत होणें (जमीन, शेत); लोणचे कामें करतात. २ (गो ) कोळी; गाबीत. [फा. खावीं] म्ह ० खारवी इ० च्या अंगी मीठ इ० चा क्षार मुख्यामुळ त्यांनी क्षाररसविशिष्ट गेला पौंय आंबा वादून थय. होणे. -सिक. क्षारयुक्त करणे. •पाइणे-(को.) समुद्राच्या भरतीखालील जमिनी शेतीच्या उपयोगी करणे. ०लागण-पहणें-लावन घेण-१ नुकसान होण; संकट देण; चट्टा बसणे लाज-लज्जा सोहन मोठयाने भांडणे. 'भापल्या या शहाणपणामुळे आज आमच्या खिशाला चांग-लाच खार लागला.' २ काळिमा येणे; शितोडा उडणे. ०**लावण** -नकसानीत आणणे. सामाशब्द- • कट-वि. १ खारट; क्षारयुक्त २ (ल.) खुनशी; मत्सरी; आकसखोर ( माणुस ). ० जमीन-ली क्षारयुक्त जमीन; खारवट जमीन. खारगें-न. ( नंदभाषा ) मीठ ' सारग्याशिवाय कोणताहि पदार्थ गोड होत नाहीं. ' खार !-वि. क्षार्युक्त. ' खारट खारट मीठ, खारट घोट '=अतिशय दिवसा समुद्राबह्दन जिमनीकडे वाहणारा वारा. सारट. -न. स्नाजण. स्नारट तुर्ट-वि. १ थोडेसे सारट व थोडरें तुरट; चबदार; रुचकर; स्वादिष्ट ( खाद्य ); २ थहेचें. विनोदपर; चुरचुरीत ( भाषण, निबंध ). ३ पाणीदार, निश्चित, दमदार (कृत्य, वर्तन). खारटाई-स्री. खारटपणा. खारटाण-वि. सारट जमीन, स्वारणी-सी. (क. ) (सोनारी )क्षाराच्या लिगडे-कापड; खारवा पहा. साहायानें तयार केलेले. चांदीत मिसळावयाचें हीण. 'चांदींत **बारणी मिसळ**लेळी नाहीं. ' •बट--की. खारीजमीन; खाजण. तपास, छडा, पाहणी; बारीक चौकशी; सामान्यतः रिकास--बि. खारट (जमीन, शेत ). •बडा-प. कुरहया घालून राहि- पणाची, वाईट हेतून केळेली चौकशी; रिकामी उठाठेव. २ क्ष्प्रक

खार-- जी. एक जनावर; चानी; खडी. [ प्रा. खार ] -प्र.

खारकी बोर-न. (ना.) खारकेएवढें बोर; नागपुरी,

स्नारसंडा--पु. ( निदेनें ) खाजगांतील शेती करणारा वर्ग.

खार(री)ज-वि. बाहेर; हृद्दपार. -रा १२.२२. [अर.

**खार्ड-**-न. (चांभारी ) करडाचे कातडे.

खारबा-9. गुजरायेत होणारें, गडद लाल रंगाचे कापड.

खारवा-वी-पुकी. नावाडी (एक हिंदू जात व तींतील

खारवी--वि खारव्या (कापडा, रंगा ) संबंधी.

**खारवीणशी झगडप-**—िक. (गो.) मासळीवालीसारखें

खारचे -- न. खारव्या रंगाचे छगडे; अलवण.

खारस्ता-स्ती---वि. खाष्ट; तुसडा; निंदक. [फा. खारिइत] खारा-न. ( खान. ) लोणचे ठेवण्याचे विशिष्ट आकाराचे मडके. -वि. १ खारट. २ खाजणांत तयार होणारें (भात ). ३ खारट पाण्यांत जगणारा ( मासा ). ४ खाडीवह्न, खाजणावह्न वाहगारा (वारा). ५ जड, क्षारयुक्त (पाणी) [खार] •**वारा-पु.** 

स्वाराइत-9की. गुजराथी रंगा-याची एक जात व तींतील व्यक्ति, स्नारवा करणारा. 'गुर्जर रंगारी खाराईत ।' -भवि ४०.

स्तारांऊ-व---न. शेंदरी, हलक्या किंमतीचें, तांबडें धुती,

खाराखीर-खिरी, खाराखेर-खोर--की. १ नारीक

गोष्टीबह्ल दुराप्रहः, तकारः, घासाघीसः, ओढाताणः, बादविवादः, बारीक कीस काढण्याचा वादविवाद; विनाकारण दोष काढणें; छेडणै; खोचन बोलणे; चिरडीनें, तुसडेपणानें बोलणे; आडफाटे पहा. फोडणे. ३ असमाधानाची चडफड; कोहीहि पसंत न पडणें; मर्जीब येण्यास कठिण. ४ चोळणे, उडविण ६० कारणाने तलोनी; मांसाच्या पुरीचा एक प्रकार. -गृशि २.१९. मालाची होणारी दुदैशा. 'तुं माझ्या मालाची खाराखिरी करूं नको. '

ल्यावर हातराहाटाचा पोहरा भहन येण्यासाठी विहिरीत पाडळेले डबकें. [सं. क्षर्]

गेला ... चइला तब लटके । खाराणी ती साचः ते धुतलियावीण पासून करतात ती माती. न फिटे। '-चकधर सिद्धांतसुत्रें ५३. [ खार ]

खारायण-अकि. १ क्षारयुक्त होणे; खार होणे. २ खाडी, युक्त; खारट. [ खार ] खाजण यांबह्न बाहणाऱ्या वाऱ्यामुळ डोळे तांबडे होणे. [खार]

खारी-की. एक केली माप; १६ द्रोण; खंडी. [सं.] खारी-की. एक जनावर. खार पहा.

सारी-की. १ अप्रे; मळभ; हवेंतील गारवा; थंडाई; सदी; पाणी खत म्हणून घेताल तें. [ खार ] (कि॰ सुटणें; पहलें; येणें ). इह॰ (व. ) १ माभाळाला भाली खारी अन उहोळ म्हनते मी कामाची झाली ? २ धावयावर टाक-ण्यासाठीं वापरावयाची पिवळट माती; चिकणमाती; हिच्यामुळें बरांत पावसाचे पाणी गळत नाहीं. ३ (व. ) गांवाच्या जवळचें शेत; खारी जमीन.

खारी-की. (नेमाडप्रांतीय) गुरांचा एक रोग; पायखुरी; लाळ.

खारी--सी, (बाग.) थाळा.

खारी---की. (बे.) (गुन्हाळ) रस कढवितांना तो इलवि ण्याचे लांदडी अगर लोखंडी कलध्यासारले साधन.

खारीक--ली. १ अपक्व स्थितीत वाळलेला खजुर; ह्याची **झाडें रुझ व थंड प्रदेशांत (अफगाणिस्थान, अरबस्थान येथें) होता**त. फळ बाळलें म्हणजे खारीक होते. वरील कवच गोड व पौष्टिक असतें- आंतील बीं औषधी असतें. २ रानटी खजुरी.

खारीक-पु. खाः अणांत धान्य पिकविणारी, आगरी जात व त्या जातीतील व्यक्ति; खारसंडा पहा. [ खार ]

खारीज-वि. (हि.) काइन टाकलेला; बडतर्फ; फेटाळ-लेला; बहिष्कृत; नष्ट. ( कि॰ करणें ). 'अबदालीस खारीज केलें भाहे. ' -दिमरा २७७. ' नोकरीवह्न सारीज केल्याबहुल बाद-शाही फर्मीन निधालें. ' -सन १८५७. २१४. [ अर खारिज्= बाह्य र

खारीज-- पु. (गो.) कालवा; मोठा पाष्ट,

खारी भूई---ली. खा=याधुक्याचा थेंब; दंब; खारा अर्थ ५

खारी पुरी-की. १ तिखटमिठाची पुरी. २ मेवेदार

खारी माती- स्री. १ समुद्रकिना-यावरची, खाजणांतील माती. २ (लिलांव) लिलांव केलेला जिन्नस (ब्याचा एकदां लिलांव साराण-न. ( गो. ) उन्हाळवांत विहिरीतील पाणी आट- झाल्यावर तो हलक्या किंमतीचा असला तरी परत घेतला जात नाहीं यावरून) माळावरचा धोंडा पहा. ३ ( समुद्रांत ) फुटलेल्या गरुवतांतील बहात आलेला माल, जिन्नस. ४ लोगा आलेली जनीन. **स्वाराणी**—स्त्री. मुतेरें; मुतलेलें वल्न. 'कव्हणी एक निजला ५ क्षार्यक्त म्हणून नापीक झालेली शेतजमीन. ६ शाहु; धाब्या-असे । तो आंतरणीं मुती । मग स्वप्नाचेनि अमे महणे मी दारां- वर बालावयाची माती; वरण्या वर्गरे चिनीमातीचीं भांडीं जी-

खारीच-वि. १ खारलेलें (लोगर्वे, जमीन ६०). २ क्षार-

खारू, खारेडी---की. खार; खारोटी; चानी.

खार-न. खार. १ (कु. गो. ) खारावलेली मासळी. २ शेताचा कस वाढण्यासाठीं त्याला बांध घालून त्यांत समुद्राचे

स्वारेपाट—५ (कों.)समुद्रकांठची खारवट जमीन; साजण. खारें मीठ-न. खाणींत सांपडलेलें मीठ; हें समुद्राच्या पाण्यापासून तयार होणाऱ्या मिठाहून निराळे असते.

खारोड्या —कीअव. (व.) वाजरी भाजून, भरहून तींत मीठ, तिखट घाळून भजांत्रमाणें केलेल्या वड्या (थालीपिठाप्रमाणे). [खार+वड्या]

**खारोणी**---न. खारें पाणी. -नि. (ना.) खारें; खारट. िखार+पाणी ो

खाल-की. सात. १ वामडें; अंगाचें कातडें; साल. (मरा-ठींत क्वचित प्रयोग, फक्त मारणे, छडीने मारणे यासबंधांत योज-तात ). ( कि॰ काढणें ). 'वैराग्याची खाली काढिली।'-ज्ञा ३.२५२. 'खाल कादून टाकिती। या नांव आदिभूतिक।' -दा ३.७.७३. २ जनावरांचे कातडं. [सं. खहा; प्रा. दे. खहा=चामडें; गु. हि. खाल; सि. खला

खाल-की. भोत; खोळ. 'इया शृंगारूनियां खाला। मांडि-लियां पे। '-ज्ञा११.४६५.

खाल--किवि. (राजा.) खालीं; अधोभागीं. (वाप्र.) ॰च्या मानेने चालणे-पाहणे-नम्र, विनयशील, मर्यादेने वागणे; लाजेनें खालीं मान षालून चालणे. 'ती सालक्या मानेची बायको. ' -निचं ९३. खालवर्णे, खालावर्णे-मित. १ नम् होणें ; खालीं होणें ; वांकणें. 'तैसे जीवसात्रां भन्नेखां।

खालावती ते।'-- इत ९.२२५. २ दुर्दशा होणे; गरीबी येणे, जर्मान, गांव, अथवा प्रांत. २ खोताच्या अभावीं सरकारने -जिक्र. नाहा करणे. 'स्येकुळी अवतार धरी रिपू खालवी।' बहिबाटकेण्या जिमनी; जहागीर फिबा इनाम नसलेली जमीन. -लहकुक्वाख्यान मराठी ५ वें पुस्तक पू. १६४. (१८८५) 'नैबानें कुल विसादी छुटून खालसा केली.' −श १५,१३. ३ स्वास्त्रींबर-किवि. उल्ल्यापालयाः उकराटा धकराटाः खालती सरकारजत जमीन, गांव. ४ संस्थानाच्या अंगलांतील नसन वरतीं ( खालीं + वर ). • वर आंधरणें – घालन निक्रणें – पांच इंग्रजसरकार वे अंमलाखालील गांव, जमीन, ' मोंगल अंमलांत र्णे-बिछान्यांतील पांचलण अर्धे अंगाखाली आणि अर्धे अंगावर सांपडलेला महाराष्ट्र, खालसा महाराष्ट्रापेक्षां अधिक दहेंबी.' -के घेठन निज्ञों. • वर रष्ट्र-नजर टेवर्णे-कर्णे, • वर पहाणे- १०१५। १९३०. ५ मिरासी खेरीज सरकारच्या बहिबाटीला सभौवतीं न्याहाळून, बारकाईने, चौकस बुध्दीने पहाणे. ०वर असळेली की देसार जमीन. -गांगा १३ ६ मुसलमानी अमदानी-पाय पडणे-पाऊल अडखळत पडणे, चुक्रणे व्हार मन होर्जे- तील जमानंदी खाते. -वि. १ खास सरकारी (जमीन, सैन्य, मन इळमळीत होणे: धरसोड करणे: घटमळणे. खाळविणे- तोफखाना इ० ). २ संख्यानी नव्हे असा ( प्रांत, जमीन इ० ). सिक, खालीं करणें: खालाविणें पढा. ' जेय खालविजे सीविका. ' ३ सरकारजमा, जप्त [ का. खालिसा ] • मूलक-पु. इंग्रज सर--ऋ २९. 'जलधर हनुवटी खालवृनी।' -अर्वाचीन ७०. कारचा प्रांत. खालसवर्ण-सायर्थे -अकि. पडणें: बसणें: ब्रुडणें: डासळणें: आंत येंगें (परिस्थितीमध्ये ); नक्षा उतरणें (गर्वात, अभि-मानांत ). [खाली] सामाशब्द - ०चा -ला-वि. १ तळासंबंधीं; तळचा: बढाचा. २ हाताखालचा: तावेदार: आज्ञांकित: कमी दर्जाचा, ३ पूर्वे कडचा; गंगमोहरा पहा. सामाशब्द- ०चा श्वर मदमुख न ठेविती खालां। '-न्ना १८.७३६. ( खर्ग )- १ हलका वर्ग; कमी प्रतीची, दर्जाची वस्त. २ ( ल. ) अशिक्षित वर्गः 'पूर्वीसारखी ही चळवळ वरच्या वर्गीत ( मुशि- पायध्यापासून पश्चिमेकडे समुद्राच्या किनाऱ्याकडे जाणारा उतरता क्षितांत )च राहिली नसून चळवळीची पाळेंसळे अगरी खालच्या प्रदेश; याच्या उलट वलाटी. २ (कों. ) अगरी ससुद्रकिनाऱ्या-थरापर्यंत जाऊन भिडली आहेत. '-के १६.९.३०. ०ची वरील जमीन; किनाऱ्याच्या आंतील आणि घाटाकडे चढत मांडी-क्री. नहरी ( घोड्याची ). --अश्वप १.७४. ०चें(हें) जाणाऱ्या जमीनीस वलाटी म्हणतात. ३ स्वराच्या ७ ५ या उकारी पोट-न, ओटीपोट: बस्तिप्रदेश, ०स्या मानेचा-ची-वि. खणा ( या अक्षरांच्या खार्ली जोडतात म्हणून ). याच्या उल्ट्र नम्र; त्रिनयशील. खालहर-वि. खालसर; नीच (देश, प्रांत); वेलाडी (िी) या खणा किंवा चिन्हें अक्षराच्या वर येतात म्हणून). ठेंगणाः बसकटः बदखलः थबगट ( वस्तु ). स्वास्त्रणे-ने-किवि. [ खाली+ठाय ] व्वेलाटी-की. उताराचा व चढावाचा प्रदेश. खालुन; खालच्या भागांतुन; बुडापासुन. खालत्ख-क्रिवि. (व.) •कर-वि. खालादीचा रहिवासी. पूर्वे इंडेस. खालता-क्रिवि. १ खालीं; खालतीं; खालच्या बाजूस. खालाडीभात-न. (कीं.) नुकत्याच लागणीस भागलेल्या ' धक्रन केशी मग खालता हा।' –सारुह १.८३. २ पूर्वकडे. जमीनीमध्ये केलेल भात 'शिवार तोडून भाजावळ करून खालाडी गंगमोहरा पहा. खालती-ली. (व. ) पूर्वदिशा. खालती-ते- भात करतात. किवि. खाठीं. खालतीं येणें-तोटा येणें; कमी पडणें; बुड बेणें. 'त्या व्यवहारामध्य मी पांचरें रूपयांस खालतीं आलों ? खालीं; खालती; उतरणीकडे. 'जैसे खालारा धार्वे पाणी।'-डा स्वालपट-वि. १ कांहींसा खालतीं: उतरता: उताराचा. २ सखल: १८.४८१. [खाल ] उताराची (जमीन). ३ थवकट; बसकट; चपटा. खालमान्या-वि. ( व. ) गायतोंडचा; दशीस दृष्टि न भिडविणारा पण हृद्धच किळा लागणे (बारा, पाउसा, उन्ह, संपत्ति इ०स ). 'उन्ह अंमळसें खोडचा करणारा; आंतन डाव करणारा. तुल० खाली मंडी पाताळ खालावलें म्हणजे जाऊं. ' २ खालच्या किंवा खराव स्थितीप्रत धंडी. स्वालला-वि. खालवा.

सालदार-वि. पांड-या रंगाचा असून त्यांत काळे केंस्र पासून तो सावकार खालावला. : खालवर्णे पहा. [ खालीं ] मिश्र मसलेला (घोडा), हा अञ्चम होय. -अश्वप १.१०४.

अथवा जिच्या वसुलाचा सरकार एकटेंच मालक आहे अशी मिशा। ' [खालीं]

खालसा— ९. शीख जातीतील एक पंथ.

खालरुनां-वि. भाकसखोर; खुनशी; द्वेषी. [फा. खल्श] खाँलॉ-पु. (गो.) पान; पानाचा तुकहा.

खालां-किवि, खालीं पहा. 'हें असो पावी उचलिला!

खालाट-टी-ठी-नशी. १ सखल प्रदेश: सह्याद्रीच्या

खालारा-- शथ. (काव्य) खालीं; खालतीं. - किवि.

खालावर्ण-अित. १ कमी होणे.पडणे: इलकें होणे:उतरती जाणें; खालीं येणे. 'त्या व्यापारांत लाख रुपये तोटा आख्या-

खालाधि(व)णं—उक्ति. (काव्य) खालीं भागणें; खालीं **ब्लाल**(लि)सा—प. १ साक्षात् सरकारापासन धारण केलेली करणें; नम्र करणें. ' रावणाची हे दुरेशा । आम्ही खालांबिल्या

सारखं एक लहान तासण्याचे हत्यार; हे एका हाताने वापरतात.

स्ताली-व. १ रिकामा; रिता. 'गडकरी याणी राज-मंदिर म्हणून खाली न ठेवावे. '-मराभा ३२. ' ब्राह्मणांची घरें खाली करवितात. '-रा ७.१०६. २ वृथा: वाया. 'एक गोळा खाली न जाय असा मारितो ' -ख ६.२५१५. ३ रिकामाः न गुंतलेला; न अहकविलेला; बिन उद्योगाचा. 'खाली घरीं बसुन बंदोबस्त होणें ती गोष्ट निराळीच आहे. ' -ख ६.२०४६. ४ मोकळें 'सावन्र खाली पहतें.'-ख ८००. [प्रा. खल=रिक्त; अर. खाली; हि. सि. खाली ] (वाप्र.) • कर्णे – रिकामें करणें. • मैदान **होर्जे-**अरक्षित मोकळा प्रांत होर्जे. -पया २१२. सामाशब्द-**्साटला-पु. बाजारबुणगे**; सामानसुमान ६० बाडबिछाईत, वस्त्र-पात्र, चीजवस्त ( सैन्याचे ). •िचठी-स्नी. (नाविक) गलबतांत सामान भरण्याचा किंवा रिकाम करण्याचा परवाना. ० पण-न. ( a. ) रिकामपण; फुरसत. • पिली-वि. निष्कारण; निराधार; व्यर्थ: रिकासा: पोकळ: उगीचच्या उगीच. व्यार-पु. वाय-बार. (कि॰ मारण; यक्णे). ॰मेदान-ज्यांत खडें लब्कर नाहीं भसा प्रांत: रिकामें ठिकाण; मोकळी जागा. 'खाली मैदान पाइन हैदराचा उपद्रव होईल. ' -ख ८००.

खालीं-ले-शमिति. खालतीं; अधीभागीं; तळाशीं; ब्रहाशीं. 'ते माडीवर राहतात आम्ही खालीं राहतों. '२ ( छ. ) खालच्या दर्जीत, पदवींत, तावेदारींत, हकमतींत. 'सर्व होणें. (ज्यांचे अत्र खावें, त्याला जर वाईट स्थिति आली आणि भाषा संस्कृतभाषेच्या खालीं.'३ आटोक्यांत; रण्यांत; पोर्होचेंत. ' सरतेखाली अठठावीस गांव आहेत.' (समासांत) कामा-खेळा-कग्रा-मेहनती-मस्करी खाली=काम इ० करीत असतां. 'कामा-खाली दिवस जातो. ' विचाराखाली-अभ्यासाखाली-प्रधाता-खालीं-नित्याखाली पड़ेंगे=विचाराखाली येंगे. ४ कांही एका प्रतिष्ठित किंवा अप्रतिष्ठित नांवाखाली. (कि॰ विकणे; मोडणें). 'श्रीवर्धनी सुपारीचे खार्ली मुद्दडची सुपारी विकते.' [सं. खात-खाल-खाली. सप्तमी सं. भूतकालवाचक ?] ०एड्रण-संवय लागणें; बहिवाटींत, राबत्यांत पडणें. २ रह होणें; निरुपयोगी होणें. १ शांत होणें. 'कर्ज फेडल्याशिवाय माझा जीव खालीं परणार नाहीं. ' • येणें-कमी होणें. 'चांदीचा भाव खालीं आला. '-के १०.६.३०.०राहणें-बाकी, शिल्लक राहणें. 'वीस आंबे होते पैकी पांच खाले. खाली राहिके पंघरा. ' • बर होणें - हिं. खाव ] अतिशय काळजी लागणें. मह ० खालीं मुंडी पाताळ धुंडी=गोगल-गाय पोटांत पाय या अथी. (बाप्र.) एकाखालीं एक-एका इ०). 'खांवची पान ' =विडयाची पानें. सास्त्रीं दूसरें; सालोसाल; एका बरोबर दुसरें ( चांगल्या बरो-बर बाईट या अथी ). 'हीं दहा ठाणें एकाखाली एक सगळी देउन टाकिली. ' **नांवाखालीं**—नांवाच्या जोरावर. 'मोठपा खाऊ. [स्राणें ]

**खॉलासंजी-खालासी--**की. ( गो. ) धुताराचे वाकसा: | नांवांखाली सारे पचुन जातें. ' हाताखालीं-१ कवन्यात ( घेणें अन्यायाने ). 'त्याने पुतण्याचे पैसे हाताखाली घातले. ' र हकमतींत असर्णे. 'त्याच्या हाताखाली दहा शिपाई भाहेत.' घराखाली-घरालगत, जवळ, पलीकडे. ' आमच्या चराखाली बाग आहे. ' (जीव)

> खालील-वि. १ तळासंबंधीं; अधोभागासंबंधीं. २ ताबेदार; आज्ञांकित; हाताखालचा. ३ हलक्या दर्जाचें; निकृष्ट. [स्वालीं ] खालीलाकडे-पूर्वेकडे; गंगमोहरा पहा.

खालन-शमिति खालच्या भागापासून किंवा बाजूने. खाले-किवि. (काशी) खालीं. 'घेतां लांच चढे दुनी गष्ठबडे, कोणीं न खाले पडे। ' 'तुं ये तरी खाले ' –होला ५३. [स्नाली]

खाळे--शभिक्रवि. खाली. 'उतरे स्वरथाखाले कठनि असे व्यक्त यद राया ते। ' -मोकर्ण ४८.५५. [ खालीं ]

खालोखाल-किव. कांहीं अंशीं खालीं; किचित न्यून; योग्यतेने किंचित कमी (खुण, वय, आकार यांत). [खालीं द्वि.] खालौता-ती-किवि. खालतीं; खालीं. 'मुखें कहिन खालौति. ' - रास १.६७५.

खाल्लाकडन-किवि. (माण. )सपाटीच्या बाजूनें; सखल भागाकद्वन. [सार्ली+कट्टन]

खाल्ला, खाल्लेला—खाणे या कियापदाचे भूतकाळवाचक ह्नप. खाल्ल्या घरचे वासे मोजण-कृतव्रपणा करणे; कृतव्न ल्याल। घर विकण्याचा प्रसंग आला, तर घराची किती किंमत येईल हें पाहण्याच्या दष्टीनें लाचे वासे मोजणें म्हणजे लाचें वाईट वितर्णे ). 'शिवाजीस माणसाची परिक्षा चांगली होती. स्यामुळे त्याने हातीं धरलेल्या माणसाच्या पत्रपौत्राकद्वनहि...साक्ष्याघरचे वासे मोजण्याचे नीच कृत्य घडलेले नाहीं. ' --निबंधचंत्रिका. वासे मोजणारा-प्र. कृतमः उपकारकर्त्यावर उल्टणारा.

खाइलेघाल-वि. संत्रष्ट. 'मन सदां खाह्रधालें आहे.' -बाळ २.१८१. [खाणें+धाणें ]

खाल्ल्या—( बाग. ) खालीं पहा.

खांबक-न. (गो.) खाऊ; खाण्याचा पदाथै. 'माका खांबक दी.' [खा]

खाद्यगॉ---वि. (गो. ) अधाशी; खा खा करणारा. [ खा.;

खांचची-वि. (गो.) खावयाची; खाण्याची (वस्तु; पान

खाधर्चे-कि. (गो.) १ खाणें. २ (छ.) नागविणें. खाबट. खाबाड-वि. १ अधाशी: खादाड. १ लांच-

खायटी---स्री. १ जेवणखाण: भोजन: खाणें पिणे. २ पोटगी: अन्नवत्नः; खाण्याबहृह्नचे पसे. ३ अन्नसंप्रहः; खायपदार्थीचा सांठाः नामी! [अर. खास्सा ] [खाणे]

स्वावटे-न. (गो. इ.) साऱ्या शेताचा समुद्राकडील तुट-लेला बांध; फुटलेल्या बांधाची मधली तडा, फुट, भेग.

खावड-की. (गो.) (गुरांचें ) खाणें; खादा.

नांगरलेली अथवा बिन पेरलेली जागा; लागवडीच्या होतांतील ओसाड जागा. २ लेखांतील न लिहिलेली-कोरी सोडलेली-जागा. ३ (सामा.) रिती जागा, तुकडा, भाग. ४ चालु कृत्यांत खंड ( पावसाची सर इ० मध्यें ). [ सं. खंड ]

खावणी-नी---की. १ मनोधम: मनोगत. ' की जाणतुसि खावनी । वह्नभाची । '-ऋ ३४. २ हेतु; उद्देश. 'आतां यांचे सिंपनेयांची खावणियां। माते पुसा पां। ' -शिशु ६९५.

खावण-अित. (व.) गमावणः दवडणे.

खावं(वि)द-प. १ यजमानः सरकारः महाराजः स्वामीः शास्ता. 'आम्हीं जो जाबसाल सांगतों तो खावंदाचे मजीस येत नाहीं. ' –भाव ६. २ मालक; धनी. ' बाबाजी पाटील निमे मोकदमीचा खावंद. ' -- चंद्रचुड दप्तर १.२० [फा. खावंद]

खार्वदृष्ड--सी. (व.) दुखापत. [ खवंद ]

देखील मालकीयत व स्नाविंदी राहील.' -दिमरा १.२०७. [का. खावंदी] • गिरी-स्री. स्वामित्व; धनीपणा; साहेबी. 'खावंदिगरी कशी असते व सेवा कशी हैं पुर्ते ठाऊक नाहीं. ' -रा १४.४३. खाव(ऊ)निंद्क--वि. कृत्रः; खाल्ल्याघरचे वासे मोज णारा. [खार्गे+निदक]

सायराडिवरा--वि. १ माड येईल त्याची व्यवस्था लावणारा; खाण्यास, फस्त करण्यास सदां तयार. २ चलाख; हुपार; तल्लख; भावेशी; साहसी; उत्साही. ३ ( चुकीनें ) खावराबावरा. **४ (व.) मारकों डा; रागीट;** तापट; कडक. [खाणें+डिवरा]

खायराबाधरा---वि. भय, राग अथवा आश्चर्य यांनी गांगरलेला. कावराबावरा ( अप ) पहा.

खायान-वि. ( खान. ) खाण्याचे; खाण्यालायक ( बस्त. पदार्थ ६० ). ' खाबान तेल. '=गोडें तेल. [ खाणें ]

खारात-द---स्री. (व. ना. ) खोड; संबय; स्वभावदोष. [ भर. खासियत् ]

खाशा—वि. (गो.) औरस; सख्खा. [खास]

स्वाद्यानिद्यीं-किवि. (स्वासचा विचित्र प्रयोग) जातीनें; च्छः स्वतः. ' मग भाजसाहेबांनीं निश्चय केला कीं, या उपरि गिलचा खाशानिशीं मारीन. '-भाव २१६. [ अर. खास्स ]

खाशी--उद्रा. शाबास! सुरेख! बाहवा! छान! उत्तम!

स्तादी-वि. निवडक; खास पहा. ॰पंगत-की. निवडक, उच्च प्रतीच्या होकांची किंवा धन्यांची पंगत; किंवा त्या मंड-ळीचें जेवण. महु० (गो. )खाशां पंक्तीक सुठी पिठो=मोठघांच्या नांवाचा कांहींच फायदा न मिळणें. ॰ मेडळी-स्री. उच्च वर्गाचे लोक; प्रतिष्ठित लोक; यजमान व त्याचे कुटुंब. •स्वारी-सी. १ यजमान; धनी; राजा. २ खाशा लोकांची मिरवणुक. ३ ( थट्टेनें ) स्वतः; मी. [ अर. खास ]

खाशी-की. (हिं.) खोकला. खास पहा. [सं. कास] खाष्ट-छी-नि. १ द्वाड; दुष्ट; तामसी; त्रासदायक. २ कुर-कुन्या; सदोदित निंदा करणारा ( माणुस, स्वभाव ) ३ कठिण; अवचड (काम, अभ्यास). [सं. कष्ट ?]

खार्धे--- न. खांच; वेडावांकडा खळगा; खड्डा.

खास-किवि. १ खचित; निखालस; खात्रीनै; निश्चयपूर्वक. २ बरोबर, तंतोतंत. ३ खुद्द; स्वतः; जातीनं. -वि. १ राजा किंबा राज्यासंबंधी; सरकारी. २ स्वतःचें; खाजगी; जातीचें. (समासांत) खासपथक; खासपागा. ३ शुध्द; अस्सल; खरा; चांगला. ४ विशेष; विशिष्ट. ५ निवहक; थोरथोर; उच्च.सामान्य सामासिक शब्द राजकीय अथवा सरकारी या अर्थाचे व कांहीं स्वतःचे किंवा खायदी-चिदी--की. खावंदिगरी. ' इंप्रजांचे दौलतीवर जातीचे या अर्थाचे खासकोठी-खास-खजाना-सरंजाम-जाम-दार-हुजुरात-जामीन-इमाम-नेमणुक इ०. [भर. खास्स] विशेष सामाशब्द. व्यामदानी-स्त्री. नियमित पीक, उत्पन्न. याच्या विरुध्द शिवाई आमदानी=जादा पीक, ऐन अमदानी हा शब्दहि कथींकथीं या अर्थाने योजतात. शखबर-स्री. १ खात्री-लायक बातमी. २ सरकारी बातमी. •खेळ -वि. सेनाखास-खेल; सेनापति. 'एक सेनापती जन्मला। खासखेल सयन।' -ऐपो ७९. ०गत, खाजगत-वि. १ स्वतःचाः भापलाः जातीचा; खाजगी. ' भामचा खासगत वाडा पुण्यास आहे. ' २ मालक स्वतः जमास्वच लिहीत असल्यास हा शब्द तो आपल्या नांवामागं लावतो. -िक्रवि, जातीनें; खुद्द. 'भी खासगत त्यांसच हपये दिले. ' ॰गत राजश्री-( जमाखर्च ) मालकाच्या नांवा-मार्गे लावतात. •गाडी-स्नी.राजाची किंवा स्वतःसाठी मुद्दाम काढलेली (स्पेशल) आगगाडी. 'खाशांच्या स्वाऱ्या खासगाडीने अगर मोटारीने अाण्याच्या असल्यास ... ' -डुकराची शिकार (बडोदें) २. • जमीन-की. १ जमीनदार खुद्द करीत असलेली बमीन. २ जिचा बसुल प्रत्यक्ष सरकार बसुल करते अशी जमीन. ॰नीस.खासनवीस-प.खानगी कारभारी:सरकारी हिद्दोवनीस: (इं.) प्रायब्हेट सेकेटरी. ० निर्शी-स्त्री. त्याचे काम. 'बाजी मुरार यांचे नात् हे खासनिशी करून ... राहिले. ' -मराचिसं १. ० पंगत-

बी. ज्या पंचीत यजमान जेवावयास बसतो ती पगत; राजाची खासगीचा-वि. स्वतःचा; जातीचा; खासगत (पैका, कारकृन, अथवा सरदारांची पंगत; थोरथोर लोकांची पंगत. २ उच्च जात; शिष्ट बर्ग. ६ निवडक मंडली. ०एथा(त)क-न. एखादाचे स्वतःचे, स्वासगी घोडेस्वारांचे पथक: ज्याच्या निशाणास्वाली हे घोडेस्वार चाकरी करितात आणि ज्याच्या खर्चानें ते ठेत्रिले असतात त्याचे पथकः खाशांचे पपक. •पश्य(त)की-वि. खासपथकासंबंधी-(स्वार, शिपाई, घोडा ). ०पागा-स्री. राजाने अथवा राज्यक-र्त्यानें स्वतः ठेवलेली आणि त्याच्या हुकमांतील घोडेस्वारांची टोळी; घोडदळ. ०पाग्या-पु. १ खासपागेवरचा अधिकारी. २ स्वासपांगतील घोडा किंवा स्वार व्यांदी-स्वी. खेड्यांतील कांहीं चराण्यांत बाटेल तशी बांद्रन दिलेली जभीन व प्रत्येकीचा कांहीं ठोक्ळमानाने टरविलेला सारा. •बरवार-बार्वार-बालवार-पु. राजा, सरदार किवा मोठा माणूस यांची बंहुक वगेरे नेणारा सेवक. 'हिंमत बहादुर खासे वालदार ' -ऐपो ३३३. •बातमी. श्रतमान-स्रीन. सरकारी खबर. • बारगीर-प. राजा किंवा सरदार यांचा शरीरसंरक्षक स्वार. •बाल-स्नी. वाळ चिकणमाती रुंच्या मिश्रणाने बनलेली जमीन. ही खतावल्यास चांगले पीक देते. • बिघा-पु. खासबंदी गांवांतील कुळांच्या जिमनीचा धारा ठरविण्याचे माप; मोजणीमाप. ०महाल-पु. १ खाजगी महाल. २ विवाहित पत्न्यांचा महाल; राणीवसा. याच्या उलट ख़र्द महाल ( रखेल्यांचा महाल ). **्स्थारी-**स्री. राजा किंवा सरदार यांचा लवाजमा, मिरवणुक; जिलीब; त्याचप्रमाणे स्वतः राजा, अथवा सरदार. खाशी स्वारी पहा.

खांस, खांसखोंस, खांसणी, खांसर, खांसरी — सांच, खांचलाच इ० शब्दांऐवजीं चुकीनें योजलेले सब्द.

**खासदार-**प. 'कौन्सिल ऑफ स्टेट' या वरिष्ठ कायदेमंडळाचा सभासदः ०दारी-स्ती. खासदाराचे काम किंवा अधिकार. [खास]

खासदार-खाजदार-खास्तार--पु. १ मोतहार: घोडे-बाला, पाग्या. 'पांडवघरचा खासदार हा, ती कंसाघरची दासी। '-राला पृ. ४३. ' असा प्रभुहि सेवकः भजिस खास-दारापरी।'-केका ७. २ शरीरसंरक्षकः हज्जरातींतील एक असामी. ३ पूर्णपणे अंकित किंवा अधीन म्हणून मानलेल्या माणसास थट्टेनें किंवा सलगीने म्हणतात (चाकर, बायको, सोबती, भक्ताधीन देव इ० ). [फा.]

खा(खां)स सी की. (हिं) ढास; खोकला. [सं. कास= शास; प्रा. खास र

खास (ज )गी-- ली. राजाची किंवा एखाद्या गृहस्थाची असा )- ' त्या राजानें खाजगीचे लिहिण्याकडे पंचवीस कारकृत ठेविले आणि राज्याचे लि**डिण्याकडे हजार** ठेविले आहेत. ' लागला. '

खर्च इ०). • वाला-ले-पु. खासमंत्री, दिवाण, राजा किया सरदार यांची खाजगी रोकड ठेवणारा, खजिनदार: संस्थानां-तील खाजगीकडील रोकड ठेवणारा: खाजगीकडचा मुख्य अंग-लदार: खानगीवाले.

खा(खां)सञ्चा-पु. १ जोडा; पायपोस ( जोडा मारण्याचे प्रसंगी योजतात). २ प्रहार; आधात; मार; (मुख्यत्वें भाल्याचा). (कि॰ मार्गे; बस्पें). 'दोन खांसडे मारतांच चोरी कबूछ झाला. ' खासबेमार-प. फालगुन वय प्रतिपदेची (धुळव-डीची ) जोडाजोडी, खेटरा-खेटरी,

खा(खां)सर्थे - अकि. १ खोंकण; ढांस लागणे. २ (व.) वानराचे ओरडणें. 'वानर खासतें. ' [स्वास. हिं. खासना ]

खास(च)र---न. (व.ना.) ओर्झी वाहण्याच्या कामाचा मोठा गाडा, खटारा, 'भरतीचं खासर आहे भाऊसाहेब! हैं तर हळुहळूच चालणार!'

खासा-वि. १ चांगला; नामी; उत्कृष्ट; शेलका; उंची; अभिजात: श्रेष्ठ. 'पांडव म्हणती तुज खासा.।'-दत्तपरें पृ ४१. 'शिवाजी अंगाचा खासा आहे. '-सभासद ३०. २ राजा, अमीरउमराव, सरदार यासंबंधीं, 'खासियाचे पलंग।'-ऐपो १५. ३ मुख्यः प्रधानः श्रेष्ठः नायकः ' अहो खासा राहे यद्तिलक अंबापरिसरी । ' -सारह ७,८८. ४ औरस; कायदेशीर; नीच उत्पत्तीचा किंवा लेकबळा नव्हे असा; (गो.) सख्खा. -पु. १ मोठ्या व्यक्तीचे प्रत्यक्ष नांव न घेतां संकेताने सुचवितांना-नोकरलोक धन्यास-वापरतात ( अनेकवचर्नी ). 'खासे कोठें आहेत ?' खासे कोठें गेले ? ' २ पति, नवरा. 'हंसाबाई! तुमच्या खाशांची शिस्तच मोठी कडक ! '-स्त्रप ४६. [अर.खास्स] •कागव-पु. दौलताबाद थेयें तथार होणारा, लिहिण्याचा उत्तम कागद; याच्या उलट खर्ची कागद. ०लोक-पु. ममीरउमराव; सरदार; दरकदार; उच्च पदवीचे लोक; मानकरी; शेतक-यांपासून हक वसूल करणारे इकदार. ॰स्यारी-स्री. खासस्वारी पहा. [हि. खास सवारी]

खांसाड-- न. (प्र.) खांचाड; वेडेवांकडें, मोठें भगदाड, खड्डा. [ खांच ]

खासादीस-वि. (गो. कु. ) घाबरा. कासावीस पहा. खास्त-किवि. १ निखालसः; खात्रीनेः; खास. २ बरोबरः; तंतोतंत. खास पहा. [खास. (अप. )]

खास्त-- स्त्री. आकस; खुनस; द्वेष; छळवाद, ( कि॰ धरणे; जातीची, स्वतःची जिंदगी, व्यवहार (राज्याचा, संस्थेचा नव्हे करणें). 'हा माझी खास्त करतो. ' [ अर. खिस्सत्=दुष्टपणा ] खारतीस लागणे, पेटण-त्रास देणे. 'माझ्या खस्तीस पेटला,

स्तास्त-स्ती--सी. १ खंत; धुरणी (क्रि ३ घेणे; धरणे; करणें ). 'आई गेल्यापासून पोरानें खास्त-स्ती घेतली. २ मनांत अढी धहन दोष काढणें; एकसारखी तिरस्कारानें निया भात. ३ तांदूळ व डाळ यांचें शिजविलेलें मिश्रण. ४ तासुताचे कर्णे; रागे भरणे. (कि॰ करणें; लावणें; मांडणें; बांधणें; चालवणें). दिवसांत फिकरास घालावयाचे मिश्र धान्य, मिसळ. ५ दाटी; [ अर. खिस्सत्]

**खास्त-स्ती, खास्तखोर-खास्तीखीर--**नि. खाष्टः । द्राष्ट; तुसडा निदक; सदोदित चिड्डन कुरकूर करणारा. २ आकस-खोर; खुनशी; दावा धरणारा; मत्सरी. [ अर. खिस्सत् ]

खास्त-स्ती-पु. बाणाचा किंवा तोफेच्या माऱ्याचा टप्पा ' श्रीमन्महाराज उभयतां बाणाचे खास्तीवरी उमे राहून...' -पया ३९३. 'खासा मालोजी शिवे बाणाची खास्त निघाले होते.' -भाव ६३. [फा. खास्तन्=उभे रहाणे, उठणे ]

स्वाळ-पु. गटार; मोरी; पाण्याचा स्वाभाविक किंवा कृत्रिम पाट; कालवा; नळ; खांच; खाई. ० कुवा-पु. घाण पाण्याचे टांकें, डबकें; तारदखाना ( ई. सेसपूर् ). 'मो=यांतील **खाळकुब्यां**तील पाण्यांत चुना घातल्याने जंतृ मरतात. '—सेंपृ १.१९७. खोळ पहा.

खाँळ-- धी. (गो.) घोँगडीची खोळ.

खाळणे---न. नकसगाराचे एक हत्यार.

**खाळा—५.** गलबला; गोंगाट; गडबड ( कि॰ मचविणें ). **खिकाञ्चणे**—अक्रि. १ इसणे; चावणे. २ खिकाळणे पहा. [ध्व.]

**खिका(खा)ळणे**—अिक. खंकाळणे. १ घोडयाचे ओरडणें; हिंसणें. २ मोठ्यानें खोखो इसणें; मौजेनें हीही इसणें. [ ध्व. ]

स्ति(खी)क्या-ख्या-कीअव.खोखो; निवेची उपहासाची भाषण, बोलणी; उपहास, चेष्टा करणे. (कि॰ घालणे; करणे). 'तो सर्वदां दुसऱ्याची खिख्या करीत बसला असतो.' 'ऐशा करूनियां खोक्या धि:कारे बोछती।' -निगा ३१५. [ध्व. ग्र. खिख=इंसर्गे ]

खिखि-की. खदखदा हास्य; हीही हास्य. -किवि. खद-खदां हास्या( ध्वनि )चें अनुकरण; फिदिफिदी. [ ध्व. ]

**खिच--**प. खिचडी. 'जें काळाचा खिच उशिटा '-ब्रा ८. १४४. [प्रा. दे. खिड्च=खिचडी ]

**खिचकट-**श्री. (गो.) खेंचाखेंच. खिच-खींच्च-वि. दाटी; खन. [खिच] (गो.) गठच. खिचाउँच-डिक. गड्ड धरणे.

सिचकुला-पु. मुलें व मुली मिळ्न भातुकली खेळतात वर्च-कि. (गो.) गदीं करणें. तो खेळ.

क्षिश्वट-टे---न. खिचडी; मिसळ. 'तेथ सु**ब**दुःसार्चे सिचरें। जेविजे एकेचि तारें। '-क्का १४,२७३. [सिच]

खिचडा---पु. १ करड तांदृळ ६० भरडून, शिजवून गुरास ्खावयास यावयाचे खाय. ( क. ) २ सजगुऱ्याचा सङ्घ केलेला गर्दी. [स्त्रिचडी]

खिचडावर्चे —सिक. खिजविणे; चिडविणे.

खिचाड़ी-स्त्री. १ तांदृळ व डाळ (बहुधा मुगाची ) यांची मिसळ ( शिजविलेली किंवा बिन शिजविलेली ). २ पंचभेळ (निर-निराळीं धान्यें किंवा भिन्नभिन्न नाणीं इ० यांची ); खिचडिम-चड; गोतांबील; 'श्रीमंतानीं मोहरा-पुतळ्यांची खिचडी वाटली.' ३ ज्यांतील जमीनीचा एक भाग धारेक=याने व एक भाग खोताने धारण केला आहे असा गांव. ४ गर्दी; दाटी. 'यात्रे-मध्ये अनेकजातीय मनुष्यांची खिचडी असत्ये, यामुळे विटाळ होतो. ' [दं. प्रा. खिच्च; हिं. खिचडी; सिं. खिचणी; गु. खिचडा; तुल० सं. कृसर ] **्वांगी**-अव. तुरीच्या डाळीचें पीठ, चण्याचे पीठ व वांगीं यांची भाजी. –गृशि १.४०. ०**विचडी**– की. अंदाधुंदी; गोंधळ. [ खिचडी द्वि. ]

खिचार्डे—न. एकत्र शिजविलेल्या, भरडलेल्या तांदुळाचे आणि कोंड्याचे जनावरांना घालावयाचे आंबोण. खिचडा अर्थ १ पहा.

खिच्यों-अिंक, मार्गे इटणे, सर्गे; एका वाजुला अथवा मार्गाबाहेर होणे. २ ( ल. ) ( बचन अथवा उद्देश यांपासून ) किर्णे; चळणे. [सं. कृष्-कर्ष्; हिं. खिचना ]

खिचबिड-वि. खरडलेलें; भरकटलेलें; गिचमीड. [खिच fg. ]

खिचरट—िंद, खचरट पद्दा.

खिचवट(इ) जै-जिक्त. १ वरवर उकरणे (जमीन). २ खाजवर्णे. ३ चिडविणें; खिजविणें. 'स्वनाश न कछे कसा खिचवद्वनि काळानना ? ' -मोक्टब्ण पू. ७७.१०.

**खिच विजे**— उक्ति. मार्ग अथवा बाजुला सार्गे; वार्टे**त्न** अथवा मार्गीतून ढकलून अथवा सारून देणे. [खिचणे ]

खिची-की. १ खिचडी पहा. २ चिखल; किचड. 'चौमेरीं लोळवितांति धडे । तेथ खिची थोरी जाली ।' -शिशु ९५५. ३ पीठ, डाळ इ० घालून केलेली पातळ पालेभाजी. ४ (ज.)

खिडकट-- बी. (गो.) गदी. किचकट पहा. खिचकटां-

खिरुपेट--सी. (गो.) भडगळ.

खिज-की (ना.) खिजविणें; खिजविण्याचा शब्द. [स्तिजणें]

त्रयोग). [ हिं. किसगनती ]

क्किज़ में -- अकि. १ चिडमें; रागावमें. 'ब्राह्मण देखुनियां खिजतो। '-देप १८३. २ खजील होणें. [सं. खिद; प्रा. [खिड+बाळी] ब्बिज्ज; सि. खिजणु; हि. खिजना ]

मत इ० पहा.

-प्रला ११८. [ अर. खिदमत र्किवा फा. किस्मत≔दैव ]

काय म्हणून १ ' [स्विजणे ]

हावभाव, किया. [ खिजेंग प्रयोजक ]

खिज(जा)व(वि)ण-सिक्त. चिडविण; राग आणण; चेत-विणें: श्रास देणे. 'म्हणउनि खिजवीतो हिक्मणीतें हरी तो। -वामन रुक्मिणीविलास ४. [सं. खिद्; प्रा. खिजिना; हि. खिजाना; म. खिजण प्रयोजक ]

खिजाणा-वि. हताश; नाखुष; खट्ट; निराश; शर्रमिदा. खिशाण-णा पहा. [ खिजणें ]

खिजान-पु. घोडयाचा एक वातरोग. ' खिजान म्हणजे **शरीर बाळते व केंस जातात, रात्रीस नाकांतून श्वास चालतो.**' -अश्वप २,१८७.

स्विजीपडन-कि. ( खान. ) हट घेणें; खिजणें. -भात्रे 4.9-8.

खिटुखिटु--- स्त्री. किटकीट; त्रास. [ सं. खिटू द्वि. ]

स्तिट्रस्तिट्रेंग-अफ्रि. बारीक व कर्कश आवाज करणें; किटकि टेंगें; उकटकंगें. [ध्व. सं. खिट्र]

**खिटी-**पु. १ लांकडाचा तुकडा; धलपी; उघडुन अलग देवण्यासाठी किया लावून घट बसण्यासाठी दोन वस्तृत बसविलेला स्नाकडी तुकडा, पाचर, खुटा; कोयंडयांत कडी बसविल्यावर बालण्यांत येणारें अडकण: फिरकीची खीळ; अडकवण म्हणून बातलेली चीप; लांकडी दृश्या; कठडयाचा लहानसा गज; चाकाची स्तीळ, २ दाराचा लहानसा लांकडी भडसर, कुत्रें. ३ ( ल. ) भडयळा; अंतर. 'सरळ स्नेहामधे पडलि खिटी।' -प्रला १६७. [सं. खिट् ] ( कामांत ) ॰ घालुण-मध्ये अडथळा आड-काठी आणणें.

स्तिह-सी. १ दोन टेक्डचांतील चिंचोळी बाट; अडच-णीचा; रस्ता; दरी. २ भोंक; वाट; दार; खिडार; भगदाड (भित, खिण एक नाहीं उत्तीर।' -ऐपी ३५१. [ सं. क्षण; प्रा. खण: कुंपण यांतील ). ३ गाळलेला भाग ( धरणांतील, व्रयांतील ). ४ पं. छिण; सि. खिण; हि. छिन: ग्र. खण ]

स्विजनाजती-की. गणती; मोजचाद; पर्वा ( निषेधार्थी ( ल. ) फट; सवड; पळवाट. ५ खांड (धारेवरील). ' वस्तन्याला सिंडी पड़तील. '[सं. खंड; का. किंडी]

खिडकबाळी-भी. बायकांचा कानांतील एक दागिना.

स्तिष्ठको---स्त्री. १ गवाक्षः; वातायनः; जाळीः; **शरोकाः** स्विजमत, स्विजमतगार-गारी-स्विजमतवार-स्विद- बारी; मागर्चे दार; दिंबी; फाटक; वेसकट; पक्षद्वार ( ग्रुप्तदार ); हवा व उजेडाकरितां केलेलें लहान दार. 'त्या खिडकीस एक स्विजमती —की. बायकांच्या हातांतील कंकण; एक दागिना. लहानशी दुसरी खिडकी होती ' -धर्माजीरावाचें कुटुंब पृ. ५३. खिसमती पहा. 'गोठ हातसर जवे खिजमत्या मिनेदार करीं चुडे ।' २ ( ल. ) क्षुत्रक, लंगडी सबब; पळवाट; धुटण्यास जागा, सबड. ३ (गो.) देवळाच्या गाभाऱ्याच्या दोन्ही बाजूस गज किंवा गरादे सिजरण, सिजरियण-कि. ( a. ) चिडणें. 'खिजरला लावृत तयार केलेल्या पडन्या. [ सं. पक्षद्वारं खडिकका-त्रिकांड शेष: सं. खडिकका: प्रा. खड़की अथवा खडिक आ. खडकी: का. स्विजनवर्णी —स्त्री. चिडवणी; चेतवणी; स्विजविणारी भाषा, किडकी; हि. खिडकी; ते. किटिकी ] •दार-वि. चौकडीदार; पोफजी; खिडकीच्या आकाराची वेलपत्ती काढलेलें; एकाआड एक रंगाच्या चौकडीचे व जाड सुतांनी स्पष्ट मर्यादा दास्वविणारें (कापड). [ हिं. खिडकीदार ]

> खिडकुळी(छै), खिडकुळी(छे)—स्रीन. १ दोन टेक्डपां-तील लहान खिंड. २ भिंत, कुंपण यांतील लहान भगदाड, भेग, भोंक. [खिंड]

> स्तिडगोंडी--श्रीअव. गह्नया; बोळ; अरुंद रस्ते; खिडी आणि गोंडी (घळी) (व्यापक अर्थानें ). [खिड+गोंडी]

> खिड विश्वी-- स्री. (गो.) प्रेत वाहन नेण्याची शिडी: निसणी: तिरडी.

> खिडार-रे---न. मोठें भगदाड; भोंक्सा; भोंक; दोन शतां-तील चिचोळी वाट. २ भग्नावशेष, मोडकॅतोडकॅ, पडकॅ घर. गांव वर्गरे ). -वि. मोडकळीस भालेलें; जमीनीस मिळालेली ( गांव, इमारत ). [ खिंड }

> स्त्रिडी--की. भेग; भगदाड; अहंद रस्ता; गोंड; घोल. 'राजद्वार नव्हे हावा। धर्म खिंडी।'-ऋ ६०. 'मज निषावा खिडियेरें वाडि पाहों दे।'-पंच ५.७. [खिड] **्त गांठजें**-ऐन अडचणींत पकडणें.

> खिड्कमिड्क-न. किडुकमिडुक पहा. मोडकेतोडके व बारीक सारीक दागिने.

खिडें--- न. एक प्रकारचे पोलाद.

खिडोर-की. खिंडार: दरी: भगदाड: मोडकळीस आकेलें घर. 'तरी त्या खिंडोरा आंत। सदा दगडमाती राखत।' -एभा १३.१२८. [खिड]

खिडु टोपल्—न. (व.) किटण न लावलेलें वेळ्चें टोपलें. -स्तिण-पु. क्षण; थोडा वेळ. 'बारा तास बचीस घढणा

**स्त्रिण** —न. (गो.) चामडीस पडलेला घटा. [सं. किण; प्रा. किण]

**खिणखिण**—किवि. बारीक व तीव आवाजाचा; किटकिटा. [ध्व]

खितखित करणें —िक. खंत घेण (मुलानें ) [ भ्व ] खितखितणें — अकि. गदमदणें; उकडणें; चिकचिक वाटणें. खितखित्लों — पु. (गो.) मुलींच्या खेळांतील भातुकली; खात.

खितपण(णी), खितपीण(णी)—की. क्षिजणी; क्षीणा-वस्था; ग्लानीन किंवा दु:खाने क्षीण होणे; खाटेत खिळणे. ( कि॰ वेणें अथवा खितपतीस लागणें ). [सं. क्षि=क्षिजणे+तप्=तापणें]

खितप्(पि)णें, खिद्ध(ब)णें—अिक. क्षिजणीस लागणं; क्षीण व्हावयाजोगं बहुत दिवस दुखण्यानें पडणें; अशक्त होत जाणें. 'मागावें सिख! तपतां देवा! देवू नको मृतीस खित-पता।'-मोकृष्ण पू. ३९.४०. [सं. क्षि=क्षयपावणें-स्त्यू=तापणें ]

स्विताब — पु. किताब; पदवी. -दिमरा २.९९. [फा.] स्विति — की. पृथ्वी. 'ऐसें पापें दाटली खिती।' - क्षिपु १.

८.३८. [सं. क्षिती ]
खिद्खिद्-द्रां—िकिवि. फिदिफिदीं; खदखदां; खोखो;
खिखि; मोठ्याने आवाज कहन (हसणे, खिदळणे थंगरे). [ध्व.]

शस्त्र; माठ्यान आवाज करून (हसण,।खदळण वगर). [ - **खिद्खिदणें**—अक्रि. फिदीफिदी इंसणें. [ ध्व. ]

खिद्खिद्णं—अकि. रट्रट् शिजणे; खदखदणे. [ ध्व. ]

खित्(त्) इणें — अकि. देगामस्ती करणें; हुंदडणें; उडणें; बागडणें; दंगल माजविणें; वोकळणें. — सिके. धूम पळावयास लावणें; पळवून लावणें; (क.) रागें भरणें; खरडपटी कावणें. 'खिदडल्याशिवाय तो ताळवावर येणार नाहीं.' [ध्व.]

**स्मित्(दा)डा**—५. दंगल; आरडाओरड; नाच; हुतुतु (कि० **घारु**णें ). [ध्व ]

खित्(ज, स)मत—की. १ सेवा; चाकरी; कतैन्य; नोकरी; तैनात. 'माझे भाजास व बापास खिजमत होती ते मजक हे सांगावी. ' –िदमरा १.१८५. २ खुशामत; भाजेव. [ सर. खिद्-मत्] •गार—दार—हार—य मोज्या माणसाचा हळक्यासळक्या कामांचा चाकर ( अंग र्गडणं, जोहे नेणं, हातावर पाणी घाळणं ६०); सेवक; परिचारक; हुज-या. 'तुळाजी खिजमतदार झाळा बोळता। ' –ऐपो १७०. •गारी–दारी–की. खिदमतगाराचें काम, हुद्दा. [फा.]

स्तिद्(द्रा)ळण-अित. खिदडण पहा. [ध्व.]

खिदश्रण—वि. (व.) यक्तलेला. 'तो धावण्याने खिदश्रण झाला. '[सं. खित्+श्चि=श्लीण]

स्विन--- पु. क्षण; योडावेळ. 'स्विनभर कर्ल नको गलबला।' -पांडवांची लावणी (मसाप १.५.) [सं. क्षण]

सको. ३. ५२

खिनानतीर—पु. घोडयाचा एक रोग; अंगावर फोड होणें, सांधे ढळणें, शरीरांतून पिवळेंपाणी निघणें, नाकांतून निळें पाणी वेणें, त्यास घाण वेणें व माशी बसणें. हीं ळक्षणें होतात. —अपश्च २.१८७.

स्त्रिक — वि. दु:स्त्री; त्रस्त; कष्टी; पीडित; श्रमी; खेदयुंक; मलुल. [सं. खिद्-सिक्र]

खिन्नर—नि. (गो.) अशकः, इतः, क्षीणः [हिन्क्षयं] खिन्नाचर्णे—अतिः. खिन्न होणः, कटी होणः. 'तेन्हां त्यां पुरखंदरी अतिशयें खिनावती मानसी।' –निमा १.४०. [खिन्न] खिपणी—णें—खितपणी—णें पहा.

खिपत--की. भपमान; भप्रतिष्ठा; फिजिती. 'नवाबास खडर्यावर खिपत बसली.' -रा ५.१८. [अर. खिफ्फ्त्=अपमान] खिसी-वि. भपमानित; हेवेखोर; हेवी. 'श्रीमंत भाऊ यास खिसी मुखलमान यार्ने दरवारांत हुल क्टाराची चालविली.' -पेद १.१२.

खिपराण—की. परुखा; परुखा; हट्टानें वाटेंतच घातलेली बैठक; एखावा हटी मुलास वाटेंतून एकीकडे करतांना किंवा उच-रुतांना त्यानें अड्डान बसणें, भोंबतीं भोंबतीं घोटाळणें, सोड्डा जाब-यास नाख्य असणें; चिकटणें. (कि॰ घेणें). [सं. क्षिप्त+पण]

खिपरणी-जें-खितपशी-जें पहा. [खितप वर्ण व्यत्यास] खिपरीं बस्कें -िक. (जु) १ (खिपरी=भोंबर्ती) मोंबर्ती बुटमळेंजे, चिकटणें. २ खितप्त राहुणें (ताप, आजार, पिशा-बवाधा यांनी).

स्विपली---धी. ( ना. ) खपली.

खिम(म्म)ट, खिमाट—न. (कों) कुसकरलेला भात; मज केलेला भात; चिकचिकीत शिजविलेला भात; दाट, घट पेज. 'मूल वर्षाचें झालेना ? त्याला येवढें भाताचें खिमट घालीत जा. ' [खिमा]

स्तिमा---पु. सुरीनें अतिशय बारीक केलेलें मांस व त्याचा केलेला एक पदार्थ. [अर. कीमा]

स्त्रिमाश्वर्त — ५. घोडयाच्या तंगडी(नेवरा)वर खुराच्या-वरील बाजूप अपलेला केमाचा भीवरा, [ म क्षेम+भावर्त ]

खियाल-स्याल पहा.

खिरकटर्णे-अकि. सरपटणे; भुईसरसे जाणे. [ध्व.]

स्विरकटलें -- त (तिरस्काराने); फार पातळ झालेली सीर; तांडुळाची सळसळीत सीर. [सी मल्पार्थी]

स्वरस्तिष्ठ--श्री. व्यापासून राळ उत्पन्न होते असं एक मरदार मुळ.

स्विरस्विर-रां-किवि. करवरां; सडस्वडां; जड वस्तु ओढीत नेतानां होणारा आवाज करून [ध्व.] खिरिखराधिणं—सिक. बरबराविणें; खरखर, खडखड शब्द करावयास लावणें. [ध्व.]

स्विरस्विर—न. लहान मुलीचे खेळणे; किरकिर पहा. स्विरंगटणे—अफि. खुरटणे; कमी होणे. 'परी तें खिरंग-टलें असे जाण।वैराग्येंबीण बाढेना।' -एसा ११.४२७.

स्त्रिरचें—सिक. (गो.) विरघळणे. [सं. क्षर्]

खिरटणें—अकि. रोगादिकामुळें मनुष्य, पशु इ० ची वाढ खुंटणें; खुरटणें.

स्तिरटा—पु. किडक्या दातांतील किंवा दाढेतील कुर्मीचा एक रोग (अव. खिरटे). [सं. कृमि-किर-ट?]

स्तिरदा-टे---वि. सुजा; सुजट; वाढ खुंटलेला; टेंगणा. स्तिरह---न. १ एक मासा. २ गोचीड.

खिरडणें — शकि. १ मार्गे सर्णे; हटणें; जिंकला जाणें 'आठ-वितां मन खिरडें।' – ज्ञा १६.४२१. 'द्वेष खिरहृनि सांडिला।' –दा ५.९.४९. २ खुरहत चालणें. 'कैसी सर्वीगें युंदरी। खिर-हली हे।' – शिद्यु ८३१. 'टांचा उलल्या खिरहत चाले।' –ह २१.१७३. [सं. क्षर्]

स्विरण---नी. तंबोरीवर काढलेली काळी वर्तुळाकार आकृति. स्विरणा---प्र. एक झाड.

खिरणी—जी. १ रांज(य)णीचे, झाड. यांचे पान बकुळी-सारखं व फळ कड्निवाच्या निवोळीसारखं असून आंतचीक असतो फळ मधुर असतें. खांकुड कटिण व चिवट असल्यामुळं रंगारी छोक रंगीत कापड बडनिण्यास यांचे दांडकें घेतात. २ खिरणी फळ. -कृषि ७६६. १ खरखुआची एक जात. 'होरें शीताफळें हीं खरखुआ खिरणी सुंदरें तृत बोरें ।'-सारुइ २.४९. [सं. क्षीरिका] •बाळखा-खी. बायकांच्या कानांतील एक दागिना. 'खिरणीबाळया पोंवळखाच्या बाळथा.'-अफला ५५.

खिरणें—न. चाळणी; गाळणी. 'पाठीचें खिरणें.'[सं. क्षरण]

स्त्रिर्णे—सिक. १ गाळणे; चाळणे. —अकि. गळणे; मधून जाणे; बाहणे; स्वब्णे (मुख्यत्वें धातु, वीर्ये, किंवा मृत्र यासंबंधी). 'कोंदलें असत न खिरे। कवणे काळीं।'—झा ८.१५. २ झुरणें; सिजणें. ३ वीर्येपात होणें; बेजार होणें. [सं. क्षरण]

स्तिरणें --- अकि. शिरणें. [ सृ=सरणें, अपभ्रंश ]

स्विरतुपडी — की. (सोंगटयांचा खेळ) तुप्पी; आपली खेळ-ग्याची पाळी झाली तरी शत्रुपक्षाची सोंगटी मारल्याबद्दल पुन्हां खेळाबयास मिळालेला डाव. (कि॰ खाणे; खेळणें). [खीर+ तुप] •स्वाणें-(ल.) चांगला मार मिळणें, खाणें; झोडपलें जाणें.

स्वरपण-णी, स्वरपिणी-पीण, स्वरपर्णे-पिणे--स्वतपणी-ण पद्या.

स्तिरविटया—जीअन. रेघोटया; फरफाटया; गिचनीड लिखाण. [सं. क्षर्]

स्विरवड—सी. (गो.) थेत वाहण्याची निसण; तिरडी. स्विरवड—सी. (गो.) कटकट; कंटाळा.

स्विरसाळ—की. भाताची एक जात. [सं. क्षीर+शालि ]
स्विरा—प्र. १ कांकडीची एक जात. याचा रंग हिरवट पांढरा
व लांबी २-९ इंच असते. याचे वेल ६ फूट वाढतात. १ एक
झाड. १ घोड्याचा एक रंग. —अश्वप १.२८. [अर. स्वियार=
कांकडी ]

खिराडी — श्री. ( ना. व. ) खार नांवाचा प्राणी. [खराडी] खि(ख)राडी — श्री. १ विहिरींतृन पाणी काढावयाचें लोखंडी चाक. खराडी अर्थे २ पहा.

खिरापत—की. १ कथेच्या शेवटीं श्रोत्यांना यावयाचा प्रसाद; पूर्वी पळीभर दूधसाखर देण्याची चाल होती तीस अनुसहत. भोंडल्याच्या शेवटीं मुली खोबऱ्याचा कीस, साखर यांचा किंवा हरभऱ्याच्या डाळीचा प्रसाद देतात ती. (ल.) २ सढळ हातान दिलेली देणगी. ३ (ल.) उधळपटी. (कि॰ करणें; होणे). ४ (ल.) (गो.) जळू. (प्राणी). [सं. क्षीरपत्र; फा. खेर+आफियत?] ॰काढणें—कि. (ना.) हकालपटी करणें; सळो का पळो कहन सोडणें.

खिराळे—न. (कों.) अडसराचें भितीतील भोंक. खिळोरें पहा. [खीळ+आलय]

स्तिरी-- श्री. पोलादाची एक जात. [ हि. ]

खिरीट- पु. एक मासाः -प्राणिमो ८१.

खिरीपुरी—की. १ चैनीचे जेवण, राहणी. (कि॰ खाणे). १ श्रीमंती शाटानें मेजवानी देणें. (कि॰ वाटणें; देणें; वाढणें). [खीर+पुरी]

खिरोटी—स्नी. ( चंद्रपुरी ) खीळ. [ सं. कील ] खिरोंचें—सिक. (गो. ) विरषळविणे. [ सं. क्षर्]

खिल्ठ(ला)त-पुन्नी सन्मानाचा पोषाख; राजा खूब होकन आपल्या हातानें आवहत्या माणसास जो पोषाख देतो तो. (या पोषाखाबरोवर त्या त्या दर्जाप्रमाण जवाहीर, घोडा, हृत्ती, शक्कें ६० देत असत ). 'बक्षीगिरीचा खिल्त.' -दिमरा १.८६. [अर. खिलअत्] ०फाखरा-पु. बहुमानाचा उंची पोषाख. 'खलाअत फाखरे मुस्ताज होकन.'-वाड १४०.

स्विल्डबत—न. १ खलबत; एकांत; ग्रुप्त बैठक. २ सलबत-स्वाना; स्राजगी बैठक. [अर. स्वल्वत् ]

स्विलाई—सी. (व.) सावटी; सुराक; साय. 'म्हकीचें दूध सिलाईवर अवलंबून भाहे '[हिं; सं. साद्] · स्त्रिलाङी-डू--वि. १ खेळण्यांत पटाईत. 'भाम्ही हिंदु लोक ... म्हणण्यासारसे खिलाइ होतो किया नाहीं याचा बराच हायस्कृलचे हेडमास्तर व सरकारचे रिपोर्टर हेहि 'एलिफास ' संशय आहे. ' -आगर ३.१६१. २ खेळकर; आनंदी; उत्साही; हसून खेळून वागणारा. १ ( ल. ) थट्टेखोर; गमती. ' तन्हेवाज ती भाषीच खिलाडु नवऱ्याच्या गोष्टी ऐकून।' -पला ७६. [सं. खेल]

खिलाप(फ)त---सी. १ खलिपाई; खलिपाची पदवी, काम; मुहुम्मद पेगंबराचे प्रतिनिधित्व. २ इस्लामी साम्राज्य. [ अर. खिलाफत् ]

खिलाफ -- वि. विरुद्धः प्रतिकृतः, उत्तरः. ' श्रीमंताची खिलाफ मर्जी करून नवाब ... जातील तर गोष्ट दुराप्रहास पडेल. '-रा ३.४५६. [ अर. खिलाफ़ ]

खिला(ल्ला)र-न. कळप; तांडा (गाई-म्हर्शीचा ). 'जिय गांवीं खिल्लारें। कामधेनुंचीं। '-ज्ञा ९.३२१. 'त्यांस पुसे हें कोणार्चे खिलार।' -ह २९.१८५.

खिला(ल्ला)री-9. १ गोप; गवळी; गुगखी; गोवारी. ' मी खिल्लारी नंदाचा । '-मुसभा ९.५१. 'नंदाचे घरचा खिल्लारी । ' -ह ३४.२. २ गुरें विकणारा लमाण. -वि. गाई, बैल यांची एक जात. ॰धनगर-पु. गाईम्हशी आणि शेळयामेंढया यांचा कळप राखणारा. याच्या विरुद्ध मिरका धनगर.

स्त्रिलायणे—न. १ खेळ; कीडा. २ खेळणे. ३ (ल.) प्रीतिपात्र. 'तुम्हीं तर माझें खिलावणें ।' -प्रला १६७. [सं. खेल् हिं. खिलीना ]

**खिल्ली**—की. (व.) १ चेष्टा; फजीती. २ विनोद; यहा. [ हिं.; सं. खेल ]

**खिंच-खेम--**स्त्री. (गो.) आलिंगन. [सं. क्षेम] **स्त्रिशाण-णा-णी, स्त्रिसाणा**—वि. निराश; लिजत; खिन्न; दु:खी; कष्टी; श्रमी. [सं. खिद्; हिं. खिसाना]

**ख्तिञ्ची--की.** सांडगे; कुरडगा; पापडगा; वडे इ० पदार्थे तयार करण्याकरितां शिजविकेलें पीठ. ( क्रि॰ घेगें; शिजविणें ). [शिजतांना खिस ! अशा होणाऱ्या आवाजावरून; ध्व. ]

**खिसक्रेंग**—अकि. (माण.) रागावर्णे; रागाने बोलेंगे. [ध्व.] **खिसखिशा. खिसखिस—**वि. तिडतिडा: तुसडा: चिरडखोर; सदां कुरकुरणारा. [ ध्व. ]

**खिस्स खि(खी)स--की.** जिकीर; कटकट; चिरडखोरपणाचा **आक्षेप; निंदा; भर्त्सना; खरडप**ट्टी. -िक्रवि. खदखदां; खोखो; फिदीफिदी. (कि॰ करणें; हंसणें 📜 [ध्व.]

डाचें ). २ निदर्णे; खडसावणे; खरडपट्टी काढणे. [ध्व. ]

स्मित्नगणती-सी. किसगणती (अप); स्नातर; पर्वा. 'येथील साहेबाच्या खिसगणतीस नाहीत. '-नि ६३४.[हि. किसगिनती सं. किम् अस्य+गणना ]

खिस्पें - अकि. १ बाजुला होणें; वाटेंतून एकीकडे सरणें; बाजूला सहन जागा करणे. २ दांत खाणे (माकड रागाने करतें). ( त्याबह्रन ) ३ रागाने अथवा चिड्न अंगावर जागे. ४ खिजागें; क्सणे. [सं. खिद्; हिं. खसना ]

खिसमत-गार-दार--खिद शब्दाखाली पहा.

खिसमती—की. स्त्रियांच्या हातांतील कंकण, हें दुहेरी असून त्यावर पितळी बेगड चिकटवितात; खड्गपात्र. ' चुडे खिस-मत्या मोठ्या. ' -न्नीगीतमाला पृ. ६५. [ भर. किस्मत्=दैव ]

खिलमील-की. बेदाणा; द्राक्षाची एक लहान जात; यांत बी नसते. [फा. किश्मिश ]

खिला-पु. १ कप्पा; कसा; अंगरक्यास पिशवीसारखा भाग असतो तो. २ ( ल. ) पडदा; कुढ; खण; गौण, अंतर्भृत गोष्ट अथवा बाब. 'हें माजवर एक दिसतें परंतु यांत तीन खिसे आहेत.' 'या मामलतेचे पोटीं चार खिसे आहेत.' 'ला कामामधें खिसे पुष्कळ माहेत. ' ६ ( ल. ) मनांत किंवा पोटांत ठेवळेली गोह; दाबन किंवा दढवून ठेविकेला मुद्दा ( सांगण्यांतील ). (कि॰ राखणें ). [ फा. कीसा, सीसा] (वाप्र.) • कातरण-भामटेगिरी करणें; छुबाडणें; फसविणें. •गरम करणें-खुप पैसे मिळविणें. खिद्यांत टाक्फें-लांबविंग; चोरणें. खिद्यांतली गप-सी. निब्बळ थाप. •भरित-वि. खिसा भरून. 'वरी खिसेभरित होन त्यांसि अर्पितसे. '-अमृतधुव १५. ० खोकला-पु. भांडण-तंटा; बेजबाव वाद. [ खिसा+खोकला ]

खिला-पु. १ बोलाचाली; तंटा; उपसर्ग; त्रास. 'तनखे-विषयींचा जाब बोलून खिसाझाला. ' -होंके २. २ (व.) गत; स्थिति, अवस्था. खिस्सा पहा. [ भर. किस्सा ]

खिसाणा-9. खदखदां हास्य; खिदखिदणे. (कि॰ करणे; मांडणे; चाललें). [ध्व.]

खिसारत, खिसारा—पुत्री. १ नुकसान; तोटा. ' यांत ...फौजेचा खिसारा बेमुब्लग होतो. ' -रा ५.१९८. ' आपण पंधरा सोळा लाखाचे खिसारतेत आली. ' रा -१.१९२, २ कार-वाई; फसवणुक. 'असे नाना प्रकारचे खेळ-खिसारे आहेत.' -ख ७.३२५८. ३ ( ल. ) फितुर. 'सर्कारच्या फौजेत खिसारा फा<sup>र</sup> पडला आहे. ' -ख ६.३१५०. ४ ग्रंताग्रंत; कंटाळवाणेपणा; लांबलचकपणा (कामाचा, व्यापाराचा ). (क्रि॰ पडणे ); तसेंच खिलाखिलां के अपने के किए पर के प्राप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स खिसारत=नुकसान ]

किसारा-पुत्री. भाग; हिस्सा (कामाचा, खटल्याचा ).। (फा. खीसा)

खिस्त-की. १ हमा. २ हप्त्यांची किंवा हप्त्यानी फेड; हमे-बंदी ३ हप्त्यांची मुदत, अवधि. 'खिस्त भरल्यानंतर रुपये राहिले तर व्याज पहेल. ' ४ पैसे कर्जाक घेण्याचे अनेक प्रकार हा **श**रू दशैवितो. जसे-प्रत्येक संध्याकाळी थोडे थोडे मुद्दल परत करणे व त्यावरील व्याज देणे; दररोज व्याजावरोवर मुद्दलाचा कांहीं भाग देणें आणि अशा रीतीनें सर्व मुद्दल फिटेपर्यंत सर्व रकमेवरचे व्याज देत जाणे; दररोज इतकी रक्कम आणि इतक्या मुदतीपर्यंत देणें की दररोजच्या फेडींची बेरीज केली असतांती महलापेक्षां अध्यनि, चौथ्या हिश्शाने इत्यादि जास्त होईल: दर-रोज सकाळीं कर्ज घेऊन रोज सायंकाळीं व्याजमुद्दलासह फेडणें. इ० ५ ( ल. ) कामाचा हिस्सा; खिसा भथवा लक्ष पुरविण्याची भिन्न बाब. असले घोटाळ्याचे अनेक अर्थ या शब्दांचे रूढ आहेत. त्रास, त्रासदायक काम 'हें खिस्तीचें काम आहे' 'हा खिस्तीचा रोजगारं.' 'हा खिस्तीचा स्वयंपाक. ' ६ (छ.) विशिष्ट गोष्ठ, बाब, रह्मेंस; निमित्त; खोटी सबब. 'हा पाटील हजार करणें; पकें करणें; चिकटून राहीसें करणें; जलहून टाकणें; 'काई सिस्तीनें छळतो. '७ (गो.) आक्षेप. [अर. किस्त ] ० बदी-**ब्री. कर्जाची हप्तेबंदी; ह**प्त्यानीं कर्ज देण्याचा करार. [अर. किस्तबंदी ] खिस्ती खांदा-पु. १ खिस्त अर्थ ४ पहा. ( कि० कर्ण; लावण; देण; घेणं; वार्णे). २ खांदवडा. [खिस्त द्वि.] खिरतीचा-वि. १ पुष्कळ खिस्ते, भिन्न वाबी, रक्षमा अणारा; यावरून. २ ( स. ) त्रासदायक; सहतर; कंटाळवाणे (काम,गोष्ट.).

स्विस्तक--नकी, विजारीची दोन मांडगांमधील गुह्मभाग झाडें वाळणें. [सं. कील्] मांकणारी पट्टी. [ घर. किस्तक ]

बिस्ताई, बिस्ताईचा-व्यापार-व्यवहार-धंदा-काम-कीपु. दररोज किंवा अल्प मुदतीनें कर्ज घेण्याचे आणि कीलन ] व्याजासह ते फेडण्याचे काम; खिस्त अर्थ ४ पहा.

खिस्ती-पु. गुजराधी बाह्मणांची एक जात व तींतील व्यक्ति; जंबू. -वि. १ खिस्तीच्या पद्धतीपैकी कोणत्याहि पद्ध-तीने पैसे कर्जां देणारा; न्याजनश करणारा (सानकार). ' विठोबा खिस्ती मजकारण । '-भवि १६.३३. २ त्रासदायक; किचकट; खडतर (गोष्ट). ३ -स्त्री. सावकारी; व्याजबद्या. 'अंगीं अद्यक्तिया **बिस्तीचा व्यापार।' -तुगा ३०६**१. [स्विस्त ]

**ख्रिस्त्या**—वि. खिस्ती ( –वि. ) पहा.

खिस्मतगार--खिदमतगार पहा. 'खिस्मतगारी करणार।' -नव ११.६९.

क्तिळ--पु. सीळ; प्रतिबंधक वस्तु; खंटी वगैरे. 'तोंडींचा खिळू नव्हतां दूरी। नारेळजळ न चढे करीं। ' -एमा १३.२९.

बिळिबळा, बिळिबळणा, बिळिबळीत—वि हिला; शिथिल; डगमगणारा (सांधा, सांध्याच्या अधूपणामुळें माणूस, वस्तु ). ( कि. करणें ). [ स. कीलक्क, स्खल् १ ]

खिळ खिळॉ-ळो--पु. (गो. ) खुळखुळा; खेळणे. [सं. खेल् ]

खिळखिळी—बी. सांध्याचा ढिलेपणा; शिथिलपणा. -िव. (गो. ) निखळीच्या मागोमाग झालेली मुलगी. [सं. स्खल ]

खिळण-- भी. १ खिळेबंदी; डांबणें; न हालेसें करणें. 🤏 ( ल. ) डांभणी; चिकटून रहाणें; खिळून राहाणें ( घर. बिछाना. खुर्ची इ०शीं); सांध्यांचा किंवा शिरांचा ताठरपणा ( अर्घीग-बायूनें आलेला ); दाराशीं घेतलेलें धर्णे (तगाददार, गळप्रह, भिकारी यांनी); इहः पाठपुरावा; छंद ( एखादी गोष्ट करण्या-विषयीं मुलाचा ); इटवाद; दुराग्रह ( प्रार्थनेत ); इहास पेटणें किंवा बसणें. ( कि. घेणें; धरणें; खिळणीस येणें ). [खिळणें ]

खिळणे—सिक. १ खिळेबंदी करणें; डांभणें; न हालेसें बाणवरी खिळुं। वार्यातें। '-ज्ञा ११.४६१. 'गज खिळोनी केले अचळ। '-मुआदि २३.१३९. २ खीळ किंवा अडसर लावणें, घालणें. ३ (ल.) रोखणें; भडकविणें. 'खिळण पहा. 'मंत्रीं महासर्प खिळिती।' -दा ९.८.३७. ४ चावणें (विशिष्ट लहान कीटकांच्या चावण्याच्या आणि घट धरण्याच्या संवंधीं) ५ (व.) पावसाचे थोडेसे शितोडे पडणे. ६ (व.) उभ्या पिकातील मधली

खिळनी---की. भटक; भड़सर; खिळा; खीळ. 'नातरी शंगारा खिळनी बांधिली। '-शिशु १८८. (कि॰ बांधणें )[ सं.

खिळपट- पु. शेतांतील-रस्त्यांतील दगडांचा पोकळ ढीग, वरंडा. [खिळा]

खिळविणे--- सिक. खिळणे प्रयोजक पहा.

खिळा-पु. १ खीळ; मेख; लोहशंकु; लोखंडाची अण्डुची-दार वस्तु. २ गाय, म्हैस यांच्या स्तनांतुन दूध बाहेर निषण्यास आंतील प्रतिबंध करणारा मळ, हा जनावर व्याल्यानंतर काढावा लागतो. १ रचलेल्या दगडांचा ढीग, वरंडा; एखादी शंक्वाकृति रचना. ४ जिमनीतून नुक्ताच बाहेर येणारा अंकूर. ५ तीन अथवा चार गांवांच्या सीमा एकत्र मिळण्याचे ठिकाण. ६ छापण्याचा ठसा, टाईप 🧕 (माण) गाडीच्या जोखडांतील भोकांत ( बैलास दुसरी-कडे खांदा बळवितां येऊं नये म्हणून) बसविण्याची खंटी, दांडा, शिवळ. खिळवाचे प्रकार-स्कू, टेक्स, कुःहाडी, तारेचा. [सं. कीलक; प्रा. खीलभो; तु. खिळो; बं. ओरि. खील, खिला ].

**३ह० खिळ**धासाठीं नाल गेला, नालासाठी घोडा गेला, घोडधा-साठीं स्वार गेला, एवढा अनर्थ खिळणाने केला=श्रष्टक चुकी-पासन परंपरेने मोठा अनर्थ गुदरतो. • जोडणार-प. ठसे, टाइप किसलेला पदार्थ. खिमा पहा. [ अर. कीमा ] ञ्चळविणारा, कंपाझिटर. ०पट्टी-की. १ घराचे लोखंडी काम. 'घर तर झालें खिळापट्टी व्हायाची आहे. '२ कपाळावर लावि लेल्या तांबड्या गंधाच्या दोन ओळी व त्यांत सुपारी जाळून तिचा किया कस्तुरीचा लाविलेला टिळा. त्यावकन स्विळेपटर्टा करणें-लोकांच्या घरीं जेवणें. ' भाज कोठें खिळेपटी झाली ? •माणी-वि. लोखंडी खंटी व तिच्या भोवतीं लोखंडी मायणी असणारें ( जातें ), किलेमाणी पहा. खिळारें -खिळोरें पहा.

क्ति(ळि)ळी--- जी. १ (विणकाम ) हत्येच्या चौकटीच्या दोन्ही बाजुंच्या दोन खुंटचा; (सामा. ) दाराचा अडसर, खिळा, मेख. २ खीळ पहा. ( खिळी हा शब्द खीळ शब्दाबहरू कोंकणांत बापरतात ). ३ (गो. ) दाराची कडी. (कु. ) खिटी; भाडणी. ' खिळि लाउनि घरला वाडा।'-आप ८६. [सं. कीलक]

खिळीच--वि. डांभलेला; न हालेसा केलेला.[कील]

**बिळेखुरदा**—पु. तोफेंत किंदा गोळगांत भरलेले खिळे, लोसंडी तुकडे, दगड ह० [सिळे+खुरदा]

**खिळेळाए**—पु. शिसाचे अक्षरांचे ठसे, टाईप. याच्याविरुद शिळाछाप, लिथोप्राफी.

खिळेपड़ी, खिळेमाणी—खिळा पहा.

क्किळोटी--स्नी. (ना.) दार लावण्याचा खिळा, अडसर. **खिळोटचा**--वि. ( व. ) एखायाच्या कामांत खीळ (अड-चण ) षालणारा. [ खिळा ]

**ब्लिळोरे—न. (राजा. कों. ) दरवाजाचा अडसर राहण्या** साठीं बाजुच्या भितींत ठेवलेले दोन कोनाडे, मोठीं भोकें; अडस-राचें कुलंगडें. ( कि॰ घालणें ). [स्विळा ]

स्त्रीच-स्त्री. खिचडी. खिच पहा.

स्त्रींख--वि. (गो.) गच्च.

स्त्रीचपूरी-स्त्री. खिचडी. ' मनपवनाची खीचपुरी। वाद्-नियां। '-ज्ञा १८,१०४०.

**खिस्सा**—पु. किस्सा पहा. कर्मकहाणी; अवस्था; स्थिति; तन्द्राः गोष्टः गत. 'उगाच खिस्सा लिहिला तो प्रमाण काय.' -बाइसमारो ३.६९. 'नवे नवेच खिस्से कादून बारामतीस गेले.' --सा६.३१६५. [अर. किस्सा]

स्तीज-की. इसवा; चिरड; चीड; इतराजी. (कि० येणे.) [ ध्व. ] [सं. सिन् j

गोळा, बाट. २ लहान लाकडी खुंरी. खिटी पहा.

स्त्रीण-पु. (कु.) क्षण. खिण पहा. [सं. क्षण]

स्त्रीण-पु. (गो.) घट्टा; वण. खिण पहा. [सं. किण] स्त्रीमा-पु खिरापतीसारखा किंवा तिच्यापेक्षांडि बारीक

**खीर---**स्री. दुधांत गव्हले, तांदळ, साखर ६० घालून आट-वृन केलेलें पकान्न; गोमंतकांत रताळवाचे तुकहे, तांदुळाचे पीठ. गुळ इ० पदार्थ खिरीत घालतात. खिरींचे प्रकार-गव्हल्यांची, फणरे-ल्यांची, नखोल्यांची, मालत्यांची, बोटन्यांची इ० [सं. क्षीर; प्रा. खीर; सीगन खील; सिं. खीह; पं. हिं. ग्रु. खीर; ओरि. खीरी ी (बाप्र.) खिरींत तप पहणें-बांगल्या पदार्थार्श दसऱ्या चांगल्या पदार्थाचा संयोग होगें. उड़ १ पोर पोटांत स्तीर ताटांत=मूल होण्यापूर्वीच त्याच्या उष्टावणाची तयारी: याबह्रन (ल.) भतिशय उतावळेपणा. २ जेथे खीर खाही तेथे राख खावी काय ? =जेथे फुलें वेचलीं तेथे गवऱ्या वेचान्या काय ? सामाशब्द- खिरीत सराटा-पु. चांगल्या माणसांतील बाईट माणुसः समाजांतील त्रासदायक माणुसः समाजकंटकः उपाधिः ब्याद: कांटा; (बायकी भाषा ) विरूप माणूस; चांगल्या नाजुक वस्तृंतील वाईट व भसाडी वस्तुः एकचित्त मंडळींतील प्रतिकृत्न व्यक्ति. **खिरीत हिंग-५**. चांगल्या मनुष्यांतील, वस्तूंमधील वाईट माणुस, वस्तु.

खीरम्या---प्र. उंची वस्र.

खीळ-की. १ दरवाजाला लावण्याचे, लोखंडाचे किंवा लांक डार्चे केलेले आडकण; अडसर; खुंटी; शं र्रः. २ शिडीच्या पायऱ्या प्रत्येकी. ३ लांकडांचा सांधा जोडावयासाठी मारलेला खिळा. ४ खिळा. ५ स्तनाप्रांतील दुग्धप्रतिबंधक मळ. (कि॰ बसणें; फोडणें) ६ हाडांचा सांधा; खुबा; जसें-कोपराची-ढोपराची-दांताची-मनगटाची-पायाची-खीळ. ७ ( व. ) गर्व अथवा खांड्क याच्या तोंडावर जमलेली पुवाची गोळी, खडा. खिळा पहा. ८ शिवळ. [ सं. कीलक ] ( वाप्र. ) **०फोञ्चणे**—जनावर व्याल्यानंतर त्याच्या स्तनांतृन दुधाच्या चारधारा काढणे. •बस्रणे-घालणे-अडथळा आणणे. म्ह० चालत्या गाडीस खीळ=सुरळीतवणे चालत अस-लेल्या कामांत विद्य भागर्णे.

खुकारा—पु. कुकारा; जोराची हांक; हरळी. [ध्व.]

स्वुर्यु --- कि. जलद व इलकें हास्य; खीखी हांसणें. (कि० हंसणें; करणें ) - किवि. खीखी हंसण्याचा आवाज; फिदीफिदी.

खुजर-ष्ट-वि. कांहींसा खुजा; अकाली वाढ खुटलेला; स्वीट--न. १ गुरांच्या गळपात बांधलेली काष्ट्रघंटा, लाकडी सुरट; ठेंगणा. 'तुं उभा ना वेठा। दिघडू ना सुजटा।'-झा ११.२७७. 'बामनस्पातं वानिती खुजड ।'-दावि २२९. [ सं. **६**८ज; प्रा. खुण्जो, खुण्ज; म. खुजा ] ०**एण**-न. टेंगणेपण.

'सर्वेचि बुजटपण सांडिंछ।' -एरुस्व २.१६. ०हाडु-न. लहान सोंग घेणाराचे डोके झांकणारा मुलगा; भोग्या. १७ (गो.) मुलाचे इव इव बाढणारें हाड. याच्या उलट उफाडयाचे हाड. स्युजरत-खुदरत पहा.

खुजरुते -- वि. शुभ; कल्याणकारक. [फा. खुजिस्ता] •अक्तर-वि. सुदैवी; चांगल्या नशिबाचा, प्रहाचा -रा ८.७७. •फर्जाम-वि. सहतीस पौचलेला. -रा १५.२५३. • ब्रुनियाद-बि. कल्याणकारक पायाचे: औरंगाबाद शहराचे गौरवपर नांव शाहरोजनिशी ३८. (हें औरंगाबादेचें नांव औरंगजेबाच्या ह्या-तींत प्रचलित होतें ).

'नाद्ब्रह्म खुजे।' - इत १५.१३. 'मेरूही मजशीं खुजा,' - आसी ०सास-यश्रद्धा परा.

ण्याचे मातीचे भांडें; चंबू; सुरई. 'तांबे, जांब, खुजे, प्रशस्त तिबया, तार्टे नवीं तासकें। '-सारुह ३.४३. २ (गो.) (सोनारीधंदा) सोने ग्रद्ध करण्यास लागणारे काचेचे भांडे, मूस. [सं. कू=पृथ्वी+जा; फा. कृशा; इं. कृश ]

खंट-पु. १ खालीं राहिलेला भाग; खोड; कांड; सोट; बुंधा (झाड, झुडुप, श्रेपूट, केरसुणी, हजामत झाल्या नंतरचे केंस इ० चा ). 'समूळ फोडियेले खुंट।' –एइस्व १०.७६. २ (मासे मारण्यासाठी समुद्र किंवा नदी यांत) रोविलेला स्वांब, डांभ. ३ ज्यामध्ये फाळ बसवितात तें नांगराचे टोंक; खुळसा; दिशीं-क्रिवि. तीत्र व हलक्या आवाजाने; स्नाडदिशीं (दोन कोळसा. ४ गाय, महैस यांच्या भाचळातुन दूध येण्यास प्रति-बंध करणारा मळ. ५ गोफण, जाळे, शिकें करण्याकरितां दोरीचे दोन पदर अथवा पेड तिरकस बाहेर ओढले जातात त्यापैकी शेवटचे तंतू पुन्हां याच रीतीने बाहेर काढले जाउन बळले जातात. अशा शेवटच्या तंतूंपकीं प्रत्येकास खंट म्हणतात. ६ दूध न देणारा जनावराचा सड; मुका, आंधळा सड. ७ पृथ्वीचे चार कोपरे, 'हिंई देश कोण खुट चारी।'-तुमा ११८. 'चार खुट जहागीर. ८ दणकट शरीराची गाय, महैस, जनावर किंवा स्त्री. 'काळवीट खंट खरे, '-ऐपो २४२. ९ मध्यम आकाराचा केळीचा कोंब, खोड, मोना (मोठ्या केळीस चिकटलेला किंवा निराळा काढलेला ). १० चार रस्त्यांचा चौक; चौहाट; अड्डा. ११ रस्त्याचें टोंक; शेवट. १२ (ल.) कुटुंब; घरदार; त्यापैकीं एक व्यक्तिः; वंशाची शाखाः; वंशांतील मुलः; वंशाचे फलः; संतान. १३ बुगडीचें मळसूत्र ज्यांतून जातें तो भाग; बुगडीचा, कुक्यांचा कानां-तील भाग. १४ अंगररूयाच्या बाहीच्या चुण्या जीत एकत्र करतात ती पट्टी अथवा गजासारखी शिवण. १५ ( छ. ) आधारस्तंभ;

कुंपणाची काटी. १८ (कों. ) तुकडा. १९ खोखोच्या खळातील न हालणारा गडी. 'होऊनियां खुंट बसा अपून.'-मोग-ऱ्यांची कविता, मराठी तिसरें पुस्तक खेळ ५ पृ. ४८. २० ( ढोरधंदा ) अत्यंत भाखुड सळ. २१ कांठ; कोपरा. 'खेटितां कुंप कांटी खुंट दरडी न पाहे।' -तुगा ३४९. २२ स्वारी; उतास (गाडीमधील). २३ खांब; मेढ. 'मग परमस्नेहाचा खंट उभवोन । गरके घालिती त्यासर्वे । '-नव २४.१५५. २४ जनावरास बांधण्यासाठीं जमीनींत गाडलेला लांकडी खंटा: दांडकें. खुजा-- वि. रेंगणा; रेंगु; बुटका; न्हस्य; बाढ ख़ंटलेला. २५ बाघर लावण्यासाठी ठोकलेल्या लांकडाच्या मेढी; खुटला. –वि. (गो.) ताठ; नीट. [ सं. कुठ्-कुंठ्=स्तम्भित होणें; प्रा. ४१. [सं. कुम्ज; प्रा. खुज्ज, खुज्जो; तुल० का. गुज्ज] खुट; तुल० का. कुंटु=लंगडा ] (वाप्र. ) ० होणें-हट धरून ख़टा सारखें ताठ व स्तब्ध बसणें. ०ळणें-वाल इ० चा एक एक दाणा खुजा-जो--- ९ लांव व निमुळत्या मानेचे पाणी ठेव- लावण्यासाठी अमीनीत खुटीने, किंवा काठीने टोचा, भोंक पावणे. टोवण. खुंटास खुंट उभा राष्ट्रण-होण-एक जातो तोंच त्याच्या जागी इसरा येणे; गेलेल्याची जागा नवीन येणाराने भतन काढणे; खंड पडल्याची जागा भत्तन काढणे. खुंटास खंट घेणे-जशास तसे करणे; उसने फेडणे. खंटासारखा उमा राहण-असण-खंटण-खंटाप्रमाण ताळणे, ताठ उभा राहणे. म्ह० भाजा मेला नातु झाला खुटास खुट उभा राहिला. खंटावरचा कावळा≔बरदार, वतनवाडी, बायकामुले नसलेला. वाटेल तेथे राहणारा माणुस. सामाशब्द-०कन-कर-दिनीं-काष्ट्रांचा परस्परांना लागून होणारा शब्द ) ( कि॰ बाजणें ). चुटकी, टाळी यांच्या होणाऱ्या भावाजांप्रमाणे शब्द होऊन कळी—स्री. बगलकळी; अंगरख्याच्या पाठीमागचा त्रिकोणी तकडा. बगलेतील पेशकळी आणि।आगा असे दोन तकडे व खंट-कळी मिळ्न अंगरस्याची एक बाजू होते. खूंटण-न. खुंट अर्थ १-२ पहा. ०पान-न. ( राजा. ) केळीच्या गाम्यापासून निष-णारें शेवटचें आणि कोंक्याच्या पूर्वी येणारें आंखुड पान. •बरा-पु. खंटी, खंटा पहा. •बायली-स्ती. १ ( राजा. ) एक प्रकारची बाहुली. २ उंचीवरचा पदार्थ काढण्यासाठी चवडणांवर उमें राहणें. (कि॰ करणें). अशा रीतीनें खंटबावलीवर उमें राहणें. ३ ( निवने ). काम न करणारी व खंडचासारखी तिष्ठत रहाणारी बी. •बाट्टी-बी. क्रियांचे एक कर्णभूषण. 'ब्रुटबाळचा साध्या बाळ्या त्याजवर । '-अफला ५५. ० भाजी-की. विशेष विस्तार ब्हावा म्हणून पुन्हां पुन्हां अप्रे खुडून राखिलेली भाजी; खुंटापासून किया मुळापासून निवालेला कोंब व त्याची भाजी. •रोग-५. १ पुरुकळ दिवस खुंटास बांधून ठेवल्यामुळे पशुंना येणारा रोडके-आश्रयदाता. १६ ( आंधळया कोर्किबिरीच्या खेळांत ) आंधळयांचे पणा किंवा होणारा आजार. २ ( ळ.) अशा *बै*ठेपणापासन होणारा भाजार, रोग. •रोगी-वि. खंटरोग झालेला. खुंटला-पु.(व.) गाडीच्या दोन बाजूंस ( आंतील सामान बाहेर पहुं नये म्हणून ) लाविकेले खुंट प्रत्येकी. •सार-वि. (गो.) खुटासारखा.

खुटकर्ण--कि. हटक्ला किंवा थांबविला जाणे. खुडकर्णे पहा. खुटकाविण--खुडकाविणे पहा.

खुदखुद---स्री. १ विशिष्ट प्रकारचा बारीक भावाज ( बिळांत किया गवतांत कुजबुजणाऱ्या उंदरांचा, एकसारखा आणि हरुकेंच थाप मारण्याचा किवा ठोठावण्याचा, कडकड चावण्याचा किंवा तोडण्याचा ). २ पोटांत होणाऱ्या बारीक वेदना; चावल्या-सारखें बाटणें; गुरगुरणें; तिहीकः; कळ. 'दोन घटका पोटांत खुट खुट चालली आहे. ' [खुट् ] खुटखुट-टां-किवि. वरील प्रका-रचा आवाज होऊन. खुटखुटी-सी. १ (ताठघाच्या अथवा तहस्र स्वभावाच्या मनुष्याचे ) उसासणे; फुगणे; जोराचा श्वास. २ हांव; कंड़; आग; सोस.

खुटखुटणे-अफि. १ खुट! खुट! असा शब्द होईसे बाजण. २ किंचित् स्फुरणं, दुखणं (पोट किंवा दुखरं बोट यांत); खुदबादणे; तडतडणे; उडणे; डकडकणे. 'खरूज खुटखुटती ' =खरजेने विकार पावळेलें अंग तहतहतें ( खरूज तहतहत नाहीं ). क्रिटित करणें; गतीस विरोध करणें [ खुंटणें प्रयोजक ] [खुर;ध्यः]

खुटखुटीत-वि. १ सुटसुटीत; आटोपशीर; लहान भाणि द्वमदार; आटोपता; घट्टसर; लहानसर (घर, शरीर, काम, संसार). २ सुरसुरीत; चुरचुरीत; खरपूस; कुरकरीत; खुसखुशीत; कडक व बाळलेले. 'हा पहार्थ सुका असल्यामुळे खुटखुटीत लागतो. '

खूंटचें-सिक. (गो.) तोडणे, खुंटणें (नारळ, पानें इ०). **खुटण, खुटणभर-**--न. नांगरणीचा सामान्य पहा किंवा प्रमाण; बेलांच्या शक्तीचे प्रमाण. याच अथी अऊटभर किंवा औट-भर असेहि म्हणतात. औटभर पहा. [सं. कुठ्; म. खुंटणें ]

खूंटणावळ - ब्री. धान्यें, भाजी खुंटण्यासाठीं तीं तोड-ण्यास लावलेल्या लोकांची मजुरी. [खंटणें ]

खुंटणी---भी. एक वनस्पति.

खूंटणी --स्री. बोटांनीं पिळवदन काडणी, तोडणी. [खुंटणें-भातुसाधितरूप ]

खु(खुं)टर्णे---सिके. बोटांनी पिळवटून अथवा नखांनी तोयन काढणें; तोडणें; खुडणें (भाजी, द्विदल धान्याची शेंग, कणसें इ० ). 'कणसें खंटिजेति कृषीवर्ळी । '–मुआदि ४९.११४. [सं. 5ठ ]

रक्कू(रक्कूं)ट जें --- अकि. १ गतींत रोध होणें; गति कुंठित होणें, ३.५६. २ (ल.) कुंठित, निरुत्तर, गतिहीन, थक होणें; दाबली खुंदाह-न. खुंटापर्यंत तोडलेलें ब्राव; निरुपयोगी खुंट; सोट.

जाणे; थंडावणें ( उत्कंठा, आशा ). ३ वारंवार हटून बसणें; दुराप्रहपूर्वेक किंवा निश्चयपूर्वेक खिळणीस येणे; खिळण घेणे; इष्टास पेटणे; समजुतीला दाद न देणे; अङ्गन बसणे. ४ तुटणे. 'दोर खटला तो पछि होऊन गेला।'-ऐपो ९७. ५ कमी येणें; कमी होणें; अपुरं पढणें. 'दोन मण गुळांत दहा होर खुंटला.' [सं. कुट्र=अहयळा करणें; तुल० का. कुंद्र=रंगहणे ]

खुटन-न. (माण.) नांगरताना औत फिरण्याची नेमलेली जागा; पला. खुटण पहा.

खूंटयाळे -- न. (गो.) खुंटाळें; अनेक खुंटपा बसविलेली एक पट्टी. [खंडों]

खुटचळ-५. (कृ.) कवळ तो बल्यावर जमीनींत राहि-लेला खंट. [ खुंट ]

खुटवा--- ५ ( नाविक ) बंदरांत वरवा करण्यास भालेल्या गरुबतावरील किंवा आपल्या हृदींतील समुद्रांत नांगर टाकणाऱ्या गलबतांवरील जकात; सरकारी कर (हा दहा टनांवरील जहाजांवर असतो ). [ खुटजें=थांबजें ]

खूंट विर्णे - सिक. अटका विणे; अड विणे; रोखणे; थवक विणे;

खुटा—९. ( व. ) खुंटा.

खुँटा—५. १ हांभ; मेख; दांहर्के. २ जात्याचा लांकडी दांहा ( दळतांना हातांत धरावयाचा ); जात्याची खीळ; खंटी; चुलेत; बल्ह्याचा दांडा; तसल्या आणीक बस्तु. ३ ( सोंगटधांचा खेळ ) दुफाशी खेळांत, उमे पहलेल्या दोन फांशांपैकी एक. –शास्त्रीको, भोठी खंठी. [सं. कुठ्-कुंठ्=कुंठित करणें; का. गुट=मेख] (वाप्र.) •गाडुणे-पाय रोवणे. • बळकट-खबरदार-असणे-बल्हि, भक्षम भाश्रयदाता असणे. खूंटाऱ्याखाली घालणे-विवा शिकण्यासाठीं पंतोजीच्या हातांखालीं ठेवणे. (पाय) व्यर्णे-विर्णे-अकि. १ यांबविला, खिळला जांगे. २ स्वतःस बळकट बसविंग; अढळ रहाणें. ० विणें-सिक. १ जिमनीत घट बसवि-लेल्या खुटवास पायाचा तळवा बळकट बांधून आणि खुटवाच्या शेवटावर पाचर ठोकून आंखडलेला किंवा ताठलेला पाय सरळ कर्णे. २ ( मंत्रानें, पिशाच्च वंगरे ) बांधून टाक्णें; त्यांची उपद्रव-•हलवून (किंवा हलवून खुंटा) शक्ति कमी करणें. बळकट करणें-एसाधा गोष्टीचा निकाल भापले विरुद्ध साला असतां पुन्हां तीच गोष्ट अयोग्य देळीं किंवा अयोग्य रीतीन काइन पूर्वीचा प्रतिकृत निकाल पक्का करून घेणें. **खूंट्याच्या** जोराने दावे ओढणें-उडवा मारणे-भापला भाषार मर-बंद पडणें; थांबविला, अबकविला, रोखला जाणें; स्तम्भित होणें; भक्तम आहे अशा समजुतीने बेपरवाईने वागणें. म्ह॰ खुटावरचा यांवणे; थवकणे. 'की क्षुषातृषादि आर्ति । खंटलिया ।' –हा कावळा–सतरा पिपळावरचा मुंजा या अर्थी. सामाशब्द– म्हणतात, कारण त्यांच्या कपाळास कस्तुरीची उभी रेष लाबिलेली कर्णे-तहकूब होणें; थांबले जाणें, राहणें; भिजत पडणें. खुटीस असते म्हणून. ०पळी-की. भक्तम व आलुड काठी. ०प्रा-प. खुंटः | गाठो**डे-गधाळे** लागण-नादिवयक मालमचेचा निवाडा टोंब; उसा सोट. ॰फळी-की. १ गुराखी मुलांचा एक खेळ. २ न होगें, ती न्यायनिविष्ट असगे; व्यवस्था लागण्याच्या तयारींत ( तुळजापूर गांवीं ) घोड्यांवरील जकात; खुटपामार्गे व्यावयाचा कर, 'त्या स्थानीं ( तुळजापुर गांनीं ) यात्रा येते तीस कर वावा केवळ उतारकस असणे; पडशी ख़ंटीवर तयार ठेवणे; हृद्यावर कागतो त्यास खंटाफळी म्हणतात. ' -तीप २०७. खंटारा-पु. (कों.) १ खेट. २ पाण्याचा रहाट किंवा तेल्याचा घाणा यास बैल जुंपून त्यास फिरण्यास शिकविण्यासाठी खंटा पुरून जें यंत्र करितात तें; खडारा. ३ (गो. ) झिजलेला, खराब व जुना खराटा, खराट्याचा बुडखा खुंटारो-पु.(गो.) विस्तार नसलेला किंवा आखुड तुकडा. • वणी-स्त्री. (गो ) मासे धरण्याचा एक प्रकार. ०**वरो-५**.( गो.कु. ) जुनी वाढवण; झिबलेली केरमुणी. खंदावळी-जी.मुडा बडविण्याची भक्कम आणि आखुड काठी, दांडकें. खुँटाळ!-स्री. ( निंदाव्यंजक ) वांझ स्त्री. खुँटाळें-न. खुटवांचा संच. खुंटाळवा-५. १ न्हावी; ( निंदाब्यंजक ), न्हावगंड. २ खुंटाडचा पहा.

रखुटाण---न. (कु.) विडीचें थोदक. [खंट]

खुटाला---पु. सुतांची गुंतागुंत काढण्याचे एक यंत्र.[ खुट ] खुटी-की. खडखंड भाषाज होणारी जनावराच्या गळणांत बांघलेली साकडी लोळी; घंटा. [ खुंट ]

खु(खुं)टी—की. १ लांकडी मेख. २ लहान लांकडी ख़ंट, सोट. धस; सुळका; सड. (कि॰ भरणें ). 'तीन रात्र खुंटी बांध लीसे।'-व ५२. ३ (कों.) शिवेची खुण; खुट; क्षेत्रमर्यादा. ४ (सुतारी धंदा) दोन लांकडांचा सांधा जोडण्यासाठीं मारलेली पाचर. ५ ( सान. ) वसराच्या स्मणीची मूठ. ६ ( छापसाना ) बायकांचे एक कर्णभूषण; खंटबाळी. फर्मा आवळण्यासाठी ज्या कांडणा ठोकतात, त्या ठोकण्याचे साधन. 🤏 (खडी काढणें) उसे उठविण्यासाठीं वरून दावण्याचा लांकडी दांडा. ब्रुटेकर, हर्रकर, सेगर व सणगर असे चार प्रकार आहेत. -थोमारो ८ ब**क्रें** वगैरे ठेवण्यासाठी भितीत बसविक्रेला लहान खुटा. ९ २. (गो.) एक दैवत. १० (कों.) इसाडाच्या ज्या टोकांत नांगरखंट ब सुमणी बास्तात तेथे ती बाहेर पहुं नये म्हणून इसाहाला भोंक ( दोन काट्या, परस्परांवर आपटल्याने झालेला ). [ ध्व.] पाइन त्यामध्ये बालावयाचा लांकडी तुकदा, खिटी. [खुंट] (बाप्र.) • उपरुणे-घालकृन देणें; (कामावरून अथवा अधिकारा-बरून) काढ्न टाक्नें। पदच्युत करणे. ०(आंत)ठेखेंगे-मार्गेन-**राक्षणे-थां**बविण, अटकविणे. ०**पिरगाळणे-पिळणे-पिळ**णे-पिळ रोके व पाते बंगरे अक्कम करण्यासाठी यांचा उपयोग होतो. बटण-मारण-१ प्रयत्नांत किया बेतांत अवधळा आणणः; [ खुंटी ] खुंटचाघरचा अधवा खुंटीघरचा कावळा-५. एखायाँचे बहुतेक पुरे झाळेले काम नासविणे; वेत हाणून १ उपरी; उताह, वाटसह. २ कोणीतरी, अनोळखी **माण्**स; पाडणे. २ खिजविणे; भांडण लावणे; भांडण करण्यास उत्तेजन कोण?कोठला? ३ ( ल .) अल्प पुख किंवा दु:ख;क्षणिक गोष्ट; देवें. ६ भाषस्या योजनेच्या किना भारेभिकेल्या कार्याच्या विरुद्ध पाण्यावरचा बुवबुदा. खुंद्रयाचळ-खुंदरवाळे-न. ( गो. ) <u>दंखऱ्या कोणी स्वटपट केली असतों ती सफळ होऊं नये म्हणून श्रेटाळें.</u>

्ड्या-वि. विनोदाने वैष्णव लोकांस अगोदरच भाषण सावधगिरीने तजवीज करून ठेवणे. खुंटीस अड असर्णे: तिकडे रुक्ष्य असर्णे: प्रवेश होणें: बोट शिरकविणें: अवापी कायम न होणे; घटकोघटकी बडतफीची बाट पहाणे. म्ह ( गो. ) खुटीक चेपें दवरप=आपण हजर आहों, अक्स अर्थाची खूण म्हणून ख़ुटीला चेपॅ ( टोपी ) लावून ठेवणें.

> खुटूरुट्-किवि.इळू हुळू; मंद गतीने; जबपणाने; रहतसहत; रंगाळत ( चालु काम, घोड्याची चाल).

खुंटे-खुटले-पुअव. बैलगाडीच्या बाजूच्या घोडक्यांना भोके पाइन बसविलेली उभी लांक्डें. खुंटेउपड, खु(खुं)टी उप(पा)टड-सी. घोडगाच्या ७२ दोषांपॅर्की एक खोड. मसल्या अपराकुनी घोडधाच्या मालकाला आपल्या कामांत अपयश येतें. हा दोष म्हणजे गोम (केंस) उलट फिरलेली किंवा उजन्या गुडन्या-खालील उलटा भौवरा होय. -अश्वप १.९९. -वि. ज्या चाक-राच्या पायगुणाने यजमानाचा तोटा ( अधिकार जाणें इ० ) होतो किंवा कांहीं वाईट होतें अशा चाकरासिंह हा शब्द लावतात. २ उपरी, चार दिवस राहणारा (उतारू, वाटसरू.) ३ खुटे उपाड असणारा (घोडा). [हिंदी ] •खळाळ-वि. १ खुळास बांधलें असतां त्याभोंवती खळखळ करणारा, गडबड करणारा (घोडा, बैल) यावह्न. २ (ल.) रानोमाळ हिंडणारा;भटकणारा; भटक्या. ० गास –वि. १ डाव्या गुडप्यास्वाली भीवरा असणारा (घोडा). है शुभ-चिन्ह असुन यामुळे धन्याची चाकरी स्थिर होते. २ (व.) उपन्यापी, न्यर्थ खटपट करणारा. [हिंदी ] • बाळी-सी.

खुटेकर—९. धनगरांच्या जातीतील एक प्रकार. धनगरांत

खुट्ट -न. जलद भाणि बद्द आवाज; यत्किचित् भावाज

खुट्टी---सी. शोचकूप. [हिंदी]

खुट्यार दबरप--- कि. (गो.) परवा न करणे.

खुंट्या-कीथन. (बैलगाडी) पाचरा. फरळीची बाहेरील

खुड--- उद्रा. कोंबडथा, कावळे इ० ना हांकलून देतांगा उच्चा रावयाचा शब्द; हर् ? [सं. क्षुद्र; प्रा. खुद्र; ध्व. ]

खुड---स्री. छाट; काट (कोंवळवा हरभ=बाउया शेंडवांची); ( याची भाजी करतात ). [खुडणें ]

**खुडकणे---**अकि. १ स्नायुंच्या संकोचाने आं**खड**णे; खिळ-ल्याप्रमाणें बादून ताठ आणि जह होणें ( अवयब ). २ अहक्णें; थांबर्णे; थबकर्णे. 'वोढिजती मग खुडके। मृगु जैसा। ' - इत १४. १४८. ३ खुटणें. ४ ( व. ) पळ्न जाणें. ' चल खुडक येथून. ' [सं. खुडक=घोटयाचे हाड; प्रा. खुडक्क=उँग रहाणें, ताठणे.]

खुडका--पु. झिडकारणी; हेडसावणी; खडसावणी (कि० देणें ). [खुड !]

खुडका विणे—सिक. १ खुड असे म्हणून पक्ष्यांना हांकलून देंग, यावहन २ (ल.) झिडकारण; जोराने हांकलण; धृत् करण; हेडसाळर्णे (तिरस्कारानें ) [खुड ! खुड ! ध्व. ]

खुडखुड--की. प्राणांतिक भावका, भांसडा, बळवळ. 'बृडखुड केली भाणि प्राण सोडला. '[ध्व.] खुडखुड्यं-किवि. विशिष्ट प्रकारचा ( पोटांतील खुटखुटण्याचा, कांपण्याचा, थरथर-ण्याचाः दांताच्या कडकडण्याचाः मरणाऱ्या पक्ष्याच्या फडफड-ण्याचा; मरणाऱ्या किंवा जखमी मनुष्याच्या अडपडण्याचा ६०) त्यावहन. २ ( छ. ) धुतकारण, झिडकार्ण. [ खुड्; धा. ] भावाज होउन (कि० वाजणें; करणें ) खु खु खु खु जे-अर्कि. १ यंबीन कुडकुडणे. २ (पोटांत थोडेसें ) खुटखुटण. ३ खुटखुट भसा आवाज होणें. [घ्व. ]

खुडखुडी—सी. हींवतापाची हुडहुडी, कंप, कांटा. [ध्व.] खुडखुडीत--वि. १ खुटखुटीत पहा. २ हलका व आटोप-शीर; सुटसुटीत व लहानसर; चपळ व हलक्या अंगाचा. ३ सहः खडीत; टणक आणि मजवृत (म्हातारा); कडक आणि सुक-लेला; कडक व कुडकुडीत; चुरचुरीत व कुरकुरीत (पूर्वी ओली

**अस्न चां**गली वाळलेली वस्तु ) ४ आटोपशीर; दुमदार; ( शरीर, घर, काम ).

खुडगा-गी-पुनी. (कों.) गाडीच्या साटीचे खुंटे प्रत्येकीं; करळी.

खुडणी-की. धान्याच्या कणसांची तोडणी, वेचणी, कारणी. [ खुडणें ]

खुडणे-सिक. बोटांनी पिळवटून किंवा नखांनी तोडून काडणें; तोडणें; खुटणें; ( सामा. ) नखांनीं तोडणें. ' जैसी वरिवरी पालनी खडीजे। '-शा २.३०५. [सं. कृंतन; खुड़≔तोडणें; म. खुंढणे; प्रा. खुट ]

खुडणे--खुडकणें पहा. वांकणे; खुरकद्न बसणे. 'खुडित मस्तक इस्त पदां नमी । ' -- अकक इरिराज-मुद्रखाचार्य विरचित रामार्थोचे भाषांतर ११. 'भारद्वाज चाव परदुःखाने खबती।' -ऐपो ३११.

खुडत(त्)डर्णे—मिक. १ खुडणे अर्थ १ पहा. २ दांतांनीं कुरतुर्हणे, तोर्हणे. 'तुं दांतांनीं नखें खुरतुर्ह नको. '

खुडन् -- श्री. (व.) संवगत भाल्यावर श्रांडवाची कगसे कापून घेणें. [ खुडणें ]

खुडबुड-की. विशिष्ट भावाजांचे अनुकरण ( गवतांत किंवा गाडग्यात उंदीर वैगेरेच्या खडवडीचें ) [ध्व. ] खुडबुडणें-भक्ति. खुश्बुड भावाज करणे, होणे.

खुडबुडाट—५. मोठी खुडबुड.[ खुडबुडचे भिषक्य ] खुडमुळ---न. फुलाची कळी. [सं. कुड्मल]

खुइसणा-की. १ पश्चात्ताप; अनुताप; खेद; हुरहर इख-रुख ( मनास लागलेली ); ( कि॰ लागणे; राह्रणे ). २ उत्कट इच्छा; हांव. 'म्या खुडसणी धरली होती ती आज फिटली.' [सं. खुड्=तोडणे]

खुडसर्णा--स्री. १ ख़डणी. २ छाटणी. ३ खडसावणी, झिबकारणी. [सं. खड=तोडण ]

खुडसर्जे-सिकि १ (कों.) नखांनी खुडणें, तोडणे. २ खड-सर्गे; छाटणे (झाँड). ३ (ल.) खडसावणे; खडकावणे; झिडकारणे. खुडसाधिणे-सिक. १ खुड म्हणून पक्ष्यांना हांकञ्ज देणे;

खुडा-- पु. खंदरु; खड्डा. 'ऐसा अज्ञानु अनाथु बापुडा। पडिला भवखुडा। '-ऋ ५५.

खुडा--पु. शेंबा (रोपटपांचा ). [खुडणें ] ०करण-ल्हान रोपांची पाने खुडणे.

खुडा-बे--वि. १ स्नायंच्या संकोचाने आजारी असलेखा; ताठरलेला; भांखडलेला; जडपणा भालेला ( संधिवात, फार श्रम र्किंवा बैठक माह्न बसल्यामुळे ). २ ( ल. ) उल्लंबनीय; अल्प. तया संसार हा खुडा। '-गीता २. १८६५. [सं. खुडक= घोटपाचे हाड. तुल. का. कृड्क=बसणे ? ]

खुडी — सी. १ पावसाळवासाठी गलबतावर बांधलेले छप्पर. २ गोठा ( गुरांचा ); खुराडें ( पक्ष्यांचें ); विशेषतः बासरांचा ल्हान गोठा, छप्पर. ३ तबेल्यांतील घोडघाचे मृत सांचविण्याचा खड़ा, मोरी, कुंडी. ४ खाण; विजवट ( उंटाची ). ५ ( ना. ) शौचकृपांतील दगडी पायरी. [का. कृड्क≔बसणें ] **∘पोहरी**⊸ की. (मौगलाई) गुरांचा गोठा; पक्षांचे खुराडें.

खुडी--न्नी. १ (पुणे.) शाहानहत आंवे सालीं हाडण्याचा ल्हान क्षेला. २ (मराठवाडा) कणसें कापीत असतांना कणसांचा घातलेला ढीग, अडी-ढी. [ख़डमें ]

खुड़ी---वि. कजाग; दुष्ट; दांडगी; कुढी (स्त्री ). 'तोंडाळ मोठी ख़ुडी।' –अमृत ९७. [कुढी]

खुंडी—सी. १ एका शेवटास शिवृत दुमबलेली खोळ; स्रोपा; घोंगता; झोळी ( बाजारांत विकावयाचें धान्य टेवण्या-

सको. २. ५३

साठी ). २ जोंचळयाची एक जात; ही चाऱ्याक्षरितां करतात. [ खुडणें ]

खुडीय—वि. खुडलेली (भाजी ६०). 'स्नाणीना खुडिवा लेला शिळा भात. [ध्व.] तोडिना। ... शाका वाडिती स्वानुभवा।' --एरुस्व १४.१०४ [सुडण ]

श्वृद्धकर्णे—अफ्रि. अडकर्णे. [का. कूडरु≔बसणें ]

खुद्धक—की. कोंबडी आपलीं अंडी उबवर ती वेळ व तिची कृति. (कि॰ बसणे). ∽िकवि. १ आपलीं सर्व अंडी घातल्याच्या स्थितींत (कोंबडी). २ पाय पोटाशीं घेकन त्यांना दातांनीं मिटी माइन बसुत. [ सं. खुडक=घोटपांच द्वाड; किंवा घ्व. या काळांतील कोंबडीचा मृदु व इलका स्वर त्यावकन; तुल॰ का. कुड्क= बसणें]

खुंडूक-न. सर्व पानें नाहींशी झालेला झाडाचा सोट, बुंधा. [खंडणें]

स्त्रुं - न. खुराडें; कबृतरखाना.

खुण-खूण पहा. •मार्णे-संकेत किंवा इशारा करणे. 'मारिती खण सरण्याच्या लोकांला।'-ऐपो २१.

खुणाखुण-जी. १ किंचित् मानसिक अस्वास्थ्य; संताप; क्षेद्र; हुरहुर; स्रंत. २ कुणकुण; कुजनुष; कुरनुर. २ (अनिश्वित) सुमसुम. [सं. कण; ध्य.] खुणाखुणणं-अकि. १ सुणाखुण काब्द होईसे वाजणे (वायें). 'सणसणती टाळ खुण-सुणिती घागरिया।'—दावि १६३. २ कोधार्ने नाकांत बोलणे; आंतरुया आंत चक्कडणें; धुसकुसणें.

खुणस-सी, खुनशी—खुनस पहा.

खुणा—की. १ (राजा.) आठवणीचे, ओळखण्याचे चिन्ह. २ हाताने, बोटाने किंबा डोळचाने केलेला संकेत. 'मला इतस्यांत बिह्नाधाने खुणा केली ' –िविव ८.११.२०७. [का खुण] बुगु,—की. खुण; चिन्ह; सुद्रा (टसा यास व्यापक अर्थाने).

खुणाचिर्णे, खुणिविंणे—सिक. खुणेनें, संकतानें दर्शविणें; आह्रा करणें, सांगणें; मान हाळवून, डोळपाच्या इशारतीनें, दूरच्या उक्केखानें किया सुचनेनें कळविणें. 'कौशिक ऐशी ऐकतां मात। खुणावित श्रीरामचंद्रा।'—रावि ८.८७. [खूण]

खुणी--वि. खुनी. [फा. खून=रक्त]

खुतसावणी—सी. धनीण; यजमानीण, 'वाढिताती नव-जणी । सुतसावणी जाणोनी । '--एस्ट्य १४.१०१. [फा. सुद्= स्वतः+खाविद=मारकः]

खुतखुत—सी. १ खदसद ( उकळण्याचा भावाज ). २ दुरहुर; रस्तरुख; भनाची-टोंचणी. १ ( राजा. ) उनांचा मुजनु-जाट. ४ ( राजा. ) गर्दी; बादी; भीव; पुंजका. (कि॰ पवणे). [ध्व. ]- खुक्कुत्जो—मिकि. ( मुन्याची कळी भिजतांना किंता पाणी: सक्कांनाः) मुतः, मुतः, सन्द होणे; सदस्वदेणे. खुतख्तला—पु. (कु.) मुलांची भातकुली.

खुतखुता, खुतखुता भात—५. ताकांत पुन्हां शिजवि-ला शिळा भात. | ध्व. |

खुतणी-नी-सी. अधेरेशमी व अधेसती आणि वर पर्टे-पट्टे असलेलें कापड. कुतनी पहा. [ अर. खुनन ]

खु(खुं)तिर्णे—अकि. १ इशने वसणें; दुराप्रद्युर्वक चिकटणें; कोकरणें; आर्शकणें; गुंतणें. ओढतें घेणें. 'आतो प्रमई खुंतलें असे ।'—म ८७. २ गुंतणें; ध्यान धरून वसणें. 'तेवि तुझे टार्यि नयन । खंतले त्यासि हाचि निरोधु।'—रास ३.४५४. [सं. कुट-कुंटें]

खुतपुत—स्री. १ खुरखर; हुरहुर. (कि॰ करण; लागणे). इ सतावणी; इष्टः त्रास ( लहान मुलांचा ). (कि॰ करणें; लावणें; लागणें ). [ध्व.]

खुत(द) बा, खुत्बा — पु. १ मुखलमानांत दर शुक्रवारीं, मधि-दीतील नमाजानंतर किंवा राजाच्या तक्तारोहणानंतर पांच ( मुह्र-स्मर पैगंवर व त्याचे चार उत्तराधिकारी ) साध्ची आणि विद्यमान राजाचीं स्तोत्र ( प्रवचनें ) म्हणतात तीं; त्यावहन. २ ( छ. ) गलवला; कलकल; कचकच. [ भर. खुत्बाह् ]

खुतला—वि. तटस्यः कुंठितः निश्चय कहन बसलेला. 'बकु जैसा खतला । मासेयासी । ' –ज्ञा १८.६५४. [खुतर्गे ]

खुतु-तु-न. शिरझाण. 'अंगांत जिरे खुतु घालन।' -मदरु १.५२. [फा. खुद्]

खुरकत्, खुट्कत्—िकिवि. खुत्, भशा आवाजान एकदम ( हंसणे ). [ सं. क्षु=क्षिकणें; खुत्=शिकण्यासारखें भल्प हंसणें ]

खुद्-इ---पु. ( ल. ) ( बायकी )पति; नवरा. 'एकदां चेष्टेनें कां होईना, खुद दादाला विचारलं दिखील.' -गादवांचा र्गोधळ (प्रकुलता १२.७.२४). -सना.स्वतः. --वि. १ स्वतःचाः; मालकीचा; खासगी; जातीचा; आत्मीय; खासगत. ३ (जोर व दुजोरा देण्यासाठीं ) खास स्वतःचा. 'घर खुद माझे. ' ३ (ल.) विदेषतः राजाचा. –िक्रवि. स्वतः; जातीर्ने. [फा. खुद् ] सामाशब्द- ०अख(यख्ति)त्यार-पु. स्वेच्छा. 'हें सहा-हाने क्षालें किया खुद्दयस्तियारानें ?' –रा ५.५१. [फा. 📆द+ इंख्तियारी ] •असामी-प्र. १ स्वतः च्वा नांवानें ; हिंमतीनें पुढें येणारा मनुष्य. श्स्वकर्तृत्व; स्वोजितत्व. ०खर्च-पु. खास राजाचा भथवा दुस-या एखावाचा खासगी खर्चे. याच्या उल्ट-सरंजामी खर्च किया डौल (लष्करी खर्च, राज्याचा खर्च, सरकारी सर्चे इ०). •खातें-न. (जमाखर्च) लिहिणाराचे स्वतःचे स्वतंत्र खातें. व्यासा—विकिवि. (मी, तुं, तो, इ॰ ) स्वतः; जातीनें. [फा. खुद+स्त्रासा ] •रखुद्-क्रिवि. स्वतःच; आपण होऊन. •वार्ज-वि. अप्यलपोटचा; स्वार्थी. •गर्जी-की. स्वार्थ; अप्यलपोटेपणा• ' क्रुदगर्जीवर नजर देळन, ' -ख ७.३५७०. ०जातीनें-किवि- स्वतःच. ० निस्त्यत-वि. १ स्वतः संवर्धी. २ स्वतःवर अवलंबित; स्वांकित; (खुदिनसवत याचा अर्थ आणसीहि खुद या उप-सर्गाप्रमाण करतात). म्ह० काम सरकारिनसवत दावा खुद-निस्तवत=काम सरकारचें पण त्यांतील दोष मात्र स्वतःचे. ० निस्तवतीचें मंत्रिमंडळ-न. (कायदा) (आजचे) प्रिन्ही कौन्सिल. ० पसंती-दी-की. १ स्वतःची मान्यता. २ (क.) अहंमन्यता; गवै. 'वाईचा प्रकार खुद्यसंतीचा आहे.' -मदवा १.१८८. ० सनद्-की.स्वतः राजाकड्डन किंवा मुख्य अधिका-या-कड्डन मिळालेली सनद.

खुद्की—की. घोडधाची दुडकी चाल. याने वर बसलेल्या माणसास आंचके बसतात. [हिं.]

खुद्खुद्—की. १ (घोडयाची) रगः चमकः खुमखुमः पाणी. २ उचंबळणें; ऊतः तृष्णाः आगः हांवः सोस (स्पर्धाः, महत्त्वाकांक्षाः, अभिमान यांची). ३ हुरहुरः अस्वस्थताः. -कीपः (येणारा-जाणारांची पुष्कळवेळ चाळळेळी व त्रासदायक) गड बडः गजवजः (लहान मुळांचा) हृद्धः टकळीः वेवताळणी. [ध्व. खदखदं ?]

खुंदण-न. (ना.) तुडविण्याची किया. खुंदणें-कि. तुडविणें. [सं. कंदन; हिं. खुंदलना ]

ख्रुदबळणें-कि. (कु.) खुबळणे पहा.

खुदरत की. शक्ति; सामर्थ्य; क्षमता (निषेधार्थी प्रयोग). [अर. कुद्रत ]

खुदरती—वि. पिवळघा रंगाचं कापसाचें (स्त). -देहु १५२. खुदरापादरा—वि. १ वदफैळी; कामुक; बीभत्स; घाणे-रहा; अभदः २ निंदक; अर्वाच्य; शिवराळ (भाषण किंदा बोळणारा). ३ (च्यापक) वाईट; भिकार; गळतान; निहपयोगी (जनावर, वस्तु). [पादण द्वि.]

खुदल(ळ)णी—सी. दांडगाईची वागवण्क; हिडीसफिडीस. [ खुंदलणें ]

खुं(खु)दल(ळ)णें, खुदडणें— उकि. १ दांडगाईने वाग-विणें; खुदकणें; कुदलणें; टोकणें; मारणें; लाताबुक्यांनी जर्जर करणें; ओढाताण करणें; कचकावृन आणि वेपवाईनें वापरणें, विद्वांटणें (वस्तु, पशु). 'मग त्या खुंदिळलें चरणीं।' -कथा ३.१६.८५. 'त्या मुलला मास्तरानें चांगलच खुंदलून काढला.' १ दामटणें; पिटाळणें; शक्तीबाहेरील काम देणें; खराब करणें; चेदामेंदा करणें. १ कुंदलणें; चुरबणें; गुधबणें; तुडविणें; मळणें (कमविण्याचा चुना, चिखल). ४ हलविणें; हांदुळणें; हिसके देणें (खटारा गाडी, घोडा ६०). [सं. कंदन]

खुंदला(ळा)—५. शैथिल्यावस्था; क्षीणता; शीणभाग. खुरदमा पहा. [कुंदळणें ]

खुदा—प. प्रभुः ईश्वरः शका. [फा.] खुदाई-नि. ईश्वरी. 'खुदाई लाहेवर मनुष्य विचार करील ऐसे महणतां नये..' -हिट २.९१. ०ए-तआला, खुदाताला, खुदायताला-प. तेजो-मय ईश्वरः परमेश्वरः ०तसीं-जी. ईश्वरात भिणें: ईश्वरमीक्ता. 'खुदाततीं फिकरी तौरानें राहतात.' -रा १.६२. [फा. खुदा+तसै=भीड़े] ०यचंद, ०वंत-द-प. १ प्रभुः खावंदः मालकः धनी. २ (संबोधनायी) सरकार! महाराज! [फा. खुदावंद ] ०वंत न्यामत-वि. श्रीमंत. 'खुदावंद न्यामत रावसाहेब पंडित प्रधान.' -रा १०.१६५. [फा. खुदावंद-इ-निकामत्]

खुदाई — की. १ खोदाई; खोदण्याची किया. ' बाणीच्या खुदाईचे क्षेत्र वाढत जातें त्याप्रमाणें...दुसरा खड्डा...खणतात.' -पदाव १.९२. २ खणतीची मजुरी. [ खोदणें ]

खुदुखुदु—सी. खदखदां हास्य. (कि॰ करणें ). -किबि. मौजेतं; भानंदानें; प्रेमानें ( हंसणें ); खुदखुद; खदखदां. (कि॰ हांसणें ); [ घ. ]

खुइ, खुइ जातीने—खुद पहा.

खुदकखुदक—किवि. दुबक्या चालीनें; खुदुक मसा शब्द होई मशा प्रकारें. [ध्व.]

खुड्डा—उ. १(वे.) भाताची एक जात. २ माशांची एक जात. खुनकी—की. (व.) थंडाई; गार वारा. 'वाळ्याच्या ताटीनें खुनकी चालते.'[फा. खुनुक=थंड, खुनुकी=थंडी]

खुनचा—सी. (सावणाचा कारखाना) सावणाचा घट सा ओतण्यासाठी जस्ताचे, कच्चा असलेलें भांडे. [का. खवानचा, खुनचा=परात]

खुन(भ)स—पुश्री. भाकसः, चुरसः, देशः, द्वेषः, प्रस्तुद्धिः. (कि॰ धरणें; करणें; वाळगणें). [फा. खुन=रफो] •स्कोर-रा-वि. (व.) खुनशी. ' भयंकर खुनसस्त्रोर माणुसः '

खुनसी-शी—वि. भाक्ससोर; मत्सरी; चुरसी; दंशी; द्वेष्टा. [सं. कुइनशील; हिं. खुनसी; फा. खुन=रक ]

खुनी—वि. १ ज्याने खून केळा आहे असा; वध करणारा. ' खुन्ये पळून गेले. ' -वाडसमा ३.८८. २ चातक; हिंसक; मारेकरी; कूर. ३ खुनासंवधीं (सुकहमा, चौकशी, साक्ष, क्यास ६०) [फा. खुन=इरया; खुनी] •आरोपी-वि.ज्यावर खुनाचा आरोप आहे असा. • मुळज्याध-की. रकी मुळज्याध; हिच्या उस्टर मोडाची मुळज्याध.

खुनी—सी. (पाणरहाट) आऱ्याला कोनाचा मारलेला गोलटा. [कुणी <sup>2</sup>]

खुने(न्या)रा(री), खुन्या—िव. घातकी; हिसक; सुनी. [फा. सून]

खुषा--वि. (क.) गिद्धाः बुटकाः खुषा. [क्षुण्ण १] खुपकला--ध. एक धुगंधी हव्य. -मुंग्या १०९.

खुपणी-- बी. टोंचणी; चुरचुर; जाचणी. [ खुपणें ]

खुपाँगे— कि. १ टोंचण; बोंचण; दु:ख देण; पीडा करणं (कांडा, केस, शस्य यानी). 'यथाप तरी खुपणं । नाहीं कवणा।' -हा १६.१२०. १ दुखावण; सल्णं ( बोळा इ० ). ६ ( ल. ) बोळ्यांत किंवा मनांत कांट्याप्रमाणं, शस्याप्रमाणं बोंचणं, सल्णं. 'अंतरीं सृदु लोणी तैसा। कोणाही सहसा खुपेना॥' -भाराबाल ११.२४६. ४ अनुतस होणं; प्रवाताप होणं. ५ मनांत बांचणं; मनाका खाणं; अस्वस्थता उत्पन्न करणं. 'परि तुझा बोल होता खुपत। इत्यामाजीं।' -कथा ५.११.१६०. [सं. क्षुम्; प्रा. खुभ किंवा खुप्पः। निमम होणं?]

खुपरा—पु. (डोळे आठे किंवा खुपरी झाली असतां त्याची) खुपणी; ठणका. (कि॰ वेणे; जाणें; होणें; फोडणे). -वि. १ ठणकणारा; खुपणारा (खुपऱ्या झाळेळा डोळा ६०). १ खुपऱ्या डोळचाचा (माणूस). १ स्वभावतः ठणकणारा; खुप-णारा (डोळा). [खुपणें]

सुपरी — सी. १ सुपरा (-पु.) पहा. (कि॰ भरणें; लागणें). २ बोळवाचा एक रोग; बोळवाची पापणी उलद्न पाहिली असतां त्यावर दिसणारी बारीक, लाल, दाणेदार पुटकुळी. हा रोग चिकट ब हृही आहे. ३ साऱ्या जमिनीवरचा शिपल्यांचा थर. [सुपणे]

खुपशा—िष. १ जमाखर्जीत एखादी बाब छुज्वेगिरीनें दुसब्बन देणारा; खुपसणारा; दुसबणारा. २ जें नें भापल्या हाताशीं थेईल तें तें खिशांत टाकणारा किया अपहार करणारा; भुरटा चोर. १ (स.) बालंट घेणारा; कुमांडी. [खुपसणें]

खुपसर्णे — जिक्त. १ ( एखाया पदार्थात हात वगैरे ) जोराने बालणें; बुसर्वेणं; कोंबलणें; भोसक्णें; शिरविणः; दहपणें. २ बोचणें; प्रविष्ट करणें; हल्च शिरकविणें; आंत वालणें. [प्रा. खुप्प= बुर्वेणें ]

खुपसन्दामी—की. जळते ठाकुट कपकेंत किया भाक-रीच्या पिठांत खुपसून (मग तें निर्लेप समजून) त्याची केळेठी दशमी, पोळी.

खुपसुरत-जुबसुरत पहा.

खुपिया—५. (ना. ) ग्रुप्त पोलीस.

खुफिया-—विकिति. गुप्त; अंतस्य; कुफिया. 'परंतु खुफिया मुनवीवेगास रास्य पावती केली. ' —दिमरा २.१५. [फा. कुम्या≕रुपविकेला]

खूंब, खुंब—पुन. लोक; राष्ट्र; देश; जात; कुछ. 'कातु-कायदे अठत खुंब जागे जागे तीयरे नेमून दिछे.' –मदद १. १५. 'माळीखुंब, साळीखुंब;' [अर. कीम≕लोक, राष्ट्र]

**रहुवचार—९.** बावपेंच. 'फसत बालमपेंच खुबवार मार स्क्र्र होती।'-ऐपो ११०. [फा. खुब≔चांगर्लें; सं. चार] खुबचे-अफि. (गो.) रागानं बुज्जे.

खुबड— न. १ सांघा; संधि. २ (राजा. कु.)कुबड; पाठीचें पोंक. ३ (संदिग्धपणें) पाठ; कणा; पाटीचा वरचा मणका (ज्या- वर ओं से पेतलें जाते तो); मानेचा कांटा. • मोडक्या—वि. मोडक्या विवा किंवा भवटळलेल्या मानेचा. • मोडक्यें—शिक. एखा- विवा मान आसडली जाणें. पिळली जाणें, ताटर होणें, अवटळली जाणें (ओंसें, संधिवात व म्हातारपण यामुळें).—सिक. लट्टपटविण; त्रधा उडविण; वांधळविण; बुंटित करणें; घावरगुंडी उडवणें. [खुवा]

खुबडी — की. १ खुराडें. २ पाण्यांतील गोगलगाय (किंवा एक प्रकारचा मासा, कालव ) व तिची शिप; एक प्रकारचा शंख. खुवा पहा.

खुबलर्णे—उित्र. कुबलर्णे; चोप्णें; मारणें; खुंदलणें. कुबलर्णें पहा. 'त्याला खुपच खुबल्ज काढला. '

खुष(प)सुरत--वि. अतिहाय छंदर; देखणा; उत्तम; सौंदयेशाली; लावण्यपूर्ण; मनोहर. [फा. खुब=छंदर+सुरत्= ह्रप] खुपसुरती-सुर्ती-की. सौंदर्य; लावण्य. 'गुखनंदाची काय वर्ण खुपसुर्ती।' -अकूराचा पाळणा (पाळणे संप्रह् ) २०.

खुबळणें — जिक्त ( मांडीवर, हातावर घेळन ) इकडेतिकडे हारुविणें; वर फेंकणें; झेलणें (मुलास). – अिक्त. १ (मूल मांडीवर) चळवळणें; वळवळणें. २ गचके खाणें; हांदुळलें जाणें ( गाडी-मध्यें किंवा घोड्यावर ). [खुवा]

खूबळे-- न. खळबळ; जोराचा हट्ट; अडवण्क; निषेध.

खुबा—पु. १ शरीराचा मुख्य वर दिसणारा उंचवटा; सांधा ( सांधाचा संधि, कमरेचा खवाटा—गोफा, मनगट, गुडचा ६०, मुख्यत्वे पहिले दोन). 'वाधाच्या पाठीमागच्या खुब्यांत शिरला.'—सुर्योदय ४. २ (ल.) उंचवटा; टॅगूळ; बाहेर श्रालेखा टॉकदार भाग. (जमीन, झाड ६० चा). ३ एक प्रकारचा पाण्यांतील प्राणी; कालव खुबडी अर्थ २ पहा. या पाणगोगलगायी किंवा मासे खातात व त्यांच्या शिपी भाजून खाण्याचा चुना तयार करतात. ४ शिपल्याची एक जात. ५ (गो.) कोपर. [सं. कृपकः, गुल्फ]

खूबाट--न. (राजा. ) खुबा; कमर.

खुदी—की. १ नीउनेटकेपणा; चकपकपणा; छव; रम्यता; चांगलेपणा. २ वैशिष्टण; विशिष्ट गुण; उत्कृष्टता; ध्यानांत ठेवण्या-जोगें चिन्ह (स्वभावाचें, प्राध्याचें, एखाद्या कारागिराच्या कामाचें ). १ रहस्यः, तात्पयेः मभैः खोंचः मक्खी (एखाद्या गोष्टीतील). [का.खूब=धुंवर] ब्दार—वि. १ सुरेखः, नामीः मोहकः, छनदारः, उमदाः, मजेदार. २ युक्तीप्रगुतीचें, कौशल्ययुक्त.

**खुर्बी--की**. ल्हान मासा; शिंप. खुबडी व खुबा अर्थ ३ ( वासराच्या जन्माच्या वेळी असणारा ). खुरकतर्णे-खतर्णे, TET.

खुबुट---पु. (व.) लहान खुवा (जमीनीचा उंचवटा). ' खुबुटाची ठेंच लागली. ' [ ख़बा ]

खुबेनाळ—की. ( जनावराच्या ) खांद्यामधील खवंद, क्षत. (कि॰ पर्ध्ये ). [ख्वा+नाळ]

खुम---जी. (गो.) रीत; चाल; रिवाज; [ भर. कौम ]

खुमखु(ख्)म-मी-की. १धमकः; रगः; ताठाः; मस्ती ( भांड-णांतील शेरास सन्वाशेर मिळालेल्यांची). २ पुन्हां भांडण, मारा-मारी सुरू करण्याची वाट पहाणे व त्याकरितां उसळेंगे. ३ खाज: प्रबळ इच्छा (लढाई, भांडण, सुड, वैभव यांची). ' हातांला तुक्षिया जरी जुमजुमी होती तरी ते मुके। '-केक ४२. (कि॰ मोडणे; जिरवर्णे; येर्पे; सुटर्णे ). [प्रा. खम्मखम्म ]

खूमणॉ—५. (गो.) टोमणा.

खुमणे—न. १ (गो.) तोंड; तोंडवळा; चेहरा. २ (ल.) नायकीण.

खुमाच-9. चंग कांचन गंजीफांतील चौथा रंग किंवा उत-रत्या बांजवांतील रंगांपैकी पहिला. -स्त्री. १ वस्त्रादिकांची सफाई, स्त, पोत. २ बंगला, घर इ० वस्तृंचा सुरेखपणा; नीटनेटकेपणा; छनदारी; देखणेपणा; घवघवीतपणा; तेज; सौंदर्य (रंग, रंगीत पदार्थीचा ). [खुमास ]

**खुमारी-ई-**सी. १ उत्ऋषता; नामीपणा; लज्जत; गोडी; स्वाद: चवदारपणा: रुचि: उत्तेषक किंवा संतोषदायक ग्रुण (मुख्यत्वे स्ताच व वास यासंबंधी); खुमाच अर्थ २ पहा. 'या आमच्या साध्या वनभोजनांत कांहीं विशेष खुमारी यावी...' -पाव्ह ४६. २ मौज; मजा; भाकपैक दश्य; सींदर्य. 'दाखवी किती यरकाउन गेंद खुमारी।' –प्रला २०७. ३ खुबी; मर्म. ४ (गो.) ईर्षा. [ अर. खुमार्=दाह्मचा कैफ, निशा. ही मन उल्हसित करते, त्याबह्न मन उन्नसित करणाऱ्या पदार्थाच्या चवीस म्हणतात ]

खुमाशी—सी—सी. खुमाच अर्थ २ पहा. −िव. खुमास नांबाच्या गंजिफांच्या बाजुसबंधीं. खुमाच अर्थ १ पहा.

खुमास-पु. खुमाच पहा. -सी. १ खुमाच अर्थ १,२ पहा. २ सुंदर्पणा; चकपकपणा; गोंडसपणा; सौंदर्य; शोभा(सामान्यतः वस्तु, ह्रप यांचा ). खुमारी पहा. [हिं. खमस=गरम ] •दार-वि. सुंदर; उत्तम; ( तंबाखुचा एक प्रकार, लज्जतदार पण कडक ).

खुर---पु. टांच; टाफ; शफ; कित्येक जनावरांच्या पावलावर उणक त्वचा असते तो भाग; (सामा.) पाय; तंगडी. 'घोडे यांचा खुर विजातां । ' - शिशु ५५७. खुर पहा. [सं.] खुरकी-की. (कों.) तळमळ; चुरमुर; उत्कंटा; चुटपुट; (अतिशय तोटवासुळे होणारें) कुरासालची बाढ आणि टांचेजवळचा शिंगासारसा पदार्थ; गेळे दु:स्र; क्षोभ; आवेग. २ उतावीळ; अधीरपणा; साज; उत्कटेच्छा;

खुरकतणे-खुतणे-अकि. खुरकताचा विकार होणे ( गुरांस ). खुरकृत, खुरखुत, खुरगुटी-५. गुरांच्या पायांस होणारा एक रोग. हा खुराच्या वेचक्यांत होतो. ०**तोडी**–वि. लायाळ ( गाय ). 'ते ख़ुरतोडी नुसधी। पोषी कवण। '-क्का १३.६३७. खुरनिसात्, खुरनिशी-नमन. कुर्निसात,पहा. 'तो मलका-जमानीक्डे जाऊन खुरनिसात क्रूपन मदबशीर उमा राहिला. ' –भाब २०. •पट्टी-स्री. (चांभार) सुरे काढण्यासाठी का-परेली पट्टी. **्मांडी-**की. गुडघे मोइन पाय **माघारे** ने**ज**न त्यांच्या बोटांवर घातलेली मांडी. राजदरबारी हैं आयन घालून बसण्याची रीत आहे, २ खर डिंबी (चुकीनें) पहा. •मुंडी-जी. १ निरनिराळ्या प्रसंगी होळ्या, बकरीं मारण्याचे वेळचे माहारांचे हक. २ पाय आणि डोकें एकत्र बांधणें; गुडध्यांत डोकें खपसून बसणें; डोकें व पाय एके ठिकाणीं आणुन निजणें; अंगार्चे गाठोडें करून निजणें ( माणुस, पशु यांनीं ). 'हा हातपायांची खुरमुंडी कह्नन बसला. ' 'तापानें-हिवानें-रोगानें माझी ख़रमुंडी केली-कह्न टाकली किंवा भी कह्न निजली. '( कि॰ वळणे); खुर-मुंडीस येण-घाळून बसण -(ल.) जेरीस येणें; पराजित होणें; हताश होणे. खुरमुंडी करणे, करून टाकणे-जेरीस आणें. [ खुर+मुंडी≔डोकें ो ०संधी-पु. घोडयाच्या कृर्विकेच्या खालवा अवयव. -अश्वप १.६३.

रबूर--पु. (व.) पांढरें कोड; पांडऱ्या कोडाचा चटा चांदी. [फा. खुर=कोड]

खुरक(कु)टणें — अकि खरकटणें; भात, पीठ किंवा शिजलेलें अन्न किंवा खरकटें यांनीं ( भांडें, हात ) लिडबिडलेला असर्णें; खरकटा (पहा) होणें. [ खरकटा ]

खरक(क)टुर्णे—अकि. सरपटत जाणे; खुरहणे पहा.

खुरक(कु)टेल, खुरक(कु)टला—नि. १ खरकटेल पहा. २ गदळ; घाणेरहा; ऑगळ ( माणूस ). [ खरकटा ]

खुरक(ख)तर्णे, खुरकु(खु)तर्ण, खुरकुट्णे—अिक. १ बुरा होणें; मोडणें (नीट न भाजलेली भाकरी); २ (क.) खुंटण ( झाडें वंगरे ).

खुरका, खुरकणी—पुत्री. तिटकारा; हेडसावणी; झिड-कारणी. (कि० देणें; बसर्णें).

खुरकाढा--पु. (व.) इकालपट्टी.

खुरकाधिणे—सिक. तिटकारणे; झिडकारणे; इसडणें. [?] खुरखु(खु)र-रा-री--न्नीपुन्नी. १ ( आहोर्ने लागणारी ) खुमखुम; रग. 🤰 (गो. खुरखुरी ) धमक; हौस. (ध्व. खरकर ] •उठणें-( माण. ) घोडवाच्या पोटांत रोग होणें.

खुरखुरणे-अिक, १ ( मारण्यासाठी हात, बोलण्यासाठी जीभ ) शिवशिवणें; उत्कंठित होणें. 'दुष्ट देखांचे हात पहा खुर-खुरती' -(अकूर) पाळणेसंग्रह २१. २ उतावीळ किंवा अधीर होणे (जाण्यास, करण्यास). [ ध्व. ]

खुरखुराट--५ ( खुरखुरचा भतिशय ) भतिशय चुटपुट; तळमळ; हुरहुर; हांब; उताबीळ.

खुरग(गु)टण--अकि. १ खुजट होणे; वाढ खुरटी होणे; खुरटेंग. २ खुरहत चालगं; ढुंगणावर सरपटेंग. [खुरगुटी ]

खुरचा—जीवन. खुर्रा; तुक्तहे. [फा. खुर्रा; सं. क्षुद्र; हि किर्च ] ॰पाडणें-खांडणें, तुकडे तुकडे करणें. 'सांभाळ ब्राह्मणा अधिक बोललास तर खुरचा पाडीन. '

खुरचांपा-फा--पु. चांफ्याच्या झाडाचा एक प्रकार; पांढरा चांफा; ढोंपरचांफा. खुरचांपे-न. त्याचे फूल. चांफा पहा.

खुरची, खुर्ची, खुरशी, खुर्शी—की. १ वार पायांचे मार्गे पाठ असस्रेलें, लांकडी उंच आसन. ' थरथर किति कांपती वयस्कर उभे टाकुनी खुरशी। '-ऐपो ३०४. २ खांबाखालील एक प्रकार; भितीस पाठ टेकून व अधेवट उमे राहून ( गुडघे, एक प्रकारचें फावडें, हें खुरण्याहून थोडेसें निराळें असतें. ४ खुरपें. मोइन ) हात गुडच्यांवर ठेवणे. (कि॰ देणें ). [ भर. कुर्सी ]

(एव) खर्जत ]

गिब्**डा**; आंखुड पाय (धन्यास व इतरास अग्रुभकारक ). ' ह्याचा आतांशी खुरपें लावलें आहे. ' **सु**रटापाय जेथे जाईल तेथे वाटोळ करील.' **खुरटया पायाचा**, कपाळकरंटा.

खुरडणें — अक्रि. ढुंगणावर सरपटणें; भुईसरपट जाणें. [ध्व.] माणुस, वस्तु. कुरवाण पहा. [ अर. कुर्वान ] खुरिंडिकी--- शी. (कडाक्याच्या वादप्रसंगी) एक बैठक. श्वरीराचा तोल पुढें टाक्न गुडध्यांवर, नळीवर किंवा पायाच्या बोटांवर बसणें. [ खुर+सं. डिंब=युद्ध ]

खुरडी-की. करवंटींतून काढलेला खोबऱ्याचा तुकडा. [ सुरडणें; सं. सुर=कापणें ? ]

खुरद-दा, खुरदेकरी, खुरदेसानक-- दुई, दुर्दा पहा. २.३०.

खुरद्मा-9. १ (ओढाताण, ओझे, अतिशय श्रम इ० मुळे) अवयव शिथिल व्हावयाजोगी दुर्दशा; बेजारपणा. २ खुदहलेली, गुभडलेली, चुरडलेली स्थिति; खुरदा; चुर (पशु, वस्र, गाडी यांचा, कचकावृन किंवा बेर्पाईने वापरल्यामुळे झालेला ) (कि॰ घालणें; करणें ). [फा. ख़र्दा≔तुकडा ]

खुरं(रं)दळणें---रिक. १ तुडविणे; तुडवृन खराब करणें. ३ ( ल. ) चिरडणें; कुसकरणें; निष्काळजीपणानें, बेपर्वाईनें वाप-रणें; चोळामोळा करणें; खंदळणें. [ सं. खुर+दलन ]

खुरदळा, खुर(र्रु)दळा--पु. १ खुरदमा पहा. २ विहा-चुर (मडक्यांचा); चुरा; भुगा (भाकरीचा). ०होण-कि.(माण.) **ज**मीनीवर जोराने पाऊल पड्न माती निघेंग.

खुरपण—न. १ खुरपलेलें गवत, तण. २ (व.) खुरपे पहा खुरपणी--स्री. खुरप्याने गवत काढण्याची क्रिया; निदणी. [खरपणें]

खुरपण-अित. १ खुरप्याने तण, गवत; काढणे; निद्णे. २ खुरप्याने खडबडीत जमीन साफ करणें. 'तुवां खुरपिला स्वहस्तें मळा । ' –महिपतिस्तोत्रमाला, पांडुरंगस्तोत्र. ३ कोंबळचा नारळांतील खोबरें हातांनीं खरडणे. [सं. क्षुर्=खुरपणें ]

खुरपी—की. १ (तब्यावरील भाकरी पोळी उलयण्याचे ) उथळे, कुंभी; ठेप. ३ खुरजी पहा. ४ शाळेतील मुलांच्या शिक्षेचा उल्पर्णे, कालया. २ दूध, पाक ६० दवळण्याचा मोठा कलथा. ३

खुरपे-पा-नपु. १ खुरपण्याचे इत्यार; स्हान बांकदार खुरजी, खुर्जी—जी. ? (सराफाची पैशाची) थेली; विळा (गवत, तण काढण्याचा). २ (सामा.) शस्त्र. 'मा कसा; हमीण. २ विशिष्टप्रकारचा गालीचा. [ अर. (अव. ) खरज, तर्कांचे खुरपें । खांडे कोणा । ' –अमृ ६.२४. ' धर्म धेनॄ खुरपें । खुटलें जैसें।'-- इता १६.३२९. ३ खोरें; फावडें. ४ (सावण  $\overline{\mathbf{eg}}\mathbf{v}(\mathbf{\dot{t}})\mathbf{z}$ —िव. १ खुजट; ठेंगणा; बाढ खुंटलेला. २ थव- कारस्ताना ) सावणाचा द्रव हलविण्याचा लांकडी दांडा. ५ कट; बसकट. [सं. खुर=कापण ] खुर(रं)ट्यां-खुरड्यां-अकि. ( वांभारी ) चामडे ओडण्याचे किंवा ताणण्याचे हत्यार. [सं. खुषटणे; वाढ खुंटली असणे, अुईंत बाणे. खुरटपाय-५ 'धुरप्र; प्रा. खुरप्प ] ०लावणें-फार पैसा ओढणे. 'त्यानें

खुरबाण, खुर्बाण-न. १ आहुति; बली; उतारा; ओवा-**खुरंटपायी, खुरंटपावच्या, खुरडेपायाचा−**वि. शभागी; ळणी. 'जीव प्राणत्वर खुर्वाण । '−प्रला २०४. ' <mark>खुरवाण प्रा</mark>ण हा तुस्या हवाला केला. ' २ भतिहाय भासक्त, भनुरक झालेला

खुरबुराट--पु. खडबड. खुडबुडाट पहा.

खुरखेटी - श्री. १ एक प्रकारचा मासा, कालब. खबढी पहा. २ गोगलगाय.

खुरच्यां---न. (कु.) मुग्यांची एक जात.

खुरम-मा, खुर्मा--की. बारीक (मोडी). [फा.] खुरत(तु)डणे---विक. (नर्बे, दांत यांनीं )कृरतडणें; खुडणें. ०रोटी-स्त्री. सारका घातलेली पोळी; रोटीचा एक प्रकार.--इति नांगरास बांधण्याचा मोठा दोर; हा समुद्रांत सोहतात, त्यामुळें खतास उपयोगी आहे. याचे फूळ पिवळें, वीं काळे व लांबट नांगर समुदाच्या तळास जातो.

खुरवडा--- ५, पक्ष्यांचे खुराडे.

खळं ओलें कहन त्यावर बैल फिरवून त्याच्या खुरांनी जमीन योगी आहे. ० हळद्-स्त्री. एक प्रकारची हळद. चह बसवर्णे. खळे खुरवतर्णे पहा.

खुरशिंग-गी-जी. एक मोठे झाड.

खोरासानी+कोहळा ]

लांकडांत किंवा अन्यत्र उभा करण्याचा इंग्रजी 'टी ' आका [ खुर+सुंडी ] राचा पोलादी तुकडा. 'लाटा खुरा ही मायाच आकारही सुव-र्णाचे : -यथा १२.५१३. २ (खुरा, खु=या नव्हे) जोडा, कूस; कॉस. [ई. कॉस] बहाण, यांची टांच; टांचेखालचा भाग. १ टांचेखालचे तुकेंड •**लावणे**-टांच लावणे. [ खुर ]

खुराक-- पु. १ अशक्त माणसास किंवा जनावरास त्याच्या भोवरी; कांटा बोचण्याने आकेली सुज. कुरूप पहा. पुष्टचर्य तूप, साखर, द्ध इ० पुष्टी भाणणारा आहार, स्ताय. २ रतीब; खाणे. [फा. खुराक् ] -**काऱ्या**-वि. १ लह; मांसल; ग्रुट-गुटीत (चांगल्या खाण्यापासुन). २ रोज खुराक खाण्याची संवय **अस**लेला. खुराकी-वि. रतीव, आहार, यासंवंधी. जर्से-खुराकी सामान, जिन्नस. -स्त्री. १ खाण्याची नेमणुकः, शेरः, भत्ता (पैका किंवा अन्न ). २ (क. ) अन्नाचा प्रकार, प्रमाण.

खुराट-- पु. खुंट; खराटा. 'कुषासना टोळांची पहे उडी। समूळ सबेंडी खुराट।' –एभा १०.५१८. [ खुरट ]

**खुरांटणे**-अिक. खुरट होणें, वाढ थांबणें. खुरंटणें पहा. खुराड-डें---न. १ घरटे; खोंप; कबुतरखाना ( यांत प्रत्येक पक्स्यास एक एक लांकडी खण असतो). २ गोठा; लहान गोठा (बासरांसाठीं ). ३ ( ल. ) लहान घर. 'त्यानें घराच्या मागील बाजुस गुलामांकरितां म्हणून बांधून ठेवळेल्या खुराडांत ऱ्यांना **बस्तीक**रितां जागा दाखवून दिली. ' - उषाप्रंथमाला (माझी पण) तीच गत १२. ४ (बुरुडी ) भाजी हेवण्याची लहान बुरडी, [फा. खुर्दन=खाणें+सानक=ताढ ] करंडी. [सं. कुटीर; प्रा. कुडीर ?]

खुरापत--- की. कुरापत अर्थ १ पहा.

खुरास(सा)णी-नी-नी. खुरासणी तीळ, कारळा, राम-तीळ. हें खरीपाचे पीक हलक्या, अवस्थात बमीनींत होतें. पैसे; तांक्याच्या नाण्यांची, कवडवांची मोड; परपुरण; विक्रर.

खुर(रा)म(आछात)-- प. (राजा. दर्यावदी ) जहाजाच्या तियार होण्याचा हंगाम दिवाळी. याचे तेल खातात, पेंड ग्रुरांस व भसते. -वि. खोराखान प्रांतांतील ( भोवा, तीळ. हळद ६० ). [फा. खुरासानी ] •**ओंबा-**प. हा खोरासानांत पिकतो. हा खूरवत--वि. (व.) साफ; तयार. •कर्णे-(व.)मळणीचे चपटा, बारीक व किंचित् तिखट, असून औषधाच्या फार उप-

खुरी—बी. एक लहान जंगली झाड.

खुरा--की. १ झाडावह्न आंबे, फुलें काडण्याची लांब खुरक्णं( सणी )-ओवा-तीळ-हळद--सुरासनीमध्यं | दांडीची जाळी; झेलणी. २ नसीप्रमाणे पुढे येणारा ( वासरांच्या इ०). खुराचा पुढील भाग; गेळा. १ (व.) गुराचा एक रोग; होतो त्यास तोंडखुरी म्हणतात. ४ फांकलेल्या खुराचा एकभाग. खुरा-च्या—पु. १ नालवंद, सोनार, विसाडी ६० चें पि पाभर; तिफण. [खुर] ०**मुंडी**-की. १ (दुखण्यांतृन माणूस ठोकण्याचे साधनः एक प्रकारची ऐरणः वटांगः संधः वर्तुळा- उठल्यावर नवसाप्रीत्यर्थे ) देवापुढे बकरें, मेंढी मारून व तिचे कार दागिन्यास तोंडु बसविण्यास किंवा पैल् पाडण्यास जमीनींत, खुर आणि डोकें देवास बाइण्याची किया. २ खुरमुंडी पहा.

खुरीस, खुरूस-पु. (गो. कों.) ( खिखन धर्मीयांचा )

खुरंदळणे, खुरंदळा—खुरंदळणे, खुरंदळा पहा. रबुरूप--न. घर करून बसलेल्या कांटपाने झालेलें उबाणुं;

खुरें---न. ( ना. खुरो. ) पायतणाची टांच. खुरा(ऱ्या) पद्दा. खुरेटी--की. (कीं.) गोगलगाय. खुरबेटी पहा.

खुर्जी-शी--खुरची पहा. 'फिरंगी व आपण मिळून खुर्बी-वर शहाजादेस बसवून तमाम सरदारांनी नजर न्याज केले.' -ब ८.४२२५. [ अर. कुर्सी ]

खुर्द--वि. १ कनिष्ठ; अधिक लहान; एकाच नांवाची दोन गांवे असल्यास लहान गांवास म्हणतात; याच्या उत्तर मोठ्यास बुद्द म्हणतात. २ लहान; छोटा; धाकटा (बयानें ), याच्या उलट बयानें मोटबास बुदुक म्हणतात. [फा. खुर्द; सं. क्षुत्र. पेहे-लवी-खोर्दे, खुर्दे; 'खोर्दे अवेस्ता '=लहान ववेस्ता ] • बुजरुख-वि. लहानधोर. 'हें सर्व खुर्दबुजहस्य यांस माहीत आहे.' -वाड-कैफीयत १००.

खुर्द्(र्वा)सानक--की. १ भुक्त अन्न. २ (ल.) हातांत्न गेलेलें परत न घेतां येणारें इनाम, जमीन, बतन. सानक पहा.

खूर्दळ--५. कंदन; सुंदलाखुंदली; तुबवणी. 'रणीरण सुर्देळ मांडला । '-ऐपो ८६. [स. खुर+दल्]

खुर्वा--प. १ रपाया. ६० मोठपा नाण्याबहरू हरूकी नाणी,

(कि॰ करणें). २ फुटलेल्या, छिन्नभिन्न झालेल्या वस्तूचे तुकहें (महकीं, मांडी ६० चे). ३ (हांबुळणें, गचके वस्णें यापासून झालेला) शरीराचा चेंदामेंदा. खुरदमा अर्थ १ पहा. जर्से— 'अंगाचा किंवा शरीराचा खुर्दा.' ४ (ल.) मोठ्या माणसांच्या जमावातील मुलांचा समुदाय. ५ (ल.) नाशा. 'सैन्याचा खुर्दा झाला.' [फा. खुर्दा; सं. कुन्न] खुर्देकरी—पु. मोड वेण्याकरितां तांच्याचीं नाणीं ठेवणारा माणुस; खुर्देवाला.

खुर्निसा, खुर्निसात, खुर्नीस--श्री. इनीस, कुर्निसात् हा.

खूर्पी--की. (बा.) खुरपें पहा.

खुर्सदगी—की. आनंद; संतोष. 'मज्कूर दर्योफ्त जाला व स्नातरेस विस्यार विस्यार खुर्सदगी जाली.' –भाऐपयाव ४६. [फा. खुर्सन्द≕संतुष्ट]

खुस्तिवेळ--की. (गो.) धुर्दशन वेळ. [ खुरसी+वेळ ] खुळ--पु. (पाणी, दूध ६० चा)चुळका. (भर यावरोवर उप-योग). 'खुळमर दूध घेतळं. ' -सोमवाराची कहाणी प्ट. ११. [सं. क्षुळ; प्रा. खुळ=ळहान] •

खुलगा—पु. (कों.) रेडा; खुळगा पहा.

खुंद्रजंगें—अफ्रि. उघरणं; याचे लक्षणेने पुढील कांहीं अधे होतात. १ (ल.) फुलणें; उसल्णें; प्रसन्न होणें (अंतःकरण, स्वभाव). 'दोन पदें ऐकतांच तो खुलला आणि गांजं लागला. ' २ उदयास येणें (देव, नशीव). ३ स्पष्टपणा, तकतकीतपणा, सारखेपणा मिळणें, होणें; (रंग). ४ उघरणें; यांवणें (पाजस). ५ खुद्धिगम्य, स्पष्ट, कळेसा होणें (वेत, इंगित). ६ शोभणें; साजणें; साजणें; साजलें होणें. 'हें पागोटें त्या शालजोडीस खुलतें. ' ७ पुढेयेणें; आपल्या सर्व गुणांनीं व खुदीनें चमकृन परणें. 'वादाचा तहाखा खालला म्हणजे हा खुलतो. '[अर. खलास्≕मोकळा प्रशस्त. हि. खुलना]

खुळपी—की. (सोनारी) गोल धुमट व त्या मधोमध उमें शिखर राख्न सोन्याच्या अगर चांदीच्या पञ्याचें ताइता-प्रमाण तोंडाशीं बसवावयास केळेंळ टोपण. [कुळूप?]

खुळवर—जीन. लांच; लाल्च. —जी. १ चोरीच्या, लवा-बीने मिळिषिलेल्या, वस्त्वा ग्रुप्त सांठा. २ मालकांपैकी किंवा भागीवारांपैकी एखाचानें (स्वतःच्या खाजगी उपयोगासाठीं) धर्वसाधारण मालमत्त्वा आपणासाठीं नोरून ठेवलेला भाग (पैका, जिलस यांचा). ३ (कीं.) वरांतील कर्त्या माणसाच्या न कळत पुरून ठेविलेल द्रव्य; असल्या प्रकारचा ग्रुप्त सांठा कर्णे. 'केली खुलवर शेवटीं मुकर देतील दगा कर्जाच डोंगर दावितील करून बर त्या बगा।' –पला ८५. (कि॰ करणें). [खुला] खुस्ठ-खरखा–वि. लवाडीनें मिळिविलेला. 'ठाळकच नांदण्क म्हणती जवेल खुस्कर्या।' –पला २५. खुल विण -- उकि. खुलण प्रयोजक.

खुला — वि. १ मोकळा; उपडा; बंदिस्त नसलेला ( माल, जागा, गहा ). २ बोडका; अनाच्छादित (अंबारीविरहित इसी, खोगिराशिवाय घोडा, पलाणाखेरीज उंट ). ३ रितें; खाली; मोकळें ( भांडें, घर, जागा ). ४ मनमोकळा; कुढा नसलेखा. ५ ( ल. ) अनिश्चित; अनियंत्रित; स्वतंत्र ६० लक्ष्मणिक अर्थ; जसें--खुली मुदत=अनिश्चित न ठरविलेली मुदत; खुली चा**करी=मनास** येईल तेव्हां सोडतां येण्यासारखी चाकरी. ६ स्पष्ट; उघड; खड-खडीत; साफ (भाषण). ७ (चंद्रपुरी) फोड; तुकडा; काप. ८ (व.) वाळविलेली फळभाजी;उसऱ्या. [अर. खलास्=मोकळा;हि. खुला] कागद-प्र. मोकळा कागद; वंद न केलेलें पत्र. कारभार, क्यापार, धंदा, काम-पुन. मोकळा, उघडा उघड, प्रामाणिक, सचोटीचा, चोख कारभार किया व्यवहार. ०पदर-पु. सदा-चारी; निष्प:प वर्तन (विवाहित स्त्रीच्या बाबर्तीत). 'माझा खुला पदर **आहे कोण खार लावितो ?' •ध्यापार-प्र. आ**यात माला**वर** जकात न बसविणें. ( इंप्रजी 'फ्री ट्रेड 'या शब्दास प्रतिशब्द ). हिहोब-५. स्वच्छ, विन भानगडीचा, सरळ, विन लवाडीचा हिशेब, जमास्त्रचे.

खुला—पु. कवडीच्या जातीची मोठी, उंच व पांढरी शिप. खुलाइ—डे—न. खुराडें पहा.

खुळाषट-श्री. सजावट; शोभा; सींदर्य; उठ्ठन दिस्रण. [खुळणे]

खुळाचिण -- अकि. १ खुळविणे; प्रसन्न करणे; अनुकूळ करणे; २ उमळविणे; बोळका, मोकळवा मनाचा, आनंदी करणे. ३ शोभिवंत करणे. [खुळणे प्रयोजक]

खुलास—वि. १ मोकळं; प्रशस्तः, बंदिस्त नसकेलें (प्रदेश, स्यळ). २ मुक्तः, अनियंत्रित. ३ अकपटः, मनमोकळा; निष्कपटी. [ अर. खलास्=मुक्तता ] खुलाशाचा-वि. १ मोकळा. २ (ल.) आंत बाहेर नसलेलें; मोकळं (भाषण). 'खुलाशाचें बोल्लें बोल्लत नाहीं.'

खुळास-सा-पु. १ मनमोकळेपणा. 'खुळासा बळकट साळा.' -पया ३०५. २ ग्रुद्धसाव. 'चितांतील खुळासा व अब्द-वाल जाहीर ब्हावा.' -रा ७.९२. [अर. खळास्=मोकळेपणा] खुळास्ता-पु. १ अधै; मतलब; उद्देश; झॉक; आश्चय; धोरण; अभिप्राय (भाषण, लेख याचा). (कि० काळण; निषणे). २ निवाबा; निकाल; निर्णय. १ स्पष्टीकरण. ४ सार; निक्कषे, सारांश. 'स्यांत खुळासा हाच की अंतर्वेदीत मन्हाटे न आणावे.' -रा ६.३०८. [अर.]

खुलासा—प. १ निधन्ती. 'बुलसियाने भन्नत वारे.' -स १.१६९. १ वेनमुक्त. 'वरहरांचा सरंवाम बुलसा, यांचा सरंजाम सुटलाच नाहीं.' -स २.८४५. ६ मोकळेपणा; खुलेपणा. [ भर. खलास ]

लेली केंद्र; दिला निप्रह. खली सुदत, खली चाकरी. खला पहा. खुश्की तुल. सं. शुष्क ]

खुळे-वि. ( जरतारी धंदा ) रेशमावर तार विरळ गुंडाळली असकेलें.

खुलौरी-की. रंग; शोभा; खुलावट. 'अ:नंदाची खुलौरी [फा. कुशाद ] हारतली।'—भाए ९०. [खुलणें]

खुल्द्+मकान् ]

सामाशब्द- •खत-खात-न. पुरेख अक्षर; पुंदर लिपी. [ फा. मत तलबी बहुत ' -दिमरा १.२५९. •दोस्त-वि. स्तुतिप्रिय. खश+खत । ० खबर-स्री. चांगली, आनंदाची बातमी. [फा.] ' खुशामतदोस्त असुं नये म्हणजे आत्मस्तवावर प्रीती नसावी ' •स्वरिदी-की. भागह, जुल्म विरहित, भाष्सुतीनें खरेदी; बिन· -ऐस्फुले ४८. खुशामती-दी-वि. खुशामत करणारा; तोंड-जुलमी ब्यापार. ॰खुर्मी-स्त्री. आनंद; समाधान. 'ते पोहोंचुन पुज्या. 'खुशामति गुलाव हा चटक चूटक्या वाजवी।'-नाजें खुशखुमी हासल जाहली. '-रा १०.११८. [फा. खुश्+खुर्रमी ] (काशीश्रडील) 'हिंदुस्थानी माणूस ब्राह्मणापासीन श्रतिशृद्ध व खुराबो-बोई-खुराबोय-स्री. सुंगंधः सुवासः अत्तरः ' खुशः सुसलमान पावेतौ दगाबाज, मात्रागमनी, बेहमान, खशामदी ब बोई भत्तर लाव राजसा. ' -सला ७८. [फा. ख़ुशबो ] ॰मर्जी- तत्कालच निर्देय, प्राण घेणार पोटच्या संतानापावेतों ' -ऐस्फले की. १ मान्यता; अनुकूलता; खुशी. २ चांगली वृत्ति; स्नेहभाव; १०३. [फा. खुश्+भामदी ] भानंदीपणा. ' नबाबानीं खुशमजीने आम्हांस...पत्रे पाठविलीं.' -स ७.३४५३. -वि. १ मान्य असणारें; कथूल करणारा. २ णारा; आनंदी. ' ह्या फौजा गेल्या म्हणोन इंप्रज व मौंगल कार बांगल्या वृत्तीचा. [फा. खुश्+अर. मर्जी ] ०मस्करी-ऱ्या− खुशाल जाहले ' –ख ९.४५२६. २ सुखहप; निरोगी; बांगला: प्र. १ यहामस्करी करणारा; विनोदी; यहेबाज. २ विद्दवक; बरा. -क्रिवि. सुखानें; सुखेनैव; बेलाशक; सुदामत; भय, धोका. राजाजवळील गमत्या. ६ तोंदपुज्या; स्तुतिपाठक. [हिं.] चिता, आशंका याशिवाय [फा. खुश+हाल=स्थिति; सं. कुशल ] ०मिजाजो-वि. (गु.) आनंदी. ०मीज-की. कीडा; गंमत; ०चंद्-टेकडा-वि. निष्काळजी; चैनी; कीडासक्त; खेळाड: खेळ; करमणुक. •मौजा-जी-वि. गाण-बजावणे, हांसण- विषयलोलुप; रिकामटेकडा; खुशमौजा; रंगेल; गुलहौशी. खिदळण, यहामस्करी वगैरेत आनंद मानणारा; ख्यालीखुशालीत **असणारा**; रंगेल. [फा. युश्+मजाह् ] **ंरंग**-वि. आनंदी; चैनी; | खुशालेल अंतरीं। ' -विक ३३ [ खुशाल ] विलासी. [हि.] •रजायंत-द-वि. रुकार देणारा; राजी; कबूल; मान्यता असणारा. [फा. खुरू+रजामंद ] **रजावंती**- स्थिति; क्षेम; कुशल; समाधान; मानंद, भानंदितपणा. ' त्याजव-दी-की. मान्यता; कदुली; ख़शी; अनुमिता; ख़ुशीची संमिति. इन ख़ुशाली केली.'-रा १.५५. ६ मौज; गंमत; कीडा. [खुशाल] [फा.] •वक्त-कती-की. १ उल्हासाचा काळ; आनंददायक प्रसंग: प्रसम् मनाचा काल. 'थोरांचा खुशबस्त पाहुन भर्जी चावी. ' संतोष ' खुशाली-ब-खुशाली हमदाद बाहुली. ' -पया ३८६. र सुसावह, समाधानकारक स्थिति, अवस्था, प्रसंग. ०वखत-वि. १ मुखी; खुशाल; संतोषदायक स्थितीचा, काळाचा, प्रसं-गाचा. २ ख़ुशी; भानंदित. 'नवाव बहुत ख़ुशवस्त होऊन ...' -रा ११.५९. ३ आनंददायक; मुखकर. 'शेज पुष्पाची खुषवरूत।' **∸सका १३.** [फा. खुड़ावस्त ]

खुराको-की. १ जमीन; मुभाग; ( याच्या उस्ट अंसवे-ष्टित प्रदेश, द्वीप, बेट ). र भूमिमार्ग ( याच्या उलट जलमार्गः). खुली—वि. मोकळी. खुला पहा. ेंकेंद्र—की. १ बेड्यां- ३ कोरडी जमीन (कृत्रिम रीतीनें भिजविलेली नम्हे.) ४ जमीनी-शिबाय केंद्र. २ नजरकैद; इकडेतिकडे फिरण्यास मोकळीक अस- वरील जकात, स्थलमार्गाने येणाऱ्या मालावरील जेकात. [का.

> खुरााद-वि. मोकळा; सुटा. 'हात खुशाद होईल ते समर्यी मागती लोक ठेवावयास उद्योर काय ? ' -ख १.४६३.

खुशामत-द्-नी. ६वेल असे प्रिय भाषण; स्तुति; हांजी ख्यस्य मकान-वि. स्वर्गस्य; स्वर्गास जाण्यास योग्य; हांजी; आजेव; धुंकीझेलणी; तोंडपुजेपणा (भाषेचा, कियेचा) कैलासवासी. औरंगजेबास हे उपपद टाविलेले आढळते. [फा. [फा. खुश+ आमर्] **म्ह० इह खुशामत ताजा रोजगार=खुशाम**-त्याला पेशाची रोजगाराची पंचाईत नसते. सामाशब्द- •तलबी-खुदा-वि. आनंदित; संतुष्ट; त्रप्त; प्रसन्न. [फा. खुश् ] स्त्री. स्तुतिप्रियता, 'पाटीलवावांची मर्जी खुद्दपसंती व खुशा-

ख़्द्राल - वि. १ सुखी; सुखसंपन्न; संपत्ति व स्वास्थ्य अस-

खुशास्त्रणं-अकि. आनंदणं; सुखी होणं. 'कां न तो

खुशाली - बी. १ संतोष; स्वस्थता; मुख २ निरोगी व मुखी ्ब - खुद्गाली-स्नी. विशेष आनंद; मानंदी**आनंद**: संतोषच-ख्दा-सी. १ आनंद; संतोष; समाधान. ' त्यांत स्वधीची खबर आहे. ' -ख ७.३५८६. २ मर्जी; इच्छा. 'माझे खुशीस भालें तर जाईन. ' -वि. १ भानंदित; संतुष्ट; कुस. 'तो गाणें ऐकून खुशी झाला. ' २ तयार; इच्छू. [फा. खुश् ] खुर्शीत गाजरं खाण-मूर्खपणाने, श्रुष्ठक वृत्तीने आनंद प्रदर्शित करणे.

- **वा सीदा-पु. गैर जब**र्दस्तीची, मर्जीची, इच्छेची गोष्ट, मामला; बाटल्यास करावी न बाटल्यास न करावी अज्ञी गोष्ट.

खुइक-वि. सुका; बाळलेला. 'खुरक मेन्याचे खोन.' -रा १०.२९६. [,फा. खुरक; तुल. सं. शुब्क ] ०साली-स्री. खुरकी; अवर्षण; दुष्काळ. 'साल मजुकुरी खुरकसाली भाहे.' -रा २२.५२.

खुइकी-की. १ जमीन. खुशकी पहा. 'खुश्कीचे तमाम सर्दारांनी इंग्रेजास तंबी करून ख़ुरकींतून त्याजला खेरीज करावें. -रा १०.१८१. २ अवर्षण; दुष्काळ. 'कपर्दिक खुरकीसुळे आगिरीपैकीं हातीं लागत नाहीं. ' -दिमरा १.८३.

खुदनमत-वि. भानंददायक; संतोषकारक. 'खत खुदन-वरं ?' -चंद्रप २१. [ध्व.] सत. '-पया ३८४. [फा. खुश ]

खुइनुदी-की. भानंद. 'मुफाबीजा मर्कुम केला तो पोंह-चुन **जुरनुदी हासल जा**ली, '-रा १०.१२९. [फा. खुश्नुदी]

खुइनुमा-वि. दिसण्यांत चांगरुं; उचित. 'अरूबारनवीस तेथे जाण जाहिराण्यांत खुरनुमा दिसत नाहीं. ' -श ५.१०४. [फा.]

खुरुवो-बोर्द, खुर्वर्द, खुरुमजी, खुरुमस्करी-च्या, **ख्रुद्धक्त-**-खुश पहा,

खुइबो(इब)ईदार—वि. सुगंधी. खशबो पहा. 'चिकणी प्रपारी नुसती व खुरवोईदार करून ठेवीत जावी. '-पया २८१. [फा. खुश-बो-दार]

खुष, खुषकी, खुष-खत-बोई-मर्जी-रजावंती-वक्त, खुषामद, खुषी, खुष्की—हे शब्द खुशमध्ये पहा. **खूषी(षि)रंग—९**. संतोष; आनंद; खुशरंग पहा. 'जिवा

होईल खुषिरंग। '-ऐपो १३१.

खुस, खुसकी, खुसखत- खुश पहा.

**खुस-कन-कर-दिशीं**--किनि. खुदकन पहा. हळ्च; भानदाने; रंगेलपण; मन मोकळेपणाने; गालांतल्या गालांत ( हंसून ). [ ध्व. ]

स्वृत्सखुरणे-- अकि. हाताने कुसकरणे; चुरडणे. कुसकरणे पहा.

खुसखुसणे—अिक. भावाज होणें; खसखसणें; खजवजणें. टा हणें. [ **ध्य**. ]

खुसखुरी(सी)त-वि. मक व कोरडा; चुरचुरीत; कुड-कुडीत; समंग; खरपूस भाजलेला. [ध्व.]

खरडपट्टी); हार्ती घेतलेल्या कामापासून परावृत्त करण्यासाठी काढलेल्या अडचणी; आक्षेप. ३ भांडणास कारण किंवा निमिस; कळ; कुरापत; खोडी. (कि॰ काडणें; निवणें ). ॰र्स्सणें-मांडणे-(भारण उरुह्त काढण्यासाठीं) एखाधाचे न कळत झालेले अपराध, चुक्या, व्यंगें ओळीनें पुढें मांडणें, ठेवणें. [ कसपट, कुसपट; सं. कुशपत्र ? ]

खुसपट्या--वि. खुसपटें काढणारा; छिद्रान्वेषी; लोकांचे फक्त दोष काढणारा; दोषदर्शी. [खुसपढ]

खुसपर्णे-- उकि. खुपसर्णे पहा. ( खुपस वर्णव्यत्यास ).

खुंसबुसर्गे--खुसबुसर्गे पहा. 'मगबाई! इयं खुसबुसरुं काय

खुसुप--न. दश्य; प्रसंग. ' ऐसीं खुसुपें देखोनि । '-गीता २.२३२२.

**खुस्रस ---**अ. विशेषतः. -रा ५.५२. [फा. ]

खुस्तार--किवि. (गो.) खर्चानें. 'फुल् खुस्तार खॉजनं ' =फ़ल्ज्या खर्चाने मजा करणे. [ पोतु. ई. कॉस्ट ]

खुळ--न. वेड, खुळ पहा. ०कट-गट-वि. वेडा; बावळा; मुर्ख; वेडपट; वेडसर. [ खूळ ] •चोंट-शंखा-वि. ( प्राम्य ) जबबुद्धीचा; वेबसंवा; टोणपा; मंदधी. ॰चट-एट-एट्या-वि. १ खुळा; वेडा. २ वांकडचा हातापायांचा; अपंग. ३ खुरट; वांकडा; खुजट ( भवयव ). ०सट-सर-वि. बावळट; मृखै;

खुळ-कन-कर-दिन-िर्शी-- किवि. खुळखुळ असा भावाज होऊन. खुळखुळ पहा. [ध्व.]

खुळपट-ट**धा**--खुसपट-स्था पहा.

खुळखुळ-ळां---किवि. खुळ ! खुळ ! अशा आवाजान (पायांतील घाग-यांचा, ओढवाच्या झुळझुळ वाहणा-या पाण्याचा, वाळलेल्या नारळाचा, चूळ खळखळण्याचा इ० ). खुळ! खुळ! असा आवाज काढीत. 'झोटिंग वायोस्वरूप असती । सर्वेच खुळखुळां चालती। ' -दा १०.४.२५. [ घ.] खुळखुळणें-कि. १ खुळखुळ भावाज करणे, होणे, वाजणे. २ चूळ भहन

खुळखुळा, खुळखुळणे—५न. १ भांत खहे भसरयामुळॅ खुळ! खुळ! बाजणारें, मुलांचें एक खेळणे. 'दांतांचा खुळखुळा साला =दांत इत्वं लागले. २ घोडचास रंगणावर धरतांना वाजविण्याचे एक **खुसप(प्)ट--न. १ गुत** दोष: व्यंग; न्यून; चीड येण्या- साधन. ३ तागाच्या झाडाप्रमाणे पुरुवभर उंचीचे, तागाप्रमाणे जोगे किंवा अप्रतिष्ठा व्हावयाजोगे वर्म, चुकी; गुंजावीस; बारीक- फर्के असणारे एक झाड; ही फर्के वाळल्यावर खुळखुळ ! बाज-सारीक दोष. ( कि॰. काढगें ). २ ( अव. ) अल्प, क्षुत्र, संदिग्ध तात. घाटसपें असे यास दुसरें नांव आहे. -वगु २.७४. खुळ-टीका, फेरा, भाषण; गोबीगुरुगबीने व निकाल लागेल अशा | खुळा-बि. खुळ ! खुळ ! आवाज करणारें ( काठी, सोटा, आय-रीतीनें जास्त महत्त्वाची बोष्ट पुढें मांडण्यासाठीं बोललें (विनंति, रांळें इ०). **ंडिशळा**-प. एक झाड; याचीं फुलें जदें पिवलीं असून याच्या रोगेचा आवाज खुळ! खळ! असा होतो. खुळ-खुळाथिणॅ-सिक. १ खुळ! खुळ! शब्द करणे. २ तींड धुणे; चूळ भरणे. खुळखुळी काठी-की. खुळ! खुळ! शब्द कर-णाऱ्या क्षिळमिळया लाविकेली काठी. [ध्व.]

खुळखुळे—न. (इ.) निस्तळीनंतर जन्मलेलें मूल. खुळगा, खुळगट—पुन. (कों.) रेडा; हेला; महिष. ' यमें

कवळीला खळ खुळगासा उठिला।' -बामन (कंसवध) २.२. खुळबुळ-स्त्री. खुळखुळण्याची किया. (कि॰ करणें). खुळबुळ-ळां-किवि. खुळ! खुळ! असा भावाज करीत खुळबुळणं, खुळबुळाविणे-चिक. तोंबांत पाण्याची चूळ खळखळ बाजविणे; गुळणा करणें; खुळाविणे. [ध्व.]

खुळा — पु. रेडा. खुळगा पहा.

खुळा—वि. १ वेडा; बावळा; मूखे; बावचळलेला; खुळ-चट. २ थोटा; अपंग; वांकडया हातापायाचा. ' ए-हर्वी असता हातीं बुळा।'-इत १३.४५६. [सं. क्षुत्र, खुत्र; तुल० का. ते. कूळ= वेडा ] सामाशब्द- ॰ऊंस, रानऊस-५. औषधी उंसासारखें झाड; औषधी ऊंस. •चा पाऊस-५. १ खुशामतीमुळे फुराह्न गेलेल्यानें केलेली भरमसाट उवळपटी, बेसुमार औदार्थ. ३ कामाची बेपर्वाई; भरमसाट कारभार. ॰ पैस्ता-पु. राजापूरप्रांती चालणारें एक जुनें तांब्याचे नाणें; एका रुपयास हे सातरें। मिळत. मधुरा-पु. १ विषमज्बरः, वेडा मधुरा. यांत माणुस वेडयासारखी बहबड करतो. २ ( ल. ) वेडा माणूस. • वेडा--वि. खळा आणि वेडा; विक्षिप्त व बायचळलेला; ठोंच्या. 'खळें वेडे पोटेंचे, चिवपोल शेतचें. ' खुळॉय-स्त्री. (गो. ) वेड लावणारी गोष्ट; गम्मत इ० खुळाघणं-अिक. वेडे होणे; मूर्ख बनणे, वेड लागणे. [खुळा ] खुळी-स्री. (गो.) पायाची टांच. खुळें-वि. १ वेडें; मूर्ख. २ थोटें; अपंग. 'न धरे तैसे स्नेह खुळें। सर्वत्र होय। '-- इत १८.९५७. ३ शक्तिहीन; दुर्बळ. खुळेश्वर-वि. विलक्षण मूखे; मूखीचा राजा. [ खुळा+ईश्वर ]

खुळ्या—प. (की.) रेडा; हेला; खळगा पहा.

खुजा-पु. (तंजा.) फिरकीचा तांब्या. [खुजा]

खुट-की. १ उणीव; त्ट; न्यूनता; वजनांतील कमीपणा. १ खुंट; उंसाच्या चरकाच्या बुडाच्या (मळसूत्री खांबाचे) भागाचा जादा तुकडा. [खुटणें]

स्ट, खूंट--पु. १ (कों.) नांगराचें खोड; कोळसा; फाळ भरण्याचें लांकृड. २ अंगरख्याच्या बाहीखालील चुण्या करून त्यावर पटीसारखी शिवण केलेली अडते ती. खुंट पहा. १ (कृ.) बेळीचा आधार, सांव. इतर सर्व अर्थी खुंट पहा. ० आगुळ-की. (व.) मधली आगुल. ० गय-सी. (व.) वर खुंट वेळन वस-विळेळी गय.

खुड--श्री. इरमञ्चाच्या झाडाचे तोडलेले कोंबे खंडे. खुड करण-हरभऱ्याचे शेंडे खडणें. 'हरमऱ्याचे झाड कोंबेळें असतें तेव्हां त्याची खुड करतात. '-कृषि ३१३ [खुडणें]

खूण-स्त्री. १ चिन्ह, ज्याने एखादी गोष्ट जाणली जाते किंवा समजली जाते तें लक्षण; ठिपका; निशाणी; व्यंजन; संकेत-चिन्ह. 'हुळूच खुणें सांगतसे ।' -नव १२.१८८. २ (विशेषतः) क्षेत्रसीमाचिन्ह; शींव. ३ संकेत; इशारा ( डोकें हालविणें, हात-वारे, नेत्रसंकेत इ० क्रियेने दिलेला ). सूचना; सांकेतिक सूचना; उहेख; पर्यायोक्ति. ( गुप्तह्मपाने आपला अभिशय दुवःयास सम-जावा म्हणून केलेला ) ४ वर्म; मर्म; लक्षण. ' या खुणा तूं कहीं। चुकों नको।'-हा ९.१३४. [सं. क्षुण्ण; का. खुन ] (बाप्र.) •धरणें-ध्यानांत ठेवणे. •पाळणें-आज्ञा पाळणे; मनोगता-प्रमाणे वागणें. 'नव्हे तयाची खुण पाळिळी।'-क्का १८.९१४. म्ह० दादाची खुण वहिनी जागें=एखाद्याचें मर्म त्याच्या जब-ळच्या माणसास ठाउक असर्णे. सामाशब्द:- **्खाण-स्री. सुणा**, संकेत, मनोगत, सुचना, चिन्हें यांस व्यापक शब्द. खुण पहा. ॰गांठ-ओ. १ ( एखाद्या गोष्टीची ) भाठवण होण्यासाठीं किंवा ती सोड्न देण्यासाठों वस्त्रास किंवा त्याच्या पदरास मारिकेली गांठ. २ ( ल. ) खात्री. म्ह० विश्वास की खुणगांठ. ०मुद्रा-की. इशारा, चिन्ह, निशाणी, मुद्रा, उसा, अंक इ० मोघम शब्दा-बहुल भाषि व्यापक अर्थाने योजतात. एखादी खुण किंवा सर्वे खुणा. खूण पहा.

खुण-न-की. (कु.) मासे पकडण्याचा बांबुच्या बिळांचा सांपळा; हा मृदंगाच्या आकाराचा असतो. खोइन पहा.

खूद्-पु. भंडाऱ्यांचें ताडी ठेवण्याचे अरुंद गळपाचें सडकें. खुद्-फिवि. खुद; स्वतः; खासगत ६० खुद्द पहा.

खून-ण-पु. १ मनुष्यवधः इत्याः धातः मनुष्यास ठार मारणे. २ रक्त, रक्तपातः (या मूळ अर्थानेंदि योजतात ). ३ (कायदा) खात्रीनें मरण येदेळ असे क्रस्य करून ठार मारणे. [का. खून=स्तः प्राणनाश] ॰चढणें-१ मनुष्यवधामुळें उन्माद बढणें; वेड लागेंग. हा उन्माद खुनी इसमास सुद घेणाऱ्या देवतांनीं खुडाच्या प्रतिकारार्थ पाठिवला असतो अशी समजूत आहे. ॰खराबा-पु. कचल, नासधुसः लूट व धूळथाण किंवा बाळणेळ ६०. ०माफ-फी-पुओ. खुनाच्या शिक्षेपासून मुक्तता. खूनमाफ-वि. खुनाच्या शिक्षेपासून मुक्तता. (गो.) खुनशी.

खूप—ज़ीपु. १ खुपरी अर्थ १,२ पहा. ठणका; वेदना. (फि॰ भरों). 'माझ्या डोळ्यांस खूप लागली आहे.' २ खुपरी रोग. (फि॰ होंगें). [खपणें]

खाल्लें. ' -िकिवि. चांगल्या रीतीनें; नामी रीतीनें; सुरेख प्रकारें; शामणें-१ वेड लागणें. २ ( ल. ) नाद, व्यसन लागणें. षवषनीतपण; विपुलपण; उमदेपणानें. 'ती खूप बनली आहे. ' 'त्याला खुब मारलें.' - उद्गा. भके ! वाहवा ! [फा. खुब ] •वराशी-किनि. उत्कृष्ट रीतीनें; डौलानें; शोभा येईल असें; कैसी।'-शिशु ८८९. [सं. क्षण, सप्तमी] श्रीमंती याटानें; उत्तम तन्हेनें. [फा. ] व्यक्ता-क्रिनि. उत्तम रीतीनें. ' मुसा बुसी यास खुबबजा ताकीद करून रवाना करावें. ' -रा 9.49.

**खुब**—वि. सर्वे रंग एकाच प्रकारचा असून एका कानाचा रंग निराळा असकेला (घोडा). -अश्वप १.३२.

**खुम—पु. लोक; राष्ट्र; जात;** कुल; समाज. 'तरी कसबे-। मजकरीं कलखम असतील त्याजवर पट्टी करून रुपये देववि **-बाडबाबा २,२१. २ गांवांती**ल प्रतिष्ठित माणुस, प्रामणी. [ कौम ] •हार-वि. प्रतिष्ठित मनुष्य. [फा. कौमदार=कटुंब । वा **बात असणारा ] •धार-**वि. जातवार; लोकवार (क<sup>र</sup>, पह ). खम-की. (गो.) विधिः, पद्धतः, चाल, 'देवळांत गे∘या-बर देवाची भेट घेतली पाहिजे भशी खुम होऊन पडली आहे.' खुम पहा.

**रबूर--- ५. हर पहा. १ टाप; शफ**; पंचनख पशुवांचून इतर पशुंचे ज पाऊल ते. २ शफाचे दोन भाग. ३ पलगाचा, खाटेचा, **खुर्वीचा पाय. ४ चुलीच्या वरील मातीचे गोळे प्रत्येकीं ;तुळशीवंदा**-वनावरीस चार उंचवट कोपरे प्रत्येकी. ५ खुरकी, खुरमध्ये पहा. चिमेरा; चिमोरें; चिमोरी; कर्क-ट. हा दशपादवर्गातील प्राणी ६ गाय, महैस यांचा सह. मह० जेथे गाय व्याली तेथेच खुर खाः वे=संकटाला तेथल्या तेथे तोंड वावे. एक खुराचा-वि. सबंध कि न न फुटलेल्या खुराचा; एकगेळी ( घोडा वगेरे ). दोन **खुराचा-14 फुटक्रे**ल्या खुराचा; गेळॅ असलेला (बैल वंगरे). •मुंडी - खरमध्य पढा. ०पक्का-पु. जनावरांचा एक रोग. --हो

**खूल--**स्त्री. धूळ. 'मेर-चाची खुल धरी। ' –भाए ६०२. ं **खूरा**—वि. भानंदित; संतुष्ट; नप्त. खश पहा. 'आपण खुश लहान जात. दिल्लीस असावें. ' -दिमरा १.२१०. िका. खुदा ]

खूळ-न. १ वेड; भ्रमिष्टपणा; चळ; छुँद: वेडी समजूत. (कि॰ लागणें). २ (बंडखोर, छटारू, दरोड कोर इ० ची) चिरडीनें वस्सकन अंगावर जाणें, वोल्लें; कातावणें, निडणें. टोळी; जमान. ३ गोंधळ व दंगल, जालपोल व लुटाल्ट-(बंडस्बोर ४ स्रोकर्णे. [ध्व. स्व] किंवा छुटारूंची धाड यामधील ); दंगल; भांडण; उपद्रव; न्नास. (कि॰ मातणें; माजणें; उमें राहणें; उठणें; मांडणें; घालणें; भाहे. ' – भाव ४७. ४ भडयळा; आडकाठी; उपाधि; पीडा सं. ১-ক্ৰিয়] ( माणसें, वस्त, प्रसंग यांच्यासंबंधीं अनियंत्रितपणें योजतात ). खुळ करतील. ' -रा १२.१६८. ६ ग्रुरांचा एक रोग. -नाको. णारा.

**खप-ब**—िवे. फार; पुष्कळ; अतिशय. 'त्यानें खप लाइ | [का. कूळ=वेडा ] ० पिकर्णे-( वंड, खळ, दगा ) वाहत जाणे.

खे॥—(संकेतिक) १ खरेदी. २ खेरीज.

खेओ-क्षणी: बेळी. खेंबो पहा. 'माते देखत खेंभो पळती

खंक-सी. (कों.) खोकला; ढांस. (कि० लागमें). [खोकमें] खंकचं-अकि (गो.) ओशाळणं.

खेकटे—न. १ उलाढाल; वेत; मसल्त; युक्ति; उपाय; उपजीविकेसाठीं अंगिकारलेल पंचाइतीचें काम किंवा लचांड. ' संसार चालविण्यासाठी हजार खेंकटी करावी लागतात. ' २ अडचण: अड: नड: लचांड: कचाट: कुलंगडें; उपाधि; व्याधि; पीडा ( कुटंब, कारखाना, मनुष्य यांची ). ३ तुफान; बालंट. ४ र. 'गोंधळ; गुंतागुंत; घोटाळा (कामाचा ). (कि० करणें; होणें; उलगडणें; निस्तारणें ). ' त्वां माझ्या कामाचे खेंकटें केलें परंतु त्याने माझ्या कामाचे खेंकटें उलगडलें किंवा निस्तारिलें.'५ रोगाची साथ; पीडा; उपसर्ग. ' खोकल्याच-पडशाच-तापाच-खेंकटें ' [सं. संकट-वंकट-खंकट-खंकट? ] • खोर-खंकटया-वि. हिकमती; उलाढाल्या; (पोटासाठी) खेकटी करणारा. मैंकर्ट-शेरास सब्दा शेर.

खे( खें )कड-डा, खेकडें--नपु. एक प्राणी; किरवें; आहे. [सं. कर्कटक]

खे(खे)कड-डा--वि. १ वयस्कः जरूखः खोकडः जीर्णः २ तुसडा; खाष्ट्र; हिरवट. [लॅंकणें, खेकडा] •चाल्या-वि. खॅकड्याप्रमाणे चालणाराः, तिरप्या चालीचा. **ेमेकडा-**वि. **१** अव्यवस्थितः वेडावांकडाः गदळः औंगळः नेभळा. २ कुरूपः बेडौल; वाईट. ( मनुष्य, वस्तु ) [ खेकडा द्वि. ]

खेकडी---स्त्री. १ खेकड्याची मादी. २ कोल्ह्याची एक

खेंक्णे-अकि. १ दांत खाळन कचकचेंग; वेडावेंगे (शगाव-केल्या माकडानें ) २ फ़र्र करणें (घोडधानें ). ३ ( ल. ) रागानें,

खेकर---स्री. (वायदेशी) रोगाची सांथ.

खेंकसर्णे, खेकावणें-अफ्रि. रागावणें; चिडणें; अंगावर क्रा**ब**णें; उठबणें ). 'हिंदुस्थानांत एक नजीबस्तान मात्र, खुळ राहिलें, ∗नेणें. खेकणें अर्थ ३ पहा. [ ध्व. तुल० का. केकस≕रागीट भाषा;

कें की टन्जें — अकि. १ खेकरों अर्थ १ पहा. २ खें ! खें ! (कि॰ पाडणें; पडणें ). ५ (सामा.) बंड. 'किछा दिल्यानें करणें; रडणें; केंत्काटणें. (मूल) [ध्व.] **खेंकाटया**-वि. खेंकट-

क्योंका ध्वाद्यों — मिक. (व.) क्षेकण अर्थ ३ पहा. धाक, वागेची थेट क्षेट केली। ' -पका ४.२२. (कि० पाळगें; भीति दासविणें.

हंसणें ). ३ आनंदानें खें खें करणें, हंसणें. ( मूल ). [ध्व.]

के के अपन की. १ वस्कन अंगावर येणे. खेकणे अर्थ ३ पहा. २ आनंदानें शब्द करणें ( लहान मूल ). -किनि, रागानें वस्सकन १४९. 'आले गर्जत खड़ग खेटक गदापाणी दणाणी धरा।' अंगावर जाउन; खिकाळत; फिदिफिदि इंसत. (क्रि॰ करणें, आमा ३९. [सं. खेट; का. खेड≕डाल ] हांसणें ). [ध्व.]

**खेगर**—न. बोंबील, कोळंबी, झिंगे इ० माशांची केलेली एकत्र रास. • खाऊ-वि. मासेखाऊ (विशिष्ट जातीची निंदा धुतें खेटून बसविण्याची किया; ठांसणी त्यावरून. २ वीण; पोत. करावयाची असल्यास योजितात; उलट निदित जाती निंदा करणाऱ्या मांसहारी जातीस हाडखाळ असे उलट म्हणतात )

खेगरे. खेंगरेखोर—खेंकरें-खोर पहा.

खेगाळा---प. एक तांबच्या जातीचा मासा.

खेंचकर-न. (कु. ) गदी; घणाई; गचडी. [ खिच ] खेंचणी--सी. १ घट ओढणी. (कि॰ करणें; देणे) जोराची. दांडगाईची ओढ. (कि॰ देंण, करण). २ (जरतार) परडी फिरविण्याचा ६ इंच लांबीचा लांकडी दांडा, [खेंचणे ]

ताणणे, शांवळणे, बांधणे. खेंचून धर्णे-१ ओढ़न धर्णे; हट्टास पेट्न किंवा दुराप्रहपूर्वक अडविणे. २ मार्गीतुन एकीकडे सरावः मार्गे लागली.' [खेटणे ] बयास किंवा जागा द्यावयास लावणे. -अफ्रि. खेंचणे. [सं. कृष्. हि. खींचना ]

स्तेचर-न. १ ( भाकाशांत फिरणारे ) पक्षी; प्रह; नक्षत्रे. २ योगी. १ समंधः; भूत. ' जैसा जनामाजि खेचरः। असतुचि

क्रीचर-न. गाढवी व घोडा यांची मिश्र संतति; अश्वतर. -मोभादि ७ [ सं. खरज; हिं. खच्चर ]

पद्धतीनं दृष्टि भ्रमभ्यावर नेहदून इदा, पिंगला व सुबुन्ना या तीन खिटरी-की. जोडाजोडी; जुतेपैनार-री. नाक्यांचा मार्ग जें कपाळाच्या आंतील छिद्र, त्यांत जिमेचें टोंक बळवून राखण्याची किया. ही मुद्रा सर्व मुद्रांत श्रेष्ठ आहे. 'जेवी प्रयोजक ] सेचरीयोगिया।' -एइस्व ९.३२. 'तेरा दिवसीं खेचरी सिद्धि साधन।'-स्वादि ९.५.२१. [सं.]

स्त्रे आक्रीय-ली. कचकावृन किंवा दांडगाईची ओढाताण, रेटारेट. [ खेंचणें ]

संमाळण; टर्ण; टर्वणं ). ४ भेट. 'तो षडवील तेव्हां जगजेठी। केंका(स्ता)ळणे—अफि. १ हिंसणे; संकाळणे; सिकाळणे तेव्हांच खेटी होतील। -अफला ५.६. खेट, अर्थ १।२ पहा. पहा. २ (निहेर्ने ) फिरीफिरी हंसणं; खिरखिरणं (मोठपाने खेट-न. खेडगांव; खेडें. ० खबेट-न. बाजार भरणारें खेडें-गांव. ' खेट खर्वट प्रामी पुरी । ' -एमा २३.४९७. [सं. खेट ] खेटक---न. ढाल. 'खेटकामाड अपुर दस्ती।'-रावि २५.

**खेटण**—की. दाटी; गदी. [खेटणे ]

खेटणी--सी. १ (विणकाम) कापर विणतांना बाण्याची ३ ओलंडणी. (-क्रि.) पहा. [सेटणें]

क्षेट्रणे -- सिक. १ ओलांडणे; उल्लंघणे; मजल मारणे (जागा). 'खिटितां कुंप कांटी ख़ंट दरडी न पाहे।' -तुगा ३४९. ' माम्ही चार मुलख खेटले। '-पला ८८, 'म्यां पांच कोस मजल खेटली.' २ रस्त्यांतन एकीकडे सार्णे; बाजुला ढकलणे; जागा वावयास लावणे. - अकि. १ भिडणे; शिवणे. २ (खा.) अगर्शे जवळ जाऊन बसणे; चिकटणे. ३ जातांना घसटा देऊन जाणे; झगटणें. ४ एके ठिकाणी दाटी गदी करणे; जवळजवळ, चिकटून बसणें. ५ **कों चर्णे**—डिक. ओढणें; जोरानें ओढणें, ओढून नेणें; फार जनळ येऊन ठेपणें, पोहोंचणें, भिडणें. [का. केंड=फार, अतिशय] खेटनी--श्री. (व.) तगादा; द्वमणे. 'सरी करण्याची खेटनी

स्त्र(स्त्र)टर---न. १ जोडा; वहाणा; पारत्राण; पायपोस ( निंदाब्यज्जक ). २ पाय; लाथ. ३ ( ल. ) अत्यंत क्षुद्र वस्तु; तिरहकरणीय पदार्थ. म्ह० १ चांभाराच्या देवास खेटराची पूजा; २ आपल्या खेटरावर माया, ती दुसऱ्याच्या पोरावर नाहीं. ३ जना नोहे गोचर।' -हा ५.९९. [सं. ख=भाकाश+चर=फिरणें] विडिलांची खेटरें घेऊन पळणारा=अवहा करणारा, कोडणा मुख्या. ४ खेटर तुटो अथवा जळो=काडीइतकी पर्वा नसणे या अथी. सामाशन्द- •स्वाऊ-वि. ( निंदार्थी ). सर्वदां स्वटराने बडविस्न सेचरी( मुद्रा )--- सी. हटयोगांतील एक मुद्रा; गुरूपदिष्ट जाणारा; कोडगा; निलन्ज. ०मार-पु. जोडपाचा मार. सेटरा-

स्त्रेट्सर्गे -- सिक. १ दाटी करणे. २ भिडविणे. [ सेटर्णे

खेटा-9. १ क्षेत्र किंवा देवस्थान यास जाण्याची निय-मित खप; बारी; फेरा. (कि॰ करणें; घालेंगे). याबसन ( खेटे. अव. योजून ) एकसारक्या येरशारा, खेपा; किंबा निष्फळ येजा. (कि॰ घालणे; करणें ). २ (राजा. ) गदी; चेप; दाटी; क्षेत्रकाणी, स्त्रे स्वापी—स्त्री. (गो,) हिणविंण. [स्त्रिजविंण] स्त्रे संख्येत. 'शरीरीं नाडींचा सेटा।' -दा १३.९.११. 'गजवज केट-की. १ पाचर; खंटी (गच्च वसविण्यासाठीं). २ दाटी; अति खेटा ठायीं ठायीं पताका । ' -माधवहत रामायण वालकांड अमाव. ३ अमण्याची नियमित जागा किंवा भट्टा, बेळ. 'फुल- ३८ ( महाराष्ट्रकवि ). • खेट-की. १ दाटी; गर्दी. २ अंगार्शी अंग लागण्याजोगा परस्परांचा संबध; ढकलाढकली; धक्काबुक्की. खेटो-पु. (गो.) येरक्षारा; अडयळा. 'प्रत्येक कामांत खेटो हा येतो ' खेटखा-खेटे घाल्या-वि. एखाया कामाविषयीं फेन्या बालणारा; वारकरी; येरक्षार करणारा; उंबरठा क्षिजविणारा.

खेटी — की. १ गदीं; लगट. 'मागें पुढें स्थि पोटी। साहे खेटी करी ते।'- जुगा १६०६. खिट ]

खेड—की. १ मिसळ; मिश्रण; मिश्रितपणा; मिश्रित किंवा मिसळीचें द्रव्य. ( गुरुयत्वें धान्य, दाणे ). २ ( शेती ) विखल. —कृषि २५७. ३ ( राजा. ) फणसाच्या आठीळांची दाणे घात-लेली सुकी भाजी. | खेड |

खेड-- पु. चमत्कारिक, विलक्षण, तन्हेवाईक माणूस. ०कर-वि. मिश्रित (धान्य). ०गणती-स्री. सरसकट मोजणी.

संड-संडें—न. लहान गांव ( शके ७२८. च्या वणी ताझ-पटांत हा शब्द भाला भाहे ). [सं. खेट—क ] ॰कचेरी—स्ती नावडी. ॰घळ-घाळ, खेडाऊ, खेडोळ, खेडाचळ, खेडाळ, खेडाळू, खेडघळ—चाळ—वि. १ गांवटळ; अशि-क्षित; खेड्यांत राहणारा; शेतकरी. २ गांवरानी; गांवटी; धट-वती; गांवासबंधीं ( भाषण, धान्य, कारागिरीचा पदार्थ ).

खेंड—की. गोल टोंकाची व जड तरवार; खांड पहा.

सेंड, सेंडगोंडी, कुली-सेंडार, सेंडुकली-लें-विडगोंडी, विडक़्ली, विडार पहा.

र्स्नेड—न. (माण, ) गोवरीचा किंवा लांकडाचा पेटलेला तुकडा [सं. खंड]

खे(खें) डकुली (ळी) — की. १ बागेतील पाण्याचा लहान पाट. 'खेंडकुलिया आराम । त्यामार्जी दोघां समागम । ' – एमा ७.५६३. २ वाकणे घेत जाणारी नदी; खेडपातील ओढा. 'साहित्याचियां खंडकुलिया।' – शिशु २६. 'ब्रह्मस्ताची खेड-कुळी।' – शिशु ३९३. [सं. क्ष्वेड=वक+कुल्या=पाट, कालवा, ओढा]

**बे(सें)हकुली--की.** खेडवळ स्नी. [ खेटक+कुल ] **खेडणें—**सिक. खेटणें पहा.

स्रोडणें—सिंक. जमीन कसणें; नांगरणें. [सं. कृष्=खेड ] स्रोडहक्क-प्र. जमीन कसण्याचा हकः. 'प्रत्यक्ष राजापासून भापली जमीन खेडहक्कांने उपभोगणाऱ्या या कुळानें ......' —पार्ल ५.

**खेडम्या**—9. (ना.) म्हातारडा; थेरडा; धृदकपि. खेडमी-की, थेरडी [सं. क्वेड=वक]

संबा-डं-पुन. १ भरड किंवा विरळ पोताचें व हलक्या किंमतीचें कापड; उणाख शेला. २ प्रेतावरील वस्त्र. 'खेंडयावर कुळें वाल्वन तिरडी तयार केली. '-पाब्ह ११८.

स्रोडी — ह्या. पनैतातील खिंड. ' मोठे उंच पनैत स्रांतल्याशांत खचून जाउन त्यांत खेंडी पडल्या. ' –मराठी साहार्वे पुस्तक श्रा. २ ष्ट. ४५. ( १८७५ ) [ खंड ]

खेडु(इ)त, खेडू — पु. १ (गु.) शतकरी. २ (व.) मत्त्रपानें किंवा बटाईनें शेत करणारा; जमीन करणारा. [ खेडणें ]

खेंडं — न. गांवंढं; आडगांव ( विशेषतः शेतकः यांचं ). [सं. खेट-खेटक-खेड; तुल० सीगन खेख; फ़ेंच जि. खेख ] •गांच— पु. लहान गांवढीं, आडगांव यांस न्यापक शन्द. •गांचचा—वि. खेडगां; गांवंढळ; भिकार गांवचा; शेतकरी. •पार्डे-न. खेडॅ. [खेडॅ हि] खेडॉखेडॉं-गांवोगांव. •खेड्या; नि. खेडॅगांचचा पहा.

खेंडें—न. १ पोलाद. २ ढाल. 'नघे भाला खेडें।' –भाए ४५०. खिंडे, खेंड पहा. [सं. खेट=ढाल; तुल. का. खेड=ढाल] खेणी—किथि. (कु.) कशानें १

खेत—न. १ शेत. २ रणक्षेत्र. ३ (ल.) युद्ध. 'घोडे सोइन खेत केलें.' –पया ४५४. ४ मेदान; मोकळी जागा. ५ पुण्य क्षेत्र. [सं. क्षेत्र] खेतास येणें-लढाईत शत्रुसन्मुख ठार होणें; मर्णे. 'कितेक गाडदी खेतास आले. '-भाव १५. ०पडणें-खेतास येणें. ०कर-पु. (व.) शेतकरी.

खेती—की. रणक्षेत्र. 'खेती म्हणजे रण सोड्न गोळीची खास्त निघाले तरी नामोहरम जाले. '-भाव १३. [सं. क्षेत्र ] खेती-त्री—की. शेती; शेतकी; शेतीचा व्यापार. [सं. क्षेत्र] -प्र. शेती करणारा; शेतकरी. [सं. क्षेत्रिन्; प्रा. खेलि] व्वाडी—शी. शेतवाडी.

खेतूर--किवि. ( कु. ) कशांत ? खेतें-तो--नषु. ( गो.) माकड़.

खेत्री--पु. १ क्षत्रिय. त्यावरून. २ रणशूर; पराकमी पुरुष. 'खेत्री हाणा म्हणती रणशूरा।'-ऐपो १२६. [सं. क्षत्रिय; हि. खत्री, खेत्री]

खेत्री--पु. (गो.) (क्षेत्रांत राहणारें) पिशाब्त. [क्षेत्र ] खेत्--पु. १ इष्ट पदार्थाचा वियोग किंवा अनिष्ट पदार्थाची प्राप्ति झाल्यानें अंतःकरणास होणारी ब्यथा; दुःखः, मनस्ताप. २ पश्चाताप, अनुताप. १ त्रासः, पीडा. 'जीवमात्रांत देणें खेत ।' -दा २.६.१९. ४ कंटाळा. 'जया पुरुषाच्या ठायीं। कर्माचा तरी खेतु नाहीं।'-क्षा ४.१०३ [सं. खिद्=त्रास होणें] खेत्र्यें- सिक १ दुखविणें; त्रासविणें. 'जिवल्यांस खेदूं नये।' -दा २.२.१०. २ (ना.)(ल.)हांकणें; हांकल्च लावणें; चालविणें (पश्च इ०). खेत् मानणें-दुःख करणें; मनास लाजन चेणें. खेत्विणें -सिक. दुःख देणें; खित्र करणें; त्रासविणें. ० द्वीण-वि. दुःखी. 'बहु जालों खेदक्षीण।'-तुगा १०२६. खोदित-वि. दुःखित; कष्टी: खित्र.

खेंद(दा)डा-9. (अक्षिष्ट) मूर्थः; गधडा; खेंबडा. -वि. लिखाण, वस्तु इ० ) २ अभ्यवस्थित (दांत इ० ) [ खेंबडा+ 🤋 खेद देणारा; नाठाळ; अडणारा; तापट; त्रासदायक; खटधाळ ( घोडा ). त्यावह्नन. २ खाष्ट; द्राष्ट ( माणुस ); उनाड; कजाख (मूल, स्त्री); स्वच्छंदी; दुष्ट; द्वाड; नष्ट; कुरूप; नेभळा; अव्य-वस्थित (मूल, स्नी, यांस रागानें ) [ सं. खिद् ]

खोदा--पु. ( ना. ) पिच्छा; पाठलाग.

खोदारू---पु. एक प्रकारचा गुळ. -शे ७.१४६.

**खेड़ाकरप**--- कि. (गो) बकरीं इ० बळी देणें.

खोप--स्त्री. १ जा ये; येरझार; हेलपाटा. ( क्रि॰ करणें ). २ देशांतराहुन आणलेला मालाचा किंवा धान्याचा (बैल, गलबते इ० वस्त केलेला)एका वेळचा पुरवठा, भरणा, फेरी; माल तयार करणाराकडून एका वेळीं आलेला माल. 'विडयांची खेप.' ३ एक वेळ किंवा प्रसंग. ' एक खेव गय केली दुसऱ्या खेपेस मारीन. ' पाळी: बारी: एखाद्या प्रसंगाचे उदाहरण. ' तिच्या बाळंतपणाची ही पांचवी खेप. ' एखाद्या कियेची सर्व मुदत; एक कृत्य किया त्या कुत्याने व्यापलेला काळ. 'तुं धोतरें धुतोसच आहेस तर खेपेसरशी माझीहि धोत्रे धुवन टाक. ' 'पैका घेतेखेपेस गोड लागतो मग देतेखेपेस कां कडू लागतो ? ' 😮 निष्फळ येरझार; हेलपाटा. ( कि॰ घालणें ). ५ रोगाच्या सांथीचा काल. 'तापाची देवीची-जरीमरीची-पडशाची खप.' (कि०येंण). [सं.क्षिप्-क्षेप; हि. खेप] खेपेसरसा, खेपेनें-िकवि. हातासरसां; हातांतील तुकहे. [ अर. कीमा ] कामाबरोबरचः; चालु काम न थांबवितां. खेप्या-वि. १ एऋसारख्या खेपा. हेलपाटे. येरझारा घालणारा, करणारा. २ रोकड वँगरे बाहुण्याच्या खेवा करून त्यावर उपजीविका करणारा. ३ डाके ( टपाला )ची ने आण करणारा. 'नववे रोजीं उज्जनीहन खेप्या पुण्यास जातो. ' –मराठी रियासत उत्तर विभाग २.४२२.

**क्षेपर्चे**--- क्रि. (गो. ) शिव्या हांसडर्णे. [ सं. क्षिप् ] **खोपणे**—सिक. कोंदणे; खोडा घालणे; बुजविणे; बंद करणे; लोटण: अडकविण: त्रास देण: अडविण. -अफ्रि. अडकणे; बंद होणे. [सं. क्षिप् ]

खेपाटा -- पु. १ कंटाळवाणी, निष्फळ चेरझार; हेलपाटा. (कि॰ वालमें). २ त्रासदायक विनंति, दुराप्रह, माथाकूट. (कि॰ करणें ). [खेप]

स्तेब-पु. (गो.) अनर्थ.

होती रांड खबडी. '-राला ७६. २ वांकडातिकडा; अन्यव-स्थित ( दांत, दांतांची कवळी ). ' दांताला जीभ लावल्याने दांत क्षेत्रके येतात. ' [सं. क्ष्वेड=वक्र; फा. खमीदा=कुनडा, वांकडा] सामाशब्द- ०क्सलम-न. निराळ किंवा जास्त सदर, बाब, वस्तु. ०लेबडा-वि. १ गदळ; घाणेखा; ओबडघोधड; हिडीस; नाप-

लेबहर्ण ी

खेबाळणी—की. (राजा.)निष्काळजीपणाने वापरण, वापर. [खेबाळण ]

खेबाळणे---सिक. (राजा.) कचकाऊन, वाटेल तसे वाप-रणे: हिसकाहिसकी करणें: ओढाताण करणें: जोराने फेंक्जें. इलविणें.

खेम-- की. १ मिटी; विळखा; खेंब; आर्लिंगन. 'पवनासि देतां खेम। अपान ऐसे पावला नाम।'-सिसं २.२०७. (क्रि० मारणें; देणें; घेणें). २ -न. कल्याण; सुख; खुशाली; क्षेम. [सं. क्षेम ] ॰ वेंगेस येंगे-एखाद्याच्या कबजात येगे. खेमालिंगन-न. मित्रत्वाची मिठी. [सं. क्षेम+आर्लिंगन]

**खेमटा—**पु. (ताल.) एक ताल; याच्या बारा मात्रा व चार विभाग आहेत.

स्त्रमा-पु. हेरा; तंबू. 'पातशाही खेम्याची वगैरे तयारीची मात्र आज्ञा केली आहे. '-दिमरा १.१९. [अर. खीमा= तंत्र ] स्त्रेमदाखल-किति. लढाईवर निघतांना गांव सोहन सैन्याचा तळ दिलेल्या ठिकाणी येऊन; डेरेदाखल, 'तृं बाहेर खेमेदाखल होऊन... '-रा ५.७८. -पया २०१. **खेमेठोक**-वि. (व.) जबरदस्त (मनुष्य).

**खेमा**—पु. १ चेंदार्मेदा. २ मांसाचा बारीक चुरा, चूर्ण,

खोर---की. १ घाण; गाळ; गदळ; केर; टाकछेला भाग; उरलेला भाग. २ एकत्र मिसळल्याने झालेली नासाडी. 'एक एक उचलुन घे, भांत हात घालून मालाची खेर कहं नको. ' ३ (गो.)खडु. -वि. गाळसाळीचा; निरुपयोगी; केराचा. [ केर; तुल. का. केडिसु=विघडविणें ] •खाना-५. खलखाना पहा ॰माती-की. नासाडी (काम, माल, वस्तुंची). (कि॰ करणें ). ्मेर-स्त्री. कचरा; घाण; खेर अर्थ १ पहा. [खेर द्वि.]

खेर--- ५. खेर ( झाड ).

**खेरखेरात--**स्री. खुशाली. [ फा. खेरखेरियत ]

**रेब(स्वा)रीज—िव. १ जादा; अधिक; वेगळा; निराळा**; भिन्न. २ वगळलेला; अवांतर; निराळा काढून ठेवलेला. 'जाती खरीज कहन, ' –बाइसमा ३.२५१. 'मला खेरीज ठेवून बाकी-च्यांस बोलावणी केली. '-शभ. १ शिवाय. 'तुज खेरीज मला **से(सें)बडा, सेंबुडला**—वि. १ सदडा पहा. १ रूप. 'कोठें कोण्ही भाश्रय नाहीं.' २ वांचून; विना. 'मजखेरीज तुं जाऊं नको.' ३ बाहेर: वेगळे. 'इंप्रजास तंबी करून खुर्की नुन त्याजला खेरीज करावें.' -रा १०.१८१. (कि० करणें; बगळणें). [ अर. खारिज़ ] •जमा-वसूळ-दस्त-सीपु. शेतसा-याशिवाय वेतलेला करः संत ( मनुष्य, प्राणी, चेहरा, नाक, इतर भवयव, इमारत, चित्र, जादा सारा, पृष्टी; चिल्हर वाबी. व्यास्ता-प. साक्षात् सरकारने मक्स्याने दिल्ल्या जिमनी, इजाऱ्याने किंवा स्रोतीने दिल्ल्या स्री. जडाव; जडणी; स्रोवणी; स्रोचणी. 'माजी गुंजाची सेवनी। ' जिमनी किंवा जकाती याहन भिन्न; रयतवारी; खेरजी मक्ता- -दाव २४२, -वि. जडित. [सं. क्षेपणम् ] मुशारा पहा. • मिळकत-सी. अवांतर प्राप्ति, मिळकत, फायदे. •मशारा-मशाहिरा, खेरजी मक्ता-मशारा-प्र. (सर. [सं. ध्रुधा] कारी नोकरांस दिलेल्या पगाराशिवाय ) भत्ताः बक्षिस इ०: नैमि शिक खर्च (मेजबान्या, धर्मादाय इ०चा). याच्या मुख्य बाबी-वर्षासन, रोजिनदार, धर्मादाव, खैरात, देवस्थान, तैवज कचेरी, दफ्तर, रोशनाई, देहनगी, पोटगी, बक्षीस, शिरपाव, ऐवजास खर्च, सावकारी, हमी, बहा, इमारत, भोजन, कापड, ८७. [फा. खेश] तोटा, शिलकी दागिने, थटी इ०.

विभाग 1

खेल(र)खाना-पु. १ सैन्याचे सामान व बाजारबुणगे; स्वान्यांत खेलखाना भरला आहे, तो काढून मोकळे कर. ' **भव्यवस्थित प्रकार; स्थिति. ३ भडगळीची खोली. [ फा. खैल**-

खेलाडी—वि. खेलाडु; चतुर; हुशार. [सं. खेलू ]

बसडा: चाट: चाटन जाणे. [सं. क्षेम-खेंव]

• आणणे-( a. ) सतावृन सोडणे; त्रास देणे.

[सं. क्षण]

खेबदा—स्रो. (अशिष्ट) भूक. (क्रि॰ लागर्णे; सुटर्णे).

खेवच्या-पु. (काशी) वल्हविणारा माणुस; नावाडी. [खेवा] खेवा—पु. आलिंगन; मिठी (कि॰ करणें). [सं. क्षेम] **खेवा**---पु. वल्हें. ( कि॰ मार्गे ).

**खेरा**—वि. नातलग; सोयरा. 'खेश सोइरे.'-रा १८.

**खेस---**नपु. एक प्रकारचें कापड ( सुती, लोंकरी, रेशमी). खेळ-पु. (व. )विभाग; हिस्सा; पक्ष. [फा. खेल=सैन्य- -स्त्री. १ घसा वाजणारा खोकला, दमा (ग्रुरांचा ). २ (ना. ) उप्र वास ( फोडणी किंवा मिर्च्या इ० चा ). [ हिं. सं. कास; ]

खे(खें)सर्णे-अकि. १ दांत खाऊन खेंकसणे. फिसकारणे फौजेंतील बाजार व सामानखातें. त्यावरून ( ल. ) २ अडगळ; (रागावलेल्या माकडानें); त्यावरून २ (ल.) रागावृन, चिहुन वस्स-अन्यवस्थितपणे राशी चातलेल्या वस्तु इ०. 'या दिवाण कन अगावर जाणे. ३ वसा वाजेल असे खोंकणे. ४ खिकाळणे (घोडा). ५ (व.) खांकरणें; खोकलणें. [ध्व.]

**खेसर**—की. ( खा. व. ) थट्टा; मस्करी; चेष्टा.

बेबळ---पु. १ करमणुक; क्रीडा: मौज; केलि (चिलविनो-दार्थ केलेली ). २ खेळणें-णीं; खेळण्याची वस्तु (बुद्धिबळें, के(कें)ध-की, १ मिठी; आर्लिंगन; खेम. ' स्नेहें मीनल्या सोंगटचा, भोंबरा, गोटचा इ० ). ३ तमाशा; देखावा; प्रदर्शन. क्षेंबकवळी ।'-सुआदि ४५.११९. 'आपण निवोनि निववी ४ अस्यास; मेहनत (बुद्धीचा, इंद्रियांचा ); ज्यापार; किया; पुष्कळ त्याही सुखेंब देत्यातें।' -मोभीष्म ३.४३. २ खेट; चलनबलन (यंत्राचें ). ५ खेळण्याची पाळी (एखाद्या खेळांत). ६ चाळा; कृति; खावडाव; वाईट कृत्य. 'म्हणे वांसरा चात क्षेत्र-चो--प. अरिष्ट: दुर्दैवाने आलेले विद्य: अपकार: त्रास: आला असारे। तुझे माउलीचेचि हे खेळ सारे। ' -वामन अरस-खोडी; पात; उतरती कळा; नाश. ( कि॰ येणे ). 'भापासाहे- भाव १७. ७ नाटकाचा प्रयोग. ८ लीला; कृपा. ९ (ल.) लढाई; बाच्या राज्याला आला केव।' -गापो प. ८६. [सं. क्षय ] युद्ध. ' उलटेल जरी हा क्षेळ।' -संप्रामगीतें ४७. १० (गी.) विशेषतः जुगाराचा खेळ; जुगार. [स. खेळ; हि. पं. खेळ; क्षेत्र-पु. क्षण. खेर्ची, खेबी-तक्षणी. त्याच वेळी. 'हा वं. खेला सीगन, फेंचजिप्सी खेल. ] (वाप्र. ) • करणे-उडवणे; बोद्ध आइकत खेवीं। '-ब्रा १७.३२६. जातखेवो; जाता क्षणीं. उभळणे; बेपर्वा खर्च करणे; घोटाळा, अव्यवस्था करणे; नासणे; 'नातरी निद जातखेंवों।'-अमृ १.६२. भेटतखेवों, म्हणत- विघडनिणे. ॰करणें-खेळणें-मांडणें-चांगला खेळ किंवा काम क्षवों, पावतखेवो. 'ऐसे ग्रंगारियांहि उदजे। देखत क्षेत्रों 'करणें; एखादी हुवारीची किंवा शिताफीची गोष्ट साधर्णे. -बा ६.१७०, ' जल्मतां खर्वी तेयां धस्त् । '-स्तिप १.१५.१४, खेळणें-अित. १ कीडा, मीज करणें; स्वतःस रमविणे. स्हरू खेळेल तो पोळेल. १ गमणें; अळंटळं करणे: माशा मारीत स्वि**वण-ण-न. १ कोंदण. 'पदपद**ती सेवर्णे। प्रमेय बसणे. ३ एखादा खेळ खेळणे. ४ वाद्य बाजविणे. ५ ( सत-रस्नांची। ' -हा १.५. २ जडित अलंकार; भूषण; जडाव. संचारामुळें ) इकडेतिकडे उडचा मार्ग. १ हळ् हळू हळू हालगें; झळ-' जेयाचि बाहाणा चितामणी खेवणा ' -ऋ ५२. ' मिती नाहीं झुळणें ( एखादी वस्तु वाऱ्यामध्यें किंवा सूर्यकिरणें पाण्यामध्यें ). अलंकारखेवणां । '-इमुरा ४६.७६. ३ शोभा. खेखाणे-कि. 'किल्ल्याभोवतीं; पाणी खेळत असतें. ' ७ व्यापार करणें: पञ्चीकाम करमें; जडमें. ' खेबलें अंतरीं पालदेना । ' ~तुमा चालमें; चालत भसमें; चलनवलन करमें ( यंत्र ). ०लाखर्णे-३९८६. सेवणण-कि. जहित करणे. 'रविचंद्र तारा लोककुसरी। मांक्रण-एकाया कटाचा किंवा वाईट मसलतीचा पाया बालणे. खेबणोनियां तथावरीं। '-एभा २४.१८९. खेखणी-नी-न- •ख(शि)णे-सि. १ क्रियेंत, व्यापारांत चास ठेबणे: चास्वर्णे: हरूविगें. 'स्वमायेचे आडवल । लावूनि एकला खेळवी सुत्र । '। कांजिण्या). खेळते वार्रे-न. देव किंवा मृत यांचा जोराचा -क्षा १८.१३०३. २ नाचिवणें; आपल्या मर्जीप्रमाणे बागाव-यास लावणे. 'जो ब्रह्मादिकां खेळवी अणेगीं परी।' -शिशु १. इ काम सुद्ध ठेवणें ( यंत्र; वाफेचें यंत्र, हत्यार इ०चें). ४ रमविणें. सामाशब्द- ०कर-वि. १ इक्डे तिक्डे खेळण्यास योग्य: खेळ-ण्याच्या वयांत भालेला. 'दे गे माळणी फुलांचा झेला। माझा बात खेळकर झाला। ' २ खेळाड: मौज्या: आनंदी, ३ आग-लाग्याः कळलाग्याः खेळचाः कज्जेदलाल. •करी-प. तमास-गीर: चित्रे दाखविणारा: मोठ्या लोकांची सींगे आणणारा: बह-ह्मपी; दशावतारी. ० कु डी-की. १ खेळण्याची चेष्टा; माकड-चेष्टा, २ चाळा; क्रीडा; युक्ति; मीज; यद्या ( मनापासन केळेल्या खिळि(ळी)या, खेळवा-वि. ( कॉ. राजा. ) १ शिमग्यांत कृत्याच्या उलट ). 'खेळ हडीनें कोणी चोर म्हटलें तरी त्याचा राग मानुं नये. ' ०कुली-ळी-खी. उपवनांतील पाण्याचे लहान लहान पाट. खेडकळि पढा. 'रत्नबद्धा खेळकळिआं जबळी।' -दाब १५९. 'चित्रविनित्र खेळकुलिया।'--मुआदि २९. ५०. खेळकू-गड-गर-वि. १ खळाडू; मौज्या. २ मौज करणारा; कीडा करणारा; विनोदी; विदूषक. ३ खेळण्याचे वय **बाके**लें ( मूल ). • खंडोबा-पु. नाश; सर्वस्वी बिवाड; पूर्ण क्षस्थानाशः भूळधाण ( खंडोबा, झाडाच्या अंगांत संचारकहन स्यास रानोमाळ नाचावयास व गडबडां लोळावयास लावतो **षावरून** ). ( कि॰ करणें ). **ेखाना**-पु. खेळण्याचा अ**ड्डा**; क्रब. ' बयोब्रद्ध कामगार सकाळसंध्याकाळ ..... दरबारांत. खेळ-खान्यांत ..... जसा वीरमंत्र देतील ..... '-टि १.४१९. **ंगड:-९. १** खेळांतील सोबतो. २ -स्त्री. (कों. ) खेळांतील सोबत किंवा मैत्री. ' ह्याची व याची ल्हानपणापासून खेळगडी भाहे. ' • महत्वा-वि. ( राजा. ) खेळांत किंवा गंमतींत व्यर्थ **देळ घा**लविणाराः खेळघाः आळशीः छचोर **खेळणी**-स्री. १ खेळणे, कीडा करणे. २ खेळाचा दिवस, (व.) सुटीचा काल <sup>४</sup> शाळा सुरू शाल्यापासून ४।५ दिवस खेळणीच असते. **खेळ**णें-न. १ खेळण्याची वस्तु. २ लहान मुलाच्या पाळ ण्याक् बेगड, कागद, कापडाच्या चिमण्या इ० वस्तु बांधतात स्या. ६ सहज प्राप्त होणारी वस्तु. 'आम्हां केले परब्रह्म खेळणें । ' -एमा १८.३९५. खेळणें( तं ), रांगणें( ते )-न. मकरसंकां तीच्या बेळचे एक व्रत, बसा; एका कीने दोन नारळ घेऊन 'स्तळते च्या रांगते च्या' असे म्हणून दुसऱ्या स्त्रीस ते भारळ बाबयाचे व नंतर दुसरीनेंहि असेच म्हणून दोन नारळ पहिलीला बावयाचे. खेळतारांगता-वि. १ खेळण्याच्या व रांगण्याच्या वयांत भालेला ( मुलगा ). २ शरीरास मोकळी हास्त्रवास करतां येईल असा; अवस्तप्रक (बस्न, दागिना). ३ स्ट्रेंच्यो-नि. (गो. ) कुरुल्या १ खेंसर-फिनि. कोर्टे ! खेंस्न-खेळतां येईल भसा नेमस्तः इलकाः बेताचा ( ताप, देवी, गोंवर, किनि. कोठून. ' खेंसून आयला ? '

संचार, अवसर ( याने भविष्य किंवा शकृत समजतो अशी समजुत आहे. ) ०त्या देवी-कीवत, देवींचा (फोडवांचा ) एक प्रकार. देवी पहा. • बाजा-वि. खेळासाठी किंवा चेष्टामस्करीसाठी ठेव-केला; बगलबिल्ली; खुषमस्कऱ्या; विदृषक ( माणुस, प्राणी,वस्तु, खेळणे, क्रीडामृग इ० ). ० वाणी -स्त्री. त्रिया; मैना; लाइकी स्त्री ( विलासी स्त्री किंवा नानाप्रकारचे खेळ खेळन प्रक्षास मापल्या व्यसनांत अडकविणारी स्त्री ): स्त्रीस लडिवाळपेंग म्हणावयाचा शब्द. • हो पणा-पु. (राजा. ) आळशीपणा; अळंटळंपणा; रेगा-ळण्याची किंवा गमण्याची प्रवृत्तिः खेळगडीपणा. खेळा. दवाच्या पालखीबरोबर जाणारे, यांचे कापडखेळे व डफखेळे असे दोन प्रकार आहेत; सोंगाड्या; बहरंग. 'पूर्वी खेळे बहत जाइले सर्टी। ' -ह १३.४६. २ लमात खेळ खेळणारा. ' तो वीरराज ज्यांचा खेळा। '-शिश ९९८. ३ नेहर्मी भल्त्यासल्ह्या कामांत किंवा अन्यायाच्या कृत्यांत ग्रंतकेला: आगलाच्या: बळ-लाव्या: चुगलखोर. ४ फंदफित्र करण्याचा स्वभाव असलेला. ५ खेळाडू. खेळिजला-खेळला. 'ब्रह्मांडमंडपी गोंधळ। खेळि-त्रला संतोषें।'—मुभादि १.४१४९. खेळी−**शी. १ खेळ**; माज, २ खेळण्याचा दिवस: सुटीचा काल. ३ खेळण्याची पाळी (बुद्धिबळें). मोहु-याने एका वेळी केलेली हालचाल, किंवा गति. ४ खेळा पढा. -वि. खेळणारी: मौजा सारणारी; चबचाल स्त्री. 'माझी साव मोठी खेळी।' -भग ५५. ० मेळी-स्त्री. १ दाट परिचय: घसट: सलगी. २ मीज: कीडा; यहामुस्करी: रंगेल चेष्टाः गंसतः मौज. **ंमेळीचा खेळधामेळधा**⊤िन दाट परिचयाचा, सलगोचा. •मेळां, खेळीं मेळीं-किवि. (कान्य) मौजेत; हास्यविनादांत किंवा खेळांत; करमणुकीत (काळ बाल विण), ' आता जाऊं खळीमेळीं। गाई चारावया। '-तुगार ३०. मौजेनें; विनोदारें, परिहासबुद्धीनें ,बोलगे, करणें) स्ते ठीमेळी आे बरा गोपीनाथ । गोपाळांसहित मातपासी । ' खेळें मेळे-किवि. परस्परें थड्डा महकरी करावया जोग्या परस्परांच्या मित्रभाः वानें. 'एयं करों या भाजने । खेळेंमेळें । ' –दाव १९९. 'आहार निदादि खेळेमेळे। ' -एमा १३.५६८. खेळुगा-वि. खेळाइ. खेळणी -- स्त्री. (गो) उचकी.

खी--बी. १ अहंता: अभिमान; ताठा. (क्रि॰ मोडण; जिर-विण ). २ नाठाळवणा; चढेलपणा; मस्ती ( ठाणबंदी पश्ची ). ( कि॰ मोडण; जिरविण). ३ शिक्षा; ओळ; शिस्त. 'त्या पोरास क्षे लाविली पाहिजे. '

क्कें -- किवि. (गो.)कोठें ? खेंचा-वि. (गो.) कोणता-चा ?

खेंचर्ज-खचर्ण पहा.

स्त्रेण—वि. (गो.) खारट.

खेणाडॉ—प्र. (गो.) होत, भागर यांत खारें पाणी बाऊं न देण्यासाठीं बातलेखा बांच.

स्रोत-पु. रेगाळणारा खोकला. [ध्व.] • करी-करीण-पुली. रैगाळणारा खोकला असणारा पुरुष, स्री. खोनी-स्या-वि. १ खोकलेकरी. २ तिरसट; खाध; विडखोर.

स्तर—पु. एक कांट असलेलें झाड. याची पाने शमीसारखीं असून लांकूड इमारतीच्या उपयोगी पडतें. याच्यापासून कात व गोंद होतो. -वगु २.०५. [ सं. खिदर ] ०स्तागर-पु. खेरा-पासून केलेलें एक भीषध.

स्वीर-सी. १ क्षेम; कुशल; कल्याण. २ चांगली स्थिति; आबादी; खुशाली. ३ ईश्वरी कृपा. 'ते खेर होऊन निवाले पुन-जैन्म झाला. '-मराचिथोरा ६०. [ अर. खेर=भले ] ( वाप्र. ) • अस्पें - उद्गा. सर्व चांगलें, ठाकठीक असणें. • होणें - आलेला बाईट प्रसंग टळणे; उपकार होणे. सामाशब्द- अभाफियत-भी. क्षेम; खुशाली. 'आपणाकडील खैर आफियतेचा खबर माञ्जम होत नाहीं. '-रा १०.११८. ०खवा-ख्वा-खाह-वि. हितेच्छः ' ते मानसे बिलकुल राजेसाहेबाचे सरकारने खैरख्वा नाहीत. '-रा १०.२५१. 'ईश्वर हे फरेनची खबर सर्व खैरखवा लोकांस मुवारक वरो. '-पेद १.८४. •खाही-स्त्री. शुभवितन. -रा ८.६. [फा. खैर+ख्वाही ] •खुद्दाी-स्त्री. क्षेमकुशल. **ैकरात-स्री. दानधर्म. 'बर विरात केली '-मदबा १.२०**१. [फा.] •शादमानी-स्री. खुशाली. 'आपली खेर शादमानी हमेशां कलमी करावी. ' -रा २२.८६. [फा. खर+शादमानी=आनंद] •सद्धा(ल्ला)-स्री. १सुखशांति;क्षेम कुशल (मुख्यतः पत्रव्यवहारांत योजना) ' भापली खैरसला दर्वक्त लिहीत जाणें. ' -रा १५. २५०. २ स्तेह; मिऋत्व; सरूय. ३ (उप.) पूर्ण अभाव किंवा दंचाई, दुष्काळ (पाणी, अन्न, दाणा, पैसा यांचा ). [का. सलाह]

खेर, खेरत-की. १ चांगली गोष्ट. 'एक जरा तस्वीस दिलिया खरत नाहीं.'-रा १५.१३७.२ भलाई.'त्यांतच तुमची आमची सर्वोची खेरत असे.'-रा ६.६१८. [अर. खेरत्]

खैरमट—प. १ या नांवाचा एक ब्राह्मण. हा हाक्ति व परा-क्रमाबहल प्रसिद्ध होता. एकदां त्याला चोरांनी अकस्मात् गांठ्न त्याचेवर हुला केला असतां त्याने अवलचे एक वराचे झाड उप-द्व त्यांना चोपून पिटाळ्व लाविल अशी गोष्ट आहे. त्यावहन अचाट हाक्तीचा माणूस; भीम. १ अशिक्षित, निरक्षर किंवा निञ्चल दगहचोंडे किंवा झाडें यांना शिकविण्याच्या योग्यतेचा ब्राह्मण.

सौरा-पु. जोंधळा-बाजरीवर पडणारा एक रोग.

स्तैरा—िव. १ घनसांवळा; कियश. २ करहा; पांड-्यावर तांबडे किंवा तांबडयावर पांढरे ठिपके असणारा. 'चितार भिगारें केंरे। ... अवधीं वासरें आपण जाहला।' - ह १०.१९२. १ निरनिराळधा रंगांचा ( डोळा ); किंवा निरनिराळधा रंगांचे डोळे असलेला (माणूस, पशु) कैरा पहा. ४ मिश्र रंगांचा; चिन्नविचिन्न; मिश्र. ० कक्षतर—न. लालभडक किंवा काळसर तांबट रंगांचें कब्तर. • यांडा—वि. पांड-यावर काळ किंवा काळधावर पांढरे ठिपके असलेला.

खेराड--न. खेराचे झाड. 'कोसंब अंजीर खैराडा ' -कालिकापुराण २२.१५. [खेर+ड मल्पार्थी प्रत्यय]

खेरात — को. १ दानधमें; भिक्षा; देकार. २ मिशदीच्या खर्चासाठी किंवा फिकरांना दानधमें देण्याच्या खर्चासाठी दिलेली बिन साऱ्याची इनाम जमीन किंवा गांव. ३ (ल.) कुरवंडी. 'सखे खरात करीन तुजबहन।' -पला ४.१८. [अर. खरात ]

खैराती—नि. कमी योग्यतेचा; हलकट; सामान्य; क्षुद; भिकार; टाकाऊ (माणूस, वस्तु, पश्च-कारण दान व्यावयाच्या वस्तु बहुधा क्षुद्र, भिकार असतात). 'खैराती सामान मात्र नसावें. '—ख ४.१६०९.

स्वेरि(री)यत, खेर्यत—की. क्षेम; खुशाली; सुख; हित; मनःस्वास्थ्य; बांगली स्थिति; भरभराट. 'त्याचे लेकीचे खरी-यतीचे वर्तमान पुशिल आहे. '-रा १.१८१. [अर. खेरीयत्]

खरैरी-—ह्यी. १ बांधीव नसलेल्या विहिरीवरील रहाटाच्या आधाराचे खांव प्रत्येकीं; बहुधा हे खैराच्या लांकडाचे अस-तात. २ अहंभाव; गर्व; मीपणा. [बैर] —ित. खैराच्या लांक-डाचा केलेला. ०रोरी-नि. हलक्या किंमतीचा; कवडीमोल; क्षद्र.

खैलाटी-डी-की. बालाटी पहा.

खेर्चग — वि. बळकट; मजबूत. 'देहधर्माच्या खेवंगीं। अधि-ष्ठिलें आंगीं। '-क्षा १३.१०७. [सं. क्षेमांग]

खेदाा—िव. खेस, खवीस याचा न्स्वमाव असलेला; कुल-क्षणी; अमंगल, पिशाच्च यासारखा द्वाड; राक्षस (निंदाबी). [खवीस]

खेस-पु. (कों.) ( अशिष्ठ ) खवीस पहा.

खो—पु. १ (खोखोचा खेळ) पाळी आळेळा पकडणारा गडी रागेतील गडपाला उठावयास लावृत त्याच्या जागी बसतांना जो शब्द उच्चारतो तो. २ (ल.) नाश; तोटा; खीळ; छाट. ३ विपित्तकाल; उत्पात; अडयळा. [पं. क्षीम-खोइ-खोअ-खो-भाइ १८३२; ध्व.] • घाळणें-देंणें-१ कामावस्त पाल्यृत देणें; (मजीवृत) उखाडणें; उच्चाउणें; युक्तीने जागा ताब्यांत वेणें; (कामांत) विक्वा पाल्यें.

. स्त्रो, स्त्रोखो—की. १ खदखदां हांसणें; खोकलणें; ढांस. (कि॰ लागणें; करणें; लागें; नालणें). 'छातीचें महकें होई। स्त्रोखोंचे मजरे घेई।'—सिन्मन्नसमाज मेळा पद ४. पृ. ९. (१९२९). —िकि १ सपाइन; मोठमोट्यानें; खोखो असा आवाज काढीत. (कि॰ हांसणें, खोकलणें). २ तहा गेलेल्या महक्यावर वाजविलें असतां होणाऱ्या आवाजाप्रमाणें आवाज होजन. (कि॰ वाजणें). स्त्री-कन-कर-दिन-दिर्मी-किवि. खो असा शब्द होई असे वाजुन; पहुन. स्त्रोका(स्ता)चर्ण-अकि. खो असा शब्द होईल असे वाजुन; पहुन. स्त्रोका(सा)चर्ण-अकि. खो असा शब्द होईल असे वाजुन; पहुन. स्त्रोका(सा)चर्ण-अकि. खो असा शब्द होईल असे वाजुन; पहुन. स्त्रोका(सा)चर्ण-अकि. खो

खोईण—की. (कों.) मासे पकडावयासाठीं पाण्याच्या प्रवाहांत ठेवलेली एक निमृत्रती वाटोळी बांबुची विणलेली नकी. कोयनी असेंडि कप आढळतें. खण पहा. [कोन]

खो(खंग)क-का. १ ( दगड ६० च्या ) प्रहारामुळे शरी-रास झालेळी जखम; क्षत. २ क्षणिक खोकला; बशांत कांहीं अडकल्यामुळे उत्पन्न होणारी तात्पुरती ढांस. (कि० येणें).[ध्व.]

स्रोकड---की. खोखोचा खळ.

खो(खों)कड — कीन. १ कोल्ह्याच्या जातीचे एक जनावर; हें मोर्टे कावेवाज, पूर्त, मोटमोटवा शिकाऱ्यास व शिकारी कुत्र्यांस पुरेपुरे कहन सोडणारें, झुपकेदार व गोंडस शेंपटाचें, ओडपाच्या दरडीतील बिळांत राहणारें आहे. कांहींच्या मतें कोल्ह्याण. २ (ल.) म्हातारा,जख्लाड, कुह्नप, अशक्त, रोगी माण्स किंद्या पद्यु. त्यावहन ३ (कों.) नापीक, रुक्ष, खडकाळ जमीन. [प्रा. खोड=श्रगाल]

स्रोकडी—की. तोंडा(चेह-या)ची एक बाजु; खोकाड पहा. [ध्व.] •शुंगिविण-१ जोरानें, फाइदिशीं तोंडांत भडकाविणें; यावरून. (ल.) २ नासणें; चालेनासें करणें; घोटाळा माजविणें; वात करणें.

स्त्रोक(स्त्र)णैं—अक्रि. स्नांसणे; ढांसणे; कास रोगानें कंठां-तुन स्त्रोस्त्रो असा शब्द वेणें. [ध्व.]

खो(खों)कर-ड, खों करें—िव. (काव्य) १ फुटकें; तड-कलेंलें; नाशवंत. 'जें भाकारीं इये खोकरें।'—क्का ८.१५ मोड-कळीस भावेंलें. 'रिता वाडा खोंकर.'—तुगा २०५५. 'नरवेह खोंकर जैसं फुटकें कावल।'—स्वादि ६.४.७७. २ वयातीत; जक्ख. [सं. क्षयंकर]

स्त्रोकरणे--अफि. क्षय पावणें; फुटणें.

स्रोकरणें — अफि. ओसरणें; कसी होणें. 'आयुष्यजळ वांकडा] खोकरे. ' -गीता २.४३१. स्रोकणें.

स्तोकरपण—न. विनावयता; क्षणभंगुरता; क्षणिकत्व. 'तेणें स्तोकरपणें वडे। क्षर हैं नाम।' —ज्ञा १५.५००. [सं. क्षयकर+पण]

स्रोक(स्व)ला, स्रोक—पु. (राजा.)प्राणवायु वदानवायूचीं मिश्र झाल्याने दूषित होजन तोंबांतून बाहेर प्रपणारा आवाज; कास; ढांस; खालेले अत्र श्वासमार्गीत गेल्यानेहि खोकला उद्भ-वतो. याचे पांच प्रकार आहेत:-वातदोषाचा, पितदोषाचा, कफदोषाचा, उरःक्षताचा ब क्षयरोगाचा. —योर १.६१०. 'खोकलें खरूज अत्यंत।' —गीता १३.२४९७. [सं.कास] म्हू० गळा कापला खोकला मिटला (वारला). (वात्र.) ० चिकता चेणें—स्वतःच्या पायावर घोंडा पाडून घेंणे; नसतें लचांड आपण होजन अंगावर ओंडा पाडून घेंणे. —लेकरी—वि. सदोदित खोकला येत असलेळा.

स्त्रोकली—की. एक मोठें झाड. याचीं पानें हिरहपाच्या पानासारखीं, साल तेजबळाच्या सारखें जाड व पिवळें व फळें हरभच्याएवढीं असून झाडास सांवरीप्रमाणें कांटे असतात. –बगु २.७६.

खोक(ख)स-न. धान्यांतील पोल व तृस, भुसकट.

खोका-खा-प. १ पैसा देजन निकारांत काढलेली हुंडी. २ दिल्ल्या हुंडीच्यासंवधीं सूचनापत्र. १ ग्रुटका; हकालपट्टी (अधिकारावस्त किंवा जागेवस्त ). (कि० वेण, आणणे).) ४ झांकण नसलेली पेटी (विशेषतः देवदारी). ५ (कु.) म्हातारा, जख्ख माणूस. १ (हिरडा व्यापार) भित्तन, फुपून खारकेसारखा ग्रुक-णारा, पिंवळा व हिरवी झांक असणारा उत्तम प्रकारचा हिरडा; दळ जाड, बी बारीक, वजनदार असुन ग्रुपीक जमिनीत फळ पडल्यास तेथील पीक जळते. ७ राझीतृन चांगली ग्रुपारी निब-इन राहिलेला खराय माल; पोकळ, हलकी ग्रुपारी.

स्वोकाङ—न. तोंड, गाल यांची एक बा<sup>जू</sup>; थोराडपणा, कुरुपता, गदळपणा, सुजेसुळे आलेली विरुपता किंवा तोंडांत भडकविणे इ० अर्थानें पण निदार्थी वापरतात. खोकडी पहा.

खोकाळें-न. मस्तकाची टाव्; खाकोळें पहा.

स्त्रोकस्त्रा—पु. वानराच्या ओरडण्याचा शब्द; याबस्त स्रोकला, स्रोकणे हे शब्द बनले आहेत असे म्हणतात. -मसाप २.३.२४२. [ध्व.]

स्त्रोखर—नि. जीर्ण. खोकर पहा. ' खोखर वृक्ष असलिया-वरी। भाणि वसंत वोळला तयावरी।'—महिकथा १.३६.

खोखो-- पु. मुलांचा एक खेळ. खो पहा.

खोंगळा-ळी-पुकी. १ खोदलेख पाट, काल्या; खंदक. २ पाण्याच्या लेंढयानें केलेली घळ, ओघळ, चर. [का. केंके= वांकडा]

स्त्रींगा — पु. तळहाताचा पसा, पोकळी. 'स्त्रोंगाभर दाणे भिकाऱ्यास घाल.' [का.कॉके=बांकडा ]

स्त्रोंगी—की..गुडचे व छाती यांत डोकें वास्त्र वसण्याची क्रिया. (क्रि॰ वास्त्रों; वास्त्र वसणें). [का. कोंके] बामबी) जीन. (फा. खोगीर) (बाप.) व्यर-स्टाहर्णे-चढ विर्णे, लागणें: वरमणें: विरमणें. अतिहाय द:ख होणें. ' नरपतिरमणी **टेक्फॅ-१ वोड**चावर जीन ठे**व**णें, **क**सणें. २ ( ल. ) एखाद्यावर दोष<sup>्</sup>ते खोचलीसे जिव्हारीं । ' –सारुह ३.५७. ५ संकोचित होणें; कार्कें; ठपका देंकें. 🧸 पोशाख चढविंकें. ' पांच सा मिनिटांत संकट वाटकें. 'तुका म्हके देवा, कांगा खोंचलासी जीवा।' –तुगा जेवण उरकायचं कीं लगेच खोगीर चढवन हापीसचा रस्ता! -फाटक नारचळ्या. सामाघाट्य - ०भ्रास्ती-की. १ अवज्रह व क्रचिकंमतीच्या वस्तः क्षद्र माणसं व निरूपयोगी पशः निञ्वळ जागा भरून काढण्यासाठीं ठेवलेल्या वस्तू, प्राणी; बाजारबुणगे. २ ( बोडबाऐवर्जी जीन मोजणे ) गफलतीने किंवा लवाडीने एकत्र केलेल्या घोडवांचा जमाव (मोठेवलहान, मजबूत वलुकडे **किंवा खोगीर चढ**विलेला वाटेल तसा घोडा अथवा प्राणी ). **(पूर्वी स्वारां**च्या गणतीच्या वेळी खरे शिपाई जेक्हां एखाद्या सरं-जामी सरदाराजवळ नसत. तेव्हां तो घोडणांच्या ऐवर्जी खोगीर दाखवन बेळ साहन नेत असे त्यावहन किंवा खोगिराच्या पोडांत चिथ्या इ० निरुपयोगी वस्तच फार भसतात त्यावरून ). खोंच-मि. (नंदभाषा ) इलक्या किंमतीचा; स्वस्त.

स्त्रो(खॉ)च-न्नी. १ ठोका; घाव; खोंक; बोंच. २ खंड; सांच. ३ पुढें आलेले टोंक; कांटा; अणकुची; सोचाटा. ४ (ल.) ब्यापारांतील तोढा: नुकसान: धका. ५ रोष: असंतोष. 'मज-विषयीं त्याचे मनांत खोंच आली. '६ गाण्यांतील स्वरभेद, बाबी, 'त्या ख्यालामध्ये त्याने दहा खोंची घेतल्या.' ७ खबी: बर्म; तात्पर्य, रस (गोष्ट, बनाव, प्रसंग, भाषण यांतील) 'त्याच्या बोल्ण्याची खोंच माझ्या लक्षांत भाली.' ८ व्यंगोक्ति: व्याजोक्ति: उपरोध. ९ बाणांचा टप्पा. 'पुढें बाणाच्या खोचेचे तफावतीनें उभे राहिले. '-इमं २८९. [सं. कुच्] (वाप्र.) ॰मारणे-मर्मभेदक टीका करणें. 'मोठमोठ्या इंग्रेजी शंथकारांची कोणास खोंचा मारण्याची रीत किती संभावितपणाची व रामवाण असते हें ठाऊक असेलन, ' -नि ९, सामाशब्द- ०कील-नि, संक्रचित; अहच-णीचें: कोंदर. •खांच-की, खांचखोंच (वर्णव्यत्यास) पहा.

स्तो(स्तों)चर-नी. १ कांटा; अणकुची; पुढें आलेलें टोंक: सोचादा. (कि॰ लागणें). २ व्यापारांतील ठोकर: तोटा. (कि॰ लागर्गे: बस्पें: येपें ).

खो(खों)चटणे-अित. अडकृन फाटणे: खोंच लागणे: धसावर किंवा टोकावर अडकणे; टरकणें.

स्बोस्डें--न. ( ना. ) कातडीचा खरचटलेला भाग.

स्वोच्यण-सी. (राजा.) बायकांच्या छुगड्याचे भोचे: कमरेभोंवर्ती आवरलेली बाजू किंवा भाग; खोंविलेला भाग.

स्वांचणी-की. १ खोंचणे; खोवणे. २ खुपसणी; टोंचणी. ' आंगवणा करावेआं स्रोंचणी।'-शिशु १०३५. [स्रोचणें ]

खांचर्ण, खांचर्ण-- एकि. १ बळेने शिरकविणें; जोरानें नांत वाल्गें; खुपसणें; दहपणें. २ ( गो. व. ) खोसणें; खोवणें. ३ संचार शाल्यावेळीं डोकीवर तरवारीनें घाव करून घेणें.

कोगीर—पुन. पलाण; घोडचावर वालावयाचे (कापडी, !लावर्णे; पुरणे; रोवणे, ४ ( ल. ) टोचणे; भमोत्साह होणें; मनास ६२९. ६ रुपणे; टोंचणें. 'हें असो पर्वताचिये हृदयींचें। जेविं पर्जन्यधारास्तव न खोंचे '-जा ९.२२६ ७ भोसकण: जखमी करणें. 'तो देवें पांचारौनि खोचिला।'--शिश १०६७. सि. कुच: हि. खोंचना: कोच ]

> खो(खों)चर(ल)णें-कि. १ (कों.) दांत कोरणें. २ पोंचा पडणे: खोमलण. खोंचणे पहा.

> खींचरा, खींचारा—पु. खींचण्याचे, भोसकण्याचे एक शस्त्र; भाला; बरची इ०. 'सुणी ससाणे चिकाटी खोंचरा। घेऊनि निषती डोंगरा पारधी जैसे। '-इत १६.३४५, [खोंचणें]

खोचरा-पु. (कु.) भाताची एक जात. खॉचरॉ पहा.

खों(खा)चा-प. १ धोतराचा ओंचा, सोगा, खोवण्याचा भाग. २ पोंचा: खोमा: धस लागून फाटणें. ३ (मांसांत शिर-केलें ) टोंक: शल्य. ४ थान पीत असतांना वासरानें गाईस मार-लेली दुसणी, हंदडा. ५ ( गाईचें रूध पितां येऊं नये म्हणून बास-राच्या तोंडास बांधलेली ) भाळी: लाकडी चौकट. ६ खंटाळे. –शर. [ खोंचणे ]

खोंचा-पु. (कों.) भातखाचराचा ताल घातलेला भाग: लहान खांचर.

खो(खों)चाटा-पु. अणकुची; टोंक; धस; कांटा. ( कि॰ लागर्पे ).

खोचार-ड--न. खिंड; घळ; दरी; अडचणीची, बंदिस्त, कोंदर जागा. -वि. अडचणीची; अहंद ( जागा ).

खोंची-की. १ ( सपाट पृष्ठभागावरील लहानशी ) खोंच: खांड (फळी, होत इ० मधील). २ (२.) लहानशी खाडी; खाडीचा फांटा: खाडीच्या वर भसलेली खिंड; खिंडार; खळी. ३ (कु) समुद्राचें किंवा नदीचें पाणी खेळविण्याकरितां खोद-लेली जमीन, चर. ४ ( कु. नाविक ) जहाज लावण्याची सोइस्कर जागा. •चें कलम-न. खंटीचें कलम; कलमी झाडाची खांदी चांगली जोरदार पाहन सुमारें वीत-दीड वीत तोडून आणावी व समारें तीन बोटांएवढें जाड साधें झाड पाहन त्याच्या खालच्या बाजस म्हणजे जेंथ साल जाड भसेल तेथे जनावराच्या शिंगाने अगर कठिणशा लांकडाच्या खंटीनें भोंक पाडन तें भोंक जितकें खोल पाडलें असेल तितकीच कलमी झाडाची खांदी चहंकडन तासन त्यांस बसवून देऊन सोपटानें घट बांधावी. [ खोंचणे ]

खोचन घेषप-कि (गो ) दसऱ्यास वगैरे अंगांत देवाचा

**स्त्रोंचेरा—पु.** बिळांतून साप बाहेर ओडून काढण्याचें दुटोंकी हत्यार; चिमटा. [स्रोंचर्णे ]

खोज-पु. (ना. व. ) शोध; तपास; चौकशी. [हि.]

स्त्रोजा:—पु. मोठी थाळी. [फा. स्थान्, ख्वांचा] स्रोजा—पु. मातीची सुरई. खुजा पहा.

खोजा—पु. १ एक मुसलमान जात. २ प्रतिष्ठित मुसलमान, [फा. ख्वाजा]

स्त्रोजा-ज्या--पु. षंढ; हिजडा; सौवीर; नपुंसक. 'बसवंत-राव आपा कामुरके खोज्या होण्याचे कारण हेंच.'-मदह १. १२२. [फा. स्वाजा]

स्कोट—की १ धातृचा गोळा; लगड; वीट (बिन घड लेल्या किंवा रस केलेल्या जुन्या धातूची). 'आसुरी संपत्ति हा खोटु।'-ज्ञा १६.२१६. 'संस्कृत खोटिये गाळून सनें। वेश-भाषा घडिलें लेणें।'-सुसभा १.२१. २ (ल.) गोळा; लगदा (कफ, रफ, दही, खबा ६० चा); गुठळी; गोळी. खोटीचा— वि. लगडीचा बनविलेला, केलेला. 'खोटीचे भांडें.'

खोट—स्री. १ टांच. २ (गो. ) लाय. ०वाद्−पु.टांचबंद (वहाणेचा).

स्वोट —की. तोटा; नुकसान ( न्यापार-न्यवहारांत). [खूट]
्सार्गे-तोटा येण; बुड लाग्णे. ०थेरा-पु. सरकारी बसुलांतील पुट भक्तन काडण्यासाठी बसविलेला जादा कर, आकारणी.

स्रोट—सी. १ खोटें; असत्यः खरेपणा, प्रामाणिकपणा, विश्वास्पणा इ० चा अभाव. २ (व.) दोषः वैगुण्यः कमताई [सं. कृट] ०चाळ-वि. १ गैरिशस्तः, वरफेळीः, दुगुणी चाळीचा, संबईचा. २ संप्रदायाविष्ट्य वर्तनाचा. ०पन्न-न. (कायदा, प्रामपंचायत) अपराध्यापासून त्याच्या खोटेपणाची किवा अपराध्याची वेतळेळी ळेखी कबुळायतः, तसेंच वादांत हरळेल्या माणसः कह्न घेतळेळ जितपत्र. ०वाद-प. खोटेपणः, लवाडीचा आरोप. (कि० येणे). 'साचे पदरीं खोटवाद आळा. '०साळ-वि. १ हीणः, हीणकसः, खोटी (धातु). २ अप्रामाणिकः, खोटाः वाईट चाळीचाः, दुवैतनी. 'अमुच्या आशांनीं भीतीळा खोटसाळ हो म्हटळें।'-केक २. ३ कृत्रिमः, बनावट. ४ गैरमरंवशाचाः, लुज्याः खोडकरः, दुष्ट. खोडसाळ पहा. [खोट+साळ=शाळा]

स्तोटबाचली---सी. खंटबावली पहा.

**खोटर**—न. १ ज्यांतृन पामरीच्या दिंडाकडें एलें नेतात तो कप्पा. २ (व.) बैल, वासकं यांच्या गळधांत बांधावयाचा दीड हात लांबीचा वारतीचा तुकडा.

स्वीदलो-पु. (गो.) १ बांबूची टोपली. २ (कु.) धान्य बांधून ठेवलेला गवताचा मुडा.

खोटा-वि. १ असत्यः खरा किंवा वास्तविक नव्हे असा. २ विश्वासघातकी; बेहमानी; लबाड. ३ कृत्रिम; बनाबट; नकली; मिश्र. ४ हीणकस; अञ्चद्ध; मिसळीचा; बाईट (पैसा, नाणें ). ५ पापी अधार्मिक. ( माणुस ). ' मांडचा मोडुनि विधला, तुज दावि वामअंक जो खोटा।'-मोऐषिक ३.२५. 'जैयें धर्मि-ष्ठाला खोटेंपण लावितो स्वयं खोटा। '-मोसभा ५.१०४. 🛭 त्याज्य; टाकाऊ; वाईट. 'बह खेळ खोटाचि आलस्य खोटा। ' -मराठी तिसरें पुस्तक पृ. १६ (१९३३). ७ हलका; कमी प्रतीचा धड च्या उलट. 'सद्, नशिबाचा खोटा आहे. '[सं. कूट; का. कॅइ=बाईट ] म्ह ० १ खोट्याच्या कपाळी गोटा किंबा कु-हाडीचा वाव=खोटें काम करणाऱ्याच्या निश्वीं नुकसान ठेवलेलेंच असतें. २ खोटा तरी गांठचा, वेडा तरी पोटचा=स्वतःच्या सर्व गोष्टी, कृत्य इ० निर्दोष आहेत असंवाटतं. खोटाई-स्नी. खरेपणाचा, वास्तविकपणाचा अभाव; लबाडी; खोटेपणा. 'कांकरिसी' खोटाई।'-दावि २४१: खोटानाटा-वि. वाईट: खोटा: हीण ( न्यापारी जिन्नस. पैसा, मौल्यवान धातु ). [ खोटा द्वि. ] खोटारा-वि. ( कों. ) खोटा; खोडसाळ. खोटारेपणा-प्र. खोटेपणा; लबाडी. 'काय हा खोटारेपणा! -रोमियो ज्युलियट ۹.

खोटावर्चे—अफि. लाथ मार्गे. [खोट] खोटिल—पु. खानदेशांतील सपाटीवर राहणारा भिल्ल. –गुजा २४.

खोटी— की. खोळवा; उशीर; विलंब; अडयळा किंवा अड-यळधाची स्थिति. -वि. खोळवा, उशीर, अडयळा केळेला. (सं. कुट्-कुंट्; प्रा. दे. खुः] •करणाँ-१ खोळवा, उशीर करणे. २ यांबवून धरणें. 'मोहिबास येइतलग त्यास खोटी करावे. ' -पेद ३,५९.

खोटी—स्नी. लगड; गोळा (धांत्ंचा). खोट पहा. 'आटलेपण ते खोटी म्हणिपे।'-ज्ञा ८.१७३. 'लोहपरिसाची घटी। घडतां सहज सुवर्णखोटी'-निमा (आत्मचरित्र) १.१०८. खोटें—न. (राजा.) माणसीना व वास्तृंना (घरांना) पछाडणार एक पिशाच्च (हैं पिशाच्च खरा नांवाच्या देवतेच्या उलट आहे म्हणून खोटें). [सं. कुट, खोट]

स्वोटें — वि. स्वोटा पहा. १ असत्य. २ दुष्ट; वाईट. 'वार्बन विवास भीमा सर्प इसविल नृपं, असे खोटें।' — मोकर्ण ४९.६. 'घडे भोगण पाप ते कमे खोटें।' — राम ९. ३ त्याज्य; वाईट. 'दुस-याच्या आज़त वागणें हैं बहुत खोटें आहें' — बाळ १ ५० — ८०. (आवृत्ति १) [सं. कुट, कीट; हिं. स्वोटा; गृ. स्वोदं] ०ए० — न. १ असत्यता. २ दोष; अपराध. 'त्यजी मदपराध हैं मजकडेचि स्वोटेंपण।' — केका १८.

खोड-न. १ खोगिराची चौकट, कमान. २ भोपळण व वंश; अवगुण व विजवट; आचारकुळि. (कि० पहाँगें; विचा-शिबाय दांडी, सांगाडा ( सतार, वीणा यांचा ); तबला, मृदंग रणें; पुसर्णे ). -पु. चाबुकस्वार किंवा गुरेंढोरें विकणारा. [स्रोड+ करण्यासाठी तयार केलेला व पोखरलेला लांकडी ठोकळा, हा एक अर. खत ] ०सर-सा, खोडसाळ-वि. खोडकर. खोटसाळ किया दुतों डी असून शिसु किया खेराचा असतो. ३ सुगंघी द्रव्याचा सहा, लांकडाचा तुकडा (चंदनाचा, इतर मुगंधी झाडाचा ). ४ रोंडा व फांचा छाटन टाकलेल झाड; ओंडका; खंट; सोट; बंधा; फांबांच्या खालचा भाग. 'तिन्ही लोकी तुझे नाम वृक्ष प्रस्व शासा । वैषलों वरि खोडा धरुनि भाव टेका ॥ ' -तुगा ३५४. ५ भंगावरून वारें गेलेला माणूस. ( कि॰ होऊन पडणें; होणें ). ६ म्हातारी व न विणारी किंवा गाभण राहण्यास अयोग्य गाय, महैस; फळ, फुलें न येणारें जुनाट झाड. ७ (सामा.) झाड. 'आमराई-तील खोडें पांचरें। आहेत.' ८ (मावळी) मृदंग. ९ लोखंडी घडका-माची चौरस पहार टेकविण्याचा लाकडी ठोकळा. १० (गो.) लांकडी पसरट पाळें; पोहे कांडण्याची रखळी. [ प्रा. दे. खोड= काष्ट्र, खंट. का. कोड=बंधा | खोडका-पु. (व.) वाळून शुष्क झालेलें झाड: खोड. 'जळणास रुपाया एक लहान खोडका।' -राला ११०. स्त्रोस्च-न. (कर.) १ दौतीचे कलमदान किंवा ठोकळा २ उंसाचा बुडखा. ३ (व.) जुनाट झाड. ४ (व.) गोडें तेल ठेवण्याचे दगडी भांडें. खोडवन-(व.) जिमनीतील पिकाचें नुकसान भरून निघण्याकरिता, दुसऱ्याच्या मालकीच्या त्या जिमनीत असलेल्या झाडांच्या पिकांतून घेतलेला हिस्सा.

खोड--श्री. १ वाईट प्रवृत्ति, कल; वाईट संवय, चाल; अव-गुण: लहर: तबियत; रग. मह० १ जित्याची खोड़ मेल्यावांचुन जात नाहीं.' २' जी खोड बाळा ती जन्मकाळा ' २ अयव; व्यंग; दोष; गोम ( घोडा ६० जनावराची. घोडधाच्या ७२ खोडी सांगि-तलेल्या आहेत ). म्ह० ' एक गोरी बहात्तर खोडी चोरी' ३ दोष; बिंग; चुक; अशुद्धता (भाषण, बोलणें यांतील); गोम; तडा; फुट ( जिन्नसातील), ४ चोखंदळपणा; लहर; तबियत; मिजाज. महः 'दिखास खोड असं नये.' ५ कलंक; डाग; काळिमा. [सं. कट; म. खोट; का. कोडी=न्यूनता ] (वाप्र.) • काढणें-१ खिजविणें; चेतविण; बाहेर काढणें ( गुप्त वैर, दुष्टपणा ). २ बाटेस जाणें: खोडी करणें. 'बाघाची खोड काढूं नये.' ३ दोष कादन टाक्रणे. •काद्वणे-कर्णे-लहानसहान उपद्रव देणें; खाज-विणे; चेतविणे;चिडविणे; राग भाणणे. • ठेखणे-दोष ठेवणें किंवा शोधण: नांवें ठेवणें; छिद्रें बाहेर काढणें किंवा वधणें. • मोडणें-ताठा, गर्व कमी करणें; खोडकी जिरविणें; एखाद्याच्या वाईट संबर्ध, प्रवृत्ति, ओढी त्याजकहून टाकविण, सोडविण, घालविणे; किंवा त्यासाठीं कडक शिक्षा कर्णे. सामाशब्द-०कर-वि. १ चेष्टे-स्रोर: टवाळ: स्रोडयांनीं परिपूर्ण. २ वाईट संवयी, चाली, व्यंगें, दोष **अस**णारा. ३ मिजाजसोर; लहरी; तबियती. ०खत-स्री. दोष | अंबाडी इ० ' [ खुडणें ]

खोंड--पु. १ तरुण बेल; गोऱ्हा; पाडा; सांड; पोळ. २ ( व. ) बैलाचें विशेष्ड. [सं. षंढ=बैल]

**खोंड---**पु. जींधळवाची एक जात.

खोड-पु. (कों.) डोंगरावरील जनावरांची पाऊलवाट. गवंड. खोंडा पहा.

खोंड, खोडकुल-पु. (गो.) खड्डा. [सं. कुंड]

खोडकी-की. खोड; दोष; मिजाज; ताठा, 'त्याची खुप खोडकी जिरविली. '[खोड]

खोडकी-की. (व.) बिन आरीचा, गांवठी भोंवरा. स्वोडंग-( ना. ) कोंडवाडा [ खोडा ]

खोडणे--अिंक. १ डागणे; दूषणे; कलंकित करणे. २ नांवें ठेवण, ब्यंग, बिंगे बाहेर काढणे. -अक्रि. वाईट संवयी, खोडी लावून घेणे. 'ती गाय भाजपर्यंत सुरळीतपणें द्ध देत असे परंत अलीकडे चार दिवस खोडली. '[खोड ]

खोडणें - उकि. १ रद्द करणें (खरहुन, पुसुन, मधून एक रेघ ओहून ). २ पेटके देत आंखडणें; अवटारणें (अवयव ). हात-पाय खोड्डें -हातपाय पाखडणें; मरणकाळीं हातपाय झाडणें. 'विधातियाची मान रगडी। विरंची बहुत हातपाय खोडी।' -महिक्या २.१४८. म्ह० जीव जाईना म्हणून हातपाय खोडावे. =पोट भरण्यासाठी जोराची धडपड करणे. [खुडणे ]

**खोड्डप**—स्री. (गो.) १ चुडतांच्या कुडाची खोली. (क्रि० करणें ).

**खोडपन्न**—न, खोटपत्र पहा.

खोडवा-चे--पुन. ( माण. ) महकें. मातीचे मोरव्यापेक्षां मोठें भांडें; (तंजा.) बरणीच्या आकाराचें लांकडी किंवा पितळी भांडें.

खोडवा, खोडाबा—५. १ उंसाचे दुसरे पीक; तोड झाल्यावर राखछेल्या बुडख्यांपासून पुन्हां फुटछेला ऊंस; पुन्हां फुटण्याकरितां जमीनींत राखुन ठेवलेले बुडखे. २ मागची फुट; पहिल्या काढणीनंतर राहिलेली मुळे किंवा बुडखे (मिरच्या. बांग्या, शाळ्, तमाखु यांचे ). ३ ( घाटी ) ( ल.) मुळचा किंवा बुडखे ठेविलेलें शेत भथुग मळा. •स्वीबच्याचा ऊंस-पु. दुसऱ्या पिकाचा ऊंस. 'खोडव्याचा शाख्न-तमाखू-वांगी-ताग- स्तोडसा—-पु. सापाची एक जात. 'परड, खोडसे, महाडुळे। छुद्ध नाग सोनसळे।' --कथा ४.४.३१.

स्रोडरों—न. (जातार) दोन्ही बाजूनां खिळे ठोकलेली खोंडेकोंडें। '-अफला २. व सध्यें वेजपट्टी लाविलेली लांकडी घडवांची; पाड, कुंदा. खोंडिया—वि. (व.

सोडा—पु. अपराध्याचे हातपाय अडक्यून शीक्षा करण्याचे एक लंकडी यंत्र, सांपळा. 'तेय चंदनाचेही खोडे। न लेची तो।'-हा १८.८९८. ' वातर्लोसे खोडा हाडांचिया।'-तुगा १५४३. २ उनाड जनावराच्या गळपांतील लोडण, मानखुंट. १ (ल.) श्रासदायक, अडविणारें, पेचांत आणणारें काम, लचांड, लटांबर. 'लम होतांच संसाराचे खोडपांत सांपडला. ' ४ संधिवाताची अवस्था (शरीर, अवयव यांची). ५ कुंटितावस्था; अडकून पडणें. व्यवहिष्णे—की. १ मलविया प्रतिपक्ष्याच्या पायांमोंवर्ती (वित्रा मानमोंवर्ती) आपले पाय विशिष्ठ तन्हेनें अडक्विणें. २ (ल.) अडथळा करणें. [सं. खोड=लंगडा] महत्व चालला तर गाडा माहतिर खोडा. ० खि(खे) सी—मोडा—कीपु. १ वारें गेलेळी अधींगरोगाची स्थिति. २ खोडा (शिक्षचा प्रकार). खोडावर्णें अक्ते. पक्षघातानें, अर्थोगवायूनें आजारी पडणें, लुळें किंवा खुडे होणें. 'वेठीऐसें वाटे निर्फळ कारण। शीतळ होकन खोडावर्णें वर्षो।'-तुगा ८७६. [सं. खोडा=लंगडा]

स्वांडा—पु. १ एका टोंकाची खोळ केलेला कांवळा. २ दोन डोंगरामधील संधिप्रदेश, याला कोंपरा असतो; घळ; दरी; अंधा-राची व आडवळणाची जागा.

स्त्रीडा-पु. जोंधळधाची एक जात; खोंडी-डे.

खोडाखोड-डी-जी. १ पुष्कळ ठिकाणी खरइन टाकणे; लिहिलेल्या मजकुरावर रेघोटचा मारलेल्या असणें; बदलणें; दोन ओळींमध्यें लिहिणें ( दुरस्त्या ). २ चितारलेली, खरइन टाकलेली कागदाची स्थिति; काहुन टाकलेल्या भागामुळे मूळांत झालेला विचाड. [ खोडणें ]

स्रोडाळ, स्रोडील - डेल, खोड्या, खोड्यारा, स्रोड्याळ—खोडकर पहा. खोडाळमावसा-वि. (ना.) स्रोडका; नेप्टेस्रोर.

स्वांडाळ—वि. ( माण. ) नुसते खोंड विणारी ( गाय ). स्वोडाळी—सी. चेष्टा; खोडी; चाळा; छंद. [खोडी+आळी] स्वोडी—की.खोड (-की.) पहिले चार अर्थ पहा. ' खोडी न देवावी चतुरीं। प्रंथ निर्धारी न पाइतां। ' -एरुस्व १८.६६.

स्त्रींडी - श्री. खोंडा; धान्य, भूस ६० वाहून नेण्यासाठी केलेली कांबळपाची तातपुरती खोळ. खंडी पहा.

खोडी-की. जोंधळयाची एक जात.

स्तोडीच-वि. १ पुसलेल; खोडलेल; रेघोटया मारलेलें. २ रह् केलेलं; टाकाज. [स्तोडणं]

स्त्रोंडें — न. ठण्ण हवेंत बागाइतीत होणारा जोंघळा स्त्रोंड-डा-डी. •स्त्रोंडिफोंडे-पु. भुसकट; कोंडा. ' मग कां साबे स्त्रोंडेकोंडें।'-अफला २

खोंडिया—िव. (व.) विशिड असलेला (बैल). खोंड पहा. खोणे—उक्ति. १ खोवणे; जोरार्ने आंत खुपसणें; खोंचणें; २ हलकेंच आंत शिरकविंण, घालणें. [खोवणें ]

खोत-- 9. १ गांव साऱ्याने घेणारा अधिकारी; गांवाचा सारा भरणारा वतनदार; वसुलाचा इजारदार; जकातीचा इजारदार; (सामाः) मक्तेदार; सरकारांतून नफा-तोटा भापळे अंगावर पतकहन जकात किंवा कांहीं एक जिलस सबै आपण व्यावा. मग आपण विकर्णे तर विकाबा अशा रीतीने काम करणारा इजार-दार. २ (कांहीं ठिकाणीं ) सरकारासाठीं गांवचा वसूल जमा कर-णारा पिक्षीजाद कामदार; तसेंच या कामासाठीं तात्पुरता नेम-केला कामगार. ' ( याचे अधिकार, हक्क यासाठीं रत्नागिरी ग्याझे-टियर पृ. २०४ पहा ). कोंकणांत जुन्या वतनी हक्कामुळे किंवा पिढीजाद मुलकी अधिकारामुळे खोत हा जिमनदार बनलेला असतो व कुळांकडून वाटेल तितका वसल चेत राहातो. ' ६ दक्षिण कोंकणांतील एक ब्राह्मण जात; जवळ जात. 'गोविंद खोत.' [ खेत ? ] सामाशब्द- •करी-प्र. जिमनींचा किंवा जिमनींच्या उत्पन्नांचा मक्तेदार किंवा इजारदार, खोत. खोतकी-गी-स्री. खोताचे काम, हुद्दा. •खराबा-पु. १ ज्या गांवाची ज्यास खोती सांगितली त्या गांवच्या खराब जमीनी कां**हीं एक उराव** करून (सरकारने ) खोताच्या मार्थी मारणे; **खरावा मक्त्याने** देण. २ भशा खराब जमिनी. ०धारा-५. जमिनीबद्दल फुळां-कडुन जमीनदाराला मिळावयाचा खं**ड. ०पटट्टी—स्री.** खोताच्या नफ्याकरितां बसविलेला फाळा, कर. •बाकी-क्री. खोताच्या येण्याची बाकी. • बार-वि. खोताकहे लावून दिलेला (गांब). •वेठ-की. खोताने मज़री दिल्याशिवाय कळांपासून घेतलेली चाकरी, वेठ किंवा जिन्नस. यांचे पुढील प्रकार भाहेत:-वरंडी-गवत, पान-पेंढा, शाकारणी माणुस, रवळी, पाटी, सूप, शिंपली, हबसा, बाढवण, इतरी, तह्या, हातर, नागरजोत, भाऱ्या-लांकडे. मानासंबंधीं नारळसपारी, बाबभाडे, अधेली, तिर्धेली इ०. या बाबीहुन कारसाईची बाब भिन्न आहे. हे प्रकार दक्षिण कोंकणांतील भाहेत. •सजा(उजा)-पु. खोतापासन साऱ्याने, भाडेपश्चाने घेतलेल्या जिमनी. याच्या उलट रेकमी जमीन (सरकाराकड्न ठरावीक रकमेर्ने घेतलेली जमीन) खोती-की. १ खोताचा व्यापार, काम, अधिकार. २ इजाऱ्याने, खंडानें, मक्त्याने देणे घेणे; इजारा पहा. ३ उम्या पिकाचा, जंगलांतील लंकडाचा, बागाइती उत्पन्नाचा मक्ता. ४ बाढीदिढीने शेतकऱ्यास पेरण्यासाठी वगैरे भागाऊ धान्य देण्याचा धंदा. ५ गांवची मुख-त्यारी, [स्रोत ]

स्त्रीत्-न. १ पाठीवरील क्वड; पोंक; खोंड. २ उंचवटा; बांकण; फ़ुगीर भाग ( मित, कुंपण, रस्ता यांचा ).

स्रोदकला, खोदकाम-कीन. खोदीव कामाची कला; नैसर्गिक पदार्थीची कोकम केलेली प्रतिकृति; नक्षीकाम; कोरीव [ प्रा. खुप्प ] काम. [सं. क्षोद; प्रा. खोद]

स्बोदिगिरी-की. १ (दगढ, लांकूड, धातू यांवर) खोदणें; शोपडी. 'मोडकें खोपट असे जर्जर। '[ खोप; दे. खुंपा ] नक्षी कोर्गे. २ मृर्तिशिल्पः नकसकामः खोदलेले, कोरलेले कामः नक्षीकाम. [खोद्ण]

**खोदणाद्यळ**—की. खोदण्याची, कोरीव कामाची मजुरी किंबा किंमत. [खोदण ]

स्वोदणी--स्री. ? खणणें; कोरणें; खणती; कोरणी. २ फुल, आइती इ० खोदण्याचे, कोरण्याचे एक इत्यार; कोरणी. ३ (ल.) खणपटीस बसुन पैका काढण्याची किया; उकळणी. ( कि॰ लावणें; मांडणें ). ४ सोनाराचे खाळणें. [ खोदणें ]

स्बोद्यां-उकि. १ खणणं; उकरणं. २ कोरणं. ३ (कों.) डवडणें: 'दार खोद.' ४ उक्तन भांडण उपस्थित करणें. [सं. क्षुद्=पीठ करणें, क्षोदन; प्रा. खोदन] खोद्खोदृन विचारणं, पुसर्णे-अकि. (गुप्त गोष्ट समजावृत घेण्यासाठीं) बारकाईने, आप्रहाने, डांवपेच घालून, युक्तिप्रयुक्तीने विचारणे.

स्रोदरा, स्रोद्रा-पु. ( ना. व. ) चर; स्रोबण; खर्रा. 'बुशीनें घरांत केवढा खोदा कहन ठेविला आहे.' [सं. क्षोद; प्रा. खोद+दर ]

खोंदळणे—उकि. खंबदळणे पहा.

स्त्रोदाई - स्रो. सणण्याची किंवा कोरण्याची मजुरी, किंमत; खोदणावळ. [ खोदण; हिं. खोदाई ]

खोडींच-वि. १ खणलेलें; खोदलेलें; कोरलेलें. २ कोरीव; नक्षीदार. [स्रोदणे ]

स्त्रोप-स्त्री. १ वीण; वेत. २ विजवट; खाण; थळा;(सामा.) इ एसाया सांथीचा भर, व्याप्ति, वादा. 'देवीची-तापाची-गोंबराची-खोंकल्याची खोप. '( कि॰ येणे; चालणे; चालु होणे ). **४ (व.) पिढी. ५ (व.)** पशुंचा विण्याचा (जननाचा) मोसम [?]

खो(खों)प-की. १ झोंपडी; खोपटी; माळचावाचून बांध-हेर्ले बर. 'नातरी आकाशाचे खोंपे।' - ज्ञा ९.१०३. २ पक्ष्याचे **घाटें ३** ( ल. ) पोट; उदर. ' असो यावरी सोमवंशी जगदूरूपें । ब्रम्भदेव देवकीया खोंपे । विश्वद्रितदहुनार्थ कृष्णहर्षे । आदिनारा-यों । ' -स्वानु ९.१.१७. ४ ( ल. ) दरी; गुहा. 'सिंहखोपें केवि गजप्रवेश।'—कथा ४.१६.१८६. ५ पोकळी; ढोली. [ प्रा. दे. खुपा=गवती झोपडी; का. कोप्प=लहान गांव; तामिळ, मुद्धः कोप्प≕झोपडीः ते. कोप्पः तुल० बोभर लोकांत झोपडीला कोपी म्हणतात ]

खोप-सी. केसांचा शुपका; वेणीचा खोंपा. 'खोप बळ-निया कुरळी । '-कथा १.१.२९. [ खोपा ]

खोप--ली. ( कु.) आघाताने झालेली खोंचः जखम; खोक;

खोप(पा)ट-टी, खोपडी--नकी. लहान घर; खोप;

खोप(पा)ड--न्नीन, १ ढोली; दरी; कपार; गुहा ( झाड़ग खडक, डोंगर यांतील ). २ पक्ष्याचे घरटे. [ खोप ]

स्वोपडा-पु. ठाणबंदी गुरापुढें खाण्यासाठीं हिरव्या गव-ताची (विशेषतः झाडांच्या बहाळयांची ) टांगून ठेवलेली पेढी. [स्रोप]

खोपडे-डी, खोपरी-की. १ डोकें; कपाळ; टाळकें; बोडकें. २ डोक्याची कवची-टी.

खों(खो)पा--पु. (बायकी) वेणीचा विशिष्ट आकार, घाट; वेणी घातल्यावर त्याचा डोक्यावर बांधळेला बुचडा; तसेंच वेणीत फुलें गुंफुन बांधलेला बुचडा. 'तोड्डनि गगनाचीं पुष्पे । गुंफुनि भरलीं खोपे। वंध्यापुत्र वधूचे। ' --स्वानु ११.६.५९. फुलांची गुंफलेली वेणी; वेणींत गुंफलेलीं फ़र्ले. [का. कोप्पु: हिं. खोंपा ]

खो(खों)पा--पु. १ पक्ष्याचे घरटे. 'उफराटा पिपळ त्यावरी येका कावळीनें केला खोपारे।'–मध्वमुनीश्वरांची कवितापृ. ११०. ' चिमणीचा खोपा '. २ झाडांतील ढोली. ३ (सागवान ६०च्या) रोपांवर छाया राहण्यासाठी पानांचे नागफडीच्या **आका**-राचें केलेलें आच्छादन. ४ घोंगता. ५ पागोटधाच्या पुढ़ील भागांतील लहान खळगी. ६ निवांत जागा. [का. कोप्पे=खोळ] खींब कर-वि. क्षोभकर; उत्तेजक. 'नागरां देवां खोंब-

कहा'−शिशु ।५२. [सं. क्षोभ; प्रा. खोभ+कर] खोबजोग-अवि. संभ्रमणः; गोंधळणे. 'खोबजती युवती अति लाजती। '-वामन, कात्यायानीवत १६. [सं. क्षोभ: प्रा. खोभ] **खोबडी**—की. (कुंभारीं ) खापरी कुंडी; ही परळापेक्षां मोठी असते.

स्वोचण-णी--पुकी. ? कुसुं बसविण्याचें छिद, घर. २ पन्हाळी; खाप; खांचणी; भितींतील सरा, बहाल ठेवण्याची जागा, दर, भोंक. ३ अडसराचे अडकण. ४ लांकुड इ० मध्ये पाड-लेली खांच. (कि॰ पाडणें). ५ सांधा वसविण्याचा खोलगढ भागः; सांध्याचा प्रकार. ०दाते-पुथव. लांकडी सांध्याचा एक प्रकार. एका लांकडास खोबण पाडावयाची व दुसऱ्या लां<mark>कडास</mark> दांता पाइन तो त्या खोबणींत अडकवायाचा ही पद्धति वि. सं. क्षुभ=तडाखा, ठोका?]

खोबरवेल--पु. ( ना. ) अनंतमुळाचा वेल; अनंतमूळ.

महर्के. [स्तोपरी]

खोबरी,खोबऱ्या—वि. खोबऱ्याचा. खोबऱ्या आंबा-खोबऱ्यासारखा खुसखशीत भांव्यांतील एक प्रकार. -खा खाळा-पु. खोबऱ्याचा कीस. -खो आई-की. नारळाची करवंटी; नरोटी.

स्त्रोबरे---न. १ नारळांतील मगज, गाभा, दळ. २ (राजा.) न स्त्रोम । गुणातीतता । ' -हा १४.२८५. स्पारीच्या मधोमध असलेला पांढरा मगज, दळ, अंश. ३ झेंहच्या फुलाच्या दांडयाच्या बुंध्याच्या आंत असलेला भाग. ४ (गो.) सुकें स्रोबरें. ५ (ल.) नाश; दुर्मिळता. 'भाज माक्स्या झौंपचें खोबरें झालें. ' मनुष्यास अन्नाचे खोबरें झालें. ' - भाव १३०. ( कि० होणें: करणें ). का. खोब्बरी । • पाक-प. साखरेंच्या पाकांत किसलेंल खोबरें घालन केलेली मि ठाई. ०रोटी-स्नी. रोटीचा एक प्रकार. - गृशि २.१८. खोबऱ्याची बर्फी-स्री. खोबरेपाकांत बर्फी किया खवा घालून केलेला मेवा.

**खोबरेल—न. सुक्या खोबऱ्याचे तेल. [ खोबरें+तेल** ] स्तोबले, स्वोबलां — न. (कु.) १ झाडावरील फर्के काढ-ण्याची, जाळें बाधलेली वेळची लांब काठी; आंबे काढण्याचा

शेला, **घळ. २ ग़्राच्या तोंडाला बांधण्याची जा**ळी. **खोबळपट्टी -आखरी---**स्री. (बेलगाडी) गाडीचा लोखंडी भांख बसविण्याची जाड, लांकडी फळी (ही खोबळा व आंख यांच्यामध्ये असते ),

स्त्रोबळा--- ५. १ पद्या या शस्त्राची पोकळ मृठ; ही कौंपरा-पासून पुढील सर्वे हाताचे रक्षण करते. २ अम्यासासाठीं, शिक-ण्यासाठीं केलेला लांकडी पट्टा (हत्यार ), ३ गाडीच्या आंखाची पेटी. ४ कुसवाचे घर. ५ जमीनीतील ओबडधोवड खांच, सक्तमा; भोंक, खळी, खळगा (भित, ताल, दगढ, फळी यांतील). ६ (बिणकाम) ज्यामध्ये नक्षीचे दोरे (तार ) ओवलेले असतात व ज्यास चाळलें म्हणजे नक्क्षी उमरते तो; चाळा. ७ (सोनारी) (स्रोबला-) स्रोबऱ्याच्या वाटीसारखा, पण लांवट, चांदीच्या जरासारखें सत ओढण्यासाठी केलेला व बारीक भीं के **अ**सलेला द्रोण. ८ फरा; खबा; बाहुटा. ९ (व.) तुकडा; पापुदा; क्षिलपी. १० टोपण; अस्तर; बुजवण, 'घालुनि नखाचे खोबळे । अर्घी अप्रबर्ळे बुजिले।'-एभा ८.२३४. [सं. क्षुम्; प्रा. खुभः ] •**खाचा**-पु. ( बैलगाडी ) आखरीला पाडलेली खोबण.

क्लोबळी, क्लोबी---की. १ लहान भोंक; छिद्र, खळी. २

खांच; पोकळी. ( कि० पाडणें ). [खोबळा ]

**कोबी—की.**तेलाच्या घाण्याच्या तळांतील खळगा;पोकळी. कोन्नी पोतेरे-न. १ खोबीतील तेल पुसन काढावयाचे पोतेरें, फडकें. २ घाण्यांतील या खळायांत सांठलेल व पोतेऱ्यासारख्या कपरचानें टिपून बाहेर काढलेलें तेल. 'सहा पैसे गाळणावळ मागतोस, त्यापेश्वां खोबीपोतेरें तुला देणार नाहीं. '

कोमट, कोमदाण—वि. खंबर, खंबराण पदा.

खोमण--- वि. तौंडाचे बोळके झाश्याने नाक व हन्नवटी व्यवळ जवळ भालेखाः वांद्रशः वक्र.

**कोमणकाकडी—स**मंगकांकडी पहा.

**स्त्रामणे**---न. १ नारळ **४० सवण्या**ची किसणी: संवणी. २ (काव्य) सळगा; खोंच; दबका. १ ( ल. ) बांकडेपणा; कमी मको. २. ५६

**क्कोक्टी —की.** (ना.) दूध तापविण्याचें, दहीं ठेविण्याच |पणा; न्यूनता. 'जयाचिये अनुस्यूती। खोमनें नाहीं,।'—ज्ञा १३.९१६. [स्त्रवर्ण]

> खोमणे—उकि. (प्रां.) १ जोराने मांत घालणे: खोंचणे: खप-सर्णे. २ रोपणे; रोवणे; गाडणे ( खांब इ० ). खोवणे पहा. [खोवणे] खामणे -- अकि. कमी होणें; कमीपणा येणें. 'चाळितांही

> खामण्या---वि. (प्रा.) १ कडक; दराऱ्याचा; अधिकार-युक्त; ज्याचा आज्ञाभंग न होईल असा. २ खमक्या; खमशा; खबेड. [सं. क्षोभण; प्रा. खाभण]

> खोमलर्णे—उकि. १ भांडें वगरेस खोंचा पाडणें: खोम्याने युक्त होणे. २ भूसकट पहणे; फार दमणे (अतिशय श्रम. कष्ट केल्यामुळें ). [स्वोमा]

> **खोमसर्णे —**उक्रि. भौकांत माती ठांस**णे. घालणे.खपसंणे पहा.** खोमा—पु. १ खोंचा; पोंचा; चरा ( भांहें आदळच्यानें. आपटल्याने पडणारा ). २ जमिनीवरील खळगी; लहान खडा:

खांच. (कि० घेणें; पाडणें).

खामेटी- भी. फेंक (दगडाची). खांय---स्त्री. १ स्वभावः प्रकृतिः रागरंग. २ (व. ) खोडः आदत. 'त्याची खोयच मोडली. '[फा. खो, खु] • **खोय**-स्त्री. मन; वृत्ति; भाव; प्रकृति; तबियत. (कि॰ घेणँ; काढणँ; पाडणे ). [फा. खो, खु=स्वभाव+फा. बोय=वास]

खोय—स्त्री. (खा. ) पांढरी पासोडी, तिची खोळ.

स्वोर---नपु. (राजा.) दरी; स्रोडा. स्वोरॅ पहा.

**खोर**--- अ. एक फारशी प्रन्यय ( खुर्दन्=खाणे याक्रियापदा-पासन ). हा मराठीत रूढ झाला आहे. जस-चहाडखोर; हेके-खोर; हवाखीरी=हवा खाण्यास जाणे; दिवाळखोरी इ०.

**खोरडण**—न. (कों.) गुरांच्या पायाखालचा, भोंब-तालचा, शिलकी, वाईट चारा, गवत, बुचाड, केरकचरा.

स्वोरञ्जा—पु. (व.) कींबडघांचे खुराडे.

**स्त्रोर ण**—स्त्री. मोठें खोरें:घळ; दरा (दोन डोंगरांतील); खोंडा. **खोरण-**-न (कों.) निखाऱ्यांची रास.

खोरण-जी-जे--नली. १ कचरा काढण्याचे एक प्रकारचे फावडें. २ उच्टेंग ( पोळचा, तळण्याचे पदार्थ, निखारे इ०वर--खालीं करण्याचे ). ( व. ) लांकडी सरळ चादुः उलथणेः; कलथा. 'पळी असतां खोरणें। कासयाला पाहिजे।'-अफला ३. 🧸 (हेट.) राख ठेवण्याची लहान स्रोबडी. ४ निस्तारे चाळवि-ण्याचा दांडा: काठी. [ सं. क्षर: प्रा. खोर=पात्रविशेष ] **०ळाखणे** – मागण्या लावणै: तगादा करणै ( एखाद्याच्या खर्चिक स्वभावाचा फायदा घेऊन ); स्रोव्याने पैसा ओडण.

स्तोरणें--- उकि १ (चूल, निसारे) चाळविणें; ढोसणे; (जमीन. माती ) पोखरणें; उकरणें; (फाबडें ) लावणें. [स्रोरें ]

स्त्रोर्ण-न. (कु.) भितीतील स्रोबण; भगदाह; बळद ( वस्त ठेवण्याचे ). [कोरणे ]

स्त्रीय पर्ण-- अफ्रि. (प्रां.) नासाडी कर्णे; लुटणे; नागवणें: तोडणें. [ खोरें; सं. क्षुरप्र; प्रा. खुरप्प ]

खोरली--बी. ( कु. ) माहाच्या चुहतांचा लहान खोरा.

स्त्रोरसर्गी--की. खोदखोदन विचारण; बारकाईची चौकशी; जिक्री. १ जास्त खोल करणे ( विहीर, खड्डा ). २ स्पष्ट करणे; कसन उलट तपासणी. (कि॰ घेणे). 'त्यानें जेक्द्रां खोरसणी घेतली फोड करणे. १ पुढं चालणे. ' दिहा खोलणें रात्रीं जागोवा।' तेव्हां ती गोष्ट सांगणे प्राप्त झाली. '

स्तोराहे--न-पक्ष्यांचे खुराडे.

खोरी--सी. खोरा पहा.

कहन झाले खोरी।'-पला ९०. [सं. क्षर; प्रा. खर]

खोरू--सी. (गो.) लहान मासळी.

खोरूज--खरूज पहा.

寐 ० १ खोऱ्याने माती आपल्याकडे उसपणे≕केवळ स्वार्थासाठी पु. खोलपणा; खोली. ०वणा–पु. खोलणी पहा. ०वत-न. क्षटणें, आपुरुया पोळीवर तूप ओढणें. २ खोऱ्यानें पैसा ओढणें= सामता; आरी; गिरमिट. **खोलवा**-पु. खळगा; दबका; ल**हा**न खप पैसा मिळविण. •लावणे-खोरणे मध्ये खोरणे लावणे भोंक; आंत दबलेली जागा. पहा. [सं. क्षुर; प्रा. खुर ]

-ऐपो ३७. सि. फहर ो

स्तोरेणें — अकि. (कु.) थंडीनें अंग कांकहन बसणें.

खोरेती-की. खरवती झाड. त्याच्या पानावर करवतीसारखे खरखरीत कांटे असल्याने कोंकणांत है पान लांकडी काम साफस्फ व गुळगुळीत करावयास सुतार लोक वापरतात. [ करवती ]

( उघडकीस भागलेलें ). ( कि॰ कावर्णे ).

स्बोल-वि. ओंड: गभीर; उथळ भथवा सखल नसलेलें किया स्थाच्या उलट. २ (ल.) आंतल्या गांठीचा; मञ्चस. 'अती खोल ती वाण्याने केलेली कागदाची शंकाकृति सुरस्री; पुड. २ तो बोल बोलेल कैया । '-दावि १५१. ३ शहाणा; धृते; धोरणी; (इ. ) पानांचा एकटांकी द्रोण. [खोल ] विद्वान, ४ गहन; गृष्ठ; दुर्बोध; उथळ, दिखाल नसलेला. ' कारण पाहुं जातां फार खोल आहे असे नाहीं. '-नि ७१. ते बसविण; नालबंदी; खुरबंदी. [ हि. खोलबंदी ] ५ ( उतार दास्तविणाऱ्या शब्दाबरोबर योजना ) उभा; युळाचा. ६ कठिण; दुरूभ. 'वेंचितां फुकाचे बोल। केवढें खोल सभागियां। ' -तुगा ७०९ [ दे. प्रा. खोझ; तुल० का. कोळळ≕लवण, दरा; सं. कहर | स्त्रोलटणे, स्त्रोलगटणे-मित्र. १ स्रोलगट होणे; भांत जाजें: ओढरें जाजें (डोळे, गाल, पोट). ३ आंढडे मोडणें; द्येपखळी पडणे; दुंगणाच्या बाजूस खळवा पडणे; प्रसतीचिन्हांनी युक्त होणें (गाय, महैस यानी विण्याच्या पूर्वी). **खोलणें**—

--ज्ञा १६.३४०. **ेपाण्यांत शिर्रण-**( ल. ) जास्त तपशिलांत स्वोरा-री--9की. कोणखाहिपानाचा केलेला एकटांकी दोण. जा गैं; बारकाईनें शोध घेणैं; एखाया व्यवहारांत फार मन बाल्जाः होजा: होजी. २ (कों.) पावसाळ्यासाठीं माहाच्या झावळीची एखाद्या विचाराच्या दुर्बीघ भागांचे ज्ञान कहून घेण्याचा प्रयत्न झांप विण्न त्याची बळवन केलेली खोळ; इरलें; इरल्यासारखी सरळ करणें; आपल्या **आवां**क्या पलीकडे जाणें. **खोळवर्णे**—विक्रे. र्घोगडीची खोळ; हिच्या उलट कमरनोडी. ३ खोंड; दरा; खोरें. (सोनारी) खोलगट आकार देणें. खोल**टियेंग**—उकि. खोल स्वोरा-री--पुक्री. खोरें; फावडें. [सं. क्षुर; प्रा. खुर; हिं. छुरा] करणें; एखाद्या धातुच्या गोळयाचा पाहिजे तसला खोलवा बन-्विणः; भौक पाडणें. २ स्त्रोल बसेल असे लावणें. 'पंचामीची दडगी। खोलवीजती शरीरालागीं। '-ज्ञा १७.२५५. खोलन **क्योरी——की.** व्यापार्गतील तोटा, तुकसान, बुड. 'नवनीत<sub>ा</sub>खोलन विचारणे—खोदसोदन पुसर्ण; घोळघोळून पहार्णे. क्षेत्रकें हेरी । आणिल खोरी । ' –राला ६६ **खोरीं, खोरीस** सामाशब्द− ०**कट−गट,खोलट−**वि. १ किंचित खोल. २ सखल; **येजें-पञ्चजें. खोरी होजें-**१( इन्यार्ने अथवा पैक्यार्ने ) नुक- दबलेली (जमीन). खोलगा-पु. खळगा; खांच; खड़ा; दबलेला सानींत वेणे; भिकेस लाग्णे. 'तो लग्नाच्या पार्यी स्रोरी शाला. 'भाग; खळण. स्रोल्लेणी–ण्या-पु १ (सोनारी ) चांदीच्या 🤏 (अंगार्ने, शरीरार्ने) अशक्त होर्णे; रोडावर्णे. ३ ( अब्रुर्ने) हरुक्या 📭 त्र्यास खोलावा आणून भांडयाचा आकार आणण्याचा हातोडा. पदनीस येणे नामोशी होणे. ४ ( प्रयत्नांनीं , उपायांनीं ) कुठित २ (कासारी ) पत्रा खोलण्याचे साधन. ० खुद्धि—स्री. अतिशय मित होणें. शहाजपण खुंटणें. 'केले टाणे टोणे सारी । पाहिले शहाजपण; गृढ मसलत, उपाय युक्ति इ० –िव. खोल बुद्धीचा पहा. • बद्धीचा-वि. फार शहाणाः अत्यंत मृत्सही. घोरणी. मसलतीचा. जो विषय घेतला त्यांत तरबेज; त्यांतील एकुण एक मख्खी जाणणारा. • घट-वाट-वि. १ किंचित खोल. २ सखल खोर--न शेण, केरकचरा ओढण्याचे फावडें; खोरा-री. (जमीन); बदखल (जागा; खदक, खोल चर, घळ). ०थटा-

खोळणी—सी. पढें जाणें: पढें चालणें. ' उच्चै:श्रवा खांचे। **खोरें---न.अ**हंद, लहान दरी;खोंड.'घाडले कागद खोऱ्याला।' खोलणिये।'-ज्ञा ९.३२६. 'उच्चैःश्रवा अथ जाण। पुढें आ**पण** खोलिणेये। '-एभा १०.६०६. -वि. पुढे चालणारा; मिरवणुकीत धन्याच्या पुढे चालणारा. 'इयावरी खोलणीयें। अठराजण बंदिये। ' -स्वानु ७.५.४६. [सं. खोल़्≕लंगडणे; लंगडत चालणें ]

खोलर्जे—उकि. उपडणे; खुलें करणे. [खुला; हि. खोलना] खोलता—५. १ वाटाड्याः पुढे चालणाराः 'स्वामीपुढे स्<del>वोच्याळ-ळी--सी. बुका;अपराध; दोष;व्यंग; न्यून खोलता।होईन मी।'-हा १३.४१७. २ (ल.) मशालजी;</del> दिवट्या. [ खोलणी पहा ]

खोलपा-पी--पुस्री. १ थोडेसे जिन्नस ज्यांत घालून वेतात

खोलबंदी--- श्री. घोडघाचे नाल कादून, खुर तपासून पुन्हां

खोला-स्या-पु. १ एकटांकी द्रोण. खोलपा अर्थ २ पहा. २ ओडबधोबड, चांगले टांके नसलेली पत्रावळ ( मधुकरी लोक कही, आमटी किंवा इतर अन्न घेण्याकरितां झोळींत ठेवतात ती). ३ अर्थगोल तळाचे व उघडपा तौंडाचे भांडे हें कोळंड्यापेक्षा खांचरबळगे पडणें; दबणें ( पावसानें जमीन ६० ). ३ खोल जाणें; ल्हान असतें; फुलांची परडी ४ ( कु. ) कोणत्याहि झाडाचें पान. **खोलावर्णे**—सिक, स्रोल करणें, जाणें. खोलवर्णे पहा. 'तें चौपासि घेऊनि भागारें। स्रोहाबती। '१५.९२. [स्रोह | खोलाबा---प्र. ऑडी; खोली; खोलपणा; दबका. [ खोल ]

खोलिजणे-कि, चालणे; चालतां येणे. खोलणे पहा. 'कां गगनामार्जी पाईँ। स्रोलिजतु ससे।'—शा १५.७१.

खोली—सी. १ खोलपणा: ऑडपणा. 'मेटे अस्रतित तया जिशि पांहे सागरा शिला खोली । '-मोविराट१५.९२. २ कोठडी; अंतर्गृहः, भाडोश्याची जागा. ३ अंतः, ठावः, परमावधि. 'प्रभुची जाणेल कसा बाहबळें तोचि एकला खोली।'-मोवन ३.१६. •हेदी-स्री. १ खोलपणा व र्वदपणा. २ (ल.) व्याप्ति; लागणारी जागाः एकंदर आकारः गोळाबेरीज. खोळीय-स्त्री. खर्हाः खोलावा. ' उभयांचा कटक प्रदेश बुढे । इतुकी खोलीव जाली। ' **-हुमुरा ३१.६८.** [ प्रा. खोह्न; **म. खो**ह्न ]

पान. खोलपी. खोला पहा.

प्रसंग टाळण्यासाठीं भाजारीपणाच्या ढोंगाने ); बिछाना धरून 'सुईणी ' –बसा ६२. ८ गवसणी. 'भरौनि भाणे खोळ। उन्मेषां-बसर्णे: मूस माह्न निजर्णे. [ खोली+खाट ]

पानः पानाचा तुक्रहा.

उपयोगी चमचा.

स्तोवस्रोव, स्त्रोस्रोवण-स्रवस्त्र, स्रवस्त्रणे पहा.

खोवणी—की. (कों.) १ खांप. २ (कों.)जेवणाच्या ताटास खालून दिलेला टेंकू. ३ लोखंडी दंतुर वर्तुळाकार तुकडे एकांत एक बसवून त्याला पितळी मूठ लावून लांकडी बैठकीवर एका सुरकृत्या, विरण्या असलेली ( ठिगळ दिलेली, शिवलेली जागा, खांबावर बसवितात ती. खवणी पहा. [खोवणे]

खावणे— उकि. १ खोसणे; जोराने भांत घालणे; खुपसणे; खोंचण. २ हलकेंच आंत शिरकविणें; खुपसून देणें. ३ (ल.) वाईट गोष्ट सुचिवणे. ४ पेर्णे. 'ज बीज भुई खोंबिलें। तेचि बरी रुख जाहरू । ' – ज्ञा १३.२९६. ५ रोवणे ; ठाम उभै राहणे. ' मृत्युपुढे . अभिमाने तोही स्रोवील पाय काशाला। '-मोकर्ण ३६.४९. ६ फुकट दवडणे; घालविणे. 'बृयाच परि खोविले बाळपण मुलासर्वे खेळीं। '-देप ४३. [सं. क्षिप्-क्षेपण; प्रा. खिवण ? ] पहावयास लावणे किंवा वाट पहात ठेवणें. २ खोटी करविणें;

स्तोचा--पु. खवा; भाटवून घट केलेलें साधें दूध; तसेंच मार्गे पाडणें; उत्तीर करविणें (कामांत ). [स्रोळंबणें ]

षष्ट केलेल नारळाचे दूध. [ खवा ] वि. (व.) खोंचून, टोंचून, कुजर्के बोलणारा.

गइ; अतिशय मूर्खं. [ खोंसडा≔जोडा+खाऊ ]

**स्त्रोसडा**—ेप. भोसका; स्त्रोंच; दुस्सी; गुद्दा (भाला, मूठ यांचा ). [ खोंसणें ]

स्त्रीसन्ता-पु. जोडा; वहाण. खांसडा पहा.

खोसर्णे सिक, खोंचर्ने, खोवर्ने पहा. 'विचू नांगी विष धरी। खोसडेवरी मृत्यू त्या। '-- निगा २७४.

खोसर-वि. जीर्ण; फुटका. खोकर पहा.

खोसा--- पु. ( ना. व. ) खोंचा ( वस्र)स धस लागून पड-लेला ); खोंच.

खोसी-- जी. (गो.) खुशी; मर्जी. [खुशी]

स्रोळ-ळी-नीपु. १ पोकळ पिशवी; अश्रा (गादी, उशी, रजई, अंगरखा याची-आंत कापूस भरण्यासाठीं). 'जे ऐसेंही परि विरुळें। इये विज्ञानाचियें खोळे। हालवलॅडी न गळे। त परब्रह्म। ' – 📰 ८.१७. २ ( ल. ) खळगा;खळी, ' अहो आकाशाचिये खोळे। दिसतीं प्रहगणांचीं कुळें। '-ह्या ११.२५८. पावसापासन रक्षण होण्याकरितां केलेली (खांदावरील कपडा किंवा घोंगडें यांची ) घुगी; झुल. 'कीं काळपुरुषाची कांबळी। कीं गजावरी खोळ घातली। '-रावि ३१.१८. ४ मुलांची कुंची; घुगी. ५ ज्यानें गर्भ वेष्टिलेला असतो ती वार; जार; गर्भवेष्टन; गर्भाशय. 'एकी त्वचेची खोळ। काढोनि दिधली स्वहस्तकीं।' **ख्लोन्द्री---खी. (गो. ) पत्रावळीच्या उपयोगार्चे फणसार्चे :--मुआदि ११.१४८. 'त्वचेविण गर्भ खोळे । '-दा ३.१.३१.** ६ तौंडावरून पायापर्यंत घेतलेल पांघरूण. -तुगा २२३२. ७ बाय-**खोलेरीखाट**—की. (क.) खाटेस खिळून बसर्णे ( **आलेला कांची वक्राची ओटी**; ओटी. 'वार्डविली न्हाणी खोळा भरली चैआ।'-ऋ २८२. ९ (व.ना.) जाजमासारखे पांघरावयाचे खोलो-प. (गो.) केळीचे किंवा तसल्या जातीचे मोठे एक वस्त्र. १० देवाच्या मृतीवर शेंदराचे चढलेले जाड पट: कवच. ११ ( ल. ) अडचण; सांदीकोंदी. 'वरीं खोळे घातला ' —गीता स्वोल्पी-सी. (गो.) फणसाच्या पानांचा पेज पिण्याच्या १.६७९. १२ आच्छादन; सापाची कात. ' सांडुनि आंगींची खोळी। सर्प रिगालिया पाताळीं।' –ज्ञा १४.३१२. १३ पिशवी; क्षोळी. 'तो बागुलाचें माह । प्रतिबिंब खोळेभर ।' -अम ६.५१. १४ गुहा. १५ बाणांचा भाता. [सं. खोल=शिरस्नाण: सं. खोलि=बाणांचा भाता. प्रा. खोल=बस्नेकदेश १ ो ०कर−िव. शिवण ). खोळ(ल)बंध-ली. (महानु.) धुंगट; अंगावर घेण्याचे जाड वस्त्र. 'स्याळे दीस तरी खोळबुंग घालीति' –पूजावसर.

खोळंबणे—अकि. १ शांबणें; वाट पाहणें; तिष्ठणें; उभें राहणे; मार्गप्रतीक्षा करीत राहणे. २ थांबणें; अडणें; खोटी होणें (काम, व्यवहार यांची ). 'जातो त्याविण आमुचाहि तरि तो खोळंबतो कायि हो ?।' -- मोक्रप्णपु १९.६५.

खोळंबिवर्णे-अिक. १ थांबवून धर्णे; तिष्टविणें; बाट

खोळंबा(ब)—५. खोटी; यांबनिलेली किंवा खोटी केलेली **खोंसड-डे---न. (व.) खरचट्टन निघालेलें कातडें. खोसड-**ंस्थिति; विलंब; उशीर. २ मोडता; अडवणुक. –िव. अक्रिय, कांहीं न करणारा. 'देव खोळंबा देव खोळंबा। मज झळंबा म्हण स्वीसंडलाऊ--वि. कोडगा; खेटरखाळ; वेअब्रूवा; निगर-कोडी। '-तुगा. ३६७९. [सं. स्वलन; का. कोळंब=आडकाठी]

खोळबेळा—५. खशाली. –शर.

खोळा-ळी--पुकी. १ खोळ अर्थ १,२,३ पहा. ' केवोनि ं खोळि पंचमृतांची । '-परमा ४.१४. २ कात (सापाची). 'सांडुनि आंगींची खोळी। सर्पे रिगालिया पाताळीं।' –ज्ञा १४.३१२,

खोळेरे इरले—न. पाठीखालीं न मोडतां सरळ खालीं े जाणारें इरलें; याच्या उलट कासवी किवा कमरमोडी **इर**लें. [स्रो**ळ**] स्त्रींट---वि. स्ववट पहा. 'दिध मंथून काढिजे लोणी। तें

ेठेवितां घरी खोँट घाणी । ' –भारा बाल १०.९३.

खौडा, खौंडाळणे, खोंडाळी, खोंद—खनमध्ये पहा.

**क्षीस-**पु. सिजमतगार. 'पोटासाठीं स्वीसा । विदिती मीजा. 'मोडिल विदान स्थाल सुस्राचे संधान ।'-न्तुगा १३३. मलिच्छाच्या । ' –तुवा ४१४९.

क्याक्या---उद्रा. १ खोकला भाला असतां होणारा शब्द. ( कि • करण: खोंकणे ). ३ चिडण्याच्या किंवा खेंक्सण्याच्या अनुकरणात्मक शब्द कहन. (कि॰ बोलर्णे; करणें ). ३ खो ! स्तो !: खॅक्णें: खोक्णें. [ध्व.]

ख्यात -- की. पराक्रम; कीर्ति. ख्याति पहा. ' सांगेन मर्दाची | ख्यात. '-ऐपो ६५. -वि. १ प्रसिद्धः नामांकितः नांवालौकिकास चढलेला; प्रख्यात. 'येक भक्त जाले ख्यात।'-दा १.१०६. २ जगजाहीर: ज्याचा दांडोरा किंवा डंका वाजलेला आहे

असा; महशूर. [सं. रूया≔बोलणें]

नगरीं असि विभू कहानि आले ख्याति।' —मोक्राजपु ४३.२०. ' त्रिकटाचळीं ख्याति ऊरंड जाली। '-राक भाग १ श्लोक ४६. पराक्रमः मर्ग्मकी. 'तेव्हां स्थाति प्रत्याहारें केली. '-ज्ञा ९. २१५. 'ख्याति केळी विष्णुरासी ।'-तुमा ३५५. ४ गोष्टः खेळणे, नाचणे इ० सुस्रोपभोग.[अर. खियाल+फा. खुशहाल] हकीकत. ५ (वेदांत) प्रतीति; कथनहप व्यवहार. पांच ख्याती आहेत. पहिली असर् रूपाती, ही शुन्यवादी यांची. जसं-असर्व करणारा; रूपाली. ' आवस रूपालोरी । हेचो बावूस जटयाळो । **(नि:स्वरूप)सर्पाची र**ुजुबर प्रतीति व कथन; दुसरी आत्मरूयाति.। ही क्षणिक विज्ञानवादी यांची. जस-क्षणिक बुद्धिरूप आत्म्याची सर्पेह्रपाने प्रतीति व कथन; तिसरी अन्यथा रूयाति. ही नैया-**यिकांची. जर्से-दर देशांत स्थित सर्पाची दोषाच्या बलाने रज्जु-**देशावर प्रतीति व कथन, अथवा रज्जूह्य हेयाचे सर्पह्रपाने बान: चौथी अख्यातिख्याति. ही सांख्य प्रभाकर मताची. जसें 'हा सर्प आहे ' येथें 'हा ' अंश तर रञ्जूच्या इदंपणाचे प्रत्यक्ष ज्ञान आहे व 'सपे' हे पूर्वी पाहिलेल्या सर्पाचे स्मृतिहान आहे, ही दोन ज्ञाने आहेत, त्यांच्या दोषाच्या बलाने अख्याति म्हणजे अविवेद (भेदप्रतीतीचा अभाव ) होतो; पांचवी अर्निवचनीय स्याति. ही वेदांत्यांची. वेदांत व सिद्धांतांत रज्जुवर तिच्या अविशेने अनिर्वचनीय ( सत् असताहून विलक्षण ) सर्प व त्याचे जात अपन्नते त्यांची ख्याति म्हणजे प्रतीति व कथन होते. **' आक्र्या**ति अन्यथारूयाती । शुन्यरूयाती सत्रूयाती । अनि-वैचनीय जे स्याती । तो बादू निश्चिती मी उद्धवा।'-एभा १६.२०७. (सं. ) ०लाखर्णे-पराक्रम करणे, करून दाखविणे. 'बैद्यादिक पक्षपाती । त्यांसी रणीं लावीन क्याती ।' --एकस्व ५.४.

**क्यां**ति—की. (व.) चिंता; पर्वा. खंती पहा. 'नापास वर्षाच्या अखेरीस (तारीख २५ डिसेंबरला) असतो. बालों तरी मला त्याचि स्यांती नाहीं. '

क्याल-- प. १ (संगीत ) खियाल; चीजेचा एक प्रकार; बांत श्वंगाररस प्रधान असून ऋतुवर्णन; उत्सवप्रसंग इ० विषय या -जोरा ४५. [फा. स्वार् ] चिजेंत बेतातः तिलवाडाः त्रितालः समरा ६० तालांत ही चीज म्हणतात. २ –श्व. बेष्टा: बाळे: बार: विलास: प्रेम: खेळ: गमती: दर्खास्तीप्रमाणे ' –रा १०.२५१. [फा. स्वाहिश ]

३ विचार;कल्पना. 'ता-हाल हा ख्याल दिलांत न आणिला. ' -स ७.३५७५. ४ (व.काशी) नाद: छंइ. 'पहुंना दुसऱ्याक्या क्यार्लि ग। ' -प्रला १७४. 'तुना स्वाल मला सखे निविदिनी चित्तीं असे लागला।'-काशीतील गाणीं. 'माझ्या ख्यालीं पहं नकोस.'५ (व.) मत. 'आ मच्या ख्याली तो मेलाच!'[अर. खियाल । •**तमाशा-पु. गाणें, नाचेंगे इ० चैन; विलास. 'त**िहे तन्हेचे रूपालतमाशे बहुत होती दळभारांत. ' -ऐपो १९८. खपालिया-वि. १ खयाल गाण्यासंबंधी; ख्यालाच्या उपयोगी. २ ख्यालम्हणणाराः ख्याल म्हणण्यांत कसबी. ख्याली असर्जे. लागणे, पहणे-१ निरंतर विचारांत, छंदांत असणे; इच्छेने अथवा ख्याति-ती-की. १ प्रसिद्धिः कीर्ति. ' हांसे आले ख्याती चितेने प्रासले जागे. २ आसक्तिपूर्वक पाठीस लागणें मार्गे असणें.

रूपाळी—वि. १ चार, चाळे, चोज, विलास यांनी परिपूर्ण; २ जगजाहीरपणाः महशूरताः लोकप्रसिद्धिः डंकाः दांडोरा विलासीः रंगेलः विनोदीः खेळकरः २ ख्याल या गीतासंबंधीः रूपालप्रधान (गार्गे); रूपालिया. [अर. खियालू] •खशाली-खी. कीडा: मौज: गंमत: चैन: चिस रमविण्यासाठी कलेले गार्गे.

ख्यालोरा—वि. (कु. ) खेळकर; नाना प्रकारच्या लीला भयणनाय हेका । पोरगो शिवल्याचो । '--( मालवणी ) गण-पतीची आरती. [स्यास्त्र]

ख्यांच, ख्यांच ख्यांच—की. केंकावण; खेकमणे. –उद्गा. दुखाबलस्या ५५२याचा शब्दः क्यांवः क्यांवः रागाबलेस्या कुञ्याचा शब्द. – क्रिवि. ( ल. ) खेकसून; रागावृत; चिड्न कुत्र्याप्रमाणे अंगावर तुट्टन पहुन किंवा येऊन. [ध्व. ]

खयास-पु. १ न्यायनिवाडा इ० कयासः कयासनामा पहा. २ विचार: तर्क (निश्चित ठरविण्यासाठी: गमन करण्यासाठी: केलेला ). ( कि॰ करणें ). [ भर. कियास ]

ख्यास्त-की. (गो.) बेअब्रची शिक्षा.

ख्यास्ती-की. (गो.) त्रास; खस्त. खास्त पहा.

खिश्चन, खिस्ती--वि. जिस्ती धर्मविषयक. -पु. जिस्ताचेः अनुयायी; किरिस्ताव माणुस; किस्तानुयायी. -प्रेक्ट ११.२६. ख्तिस्त-पु. १ येशुचे नांव. २ किस्ताचे वचन व धर्मसिद्धांत. –मत्त १६.१६.–छुक् ४.४१. –प्रेकृ २.३८. −वि. १ अभिविक्त. २ रेशची एक पदवी. [ प्री. खिस्टॉस=अभिषिकः; इं. खाइस्ट]

खिस्मस--पु. किरिस्तावांचा नाताळाचा सण: हा दर-

क्यांक-की. (कु.) खोल जलम. खोंक पहा. ख्यार —पु. हलासी. 'लोक यांचा फार स्वार जाहला। 🏲

खवाहीश, खवाहिशी—सी. इच्छा; मागणी. 'स्वाहिशी-

م 79 مر المری درج شد ه تا دیخ بریه گتاب مسلمان الله المری درج شد ه تا دیخ بریه گتاب مسلمان الله کی الله کار می ایک آنه یو میه دیرا نه لیا جائے گا۔